## QUEDATESUD GOVT. COLLEGE, LIBRARY

KOTA (Raj )

Students can retain library books only for two weeks at the most

| BORROWER S | DUE DTATE | SIGNATURE |
|------------|-----------|-----------|
|            |           |           |
| [          |           | Į         |
| 1          |           | 1         |
| }          |           | 1         |
| }          |           | }         |
| ł          |           | ł         |
|            |           | ]         |
| -          |           | }         |
| 1          |           |           |
| j          |           | J         |
| }          |           |           |
| }          |           | }         |
| <b>{</b>   |           | 1         |
| \$         |           | 1         |
| {          |           | <b>{</b>  |
| 1          |           | }         |
| 1          |           | }         |
|            |           | 1         |
|            |           | ł         |

## भूमिका

जिन्में हिन्दी साहित्य में सब से पहिते गणना मात्र के लिये इनेगिने एक दो क्षेत्र थे, जिनमें हिन्दी के कितपय शन्दों का अर्थ मिछ जाता था, तथापि हिन्दीशब्दार्थ पारिजात जैसा एक भी कोश नहीं था। इससे यह आशा करना अनुसित नहीं है कि इस केशय द्वारा हिन्दी साहित्य के अंग की पुष्टि अवश्य ही होगी। इस केशय में हिन्दी साहित्य में व्यवहत । तथा हिन्दी के वर्तमान समाचार पर्शों में प्रचलित शन्दों के अर्थ संग्रहीत कर दिये गये हैं।

हिन्दी जैसे वर्ष मान लाहिस्य के इस काश का सवाँङ्गपूर्ण धतलाना तो भूग्रता है, तय ही इतना अवस्य कहा जा सकता है कि संग्रहकर्ता ने इस कोश में यथा सम्भव इस वात का प्रयत्न अवस्य किया है कि हिन्दी के प्रायः सब क्षिप्ट पर्व अप्रचित्तत संस्कृत के शब्दों के अर्थ जाजाय। सर्वाङ्क सुन्दर कोश धनाने के कार्य में समय और धन दोनें ही की आवश्यकता होती है, पर कोश अथवा कोई भी पुस्तक क्यों न हो- जिसके धनाने या धनवाने का मुख्य उद्देश्य मृत्य की सुल्भता ही है, वह अन्य कही तक सर्वाङ्क-पूर्ण हो सकता है इसे हमारे पाठक स्वयं विचार है। फिर भी इस संस्करण में हिन्दी तथा अन्य भाषाओं के हिन्दी में व्यवहत शब्दों का सिववेश किया गर्म है। अब यह कहने की भावश्यकता नहीं है कि यह कितना उपादेय है। गया है। इसे पाठक भूवयं अवलोकन कर देखे।

श्रन्त में हम इस श्रन्थ के पाठकों को यह यहला देना अपना पवित्र कर्त्तन्य समस्रते हैं। कि/इस कोश के शब्द-संत्रह कार्य में हमें पिएडज चन्द्रशेखर श्रोसा से बहुत कुछ साहाच्या िंश है।

शरागञ्ज, प्रयाग १०-४-१४

चतुर्वेदी द्वारका प्रसाद शर्मा /

## संकेताचरों का विवरण

| س. d      |          | ध्रद्यय                  |
|-----------|----------|--------------------------|
| द्या      | =        |                          |
| ·         | E-2      | द्यपद्यग                 |
| প্রবত     |          | <b>उप</b> सर्ग           |
| उप०       | =        |                          |
| कि०       | =        | किया                     |
|           | ==       | क्रिया विशेषण            |
| ক্রি০ ঘি০ |          | गुणचाचक                  |
| Ωo        | =        | गुजराती भाषा             |
| गुज०      | ==       |                          |
|           | ===      | तत्मम                    |
| तत्०      |          | तद्भव                    |
| तद्०      | =        | देश धिशेष में भचलित शन्द |
| हें०      | =        |                          |
|           | ===      | <u>र्</u> युजिङ्ग        |
| ã۰        | <b>€</b> | प्रन्यय                  |
| য়০       | _        | प्रास्त                  |
| प्राo     | ==       |                          |
| मुहा०     | =        | मुहाविस                  |
| -         | =        | लोकेकि (कहावत)           |
| क्षेा० ड० |          | चान्धारा या Idiom        |
| घा०       | 155      | विशेषण                   |
| चि०       | =        | - ·                      |
| सर्घ      | =        | सर्चनाम                  |
|           | =        | स्रीलिङ्ग                |
| स्त्री॰   |          | संयोजक द्याच्यय          |
| सं० घ     | . =      | <b>44.4.</b>             |
|           |          |                          |

## हिन्दी शब्दार्थ-पारिजात

73

S)

छांश

श्चा नागरी वर्णमाळा का प्रथम् श्रव्यर है। कण्डस्थान से क्वारित होने के कारण यह कण्ड्य कहा जाता है। व्यव्कानों का उच्चारण इसकी सहायता के विना, स्वतन्त्र रीत्या हो नहीं सकता, इसीसे वर्णमाला में क सा अदि वर्ण अ तंत्रुक्त तिक तेशा योले जाते हैं। जिस ग्रद्ध के पूर्व यह श्रव्यर जोड़ा जाता है, वह शब्द विपरीत अर्थवाचक हो जाता है। यवा धनाचार, व्यर्थों आचार रहित, अक्मेंण्य अर्थात् जो कर्म के शुक्त न हो। स्वारित श्रव्यं का इसें हो होने से धन् हो जाता है। यथा धनाचार, अर्थों अर्

द्र्य (पु॰) विष्णु, निषेच, श्रष्टप, श्रभाव, श्रनुकम्पा, साहरय (यथा श्रवाह्मण्), भेद (यथा श्रवड़), श्रशा-शस्त्र (यथा श्रकाळ), श्रवपता (यथा श्रनुदार) गाणित में श्र. १ संख्यावाची है।

ध्रद्ध दे॰ (सं॰ ध्र॰) श्रीर, तथा।

श्रवधङ दे॰ (औधङ्) (पु॰) भारत वर्ष का एक उपासक पंच । इसके प्रवर्तक बहागिरि थे।

ग्राउर दे॰ (सं॰ ग्र॰) श्रीर, सथा।

ग्रऊत सद्• } (पु॰) [ श्र=नहीं, जत≔पुत्र ] पुत्र हीन; जिसके सन्तान न हो, स्रपुत्र तत्• } निर्वेश, कारा, मूर्ख, जाहिल ।

'श्रक्तंतना (क्रि॰) जलना, गरमी पड़ना, खुंभना, छिपना, छिलना ।

द्म्यस्य (वि॰) ऋष्मुक जो कर्जदार न हो । द्यास्यिन्—(सं॰) [न ऋण्+हत्] ऋण्युक्त जो किसी का देनदार न हो । द्यंश तत्० (पु०) भाग, बाँट, पृथक्, स्कम्प, दिन,
भूपरिधि का १६० वाँ भागं, शितृधम का भाग ।—
का तत्० [छंदा + धक] (पु०) वाँटमेवाटा, सामने,
भागा,दिन —ांश तत्० (पु०) [छंदा + छंदा] भाग
का भाग ।—ो तत्० [छंदा + हैं] (पु०) वटाङ,
वटिमे वाटा, पटवेदा, भागी।—त्त (पु०) भाग्यस्य
सुनि ।—सुता (खी०) यसुना।

द्यारा तत् (प्र०) [ ग्रंश + च ] किरन, रशिम, तेज, मयस, श्रामा, दीप्ति, ज्योति ।--जाल तत्० (पु॰) [ग्रंशु + जाल] रश्मि ससदाय !—धर तद॰ (पु॰) ब्रिंशु + घर रिमधारी ब्रधांत सूर्य, श्री चन्द्रमा, दीप, देवता, श्रह्मा, प्रतापी ।—भान तत्० (पु०) [ ग्रंशु + सान ] सूर्यं, चन्द्रमा । एक शजा का नाम । छांश्रमान सूर्यवंश में एक राजा हो गये हैं। वे राजा सगर के पौत्र श्रीर राजा श्रममञ्जल के प्रश्न थे। जब राजा सगर के साट हजार पुत्र यज्ञीय श्रश्व को खोजते हुए पाताळ में जा महर्षि कपिल के कोध से भस्म हो गये, तब राजा सगर ने श्रपते प्रत्रों के धाने में विलम्ब देख अपने पीत्र श्रंशमान को भेजा। ये जाकर मुनि को सन्तुष्ट कर यशीय श्रारव ले आये और विनामह का यज्ञ पूरा कराया। साध ही श्रपने पितव्यों के उद्धार का उपाय भी गरुड़ जी से ध्रवगत किया [ हरिवंश-वनपर्व देखो ।] —माली तत्० (पु०) [श्रंशु + माली] जो श्रंशुओं की माला घारण किमे हुए हैं, शर्वात् सूर्य, चम्द्रमा, अग्नि, दीप आदि ।

श्रंशुक तदः (पुः) [श्रंशु+क] वद्य, रेशमी वस्त्र, दसर, रशिम समुदाय । धांराल तद्॰ (पु॰) बांटनेवाजा, भाग करने वाजा ।

श्रांसल तद्द (वि०) बलवान ।

ग्रह (पु॰) वाप, वाधा, विम ।

प्रहति या ग्रंहती तत्॰ ( छी॰ ) [ग्रह + ति] हान, त्याग, पीडा ।

छांहस तत् (पु॰ ) [थह + थम] पाप, स्वधमं स्थाग, धपराध, पातक, दुष्कृत, कलमप, श्रघ । द्यांदुड़ी (सी०) एक प्रकार की लता, पारखा।

द्यक सत्र (प्र) पाप, द्व स ।

ध्यक्तउभा तब् ० (पु०) धर्क, मदार, धक्वन ।

ये निर्मन्य भी कहे जाते हैं।

श्चमच सन्॰ (वि॰) विना थाजी का, (पु॰) केतुमह । ध्यक्तच्छ तद् ० (९०) [ध + कच्छ] नहा, मेहरा, व्यमि-चारी, खम्पट । जैन सम्प्रदाय के साधु, विशेषत

ध्यमञ्ज तद् । (खी०) टेढापन, फुटाइट, पेंठ, बांकापन, शेषी. नटसटी. जैसे --

"घड़ी भर में सब शकड निकाल दूँगा।" -- वाज है (go) शकड़ीन, हैवा, चौढ़ा, हैल, चिकतियाँ—याज (वि०) धमिमानी, घमडी !--मकड़ दे॰ (छी॰) ऐंठ कर चउने की चाळ, धमण्ड, अभिमान ।--ना (कि॰) (चाकुञ्चन) गुँठना, टेड़ा होना, दुखना, पीडा करना, कडा पकदना !- त दे (गु॰) बाँका, धैला, धिममानी ।-- याई दे॰ (खी) धगप्रह, यातरीय । नशीं का जकदना ।

ध्यकड़ा (पु॰) रोग विशेष 1-व (पु॰) खिनाव, सनाव, ऐंटन 1

/द्यारुएदक तत्० (गु०) [ध+कण्टक] काटा शहित. प्रविशोधी, शब्हीन, निरुपाधि, चैन से !

ध्यकत (वि०) पूर्यं, समुचा, सारा ।

झक्तय तत्॰ (गु॰) [थ+कथ] न कहने योग्य, कहने की शक्ति के बाहिर 1--नीय या ध्यकथ्य तत्॰ (गु॰) जो कहने योग्य न हो। -- वितव्य तत् (ग्०) प्रवक्तव्य !-- । तत् । (की •) कुकवा, मन्दकवा, भवसापा I

ब्राम्ब्-(पु॰) प्रतिज्ञ वषन, वादा । —वंदी (खी॰) इक्तर नामा, प्रतिज्ञापत्र ।

थ्रफनो तद् (वि॰) (ग्राष्ट्रण का भ्रप॰) सुनकर I

द्यकस्पन तद्० (गु०) ( च +कम्पन ), दृढ, कठोर, मजन्त । ध्यक्तम्पन रावण के एक सेनापति का नाम सी था । इनुमान ने उसे मारा था । यह रावरा का मामा समाठी का घेटा था धीर इसकी माता का नाम केतुमाहिनी या। रावण की माता कैकमी इसकी वृद्दिन थी। इसकी दसरी यहिन का नाम कुम्मीनवी था।

ध्रकपुट तत्॰ (गु॰) [स्य + कपट] कपटहीन, सरछ. सीधा, खुखरहित !--ता तद् ० (धी०) बदारता, सरहरू।

द्यातवक दे॰ (पु॰) धनापरानाप वकाक, प्रष्टाप l प्रकवाल (go) प्रताप l

द्यकरन तद् ० (गु०) [च+कान] निष्कारण, हेतु-शून्य, झारक रहित, न करने थेएय l

ध्यक्तरणीय तत्र (वि०) न करने याग्य ! ग्रकरा तद० (धानर्घ तत्०) (प्र०) मंहगा, यहम्एय,

वढिया र श्रकरास दे॰ (पु॰) धॅगहाई, देह दूटना l

धकरुण तत्० (पु०) [च+करुण] करुणा रहित, निर्देय, निष्द्रर ।

ध्यकर्ण तत् (गु॰) [म+कर्ण] कर्ण-रहित, यहरा, वृत्रा । (प्र०) साँप ।

प्रकर्णी तद् (पु॰) धमहत, धनुवित, धक्तमा। श्रकर्म तत्० (ए०) [थ+कर्म] कुकरमं, धरराघ, पाप, ब्रस काम, अधर्म, ब्रसाई ! - । तत्व (गु॰) कामहीन बेकार येठा !—ी तत्० (गु०) निगोडा चयदाल, घपराधी ।

ध्यक्रम्य सद् (गु०) [ध+क्रम्क] वह किया जिसमें कमें न हो, जैमे-" चाना, रहना," कर्म रहित ।

धार्माएय तत्॰ (गु॰) धालसी, कार्यांचम, काम करने के श्रवास्य ।

श्चकल तत् (पु॰) [ध+कला] धन्नहीन, धवयव-रहित, निराकार, परमात्मा । सिख सम्प्रदाय के परमारमा का नाम 1

ध्यकल्पन तत्॰ (g॰) [ग्र+कल्पन] सचाहर, प्रकृत, सत्य, यथार्थ, चास्तविक !

ध्यकल्पित तत्० (ग्र०) सञ्चा, कल्पना-रहित । अकल्याण तत्॰ (गु॰) [ श्र+कल्याण ] श्रमङ्गल,

धशकत, श्रशम, मन्द, बरा । ध्यकवार तद्० (पु०) कुछ, कांख, गोदी , दोनों हाथों के वीच का स्थान ।

श्रकर दे॰ (पु॰) वैर, द्वेप ।

ध्यकसर तद्० ( गु० ) श्रकेला, एकाकी, बहुधा ( यह श्रक्सर का श्रपञ्जंश है )।

द्यकसीर दे॰ (खी॰) रसाइन, कीमिया (वि॰) श्रद्यये, श्रद्यन्त गणकारी ।

ध्यकस्मात् तत्० (न्व०) हठात्, बलात्, दैवात्, श्रचानक, श्रचानचेक, सहसा ।

ध्रकह सद्० (वि॰ ) न कहने योग्य, अवर्षनीय। ध्रकडुवा दे० (वि०) शक्यनीय।

श्रका तद० ( गु० ) निर्वेध, जह, मृह, पागल ।

श्र**कारा**ड उत्० ( ग्र० ) श्रकस्मात्, इठात् ।—ताराडव तत्० (पूर्व) व्यर्थकी उद्घंट कृद ।—पात् सत्र (वि०) होते ही भर जाने वाला।

प्रकाज तदः ( g. ) बिगाड़, हिंसा, व्यर्थ।—ी (वि o) वाधक. कार्यं विगाडने वाळा ।

द्मकाट्य तत्॰ (वि॰) न काटने योग्य, घखगडनीय i स्रकाम तत् (ग्र०) श्रकारथ, व्यर्थ, निष्पल ।-- निर्जेरा (छी०) जैनियों के मतानुसार कर्मनाश का भेद विशेष ।

थ्रकार तद्० (पु०) स्वरूप, थाकृति, सुरत, "ध" थसर ।

ध्रकारज तद् (पु॰) हानि, नुकसान,श्रकार्य, बुरा काम । ध्यकारसा तत् (अ०) कारसा रहित, अनर्थक, व्यर्थ। भ्रकार्थ दे॰ (वि॰) व्यर्थ, निष्फछ।

शकारन दे० (वि०) धकारण ।

ाल तत्० (पु०) हुर्भि न, बसमय।--कुसुम (पु०) थनऋतुका फूळ !--पुरुप तत्० ( पु०) सिक्लॉ के ग्रन्थों में ईश्वर का नाम है।--पूष्प तक् (पु०) श्रनऋतुकाफुळ । ~ अस्तद् तत्० (पु०) श्रसमय के सेंघ। - मृत्यु तत्० (संस्कृत में यह

हॅं लिक है, पर हिन्दी में यह स्त्रीलिक हैं) कसमय की सृत्यु, श्रपक मृत्यु ।—वृष्टि तत् (खी०) क्रसमय की वर्षा। िसीका

श्रकालिक तत्॰ (वि॰) विना समय का, श्रसामयिक, से श्रकाली तद (पुं०) सिक्स विशेष ।

थ्रकाव दे॰ (पु॰) थ्राक, सदार ।

अकास तद (५०) हाकाश, श्रन्य, हासमान, समन, नम, पोल, अन्तरिच ।-दिया (५०) वह दीपक जो कार्तिक सास में बरुखी में बांध कर जपर लटकाया जाता है।-वानी दे० (खी०) शाकाश-वाणी, देववाणी।

श्रकिञ्चन तत्० (गु०) दरिद्र, कङ्गाल, दीन, दुखी। —ता,—त्व तत्० (खी०) दरिवता ।—कर तत् (वि०) तक्क, श्रसमर्थ ।

क्रिकेल दे॰ (स्तो॰) ब्रह्म, ब्रद्धि।

श्रकीर्ति तद्० विश्वोः अक्षीर्त्तं, अपकीर्त्तं, अयग्र, श्रकीर्ति तत्० विश्वविद्याः, दुर्गाम, कङङ्का ।—कर

तत् (ग्र॰) दुर्नाम करने वाला, श्रवशस्कर ।

भकुर्द्ध } तत्० (वि॰) तीक्ष्य, चोखा । श्रकुर्द्ध्य }

श्रकुताना दे० (क्रि०) ऊषना, घवडाना। अकृताही दे॰ (कि॰) जबै, घवडावै।

श्रक्तीभय तद् ० (ग्र०) निडर, निःशङ्क, निर्भय, साइसी ।

ब्राकुल तत्॰ (गु॰) [थ+कुल ] कुलरहित, नीच, निगोडा ।

अकुलाना दे॰ (कि॰) व्याकुछ होना, धवड़ाना । ध्रकुलीन तद्० (गु०) कुल्हीन, सङ्कर, कुजाति । ध्यकुशल तत्॰ (गु॰) धमङ्गल, घद्यभ, बुरा । श्रद्धत दे० (वि०) जो कृतान जासके।

**श्रद्भापार तत्० (५०)** समुद्ग, सागर, कल्लुश्रा, परथर,

**प्राकृतज्ञ तत्॰ (बि॰)** कृतम्, किमे हुए उपकार को न मानने वाला ।

श्रकृत्रिम तत्॰ (वि॰) बेबनावटी, प्राकृतिक । त्रकेल सकेला } तद् (वि०) इकला, एक ही, दुःखी । ध्रकीर तद्० (छी०) घृस, सुहभरी, तोफा।

ग्रकोसना दे॰ (फि॰) द्यस भवा कहना, गावियाँ देना, शाप देना ।

द्यकीवा, द्यकीद्या दे० (५०) मदार, द्यकै । द्यर्क तत्० (५०) मदार, द्यकवन त्यकवद्या ।

श्रक्ताइ दे॰ (वि॰) बहण्ट, समझ।

ग्राङ्कर दे॰ (पु॰) धत्तर।

ध्रमस्तामन्ता दे (पुर) दीपक की शी तक हाय खे जाकर वालंक के गुँह पर फेरना ! [स्थाव। ध्रमूर तत् (पुर) द्यालु, साल, अक्षीयी, होमख श्रोकृत्य के चाचा ये। ये श्वकलक के पुत्र ये। माता का नाम गान्धिनी था। इनकी ही सम्मति से साथमामा के पिता शतपन्याने सन्नाजित को मार कर वसकी स्थमनतक्रमिया खेली थी। जा कृत्या ने इसे उराया, तय वह स्थमनतक्रमीय ध्रक्षा को दे कर भागा, हिन्तु पवन्

थक तत्० (पु॰) भीजा, गीला, तिपा, सींचा हवा । श्रद तत् (पु॰) पहिया, धुरी या कील, चीसर का पाँसा, गाडी का जुला, गाडी, स्थ, श्रांस, रदाय, सोने की तोल का पुरु बाट विशेष, बात्मा, ज्ञान, मण्डल, सर्प । वह करिएन स्थिर रेंसा जो पृथ्वी के मीतर होती हुई उसके धार पार गई है और जिस पर पृथ्वी घूमती जान पडती है।-कुमार तत्॰ (पु॰) देखो धद्ययकुमार । —कुट तत्० (पु०) ग्रांस की पुनस्ती।—फ्रीड्रा तत्० (सी॰) पासे का खेळ। -- पाद तत्॰ (पु॰) एक विष्यात हिन्दू दारानिक भृष्य । इनका दूसरा नाम गौतम है। इन्होंन स्थायदर्शन प्रख्यन किया है। इसीसे न्यायका दूसरा नाम श्रवपाद दर्शन भी है । इनका होना सीष्टाद्ध से ६०० वर्ष पूर्व से २०० वर्ष पूर्व के मीतर माना जाता है। इनके बनाये दर्शन में १२८ सूत्र हैं। इन्होंने न्याय में ईरवर धौर परलोक को माना है। दुख से धस्यन्स निवृत्ति को यह मुक्ति मानते हैं। न्याय का उसरा नाम भान्तीचिकी विद्या भी है, जिसका धर्ष है सन कर अन्वेषण करना।

झत्तत तत्∘ । [श्र+एत] (पु॰) तिना हुटे चांवरु ग्रच्छत तत्∘ । जो प्जा के काम में श्राते हैं। (गु॰) निना हुटा, साजा।—योनि तत्॰ (धी॰) यह स्त्री जिसे पति-सम्बन्ध न हुया हो।

स्वी तिसे पति-सरम्ग्य न हुया हो। स्रत्तम तत्व (गु॰) [भ + घम ] चमना रहित, स्रयाक । स्रत्तम तत्व ( ध + घय ] (गु॰) भविनायी, जिससा कभी नारा न ही. स्रमा, चिरशीयी, स्थिय।—सुमार तत्व (पु॰) शायण के उस पुत्र का नाम जो हुई-मान हारा मारा गया। यह मन्दोदरी के गमे श्वय हुचा था। हसकी गोग सन्त्वपुत्रमार भी कहते हैं।—तृतीया त्य (स्त्री॰) सावातीज, वैशास शुक्रका शे—नामी तव (स्त्री॰) कार्चिक

शाबता ६ ।-वट तत् (प्र०) वस्पद का पूज्य ग्रहा,

इसको साख्यच्य भी कहते है । यह प्रधानसङ्

प्रात्तर तत् ( प्रा॰ घष्कर ] (प्र०) धकारादि वर्षे, विरण्ड, महा, महा, शिव, मोच, गगन, धर्म तपसा, प्रपान, प्रां तपसा, प्रपान। (पिचेरी) जल ! (प्र०) नाण रहित, निर्विकार, सला —माला तथ्० (धी॰) वर्षेमाचा, धघर धेयी। —चिन्यास तत् ० (प्र०) वेस, विषि ।—्याः तत् ० (फि॰ वि॰ ) घषा र । प्रात्तरोद्धी दे ० (खी॰) वरतां, वर्षेमाला, सव हा मेळ ! प्रात्तरोद्धी दे ० (खी॰) वरतां, वर्षेमाला, सव हा मेळ ! प्रात्तरां तक् ० (प्र०) क्षांभाला।

किले में वर्तमान गा।

द्यत्तींग तत्० (पु॰) [ शक् +श्वेंस ] करियत सूगोळ की अपर की रेखा विरोष , पृथ्वी की पुरी पृथ्वी के दत्तर वा दिष्या केन्द्र तक ६० (तन्ने स्वरा) पर के रेमा (Latitude)

म्रात्ति तत् (पु॰) | थाँव, नेत्र, नयन !—गत तत् ॰ स्रात्ति तद् ॰ (ची॰) } (वि॰) श्रांप पर चटा हुआ (श्यु) !—विम्रम तत् ॰ (कि॰) श्रांप धुमाना ! —विम्नेप तत् ॰ (पु॰) कटाचपात !

ध्रातुग्गा तत्॰ (गु॰) ध्रवृश्वित, मनस्ताप-१हित। ध्रष्टुत, समस्त, ध्रविकृत।

अज्ञौहियी तद॰ (खी॰) एक वडी सेना जिसमें २१८७० रथ, २१८७० डायी, ६२६१० घोटे श्रीर १०६६२० पेदल होते हैं।

थ्यस्स (५०) परदाई, झावा ।

( श्रक्खड सद् ० (गु०) गँवार, जङ्गली, धरासिस, धर-लिखा, श्रनगढ़, श्रखाड़ा [ थ्यखराड तत्॰ (गु॰) सम्पूर्ण, समस्त, सब, खरड. रहित ।- मीय तत्रं (ग्र०) जो खण्डन न हो सके । श्राखिएडत तव्॰ (गु॰) जिसके ट्रकड़े न हो सकें। श्रखतीज दे॰ (क्षी॰) श्रजय मतीया । श्राखरना तद् ० (सी०) यनुचित मालुम होना। प्राखरीट सद् ॰ (पु॰) बृद्ध एवं फल विशेष l ग्राखाड़ा तद् ० (पु॰) महायुद्ध स्थान, ग्राङ्गन, साधु या गुसाइयों का दल । रामायण में ध्राखारा का प्रयोग प्राखाड़े के स्थान में हुआ है । ख्य**खाद्य तत्० (गु०)** खाने के श्रयोग्य, श्रमस्य । प्रावानी—(सी॰) पचला, पुरु प्रकार की टेड़ी छकड़ी l थ्राखिल तत्॰ (गु॰) समन्त, सारा, सब I ध्राख़ीर दे॰ (g॰) श्रन्त, समाप्ति, छोर l ध्राखुट दे॰ (गु॰) ग्रखण्ड, जो न करैं। शिकारी | खखेट दे॰ (पू॰) धाखेट, शिकार I-- क दे॰ (पु॰) खाखेडि तद् • (पु • ) उभड़ खायड मूमि, ऊँची नीची सुमीन ! द्माख्याति तत्॰ (स्त्री॰) सकीर्त्ति, सपयश, दुर्नाम । द्याख्यायिका दे॰ (श्री॰) श्राख्यायिका I भ्रम तत् (५०) भ्रचल, पर्वत, वृत्त श्रादि । ध्रगङ्घत्ता दे० (वि०) लम्बा सङ्हा, कैंचा । ध्रगड्वगड् तद्० (गु०) पचमेल, वालमेल, घसंलग्न श्रिकशिनसी । वाक्य । ध्रमित तदः (गुः) वहुत, धर्मस्यात, अपार, द्यागाय तत्ः (गु॰) गिनने योग्य नहीं, श्रसार, तुच्छ l भ्रगति तत्॰ (खी॰) नरक, श्रकालमृत्यु, (गु॰) गति-हीन, श्राश्रयहीन ।--क-गति तत्॰ (स्ती॰) श्रनन्य वपाय होक्र स्वीकार करना । ध्रमत्या तत् (कि॰ वि॰) धारो से, भविष्य, धरू-स्मात, विवश हो । सस्य। ध्रगद तत्० (पु॰) दवाई (गु॰) निरोग, अरोग्य,

ध्रागम तत्० (गु०) खगम्य, दुर्गम, अपहुँच, श्रीवट, विक्ट, गहरा, श्रयाह । ((पु॰) नेता, श्रगुश्रा । ग्रागमानी दे॰ (खी॰) ग्रगवानी, ग्रागे वाकर स्वागत, द्ध्यमस्य तत्॰ (वि॰) न जाने योग्य, श्रनघट, गहन, कठिन |-- तत्० (छी०) न गमन दरने योग्य ।

ध्रगन् (खी॰ या ध्रमनेत तदुः (पु॰) श्राग्न कोए।

अगर तद्॰ (पु॰) सुगन्धित काष्ट विशेष 1--- वसी (स्ती॰) धृपवसी !—साला दे॰ (पु॰) वैश्य वर्ण के अन्तर्गत एक शाला, जो अपने की अगरीहा ग्राम (यह दिल्ली के पश्चिम की ध्योर है) के रहने वाले होने के कारण श्रमचाळ कहते हैं।

ध्रगरई तद (वि॰) स्वित्ववन विथे संदर्शा रङ । श्रमलदगल दे॰ (कि॰ वि॰) इधर उधर, दोनों श्रोर. श्रासपास ।

श्रमाला तद्दर्भ (गुरु) पहला, पूर्व, प्रधान । द्यगचा तद्॰ (पु॰) दूत, श्रगदानी I—ई (स्ती॰) ध्रगवानी, ध्रभ्यर्थना ।

अगवाडा तदः (प्रः) श्रागा, श्रव भाग । श्रगवानी दे॰ (खी॰) देखो श्रगमानी। श्रमवार दे॰ (पु॰) बन्न का वह भाग जो इलवाहे

श्रादि खेली का काम करने दालों को दिया जाता है ।

श्रमसाही तद् ॰ (स्री॰) श्रमिदाह ।

अगस्ति तद् ॰ १ (पु॰) दृष्ठ विशेष, तारा l यह तारा अगस्त्य तत् े भाइ मास के अन्त में बदय होता है। १ प्रमास्त्य तारा के उदय होते ही जल निर्मल हो आता है। इसके उदय होने पर ही राजागण विजय यात्रा करते थे धौर पितृतर्पेश स्त्रादि श्रारम्भ किया जाता है। २ ग्रागस्त्य एक ऋषि का नाम है जो सित्रावरुण के पुत्र थे। इनका पहला नाम मान है। पीछे से विन्ध्य पर्वत का गर्व खर्व करने के कारण इनका नाम श्रवस्य पढ़ा | इनका दूसरा नाम कुम्भज भी है। इनका नामो-ल्लेख बेद में भी पाया जाता है और इनके नाम

(प्र०) दिस्स के एक पर्यंत का नाम जिससे ताझ-पर्णी नदी निकली है। छप्रहरा या प्रगहन तद्र् (५०) मार्गशीर्प मास । तत्वे यह मास बड़ा पवित्र माना सया है। हिन्दुओं का यह नवीं सास है। प्रायः लोग इ**से मगसिर** भी कहते हैं। अग्रहनिया, या अग्रहनी (वि॰) भ्रगहन में होने वाला श्रन्त ] [की थोर, सामने [

ध्रमहुड तद् ( गु॰) पहिले पहल, श्रमला, श्रामे

की ग्रगस्तसंहिता भी प्रचलित है ।--क्रुट तत्•

ध्यगाऊ सद॰ (गु॰) धगाडी, श्रागे, पहले ! ध्रगाडी तद • (कि ॰ वि ॰) धारो, सामने । (धी॰) घोड़े के बांचने की आगे की उस्सी !-- मारना मोहरा मारता. येरी की धराली सेना की हटाना । द्यगाध सत् । (गु॰) थयाह, जिसकी थाइ न मिले, वहत गहरा । ध्रागासी ततः ( खी॰) पगडी, बरान्दा । श्रगिनि तद्• श्रग्नि तत्• (पु॰) धाग, ग्रांच, वन्हि ध्यमुण तत् (गु॰) निगु ण, जिसमें गुण न हो, गुपाडीन । ग्रा<u>गु</u>या तद् • (पु •) एक पद्मी या कीड़ा विशेष, देवता विशेष. मार्ग दिखाने हारा । िहिमालय । धारोन्द्र तत्॰ (पु॰) पहाड़ों का राजा, सुमेह, श्रमेगचर तद॰ (गु॰) इन्द्रियों की गति के श्रदश्य। भ्रगारना तद्० (कि॰) रखना, चौकी देना! धागारा तद॰ (पु॰) देखने वाला, रखवाला । अमीनो तव्॰ (स्त्री॰) मेंट के लिये आगे जाना । थ्रप्ति तत्॰ (पु॰) थाग, वन्हि, चित्रक वृक्ष ।-देव सत् (पु ) वैदिक देवता , श्रमिकी साथिपति । --कीया तत् (पु॰) पूर्व-दक्षिया का कीना !--संस्कार या किया तत् (खी॰) मुदा जलाता । -कुराह तत्० (पु०) चामि अलाने के लिये गता। --कुमार तत्॰ (पु॰) चुघावर्दं क ग्रीपघ विशेष ! —क्रीडा तत्॰ (खी॰) श्रातिरावात्री ।—हीत्री तत् (पु॰) जो अग्नि में नित्य नियमित रूप से

हवन करता हो।--ज्ञाला-सत्० (स्री०) सन्निः शिसा, र्थावने हा पेड !—परीता सत्० (स्नी०)

क्षप्ति के। हाथ पर रत कर मूठ सच की परीचा

खेना। यह विचान साणियों से शपय खेने का

स्मृतियों में निरूपस किया गया है।—पुरासा

तत्॰ (पु॰) भठारह पुराणों में से एक।-वाण

प्त् (पु॰) चान्यास्त्र चर्यात् जिसे चलाने से भाग बरमे !--मान्य सत्० (५०) श्रजीर्गं, सूख

न लगना या मूल की कमी ।—यन्त्र हत्० (५०)

बन्द्र, तोप , तमञ्चा ।—ऐसि तत्॰ (पु॰) यश

विशेष, स्रप्ति-सम्बची बेदोनः स्रप्तिस्तव |---

देवताओं के पूर्वज !—ग्रम्याधान तक् (पु॰) श्रति विदित श्रश्निमंस्कार, श्रश्निरचण, श्रश्निदीत्र । --उत्पात तत्० (पु०) श्राम लगना, धाकास से चन्नि बरसना, धूखबेतु दरान, बरकापात ।

थ्रायारी दे॰ (खी॰) ब्रक्ति से ध्य देना । प्राप्त तत्र (पु॰) धागे, पहले, किसी काम का मखिया, अगुवा, श्रादि, प्रथम, मुर्थ, उपर का भाग, शिर,शिसर, एक राजा का नाम। श्रेष्ट. वत्तम. श्रधिक । —गराय तत्॰ (वि॰) नेता ध्यावा. प्रधान। —गामी क्त॰ (पु॰) भ्रामे चलने वाला, श्रमुवा, इस्साही I --सर तत्॰ (पु॰) घगुवा, सन्देसी, दृत ।--ज तत् (पु॰) जेष्ठ, बड़ा भाई।-जन्मा तत् (९०) बाह्यया. प्ररोहित, जेटा भाई, हेवताओं में सर्व प्रथम उत्पन्न अर्थात ब्रह्मा !---पश्चात तत्० (घ॰) मागे पीछे, भागा पीछा ।--ग्री तत्॰ (पु॰) धागे चढने वाला, समाज का मुखिया, चगुधा,। —भाग तत्० (प्र॰) पहला भाग, पहला हिस्सा ।

ध्यप्रहृश्य तत्॰ (पु॰) धगहन मास [हेस्रो धगह्या]। अमहार तत्॰ (पु॰) देवस्व, बहास्व, देवता के। श्रिपंत सम्पत्ति, घान्यपूर्ण सेत ।

श्रप्राह्य तत्॰ (गु॰) प्रहण करने योग्य नहीं, तुच्छ, निस्सार, शिवनिर्माण्य ।

श्रांत्रम तत्॰ (वि॰) चगाऊ, पेशसी ।

श्रय तत्॰ (पु॰) पाप, श्रधमें, श्रपराध, दोप ।— थ्रसुर-थ्रवासुर तत्॰ (पु॰) कम के सेनापति का नाम है, वकासुर इसका ज्येष्ट माई था चौर पूनना इसकी जेटी यहिन थी, भगवान् श्रीकृष्ण-चन्द्र जी की मारने के जिये इसी की कस ने बुन्दावन में भेजा था।—नाशक तस्॰ (गु॰) पाप दूर करने वाले प्रयोग, मन्त्र जप करना थादि । शिवमी ।

ध्रघटानि तर्॰ (गु॰) पापों का समुदाय, पापी, थ्यघटित तत्॰ (गु॰) घटना-हित, शसम्मव, धन-होनी, द्यपौत्य ।

ध्यास तत्॰ (पु॰) पितृ विरोप मारीच पुत्र, प्राचमर्पण तत्॰ (गु॰) सव पापों का नाशक, पाप हटाने वाले चैदिक सन्त्र, एक प्रयोग जो सन्ध्यो• पासन में किया जाता है।

श्रद्याई तद्० (स्त्री०) लुकाई, श्रफराई, पेटमराव, हृप्ति । श्रद्याना तद्० (क्रि०) पेट भरना, श्रफराना, हृप्तहोना, लुकना, भरपूर होना ।

इम्बेरित तर् (पु॰) महादेव का दूसरा नाम, सब से समङ्कर, उपासना विशेष !—पन्ध (पु॰) शैव सम्प्रदाय की एक शाखा का नाम है। इस सम्प्रदाय के छोग प्रथने को अवोरी या अयोर-पन्धी कहते हैं। ये बहुत ही मलीन होते हैं, पूचा का ये नाम शक नहीं जानते हैं, दनके किये केर्न्द्र भी पदार्थ अमस्य है ही नहीं। सर्वेतीमान से दूखा को जीत खेना ही इनके धर्म का मुळ है।

म्राचीरी तत् (g॰) श्रवीर-पश्थी।

श्रङ्क तत्त्व (पु॰) श्रांक, चिन्ह, संकेत, दाग, रेखा, संस्था, लेख, श्रजर, लिखावट । यथा "मेटत किन कु-श्रश्न साहर के ।"—तुक्रसी । एक से जी तक की संस्था । नाटक का एक परिच्छेद, श्रंग । श्रङ्ग, रेह, वार, दफा, स्थान, श्रपराथ, पर्वेत, पाप, हु-स्त, ऐव, समीप। —सुँहा दे॰ (कि॰) टेना वा बागाना, गले करागा । —गियित तत्व (पु॰) संस्थाश्रों का हिसाब ।—विद्या तत्व (श्रि॰) संस्थाश्रों का हिसाब ।—विद्या तत्व (श्रि॰) श्रङ्गायीत ।

श्चङ्काता तत् (कि॰) लिखना, खापना, संकेत करना, चिन्ह करना, मोल भाव करना।

ष्राङ्काई तद् (स्त्री॰) र्थाक, ছ्त, षटकल । प्राङ्कार तद्॰ (पु॰) कांख, केख, गोदी।

प्रकृताता तद् ॰ (फि॰) परखना, जीवना, मोल टहराना । प्रप्नुता तद् ॰ (पु॰) निरख, भाव, मोल टहराना । प्राक्नित तद ॰ (पु॰) चिन्ह किया हुसा, सुद्रित,

आङ्कृत तर्च (पुण) चिन्ह चिन्न हुन्ना, छुन्न्य, चिन्हित, परस्ता हुन्ना, जाँच किया हुन्ना, छुपा हुन्ना।

ब्राह्मर तत्० (पु॰) श्रॅंकुश, फ़ुनगी, नया उगा हुश्रा नृश् श्रादि, बीज से उत्पन्न कॉपङ, गांझी ।

झड्डूरित तत् (पु॰) बङ्करयुक्त, जिसमें अङ्कर स्वयन्न हुए हों, ।--योदन तत् (पु॰) वीवन का प्रारम्भ, युवा श्रवस्था की पहली दशा । झ्डूय तत् (पु॰) शांकड़ी, सोहं का एक हिम्पार निससे हाथी चळाचे आते हैं। सुझा हुआ कांटा।
—मह तद॰ (पु॰) शांकुश की पकड़, महावत, हिस्तपक, शांथी चलाने वाळा।— घारी तत्वः (पु॰) हिस्तपक, पीठणान। सिना। श्रङ्कोरना तद्॰ (कि॰) मुँजना, गरम करना, सुँस छाद्विया तद्॰ (खि॰) छोहं की क्लम जिससे वरतन पर हपोड़ी के सहारे नकासी की जाती है, श्रस्त। श्रद्धुवा तद्॰ (पु॰) श्रेकुर या श्रीत से पुट कर पिककी हुई नोक जिसमें से प्रधम पनो किकतने हैं।

अक्टू तत् (g°) प्रासीर का एक हिस्सा, श्रवयव, शरीर, मित्र का सम्बोधन, शाखा विशेष, बेदाइ, जैन शाख विशेष । बिट राजा का चेत्रज प्रक्र हो। [ इस राजा के शासित देश का भी नाम प्रक्र हो। है । जन्मान्य महिषे दीर्घ तमा से बिट राजा की पत्नी सुदेश्या के गर्म से इसकी उत्पत्ति हुई थी।] गड़ा श्रीर सम्यू के राज्य के प्रश्च देश की प्रक्र देश कहते हैं ।—जन्मा तहल (g°) सन्तान्य केश, काम, पीड़ा, मद, मीड़ ।—राज तत् (g°) कर्ष का नाम है । राजा हुयेथिय ने श्रव्धं की प्रतियोगिता करने के टिये कर्ष को श्रव्ध देश का श्रविपति ननाया था। कर्ष का पहला नाम सहुत्येष था।—प्रह तत् ०(g°) श्रकड़वाई, बात रीग।

श्रङ्गङ्खङ्गङ् दे॰ (वि॰) वचाखुचा, विरा पड़ा, इधर डघर का ट्रटा फूटा।

ब्राङ्गड़ाई सद्॰ (स्त्री॰) जम्हाई, शरीर मरोंड़ना I

खड्डस् तत्० (पु०) केंहुटा, याजूबन्द, कपिराज वालि का पुत्र ।

ग्रङ्गम तद्० (पु॰) श्रॅंगनाई, श्रॅंगन, चौक, मकान के बीच की सुमि।

घ्यङ्गना तत्० (छी॰) सुन्दरी, कामिनी, छी, खुयाई । दे० (प०) श्रामन. सहन ।

दे॰ (पु॰) श्राँगन, सहन । श्रङ्गन्यास तत्॰ (पु॰) वैदिक या तान्त्रिक उपासनार्थो

में मंत्रों के द्वारा श्रङ्गस्पर्य करना। [कपड़ा। श्रङ्गस्ता तद्० (पु॰) पहिनने का सिला हुमा लंबा श्रङ्गसमा तत्र्० (पु॰) शरीर को सुन्दर श्रीर सुगन्यित

बनाने बाजा लेप, चन्दन छगाना,सुनन्धित पदार्षी से शरीर पर बेल बड़े निकालना ।

भ्रद्वरी तद् • (बी •) युद्ध के समय पहना जाने वाला परिच्छन्न, कवच, घटनर ।

श्रद्वा दे॰ (पु॰) श्रेंगरखा श्रेगरखी ।

धाडाकडो दे॰ (स्त्री॰) कीयती पर सेकी हुई छोटी मोटी सेटी, प्राटी, मध्की ।

भद्रार तत्॰ (पु॰) जहता हुमा के।यजा ।—क तत्॰ (प॰) मगछ प्रहा-मणि तत् (प॰) मृगा।-मती तत्र (स्री॰) कर्ण की सी सी ।

भ्रहारा नतु॰ (पु॰) केायला, बढ़ी लक्दी ।

ब्रह्मारी तद्द ( ( की • ) खैंगीडी, गोरसी या बरोसी, धाग रापने का बर्तन, दहकते हुए कीयले का छोटा दक्डा ।

श्रद्भिया सद्० (स्त्री॰) चोळां, काचुळी, कंचुबी, तीसरा कपदा, रित्रमा के पहिरने का क़रता।

ग्रहिरस तत् (पु॰) एक प्राचीन ऋषि, दम प्रजा-पतियों में से पुक, श्रयांवेद के बादुर्भाव कर्ता होने से यह प्रयर्वा भी कहे जाते हैं। बृहस्पति का नाम, दुरवा संवरतर का नाम , कतीरा ।

छद्भिरा तव् (पु॰) तारा, श्रह्मा का मानसपुश्च, ये धर्मशास्त्र-प्रवर्तक ऋायपे! में से हैं, इनके बनाये हुए प्रम्य का नाम धौतिता-संहिता है । देव गुढ बृहस्पति इन्होंके प्रत्र हैं।

म्राङ्गी तत्॰ (पु॰) शरीर वाला, शरीर धारी, मधान, किसी समुद्राय का मुख्या ।

भ्राद्वीकार तत् (प्र.) स्वीकार, मानना सहना, थॅरोजना, प्रतिज्ञा, मस्मति । हिमा । प्रद्गीरुत तत्॰ (वि॰) स्वीकृत, माना हुचा, श्रवनाया प्रद्रीठी बद् (स्त्री) याग रगते का पात्र, यहोसी ! प्राड गुला तत्• (पु॰) चाट बी के बरावर परिमारण, प्क गिरह का सीसरा हिम्या |

घट गुली बद्० (म्बी॰) येंगुरी, हाथ का या थेर का र्थेग ।-- त्राम् तदः (पुः ) ग्रॅगुरिवे। की रहा करने वाला, यह युद्ध में घस्त्र शस्त्रों से घेंगुलिये। की रचा करने के लिये बनाया जाता था, दस्तामा घड्गुल्यानिर्देश तद्॰ (९०) वटक, छोड्न ।

घट गुप्त तत्॰ (पु॰) धंग्रा l

थ्रट गुठा तद् • (९•) थॅगुष्ट, मोटी थॅगुरी । भ्रञ्गुठी तद् • (स्त्री •) सुद्दरी, दहला, भ्रामुलीय, भ्रांगु क्रियो में पहिनने का गहना ।

धाड गूर तद् • (पु •) दाय, दाचा, फछ विशेष, मेवा।

ग्रहेजना दे॰ (कि॰) सहना, बादाख करना । थ्रङेट (स्त्री॰) घड्डोट, डील, ग्राकार, धावृति l

ध्यक्षेत्री तद् ० (स्त्री०) देयी भद्गीरी। ग्रहोक्रना दे॰ (कि॰) शांति को तौलिया से पेछिना । आड्रोक्का तद् o(go) शरीर पेछिने का बस्त्र, श्रंगवछा, गमदा, श्रेंगपुदा, तीविया ।

प्रद्वीरा तद् • (प्र•) मच्द्रर, महाक, मना, डाँस I प्राङ्क ब्रि तन्० (g)० चरण, चौधा हिस्सा, वृषीं की जद ।-प तत्० (पु०) वृद्ध । श्रच तत्॰ (पु॰) स्वरवर्णं, सङ्गा विशेष, द्विपाकर श्राचक तद्र (११०) श्रवानक, श्रवानवक, हरात्,

धरम्मात्, विना जाने वृमे । श्चन्द्रक्षा दे॰ (वि॰) श्रपरिचित, श्चनजान I ध्यचकरी तत्॰ (स्त्री॰) लम्पटना, निलाइपन, अनु॰

चित काम. घींगा घींगी. श्रस्याचार । थ्रचंड तद॰ (गु॰) घीर, शान्त, सुशीख, मृदु, सरछ,

स्याभाव वाला । ध्यचम्मा तद् (पु॰) चमत्कार, विस्मय <del>। य</del>ुरना

दे (कि ) विस्मित होना, बारवि त होना । ध्यचञ्चल तत्॰ (पु॰) रिपर, विना धवडाया हुछा, दढ मन वाळा 1

ध्यचर तत्। (गु॰) जड़ पदार्थ, जो वल न सके, श्रचल, घटल, स्यावर, इद्र ।

भ्रचरा दे (पु॰) साड़ी का यह छोर जो छाती पर रहता है, पहा, चतुन्न ।

श्रचरज्ञ तद्० (पु०) श्रवम्मा श्रारवर्षे ।

थ्राचल, तन्॰ (गु॰) घटल, न्धिर, घीर, पर्वत, शूच, जो चलायमान न हो, जैनिया का पहला तीर्थंडूर ।

थ्रचला नन्॰ (स्त्री॰) पृथिवी, घरती, घरणी।-संसमी नत्॰ (म्त्री॰) माव शुक्ता सप्तमी, इस दिन के किये शुमकर्म श्रवल होते हैं, इसीये इस सप्तमी के। भवला फहते हैं ।

(

य्यचन दे० (पु॰) इहा काने की किया। याचानक तद्॰ (य॰) शकस्त्रात, इठान, एकापक, एकाएकी, विना कारण, दैवग्रेग से।

घ्यचाना, प्रस्तवाना (कि॰) गुँढ थोना, छुक्टा करना, खाने छं पीड्रे गुँह साफ करना, श्राचमन करना | प्राचानचक हे॰ (कि॰ वि॰) श्रवानक।

द्यस्यार तत् (५०) श्राचार, ज्यवहार, चालचलन, द्यास्त्र कपित, निव करने पाग किया, जो द्यवहार धर्म-सेवा का सहायक है।। श्राग वा श्रीवृश्वादि फलों में मसाबे मिळा कर बनावा हुआ ज्ञास-पदार्थ विजेप ।

**घ्राचारज दे० (**पु०) ध्राचार्य ।

श्रचारी दें (वि॰) ग्राचार रखने वाला, (पु॰) ग्राचार विचार से रहने वालात्राह्मण,(स्त्री॰) श्राम का श्रचार

विशेष। [ निर्देष, चिन्नहीन । श्रीचात तद्० (गु०) जिसको चिन्ता न हो, सेसुध, श्रीचर तद्० (श्र०) देर नहीं, शीव, तुरन्त, वेग ।

अनुक तद्० (गु॰) विना चृका हुआ, ठीक। अन्तुक तद्० (गु॰) अञ्चान, सृष्ट्यित, इन्द्रियों के ज्ञान

स्रचत तद्० (पु०) अञ्चान, सूच्छत, इन्द्रमा क्ञान कानस्ट हो जाना ! [ मूर्वता ! स्राचैतन्य तक्० (गु०) श्रज्ञानता, निर्जाव, जड़पदार्थ,

द्याचीन म्ब्र्ज (गुर्ज) चैन न रहना, दुःखी, न्याकुन, श्रमुख, अरम्य ।

असीना (पु॰) श्राचमन करने का प्रयोग करना। अच्छत तद् ॰ (वि) जीते रहना, वर्तमान रहना, स्थिति होता रहना, जैसे—

"तुम्है ग्रस्कृत श्रस हाल हमारा '' —रामायण ।

ध्राच्छर तद्० } (पु०) वर्णं, श्रन्तर । श्राच्छरा तद्०

ग्राच्छा तद्० (वि॰) भला, उत्तम, सुन्दर, मनोहर, चंगा, (स्वीकारार्थेक श्रव्यय)।

ब्राच्छाई दे (स्त्री॰) सुवराई सुवरता उत्तमता। ब्राच्युत सत् (पु॰) वां कि कभी च्युत न हो जिसका कभी नाश न हो, स्विर, धमर, सर्वहा वर्तमान रहने वाला, टहरा हुआ, अचल, विच्लु का एड़

नाम ।— ानन्द् (पु॰) ईश्वर । श्राह्यत दे॰ (वि) जीवित रहना, उपस्थित रहना । श्रञ्जताना-पञ्चताना तर्॰ (वि) पश्चाताप करमा, किये हुए दुरे कर्मी से दुःखी होना । यिसहाय । श्रञ्जय तद्॰ (पु०) जिसके सुत्र मर्सी, राज्य से च्युत, श्रञ्जरा तद्॰ (श्री॰) इसका यहुवचन, श्रञ्जरन होता से यथा:—

'गोहहि सब प्राह्मरन के रूप''—पद्मावस । देवांगना, स्वर्ग की वेश्यां, ऋप्सरा का यह अपअंश हैं।

थ्रहरौटी दे॰ (स्त्री॰) वर्णमाला I

प्रक्रवानी तद्० (स्त्री०) बची, वासी, प्रस्ता स्त्री के सोहर में साने की श्रीपध ।

भ्रकृत दे॰ (वि॰) श्रदेष्टर, नया, कोश, न हुन्ना हुन्ना । श्रकृता तद् ॰ (वि॰) नहीं हुन्ना हुन्ना, ज्ञानहीं, नवीन, पवित्र ।

**प्रा**क्षेह तद्० (गु०) बहुत ग्रधिक, यथा —

'घो रूप गुन की गरद फिरें ग्राईह उछाह,' —विहारी सस्सई ।

श्रक्षीभ (वि॰) स्थिर, शान्त, गम्भीर, श्रोभद्दीन । श्रज्ञ तदु॰ (पु॰) थाज, वर्तमान दिन ।

ध्यक्त तत् (पु॰) नहीं 'स्रप्त होने बालः, विष्णु से सपन्न, ब्राह्मा, शिव । — [सूर्येन्यंशीय प्रतीक्ष्या का राजा, जिसके पुन्न महाराज दशरब थे । धन्न राजा वह बीर थे, प्रत्मवेदांत के पुन्न से सम्मीहनास्त्र दनको मिला था। ] वकरा, मेप राशि,— । तत् (स्त्री॰) वकरी, माया, धनिवा, मृकृति ।

अजगर तत्॰ (पु॰) यक्तरे के। निगलने वाका शहुत मोटा सांप, शालसी, निकम्मा।

ध्रज्ञगव तत् (पु॰) शिव का घतुष । [ वस्तु । ध्रज्ञगुत तद् ॰ (पु॰) घदशुत, धाश्चर्यं, विना देखी सुनी ध्रज्ञगैव तद् (पु॰) थदष्ट स्थान ।

श्रजदहा ( ५० ) श्रजगर, वड़ा मोटा सींप ।

श्रज्ञनसी (वि॰) श्रारिवित, श्रज्ञान, विना जान पहिचान का।

द्यज्ञपा (बि॰) जिसका उचारण न हो (तु॰) गङ्दिया । द्यज्ञप (बि॰) विरुचण, अनुरूग, अनीखा । द्यजनाइन (स्त्री॰) पुरु मसाखे का नाम । द्यजमोद् (तु॰) द्वाई का नाम । (

ध्रज्ञय तत्॰ (गु॰) जिमकी जीत नहीं हुई हो, जो ध्रज्ञेय हो, जिने छोड़े नहीं जीत सके। बीम्भूमि जिले की एक नदी नाम।

ध्यज्ञर सत्॰ (वि॰) जवान, योपन, युवा, ध्रमर, जो कभी युदा न हो !

भाजस (पु॰) यदनाती, भाषकीर्ति ।

माजमी तद्० (गु ) निन्दित, यशरहित ।

धातहें तद्॰ (श्र॰) भात भी, धभी, धवर्गी, धव तह भावतक। [प्रतिचया। धातस्त्र तत्॰ (श्र॰) निस्ता, निस्य, सर्वदा,

प्रज्ञहरूस्यार्घी लर्॰ ('भी॰) घन्द्राग शास्त्र का एक उपया जिसमें अपने बोधक अर्थ का न त्यान का कपण मिक्र अर्थ पन नाना है। [माया, दुर्गी। प्रज्ञा तत्र्॰ (१३१०) विश्वका जन्म न हो। यक्सी, प्रज्ञासक (पु॰) विसकी भीगन की जरूरत न डो।

ग्रजाचक (पु॰) जिसका मागन का जरूरत न हा । (वि॰) श्रव ची, सम्मन्न | मिरापूग | ग्रजाची (पु॰) सम्बद्ध मनुष्य, न मांगने वालो (पि॰)

ग्रजाड़ सद्॰ (g॰) शनिया टाट l

झजातामु तर् (पु॰) १—राजा युधिष्टिर का दूसरा नाम । युधिष्टिर किसी थे। यथना श्रमु नहीं समन्तरे में, इसी कारण उनका यह नाम पढ़ा। २—इस नाम है पुढ राजा का वर्णन राजियमें में मी नाता है। यह राजा कावासानी था। महर्षि गार्ग्य इसहे यहाँ गये थीर राजा से कुछ विषयों में उपदेश खेकर टीट वाये थे। ३—माभ के पुक प्राचीन हाजा का नाम जिमकार था। उनसे स्वीशाद के पूर्व यह मागु का राज करता था। सत्तर् (वि॰) जिसका कोई श्रम मही।

श्रज्ञाति तद् ॰ (पु॰) जिमा काति का, विदास हुआ विज्ञाति, शात्य । [श्रविषे की । श्रज्ञात तद्द ॰ (पु॰) ध्यज्ञात, सूर्य, निर्वोष, ध्रज्ञामिल तत् ॰ (पु॰) एक ब्राह्मण का गाम, यह ब्राह्मण प्रयम ध्यवस्था में सर्वतित्र था, पासु पीषे से कुमा में पड का ध्यजा अष्ट हुआ, दासी के गमें से रहक दम पुत्र थे, जिसमें से एक का नाम नागायण या, सरने के समय

श्रजामिल न थपने नारायण पुत्र के पुकारा, इसी कारण विरुष्ठदूत इनके विरुष्ठलोक में ले गये। --श्रीमक्मागवत।

द्यजायव (पु॰) श्रद्भुत वासु, विचित्र पदार्थ ।— स्वामा,—दार (पु॰) श्रद्भुत वासु वा संप्रहाल्य । द्यातिद्यौरा (पु॰) यात्री या पितामडी वा घा । द्यातित तप्॰ (पु॰) नहीं जीता हुषा, ऐसा बली जो मय को जीत से ।

प्रजिन तत् (पु॰) सृगादाला, इतिश की खाल जिस पर ब्रह्मचारी, संन्यासी श्रादि घार्मिक व्यक्ति बैठ कर ब्यासना करते हैं।

ग्रजिर तत्० (पु॰) स्रांगन, श्रेंगना, श्रीक, चत्ता । ग्रजी तद्॰ (श्र॰) श्राजतक, श्रवतक, श्रव ही तक । ग्रजीगर्त तत्० (पु॰) पुरू ब्रह्मण जो श्रुन शेक का

श्ति था। म्राजोर्स तद् पु॰) देशो म्राजीर्स । [म्राजीर्स होना। म्राजोर्स तद॰ (सि॰) पुगना नहीं, व्यच्त नहीं वचना म्राजीय तद॰ (सि॰) वानी सका, स्रचेतन, सता हुणा, सत, जह बदार्य। [हरपाती कार्य। म्राजुत्तत तदु॰ (सी॰) सन्धेर, हरपात, म्रायाचार

धातो } (वि॰) धात तक, धमीतक, धमतक।

ध्रज्ञ तत् (go) [श्र + ज्ञ] नहीं जानीवाटा, सूर्य, थे ममक , श्रद्क, श्रवज्ञान, श्रवसम, श्रवसम, श्रवसम, श्रवसम, श्रवसम, श्रवसम, श्रवसम, श्रवसम, ज्ञता, नाहानी ।

प्राक्षात तत्त्व (गु॰) [य+झाव] नहीं जाना हुया, ग्रनभात । —झामा तत्त्व (वि॰) तिसके नाम का पता न हो । —योस तत्व (पु॰) द्विपकर रहना। —योसना (स्त्री॰) सुरुपा नायिका का एक मेद ।

प्राप्तान नर्० (पु०) [घ + जान] मूले, निर्जुदि, धज, पुदिहोन-न्तः (घ०) प्रज्ञान से, येसमसी से, ध्रम्याने। —ी तर्ग्व (वि०) द्वा प्राप्ता, यूरं, जड़ा प्रश्चिय तर्वः (पु०) नर्शः जानने योग्य, ६९ से जानने येग्य, दुरूह। [कनारा, दिक्षप्रेर। प्रश्चेत तर्वः (दु०) धञ्चता, क्यरे का शेष साग,

)

(

प्रश्नन तत् (पु०) सुरमा. काञ्चल, ग्रांख में लगाने का दृश्य, अक्रमना, शोभमा, काञ्चल लगाना, पान्य विशेषः। ग्रञ्जना या प्रश्ननो तत् (खो०) दिग्गज की हथिनी, वानरी विशेष, हमुमान की मारा। का नाम, ग्रञ्जनी नाम्नी वानरी के गर्भ से महावीर हमुमान की क्लांति हुई थी। — ग्रिंद तत् (पु०) पवर्त विशेष, ।— रानस्त तत् (पु०) हमुमान जी। [का मेह प्रश्नर-पञ्जर दे० (स्थी०) देह का स्वस्त, शरीस

श्रञ्जलि, श्रञ्जली तत् (स्त्रीः) हाय बोहे, हाथ का सम्पुट, श्रेजुरि, दोनों हायों के। ऐसा बोहना जिससे बीच में अवसाय रहे। परिनाच विशेष [—कर्म सुशीकना, प्रवाम, नमस्कार, विनय करना !— वन्धन (तत् ) हाय बोहना, करसम्युट नमस्कार, नम्रता प्रविशेत वरंगे की शुद्धा !

श्रञ्जसो तत्॰ ( ন॰) शोधका, शोधता से, वेगी। श्रञ्जही दे॰ (स्त्री॰) श्रन्न की मण्डी। ( वि॰ ) नाज बाली।

श्रक्तुरी दे॰ (६वी॰) वैजलि । [ क्लिप, प्रियाल । श्रक्तीर तद्॰ (पु ) व्रज्ञीर नामक वृत्त का फळ श्रञ्जीर दे॰ (पु॰) उज्जेना, प्रकाश, रोशनी, चॉदनी ।

प्रक्रमा तद् (पु॰) श्रमण्याय, सुद्दी, श्रवकारा ।

प्राटक तद् ॰ (स्त्री॰) सेक, बारचा, क्रावट बालना,

प्राटक ना । भारतवर्ष की पश्चिमम्बर सीम प्राप्त

से एक नगर का नाम सिन्धु नदी का दूनरा नाम

है। कहते हैं कि सिन्धु मदी के भक्त दोन के कारचा

प्रतक्त प्रदक्त नाम पड़ा, क्योंकि वर्दा जाकर लोग

प्रटक जाते हैं।—ज दे ॰ (स्त्री॰) चतुतान,

विचार ।— ाना दे ॰ (फ्रि॰) सेकना, छेकना,

वारचा कसना, किसी कार्य में विम्न डालना ।—

।व दे ॰ (पु॰) क्कावट, प्रतिवस्थ ।—जपच्च

विना प्रमाया, चिना है। हिकारे, प्रतिदेश्य ।

स्प्रटकर या स्प्रटकत दे॰ (स्त्री॰) शन्दाला । स्प्रटका तद्॰ (६०) मिट्टी का पात्र विशेष, श्री लगजाय जी का प्रसाद। स्प्रटकात तद् ((५०) विष्ठ, जाधा, शेक रुकावट, ष्राटखेल तद्० (पु०) बहुत खेलने वाला, खिलाझी, चंचल । —ी (खी०) चंचलता, खिलाङ्गन, डिटाई, चंचलल ।

श्रद्भद्र (गु॰) मोटा, गोड़ा, इट्टा [ यात्राः । श्रद्भत तत् ॰ (गु॰) फिरना, चतना, घूमना, भ्रमण, श्रद्भात तद् ॰ (फि॰) समाना, भर ज्ञाना, घूमना, फिरनाः ।

अटपट तद्० (पु०) श्रानियमित देड़ा, वॉका, टर्स ।
—ी (स्त्री०) तिस्त्ती, एडी देड़ी, वेंदंसी, कटिन ।
अटब्बर दे॰ (पु०) श्राहम्बर, खानदान, परिवार ।
अटम तहर (प०) राणि हो, करावा ।

प्रदम तद्द (पु॰) राशि, हें, करारा । प्रदस तद्द (पु॰) रहि, वोद्दा, अवल, नहीं दलने वाला । गुधाइयों के एक समादे का नाम । प्रदस्ती तद्द (खी०) वन, जंगल, गहन, कानन, भयानक कोन्न, हिंल जन्तुओं का वास स्थान । प्रदा तद्द (खी०) कोडा, जरार की कोडरी, सब से जरार का कमा ।

खटाटूट दे॰ (ने॰) नितान्त, बिलकुल । खटारी (स्त्री॰) देखो भटा ।

श्रद्धात दे॰ (पु॰) हुन्ँ, घरहरा। [श्रद्धाय । श्रद्धाता तद्॰ (पु॰) खटला, वेर, सामग्री, सामान, श्रद्धिया तद्॰ (स्ति॰) छोटी सवैया, सोपड़ी, खोटा मकान, पर्ककृती।

च्राद्रस्ट तद् (गु॰) बहुत पोड़ा, नहीं हृदने वाला, नहीं बटने वाला, सम्पूर्ण, पूग. कुत ।

झर्टेक तद्० (गु॰) टेक नहीं, निराश्रय, उद्देश्य-द्दीन, अष्ट प्रतिज्ञ ।

श्चटेर तद् ० (गु०) एक आम का नाम ।—न दे० (पु०)
फेटी, चरखी ।—मी दे० (कि०) फेटा यनाना,
गोळाकार यनामा, मोड़ना। [यनाना।
श्चटेरना (कि०) मोड़ना। खटेरन से सुत की फेटी
ध्यटील तद् ० (पु०) श्रनिकन, असम्य, श्रनाड़ी,
जंगळी, वर्षेर।

भ्राष्ट्रहास तद (५०) यहुत हँसना, खिळखिळा कर हँसना कृदकुडा मारना ।

द्यष्ट्रात्तिका तत् (श्वी॰) श्रद्धाल, श्रद्धारी, राजगृह, प्रसाद, धव रागार, बड़ा मकान, हर्म्य । द्यद्वा (पु॰) सास का एक पत्ता । भ्रद्वारंस (खी॰) बीस चीर थाठ, २८।
भ्रद्वानये (पु॰) नक्ये चीर थाठ, २८।
भ्रद्वानये (पु॰) पनास चीर थाठ, १८।
भ्रद्वान्ते (पु॰) पनास चीर थाठ, १८।
भ्रद्वादी दे॰ (खी॰) पेखी, आधा स्पया, थाठ थान।
भ्रद्वादी दे॰ (खी॰) पेती जी थाठ मासतक जीता नाय।
भ्रद्वाता दु॰ (पु॰) संस्कार निशेष।
भ्रद्वाता दु॰ (पु॰) संस्कार निशेष।

इसराना, गर्ज जनाना, ठमक दियाना । ग्राठजारा तद् ० (पु०) चटवा दिन, सप्ताह, श्राठ दिन का समुदाय ।

अठगांस (पु॰) घटपहरू, घटपहली वन्त्र । अठगांसा (वि) घाट महीने का, घाट महीने में अपन्न होने वारूर सभी ।

धाठहत्तर (तु॰) सत्ता और शाट ७६। धाठान दे॰ (कि॰) सताना, पीदिन करना। धाठारह (तु॰) दम और थाठ, १६। धाठाती (वि) धारी और थाठ, ६६। धाठिताना दे॰ (वि॰) धाठनाना।

'प्रदेश तद्० (गु॰) जो देला च जाय, श्रविचलनीय, श्रविदार्थ, जोहट नमने, यथेष्ठ, प्रसुर, दढ़, स्थिर ।

त्राठोठ दे॰ (तु॰) ठाढ, श्राउम्बर, वाध्यष्ट । त्राठोनरसो (वि॰) एक सो श्राठ, ३०⊏। त्राठोतरो (ची॰) १०⊏ गुरिया की माला ।

प्रांड तद् (त्री॰) न-प्रताया आ साला प्रांड तद् (त्री॰) सपडा, विरोध, हट, गाना, चेष्टा । प्रांडङ्ग तद् (पु॰) मण्डी, हाट बजार विदेशीय या ज्ञान्तीय वस्तुर्जे के बनारते वी कारह, उत्तार, विस्त, रहावट ! — (पु॰) रोहना, रहाबट, प्रतिबन्ध ।

भ्रष्टमोद्धा (पु॰) पुरु बकटी जो नटपट गीथो है सबे में लटकाया जाता है जो भागते समय उनके पैर में लगती है, देहर, हेंगना ।

श्राङ्चन (ख़ी॰) रहावट, वाधा, विध्न श्रापति । श्राङ्डप्पीपी (पु॰) पूर्च, हाय देखने के बहान लोगों को अपने वाला ।

थ्रइतल तर्॰ (५०) थ्रोट, शरण, हीला ।

प्राइताला तद्॰ (पु॰) शरष, श्राध्य धाद, यवाने धारा, रदा करने बाला । विद्यालीस । प्राइतालीस तद्॰ (पु॰) सक्यानियोप, श्राट ग्रीर अप्रतीस तद्० (पु॰) संस्या विशेष, भार श्रीर तीस । अझ्ना तद्० क्रि॰) यमना, क्इना, द्विविधा करना, निश्चय से प्यत होना ।

प्रदेवंग तद॰ (पु॰) ऊचा नीचा, दर्गम

खड़वग तद्० (पु॰) कचा नाचा, दुगम खड़वंगा तद्० (पु॰) बाँका तिर्झा, खममान, बेढगा । खड़वड़ तद्० (पु॰) प्रत्याप, निर्संक यकना, गाली हेना, कॅवा नीचा ।

ध्राइवन्ध तद् (पु ) कटिवन्ध, होवीन ।

ब्राइवल तद्० (गु०) श्रहजाने बाला, रुक्ते बाला, श्रहुवा, हठी, मगरा ।

ब्राइसठ (g ) साठ श्रीर श्राठ, ६⊏ ब्राइाइा तद् (g∘) डॉग ।

छाड्राना (कि०) टिकाना, रोकना, उलमाना, डरकाना, छाड़ानी तद्० (स्री०) द्याता, रोकने वाला, दड़ा

पका। [ब्राक्ता, सुस्त । ग्राहियज दे॰ (बि॰) रुडजाने वाला, ग्रटब्स, चक्रने ग्राहिया दे॰ (सी॰) ग्रहे के ग्राकार की एक लगड़ो, जिसे टेड कर फकीर मैदने हैं। जबे ग्राका की

कस्चे सूत की विण्डी, फेंटी । घाडी (वि०) धामही, हटी ।

श्रह्ममा तद् (पु॰) एक एच का नाम, रूमावसा, सासी में इसका श्योत होता है।

प्रदेशाना तद्० (कि॰) श्राध्य देना, रक्षा करना, श्ररवासित करना।

थ्राहुँच तद्० (खी०) वैरमाव, शशुता, द्वेप ।

धाडोल तद्द (गु॰) नहीं होलन बाला, स्थिर, फ्वल, धटल, इड्, नहीं हिलने वाला। [प्रतिवेश । प्रामुँमि पड़ोम तद्द (पु॰) पडोम, पाम पाम, प्रामुग्न तद्द (पु॰) पडोम, पाम पाम, प्रामुग्न तद्द (पु॰) ठडाने की जगह, सेना रहने का स्थान, हावनीं।

प्रदृतिया दे॰ (g•) प्राइन करने वाला।

प्रदाई तद् (गु॰) संत्या विशेष, दो धौर नाथा। —गुना दो भीर नाथे से श्रीयक, एक, एक हिस्से में धीर भटाई हिस्सा बढना।

प्रद्विया (श्वी०) इन्न्ड या पत्र्यर का कर्नेन, जुना या गढ़ा दोन का काठ या त्रोहे का बर्तन । प्रद्वित तद्द० (६००) बढक कर, सहारा लेकर।

)

ष्प्रदेया तद् (को॰) डाई सेर की तोल, माप, बटखरा।

श्चरणद् दे॰ (पु॰) श्रासन्द् ।

प्राणि तत्० (क्षी॰) यत्ताम कीलक, पहिने के ध्यमान का कांटा, शीलीचार, नोंक, बार, धार, सीना स्राणिमा तत्० (पु०) या प्रतिमा तद्द० (स्वी॰)

श्रिणिमा तत्० (यु०) या प्रांतेमा तद्० (छी०) (हिन्दी मंखी०) श्राप्त सिथियों मंबी एक सिद्धि. श्रत्यस्त छोटावन जानेकी शक्ति।

ध्यागीय (वि०) श्रतिसुक्ष्म, वारीक। च्याप्र तत्त् (प्०) कशिका, श्रत्यन्त सुदम, धान्य विशेष, सदम वस्त, सब से छोटा हिस्सा । छप्पर के छेट से घर में शाये हुए सुबं के प्रकाश में उड़ते हए जो छोटे कथा दीख पड़ते हैं उनमें से एक कथा के साठवें भाग को अग्र, या परमाग्र, फहते हैं। यह नेयायिकों का प्रधान तस्व है। नेयायिक इसी हे हारा सांसरिक पदार्थों की उत्पत्ति सानते हैं। यह शक्तिमान है। सिलने और विखडने की शक्ति इसमें वर्तमान है।— मात्र (गु॰) छोटासा। ---वाद (प्र॰) सिद्धान्त विशेष श्रशुवाद में जीव थीर श्रात्मा श्रेणु माना है। यह श्रीवरलभाचार्य का सिद्धान्त है।--वादी (पु॰) चसुवाद की मानने बाना । —वीसमा (पुः) छोटे छाटे पदायों को देखने के लिये कवि का बना हुआ एक मकार काथन्त्र, दरबीन ।

प्रसादा तद् ० (प्र॰) गेंद, योजी एक प्रकार का खेला।

—गुङ्गुड़ (वि॰) वेलाग चित्त पढ़ा हुआ।

चर (प्र॰) गोली खेळने का कमर। —चित्त तद्र॰
(प्र॰) उतान पढ़ा हुआ, वेळाग निर्मा हुआ।

—वन्सु (प्र॰) खुआ सेळने की कीची। [पत्री।

प्रसिद्या (प्रा॰) चास का पूरा या प्रणा, खोडी
प्रसादी (स्ति॰) घोती का वह भाग जो कमर पर मोड़
कर बांधा जाता है खेगुलियों के धीच का भाग।

प्रसादलाना तद्र॰ (कि॰) बांकेती करना, प्रजा,
वांकावन दिखाना, प्रभिन्नान करमा, खंमों को

श्चराह तन्॰ (पु॰) एरंडवृष, व्यण्डा, बीझ, पेशीकोव, श्रण्डकोच, कस्त्री ।—; (पु॰) पत्नी झादि कं उत्पन्न होने का स्थान, गोळाकार ।—कटाह तद॰ (प॰) जगत्, विश्व, संसार, गोछ।—क्षाप तत्व॰ (पु॰) पुरक, श्रेकी, शांव।—ज तत्व॰ (पु॰) शब्दे मे पैदा होने वाबे जन्तु, यथा पर्जा-सांप-मह्नवी-गोह-गिरनिट विसम्नपरा।

भग्रहवग्रह (स्त्री॰) प्रलार, ये सिर पेर की वात, यक्ष्यक । भग्रहस (स्त्री॰) श्रमुविधा, कठिनाई, संकट ।

ध्यग्रही तत्॰ (स्टी॰) खासाम का बना हुआ रेशसी बस्त्र विशेष, स्यादेतर यह ध्योड़ने के काम में धाता है। आसाम की श्रण्डी बहुत अच्छी होती हैं।

श्रग्रहुश्चा तद्० (पु.) बिना यथिया किया हुशा जानवर - वैल (९०) सांड्, श्राञ्जली मनुष्य ।

थाहुँ ल तद् ० (चि०) भण्डावासी ।

श्चतः तत् ( ( श्र॰) इससे, इस कारण्, इस हेतु, इसकिये । श्वतण्य तत् ( श्र॰) इसी कारण्, इसी हेसु, इसीलिये ।

श्चतथ्य (वि॰) असत्य, मूंट । श्चतटम्राम्म (पु॰) चलंकार विशेष,

श्यतमु तत् (पु ) या श्यतम तद् (पु ) देह रहित,
विना शरीर का कामदेव । किमदेव का शरीर महादेव
के कीथ से भस्म हो गया था, इन्द्र ने इसे महादेव
पर विजय पाने की शाशा से सेजा था, परन्तु
श्रभाग्यवश वह महादेव के कीथानि से दंग्ध हो
नामा। पुनः पार्वती की शार्यना से महादेव ने
हसको उक्जी वेत किया। श्रतपुष कामसेव का
नाम श्रतमु है।

श्रतिद्भित तन्० (पु॰) श्राकस्य रहित, समेंद्र, चपल, चालाक, जाप्रत । [स्त्वनं का पात्र । श्रातर १० (पु॰) पुण्यतान, इत्र ा—द्वान (पु॰) श्रातर श्रातरंग (पु॰) वह किया जिससे लंगर इनीन से श्रातरंग दुक रखा श्राता हैं।

ख्यतरसीं (पु॰) चीते श्री। श्राने वाले परसों का पूर्व ग्रान्ता दिन, वर्तमान दिन से बीता हुआ या श्राने वाला तीसरा दिन।

स्पतिर्फित तत्॰ (वि॰) विना विचारा, प्राकस्मिकः स्पतस्यं तत्॰ (वि॰) श्रवित्यः । श्रनिवेश्नीय । स्पतत्व तत्॰ (यु॰) विना तज्ञ का, विशा पंदे का, वर्ष्वां ल, गोळ, सात पाताळों में पहिला पराज्ञ । —स्पर्श तद् (गुः) थमाध, श्रविमभीर, जिसके तल का स्पर्ध न हो सके । श्रवचार दे (तद् ) रविचार । श्रवमो तद् (स्त्री) तांसी, श्रटली, पाट, सन । श्रवाह तद् (पु) गर्नेथा, जन्त्री बनाने बाला,

प्रति तत् (ग्०) जिन शब्दों के पहले ग्रति शब्द ग्राता हैं वेशब्द प्रपने से अधिक प्रश्नं के बाक्क हो जाते हैं । श्रधिक, बहुत, विस्ता, श्रस्यस्त, बडा, बीता हन्ना, हो चुका, उन्नांघना, वोर । —उक्ति तद् ० (स्त्री०) श्रत्युक्ति, धमम्मवप्रशसा। -काय नत्० (qo) यहा शरीर, भवानक शरीर वाला । रावमा का एक पुत्र, इसन तपस्या के जाग महा की सन्तुष्ट करके एक अभेद्य कवद पाया था, जिसपे यह अनेय हो उठा था। लक्ष्मण के साथ सद में यह मधा गया।-काल (पु॰) श्रवेर, विटम्ब, देश ।—कम (पु॰) बांधना, पार होना, व्यवस्त अपसान करना, धन्यवाचावा, वस्त्रह करना । —फ्रान्त (पु∙) पार राया हुआ ।--कृन्छ तत्∘ (पु॰) वत विशेष, पाप दूर करने के लिये यह यत किया जाता है, यह यत प्राजायस्य वत का भेद है, इसमें इसमें विशेषना यही है कि जिनने दिन मोजन काने का नियम है उतने दिन श्रति-कुच्छ में दादिने हाय में जितना श्रम्न धावे उतना ही चाहार करना चाहिये।

द्यतियि तन् (पु॰) साधु, याश्ची, पाडून, जिनहे ष्यते की सीथि निगत न हो । धीरामण्यत् जी के पीत पुत हुरा के पुत्र का नाम |-- अस्त (पु॰) चानिषयों की सेवा काने वाल्ग, द्यतिषि-पुत्रक।

स्रतिपन्या तत्॰ (पु॰) यहा मार्ग, राजध्य, सदक। स्रतिपर वत्॰ (पु॰) स्रति शत्रु, महा सैंगे, उदासीन ससम्बन्ध।

ध्रतिपराक्तम तद० (प्र॰) बहा मताव, बदा तेत । ध्रतिपात तद० (प्र॰) धन्याव, उत्पात, उत्पत्त । ध्रतिपातक तद॰ (प्र॰) भारी वाप, नव प्रकार के वापों में सब से बटें तीन वाप। याना, कथा श्रीर पुत्र की की का संसमें करना, पुरुषों के जिये श्रतिपातक हैं। ऐसे ही दुन, पिता तथा रबसुर का संसर्ग करना, दिल्यों के लिये श्रतिपातक हैं। श्रातिपान तत् (पु॰) बहुत पीता, स्वता, पोने का स्वसन। [बहुत ही पात, त्रून नहीं। श्रातिपार्श्व तत् (पु॰) सचिकट, समीप, श्राति निकट, श्रातिमसंग तर्ष (पु॰) श्रत्यन्त मेल, प्नतिक्त, श्राति विन्नार, स्विमेचार, क्रा का तारा करना।

प्रतिवर्दे (पु॰) एक प्रकार का छुन्द कियके अध्यस तृतीय चरणों में १२ और दूबरे तथा चीचे चरणों में ७ मात्राएं होती है। साथ ही इसके विषम पदों के ब्रास्थ्य में जगण नहीं गाता बीर बन्न का वर्षा वसु होता है।

प्रतिवतः तन् (वि॰) झरपन्त चली, प्रमुख, प्रवण्ड १ ध्रतिव ना तन् (स्त्री॰) बृत्तविशेष पीतम्हा, चरीपारी हा पेड ।

श्रातियोग तत् (पु॰) एक वस्तु का दूसरी यन्तु के साथ नियत परिभाषा से श्रास्थिक मित्राव । श्रातियों सत् [श्रात + रिपत्] (पु॰) श्रातिस्य योदा, रणहराल, महायोदा, यहुत मतुष्यें के

पक्त साथ ल्झाने वाला। धातिरिक्त तर्∘ [धाते + दिच् + क्त] (पु∘) निज्ञ, छ।इ.कर. परिमाण से अधिक।

स्रतिरेक तन् । श्रित + रिच + घम्। (पु॰) स्राधिक्य, स्रेपी, श्रित्रण, यहत ही। [प्रक महाव्याचि । स्रितरोग तन् । श्रित + रत्त + चम् ] (पु॰) चररोग, स्रितरोग तन् । श्रित । प्रति - रत्ति । स्रितरोग तन् । श्रित । स्रितरो ।

श्चितियेक तम्० (वि०) बेहह, धर्माम । [ दोष । श्चितिय्यासि तत्० (स्त्री०) न्याय मास्त्र का एक उच्चण श्चित्याय तत्र० [ धित + शी + श्चल ] (पु०) ध्व्यन्त, विस्ता, यर, बाहुच्च । —्पान (पु०) ध्रयन्त मध्यान ।—्रो श्रेष्ठ, ध्रविक, ध्रयन्त ।—्राक्षित (स्त्री ) श्रविश्ययोक्ति, ध्रयन्त चतुगई, सम्भावित करने के विषे ध्यमम्भव प्रशंसा । काथ का अल्ह्वार जिरोप । [ धात । ध्रात्तमन्त्राम तत्र० (पु०) ध्रातिकमण्, ध्रोवा, विश्वसा-

ध्रांतमन्यान तत्र (५०) ध्रांतध्रमण, घोवा, विश्वास-ध्रांतिसार चा प्रतीसार तत् ( द्रांत—स्+प्रत्र ) संप्रदेषी रोग, जडर की व्यप्ति, पेट की पीडा ( प्रतिह्सित तक् (go) डाम्य का एक भेद थिशेप, स्स प्रकार के डाम्य में हँसने बाळा, हँसते समय ताकी घजाता हैं, धीच यीच में अयोध वचन बोळता जाता हैं। हँसते हँसते बसका शारीर घर्रान लगता है और असिं से असि निक्कने अगते हैं।

स्प्रतिन्द्रिय त्त् (वि०) इन्द्रियों द्वारा जानने के क्षयोग्य, श्रप्रसन्ध, श्रामोचर ।

प्रतीत तत्० [ श्रति + ई + क ] (गु॰) भूत, गत, श्रतिकाश्त, घीता हुश्रा, संगीत साम्त्रानुसार परि-।घा विशेष !—काल तद॰ (गु॰) घीता द्रश्या समय । ग्रतीच तद॰ [ श्रति + इव ] श्रतिशय, ध्रस्यन, गयेश, श्रतीच तद॰ [ श्रति + इव ] श्रतिशय, ध्रस्यन, गयेश, श्रतीच तद॰ (गु॰) श्रीषिय विशेष ।

ख्रतुराना दे॰ (कि॰) श्रकुराना, घवडाना । श्रतुत्त तत् [ श्र+तुत्त ] ( गु॰) श्रतुस्य, श्रनुपम श्रतुरुत, त्रारुना रहित —मीय तद् (वि॰)।

असदरा, तुळना २हित — नीय तद् (वि०)। —ित (वि०) अनुपम, असमान्तीय, उपमा-रहित, सर्वे श्रेष्ठ, घ्रपार, घ्रुपमित।

द्यत्थ दे॰ (वि॰) विचिन्न, जपूर्व । द्यतेज तद्द॰ (वि॰) चीखता, हतश्री, हतश्रम ।

श्चतील तद् व्या श्चतील, अप्रमाण, इयत्ता रहित, तोळने का नहीं। श्चत्ता, श्चत्तिका तद् (स्त्रीव) माता, ज्येश बहिन,

अत्ता, अपत्तका तत्त्व (स्थान) साता, ज्यहा पारण, बढ़ी सीत्पी, साला । इसका प्रयोग प्राप्ते नाटकी में आता है। नाटकों में जेडी बहिन के सम्बोधम में अत्तिका खाला है।

श्रास्तार दे० (पु०) यूनानी दवा बेचने वाला।
श्रास्थम्त तत्त्व [ श्रांत + श्रम्ता ] (पु०) श्रासीव, श्रांत्वाय,
श्रास्थाधिक :— कीपन (पु०) चण्ड, श्रासीवाय
कोवा :——पामी (वि०) श्रीक्यामी, श्राधिक चल्लने
बाला !——वासी, श्रद्धात रहते वाला, नैष्ठिक
झ्लाबारी :—श्रमीच (पु०) श्रस्यम्तामाव,
न्यायमत से सब महार से श्रमाव, विकास में
लक्षकी स्थानि न हो, श्रमाव पदार्थ :

द्यत्यय तत् ( अति + ई + अल ) (पु॰) विनास, अतिक्रम, सस्यु, दोप, राजाज्ञा का अर्जधन, अपराध । व्यत्यर्थ नत्० (पु०) विस्तार, श्रतियम, श्रविकः। व्यत्यप्रि तत्त्० (पु०) हन्दोचिशेष, वह हुन्द जिसमें श्रष्टादश वर्थ श्रीर चार-पाद होते हैं।

प्रत्याचार तत् (१०) कुच्यवहार, श्रन्याय, दौरात्य निर्पदाचरया ।—ी तत् (गु॰) हुष्कर्मी, हुराष्ट्रा, कुडभी। [बावश्यक। प्रत्यावश्यक तत् (१०) श्रति प्रयोजनीय, सहस्त

अत्यावर्यक तत् (५०) आत प्रयाजनाय, बहुत भ्रत्युक्ति तत् (स्त्री ) श्रतम्भव कथन, आरोपित कथन, काव्य का श्रतङ्कार विशेष ।

द्यत्युक्षा तत्० (स्त्री०) छन्दोविशोष, चार पद और वारह श्रचर वाला ।

थात्युत्कर तत्॰ (तु॰) श्रतिशय कठिन, श्रति तीव । धात्युत्कराठा तत्॰ (६त्री॰) श्रतिशय मनस्ताप, श्रत्यम्ब चिनता ।

झायुन्छए तर्० (गु॰) अयुन्तम, बहुत अच्छा । झायुन्तम तर्क (वु॰) श्रति रामयीत, श्रतिसय उर्ह्छ । इत व्यङ्घ । [निरचयं करना, पाश्चाय । झायुन्तर तक्॰ (वु॰) विद्वान्त, मीमांवा निर्धारस, झायुन्तर तक्॰ (वु॰) वहीं, पहाँ, इत तोर । —त्य

( ७० ) यहाँ का, इसी स्थान का, इस और का । झत्रप तद्० (तु०) निळंडन ळच्झाडीन, वेरामां, वेरामां झत्रभवान् तत्० (तु०) प्रष्य, रळाद्य माननीय । नाटकों में इस रान्द का प्रायः व्यवहार होता है । झत्रस्थ तत्० (तु०) इसी स्थान का वासी, यहाँ रहने

वात्रा ।

सुधांशु, चन्द्रमा ।

स्रश्चितत् (पु॰) सहिर्षियों में से एक च्यपि का नाम [ यह महा। के मानस पुत्र थे, कदम प्रतापति की कन्या अनस्या इन्हें व्यारी थी। इनके पुत्रों का नाम महिर्षे दुवारा, दत्तावय स्त्रीस चन्द्र है। मजु संहिता में खिला है, कि मजु के दस प्रमापतिश्चामें में से एक प्रति भी थे।]—जात तर्वः (पु॰) बन्द्र, दिगाज, नेत्रम्य, नेत्रम्यन, नेत्रम्य, विशावन,

द्धाय तत् ( श्रः ) श्रनस्तः, महस्र श्रारम्भार्थे, प्रस्त, श्रक्षिकार, संशय, श्रद्धस्य, समुख्य, तदनन्तर, तद्वपरि, पश्चास् ।——स वाक्य योजनार्थे श्रय्यक्ष शब्द, श्रीः । — दा, पदान्तर, या, वा, प्रदाग-न्तर, किन्या | पूर्व के जाती है। ख्रायद्ध दे॰ (पु०) जैतियों की व्याद्ध जो सूर्योत्त से ख्रायद्ध तद्द (वि॰) अधिकत, ध्रशन्त, भ्रवतान्त । ख्रायय्व तद्द (वि॰) व्यक्तित, ध्रशन्त, भ्रवतान्त । ख्रायय्व तद्द (वि॰) द्व वाया, वृष्ट नामा, भ्रव्स हो गया, ध्रस्तित । रातास्या में दूस शब्द का प्रयोग किया गया है, स्वस्तुन के ख्रस्तमित शब्द से यह निकला है।

प्रायरा दे॰ (पु॰) मिटी की नाद जिसमें रगरेज कपड़ा रगते हें श्रीर जुलाहे सुत भिगोते हैं। (स्त्री॰) दृदी जमाने का मिट्टी का सृद्धाः।

द्मार्थ्यत् सन् ( प् ) (ध्रधर्यन), श्रतिबद्ध, चनुर्धवेद । यह वेद ब्रह्मा के उत्तर वाल मुख से निक्ला है। इसमें नी शाखा पाच करूप हैं और बीस काण्डों में समाप्त होता है। इसका प्रधान ब्राह्मक गोवध हैं। इसमें सम्बन्ध रायने वाली उपनिषदों की संख्या काई ४८ और काई ३९ बताने हैं। इसमें प्रविकता से अभिचार प्रयोग पाये ताते हैं।---र्ष (पु ) शिव, महादेव।—शी (पु॰) धर्पर्य वेदल महाण, पुरोहित ।--शिख (पु॰) अपनिषद भेद ।-- शिखामिस (प॰) वपनिषदभेद । - शिर (प्र०) अपर्वेदे की मातवों उपनिषद्-ा तन्। (पु॰) ब्रह्मा के उपेष्ट पुत्र का नाम जिले ब्रह्मा ने महाविद्या सिराकायी थी. और इसी ने सर्व प्रथम श्रक्षिकः। मध्य कर श्रार्थं जाति में यह क्रिया का प्रचार किया। किं। जीतने बाने कें। ती जाती है। व्ययक्त दे॰ (पू॰) वह भूमि जी लगान खेकर दसरे प्रायचना (कि०) श्रम्त होना, हुवना। शिक्ष्यय है। प्राथमा तत्र (श्रय) य, वा, किंवा, यह विदेदक यायाई तद • (स्त्री •) मित्रों के वकट्टे होने का स्थान. समा, चीपार, वैठक ।

सभा, चीवा, बैठक ।

स्रमाल या प्रायाना, तद् ० (पु ०) स्रचार, स्रटाई,
(पु ०) रिना स्थान, चेटिसने । [गहरा, स्थाह ।
स्थाह तद् ० (पु ०) गहिरा, गम्भीर, स्थाप, बहुत स्रयोह रे० (चि ०) चहुन, योदा नहीं, स्थाप, बहुत स्रयोह रे० (चि ०) चहुन, योदा नहीं, स्थाप, बहुत स्रवेहर के वि च ० वहुन, स्थेहन, सेहन, स्रयेहन, स्रवह्म स्थाप, प्रिक्त स्थेहन, सेहन, स्रयेहन, का वस्त्र। श्चद्रगुडमीय तत्० (गु॰) वा श्चद्रगुड्य तत्० (गु॰) दण्ड के श्वनुपमुक्त, श्वदण्ड है, भिसको दण्ड न दिया का सके, जो, दण्डित न हो सके स्वधर्म निष्ठ सदाचारी, महास्मा।

अदस्त तत्॰ (गु॰) अदान, नहीं दिया, असविर्षत, अप्रतिपादित ।—ा तत्॰ ( श्वी॰ ) श्रविवादिता, कुमारी, अनुडा ।

प्रदद दे॰ (पु॰) जितना, स्पया का चिन्ह, सक्या। प्रदन तत्॰ (पु॰) भच्छा, भोजन, जेवनार, प्रहारा, खानाः—ीय तत्॰ (पु॰) भच्छीय, खाद्य वस्तु भोजन, भोजन थेगय।

प्रदत्ता दे॰ (वि॰) तुरङ्ग, सासान्य नीच। प्रदेव दे॰ (पु॰) शिष्टाचार धडों के प्रतिसम्मान। प्रदिवकार दें (क्रि॰ वि॰) इट कर क,टेक बाध कर, प्रवस्य।

खद्ध तत् (गु॰) वर्षष्ट, प्रज्ञ क्रविक, प्रा देर का
सम्पूर्ण (पु॰) वर्षे च्छीत्मादक पुरुष | ि धर्मादा ।
खद्भुत तत् ॰ (गु॰) विरुष्ण , श्राव्यवेत्रतक, विचित्र,
खदमपेरसी दे॰ (सी॰) मुक्दमें में आवश्यक
साम्बाई का न करना । िन होना ।
खद्मसस्त्रत दे॰ (पु॰) प्रमाण का क्षमान, मजून का
खद्मसाज़िरी र॰ (सी॰) गैरहाजिती खनुप्रिमिति ।
खद्मस्ताज़री र॰ (पु॰) मन करने के ख्रेषीत्म, हुर्योग्न,
जी मार्जी द्वाया जा महे ।

जी नहीं द्वारा जा सके।
धदरक रे॰ (पु॰) जार्दक, हरी सेट।
धदरसा रे॰ (पु॰) धनरसा, मिटाई विगेप।
धदरा (पु॰) धाटा संजुन।
धदरा (पु॰) धाटा संजुन।
धदराना (कि॰) फलाना, हतराना, नटलटी करना।
धदरान सव॰ (गु॰) विषा, दका, लुका, गुन्न।—ीय

तत्॰ श्रदस्य, नहीं देखते येग्य । श्रद्रल दे॰ (पु॰) न्याण, इसाफ । श्रद्रलयद्रल दे॰ श्र०) परिवर्तन । श्रद्रत्यद्रल दे॰ (श्रो०) साट की गम्सी ।

ध्यद्दहन तद्॰ (पु॰) भात धनाने के खिये गर्में पानी । ध्यद्दा दे॰ (वि॰) चुकता, (स्त्री॰) हावमाव नरसरा । ध्यदाता तद्॰ (पु॰) घादानी, सूम, हमय, लीचई,

का बखा [ हुषा, कषा। | दान शक्तिःहीन। [निष्हुता, स्वा। झद्रश्व तत् (त्) वा श्ववित, अपवन, नहीं कहा आदाया नत् (स्त्रीः) दवा सूच्या, क्योरना, निर्देयना, (

. ध्रदालत दे० (स्त्री०) न्यायावय, कचेवरी । ध्रदालत दे० (स्त्री०) वेर, विशेष, श्रमुता । ध्रदिति तव० (स्त्री०) देचमाता, देवताणों की मां, महर्षि करयप की स्त्री, दच प्रजापति की कमा । बामगावतार में भगवान् विच्छु इन्होंके गर्भ से बत्पन्न हुपे ये। १२ देवताणों की ये माता थीं। नरकाक्षर को मारते पर भगवान् कुच्छ वी को जो दो कुण्डल सिबे थे, वे कुण्डल इन्होंके समर्पित हुप् थे।—मन्दन तद० (प्र०) देवता, सर्र।

म्रादिन सद्० (पु०) श्रभागा दिन, कुदिन, बुरी दशा, खोटा ग्रह दशा।

श्र्यदिष्ट तत्॰ (पु॰) भाग्य, प्रारव्ध, विपत्ति । श्रद्धीठ दे॰ (वि॰) गुप्त, धळक्ष्य, श्रनोत्ता । श्रद्धीर दे॰ (वि॰) सूक्ष्म, महीन, छोटा ।

श्रदर तत्र (कि॰ वि॰) पास, समीप !--हर्शी वि॰) नासम्भ, व्यविवारी। हिन्दा, जो न देख पडे। श्रद्भय तत् (गु॰) श्रगोचर, श्रहचित, ग्रप्त, छिपा खद्रप्ट तत्० (ग्र<sup>०</sup>) श्रगोचर, श्रलच, श्रनदेखा, भाग्य, दर्भाग्य. प्राकृतिक, प्रकृत से उत्पन्न, प्रक्रि, जजादि, प्राप्तभय।—पुरुष तत् (पु॰) किसी कार्थ में स्वयं ऋद पड़ने बाला, बिना बनाये बनने वाला।-पूर्व तत्० (गु॰) पहले का नहीं देखा, विना जाना हुआ । नैयायिक सस से धर्माधर्म की संज्ञा, नैयायिक धीर वैशेषिक के मत से धदष्ट आतमा का धर्म है । सांख्य और पात<sup>3</sup>जल श्रद्ध हो बुद्धिधर्म कहते हैं।—फल, सत्० (प०) पर्वकर्मी के फल, सख दःख ।—बाद तव॰ (पु॰) एक प्रकार का सिद्धान्त जिसमें परलोकादि घटए गर्नो पर विता तकीवेतकी किमे शास्त्राजुलार विश्वास किया जाता है।

प्रदेय तत्॰ (गु॰) दान के मेग्य नहीं, श्रसमर्पणीय, किसी का न्यास चाहे उसे स्वामी ने ग्हा हो या स्वय संगवाया हो, वुत्र, स्त्रा और सन्नान के रहते अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति प्यादि खदेय वस्तु हैं।—द्वान तत्॰ (पु॰) स्रयोग्य की दान, श्रपाप्र की दान।

श्रादेखित दे॰ (वि॰) निष्कलक्क्, निर्दोष ।

श्रदौरी तद्० (स्त्रं) बड़ी, मधौड़ी, उर्द की दाल की पिठी की सुखाई हुई बरी, क्रहुँडौरी।

श्राक्षी तत्॰ (स्त्री॰) बाधा, बरावर भाग, श्राधी दमही महीन सुती कपड़ा, तनजेव।

श्चर्युमुत तत्॰ (वि॰) श्रमीखा, विचित्र।—ीपमा तत्॰ (स्त्री॰) रुपमा श्रंलकार विशेष।

ग्रदार तव॰ (गु॰) पेटार्थी, लोभी, लाजची, पेटू।

श्रय तत्० (श्र०) श्राज, श्रव, श्रवभी, वर्तमान दिन।
—तन तत्त्० (ग्र०) श्रयजात, श्राज का शपक,
काळ विशेष 1—ापि तत्० (श्र०) श्रय पर्यन्त,
श्राज तक ।—ायधि तत्० (श्र०) श्रयास्म,
श्राज से केकर। (ससय परिच्हेदार्यक श्रय्यट्य)।

श्रद्भक्त तत् ॰ (स्त्री॰) श्रार्द्भक, श्राद्दी, क्यी सेंद्र ।
श्रद्धि तत् ॰ (पु॰) पर्यंत, प्रदार, श्रया हुए , सेंट,
स्र्यं, परियाम विशेष ।—क्ता तत् । (पु॰) विद्याश्रीत, गेरू,
पर्वंतजात वस्तु ।—का तत्त् ॰ (पु॰) विद्याश्रीत, गेरू,
पर्वंतजात वस्तु ।—का तत्त् ॰ (स्त्री॰) श्रद्धितनया,
पार्वंती, सेहजी, त्रुण, प्रस्थ पर स्पम्य दोने वाली
ज्ञता ।—तत्त्रया तत्र् ० (स्त्री॰) पार्वंती, दुगाँ,
श्रिमालय पर्यंत ।—चिह्न तत्र ० (पु॰) पर्वंतराज,
हिमालय पर्यंत ।—चिह्न तत्र ० (पु॰) पर्वंत सेव,
स्पन्न श्रद्धा ।—सिङ्ग तत्र ० (पु॰) धिमालय पर्वंत
प्रधान पर्यंत । श्रद्धा तत्र ० (पु॰) धिमालय पर्वंत
प्रधान पर्यंत । श्रद्धा तत्र ० (पु॰) धिमालय पर्वंत
प्रधान पर्यंत । श्रद्धा तत्र ० (पु॰) पर्वंत के कपर
हा आरा, पर्वंत विग्वर ।

द्यद्वितीय तत्॰ (गु॰) श्रनुवस, श्रतुल्य, प्रकृती, श्रतुज, द्वितीय रहित ।

प्राष्ट्रेत तव् (गु॰) ट्वैनरहित, एक, मंद रहित, जिसके समान दूसरा महीं, श्रष्टुराचार्य का मत जिसकें कन्होंने जीव और ईरवर को एक माना है, जनाव को सिच्या सिद्ध किया है।— वाद्व नत्तर (७॰) एक दार्थानिक सिद्धान्त जिसमें महामय जगत माना जाता है।—चाद्वी तत्तर (प्र॰) को केवळ एक ही ईरवर पदार्थमानते हैं। एकेश्वरवादी, श्रद्धय वादी, बीद्ध स्थेप।

श्रध तत्॰ (ष॰) भीचा, तळ, श्रींडा, प्राधा।—स् तत्॰ (थ॰) नीचे, निम्न, तत्न, पातात।— कृत सत् (गुप्) नीव किया हुथा, अपहण्या । - पात तत् (प०) तीवे पतन, ध्वस, नष्ट, न्यव-पात, सीमाय सम्पति से विश्वत हाना !--प्रस्तरम् तत्र (प॰) क्रशासन नृष्यशस्या । -शिरा सत्॰ (प्॰) श्रघोतुल, सूर्यव नेय त्रिशंकु राजा। त्रिशंक शब्द में विस्तार से देखी । -- हिप्त तत्॰ (प॰) श्रधस्यकः, निन्दितः ययातिगजा, त्रिशकु ।

ग्रधम्बा दे॰ (गु॰) ग्रधक्बा, ग्रधपम्बा। ग्रथ∓ हार दे॰ (प॰) पहादी हरी नरी थीर उपजाऊ िषीडा, रेशा विशेष, सूर्यांश्तं । द्यधः पाली तद् ० ( ए०) श्रधासीसा, श्रधे सिर की द्मधितला दे॰ (वि॰) ग्राधासिका हुमा l ग्राधमा तत् (सी) भी व की इन्द्रियां, गुदा श्रादि । ध्यान नत्• (पु.) कगाल, दरिद्र, धनदीन, दीन l श्राधपई दे॰ (स्त्री॰) भाष पाव, दो खटाक । ध्यधना दे॰ (पु॰) दो पैसे का एक सिका। ष्प्रथवर, दे॰ (गु॰) चाधी दृर, बीच में, मध्य में । स्मध्यभ रे॰ (व॰) श्रद्ध शिवित।

द्राधम तत्॰ (गु॰) नीच, निकृष्ट, ग्रपकृष्ट, निन्दित । (पु.) जार, उपपति, भेद 1-भूतक (पु.) छीटा भूख, भीच मूख, पहरेवाला, भौटिया, कुछी । —अगुण तत् (क्यमणं) ऋषी, धर्ता, लयुक, देनदार |-- । तस् (श्वी ) स्वीया चादि नावि कार्थों में से एक नाविका |--श्रद्ध तत्॰ (गु॰) पद, चाया, निकृष्ट भवयव ।- धिम तदः (तु.) ग्रति नीच, श्रति निष्ट्य, नीचाति नीच।

धाधमता तद् • (धी •) दुध्यता, मीचना । धाधमरा दे॰ (वि॰) सृतकाय, श्रद्धसृत! श्रिधमता। धाधमाई तद्० (स्त्री०) पापिष्टता, नीवता, दुष्टता, ध्यधमुखा (वि॰) दे॰ बधमरा।

धायर तत् (पु.) नीवे का होंड, मध्य, शून्य, मुख का चवपव विशेष, भपकृष्ट, भीव, अध तल, स्मरा गार, योनि ।- युद्धि तत्ं (वि॰) धवूम, ना समझ ।-मधु तत्० (go) यदनासृत, चचरासृत, चधररस |--ग्रामृत नत्॰ (पु॰) होंटों का मिटास, धवर रस !—ा तत् (स्त्री॰) चघोदिक, भीचा, बर्चार ।--ोग्रत तत्० (कि॰) धपवान्त, पराहत, ति।स्कृत, निन्दित ! -- रेभूत (गू॰) विषक्तन, अधरीकृत ।

ख्रधम नत्॰ [य+धर्म] (पु॰) पाप, श्रन्धेर, श्रम्याय, श्रभीति, धर्म नहीं, विवर्म, धर्म विशेषी। श्रिथर्म की उरवत्ति के विषय में पौराखिक कथा यह है कि ब्रह्मा के प्रष्ट देश से इसकी अवसि हुई है, इसके वास भाग से अलक्ष्मी (दरिद्वता) उत्पन्न हुई जो ग्रथमें से व्याही गई।]—ारमा सत्ः (पर) पाविष्ठ, श्रम्यायी !—ाचारी तत्र (प्र.) नीच बाचार वाला ।—ि फ नत्० (पु॰) ब्रति दुरा॰ चारी !-ी तत्॰ (पु॰) पापी, दुराचारी, दोपी ! ग्रायान रे॰ (गु ) गांघा, ७६, बराबर का हिस्ना l ब्राधवाड द॰ (छी॰) श्राध थान, श्रधाई, थाधे घर के

लोग । ग्राधसेरा दे॰ (पू॰) धाषामेर म झुटांक। ग्रधाधन्त्र दे॰ (कि॰ वि॰) श्रन्धाधुन्ध। ध्रधान तद् • (पु •) तेल ग्रादि ।

द्याचार तत्व (पु॰) (श्वाचार) बाश्रव, श्ववलम्ब, बाहार, ग्रन्यायी । सहारा, ब्रलेवा, खाना । प्राथामिक तत्र [य+धर्म+इक] (पु॰) धर्महीन, धाधि तत्॰ (४०) आधिक्य बोधक, प्रधान्य बोधक, श्रविह, करा का भाग, ईश्वा, हपमर्ग, सामने,

द्याधिक तत् (गु॰) धतिरिक्त, बहुत, विस्तर, बहुत हैं।, विशेष।—तर तत्॰ (गु॰) । सरे की अपेचा द्यधिक ,--ता तत्० (छी०) द्याधिक्य, श्रतिरिक्तना, बहुनायत, बढ़ती 1-न्तु तत् (प्र०) श्रीर दूसरा, श्रपर, विशेषनः !-- श्रिक तत्. (पु॰) धवृती से बदृती ।—ाङ्ग तत् (गु॰) बीस भँगुनियों से भधिक भँगुनी वाला, या श्रीर किमी चधिक चवपव से युक्त ।

ष्प्रधिकरण तत्॰ (पु॰) धाधार, धाधा पात्र, श्रविकार-वरण, श्राधिपत्य, सातवी कारक ! प्रधिकाई नद् • (स्रो॰) बहुतायत, श्रधिकता, बदती,

भाषिक्य, सरसाई 1 भाषिकाना तद् • (कि॰) बद्दाना, उभारना । प्रधिकार तद॰ [बधि+कृ+यण]

प्रमुख, स्वाव, वपीती !-स्य तत् (ग्र•) वय

(

में रहने वाला, ज़र्मीरारी में चसने वाला। रि तत् (go) प्रभु, स्व मी. श्रषिपति, श्रषिकार-विशिष्ट, स्थलवान, पुतारी, पण्डा, स्थान या सठधीयों के उत्तरिकारी।

श्चिप्रिकृत तत् (पु॰) देखवैया, जांबहार, लगाया गया, नियोजित, कार्य में लगा हुआ, आयब्यय देखने वाला, शश्यत् ।

स्राधिकम ततः (पुः) चडाव, खडाई, बारोहस्य। स्राधिमत ततः [अधि + गम् + कः] (गुः) श्रवमत, इत्तत, भास, पठित, झानकार, कपर गये हुए, स्वर्तीय, मक्त ।

ग्राधिज्य तत् (गु॰) धनुष पर ज्या चड़ाये हुए, धनुषु या नियांतित, धनुष चड़ाये हुए, युदार्थी, बीरा

द्यियस्था तदः (खीः) पर्वतं के जरा का स्थान, प्रथवा भूमि, समस्थल, टीला, तराईं, कोह, टेवुल्लैंड । [ अध्यात्री देवता, प्राधिदेव या अधिदेवता तदः (पुः) स्प्टदेन, आधिदेनत तदः (पुः) मुख्य देवता. सूर्य मण्डलस्य, विन्ता काने योग्य पुरुष, नञ्जविका, देवस्य ।

द्यधिप तत्॰ (पु॰) राजा, प्रभु, स्वासी I

स्राध्य तत् (कुः) संज्ञा, मशु, स्वामा ।
स्राध्यपति तत् (कुः) (देलो स्रिपः) ।
स्राध्यमास तत् (कुः) श्रांस में का कोझा । [सुक्त मास ।
स्राध्यमास तत् (कुः) होत्, मह्ममास, दो स्नास्यः
स्राध्यपाना तत् (किः) थाधा करना चगन्र हिस्सा
करना ।
स्राध्रियारी दे० (स्ता) श्राधे का श्रधिकारी, स्राधे
स्राध्यपत ततः (गः) स्राध्यः स्वाच्याना तत् ।

द्याध्ररण तत्॰ (गुं) सरवि, स्थ इंकिने वाटा, कर्मा का विना ।

स्रिधिराज तत्॰ (दु०) नरपति, महाराज । स्रिधिवास तत्॰ (दु०) श्चम की पहली किया, वास-स्थान, निवास, निकसा, सुगन्धि दृष्प, प्रतिवासी । स्थियेदेदन तत्॰ (दु॰) संस्कार विशेष, विवाह । स्रिधिवेदान तत्र ॰ (दु॰) थेठक, विवाहा थे

स्थान पर जमाब, समा का अधिवेशन।

स्यान पर्यक्षान्त्र, समा का वायववन । ग्राधिद्वाता तत्त्वः [ग्राध + स्या + त] रक्तः पा रने बाटा, यथ्यक्, प्रधान । (बीर)—ग्राबिहानी तत्व् अधिदेशता, स्थितिकारियी । ष्ट्रिश्चित तत्॰ [ब्रधि+स्या+धनङ्क] (पु॰) डांव बाला व्यवहार चक्र, प्रभाव चक्र, श्रध्ययन, अव• स्यान, स्यायी ।

अधिष्ठित तत्॰ (गु॰) स्वापित, नियुक्त।

ख्रधीत तत्॰ (पु॰) पहा हुखा, पहित, शिषित ।— नितदः अध्ययनः पठन ।—ी तत्तः अध्ययनः विशिष्ठः, कृताध्ययनः। तत्त्॰ (पु॰) स्नाम, विशार्थाः।

ख्राधीन तत्॰ (गु॰) बशीभूत, श्राज्ञाकारी, सेवक, श्राश्रित, बशाश्रित । —ता (गु॰) दासस्ब, पार-तन्त्रप, बशीभूत, श्रधीनस्व

तन्त्रव, वर्शाभूत, अधीनसव झधीर तत्त्र (पुण) चत्रुण, कातर. अस्थिर, अपण्डित, अतावळा, इत्योक्षिय ।—ा तत्त् (बीण) विद्युत. चत्रुग, सच्च नाथिका का एक भेत् । दोता 'वज्ञपुत्ति पति सों कहें मध्या घीरा गारि । सच्या देंड उराहनो बचन ख्राधीरा गाहि ॥'' चत्रुळ की !—तां तत्त्र (खीण) बवराहर चत्रुजाहर, बनावळी, हड्वडी, बटयटी । चिंचळता । ख्राधीरज तद्र (पुण) बनराहर, अधीरता, अधैर, ख्राधीरा तत्र (पुण) सनराहर, अधीरता, अधैर,

अधीरा तत्॰ (पु॰) या अधीस तत्॰ स्वामी, प्रसु, मासिकः, ईश्वर ।—वर तत्॰ मण्डलेश्वर, चक्रवर्ता। [५०वच। अधीर्वर तत्० (पु॰) चिवरति, सामा, स्वामी पति,

प्राप्तुना तत् (अ०) इस वेर, व्यव व्यक्षी, इदानीं, सम्प्रति |---तन (गु॰) इदानीन्तन, लाम्प्रतिक, वर्तमाम समय में रहने वाला |

आधुरा दे॰ (गु॰) अधवना, अपूर्ण, असम्मत ससमाप्त । अधिड दे॰ (गु॰) अधवेंग, अधवृद्ध, हमका प्रयोग प्रायः अधिकना से क्षियों के लिये ही होता है ।

श्रधेत दे० (पु०) (प्रध्यान का श्रप०) पढ़ना, श्रध्यात । स्रघेला दे० (पु०) स्राधा पैला, श्रधपाई, पैले का

ष्याधा । ग्राधेली दे॰ (श्ली॰) साधा रुक्या, शक्सी, याह याना। ग्राधेर्य मन्॰ (पु॰) रनावन्ता, श्लरिय, व्याङ्कर ।—

ब्रार्थियं नत्॰ (पु॰) इनावन्ता, श्रास्थिग, व्याकुर ।-चान् नत्॰ (वि॰) शातुग, व्यप्न, उता गला।

ग्रधो नत्र (३०) नी दे, तके, नाक I—गामी तत्० (वि०) ध्यनति की धोर जाने वाला। ग्राचीतत तत् (सी) धवनत, नीचनामी।—ितत् श्रधोगसन, नरक प्राप्ति, श्रध पतन । 🛚 कपडा । ध्रयीतर दे॰ (खी॰) बख विशेष, एक प्रकार का भ्रायोधम तत्र (पु॰) ब्रति नीच, पाजी, नीच से नीच । भागोत्राव तत् (पु॰) धवनत सुरा, भीने धुरा, बीधा म्य ।

स्रश्रोतायु तर्॰ (पु॰) अशानवायु, महन्किया, पङ्ग-ध्राधोभुवन तत्॰ (पु॰) पाताल, बलि के रहने का का नाम, मीना शिरः। स्थान ।

ध्राधामस्तक तत्र (पु॰) सूर्यवश का ब्रिशंक राजा प्रधात्तन तत्॰ (पु॰) श्रीकृष्ण, नारायण, इन्द्रिय जन्य, ज्ञान की वश करने वाला, योगीराज, थासुरेव । [-ता (स्तीर) कर्तृश्व, साम्रावधारकता ।

धाध्यस तत्॰ (पु॰) स्वामी, प्रश्च मुख्य, प्रधान ह्मस्ययन तत् (पु.) पाड, पडन, पडना । द्याच्यद्धर तत्॰ (पु॰) प्रणव, खों. खोंकार । ध्राध्यासाय तत्० (पृ०) सतव, उद्यम, बगातार,

ष्ठपाय, यस, श्रास्था, रुस्साइ, कमें, उत्तम काम करने की शकण्ठा । कमंददता ।-ी तत्० (वि०) इस्साही, काम की उत्तमता पूर्वक करने की शस्त्रकता ।

भाष्युगन तन्। (पु॰) भोजन करने के याद ही फिर भोजन करना, श्रधिक परिखाम में धाना ।

ग्राध्यातम तर्॰ (गु॰) चाप्मज्ञान, श्रातम-संबन्धी, श्रारम-विषयक :--दूश तद् • (पु •) ऋषि, सुनि, या म दर्गक --विद्या तद् (की॰) ब्रह्मविद्या, धाग्मतस्य विषयक शास्त्र भ—रति तत्० (स्ती°) जो धर्मदा भगवान् की ग्रराधना काते हैं।---तत् (पु॰) अध्यातमनिष्टा, पारमाधिकता, जीवारमा, परमान्मा ।

प्राध्यापक तत् (पु॰) पाटक, गुरु, क्वाध्याव, शिश्वक, बेद शास पढ़ाने वाटा।—ी दे॰ (स्नी॰) पढ़ाई ि मियाना, शिचा देना । मुद्दिसी। धाध्यापन तन्॰ (पु॰) पाउ पदाना, विद्यादान, द्याच्याय तत् (पु०) धकरवा, पर्वे, पाड, समें, परिच्छेद, पुरूक वे भाग। घिषिषेष, श्राष्ट्रीय । भ्राध्यारीय तत्। (पु॰) मिथ्या चामह, मिथ्या कज़कू, ध्यधारीहण् तन्० (पु०) मारोहण, चढ़ना ।

ग्राच्यारीही तत्० (पु०) धारीहण्⊸कर्चा, चतने वाला। ब्राध्यास तत् भागेप, श्रम, मूज, एक वन्तु में दूसरी वस्तु की कलाना, निवास 1-ी--ित —त्ति तदः (ग्र॰) कृतःनिवाम ।—ीन तरः द्यापनस्य, कृताधिवेशन, उपविष्ट, वैटा हुन्ना । श्राच्याहरण तत्र (पू॰) कल्पना वरना, वितर्के करना । थ्राच्याहार तत्र (पु॰) प्राकृति, पृति के लिये शन्य हुँदना, बाक्य का श्रध पूरा करने के लिये लुस शद्य का धनुसन्धान करहे ग्रर्थ सुगम करना। वाक्य पूर्ति के लिये पदयेशना करना | ग्राध्यूपित तत्॰ (गु॰) बसा हुधा, रहता हुमा । ध्राध्युदा तत्॰ (स्त्री॰) विवादिता स्त्री, परिगीता । द्यारंगेता तत्॰ (पु॰) छात्र, शिष्य, पाठह ।

पूर्वे ह प्रार्थना, प्रश्न । ग्राध्युव तन्॰ (गु॰) श्रनिरिचन, चयमङ्गुर । ग्रहा तस॰ (पु॰) वाट, मार्ग, पन्प ।—ग तत्० (पु०) पश्चिक, पन्य, बरोही, उष्ट्. सूर्य खेचर,

श्राध्येपणा तत् (स्त्री॰) याचना, र्मागना, श्रादर

वृषु विशेष ।—मा तत्० (स्त्री०)मागीरधी, गङ्गा, त्तान्हवी !—गामी नव् (पु॰) पविक, पन्य, —जा तत् (स्त्री ·) वृत्त विशेष ।—नीन तत् • (पु॰) परिक, पर्यटन, भ्रमणकर्ता — स्य तत्॰ (पु०) पधिक।

श्राध्यर तत् । (पु॰ ) वात, यज्ञ, वसुमेद, सावधान । ग्रहार्य तत् (पु॰) यहवेंदल, होमकर्ता न्हीप I ग्रस्तर्पृका कार्ययद है कि यज्ञमण्डप में नूमि की नाप कर हुँद बनावे, यज्ञीय पात्र तैयार करे, जा कर समिघ और पानी कावे, श्रीन प्रदीत करे, चीर यज्ञाश्च की लाकर उसकी बलि दे थीर उस समय बद्भपश्च के क्यशायार्थ पतुर्वेद के ितमोरहित । सन्त्र पद्गता जाय ।

श्राप्तान्त तत्॰ (पु॰) ईपद् अन्धकार, सन्ध्याकाल, ग्रान् तत्० (ग्र॰) निपेषार्यक ग्रध्यय । ना, नहीं, दिना, द्मनः तत्॰ (पु॰) शहर, भन्न, जननी, जन्म, ब्रायस्य

धार्ना तत्॰ (पु॰) धंशाहित, बटवारे में हिस्सा पाने का अनधिकारी, जैसे — जन्मान्य, मृक, नपुमक,

कुड़ी, मूर्च इत्यादि भाग पाने के बयोग्य हैं।

١

भ्रम भ्राहिचात दे॰ (पु॰) वैश्वन्य, रॅडाया, विश्ववायत, सीभाग्य-ाहित [ प्रवोजन । प्रमाहक्का तद्र॰ (स्त्री॰) विचा चाह, चाह नहीं, दिना प्रमाहक्कित तद्र॰ (पु॰) विचा चाह का, विचा प्रयोजन का, श्रामिण नहीं।

भ्रानइस नद्० (पु०) दुरा, निकस्मा, व्यर्थ, निष्प्रयोजन । भ्रानक दे० (पु०) नगारा, सृदग्न, तीच, छोटा ।

अनकरीव दे॰ (कि॰ वि॰) प्रायः, लगभग। अमस्ता दे॰ (वि॰) प्रकथित, जो कहा हुआ न हो। प्रमस्त दे॰ (उ॰) ईपौ. हाह, अकल, जजाव, कुड़न, कोध, चैर, हुपे, दोंह। ध्रमख गार दे॰ (पु॰) कोधयुक्त गाली, कोध की

ध्रमखाना (क्षिया०) कोच करना, चिड्ना। ध्रममाह दे० (पु०) व्यवना, व्यड्मक्क, व्यक्तिक, प्राकृतिक, विना बनाया हुआ ा—ा (पु०) टेवा, बंदा, व्यवसीखा।—ो दे० (स्त्री०) वेटिकाने, घेनेळ. थे-सिट-पेरका, वेचक्रा, शैसे अमगडी यात।

ध्यनगियात तत्॰ (गु॰) चहुत, बसंख्यात, अपार ।— ध्यनगियात तद् ॰ या ध्यनगिनती दे॰ (गु॰) धरिक संख्यक ।

द्भातगार तत् (गु॰) द्भागारसून्य, गृहरहित, ऋषि, सृति, तपस्वी, वनवासी ।

श्चनगिनत दे॰ (वि॰) धपार, असंख्य ।

भ्रानिमा दे॰ (वि) श्रसंष्य, विनागिना हुआ। श्रामांश्रे सत्० (पु॰) श्रुति स्मृति विधित अग्निहोत्र-कर्माष्टीन, निरग्नि, श्रप्ति का ग्रमाव, श्रप्ति चयन रहित यज्ञ।

ध्रमञ्च तत् [धन + धव] (गु॰) निष्पायः निर्मेशः, पाप रहितः, सुकृती, पुण्यवानः, पवित्रः, श्चदः ।—ा तत् (स्त्री॰) सुन्दरः, धव्हाः, गान का एक परिवामः ।

ख्रानङ्ग तत् (पु.) कामदेव, मदन, मन्मय। ब्रह्मा के आदेश से तारकासुर पर विजय प्राप्त करते के क्रिये महादेव के पुष्ट का सेनापित होना भावश्यक था. परना थोगीराज महादेव का विचाह के कुछा ही नहीं या और वे विवाह करना भी नहीं वाहते थे, अतएय कामदेव पर यह भार सींपा गथा, उसने खपना काम प्रारम्म कर दिया।

जब महावेव को यह पात भाजूम हुई, तव बन्होंने अपने कोघ से कामदेव को जला जाला, तभी से कामदेव को जला जाला, तभी से कामदेव को नाम अनम एए। । कामदेव दूवरे जन्म में भगवान कुट्या का प्रव हुना, नाम वा प्रधुमन, और शदकी स्त्री भागावती हुई। (यु॰) प्रशंतर रिष्ठता, ध्वश्नश्ची । (पु॰) शाकाल, सन। —भीम (पु॰) उदीपा का अव्यन्त प्रसिद्ध राजा, [कहते हैं अगलाध जी का मन्दिर इसी राजा ने चनवाया था। १९७२ सुटाइन में यह वहाँ राज्य करता था। यह अव्यन्त प्रध्यास्त्री था। ]

स्रनचाहत दे॰ (पु॰) नहीं वाहा हुआ, इष्कारहित, शनिष्क्षित । [ स्मात, दैवाद । प्रमचित दे॰ (पु॰) श्रवानक, एकाएक, श्रवीत, श्रक-श्रमचीनहा दे॰ (वि॰) श्रवदिश्त, वेजान पहचान का । प्रमुक्तीता वद्द॰ (पु॰) या श्रमक्तिता तद्द॰ (पु॰)

विना छोजा हुचा, छित्रका समेत, अनाड़ी। छनजान दे॰ (गु॰) कनपहिचाम, अपनीचा, अपनि चित अदासकुलराति, निदुं छि ।— (फि॰ वि॰) विन वाने, विना जाने चुमे, विना जाने, नहीं जान छे। [ अपनि-राक्ति-रिस्त । छनजामा तद्॰ (गु॰) मह, यम्ब, अफला, विना शा, धनजीवत तद्॰ (गु॰) मा परिन, सतक, भुदा, सव।

रामायण में इसका प्रयोग श्राया है। यथाः— ''धनजीवत सम चौदह आगी।'' वासरे हें। चित्रोश गीर गिर्मा में विकासकारा

द्यनट दे॰ (स्ती॰) गाँठ, गिरह, पुँठ, विरुद्धाचरण, विपरीत श्रावरण।

स्मनजूषान तत्० (पु॰) बैल, सीड़, बलद, चृ। स्मनत तद्द० (बन्धव का खप॰) (गु॰) धन्यत्र, और ठाँव,

दूसरी ठीर, अन्यस्थान, सीमा । [अलज, गुस्त | प्रमानेस्था तद्० (गु०) अदृष्ट, नहीं देखा हुआ, अदृश्य,

द्यनधन दे० (पु०) धन धान्य, सम्पत्ति, ऐश्वर्थ । द्यनस्त तत्० (पु०) विष्णु, बलदेव, शेपनाम, धनस्त-

जिन् नामक जैनावायं, वासुकि, सिन्दुवार गृज, याकाय, अप्रक, अवश्य, (पु०) धम्त रहिन, अनविक, अदोप,आसीम, अपर्योत, अपार । (पु०) जनक्षमिर का राजा, विद्य राजा संमानराज का पुत्र था, वादपबस्या ही से इसकी चीरता स्कृटित होते लग गई थी। अनक युद्धों में इसने विजय प्राप्त किया था। घन्त में यह स्त्री र प्रेम से राजकार्य से उदा रीन हो गया था। यद्यवि स्वतुः मंत्री शाज्य की उत्तम स्ववस्था करत थे, तथावि को के कहते से इसन चपने प्रत कवश के काशमीर का शता बनाया, राज्य पाका यह उच्छक्क ही गया, और पिता के साथ अनुचित व्यवहार कान लगा। मधियों की यह बात खटकने लगि श्रतएव पन बन कोगों ने कीशल संबद्ध धनना से राज पाट श्रपने हाथ में लेन की कहा। राजा ने वैमा ही किया।--गौर तत्र (प्र.) सङ्गीत शाश्र स्वा भेर 1-चतर्हणी तत्त्व (छो०) भाद मास की शुक्ल चतुर्दशी, धनम्त देव का बत विशेष। -विजय (१०) राजा युधिष्ठिर का शहु ।-वीर्य (पु॰) चपरिसीम पराक्रम |--- झत (पु॰) भाद शुरुज चतुर्देशी के दिन जो उपधाम किया जाता है, धनन्त देव का बत । - मूल (प्र०) मूख विशेष. स्वनामस्यात लता, श्रीपध विशेष ।

ध्रानन्तर तत् (गु॰) ध्रानन्तरि, धरववहित, धनवकारा धरान्त समीत्, पास । (दुः) वीद्ये, वास, परवात् । — ज तत् ॰ (पु॰) चित्रवा हे तमें में माह्यक से स्टब्स, ध्रावश चंत्रव के वीपे से वेश्या की हे गर्भ से स्टब्स सन्तान ।

स्रमधिकार तत् (पु॰) श्रधिकार का न होता, प्रमुख का धमाय, विवशता। (वि॰) श्रधिकार रेहिन, स्पेश्य —ि सत् (वि॰) जिसे श्रधिकार न हो।

धनध्याय तत्॰ (पु॰) वह दिन जिलमें शास्त्रानुसार पड़ने पड़ाने की मनाई हो । यथा १,३०,=,५७, ११ तिथिया धनाध्याय की हैं।

धानन्य तत्त्व (गु॰) एक ही, जिसही दूसरे का भरोसा नहीं, प्रभिन्न, धन्य नहीं |—गति तत्व (गु॰) प्रनस्य गतिक, तद्यम्यान्यूष्य, प्रकाश्रम |—वीना नत्व (गु॰) प्रकृतिष्ट, धानन्यमना, एक-धिना, प्रकृति। |—ना नत्व (प्री) प्रकृतिष्ट । ।
धान, प्रकृति |—ना नत्व (प्री) प्रकृतिष्ट । ।
धानप्रव दे॰ (गु॰) धनीयों, सक्ता ।

धानपत द॰ (पु॰) धनाण, धना।। धानपहा तद॰ (पु॰) मूर्य, धन्न, विद्या द्वीन, धन्निति श्रानपत्य तत् (गु॰) नि सन्तान, निर्वेश, पुत्रद्दीन, श्चपत्र । द्यानपत्रप सत्॰ (गु॰) निलंबा, फुर्द, लकाहीन । द्यानपराध तत् (गु॰) निर्दोष, निरमसथ,, दोपशून्य, शद. सचित्र । थ्रान्याय तर (त्ः) चनश्वर, चच्चय, धनाश्य, विर-स्थाई (पु॰) श्रास्टकत ।-ी तत् (पु॰) श्रियर, तपुर (की) नाशसहित, श्रवज, दढ़, गिरय । धानपेत तत् (गु ) स्वाधीन, निरपेत । रिति तत् (त्०) धनन्त्रह, धमान्य-कृत, बजित, धनि-ष्टितंत 1 धानवन दे॰ (छी॰) विगाह, विशेष, फूट I चिंदी । धानवनाथ सदः (पु॰) धनश्स, विगाह, फुट, पैठा-द्यनविधा दे॰ (वि॰) बिना छेदकिया हन्ना। ग्रानचभा तद • (ग्॰) श्रसमम, धनमान, दुविहीन, निवेधि । द्यनवेधा तद् • (पु •) धनलेदा, धवेधा, धदिदित । धानबील तद् • (प्•) नुपचाप, खवाक, धवील, धन-बाला, चुनका, गृगा, साफ़ नहीं बीलने वाला, श्रस्पष्टतादी, पश्च । -ना (विकार्गुता । ग्रान-पाहा ६० (५०) धविवाहित, विनव्याहा, स्वारा ! श्रममल तत् (प्र) बुताई, बुटाई, बुग, सीटा, थमहरू ।--ाई सत् (खी) दुराई। मिं गमन। श्रनभिगमन तत् । (१०) श्रस्थान गमन, मण्डूर न्धान थ्रमभिञ्च तन् (गु॰) धनजान, धज्ञान, मूर्य, निवेधि । — त[ ततः (खो॰) धनश्चनपना, धनाद्योपन । श्रमभिप्रेत तत्॰ (वि॰) श्रमिश्रय विरुद्ध, धन्मिश्रम । अनिमात तद् ग ) बसम्मन, मतविहद्व, धनिष्ट । ग्रनभिन्यक तव् (गुर) शराय, प्रव्यक, श्रवकाश । श्रनम्यस्त तद् (पुः) धनभ्यासिन, धपटित, धन-ਧਾੇਗ । हिरर, बेमहाबरा । प्रनभ्यास तत् (१०) घरिया, धनव्ययन, धव्ययन श्रममना तद् (गु) सुन्त, उनास, घावरा, सोबी। श्रमम्र तत्॰ (गु॰) चविनन, चविनयी, प्रदण्ड । प्रमनिज दे॰ (पू॰) चेमेल, बेजोड, हुटे फुटे, घटपट ।

यनमोत तत् (गु॰) यमोल, वत्तम, यमूरव, बहुया l

ख्यनच्यं तत्॰ (गु॰) चमुन्य, धक्रेंग, ब्रायुग्हण्ट । श्रमजित तत्॰ (गु ) धनुपार्जित, विना परिश्रम-रुभ्य, विना कताया हथा ।

श्रमधं तत्० (गु०) बृगा, निष्क ह, श्रमंदीत, श्रमुवित । —क तत्व० (गु०) बृगा, निष्क ह, श्रम्भोनन, निःसंक ।—कारी (वि०) हानि करने वाला ।

स्नमह तत् (पु॰) श्रमुं पुर्ण, अयंगय, कुगत । स्मनल तत् (पु॰) एखंत रहित, अति, आग, सहुभेद, मेटा, विषा—पन्न तत् (पु॰) पिं विरोप, यह पन्नी सर्वदा आकार से में बड़ा करता है, सुभीन पर कभी नहीं रहता, भवन अंद्रे के वह आकारा से गिरा देता है। खेटा पृथ्वी पर पहुँचने से पदले ही फूट नाता है, और उसमें से यहा जिकत आता है, जो उसी समय से देवन द्या जाता है। यथा:—

दोहा

"धानलपत्त का चेहुआ, गिरेड घरिए भरराय ! बहु श्रद्धीन यह स्टीन हैं, मिक्यो तासु के। घाय ॥'' —विवारमाना !

— प्रभा तत् (की॰) क्योतिन्मती नामक छता विशेष, वर्षस की नित्सा, दीसि ।— प्रिया तत् व (की॰) व्रति-मार्सो, स्वादा । व्रिमी, व्योगी । ध्रमत्मत तत् (ग्र॰) आलस्य-विदीन, ब्युक्त, परि-ध्रमत्मे तत् (ग्र॰) व्यक्ति । व्यक्ति । ध्रमत्मे तत् (ग्र॰) व्यक्तिया । ध्रमत्मे तत् (ग्र॰) व्यक्तिया रित्स, निरस्सा । ध्रमत्या तत् (ग्र॰) व्यक्तिय , सुन्य, स्वय्क, साम्य-सान, संभान ।— प्रस्त तत् (प्र॰) सुन्य प्रदेश । सुन्नीक, स्वरीर । प्रूप्य वियेष । द्यानवधान तत् (१) अभनोयोग, चित्त की एकाप्रता का अभाव, अप्रीयधान, चित्त का प्रवानदेग्र, अपनो-येगी, ज्ञनाविष्ट ।—ता तत् ( पु ०) मनायेग्य भूज्या, प्रसाद, ज्ञनबहित्ता, ज्ञसावधानता । द्यानवर्ता तत्त् ( पु ०) निरस्वर, ज्ञज्ञत, सर्वदा,

श्रविस्त, नित्य, लगातार, प्रतिदिन । श्चनवसर तत्० ( पु० )कुसम्य, श्रसमय, श्रमवकाश । श्रनवस्था तत्॰ ( छी॰ ) हुदंशा, श्रवाधा, श्रवस्था-रहित, स्थित्यभाव, दुरिद्वता, श्रस्थिर, दुरबस्था, तर्क विशेष नेयायिकों के मत से एक प्रकार का दोप, यथा---मनुष्य किससे स्त्पन्न हुए, इस प्रश्न का उत्तर दिया गया कि समु से. सनु कर्डा से उत्पन्न हुए, बह्मा से, ब्रह्मा कहां से उत्पन्न हुए, विष्णु से, इसी प्रकार खगातार प्रश्न कारी जाने से कुछ निर्योग नहीं हो सकता | निर्योग होना तो दर स्हा, रनों का बत्तर देना ही कठिन हो जायमा | इसीको अनवस्था दोष कहते हैं । — न तत् ॰ (पु॰) वायु, श्रस्थायिख, क्रस्था-यित्वा, कुव्यवहार, श्रवस्थिति-शून्य, श्रस्थिर। —स्थित तव्॰ (गु॰) ग्रस्थिर, चञ्चल ।—स्थित तत्व (स्त्री ) वासश्हित, अवस्थानाभाव, श्रस्थि रता :-- स्थितचित्त तद् • (ग् •) उन्माद, पागळ,

ख्रनशन सत्० (पु०) अनाडार, डपबास, अभोजन ।— झत तत्० (गु०) डपबास करते करते शरीर छोड़ देना ।

च।व्दल्य,धनमिनिविष्ट ।

ध्यनप्रदार तत्॰ (गु॰) ध्रविनाशी, नित्य, सनातन । ध्रनसङ्गरी दे॰ (खो॰ ) पक्षीरसे।ई निखरी ।

ध्रनसिखा दे॰ (गु॰) श्रनपढ़ा, मूर्ख, धनान, श्रशिक्ति।

द्यनसुन तद्० (गु०) श्रानाकाती, श्रमानित, न सुना हुआ। —ी (स्री०) न सुनी हुई।

ध्रमस्या तत् (की॰) अस्या रहित, कल्ङ्क्, एक ध्रमि कत्या। महर्षि अप्ति से यह स्थाही गई पी, दुस प्रजापति की कम्या पी और इसकी माता पी, मान प्रयुत्ति या। महास्वि काजिहास कृत शक्त्रसक्त् माटक में भी एक ध्रमस्या का मान आगा है, जो उसी नाटक की नायिका शङ्गनला की ससी का नाम है।

द्यानहृद् नाट् तत्० (पु॰) योग का एक साधन । वड शब्द जो कान वंद करने पर भी भीतर खुनाई पडना हैं।

द्यनहित तद्० (पु०) स्नहरहित, वेरी, द्वेपी, शमु,खग करने वाला, सुरा, सुराई ।

ग्रानहोता दे॰ (कि॰) श्रसम्मव, श्रचरज, धनहोती, सम्भव पर नहीं।

ग्रानहोनी दे॰ (स्त्री॰) धसम्माविता, धर्लीकेकः

श्चन्ह्याया (कि॰) नद्वाप, स्नान कराप, नहलाण,

भारहोरी दे० (भ्री०) गरमी ऋतु की फुन्सियाँ, भ्रमहीर । भ्रानाकारण तद्० ( पु० ) व्यर्थ, ग्रेही, निन्कारण, कारणाभाव, निर्तिमित्त ।

द्यनागत तत्० (गु॰) धनुः स्थित, धनायात, धज्ञात, भविष्यत्, धागे होन वाला ।

थ्रनाचात तर्॰ (गु॰) विना भृद्या, श्राघाया नहीं किया, श्रस्पृष्ट, श्रीमनव, कीरा, नवा ।

ध्रमाचार तत्० (पु०) कुबाळ, इतीत, कश्चिक, बदाबार, श्रद्धाचार-द्वीन, श्रुतिनस्रति विरुद्ध कर्माचार 1—ी तत्० (पु०) बदाचारी, क्रश्च-द्वाधारी।

भ्रानाज तद्० (पु०) धान्य, शस्य, नाज, गञ्छा । ध्रानाड़ी दे० (गु०) मूर्यं, श्रधेतन, निर्वोध ।—पन

द्यनाड़ी दे॰ (गु॰) मूर्यं, श्रध्तन, निर्वाघ ।— प तद्॰ (पु॰) मूर्यंता निर्द्वहि, धनभिज्ञना ।

थ्रानाट्य तर्० (गु०) दरिझ, दु स्त्री ।

धानातप तत्० (पु०) क्षाया, धर्मानाव, नाप रहित। —अ तत्० (पु०) द्वासहित।

धानात्मवान् तत्॰ (पु॰) धवशीमृतमना, जो धपने मन को वश नहीं कर सकता।

धानातम्य तत् (गु) घारम-भिन्न, पर !

धानाय तर् (गु॰) स्वामी द्यंत, द्यंत, दुस्ती, धस्वामिक, सदायद्यंत ।—! (खी॰) पनिर्धाना, विषया, धमहायंत रफ्क सहत ।—िमी तर्॰ (खी॰) धनाक्षिता, विषया, पतिद्यंता, दुक्ति। द्वारा पतिद्यंता, दुक्ति। द्वारा पतिद्यंता, दुक्ति। धानाधाताय तत्॰ (गु॰) धनीमद्याना व्यनायाँ के स्वाने का स्थान गुद्दवाक द्यारा।

ध्रताद्द र (५०) धरमान, ध्रसमान, ध्रवज्ञा, ध्रवहेल्न ।—राग्नीय (वि०) निन्दा, ध्रमाननीय । ध्रमाद्दि तत् ० (ग्र०) ध्रादि-विद्य उप्पत्तिश्वीन, स्वयभ्यू, नित्य नहा, बहुत दिनों से जो रिप्ट-परम्परा से चला ध्राता हो, बहुत दिनों से सज्जनों में निसका प्रस्पर व्यवहार होता चला ध्राता हो।

स्रसादिए तत्॰ (गु॰) घनजुज्ञात, विना भाज्ञा का । स्रमादूत तत्॰ (गु॰) श्रवमानित ।

द्धनाद्यन्त, [ प्रत + थादि + धन्त ] तत् ( पु० ) नित्य, भनन्त, सनातन, सर्वेशालीन, शास्वत, यह,धमादि। [ विरोप ] ग्रानञ्चाम तत्० ( पु० ) धनायास, धानासस, फळ

अनिसान तत् (पु ) अनियुक्त, आनारस, फल धनास तत् (पु ) अनियुक्त, अवारक, अविश्वासी । धनासक तत् (पु ) गोवशिष, अवारोग, वगसीर । धनासक तत् (पु ) कारोग्य, नीरोग्य, पुस्ट, ब्रोप, स्वस्थना ।

श्रनामा तत्॰ (पु॰) किन्छा ग्रेंगुजी के जपर वाली ग्रेंगुली, श्रनामिकांगुलि, श्रनामिका ।

ध्यनायक तदः (गु) स्वामि-हित, स्वाहीन । ध्यनायत तदः (गुः) धविस्तृत, ष्रप्रशस्त । ध्यनायत्त तदः (गुः) धनधीन, ग्रवशीमृत, बण्डहुळ ।

भ्रमायास तत्॰ (पु॰) चल्प परिधम, घवजेरा, घयस, सहज, मौक्यं, मुकारव ।

धनार तत् (पु॰) वृष विशेष, शनारफल, दाडिम । धनारम्भ तत् (पु॰) धारम्भामाव, विना धारम्भ किया हथा ।

द्मनारीम्य तत्॰ (पु॰) अस्वत्यता, रग्णावस्था ।

धनायं तर् (पु) धषेष्ठ, ममधान, धनाही, नीच, जातिषिशेष । धार्यजाति के धार्मिएक धमाच्या धार्यो सा साच्या धार्यो सा साच्या धार्यो सा साच्या धार्यो सा साइयो से वित्रका धार्या स्वयदार नीति धर्म धार्ये में दिश्यो था, चे धनार्य कहे जाते थे। धरावेर धार्ये में सास्य धार्ये मान्यतम प्रत्यों में तस्य पा काम प्रत्यों से प्रत्यों के एवर्यि में धार्ये हैं।—कार्ये तत्त् (पु) धार्यों से विरुद्ध कर्म करते वाये, नित्रवाचार, गर्दिया ।—जुए तर् (पु) — धार्मों के कर्म, धार्यो-सेविज किया ।—रेया

तत् (पु॰) श्रनार्यो का वास-स्थान, नहां बाहुवैण्यं की व्यवस्था न हो । ग्रानावस्यक तत्त्॰ (त्रि) षप्रयोजनीय, येकाम का ।

पनावश्यक तत्॰ (म्ब) श्रमयाजनाय, वकाम का । —ता (स्त्री) श्रमयोजनीयता ।

स्रमावित तत् (गु॰) निर्मेळ, परिष्कार, स्वच्छ, लाफ, सुवरा, श्राविळता यानी मेळ रहित। [ सूला। स्रमावृद्धि तत्॰ (खी॰) श्रवर्षेण, वर्षाभाव, जळ कट्ट, स्रमाहार तत्॰ (गु॰) भूखा, उपवास, ळंघन।

तत्० (पु०) श्रभुक, उपनासी, श्रभोशन । श्रनाहृत तत्। (गु०) श्रनिमन्त्रित, श्रकृताह्मन, नहीं ब्रह्माया हत्या ।

श्रानिकेता तत्॰ (गु॰) श्रानिकेतन, निरालय, गृह-श्रन्य, निर्वास, विना घर का।

ग्रानिगीर्ण तत्० (५०) श्रनुक्त, श्रद्धवतः

श्रातित्य तत् (गु॰) विनाशी, कृष्ठा, चिषक, ध्रश्याथी, नश्वर, ध्वंतयाछी ।—ता तत् (ची॰) श्राव्यस्थायिता, च्यात्वावंतिता ।— तावादी तत् (दु॰) हो किती पदार्थ को जिर-स्थायी नहीं मानते, ग्रीह्र विशेष ।—सम तत् ॰ (दु॰) न्याययास्त्र कथित तर्क न करने केवळ वदाहरस्य द्वारा तर्क करना ।

श्रतिन्द्त तत्॰ (गु॰) धगर्हित, ३चम । श्रतिन्द्नीय या श्रतिन्द्य त्त् (गु॰) श्रतिन्दित । श्रतिमित्तक तत्त्∘ (गु॰) निष्कारण, श्रद्देगुक, विना कारण ।

श्रानिमिप तत् (पु॰) देवता, सत्स्य । (पु॰) निमिप् शून्य ।—श्राचार्य तत्त्व (पु॰) देवसुरू सुन्दस्ति । श्रानियत तत् ॰ (पु॰) सत्यायी, श्रानिस, श्राविस्त्यायी । श्रानियत्रित तत् ॰ (पु॰) श्रानिवारित, श्रवासत, स्वेच्छाचारी ।

म्प्रतियम तत्॰ (पु॰) नियमाभाव, श्रनिश्चय ।—ित तत्॰ (गु॰) श्रनिर्धारित, श्रनियमवद्ध ।

तत् (सु॰) आत्यास्त, आवयमयस् । अनिरुद्ध तत् (वि॰) बेरोक, बाधा रहित । (पु॰) श्री कृष्ण के पौत्र का नाम ।

स्रतिर्धाय तत् (पु॰) द्विविधा, सन्देह, संसम, दो बातों में से किसी का ठीक नहीं होना, श्रनिश्चय, अनवधारण ।

भ्रानिर्णीत तत्॰ (गु॰) श्रनिर्घारत, श्रनिश्चित ।

भ्रानिर्दिष्ट नत्० (गु॰) श्रानिश्चित, श्रमुद्देशित । श्रानिर्देश्य तत्० (वि॰) जिसके बारे में कुछ ठीक ठीक वतलाया न आ सके।

श्रनिलोचित तत् (पु॰) श्रवरिपङ दुद्धि, श्रनालोचित, श्रविवेचित, श्रविचारित, जहापोह, ज्ञानशून्य ।

श्रानिवंचातीय तत्० (गु०) श्रवर्णनीय, श्रवाच्य, वचन के श्रामय, वर्षानारहित, श्रासध्य वर्षान, इत्तम, श्रयुत्तम ।

ध्रनिल तत् (go) (s) बायु, पवन, वसुविशेष, वतास, देवता विशेष। यह श्रदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, इन्द्र के छोटे भाई हैं, इनके पिता का नाम करवर है, भीम और हचमान इनके पुत्रों का नाम है। (२) वायु ४६ उनचास हैं, इनका स्थ १०० सी और कभी कभी हजार घोडों से खींचा जाता है। बन्यान्य देवताओं के समान वासुको भी यज्ञ में भाग दिया जाता है। दमयन्त्री के सतीरव का साक्ष्य इन्होंने दिया था । त्वष्टा के ये जमाता हैं। (३) शरीर में पाँच वाय होते हैं जिनके नाम ये हैं. प्राया. श्रयान. समान, उदान श्रीर ज्यान ।-- प्रक सत्० (पु०) विभीतक ब्रुच, बहेडे का ब्रुच |--सख तत्० (पु॰) श्रद्धि, श्रनल, श्राम ।—ात्मज सत्० (पु॰) वायुपुत्र, हनुमान, भीमसेन । = Iमय तत्॰ (प्र॰) वातरोग, श्रजीर्ग ।--।शी तत् (प्र॰) वायु मच्चण, के द्वारा जीवन धारण करने वाला. त्तवस्वी. सर्प. वत विशेष ।

ध्यनिवारित तत्० (गु॰) श्रवतिवेधित, श्रवारित, न्राधा-रहित, बारग्य-शून्य ।

द्यनिदार्य तत् (गु॰) श्रवारणीय, दुरस्रय, वारण करने के श्रयोग्य, श्रवाष्य, कठिन, दुर्ज्जय ।

ध्यनिश तत्॰ (थ्र॰) निरन्तर, सतत, सर्वदा । (गु॰) रात्रि का ध्रमाव ।

भ्रांतिष्टिचत तत्॰ (वि) जिसका निश्चय न हो, श्रनियत । श्रांतिप्र तत्॰ (गु॰) श्रनिस्वपित, श्रवाधित, हानि, श्रपकार, द्वरा ।—कर (गु॰) श्रपकारक, श्रहितकर ।

प्रानिष्दुर तत्॰ (गु॰) थनिर्दय, सरलचित्त ।

श्चनिष्णात न्त्∙ (पु०) श्चमवीण,श्वकती,श्रपकार । धानी तत्॰ (पु॰) तीवा, पैना, नोक, तीक्षपार, शर्था । द्यनीक (खः०) सेना, भीइ, कटक, सैन्य, याद्रा, थुद ।--स्य तन्० (पु०) सेनारचढ, हस्टिपक, शाताचक, चिन्ह |

म्मनीकिनो तत् (छो॰) श्रवीहिषा सेना का दशाश, पश्चिनी । थियाचाः ।

ध्रमीति तत् (स्त्री) कुवाल, धन्याय, दुर्नीति, धानीट्रग तद् (पु॰) धतुश्य, धलमान, बरावर नहीं, धेतोइ।

द्यनीश तत्॰ या श्रमीस तद्॰ (गु॰) श्रमधिकार, श्रस्यामी, ईरवर वहीं, जीव, स्वामी-रहित, जो दिसी की मी ईश्वर न माने।

धानीरार तर् (ग्॰) ईश्वा भिन्न, नाहितक।-वाद तत् (५०) मास्तिक, जिय मन में इश्वर न माना गया हो, चार्वाह |-वादी तत् (पु॰) देव-निन्द्र, नास्तिक, धमक ।

धानीह तत्॰ (गु॰) चालसी, डीला, बोदा, निश्चेष्ट, निवेमि |-- (स्त्री०) धनिष्ठा, उशसी ता ।

धान ता॰ (उपसर्ग) पासे, परवान, सह, साद्द्य, टचण, बीप्सा, इत्यम्भाव, माग, हीन, बाशस, समीप, अवरिवादी, श्रमुसार, श्रघीन, कया, धारा त छोटा,महीन, लघुतम, कम, थोडा।--क्ष्यान तत्व (पु॰) कहने के बाद कथन, पश्चात् कथन, बारम्बार कथन, आपस की बात चीत, किनी के शतुमार वा अनुकृत कहना, यही हुई बात के फिर में कहना ।-फम्पा तत्० (स्त्री ) द्या, कृपा, कहवा, स्नेह, श्रतुबह ।--- क्रीन्यत तन्॰ (गु॰) भनुग्राह्म, कारणिक, येगवान्।-क्रम्प तत् (गु॰) बानुमाद्य, क्रापात्र ।--करण तत्० (१०) अनुरुप, उत्तान, सरश-करण, प्रतिका करण, नहल ।

धा<u>तुकरण (q</u> ) नक्छ, बनुरूप ।—ीय (वि०) नकर काने वे स्य |

च्चनुकर्पम् तन्॰ (पु॰) सीच, रान, घपीर, चाक्पेस I द्मनुक्रल तर (पु०) महाय, सहकारी, श्रनुपाहक, हितका, प्रसद्ध । (पू०) पविभेद, काव्य के भावकों में से पृष्क नायक । यथा---

शोहा

"निजनारी मञ्मुखसद्ग विसुध विसनी वाम । नायक सा श्रानुकुल है ज्यों सीता को राम ॥" --कविदेव।

-ता सन् (धी०) सहाय, धानुरूख्य । प्रमुक्त नत्॰ (पु ) बक्षित, स्थान्त । विश्वपूर्वी । प्रमुक्तम सर् (पु ) परिष हो, रीतिमाति, यथाकन, अनुक्रमणिका तदः (छी॰) कनानुपार, स्वीपत्र, नियण्ड, सूमिका, प्रस्थो का सुखक्त्य, थामात !

प्रानुकाण नन्॰ (१०) कृषा, द्या, श्रनुसम्या, स्नेह ।

श्रानुत्ताम तत्॰ (१०) सर्वदा, सदा, नित्य, सर्वेचण, सब ममय, सब घडी। श्रमुखाल तद्० (पु ) साई, खाडी, नाटा ।

प्राञ्चम नत्॰ (।·) परवादगामि, सेवर, दास, भाग. श्रभुवर, पाँछे वसने वाला, श्राहाकारी, धनुवार चलने वाला । [ 8171 ] श्रमुगत नद्∙ (पु॰) श्राधित,श≀ए।गत, वीछे चरने-

प्रानुगतार्थ तत् (वि॰) प्राव समान धर्थ वाळा । श्रतुगमन तत्. (पु.) पीछे जाता, पश्ताद्यमन, सहगमन ।

खनुगामी तर्॰ (९०) साधी, खनुवर्ती, सहचर, सेवर । भनुगुण तन्॰ (पु॰) एक प्रशार का काव्याञ्डास जिनमें कियी वन्तु का गुण किसी वस्तु हे योग से बना कर दिवाया जाय।

ब्यमुगुद्दीत तन् (गु ) उपहुत्त, मतिपालित, बारबासित। श्रनुप्रह नन्॰ (३) मनबता, दया, बरुणा, दु स दूर करने की इच्छा।

धानुप्राहरू तस्॰ (गु॰) दयापान्, ४ हण्। न्विन । धानुचर त्त्र (पु॰) सही, दाम, सहचा, साधी। अनुचित तत् (गु.) भ्रमाय, भ्रनुपयुक्ति, भ्रमीत । प्रमुह्तित तत्० (गु॰) अवित शहत बहुत जैवा नहीं। थ्रजुज तत् (पु॰) कनिष्ठ, छहुरा माई, छोटा माई, लघुम्राता ।

श्चनुजी ने नत्॰ (गु॰) पराधीन, धाश्चित, पातन्त्र (पु॰) दास, सेवक । ्रिद्धा । थनुष्टिमत तत्र (गु॰) श्रविश्वत, श्रत्यक्त, महीं छोड़ा श्रमुज्ञा नत्० (स्त्री०) श्राज्ञा, श्रादेश, श्रमुमित, चितावनी।

ध्यनुज्ञात न्त्॰ (पु॰) थाना प्राप्तः । विद्युताने वाला । ध्यनुन्तत तत्॰ (पु॰) धनुशोधी, पश्चताप विशिष्ठ, ध्यनुनाप् नत्। (प॰) खेर, पश्चताप, श्रनुशोचन ।

अनुन्मत्या नत् (खी निह्देष, स्कण्टा रहित । असुच्य तत् (जु) प्रयुक्तहीन, उत्तर नहीं, मौनी, चुनहा, श्रेष्ट, स्थिर, अर्थः दक्षिण दिशा स्वामी । अमुद्द्य तत् (पु०) उदय के पूर्वेहार, उदयरहिन,

भोर, पथेरा, विहान | [ नर्टी, श्रमुदार | श्रमुद्धान्त न्त्र (पु॰) स्वर विशेषः नीव स्थर, उनम श्रमुद्धार तत्र (पु॰) श्रतिशय, दाता नर्ही, श्रदाना,

कृष्ण, त्यमक्षान्, स्त्री के नशवर्ती। श्रानुदिन तत्० (श्र०) प्रतिदिन, प्रत्यक्ष, नित्य, दिन दिन, भदा। [पन, कुँशाग्पन।

प्रमुद्धाह तर्॰ (पु॰) श्रविवाह, प्रमुश्वरः।, कुगर-श्रमुद्धाम तद॰ (गु॰ निरिचन्त, बहुग-रहित, स्हस्य, स्थितः। | निरिचन्त।

प्रमुद्धेग नत्॰ (गु॰) बहेग-रहिन, न्याकृळ नहीं, प्रमुद्धमी नत्॰ (गु॰) श्रानसी, सुन ।

श्चनुनय तत्० (पु॰) नम्न, कोम ४, विनय, स्वव, स्तुनि । श्चनुनाद तत्० (पु॰) प्रतिश्वनि, प्रतिशब्द ।

श्रानुनासिक तत्० (गु०) त्रासिका संग्ननी। (पु०) सानुनासिक, श्रानुनासिक वर्ष, यथा—ङ्ख् खन्म्।

ष्रामुप तत् (मुं) धनुग्न, धनुन्य, धपुर्व। प्रानुपक्तारी तन्व 'पु॰) अहिन धारी, अनुपक्षक । ष्रानुपम न्द्र ।पु॰) अहुप, वस्त, वम्मा ।हिन । ष्रानुपमेर तन्व ।पु॰) वसद्य, प्रसम, विषम । ष्रानुपमुक्त त्रर्दे (पु॰) धसुक्त, धरोग्य, धनुचित, स्रत्याम ।

द्यानुपयाग तत् (पु०) व्यवहार का स्त्रभाव, काम में न लाना, दुक्यवहार ।—ी (पु०) वैवाम, व्यर्थ ।

ध्यतुपल स्त्० (पु०) पल का साठवां हिम्सा, काल विशेष, मेक्रेण्ड ।

ध्यनुपलब्ध तर्॰ (गु॰) धप्राप्त ।

ग्रमुपस्थित तत् (पु॰) डगरियति रहित, डगरियत नहीं, गैरहा ज़ेरी ।—ित्र (खी०) गैरहा ज़िरी, श्रविद्यमान्तर ।

द्यानुपात तत्∘ (पु०) सम, समान भाव, समान रूप मे गिरना, त्रैराशिक, वरावर सम्बन्ध ।

भ्रमुपानक तत्॰ (पु॰) महापातक के समान पाप, श्रह्महत्या श्रादि बड़े पार्वों के समान पाप।

ष्प्रतुपान नत्॰ (पु॰) पथ्य, श्रीपध का संयम, श्रीपध के साथ सेवन करने योग्य पदार्थ।

प्रतुपाय तत् (पु॰) वनायहीन, निम्बलम्ब, निराभ्रय। श्रमुप्राणन तत् (पु॰) खाना। (कि॰) भन्नज करना, श्रमुप्रास तत् (पु॰) खाना। (कि॰) भन्नज करना, श्रमुप्रास तत् (पु॰) यान पद-विन्यास, वान्य का श्रमुप्रास्तियेत, समान वर्ण-विन्यास, निशान्तर योजना। क्षेत्रज वर्ण की सदराना द्वीने से अनुवास अळ्डूपर माना जाता है। यह गन्नालङ्कार है।

खळद्वार माना जाता है। यह शब्दालङ्कार है। इस हे पाँच भेद है, खेलाबुवास, सुव्याचुवास, अव्याचुवास, जाटासुवास, और बरस्याचुवास। विषय की कोमलता तथा कड़ोरता के श्रद्धारोध से तत्सन वर्षों के प्रधोत होने के कारण इस अकड़्कार का नाम श्रद्धास एका है।

द्यनुवः'य सत् (पु॰) मिश्र, सुहृद, सम्बन्ध, विनस्बर, सुक्यानुवाधी, शिशु प्रकृति का श्रतुवर्तन, सन्ब, स्रारम्म, जैशा।

श्चनुभव तत् (पु॰) ज्ञान, योण, श्रवुमान, वशार्थ ज्ञान, विचार, सोचना, सनसना, उपलब्धि 1—ी तत् (वि॰) श्रनुभव रखने वाला ।

ब्रानुसाव तत्र (पु॰) रद, ब्रनुसान, निरचय, महिमा, बड़ाई, भाव का स्वक,प्रसाव, सज्जन के ज्ञान का निरचय ।

ब्रानुभून तत् ( (गु॰) वीनी, मन से जाना गया, प्रजुः भव केया इषा, विचार किया हवा, प्रतीति किया हुषा, निश्चित [ सहम्त, एक मत। ब्रामुमत तत्र (गु॰) सम्मत, स्वीकृत, ध्वदीकृत, ध्योंज़ा,

श्रद्धमत तर् (४०) समात, त्याहत, व्याहत, व्याहत, श्रद्धमत तर् (४०) प्रमुद्धा, म्यमित, कराहीन चन्द्रयुक्त पृथिमा।

श्चनुमती नत्॰ (स्त्री ।) सहमता, अनुवासिनी ।

निश्चय का कारण ।

श्रमुमेय नर् (पु०) श्रमान करने येग्य ।

श्रमुमेय नर् (पु०) श्रमोन करने येग्य ।

श्रमोन्दन तद० (पु०) श्रामोन करण, सन्तोप प्रधान,
दूसरे के सुप्त से सुप्त, श्रामण, युक्त सम्मति,
प्रश्नित मरान, प्रसक्तन प्यक्त स्वीकार । [न्द्रत ।

श्रमुमेनित नर् (पु०) श्रमुमत, श्राह्मादित, श्रानश्रमुपायो तद० (पु०) सदम, श्रमुवनी, ध्रमुनामी,

ध्रतुयोग तर्॰ (द॰) ताहना, धमकी, धुरकी, तिर-स्त्राम, ध्यापेप, प्रश्न जिल्लामा, मिन्दा, थिया, वपदेश, प्रश्नेष, प्रलामन ।—कारी तत्॰ (द॰) तिरस्कार, भाषेपक, प्रश्न कारक।—ी तर् ० (द॰)निन्दिन, तिरस्कृत।

ष्मनुयोजक तत् (पु॰) धनुवेगाकारी, धरदेशक । ष्मनुयोजन तत् (पु॰) धरन, जिज्ञाता, पूँछ पाँछ । ष्मनुयोज्य तत् (पु॰) धनुयेगार्ह, धाञ्चाच्य, निद्धा योग्य ।

याच्य । प्रानुरक्त तत्॰ (पु॰) प्रेमी, ष्ययन्त लीन, घासक, रनः प्रानुरत दे॰ (गु॰) थासक शीन ।

धानुराग तत्० (१०) प्रीति, स्तेह, ममता, श्रासिक, स्ति, प्रयोगा, पोडी छाछी।—ी तत्० (१०) धानुरागयुक्त, धानुराहः।

स्रानुराधा तत् (सी०) नषत्र विशेष, यह सत्तरहवाँ गपत्र, है, इसकी तीन तारापुँ हैं, इसका स्थान इरिचकराशि का मुख है।

भानुरूप तत्॰ (गु॰) सदर, तृष्य, प्रका, भानुहार । भानुरोध तत्। (पु॰) सपेदा, वपरोध, भानुवर्तन, परापात, मापिक ।

षानुलाप तर्न (प्र०) पुतः पुतः कथन, भुद्वः । षानुलिस तत् (प्र०) धोन्नपिकः, लिस दिग्यः । प्रामुलेश तत्रन् (पु०) धोन्यनः, प्रान्तेषः, ववटनः, पोतनः। —स तत्रन् (पु०) ग्रारीः से सुगन्धिन द्वस्य लगानाः । तत्रन् (पु०) धाननेषः।

धानुलोम तन्॰ (गु॰) मीवा, नम से, यथाक्रव, श्रवि-

क्षेम, जाति विशेष !— ज तत् ॰ (पु॰) माम्रण के धीम्स श्रीर चप्रिय के गर्भ से उत्पन्न सन्तान ।

श्रामुलोमन सद् (पु॰) दस्त लाने वाली वह दवा जो पेट में जदी गोटों को गिरा दे। कब्जियत दूर करने वाली दवा।

श्चनुद्यतेन तत्० (५०) श्रनुवार घटन । श्चनुद्यत्तीं नत्० (वि०) श्चनुवायी ।

प्रासुवृत्ति तत्॰ (खी॰) वपत्रीविका, सेवा मार्ग ।

श्रमुयाक तत्॰ (पु॰) ग्रन्यविभाग, प्रन्यावयव ।

ग्रमुताद तत्० (पु॰) भाषान्तर करना, निन्दा, श्रय-याद, वार बार कहना ।—कः तत्० (पु॰) भाषा-न्तर काने वाला ।—ितः तत्० (वि॰) धन्दित, श्रमुवाद किया हुधा ।

ष्रानुवेदना तत्॰ (द्वी॰) सहानुमृति, समवेदना । ष्रानुगय तत्॰ (पु॰) परचात्ताप, श्रनुताप, जिर्चासा, हेप ।—ी तत्॰ (पु॰) परचात्तापी,शोगविरोप, वैरी ।

प्रमुणासक तत्॰ (पु॰) शासन करने वाला । प्रमुणासन तत्॰ (पु॰) चारेश, घाजा, महामास

घनुणासन तत्॰ (पु॰) धारश, धाना, सहामारत का एक पर्च । प्राचनासन तत्न (प॰) शिवक स्परेण, धनशासक ।

द्यमुशास्ता तत् (पु॰) शित्तक, उपरेश, धनुशासक । प्यमुशीलन नत् (पु॰) धाग्दोल्लन, पुन पुन-धन्यास, मनन ।

धानुशीक वन् (प्ः) पश्चात्ताप, खेद ।

ध्रतुरोत्त्रचन तद्० (दु॰) पद्मात्ताप करना । ध्रतुपङ्ग तत्॰ (दु॰) मिलन, द्या, सम्बन्ध, प्रयाप । ध्रतुप्दुप् [ध्रत् +ण्डुम] तत्॰ (दु॰) छन्द विरोप, चार

धचर दोने 🕻 । सस्वती ।

प्रदुष्ठात [धतु + स्था + धतर] तत् (पुः) धारम्म, दश्कम, स्वता, कार्य, धायर्थः ।—ग्रारीर तत् ० (पुः) विक्र देव, धायर्देशः [धायरित । ध्यद्वित [ध + स्था + क्त] तत् ० (गुः) धारम्भ समुद्धित् [धतु + स्था + य] तत् ० (गुः) शास्त्रत्, स्योरिस्म, विता आने वाल्म, क्ष्मे दोग्य।

पादका यह छन्द होता है। एक पाद में स्थाउ

खनुस"मान [ खनु + सं + धा + धनट् ] तत्० (पु॰) अन्येपण, घेटा, सन्धान काण, स्वीतना [—ी तत्र (पु॰) अनुस्कारामध्ये, स्वीट निक्कों का

सन्० (५०) धनुसन्धानशारी, धनेक विषयों का धन्वेण वरने वाला । श्रानुसरण [ श्रनु + स + श्रनट् ] तत्० ( पु॰ ) श्रनु-वर्तन, पश्चाद्यमन, श्रनुहार ।

श्रनुसरना (कि॰) क्षंण चलना, पीछे जाना। श्रनुसर्राहे (कि॰) श्रनुयमन करते हैं, पीछे चलते हैं, श्रनुसार चलते हैं। श्रिनुबर्तन।

श्रनुसार चलते हैं। श्रनुसार [श्रन् + स + घन् ] तद॰ (पु॰) श्रनुस्प, श्रनुस्चन [श्रनु + स्च + श्रनट्ट] तद् (पु॰) विचार, ध्यान।—ा तद् ० (स्वी॰) थान्दोलन, सुचित्वा,

चनुरहान। [वर्षा । इनुस्त्रार [ब्रनु+स-+धत्र] तत्० (पु०) एक विन्दु

श्रानुहार [ श्रनु + ह + घन् ) तत् ० ( पु॰) सादश्य श्रनुकरसा । [ श्राद्ध ।

धानुहार्य [ खनु + ह + ध्यण् ] तत्॰ (पु॰) मासिक धानुडा तत्॰ (पु॰) अपूर्व, नया, निराक्षा।—पन (पु॰) श्रनीखापन, विचित्रता।

व्यनुहा [ ग्रन् + कड़ा ] तत्॰ (ह्यां॰) कुँवारी, श्रवि बाहिता —गामी तत्॰ ( पु॰ ) व्यभिचारी, मधिका सेवी, लम्पट।

ध्यनूप तत् (पु॰) जजण्डाचित देश, सजज देश, उपमारहित :--ज तत् (पु॰) धार्मक धादी, धदरक : --म तत् (पु॰) उपमारहित, धनीवा ।

ध्यमृत तत्॰ (गु॰) भूष्ठा, मिथ्या, घमत्य, वितथ। —वादी तत्॰ (पु॰) मिथ्यावादी।

द्यमेक [न+एक] (पु०) अधिक, विस्तर, बहु, सूरि, छेर ।—ज तन्० (पु०) द्विज, पदी, बहुजात । —ता तत्० (खो०) भेद, विरोध, ग्राधिकय । —धा त्व० वास्त्रार । —धाः ( ख०) अनेक प्रकार, बहु प्रकार ।

द्यनैक्य [न + ऐक्य] तत्॰ (पु॰) परस्पर श्रसम्मलन, एकता का श्रमाय, विरोध, ग्रसंपोग, एकारहित । ग्रमेस (पु॰) श्रहित, द्वराई ।

ग्रानैसे तद्० (कि॰ वि॰ ) कुरष्टि से।

श्रातोला तद्॰ (गु॰) श्रप्तं, श्रद्भुत, दुर्लम । - पन (पु॰) विचित्रता, श्रनुरापम ।

श्रमीमा तद्॰ (पु॰) क्रजोना, मोनरहित । [ युक्तर । श्रमोचित्य तत्॰ (पु॰) वचित का क्रमाव, अनुर-द्यस्त तत्॰ (पु॰) नाश स्वरूप, प्रान्त, शेप, समाप्ति, सीमा, निश्चय, श्रयवव । (पु॰) समीप, निकट,

प्रान्तक तत् ( पु ॰ ) नाशकत्तां, यम, काल । प्रान्तकर तत् ॰ (पु ॰) नाशकर, विनाशक। प्रान्तकाल तत् ॰ (पु ॰) मरते का समय । प्रान्तकाल तत् ॰ (पु ॰) मरते का समय । प्रान्तक्तिया मत् ॰ (खी ॰) थानवेप्टि कर्म, मतक क्रिया।

ग्रन्तिकाया नत्० (खी०) श्रन्थेप्टि कर्म, मृतक क्रिया। ग्रन्तज्ञ तद् (पु०) श्रन्यज्ञ तत्० (पु०) ग्रुह, श्रृह से भी नीच। द्विजाति जो संस्कार विद्वीन होते हैं इनकी ''श्रन्थम '' संज्ञा मानी गई है।

ध्यन्तज्ञी तद्० (खी॰) धतही, श्रांतें, नाझी । ध्यन्ततः तत्। (य॰) रोपतः, निकृष्टपण्ण ।

ध्यन्तर तत् (%) भीतर, प्यभ्यन्तर, मध्य, माँक, प्रान्त, श्वीकार (प्रु.) सध्यतर्थं स्थान, सीमा, श्वत्वसर, परिवाच प्यन्तर्शन, विभिन्न, सहाय, विद्वद्र. स्वीय, खास्मीय, भेद दिना. वहि, प्रन्य-रासा, सुयोग, श्रवंकारा, तुव्य, श्रनुरूप, ग्रन्य, दूश्ता।

झम्तरङ्ग [ श्रन्तर + श्रङ्क ] तत् ( पु॰ ) शास्त्रीय, स्रजन, स्वसम्पर्की, सुद्धव !—ता ( र्का॰ ) शास्त्रीयता, सीहार्च । [ र्ष्ट्रन्वर, परमाश्मा । झम्तरङ्गास्त्री तद्द० (पु॰) मन का हाल नामने वाला झम्तरङ्गास्त्री तद्द० (पु॰) देखो झम्तरङ्गासी ।

अन्तरक्ष तत् (यु॰) पता अन्तरकामा । श्रम्तरस्थ तत्॰ (गु॰) भीतर घाला, भीतरी ।

ग्रास्तरा तत्० (पु०) चरण, मध्य का पद, निकट,

मध्य, घीच, बिना । ब्रास्तरातप तत्० (स्ती०) धन्तरिया, तिज्ञारी ।

प्रान्तरात्मा तत् (पु०) जीवात्मा, प्राच । [ हिजीवा । प्रान्तराप्त्या तत् (पु०) गर्भवती, गर्भियी, गुर्विथी, प्रान्तराय तत् (पु०) वाषा, विस्त, रुकावट । द्मारतरात तत्॰ (प॰) फाइ, श्रन्तर, भंद, मध्य, बीव, बिरा हुद्या स्थान, मण्डल ।

आति कि हेन्द्र (दु०) आकाष्ठ, गतन । अप्रतिरित्त हेन्द्र (दु०) भीतरी, प्रान्तिक । अप्रतिरित तद्र (दु०) भीतरी, प्रान्तिक । अप्रतिरित तद्र (दु०) मूमि भाग जो सश्चद्र में दूर तक चटा गया हो ।

द्यान्तरीस तत्० (पु॰) धाइाश, गगन, शून्य, नम । द्यान्तरीय (थन्ता + हैय) तत्० (पु॰) भीतर टा,

विचला, मध्य का,परिधान वस्र ।

ध्यनतरीया तत्व (छी॰) तिज्ञार्ग, तीसरे दिन धाने बाला बन्न, धाता पनर! (पिहनन का बखः। धाननरीटा दे० (पु॰) महीन पानी या लहुता के भीता धाननरीत तत्व (जी॰) मन की यान, पैश म उस्था। धाननरीत तत्व (खा॰) मन के नाह, रिम्माखा। धानरदीत तत्व (खा॰) पश्चित प्रशेशिय में वक्ष्यह के

श्वन्तर्गत (स्ते मा की द्वारा प्रान्तर्गा (उपाबा। श्वन्तर्गा तत्व (१०) द्वाती की जबन, गरी। की श्वन्तर्शान तत्व (१०) श्वर्शन, तुकाव, द्वित जान। श्वन्तर्श्यान तत्व (१०) मानसिक श्वास, मन सम्बन्धी

श्चन्तर्पट (पु॰) श्रोट, बाह, टही, पर्ना

धानतपूर्व तत् (तु.) मध्य में श्यापित्, मध्यक्षतः । धानतमृत्वं तत् (तु.) मध्य में श्यापित्, मध्यक्षतः । धानतमृतसः तत् (तु.) त्रतात, घाशया, व्याक्षतः । धानतयोमी तत् वधानतयोमी तत् ([].) मत्र की बात

ब्र्मने द्वारा । ग्रान्तर्शानिका सत् ० (स्त्री०) यद पहेंद्री जिसका उत्तर उमी पहेली के रूपरों में हो ।

द्यानगीली व्य (स्त्री) मर्जाणी, दिजीवा। द्यानसंद सत्व (पु०) महा यमुना के बीच का देग, महावर्ती [ यमदाना

ह्यानहिंत तत् (मु॰) दिपाव सुद्दाव, करस्य, ह्यानिक तन् (पु॰) समीप, पाम, निकट, सबिधात । ह्यानिम क्रियत + हम्म तत् (पु॰) होप, पाम, खब-सान, श्रव्य वाणा । —यात्रा नत् (१४०) मृत्यु, माण, महाप्रद्यान, महापारा।

धानतेवासी [धाने + वम् + यम्] तत् (पु॰) विद्यार्थी, महत्वारी, मान्तरथायी।

झ्रस्य तत् (गु॰) शेव का, नीन, ध्यभ जाति, ध्रन्तिम, शेवोशक, जब य । — कमं तत् (पु॰) मेत कमं, रावदादि कमं। — ज तत् (पु॰) ध्रुद्व, स्त्रकादि स्पन ज्ञानि, यथा— स्वाध्य, ध्रमक, ध्रमक्ष, वृष्ठ, क्षेत्रते, मेद, भीच, गुः) ज्ञान्य ज्ञाति, श्रुवरतः। — जन्मा तत् र (पु॰) ध्रुद्व, स्वदत्र्या, ज्ञान्यज्ञाति। — स्प तत् (पु॰) य र स्त्र व मे वर्षा।

द्रास्त्यात्तरी तत् (न्धी) किसी रहोक के छान्तम श्रद्धा से खातम्म होत वाती रहोक का कहना। उर्द फारसी की चेनवाजी की ताह।

ग्रास्त्रीपृ [धन्स्य + इच्चि] तत्त्व (पु॰) प्रेत कर्मे शबदाशादि कर्मे, सृत देह का श्रानिम संस्थार । — क्रिया तत्व (पशी॰) शबदार !

ग्राम्य तत्र (स्त्रीः) प्रांत, धातही, नाी —मृद्धि तत्र (स्त्रीः) द्वेश वृद्धि रोग।

द्यान्द्र रे० श्रम्यन्तर, भीतर । द्यान्द्रत्ये हे॰ (पू ) भीतरी । श्रम्याज्ञ रे॰ (पु ) श्रदक्षण, श्रमुतान । श्राम्याज्ञ रे॰ एयुनान से, लगभग । श्राम्याज्ञ रे॰ सन्देह, संसय ।

प्राप्त तर (गु॰) (१) निम्नतिन, घनषु प्रत्या, स्वाप्त, स्वित । एनशप्त, वे जत्मारण में ।

(२) व्यय जातिय एक सुनि । यह यदोष्ट्या से स्वस्त के तीर पर रहते में । यह प्रदेश क्या के साम इन्होंने प्रयत्न प्रदाह किया था, खोर खाम्रम में इते में । खोशकार्यायिति राजा दशरम ने हाथी के स्वस्त से साम्य सुनि के पुत्र को शास्त्र में विहत किया। याणित युत्र शास्त्र में निहत किया। याणित युत्र शास्त्र में साम्य सुनि हि दिपे स्वार माना ने देख के स्वयते मास्य सोह दिपे स्वार साना ने स्वस्त्र के समन्त्र माना सोह स्वर स्व

ख्रन्थक तत् (90) देश जियेष, सुनि वियोष, श्रमुर विशेष । यह दैव्य कश्य के खेरम धीर दिति के गर्म से उगन्न हुव्य था। देवनाओं के ह्रागा जन सन दैव्यमारे गये, नव दिति ने कश्य से वा सींगा कि मेरे पुत्र के बन्य यनाहये। कश्य ने कहा 'तथानु'। वही पुत्र चन्यक पा। इसके हजार बाहु, हजार मस्तक, दो दगर नेत्र, धीर दो दजार,

चरण थे। यह संमार का श्रति असीवन करता था। शन्त में महादेव के द्वारः निहत हथा। श्रान्धकार तत् (प्र.) श्रन्धेर, श्रांधवारा, प्रकाशा-भाव, ध्वान्त, तिमिर्। िकृष, श्रास्था क्रंबा । ध्यन्त्रकार तत् ॰ (पु॰) धन्धकार मय कृप, जलरहित ध्यन्यमा ताङ्गाल तत्र (प्र) धन्धे द्वारा भी की पूर्व पकड कर चलन की किया। जो दशा श्रम्धे का सहात अन्धे द्वारा पकड़े जाने पर होती है, अर्थान् दोनों गडहे में गिर पड़ते हैं, वही दशा शन्धगी-ल।ङगुरुकां भी है।

ख्रान्यत तदे (१०) धांधी, भड़, बतास, प्रचण्ड वात । ध्यत्यतमस तत् (पु॰) श्रत्यन्त श्रन्थशाः, निविद् निरक विशेष। श्रन्थकार, नरक विशेष । ध्यन्यनाविस्त तत्॰ (पु॰) निवेदान्धस्य-युक्त भ्रान्थवरस्वराष्ट्रस्त तत् (पु॰) यन्धे। की परम्पन सें प्रस्त, श्रञ्जानियों के श्रनुवायी। िका, बाना है ध्यस्य । तदः (गृ॰) श्रवणः, नयत-होन, विन र्थाख छान्यस तत्र (प्र) भाग् राधे हुए च वर l

श्चन्धाभुन्ध तद्० (९०) ऋधिक वस्ता, इनियम, थाधीं के समान करना। श्चिति । ध्यन्ध्र स्त तद् ० (गु॰) धन्धे का पुत्र, राजा दुर्योधन ग्रस्थार दे॰ (पु॰) अन्धेन, तम। ध्रस्थारी दे० (स्ता०) व्यधि । िश्रन्धकार । द्यांन्वयर या द्यांन्ध्यारा तद्० (पु॰) श्रेषेस, झन्चिसन्धितदु० ।पु०) छिद्र, छेद्र, भौका, गहा l ध्यश्युदे० पु०)कृंद्या

श्चारं होर तदः (पु॰) श्रन्याय, उपद्रव, बत्यात, श्रन्धा-धुन्ध, खन्याय 1—खाता दे॰ (पु॰) ग्रंडबंड हिसाब किताब, व्यति कम, अन्याय, कमदस्य श्रविचार ।

द्यान्धेरा तद॰ (पु॰) धँधियारा, ध्वान्त । ब्रान्बेरिया दे॰ (छी) प्रन्धकारमयी रात, श्रंधेरापाख, ज्ञस की पहिली गोंडाई I

द्यन्धेरी दे॰ घोड़ों की श्रांख मूदने की उपनी । [उपनी l छन्धे।री दे॰ (को॰) घोड़े या वैल के र्शावां की ष्ट्रास्थार दे॰ (पु॰) नम. श्रन्थकार ! ग्रान्ध्यारो दे॰ (खी॰) श्रम्धकारमयी।

ग्रास्त्र तत् (पु॰) बहेलिया, चिड़ीमार, शिकारी।

दिचिया देश का एक प्रान्त विशेषा र जिथंश T

श्रक्ष तत्० (पु०) योदन, भात, धनाज, सर्थ। -क्ष तत्० (पु॰) हुर्भिन्।—कुष्ट तत्० (पु॰) पर्व विशेष, दिवाली के दूसरे दिन भात का पर्वत के समान डेर छन।या जाता है।—छेत्र तद्द (५०) तत्॰ (पु॰) श्रद्ध धानी, खाना पीना, दाना धानी। -दान तद् (पु॰) भाहार दान, शक्तव्यय !--दास तव् (पु॰) पेट के लिये दास बनने वासे. पेट |--दाता तत् (प्रः) पाउनेहास, स्तक. अञ्चलादान करने बादा -- पानी तस्य भोजन यौर जल ।—पुर्मी तत्र (स्ती०) सञ्चाधिष्ठायी, देवी, काशीरवरी, विश्वेशवरी ।--प्राणन तत् (पु॰) संस्कार विशेष, बालक बालिकाओं की प्रथम अञ्चलिताचा । छुट्यं महीते यह संकार किया जाता है।— विकार तत्० (प्रः) शुक्र, बीय, विष्ठा, सल :---ब्रह्म त्तु॰ (पु॰) श्रन्नःवह्य बहा - भाजन तद् (१०) मोजन वस्ने दा पात्र 1-भित्ता तक्ष० (स्ती०) अन्न के लिये प्रार्थना (--भोक्ता तत्० (प्रः) श्रन्न खाः वाला, जिसके साथ खान पान है। - मय सत्० (पु०) श्रमस्तरः, श्रम हारा वर्द्धतः --रस ततः (१०) श्रज्ञ का सारभाग, मांड, श्रज्ञ से पेट में रस उत्पन्न होता है।~ जिप्सा तत् (स्ती॰) स्था, ब्रभुसा। —वस्त्र (पु॰) धासाच्छादन I— सेव तत् (पु॰) श्रधिक श्रञ्ज, बहुत सनुष्यों का भोजन।---ाभाच तत् (पुर) चल की असंस्थिति, दुर्भिन्न, शकाल, महँगी।-ार्थी तत्० (पु॰) भोजन के लिये श्रव र्मागने वाला !--ाहारी तत्० (पु॰) श्रवभोका, श्रज्ञ-भचक, श्रज्ञ खाने हारा।

छन्ना दे॰ (स्त्री॰) उपमाता, घाय, घात्री। श्रक्ती तद् ० (स्त्री॰) दःई, घायी, घात्री, सपमाता, प्क शाने का मिकिल धातुका सिका। श्चानमोला तद् ० (गु०) श्रमुख्य, श्रति उत्तम । ग्रान्य तत्र (गु॰) भिस, पृथक, श्रीर, श्रपर, पर। —कृत तत्० (गु०) (१) यम्य द्वारा श्रमुखितः

चन्य द्वारा किया <u>ह</u>था, भिल सम्पादित ।—गामी

(प्र.) व्यभिचारी खण्डन, परिवर्तन, तन ० बदला किया हथा, पारदारिक, परस्त्रीगासी, बन्दर ।- बाली तत्र (प्र) स्वधर्मस्यामी हुनधनामी ।- ज तत्र (प्र०) प्रयोगि, हीन-जाति !-तः तत्॰ (ग्र॰) ग्रन्थत्र, स्थानान्तर । —त्र (ब्र॰) थीर कहीं, दूसरा रांव ।—या तत् (घ॰) विपरीत, मतिकृत, विरुद्ध, धन्य प्रकार, विपर्यंत परार्थ, मिथ्या, दृष्ट, वित्तप, धीर प्रकार, उद्धरा।(२)--स्थाति तत्० (स्थी॰) श्रस्थाति, दुष्कीत्ति, दुर्गाम । दर्शनीं में इस शब्द का प्रयोग धारमविषयक मिथ्यालान के घर्षे में होता है। श्रारमा का श्रवधार्थ ज्ञान। —-चरण तत्॰ (पु॰) उलटा चलन विपरीत व्यवहार, विरुद्ध श्राचरण,विष्वयेयकरण ।—सिद्धि त्र (पु॰) श्रभावनीय कर्मी की बन्पति, एक प्रकार का देखाभाग तर्क विशेष, जिसमें श्रसत्य यक्तियों के द्वारा कोई विषय सिद्ध किया गया है।

क्रन्यदेशी या श्रन्यदेशीय तत्॰ (पु॰) दूसरे देश के पासी, भिन्न देशी।

ध्रान्यपुरुप तत् (पु ) दूसरा ध्रादमी, स्याकस्य में सीसरा पुरुप वह, कोई। ध्रान्यपुरु तत् (पु ) केक्टिन, केटन, रिक. पर

म्ब्रन्यपुष्ट तत्र (पु॰) केकिल, केहल, दिक, पर पालित, दूसरे के द्वारा पाण्ति ।

ग्रन्यपूर्वातत्० (स्त्री) पासूर्वा, जिस कन्या का एक वार विवाद हो जाने के ग्रान्तर पति के माने पर पुनर्वार विवाद होता है, दिस्त्रा, टो बार स्वाही हुई।

श्रास्थम्त तर्० (पु॰) क क, कीशा, कोइल, पिक। श्रास्याद्वण तर्॰ (पु॰) श्रम्य कार, मिबस्य । विसरर । श्रास्यमनस या प्रायमनस्क तर्॰ (पु॰) श्रम्यविश्तक, चयल, श्रम्यविन, श्रम्यमना ।

ग्रान्यमनस्कता सन् (स्त्रीः) अध्यमनस्क होना, वृक्षरी ग्रोर मन लगाना, प्रस्तुत बान पर ग्रसाववानी।

श्रान्यान्य तत् (गु॰) भपरापर, मिश्र मिश्र, दूसरे दसरे, श्रीर श्रीर ।

धान्याय सत् (पु॰) उपद्रव, श्रविचार, त्याय वहिर्मृत धनुष्ति ।—ी सत् (पु॰) धन्यायकारी, श्रया- चारी, दुर्जृत, श्रधर्मी, न्यायशून्य, न्याय रहित, दुष्ट ।

झन्योक्ति तत् (स्त्री •) कथन विशेष जिसमें झन्य के विषय में कथन करते हुए पह कथन झन्य पर घटाया जाय ।

द्यान्योन्य तत्० (g•) परस्तर, उभयत, मिळाप।

भेद तत् (प्र॰) परस्पर का भेद, धापस का भेद, विरोध ।— श्रिय तन् (प्र॰) एक वन्तु के हान के अधीन दूसरी वस्तु का झान, परस्पर हान, सापेच, ज्ञानाध्य, अपने ज्ञान के धधीन दूसरी बस्तु का ज्ञान और उत वस्तु के शान से धपना ज्ञान।

झरेन्य तर्॰ (पु॰) वश, कुछ, पदध्देद सरेतति।—झ तर्॰ (गु॰। वशाविक जानन वाला, वरदी, भाट |—ो तत्० (गु॰) संबन्ध विशिष्ट, सम्पर्की, पण्यादत्ती।

द्रान्यह तत्० (पु॰) नित्य, प्रत्यह, प्रतिदिन । ग्रान्यादय तत्० (गु॰) संयोज्ञित, संयुक्तः दृग्द

अन्यायय तत् (पु॰) सयाज्ञत, सयुक्त, द्वन्द्व समास का एक भेद । इमन्त्रित तत् (पु॰) युक्त, संबन्धित, पूरा, मिला

हुआ। ग्रम्भीताण तन्॰ (पु॰) इड़ता, पता लगाना, ग्रम्भेपण तप्॰ (पु॰) खोजना, पता लगाना, श्रमु-सन्धान करता।

श्चन्हराना तद्० (कि०) स्नान कराना, घुछाना । श्रन्हान तद्० (प०) स्नान, घोवन ।

प्रान्होता तद् (पु ) धराध्य, ध्रमस्मय, जो न हो नहे । ध्रप् तत् (पु ) जरु, पानी ( (ध्रमा) नीच, ध्रधम, प्रशा, अस, ध्रमस्पीता, विक्रंत, त्याग, वजनाय, ध्रपक्रध्यं, विपोग, विपयंय, चौपंतिहें ए, हपं, तत्वकर्म, धनिदेंत्य प्रजा। —कमं तत्व (पु ) दु प्रमं, धनिष्टसं, क्रक्मं, क्रवलन —क्यं तत्व (पु ) जयन्यता, पुराई, मुख्य काल के श्रहते ध्रमुख्यकाल में क्सं करना।—कर्मण्य तत्व (पु ) लंबा, हानना।—कलङ्क तत्व (पु ) ध्रप्यस्य, कल्कष्ट, मिस्पापवाद, दुर्गमं। —क्साजी दे॰ (पु ०) स्वार्थां, सक्सकी।—क्सार तत्व (पु ०) ध्रावस्य,

पति, भनुपकार ।—कारक—कारी तत् (दु०)

बुग करने वाला, ग्रनिष्टकारी। – कोर्त्ति ततः (स्त्री॰) खबरा, श्रष्टवासि, दुर्नाम, श्रकीर्ति । — फ़त वव (११०) अपकार प्राप्त ।—कृति वव॰ (स्त्री॰) घपकार, श्रनुपकार ।—कृष्ट तत्॰ (गु॰) श्रधम, न्यून, नीचा, बुरा, निरुष्ट 1-कृप्ता तत्॰ (स्त्री॰) जधन्यता, निकृष्टस्व, मीचता। —कम तत् (प्र·) भागना, छ्टना, कमविपर्यय, पलायन ।---क्रोश सत्० (प्र०) निस्दन, भर्स्सन । -गत तत्॰ (ग्॰) दूर गया, सुवा, सरा, मृत, दरीभृत। - धात तत् (पु॰) इत्या, वध, मारना ।--चार तत् (पु॰) रोटा, घाटा, चति, श्रीग्रता।--चय तत् (पु॰) उवाक, श्रजीर्ग । --हाया तत्र (स्त्री॰) प्रेत, अपदेवता ।

द्यपक्क तत्॰ (गु॰) कचा, श्रमभ्यस्त । ग्राप्रात तद् (गु॰) चला यया हुआ, भागा हुआ, गत, सृत, नष्ट, मरा हुआ।

ध्यपगा तत्० (स्ती०) नदी। थ्रपञ्चात तत्॰ (पु॰) घोखा, हता, विश्वासघात, हिंसा।--क (पु॰) विश्वासवाती, धातक। ग्रापच तत्॰ (q•) श्रजीर्ख l

थ्रपञ्चीकृत तत्० (प॰) सूक्ष्ममूत, शकाश आदि

पांच भूतों के पृथक पृथक् भाव। ग्रपञ्चा तव् (श्ली०) श्रप्तरा । श्चपज्ञय तत्॰ (सी॰) हार, पराजय । द्यपजस्त तद्॰ (पु॰) बदनामी, श्रवयश । ध्यपटक (go) श्रद्धिः, वचवाती । ग्रपटी तव् (सी॰) वसपावरण, क्नात,, सम्बू । थ्रपट्रतत्॰ (पु॰) श्रचतुर, निर्वृद्धि, श्रकुशल, श्रनिपुरा, व्याधित, रोगी।

भ्रवह तद् (पु॰) श्रनभ्यास, श्रनपड़ा, मूर्ख । ग्रपठित तक्॰ (गु॰) श्रशिचित, श्रध्ययन-रहित । द्यपुष्ट दे॰ (पु॰) स्थायो, घटळ, पोड़ा, हड़ । ग्रपडर तद्० (पु०) मिथ्या भय, निब्हारण डर,। द्रापह दे॰ (गु॰) श्रनाड़ी, मूर्खं, श्रनपढ़ा हुश्रा l **द्मपत** तद्॰ (गु॰) पापी, श्रमतिष्टित । द्यपति तदु० (स्त्री०) श्रनादर, श्रपमान । द्मपतियारा दे॰ (गु॰) विश्वासवातक, कपटी ।

श्रपत्य तत् (पु॰) सन्तान, बेटा, लडका, जिसकी स्थिति से पितर गिनाने न पार्वे, पुत्र, कन्या। —शत्रु तदः (पुः) कर्वट, कॅकडा 1—स्तेह तत्० (पु०) पुत्र और कच्या के प्रति स्वाभाविक मोह । विला। ध्रपत्रप तत् (गु॰) कजाहीन, निर्रुष्त, नहीं लकाने ष्प्रपथ तत् (पु॰) कुमार्ग, मार्ग-रहित ।

थ्यपथ्य तत् ॰ (गु॰) बहितकारक भोजन, रोग वढाने वाने पदार्थ।---ाशी तक्० (पु०) क्रवध्य भोका, क्रपथ्यश्रमिलापी ।

अपद तत्० (गु॰) पदरहित, पंगु, कर्मच्युत, (पु॰) सर्प, कृमि !—स्था तदः (गु०) स्थान अष्ट, कर्सच्युत, पदच्युत, अपने पद से हटाया गया ।

श्रापदार्थ तत् (५०) श्रये।ग्य वस्तु, श्रवस्तु, पदार्थ भिन्न, ऋतुपम पदार्थ । व्यपदेवता तत्० (प्र०) मेत, पिशाच व्यादि, निक्रष्ट ध्यपदेश तत्॰ (पु॰) छळ, कवट, बहाना ।

ध्यपथ्वंसक तव् (प्र०) विनोना, खयडनकारी । ग्रापध्य€त तत्० (पु०) श्रपमानित, परास्त ।

ध्यपनयन तत्॰ (पु॰) [अप + नी + धनट ] धपनय, खण्डन, दूरीकरण, मरण, निष्कृति ।

ध्यपना तद् ० (सर्व०) स्वकीय, निजका, स्व ।---पन दे० (पु०) स्वजनता, श्राध्मीयता । जोड़ना ।

श्चपनासा (कि॰ स॰) श्रपनायना, श्रपना सरबन्ध अपनायस तद् (श्वी०) नाता, गोता, घराना, सम्बन्ध, भाईचारा ।

ध्रपनीत तत्त (ग़॰) हटाया गया, द्रीकृत, श्रदसारित ।

श्रपस्मा सद् (गु॰) स्वाधीन, स्वतन्त्र, श्रपने वश में । द्यप्रभय तत्॰ (पु॰) भय, डर, श्रपना डर, निर्भय, श्रिसाधु शब्द । विगत सप ।

थ्रपभाषा तत्र (श्वी · ) गँवारी बोक्ती, कुवास्य, श्र**पभुंश** तत्॰ (प॰) श्रपशब्द, प्राष्ट्रत, व्याकरण विरुद्ध

शब्द, श्रशुद्ध शब्द, झाम्य भाषा ।

द्यपमान तत्॰ (पु॰) श्रमर्यादा, तिरस्कार, श्रनादर, मानहीन, बेहुज्ज़त किया हुआ।

ध्रपसृत्यु तत् (पु॰ छी॰) रोग के विना मरण, श्रप-धात मरण, श्रस्तामाविका कारणों से सूख्र, श्रकाल मृत्य । ध्रापयश तन् अपन्त तद् (पु ) अपनीतिं, दनीमः, श्रस्याति । द्मपर तत्॰ (गु॰) इतर, श्रन्य, पर, भिन्न, दूमरा। ग्रापरञ्ज तत्र (थ०) थीर भी, फिर भी। द्मपरम तद् ० (प्०) धन्यभागी, अन्यगामी, व्यभिचारी। म्रापरना तद् । भ्रपणां तत् (स्ती ) विना पत्ते वासी. उमा, पार्वती, भवानी । चिशोप।

श्चपरम्पार तद् (पु॰) अपार, अनन्त, असीम, ध्रपरस तत् ( गु॰ ) श्राप्टश्य, न छने योग्य । ब्रापरा तत्॰ (खी॰) लैकिक विद्या, पदार्थ विद्या, पश्चिम दिशा। एकादशी विशेष का नाम, (वि०) दसरी । पराभव-हीनता।

ग्रपराज्ञय तर्० (प्०) श्रपराभव, श्रजीत, जीत, ध्मपराजित तत्॰ (गु॰) जो जीता न जाय, धानेय, थनिजित । (पु॰) विष्णु, ऋषिविशोष, शिव. —ा तत्० (सी०) दुर्गा, जयन्ती दृष, श्राम-पर्यो, स्वरूपकला, विष्णुकान्ता, शोफाली, शमी भेद, शङ्किनी, स्वनामस्यात छता विशेष ।

भावराध तत्॰ (पु॰) दोव, अधर्म, वाव, श्रन्याय, -ी तत्॰ (पु॰) पापी, दोषी, श्रन्यायी।

ध्रपराधीन तत्॰ (गु॰) स्वाधीन, जी प्रतन्त्र नहीं है। पहर ।

म्पपाञ्च सत्॰ (पु॰) दिन का शेप भाग, तीमरा ध्रपरिगृहीता तत्॰ (भी॰) कुल्खी, विवाहिता सी, जो परिग्रहीत न हो।

मपरिप्रह तत्॰ (पु॰) धप्रतिप्रह, शस्त्रीकार। भपरिचय तस्॰ (गु॰) ग्रज्ञात, ग्रजान ।

द्मपरिचित तर्॰ (गु॰) श्रज्ञात, श्रद्धः, जिसके साथ सम्माषण न हुचा हो, जिसमे जानपहिचान न हो । ध्यपरिच्छर तत्। (गु॰) हीनवस्त, मिकन वसन, भनुपयुक्त घेरा ।

धापरिञ्जिप्त तद॰ (वि॰) शुक्रा, धनदका, मिला हथा। धापरिवास तत्॰ (वि॰) धपरिवाह कथा, ज्याँ

कास्रां।

श्रपरिग्रीत तत्॰ (पु॰) श्रविवाहित, कुमार, क्वारा, - [ (स्त्री॰) श्रविवाहिता, कन्या, श्रमुद्रा। [रहित ] श्रापरितप्र तत् । (ग०) श्रसन्तष्ट निरानन्त, तृप्ति-ध्यपरिप्रस्य तन् (ग्॰) ध्रवनव, परिवाकर्तान, श्रपट । धापरिपाटी तत्० (खी०) धनरीति, कुढह । श्चपरिमित तत् (गु॰) परिमाण्डीन, श्रधिक, प्रधुर । भ्रपरिमेय ततः (वि॰) जिसका नाप या तील न हो सके, श्रकृता।

श्रपरिम्लान तत्॰ (गु॰) स्टानरहित, खिला हुआ। ध्रपरिष्कार तत् (पु॰) मलीन, मीबा कुचेछा, धनिर्मल, धशुद्ध, धरपष्ट ।

श्चपरिसर तत्॰ (ग़ु॰) सङ्घीर्ण, सङ्कीचित । प्रापरीक्तित तत् (गु॰) धनर्जाचा हुन्ना, जिसकी जीचन हुई हो।

द्मपरुद्ध तत्० (गु०) खेदी, पहताज, परचाचापी, चुड्घ, धप्रस्तुत । िरूप । द्रापरूप तत्॰ (गु॰) धारचर्य रूप, धद्भुत रूप, विकृत थापरील तत् (गु॰) प्रत्यत्त, समत्त, व्यांखीं के सामने I ध्रवर्गा तदः (देखे ध्रवरना) पार्वती ।

ध्रपर्याप्त तत् (गु॰) स्वल्प, थोडा, न्यून ध्रपलज्ञ तद् ० (पु०) बेहवा, निलंबन, नकवड़ा । ध्रपलदास्य तत्॰ (पु॰) कुळचल, श्रपसकुन । थ्रपलाप तत्॰ (पु॰) श्रसत्य, श्रसत्य कहना, छिपाना,

कटपर्राय बक्ता ।

िश्चपयरा, हुर्गति । ध्यपत्तोक तद्० (पु०) श्रपना छोक, निज का स्रोक, श्रापवर्ग नत् (गु॰) मोच, परमगति, मुक्ति, किया प्राप्ति, या किया की समाप्ति, निर्जन 1

ध्रपचर्तन तत् (पु॰) धपवर्त, संक्षेत्र करण, धएर करण, जेन देन, श्रंक काटना ।

प्रपदाद तव्॰ (पु॰) निन्दा, दोप, हुन्सा, कल्डू । —क सत्• (गु॰) निन्दक ।—ित तत्• (गु•) दुर्नामभस्त, परिनाद शुक्त ।—ी तत्० (पु॰) निन्दक। किर्म, श्रोट। श्रपनारण सत्० (पु०) रोक, हटाने या दर करने का

ध्यपवाहन सद् (पु॰) दुष्ट बाहन, फुमला के खाना, मता देना, एक राज्य से भाग कर दूसरे राज्य में बमाना ।

अपिवन तत्॰ (गु॰) श्रशुद्ध, पवित्रतारहित, छुतहारा । --ता तत्॰ (खी॰) श्रशुद्धता ।

श्रपनिद्ध [बप् + निष् + का] ततः (पुः) प्रस्था-ध्यात, निराकृत, चुर्षित, तकः ।—पुत्र तरः (पुः) धारह प्रकार के गीण पुत्रों में से एक पुत्र विशेष, मार् पितृ-रहित पुत्र, पिता माता से छोड़ा हुआ पुत्र ।

हुआ शुन । अपन स्वयः, कुक्से में धन पंजना। —ो तर्० (पु॰) निर्यक, ध्रयंताशक, वहुत खुर्च करने वाला। [विन्ह। अपराकुन तत्० (पु॰) अमहल लख्या, अश्चम-पुनक प्रपादा तत् (पु॰) अपराद, तीच,। यह शाह तिह शहर के धन्त में आता है उस शहर का नीच धर्म कर हेता है। यथा:—मृत्ताशृगराद नीच धनतान्न, नाह्यायायश = तीच शाहण ।

अपराव्द तत् (पृ॰) श्रश्च शब्द, गाली, तिन्दास्पक शब्द, अपान वायु, दूसरी भाषाओं के शब्द, निन्दित शब्द।

ध्ययसगुत दे॰ (पु॰) (देखो ध्रयसङ्ग) श्रयसमा दे॰ (कि॰) सरकना, खसकना, भाग जाना । ध्रयसर तत्॰ (कि॰) सरकना खसहना दे॰ (पु॰) मनमाना, अपने मन का ।

श्रयस्तरत्व तत्व (दु॰) अस्थान, चना जाना । श्रयस्वय तत्व (दुः) शरीर का दाहिना हिम्सा, वास हस्त, वर्षचा हाथ । [ हरकारा श्रयस्तर्भ तत्व ॰ (दु॰) चर, प्रश्विष, गृह पुरुष, श्रयस्तार तत्व ॰ (दु॰) सुमीरोग, मृष्कों, वासु रोग विशेष ।

श्रापस्यार्थी तत् (वि॰) खुदगरज्, स्वार्थी, मतलबी ।

श्रपहनन तत्॰ (प्र॰) हत्या, वघ, वात । श्रपहरई तद् ॰ (क्रि॰) बुराता है, नाश करता है, बुरा ते, हीन ते, नाश करे।

छापहरपा तरु (पु॰) हर लेता, च्हमा, चोरी, चौर्य। छापहरपा तरु (पु॰) हर लेता, च्हमा, चोरी, चौर्य। छापहर्ती [अप + हः + ट्च] तरु॰ (पु॰) तस्कर अवहारक, चोहा, खेटी। [गया। छापहारित तरु (पु॰) छीन लिया गया, हर लिया छापहारत्व० (पु॰) [अप्+ हन + खा] इन्ता, हाया-कारी, हिसक, चिपक। झपहार तत् (पु॰) [अप्+हः⊹घम्] श्रपचय, हानि, धन का निष्कारण त्यय !—ी तत्॰ (पु॰) श्रपहारक ! —क तत्० (गु॰) श्रपहरण कर्ता। (पु॰) तस्कर, चोर ।

श्चपहास दे॰ (पु॰) उपहास,मज़ाक, दिवलमी । श्चपम्हच तत् (पु॰) कनार, क्षपट, छिपाब, ग्रोपन, श्रपछाप ।

द्धापम्हुति तत्॰ (स्त्री॰) श्रपछाप, श्रपम्हव कास्य का श्रयीछङ्कार विशेष । यथा-----'श्रारोपितें श्र ध्रम, (धर्म) दूरें आहि कवि श्रद्धापम्हुति कहत ताही''।

द्यपहृत तद् ० (गु॰) जीना हुमा, सुराया हुमा । द्यपानिधि तद् • (पु॰) तमृह, सागर ।

श्चपाक तत्ः (गुः) अपचार, श्रजीर्णता,(पुः) उदराः मय, श्रपक्व, श्राम, श्रसिद्ध ।

ञ्चपाक्षरम् तत्० (पु०) पृथक् करना, श्रष्ठमाना, इटाना, दूर करना, चुकता करना !

ध्यपाङ्ग तत्० (पु०) नेश्र का श्रन्त भाग, नेश्रकोण, कटाचा ा—र्य्यान (पु०) टेढ़ा देखना, कटाच श्रवटोकन।

झापाटच तत्० (पु०) अपदुता, अनिषुयात, अचतुराई, योदापन, मूर्वेता । [ निर्म्युय, वातिअच्च कत्ता । झपात्र तत्० (पु०) कुपात्र, अयोग्य, अनारी असरवात्र, अयोग्य।—ीक्तरात्र तत्० (पु०) नयः विश्व पार्ये में से एक पाप विशेष, अयथा निर्मयुय, कार्ति अष्ट कराता ।

श्चपादान तत् (पु॰) प्रहण, कारक विशेष, स्थाना-न्तरी करण ।

भ्रापान तत्० (पु०) पाद, मलहारस्यवायु, श्रपान देशीय पवन, अपान वायु, गुहास्थान । —वायु तत्० (पु०) पाँच प्रकार के वायु में से एक ग्रुवास्थ वायु ।

द्यापाय तत् ॰ (पु॰) निर्दोष, वर्धी, निष्पाप। [ताटजीरा। द्यापामार्घ तत्॰ (पु॰) विचदा, चिषड़ी, ख्राकारा, द्यापाय तत्॰ (पु॰) गाय, षय, हानि, विश्लेष, द्याचय, ह्याच्य प्रशायन,। —ने तत्॰ (पु॰) मृत, चलित्, ल्यापित। द्यापार तत्० (गु॰) पारावार-हीन, घातीम, क्र्यहित, द्यनतः ।—कः तत्० (पु॰) घषम, पारावार-ग्रन्थ । द्यापार्यस्य तत्० (पु॰) घातिसता, प्रमेद, प्रयक्ता-रूत्य, पृष्टच । द्यापारान तत्० (गु॰) धराद, ध्रपवित्र, धरावि । द्यापायय तत्० (गु॰) धनाय, दीन, निराध्यय, घाश्य-रहित ।

ध्यपाधित तत् (पु॰) लागी, प्रशन्तसेरी। [धावनी। ध्यपाद्विज या ध्रपाद्वज दे॰ (पु॰) जुला, लँगण, ध्रपि तत् (वपसर्ग) निरचशर्षक। —च तत्॰ (ध॰) ध्रार, वाक्यान्तरधोतक। —तु तत्॰ (य॰)

किन्तु । धार्पिधान सत्॰ (पु॰) ड≉ना, श्रावरण ।

प्रपोन तद् • (पु •) हजहा, पीया, रूग । प्रपोनस तद् • (पु •) नाक का रोग विजेप, पीनस । प्रपोत रे • (घी •) पुनर्विचार के क्षिये निवेदन, किसी पक निग्न न्यायाज्य के किये हुए न्याय के पुनर्वि-चार के लिये जब न्यायाज्य में प्रायंता ।—ान्द्र चरीज काने वाजा।

ब्रापुत्र तत्॰ (गु॰) निर्वेश, पुगर्दान, सन्तानरहित । ब्रापुनेपा रे॰ (पु॰) घपनारन, वर्षोती, व्यरनाहत । ब्रापुप तत्॰ (पु॰) यशीय द्वविष्याख विशेष, पुग्प । ब्रापुर्ण तत्र॰ (वि॰) जी पुरा या भरा न ही, ब्रपुरा,

भूय तद् (प्रः) जा पूरा या मरास हा, प्रपूत, भ्रमसमाप्त ।—भूत तत्वः (प्रः) क्रियका वह मृत काळ जिसमें क्रिया की समाप्ति न पाई जाय।

ध्यपूर्वे तत्र (गु॰) धास्त्रयं, उत्तम, धनुवम । तद् ० (गु॰) धप्त ।—ता तत्र ० (धी॰) विल्चयता, धनीरतपन ।

ष्रपेस तद् ० (गु॰) शहरम, मल्ल , महस्य । ष्रपेय तद् ॰ (गु॰) पीने के वेगय नहीं, वान त्रिपिद । ष्रपेस तद् ॰ (गु॰) घचल, न टालने वेगय, न हटाने योग्य, मानने वेगय ।

झपेता तद॰ (धी॰) धन्य सन्तम्य, श्रुत्ताच, आकांचा, घाता । — सृत तद्दः (गु॰) शन्य के द्वारा गुलित, धन्य से विदेशित । — दुद्धि तद्दः (धी॰) धनेक विषयों के प्रत काने वाली बुद्धि । झपेत्तित तद्दः (गु॰) प्रतीपित, चाहा हुया । प्रपेतिन तत् (पु॰) तर्क के द्वारा दुदि को परिमाकिंत करना । [ हीन, नपुसक ।
प्रपेतिय तत् ॰ (पु॰) कापुरपतः, ध्यसदस, दुरुपारं
प्रमाकारा तत् ॰ (पु॰) कापुरपतः, ध्यसदस, सुत, दिवा ।
प्रमाकार्य तत् ॰ (पु॰) गोपनीय, म प्रकार करने वेगाय।
प्रमान्त तत् ० (पि॰) वनावटी, प्रस्वामाविक कृष्मिम ।
प्रमान्त तत् ० (पि॰) वनावटी, प्रस्वामाविक कृष्मिम ।
प्रमान्त तत् ० (पि॰) ध्यमिष्ठ, कथा, निरुष्पाहित ।
प्रमान्त तत् ० (पि॰) ध्यमिष्ठ, विश्वा भटन न हो ।
प्रमाण्य तर् ० (पु॰) भीतिन्देद, नियाद भेद, ध्यमीत,
प्रकरण विद्य, ध्रमेस, ध्रमीत ।

ध्यमताप तत् ॰ (गु॰) तेन्नहीन, श्रमचळ, श्रमचळ । ध्रमतिम तद् ॰ (गु॰) ध्रमाध्रय, श्रहुल्य, निरुपम, श्रुप्रमेय, श्रसमान, वेनोड । [अपमान। ध्रमतिशा तत् ॰ (द्वी॰) येह्नती, श्रनाद्र, ध्रमतिश्च तत् ॰ (गु॰) ध्रपमानित, ध्रनाद्र, तिगक्त। ध्रमतिरथ तत् ॰ (पु॰) याधा गमन, सैनक गमन, सामवेद, ध्रमहळ, वेद्धा, योदा।हित।

अप्रतिह तत् (गु॰) धनायात, श्रवितः, श्रव्यति-समा—त तत् (थि॰) जी प्रतिहत न हो, श्रपतित। [अध्येषा

श्रप्रतीति तत्॰ (गु॰) विश्वास के श्रयोग्य, श्रमान, श्रप्रतुल तत्॰ (यु॰) श्रमाव, श्रमगति ।

अनुत्य तर् (तु॰) प्रत्यम् का श्रगीवर, श्रहस्ट, परोष, श्रवन्ति, नहीं हेसा।

ध्रप्रत्ययं तत्॰ (पु॰) घविरवास, सन्देह । ध्रप्रया तत्॰ (ग्री॰) बन्यवहार, हिपाव । ध्रप्रधान तत्॰ (गु॰) गीण, कनिष्ठ, जवन्य, चुद्र ।

अप्रमास तत्॰ (पु॰) श्रनिदर्शन, श्रदशन्त, श्रशस्य । अप्रसन्द्र तत्॰ (पु॰) श्रसन्तुष्ट, दु सी, मसीन, रान्दला, मैवा ।

ध्यमसाद तत् (पु॰) निम्नद्द, ध्यसम्मति । [ हयात । ध्यमसिद्ध तर् (पु॰) गोष्य, ध्यमर, गुस, ध्रनि-ध्यमसुत तत् ॰ (पु॰) ध्युपस्थित, गैरहासि ।— मरासा तत् ॰ (पु॰) एक ध्यांलङ्कार तिससे ध्यम-सुत के द्वारा मसुत का योध काया मान है।

श्रमारत तत्• (गु•) धस्वामाविक, ग्रसाधारय । ध्रमाप्त तत्• (गु•) दुर्लम, धनागत, ग्रह्मय ।

١

(

श्रमाध्य तत्० (सु०) श्रलभ्य, न मिलने लायक । श्रामाणिक तत्र (ग्र०) विश्वास न करने येग्य, प्रमाणश्रुत्य ।

श्रप्रासङ्कि तत्॰ (वि॰) प्रसङ्ग-विरुद्ध । स्रिय तत् । सु ।) श्रहित, श्रनचाहा, श्रनभीष्ट, (पु ०) शत्र [-- च च न नत्॰ (पु॰) निष्दुः वाक्य, कुवा-वय ।-- चक्ता तत् ० (पू ०) निष्ठाभाषी, उग्रंवका । ग्राप्रोति ततः (स्तीः) अप्रक्षयः असदमानः अप्रेमः थरुचि, चैरा -कर तत्र (प्रः) शरुचिकर, निदर, कहोर ।

झप्रें त दे॰ (g॰) श्रंगरेज़ी चौथे मास का नाम l ग्राप्सरा तत् (स्त्रीः) स्वर्गं की नर्तक, स्वर्गवेश्या, तिलोत्तमा, धृताची, रम्मा आदि । तद् ० थपछुग। द्मफरा है॰ (पु॰) फुलना, पेटफुलना, प्रजीसे या बाय

खे पेट फक्कने का रोग ।

ब्यकराई तदः (स्त्रीः) श्रधाना, श्रफर्ना, परिवृक्षि । द्यप्तराना तद् ० (क्षी०) श्रवाना, तृप्ति करना । श्चफल सत् (ग्र॰) बुधा, मिष्फल, फलरहित, वन्ध्या, मानू का वृत्त । -- । तत् ० (स्त्रो०) प्रामककी वृत्त, धृतकुमारी, बीकुवार ।

द्यफसाह दे॰ (स्त्री॰) जनश्रुति, उड़ती ख़बर, किंबदन्ती। द्यफसर दे॰ (पु॰) हाकिम, प्रधान I

क्षफरोस हे॰ (पु॰) पश्चन्ताप, शोक ।

श्रफोडेविट दे॰ (गु॰) हलफनामा, शपधपूर्वेक दिया हमा लिखित वयान ।

श्राकीम दे॰ (स्त्री॰) श्राक्त, श्रीपथ विशेष, श्रहिफेन । ध्रपुरुत्त तत् (गु॰) इदास, पुष्पाहित, विना फूल, कली ।

ध्राफेंडा तद्० (पु०) मनमौजी, अपमानी, श्रहङ्कारी । द्यफ्रेन तत्॰ (गु॰) फेन रहित, माग रहित, विना

फेन, कफ रहित । श्रफ़ैलावट तदु॰ (पु॰) सङ्घीर्ण, विस्तार नहीं I ध्रव दे॰ (कि॰ वि॰ ) इस समय, श्रवही, श्रभी l —तई दे॰ (घ॰) श्रयस्म, श्रवतक, श्रवलों ।— तक दे॰ (ध्र॰) तुरन्त, ग्रभी, सृतमाय ।-- तें दे॰ (ब्र॰) ब्रमीतें, ब्राजतें, ब्रम् । - तोड़ी या ताली दे॰ (ध॰) इस घडी तक, इस समय तक। थ्रवकर्तन तत्० (पु०) सूत्र यन्त्र, चरखा I

प्राबहन दे॰ (पु॰) उपटन, देह साफ करने के लिये सरसें चिरोंजी श्रादि का लेप।

श्रवध तदः (ग्र॰) मुर्खे, धनाडी, धजानी ।

ष्प्रबद्धत तत् (पु॰) योगी, संन्यासी, पाप रहित. जीवन्सक्त. सहात्मा ।

श्रवच्य तत्॰ (गु॰) मारने के येग्य नहीं, श्रपराधी होने पर भी जिसे प्राखदण्ड नहीं दिया जा सके। शहाण, गुरु, स्नातक आदि अवध्य हैं। श्रवनी तत्र (स्ती०) पृथ्वी, घरणी, घरती ।

श्रवन्धित तत्० (गु॰) बन्धन रहित, स्वच्छन्द स्वेष्ळाचारी ।

ध्यबरक दे॰ (पु॰) धात विशेष। प्राचरल दे॰ (पु॰) यवस्क l

अवस्त तद्० (तु०) अवर्शनीय, अकथनीय।

श्राह्मरा दे॰ (प॰) उपस्ता कपर का।

श्रावरी दे॰ (स्त्री॰) (१) प्रसन्धों की जिल्ह के प्रद्रों पर लगाये जानेवाला कागज (२) पीले रंग का पत्थर विशेष । (३) एक प्रकार की लाह की रंगाई।

ख्रवल तत् (प्॰) निर्वल, दुवला, कुश, वल रहित l —ा तत् (स्त्री॰) वल्लहीना, नारी, स्त्री I श्रवलख दे॰ (वि॰) कवरा दोरंगा। —ा (छी॰)

पत्तीविशेष ।

श्रवला तदः (खी॰) नारी, खी।

श्चावस्य दे० (पु०) वह श्रतिरिक्त कर जो सरकार की श्रोर से माल गुजारी (भूमिकर) पर लगाया जात है।

द्यावलोकन तत् ० (९०) निरीचण, देखना । ग्रावार दे॰ (खी॰) विलम्ब, देर ।

ब्राबीर दे॰ (पू॰) लाल रंग की बुकनी जो होली में लोग एक दूसरे के मुख पर मखते हैं।

ख्रद्वद्धि तत्० (धी०) बुद्धिहीन, निवेधि, श्रसमस I ग्राबुध तद्० (गु॰) ययुक्त, मूर्वं, श्रसमका।

श्रवस्त तद् ० (गु०) मूर्खं, धसमक, धनसमक, धज्ञानी। भ्रवेर तद्॰ (स्त्री॰) विलम्ब, देरी, देर, क्रसमय. श्रसमय ।

ग्राबोध तत्० (पु॰) श्रज्ञान, मूर्ख । ग्रवील तद् ० (गु०) चुपचाप, श्रवाक, मौन । ध्याम तत्॰ (पु॰) क्लम, पद्म, राह्म, चक्र, धम्बनरी वैद्य, कप्र, धर्म संख्या । —ा तत्॰ (खी॰) छक्तमी ।

झम्द तद्० (पु०) वर्ष, साल, संवरतर । झम्प्रि तद्० (पु०) समुद्र, साग्न, धर्षेव, सिन्धु ।— नगरी (म्त्री॰) द्वारकापुरी । झम्द्रसमय तद्य० (पु०) धनाहाणीचित कर्म ।

स्रान्हत्त्य तत् ॰ (पु॰) श्रवाहाणाचित कस । स्रमक तत् ॰ (पु॰) शरु, भक्तिहीन । स्रमत्तं या स्रमत्य तत् ॰ (पु॰) न खाने वेग्य, स्रमोज्य । स्रमञ्ज तत् ॰ (गु॰) स्रखण्ड, तम्हचा नाशरहित ।—पद

तत् (पु॰) श्लेपालङ्कार त्रिशेष । भ्रमय तत॰ (पु॰) निर्मय, निदर, प्रास रहित ।—ा तत् (स्थी॰) दुर्गा, भगवती, दर्गया दृरित की विशेष !—द्वान तत् (पु॰) दुःख से बद्वार, शस्थ

प्रहण, " मा भे " हह कर प्रवनाना । स्रमरण, स्रमरमत्त्र (पु॰) पान्त्रण, स्रम्हार, गहना। स्रमरम तद्द॰ (पु॰) पतही, स्रमर्थार । स्रमाम तद्द॰ (पु॰) विश्वित, दुदैशा, विषद । स्रमाम तद्द॰ (पु॰) मन्दमागी, भाष्यहीन । स्रमाम तद्द॰ (पु॰) हुएसाम्य, दुरश्ट, मन्दमाम । स्रमास्त्र तद्द॰ (पु॰) सुरक्षाम्य, दुरश्ट, मन्दमाम्य । स्रमास्त्र तद्द॰ (पु॰) सुरक्षाम्य, हुरश्ट, मन्दमाम्य । स्रमास्त्र तद्द॰ पात्रश्वित, कृषान्न, स्विरवासी,

चपात्र, श्रवेष्य । द्याभार तद् ॰ (गु॰) हल्डा, लघु, श्रगुरु । द्याभाय तत् ॰ (यु॰) चविष्यमात्र, गास्ति, चसचा, प्यंस । नीय तत् ॰ (गु॰) चविन्ततीय, चत्रपर्य ।

द्यमि तत् (उपसर्ग) चीफेरा, धागे, समन्तात्, इमवर्ष, वीप्सा, इत्यम्मात, घर्पण, धमिळाष, सामिमुख्य, चिन्ह, श्रीत्सुक्य ।

आस्तिष्वत्, चिन्ह, श्रास्तुवत् । अभिन्न तद् ( (१०) हामुक, जन्मद, लुच्चा । अभिन्यत्या तद् (वी०) नाम, श्रोमा, अपाधि । अभिगमन तद् (पु०) निकटगमन, महवासकाण । अभिग्रह तद् ० (प०) अभिक्रमण, श्रीमेराग, श्राक्रम, गौरव, सुक्षीते, ज्यहार, लुट्टन, चोरी, लडाई के विसे शाहान, असाह यज्ञाने वाला, योद्याओं का प्रस्थर क्यत् ।

ध्यमियात तद॰ (द्र॰) उंडा श्रादि के द्वारा मारना, श्राघात, दाँत से काटना । श्रभिचार तत् (पु॰) भारण मन्त्र विशेष, हिंसा कसँ, भारण उच्चाटन श्राट्टि उदपातक विशेष। —क तत् (पु॰) यन्त्र मन्त्रद्वारा भारण उच्चाटन श्राट्टि कसँ करने वाला ।—ी (पु॰) हिंसाजनक-कसँ-कसाँ, श्रनिष्टकारक।

स्रमिजन तत् (पु॰) वंग, गोस्टी, परिवार, पाकः, पोपी, रचकः, पूर्वजों का निवासस्यान । [क्यवान । स्रमिजात तत् (पु॰) महराजात, स्रचीन, सुन्दर, स्रमिजित तत् (पु॰) महर्त विरोप, दिवन का घटम सुहुते, नचन विरोप, इसमें चळने वाले सीन नचन्न कोरों हैं।

ध्यमिञ्च तत्॰ (गु॰) ज्ञाता, विञ्च, परिडस ।—ता तत् ॰ (म्ही॰) विज्ञता, पाण्डिस, नैपुण्य ।—ान तत् ॰ (पु॰) सम्यक् स्मरणार्थं चिन्ह विशेप ।

द्यसिया तत् (सी॰) नाम, संज्ञा शब्द की शक्ति विशेष, शब्द की वह शक्ति जिसके द्वारा शब्द धपने टीक डीक धर्षी का नोधन करते हैं।

अभिधान तत्॰ (पु॰) नाम, संज्ञा शब्दों के धर्ष वतलाने वाले प्रस्य, केशा।

भ्राभिधेय तत्॰ (यु॰) श्रमिधान, नाम। (यु॰) श्रमिधागम्य, प्रतिपादा, ग्रर्थ।

ग्रभिनन्दन तत्॰ (पु॰) बुद्धियेष । (पु॰) श्रानन्दन, दर्षेष । —नीय तत्॰ (वि॰) बन्दनीय, प्रशसानं योग्य ।—पत्र तत्। (पु॰) सम्मानसूचक पत्र, पुडेस ।

श्रमिनय तत् (पु॰) शारीतिक चेष्टा के द्वारा कृदय का माव प्रकाशित प्रश्ता, नाट्यक्रिया, नर्तन, भोद, स्वांग, नाटक का रोठ ।

धानिय तत्० (पु०) जूनन, नवीन, नव्य ।—गुप्त तद॰ (पु०) सस्त्रत छे एक प्रसिद्ध कळ्ड्वारचेवा, इनका धार्मिक सम शेव पा, इनके बनाये संस्कृत के सम्य हैं। ये १६३ ई० से ३०३५ ई० के धीव में हुए थे। धाविष्ट, क्षिक लग जाना। धार्मिनिविष्ट तत्० (पु०) सनोयोगी, प्राधिद्वत, धार्मिनिवेष तत्० (पु०) सनोयोगी, मानीनित्रा, प्रधि-प्राप्त कर्या, विद्या, विद्या। [धिलान, मिला । धार्मिन सिला । धार्मिन स्वत्र (पु०) धार्मिन सेवुक्त, सिला । धार्मिन तत्त्र (पु०) धार्मिन सेवुक्त, स्वास्त्र ।

श्राभिमेत तत् (पु॰) श्रमिशाय का दिपय, वाण्डित, श्रमीष, ईप्सित। [दिखाना । श्रिमिभाव तत् ॰ (पु॰) पराजय, हार, पराभव, बीचे श्रमिभावक तत् ॰ (पु॰) तत्वावधायक, रज्ञक, तहा-यक, श्राधय ।—ता या त्तं तत् ॰ (खी॰) तत्वा-वधायकता, सहायता। [सूत, परानिता। श्रमिभूत तत् ॰ (पु॰) अज्ञान, श्रवेतन्य, विद्वकु, परा-श्राप्ता । श्रमिभूत तत् ॰ (पु॰) अज्ञान, श्रवेतन्य, विद्वकु, परा-श्राप्ता । श्रमिभ्रत तत् ० (पु॰) अज्ञान, श्रवेतन्य, विद्वकु, परा-श्राप्ता । समाति । श्रामिमात तत् (पु॰) सम्मात, हृष्ट, श्रवुमत, मेताति । श्राम्तमात्र तत्व ॰ (पु॰) मंत्र पड़ कर पवित्र किया हुआ। श्रावाहन किया हुआ।

प्रमिमन्यु तत्० (५०) (१) अर्जुन का प्रत्र क्षेत्र श्रीकृष्ण का भाइत। सुभद्दा के गर्भ से यह उरवज हुआ था। अब इस्टेक्ट के युद्ध में क्षेत्रस सेना के सभी प्रधान प्रधान चीर इस पोइयवर्षीय वीर वास्त्रक के तराक्षम से निरस्त हो चुके थे, तव कीरवद्दक के सात महात्रियों ने अन्याय से इसका वाच किया था। इसकी स्त्री का नाम उत्तरा था, विराटराज की यह कन्या थी। बुसी अभिमन्यु-पत्नी उत्तरा के प्रत महाराज परीचित थे। बीर अभिमन्यु- से साथ पेशाचिक दाख्य अन्याय किया था। इस स्त्रा साथ से इसका स्त्री स्त्रा साथ से स्त्रा से स्त्रा स्त्रा स्त्रा स्त्रा स्त्रा स्त्रा स्त्रा से कार्य हो कीरव सेना का नाम निम्हं हुआ है।

(२) काश्मीर के राजा, यह राजा खुटाव्द के देर हज़ार धर्प पहिले काश्मीर का अधिपति या, इसके समय में काश्मीर राज्य में बोहभर्म की अख्यन्त प्रबळ्ता थी। काश्मीर राज्य में अभि-सन्धुप्र नामक एक नगर इस राजा वे अपने नाम से बलावा था।—(महासारत)।

ग्रिमिमर्पेश तत् (पु॰) मनन, चिन्तन, पर-श्रीगनन । ग्रिमिमान तत् (पु॰) श्रहंकार, मद, गर्न, श्राजेव । —ी तत् (पु॰) धमण्डी, श्रकंत्रवाज, श्रहंकारी, श्रीभमानयुक्त, श्राजेपान्वित, श्रनादर से खित्र । —जनक (पु॰) श्रहंकारयुक्त, गर्वश्रमक ।

भ्राभिमुख तत्॰ (गु॰) सम्प्रुख, समक्, थागे, सामने । भ्राभियुक्त तत्। (वि॰) जिस पर सुकदमा छगाया गया हो, श्रवराधी, सुळज़िम, प्रतिवादी ।

श्रभियोक्ता तत् (गु॰) श्रभियोगकर्ता, वादी, जधी, सुद्दे, फ़रियादी । ष्ट्राभियोग तत्॰ (पु०) श्रपराधादि योजन, श्रावेदन, किसी का श्रपराध धर्माधिकरय में उपस्थित करना ा—ी (पु०) फरियादी ।

स्त्रभिराम तद् (गु॰) सुन्द्र, प्यारा, मनेहर, रमशीय। श्रिमलाप, रसज्ञान, प्याराद १
प्रामिश्चि तद् (सि॰) हुन्द्र, मलाई, चाह, मन हा
प्रामिश्च तद् (गु॰) योग्य, उपगुक्त। (गु॰) विद्वाद,
कामदेय, चन्द्रमा, शिव, विष्णु, सद्धा। [सुन्दर।
प्रामिलपर्शाय तद् (गु॰) वान्वरीय, मनेहर,

श्रभिजयित सत्ः (गुः) इष्ट, वाश्क्रित, इष्य्यत । श्रभिजाख या श्रमिजाप तत्त्ः (पुः) श्राकांचा, स्वहा, कामना, श्राहा। —ी सत्ः (पुः) अभिद्धायपुक्त, सस्प्रह, इण्क्रक, वाष्ट्वास्थित ।

श्रमिलापुक तत्॰ (गु॰) इच्छाविन्त, सस्प्रह । श्रमिलास तद्॰ (धी॰) देखो श्रमिलाप ! श्रमिवाद तत्॰ (पु॰) दुर्वेवन, गाली ।

श्रमिवादन तत् (पु॰) नमस्त्रार, कन्द्रना, पादप्रहबः पूर्वक प्रवास ।—िय तत् (गु॰) प्रवास्य, प्रवास के येगव । श्रमिव्यक्त तव ॰ (गु॰) प्रकाशित, विज्ञापित —ि

तत् (सी॰) विज्ञापन, प्रकार, ज्यकक्ष्यस्य, वीपपा। [वाक्य, क्रीफ, खनिष्ठ-प्रार्थन। अभिशाप तत् (पुः) शाप, स्वरूप, प्राप्त प्रमापना, प्रमियाप स्वरूप, प्राप्त स्वरूप, प्रमापना, प्रमापना, प्रमियक्ष, तत् (पुः) खालिक्षन, त्यम प्रकार से सह, बाकोश, प्राप्त । [पायक् मृज्य, सेमळलापान। प्राप्तियन तत्

श्रमिषिक तत् (पु॰) कृताभिषेक, क्में में नियुक्ति, पदस्य, जिसका श्रमिषेक हुआ।

द्यभिषेक तन्॰ (पु॰) मंत्रपूर्वक स्नाम, कर्म में नियोग करना, पदस्य करया, शान्ति स्नान, सिञ्चन । द्यभिस्सस्पात तत्॰ (पु॰) श्रमिशाप, संग्राम, कोघ,

द्याभसम्पात तत्० (५०) श्रामशाप, समाम, काघ, मन्यु, रिस । [सहाय, मित्र ! द्यभिस्टर तत्० (५०) साधी, संगी, सहचा, श्रनुंचर,

द्धाभिसार तत् (पु॰) नायक अथवा नायिका का सङ्क्षेत (पूर्वक निहिंद्य) स्थान में गमन, चल, सुद्ध, सहाय। श्रमिसारिका सन् (खा॰) नाविका विशेष, नावक के सहवासार्थ सहूत किये हुए स्थान में जाने वाली साविका यथा ---

दोहा

"जो घेरी सद सदन करि, श्राप्ति पति पहेँ जाई। समान बनाइ (1'' वेष चह ग्रामिसारिका, सर्वे ---कविदेवजी।

श्रमिसारिका दे। प्रकार की होती हैं। एक कृष्णा-भिमारिका थी। दूसरी शुक्ताभिमारिका ! इनके में भेड़ देप के अनुसार हैं ग्रर्थात काले बखवाली कृष्णा और श्वेत बस्रवाणी शुक्रा । कृष्णपण में श्रमिसार करने वाली कृष्णाभिसारिका श्रीर शकाच में श्रीभसार करने वाली शुक्काभिसारिका

के नाम से परिचित होती है। ग्रामिरीख तदः (प०) देखो श्रमियेक । विकाशित । श्रमिहित तत्॰ (गु॰) उत्तः, कथित, द्यभी (घ०) इसी समय, शोध, वेगी ।

ध्यमीत तद॰ (गु॰) निदर, निर्मय, साइसी । प्रभीद्या तत्० (पु०) पुन पुन, वार बार, भूवे।भूव । श्रमीप्सिन तत् (गु॰) श्रमीष्ट, वाध्वित, प्रिय, मनेभिलपित । भिरव, शतावरि । ध्यमीर तर्॰ (गु॰) निर्देष, निर्मय। (पु॰) महादेव.

धामीय तत्० (गु॰) इच्छिन, वाध्विन, ग्रामिल्पिन । प्रभुष्ट्याना दे॰ (कि॰) जार से हाथ पैर और सिर हिलाना l

जिसमें पढ मालम है। कि इसके शरीर में किसी देवी देवना का प्रावेश हुआ हा ।

श्रमक तत् (वि०) न साया हथा, न छी छा हथा। ग्राम् तद् । (॥) भ्रमी, ध्रम, ध्रवही, आतः। श्रम्बन तद्० (पु०) श्राम्पण, गहना।

ध्रमूतपूर्व तद्० (पु०) बद्भुत, विज्ञच्या, शारवर्य, जैसा कि पहले न हुआ है।, श्रनाखा, श्रपूर्व |

श्रमृतरिषु तद् (१०) श्रनातश्यु, श्रमृतीन, रिप्रहीन जिसका कोई वेरी न हो।

मामेद तत्र (गु॰) मेद रहित, श्रविशेष, पेस्य, श्रमेद, परस्पर ।-नीय तत्र (गु॰) जिसका छेदन या मेदन न ही सके, (पु॰) हीरा ! -- चादी सत्० (वि॰) जीव चौर महा में भेद न मानने वाला सम्मदाय, श्रद्धैतवादी ।

ध्यमेद्य तरु० (गु०) जे। छेदा न जा सक, जिनका भेद न हो। सके. श्रयण्डमीय । चिनश्रम !

श्रमाजन तत्० (पु०) भोजनाभाव, श्रनाहार, उपवास ध्रमाजो तत्० (पु०) धलादक, धर्मागी।

ध्यभ्यड तत् (१०) श्रापाद-मस्तक-तेल-खेपन, तेल महेन ।

द्याभ्यञ्ज्ञन ततुः (पुः) तैल्रबंपन, सैल, सब्दन । श्चाभ्यन्तर तत्० (पु०) धन्तराज, मध्य, बीच, अन्तर, भीतर ।- चर्ती तत्त्व (प्र॰) मध्यवासी ।

च्यभ्यर्थना तत्र (छो०) धादर, सम्मान, सम्भाषण । भ्रम्यागत तदः (प्र॰) पाहन, श्रतिधि । थ्रभ्यास तत्० (पु॰) साधन, चिन्तन, शिद्धा, थ्रावृत्ति में अवद्य संस्कार ।

द्यास्युत्यान तत् (पु॰) उठना, किसी श्राये हुए पुरुष के सम्मानार्थ वह राहे होना ।

ग्राभ्यदय तत्र (प्र॰) ऐस्वर्यं, वृद्धि ध्रभ्यद्विक तत्० (वि०) ध्रम्युद्व सम्बन्धी, बद्धत, चडि सम्बन्धी।—श्राद्ध तत् (पु-) नान्दीसुन थाद्व ।

ध्यम् तक् (पु०) धाकाश, मेथ, धादब । आस्रक तत्॰ (पु॰) श्रवस्क, घातु थिशेष, भोंडक, थ्रम्रान्त तत्॰ (वि॰) भ्रम रहित ।—श्रम्रान्ति ततः (श्ली) भ्रान्ति का न होना, । स्पिरता ।

ग्राम नत्० (ध०) शीधना, धरुप । (पु०) श्रीव, योग विशेष ।

धमका दमका (दे॰ धा॰) कराना, धमक, धजात, भयवा गोपनीय नाम के पुरुष का बोधक।

श्रमङ्गल तत्॰ (पु॰) श्रशुम, श्रक्रन्वाण, दुर्लेचण् । —अनक (गु॰) थ्रशुम जनम, दुर्लचय-प्रकः।

ध्रमङ्गल्य तत्॰ (गु॰) ध्रशुम जनक, धनिष्ट-सुचक । ग्रमचूर तद्० (पु०) थाम की फकिया, श्राम का चुर्ण, खटाई ।

धमड़ा दे॰ (पु॰) धमारी, फल धीर पृष विशेष ध्यमत तत्॰ (गु॰) ध्रसम्मस्त, धनिभन्नेत । (गु॰) रोग, मृत्य, काल ।

श्रमत्सर वत्॰ (पु॰) द्वेषामात्र, म्स्मर-रहित । ध्यमन हे॰ (पु॰) शान्ति, चैन, बारास ।

)

ख्रमनस्क तत्० (वि०) मन या इच्छा से रहित, उदा-सीन, श्रनमन ।

ख्रमनिया तद् (दि॰) छुद्ध, रवित्र, खळूता। (छी॰) सीवा, कचा स्तेर्द्ध का सामान — करना तद् ॰ (कि॰) साक की झोळना बनाना, जनात्र की बीन फरक कर साफ करना।

छामनैक दे॰ (पु॰) हक्दार, श्रधिकारी । श्रवध सूचे के एक किंग्स के कारतकार जिनका पुरतेनी लगाध के बारे में कुछ खास श्रधिकार प्राप्त हैं।

श्चमनेयोग तत्॰ (पु॰) श्रनवधानता । श्रमनोज्ञ तत् (सु०) श्रमुन्दर, कुरूप, धिनौना । द्यमर तत्॰ (पु॰) देवता, नित्य, चिरस्थाई, मरश्ररहित कुलिश वृत्त, ध्रस्थि-संहारक वृत्त ।--ज तत्० (गु०) देवजात, देव से डरवज, देवभाव।--स्व तत्० (५०) देवभाव, देवःव, देव-सायुज्य। --- दारु तत्॰ (g॰) बृज विशेष, देवदारु ।--द्विज स्व. (प्र.) देवल बाह्मण, प्रजारी ।-पति तव् (प्र) इन्द्र, देवों का राजा ।-प्र तत् (प्र०) देवों का नगर !--चेल तद्द (स्त्री०) आकाश बेल. बचों के अपर जो एक खता जगती है।--लोक तत्० (५०) स्वर्ग, देवळोक।--सिह तत्० (पु०) (१) उउत्तयिनी पति । (पु०) विक्रमाः दिख की सभा के नौरलों में से एक रल, अमर-कीय नामक संस्कृत कीय इन्होंने बनायाथा। यही एक ग्रन्थ इनकी की चिंकी श्रमर स्खने के ळिये यथेष्ट साधन है । (२) प्रसिद्ध गोरखा छेना-पति, १८१४-११ खुष्टाव्ह में नैपाल के युक्त में श्रेंब्रेज़ सेनापति श्राकटरलोनी को इन्होंने खुब छकाया था। जब विजासपुर के राजा ने श्रामेज सेनापति की सहायता की, तब अमरसिंह नैपाल की राजधानी काठमाँड चले गये और युद्ध का श्रम्त हुन्या । (३) राजपुताना के श्रम्तर्गत मेवाह के राजपुत-कळ-गौरव प्रतापसिंह का प्रत्र । यह वाल्यकाळ ही से अपने पिता के समीप रहने के कारण उनके महत्तीय चरित्रों के श्रमुकरण करने में समर्थ हो सका था। यह श्रपनी युवावस्था में मेवाड का राजा हम्या | यह श्रपने विता के समान

तेजस्वी तथा न्यायी था, थोड़े ही समय में यह एक श्रादर्श राजा हो गया।

श्रमरस दे॰ (पु॰) श्राम के रस *के। जमा कर* जो सुखा छिया जाता है उसे श्रमरस या श्रमावट कहते हैं। श्रमरा तत्त॰ (खी॰) त्व, गुचं, सेहुङ, शृहर, नीली कोयज, मिहुी जो गर्भ के वालक के धदन में

लपदी रहती हैं।

श्रमराई तद् (खी॰) शाम का वन, वाग । [ का नाम ।

श्रमरावती तद् (खी॰) शाम का वन, वाग । [ का नाम ।

श्रमरावती तद् (खी॰) इंग्युइंस, स्वर्ग, एक नगरी

श्रमर तच् (पु॰) का राजा श्रीर कवि का नाम ।

कहते हैं मण्डन सिश्र की की के प्रश्नों का उत्तर
देने के लिये राङ्करावार्य जी इसी राजा के स्त

श्रमर में प्रविष्ट हुए थे, श्रीर " श्रमरुशतक,"

नाम का एक श्रद्धार रस का काव्य वनावा था।

श्रमरुत् तद् (पु॰) सुस्थर, शान्त, श्रवहुळ, निवांत।

(पु॰) फळ विरोप। प्रमुक्त दे॰ (पु॰) काशीका एक रेशमी वस्त् विरोप। प्रमुक्त दे॰ (पु॰) सफ्ती, विद्यी, फळ विरोप। प्रमुक्तिया प्रामुक्तिया तत्तु॰ (पु॰) देवताओं का

राजा, हन्द्र । छामरेया दे॰ (स्त्री॰) देखो धमराई । छामयोदा तत्॰ (स्त्री॰) धनीति, धसन्मान, मान-

हानि |—तवुः (स्त्री॰) धमर्थाद । धमर्ष तत्व॰ (दु॰) क्रोध, क्षेप, रिस, श्रवमा । धमर्पया तत्व॰ (दु॰) क्षोधी, रोगी, क्षेपान्वित । धमस्त तत्व॰ (दु॰) निर्मेश, राज्य, काम, प्रयोग, मादक वस्त्र ।

ध्यमकातास्त तब् ० (पु॰) धीषभ विशेष । ध्यमकादारी दे॰ (स्त्री॰) अधिकार, शासन । ध्यमकाद्दा दे॰ (पु॰) अधिकार पत्र । ध्यमकावेत दे॰ (पु॰) छता विशेष । ध्यमका तब्र॰ (स्त्री॰) अक्ष्मी, सातळा बुख, पाताळ

र्थावला, (पु॰) र्थावला । स्प्रमाली दे॰ (वि॰) व्यवहारिक, काम में साने वाला,

द्यमाली दे॰ (वि॰) ब्यवहारिक, काम में जाने वाला, नशेवाज़, (स्त्री॰) इमली । द्यमहर दे॰ (खी॰) जाम कि खटाई, ज्यमजुर।[मन्त्री ।

द्यमहर दे (हां) जाम कि सटाइ, जाम पूरा [मन्त्रा । द्यमात्य तत्० (पु०) प्रधान मन्त्री, दीवान, राज-द्यमान तत्० (पु०) मान रहित, निरहङ्कारी । प्रमानत दे॰ (छी॰) धरोहर, धाती।—दार (पु॰) धाती एउने वाला।

द्यमाना तद् ० (कि०) समान भरना, खपना । द्यमानुष तत् ० (गु०) जो मनुष्य से न हो सके, मनुष्य की शक्ति से बाहर । [श्रम्यीकार । द्यमान्य तत् ० (गु०) मान रहित, स्वाज्य, स्रनावृत, स्रमाय तत् ० (गु०) क्यट-रहित, वास्त्रव, यवार्य,

प्रमायट दे॰ (श्वी॰) श्राम का सुखाया हुष्या रस । प्रमायस तद्॰ (खी॰) तिथि विशेष, जिस तिथि में चन्द्रमा सुर्यं एक ही राशि पर वस्त्रमान हों । चन्द्र मास का शनिता दिन ।

द्रामावस्या तत्॰ द्रामावास्या तत्॰ इ.मावास्या तत्॰

श्रमित तद्० (पु॰) श्रमृत, सुधा, "कीन्हेंसि श्रमित जीवे बेहि पाई"—(पग्नावत)

श्रमिट तद् ((गु॰) निल, इद, श्रटल । श्रमित तत् (गु॰) बहुत, श्रधिक, प्रसुद, झसंस्यात । श्रमितौजा तत् (पु॰) सबैशक्तिमान् । श्रमित्र तत् (पु॰) शज्ञ, वैरी, श्ररि ।—भूत (गु॰)

विषय, वैरी, शहितकारी ।

त्रामिय तद्० (प्र॰) चमृत, मुवा, पियूप।—मूरि (की॰) संजीवनी वृटी।

भ्रामिरती दे॰ (स्त्री॰) इमरती, मिटाई, एक प्रकार का जल पीने का चातु का गिलास ।

भ्रमिश्रपाणि (स्त्री॰) एकाई से बेकर नी तक के फ्रंक, वह गरिर जो इकाई से प्रकट की जाय । भ्रमी तद् ॰ (स्त्री॰) श्रस्त, सुभा, श्रास्त्र । तद् ॰ (गु॰) भ्रम् + इन्] रोगी, शेशाने, पीटित ।

प्रामीत तद्व (गु॰) वैरी, राघु । [ चारी । प्रामीन दे॰ (पु॰) धदालती पृक शहलकार या कर्म-प्रामीन दे॰ (पु॰) धनवान, श्रकतात्वान के राजा की जनारि :

त्रामुक सन्॰ (गु॰) वह, कोई, ग्रामका उमका, बुद्धि स्थम्पक्ति, सम्मुखागत ।

श्रमुत्र तत्॰ (ग्र॰) परकाल, परलोक। श्रमूर्त तत्॰ (गु॰) निराकार सृतिकीन ।—ि (गु॰) सृतिकीन, शास्ति रहित । ध्यमूल तर्० (गु॰) मृलरहित, निर्मूल, जड शून्य । ध्यमूलक तत्॰ (गु॰) मृलरहित, निर्मूल, धनामाणिक, मिल्या ।

श्रामृत्य तत्॰ (गु॰) इत्तम, बढ़िया, श्रेष्ट ।

प्रमृत तत्॰ (पू॰) समुद्रोत्पन द्रव्य विशेष, पियुष, सुधा, जल, घृत, सुक्ति, दूध, धीपधि, विष, यज्ञरोप द्रव्य, ग्रयाचित वस्त्र, वत्सनाभ, भन्नणीय द्रव्य. स्स्वाद द्रव्य, पारद, श्रद्धधन, स्वर्ण, हृद्य | (गु॰) मरण रहित (पु॰) धन्वन्तरि,बाराही कन्द, वनमूग, देवता, सुन्दर।—कर तस् (पु॰) चन्द्रमा, निशाकर।-कुग्रह तत्॰ (पु॰) श्रमृत का पात्र । - जटा तत्र (स्त्री •) जटामांसी।---तरद्विणी तत्॰ (श्ली॰) ज्योत्सना, प्रकाशमयी रात्रि ।-दीधिति तत्र (प्र) चन्द्रमा, शशाहः, शराधर ।—धारा ततः (श्त्रीः) वर्ण विशेष जिसके पहले चरण में २० दूसरे में १२ तीसरे में १६ और चीये में म ऋतर होते हैं।-ध्यनि (स्त्री०) योगिक छन्द विशेष, जिसमें २१ मात्राए होती हैं। इसके भादि में पुरू दोड़ा होता है। दोई को मिला कर इसमें ६ चरण होते हैं और हरेक चरण में दिख समेत सीन यमक होते हैं। —फल तत्० (पु०) पटोल, परवर। – फला तत्० (स्त्री॰) दास, यंगुर, बामलकी ।—पहाँ (स्त्री॰) गुडुची जता।—चान (पु॰) ग्राचार ग्रादि रएने का मिट्टी का एक वर्तन जिसमें जाल पुती होती है।-विन्दु तत (पु॰) एक उपनिषद का नाम ! - रस तत् (प्रः) सुघा, धमृत ।-- जता तत्॰ (स्त्री॰) गिलोय, गुर्च,--सार तत्॰ (स्त्री॰) भगूर ।-सम्भवा तव् (स्त्रीः) मृहुची। —सार (go) घी, मक्खन, नवनीत !—स्त्रवा तर् (खी॰) कदली प्रच, बता विशेष ।

श्रमृताँग्र तत्॰ (पु॰) चन्द्रमा । श्रमृता तत्॰ (पी॰) गुडीची, दुवाँ, तुल्सी, मदिरा, श्रामलकी, हरीवकी, विप्पत्ती ।

ष्रमृती तद्॰ (ज़ी॰) हिटिया, मिटाई विशेष । ष्रमृत्य तत्॰ (गु॰) श्रस्स, श्रवस्तव्य । श्रमेया तत्॰ (गु॰) मृत्यं, मृद्य, श्रवोध । द्रभोध्य तत्॰ (गु॰) श्रपवित्र, श्रश्चढ, दुष्ट । स्रभोध्य तत्॰ (गु॰) श्रव्यर्थ, सफत ।—वीर्य सत्॰ (९॰) श्रव्यर्थ तीर्य, श्राहण्ड तेज, श्रव्यर्थ प्रताप ।

भ्रमोर दे॰ (स्ती॰) श्राम के टिकोरे, श्रंविया। श्रमोल (स॰) श्रमुल्य।

क्रमें आ दे (पु॰) रँगाकपड़ा। यह कई प्रकार के रंगका होता है।

श्रम्बक (पु॰) चचु, नेत्र, र्ताया,पिता ।

ध्यस्वत तत् (पु॰) खद्दा, ध्यस्त्र, च्क्, खटाई। ध्यस्वर तत्॰ (पु॰) श्राकास, वस्त्र, क्पांस, स्वनाम-स्थात सुगन्धद्वन्य विशेषः

प्रमुखरीप तत् (धु॰) युद्ध, बिन्धु, शिव, शावक, भास्कर सूथ्ये वंशीय राजा वितेष । श्र्याध्यानार्या इनकी राजधानी यी, इनके पिता का नाम नामाय था, इस फ्रीतम बल्धाली राजा ने दस लाख राजाओं के शाव एक समय युद्ध किया था, सम्पूर्ण पृथ्वी पर अपना राज्य रथापित कस्के वयानिषि कई सी यज्ञ इन्होंने सम्पादित किये थे, इसीके प्रताप से इन्होंने सुलंभ स्वर्ण प्राप्त किया था। । नरक भेद-खाआतक बुन्ड, अनु-ता, प्रश्चालाय।

प्रारुवत तर्॰ (शि॰) मादक वस्तु, खहारस । प्रारुवप्त तत्॰ (पु॰) [प्रस्व + स्थान + ड्] जाति विशेष, निवाद विता के औरस से स्टूहा स्त्री के गर्भ में उत्पत्न, इस जाति के। वङ्गाळ में वैद्य जाति कहते हैं। मुनि विशेष, देश विशेष, हस्तिपक, महाचल ।

ध्रम्या तत्॰ (खी०) [ध्रम्य + धा] माता, जननी, दुर्गा, काशिराज की बेधाकच्या, इसीने दूसरे जन्म में शिखण्डी का रूप धारण करके भीष्म पितामह को मारा था।

ग्राम्बारी तद् ० (खी०) होदा, चन्द्रवा l

प्रभ्योतिका तत् (की) [प्रम्याला + इक + आ] सा, माता, जनती, काशिरात कि छोटी लड़की, प्रसिद्ध राजा पाण्ड के मरने के धानन्तर यह अपनी सास सत्यवती के साथ वन को बली गई थी। ष्ट्रस्विकत तत्० (क्षी॰) [त्रम्या + इक + द्र्या] हुगाँ, भगवती, माता, काशिराज की मध्यता कन्या, यह विचित्र नीर्ष्यं से न्याही गई थी, इसके पुत्र का नाम धतराष्ट्र था, यह पाठडु के माने के बाद सत्यवती के साथ बन चली गई थी, जीर वहीं उसने जपस्या के द्वारा इस ग्रारीर को होड़ा।

प्रभिवया तद् (दु ) दिकोरा, कोटा थाम । ध्यम्यु तद् (दु ) धिव + व ] जल, सिल्ल, पार्गी, तीर ।—क्स्मा तद् (दु ) थोस, धीत, तुपा ।—क्स्मा तद् (दु ) कमल, पक्ष , वा ।—द् जम्म तद् (पु ) पथा, कमल, पक्ष कुल, ।—द् (पु ) मेघ, घटा, वर्षा, वारिद ।—धर तद् (पु ) यादिद, सेघ, वारिधर ।—धि तद् (पु ) समुद्र, साग्र, सिन्धु, क्षांधि ।—विधि तद् (पु ) समुद्र, साग्र, सिन्धु, क्षांधि ।—विधि तद् (पु ) समुद्र, साग्र, सिन्धु, क्षांधि ।—विधि तद् (पु ) समुद्र, साग्र, सिन्धु, स्वास्द्र, पु ) सेप, बारिद, बारुल (पु )

श्रम्मस् तव॰ (दु॰) अम्ब्रुजल, पानी ।—ोज्ञ तव॰ (दु॰) [अम्मस् + जान + खु] पद्म, कमख, अम्बुज, चन्द्र, सारतपंषी ।—ोद्द तद्द॰ (दु॰) जल्द, अल, मेथ ।—ाधर तत्त् (दु॰) जल्द्य, समुद्र ।—।धि तत्द॰ (दु॰) समुद्र, सागर ।—विधि तत् (दु॰) समुद्र, सागर ।—विधि तत् (दु॰) समुद्र, सागर, जल्दि।

ध्यम्मा तत्० (स्त्री॰) माता, मा, महतारी । ध्यम्मारी दे॰ (स्त्री॰) धम्बारी, हाथी का हौदा । ध्यम्त तत्० (स्त्री॰) खहा, चुक, धम्बत । ध्रम्कारित तव्० (पु॰) रोग विशेष । धम्मारीत दे॰ (पु॰) धम्बवेत । धम्मान तत्० (पु॰) ध्यमा रहित, हृष्ट, ताला ।—

ता तद् (स्त्री॰) हरभाव, प्रसन्नता। श्रम्ती तद् (स्त्री॰) श्रमिख, तिनिद्दी, हमत्ती। श्रम्तीरोदे दें (स्त्री॰) श्रमिखी, त्रदन पर की छोटी छोटी हिंसी स्त्री की श्रातु में निकल श्राती हैं।

श्रयःपिराङ तत् (पु॰) [अयस् + पिण्ड] कोहपिण्ड डोहे का गोठा |

द्ययक्ष तत्० (५०) श्रीदास्य, श्रयतम, श्रसकार । श्रययार्थं तत्० (५०) मिध्या, श्रम्याय, श्रम्येर । श्रयम तत्० (५०) वर्षे का श्राथा भाग, सूर्य का उत्तर चीर दिंच व टिशा का समन, समन, आश्रय, मार्ग ।—ाँग तद॰ (पु॰) स्टर्य की गति विशेष के काल का माग, श्रयनमाग ।

प्रयम तत् (पु॰) प्रकीतिं, क्ष्म् क्ष्म निन्दा, घरवाति ।
—क्षर तत् (पु॰) [घ + घयस् + क्ष + छस् दुर्तोमजनक घरयातिकः ।—ो तत् (वि॰) [घ + घस् + विज्ञ] वदनाम, शस्यातिष्ठकः, मतिष्ठा । विज्ञ।

द्रायस तन्॰ (g॰)होहा **।** 

श्चयस्कान्त तद्० (पु ) [श्चयस्+कान्त] मणि विशेष, खुम्बक परवर ।

प्रयाचक तत्० (गु०) याचा रहित, श्रमिञ्जक । प्रयाचित तत्० (गु०) याचा विना प्राप्त, श्रमिष्ठित । —मत तत्० (गु०) विना मांगे प्राप्त हुए पदार्थी

से जीविका निर्वाह करने वाला । झर्यं तत्॰ (दु॰) यह, ऐसा, इसका प्रयोग रामायण

में धाया है।

ध्ययान तद्॰ (गु॰) खटकाई, मूर्यता, धनजानपन ।
—प तद्॰ (गु॰) खटकपन, मूर्यता, बेसममी।

द्ययाना तदः (गुः) भोला, श्रनुक्त, मूर्ते । द्ययाज देः (गुः) शेर श्रयता घोडे की तदेन के बाब । श्रयुक्त तदः (गुः) श्रीमिश्चत, श्रमुक्ति , ससहतः । श्रयुक्त तदः (गुः) श्रयुक्त, श्रमिक्ति, श्रमिश्चित ।

(प्र॰) देश सदस्य संख्या, दश हजार । ष्ययुघ तद्॰ (प्र॰) भायुध, ब्रखशस्त्र, हथिवार । ष्रये त्त्॰ (प्र॰) सम्बोधनार्थ, विपादार्थ, स्मरणार्थ,

केशपर्यं। स्रयोग तत्० (५०) विश्लेष, विग्लेड, स्रनेड्य। स्रयोगच तत्० (५०) शह के स्रोत्स से वैश्य कन्या

के गामें से जात सन्तान, बाति विरोप। जिपात्र। स्रापोग्य तत्र (वि॰) सनुपयुक्त, सक्त्यक, सेकाम, स्रापोग्य तत्र (वि॰) सनुपयुक्त, पक्तीभून स्रीह स्रत, तिहाकी, हमोदा, तिहाई।

ध्ययेष्या तत् (धिं) [ध + युण्य् + धा] क्षेत्रस्य, श्वयपुरी, मूर्पवेशी राशकों की राज्ञधानि। —नाय (पुः) (1) ध्योष्याधिपनि। (२) पण्डित केरास्ताथ के युण, ये कारमीरी माहस्य थे. इनके पिता एक धनाइय स्यवसायी थे। १८४० खुटान् में पण्डित श्रमाच्यानाथ का थागरे में जन्म हुआ था । फारसी, बरबी धौर धँप्रेजी के यह विद्वान थे। धागरे में उन्हीं वहालत खुव चली थी, जब सदर श्रदालत श्रागरे से इत्यहाबाद श्रायी तभी पं० थ्रयोध्यानाथ जी इलाहाबाद धाये। यहत से लोकीपनारी कार्य इन्होंने किये थे ! इन्होंने दस्यो-पार्जन भी राव किया और इसका सदुवयाग भी, यक्त ब्देश के सभी लोहोपकारी कार्यों में यह शामिल होते थे, श्रवएव ये यहां के नेता सममे जाते थे। "इयिडयन हेरल्ड" नामक दैनिक पत्र का कुछ दिन सक ये सम्पादन करते रहे। प्रन उसके थन्द होने पर "इविडयन युनियन" नाम का पत्र निकालते थे । इलाहाबाद स्युनिसिपैक्टी के कमिरनर चौर इलाहाबाद युनिवसि टी के फेबो थे। यक्तप्रदेशवासी हिन्दस्तानियों में सर्वे प्रथम छोटे बाट के कींसिल में ये ही चेंडे थे।

ष्रयोनि तत्॰ (गु॰) योनिभित्न, श्रतुःपत्न !—ज वत्॰ (पु॰) जीव विशेष, योनीजात भिन्न, वृत्त श्रादि ! ध्यद्दें नद्॰ (पु॰) मयानी, मई । [सींचातानि करना ।

श्चरकता वरम्ता दे॰ (१०) इचर वधर करना। श्चरराज्ञा तत् (९०) धर्मजा, एक सुर्गान्यत द्रव्य

द्यरराज्ञा तत् (पु॰) धर्मजा, एक सुर्गान्यत द्रम्य विशेष प्रसीद ।

झरमानी दे॰ (क्षी॰) चांस, उक्ती या ससी जो किमी घर में कपडे थादि स्थले के लिये उटकाई जाय। झरख सदु॰ (पू॰) कार्य, पोडशोपचार में से पूजत का पुक उपचार 1—ा तत्व॰ (पू॰) शरय देने का॰ पात्र।

द्यरचन नद्॰ (प्र॰) प्तन, सम्मान । द्यरचना तद्र॰ (कि॰) प्तन करना । द्यरज़ रे॰ (खी॰) विनय, प्रार्थना । ी (सी॰)

प्रार्थना पत्र । प्रार्थना पत्र ।

धरमता तद् (कि॰) उन्ह्रमता, फँमता, बस्ता । धरणा तद् (खी॰) अङ्गरी मैंन । धरणि तत् (सी॰) काष्ट विशेष, जिसे विस कर

याग निकारते हैं। याग्नियासक काष्ट विशेष।

द्याराह तत्॰ (पु॰) रेंही, घण्डी वृद्ध ।

87

ख्यराय तद्द (पुढ) वन, कानन, विचिन, जक्तजा।
—- चास्ती तद्द (पुढ) वनस्य, वनवासी, तपस्वी,
धूनी !—-रोहन तद्द (पुढ) निष्कत्व शेना।
ख्यरदास देव (पुढ) में ह्यानिक देवन सुध्यस्म में
देवता के लिये कुछ भेटित निष्कत्व सुध्यस्म में
विदोष स्वयदास का शब्द है।

विशेष व्यवहार का शब्द है। प्रस्त दे ( (९०) सी कोगेड़ गोश । प्रस्ताना तद्० (कि०) हड्यहाना, घवझाना । प्रस्ता दे० (९०) विना खाले हुए थान से निकाला हुआ वीवल ।

प्रासिन्द्र तत्व (पु॰) कमळ, वरपळ, पङ्कत । प्रास्त्री तत्व (खी॰) घुर्वा, कच्चू, वंडा । प्रास्त्रहा तद्व (पु॰) प्रांकाव, निरख, परख । प्रास्त्रम परसन दे॰ (पु॰) एक प्रकार का छड़कों का

खेळ, ऋषि सिचौनी।

अरसा दे॰ (पु॰) विलम्ब, देर । अरसान सद॰ (पु॰) वृत्त विशेष जिसमें २४ अपर ७ भगग और १ रगय होता हैं।

प्रारंक्षिक तत् (गु॰) करतज्ञ, प्रविदाय । प्रारक्षी दे॰ (ज्ञि॰) प्रक्रसी, तीसी । प्रारक्षींहा दे॰ (पु॰) प्रात्मस्य से पर्या । प्रारह्मर तत्॰ (पु॰) प्रस्यष्ट, रेंडटा, पानी का चरखा, पानी निकालने का एक प्रकार का यन्त्र ।

प्रारहर तद्द∘ (खी॰) अन्न विशेष, तूर । प्राराजक तत् (तु॰) [अ + राज + डुज] राजग्रस्य देश [—ता (स्त्री॰) राज का श्रमाव । अंधेर, श्राशन्ति ।

झराति तत्॰ (तु॰) शत्रु, तिषु, वैरी । विषना । झराञ्चना तत्र॰ (कि॰) प्तना, सेवा करगा, सन्त्र झरारा तत्र॰ (तु॰) दहोराडा, दरदरा । झरि तत्र॰ (तु॰) शत्रु, वैरी, रिषु ।—सराडल तत्र॰

द्यारि तत्० (५०) शत्रु, वरा, रिष्ठ ।—मगडल तत्० (५०) शत्रु-तम्ह, शत्रु राज्य ।—षडवर्ग तत्०

(पु॰) छः शत्रुषों का समुदाय, छः शत्रु ये हैं— काम, क्रोच, लोभ, मद, मोह खीर मस्तर । द्यारिन्द्म तत्॰ (पु॰) ब्रिटि+दम+थल्] शयुक्रयी, योधा, बजी, शत्रुषों की दमन करने वाला ।

श्चरियाना (कि॰) तिरदकार करना ।

श्चरिए तत् (पु॰) सुतिकागृह, तक, निवास, दुःस, सरण चिन्ह, उत्पात, उपद्मव, चुयमासुर। इसी श्रम्भ की की कांस ने श्रीकृष्णचन्द्र जी की मारने के लिये प्रज्ञ में भेजा था। इसका विशास श्रमीर तथा मयद्वर एवंद्र सुन कर प्रज्ञवासी भयभीत हो तथे। भगवान् कृष्ण ने इसका श्रन्तिम संस्कार किया।—नेम तत् (पु॰) करव्य प्रजापति का पुक्त नाम। राजा सगर से ससुर का नाम, सोल्ड-इर्बा प्रजापति।

ष्यरी तद् (१६६१०) नित्रयों के लिये सम्बोधन । ष्यरीठा दे० (go) रीठा । ष्यरी तद् ० (प्र०) फिर, पुना खोर, खो । ष्यर्फ तद् ० (खो०) अस्त्रों, गर्भवती स्त्री का चिन्ह,

उसकी श्रवि । श्रवि तत् (स्त्री ॰) रोग विशेष, मोजन 'हे प्रति श्रमिळापाभाव, श्रनिष्का, वितृष्णा, श्रश्रदा, जी मचळाना ।

ध्रकस्ताना तद् ० (कि०) फासना, फ्रसाना, डळकाना।
ध्रमण नद् ० (पु०) धर्के, हुन, सूर्यं, प्रश्यक गाग,
हैपमक्त बर्ण्य, सम्प्या राग, प्रव्य गहिन, कुटभेद ।
सूर्यं के सामिथ का नाम । पह गक्ड़ के उच्छ आता
थे। महर्षि कश्यव के औरस तथा विनात के गर्भ
से इनकी उपनि हुई थी। इनके पैर नहीं हैं,
क्योंकि जय इनका सरीर गठित नहीं हुआ था,
तभी इनकी साता विभवा ने खंडे फोड़ दिये।
इनकी स्त्री का नाम रथेनी था, सम्पाति और
जटायु इनके दो पुत्र थे।—ोद्य तत् ० (पु०)
प्रातःकाळ, विहान, प्रभात !—कमता तत् ०
(पु०) एक कमळ। !—जीचन त्रन् ० (पु०) ळाळ
विद्या, क्योत, कह्नुत्त, के किंड ।—सार्यिय त्व-०
(पु०) युर्च, भाद्व, दिवाकर !—सार्यिय त्व-०
(पु०) युर्च, भाद्व, दिवाकर !—सार्यिय त्व-०
(पु०) युर्च, भाद्व, दिवाकर !—सार्यिय त्व-०
(पु०) युर्च, भाद्व, दिवाकर !—शिखा (पु०)

ध्रहणाई तत् (स्त्री॰) भोर, नान रङ ।

सर्गा ।

अरुन्तुद् तत् (गु॰) [अरु + तुद् + ख] मर्भस्पृक्, मर्भशिडक, पीडाकारी, नाशक, अपथ्य ।

भ्रारुन्धति या भ्रारुन्धती तत्० (स्त्री॰) वशिष्ट धुनि की पत्नी, श्रति स्ट्म, नत्तत्र विशेष, क्ट्म सुनि की बन्या, वशिष्ट के समान इनके भी नचत्रमण्डल में स्थान मिला है। कहते हैं मरने के छ महीने पहिले यह तारा नहीं दीखता।

वहिल यह तारा नहीं देखिता।
ग्राह्म तहु (पुरु) कुरूल, कुमित रूप, कुमी।
ग्राहे तहु (पुरु) तीच सम्बोचन, सकोच श्राह्मान।
ग्राहेन तहु (पुरु) पाप, श्रप्ताय, होप।
ग्राहेन तहु (पुरु) तीनरहित, भना, चन्ना।—मा
हे (मिर्क) (मेबारी माराग में) भोजन करना।

प्रारोजक तत्र (गु॰) रोग विरोप, करिंच रोग । प्रारोज़ हे॰ (गु॰) खत्रियों की एक जाति जो पजाव में विरोप संख्या में पायी जाती है :

स्रक्तं नत् (पु॰) स्पं, ब्रादिश, इन्द्र, ताझ, स्क्रदिक, पण्डित, उपेष्ठ स्नाता, रविवार, स्राक् बृड ।— तनय त्रवः (पु॰) कर्यामा, सावध्यं मञ्ज, श्रांत, यस् ।—स्रत तन् (पु॰) धारोग्य, सससी का स्त, स्प्यं के जल्प्यस्य के समान राजाओं का प्रता के निकट का प्रस्या।

श्चर्कट तत्० (स्त्री॰) सतर्कता, सावधानता । श्चर्मनि तत्० (द्व०) देखो श्वरानी । श्चर्मता तद्व० (देखो श्वराना) ।

द्यर्गेल तरा॰ (पु॰) खोल, खागब, हुटका, किवाड यन्द्र करने की लक्ष्मी ! –ा तत्र्॰ (स्थी॰) सीख, हुडका, हुगाँ सत्तराती के पाट के पहले पाट किया जाने वाला एक लोग्र !—ी (स्त्री॰) मेंड की एक जाति ती से स्वास चादि देशों में पायी जाती है !

श्चर्य तन् (पु॰) पुना का दन्य, पुना का अपहार, पुना में जल देना. भील।

श्चर्या तद्॰ (स्त्री॰) धर्य देने का पात्र, तर्पण का पात्र विजेप, जब्रही जिसमें शिवविद्ध रहता है।

धार्म्य तदः (शुः) दर्शनी, भेट, उपशार, वत्तम, गृह में स्राये हुए की जलादि देना !

प्रार्थक तथ॰ (द॰) प्तह, या याचक, धर्वताकारी। प्रार्थो या प्रार्थना तत्त्॰ (स्त्री॰) प्ता, मेवा, धारा धना, प्रतिमा, देवमृतिं। [उपीते। प्रार्थि तद॰ (रशि॰) धर्मिगिया, चमक, धांच, प्रार्थिन तद॰ (रु॰) प्रतिन, धराबित। ष्ट्राचिराजमार्ग तत्ः (पुः) देवयान, उत्तरमाते, वह मार्ग जिमसे मुक्तजीव भगवान के पास जाते हैं। ष्ट्राचिरमान् तत्ः (पुः) [प्रचिस्+मत] ष्ट्राप्ति, स्पै, (पुः) दीतिमान, देवीष्यमान।

ध्यर्च्य तत्॰ (पु॰) प्जनीय, प्रय । ध्यर्ज दे॰ (प॰) प्रार्थनाः विनती ।—

थार्ज दे॰ (पु॰) प्रार्थना, विनती।—दाइत (स्त्री॰) प्रार्थना पत्र। [वाला।

स्राज्ञेक तत् (पु॰) वपाउनैन हर्तो, श्रजीयेना, कमाने स्राज्ञेन तत् (पु॰) वपाउनैन, कमाई, प्राप्ति, लाम, प्रतिपत्ति, सम्रथ करण, लाम करण। [ लन्य। स्राजित तत्र (पु॰) श्रजित किया हुआ, स्रतित,

ब्राजी दे॰ (खी॰) विनयपत्र ।—दोवा (पु॰) प्रार्थना पत्र विरोप जो दीवानी धदालत में पेरा किया आता है।

श्रार्भुन तत् ॰ (पु॰) दृष वियोप । तीसरा पाण्डव ।

देवराज इन्द्र के धीरस तथा क्रुन्ती के गर्म से
इनका जम्म हुमा था, यह पाण्ड के पेजर ज्ञ ये । इन दिनों इनके समान धनुविधा विराद दुसा नहीं था । साधात माण्यान् इनके सारायि ।

महादेव की व्याराधन करने से इन्हें पाद्युवतास्त्र प्राप्त दुष्या था । प्रश्विष्या सीलने के लिये यह स्पर्म में इन्न के निकट गये थे, अवना समीन मह होने के काराध्या केंद्री ने इन्हें नचुंसक हो जाने का आप दिया था, जिसका वर्षोमा ध्वातवास के समय विराट राजधानी में इन्होंने किया, धनुं की तीन दिवाँ धी—द्वीपरी, सुमद्रा, और विद्या-इदा, इनके धारिक कीरण्य नाम की कन्या उल्लोम को भी इन्होंने स्थाहा था।

प्रमान तर्॰ (पु॰) समुद्र, सागर, श्रव्धि !--पॉन तर्॰ (पु॰) जहाज युहन् मीका, समुद्रधान !--योन तर्॰ (पु॰) जहाज !

प्रयं तत्व (पु॰) श्रमिमाय, मार्ययं, माने, धन। — कर मत्व (वि॰) रामकारी, जिससे धनपदा हो। — गौरव तत्व (पु॰) वर्ष की गामीरता ! — म तारू (पु॰) भाव मर्गज ! — ज्ञान तत्व (पु॰) शाय्यं, — ता. तत्र ॰ (पु॰) करत श्रम्यं, वस्तुन ! — द्याह तत्र ॰ (पु॰) दुर्माना, घन का दुण्ट !

)

—दूपस्म तत् (पु०) ध्वतिसित व्यय | — नाश् सद् (पु०) ध्वताशः, निसंशः । —प्पतं तत् व (पु०) श्वा कुवेर, श्वति धत्मे। । —प्पतं तद्व (पु०) कुवस्, व्यय, शङ्कितः। —िप्रााल तत्० (पु०) कुवस्, व्यय, शङ्कितः। —पिरााल तत्० (पि०) धत्मलेख्य, धत्म के सामने कर्वव्यवक्तिस्य पर ध्यान न देने वाला। —प्रयोग तत्। (पु०) शृद्धिः, निमित्त, धन दान। —प्राप्ति तत्। (ख०) धनलाभः, सम्य । —द्यत तत्। (पु०) अरोनना-र्षता, स्पोजनीयता। —चाद तद् (पु०) कार्य-त्वान तत्। (पु०) अवदार्यज्ञान। —पुद्धि तत्० (खी०) धनवद्देन। —रास्ति तत्० (पु०) धनवाली, धनवाम्। —रास्त्रि तत्० (पु०) तिकिशास, दण्ड नीति, धन वर्षाकंक्ष्र

यर्थात् तत्॰ (ग्र॰) वस्तुतः, श्रर्थतः फलतः । यर्थान्तरः तत्॰ (पु॰) श्रन्यार्थे, दूसरा श्रर्थे ।—न्यास

(पु॰) श्रयांबद्धार विशेष, यथा--
" दढ़ सामान्यते विशेष होय,
भूषन श्रयांन्तर न्यास सीय" --- सूषण ।

अर्थापति तद॰ (५॰) प्रसाय विशेष जिसमें एक बात के कथन से दूसरी दात की सिद्धि श्रपने श्राप हो जाय ।

ख्यर्थालङ्कार तत्० (पु॰) श्रवङ्कार विशेष जिसमें श्रयं का बरमकार बदर्शित किया जावः [रथी।

अर्था तत्॰ (पु॰) धनी, याबक, वादी, मुरदे की खाट, अर्दावा तद्॰ (पु॰) मोटा खाटा, दिवया । अर्दित तत्॰ (पु॰) [खदें + क ] पीड़ित, यन्त्रवायुक्त, सिक्ति, याचित, गत ।

ध्यक्षें तद्द (पु॰) हुल्य विभाग, सम विभाग, ध्राधा, मध्य ।—खन्द्र तद्द (पु॰) चन्द्रखण्ड, अर्बन्दु, नखन्नु, गळहस्त, मसूर पुण्युस्य, चन्द्रमा ।— नारीश तद्द (पु॰) यिन, महादेव, हरगीरि, मृतिं वियेष ।—गिमेप तद्द (पु॰) श्राधा चर्या । —मामधी तद्द (सी॰) प्राकृत का एक मेद वियेष । मधुस तथा पटना के बीच देश में बोळी जोने वाळी एक प्राचीन काळीन भाषा ।—स्य तत्० (पु०) एक स्थी से न्यून योद्धा, श्रद्धेरथी।

—राज तत्० (पु०) महानिया, राजि का श्रद्धंभाग, श्राथीयतः ।—चुन्ति तत्० (पु०) द्वत का
श्राथा भाग ।—समञ्चल तत्० (पु०) द्वत कियोप
जिसमें पहिन्दा तो तीवर के श्रीर दूसरा, श्रीये
चरण के वरावर हो। —श्रितत्० (पु०) श्रद्धंभाग।
।—पङ्ग तत्० (पु०) योताङ्ग, रोग विशेष, वचापात ।— पङ्गी, द्विनी तत्० (खी०) खी, यत्नी।
श्रर्यंग्व तत्० (पु०) दान, समर्थंग, सँट।

प्रार्व तद्० (पु०) दशकोटि, संख्या विशेष। खर्च तद्० असंख्यात — दर्च दे०(पु०) धन, सम्पत्ति । स्रज्ञिक तत्० (गु०) माक्, पूर्व, आदि, अम्र, अवर,

निक्ट, पश्चात् । द्र्युद् तत् (दु॰) दश करोड़ संख्या विशेष, रोग विशेष, पर्वत विशेष, स्मान् पर्वत ।

अर्भक तत्० (पू०) वालक, शिध्र, साणक, मूर्लं, कृप, कृपातृत्व, स्वरूप, सदश । [धितर विशेष । अर्थमा तत्त्व (पु॰) खादिल, सूर्थं, खर्ककुज, तिल, अर्थारा तद्य (पु॰) एक ही समय गिरना, अकस्मात् विश्वा ।

प्रार्थाना तत् ॰ (क्रि॰) एक वेर श्रा पढ़ना । श्रवीचीन तत् ॰ (गु॰) नृतन, धज्ञान, विरुद्ध । श्रश्ने तत् ॰ (पु॰) पीज़, बवातीर, रोग विरोप ।

भ्रार्थपर्यं तत्० (पु०) खुबाहृत, प्रश्रुद्ध । भ्रार्ट्ट तत् ० (पु०) वेगय, उमत पात्र, श्रेण्ड, उपश्रुक्त । भ्रार्ट्टन्त तद्० (पु०) जैन विशेष, जैनियों के एक तीर्थ-हुर का नाम ।

श्राल तत्॰ (श॰) सूपण, पर्याप्ति, वारण, वृधा, श्रालक तत्॰ (पु॰) वृंगुट, चुटिया, केश, घुंधराले बाळ !

अप्राक्तकत्तरा दे॰ (पु॰) पत्यर के के।यसे से निकाला इस पुक्त गाड़ा काला पदार्थ, धूना, के।सतार।

हुआ एक गाड़ा काळा पदाय, ध्ना, क्षांततार । झालका तत् (स्त्री) कुवेरपुरी ।—धिप तत् (पु०) कुवेर, घनेश्वर ।

भ्रत्नकावली तत्र्० (स्त्री॰) वेगी, घुंचराले वाळ । श्रत्नक्त्रग् तत्र्॰ (पु॰) दुरे चिन्ह, कुळषण । भ्रत्नस्य तद्र॰ (पु॰) ष्रगोचर, भनदेसा । ( 8≈

प्रातम तद् ० (अ०) भित्र, त्यारा, प्रयक् । प्रातमती तद् ० (स्त्री०) (देखो घरनमी) प्रातङ्कार तत्र ० (५०) भूगण, घामरण ।— हीन तत्०

(पु॰) भूषण रहित, शशोभित । धालट्रत तद॰ (पु॰) स्पित, शोभित, समाया । धालट्ठत तद॰ (पु॰) पार, थोर, होर, एक तरफ । धालड्ठतल्ड तद॰ (स्थो॰) जर, यक्षयः, निर्दे दि, धारयस्थित ।

प्रात्तनती तद् ॰ (स्त्री॰) हाधी का प्राग्रहोर । प्रात्तता तद् ॰ (पु॰) चाल्ता, लाल का रग, महावर । प्रात्नेता तद् ॰ (पु॰) चील्ग, गु बा, खेल सुबीला । प्रात्मेत तद् ॰ (पु॰) पूर्णता, सामर्थ्यं, निरोध निर-र्धे म, बहुत, यस, समुह, भीड ।

प्रजस तत्॰ (पु॰) ग्रावसी, मन्द्र, डीला, ग्रालस्य-पुक्त, कर्मी में श्रतुःसाही।—ता तद्॰ (स्त्री॰) भावस्य, शैधिन्य।

ध्रालसाना (कि॰) कँघना, कृपना, हिल्ला। ध्रालसो तत्• (छो॰) तीसी, मसीना।

ष्प्रजसेट तर्॰ (पु॰) दिलाई, व्ययं की देर, सुवाया, टालमटोल, वाचा, श्रद्दवन ।—िया दे॰ (वि॰) दिलाई काने वाचा ।

प्रालहरा दे॰ (गु॰) अबता, प्रवक् । [ रस्सी, सिक्ट । धातान तर् ॰ (गु॰) हरितवच्यन, हाथी बांचने की धाताप तर् ॰ (गु॰) आबाद, स्वर, रात । धाताय तर् ॰ (गु॰) थाना का देर । धाताय तर् ॰ (गु॰) भृनी, जातीता । धाता तर् ॰ (गु॰) भृनी, जातीता । धाता तर् ० (गु॰) भृनी, जातीता । —ित (शि॰) असरी ।

ष्रालीक तत्र (१०) मूट, तिथ्या, श्रवार । प्रालीन तत्र (१०) ष्रयोग्य, ध्रमनेत्येगति । प्रालील दे० (१०) धीमार, रोति । प्रालील तत्र (१०) धीमार, रोति । प्रालीस तत्र (१०) धशीक प्रकार, दुवींथ, ध्रमेत्र । प्रालीकपलना (१०) धशीक प्रकार, सूठ बोलना, मनमाना, वश्वार ।

द्यतिया-वर्तिया तत् (छी॰) निदावर, खेख। द्यतिकन तत् (पु॰) गुप्त होना, चहरवता, चम्पत होना।

द्यक्तौना या द्यक्ताया तत्० (गु०) श्रष्टुना, विना नोन, स्वाद-रहित । द्यक्तीय तद्द० (गु०) छ्विपा, विगाद, प्रकट ।

अलार पर्व (पुर) गुरुरा, स्वांक अवट । भ्रालील तर्व (बी०) चश्चल नहीं, भ्रटल, खेल इद । भ्रालीकिक तर्व (पुर) लोकेस्स, भ्रमोखा, ध्रद्मुत, सर्वेपुन्दर, सर्वश्रेष्ठ ।

ग्रावप तत्र० (गु॰) घोडा, कुछ, छोटा, किश्वित, छञ्ज 1—मुद्धि तत्र० (गु॰) मन्द बुद्धि, श्रतमम । —ायु तत्र० (गु॰) शहपत्रीयी, शीम मरने बाळा ।—ाहार तत्र० (गु०) घोडा स्नाना, श्रदेश श्रहार ।

प्रस्तप्रामा तत् (पु •) जिन वर्षो के उच्चारण में प्राणवायु का वनसेगा योड़ा किया जाय, स्वश्मन । प्राञ्जमस्त्ताम दे • (पु •) प्रज्ञाय, श्रंटसेट, वक्चाइ । प्रश्नुस्य तत् • (पु •) यजाय, श्रंटसेट, वक्चाइ । प्रश्नुस्य तत् • (पु •) यजासी, श्रानस्ता, श्रनुस्व-रहित ।

श्रव तत्॰ (वप॰) विरोष, निरचय, धनादर, धाल-भ्दत, विज्ञान, ध्यायन, द्याद, श्रवण, परिमय, निरोग, पालन । यह जिस शब्द के पदके स्थानी है इस शब्द का सर्थ मुक्तरण के धनुसार, भेद, भ्यापकता, प्रमान खीर श्रनादर होता है।

श्रवकथन तत्॰ (पु॰) [ श्रव + कथ् + श्रनट् ] स्तुति, उपासना, प्रसाद्कवाक्य (

भावकर्तन तत् (पु॰) [ अव + कृप् + धनर् ] स्त बनाने का यन्त्र, चरखा | भावकर्षणा तत् (पु॰) [ भावकर्षणा तत् (पु॰) [

श्चवकर्पण तत्० (पु॰) [ श्वव + कृष् + श्वनट् ] उद्वार, निष्कर्पण, बाहर सीवना ।

थायकाश तत् (गु॰) [धव + काश + धल्] धवसा, समय, विश्रामकाळ, सुमीता, सुद्दी का समय।

ध्यपकीर्ण तन्॰ (गु॰) [ सव + कृ + क् ] विश्वितः धनादतः, इधर उधर फैल्लाया हुन्ना, विश्वेरा गया।

श्रवकीर्णी तन् (गु॰) [श्रव + कृ + फ + इत् ] चत-मत, निषमभट मत, निषिद्ध चलुधों के संसर्ग से जिसका मत मह हो गया हो, अयोग्य वस्तु सेवी मनुष्य।

अवकुञ्चन तत्॰ (पु॰) [श्रव+कुच्+श्रनट्] बकी-करण, देदा करना, मोहना। श्रवकुग्उन तत्॰ (पु॰) [ श्रव + कुठ + श्रवट ] साहस परित्याग, भीरु होना, श्रसाहसी होना ।

ख्रवकुसिठत तत् (र्पः) [ ध्रव + क्कट + क्क्र्य ] कसा-हसी, सीच । [ कपत के थ्रशेग्य । ख्रयक्तरुरा तत् ० (पु०) [ ख्र + वच् + तत्र्य ] पकष्य, ख्रवकेशी तत् ० (पु०) कांस, स्नप्या, निस्पुत्र, पुत्र-हीन, सन्तात रहित |

श्रवक्रन्दन तत्० (पु०) [ श्रव + कद + श्रनट्] ख़ृब ज़ोर से क्रवन, चिरुटा चिरुटा कर रोना।

श्रवसुष्ट तदः (गु॰) [श्रव + सुश + क्तः] भर्त्सित, निन्दित, भन्दध्वनित, कुशब्द शुक्त, गाली दिवा हुशा ।

श्रवस्वरहन तत् (पु॰) [ध्य + खंड + धनर् ] खनन, खंदमा | च्रित, विदेश | श्रवमत तत् (पु॰) [ध्य + मम् + क्त ] हात, परि-श्रवमति तत् (श्वी॰) [ध्य + मम् + क्ति ] हान, बोध, विहता, नममं ।

द्यवगाढ़ तत्॰ (गु॰) [श्रव + गाह + क ] निमजित, कृतस्नान, द्वसा, प्रविष्ट, छिपा।

प्रवगाहत तत् (पु॰) [ अव + गाह + अनर् ] स्वान करण, निमन्त्रन, दुबकी, गोता, अवाह, श्रति गहरा, जिसका नीचे का तल मालूम न हो सके, श्रुचन्त ।

द्यवगीत तत्० (पु॰) निम्दा, दोपहुष्ट, श्रति निन्दित, विशेष लच्छित ।

ग्रज्ञमुगु तद्० (पु॰) श्रवगुन, दोष, खोट, श्रोगुण, निन्दित गुग, दुर्गुण, दोष।

श्रातगृह्न तत् (पु∘) [ श्रव + गृह + श्रनट्] श्रालि-इत, श्राश्लेष, प्रेम से परस्पर श्रद्ध संस्पर्श ।

द्यानग्रह तत् (go) अनाकृष्टि, यहुकाळ, अवर्षण, ग्रहुण, अपदरण, प्रतिवन्धक, हाथी का मस्तक, ग्रावियों का कुण्ड, स्वभाव, ज्ञानवियोप, शाव ।

श्रवघट तद्० श्रीचट (तु०) कुवाट, श्रह्वढ़, कँचा खाळा, हटा फूटा ।

ग्रवगात तत्० (पु॰) [ यव + इन् + घञ् ] श्रपचात, श्रवमृत्यु ।

ग्रवचट दे॰ (पु॰) श्रीचक, श्रवानक, संकट, कठिनाई।

असचर तत्॰ झौचर (गु॰) एक दृष्टि, झौचक, श्रचानक, एकबारनी ।

श्रवचेष्टा तत्० (सी०) [श्रव + चेष्टा ] मन्द्चेल्टा, थनाड़ीपना।

श्रवच्छित्र तत्॰ (गु॰) सीमाश्रङ, श्रवधि सहित, शुक्त, श्रञ्ग किया हुशा, विशेषमा शुक्त ।

भ्रवज्ञा तत्॰ (स्त्री॰) श्रनादर, श्रपमान, ्रवेज्ञा, श्रमान्यकरण, श्रवहेला ।

भ्रवज्ञात तद॰ (गु॰) इपेन्तिन, श्रनाहत, श्रयमानित । भ्रमट तद्॰ भ्रवट (श्र॰) श्रीटा कर, जीलाकर, गर्त गहुर, हिंद्र, नटबुन्ति से जीवन काटने बाला ।

ख्रवहेरि तत्॰ (ब॰) वहकाय, घोला देकर यथा ''पञ्ज कहे शिव सती विवाहो । प्रति श्रवहेर मराइनि ताही '' ॥—शमावसा ।

अवहर हत् (गु॰) भीच पर भी हलने वा द्या करने

अवंदर तर्प (युक्त) साच पर मा दलन दा दुआ करन दाला, विना विचारे दुया करने बाला । अवंतरसत्त्व (युक्त) कर्णमूचण, नर्णालक्कार, शिरोसूचण,

तीरपेष, मार्थे का गहना, चृहमाणि, मुक्ट, मारा ।

प्रावतरण तत्० (पु॰) [जव + तृ + कनट् ] नसना,

व्यरोहण, व्यवता, उत्तरमा, भागानार, खुवाहा,

करना। (स्त्री॰) अवतरणिका, व्याभास, भूमिका,

वक्त्य विषय की चृचना।

प्रावतरमा (कि॰) तीचे उत्तरमा, प्रकट होना, प्रकाश

प्रावतर तत्० (पु॰) [ चव-! सु + वज् ] देहान्वर

धारण, मजुष्य रूप में देवता का प्रकाशित होता । भगवान का सीवार्ध प्राक्ट्य । भगवान के बीवीस श्रवतार हैं, जिसमें प्रधान दस गिने जाते हैं । दस प्रयतार वे हैं —मस्य, करकुप, दराह, वर-सिंह, वामन, परखुराम, श्रीरामवन्त्र, श्रीकृष्ण, जढ बीर करूती ।

स्रवतीर्ध्यं तत् (ग्र॰) [अव + तृ + क्त] श्रवस्य, स्राविश्रृंत, वयस्थित, उत्तीर्ध्यं, जनमा हुत्रा, वस्यत्र, यवतार स्त्रिया हुत्रा, यञ्जीर्षं । [स्वच्छ] स्रवद्यत् तत्त्व (श्रव + द्या + क्त) स्त्रल, रवेत, गौर, स्रवद्यात सत् (श्रव ) [श्रव + द्या + सन् हु। त्याग, अस्यतं, निवेदन, कृतित्व द्यान, वस्य, मार दालना, पराक्रमा, उच्छेष्ठन ।

ब्रावदीच तद् • (पु •) गुजराती बाह्यकों की एक शासा विशेष, बत्तर भारत के रहने वाले बाह्य जो गुजरात में रहन समे से श्रीदीच्य या श्रसदीन कहें भारते हैं ।

भ्रवद्ध तत्॰ (गु॰) [अ+वध+क] वन्धन शन्य. श्रवियन्त्रित ।--मत्य (ग०) श्रवियवादी, दुर्मख, अन्द ।

थायदा तत् (पु॰) [श + यद + य] धधम, निन्दनी १, श्रहथ्य, ग्रनिष्ट ।

धारोत तत्॰ (ग्॰) [धव+धुत्+धम्] ईपर्यवल, किञ्चिदीन्त, श्रव्य प्रकाश, (पु.) संस्कृत व्याकरण का एक ग्रन्थ विशेष ! प्रिती, श्रवध प्रदेश । ध्यया तदः (छी॰) वचन, सीमा, धीव,समय, ध्रये।प्या-भवधान तत् (पु॰) [धव + धा + धनर] मनायोग, मन भवाजन, चौकमाई, सावधानी ।

ध्यवधारम सत्। (५०) [धव+ध+मिच्+धनः) तिश्चय, निर्णय, स्थिरीकरण । सिंचागया। ग्रवधारी तत्र (कि वि) तिण्चय किया गया. श्रवधि तद॰ [श्रव+धी+कि] पर्यन्त, सीमाः है, तक, लों।

श्रवश्रीर्य तत्॰ (श्र•) [श्रव+ए+एवप्] विवार कर, सोच कर, अपमानित कर 1

भाउध्त तत्॰ [अव+धू+क] कम्पित, कम्पायमान, परिवर्जित, परिष्कृत । (पु॰) बदासीन, थागी, संन्यासी, गुर द्त्रात्रेय के समान साधु विशेष, वर्ण और बाधमोचित धर्मी की छोड़ कर केवल भारमा की दंखनेवाले योगी श्रवधून कहे आते 🖁 । (छो०) श्रवपूतनी ।

ध्यवध्य तत् (गु॰) [ध+वध+य] वध के धयोग्य. जिसहा प्राग्यदण्ड नहीं दिया जा सके।

ष्प्रधनत तन्॰ (गु॰) [धव + नी + क्ट] नम्न, विनीन, श्रध पतित, दुर्दशामस्त ।

ध्यमति तत् (खी॰) [धव+ना+ति,] विनय, बग्नना, व्यथ पान, दुर्दशा ।

भवति तत्॰ (खं॰) पृषिवी, रचण, पाउन ।—मू तत्व (प्रः) [ धवनि + म् + क्विप् ] सहस्त्राह, भौग्र १

भावनिष तन्। (प्रः) शजा, नृष, नरेश ।

द्मावनी तन् (सी०) पृथिती, मेदिनी, सूमि। —कुमारी तत्र (चीं । सीता, मिपिलेश राजा जनक यज करने के धर्य हल से प्रप्यी जोतते थे। वहीं एक घडा निकला, उसी घड़े से जानकी जी उत्त्व हुई है।-पति तन् (पुः) मूपति, राजा। - परननी तद् ० (स्ती०) रानी, राजाकी पनी, सजाकी स्त्री।

ध्यानेजन तत्र (पु०) धीनकार्य, मार्जन ।

ग्रवन्ति सत् (छो०) देश विशेष का नाम, यह नर्मदाकी बत्तर श्रोर बसा हथा है, इसकी शज-धानी रज्जविनी था। जिए अवन्तीप्री भी कहते थे, इसका दूमरा नाम विशाला है, यह चिमा नदी के तीर पर है । यह देश मालवा का पश्चिमी हिस्सा है। महाभारत के समय यह देश द्विण की श्रीर नमेंदा तक, धीर पश्चिम की धीर माही नदी तक विस्तृत या । यही प्रसिद्ध सहाराज विक्रमादित्य की िश्चवीग्य । राजधानी था। ध्यान्द्य तत् (गु॰) अपूज्य, श्रवन्द्नीय, प्रशाम के श्रावन्थ्य त्रवः (पृ०) सफ्छ, फन्धान् ।

ख्यसास वर् (go) [यव + भास + धले] प्रकाश-कर्या, प्रकाशन, माया, प्रपञ्च ।

ध्ययभूष्य तन् (पु॰) यतः यज्ञ आदि की समान्तिका स्तात, यज्ञ शेष, ग्रीपित श्राटि से लिप्त होका कुटुस्त्र परिजन सहित स्नान की श्रवमृथ स्नान कहते है ।

धावम तन्० (पु०) तिथि का चय, नीच, तीन तिथि जिस दिन में हा । िश्रपमानित, निरस्ट्रत । थ्यसमत तत्॰ (गु॰) थिव + मन् + म' धवजात, अवमर्पण तन् (go) [थव + मृप + धनद] धवमर्प थपचय, परिचय, छोप ।

प्राथमान तत्० (पु०) (थव+मा+धनह) धमपान, भमयाँदाः अववशः, दुर्नातः ।

ध्यवमानमा तत्॰ (श्ली॰) धनावर, श्रयमान ।

धारमानित तन्। (गु०) [ श्रव + मन् + इत्] धरमान प्रस्त, चयममानित । ध्यवमूर्ज् तत्० (पु॰) [शव + मृद्दंन्] श्रध शिर, श्रधो-

धायय वत् (पु॰) [धव+यू+धल्] धश,धल,

देह, श्रीर, इन्त पाद शादि भाग एक देश !--

तन्॰ (गु॰) [अवयव + ईन्] अङ्गी, अङ्ग सहित, इस्तवद्-विशिष्ट, समस्त ।

प्रवर तत् (गु०) कनिष्ठ, श्रश्रेष्ठ, मन्द, चुद्र, चरम।
—ज तत् (पु०) कनिष्ठ श्राता, श्रद्धज, श्रूह |
—जा तत् (खि०) कनिष्ठा, भगिनी, छेप्टी
विहेन |

श्रदराधक तत्॰ (g॰) उपासक, सेवक, ध्यानी, सेवा काने वाला, बास ।

अवराधमा तद् ० (कि०) मेवना, सेवा, सेवा करना। अवराधे तद् - (कि०) सेवा की, उपासना की, आराधना की, सेवा किये, उपासना किये। [ रोका हुआ। अवरुद्ध तरु० (यु०) [यव + रुप् + क्षे अटकाशा गया, अवरेद्ध तद्द० (जी०) केव, अकीर, अतिहा। —ना (कि०) किखना, चित्रित करना।

श्चवरीश्च तत्॰ (पु॰) रोक, श्रटक, रथवास, श्रन्तःपुर, राजस्रोगृह, राजगृह, राजदारा ।

भ्रम्यर्ग् तत्० (दु०) थ श्रहर,श्रकार, निन्दा, परिवाद । श्रम्तत् तद्० (दु०) वानी का चक्रत, भँवर । श्रम्तत्तेमान् तत्० (गु०) श्रमाव, श्रमुपस्थित, सृत ।

श्रावलम्य तत्॰ (पु॰) [श्रव + हम्ब् + श्रह्] श्राक्ष्य, शरक, श्रावरा, श्राधार ।

द्मचल∓बन तत्॰ (९०) [यव + छंत्र + धनद्] साध्या, देस ।—ीय तत्॰ (गु॰) श्राध्ययाीय, घ्रवलम्बन करने के योग्य ।

ध्यवलिभ्वतं तव्॰ (गु॰) आश्रितं, लटकता हुस्रा, ध्यवली तव्॰ (ची॰) पॅनिः पंक्ति, लकीरः।

ख्रयलेह तत् (पु॰) चटनी, चाटने बाली केई चीज़, चाटने बाली केई थ्रोपिंघ, भोज्य विशेष ।-- न तन् किहा से घास्वादन, चीलना, चाटना, चटनी। [देना।

प्रवलोकन तत्त्व (५०) दर्शन, ६८८, ईष्डण, ६८८ प्रवलोकय तद्द (कि॰ ) देख, देखे, देखिये, हिट कीविथे, यह शब्द वशिष्ट संस्कृत की किया है तथापि द्वाचा बहुतायत से प्रयोग गयायण में मिकता है।

खन्या तत्० ( गु० ) खनाध्य, खनायत, खनधीन परा-धोन, नक्तरीन, खनामें । त्राविष्ठिए तत्॰ (गु॰ ) ध्वरोप, लेप, उद्दर्त, बाक्ती उच्छिए।

अवशेष तत॰ (पु॰) श्रन्त,शेष, बाकी ।—ित् तत्० (गु) वाकी, बचा हशा, जो बच रहा।

(गु ) वाकी, बचा हुआ, जो वच रहा । अवस्य तद (अ०) निक्षय करके, निस्तन्देह, निश्चित, वित्तन, कर्तक्ष, सर्वया कर्तव्य, नितानत निश्चित । ——स्माची तस्य (गु॰) [ अवस्य + भू + खिति] निस्तन्देह, होने के योग्य, एकान्त आवी, अटल । ——मेन तत्य (कि० वि०) निस्तन्देही, वृश्च्य हो। [ होना, अलावृष्टि । क्ष्म्य अलावृष्टि । वृश्च्य हो। [ होना, अलावृष्टि । अलाव्य त्य (गु॰) गृष्टि का अभाव, वर्षा का अवस्त तत्व (पु॰) गृष्टि का अभाव, वर्षा का अवस्त तत्व (पु॰) अलकाग्न, समग्न, विताम, विश्वाम,

प्रस्ताव, मन्त्रविशेष, वर्षण, वश्तर, चण । श्रवसन्त्र तव॰ (गु॰) श्रान्त, क्वान्त्र, तहांसूत. गिरा हुआ, थका हुआ, बदास । [सीमा । श्रवसान तव॰ (गु॰) श्रन्त, श्रेप, समासि, ग्रन्थु, श्रवसि तदृ॰ (शु॰) श्रव्स, श्रेप, समासि, ग्रन्थु, श्रवसि तदृ॰ (शु॰) (देखो अवस्य)

" प्रावसि देखिये, देखन योगू।"

श्रवसेरि तद्० देर, बिलम्ब, चाह, श्राशा । श्रवस्था तत्० (सी०) [श्रव +स्था + श्र] दशा, गति, समय, हुर्वशा ।—अय (पु०) जाग्रत, खप्न श्रीर

समय, दुर्दशा।—जय (पु॰) जावत, स्वप्न धीर सुपुरि ये तीन श्रवस्था हैं । असस्थाता तत्र्॰ (पु॰) श्रवस्थानकारी, श्रविष्ठाता।

अवस्थात। तत् (पु॰) अवस्थानकारा, आयर्थात। प्रवस्थान तत् (पु॰) [ अवस्था + अनर् ] स्थिति, वास ! [ अवस्था म अन्य वास

अवस्थान्तर तत्० (पु॰) [अवस्था + शन्तर] हूसरी अवस्थापन तत्० (पु॰) [अव + स्था + खिच् + अनट्] स्थापित करना ।

झवस्थित तत्॰ (गु॰) [श्रव +स्या +क्त] स्थितभूत, झवहित तत्॰ (गु॰) [श्रव +धा +क्त] विज्ञात, श्रव-धान, गत ।

द्मजिल्या तत्० (स्री॰) [झ + बहिर +स्था + किप्] ् झ्रवये, वालाकी ले अपने को छिपाना। द्मनहीं तत्० (दु॰) एक प्रकार का यसूर।

श्चवहेंता तत्॰ (की॰) श्रनादर, श्रव्रहा, श्रवहा । श्चवाई तद्॰ (खी॰) श्रागमन, गश्री, जुताई । श्चवाक् तत्॰ (यु॰) [ श्र+वच्+थिच् ]स्तब्ध,

नाक्यरद्वित ।

द्यवाड मुख तद॰ (गु॰) [श्रवाक् + गुख] थापोप्तुस, नन, लिजन। द्यवाड्य तद॰ (गु॰) ग्रब्ध्य, मीनी, गुपचुप, कहने प्रवाची तद॰ थियाच + है दिचिय दिशा।

प्रवाचा तर्॰ (श्वाच्+हे) द्विष्य दिशा । श्रवाध्य ततः (गु॰) श्रतस्य, विना विषा ( देखो श्रवाधी ) । [ सुलदाई ।

श्रवाधी तद्० (गु॰) बाबाहीन, दु साहित, सुसरूव, श्रवों तद्० (पु॰) श्रांवा, प्रज्ञवा जिसमें सुरक्षार मिट्टी के वर्तन प्रकाते हैं।

प्रवार तद् १ (क्षो ) विज्ञ्च, शरवाचार । प्रवास तद् १ (हु॰) वास, घर, निवायस्थान । प्रवासीन तद् १ (वि॰) प्राचीन का शब्दा, नवीन ।

द्यविकल तन् (तु॰) क्यां का त्यां, वैसाही, समस्त, द्वुटिहित, समार्थ।

श्राविकल्प तत्। (पु॰) धर्सगय, निस्सन्देह ।—ित नत्। (गु॰) सन्देहरहित, धर्सग्रय।

श्रविकार तर्॰ (गु॰) विक्रतिशुन्य, श्रविक्ळ, जन्म मरणादि विकार शृत्य, श्रज, श्रविनाशी, ईंग्बर, श्रविकारी।

खिनवात तर्॰ (गु॰) धवल, स्वावर, स्विर, भव-ग्रन्य, निष्कप, निडर !—न्ति तत् (गु॰) स्विर, स्ट्र, निश्चित।

श्रविचार तत् (पु॰) असाचार, धन्याय, भूख, श्रयमं । ति तत् (पु॰) श्रविवेधित, धक्त विचार ।—ी तत् (पु॰) विचार-हित, श्रन्याय-कारक, श्रविचचण ।

श्रविन्द्रित तत्॰ (गु॰) ग्रामिस, मेल्यन, युक्त, भेद्र-रहित। [श्रमियुण्य, श्रमवीयाता श्रवोध। श्राविज तत्व॰ (गु॰) श्रमांन, श्रनमिज।—ता (बी॰)

अधित तिक (धु॰) विस्तान, श्रमोसंज । —ता (धी॰) श्रावितिकत तत् (धु॰) निश्चित, तिस्परेहर । श्रावितत तत्र (धु॰) विस्तार रहित, श्रविस्तृत, सङ्क्रीयत । [यथापे, विशिष्ट । श्रावित्त्य तत्र (धु॰) सल, यगार्थ (धु॰) सल्वान्,

प्रविदेश्य ततः (गु॰) प्रि+वि+दृह्+क्तृ प्रपा-ण्डिस प्रचतुर, श्रनमित्र ।—ता (जी॰) सपा-ण्डिस, धनिपुणना । श्रविदित तत्॰ (गु॰) धज्ञान, श्रनवगत, वेमाल्म । श्रविद्य तत्व॰ (गु॰) [श्र+विष्य] भूर्यं, धनभिज्ञ, विद्यारहित ।

श्रविद्यानान् तत्॰ (गु॰) धनतंमान, धनाव, धनावा । अविद्या तत्॰ (शि॰) श्रज्ञान, माया, श्रज्ञानता,

म्हेंता, मेह ।

प्रवित्तय तत् (हु॰) नज्ञतादित, एप्टता, दिटाई ।
प्रवित्तय तत् (हु॰) नए न होने बाला, स्वायो ।
प्रवित्तयस्त तत् (हु॰) नए न होने बाला, स्वायो ।
प्रवित्तासीया प्रवित्तासी तर् (हु॰) नित्य, कर्मदा सहने
वाला, जिसका कमी तास न हो, नासादित,
परसामा, तत् ॰ कविनासी। [हुळ, उटप्ड, हुए।
प्रवित्तित तत् (हु॰) सम्बन्ध, सुमुख, वच्च, उच्यू
प्रवित्तित तत् (हु॰) सम्बन्ध, सुमुख, मुक्क। चत्त्रेत्र

जान कु पुरु क्रिका, सुधुन, कुमा — स्वत्र तत्० (पुरु) क्रायी ।

प्राविरतः तत्र (वि०) विरामधून्य निरन्तर, उसा हुधा । (क्रि० वि०) निरन्तर । (पुरु) विराम का प्रमाव ।

प्राविरतः तत्र ० (पुरु) निरन्तर, मधन, श्विविड्य । प्राविरतः तत्र ० (पुरु) मुख, वैन, मिलाप, मोते, द्वेष का प्रमाव, वक्ता — तत्र ० (पुरु) मिलापी, धीर, शान्य — नित्र । विरो धीर ।

श्रानिकास्त्र तत्॰ (पु॰) श्रीम, सान्त, फटपट । श्राविचादी तत्॰ (पु॰) भेली, सहस स्वभाव का, शान्त, कगदा न करने वाला।

या शान्ति रखनेवाली स्त्री।

म्प्रविवेक सद्० (५०) विचारहीनता, सूर्खंदन, विदेष्ट, शून्यता —ित्त तत्० (५०) श्रज्ञानी, सूर्यं, नहीं विचारनेवाला। [रहित |

भ्राविशेष तत्॰ (पु॰) सामान्य, स्रुच्य, सरश, विशेषता श्रविद्यास तत्॰ (गु॰) विश्वास-भून्य, भ्रप्रतीति, प्रतीति-हीन। [समय ]

खावेर तत्० (छा॰) विलम्ब, प्रयेर, देरी, श्रधिक खावेतनिक तत्० (वि०) जिना वेतन के काम काने बाला, धानोती।

द्याञ्चक तत्॰ (गु॰) [ श्रवि + श्रज् + क ] श्रस्तुट, श्रवकाशित । (तु॰) विरुप्त, शिव, व्यन्त्र्ण, श्रूपं, प्रकृति, श्रारमा महदादि, परमात्मा, कियारहित । ( £צ ١

—राग तवः (प्र॰) ईपत् छोहित वर्ण, हरुका लाल, गौर, श्वेत :

ग्रन्यथ्न तत्॰ (गु॰) धवड़ाहट रहित, श्रनाकुछ । श्रव्यय तत्॰ (पु॰) शब्द विशेष, जो सबदा एक समान रहते हैं यथा--और, श्रयवा, फिर, प्रन:, श्राहि, विष्णु, परमेरवर । (गु॰) नाशरहित, कृपण ।-ोभाच तव॰ (प्र॰) समास का एक भेट । इसमें श्रन्यय के साथ समस्त उत्तरपट होता है. जैसे प्रतिरूप, ध्रतिकाछ ।

द्याच्यर्थ तत्त्व (वि॰) श्रच्क, सार्थक, श्रमीय । ग्रव्यवस्था तत्० (स्ती०) असम्मति, धनरीति, श्रविधि, शास्त्र-विरुद्धः ज्यवस्था ।

श्रव्यवस्थित तव्॰ (गु॰) नीति छादि सास्त्रों की व्यवस्था से अनभिज्ञ, अस्थिर-चित्त, सिज्ञान्त-रहित, चञ्चळ ।

श्रद्मवहार्य तत् (ग्र॰) व्यवहार के श्रवाग्य, जाति-सिविकट, अखन्त समीप। अप्र 1 भ्रवयवृहित तत्॰ (ग़॰) व्यवधान-रहित, संस्कृत, ब्राज्यानि तस० (स्त्री०) अप्राप्ति, न फैलना । न्याय के सत से लच्चण सम्बन्धी एक प्रकार का दोष । लक्ष्य छे एक देश में छच्चा का नहीं जाना श्रव्याप्ति है। यदा --शिलासूत्र विशिष्ठ वाह्यण् है । शिला सूत्र का रहना बाह्यस का लच्चा है । संन्यासी बाह्यस है. परन्त वह शिखा सन्न रहित है. अत्रव्य पूर्वोक्त याद्यम का लक्ष्मा संस्थासी से शब्यात हन्या। श्रधवा श्रप्ति का उच्चए किया गया कि उच्चस्पर्शः वान धम विशिष्ट शक्षि है। लोहे के गोले में श्रद्ध है. परनत इसमें धूम नहीं है। अतपुर पूर्वोक्त ग्रद्भिका क्षत्रमा ग्रद्धाप्त हथा। उसी के। श्रद्धापित कहते हैं ।

ग्राद्याहत सत्० (प्र॰) वेरोक, श्रवरोध-रहित । व्यव्यक्त दे॰ (गु॰) प्रथम, पहिला।

ग्रामुक्तन तत्॰ (पु॰) हुरे सगुन, अपसगुन, अशगुन, भावी के लिये तुरे चिन्ह।

ध्यशक्त या ब्रास्क तर्॰ (गु॰) गक्ति-रहित, त्रसमर्थ निर्वेख ।--ता तत् (स्त्री) विशक्त +ता ग्रज्ञमता, श्रपारगता, शक्ति-हीमना ( — (स्त्री॰) शक्ति-हीनता, चीण्ना ।

प्राशक्य तत्॰ (गु॰) धसाध्य, शक्ति के प्रसास्य. शक्यरहित, श्रसम्भव ।—ता तत्० (स्त्री०) श्रसाध्यः साध्यातिरिक्तः ।

ध्रशङ तद॰ (गु॰) शङ्घा-रहित, निश्चिन्त, निर्भव, निडर, निर्विध !

त्रशन तत्॰ (g॰) विश्व + धनट ो भोजन, भन्नगा। —ाच्छाद्न तत्॰ (पु॰) [श्रशन + श्राच्छादन] श्रद्ध वस्त्र, रोटी कपदा ।

प्रशांन तत्॰ (पु॰) िश्रशन + ईं विद्युत्, वश्र, इस्द का शस्त्र ।

श्राम तत्॰ (प्र॰) लुब्ध, विक्रव, श्रमान्ति । ध्रशस्त्रल तत्० (गु०) अर्धहीन, मार्ग-व्यय-श्रम्य. पाधेय-हीन । िविश्रामाभाव । व्यशस्य तत् (ग्र॰) विराम-योग्य, अविश्वान्ति, अशर्गा तर्॰ (गु॰) निराश्रय, रज्ञाहीन, निरालम्ब । श्रारफी दे॰ (स्त्री॰) सुवर्णसदा, मोहर ।

स्रशराफ दे॰ (गु॰) सद्वपुरुप, संखा स्राइसी । ख्यशरीर तत्० (प्र०) कन्दर्प, काम, मदन, (ग्र०) शरीर-रहित ।

ध्यशान्त तत्० (गु०) घशिष्ट, दुरन्त, श्रधीर, ग्रस-न्तुष्ट, भावित। —ता तत् (स्त्री॰) श्रशिष्टता, दौरास्म्य, घवटाहट ।---ितत् (स्त्री०) स्त्यात, दौरास्य, असखी, हलचल, खलवली, स्रोस. विशेष ग्रामन्तोष ।

ग्रशालीन तद्० (वि०) ५९, डीड । भ्रशासित तत्॰ (गु॰) श्रकृत शासन, श्रासनरहित । ध्रशावरी या ग्रसावरी तवः (स्त्रीः) समिनी विशेष ।

घ्रशास्त्र तद् ॰ (गु॰) शास्त्र विरुद्द, धवैध, विधिहीन l —ोय तत्॰ (गु॰) बेद-विरुद्ध, श्रवेध। प्रशिद्धित तत्॰ (गु॰) अनसीखा, मूर्ख, शिचार्वार्जत, श्रसभ्यः श्रशास शिचा, श्रपण्डितः श्रनभिज्ञ । ग्रशित तत्० (धरा + क्त) भक्त, खादित । थ्राशिर तत्॰ (पु॰) [अश + हर्र] होरक, हीरा, (पु॰)

श्रमि, राचस, सूर्य । ध्राशिरस्क तत्० (ग्र॰) मस्तक-होन, कवन्ध, धट ।

श्रशिव तत्० (गु॰) श्रमङ्ग श्रशुम ! ध्यशिणिर तत्० (ग्र॰) अशीसळ, ब्रीब्स, उप्पा । श्चिमिदिवका सर्॰ (स्त्री॰) [बशिशु + इक् + मा] भ्रमप्रा, पुत्र-कन्या द्वीना स्त्री ।

श्रिजिन्द्र तत् (गु॰) दुश्नत, प्रगल्स, श्रसम्य, उजङ्ग, मृर्त ।—ता तत् ( खी॰ ) दुश्नतता, श्रसम्यता, श्रमाधुता, दिठाई ।

ध्यशुचि तत्॰ (गु॰) चशुद्ध, चपवित्र, चशौच।

ब्रशुद्ध तत्॰ (ग्रु॰) ठीक नहीं, श्रपवित्र, श्रकुन गोधन श्रपिकृत, श्रश्चाचि, त्रुटि सहित, श्रयौचशुक, येत्रीक, गढत ।—ि तत्॰ (स्त्री॰) श्रश्चद्ध, श्रयोधन, भूत, श्रयौच ।

श्रम्भ तत् (पु॰) [घ + श्रम] यमहल, पाप, दुरा । —चिन्ता (स्त्रो॰) धनिष्ट सोचना, दुश विस्तन । —दुर्शन (पु॰) थमहल दुर्गन, मन्द लुचण ।

ब्राज्युन्यरायनव्रत तत्त् (पु॰) व्रत विशेष, श्रावण कृष्ण दितीया की यह व्रत किया जाता है।

क्षत्रीप तत् ॰ (पु॰) शेषडीन, निःशेष, समग्र, समृचा, तमाम । — इत्तर् ॰ (पु॰) [अशेष + क्षा + ह् ] सर्वप्र, सर्वविष, सद्य आनने वाला । — सः तत् ० (प्रः) [क्षरोप + तस् ] सद प्रकार से, क्षनेक रूप सं । — विशोप तत् ॰ (पु॰) घनेक प्रकार, बहुत तरह ।

प्रशास तत्॰ (गु॰) [य+शोक] शोक रहित, पुष्प पृष्ठ विशेष, राज विशेष, विख्यात मौर्य सम्राट विन्दुसार के पुत्र तथा चन्द्रगुप्त के पीत्र का नाम । महाराजा धशोक धपने शत्रुश्रों की परास्त करके २१ वर्ष की श्रवस्था में सिहासनारूड हुए थे। प्राचीन शिळालेखों से इनका दूसरा नाम प्रिय-द्राशी या नियदर्शी भी जाना जाता ई। अपने श्रमिषेक के स्व वर्ष में इन्होंने किंद्रिक हेश है। जीता था। राज्याभिषेक के समय महाराजा ग्रशोक हिन्दू सनातन धर्म के अनुवाधी थे । समय समय पर इन्होंने बीड़ों के विरुद्धाचरण भी किया घा । बुद्धराया के " बोधिद्म " के। इन्होंने कटवा दिया था । कपिल्यस्तु के विकट चुद्द अगवानु के मारक स्तरों में में मही तौड देने के लिये इन्होंने भाजा प्रचारित की यी। श्रहोक २१७ खटान्द्र के पूर्व राज्यामन पर सामीन हुए थे। राजा होने के ७ वं वर्ष प्रमांत् २६४ खुटाब्द के पूर्व वह बीद्धममें में दीचित हुए। राज्य पाने में १४ चीदह वर्ष के मध्य में मारत के प्यापे से प्रधिक साग पर प्रपत्ना अधिकार इन्होंन रघायित किवा या। वह बीद्धभमें के भवान करने के लिये प्रधानन सेवट थे। इन्हों र समय में बीद महास्ताम प्रधान सुद्धार प्रधान सुद्धार प्रधान हुआ था। खु० २३३ में उन्होंने राज्य किवा था (देंदों आरर्गमहाम्मा)।

प्रशोच तद्॰ (पु॰) शान्ति, ग्रविचार, श्रपवित्रता, षशुद्धता ।

भ्रशोच्य तत्० (गु॰) धरोचनीय, शोक के भ्रवेश्य । भ्रशोभन तत्० (गु॰) मन्द, कुदरय । दुर्दर्शन, श्रश्री ! —ीय (गु॰) कुत्स्तत प्राकार, दुरा ।

भ्रागोमा तत् (go) धनगढ़, कृहप, सुरा । भ्रागोच तत् (go) श्रवित्वामाव, प्रश्रुद्धि।—ान्त (go) [म्रागीच + धन्त] श्रुगीच का श्रन्तिम दिन, देदशुद्धि का श्रवसान दिन ।

प्रश्रीक का अन्य निर्माण के स्वयं कि ।
प्रश्नित तरु (पु०) बीहत, प्रविक्रम, चतुराव ।
प्रश्नित तरु (पु०) [स्रस् + मन् ] वरवर, पर्वत, मेय ।
—ज तव् (पु०) [प्रस्म + जन् + च] विकाजीत, लोइ, पश्या से उत्पत्न कर्यु ।—द्वारण
तव् (पु०) प्रश्मन् +दारण] वरवर काटने वाला

प्रश्नमा तत् (श्लीक) [अस्मा + इ] मृतहृष्यु रोग, पथरी रोग। [चिन।

प्रश्रद्धा तत् (ग्रां) घमक्ति पृषा, यविरवास, प्रश्रद्धेय तत् (गु॰) पृण्य, पृषा के योग्य, धना-दरणीय !

ग्रथय तत्० (पु॰) [बश्र+पा+द] राचस, निरावर। ग्रथाद्ध तर्० (गु॰) मेतदमे रहित।

ग्राधानत सन्॰ (९०) श्रनवात, विष्राम रहित, श्रान्तिहीन।— (रिश्ची०) श्रविश्वाम, श्रनवात।

द्धाश्चान्य तत्० (गु॰) सुनन क चयोग्य, घश्चोनय्य । द्र्यात्र तत् ० (मो॰) [य + थि + विष्] भार, पैना, तीदार, नीइण ।

ग्रश्रु तत् (पु॰) [च+ग्रु+क्विप] धांसू, नेत्रवद्य, नयनान्त्रु !—यान नतः (पु॰) धांसू गिराना । प्रश्रुत तत् (गु॰) नहीं सुना, श्रनाकर्षित ! — पूर्व तत् (गु॰) पहले का नहीं सुना गया, श्रद्भुत, बिल्लास !

ध्रश्रेयस् सन्० (गु०) निर्गुण, ग्रथम, ग्रमङ्ग । ध्रश्लेष्ठ तत्० (गु०) दुरा, साधारण, श्तम नहीं ।

स्रश्रलीक तत् (तु ) तीच, श्रथम, प्राम्यभाषा, कृहर, (पु ) एका व्यथ्वा टड्डास्च कात, काव्यक्त होष । क्षांच्य में ऐसे सब्दों का प्रयोग करमा ओ प्रवक्तान्तर एका खड़ार प्रयोग करमा ओ प्रवक्तान्तर एका खड़ार प्रयोग करमा अप होण हो है एका व्यक्त हो स्वाप्त करमा स्वाप्त कर स

ब्रामीति, रलेप भिन्न, अपरिहास ।

श्चारक्षेपा तत्॰ (स्त्री॰) नर्वा नचत्र, इस नचत्र में छः तारे हैं---भव तत्र॰ (पु०) केतुमहा

श्राश्च तत्० (पु०) [अश + व] घोटक, तुरङ, घोड़ा । --गन्धा तत॰ (स्त्री॰) श्रिश्वगन्ध + ग्रा] श्रीपध विशेष, श्रसगन्ध :-तर तत्० (५०) [थ्रहव + सर] गर्दभी के गर्म और अरव के धौरस से बरपन्न पशु, खच्चर, नागराजविशेष, घरव विशेष। (स्ती॰) अध्वतरी ।—पति तत्॰ (प्र॰) घोड़े का स्वामी।--मेध सत्० (प्र०) यज्ञ विशेष, जिसमें घोड़े का हवन किया जाता है। इस यज्ञ में विशेष लच्चायक अध्व को घोकर उसके सिर में जयपत्र बांधकर स्वेच्छा से धुमने के जिमे द्धोड देते थे, पुनः एक वर्ष बाद वह बोड़ा सम कर अब आता था, तब इसका बलिदान श्रीर हवन किया जाता था।—सार तत्० (पु०) अध्वारोही, बुड्सवार, (-शाला तत्० (स्त्री०) श्रवगृह, ऋस्तदल, बुइंसाल, ।—वैद्य तत्० (पु॰) ग्रश्वचिकित्सक ।--शिचक तत्ः (पु॰) चात्रक सवार ।—सेवक तत्र (पु॰) साईस ! —ारुद्ध (पु॰) [ग्रश्व+श्रारुद्ध] श्रसदार, धुडचढ़ा |—ारोही तद् ० (५०) धुढ़सवार, घोड़े पर चढ़ा हुआ

द्याश्वतथा तत्॰ (पु॰) [श्ररव + स्था + ह] वृत्तविशेष, चल्रहुम, पीपल । डाश्वरयामा तत् (पु०) [श्वरव + स्या + सन्] (1)
होयाचार्य का पुत्र । सूमि में पतित होते ही
उच्छेश्वरा घोड़े के समान शब्द किया घा, वसके
वाद ही श्राकाश्यनाथी हुई "कि इस पुत्र ने उच्च के
समकाल ही में गम्मीर खित के हारा दिगम्स को
प्रतिश्वनित किया है, श्वतपून इसका नाम श्रष्टवत्यामा होगा" । (२) पण्डच प्रधीय मालवसाल
इन्द्यामां का हायी।

[मनक्तुमार
प्रश्यमें स त्र (पु०) तषक का पुत्र, नाग वित्रेय,
प्रयिवनी तत्र (स्थी॰) सचाईस नव्हों में हा पहला

वाध्यना तत् (स्वा) अस्पाद्धत नच्छा म का पहला नच्छा, इसमें तीन तारे रहते हैं और मेपराधि के स्ति पर इसका स्थान है | द्वाववायित की कन्या और चन्द्रमा की स्त्री, इस नवत्र का खाकार वोड़े के मुंद के समान है |—कुमार तत् (पुः) स्वर्म का बैच, देवता विशेष, धरक्षणे सूर्य के औरस तथा धरबरूप धारियी संज्ञा के गर्म हस सुम्ख देवविष की स्टर्शन हुई थी |—(इरिसंग्र या ग्रम्-वेद प्रच्च्य) |

ध्यद्रशी या ध्यस्मी तद्० (५०) संख्या विशेष, ८०। ध्यपाइ सद० (५०) अधाइ भास, मतपहाश्रवण्ड, पूर्वायाइ नचत्र, इस महीने की पूर्विमा के। होता है और उस दिन चन्द्रमा भी उसीके साथ रहता है।

ख्राप्ट तच् ( पु ) संख्या विरोप, खाट 1—क तत् । ।

(गु ) [ घट + क] घट संख्या, जाट की पूर्ति ।

-कर्यों तद् ( पु ) ख्रास, प्रशा-पित, विधि ।

—का तद् ( की ) घटमा । यह मान प्रशास । प्रशास । प्राप्त मान तथा कागुक नात्ती के कृष्ण पच की ष्रव्यत्ती विशिष । इन विधियों में पितृ आद्भ करने से पितरों की विशेष निशेष निशेष होती हैं ।—घातु तद् ( पु ) सुवर्ण, क्या, जस्ता, पारा, तांवा, रांगा, शीगा, जोड़ा ।—घाति तव् । (पु ) अष्टप्या का यता हुआ ।—प्राप्ती तव्य ( पु ) अष्टप्या का यता हुआ ।—प्राप्ती त्वर ( पु ) अष्टप्य का यता हुआ ।—प्राप्ती त्वर ( पु ) अप्य प्रशास ।—राष्ट्र तत्व ( पु ) व्या प्रस्त प्राप्त मान नाय स्वाप्त स्वाप्त मान प्राप्त स्वाप्त स्वाप्त मान नाय स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त मान स्वाप्त स्वाप्

48

चितिसूचि, शर्व, जल्मूचि मन, श्राप्तसूचि रुद, वायुवृद्धि द्वम, श्राक्तामूचि मीम, यज्ञमानगृति वद्युचि, चल्र्मूचि महादेव, सूर्यमूचि हुशान। —सिद्धि तद् (ह्वा) योग की बाट सिद्धियाँ यथा—श्रोद्धमा, लिद्धमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्रकाम, हिगाय, विशय, विशय,

म्राप्टाङ्ग तत् (पु॰) [घए + मङ्ग] स्राठ यहः, स्राठ स्रवयत ।—र्च्य तत् (पु॰) [घएट + मङ्ग + स्राय] स्राठ द्वत्यों से संयुक्त पूणा की सामग्री विशेष ।—प्रणाम तत् (पु॰) [घण्ट + मङ्ग + प्रणाम] प्राठ प्रगों से प्रणाम करना ।

ब्राप्टाद्ग तत्॰ (गु॰) संख्या विशेष, ग्रहारह—ाडू (गु०) श्रिष्टादश + ग्रा ] घठारह चोषिवयों के मिलने से बनी हुई पाचन की गोडियाँ।—ोपचार (प्.) श्रिष्टदण + उपचारी पूजा की श्रदारह सामधियां, यथा-श्रासन, स्वन्गत, पादा, श्वर्षं, श्राचमन, स्तान, वख, वपवीत, भूषण, गन्ध, पुष्प, धृष, दीप, ग्रश्न, सर्पण, श्रनुलेपन, नमस्कार, विधर्जन 1-ोपपुरासा तत्॰ (पु॰) [श्रष्टदश + उपपुराय दिशेष, नीय पुराय, थया-(1) सनरकुमार (२) नारसिंह (३) नारदीय (४) शिव (१) दुर्वांसा (६) कपिछ (७) मानव (६) श्रीशनस (६) वहण (१०) कालिक (११) शांव (१२) मन्दा (१३) सीर (१४) पराशर (१६) श्रादिख (१६) माहेरवर (१७) मार्गेत्र (१८) वास्पिछ ये श्रष्टादश वपपुराण हैं-धान्य तत्० (पु•) श्रदारह प्रकार के चन्न, यथा - यव, गोधुम, धान्य, तिल, कुबिन्य, माप, मृद्ग, मन्र, निप्पाव, श्याम, सर्पंप, गवेशुक, नीकार, धारहर, तीना, चना, चीनी, ।—पुराण सत् (पु॰) धडारह पुराख, यथा —झाहा, पाचा, विष्यु, शैव, भागवत नारदीय, मार्केण्डेय, चारनेय, भविष्य, बहावैवर्त, बिह, थाराइ, स्कन्द, वामन, कीर्म, मारस्य गारुड और ब्रह्माण्ड ।—दिद्या तदः (स्त्रीः) श्चत्रस्य विधा । यया—दु∙ श्रद्ध, चार बेद, मीमांस, न्याय, पुराण, धर्मशास्त्र, बायुवे द् चनुर्वेद, मान्धर्व, और श्रमशाक्ष ये श्रष्टादरा

विद्या है।-स्मृतिकार तदः (प्र॰) श्रष्टादरा स्मृतियों के बनाने वाले शायों के धर्मशास्त्रकार, पराशर, दुख, संवर्त, व्यास. यधा—'विद्यु, हरीत, शातातप, वशिष्ट, यम, श्रापस्तम्ब, गीतम, देवल, शङ्क, लिवित, भाद्वाज उशना, श्रिप्त, याज्ञवरुक्य, ये श्रष्टादश स्मृतिका≀ हैं । प्रप्रास्त्रि तन्॰ (पु॰) बदकोख म्राप्टि तत्॰ (छो॰) गुरुली, बीज, शहुली। ग्रसंख्य तत् (गु॰) धनगिननी, वहत, ध्रगणनीय. मित । संख्यारहित चपरिमित । ध्रासंख्यात तत्० (गु॰) श्रसंख्या, धर्माखत, श्रपरि-श्रसंख्येय तत्० (त्०) श्रमदनीय, जिसकी संख्या न गिनी जासके। श्रसङ्गत तत्० (गु॰) श्रनुचित, घरोग्य, मिथ्या । श्रासदमह तत्॰ (पु॰) सञ्चय हीन, एकन्नित नहीं । ध्रसयुक्त तत्० (पु॰) [यस+युन्+क] धसन्म, चमिखित, पृथक् । ध्रसंयाग तत्॰ (पु॰) धनमेल, भिद्य । थ्रसंतम्न तर्० (गु॰) धमिङ, थ्रसद्गत । ध्रासंशय तत् (गु॰) निरचय, नि सन्देह, संशय-रहित । इस चाल का 1 ग्रस तद् • ऐसा, ऐसी, इस प्रकार के, इस प्रकार का, द्यसकत दे॰ (खी॰) चालस्य, स्वीस, , −ी (गु॰) घालसी, दीकरला, सिविल । ग्रसकृत तत्० (घ०) प्रन प्रन बारवार । असगन्त्र (पु०) ग्रहवगन्ध, श्रोपधि विशेष । द्विपी । थ्रसज्ञन तर्॰ (गु॰( [धमत्+ज्ञन] हपात्र, दुष्ट, यसत् नन् व्यक्तिसत् व्यसाधु, श्रन्यायी, श्रधमी । ग्रसती (खी॰) कुल्टा, दुराचारियी खी श्रसत्य तत्॰ (गु॰) मृत, मिय्या, ग्रन्याय । [रहित । श्रासन्तुष्ट तत्॰ (गु॰) श्रवसन्न, श्रवृप्त, सायक तृष्टि श्रसन्तोप तत्॰ (पु॰) धनाइहाद, धपरितोप । थसम्मान सत्॰ (पु॰) धपमान, श्रसःकार I द्यासभ्य तत्॰ (गु॰) धपाध, सभा के योग्य नहीं, धमामाजिक, समध्य, खर, नीव --ता (छी०) [बसम्य + का] भ्रमन्यता, मृद्रव, अजङ्गपन । श्रसम तव्॰ (पु॰) विषम, श्रतुस्य ।

ग्रसमग्र तत्॰ धपूर्णं, धनिखिल, श्रव्य, श्रथ्रता ।

श्रसमञ्जल तदः (पुः) असङतः, अनुपवुक्तं, अनुषयः असमय तदः (पुः) अकालः, विपन्ति, दुर्भिषः, कृवेला । श्रसमर्थं तदः (पुः) असकः, दुर्वेलः, वीया । श्रसमप्रिये-कारया (पुः) ( १ ) न्यायदर्शन के मता-नुसार वह कारया जो प्रत्यन हो, गुखः व कक्षं हो । वैसे ( १ ) घट के प्रति दो कपालों का संयोग । ( २ ) वैसेपिक समानुसार वह कारया जिसका कक्षं से निखः सम्बन्ध व हो और श्राक्षिकक

श्रसमसाहस तत्॰ (पु॰) हुःसाहस, श्रसमान साहस, श्रतुल्य उत्साह, सामर्थ्य से बाहर उत्साह।

इससम् त्व (जु॰) परोंच, अगोचर । इससमाधि तत्व (क्षी॰) अधिन्ता, अधिनेचन, अधि-मर्थ । [विषम, अतुत्व, विभिन्न । इससान त्व (जु॰) जोडा वड़ा, समान ति। इससापिकोकिया त्व (खी॰) जिस किया से वाक्य पूर्ण न हो, सकळ इन्द्रस्त किया, काळ-

वाक्य पूर्ण न हो, सकळ छुदन्त किया, काल-बोधक छुदन्त । [ रहित । ध्रसमाप्त तत्त्० (गु॰) अधवना, अधूग, अपूर्ण, समाप्ति ध्रसम्बद्ध तत्० (गु॰) अनमोल, अनम्, श्रन्याय ।

भ्रासम्भव तत्० (गु॰) श्रनहोना, श्रवश्व । श्रासम्मत तत्० (गु॰) श्रमेळ, श्रस्तीकार, श्रनभिमत,

सम्मति रहित । श्रसयाना तत्॰ (गु॰) ओला, सीधा, सादा ।

श्रसर दे॰ (पु॰) धमाव, दवाव । श्रसत्त दे॰ (गु॰) खरा, सचा, शुद्ध ।

श्रसली दे॰ (गु॰) सचाः खरा।

श्रसवार दे॰ (पु॰) घुइसवार ।

द्यसहन तत्∘ (पु॰) [ध+सह+धनट्] रातु, वैरी, धसहा, अधीर, उम्र, भयङ्कर !—शील (पु॰) असहिष्णु ।

असाराज्यु, प्रकाराज्यु, प्रकाराज्यु, प्रकाराज्यु, प्रवाराज्यु, प्रकाराज्यु, प्रवाराज्यु, प्रवार

श्रसाधारण तत् (वि०) गैरमाधूजी, असामान्य । श्रसाधु तत् (पु०) अधर्मी, पापी, असज्जन । श्रसाध्य तत् (गु०) कदिन, श्रमम्य, दुश्शाप्य । श्रसाम्य तत् (पु०) अपत्य, साम्न्य दीन । श्रसामयिक (पु०) बेसमय का, समय पर न होने वाल्या। श्रसार तत् (पु०) दुश्रा, पोळा, सूखा, बोदला, सार रत् (र

प्रसावधान तन्० (दु॰) छापरवाही धनिश्चित्त, अवेत, वेवीकस ।—ी (तु॰) छापरवाही, बेखबरी । प्रसावरी (खी॰) एक रागिनी का नाम । श्रसि या श्रसी तत्० (दु॰) खड्ग, तज्ञार, खाँड़ । श्रसिद्ध तत्० श्रथवान, श्रभूग, श्रनुर्थं। श्रसीम तद् (स्ती॰) श्रपार, श्रनन्त, बहुत सीमा-रहित, निरवधिक ।

श्रसील दें० (गु॰) श्रसल, खरा, सचा । श्रसु तत्० (पु॰) [श्रस् + ग्र] प्राय, जीवन । श्रसुर तत्॰ (पु॰) द्वार बिरोधी, देंख, दानव । श्रसुर दें० (पु॰) श्रदरय, सूत । श्रसुरुय तत्० (पु॰) सुसस्थित रहित, रोगी ।—सा

अक्षुस्थ संदर्भ (गु॰) सुकास्थात राहत, रागा !—ता (स्त्री॰) श्रस्वास्थ्य, श्रस्वच्छन्दता । असूया तदः (स्त्री॰) निन्दा, द्वेष, गुणों में दोषारो-

पण करना, परिवाद, क्रोध। ध्यसूर्यभ्पप्रया तत्क (स्त्री॰) जिसको सूर्य भी न देखे, पर्दे में रहने वाली, पर्दे नशीन।

प्रसेसर दे॰ (पु॰) मजा के वे पुरुष जो फौजदारी मामलों के फैसले में राय देने की खुने जाते हैं।

प्रासुक् तत् (१४०) रक्त, रुधिर, बोहू। प्रासी तद् (पुः) यह साल, यह वर्ष, वर्तमान संवस्तर। [निमीही, प्रमादी, सुस्थिर। प्रासीच नद् (पुः) श्रचेत, श्रविचारित !— (पुः)

श्रासाच् नद् (गु॰) श्रम्यतं, श्रावचारतं ।—ा (गु॰) श्रासाज तद् ॰ (पु॰) श्रारिवनं, कुर्वारं का महीना । श्रास्त तत् ॰ (पु॰) [श्रस् +क्त] श्रस्ताचळ, पश्चिम

माचन । (तु०) चिप्त, धवसान, धन्तद्दांन, प्राप्त, निचित्त, प्रेरित, स्वक्त (द्व०) सृत्यु !—गत तत्० (तु०) धस्तप्राप्त, धन्तर्वर्षित ।—गिरि तत्त्० (दु०) श्रस्ताचल, चरम पर्वत ।—च्यस्त तत्

(गु॰) सङ्गीर्ण, विविस, श्राकुछ । - चिल तत्०

(प०) पर्वत विशेष, जहां सर्ये थस्त होते हैं। धास्तर दे॰ (पु॰) दोहरे बखों में नीवछ। चस्त्र, नीवे का परला ।

श्रस्तरकारी दे॰ (छा॰) चुने से सफेद कराई, बिप॰ वाहै, पद्धस्तर .

धास्त्र तत्॰ (पु॰) [भस् + त्र] थायुध, प्रहरवा, शस्त्र, राज्ञ, इथियार, घनुष ।--चिकित्सक (पु॰) [घरत्र + कित + सन् + क] शरत्रवैद्य, धस्त्र के द्वारा रोग दूर करनेवाला, नर्शंह ।-विद्या तत्त (स्त्री०) चस्त्रं चलाने की विद्या, धनुर्वेद ।

ध्रस्थायी तत् (गु॰) [ध+स्था+थ] धस्थायी, स्थिति रहित, समाध, अतलस्परा । धात विशेष । अस्थि तत् (पुँ०) हाड, शरीर का पंतर, शरीरस्थ, अस्थिर तव्॰ (गु॰) चञ्चल प्रकृति, धस्यायी, श्रति-

रिवत ।—ता तर्० (छी०) ग्रस्येयं, ग्रसीस्वय । —मनाः तत्॰ (पु॰) श्रस्थिताभाव, श्रस्थितामतः करण, चंचर विच वाळा । (रता, चक्कता। **धास्त्रीर्य** तत्॰ (गु॰) धनिश्चय, स्पिशतामाव, ब्राची ष्मस्मरण तव् (पु॰) मूळ, विस्कृति । धिंस्। भस्र तर्॰ (पु॰) कोण, एक देश, नोक, रुधिर, जल, भस्य तत्० (पु०) निर्धन, कहान, बरिही। अस्यय तद् (वि०) रोगी, शीमार। श्मस्यर तत्० (पु०) हल् व्याजन, कुत्वर, निन्दित

शब्द, ये म्बर् । कित्रिम । प्रस्थामाविक तत् (वि॰) प्रकृति विरुद्ध, बनावटी, चास्यास्था नव्र (प्र») बीमारी, रोग । थ्यस्वीकार तद् (पु॰) इन्कार, नामज्री, नाहीं। धस्त्रीरुत तत् (वि०) नामजूर किया हुमा। धाम्सी दे॰ (वि०) =•, संख्या विशेष । भरदूर तत् (पु॰) धिममान, दश्म, ग्रहकृति ।--ी

(गु॰) घमंद्री, चिभमाती, गर्बीला। षाहरू दे॰ (पु॰) वादर,पविज्ञा।—नामा दे०(पु॰)मन्चि पत्र, प्रतिज्ञारत्र !—-? (गु॰) श्रावसी, श्रक्सण्य ।

बाहमक दे॰ (गु॰) नादान, सूखे। ग्रहरमति तत् (श्री ) मनपात्री, गर्वी । [गड्डा । झहर सद् (पु॰) डोवा, पोलरा, धहरा, पानी का प्राहरह नत्० (पु॰) प्रतिदिन, दिन दिन । (ग्रष्ट प्रहर । धाहर्निंग तद० (थ०) [धह + निशि] दिवा रात्रि, ग्रहर्मुख तत्॰ (पु॰) भात काल, सबेरा, भोर, मत्यूप । ब्रह्पतिं तद् (गु॰) अमसन्न, मिलन । प्रहल्या तत्० (छी०) गीतम मुनि की भ्री, प्राप्तग

विशेष, जाती भूमि ।

श्रद्ध तत्० (थ०) धदुभुत या खेर प्रकाशक शब्द । श्रहहिं (कि॰) थरिन, है, विद्यमान है। ग्रहा (भन्य) खेद, दु ख,, भारवर्ष प्रकट करने के लिये इस शब्द का प्रयोग होता है।

ख्रहार तद् • (g•) खाहार, मोजन,खाना, लेई,माँडी । श्रहिसक तत्॰ (गु॰) घहिल, पहिसाकारक । शर्दिसा तत्० (छी०) श्रनिष्ट करने की श्रनिरहा, प्राणिक्य न करने की स्रमिलाया।

श्रद्धि तत् ० (पु॰) साँप, सर्प, नाग।--गति तत्। (खी॰) साँप की चाल, टेडी चाल।-नाह (प्र०) शेषनाम !-पति (प्र०) सपराज !-फोन (१०) धकीम !--भुक (५०) मेर, मयूर 1 ब्राहिकार तद् • (पु •) सांप का विष । छाहित तत् (पु॰) शत्र, बेरी, विरुद्ध, श्रवध्य, श्रनुप-

कार, असङ्गल (-कारी तत्० (५०) अप्रिय करने वाजा, शब्र, बुरा चेतने वाला । थाहिनी तद् • (सी॰) सिंप थी, सींप की सी, सींपन। द्याहित्(पिड्क सन् ० (प्र.) सपेश, व्याच्याही, केंत्रर । अहिनक्छता तत्० (१०) म्बामाविक ग्रवता। थ्रहिवात तत् (go) सहाग, सीमाम्य, सधवा होने

का चिन्ह ।--ी (स्री०) सुद्दागिन स्त्री ।

प्रहीर तद्० (पु०) ग्याल, श्रभीर, सोपास। प्रहीरिनी या प्राहीरिन (छी०) म्वालिन।

ष्प्रहींग तत्॰ (पु॰) सर्पराज, शेपनाग, शेपावनार, बदमण, बदराम, रामानुजाहि ।

ग्रहे तद्० (ग्र०) संबोधन चीतक, श्रही ! ग्रहेतुक नव्॰ (गु॰) धकारण, श्रवर्षक । ग्रहेर तद् । (थी॰) भानेट, मृगया, शिकार ।-ी (गु०) शिकारी ।

ब्रहेरिया तद्० (पु०) वहंतिया, व्याघा, शिकारी । प्राही तत् ( घ॰ ) चारवये, चवम्मा, शेक, करुया, विपाद बाधक संबोधन, प्रशंमा, विस्मय, श्रयश

धारचर्यं प्रकाशक शद्ध ।

प्राहेश्यात्र तत्० (गु०) [ श्रहन्+रात्रि+प्] दिन श्रीर रात। ब्रहोरा वहोरा (दे॰) (पु॰) विवाह की रीति विशेष। हेराफेरी । (कि॰ वि॰) बार बार।

श्रा

ध्या तत्॰ श्राकार, दूसरा स्वरवर्ण है, शब्दों के श्रादि में इसका योग होते से यह श्रवधि का वाचक होता है, स्यून श्रयवा विगरीत भी इसका श्रथे होता है। प्राप्तत्व (प्रार्थ) विस्ताद वाक्य महेक्स (श्रव) स्मार्थ

म्थुन अथवा विषयत भा हुसका अब हात है। ग्र्या तर्प (पुर) पितामह, याक्य, महेश्वर। (अ०) स्हृति, इंपदर्य, भानित्याहि, सीना, पर्यन्त, तक, वाक्य, अनुक्रम्पा, समुच्चय, निपिड, सन्धिवर्या, स्वीकार, केप, पीडा, स्वद्धां, तस्ज्जैत।

द्याः तत्॰ (ष॰) कष्टस्चक राजः, खेरोक्ति । द्याइन्दा दे॰ (तु॰) धागामी, (तु॰) भविष्य कारू, स्रागे । स्थानस्या ।

ह्या है सद् (कि) श्राकर, श्रानकर, (ज्ञां) श्रायु, वय, ष्ट्राईन दे० (स्त्रीं) कानून, विश्वि, व्यवस्था । स्राईना दे० (पु॰) दर्च यु, सुँह देशने का शीशा । श्राँक तद् (पु॰) वर्ष, नदार, श्रकीथा, श्रव्धन, श्रङ्क, विन्दु, संख्या, (कि) श्रद्धित करना, निश्चय करना, जांच कर ।

ध्याँकड्रो तद् ० (स्ति॰) धांकुगी, कांटा, जंनीर । ध्याँकता तद् ० (कि॰) निरखता, परखता, परीखा करना । घ्यांकरी तद् ० (खी॰) दाय का कण, धहुय । च्यांकुरी दे० (कि॰) धहुरित हुए, दखब हुए, जन्मा,

जो, पैदा हुए ।

आंकुस्त पा आंकुस्त पहुल्त (पु॰) अङ्कुस, श्रङ्कसी ।

प्रांख तद्० (खो०) नेत्र, नवन, चड (बहुववन

श्रांखं, श्रांखिगां) ।—्चश्राना तद्० (कि०) फ्रोध

करता, कुपित होना ।—खुसना (कि०)—पारद्व श्रांना निगाह में झा ठहरना ।—खुसना (कि०)—पार्द्व श्रांना निगाह में झा ठहरना ।—खुसना (कि०) इट्ट निजों के मिळने से चित्र की प्रतन्तता—सर्पेस्ता कुपित होका देखना ।—दिखाना (कि०) धम काना, कुपित होता (बा०) ।—पर परद्ग पड़ना अस में पड़ला।—फूटी, पीर्पमां। किसी विवाद-श्रस्त पदार्थ के चिन्छ होने पर यह कोलीक कक्षी आती है ।—फिरना (कि०) मित्रतामक, प्रेम

तोड़ना ।-फैलाना (किय) दर तक देखना ।--फोड़ा (५०) एक प्रकार का पतंना।-म दना (कि॰) मृत्यु, मतवाली, मस्ती ।-वचाना (कि॰) छिपना, अपने दुष्कमीं से छजित होना । - बन्द हो जाना भर जाना ।--वदल जाना पूर्वत व्यवहार का न रह जाना।--मारना (कि॰) खाँख मटकाना. सैन करना, इशारे से वात करना, इङ्गित करना ।---विकाना प्रेम पूर्वक स्वागत करना ।--भरलाना रेला ।—भौंटेढ़ी करना कुद्व हेला ।—मिलाना (कि॰) प्रेस करना सित्रता करना। - रखना (कि॰) श्रमुसन्धान करना, निरीएस करना, खोल परताब करना।--लगना नींद् आना प्रीति का होना।--लगाना दे॰(कि॰) किसी की प्रीति में फँसना ।— लालकरना कृद्ध होना ।—से गिरना मन से उत्तरना । ब्याँखफोड़ा (पु॰) पतङ्गा विशेष ।

श्रास्त्रभाष्ट्रा (चया) व्यक्ष तिया । श्रांसिमियोनी (श्रो०) बाउटों का एक खेव । श्रांम तद्० (पु०) श्रक्ष, देद, शरीर । श्रांमान तद्० (पु०) श्रीक, श्रंगनाई, माझ्य । श्रांमिरस्त तद्० (ग्रु०) यूहशति । श्रांच तद् (श्री०) अप्ति, श्राम, ताप, ज्वासा । श्रांचत तद्० (श्रु०) श्रंपता, क्यारा, क्यारे का हिस्सा ।

ष्रांकू दे॰ (ए॰) जांस्, ज्रष्टु । ष्रांट, तद् ॰ (छी॰) गांट, विरोध, बाड़ी । ष्रांटसा तत् ॰ (कि॰) सामग, सरग, पेटना । ष्रांटसांट तत् ॰ (छी॰) सामग, दिस्सेदारी । ष्रांटी तद् ॰ (सी॰) गुटली ।

थ्रांजि (कि॰) श्रंबन लगा कर, काजल लगा कर ।

द्यांत तद्०(क्षो०)वंतड़ी। (मुंडा०)—कुलकुलाना बड़ी भूवका छगना।—का वल खुलना —भेजन द्वारा त्त्र होना।—सुखना—भूख से विकळ होना।—

गले में पड़ना—तङ्ग होना, मगड़े, में पड़ना। प्रांधी या श्रोधर दे॰ (खी॰) तेज़ हवा, मळड़, तूमान। ह्मांय सांय दे॰ (पु॰) प्रत्यात, चनाप शनाप । ह्मांय तद्॰ (पु॰) घाशफड, श्राम, रसाछ । श्रांयठं दे॰ (पु॰) घोती का होर, किनारा । श्रांयदा दे॰ (पु॰) घीवता, पाश्री फख । श्रांयता साररान्यक दे॰ (पु॰) साफ गन्यक । श्रांया दे॰ (पु॰) हुन्दार की मही । श्रांस दे॰ (पु॰) सुन, रेशा। श्रांस दे॰ (पु॰) चुन, रेशा।

धांस् रह जाना सीतर ही मीतर कुड़ना ।—

गिरजा—रोना !—से मुँह धीना—बहुत रोना ।

धाकम्पन तद० (द०) [धा+कम्प+अनट्] कांपना !

धरपराहट, ईपकम्पन । [बात ।

आकवाक रे० (द०) अकवक, अवधंट बात, उट-पटीन
ध्राकर तर० (द०) धा +क्र+अळ धातु धीर

रहीं का वर्षत्र स्थान, सानि श्रादि मूळ, समृद्ध, श्रेष्ठ । दिन स्थान से जो वस्तु बहुतायत से निक्जे पद स्थान उस वस्तु की श्राकर है।

भ्राकर्षे तद्० (गु॰) कर्षमुक्षाविष, कान तक ।—चत्तु तत्व॰ (पु॰) कर्षे पर्यन्त विस्तृत चत्तु, दीर्घ नवन, विशाख नेत्र ।

प्राप्त पंतर (दु॰) खीच, टान रेक, पाग्रक, पाग्रा, ध्रमुक्तीं तु॰ (दु॰) खीच, टान रेक, पाग्रक, पाग्रा, ध्रमुक्तीं , ध्रीपद खेळता, आरूपेंची, ध्रांकुचीं ।— क तद॰ (दु॰) ध्रिम + कृप् + याकृ विख्यायियेय, ध्रमुक्त पाग्र, धाक्षेचुकत्तीं ।—या तद्य॰ (दु॰) ध्रा म कृप् + ध्रमुद् ] बद्धायोगापूर्वक खीचना, टानना।—शक्ति तद्य॰ (खी॰) खीचन की शक्ति। ध्रास्तात तद॰ (दु॰) ध्रा + कल् + ध्रमुद् ] एक्न-क्रम्य, संद्रपाक्त्य, ब्रम्थाक्त, ध्रोदाना, ध्रमुष्ठान, स्रम्पाद्भ, खीच, ध्रमुक्त्यान।

स्माकतित तर्॰ (दु॰) [धा + कळ + इरा] चद्र, परि-संदयात, पकडा हुमा, श्रनुष्टित, कृत ।

स्राकता तद्॰ (गु॰) घटसटिया, उत्तवला, उच्युङ्खल । स्राकती दे॰ (सी॰) पेचैनी, स्याङ्कलता ।

ह्याकस्मिक नत्॰ (वि॰) धवानक, सहसा हेनि वाला। झाकाङ्का तद॰ (क्री॰) हुम्हा, चाहना, श्रीसलाय, चान्ता।

द्याकार तर (१०) खरूप, डीख डीख, मृचिं, धाकृति, चेद्दरा, सङ्कृत, इकित।—गुप्ति तर (द्वी॰) मय हर्ष व्यादि से वश्यक्ष श्रक्त विकार के। द्विपाना ।— गेगपन सद्० (पु०) मध हर्ष श्रादि सूचक चिन्हों के। खिपाना ।

ख्राकारतः तत् ( (घ०) [ थ्राक्कार + तस् ] स्वस्पत , सदरा सूर्तितः, ष्राकृति से । [व्यापता, निम्नता । ख्राकारान्त (पु०) वे रास्त्र जिमकेथनत में दीर्घ थ हो जैसे ख्राकारादि तर् (पु०) [व्याकार + श्रादि] जिस शब्द ना थ्रापत्तर व्याकार हो ।

आकाल तद् ० (९०) अकाब, दुभिष, दु समय, महँगी।
—िक (गु॰) ब्रा +काळ + इक अकाल सम्मव,
असामयिक, अकाळ-निमित्त, अमयय में बरुख।
आकारा तद् ० (९०) गागन, शुन्य, अभ्यर, पद्मभूतों में

से एक भूत विशेष, ध्योम, अन्तरिस्त ।—ग तत्व ।
(गु॰) भाकाशगामी, भाकाशय ।—गद्गी तत्व ।
(श्री॰) मन्दाकिती, स्वांग्रम, तम्बत्न वय विशेष ।—
गामी तत्व (गु॰) [ धाकाश + गम्म पियति ।
सेवर, धाकाशयर, भाकाश में चवने वाजा ।—
दीप तत्व (गु॰) श्रीत के सहारे शंगा हुआ दीपक, धन्तरीचरव मदीप, कार्तिक मात में जो दीपदान हेता है ।—येता तत्व (श्री॰) द्या विशेष !—
वाणी तत्व (श्री॰) श्रमतीरिया वाह, देववाणी ।
—विद्या तत्व (श्री॰) वाषु निरूपण करने की विश्वा ।—दीचा तत्व (श्री॰) वाषु निरूपण करने की विश्वा ।—सुनि तत्व (श्री॰) निराध्य स्व स्विष्य ।—दीचा तत्व (श्री॰) निराध्य स्व स्विष्य ।—सुनि तत्व (श्री॰) निराध्य स्व स्विष्य ।—सुनि तत्व (श्री॰) निराध्य स्विष्य ।—सुनि तत्व (श्री॰) निराध्य स्विष्य ।—

माक्षिज्ञचन तर्॰ (पु॰) दरिहता, मयास, यन्त्र, श्रकि-श्राकीर्ण्यत् (पु॰) व्यास, विस्तारित, प्तुत, सङ्घीर्ण, सङ्कल, समाकुळ, भरा हुथा ।

आतु:अन तत् (पु०) [धा + कृष् + धनट] सङ्क्षीय, वक्रता, न्यायमत के पश्च प्रकार के कर्मों में से एक

स्माकुञ्चित वद॰ (गु॰) तिरहा, टेबा, बाँका । स्माकुग्रिटत (गु॰) लज्जित, श्रवाक ।

आकुल तद्द॰ (गु॰) [धा + कुत्र + घलु] ध्याङ्कित, व्यत्त, कातर, धातें, विद्वम, पूर्यं, धाकीयं, धव-शया ।—स्ति तद्द॰ (गु॰) [धा + कुछ + कि] स्याङ्क , कातर ध्यस्तितः।

द्याकृत तत्० (पु॰) चनित्राय, मतदय । द्याकृति तत्० (ची॰) (१) मतु की तीन कन्याची में

)

से पुरु, जो रुचि नासक प्रजापति की व्याही गईं थी। (२) उत्साह, सदाचार। फ़्रांसित तव॰ (ची०) थ्रांस क्रम कि टिल, सर्चि,

प्राप्तित तत् (ची॰) [ था + क् + कि ] रूप, सूचिं, शरीर, आकार, अववय, दील दौंब, शरीर का टाँबा। [आकपंगः।

ध्याकुष्ट तत् ( गु॰ ) थाकपित, कींचा गया, कृत ध्यामन्द तत् (पु॰) [ था + मन्द्र + श्रल् ] रेग्दन, श्राह्मान, भवद्वर सुद्ध ।

श्राकन्द्र तत् (पु॰) रेशना, चिछाना ।

आक्रम तद्० (पु०) [आ + क्रम + शह् ] पराक्रम, आक्रमण, चड़ाई, शतिक्रम, क्रान्ति । - ग्रा (पु०) [आ + क्रम् + श्रनट् ] आक्रम, धक्रप्रकार, चड़ाई करना, जपर गिरना, ध्यापना, फैडना ।

धानान्त तत्॰ (गु॰) [ श्रा + क्रम् + फ] वलवान् के द्वारा गृष्टीत, कुन धाक्तमण, जिसके ऊपर शाक्षमण किया जाय, प्रस्त, घेरा दुवा ।

आक्रीड़ तत् (go) राजा का उपवन, राजमहरू के समीप का बाग राजाओं का साधारण वन ।—म (go)[धा+फ्रीड+अनट्] सृगया, शिकार, आखेट।

ध्याक्रोण तत् (पु०) [आ + कुण्+ अस् ] क्रोधवर्ष कर्तेच्याकर्तन्य निकार का सूख जाना, आचेप, साप, राग, केाप, क्रोध 1—न (पु०) [आ + कुण्+ अनद् ] धमिशाप, कट्टकि, अर्सना, अभितस्थात ।

झाङ्कान्त तत्॰ (गु॰) [ था + छम् + का ] श्रान्त श्रतिशय क्रान्तियुक्त, श्रवसञ्ज, खिद्द, श्रान्तियुक्त । झान्नेप तत्त्॰ (पु॰) फॅक्ना, गिराना, देशप लगाना, व्यक्त, ताना ।

द्याखराड तत्॰ (यु॰) समुद्रय, खण्डरहित, सम्पूर्ण । द्याखराडेल तत्र॰ (यु॰) [आ + खण्ड + ल] इन्द्र, सहस्रान्, राचीपति, देशरण ।

ग्राखित (पु॰) श्रचत, नेग विशेष को कमीना या नेनियों को दिया जाता है |

भ्रााबृता हे॰ (बि॰) पुँसत्वहीन, व्धिया किया हुन्ना। भ्रााबा तद्दु॰ (पु॰) चलनी, वीरा, गरिया ।

श्राखात—धृद्॰ (पु॰) [ श्रा + खन् + क ] देवखात, देवतिर्मित जलाख्य, कीलः श्राखातीज सद्॰ (द्वी॰) श्रन्य तृतीया,वैशासग्रकः ३ । श्राखिर (श॰) श्रन्तिस, पिद्धला, समाप्त । श्रक्षिरकार ( ग॰ ) श्रन्त सं ।

भाखरकार ( गु॰ ) श्रन्त मे । झाखिरी (वि॰) श्रन्तिम ।

भ्राखु तत्॰ (पु॰) [श्रा + खन् + ड्] मृँसा, चीर। भ्राखेट तत्॰ (पु॰) मृगया, ग्रहेर, शिकार।—क

(पु॰) व्याप, परेहिया, (पु॰) अन्वेषित, मयानकः।
प्राख्या तदः (छो॰) नाम, संद्या, श्रामिधान ।—त (पु॰) कथित, उक्त, ग्रामिद्ध, व्यावश्य का धातु प्रकरणः। - नकः (पु॰) नाम, संद्या, इतिहास, प्रवास, कथा !—नकः (पु॰) वर्णन, दुसान्य। प्राख्यायिकां ततः (खो॰) [था + थ्या + इक्+ था] व्याख्यायिकां कथा, इतिहास, उपस्थास, वपक्या

द्याख्यायिका तत् (खी॰) [या + ख्वा + इक् + या] उपलब्धार्य कथा, इतिहास, वपत्यास, उपक्या, वहानी । भ्राम तद्द श्यामि (की॰) श्राम्ने, श्रमस्य, श्रामी ।

प्राप्त तक् आिंग (की॰) अिंक, अनल, आपी।
(शुंहा॰)—उटांना स्वयं करना ।—का पुतला
महाकोषा ।—खाना, प्रमाप्त होमना नैसी करनी
वेती सरसी !—वेंना (कि॰) यन का अकि संस्कार
करना !— पानी का वेर स्वाभाविक शशुंता !—
पर्नाकता—सृत्ये डींगे डांक्या !—खुला होना—
अव्यन्त कृषित होना !—वरसना बड़ी गर्मी
प्रदा्ता !—में पानी डालना—काड़ा निय्टाना !—
लगाकर तमाशा देखना—द्वारों को कंग्र्वा कर
स्वयं अस्तर होना !—की झाग सूख !—होना
तक्ष (कि॰) गरमाना, कुद होना !—

द्यागत तत् ० (गु॰) [या + गम् + कः] पहुँचा, वर स्थित, सम्मुख, थायात, थाया हुथा }—स्थागत (पु॰) क्रादर सरकार ।

झागन्तुक तत्त्० (गु०) श्रतित्य स्थायी, श्रचानक श्राया हुशा, श्रतिथि ।---जनर (पु०) पीड़ा विरोप, श्राकस्थिक ज्वर, धातु प्रकोप के विना ज्वर ।

ख्यासमा नत् (पु॰) [ धा + गम् + श्रन्त् ] क्षांतान, व्याक्तरण के मान्य में होने वाले कार्य, तन्त्रशास्त्र, वेद, तन्त्र, भविष्यद् । कहते हैं कि शिव, दुर्गा कीर विष्यु होता के हारा मत्तुत याख धाराम इही जाते हैं — हा तद् (पु॰) वेदड, तन्त्रवेत्ता।— म (पु॰) [ धा + गम् + धृगट् ] पहुँचना, उपस्थित होना, ग्राना।

—ोक तद॰ (पु॰) [ यागम + ३कः ] त-त्रयास्न विहित कर्म, तान्त्रिक उपासना, शास्त्रोकः ।— यका तद॰ (पु॰) धागमञ्जानी !—यौधना तद॰ ( क्रि॰) भाषी के ठीक करना, मावी के जिये सोचना, धागम कहना, भाषी कहना! –सोस्वी (पु॰) क्रमसोची, दूरदर्गी।

भ्रागलान्त तन् (गु॰) गले तक, कण्डवेन्त । भ्रामा तत् (पु॰) श्रम, सामना, श्रमवाटा ।—"पीझा करना" (कि॰) तत् ॰ संगयित होना, दुविधा में पडना, हिचहना।

ग्रागा दे॰ (g॰) काइलिया । ग्रागामी तद॰ (g॰) [ था + गम् +ई ] श्राने वाळा, श्रागे श्रानेवाला, मावी ।

धागाड़ी तद् ( (बी॰) घोडे की गश्दन की रस्सी । धागर तद् ( पु॰) चतुर, जानकार, जानने वाछा, नागर, सयाना, पूर्ष । ( स्त्री॰) धागरी ।

ष्ट्रागार तत्॰ ( पु॰ ) घर, गृह, मकान । ष्ट्रागिल तद्र॰ ( गु॰ ) श्रगिला, होनहार, सवित्यत्, श्रद्धार, धप्रगामी ।

प्रामी तत्॰ (देखे थाग) [टिहुना तक।
प्रामुक्त तद॰ (गु॰) [प्रा+गुल्क] गुरुक पर्यन्त,
प्राम् तद्॰ (कि॰ वि॰) सामने, सम्मुख, धाने,
प्राम् तद्॰ (कि॰ वि॰) सामने, सम्मुख, धाने,

ष्यागं (फि॰ वि॰) पहिले, सामने, सम्मुख, तब, फिर, वक् करा ।—पीड़े ष्रमपक्षात, थागे, पीछे, पूर्वाप, पढ़ थागे, पीछे, पूर्वाप, पढ़ थागे, पछ पीछे, क्षमय । (श्रुदा॰)—कराना ——प्रमुष्य बनना ।—धागे—धोडे दिने पीछे ।— का कहम पीछे पड़ना —सवति होना, पीछे हरना ।—रसना —रसना —मेंट ब्हाना ।—से मदिव्य में । धानीम तद्द (पुं) [धामि + हर्ग + र] यह, धानि रकते का स्थान, होशा का गृह, पन के हारा

वस्य किया जाने वाला जातिक ।

झाग्नेय तत् (प्र-) स्वर्ण, दिक् विशेष, रफ. पृत,

धानय सुनि, पाचक, धांत संवत्त्रीय, धांत तुत्व ।

—ास्त्र तत् (पुर-) [ ध्रमेथ + धर्म ] धांति तृत्व ।

मास्त्र वत्र्क !—ी (खी॰) धांतिहाय, धांति
ही सी स्वाहा !—गिरि तत्व (पुर-) घपडने
वाले पर्वत, स्वाहास्त्री ।

ध्यात्रह् तत् • (पु •) [ धा + प्रह + भ्रज् ] स्रतिशय यत, प्रथात, श्रद्धार्क्ड, धार्मिक, धार्क्षमय, प्रश्चय, वप कार, साहस ।—ी (वि •) हठी । ध्यात्रहायण् तत्त् (पु •) [ धा + प्रह + थ्रप् + श्रप्न रू ] मार्गरीपिनास, श्रमहुन मास, किसी के मत में

भागिरारियास, अगहन मास, किसी के मत में वर्ष का पहला मास ा ऐ (की०) [बामडायण + इष्टि] नवास मचण, नृतन सस का प्रारम्म ।

आधात तत् (पु॰) [म्रा+हन् णिच्+क] हनन, वध, चेट, होए, अवचय, प्रहार, अधस्यान।

श्राचार तत्॰ (पु॰) धूप, छत, झिडकाव, हवि, मत्र विशेष से किसी देव विशेष को छत प्रदान।

ब्राघूर्णन तत्॰ (पु॰) [ ब्रा + वृर्णे + शनट् ] चक के समान घूमना, फिरना, चक्टर याना !

श्राघृर्णित वत्॰ (गु॰) [श्रा+धृर्णं+क] पूमता हुत्रा, धुमाया हुत्रा।

ध्याधोपम् तत्० (पु॰) [धा + धुप् + धनर्] प्रवारक, प्रकारा करक्, धोपचा करना, सुनादी करना । ध्याधाम् तत्० (पु॰) [धा + धा + धनर्] गण्यावस्य, सँधना, शृति । रहि (गु॰) [धामाय + धर्ट]

गन्य प्रहण के बेग्य, सुगन्य लेने के उपयुक्त । आञ्चात तन्॰ (गु॰) [या + मा + क्त] से या हुआ ।

आग्नेय तत्॰ (गु॰) [आ+मा+य] स्पने के योग्य, स्पने के लिय दपयोगी। आद्गिक तत्॰ (गु॰) श्रद्ध निष्छ भाव, बाय

विशेष, खड़ों के द्वारा हृदय का मात्र प्रकाशित करना, ग्रारीरिक, शरीरसम्बन्धी !

प्राचका तद् • प्रगणित, घक्तमात, हरात् । प्राचातुर्य तत् ( पु • ) धनाङ्गोपना, धनिपुणता । प्राचमन ( पु • ) निख किये जाने वाखे कर्मों के पहले

जब द्वारा थोड़ा जल हथेली पर रख कर पीना।
—ो (स्रो॰) चमचिया। [ब्रह्मान्, दैवाद।
ध्याचिम्मत तद्द॰ (गु॰) हठात, ध्रद्भुन, ध्रचरम,

धाचरज दे॰ ( पु॰ ) याधर्य, धचम्मा । भाचरण तद॰ (पु॰) चटन, व्यवहार, रीति, चाट, धाचर, धाकिक कर्म—ीय तत्र॰ (गु॰) ज्ञा +

चर + मनीय] सवार के थाग्य, व्यवहायें। श्राचरित तत्० (गु॰) [श्रा + चर + थिय + क.]

कृताचरया, व्यवहत ।

श्राचर्य तत्॰ (गु॰) [ था+घर+या ] श्राचरयीय, कतंब्य, करणीय । श्राचार तत्॰ (गु॰) [ था+घर+घन्] व्यवहार,

आचार तत् (धु॰) [ आ + चर + धम् ] व्यवहार, चरित्र, वृत्त, शील, रीति, स्तान, आचमन आदि । —चर्जित तत् (गु॰) श्राचाररहित, श्रनाचारी ।

— विरुद्ध तत्० (गु॰) व्यवहार विरुद्ध, कुरीति ।

त्राचारी तत् (पु॰) शाक्षीय आचार रखने वाळा, शास्त्र के श्रनुसार चलने वाळा, साम्प्रदाविक पुरुष विशेष, श्राचार विशिष्ठ पुरुष, श्राचाराम्बित पुरुष ।

श्राचार्यं तत्त् (पु॰) [ श्रा + चर्त्त + स्वस् ] वेदा-ध्यायक, वेदेष्यदेश, श्रिष्ठायता, पाट्युत, श्रिष्ठा-श्राचार और धर्म की शिष्ठा देने वाळा ।— मिश्र तद्द॰ (गु॰) धार्य, प्रतीय, गुरु :—ा (की॰) ' मन्त्रों की ख्याख्या कसी वाली, अपदेशदात्री ।

--ागी तस्० (खी) श्राचार्यं स्त्री, गुरुपत्नी ।

श्राचोट तद्० (स्त्री०) श्राधात, चत, विच्नत, धाव, श्रनाकृष्ट, बिना जोती सूमि ।

द्याच्छन्न तद॰ (गु॰) [ था + छद् + क ] श्राच्छादित श्रावृत, ज्यास, वेष्टित, रचित, छिपाव, ढका ।

द्याच्छा तद्० (प्र०) स्वीकारार्थक, उत्तम, अश्वीकार, अष्टा ।

भाच्छादक तत्॰ (पु॰) [श्रा + छद् + सक्] श्रावरस-कत्ती, गोपनकारी, ढकने वाळा ।

श्चाच्छादन तत्० (पु॰) वस्न, परिधान, स्रावरण, डकना, श्चाच्छादित तत्॰ (पु॰) कृताच्छादन, भावृत, डका हुश्चा।

भ्राच्छाद्य तत्० (गु॰) [ श्रा + छद् + ध्यण् ] भ्राहा-द्तीय, श्रावृत करने के येग्य, दकने के येग्य !

भ्रान्टिकुल तत् (गु॰) [भ्रा+ छिद्+ फ] छेदना, काटना, कर्तन।

भ्राञ्चत दे॰ (क्षि॰ वि॰) होते हुए, रहते हुए। भ्राञ्जना दे॰ (क्षि॰) रहना, होना। [नीकी, सली। भ्राञ्जी तद्व॰ (स्ति॰) अच्छी, उत्तमा, सुवर,

ब्राज तद्० ( बर ) बच, धमी, वर्तमान दिन।
--कल तद्०(ध॰)इन दिनें में, कुछ दिनें--कल
करना तद्० (कि॰)हूँ हां,करना,टाबमटोल करना।

ख्राजन तद्॰ (पु॰) काजल, सुरमा, श्रंजन श्रांस में लगाने की दवाई विशेष। स्राक्तम तत् (गु॰) [ या + जन्म ] जन्माविष, जन्म सं जेकर, जन्म भर, उम्र भर, शावरुवीवन । स्राजमाहरा दे॰ (बी॰) परीचा, जांच, परख । स्राजमाना दे॰ (गि॰) यांचना, परखना । स्राजमाना दे॰ (गि॰) यांचना, परखना । स्राजमाना दे॰ (गु॰) परीचित । स्राज्ञाता तद्॰ पस्त, दें द्दाय भा, अध्वति । स्राज्ञात द्द॰ (गु॰) पितामह, दारा, पिता का पिता । स्राज्ञात दे॰ (गु॰) चितामह, दारा, पिता का पिता ।

श्राजामा तद् (गु॰) श्रकस्मात् श्रामा । श्राजानु तद् रागुना तक, जानुपर्यन्त, जानुश्रविष । —वाहु तत् (गु॰) जहापर्यन्त लिम्बत बाहु, विसाल बाहु सामुद्रिक शास्त्र में श्राजानु बाहु

ावशाल बाहु साम्राह्मक शाख म आजानु बाहु होना एक शुम लच्चया समका जाता है। ग्राजि तत् (की०) युद्ध, समान मूमि, लड़ाई,

संप्राप्त, रथ, आचेय, आक्रोश, गमन, गति । आजी तत्० (खी०) दादी, वितामधी, विवा की माता । आजीव तत्त्० (द्व०) जीविका, जीवनेपाय, चूलि, बन्धान।—िका तत्त्० (खी०) तृत्ति, बन्धान, गोजी।

माजीवी तक्॰ (यु॰) उपजीवी, उपजीवक । घ्याञ्च दे॰ (यु॰) खाज, वर्तमान दिवस ।

म्राज् तत्० (स्री०) विना बेतन के काम करने थाला, बेगार, अवैतनिक, अवेतन ग्रिशदेशित, निदेशित। म्राह्मप्त तत्० (गु०) [आ + छप् + कः ] श्रतुमति

शास । ध्याइसि तत्॰ (स्त्री॰ ) [श्रा+झप्+कि ] श्रादेश, ⊸ निदेश, विधि, धाझा ।

निदेश, विभि, आजा।
आजा तदः (खी०) आदेश, निदेश, अञ्चसनि, शासन,
—कारी तदः (ख०) आजा के अञ्चसन काम
करने वाला, आजावक, आजावनवीं, अञ्चसनि
पालक ।—चक्र तदः (पुः) पट्चकों में से
खुडवाँ चक्र ।—चित्रम तदः (पुः) प्रिजा ।— अविक्रम] आदेशाविक्रम, आजालहुन, युक्तम व्यव्या।
—दायक तदः (पुः) श्रिज्ञमतिकारी, आदेशकतीं।
—सुवर्तन वदः (पुः) श्रिज्ञमतिकारी, आदेशकतीं।
—सुवर्तन वदः (पुः) श्रिज्ञमतिकारी, व्यव्याविक्रमी, विद्याविक्रमी, व्यव्याविक्रमी, व्यव्याविक्रमी,

١

( धाञ्चीपक -वर्ती तव॰ (गु॰) श्राज्ञा के वश, श्राज्ञावह, कारक, ब्राजा कर्त्ता, स्वामी ! श्राज्ञाधीन । प्राज्ञापक तदः (गु॰) या + ज्ञा + शिच ] श्रादेश-प्रातापन तन् ( पु॰ ) [ घा + शा + णिच + घर ] ब्रनुमतिकरण, ब्रादेश करना । धाज्य तत्र (पु॰) (धा+ज+य वि. धत, इ च ।-प (प्र॰) पितृशोक विशेष, धतमोजी । ध्याञ्जनेय तद् (पु॰) श्रन्जनी धानरी का प्रश्न, हनुमान । धाटा तद (धी) पिसान, सूजी, चन । (महा) —दाल का भाव मालम होगा दनियाबी वातें। मे परिचय है।ना । भारोप तत्॰ (पु॰) [मा + रुप् + शल्] दर्ष, गर्व, ग्रहद्वार, वायुजन्य बद्द शब्द । धाठ तद० (ग०) संख्या विशेष, घष्ट, द, चार का दना ।--पहर (पु०) घाठयाम, दिनरात ।--वाँ थ्रश्रम । लिगोरी । धाड़ तद् (खी॰) परदा, रोक, धोट । -वंद (प्र॰) प्राडम्बर तत्० (पु॰) खटला, श्रद्योग, पटह, तूर्यस्व हाथी का शन्त, पक्ष्म, दर्प, हर्प, समारोह, धटा, शहमार्जन, कोध 1-ी (गु॰) दास्मिक, समा-रोही, घटा बाला, हर्पवाला, श्रहङ्कारी । धाडा तद् ॰ (ग़॰) टेढ़ा, तिरछा, बाँका । द्यातायी तद् । (गु॰) धूर्त, शठ, (९०) पश्चि विशेष, चीव । द्मातायीपन सद्० (पु०) धूर्नेता, सखता, शहना ।

ष्मानियेय तत्॰ (गु॰) ब्रतिथि-सेवा-कारक, श्रतिथि-पूजन, अतिथि सेवा की सामग्री, अस्यागत का थम्सान करने वाळा । चातिथ्य तत् (पु॰) श्रतियि के मेशन श्रादि के पदार्थ, श्रतिथि-सेवा । सि उपस्थित । ध्रातिदेशिक तन् (गु॰) धतिदेश प्राप्त, दूसरे प्रकार द्यातीपाती दे॰ (बी॰) बद्दी का एक देशी खेब । द्यातिशय्य ततः (पु॰) चाचित्र्य, चतिरेक, बहुत ही । द्यातुर सव् (गु॰) रेग्गी, पीड़िन, गवि शक्ति रहित, कातर, म्याङ्कल, धस्थिर।—सा सन् (स्त्री०) ब्याकु बता, घवड़ाहट, बेधैनी ।--ताई तत्र (सी०) व्यप्रता, स्तावरापन १

ध्यात् तद् • (स्त्री •) गुरुवाय न, पण्डितायन । धातीय तद् ० (प्र०) िधा + तद् + य ] वाच, वीणा, मुरज, बंश का शब्द, चतुर्विध वादा ।

आस तत्॰ ( गु॰ ) [ था + दा + का ] गृहीत, प्राप्त, पकड किया गया।---गग्ध तन् (गु॰) मृहीत गन्ध, इतदर्प, श्रमिमत, पराजित !--गर्च तदः (गु॰) खण्डिल गर्व, ब्रहङ्कार चूर्ण सम्मद्र्य ।

म्रात्म तत्॰ ( पु॰ ) निज, धपना, स्वीय, जीव ।-फलह तत्॰ (प्र•) िचारमन् +कल्ह े सिन्नों के साथ विवाद, गृहकल्ड ।--कार्य तत्र (पु॰) [चारमानू + कार्य] श्रवना काम, शोपनीय कार्य | -गरिमा तत् (स्त्री ·) [ शासन् + गरिमा ] भारमरलाघा, दर्प, घडङ्कार ।—प्राही तर् (गु॰) [आरमन + मह + विन् ] आत्मस्मरी, रतार्थ पर, स्वार्थी। - धात तत् ( पु॰ ) [ब्रात्मन् + धात] श्चात्महत्या, स्वयंमर्ग्य, श्रपने किये उपाय पे मरण |-ज तत् (१०) [धारमन् + जन् + ड] पुत्र, सन्तान, बेटा । ( पु॰ ) स्वेत्पन्न । - जन्मा तत् (पु॰) शासन् + जन् + मन् ] पुत्र, तनय, सन्तान |--जा तत्वं (स्त्रीव) व्यासम् + जन् + द + ब्रा] कन्या, पुत्री, दृहिता, वृद्धि।--झान तत्० (पु॰) [श्रामन् + ज्ञा + श्रनट] यहा विषयक

ग्राड़ी तद्० (गु०) रचक, स्वरविशेष I थाड़िग्रामा तद्० ( कि॰ ) बचाव करना, वाधक होना, वाषा डालना, काम चाना (

धाढ रे॰ (पु॰) चार सेर की तीछ (सी॰) छोट, परदा। भाक्य तत्र (ग्र॰) धनवान्, धनी, धनयुक्त, विशिष्ट, चन्दित, धनाड्य, गुणाड्य, सम्पन्न ।

धाढक तद॰ (g•) परिमाण, विशेष, चार सेर । ग्राहत तद्॰ ( स्री॰) ग्रहा, माल का चालान, चालान करने का स्थान |

ध्यादितिया सद् • (पु •) व्यापारी विशेष, वह व्यापारी जो दूसरे ध्यापारी के बदले कुछ कमीशन खेकर माळ घरीदे या खरिदवा दे।

खाणि तद् (पु॰) भाग + ई | केन, बस्ति, सीमा । धातड्क तद्० (पु०) चातक्र, धाराङ्का, भव, रोग, पीडा। ध्यातत तद् (गु॰) धारे।पित, विस्तारित ।

भाततायी तत्॰ (गु॰) [भातत+भ्य+ियः]

वधोचत, अनिष्टकारी । (पु॰) महावापी, आग लगामे वाला, विष देवे वाला, शास्त्रीन्मादी, धना-पहारी, सूमि और परदार अवहासक यं छः आतताबी कहे जाते हें—( शुक्त॰ नी॰) हत्यारा, डांकृ।

कह जात ड़े — ( छुक , ना ० ) हसारा, डाहूं।

प्रात्य तत्० ( पु० ) घ्य, सूर्यं की किरण, सूर्यं का

प्रकाश ।—ात्यय तत्० ( पु० ) [धातव + प्रकाश]

यूर्यं की किरणों का नात्र, प्य का धमाव ।—

भाव तव० ( पु० ) [धातव + धमाव ] हाथा, प्य

का धमाव :—ादक तर० ( पु० ) [धातव +

इदक] स्वत्रच्या, मारीखिका, यूर्यं की किरणों में

प्रकाश ।—ज, क्रक्त तत्० ( पु० ) [धातव +

ते + ड, धातव + ते + ड + च ] हुत्र छाता ।

धातवय तव० ( पु० ) [धा + तव्म + अव ] थिव का

नाम । [इतराई । श्रातर तत्॰ (पु॰) [आ + तृ + घळ्] अस्तर, बीघ, श्रातर्पद्यात्तर्पयात्तर्थात्तर्थाः तत्र्॰ (पु॰) [आ + तृप् + अनर्] पीकन, त्रसि, मङ्गळालेपन ।

ष्ट्रातरग्रक दे॰ (खी॰) रागविशेष, उपदंश, नर्मी ! प्रातश्वाको दे॰ (खी॰) यति कीश ! [यरीका । प्राता तद् ॰ (यु॰) घता, फळ विशेष, सिताफळ, प्रातायिम तद् ॰ (यु॰) प्तंता, खळता, थठता । प्रातायी तद् ॰ (यु॰) पूर्व, यठ, (यु॰) पिक विशेष, चीळ !

ध्रातिथेय तर्॰ (गु॰) अतिथि-सेवा-कारक, अतिथि-पूत्रक, अतिथि सेवा की सामग्री, श्राभ्यागत का सम्मान करने वाला ।

द्यातिभ्य तत्० (पु॰) शतिथ के भोजन आदि के पदार्थ, अतिथि-तेवा । सि उपस्थित । सातिदिशक तद० (पु॰) धितदेश मास, दूसरे प्रकार आतिथिति दे॰ (धि॰) छड़रों का एक देशी खेळ । श्रातिशस्य तद॰ (पु॰) आधिन्य, अतिरेक, यहुत ही । श्रातुर तद॰ (पु॰) देशी, पीड़ित, गति शक्ति रहित, कातर, व्याकुल, अहिथर ।—ता तद्० (खी॰) व्याकुल, अवश्वर । चति तदं० (खी॰) व्याकुल, अवश्वर । चति तदं तद्० (खी) व्याकुल, अवश्वर ।

झातू तद्॰ (क्षी॰) गुरुवायन, पण्डितायन । झातोच तद्॰ (गु॰) [मा + गुर् + य] वाच, वीचा, \_\_\_\_\_ सुरज, वंश का शब्द, चतुर्विच वाच । ञ्चात्त तत् (गु॰) [अ+दा+क] गृहीत, प्राप्त, पकड़ किया गया 1—गम्ञ तत् (गु॰) गृहीत गम्ब, हतदर्ग, श्रमिभूत, पराजित ।—गर्व तत् ० (गु॰) खण्डित गर्व, श्रहङ्कार चूर्यं, भ्रष्टप्रं।

धातम तत्॰ (पु॰) निज, धपना, म्बीय, जीव।---कलह तव् (प्र) श्रिक्तन् + कलह मित्रीं के साथ विदाद, गृहकलह ।--कार्य तत्० (प्र०) श्चास्मन् + कार्यं । अपना काम, गोपनीय कार्यं। —गरिमा तत् (की॰) [ श्रायम् + गरिमा ] थास्मरलावा, दर्प, श्रहक्कार।--श्राही तद् (गु०) [शासन + शह + शिन ] शास्त्र मश्री, स्वार्थ पर, स्वार्थी ।-- घात तत्ं० ( पु॰ ) [घारमन् + घात] शास्महत्या, स्वयंमरण, अपने किथे उपाय से सरमा । - जा तत् ० (पु ०) [ श्रारमन् + जन् + ड] पुत्र, सन्तान, बेटा । (पु॰) स्वोत्पन्न।—जन्मा सत्॰ (पु॰) ि धारमन् + जन् । पुन, तनय, ्सन्तान !---जा कव् (स्वी ०) शिरमन् + मन् + द + प्रा ] कत्या, प्रत्री, दृहिसा, बुद्धि -- ज्ञान त्त् (पु॰) (प्रात्मन् + ज्ञा + ग्रागट | बहा विषयक ज्ञान, स्वानुभव :--सत्व तत् [ब्राह्मन् + तस्व] ब्रह्मतत्व, ज्ञाहम यथार्थ्यं ।— ता तद् (सी) [धारमन् + ता] बन्धुता, प्रण्यः सदुभाव, प्रेम, शीति !--नेपद तत्० किया का चिन्ह विशेष । -- बञ्चक (पु॰) [ आत्मन्+वञ्च+यक्] हृपण, पापी, नास्तिक ।—सत् तत्० (गु०) श्रिक्त-सदश, ध्रपने समान ।-वरा तत् (गु०) [ श्रारमन् + वश ] स्वाधीन, न्ववश, स्वप्रधान । — म्मरि तक् (गु॰) श्रपना पेट पाळने बाळा, स्वार्धी |-योनि तद्० (पु०) [श्रातमन् + योनि] ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कामदेव l-रन्ता तत्. (स्त्री॰) [धारमन् + रचा] अपना रचया, आत्म-त्राण । — लाभ तत्० (पु०) [त्राध्मन्+वाभ] बल्पसि, स्वलाभ, स्वार्थ ।—श्लाघा तत्० (सी०) [आत्मन् - रकावा] श्रात्मवर्व, श्रपनी प्रशंसा । —सम्भव तत्० (पु॰ खी॰) शिल्मन्+

सम्मच ] पुत्र, कन्या ।—सात् तत्० (गु०)

[श्रारमन् + सात्] ग्रपने श्रधीन, स्वहस्तगत ! --

सात करना (कि॰) इजम कर जाना, हटप जाना । --हरवा तत् • (स्ती •) शिल्मन + इन + क्यरी धारमघात, स्ववध |--हा तन्० (पु०) । शासन् + हन् + किंग्] श्रपने की मारने बाला, श्रात्मवाती, श्रपने भयत से मृत ।--हिसा (स्त्री॰) श्रात्महत्त्वा ।

द्यातमा तत्॰ (पु॰) [द्या + द्यत् + मन् ] यह, धृति, बुद्धि, स्वमाव, ब्रह्म, देह, मन, पुत्र, जीव, श्लर्फ, हुतारान, वायु ।--भिमत (गु॰) व्रायमन् + थभिमत् थात्मसम्मत्, श्रवना मतानुयाची । मिट संस्कृत में यह शब्द पुलिक है, किन्तु हिन्दी वाजे इसका व्यवहार छोजिङ्ग में करते हैं]

म्रात्मिक तद्॰ (गु॰) मन का, घपना, प्यारा । आतमीय तत् (गु॰) [ श्रातमन् + ईप] स्वकीय, श्रन्त रह, स्वजन, धामजन ।--ता तत्० (स्त्री०) हराता, वन्यता, अन्तरहता, सद्भाव, प्रश्य । द्यात्मारकर्प तत् (पु॰) श्चात्मन् + सक्षं । श्रपनी श्रेष्टना, खदनी प्रभुता, खदनी वडाई ।

धात्मादार तत्० (पु०) मोच, धपना बदार । श्रात्मेद्भवा तत्० (स्त्री०) [झा मन् + उद्भवा] कन्या, पुत्री, बारमजा ।

म्रात्मान्नति सन्॰ (म्त्री॰) अपनी चढ़ती । ग्रात्यन्तिक तत्॰ (गु॰) [घत्यन्त + इक्] ग्रतिशय, विस्तार, प्रचुर, श्रधिक ।

म्राभेय तत्॰ (पु॰) बन्नि मुनि का पुत्र, दुर्वासा, चन्द्र, शरीरस्य रस, धातु।—ी तत्० (स्त्री॰) नदी विशेष, ऋषि पत्नी विशेष । थ्रायर्वण तर्॰ (पु॰) यथर्व वेदश बाह्मण, यथर्व

ष्पादत दे॰ (स्त्री॰) स्वभाव, टेव, वान । धादमियत दे॰ (पु॰) मनुष्यव ।

धादमी दे॰ (पु॰) धादम का सन्तान, धादम की चीटाद, नर, मनुष्य, मानव ।

माद्यन्त तद्० (गु०) चारम्म रो समक्षि पर्यन्त, चादि से चन्त तक।

भ्राद्र तन्॰ (पु॰) [धा+र+धङ] प्रास्था, सम्मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा, खातिर ।-- ग्रीय तत्-(गु॰) सम्मानाई, मान्य, माननीय ।—भाव तत्० (९०) प्रतिष्ठा, मान, सम्मान ।

भादर्श तत्० (५०) [था+दश+थल्] दर्वण, सुकुर निदर्श, प्रतिपुन्तक, मूल पुस्तक, टीका, चिन्छ, नसना ।

ध्यादा तद॰ (पु॰) सूल विशेष, धदरस, ब्यहक । थ्यदान तत्० (पु०) [था + दा + थनट] प्रह्या, खेना, स्वीकार, रोगलच्या । - प्रदान तत्० (५०) [प्रादान + प्रदान] लेन देन, त्याग प्रदृशा।

श्रादि तदः (पुः) पूर्वं, प्रथम, मूल, अग्र, पहिला श्राकार, उत्पत्तिस्थान, बगैगा ।-क सन्० (ग्र०) पहिले से, इत्यादि, श्रीर सब।--कवि तत् (पु॰) वारमीकि मृनि, रामायशकर्ता, कहते है सर्वप्रथम छन्दोबद्द कविता इन्होंने ही की थी, क्षीयन्यगत दो देख श्रक्तमात इनकी छन्दोमयी वाणी प्रका-शित हुई, अत्रव यह आदि कवि कहे जाते हैं। --कार्या तत्० (प्र॰) पहवा कारण, पूर्व सिमित्त, थाय हेतु, मूल हेतु, निदान 1—देव तत्र (पु॰) नारायण, विष्णु ।—पराह तन्० (प्र०) विष्णु का बराह अवनार।—राज तत्॰ (पु॰) सर्वे प्रथम शजा, पृथुराज ।—श्रूर तत्॰ (पु॰) राजा विशेष बहाल के सेनवशीय राजाओं का पहिला राजा, इस राजा का नाम बीरसेन था, परन्तु सेनवंश का यह प्रथम राजा था इसी से इसे आदिशूर मी कहते हैं। पुत्रेष्टि यज्ञ करने के लिये हमी राजा ने कसीज से पांच चेदझ ब्राह्मण, बुळवाये थे, उस समय बोद्धधर्म की प्रवत्तता के कारण बङ्गाल में वेदज्ञ श्राह्मकों का श्रत्यन्त श्रभाव हो गया था।

भादित्य तत्॰ (पु॰) देवता, सूर्य, दिवाकर, शर्क वृत्त, मदार या चकीया वा पेड, रवि, भानु।-वार तत् (पु॰) सूर्यवात, सूर्यं का दिन, सप्ताइ का थन्तिम दिन, इतवार।--मगुडल हत् (पु॰) सूर्य-मण्डल सूर्यंत्रोक ।—सूनु तत्० (पु०)सुग्रीव बानर, यम, शनैरचा, सावणिं मनु, चैवस्वत मनु, कर्ण ।

ध्यादितेय तत्॰ (गु॰) चदिति के पुत्र दंवगया । धादिम तत् (गु॰) [थादि + मर] भाष, प्रथम उरपञ्चवस्त्र, पहिल्या

धादिष्ट तत् (गुः) [धा + दिश् + की मादेशित, थाइस, श्रनुमत, कथित, प्राप्तीपदेश, गृहीत धाजा। भादी दे॰ (पु॰) बदक (वि॰) धम्यस्त ।

खाइत तन् (no) ज्ञा+द+को श्रादरान्वित. सादर सम्मानित, पुजित, श्रिचित् । ध्याद्येय तत्० (वि०) लेने के येग्य । खादेश तत्र (पु॰) था + दिस + घत । याजा, मर्जी, हुक्स, अनुमति, व्याकरण में पुक्रवर्ण के स्थान दूसरे वर्ण की उत्पत्ति, प्रकृति श्रीर प्रत्यय की मिलानं वाले कार्य, ज्योतिष-शास्त्र का फर,

फलादेश ।—ी तत्० (पु॰) ग्राज्ञावक, ग्राज्ञाकारक गण्क, दैवक् । -प्यतन्० (पु०) जिम + दिश्+ त्रा ] प्रोहित, धातक, प्राज्ञाकारक, प्रादेशकर्ता । ष्ट्राइस तर्॰ (ए॰) देखो धाईश I

द्यादों तत्॰ (घ॰) प्रयम धारो, धादि ।

ख्राद्य तन्॰ (ग्र॰) प्रथम, श्रगला, पहिला, भोजनीय इच्य ।--किच (प्र॰) वाल्मीकि सुनि, ब्रह्म । द्याद्यन्त तन्० (पु०) [स्नादि+स्रन्+क] प्रधन स्रौर धन्त, प्रथम से लेका शेप पर्यन्त, आद्योपान्त, थिन्त त≢, समस्त, सम्पूर्णं ! श्राद्दिश्रन्त । श्चाद्योपास्त तत् (ग्॰) [बाद्य + डपान्त] प्रारम्म से प्राद्वातन्० (स्त्री०) छुडे रचत्र कानाम ।

द्याधा तर्॰ (पु॰) बाबा, बर्दक, बर्द, परावर भाग । —कपाली (go) शिरोरोग विशेष, छर्डुशिरो-वेदना. श्रधासीसी ।

द्याधान तत्॰ (g॰) धारयः, गर्मधारयः, स्थापित दृष्य धान्याधान, गर्भावान ।- (-क तत्० (पु०) श्रि + धान <del>|</del> हक्] गर्भाधान संस्कार |

द्याधार तत्॰ (पु॰) ग्रात्रय, ग्राहार, ग्रविकरण, पात्र, श्रन्दुचारण, बृध का घाउँवाल ।

द्याधासीसी तद् (स्त्री) श्रवकपाली, श्राधे सिर में पीड़ा, रोग विशेष ।

थ्राधि तत्॰ (पु॰) [अ + ध्वं + कि] मनः पीडा, व्यसन, वन्धक, प्रत्याशा, आधार । अितश्य। **ग्राधिक्य त**न० (पु०) बहुतायत, श्रधिक, श्रविकस्त्र, आधिदैविक तद् (पु॰) देवप्रयुक्त, दैवाधीन, बोद-पदार्थ, वृद्धिसम्बन्धी । श्रिधिकार द्याधिपत्य तत् (पु॰) स्वामित्व, प्रसुत्व. पे्रवर्ष ध्राधिभौतिक तर्॰ (गु॰) जो भूतों या तत्वों के

सम्बन्ध से इत्पन्न हो, ज्यात्र सर्पादि जीवॉ कृत !

ध्याधिवेद्निक तत्० (ग्र०) द्वितीय विवाह के लिये. प्रथम स्त्रीको दियाहुआ। घन ।

प्राधीन तद्॰ (गु॰) श्राज्ञाकारी, वरा, नन्न, स्वाधि-कार सुक्त, बराबर्ती।—ता तत् (श्वी०) दश-वर्ता, ऋघीनाई । सिमय बीत जाय । श्राधीरात दे॰ (खी॰) वह समय जब शत का श्राधा थाश्चितिक तत्० (गु०) इदानीन्तन, साम्प्रतिष्ठ, प्रथ-मात्तन, नवीन, नव्य, टटका, श्रमी का, नया।

थ्यायृत तत्॰ (गु॰) [था+ध्+क्त] ईपरहस्पित, -व्याकुळ-कश्पित, चालित । का शाका। श्राधेआय तद् ( पु॰ ) श्राधी स्राध, सर्हाई, स्राधे श्राधिक तद्० (पु०) ग्रर्दमाग, तुल्य दो भागों का एक भाग । प्रिक्ट हो। श्राधिय तत्० (गु०) श्रि+धा+यी जो श्राधार का आधोरण तत्॰ (पु॰) [आ + धोर + अनट] हस्तिपक, महावत, हाथीबान, हाथी चलाने वाला ।

ग्राध्मात तर्॰ (गु॰) [ब्रा+ब्मा+को शद्दित, दुग्ध, श्रप्ति संयोगान्धित, (पु॰) बात रोग विशेष, युद्ध, संयत्त ।

प्राथ्मान् तत्० (पु॰) [धा+ध्मा+श्रनट्] बायु-रोग, वायु से पेट फुलना । [ सनसम्बन्धी । द्याच्यात्मिक तत्॰ (गु॰) श्रास्माश्रित, श्रात्मासम्बन्धी, झाध्यान तर्∘ (पु॰) [ झा + ध्या + झनट् ] ध्यान, चिन्ता, स्मरण्, दुर्भावना, श्रनुशोचना, शक्रण्ठा िपान्य, पाथेय, मार्गञ्चय । पूर्वक स्मरण् । द्याध्यनीन तर्० (५०) [अध्यन + ईन] प्रथिक, श्राम तद्द (स्त्री०) श्रीर, श्रम्य, प्रतिज्ञा, उद्दशस, वहिर्मेख खास, सिब, शावय, क्सम, सौगंद । (कि०) छ।कर।

ग्रामक तर्॰ (पु॰) [ त्रान्+ एक् ] पटह, भेरी, मृदङ, दका, गरजता हुआ बादछ ।

ध्यानक-दुन्दुसि तत्० ( पु॰ ) [ धानक् + हुन्दुसि ] श्रीकृष्ण के पिता वसुदेव, बृहद् भेरी, बड़ा नगडा ।

ग्रान्त तद् छाता है, ले प्राप्ता है, छाते हो । थ्रातत तत्॰ (गु॰) [धा+नम्+क] ध्रवनत, ग्रत्यन्त मुका हुन्ना, छ।ता हैं: लें श्राता है, लाते ही ।

(

श्रानद्ध सत्० (५०) [ धा+नद्+कः]चर्मारृत बाद्य, नगाटा चादि, कल्पमात्र, वेशरचना धादि, वद, मिलित, जोडा हुन्ना।

थ्रानन तत्॰ (पु॰) [श्रन् +श्रन्] मुँह, मुख, थास्य, बदन, चेहरा ।—फानन दे॰ (कि॰ वि॰) फीरन, श्रति शोध, तुरन्त, [ नैकळा, सक्षिकर्ष | ग्रानन्तर्य तत्॰ ( पु॰ ) पश्चाद्भाव, शेप, श्रनन्तरार्थ, द्यानस्य तत्॰ ( पु॰ ) चपरिसीमता, असस्यता, ग्रत्यधिकना, बहुत ही ।

श्रानन्द् तद∙ (पु∘) [श्रा+नन्द्+श्रल्]हाद,हपै, सुरा। (गु॰) इपैयुक्त, सुखी। —कर (गु॰) श्रात्रादकर, सुगजनक । —कानन (पु॰) श्रानन्द-दायक वन, काशीपुर का नाम ।—चित्त सद्• ( गु॰ ) हर्ष से प्रपुष्ठचित्त ।—पट ( पु॰ ) नयी विवाहिता स्त्री का वस्त्र, नबोढ़ा का कपडा। —पूर्ण तत्॰ (गु॰) श्रधिक शानन्ट, समस्त द्यानम्द ।-प्रभव ( पु॰ ) रेत, वीर्य, शुक्र ।--प्राथ्या (स्त्री॰ ) नवोड़ा शयन ।--ार्मीय (यु॰ ) [ श्रानन्द + धर्षव ] श्राह्मद सागर, सुख समुद्र । —्चर्छन ( ९० ) यह कवि कारमीरनिवासी श्रीर प्रसिद्ध श्रत्र हुरर शास्त्री थे, शवन्ति वर्मा के राज्य काल में यह काश्मीर में वर्तमान थे, काव्यालीक. ध्वन्याक्रोक, सद्द्या गोक नाम के प्रन्थ संस्कृत में बन्होंने बनाये हैं। शवन्तियमां मन् ८१५ मे स्म ० ते बीच तक रहे, श्रानन्दवर्द्दन का भी यही समय है।--गिरि तत्० ( पु॰ ) प्रसिद्ध टार्शनिक पण्डित, यह शङ्कराचार्य के शिष्य थे, खृष्टीय नवम शताब्दी में यह दरपन्न हुए थे, शहूर दिग्वितय नामक प्रन्थ इन्होंने बनाया था, इसके द्यतितिक उपनिपदों का भाष्य, श्रीर श्रीमद भगवद्गीता की टीका इन्होंने बनायी थी - श्रू तत्॰ (पु॰ ) [ ग्रानन्द + धु ] आहाद, इपै । -- स्योतप तत्॰ ( पु॰ ) पण्चकाप के अन्तर्गत, के।पविरोप, सत्व, प्रधान, ज्ञान, कारण शारीर, सुपृक्षि । [सुमा

ग्रानन्दि तत्० ( ५० ) [ क्षानग्द+इ ] इपं, ब्राह्माइ, ध्यानन्दित तत्॰ ( पु॰ ) [म्या + नन्द + कः ] धानन्द

युक्त, इपीन्दित, हर्छ।

थ्रानवान दे॰ ( स्त्री॰ ) सज्ञावट, ठसक, बनावट । न्न्रानयन तत्॰ (पु॰) [ग्रा + मी + धनट्] स्थानाम्तर-नयन, खे थाना, लाना ।

थ्रानर्त तत्॰ (५०) [ थ्रा + नृत + ध्रल्] देश विशेष, द्वारकापुरी, मृत्यस्यान, युद्ध, ग्रानर्त देशवासी मनुष्य ।

ग्रानर्तित तत्॰ ( गु॰ ) [ म्रा+नृत+क ] कम्पित, लिते ग्राइये । नृत्यविशिष्ट । ग्रानवी तद्० (कि०) ताइयो, ले घाओ, के धाइये,

द्यानहु तद्० (क्रि०) लाधो, ले घाधो, उपस्थित करो। द्याना तद्० ( पु० ) चार पैसा, द्याना, पास द्याना, स्रोलह हिस्मा का एक हिस्सा, एक श्रामा |

ग्रानाकानी तद्॰ ( स्त्री॰ ) टालमटोल I म्रानाड़ी तद्० (कि॰) धनभिज्ञ, निर्वोध, धकर्मण्ये. श्रनाटी |---पना तत्० मूर्खता, श्रनभिज्ञता | द्यानाजाना तद्॰ ( कि॰) द्यावागमन, यातायत ।

ग्रानि (कि॰) लाकर, ले घाकर । [ले ग्राना। थ्रानिहों स**द्**० (कि०) साऊँगा । थ्रानीत तत्॰ (गु॰) [श्रा+नी+क] श्रानयन काण्, ष्रानुकृन्य तत्॰ ( पु॰ ) चनुकृतता, सहायता ।

ध्रानुपूर्व तत्॰ (पु॰ स्त्री॰) क्रमिक, श्रनुकम, अमागत, पर्याव, डब 1—ी (स्त्री॰) परिवाटी, अनुक्रम, क्रमानुगत, क्रमानुसार, एक हे बाद दूसरा ।

ष्प्रानुमानिक नत्॰ (गु॰) बनुमानसिद्ध, बनुमान-[चले द्याये हो । सम्ब, अन्दाजन । ष्पानुश्रविक तत्॰ ( वि॰ ) जिसकी परम्परा से सुनते म्रानुसङ्गिक तत्॰ (गु॰) प्रसङ्गाधीन,साय साय होने वाला, प्रासद्भिक ।

द्यानृशंस्य तत्॰ (पु॰) धनिप्हरता, दया, स्नेह । द्यानेता तद्० ( पु॰ ) [ द्या + नी + तृण ] द्यानयन, कर्ता, चाहरया-कर्ता । श्चान्तरिक तत्॰ ( गु॰ ) धन्त करण सम्बन्धी,

धन्तरस्थ, मनोगत, मानसिक । ग्रान्दू तद्॰ ( पु॰ ) हाथी थाँवने की जंजीर ।

धान्दोजन तत्॰ (पु॰) [धान्दोळ+धनट्] मूलन, श्रनुशीलन, कम्पन, इधर डधा जाना, चलन, बार बार कथन, ध्यान, पुन पुन ।

प्रान्योत्तिको तत्त्व (स्त्री ) न्यायद्याम्य । प्राप्त तत्त्व (कि ) त्यानयन करना, ले बाना । स्राप तत्त्व स्वयं, खुद, तुम, जळ, पानी । स्रापः तत्त्व (पु०) [ साप् + श्रस् ] त्रष्ट वस्तुर्थों में एक, जळ । [वं० (स्त्री । गु०) सार्थों । ने स्रापकाज तत्व (गु०) आपकाजी, स्वार्थों । ने स्रापमा तत्व (स्त्री ) [आप् + गम् + ए + श्र] नदी, स्रोतस्त्रिमी ।

ध्यापण तत्० ( पु॰ ) [क्षा + पण् + घल्] पण्य, विक्रयराज्य, दूकान, हाट, शज़ार १—िक (पु॰) विक्रयराज्य, व्यवसाई, दूकानदार ।

ख्रापञ्चनक तत् (ग्रु॰) [ब्राव्स् + कनक ] चीवद्-कनक, श्रनिष्टकारी । चित्तेष । ध्रापत द्याप्पत्ति तद्द॰ (स्त्री॰) विपत्ति, द्वाव्य, स्रापद्य या ध्रापत्ति तद्द॰ (स्त्री॰) विपत्ते, विपत्ति, द्वाव का समय।— अस्त तत्त॰ (ग्रु॰) विपत्त, साप्ति में फैंसा हुआ।

ध्यापन (दे॰) श्रपना, निज्ञ । ध्यापनिक तद्र॰ (पु॰) पत्रग, पत्रा, सरकत, इन्द्र, नीलमणि, देश विशेष ।

द्यापन्न तत्॰ (पु॰) प्राप्त शरूप्य, शक्षामा, श्रापदमस्त, श्रापदमास, सङ्कट में पड़ा हुला | —सत्ता तद्द० (स्त्री॰) [श्रापन्न +सत्त्व + धा ] गर्मवती ।— नाश तद्द० (पु०) [श्राप + नश्+धण्] श्रापद नास, विपत्ति नाश।

द्यापमित्यक वत् ( ९० ) [ अपमित+ अक् ] विनि-मय प्राप्त, बदला किया हुन्ना, गृहीत दस्य।

ध्यापरूप तत्॰ ( पु॰ ) श्राप, दृंश्वर, साचात् । ध्यापस तत्॰ ( पु॰ ) परस्पर, श्राप सब, निज, स्वयं । ध्यापसा तत्॰ ( स्त्री॰ ) श्राप समान, द्यपने जैसा । ध्यापा तत्॰ ( स्त्री॰ ) बड़ी बहिन, श्रापदी, श्रपनी सन्ना, श्रदहार, सुप बुध ।

ख्रापाक् तद्द॰ (पु॰ ) जवा, पजावा हुम्हारों के मिट्टी के वर्तन पकाने का स्थान, जाँवा। [समान । ख्रापात्तः तद्द॰ (ख॰) सम्प्रति, इस समय के ख्रापाद-पर्यन्त तद्द॰ (ख॰) चरणावधि मस्तक पर्यन्त, पेर से लेकर सिर तक। भ्रापाद्मस्तक तत्० ( यु॰ ) वरणावधि स्तिर पर्यन्त। भ्रापाधापी दे॰ ( स्त्री॰ ) श्रपनी श्रपनी पुन, छाग डाट, सैंचातानी ।

द्मापान तत् ॰ (पु॰) [ भा + पा + भनर ] मद्यपानार्थ गोष्टी, सत्वालों का सुण्ड, मस्यप, सत्वाला ।

झापामर-साधारण तत्॰ ( ब्र॰ ) ब्रिझ + पामर + साधारण ] ब्रान्य मनुष्यों से लेकर सभी मनुष्य, सर्वताधारण ।

भ्रापिञ्जर तत्॰ (पु॰) स्वयं, हेम, कनक, कान्यन । श्रापीड तत्॰ (पु॰) शिखास्थित माला, शेखर, थिरोमाला, शिरोभूषण, बुईट, कतारी ।

त्र्यापीन तत् ० ( ए० ) [ या + पा + पा ] गोस्तन, ईषद स्थूल, गी का यन, कटोर, मोटा, वड़ा । स्राप् ( सर्वे० ) थवना ।

श्रापुस् दे० ( पु॰ ) श्रापस, परस्पर ।

आपूर्ति तत्॰ (स्त्री॰ / िश्रा + पूर + कि ] ईपन् पूरवा, सम्बक् पूरवा। विश्वपासन । आपीशान तदु॰ (पु॰) कर्म विशेष, भोजन के पूर्व

आपाशान तद्० (पु०) कम विश्वप, भाजन क पूर्व आपुच्छा तत्० (खी०) [ भा + १च्छ + ४ + था ] धाभाषण, धाताप, जिज्ञासा, प्ररन ।

श्राप्त तत् ० ( गु॰ ) [ लाग् + क ] विश्वस्त, लन्ध, लस्य, यम्बु, अभ्राग्त, सक्ता, विश्वास्ति, दिवर्ती भी कारण से दम्मी मूट न जीव्रने वाला ! —काम तत् ० (वि॰) पूर्य काम, जिसकी समस्त कामनाएँ पूरी हो गयी हों !—कारी (यु॰) [श्राप्त + कु + यियु ] विश्वासी, विश्वस्त व्यक्ति !—गर्य तत् ० (यु॰) आरामावङ्कार, यम्म विश्वस्, दारिमक ! —मोही तत् ० (यु॰) आरामीव स्वजन, क्षा्त्र वाल्यमारि, कोमी !—वर्षा तत् ० (यु॰) आरामीव स्वजन, कष्टु वाल्यव, माननीय सिप्त !—सार (यु॰) [ श्राप्त + स्व + वज् ] आरामरक्ष्य, स्वयरीर गीपन, स्वावस्त ।

श्राप्तोक्ति तत्॰ (क्षी॰) [आस + वक्ति] सिद्धान्त-वाक्य, श्राप्तवचन, विश्वस्त व्यक्ति का क्ष्यन ।

द्याप्यायित तत् ( गु॰ ) [-सा + प्याय + क्त ] तृह, श्रीत, क्षम्बुष्ट, सामन्दिस, तर, वहा हुआ, दूसरे रूप में बदला हुआ। माप्रच्छन वत् ( ५० ) [या + प्रच्छ + थनट्र ] व्याने या जाने के समय मित्रों में परस्पर कुराख प्रश्न जनित व्यानन्दे |

साप्तियं तत् ० (पु॰) [ सा + रेलु + धल् ] हशान, धल-गाहन, सल्यम, सर्वत्र हवाद :—स्त्री तत् ० (पु॰) [ सार स्व + मती ] ह्मातक माह्यल, धार्लुत मती ! सास्त्रत तत् ० (पु॰) [धा + स्लु + क्त] ह्मान । (पु॰) इतस्त्राम, विहितावगाहन क्षिक, भीगा । (पु॰) ह्मातक : न्यती तत् ० (पु॰) [धा + स्लुन + मत + ह्मि । महाचये लागान्तर ने गुरुस्य प्राध्यम स्वत्रम्यन हरते हैं, न्यातक माह्यल, समान, वैदास्थ्यन, स्थानसील ।

ख्राफत दे० (की॰) प्रापित, बटा, बट । द्याफु बद्० (स्त्री॰) ध्रमङ, पक्षीन धदिनेन । द्याव दे॰ (स्त्री॰) घ्रमङ बान्ति, बरूप, मिहमा, प्रात्तिष्टा, पुष्प, ह्विंथ कारी दे॰ (स्त्री॰) कट्यरिया, हीबी—पाशी (स्त्री॰) सींबाई।

स्वार्य, हाबा — पाना (स्त्राण) सामाई। स्वाय्ता ( १० ) तिवार। स्वाय्ता ( १० ) तिवार। स्वाय्ता ( १० ) सीयना, पानी का रपतां करना। स्वाय्ता ( १० ) सीयना, पानी का रपतां करना। स्वाय्ता (१० ) दाना पानी। स्वाय्ता रं (विवान। स्वाय्ता रं (विवान। स्वाय्ता रं (विवान। स्वाय्ता रं (विवान) सम्बद्ध रं (१० ) प्रक मकर का पेट। स्वाय्ती रं (१० ) प्रक्षी, जनस्थान। स्वाय्त्र रं (१० ) सामा स्वाय्त रं (१० ) सामा स्वाय्त । स्वाय्त्र रं (१० ) साम् नामक पहाइ। स्वाय्त्र तर् (१० ) साम् स्वान्त, पानी। सामरण, तर् (१० ) सामा, कान्ति, पानी।

सब्दूष्टान, गहना। प्राप्ता तप् (स्त्री०) प्रमा, श्रोमा, दीसि, स्तुति, स्व्राति, साश्रोह, उडस्तता, स्वरू, प्रकारा, मण्ड । प्राप्तार तप् (पु०) योग , गृहस्वरूप सी देख रेख की जिम्मेदारी, प्रस्तान, वर्षार ।—ी तत्रुप्त (ति०) प्रदास सार्वे स्वरूप स्वरूप

(वि॰) पदमान मानने वाडा, उपकृत । ग्रामाप तद॰ (द॰) [शा + भाष् + धळ्] भूमिका, खनुष्ठान, उपकृषिण्डा, प्रतन्य, सम्माप । ग्रामापण तर॰ (दु॰) [शा + भाष् + धनट्] श्राजा-पन, कथन, सम्मापण ।

द्याभिधानिक तत्० (गु॰) केश्यवेत्ता, अभिधानोत्तः, अभिधान म अमिद्र ।

भ्राभिमुख्य तन्॰ ( पु॰ ) संग्रेथन, श्रमिमुखक्रणः संमुखीनत्व, सम्मुखता, सामना ।

प्रामोर तर्॰ (पु॰) गोप, थहीर, खाल, भील, धाहारा के धोरत से रूमग्रा जाति की स्त्री के तर्म स्व स्वयह जाति च्यिय, दृश्य विशेष र —पहिं, पदली तर्॰ (स्त्री॰) गोप्ताम रोप्ट-वेपर। (स्त्री॰) व्यामीरी, स्वाक्षिती।

ग्राम्पण तन्॰ (पु॰) ग्रल्झार, ग्रहना, भूपण। ग्राम्थान्तर तत्॰ (वि॰) मीतरी, ग्रन्दर का ।—िक त्रन्॰ (वि॰) ग्रन्तरङ्ग, मीतरी।

श्राभ्यासिक् तदः ( गुः ) श्रुतिघरः, शश्यामकर्ता । श्राभ्युद्यिक तत्ः ( पुः ) श्रादः विशेषः, धम्युदय सम्बन्न, सीमान्यवान्, श्रुमान्यतः ।

प्राप्त तत् (पु॰) [ अस् + वत् ] पाकाहित, नगक, कचा, असिद्द, (पु॰) धामायय रेगा, प्राप्तकतः । —गन्ति तत् (पु॰) गन्ययुक्त, विता का प्रम् अस्ति, कच्चे ग्राप्त के गन्ययुक्त प्रार्थ, दुगित्र । —न्युर तत् (पु॰)पात कास्या पूर्व, प्राप्त की गर्माई।

स्रामङ्ग तद् ( ( १० ) एक सहा फत विशेष । स्रामद दे ( की ) धामदती, धार्य । स्रामदती दे ( की ) भाव, मित्रे, स्रामद । स्रामताय तर् ( १० ) धामाय, स्रत्यात, परम्या । स्रामता सामना ( १० ) भे द, सुलाकान । स्रामत मामने ( १० ) एक दूसरे के सामने सा मुकायिते पा । (

श्रामन्त्रण तत्॰ (पु॰) [धा+मन्त्र+अनट्] सम्बोधन, प्राह्णम, निमन्त्रणः।

स्रामन्त्रित तर् (गु॰) [ स्रा+मन्त्र+क ] निमन्त्रित, श्राष्ट्रत, न्योता दिया हुवा ।

द्यासय तद॰ (पु॰) [ग्रा + मय् + बळ्] रेगा, पीड़ा, व्याधि। [पीड़ित। द्यासयानी तद॰ (पु॰) [वासद + शम् + इन्] रेगाी,

श्रामरक्त तत्॰ ( पु॰ ) इदर रोग विशेष, छाल मरु निक्तने की पीड़ा, श्रतिसार, इदर रोग ।

प्रामर्शं तत्० (पु०) [ ग्रा + सृश् + त्रल् ] परामर्श, विवेचन, सुचिन्ता, सळाह । रिरोप, राग ।

द्यामर्पं तत्॰ (पु॰) [या + सृष् + शत् ] कोध, ध्यामलक तत्॰ (पु॰) धावला।

द्यामता तद्० (पु०) शामरक, फर विशेष, धान्नी फरा, कार्तिक माल में हस बच्च की पूजा है।

फल, कोतिक माल महत्त बुच की पूजा होती है। भ्रामचात तत्० (पु॰) विच से उत्पन्न चर्म रोग। भ्रामणस्य २०० (ए०) रोग विशेष सम्बर्धा होने हे

ध्यामश्चल तत् (पु०) रोग विशेष, शशीर्ष होने के कारण उदर कि पीड़ा विशेष, बाधुगोजा, बाधुश्चल । [सन्दी, पात्र।

श्रामात्य तत् (पु॰) [श्रामा + त्यप्] प्रधान, भ्रामाञ्च तत् (पु॰) [श्राम + श्रद् + क्व] श्रवकान्त

तण्डुल, कका बल, सीचा, कोरा यशा

त्रामाश्य तत्० ( पु० ) [आस् + आ + थि + थस्] अपनव स्थान, ग्रामस्थली, उदरस्य एक प्रकार की

थैली, अतिसार आमरोग ।

ष्ट्राप्तिप तत् ० (पु० ) मंध्र, मस्त्य आदि भोजन की वस्तु, सम्मोग, बूँस, रिस्स्त, लोग, सञ्चय, साम, काम के गुण, रूप, मोजन ।—प्रिय (पु॰) कहु वही, वाज वशी । (गु०) मस्त्य मीत से सम्मुष्ट महुष्य ।—पुक् तत् ० (पु०) मांस भोका, मांसायो ।—ौशी (गु०) मस्स्यमास-भोजनशील, मांस-भक्क ।

द्यासूल तत् (पु॰) मृत वर्थन्त, करखाशिष मूलाविः, यहिले से, जड़ तक । [डच्डेदित, अपमानित । ग्रामुष्ट तत्॰ (पु॰) [आ + सृष् + क ] मिर्दे ते, ग्रामोद्द तत्॰ (पु॰) [आ + सृष् + अल्] अति दूरगामी गन्य, सीरम, हुपं, धानन्द, दिव वह छाव।—प्रमीद तन्० (पु॰) धानन्द मङ्गल, धाराम चैन।

प्रामोदित तत्॰ (गु॰) [प्रा+गुद्+क ] प्रानन्दित प्रसन्न, जी बहला हुआ, सुरान्धित ।

अभोदी तत्० (गु॰) शिं भ मुद्र + थिन् ] सुल को सुनभित कर्ने बाली वस्तु, प्रस्त रहे कारा।

श्रास्त्राय तत्॰ (पु॰ ) [ श्रा + स्ना + य ] वेद, निगम, उपदेश, प्राचीन परिवाटी, सम्प्रदाय।

ध्यास्त्रर तत् ( सी॰ ) कहरूवा, बनावटी सूँसा । ध्याख्य तत् ( पु॰) फलविशेष, धाम, स्वाल, सहकार । ध्याख्रद्धि तत् ॰ ( खी॰ ) श्राम का बाग, ध्याराई ।

स्मान्नेडन तत्॰ (पु॰ ) एक ही बात की पुनः पुनः कथन, पुनरुक्ति, द्विवार यो त्रिवर कथित ।

कथन, पुनराक, हिवार यो जिवर कोधत । श्राय तत्० (पु०) लान, धनागम, उपानैन, श्रामदनी ।

आयत तत् (गु॰) [ या + यम् + क्त ] दीवं, उम्बा, विस्तृत (बी॰) हण्जील का या कुरान का वाक्य ।

आयतन तत्॰ (पु॰) शिम + यत् + अनर् ] यहस्यान,

देवस्थान, घर, ठहरने की जगह, स्थान, मकान । ज्ञान के सञ्चार का स्थान।

ग्रायित सन् (सी॰) [धा-धम्+िक ] उत्तर-कार्ड, भविष्यस्काल। [परवशता।

झायत्ति तत् (खो॰) [आ + यत् + क्त ] अधीनता, झार्यदा (वि॰) ज्ञागनतुक, ज्ञागमी, भविष्य ।

अर्थद् (ाव॰ ) श्रामनुङ, श्रामाम, माव॰ । झार्यसु तद्॰ ( पु॰ ) श्राज्ञा, श्रादेश, प्रेरया, यथा '' पहनाई कहॅं श्रायस्य दीजें ''।—पद्मावत ।

आया तद्० (स्त्री॰) लड़कों की खिलाने वाली, वव-काल, घात्री, धाय। (कि॰) आना का सूत-

काळ । ( थ्र॰ ) क्या ! यथा घाया तुम वहाँ गये ये कि नहीं ?

श्रायात तत्॰ (गु॰) [श्रा+या+क ] ग्रागत, उपस्थित, श्राया । [विस्तार, नियमन ।

प्रायाम तत् ( पु॰ ) [ क्षा + यन घज् ] लगाई, द्यायास तत् ( पु॰ ) [ क्षा + यस् + घज् ] त्रान्ति, अम, द्वेश, परिश्रम, न्यायाम, प्रयास, यस ।

आयु तत्॰ (पु॰) [धा + श्रय् + इस् ] चय, जीवन काल, जीवन समय, उग्र ।

झायुध तत्॰ (पु॰) [त्रा + युध् + क] हथियार, त्रख, राख, धनुष शादि ।—ागार तत्॰ (पु॰) [भाषुच + भागार ] अह्मगुह [धारी । प्रायुनिक तर् (गु॰) अध्यतीनी, शस्त्राजीव, अख-प्रायुनीय तर् (गु॰) थह्मशारी, राज्याजी । प्रायुनेंद्र तत्त्व (गु॰) [धायुम्- विद् + म्यट्] अष्टारा विद्यानमांत भन्दन्तरि प्रायीत विद्याचिरोप, भाषतेन्द्र हा उनाङ्ग, विकित्सारास्त्र, विद्यास्तास्त्र । निदानसास्त्र !—ो त्रद॰ (गु॰) शायुनेंदर,

विकिस्ता व्यवसायी, वैद्य । आयुष्तर तरः (गु०) [ श्रायुस् + क + श्रङ् ]परमा-युवनह, श्रायु वृदिकार के आयुष्य, श्रायुवद्ध । आयुर्धान तर् ० (१०) । वैश्वितीयी, श्रायुवायी । आयुर्धान तर् ० (१०) [श्रायुव् + स्तीम् + श्रङ्] यत्त विशेष, श्रायु बृद्धिकर यत्त्र ।

श्रायुष्मान् तत् (गु॰) [श्रायुत् + मत् ] चिः-जीवी, शीर्षेत्रीची, शीर्वीयु, (गु॰) ज्योतिष के सहदिशति येगों में तीसरा येगा विशेष।

स्रायुष्य तत्॰ (तु॰) श्रायु का हितकारक आयु धर्मक, (तु॰) श्रायु, इस । ध्रापिताय तत्। (तु॰) श्रद्ध के धीरस से वैश्यों के

धापागच तत्० ( पु॰ ) श्रूद के शास्त से वेश्यों के गर्म में अपन्र जाति विशेष, वहरूं । धापाजन तत्० (पु॰) [ श्रा + युज् + धनर्श तियान,

अर्थाना वर्ष (३४) [ आ म धुन्म अन्य ] वसार, इयोग, नियुक्ति । स्रायोध्यत तर् (५०) [ या म धुन्म स्थनर ] युद्ध, स्थार तर् (५०) कांटा, पैना, खड्ण, महळ, यान्न अर, एइस, क्यार, तांवा, पीनळ।

प्रास्था तर्॰ (ची॰) मृचिं, प्रतिमा, वर्षा, पूजा । प्रास्त तत्॰ (गु॰) श्राध्य, वडा, क्षेष्ठ, पूज्य, महाराज।

ग्रारमा दे॰ ( ५० ) त्रीमारी, रोग।

ध्यारत तद् (त्र) धार्त, पीडित, दुःस्तिन, ध्याङ्कल, ध्यस्त दुर्सी, दुस का दवीचा हुधा, श्रति पीडिन दुःश्वान्तिन। [पक गीति विशेषः ध्यारता तर् (५०) दुण्डे की धारती, विशाह की ध्यारति तद् (धीण) देवता की दीप दिशाना,

दीपदर्शवन, नीराजन, निष्टृत्ति । भ्रारती दन्॰ (खी॰) देव थे दीप दिखाना । भ्रारन तर्॰ (पु॰) भ्रारण, वन, कानन, येषा— " कीन्हेसी सावज झारन रहें" —पदाबित । झारपार दे॰ ( पु॰ ) इस किनारे से उस विनारे तक, पह्योपार ।

पहाचर । त्व ( (19 ) इपकान्त, शासम किया गया । श्रास्म तत्व ( (19 ) भारम, इपकम । श्रास्मा तत्व ( (19 ) भूपी सम्बन्धी, धार्ष । श्रास्मी दे ( (शे० ) भूग्रे में मुँद्री की ताद का प्र श्रास्मा तिसमें द्षेण जणा होता है और जिसे खिर्वा पहनती हैं. भारी, दुवेंग ।

द्यारा तद्द॰ (पु॰) चर्ममेदक थन्त्र, काष्टमेदक थन्त्र, क्सत, दसत, ऋक्ष ।--कस (क्षि॰) धारा चढान वाला, लक्ष्मां चीरने घाटा ।

चंत्रान वाला, सक्या चीरत वाला। स्वाराजी दें (स्त्री॰) रोत, समीत । [ दुरमन । श्वाराती तत् ( पु॰) शत्रु, विचन, वेरी, स्त्रि, तिपु, स्वारात् तत् ( प॰) तृर, निकट, समीप । स्वारात्रिक तत् ॰ (पृ॰) शांति नीरात्रत्, नीरावन

ष्ट्राराधक तत् ॰ (गु॰) [बा+राष्+णक] एत्रह, झाराधन तत् ॰ (गु॰) [बा+राष्+धनर्] साधना, उशासना, मेवा, परिचर्या तोपण ।—ा तत् ॰ (स्त्री॰) [बा+राष्+षत्+ष्रा]

पात्र, धारति प्रदीर । सिवक, श्रर्चक, पुत्रासी ।

उपासना, सेवा, परिपर्या, ग्रश्नूपा । भ्राराधित तत् ( ग्र॰ ) [म्रा + राध् + क्त] उपासित, साधित, पृत्रित ।

म्रारध्य तत्॰ (गु॰) [ग्रा+शध्+म] ब्राराधना के मेल्य, उपास्य, मेवनीय !

प्राशस तत् (प्र.) [ आ + स्म + घन् ] उपवन, बात, विश्वास, यारोग्य, वपद्यम, पीडा की हान्ति, सुख !--गांद दें (स्त्रीः) प्राप्तम की जत्रह, ग्रयानातार !--सत्तव (सु.) सुस्त, सुङ्गार । प्राप्ति तत् (स्त्रीः) हुत, टेक, तिह ।

श्रारिया दे॰ (स्त्री॰) एक प्रकार की कक्षड़ी जो चीवाये में उरपन्न होती हैं।

धारी तद॰ (१थी॰) करीती, तूरपण, काष्ट सेदक धरव, यद्र के बढ धीड़ार जिमसे वद्र ककड़ी बीरता है। धार्वेषना तद्द० (फि॰) गला दयाना, खास रोकना। धार्वेद तर्द० [ता + स्ट॰ + स्ट] इन घारोड्या, वृष धार्दि तर खड़ा हुया, धसवार, सवार

١

त्र्यारोग तद्द॰ ( गु॰ ) मीरोग, ब्राराम, सुस्ती, सुस्ब, रोग रहिन, तेंदुरस्त ।

प्रारोगना दे॰ (कि॰) खाना, नोजन करना । शवरी परम भक्ति रबुपति की,

बहुत दिनन की दासी। मीके फल श्रारोगे रहुपति,

पूरव भक्ति प्रकासी ॥—सूर । [नीट—मेवाड़ में भोजन करने के लिये "बारो-गाना" ही कहा जाता है। ]

धारीम्य कर्॰ (पु॰) [ था + रुन् + ध्वय् ] रोगई।नतः, रोगाभाव, धनामय, धाराम, खास्य नीरोगता नंबरस्ती ।

ध्यारीए तत् ( पु॰ ) [ म्रा + रूप + श्रज् ] निध्या रचना, कदवना, धनावट । [ करता ! ध्यारीपन तद्द ( पु॰ ) चढ़ाव, स्थापन, चढ़ाना, स्थापन

द्यारीपन तद्० (पु०) धड़ाव, स्थापन, चढ़ाना, स्थापन द्यारीपमा तत्० (पु०) [ म्रा + रुप + म्रनट् ] चढ़ाव, स्थापन, चढ़ाना।

द्यारोपित तत्० (गु॰) [आ + रुपं + को] कृतारोपण, ज्ञाया हुआ, सद्दा हुआ।

द्यारोह्या तत्० ( ए० ) िधा + रुइ + श्रनट्] बरवान, चढ़ाव, सीढ़ी, सोपान, नीचे से ऊपर जाना, चढ़ना, श्रद्धर निकलता।

थ्रारोही तत्॰ (वि॰) चड़नेवाला, सवार I

ख्यांदर्जन तत् (पु॰) [ था + ऋजु + अ ] सारत्य, सरस्रता, नम्रना, विनय ।

ष्ट्राप्त्तं तत्॰ (पु॰ ) पीड़ित, श्रनुस्य, गलेगित ।—नाट् तत्॰ (पु॰ ) [बा + नद + घर् ] पीड़ित भनेन, बलेशजन्य चीस्कार, कानर स्वर ।—स्वर तत्न्॰ (पु॰) खार्त्तनाद ।

झार्त्तत तत्॰ (g॰) स्त्री का रज, व्यियों का ऋतुकाळ, मासिक पुष्प, ऋतु में तपन्न, सामयिक।

ध्यार्रिवउथ तत्॰ (पु॰) ऋत्विज का कर्म, पीरोहित्य, पुरोहित का कर्म।

द्यार्थिक तत्॰ (गु॰) धनतस्यन्धी, त्वये पैले का । द्यार्द्र तत्॰ (गु॰) सज्जल बस्तु, भीगा, गीखा, सरस, सीला ।

आर्द्रक तत्॰ ( पु॰ ) देखो आदा । आर्द्र तत्॰ (स्त्री॰) नश्च विशेष, सत्ताहस नश्चों में छठवां नचन्न !—स्तुर्ज्यक्त तत्० (पु०) व्हेतु । —चीर तत्० (पु०) वासमार्गा ।—शनि तत्० (स्त्री०) विज्ञत्वी, पक्ष श्रम्त्रः

झार्य तव्॰ ( गु॰ ) सःकुत्तोदुभव, श्रेष्ट, पुन्य, बद्ध, मान्य ।--पुत्र (पु॰) भर्ता, स्वामी, गुरुपुत्र । ---भइ (प्र॰ ) विख्यात भाग्तीय क्योतिर्वेता विद्वान, इनहे बनाये अन्ध का नाम आर्थसिद्धान्त है, कुसुमपुर नासक स्थान में ४७२ ई० में यह उत्पन्न हुए थे । इन्होंने ही भारतवर्ष में सीर-केन्द्रिक मत का प्रचार किया है। इन्होंने प्रशासित किया है कि मुध्वी तथा अन्यान्य ग्रह, सौर अवत् में अवस्थित होकर सुर्व की प्रदृत्ति गा करते हैं। इन्होंने एक बीजगणित भी बनाया है ।—सिश्च (गु॰) गौरवान्वित, मान्य, पुरुष ।-- दोमीश्वर (पु॰) संस्कृत का एक कवि, चण्डकौशिक नामक नाटक इन्हीं या बनाया है बङ्गाल के पाल वंशीय शता महीपाल की घाला से इन्होंने ग्रपना नाटक जिस्ताथा। इनका समय, १०२६---१०४० के लगभग लगभग चाहिये।

श्चार्यो तत्० (न्त्री०) पार्वती, सास, दादी।

द्यार्थावर्त तत्॰ (५॰) [धार्य + भावर्त] विज्य श्रीर हिमालय पर्वत का मध्यवर्ती देश, पुण्य सूमि, श्रार्थों का निवासस्थान ।

द्यापं तत् (बि॰) [ऋषि + ज्ञ] ऋषि-सम्मन्यो, ऋषि प्रयोत, वैदिक, ऋषि-सेवित ।—प्रयोग तत् (पु॰) प्रयत्तित व्याक्त्या के नियमां के विरुद्ध सब्द प्रयोग ।—विदाह तत् ॰ (पु॰) क्षप्रविश्व विदाह में एक विशाह । जिस विवाह में वर से एक पा ने गोमिश्रुन लेकर कन्या दी जाती है वह आप है । झाल तद्द ॰ (पु॰) शीववर्ष, हरिद्वाचर्ष, इसाळ, क्षुक

विशेष । झालकस दे॰ (दु॰) धाळस्य, सुस्ती । [ रहित । झालन तदु॰ ( दु॰ ) पाक विशेष, खळीना, जवण-

झालन तद्॰ ( पु॰ ) पाक ।वश्प, अळाना, लवण-झालना दे॰ ( पु॰ ) घोंसला, खेता, खोंता। झालवाल तद॰ (पु॰) [ घाल+वल+घम ]

कियारी, थाला, भावला, घेरा जो मुर्चो के नीचे प्रायः जल ठहरने के लिये मनाया जाता है। जलाभार, यमला। प्रालम दे॰ (पु॰) संतार. जनसमूर । धालस्य तत्॰ (पु॰) [धा + उस्य + घठ्] धावस्य, भाष्य, वपनीम्य । धालस्यन तत् (पु॰) [प्रा + स्वस्य + धनट्] धावस्यन, सार्य, स्ट्रहासिद रमों का विमाना विरोप, जिसके आध्य से रस का धाविमाँव होता है, नायक नायिका प्रतिनामक स्रात्ते, साध्य, कारय । स्थान, चार, गेंड, मकान ।

क्तरण । स्थान, घर, गेह, सकान । प्राजय तद० (पु०) [ ग्रा + जी + ग्रज् ] गृह, दास-प्राजस तद० (पु०) [ ग्रा + ल्यू + ग्रज्] ग्राजस्य-प्राज, क्रमों दुश्लोही (पु०) सुस्तो, होल, क्राहिली । —ी (पु०) ग्रह्मेण्य, सुस्ता, होला ।

ध्यांतस्य तर् (तु॰) [ग्रा + खस् + य] धलसता, तन्द्रा, मन्द्रता, कार्योदुरमाहिता, सुस्ती ।—त्याग तत् ॰ जृम्मय, जॅमाई, गात्रभन्न । [ध्यता । प्राता तद् ॰ (पु॰) दीया का तार, छोटा सोह, ताखा, ध्यांतान तत् ॰ (पु॰) गात्रक्यन स्तम्म, गाज्यक्यनाज्ञ, हाथी का स्ट्रा, वेदी, बन्यन, रस्सी ।

हावा का प्रत, बदा, बच्चन, रस्सा । सालाप तद० (पु॰) [मा + छप् + घन्] ह्योपह्यन, सम्भापय, क्रयन, जिज्ञासा, बात चीत, तान । साजापना तद॰ (कि॰) गाना, तान छजाना । सालापिनी तद॰ (जी॰) [मालाप + इन् + ई] बसी, बौसुरी, मुर्जी ।

ह्यातपुर्व तर् (पु॰) [घाटाय + इम् ] गानेवाला । धातापुर्व तर् (पु॰) धोडी, पुग्मी, ब्रद्दू । धातापुर्व तर् (पु॰) धोडी, पुग्मी, ब्रद्दू । धातापुर्व तप् (पु॰) धायद्, श्रद्धम, दुर्निमिन, श्रद्धम सुचक्र थिन्ह ।

ब्यालारासी दे॰ (गु॰) छापरवाद, बेप्ट्रिक । ध्यांनि तत्॰ (बी॰) सखी, वयस्या, सजनी, सहचा-रियी, सहेजी, सेतु, पफि, (पु॰) वृश्चिक, असर । (गु॰) विशदायप, निसंजान्त करण, धनपे ।

धाजिषित तद्• (गु॰) [धा+बिध+क] चित्रित, विश्वित, धङ्कित । धाजिङ्गन नद्• (पु॰) [धा+बिष्+धनर्] ग्रङ

मिलन, प्रीतिपुक्त प्रस्पर मिलना, मेहना । ध्याली वदः (धी॰) [बाळ्+ई] मसी, सहचरी, सहेसी, पष्टि, लडीर, वृश्विक ।

झाजोह तर्॰ (पु॰) [मा+विह+क] थाय झोडने

के समय का ग्रासन विशेष, वार्या पैर पीछे की श्रोर श्रीर दाहिना पैर सामने रख कर वैदना (गु॰) भवित, खादित, श्रशित, सुक्त, लेहित ।

भांचत, वारित, वारित, शुक्त, बीहत । म्रालीगान दे० (गु०) विशाध, मन्य । [हुषा न हो । म्यालुलायित तद् ० (गु०) वन्धन रहित, जो वींपा म्यालु तत् ० (गु०) कन्द विरोप, स्वनामन्यात मूब विरोप ।—सुखारा (गु०) एक फल विशेप ।

स्वात्या - युवारा (30) द्रण का तर्वारा - युवारा स्वात्या वेट (६०) द्रण कडदार पराहो हुव । स्वातंख्य तद् (५०) [मा+किस्प्+म] चित्रपर, विस्मन, किपि। [क्षेत्र, तेपनीय द्रष्य । स्वातंत्र तद् (५०) [मा+किप्+मन] मलहम, स्वातंत्र तद् (५०) द्रगंत, दीहि, स्यातंत्र तर्व (५०) द्रगंत, दीहि, स्यातंत्र तर्व (५०) [मा+किप-मनर्] द्रगंन, हैंचय, देवता।

धालोचन तत् (पु॰) [धा + कष् + अन्य] विवेचन, ' जांच, दराँग। (धी॰) अनुशीलन, विवेचना, चर्चा, धानदोजन !—ा (स्त्री॰) विवेचना, विभाग।

ध्यातोचित तत्॰ (गु॰) [धा+लुप्+क] श्रपु-शीडित, विवेचित जिसके गुणदीप का विचार किया गया हो। विवेचनीप, विचारगीप। ध्यातांच्य तत्॰ (गु॰) [धा+लुप्+य] ध्यातोचनीप, ध्यातोड्न तद्॰ (कि॰) मन्यना, विटोना, दिखोरना, सेनव विचार करना।

झालील तत्० (पु॰) चम्रल, श्रति चम्रुल । झाल्दा तत्० (पु॰) एक हिन्दू चीर का नाम, कि वरीप, जुन्द विरोप, प्रन्य विरोप । (मुहा॰)— गाना किसी वात के यहुत बड़ा कर कहना, स्रपना हाळ पुनाना।

थ्याय (कि॰) थाता है, श्राचे, साता, सायु, श्रन्न । भ्रावह } श्रावित टे (कि॰) थावे, धाती है। [दायित्व। ध्यावक तर्॰ (पु॰) धोमा, सोंकी सहना, उत्तर-स्रावदार दे॰ (पु॰) थपदाग, सुगोमन, मनोहरता पुफ, चमडीटा, स्टुन्न।

ध्यायना तद् (कि॰) पहुँचाना, प्राना, धाना। धायनी तद् (स्त्री॰) धवाई, निकट धाना, धारामी। ख्यावनेद्वारा दे॰ (गु॰) खनैया, श्रावनद्वार । द्यावनो दे॰ (कि॰) धाना, उपस्थित होना । ध्यावभागत दे॰ (स्त्री॰) धादर, मान्य । धावभाव दे॰ (स्त्री॰) धादर, मान्य । धावरण तत्व॰ (दु॰) [धा+नु+धनद्] वाल, अवस्कृदन, उठने की वस्तु । धावर्जन तत्व॰ (दु॰) [धा+नृज् +धनट्] फॅकना, मना हरना, रोकना।

भावर्त तत् (पु॰) भँवर, चक, फेर, घुमाव । ग्रावर्ति तत्॰ (स्त्री॰) पंक्ति, ग्रेखि, पाँति । ग्रावर्श्यक तत्॰ (स्त्री॰) श्रवस्यकर्तच्य, प्रयोजनीय ।

निरचय उचित ।—ता (स्त्रं) प्रयोजन, दरकार, श्रमेवा । स्रावसध्य तत् (गु०) गृह, भवन, गेह, प्रत विशेष ।

आवस्य तर्॰ (गु॰) गृह, भवन, गह, घत विशेष । आवह तर्॰ (पु॰) [आ + वह + ऋल्] सत वसु के अन्तर्गत वायु विशेष, भूवायु ।—मान तर्॰ (गु॰) कमागत, पूर्वापः, क्रमिक ।

भ्रावा (कि॰) भ्राया, श्रागया I

ष्रावाई दे॰ (पु॰) श्राने की चर्चा, समाचार । -स्रावागमन या स्रावागवन तद्॰ (पु॰) शाना जाना, जन्ममस्य ।

द्यावाजाई दे॰ (स्त्री॰) नित्य गप्तन, सतत आना जाना, "क्या भावाजाई करते है। ?"

ध्यावरगो दे॰ (स्त्री॰) खुद्धापन ।

स्रावारा दे॰ (गु॰) गुण्डा, बदमाश । [ धाम । स्रावास तत्॰ (दु॰) [मा + वस् + घम्] गृह, धर, स्रावाहम तत्॰ (दु॰) आदर से बुलामा, पोडशोपचार पूजा का एक श्वह, मंत्र हारा देवता के बुलामा । स्राविभोव तत्॰ (दु॰) मकटता, मत्यचता, मकाश,

डरवित्तः। स्माचिर्मूतः तत्० (सु०) [स्नाचिस् + स् + क्त] प्रका-शितः, प्राहुस्रैतः, प्रकटितः, अयस्य ।

द्याविकत्तां तत् (पु॰) शाविकार करनेवाळा । द्याविष्कार तत् (पु॰) [द्याविस्+कृ+वन्] प्रकारा, प्राक्ट्य । [श्वित, प्रकटित । शाविष्कृत तत् (गु॰) [साविस्+कृ+कृ] प्रकाट्य द्याविष्ठ तत् (गु॰) [साभिस्+कृम्कृमक] सावेयपुक्त, सनोयोगी, जीन, किसी की धुन में छग बाना । आवृत तृत्॰ (गु॰) [ब्रा + वृ + क्त] वेष्टित, घेरा, इतावरण, उका हुबा, श्रम्हादित ।

श्रावृत्ति तत् (बी०) [ब्रा + वृत + क्त] उदस्यी, पुनः पुनः पाठ करके कण्ठ करना, वार बार किसी बात का श्रभ्यास ।

श्रावेग (पु०) जोश, वर्मग।

श्रवेद्क तत्॰ (पु॰) निवेदन करने वाला । ध्रावेद्न तत्॰ (पु॰) [श्रा + विदु + धनट] निवेदन,

ज्ञापन, सनोगत भाव का प्रकाश करना ।

धावेद्य तत्॰ (गु॰) निवेदन करने योग्य । धावेदा तत्॰ (पु॰) िया + विश + वल ो प्रवेश,

ह्यस्ता, सङ्घार, उदय, श्रद्धह्यार विशेष, धपस्मार १९११ | श्रिक्शार, जरदा, श्रद्धह्यार विशेष, धपस्मार

आवेशन तत्० (पु॰) [स्म + विश्व + धनट्] प्रवेश, / आवे। दे॰ (कि॰) साम्रो, आगे बुलाना।

झांश दे॰ (की॰) रेशा, सूत । [ तंजस्ती । झांशिक तत्त्र॰ (ग्र॰) विभागी, हिस्सेदार, प्रतापी, आशंस्ता तत्त्व० (खी॰) [आ + शत् + क + आ] प्रार्थेना, आकांचा, अञ्चमान, सह. संशय, इश्का, अभिकाप, वाह ।

श्राशंसित त्त् (गु॰) [म्रा+संश +क] प्रार्थित, म्राकाङ्कित, त्रभिनिषद, कथित ।

खाशङ्कृतीय तत् (गु॰) [धा + शङ्क + धनीय] धाशङ्का का स्थान, भवाबह, भयस्थान ।

खाशङ्का तत्॰ (खी॰) [आ+शङ्क +आ] मय, डर, सन्देह, ज्ञास, जातङ्क, संशय।

थ्राशङ्कित (गु॰) शङ्कत, भयभीत ।

ध्याज्ञयं तत्० (पु॰) [धा+शी+धन्] धभिधाय, सारवर्ष, आधार, आश्रय, वासना, इष्हा, गढ़दा, स्नात ।

ष्ट्राशा तत्० (ची॰) [बारा + रू + धा] दिशा, वाक्षय, भरोसा, व्याससा ।—भङ्ग तत्० (पु॰) नैराश्य, भरोसा हुटना, नाउम्मीद ।

भारतित तत्॰ (गु॰) [श्राशा + श्रतीत] झाझा से श्राक्षिक, चाह से श्रधिक ।

धाशिष तद्० (पु॰) देखो ग्रशीस्। [मङ्गल प्रार्थना। ष्याशीस् तद्० (ची॰) प्रारीबीद, वर, धुभाशंसा, ग्राशिर्वचन तन्॰ ( g॰ ) [ ग्राशीस् + वच् + धनट्] ग्रभजनक वाक्य, कल्याम वाक्य।

द्याजीर्घाद् तव॰ (पु॰)[ ग्रशीस् + धद् + घप् ] श्राशीर्वेषन, मङ्गस्त प्रार्थेना, श्रासीस 1—क (पु॰) श्राशीर्वोदकर्त्तां, कल्याण प्रार्थक ।

ग्राशीनिष सद्॰ (पु॰)[ याशी + विष + चळ्] सर्पं, श्रहि, सुनङ्ग, सर्प ।

ध्राशु तदः (पुः) शीन, तुतः, तुतःतः, तुतं सदयः, वर्षं काल में अराव होन वाखा एक धान्य।— कित्र (पुः) शीन कविता वनाने वाखा ।—— संपुः शीन्नवामी, वाच, शरं, वाषु, मन ।— तीप (पुः) शीम तुषः, महादेव, शीम प्रसद्ध होने वाखा।

ब्राह्चर्य तत्० (पु०) [धाश्+वर+य] अपूर्य, विश्मय, धद्धुत, चप्तस्नार, विचित्र, धरोकित। —ान्वित तत्० (ग०) [धाधर्य+धन्वित] चप्तस्तृत, विश्मित।

ष्टाश्चर्यित (गु॰) चित्रत, विस्मित।

द्याध्यम तत् (पु॰) [ धाश्रम + धळ ] शास्त्रोक्त धर्म विशेष, घडावारी, गृही, वातृप्तर, शिचु, ब्रह्मवर्ष गहरत् वातृप्तरम् तिच्य ये चार महार की स्वस्था, द्यापि सुनि के रहने का स्थान, वन, मह, स्थान ।—गृह तन् (पु॰) क्राध्यम हे तिये शास्त्र क्षित आवार स्थान तित्व (पु॰) शाध्यम हे तिये शास्त्र क्षित आवार स्थान निक्या — मुद्र तत् (पु॰) शाध्यम विद्र च प्रते वाला। — नित्र (पु॰) शाध्यम विद्र च प्रते वाला। — तत् (वि॰) धाध्यम युक्त, शाध्यम में रहने वाला।

स्राक्षय तत्० (पु॰) [ शा+श्रि+श्रल्] रारण, श्ववत्त्रवत्, रहा का स्थान, सहारा, गाधार ।— भृत तत्॰ (गु॰) श्ववत्रवभूत, श्राव्य, मोसा गीर ।—स्थान तत्० (पु॰) श्राध्य का स्थान, सहारे का डीर। [ श्रास्य, श्ववस्थान । स्थान्नयम् तत्० (पु॰) [श्रा+श्रि +श्रनट्] श्राध्य,

साध्यस्य त्रि (सुर ) [सा + छ + सनद् ] स्राध्यस्य साध्यस्योगेय तर् (सुर ) [सा + छि + सनीय ] साध्य के वेगय, साध्यमेषयुक्त ।

द्याधित सव् ( गु॰ ) [ द्या+भि + क ] कृताश्रय, राखागत, भवीन, सहारे पर टिका हुआ, सेवक,

बश्य, वशीमूत, ।—स्यत्त्र (पु॰) भृत्य का श्रधि-कार, श्रदीन का श्रधिकार ।

ष्ट्राशिलए तत्॰ (गु॰) [ ग्रा + रिअप् + क्त ] खाति-द्वित, सटा हुधा, विपटा हुग्रा, रुपटा हुग्रा । ग्राह्लेप तत्॰ ( १९० ) [ ग्रा + रिलप् + घन् ]

श्राबिङ्गन, मिल्नन, जुडना, लगाव । ग्राश्यस्त तत्॰ ( गु॰) [ था + श्वम् + क ] श्रान्तास

प्राप्त, प्राशायुक्त । प्राध्यासित तत्॰ (गु॰) [ग्रा + रवस् + खिच् + क्त] अनुनीत, श्रास्वस्त, दिलासा दिया हुआ ।

भ्राध्विन तत् (पु ) भास निशेष, सरद श्या का दूसरा मास, कुत्रार, ब्रह्मान । भ्रापाद तद (पु ) वर्ष श्वत का प्रथम मास ।--

भाषाभ्यः २३ / भूषाभवं तत्० (पु०) महलं ब्रह्, उत्तराषाङ्ग भदत्र। ग्रापाहा तत्० (सी०) [स्रा+सह+कः+स्रा]

अविश्व विरोप, पूर्वीपाड़ श्रीर उचारापाड़ नचत्र। आपाड़ी तत्० ( पु॰ ) [ श्रापाड़ + ईं] श्रापाड़ मास की पूर्णिमा।

श्रास तद्॰ ( ह्यी॰ ) धाराा, मरोसा, घासरा । ग्रामकन ( घी॰ ) ग्राहस्य, सुस्ती ।

द्यासक तन्॰ (गु॰) [ धा + सझ + क ] धनुरक्त, मोहित, लिस, मग्न, लीन ।—ि तन्॰ ( स्त्री॰) धनुरक्ति, लग्न, चाह, प्रेम, मोह, हरक ।

अनुसक, उपन, बार, बार, कार, कार, प्रासङ्ग तत्॰ ( पु॰ ) [ या + सन्न + घळ ] संसर्ग, संस्थि, अनुसम्

प्राप्तित तदः (को॰) [ चा +सद् + कि ] सहम, मिल्ल, लाभ, न्याय मत से पर्टो का कत्यन्त संस्थिपन, ग्रन्थबहित, पदोच्चारया, यद शब्दशेष का एक हेतु है, समीयता।

प्राप्तन तत् (पु०) [ धात + धतर ] एतन के समय बैठने का विदायन, पीड, पीड़ा, थीकी, हाथी का करूपा, ग्रमु धीर जितीपु का अवसर मतीकार्थ श्रम्यकार, ग्रमु धीर जितीपु का अवसर मतीकार्थ श्रम्यकार, कुरा या कर का बना हुआ झामन जिस पर चा के समय वेंडा भाता है। येतियों के बैठने का => भकार, वश्वासन, स्विनकामन धादि। सुरन को तीने ।—ी (स्वी०) द्वीटा धासन। सुद्दाक तत्ने, धाना दे० (कि०) धोटा धासन।

गत होना। -- उखडना (कि॰) जगह से हिल्लाना ।--डिगाना (कि॰) स्थान से विचलित होना।—होलना (कि०) मनका चन्चल होना।-मारना (कि॰) जसकर वैटना । श्रासन्द्री तद॰ ( स्त्री॰ ) खरोळी. क्रस्सी । श्रासक्त तत्० (गु०) श्रा+सद्+क्ती उपस्थित. निकटस्य, निकटवर्ता, समीतस्थ, पास, शेप, अव-सान ।--काल तत्० (प्र०) श्रन्तिम काल, मृत्यु का समय।—भूत तत्० (पु०) भूतकाल को वर्त्तमान से मिला हुआ हो। अगल दगल । श्रासपास दे॰ (क्रि॰ वि॰) चारों श्रोर, इधर उधर, श्रासमान दे॰ ( प्र॰ ) धाद्यारा, गगन, स्वर्ग ।—ी (वि॰) ऊपर का, स्नाकाशीय कासमान के रंग का यानी फीका नीजा रंग । श्रास्तव तत्॰ (पु॰) िधा + सू + श्रङ् । मध, मदिरा, मधु, मद । — हुन्न तत्॰ ( पु॰ ) ताळ हुन् । **भ्रासरा दे॰ ( पु॰ )** मरोसा, सहारा, भ्राश्रत । श्रासा दे॰ (स्त्री॰) देखो ग्राशा I भ्रासादन तर्• ( पु॰ ) थ्रा + सर् + गिर्य + थनर् ] प्रायथ, लामकरण, मिलन । द्यासादित तत् (गु०) शि + सद + शिव् + की प्राप्त, लब्ध, मिलित, भचित। ब्रासान दे॰ ( पु॰ ) सहज, सरज, सुगम । ग्रासाम दे॰ (g॰) भारतदर्ष में उत्तर पूर्व वंगाल का पुक साग, इस शान्त का शाचीन नाम कामरूप है। ध्यासामी (ग्र॰) श्रासाम प्रान्त का निवासी (प्र॰) श्रभियुक्त देनदार, कारतकार । ग्रासावरी तत्० ( स्त्री० ) रागिशी विशेष। श्रासादसन तद्० नम्न, दिगम्बर, नंगा । भ्रासिख तद् ० ( खी० ) भ्राशीस, भ्राशीबाँद । ध्रासिद्ध तत्० (गु०) [धा+सिध्+क] धवरुद्ध, वन्दीमूत, बन्दुमा, बन्दी । म्रासिधार तत्॰ (पु॰) [बास्+ध+वन्] युवा

धार युवती का एक स्थान में धविकृत चित्त से

द्रास्तीन तद॰ (गु॰) [थाख + ईन] उप<sup>ति</sup>ष्ट, हृतासन,

श्रवस्थान रूप यस ।

वैठा हुन्ना, श्रासन जमाये हुए। श्रासोस (पु॰) वसीस, तकिया।

प्रासुर तत्० ( पु० ) विवाह विशेष, श्रसुर सम्बन्धी । थ्रासुरी तन्॰ (स्ती॰) ग्रसुर सम्बन्धिनी — चिकित्सा ( ही० ) शस्त्रचिकित्सा । थ्रासेचनक तत्॰ (गु॰) | श्रा+सिव +श्रनट + क ] विवदर्शन, जिसकी देखने से तृप्ति नहीं होती। प्रास्तेति दे॰ ( पु॰ ) स्वार का मास, ग्राध्विन मास। द्यासौ ४० ( ५० ) इस वर्ष । श्रास्किन्दित तत्० (गु॰) ि शा + स्कन्द + का विशेषों की गति विशेष, घोड़ों की पांचवीं गति, तिरस्कत। थ्रास्कत है॰ ( की॰ ) बाहस्य, ढीहापन, शिथिहाता l —ो ( गु॰ ) बालसी, डीला, उपहा, सुस्त । आस्तर तत्० (पु०) [था + स्त + धनट ] हाथी की भूल, उत्तम, श्रासन, शय्या। द्यास्तिक तत्० (वि०) वेट, ईरवर और परछोक धादि पर विश्वास करते वाळा, ईश्वर के श्रस्तित्व को मानने वाला, हैरवरबादो | ग्रास्तीक तत्० (पु०) शिक्षा + कण् ]सुनि विशेष, जरत्कार सुनि का पुत्र, इनकी माता का जरस्कारी नाम था, इनकी माता सपराज वासुकी की बहिन थी, सहिषे बासीक ने पितृकुल धीर मातृक्व का त्रास दर किया था, पाण्डववंशाय राजा जनमेजय हे सर्पसन्न नामक यज्ञ में सहस्तमा बास्तीक ने अपने भाई तथा शातुल प्रभृति की भस्म होने से दचाया या । द्यास्तीन ( खी॰ ) ग्रंगा, कुर्ता या केाट की बीह । थ्रास्था तत० (स्तो०) श्रद्धा, समा, वादर । द्यास्थान तत् ( go) [ था + स्था + श्रनट ] सभा, समाज, आश्रम, बैंडने की जगह । ध्यास्पद् तत्० ( go ) पद, स्थाने, श्रञ्छ, वंश । थ्रास्फालन तत्० (पु०)[धा+स्फाल+धनर्] गर्व, घमंड, बहङ्कार । द्यास्फालित तव्॰ (गु॰) [ ग्रा + स्फाङ् + क ] ताड़ित, गर्बित, रुम्पित । ग्रास्फोटन तत्॰ ( पु॰ ) ि शा + स्फुट + धनट् ] प्रफुल होना, विकाश, प्रकाश, वाल ठोकना । द्यास्माकीन तत्० (गु०) जिल्लास + ईन ] हमारे पत्त का, इसारी तरफ का 1 द्यास्य तत्॰ (पु॰) [अस् + ध्यय ] सुल, सुलमण्डक,

(

चेहरा, ग्रानन ।--देश तत्० ( पु० ) मुख का स्थान ।

द्यास्त्राद् तत्० (पु०) [ ग्रा + स्वद् + धर् ] रमातुमाव, स्वाद ग्रहण, रुचि, बस्का, रस, जायका ।

ध्रास्वादन तत् ( पु॰ ) [ध्रा + स्वद् + ध्रनट् ] रसालुभव, स्वाद ग्रहण, स्वाद चणना ।

ध्रास्तादक तत् ( पु॰ ) [ था + स्वद + अरु ] स्वाद ' ग्रहण कर्जा, स्वाद लेने वाखा, जायका जेने वाळा। ग्रास्तादु तत् ( पु॰ ) सुरह, मिछ, स्वादिए, स्वादी,

सुखादु ।

स्राह् ( श्रव्यः ) शोक, हानि, कष्ट, पीडा श्राहि सुचक

श्रव्यत, कहारना (पु॰) व र, भाइत ! [होता है ।

स्राहुट दे॰ ( श्ली॰ ) श्राले का शब्द ओ चडने में

स्राहुत ( श्ली॰ ) जलमी, धावज, पुराग, करिरात !

प्राहुर-जाहुर दे॰ ( श्ली॰ ) श्राना शाना ।

स्राहुत्याहुत्य, तत्व (पु॰) [ श्रा + ह + सम् टू ] श्लीनमा,

तटना, स्रमीटना ।

झाहतेंच्य (वि॰) प्रदर्शाय, ले भाने कायह। झाह्य तन् (पु॰) [धा + हू + थळ] रण, युद्र, यह, यारा }

यझ, याता । 'ब्राह्मनोय तत्० (४०) [ब्र + हूं + बनीय] यझाप्ति विशेष, कसेकाण्य के तीन श्राप्तियों में से एक ।

स्राहर्तच्य नत्० (गु॰) [धा+ह्र+तन्य] प्रहण इतने हे थे।य, ले थाने हे थे।य, संगृहीनस्य । स्राहर्ती तत्॰ (गु॰) [धा+ह्र+त्] धानेता,

भानवन वा उपार्जन कर्ता, ले धाने वाला । ध्राहा सन् (ग्र॰) रोट या श्राप्टेव बोधक शला ।

झाहार तन्० (पू०) [बा + ह + घन्न] वरान, भोजन, मचणा—क तन्० (पु०) बाहरणकारी,संमाहरू। —निहार रहन सहन, रागा पीना, शारिरीक परिचर्या।

झाहार्य्य तत् (ग्र॰) [धा + ह + प्पण्] गृहीत, पडग्ना हुणा, सोजन येत्य, पनावरी, करियत १ (उ॰) नेप्प्य, मृत्यण धाति के द्वता निर्मिन, नारकेकि में व्यक्तक विरोध, चान्न संस्कार |— शीमा तद् ॰ (जी॰) कृषिम सोमा, वित्र क्षपत्रा मृत्यण धादि के द्वारा बनाणे शोमा ? श्राहासतत्॰ (पु॰) [ग्रा+ह+धन्] चुद्र जळा-शय, चद्दवत्ता, युद्ध श्राहान, ग्रामन्त्रत् ।

श्राहि या श्राही तद्० (कि॰) है।

आहित तत् (गु०) [धा+धा+ध] न्यस्त, व्यवित, स्थापित, रक्षा हुझा ।—ाप्ति (प०) [बाहित + व्यप्ति] साप्तिक, व्यप्तिशेत्री ।

प्राहितुषिडक तर्० (५०) [श्रह + तुण्ड + रिण्क्] व्यालग्राही, साँप पक्डने वाला, वाळवेळिया ।

थ्राहिस्ता दे॰ (कि॰नि॰) धीरे घीरे।

धाहुक तत् (go) राज विशेष, प्राचीन समय में
स्विकायत नगरी के राज भोज नाम से प्रसिद्ध
थे, इसी भोजयता में प्रसितित् नामक एक राजा
प्रवाद हुए, इनको ग्राम सन्तित् हुई, पुत्र का
नाम चाहुक रखा गया, इनकी की का नाम करशा था, इसी के गर्भ से महाराजा चाहुक को देवक और उमसेन नामक दो पुत्र हुए थे, देवक औ कृष्णुवन्त्र के मातानह थे, और उससेन कृत का पिता।

झाहुत तत्र (प्ः) धातिध्यसन्धार, गृतयत्र, यत्रि-झाहुति तत्र (क्षी॰) [धा + हु + कि] शास्त्र्य, होम की वस्तु, देवना के बद्देश से धाम में दिव देना, देवयत्र, होम।

आहत तव॰ (तु॰) [धा+ह्+क] निमन्त्रित, धामन्त्रित, फुलाहान, न्योता हुधा, बुलाया हुधा। द्रिया हुधा। प्रसहत तव॰ (तु॰) [धा+ह+क] धर्मित, धानीठ,

श्राहै (कि॰) है।

आहो तर् (थ०) विकष्त्र, प्रश्त, सन्देह, विचार । आहो पुरुषिका तर् (की०) श्रहमिका, आस-रलावा, आसमार्थिता ।

ध्यादोदियत् तम्० (४०) विकथ्य, परम, जिल्लासा। ध्याहिक तत् (प्र०) दैनिक, दिन-साच्य, दिव संश्यी, दिवाष्ट्रण्य, (४०) भोत्रन प्रकास, समूह, प्रम्य माग, निल्लिक्या, इष्टदेवता की निल्य ध्याराच्या।

श्राहा तत्॰ (पु॰) जलार्थं । श्राहाद तत्॰ (पु॰)[श्रा +हद+षत्] श्रानन्द, दर्पं, तुष्टि।—जनक (गु॰) हर्षजनक, श्रानन्दवर्द्धक, तुष्टिकरः।

याह्मादित तत् (गु॰) [या + हृद + खिष्+ क]धान-न्दित, हर्ष युक्त, प्रसन्त । त्र्याह्नय तत्॰ (पु॰) [धा+क्के+ब्रज] नाम, संज्ञा। श्राह्मान तत्॰ (पु॰) [झा+क्कं+श्रनट्] सम्बोधन, श्रावाहन, निमन्त्रया, ब्रजावा।

ਝ

इ, स्वर का तीलरा वर्श है। इलका उचारण स्थान तालु श्रीर प्रयत्न विवृत ।

ह तत् ( ( ( क) भेद, क्रोधित, अपाकरण, श्रनुकर्मा, खेद, क्षेप, सन्ताप, दुःख, भावना । (पु॰) काम-देव, गर्णेश !

इक तदः (ग्॰) एक, एक का इसरा रूप | — ग्राङ तत् पूक स्रोर का शरीर, आधा सङ्ग, पूक शरीर, एक ग्रहा, ग्रद्धांह, शरीर का ग्रर्थ भाग, एक ग्रोर का, एक सरफ का, एक पन्न ।-- आक (कि॰ वि॰) निश्चयः श्रास्थिर ।--इस्म संख्या विशेष २१ —कृतराज तद् ॰ (पु ॰) एक खन राजा, चक्रवर्ती राज्य. समस्त संसार का राज्य. प्रतिहन्ही-रहित राज्य |---दक तद॰ (प्र॰) एक ताक, एकटकी, निस्पन्द नेश्र से देखना ।--हा तद् ० (५०) एकठौरा, प्कन्न, जसात ।--डौर-रा तदु॰ (पु॰ ) एकहा, समूह ।-इकतारा (पु०) एक दिन का नागा करके थाने बाला ज्वर।—ताई दे॰ (खी॰) अभेद, पुकता ।--तारा दे॰ (पु॰) एक प्रकार का सितारतमा बाजा ।--राम दे॰ (५०) इनाम पुरस्कार।---रार दे॰ (पु॰) प्रतिज्ञा, उहराव। —सठ दे॰ (प्र॰) संख्या विशेष, ६१। —सर दे॰ (पु॰) सदश, बराबर।—जीता तदु॰ (गु॰) एक ही, केवल, एक होने से अधिक प्रीति पात्र। —सार (गु॰) बरावर, सरीखा, समान, सदश I —सङ्घ (गु॰) एक साथ ।—हरा (गु॰) एक पर्त्ते छ। ।

इक्तें ज (स्त्री॰) काश्रवन्थ्या, वह सी जो एक यार -प्रसव कर फिर बचान जने।

इक्तेसि (गु॰) अकेबा वास, एकान्त वास । इक्का तस्॰ (गु॰) एकाकी, श्रकेटा, श्रहितीय, श्रन्टा, श्रमुपम, उत्तम, (पु॰) एक घोड़ा या बैठ की गाडी, इठाडावाडी इक्का, परनाहा इक्का। इकारुका दे॰ (बि॰) प्रकेटा हुकेटा, एक या दो। इकी दे॰ (छी॰) [एक + है] ताश का एक बूटी वाला पता, एक बैट की गाडी।

इन्तु तत् (पुः) [यम् + मु] कल, ईल, इतारी,
गला गाँइ। !—कायढ तत् (पुः) इष्ठकुन,
कांग्र, मुंत रामवार ।—प्रमेह (पुः) मुक् सम्बन्धी रोग विशेष ।—मती (कीः) कुरुषेत्र के पास बहुने वाळी पुक्त नहीं। - एस तत् व (पुः) ईख का रस, राव।—एसोह तत् व (पुः) मुद्र रस का समुद्र।—सार तत् व (पुः) मुद्र, खाँड। इस्वाकु तत् (पुः) वैवरतत मन्नु का पुत्र, सूर्यं वंश का पहळा राजा, इन्होंने सर्वभ्रमम अयोष्या की अवनी राजधानी वनाया, यह रामवन्द्र के पूर्व पुरुष थे, इनके पुत्र का नाम कुलि था। (२) काशी का राजा, इसके पिता का नाम सुव्य था, यह इनुन्यन्द कोड़ कर जावस हुवा था इसी कारणा इक्ष्वाकु इसका नाम सु

इत्नाजिका तत्० (खी०) नरकट, नरकुक, सरपत, इङ्ग्रन (पु०) संकेत. हशारा। इङ्ग्रजा (खी०) शारीर की एक नाड़ी का नाम इसका

्दूसरा नाम ईडा है। यह शरीर के वाम भाग में होती है।

इङ्गलीग्रहीय तद॰ (गु॰) इङ्गलैण्ड देश सम्बन्धी । इङ्गित तद॰ (गु॰) [इङ्ग + क] श्रमिशय के श्रमुरूप चेष्टा, संकेत, इसारा, इङ्गित, माब, चेष्टा ।

इङ्गुद्दी तत् ( स्त्री ) [इङ्गुद + है] वुचवियेष, इसके फल तेंद्रमय होते हैं, इसका दूसरा नाम मयावि-रोपय भी है, क्योंकि इसके तेल से मया यहुत सीम अच्छे होते हैं। हिंगोट का पेट, मालकैंगनी, क्योविस्मती।

हुंगुर दे॰ (•) सिंदूर का एक भेद।

(

इन्हन तत् (पु०) श्रांख, नेत्र, नयन, दष्टि, देखना । इन्हा तदः (स्रो०) वाच्या, मनोरथ थादाहचा, स्प्रहा, श्रभिकाप।--न्वित तत्र (गु॰) इच्छक सस्प्रह, श्रीमनापी, स्वेच्छक, वासना-विशिष्ट ।---वती (स्त्री॰) इच्छा युक्ता स्त्री, प्रभिलापिणी, रमणी :-चारी (पु॰) मनमौजी, धपने मनका, मन के धनसार घमन या काने वा ना, स्वतन्त्र । --भेदो (स्त्री०) विरेचनवटी ।-भोजन १५०) मामाना भोजन। चिडा हथा।

इच्छिन तत्॰ (गु॰) ईप्सित मनवान्द्रित के श्रनुमार, इच्छुक तत्॰ (पु॰) इच्छान्विन, धमिलापी, धार्कीची चाहते बाह्य ।

इज्जराय दे॰ (पु॰) उपयोग करना, जारी करना। इज्ञलास (१०) भदालत, न्यायालय, केर्ट । इजहार (पु॰) गवादी, वयान । इजाजत (स्त्री :) सम्मति, हुक्मा, श्राज्ञा । इजाफा (प्र॰) बृद्धि । इजारदार (गु॰) ठेकेदार, इजारे पर केई काम छेने वास ।

इजारा (पु॰) डीका, किशय, श्रविकार । इउजत (स्थी०) मान, सम्मान ।

ग्रह, शिश्वक, पूज्य । इज्य तत् ( गु॰ ) [ यज् + य ] बृहस्पति, देवाधार्थ, इज्या तत्० (स्त्री०) [यङ्+य+ग्रा] दान, याग, यज्ञ, प्ता, धर्चा, धरविध धर्मका प्रथम धर्म। --- शील तत्० (पु०) बार बार यश करने वाला, यात्रक, यज्ञकारी ।

इठलाना दे॰ (कि॰) इतराना, मटकाना, खुकाने के लिये जान युक्त कर अनजान बनना ।

इड़ा तद् (स्त्री) शरीर हे द्शिया भागस्थित नाडी, सरस्वती, भी, यचा, पृथ्वी, स्वर्ग, श्राशु गमन, वैवरवन मनुकी पुत्री, चन्द्रमा के पुत्र बुध के साय इमका विवाह हुआ था, इसी के गर्भ से मनिद्द शजा पुरुरवा की बस्त्रचि हुई थी।

इडरी दे॰ (न्त्री॰) पेड्डरी, गेंड्री, बीटा । शिर । इत तत्॰ (ध॰) इघर, इम घोर, इस सरफ़, यहाँ, इस इत तर् (ध॰) नियम, पशुमी विमक्ति का बर्ध,

विभाग, यहाँ से, इस हेतु।-पर (गु॰) इसके वाद, इसके ग्रनन्तर, इस पर । इतना तत् (१०) श्रविध का योधक, इयतावाची, परिच्छेदक, एतना ।

इतमीनान (पु॰) विश्वास, भरोसा ।

इतर तत् ० (घ०) श्रम्य दमर्ग, भिन्न, नीच, समान्य। -विशेष (१०) भ्रन्य मे मिस्र, विभिन्नता, प्रभेद । स्तोक (पु॰) छोटी जाति, दूसरा लोह । इतरेतर (गु॰) भ्रम्यान्य, परस्पर, श्रापस में । इतराजी (दे॰) त्रिरोध, त्रिमाड, नाराजी । िपरस्पर । इतरेनर तत्॰ (गु॰) [इतर+इतर] घन्यान्य, इतरेद्य तत्र (१४०) दमरे दिन, धन्य दिन ।

इतराई हे॰ ( छो ) सचलाई, मधल पदी । ( कि॰ ) मचरु कर । मिचलाना ।

इतराना दे॰ (कि॰) श्रमिमत करना, मदान्य होना इतराया दे॰ (कि॰) चोंचला दिलाया, ठ२क दिलायी, मचरा ।

इनवार दे॰ ( पु॰ ) रविवार, श्रादिल बार । इतस्ततः तद्० (थ्र० इतस्+तद्+तस्] घग तत्र, हघर. उधर, चारो छोर ।

इति तन्॰ ( थ्र॰ ) समाप्ति बोचक श्रव्यय, समाप्ति, इतना, पूरा, सम्पूर्ण । - कथा (छी ॰) ग्रर्थ शून्य वाक्य, अनुवयुक्त बात । - कर्त्तत्य (गु॰) कर्म का धक्ष, उचित कर्त्तव्य ।—मृत्त तनः (पु•) पुरा वृत, पुरानी कया या कहानी ।

इतिहास तत्॰ (पु॰) [इति+इ+धास] पूर्व प्रतान्त, चतीत काल की घटनाओं का विवरण, प्राचीन कथा, पुरायृत्त, उपाख्यान ।

इतेक दे॰ (ध॰) इतनाही, पुनाही, इतना । इतो दे॰ (घ॰) इतना नियम, श्रवधि । इतफाक तव् (पु॰) मेंब संवेगा, श्रवसा । इतफाकन दे॰ (कि॰) संयोग से, आकरिमक। इतफाकिया (कि॰वि॰) ग्राक्श्मिक। इत्तला (खी॰) स्वता।

इसा दे॰ (वि॰) इतना। इसी दे॰ (वि॰) इतना ।

इत्यम् तत् • (घ॰) इस प्रकार, इस शरह, ऐसा, यों ।

١

इत्यादि सत्० (श्र॰) प्रभृति, श्रादि, इससे लेकर और सय [पात्र १ इत्र (पु॰) इतर, श्रतर ।—दान दे॰ (पु॰) इत्र रखने का इद्म तत्र॰ (गु॰) पुरोवर्ती, सम्मुख्य वस्तु, यही । इद्मित्यम् तत्र॰ (श्र॰) यह, इतना, इत्त प्रकार, निरुचय ।

ानश्चय । [श्रप्तना । इदानी तत् • (श्र॰) इस काल में, इस समय में, सग्प्रति, इदानीन्तन तत् • (ग्र॰) श्राष्ठनिक, सम्प्रति जात, इस

समय का, नवीन । इधर दे॰ (अ॰) यहां, इस होर, इस स्वान, इस स्रोर ।

इधार द० (४०) यदा, इस ठार, इस स्थान, इस प्रारा इधा तद्० (५०) ग्राम सुज्ञाने की ककड़ी, ईयन । इस तद्० (५०) सूर्य, समर्थ, राजा, पति, दैश्वर, प्रश्न, इस्त नवृत्र, ३२ की संख्या।

इनकार ( प्र॰ ) श्रस्त्रीकार ।

इनाम (प्रः) प्रस्कार ।

Fatter ( 3.5 ) 344.2014 1

इमारा या इन्दारा तह० ( पु० ) ह्व, पका कुर्था । इनेगिने ( वि० ) कुछ, चुने हुए ।

इन्दिरा तत् ( स्त्री॰) [ इन्दिर + श्रा ] छङ्गी, कनछा, रमा |—मिद्दिर (दु॰) नीछोध्यछ, नीब कसछ।—छय ( दु॰) [ इदिरा + श्राङ्य ] पग्न, पङ्कत ।—बर (दु॰) विष्णु, नारायण।

इन्दीसर तत्॰ (पु॰) [इन्दी + वर + ऋल्] नीलोत्पल, नील कमन ।

इन्दु तत् (५०) [स्न्द्+ ] ससी, चन्द्र, कर्ष्ट्र, एक की संख्या ।—कता (६०) इन्द्रुलंखा, चन्द्र-लेखा, चन्द्रकंडा।—कान्ता (५०) मणि विशेष चन्द्रकानमिया !—कान्ता तत् ० (स्त्री०) सिद्द निता, पामिनी !—प्रत (५०) चान्द्राच्य वत । —मृत्त् (५०) वारादेव, शिव !—प्रती(की०) चन्द्र-युक्ता सित, पैपीसासी, स्वरोष्या के सजा श्रव की स्त्री, इसीके गर्भ से महासाव द्वराय बचक हुए थे, यह विदर्भसाव की कम्या थी ।

इन्दुर तत् (go) उन्दुर, मूस, जूदा, स्विक । इन्द्र तत् (१) वेदोक्त देवता । भारतीय प्राचीन आर्य इत्पिगण जिन देवताओं की क्षाराधना करते थे उनमें एकं इन्द्र भी हैं। उत्तरेद में तिला है कि इन्द्र की माता ने बहुत वर्षों तक इन्हें अपने गर्भ में धारण कर तक्का था, उक्का होने के

श्रनन्तर हुन्द्र ने श्रपने पिता को पैर प्रकड़ के मार डाजा । (२) पौराधिक देवता. जन्मान्य देवता इनके अधीन हैं, धत्रव यह देवराज कहे जाते हैं। प्रलोमा दानव की कन्या शसी से इनका विवाह हुआ था, इनके पुत्र का नाम जयन्त या।--कील तक् (प्र०) मन्दर पर्वत. मन्दराचळ ।—कुञ्जर तत्० (प्र॰) इन्द्र का हाथी. ऐरावत हस्ति ।—गाय तत्० (पु॰) रक वर्ण कीट विशेष, खद्योत, जुनुनु ।—जाल तद० (पु०) नटविद्या, फरफंद, घोखा, मन्त्र संत्र, योगद्वारा श्रचंभे की बातें दिखाने का अन्य । भाषाकर्स, छूळ, कपट, साया।-जालिक तत्० (गु०) मायाची. मायिक, वाजिगर। -- जिल ततः (प्र०) लंबेरवर रावण का प्रत्र, मेघनाद !—तस्य ततः (ग्र०) इन्द्र के समान सर्वश्रेष्ठ, श्रधिपवि, सर्वेत्तिम ।---त्व तव॰ (१०) स्वर्ग का घसाधारण धर्म, राजत्व प्रधान्य !-- हमन (५०) थोव विशेष । वर्षाऋत में गङ्गाजल पीपल के पत्तों को ल लेती है तब वह योग होता है।-धनुष तत्० (पु०) शकवनु, सर्य की किरण मेघों पर पडने वे श्राकाश में जो धनुष के आकार का दीख पड़ता है।-नील (प्र॰) नीवम, नीलमिश ।-- नीलक तुत्र॰ (प्र॰) पत्नग, सरकत, पत्ना । - प्रस्थ तत् ० (५०) राजा युधिष्ठिर का बनाया हुआ नगर विशेष, हरिप्रस्थ, शक्रवस्थ. इत्यादि जिनके नाम हैं। इस समय दिल्ली के नाम से वह प्रसिद्ध है, यदापि दिल्ली यमना के बाएँ किनारे पर स्थित है, तथापि इन्द्र-प्रस्थ यमुना के दक्षिण तट पर स्थित था।—यदा ततः (ए०) भौपधि विशेष ।--वध तत्० (स्त्री॰) भृङ्गकीट, वीरवहूटी विशेष । - बजूा सन् ( ५० ) एक वर्णवत्त का नाम जिसमें दो तगरा, एक जगरा श्रीर दो ग्रह होते हैं।

इन्द्राम्मी तत्॰ (स्त्री॰) [इन्द्र + धानी] शची, इन्द्र की पत्नी, मानुका विशेष ।

इन्द्राजुज तत्॰ (स्त्री॰) [इन्द्र + श्रनुज ] बिन्छ, नारायण, श्रीकृष्ण । [नारायण, विष्छ । इन्द्राचरज तत्॰ (पु॰) [इन्द्र + श्रवर + जम् + ङ] इन्द्रायण तद्॰ (स्त्री॰) श्रीपिष विरोप ।

निहत हथा।

**4**2

इन्डाय्घ तर्॰ (पु॰) [इन्द्र + थायुष] इन्द्र घनु, शासन, पुरावत इस्ति । शक धन् । इन्डासन ततः (प्र॰) इिन्द + श्रासन दिन्द्र का इन्द्रिय तत् (१०) [इन्द्र + इय] इन्द्री, ज्ञानिन्द्रय, कर्मेन्डिय, अन्तरेन्ड्रिय, नेम्न, नोत, ब्राण, जिह्ना, त्वक श्रीर मन ये छ , ज्ञानसाधन, धांक पाणि गुदा और स्पन्ध ये पांच कर्मेन्द्रिय और सन बद्धि चित्त श्रीर श्राहरार में भन्तरेन्द्रिय हैं -- गरा (पु०) इन्द्रिय समृह, एकादश इन्द्रिय ।—गोचर (गु.) इन्द्रियों का विषय, ज्ञानगम्य, ज्ञानपथ वर्ती ।-- प्राह्म (गु॰) ज्ञानसम्य विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध आदि !--होप (पु॰) कामादि दोप, कामुकता, लम्पटता ।--निप्रह (प्र॰) कामादि इन्द्रिय दमन, चत्र आदि इन्द्रियों की श्रपने वश में करना ।--विषय (पु॰) इन्द्रिय-प्राह्म, इन्द्रिय गोचर, नेत्र द्यादि के प्रथम्थित । --ागेचिर (गु॰) [इन्द्रिय-|- श्रावित] हन्द्रियों के ग्रगीचर, जी इन्द्रियों से नहीं जाना जाय। --ार्थ (पुरु) इन्द्रिय जन्य ज्ञान का विषय स्त्रा रस गम्ध शब्द स्पर्श ।

इन्द्री सद् ० (स्त्री०) देखो इन्द्रिय । िछकड़ी । इन्धन तत्॰ (पु॰) [इध्+धनट] हुँधन, अलावन, इप्छ तत्० (गु॰) ईप्सित, इच्छुक, लोभी। इफरान (स्त्री॰) श्रधिहता । इयारत (स्त्री॰) खेख।

इस तत्० (पु॰) गत्र, कुझर, हस्ति, हाथी, समान, सदश, नाई, ताइ।-पालक (प्र॰) महावत. ष्टाधीधान । घित्री।

इभ्य तत्॰ (गु॰) [इम्+य] धनवान्, धनशाली, इमदाद दे॰ (भ्बी॰) मदद, सहायता । इमन देव खर का मिछन, संगिती विशेष ।—कट्यान रागिनी विशेष ।

इमामदस्ता (५०) लोहे या पीतव का सरहा इमारत (स्त्री॰) पवदा मदान, विराह्य भदन । इमि तद् ॰ (थ॰) ऐसे, इम प्रकार से, वॉ, इस तरह से। इम्तहान (५०) परीचा। इम्रती दे॰ (स्त्री॰) एक प्रकार कि मिठाई।

क्चिया, श्रमती । इरा तत् (स्त्री ) वाणी, भाषा, भूमि, जन, सर-स्वती, कश्या पत्नी।—चान् (पु०) हिरा + वतु ] समद्र, मेच, राजा, अर्जनपुत्र, अर्जन के श्रीरस तथा ऐरावत की विधवा कन्या के गर्भ से यह बरपन्न हुन्ना था, कुरुत्तेत्र के युद्ध में दुर्वेधिन पत्तीय ग्रार्थश्रक नामक राज्ञस के द्वारा यह

इरादा (पु॰) विचार, मशा, सङ्कल्प । दर्दगिर्द (गु.) चागे और । इलजाम (पु॰) श्रवराध, धारोप,श्रमियोग, कलडू, दोव । इसचिला तत्॰ (स्त्री॰) कृतेर की माता, विश्वश्रवा सनिकी पत्नी।

इलगा दे॰ (पु॰) हिलसा नामक मस्स्य विशेष । इला सन् (स्त्री) वैवश्वन मनुकी कन्या, यह विच्छ के प्रसाद से यदापि प्रदूष हो नई थी, तथापि कुमारवन में जाने के कारण पुन स्त्री हो गई, यह बुध से ब्याही गई थी, इसी के गर्भ से पुरुषा अवज हुए थे।-वर्त्त तत् (पु॰) जरतद्वीप के नव वर्षान्तर्गत वर्ष विशेष ।

इलाफा दे॰ (पु॰) रिवासत, संसर्ग । इलाज दे॰ (पु॰) चिकिस्सा, दवा कश्मा । इलायची रे॰ (स्प्री॰) प्रवायकी, पुला 1-दाना (ए०) एक प्रकार की मिठाई। इल्ला दे॰ (पु॰) यग्सा, मांस-वृद्धि ।

इस्तल तद॰ (प्॰) एक देल विशेष का नाम, मछनी विशेष !- । तत् (प०) सृगशिरा नचत्र के सिर पर रहने वाला + ताराश्रों का फुंड ।

इयं तत्॰ ( थ्र॰ ) सदरा, समान, उपमा, सरीखा, जैसे, माई', सन्द्रा दशारा दे० (पु०) सङ्केत, सैन ।

इटतहार दे॰ (पु॰) विद्यापन, सूचना ।

इपु तत्० (पु॰) [इष्ट+द ] बाया, शर, सीर, कोण्ड ।—धि या घी ( पु॰ ) तूच, बायाधार, तरकस ।--मान तत्० (वि ) तीरदाज, बाय चन्नाने घाटा । किंकड, पथर फेंकती है। इपूपल तन् ( ५० ) दुर्ग के द्वार पर का ताप जा इप तत्० ( दु० ) [ इप + का ] यदावि कांगे, कलंब्य, यविस्तित, कात, संस्कार, यदास्वामी, इएवेत, अधिकार, बरा। ( पु० ) चाहा हुबा, आयांतित, वान्दित, पु० । त्या हुबा, आयांतित, वान्दित, पु० । प्रतिष्ट । —-देव ( दु० ) ज्यांध्य देवता, खाराध्य देवता । —देवता ( पु० ) ज्याध्य देवता । स्व से बड़ा देवता, ज्याप्य देवता । व्याप्ति वित्रेप । व्याप्ति वित्रेप । व्याप्ति तित्रेप । इप्राप्ति तत्० ( ज्ञा० ) प्रवादा की विद्याई हुई इप्राप्ति तत्० ( ज्ञा० ) प्रवादा की विद्याई हुई इप्राप्ति तत्० ( ज्ञा० ) प्रवादात्व की, त्रोकोरकाराये

यज्ञ कृप सनन व्यदि।
इप्रांताप तद् ० ( दु ० ) व्यक्तिषयत, कथोपकथन ।
इप्रिंत तद् ० (खी ० ) यान, यज्ञ, व्यक्तिवाप, इच्छा ।
इप्य तद् ० (दु ०) वस्तत व्यतु ।
इस्यास्त तत् ० (दु ० ) घतुप, कार्मुं ६, राराध्यन ।
इस्य तद् ० (सर्व ०) यह ।
इस्यात दे ० (दु ०) एक प्रकार का कोहा ।
इस्यात दे ० (दु ०) यु प्रकार का कोहा ।
इस्यात दे ० (दु ०) श्रीपृष्ठि विशेष ।
इस्रताम दे ० (दु ०) श्रुष्ठमाती प्रमे ।

इसाई दे० (वि॰) किस्सान, ईसाई।
इसे तद्द (सर्द ) इसको । बिदा रहने वाजा।
इस्तमरारी दे० (ग्र०) अपरिवेतनशीन, परम्परादागत,
इस्तिरी दे० (ग्रा०) पेती हा एक पन्त विरोप जिससे
स्रेत दे० (ग्रा०) पेती हा एक पन्त विरोप जिससे
स्रेत हुए करड़ों की सकुदन मिटाई जाती है।
इस्तीफा दे० (ग्र०) आग पत्र।
इस्तीफा वे० (ग्र०) मरेगा, व्यवहार।
इस्ति वा इस्ति है। (ग्र०) कपड़ा चिकाने का वन्त्र,
जिनसे पोनी कपड़े पर कन्नप ननाते हैं।

इस्पात दे० (बु॰) पका लोडा, खेड़ी, परिस्कृत खोड़ । इस्पंज दे० (खी॰) सामुद्री पदार्थ जो पानी में बाळने से फुळ जाता और दशमे पर पानी गिरा देता है । इह तत्व० (अ०) यह सम, इन सब ने, इन्होंने । —जोक तत्व० (बु॰) यहाँ का लोक ।—काल तत्व० (बु॰) यह काळ, यह समय । इह्यों यहीं, इस स्थान ।

इस्थिर तद॰ ( गु॰ ) स्थिर, निश्चल, घवल र ।

इहाँ तद् यहां, इस स्थान पर, इस जगह । इहिं तत्० ( कि० वि० ) यहां, इसमें, इस जगह ।

ई तीर्घ ईकार, चीपा स्तर वर्ष है, उच्चारण स्थान साछ । ई तत्व ( धा॰ ) विपाद, अनुकाम, कोच, दुःस भावन, प्रस्मक, सितिथि, ( दु॰ ) कन्दर्य, कानदेव ( धी॰ ) ठक्मी । ईकार तत्व॰ ( दु॰ ) अवर विरोप, ईवर्ष । ईस्त तत्व॰ ( दु॰ ) द्रश्तेन, ईवर्ण, देखना । ईस्तक तत्व॰ ( दु॰ ) [ ईच + अक ] अवलोकनकर्षा, दर्शक, दिखेपा | स्पं, चुळावा । ईस्ता तत्व॰ ( दु॰ ) इटि, दर्शन, चन्न । —अवा ( दु॰) ईस्तित तत्व॰ ( दु॰ ) इटि, दर्शन, चन्न । स्थ, अवलोकित,

देखा हुया । देखा हुया । ईंग्रुर दे॰ (पु॰) सिन्द्र का भेद । ईख तद्द ॰ (पु॰) जख, गन्ना । ईचना (फि॰) खींचना । ईट या ईटा (पु॰) ईटा, इष्टका । हुँउ तत् (गु॰) हुए, वाल्बित, चाहा हुका दोस्त । हुँडा तत् ॰ (खी॰) स्तुति, स्तव, मर्शसा, नाझे विशेष, मुख रूपन, प्रतिष्टा। [लेळने का दुंड! | हुँडी (खी॰) माठा, बरखा !—वाड्स (गु॰) चैगान हुँडा तत् ० (खी॰) स्तुति, प्रयंसा। [हुतस्तव । हुँडित तत् ० (गु॰) [हैप्ट+क्त] स्तुत, प्रयंसित, हुँढ़ (खी॰) हुठ, जिंह ।

ईंट्रूरी दे॰ (खी॰) इड्सी, सिर पर भार रखने की जी सन या कपड़े की बनती हैं।

ईदूबा तद्० (पु०) उडकना, टेक्ना।

ईति तत् (की) अंदा, प्रवास, वपद्रव, व्यापदा, कः प्रकार की ईति—(शिविष्टप्टि, ध्रमाष्ट्रप्टि, दिष्ट्री पद्रना, मूर्सों से जेती का नाग्र, पिचेंगें से खेती का नाग्र, राम-विद्रोह से छेय )। द्विस प्रकार। ईट्टस्टू तत्त् (ग्रु॰) ईंट्या, एतत् सस्य, इसके समान,

)

इंद्रत तत्र (गु०) एतत् सदश. इस प्रकार । ईद्वश तत् (गु॰) ईटक, ऐसा, यह, इम रीति । ईंघन दे॰ (९०) बालने की लकरी या ढंडा । ईप्सा तत् (खी ) बाह, वाब्हा, श्रमितापा । इंप्सित तदः ( गः ) वाञ्चितः अभिन्यितः समीष्टः किर देना । चाहा हुआ। ईफाय डिगरी दे॰ (छी॰) डिगरी का रपया ग्रहा ईमान दे॰ (पु॰) विश्वास, थान्तिइता (—दार (वि॰) विभ्यास पात्र । वासी। ईरान दे॰ (पु॰) फारस देश ।--ी (पु॰) फारस देश ईप्स तत्॰ (वि॰) चाइने वाला। ईर्पा तद॰ ( छी॰ ) श्रदमा, परश्रीकातस्ता, द्वेष, दाइ, जलन, कुतन, इसद, हिसा डाह ।-- स्त हैपा-विशिष्ठ, परश्रीकातर, द्वेपयुक्त, जरतहा । ईपीं तत्॰ (प्र॰) झोही, होपी, दूसरे की अभिन्नहि से जलने बाला । ईर्म्या तत् (श्वी॰) हिसा परश्रीकातर्थ, द्वेप, द्वोह ।— न्वित (गु॰) हिंसक, ईप्यांकारी ।- वान (ग॰) ईव्यांकारी, ईप्यांन्वित, हिंसक-ता-( गु० ) हिंसा-विशिष्ट, श्रदान्तियक । ईंग तत्॰ (पु॰) प्रभु, स्वामी, राजा, ईंध्वर, केश्वरं॰ शाली, महादेव, ईशान काया के श्रधिपति ।--संद्रा (५०) इतेर, घनवति । हैंगा तत् (पु॰) येथ्वर्य, (खी०) दर्गा । ईंगान तत्० (९०) महादेव, रह विशेष, शिष की घट विध मृतिया के अन्तर्गत सूर्य मृति, शमी वृच, पूर्व थीर रचर के बीच की दिशा |-कीशा (पु॰) वचर-पूर्व के मध्य का कोन।--ने (छी०) दुर्गा, भगवती, ईंप्वरी, शमी गृथ । इंशिता तत्॰ (गु॰) प्रधानता, महत्व। (स्ती॰) श्रष्ट प्रकार की सिद्धियों में से वह मिद्धि जिसे प्राप्त कर साधक सन पर शासन करता है। ईशित्य तत्॰ (पु॰) प्रभुत्व, श्राधिपत्व । कियर तत्र (पु॰) परमेत्वर, प्रमु, श्राधिपति, समर्थ,

(पु०) कृष्या रचित, कृष्या निर्मेत ।—ता तत्व (की॰) मसुद्रा।—निरिध्न तत्व (पु०) नास्ति कता ।—निर्मेश्व तत्व (पु०) नास्ति कता ।—निर्मेश्व तत्व (पु०) सुष्टा-परावय, ध्रादिक ।—साधन तत्व (पु०) सुक्त साधन, ध्राव का ।—राधन तत्व (पु०) सुक्त साधन, ध्राव का ।—राधन तत्व (पु०) परमेव्यर की उपासना, कृष्य सेवा, जगळकों का भजन —ी तत्व (खी०) परदेवना, तुर्गा, मावती आधाषकि, महाराखी।—ोपासक त्व (पु०) परमेव्यर की आराधना करने वात्ना, ध्रासिक (—) पासना त्व (पु०) परमेव्यर की आराधना करने वात्ना, ध्रासिक (—) पासना त्व (पु०) परमेव्यर की आराधना करने वात्ना, ध्रासिक (—) पासना त्व (पु०) परमेव्यर की धाराधना करने वात्ना, ध्रासिक (—) पासना त्व (पु०) परमेव्यर का मजन, कृष्यर की धाराधना।

ईपण तर्० (पु॰) देखना, दृष्टि, नेन, ईचण । ईपणा तर्॰ (खी॰) ठाळ्या, वासना, चाह, दृष्टा । ईपत् तर्० (पु॰) छल्प, किञ्चिर, जेंग्र, योदा ।— कट सर्व॰ (पु॰) धरवस्प, किञ्चिर, जेंग्र ।— पाणुड तर्० (पु॰) धरवस्य, वर्षा ।—हास्त तर्था (पु॰) किञ्चित्र हास्य, झरास्य ग्रुप्त विकास, स्मित, मुसकार ।—स्त (पु॰) थोडा देवा ।— रक्त (पु॰) धरुप, लोदितश्ची, स्रत्यक्त शार ।

इंपन् तर्द (कि०) देखता । इंस तद् (द्र॰) हूँग । इंसवगील दे॰ (द्र०) इसवगील, एक दवाई । देसवा दे॰ (द्रा॰) हूँगा सम्बन्धी, खगरेजी वर्ष । देसवा दे॰ (द्र०) हैंगा है धमें का प्रचारक ।—ई (द्र॰) विस्तान मज़दद का सानने वाला । इंहग तद॰ (द्र॰) कवि (जिंगक मापा में) । देहा तद॰ (द्रा॰) यह, चेटा, डपाय, इ॰का, बाग्ड़ा ।

ईहासूना तक्ः (५०) कृता के समान केटा पूनर वर्षे का जन्तु, सून, कृत्वासून, रूपक विरोध, शहविष रूपकों के शन्तानेत सातवां रूपक, कृतुन, जिस्स, विजय भामक ईहासून संस्कृत में है।

र तए॰ (पु॰) परमेन्यर, प्रभु, श्वधिपति, समर्थ, | ईद्वानुक तर्॰ (पु॰) ळक्डवाया । स्टिक्ती, पत्नी, माबिक, स्वामी ।—सृत तत्॰ | ईद्वित तर्॰ (वि॰) इन्स्रित, वीदित । ſ

उ उकार, पश्चम स्वरवर्ण है, इसका उच्चारण स्थान च्रोष्ट है।

उ तत् (पु॰) शिव, बह्मा, प्रजापति ( अ॰ ) सम्बो-धन, रेखोंकि, अमुकम्पा, नियोग, पादपूरण, प्रश्न, छङीकार ।

उदे० चीणस्वर से उत्तर देना।

उद्यता (कि॰) उदय होना, उगना ।

उग्रहिं दे (कि॰) उगते हैं, बदय होते हैं, निकलते हैं। उद्यादे॰ (गु॰) उदित होना, उदय हुन्ना, यथा--

"बाँद बन्ना सुँई दिया चकासु" (पद्मावत)।

उक्रमा (वि॰) ऋग से सुक्त। ब्रिकाशित हए 1 उप दे॰ (कि॰) उगे, चिकते, बदय हुए, देख पड़े, उक्टना दे० (कि०) गड़ी हुई वस्तु निकालना, उला-इना, भेद करना, गुणवान का प्रकाशित करना,

बार बार कहना ।

उक्षता दे॰ (वि॰) सुखा, सुख कर ऐंडा हुआ । उक्ति दे ॰ उटंग कर, सहारा लेकर, उटपटांग, काछ, राठीले वा देहें सेदें काष्ट करके, विगड़ी हुई लकड़ी

की, कृष्टित । विठना ।

उकड़ दे॰ (पु॰) पाँव भर बैठना, धुटने मोड़कर उकताना दे० (कि०) खिम्ताना, विविधाना, चिढ़ाना। उक्ततारु दे॰ (पु॰) उकसाऊ, प्रवर्त≉ । उकतारना दे॰ (कि॰) सम्माजना, पच करना ।

उकलाना दे॰ (कि॰) उपलना, खलवलाना, अपर उठना ।

उकसना दे॰ (कि॰) उटना, चढ़ना।

उकसहिं (कि॰) अपर उठते या निकालते हैं, उचकते हैं । उकसाना दे० (कि॰) उसकाना, उठाना, चढ़ाना, धारी

बहाना । उकसावा दे॰ (पु॰) उत्साह, बहावा । उकालना दे० (कि०) उवालना ।

उक्रेलना दे॰ (कि॰) उधेरता, खे।छना ।

उक्त तत्॰ (गु॰) [ वच् +क ] व्धित, भाषित, उदित, निगदित, उल्लेखित, प्राच्यात, श्रसिहित ।

उक्ति तत्॰ (खी॰) कयन, वचन, उपज, धनीखा वाक्य। सखडना दे॰ (कि॰ ) उजड़ना, नारा होना, तितर

. बितर होना ।

उखड्य दे॰ (खो॰) उजड़ा, नए हुआ। उखडाना दे॰ (कि॰) उखडवाना, उज्जवाना । उखम (पु॰) गर्मी, ताव, उद्यु । उलमज दे॰ (पु॰) करमञ जीव, धुद्रकीट । का विधान । उखर दे॰ (९०) ईख दो जाने के चाद हल पुजने उखरना दे॰ (कि॰) टेक्स साना, चुकना । उखल, उखली तदः ( प्र॰ छो॰ ) उखली, छोखली

जिसमें घान बादि करते हैं। उखा दे॰ (स्त्री॰) वरले।ई. हेनची ।

उखारी दे॰ (छी॰) ईस का खेत।

उगत तद्० (पू०) उपजना, उद्भव, जन्म, उत्पत्ति । उगना सद् ० (कि०) उत्पन्न होना, बढ़ना । निास होना । उगते ही जलना (कि॰) प्रारम्य समय में ही कार्य का उगलना तद् (कि०) वसन करना, युक्ता, इस्टी

करना, के करना । उंगली (खी॰) ग्रॅगरी ।

उगाल तद् ० (पु ०) पाहर, सीठी, थुक्र । विसन्त करना । उगाहना तदः (कि॰) हकट्रा करना, एकत्र करना, उगाही दे॰ ( छी॰ ) बसुलयायी, उशिलना ( कि॰ )

उगळना । किरवाना । उगिलवाना या उगिलाना ( कि॰ ) के कराना, उल्टी उम तव्॰ (गु॰) अकट, राेद, तीक्ष्ण,कोबी, कठिन, (पु॰)

विष्या, सर्थ, बस्तनाभ नामक विष, महादेव, शिव की वायु मूर्ति, चत्रिय के थैं।रस तया शुद्रा स्त्री के गर्भ से उत्पन्न जाति विशेष ।-- गन्ध (पु०) उस्कट गम्बयुक्त, सीक्ष्य गम्ब (पु॰) बहसन, काय-फक्त, होंग।—ा (स्ती०) अजवायन, अजमोदा, २च. नकछिक्सी ।- चगुड़ा (खी॰) भगवती की मूर्चि विशेष, इनके ग्रदारह भुजा हैं। ग्राश्विन कृष्णा नवमी के केरिद बेरिगनी परिवेष्टित श्रष्टादशभुजा-समन्दित इसी उपचण्डी की पूजा होती है। —ता (सी॰) कठोरता ।—तारा (छी०) भगवती की मुर्लि विशेष, इनका दूसरा नाम मातकिनी है।--स्वभाव (ग्र॰) करें।र विस, कठिन हृदय ।---सेन (प्र॰) यद्वंशी राजा, आहुक का पुत्र थीर कंस का पिता, मधुरा का राजा !

उघटना (कि॰) किमी समय के देवकार का ताना के रूप में कहना। उघटवाना (कि॰) पृहसान जताना, ताना देना, पृह-

ध्यदेवाना (क्षिः) पृहसान जताना, ताना दन सान की श्रन्य द्वारा कहलाना ।

उघटा-पेची दे॰ (खी॰) पहलान, उठाहना देना । उघडुना दे॰ (कि॰) नहा होना, व्यक्त होना, प्रका-शित होना ।

उद्यगिंह दे॰ (क्रि॰) खुछते हैं, खुल बाते हैं, स्पष्ट हो जाते हैं, नगे हो जाते हैं। [हुए!

उचरे है॰ (कि॰) खुले, प्रकट हुए, प्रकाशित हुए, खुले उचाड़ना दे॰ (कि॰) भन्नः करना, खोळना, व्यक्त करना । उचाड़ है॰ (पु॰) उचाड़नेदारा, प्रकाशक।

उधारी दे० (गु॰) खबा हुई, नंती।

उच तद्० (ग्र०) उच्च, श्वत, बडा । उचनीच तन्० अच्चनीच, ग्रह्ममन, विद्योद्यत, उचा-

चनीच तन्॰ बच्चनीच, ग्रसमान, निफ्नोधत, व वच, उँचा भीचा।

उचकता दे॰ (फि॰) हूद के बटना, बहुद्धना, कूदता । उचका दे॰ (पु॰) ठए, नाटक्टा, चेरा, छुली,पाखपडी । उचटता दे॰ (फि॰) बखड़ना, बिद्धना, विद्यता, बदास होना, मन नहीं लगना, नींद का टटना ।

उदास होना, मन नहीं छणना, नींद का टूटना । उच्छाना (कि॰) विरह करना, विश्वेरना, नींचना, सुहाना, पृथक् करना, चळगाना ।

उचरङ्ग तद्० (पु०) पनङ्ग, भुनगा ।

उच्यता तद् (कि॰) उत्था करना, कहना, धीरे घीरे चटना, गहुन विरोप, काठ की गति विरोप में भावी धातमन का सनुमान—

" वचरहु काक पिया में। श्रावत "। उचलना सद्० (कि॰) विख्याना, ग्रन्टग वस्ना। उचा दे॰ (कि॰ वि०) टहाय, ऊँचा घर, हमार उमार कर।

उत्राट (पु॰) विरक्ति, उदामीनता । उचाटना सद् (कि॰) पूषक् करना, अलग करना, उचाट होना, उदास होना, जी नहीं लगना, उचाटी लगना । [हथा, इचटा, उसला करा,

लगता। [हुमा, स्वटा, रखरा, हटा। उचाट्ट सद्द० (पु०) उचार हुमा, स्वादिस, उचटा उचाडुना दे॰ (कि॰) लगी हुई चीन को नायना या सद्या करना। उचापत दे॰ (पु०) दुकानदार के यही ये चीन उधार उचित तत्० (गु॰) [उच + फ] न्यस्त, विदित, परि-चित, पोगम पदार्थ, न्याय, ळायक, सुनासिक, वाजिब।

उचेलना दे॰ (कि॰) प्रधेरना, ग्रहम करना । उचेाट दे॰ (पु॰) होकर, हेम, चाट ।

उद्य तत् (पु॰) कचै, उसन, प्राय, ऊँबा, वडा, त्रह, बनुह, उस्कूत । —तरु (दु॰) नारिकेल खुव, (पु॰) ऊँबालुव ।—ता (सी॰) कचै परिप्राय, उब ।— सीच (पु॰) निम्तेलात, स्रत्मान । —प्रापी (पु॰) कटुकता, उपतक । —मना (पु॰) सदन्त कप्य, महाराव ।—िमना (पु॰) अधिक रिचा, उसत विश्व ।—स्वर (पु॰) वडा शब्द, दूर व्यापी स्वर ।

उचाट तत्॰ (पु॰) उचाटी, उदास, श्ररुचि । (पु॰) एक तान्त्रिक प्रयोग, जिसके द्वारा मा बखड़ जाय ।

उद्यार तथ् (पु.) [ उन् + चन् + घन् ] विष्टा, मळ मृत्र, पुरीप, (बहुत खेगा उच्चारा के वर्ष में उच्चार शब्द का प्रयोग करते हैं, परन्तु वह प्रवेगा कायत बाह्यद्व हैं )।

उद्यारण तत्॰ (पु॰) [ इत् +चर +णि + शत् ] क्धन, कहुना, तिरत्ना, उल्लेख, ग्रन्थ प्रयोग। उद्यारणीय तत्॰ (गु॰) [ इत् +चर +णिप् + धनीय]

उत्तरित्य, क्षतीय, उत्तरित्य करने के मीग्य। उत्तरित्य, क्षतीय, उत्तरित कर्ने माग्य। उत्तरित तत्व ( गु॰) [ वन+वर्ग्सय्व+क्ष्य क्षित, क्ष्क, श्रमिद्धित, कहा हुखा। [वायक।

उचार्य तत्० (वि॰) उच्चारण के भाग्य, कहने उच्चे तत्० (ध॰) ऊप्ते, ऊप्त, जँवा, बडा ।—गन्द (पु॰) बण्धस्वर, चीत्वार, विचियाना, विद्याना । —ग्रया (पु॰) इन्द्र का धोड्डा, देवराज इन्द्र की

यह समुद्रमन्यन के समय मिला है। उच्द्रश्न तत्॰ (वि॰) दवा हुमा, लुस्र। [वच्छती है। उच्द्रस्ता तर्॰ (कि॰) उद्दरना, निरुतना। जैसे पिची उच्द्रलना दे॰ (कि॰) उद्धरना, बद्धाल मारता।

उच्छा दे॰ (पु॰) रुप्पत्र ।

उच्हाच दे॰ (पु॰) टन्याह, बमग, घूमधाम । उच्हास तर्॰ (पु॰) [ वर् + २वम् + धन् ] रवाम, धारा, प्रकरण, वसाँस । उच्छाह दे॰ (पु॰) उत्साह। उच्छिम तत्० (गु०) दित्+ छिद् + का दिव्हम, बखड़ा हुन्रा, निर्मुल हुन्रा, विनष्ट, खण्डित, कटा हुआ, द्वित भिन्न। —ता (बी०) नारा, खण्डन। उच्छिप् तत्० (गु०) जिन् + शिष + की भोजन का बदशिष्ट, जुठा, त्यक।-भोजन (पु॰) सुका-वशिष्ठ आहार, अवशिष्ट भाजन, किसी के खाने से छटा हथा। जिसमें भोजन के लिये किसी ने में ह लगा दिया है। जुँहा भाजन । उच्छ दे॰ (र्जा॰) एक प्रकार की खीसी जो कि पानी या सीस के गर्क में एक जाने से बाने छगती है। उच्छाङ्क्त तत् (गु॰) [उत् + श्रह्मख] श्रङ्गला रहित, प्रवाध, अनियन्तृत, निरङ्करा, अनुर्गल, विश्वक्रल, उत्पादन, विनाश । उच्छेद तर्॰ (प्र॰) वित्+ छिद्र + श्रष्टी बन्स्लन, उच्छाय तद॰ ( पु॰ ) डित् + थ्रि + थ्रल | पर्वत वृत्त श्रादि की उच्चता, उच परिमाण । उच्छित तत्∘ (गु०्) [बत्+श्रि+क्त]स्त्रत, . टच्च. कॅंचा,बढ़ाहुश्रा। उच्छवास (पु॰) दर्सास, व्वास विभाग, परिच्छेद । उन्हों दे॰ (५०) देखें। उसव । श्रिंक, उरु । उल्लंड तत्र (स्त्री) गोदी, गोद, उत्सङ्ग, कनिया, বক্তল কুহ (ভা॰) অধীনো, বস্তুতনা । उन्तसना तव्॰ (कि॰ ) इन्दकना, सूदना, बछाल, बक्कास दे॰ (पु॰) बसन, ग्रोकि, रह। उद्घाल दे० (५०) कुदान । उद्घालना (क्रि॰) जपर फेंच के सोकना । उद्घाह तद्॰ (पु॰) उत्साह, धानन्द्र, हर्प । उद्योद दे॰ (पु॰) श्रवकाश, जगह, छेद। उजर दे॰ (पु॰) फोपड़ा, तृगों से बना गृह I उज्जड दे॰ ( गु॰ ) उतावला, श्रमबीस, उच्छङ्खल, चैतान, शून्य, पटपर, जनशून्यस्थान । हिंाना । उज्ञञ्जना दे॰ (कि॰) दखद्ना, विनशाना, ध्वस्त उज्जला दे॰ (वि॰) उनहा हुआ, विनष्ट, निकम्मा । उज्जड़ दे॰ (वि॰) बज्र मुर्ख, श्रसभ्य ।-- पन दे॰ (पु॰) श्रशिष्टता, बेहदापन ।

उजवक दे॰ (वि॰) सूर्ख, अनारी (पु॰) तातारियों की पुक जाति, घास विशेष ।

उज्ञल सद्० (पु०) निर्मल, चमक, भडक, उल्लबस स्बच्छ, स्वेत । उजवाना दे॰ (कि॰) दबवाना, उमालना । उजरत दे॰ (स्त्री॰) सज़ररी, भाडा । उजयार दे॰ (प्र॰) वजेला, प्रकाश, चांदली, रोशली । उजरे दे॰ (कि॰) उजड़े, बीरान होने से नष्ट हुए। उजला (गु॰) सन्छ, साफ, सफ़ेंद्र । उजागर है॰ (गु॰) चमकीला, यशस्वी, प्रसिद्ध, विष्यात, प्रतापी, मशहूर । उजाङ दे॰ (पु॰) बच्छिन्न, सूना, पटपर, निर्जन स्थान, जंगळ ।--ना (कि॰) नाश करना, चैापट करना, नष्ट विनष्ट करना । उज्जान दे॰ (पु॰) नदी का चढ़ाव, भाट का उठटा उजारि दे॰ (कि॰) वजाइकर, नाश करके, नष्ट करके, उजारी (खी॰) नये बन्न के देर में से देवता के निमित्त श्रञ्ज निकाल ना। उआला तद० (प्र॰) चमक, प्रकाश, तेज । उजाली दे॰ (बि॰) चांदनी, चन्द्रिका। उजियारा दे० (पु०) स्जाबा, प्रकार, चाँदमी । उजियारी दे॰ (खी॰) चींदनी, उजियारी। उजियाला दे॰ (पु॰) प्रकाश, उनाला । उजीता दे॰ (बि॰) प्रकाशमान्, रोशन । उजेरा दे॰ (प्र॰) उजाला, प्रकाश । उद्धाल तदु० (गु०) स्वच्छ, निर्मेळ, चमकीळा, प्रका-शित्रदेशियुक्तः। उज्ज्वल तदः (गु॰) देखेः बज्ज्ञः । उज्ज्वलन तत्० (गु०) [बत् + व्वल् + श्रभट] उद्दीपन, प्रकाश करना, चमकना, अपर की छोर उवाला (देखेर ध्रवन्ती ।) उउजेन तद्० ( पु॰ ) डज्जयिनी नगरी, विशासापुरी उज्जैनी तद् • (स्ती॰) देखी उज्जेन । उद्यम्भित तद् (पु॰) [बद्+जुम्भ+क] प्रफुल, विकासित, प्रस्फुटित, (पु॰) चेष्टा, श्रम्बेषण । उसकना दे॰ (कि॰) डचकना, ताकना, मांकना । उसकृत दे॰ (पु॰) स्रोट, टेंगन, रुचकन । उसलना दे॰ (कि॰) उँडेलना, रिक्त करना, खाली करना, एक पात्र की वस्तु दूसरे पात्र में रक्षना ।

उमिला (स्रो॰) स्वाली हुई सामा जो स्वटन दे काम में भाती है।

उच्छ तत्॰ (पु॰) [बद्र + चल् ] देव, शुद्र ।--विस (हो) सामान्य जीविका सुनि युचि करे हुप सेत में गिरे हुप श्रज्ञ ने मृश्वि निर्वाह --शिल (५०) उपेद्यित धन का संप्रद ।

उज्दूर्णील तदः (गुः) उष्ट्रजीवी, धति सम्मान्य

कर्म से जीविका निर्माह करने वाले, मुनि ऋषि | डिट्रित सन्॰ (गु॰) [ रज्ज+क ] बत्सए, सक, वितेत ।

उद्मातित सद्० (गु॰) छोड़ हुगा, डाळा हुगा। दट तत्॰ (पु॰) तृषा, तिनका, ऊर्षा, पत्ता 1—ज (पु॰)

वर्णशाबा, पत्ररचिव गृह, पत्तों से बना घर । उटकरलस दे॰ (गु॰) श्रविवेदक, इतावणा । अटङ्क (पु०) बद कपड़ा जी पहिनने में छै।टा है। l स्टट्टन तव्• (पु•) सङ्केत, इद्रिल, प्रस्तृ, प्रस्ताव । उट्ट द्वित तत् (गु॰) मंद्रेतित, चिन्दित, उक्केंदित, रूपापित ।

उठँगत दे॰ (पु॰) टेक, थाधार, व्यथ्य, थाड । उठना तद् (कि॰) अपना, चड़ना, खदा होना, कैंचा होना ।

इटवेठ तद॰ (क्री॰) चिल्लविली, चतुर, बसुख, श्रधिक बतेश, " बठवैठ के मैन शत निताई "। इटवैया (पु॰) बटरलू, ब्दानेहारा ! इटल्लू तद् • (त्•) वस्थि(, चवज्र, चल्लु, शाकारा : उठा दे॰ (कि॰) प्रमत्त, एउड़ा हुआ, निकटा, जना,

कैचा हुआ, रश्यक्ष हुआ ! क्रियक, दय, वचका । उडाईगीर या उठाईगीरा तद् (गु॰) चेाइ। हथ-उदान वद्॰ (पु॰) उद्य, इदन की किया। उठाना तद् (फ्रि॰) एडा काना, डघार देना, द्री

काना, पर्व करना । उठा देना तर्• दूर करना, माहे पर देना | उठौद्रा ( वि॰ ) उठावा, जिसका कोई स्थात निर्दिष्ट, म हो। मिनदरी, दादनी ।

देदीनी दे॰ (स्त्री॰) क्टाने की किया, उडाने की उडुंकु है • (गु॰) उड़ानेवाला, उड़ेया, चलन फिले वाला। उडगण तर्॰ (५०) तारे, नचत्रगण, नचत्रसमूह । उद्यसना सद् (कि॰) धकहना, हुतराना ।

उड़तो सर्॰ (पु॰) प्रस्थिर, प्रनिश्चित, धमृत्तक, जनश्रुति । श्चिकाशगमन । उड़नखटोला (पु॰) विमान । उड़नातर्॰ (कि॰) दची का आकाश में चलना, उड़नी दे॰ (वि॰) फैबनी, जैसे चेचक या हैंजें की [नाशशीस, प्रधिक वर्षीला ।

उड़ाऊ तद् ( पु॰ ) श्रप्टययी, लुटाऊ, गृशा धन उड़ाक या उड़ाफ़ (५०) रहैया, स्ते मागने वाना ग्रप-हरणकर्ची ।

उड्रम सद्० (छी०) दूदना, परिवेश की चाल I उद्याना तद् ० ( कि० ) ग्या देना, मगाना, लुटाना । -पुड़ाना लुटाना, गीवाना, श्रवण्यय काना. किरते हैं।

नाश करना ।

उड़ावहिं तद्० (कि०) हटाने हैं, भगाते हैं, नारा वड़ाहीं सद्० (कि.) वड़ते हैं, वह जावे हैं। उड़िया दे॰ (पु॰) उड़ीसा देशवासी ! उड़ियाना ततः (प्र॰) एक मान्निक सन्द विशेष । उड़िस दे० घटमळ, मटकीरा । उद्दीसा दे॰ सहस्र देश । [ग्राकारा, गानन, नभरवस्र ।

उट्ट तत्० (पु॰) नश्य, शिरा, तास !—पय (प्र॰) उडुव तत् (पु॰) चन्द्र, नाव, घरनई, डॉरी । उद्देताना दे० (कि॰) एक वर्तन से दसरे बर्तन में ढाङ्गा ।

उद्भा दे॰ (पु॰) खटमक, खट शीरा, उड़िस l उड़ीन सन्॰ (पु॰) उडना, परवाज होना । उद्देषमान तत्० ( पु॰ ) उडनेवाळा, चाशशगमी, नभचर ।

उहरुमा दे॰ (कि॰ ) इल्टाना, श्रीवाना, मिहाना, किसी के सहारे खड़ा करना । उद्भा दे॰ कपड़ा छत्ता। [स्मुई, स्पेंडा, दरश्बी। उद्गरी दे॰ (धी॰) बह स्त्री जी विवादिता न हो, उद्घाना दे० धाण्छादन काना, इकता, पहिनना । उत्तर्द्ध (वि॰ ) कंग, गुरुन्द । उद्धेतना दे॰ (कि॰) दालना, बमलना । उहेंचा दे॰ (पु॰) बहानेवाला, दक्ते साझा । उत तर्० ( ७०) उघर, उस कीर, इस तरफ़।

उत्तथ्य तन्॰ (पु॰) [श्वय+य] सनि विशेष, भक्ति। का प्रत्र, बृहस्पती का उपेष्ठ सहीवा ।- निज ( ५० ) [रतध्य + धनुत्र] वृहस्पति ।

उत्तमा तद् ( घ्र ) उत्ता ही, उत्तमा ही, उत्ता, परिमाण विशेष।

इतरन तर्॰ (की॰) पहिने हुए पुराने वेख ।- पुतरन दे॰ (स्त्री॰) पहिने हुए प्रराने फटे बस्त्र ।

उत्तरता तद० (कि०) नीचे धाना घट जाना टिकना विश्राम करना, किनारे पहुँचना, पार होना. र्टाचना, घटना, कम होना, उदास होना, फीका पडना. यथा ''आजकळ उसका गवा है "।

उतरहा है। (बि॰) उत्तर दिशा के देश का वासी ] उत्तरहिं ( क्षि॰ ) उताते हैं, चीचे शाते हैं, उहरते हैं, डेरा करते हैं. विश्राम करते हैं।

उतराई दे॰ (खी॰) मलाही, मामी का नेय, नदी

के पार जाने का सहस्रज 1 उतराना (कि॰) पानी के जपर तैरना, बाद सी ध्राना जैसे धाजकल ध्रमुक बहुत उत्राप् हैं।

उतरायल (गु॰) छे। इ. ब्रा, स्तास इ.सा, काम में लागा हया !

उत्तराच दे॰ ( प्र॰ ) उतार, बाल । उतला तद्० (वि०) उतावला, न्यस्त, न्याकुल, न्यम ! उतान (गु॰) सीधा, चित्त, पीठ के बळ 1 उताना दे॰ (गु॰) छिछ्छा, उत्तरा, श्रींधा, विपरीत ।

उतार तद० ( पु० ) नीचे आना, घटी।

उतारम तत्० ( पु० ) न्योद्धावर, निकृष्ट वस्तु ।

उतारना (कि॰) ऊँचे स्थान से नीचे स्थान में जाना, नकत करना, लगीया तपटी वस्तु का अलगाना जैसे खाळ उतारना, ठहराना, वारना, श्रदा करना, किसी प्रभाव की दूर करना जैसे नशा उतारना. निगळना, बजन में पूरा करना, भोजन की पूरी .त्रादि तैयार करना जैसे प्रिया इतार ली ।

उतारा तर्० (पु:) हैरा, नदी पार करने की किया ! उतारि (कि॰) इतार कर, गिरा कर, पदच्युत कर, नीचे रख कर ।

उतारु दे॰ ( वि॰ ) तैयार, तत्वर I

उताल दे॰ ( पु॰ ) हीठा, केंचा।

उतावल दे॰ (स्त्री॰ ) शीवता, वेग, तुर्ताई, कहीं कहीं उताहल भी कहा जाता है।

उतावला दे॰ (बि॰) भड़भढ़िया, जल्दबाल ।

उतावली दे॰ ( गु॰ ) शीवता, फुर्तीछापन । उत्क तत् (ग्र) उन्मना, धन्यमनस्क, उद्विस, इच्छक,

बस्किण्डित ।

उत्कट तत्० (गु०) [ उत्+कट+श्रल ] तीव, मत्त, विपम, सस्त, कठिन, द्रस्सह, उहाम, कठार, उग्र, श्रधिक, दुःसाध्य ।

उत्कराठा तव ० (खी ०) अभिलापा, इष्ट प्राप्ति के लिये विलम्ब का असहन, त्रियमाप्ति के लिए बढासी. श्रन्यमनस्कता, व्याक्कलता, व्यस्तता, चिन्ता श्रीत्सक्य, उद्देश, विशेष चाह, पूर्वेच्छा, यशी श्रमिळापा I

उत्कारिटत तव ॰ ( ग़॰ ) अकण्ठायुक्त, असुक, अन्मना, इद्विम, भावित, चिन्तित ←ा तत्० (छी०) चिन्ता-न्विता, इद्विन्ना, नायिका विशेष, सङ्गेत स्थान में नायक के न श्राने से श्रन्तनप्ता, इसे उत्का भी कहते हैं। यथा --- "ब्राप जाय सक्टेत में पीव न व्याया होय. ताकी मन चिन्ता करें उत्तका फहिमें सेंग्य "। --- मतिराम

उत्कर्षं तत्॰ ( पु॰ ) [ उत्+ कृप्+ अल् ] प्रधानत्व, श्रेष्टता, प्रशंसा, बडाई, उप्रता, जार, उत्तमता, श्रेष्ठपन ।—ता (स्त्री०) श्रेष्ठता, उत्तमता ।

उत्कल तत्॰ (पु॰) देश विशेष, इसका दूसरा नाम श्रीष्ठ भी था. इस समय उदीसा देश के नाम से श्रसिद्ध है। तार्ज्ञानाशी नदी के द्विया किनारे पर वसाहै और कपिशानदी तक चला गया है। इसके प्रसिद्ध नगर पुरी और कटक हैं। पुरी ही में जर्गन्नाथ जी का मन्दिर हैं।

उत्कलिका तत्० (क्षी०) उत्कण्ठा, तरंग, फूल की कली, बडे बड़े समास वाळा गद्य । जिलादा हुआ। उत्कीर्गा तदः (ग्र॰) चत, खे।दित, उत्किस, पेपित,

उत्कुरा तद्० (५०) मत्कुरा, खटकीरा, खटमज । उत्कृष्ट तत्॰ (गु॰) [उत् + कृष्ट + का] उत्कर्प विशिष्ट, श्रतिशय, प्रकृष्ट, सर्वोत्तम, श्रेष्ट ।—ता (स्त्री॰)

उत्तमता, वडाई, श्रेष्टता ।

उत्कारत तत्॰ (गु॰) [उत्+क्रम+क ] निर्गत, जपर गया हत्या, रहित ।

उक्तान्ति तत्॰ (खी॰) मृत्यु, मरण, श्रेष्टता और पर्वाता की श्रीर क्रमशः प्रवृत्ति ।

(

उल्होरा तत्॰ (पु॰ ) विच विशेष, कृसी, टिट्टिम, राजपन्नी, ( कि॰ ) चिहाना । उरखात नत्॰ (गु०) ि इन् + सत् + क विस्मृतित,

उत्पादिन, विदारित, उपादा हुन्ना ।

उत्तंस तद० ( ५० ) क्र्णंपूर, क्र्णांभरण, शेखर, शिरी-मृषय, कनकुछ ।

उत्तम तव्॰ (गु॰) [उत्+तप्+क्त] तस, सन्तस, क्या, दग्ध, परिप्तुत, तापिते, चिन्तित, भावित । ---ता (स्त्री०) उच्यता, सन्ताप ।

उत्तम तदः (गु॰) [अत्+सम्+धळ्] सह, राक्ट, प्रधान, मुख्य, थेष्ट, सब से अच्छा (पु•) भायक भेद, राजा उत्तानपाद का पुत्र, बत्तानपाद की शिथा सुरुचि के गर्भ से यह उपस हुमा था, श्रविवाहित श्रवस्था ही में उत्तम श्रहेर खेलने किमी बन में गया और वहीं पुक्र यत्त ने उसे मार डाहा ।--ता (छी॰) स्वर्ष, सैन्दर्य।--पद (पु॰) होएवर, रच्चपद (—पुरुष (पु॰) सर्वेनाम विशेष जिससे बेंग्डने वाले का बाब हो। - यी (पु॰) डिलाम + ऋग्यो ऋग्यदाता, महाजन।--सप्रह (पु०) सन्यक संग्रह, प्कान्त में पास्त्री के साथ पास्तर थाखिङ्गन !- साहस (प्र॰) दण्ड विरोप, शस्सी इजार पण परिमित दण्ड, शतिशय साइस, दु माइस ।— ( स्त्री॰ ) उन्हरा नारी, थ्रेष्टा ।—ाङ्ग (पु०) [उत्तम+श्रक्ष] मस्तक, सिर, मुण्ड ।—ोत्तम (गु॰) [ उत्तम + उत्तम ] धतिशय अरहर, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ट, परमेशकृष्ट l —ौजा सत्० (वि०) उत्तम सेव या बज वाजा। (पु॰) युधामन्युका माई, मनु के देन पुत्रों में से एक ।

उत्तर तन्० (पु॰) [ उत्+वृ+क्छ् ] प्रतिवयम, प्रतिवास्य, वर्टा, पटटा, समाधान, दिशा विरोप, (तु॰) धमन्तर, (ध॰) पक्षात्, (पु॰) विसाट-राजपुत्र 1—काल (पु॰) सविष्यत् काङ, धातामी समय। – फास्ती (स्त्री०) इरिद्वार के इसर पुरु स्थान विशेष !---कुरु (go) अम्बुद्धीप के सववर्षों के अन्तर्गत एक वर्ष ।--कोशला (क्रो॰) धरोष्या नगरी, सूर्यवरी शताधे। की प्राचीन राजधानी।-किया (खो॰) प्रतिवचनदान,

যাবি सावस्परिक शाह क्रत्येष्टिक्या. विक्रकमें 1-च्छ्य (पु॰) प्रच्छ्यपट, धाच्छादन बस्र, पर्छमपोसः। दाता (पु॰) जवाबदेहः।— दायिन्व (पु॰) जवाबदेही ।--दायी (पु॰) उत्तर देन बाजा, जपाबदेह ।--पन्न (पु॰) सिद्धान्त, समाधान, विचार विशेष । -प्रस्युसर ( पु॰ ) वादानुवाद, तर्क । उत्तरफाल्गुनी वत्॰ ( खो॰ ) बच्छ विशेष, बारहर्वा

उत्तरभाद्रपद् तत्॰ (पु॰) हस्त्रीसर्वा नज्ह । उत्तरमीमौसा (द्धी॰) बेदान्त दर्शन I

उत्तरा (स्त्री॰) राजा विसट की कन्या का नाम जै। श्रञ्जन के पुत्र श्रमिमन्तु से झ्याद्वी गयी थी, इसीके गर्भे से शजा परीचित हुन्ना वा १—-पुरह (पु॰) हिमाबय के निकटवर्ती देश !--धिकारी (पु॰) वारिस ।

उत्तरायस तत्॰ (दु॰) सूर्यं का उत्तर दिशा में समन, विधुवत् रेवा के उत्तर भाग में सूर्य का स्थिति-काल, माध से लेकर छ महांना, देवनाओ का शिक्षा साग I दिना। उत्तरार्द्ध तद० (पु०) उत्तर का ग्राचा दिस्सा, पित्रुङा

उत्तरापाटा तद्॰ (छी॰) ह्कीसर्वा नदत्र । उत्तराहा तद्० (वि०) उत्तर दिशा का ।

उत्तरीय तर्॰ (गु॰) उत्तर देशवामी, करर रखने हा कपडा, दुपटा, उत्तर दिशा का।

उत्तरीतर तत्॰ (गु॰) [ उत्तर + वत्तर ] क्रम सं, पुरू के धनन्तर एक, झारो धारो ।

उच्चान तत्∘ (गु॰) [उत्+तन+धन्न] ₃ग्नुख, उद्धंमूर्पं, चित्र ।—पात्र **(**पु॰ ) तावा, राटी सेंकने का वर्तन।-पाद (पु०) राजा विरोप, स्वायम्भुव मतुका पुत्र झीर धुव का पिता। ∼शय ( गु॰ ) यहूत द्वेगटा छड्डा, विन्त सीने [सन्ताप, उप्याता, कप्ट, बेदना, द्वीम । वाला । वचाप तस्॰ (५०) [ दर् + तप् + धम् ] तेव, गासी, क्ताल तद् ( गु॰ ) सहर, महत्, थेए, भवानक

विद्वमान । रवरित । उत्तिप्रमान् वर्॰ (गु॰) श्यानशील्, वर्दनशील, उत्तीर्णे वन् • (गु॰) [ बत्त + तृ + हि ] पार्यास,

पारहत, मुद्ध, उपनीत ।

उतुङ्क तत्॰ ( गु॰ ) वस, बध्दं, बन्नत, बहुत केंवा । उत्तृ दे॰ ( गु॰ ) चुनत, इन्छोंब, पर्व, तह, वर्वा, श्रीज़ार विशेष !—करना ( कि॰ ) तह जनाना, चुनवा, पर्व बताना, शिथिछ करना ।

उत्यक्त तद्० (गु०) वर्जित, परित्यक्त, झेखा हुवा। उत्तेजना तद० (गु०) प्रेरणा, बढ़ावा, वेगेां की तीत्र करने की किया।

उत्तेजित तत् (पु॰) [ उत् + क ] प्रेरित, पुनः पुनः ग्रादेशित, उत्तेजना से भरा हुआ।

उत्तोलन तद् ( पु॰ ) [ उत्+ तुळ् + यनद् ] कर्ष्यं नथन, तीळना, कँचा करना, तानना ।

उत्थान तत्० (पु॰) [ उत् + स्था + धनट् ] उठान, धारम्म, बढ़ती । -- एकादशी (स्त्री॰) कार्तिक मास के धुक्कास्त्र की एकादशी, उसी दिन शेपशायी आग्रत होते हैं, देवउठान प्लादशी ।

उत्थापन तत्॰ (पु॰) [ इत् + म्या + सिच् + धनट् ]

रुठामा, त्रसामा, हिलामा, कुलामा। इतियत तत्त्० (पु॰) [ श्रम् +श्रा +फा ] इत्यत्त, इटा हुशा !--ाल्गुक्ति (स्ती॰) श्रमुती केटाया हुश्या पंता, प्रयम्ह । [पन्नी का बहुमा, जपर बटना। उरपत्त्व कत्तु॰ (पु॰) [ब्ल्म्-मपत्म् भयम्] बर्ख्यमम,

उत्पति सद्० (छी०) देखे। उत्पत्ति । उत्पतित (गु०) [ उत्+ पन्+ क ] ऊपर गया हुआ,

जर्ध्व समन किया हुआ। उत्पत्ति तत्त् (स्त्री०)[इत्+पत्+कि] जनन,

जन्म, उद्भव, श्रादि।—शाली (गु॰) जन्म विशिष्ट, जो क्ष्पल होता है।

उत्तथ्य तत् (पु॰) कुमार्गं, कुमार्गममन, सत्तपथन्युन । उत्तपञ्च तत् (गु॰) [उत् + पड् + क] उत्त्रति विशिष्ट, जात, जन्मा हुथा ।

उत्पन्ना स्त् (खी॰) व्याहन बदी एकादशी का नाम । उत्पत्न तत्॰ (पु॰) नीवकमल, नीलप्य, पदामल से उत्पन्न होनेवाने पुष्प सात्र ।—पत्र (पु॰) पदापत्र, स्री-नत्तत्त्वत्त ।

उरपाटन तत्॰ (दु॰) मृङ सहिन उखाइना, जधम, स्रोटाई, ग्रैतानी, बदमाशी, स्नमूळन, जड़ पे स्रोदना ।

उत्पात तत्० (पु०) [ उत्+पत्+धज्] उपद्रद,

दौराह्म्य, दुष्टता, विगाड़, हानि, श्रन्धेर ।—ग्रस्त (पु॰) उपद्रव युक्त ।

उत्पाती ( गु॰ ) उत्पात करने वाला, उपद्रवी ।

उत्पादक ( गु॰ ) [ अस्+पद्+ग्णक्] जनक. अत्पत्ति कर्ता, पैदा करने वाला।

जत्पादन सत् ० ( पु॰ ) [ उन् + पद् + सिच् + धनट् ] जनम, उरपन्न करना, जन्माना, उपजाना।

उत्पादिका तर्ः (क्षीः) [उत्+पद्+इक्+णा] जनमी, उत्पादन कारियों, माता, प्रति पदार्थ में एक प्रकार की शक्ति जिसे उत्पादिका शक्ति कहते हैं।

उत्पीड़न तत्॰ (पु॰) होश पहुँचाना, दवाना ।

उन्नेत्ता तत्॰ (स्त्री॰) [ वत् + प्र + इत् + क्षा ] श्रन-वधान, सादश्य श्रनुमान्, व्येचा, वयमा, वील, व्यर्थकङ्कार विशेष, प्रतिवय सादय देगे के कारण व्यागन वतु गुण्किया शादि की दरमेय में सम्माचना

उरसवन तत्॰ (पु॰) [ उत् + ध्रु + श्रनट् ] ऋदना, कांधना, ढांक मारना ।

डरफाल तद॰ (पु॰) बांबना, कृदना, छांफ मारना । उर्फुळ तद॰ (गु॰) [बर् + फुल् + क्त] प्रफुळ, विक-स्तित, श्रानन्दित, फुळा हुन्या ।

उरसङ्ग तद॰ (३॰) [उद् + सङ्ग् + छङ्] कोड्, यह, कोडा, गोदी, धीच का हिस्सा, जपर का आग, (वि॰) विरक्त, निर्वेद । [विध्यत, उत्परित । उत्सन्न तद॰ (३॰) [उद् + सद् + क्ष ] इत, न्यापित । उत्सन तद॰ (३०) [उद् + स्व्यू + या, व्या, विसर्वन । —पत्र (३०) व्यान पत्र, कार्यन्यातपत्र।

उरसर्जन तत् (पु॰) िवत् + स्वृ + अन् ] वरसर्ग, त्याम, छोड़ना, दान, वितर म, वैदिक कर्म विशेष जो वर्ष में दे। वार यानी एक वार पूस में भीर दूसरी वार आषण में होता है।

उत्सच तत् (पु॰) [उत् + सु + अलू] वच्छव, प्रसन्नता का प्रकाश, धानन्द, उद्धाद, बद्ध, प्जा, धर्मा धादि !—जनक (पु॰) धावदाद जनक, प्रमीद जनक, धानन्दकारी !

उत्सारक तत्॰ (यु॰) द्वारपाल, चेलदार । उत्सादन तत्॰ (यु॰) [ डस्+सद्+िष्ण्+भनट् ] उच्हेद करण, विनाश, क्षित्र निस करना । (

इस्सादित तत्॰ (गु॰) [ वत् + सद् + सिष् + फ ] विनाशित, द्विव भिन्न कृत, निर्मेती कृत शरीर । इस्सारण तत्० (पु॰) [ वन्॰ + स् + अन्यू ] दूरी करण, दसरे स्था॰ में भेजना

उत्साह तत् (पु॰) [ वत् + सड् + धज्ञ] प्रध्यक्षाय, वधौग, उद्यम, वीर श्व का खायी भाव, उसंग वखाइ, साइस |—चर्चन (पु॰) वद्यमपृद्धि, उद्य-माधिय्य |—जीज ( पु॰) वद्योगी, उद्यम | -मिन्नत (पु॰) वस्साह युक्त, उद्यमी |

उस्साहित तत्व॰ (पु॰) वस्ताह्याची, प्राप्तोत्माह । उस्साही तत्व॰ (पु॰) [वन् + सर् + यिन्] वयमयुक्त, वरोगी, शासिने काना ।

उरसुक तत्॰ (पु॰) [डर् + सु + कर् ] मनेत्य सिद्धि के लिये डाकप्टिन, यसम्त इच्छुक ।—ता तत्त्व॰ (श्वी॰) चाकुर इच्छा ।

उत्सुर तत् (पु॰) सन्ध्या काळ, शाम । उत्सुष्ट सत्॰ (वि॰) स्यागा हुआ ।

उत्तर्थ सर्व (वि॰) खाता हुआ | दत्तेष तत्व (वि॰) बदती, श्वति, जैंचाई, सूजन | उपलना दे॰ (कि॰) बट्टर देना, श्रीधना, तस्रे उत्तर

करना । विषेत्र, भीचे जपर, मसमझ । उपत पुषल दे॰ (पु॰) वटट पुश्वट, विग्रीत, इपर का उपला दे॰ (पु॰) हिएका, कम गहरा । उद्दे तन्॰ (भ्रम्य॰) संस्कृत का उन्तर्गा ।

उदक तत् (पु.) जल, सिक्षल, पानी !— निया (क्षी) मृत मनुष्य की त्रक्षण करके जल देना, जकर्जप्य किया। [(क्षी)) उदाचल की वाटी। उद्यादी तद् (क्षि)) सीली, जमारी, प्रकार की, उदिधि तर् (पु.) समुद्र, जल्दि, माना, घड़ा, मेच।

— मेपला (स्वाः) प्रध्नी, मृति !—सुत तदः (प्रः) चन्द्रमा, अस्त, शहु आदि श्री समुद्र से इण्य है। !—सुता तदः (स्त्रीः) बद्दमी, सीप ! उद्देश्त तदः (प्रः) विना द्विते बाह्य तेगला, तुण्ड ! उद्देशान् तदः (प्रः) समुद्र, प्रोशि, न्नोतिकि । उद्देशान् तदः (प्रः) ह्य हे समीप का गहुदा, क्रमदुद्वा

उद्शेष वद्॰ (दु॰) [ देखे। उद्ग्य ] । उद्भव वद्॰ (दु॰) [देखे। उद्यव] । [(वि॰) पागल । उद्माद वद् (दु॰) पागवपन, उन्माद ा—ी वद्॰ उदय तत् (पु॰) समुबनि, दीसि, महळ, प्राची, धनळाम, शर्पाच, श्रादुर्मान, वदज, वस्ति ।— काल (पु॰) प्रमातकाळ, सर्प विशेष ।—िगिरि (पु॰) दश्याचल, पूर्व का एक पर्यंत, जिम पर प्रथम मूर्य अपने हैं।

उद्यम तर् (पु॰) क्षाण होना उद्घेगमन, ध्रमस्त सुनि, वस्तराज, यतानीक के पुत्र इनकी राजधानी प्रमाग के पात कीतान्धी थी, वास्त्रका इनकी राजधानी प्रमाग के पात कीतान्धी थी, वास्त्रका इनकी राजदानो नाम से ये प्रसिद्ध हैं। विष्यात दानिशैनिक
पण्डित उद्यमाचार्थ द्वाद्य ग्रमाद्वी के मध्यमाग
में मिथिला में उत्पन्न हुए थे। वहते हैं कि वै।वृं
का नाश करने के किये भगवान् मिथिला में
उद्यमाचार्थ रूप से प्रस्ट हुए थे। प्रसिद्ध दार्थ ग्रमाविक 
प्रन्य कुसुमाञ्जित इन्होंका बनाया है। इसके
श्वतिक वायस्थित सिक्ष के बनाये स्यायताहत्र
के कितने प्रस्थी की श्रीका भी इस्टोने की है।
इनकी कन्या जीलावती, उस समय विख्यात
पण्डिता थी।

उदयाचल तद् (पु॰) इदयगिति, पूर्वमंति, पुरायों के मत के श्रमुभार पूर्व दिशा का एक पर्वत बहाँ से सूर्य भगवान निकलते हैं।

उद्यानिथि तन् (स्त्री •) वह तिथि जो स्थेदिय काल में हो। (शास्त्राञ्जसार स्नान दान श्रप्यश्नीदि कमें उदयाविथि ही में होना बचित है)।

उदयादि तत्॰ (पु॰) उदयाचल, उदयगिरि ।

उदयास्त तत् (पु॰) प्रभात से सन्ध्या पर्यन्त, हत्य से घरत हो, पूर्वे हो पश्चिम तक ।

उद्र तत् (पु॰) पेट, जटर :-- उत्राला (१वी॰) मूख-जटराव्रि ! -- मङ्ग (गु॰) श्रविसार, पेट की सुटाई ।

 स्मारि (१०) वेदावी, वेट्ट ।—रस (१०) वदर-शिव वावक रम —राग (१०) व्यवस्थाधि विशेष, पेट की पीम !—इस्ति (१३) विशेष, पेट हो पीम, बळवा । —सर्वर पु०) उदरप्रावण, पेट्ट !— गिर्म (१०) वदरावठ, पथाने की शक्ति !—प्रवर्त (१०) वामी !—सम्ब (१०) वदररात, पेट की पीझ, उदरसङ, बविक्षार ।

उद्शिगो तद् (स्त्री) गर्मियी, द्विजीवा, दुरम्या ।

बद्री तत्॰ (गु॰) उद्गिण, इद्गिल, तेंदीला, धोंद बादा ।

उद्वत है॰ (कि॰) निकलना, दराना । " इदवत राशि नियशह, सिन्धु प्रतीची बीच र्ट्यो । "

— गुमान कवि । 
उद्वता (कि॰) प्रकट होना, हगना, निकलना । 
उद्वेता कट्ट॰ (दु॰) [देखी ग्रेम] ।
उद्भव तद् ० (दु॰) [देखी ग्रेम] । [होना ।
उद्सन दे॰ (कि॰) श्रेद्धंड होना, इजड़ना, कम भक्ष
उदात्त तत्० (दु॰) ख्रादियेष, देदगान में ईच्चस्त, 
काच्यातक्कार विजेष, नायक विजेष, (तु॰) स्वरिव, 
द्या साग आदि गुण सम्प्रक, म्वोहर, महान्, 
दाता, श्रेद्ध, दोग्य ।

उदाता तत्० (ग्रु॰) दाता, दमनशीक, उदार । उदान तद॰ (पु॰) कण्ठस्वनायु, प्राणवायु, उदरावर्त, नाभि सर्पविशेष ।

उद्दार तत् ॰ (गु॰) [ वत् + था + ऋ + अय् ] दावा, महत्, सरळ, महास्मा |—चिरेत (गु॰) शीळ्युक्त, कच विचार सम्पन्न :—ता ( खी॰ ) सरळता, दानशीळता, चदान्यता ।—स्व (गु॰) दावृत्व, दानशीळता ।—शिय तत् ॰ (गु॰) महास्मा, दत्र साम्राम्य साम्य साम्राम्य साम्याम्य साम्राम्य साम्राम साम्राम्य साम्राम्य साम्राम साम

उद्गरना (कि∘) चीस्ना, फाइना ।

उदास तर् (पू०) वित्त + बात् + प्रज् ] एकान्ती, विरक्त, जिल्ल चित्त, निर्तेष, दुःखी, सर्वेष्य लागी, सुरक्त, रंजीश, ज्यप्रचित्त । ना चित्त न उगता। उदासी तप् ० (पु०) वरागी, एकान्तवासी, लागी उरुप, एक सम्प्रदाय के साह। —वाजा दे० (प०) एक प्रकार को मींग योगा।

उदासीन तद॰ (६०) निःसङ, शन्नु भिन्न की समान देखने बाला, तटखा, डपेकायुत, ममता रहित, बासना शून्य, विरह, संन्यासी, समदर्शी ।—ता तद॰ (खी॰) विरह्मि, साग, निरपेदता, खितवा।

उदाहर तद्० (की०) शुंचळा रह, भूरा । उदाहरण तत्० (पु०) रष्टान्त, निदर्शन, उपमा । उदाहत तत्० (गु०) :[ उत् + या + इ + क्त ] रष्टान्त दिया हुया, उप्मेचित, उक्त, कथित ।

उद्ति तद् (गु॰) [ नद्+१+क ] उद्गत, प्रका-

शिव, घाविमूँत, प्रकट, प्रकृत्तित, कहा हुया ।—
वीवना तव् (की॰) मुग्य नायिका के सात भेशें
में से एक । [दिया ।
उदीची तव् (की॰) [ ज्य + श्रृष्ठ + है ] उत्तर
उदीच्य तव् (कु) सरावती नदी के पश्चिमोज्य देश,
उत्तर दिशा का रहने वाला । [ज्यारण, वाक्य ।
उदीरण तव् (पु॰) [ उत्त + हर् म समर् ] क्यम,
उदीरित तव् (पु॰) ह्यारित, उक्त, कियत ।
उदुम्यर तव (पु॰) मुद्दा, हुमा ।
उदुम्यत तव् (पु॰) क्यूंगल, अवेत, ग्रुगल ।

उद्गम तत्॰ (पु॰) उद्य, आविर्धान, निकास । उद्मासन तत्॰ (पु॰) अर्थाधमन, उदर जाना । उद्माता तत्। (पु॰) सामवेदज्ञ, सामवेदवेचा शास्त्रय, सामवेद-गायक । उद्गाया तत्। (की॰) आर्या छुन्द का एक मेद जिस

उद्गाधा तत् (सि॰) क्षायों इन्द का एक सेट लिस के विषम पादों में १२ श्रीर सम में १= मात्राएँ होती हैं श्रीर जिस हे विषम गणों में सगण नहीं होता हैं।

उद्गार तत् (पु॰) डकार, तमन, श्रोकाई, कण्ठ-दकान, राजेन, वाद्र, कावराहट, ब्रहुत दिनों से मन में रक्षी किसी हे विरुद्ध केंद्र वात का निकाउना, विसी की ग्रुस वार्थों का प्रश्ट करना ! उद्गीत तत्॰ (गु॰) जैंदे स्वर से गाया हुथा, सुन्द विशेष ! श्रीक्षार, सामवेद ! उद्गीय तत्॰ (पु॰) सामवेद का श्रंश विशेष, प्रणव,

उद्घाट तत्र (पु०) वीकी जहाँ किसी गज्य की श्रीर से माळ के लेख कर इसकी जांच की जाय।

उट्घाटन वत् (पुः) श्वाहना, प्रकाशित करना, कुएं से जल निकलने के क्रिये रज्युसहिन घट । उट्घात तत् (पुः) धारम्म, उपक्रम, पक्का, ठोकर, श्रावात ।

उद्देश तत्॰ (गु॰) भनलङ्ग, निडर, डनङ्ग । उद्देश तत्॰ (गु॰) मता, मराह, डाँग, मराह । उद्दन्त तत्॰ (गु॰) नृहद्दन दंतुना, धामे निकटा हुशा द्वांत भड़देना। विकहा। उद्दाम तल्॰ (गु॰) निरह्नुस, स्वतंन, महान्, गम्मीर, उदालक तन्॰ (पु॰) प्राचीन श्रायं ऋषि, इनका प्रकृत नाग चारुणि है, इन ह गुरु अयोदधीम्य न इनका उद्दालक नाम रक्ला। स्वेतकेतु इन्हीं के प्रच थे। व्रत विशेष।

उहिम तदः (प्र॰) उद्यम, उद्योग । उद्दिष्ट तथ् ( गु॰ ) कृत ग्रहेश, ल्डिन, दिखबाया हुबा, सम्मत, श्रमित्रेत, भनस्य 🔻 दिन वाटा । उद्दीपक तत्० (गु०) प्रकाशकर्ता, व्यक्तकारी, उमा-उद्दीपन तत् • (पु॰) प्रकाशन, तापन, रसी का विमाव विशेष, उभाइना, बढाना |

उद्देश तत् (१०) श्रनुषन्धान, श्रन्थप ए, श्रमित्राय, नाम निर्देशपूर्वक, बस्तु निरूषण, इष्ट, मतलब, हेत्, कारण, न्याय में प्रतिज्ञा ।

उद्देश्य तत्० (गु॰) सङ्ग, इष्ट, प्रयोजन । उद्दोत सद् (प्र•) प्रकास ।

उद्धत तन्॰ ( गु॰ ) एष्ट, थविनीन, दुल्त, कुवाली, श्रमिमानी, मछ ।-पन (पु॰) उजहूपन, उप्रता। उद्धरण सन्॰ (पु॰) उदार, मुक्ति, श्राण, फॅसे हुए के। निकालना, जबर बढ़ाना, पढ़े पाठ की अम्या सार्थे पुत पाठ करना, किसी पुस्तह था लेख के यश विशेष के। इसरी धुम्तक या लेख में श्रविकत नकल कर देना । —ो (स्त्रीः) श्रापृत्ति ।

उद्भव तत्० (पु॰) श्रीकृष्य का मित्र श्रीर मक, रामद, द्यामाद, प्रमेद, यज्ञाप्ति ।

उद्धार तन्॰ (पु॰) बचाव, छुटकारा, मुक्ति, रचय, उद्धृत सन्॰ (गु॰) उद्घारित, रचित, किसी पुस्तक या लेख के ग्रंश निशेष की दूसरे खेख या पुरुक में ज्यों का स्ट्रॉनकल कर देना।

उद्वरधन तर्॰ (पु॰ ) [उत्+वन्ध+धनर्] जस र्बावना, राजे में रस्मी छगाना, कॉमी देना, राँगना ।—मृत (गु॰) गले में रस्ती डाल कर मरा हुआ, फांसी वाया हुआ।

उद्वाह तत्॰ (पु॰) [ उत्+वह्+धन् ] विवाह परिषय, दारिक्रया ।-ोपयुक्त (गु॰) विवाह उपयुक्त, परिग्रय बेग्य, धयस्क ।

उद्वोधन तदः ( पु॰ ) [ बद् + धुष् + चन्ड् ] हमस्य, चेत, ज्ञापन, ज्ञान, जगाना ।

उद्भट तत्॰ (पु॰) धनात नाम कवि के बनावे हुए | उद्ग तत्॰ (पु॰) उद्गविश्वाव, जल की विश्वी।

श्लोध, प्रवत्त, बदार, महात्मा, बेजोड, धनुपम विद्यमित, पैदाइश । वीर । उद्भव तत्॰ (पु॰) [ बन् + मू + ग्रङ् ] अरवत्ति, जन्म, उद्गावना ततः (पुः) [ उत्+भू + प्रनद् ] करपना, प्रदीस, जो प्रकाशित हो, प्रकट । उद्गासिन तव्॰ (गु॰) [ उत + भास् + कः ] उद्दीपित, उद्गिला तव॰ (गु॰) बृचबता धादि, वो भूमि फीर कर निकटते हैं।—ज (गु०) मृमिभेदन, पूर्वक इरपिनशील ।

उद्गिट् तत् (गु॰)[ बत्+ भिद्+ क्विप्] बहु-रित या प्रफुलित होना, वृत्तलता थादि ।-- विद्या (स्त्री०) बृच श्रादि रीपने की विद्या, माली मा फिल्ला हुया, प्रत्यस । काम 1 उद्गिन्न तत्० (गु॰) [उन् + भिद्र + क] भेदित, विद्ध, उद्भृत सत्॰ (गु॰) [बत्+भू+क्त] ब्रवस, निकसा हुआ।--रूप ( पु॰ ) दृष्टिगीचर हीने येगय रूप। उट्म्रान्त तन्० (वि॰ ) भ्रान्तियुक्त, मूला हुथा,

भटका हुया, घूमता हुथा, भीचका, चकित। उद्यत तत्॰ (गु॰) [ उत् + यम् + क ] त'पर, प्रस्तुत,

उतारू, सुरतेद l उद्यम तर्∘ (पु॰ ) [इत्+यम्+ऋछ्] इद्योग, उत्पाद, श्रष्यवसाय, चेष्टा, यस, कामधन्या,

रोजवार 1—ी ( गु० ) उद्योगी, उप्पादी, सतर्क, उद्यम करने वाला I उद्यान तत्॰ (पु॰) [इत्+या भनट्] क्रीडावन,

उपवन, वराचा, धाराम (—पास ( पु॰ ) उद्यान रच रू, माजी, बागवान । [समापन क्रिया विशेष । उद्यापन तन् ॰ ( g॰ ) [ उत् + या + सिच् + धनर् ] उद्युक्त तम्॰ (गु॰) [ उत्+युज्+क्त ] उद्यमयुक्, उद्योगविशिष्ठ, इस्साहान्त्रित, यवपान्, लगा हथा, परिश्रमी ।

उद्योग तत्॰ ( g॰ ) [ उत्+युज्+धन् ] यत्न, <sup>चेष्टा</sup> उत्साह, श्रद्यवसाय, उद्यम, प्रयाम, श्रामानन, उपाय 1—ी (गु॰) उद्योग विशिष्ट, यस्रवान्, उग्रक्त, उरसाही उद्यम करने वाला।

उद्योत तत् ( पु॰ ) प्रकार, चमक, श्रामा, महक, धाखेक, उजियाला ।

उद्भिक तत्० (गु०)स्फुट, स्पष्ट, व्यक्त परिवृद्ध, बढ़ाहेश्रा। हित्थान, प्रकाश । उद्देक तत्॰ (पु॰ ) उपक्रम, द्यारम्भ, वृद्धि, बढ़ती, उद्दिश नत्॰ ( गु॰ ) [ उत् + विज + क ] उद्देशयुक्त, घवड़ाया हुझा, व्यम्र ।—ता तत् (स्त्री॰) धवदाहर, व्ययता ।--मना (गु॰) बहिस चित्त, धवडाया हथा | उद्देग तत्॰ ( पु॰ ) ब्याङ्गरता, मनाचेग, चिन्ता, घव-राहट, विरहजन्य द्वःछ।—कर (गु॰) चिन्ता जनक, व्याकुलता वर्दक ├—ी (गु॰) बहिम्र, इस्कण्डित, भावनायुक्त, चिन्तान्वित, वयङ्गया हु मा। उधर तद्र ( अ० ) वर्हा, उस ठींब, उस ठीर । उधरा तद् ॰ ( गु॰ ) खुला, मुक्त, छूटा । उधरे दे॰ ( गु॰ ) प्रकाशित, फंट, खले हुए। उधार तद्० (पु) कर्ज़, देना, ऋष। उधारना तदः (किः ) मुक्ति देना, खटकारा करना, पार करना, बचाना, तारना । उभ्रेड्नातद्० (कि०) पत्तों को घळगाना, टॉका खेळिना, सिवाई खोळना, सुल्लमाना, खोलना । उभ्रेड्युन तर्० ( पु० ) जहापेह, साचिवचार । उन (सर्व०) इस का बहुवचन। उनइस् ( खी॰ ) संख्या विशेष, १६। उनचास ( पु॰ ) संख्या विशेष. ४६ । उनसीस संख्या विशेष, २६। उनसठ संख्या विशेष, ४६ । उनहत्तर संख्या विशेष, ६६। उनहार दे॰ (वि॰) सदश, समान । उनासी संख्या विशेष, ७६ । उनीद ( छी॰ ) कची नींद, अधूरी निदा । उनींदा दे॰ (गु॰) नींद से भरा हुन्ना, कैंघता हुन्ना। उद्भत तत्॰ (गु॰) [उत्+नम्+कः] वर्दित, बच्च, उसुङ्ग, ऊँचा, श्रेष्ठ ।—नामि (गु०) उच नाभियुक्त ।—ानत ( गु॰ ) उद्यनीच स्थान थादि, जमङ्खाभड़ । उन्नति तत्॰ (स्ती॰) [उत्+नम्+कि] समृद्धि, बृद्धि, उचता, बढ़ती, उदय, यरुड़ भार्या : उन्नमित तत्॰ (गु॰) [उत् + नम् +क] वत्तोलित,

ऊपर रठाया गया, कर्ष्वीकृत ।

उद्मयन तत्० (गु०) कर्षनायस, बन्नोळन, जयर ले जाना। उन्निद्र तन्॰ (गु॰) प्रफुछ, विकसित, प्रकाशित, निद्धा रहिता। उभ्मत्त सन् ( गु॰ ) [ उत् + सद् + क ] उन्माद्युक्त, वाय के द्वारा चित्त विश्लमी, बारदा, पागळ, उत्मद तत्० ( गु॰ ) [ उत् + सद् + थल ] उन्माद-युक्त, शमादी, सिशी, अन्मत्त । उत्मना तदः (ग्र॰) [इत्+मनस ] इत्कण्डित चित्त, चिन्तित, न्याकुल, चञ्चल । उत्माद् ततः (पु॰) पागलपन, चित्तविश्रम ।--ी ( गु० ) उन्मादरेगायुक्त, विश्विस ।—सेन्न ( पु० ) बाय अस्त, पागल । उत्मान तत्॰ (पु॰) परिष्ठास, तीस, नाप। उन्मिपित तव्॰ (गु॰) [३न्+िस्+क ] प्रकुछ, विश्वसित, फ्रवा हुआ, खुला हुआ। उन्मोलन तत्॰ (पु॰) इन्मेप, प्रकाश, र्घाख खे।छना । उन्मोलित तद्० (गु०) प्रस्कुदित, खुला हुसा। उन्मुख तत्॰ ( ५० ) कर्ष्यमुख, जगर झुँह किये हुए, दिने वाला । वस्कण्डित, बस्सुक । उन्मृतक तत्॰ ( गु॰ ) उन्मृतकारी, समूछ उखाड़ उन्मृलन तत्॰ (पु॰ ) [उत् + मूलन + धनट्] उत्पा-टन उलाइना, ऊपर लींबना, सटियामेट करना । उन्मेप तत्॰ ( पु॰ ) नवन उन्मीलन, विकास , प्रकास, ज्ञान, बुद्धि, पलक । उन्मे।चन तत्॰ (पु॰) परित्याग करना, मुक्त करण । उन्हारा तत्॰ ( पु॰ ) डील डील, रूप । उप तत् । उपसर्ग) उपसर्ग विशेष । जिसमें यह जगती हे, इनमें समीपता, सामर्थ्य, शौखता, या न्यूनता दीधक वर्ष का बीध होता है।-क्रग्ड (गु॰) निकट, समीप, ( पु॰ ) ग्राम के समीप, ऋजों की गति विशेष ।—कथा (स्त्री॰) प्राएया-विका, इतिहास, पुराया, कहानी, कव्पित कथा। —करण (५०) सामग्री, परिच्छेद, राजाश्री का छत्र चामर ग्रादि, भोतन के लिये व्यक्षन श्रादि, नैवेदा पुष्प धृष श्रादि पूजा के लिये सामग्री, श्रप्रधान द्रव्य, साधक वस्तु, सामग्री I

उपकार तर्॰ (पु॰)[डा+फ्र+घन्] मलाई, हित, नेकी, सलुक '---क (गु॰) उपकारी, धानु-क्ष्यकारी, सहाय प्रदाना, कृपावन्त ।

उपकारिका सत्॰ (वि॰) [ उप् + क्र + इक् + या ] उपकार करने वाली ( छी : ) राजभाग, तंबू। उपकारी तदः (वि०) राकार करने वाला । उपकार विशिष्ट उपकारक, नेकी करने वाला, सहायक, मला

काने वाला। दाता । उपकारेन्द्र तत्० (गु०) उपकार काने का श्रमिलापी, उपकार्य तत्॰ (गु॰) [उर्+कृ+ध्वण] उपकारी-चित्त, जिसका उपकार किया जाय -ा ( छी॰ ) राजसदन, राजगृह, श्रव रखने का स्थान, गीला ।

उपक्राणि तद्० (पु॰ ) कुछ दिन के लिये ब्रह्मवारी, विद्याध्ययनार्थं ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्यं समाप्त इस्ने के श्रमन्तर जी गृहस्य है।ते हैं।

उपक्रप तन्। (पु॰) कृप के समीप का जलाशय. जो पशुक्रो के जल पीने के लिये बनाया जाता है। उपकुल तत्० ( पु॰ ) नदी तालाव श्रादि का तीर ! उपरुत तद् ( गु॰ ) स्तापकार, जिमकी सहायता

की गई है। [ उद्योग, भाद्यकृति, प्रयस श्रारम्य । उपक्रम तद् ( पु ॰ ) [ उर + क्रम + श्रळ ] श्रारम्म, उपकारत तत्॰ (गु॰) समास्ट्रा, अनुष्टिन, कृत प्रारम्भ, घारम्भ किया हुआ, प्रस्तुत ।

उपक्रीण तन् ( पु॰ ) [ उप + क्षुश + श्रष्ठ ] निन्दा,

कु'सा, भरसेना, गईया । उपयान तद्० ( पु- ) क्या, इतिहास, उपत्यान ।

उपगत तत् (गु॰) [ उर + गम् + क ] प्राप्त. • भद्रीकृत, स्वीकृत। निकट गमन । दपगमन तत्॰ (पु॰) आगमन, येाग, प्रीति, ग्रहीकार. उपगुरु तत्॰ ( पु॰ ) छै।टा ऋप्यापक, अप्रधान गुरु, उपदेशक, शिकागुरु । र्धिस्वार, मेंद्र । उपगृहन तत्० (पु०) [उर + गूर + धनट्] ब्रालिङ्गन, उपग्रह तन्॰ ( पु॰ ) बैंचुचा, केंद्री, मह विशेष, श्रप्र-

धान ग्रह । श्राघात । उपधात तवः (प्रः) [ वप + हन् + धल् ] रेशा, पीइर,

उपडू तद्॰ ( पु॰ ) याता, वाषविरोप । उपचय सद् (५०) [ स्य + चि + श्रज् ] वृद्धि, उद्यति

चाधिक्य, वदृती।

उपचरित तर्॰ (पु॰) [ उप + चर् + क ] उपासित, सेवित, घाराधित, लचण से जाना हुयाँ।

उपचर्या तत्० (छी॰) [३१ + चर् + क्यप्] चिकित्मा, रेगो। का उपशम, प्रतिकार, शुध्रपा ।

उपचार तत्॰ (पु॰) [ वर + चर + घप ] वपाय, सेवा, रोगो की चिकित्सा उपकरण, शुश्रूपा, उपक्रम, व्यवहार, उत्केष्च, घूस ।--ी तत्० (गु०) उपचार करने वाला, चिकित्या करने [सञ्चित, इकट्टा । बाला ।

उपचित तन्॰ (गु॰) [उप + चि + क्त] समृद्द, वर्दित, उपज तद्० (पु०) सूक्त, म्फ़्ति, फ़ुरन, उत्पत्ति, पैदावार 1

उपज्ञत तन्॰ ( पु - ) उपार्जित, घटित, उत्पन्न । उपजना तद् • (कि • ) उगना, बढ़ना, श्रद्ध र होना, उत्पद्ध द्वीना।

उपजहिं (कि॰) उपजते हैं, उत्पन्न होते हैं, जन्मते हैं। उपजाऊ तद् ० ( गु० ) उपजनेदारा, दर्बर, जरसेज । उपजाना तद् ( कि॰ ) व्याच करना, सिरजना I उपजाये ( कि॰ ) पैदा किये, निकाले, बल्पल किपे। उपजित तद॰ (गु॰ ) बल्पल हथा, बपला । उपजिह्या तद् ॰ (स्त्री॰) शुद्राजिह्या, छे।टी जीम ।

उपजीविका तत्॰ ( श्ली॰ ) जीविका, वृत्ति, जीवना-पाय, व्यवसम्ब । [दूसरे के सहारे रहने बाला | उपज्ञीची तन् । (गु॰) श्रवल्य्बी, श्राश्रयी, श्रनुगत,

डपज्ञा तत्॰ ( खी॰ ) श्राद्य ज्ञान, प्रथम ज्ञान, उपदेश के विचा ईश्वरदत्त प्रथम ज्ञान !

उपरम ( पु॰ ) स्वरम । हिसद्दना । उपटना सद्० ( पु॰ ) द्यावात, निशान पड़ना, उपड्ना तद्॰ ( कि॰ ) इसद्वा, उपटवा।

उपढोक्तन ततः (पु॰) [उप + डोक + चन्ट] पारि-तीपिक द्रष्य, उपहार, मेंट ।

उपतन्त्र तत् (५०) [ वप+तन्त्र ] यामल ग्रादि तन्त्रशाद्य, सृक्ष्म सूत्र । ्रि यित, येदित **।** उपतप्त तत्र (गु॰) [ अपू + तपू + क ] सन्तापित,

उपतारा तत्॰ ( छी॰ ) चुद्र नचन्न, नेत्रगोलक । उपत्यका तन्। (सीः) पर्वती के समीप की भूमि, राग, मधपान, सर्पदंश ।

उपदंश तत्॰ (पु॰) गर्मी सुजाक, रेग विशेष, मेद

उपद्ता तत्॰ (पु॰) सुङ्ख, पत्ता, पान, पुष्प दळ, फूळ की पत्ती।

उपदर्शक तव्॰ (पु॰) द्वारपान, प्रहरी।

उपदा तर्॰ (की॰) उपडोक्तन, मेंट, उपायन, दर्शन। उपदिशा तर्॰ (की॰) कोस, दे रिशाओं के बीच की दिशा। [कृतीपदेश, ज्ञापित।

उपिंद्य तद॰ (गु॰) [ उप + दिश् + का ] उपदेश प्राप्त, उपदेशता तत्त्॰ (पु॰) भूत, भेत, छोटे देवता विशेष । उपदेश तत्त्व॰ (पु॰) [ उप + दिश् + श्रल् ] शिक्षा, मंत्रदान, दीचा, हित कथन, सीख, सिस्थानन, नसीहत । — कारी (पु॰) उपदेशकर्ता, उपदेश करनेवाबा, उपदेश, शिएक ।

उपदेशक तर्॰ (पु॰) उपदेश देनेवाला, मसीहत देने उपदेश्य तत्॰ (पु॰) [ उप + दिश् + य ] उपदेख्य, उपदेश थेग, उपदेश के अधिकारी।

उपदेश तत् (पु॰) [ वप + दिश् + तृष् ] वपदेश-कर्ता, श्राचार्य, शिचक्र, शिचाग्रह ।

उपद्रव तपः (पुः) उरपात, अन्याभ, वसेंडा, उराधि, कथा, अन्येर, विद्रोह ।—ी (गुः) उपद्रव छरते वाला, वसेंड्रिया । [जलमध्यवर्ती स्थान । उपद्रीप तत्ः (पुः) छेरा द्वीप, जलस्कः स्थान, उपध्राप्त तत्ः (पुः) छेरा द्वीप, जलस्कः स्थान, उपध्राप्त (पुः) प्रास्थरह, पार, नास्तिकता । उपध्राप्त (खीः) अप्रधान सातु तृतिया, सोना मक्खी, कासा आदि । शरीर के श्रंदर रस से वने पसीना, विर्थे आदि ।

उपधान तत्॰ (पु॰) [ उप + धा + अनट् ] तकिया, इसीसा, सिरहाना ।

उपधायक तत्॰ (गु॰) [डप + भा + सक् ] जन्मा-दाता, स्थापनकर्ता।

उपिध तत्० ( पु० ) [ उप + धा + कि ] कपट, छल, जान वृक्त कर और का थीर कहना।

उपनत तत् (गु॰) [उप + नम् + क्त ] उपस्थित, प्राप्त, समीप, श्रामीत ।

उपनय तत्॰ ( पु॰ ) [ डच + नी + जल् ] समीप जे जाना, उपनयन, गृह्मोक्त विधान के श्रानुसार, बेदाभ्यास के जिये वालक को गुरु के समीप जे जाना, न्यास का एक पारिभाषिक शब्द, (ब्यासि विशिष्ट हेतु में पन्नात्वभमों का प्रतिपादक वाक्य ! ) उपनयन तत्० ( पु॰ ) [ उप + नी + श्रनट् ] त्रिवर्यो का यज्ञसून धारया संस्कार, उपवीत संस्कार । उपनाम तत्० ( पु॰ ) पदवी, पद्धति, अपनि, श्राह्म.

उपनाम तर् (पु॰) पदवा, पद्वात, उपाध, श्रष्ठ, श्रदक । [स्थापित द्रव्य । उपनिधि तद् (पु॰) घाती, घरोहर, श्यस्त वस्तु,

उपिनिवेश तत्० (पु०) एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा बसना, धन्य स्थान से धाकर वसने बाजों की बन्ती, कालोनी !

उपनिपद् तत्० ( छी० ) [ वप + नि + पद् + क्विय् ] धर्मे, चेदान्त-शास्त्र, निर्धेन स्थान, तत्व ज्ञान, वेद का शिरोनाग, श्रद्धविद्या, वेदरहस्य ।

उपनिषक्ष तत्॰ (क्षी॰) देखेर उपनिषद् । उपनीत तत्॰ (पु॰) कृतीपनयन (पु॰) निकट प्राप्त, उपस्थित, समीपागत, उपनीती ।

प्राप्त, वपस्थित, समीपागत, उपनीती । उपनेता तत् (go) [उप + गी + तृष्] स्नानयनकारी, उपस्थापक, छानेवाला, ग्रुट, स्नाचार्य ।

उपनेत्र तत्० ( पु॰ ) चश्मा, नेग्नों का सहायक । उपना दे॰ ( पु॰ ) चश्मा, नेग्नों का सहायक ।

उपन्यस्त तदः (गुः ) निचित्र, न्यासीकृत, घरोहर रखा हुआ।

उपन्यास तत्॰ (पु॰)[ उप + नी + श्रस् + धन्] वाक्योपकान, प्रस्तावना, स्पक्या, कहानी, गण काव्य विशेष।

उपयति तत्॰ ( पु॰ ) जार, गुतपित, छगुवा, नायक विशेष, यथा—

"जो परनारी के रसिक उपयति ताहि बखान।" —स्सराज

उपपक्ति तत्० (छी०) [डव + पद् + कि] सङ्गति, समा-धान,घटना,प्राप्ति,सिक्षि, चरितार्थं होना,हेतु, युक्ति ।

उपपत्नी तद् ॰ ( स्त्री॰ ) बेश्या, परस्त्री, रखनी । उपपन्न तद् ॰ ( गु॰ ) [उप + पद् + क्त] पहुँचा हुन्ना,

प्राप्त, बब्ध, युक्त, सुनासिव । उपपातक तत्० ( पु० ) छोटा पाप, साधारण पाप

उपपातक तत्० ( पु॰ ) छेटा पाप, साधारण पाप (मनुस्मृति में परस्रीगमन, गुरुसेवा, त्याग, श्राटम--विकय, ग्रीवध श्रादि का उपपातकों में माना है ।)

उपपादन सत् (५०) [ वप + पद + सिच् + धनद् ] साधन, सिद्ध करना, उहराना, युक्ति देकर समा-धान करना ।

( \$ == उपपराग सत्० ( पु० ) दीरे प्रतया । ये भी भटारह हैं, इनके नाम ये हैं - सनकुमार, नारसिंह, नारदीय, शिव, दर्वांसा, कृषिळ, मानव, श्रीशनस, बारुय, कालिका, शाव, नन्दा, सार, पराशर, द्यादित्य, माहेम्बर, मार्गंद, वाशिष्ट । उपवर्ह तद॰ ( ग॰ ) तकिया, वालिश, वपधान । उपवर्द्या या उपवहन ( देखे। उपवर्ष )। उपवीत ततः (९०) तनेक, यज्ञसत्र, यज्ञोपवीत भहरा, स्वीकार । हिन्ना, भक्ति, भागकत,श्रविकत । उपभुक्त सद्० (गु०) [ वर + भूत + कः ] भेगा किया उपभोक्ता तन् ( पु॰ ) [ उप + मुज् + मुण् ] शेग-कारी, सत्वाधिकारी । उपमोग सन्॰ ( पु॰ ) [ उप + भुज् + धन् ] भोजना॰ विरिक्त भोग, निर्वेश, विज्ञास, विषये। का सुख धास्तादन । उपमा तत् (सी०) समानता, वरावरी, सादश्य, दशन्त, तुल्यता, समानता, शर्शांबद्वार विशेष, जी सादश्य देवि से दोता है। उपमाता तत्॰ ( घी॰ ) दूध पिलाने वाली, धाप, धाश्री, माता के समान ( गु॰ ) उपमा करने वाला, चित्रकार । उपमान तत्॰ ( पु॰ ) दृष्टान्त, सादस्य, तुर्यता, प्रति-मूर्ति, जिस पदार्थ से उपमा दी जावे, (जैसे चन्द्र-मुख में चम्द्र उपमान है ), प्रमाण विशेष । उपमित तक् ( गु॰ ) अप्रैक्ति, तुल्यहत, सम्भावित, जिसकी उपमा दी गयी है।। दिरपञ्च ज्ञान । उपमिति तत्॰ (स्ती॰) इपमा सादश्य शान से उपमेय तर्॰ ( गु॰ ) समतुष्य, दशन्त गेगय, उपमान हे समान गुण्युक्त, वर्णभाव । अपयम तत्॰ ( प्र॰ ) विवाद, संयम । उपयुक्त तर्॰ ( गु॰ ) येग्य, उन्नित, मुनासित्र ! उपयोग तन् ( पु॰ ) काम, व्यवहार, लाभ, प्रवेर-जन, भावश्यक्ता । धाने की बेगयता। उपयोगिता वत्॰ ( छी॰ ) फनसाधनता, काम में उपयोगी तर्॰ (गु॰) उपयुक्त, भवेजनीय, लाभ-कारी, धसुरु हा

उपर तत्॰ (गु॰) कार्ब, केंचा। [बाहुमात धन्द्र या सूर्य।

उपरक तत्॰ (गु॰) विपन्न, पीडा अस्त, (पु॰)

उपरत तत्॰ (पु॰ ) त्रिरत, शान्त, बदासीन, हदा हुया, मरा हुआ। उपरति तन ( स्त्री० ) विरक्ति, निवृत्ति, मृत्यु, परि-खान, उदासीनता, उदासी । थि। इने का पछ। उपरना तद॰ ( ५० ) दुपट्टा, उत्तरीय वस्न, अपर से उपरक्षार देन ( पन ) वांगार कमीन, नदी के किनारे के जवर की जमीन । उपराग तत् ( पु॰ ) सूर्य वा चन्द्र ग्रहण, शहुग्रहण, परिवाद, स्यसन, यंत्रगा, निन्दा । उपराचढ़ी दे॰ (सी॰) एक ही चीज लेने के लिये कई आदिसियों का प्रयत था उद्योग। उपराजा तत्० ( प्र० ) छोटे शजा. युवरान । (कि०) उताया, उपनाया, उत्पन्न किया, बनाया, रचा, पैदाकिया। थिनन्तर । उपरान्त तन्॰ ( थ॰ ) पीछे, परे, पश्चान्, इसके उपराम तत्र (प्र॰) निरुत्ति, विस्ति, विसम, शाराम I उपराता तद्० ( पु॰ ) सहायक, साधी। उपरि तत्॰ ( थ॰ ) कर्ष, उपर ।—हृष्टि ( छी॰ ) तुष्क देवता की दृष्टि, वायु का प्रकीप । उपरिप्रात सत्॰ (१४०) कपा, उर्ज । उपरिस्थ तल्॰ (गु॰) कर्ष्वेश्यित, उपरस्थित, कपर का । उपरी तद् ० (गु०) उपर का, उपर सम्बन्धी, जेति खेत के उपर की मिट्टी, मूमि से उखाड़ी हुई माटी। (हे॰) उपला, कडी, छाता । उपरुद्ध बद् (गु०) रवित, प्रतिरुद्ध । उपरोक्त ( गु॰ ) [ उपरि + उक्त ] जपरक्षित, प्रयम-कक्त, इवले कहा हुआ, उपयंक्त । उपरोध तक्॰ (पु॰) श्रदकाव, श्राह, हकना । उपरीहित तव्॰ (९०) कुछगुर, प्ररेग्या, प्ररेग्हित । उपनां तद्० (५०) देखे, उपरना । उपर्युक्त ( शु॰ ) उपरोक्त, प्रथम कहा हुआ। उपर्यंपरि तनः ( घ० ) उध्ये अर्थ, उपर अपर, अपर के अपर । उपलो तद् ० ( पु॰ ) जपर का, बाहिर का। [वाल् ।

इपल तत्॰ ( पु॰ ) पाषाया, ग्रीला, रस, मेप, चीनी,

उपलक्तमा तत्॰ (पु॰) दशन्त, सङ्गेत चन्यार्थ

अपलक्त तत्र (पुर) सद्भेत, चिन्ह, दृष्टि, प्रदेश्य ।

वेश्यकः।

١

(

उपलच्य तत्॰ (गु॰) हेखे। उपलच्च । उपलच्य तत्॰ (गु॰) [इप + छम् + क्त] प्राप्त, जाना ं हुद्या 1--ार्थी (धी॰) घाल्यायिका, उपकथा ।

हुशा (--ाया (हा॰) श्राख्यायका, उपकथा। उपजिच्य तत्॰ (ह्या॰) [ उप + उभ् + क्ति ] ज्ञान, श्रमुभव, मति, प्राप्ति। [गुडठा।

अधुनव, सात, प्राप्त । [गूइठा । उपला या उपली तद्० (पु०) कंडा, छाना, अपरी, उपला सद्० (पु०) अपर का, अपर वाला भाग ।

उपवन सत्॰ (पु॰) उद्यान, श्राराम, कृत्रिम वन, मकान के निकट का छोटा वाग । [दिन विशोष ।

उपवस्य तत्॰ (पु॰) धाम, निवासस्थळ, यज्ञ का उपवास तत्॰ (पु॰) [उर + वस् + घज्] लहून, शना-हार, दिनरात भाजनाभाव, कड़ाका, फ़ाका।

उपवासी तत्० ( गु॰ ) [ डप + वस् + चिन् ] उपवास युक्त, श्रहेताम भीजनाभावविष्ठिष्ट, वर्षापी, दती । उपविद्य तत्० ( गु॰ ) [ डप + विद् + क्यप् ] नाटक चेटक व्यादि धिल्पकाराहि, क्षिल्पी ।--- (स्वी॰) शिल्प श्वादि विद्यान शाख । [ हुच्छा श्रादि । उपविप तत्० ( गु॰ ) कृतिभ विष, न्यून विष, स्सीम,

उपविष तत् ( पु॰ ) कृतिम विष, न्यून विष, स्रकाम, उपविष्ट तत् ( गु॰ ) [ वय + विश् + क्त ] श्रासीन गृहीतासन, कृते।पवेशन, श्रासनस्थ, वैठा हुआ।

उपवीत तत्र्(पु॰) यज्ञसूत्र, जनेङ ।

उपवेद् तत् (पु॰) प्रधान चार घेदों हे श्रांतिरक्त जेद, श्रायुर्वेद, धजुर्वेद, गान्धर्येवेद, स्यापत्य वेद, येही चार उपयेद हैं। श्रायुर्वेद ऋग्वेद ते, गान्धर्यवेद सामवेद हे, धजुर्वेद पुर्वेद ते, श्रीर स्थापत्य घेद श्रायुर्वेदेद से निकत्ते हैं। श्रायुर्वेद के श्रादि श्राचार्य बह्या इन्द्र धन्वन्तरि श्रादि हैं, गान्धर्य वेद के प्रचारक मरत मुनि, विश्व मित्र ने धजुर्विद्या का उपदेश किया, स्थापत्य वेद का विश्वकर्मों ने प्रचार किया, स्थापत्येद चहुत मुहत् पा।

उपवेशन तत्० (पु०) [उप + विश् + अनर्] छपेटना, वसना, वस्ता, जामा ।

उपवेशन तदः (पुः) स्थिति, उपविष्ट होना, बैठना । उपश्रम तदः (पुः) [ उप + शस् + श्रन्थः] सान्ति, समताहै, समाहै, शमता, हन्द्रिय निष्रह, बदला, प्रतीकार ।

उपशय तत्॰ (पु॰) [वप + ग्री + श्रल्] निदान पञ्चक के श्रन्तर्गत रोगज्ञापक श्रनुमान । उपशल्य तत्॰ (पु॰)[ वप+शल्भ य ] प्रामान्त, आम की सीमा, भाजा।

उपश्चत तत्० (गु०) [ वप + श्च + कः] प्रतिश्चति, श्रद्भीकृत, स्वीकृत, चाग्दत्त ।

उपसंहार तत्॰ (दु॰) [ डेप +सं +ह् + घण् ] शेप, नाथा, निष्कर्षे, मीमांसा, शाकम, संप्रह, संजेप, न्यतीत ।

उपस्त तद् ( पु ) दुर्गनिध ।

उपसत्ति तत्० (स्त्री॰) [उप + सद् + कि ] उपासना सेवा, विनय पूर्वक गुरु समीप गमन ।

उपसना तत्० (कि॰) सड़ना, पचना।

उपसर्प तत्व ( पु ) [ वय + सज् + घज् | रागभेद, वण्ड्व, पीड़ा, देवी कपात, अन्यय विशेष, जो शब्द के पूर्व जीवृत्वे से वस सब्द में धर्य की विशेषवा करता है। [व्युट्च, गीखवस्तु, साय। उपसर्थान तत्व (पु ) [ वय + स्त्र + अन्य ] बराज्या, उपसर्पया तत्व (पु ) [ वय + स्त्र + अन्य ] बराज्या,

धवगमन, श्रमुकृति । उपसागर (पु॰) खाड़ी ।

उपस्त्री तत्र (स्त्री ) रखेली, उपपत्नी ।

उपस्थ तत्० (पु॰) [ वप + स्था + इ ] स्थी पूर्व पुरुष का स्टिन्त विशेष, निषदा या मध्य सरीर का भाग, पेडू, गोद ! —िनम्रह (पु॰) जिलेन्द्रियास, कामदमन ! उपस्थात या उपस्थली तत्त् (पु॰) मृतकु, कुल्हा,

उपस्थात व्या उपस्थात तत् ( ५० ) चृतः, कृष्ण, उपस्थाता तत् ( ५० ) [ उप + स्था + तृष्] भृत्य, सेवक ।

उपस्थान तत्॰ ( पु॰ ) [ उप + स्था + श्रमट् ] निकट द्याना, उपासना, जो खड़े होकर की जाय, पूजा का स्थान, सभा, समाज !

उपस्थापन तत्० (पु०) [४० + स्था + शिच् + श्रनट्] इपस्थिति करण, निकट ज्ञानथन ।

उपस्थित तत्॰ ( गु॰ ) [ डप +स्था + फ ] समीप, स्थिति, बागत, बागीत, डपनीत, डपसब, वर्तमान, हाज़िर ।—चक्ता ( पु॰ ) सहक्ता, वबन परु ।— 'कति ('पु॰ ) शीवस्रति, बाशु कवि ।

उपस्थिति तत्॰ (ची॰) [वप + स्था + कि] वपस्थान, निकट होना, हाज़िरी, प्राप्ति, मैाजूदगी। उपहृत तत् ( गु॰) [ वप + हन् + क ] नश्, वरपात प्रस्त, प्राधात प्राप्त, धत, धरुद्धद्भव्य । उपहृत्तित तत् ॰ (गु॰) [ वप + हल् + क ] वपडास प्राप्त, विदूप । [ड़ी हन द्रन्य, सीगात । उपहार तत् ॰ (गु॰) [वप + ह + घन् ] मेर, नजः, वप-उपहार तत् ॰ (गु॰) [ वप + हल् + घन् ] परिहास, निन्दापं वास्य, विदूप हुँसी, टट्टा, दिखती, वेडली।

उपहास्य वद॰ (गु॰) [ वर + हस् + ध्यन् ] हैंसनीय, निन्दनीय ।—ता ( खी॰ ) निन्दा, गर्हा, कुस्सा, दुष्कीर्ति ।

उपहित तर॰ (गु॰) [ उप + घा + फ ] स्वापित । उपहित तर॰ (गु॰) [उप + द्व + फ] चानीत, दत्त । उपिंगु तर॰ (दु॰) वपक्रीय, निर्वेनस्थ, असह । उपाह रे॰ (कि॰) वपक्री, गढ़ी, वनाई, रखी । उपाऊ (द॰) वपाय, इडात, यत । उपाफर्स तर॰ (द॰) धारम्स, वपांकाङ के बाद बेद प्रारम्म करने का समय, संस्कार विशेष ।

उपाख्यान तरः (पुः) [ वच + चा + स्वा + ध्वान् प्रे चुतान्त क्या के मीतर की क्या । श्वित्रभाग, ध्वव्य । श्वित्रभाग, ध्वव्य । श्वित्रभाग, ध्वव्य । अपाझ तरः (पुः) ध्वप्रभाग माग, तिबक, दीका, उपाइना तरः (किः) उपाइना तरः (किः) प्रदान माग । उपात तरः (ग्वः) ) गृशीन, प्राप्त ।

उपादान वत्॰ (तु॰) [वप + धा + दा + धनर्]
प्रवय, स्वीकार, ज्ञान, परिचय, योच, धवने
धवने विषयी के धोर हन्द्रियों का जाना,
प्रवाकार, प्रवृत्तिकनक ज्ञान, स्वायमत में समवाधी करवा।

उपादेय सत् (पुः) [ उर + मा + दा + य ] मास्य उत्तम, महत्य मेगय, उरहृष्ट, विधेयकर्म ।—ता ( स्त्री॰ ) उत्तमता, उन्करंता ।

उपाध तद्॰ (पु॰) व्यवन, चम्याय, रुकात । उपाधि तद्॰ (पु॰) घट, पदवी, खिताब, विद्व, दयनाम, घर्छ ।

उपायी तद् ॰ (गु॰) धन्यायी, उपद्रवी, धधर्मी । उपाच्याय तत् ॰ (गु॰) [ रप + धिय + हर् + धज् ] अपन्यायक, शिषक, बाहायी का वक मेद । उपाध्यायी तद् (स्ती) श्रध्यापकमार्या, पढ़ाने वाली, श्रध्यापिका, गुरु पत्नी ।

उपानत तत्॰ (खी॰) उपानह, पादुका, जूती । उपानह ( पु॰ ) पादुका, जूता ।

उपाना तद् ० (उ॰) त्युं कर्ता, पेदा करना। उपान्त तद् ० (उ॰) निकट, समीप, चन्तिक, पास । उपाप्त तद् ० (उ॰) निकट, समीप, चन्तिक, पास । उपाप्त (कि॰) उखासी, नेत्तवती। चिंदा, प्रतीकार । उपाप्त तद् ० (उ॰) [ उप + यम् + यम्ट् ] वपहार, उपायन तद् ० (उ॰) [ उप + यम् + यमट् ] वपहार, उद्योकन, मेट. सीमात, मजराना, मत्र की प्रतिद्या,

उपाया दे॰ (कि॰) देशे। उपराम ।

समीप गमन ।

उपायी तत् (गु॰) टपाय करने वाला, उपार्जक, ग्याजी, सन्धानी, यसी।

उपारता (कि॰) देखे। उगाइता । उपार्क्तन तत् (पु॰) [वप + धगां + धनर् ] प्रवर्तन, धनादि सञ्चय, घनधाहरण, टामकरण, एकत्रित करण ।

उपानिर्जत तत्॰ (गु॰) [ वर + धर्म + क ] सञ्चित, क्रमाया हुमा, इक्टु। किया हुमा। उपाजनम तत्॰ (पु॰) [ वर + म्रा + टम् + म्रह्]

उल्ह्ना, निन्दा, शिकायत । उपास तद्द (पु०) उपवास, श्रनाहार, मोजनामाव ।

उपास तद् (पु॰) उपवास, श्रनाहार, माजनामाव । उपासक तत् (पु॰) [उप् + थाम् + यक्] उपासना-करो, धाराधक, मक ।

उपासन सत् (पु॰) [ उप + म्राम् + म्रन्ट् ] शुभूपा, मेना, मानुगला, भाराधना, धनुनि हा।

उपासना तर॰ (पु॰) [ इय+धात् +धन् +धा ] भेना, शुश्रूमा, परिचयां, धाराचना, टहङ, मक्ति १ उपासित तर्॰ (पु॰) [ इप +धात् +क्त ] धाराचित,

सेवित, एजित । [अक. वरासना करने वाला । उपासी तद् ॰ (गु॰) श्वासा, मूझा, श्वासी, सेन्क, उपास्य तत् ॰ (गु॰) [ व्य+धास् + य ] धाराप्य, , सेव्य, पुत्रने येत्य । [शाग, धनादर, तिरस्डार । उपेता तत् ॰ (शी॰) [ वर + ह्य + स्ट्र] सशीका, उपेतित तत् ॰ (गु॰) [ वर + ह्य + स्ट्र] तरस्डार । उपेतित तत् ॰ (गु॰) [ वर + ह्य + स्ट्र] तरस्डार ।

निन्दित, परित्यकः । [पृक्षित्रद, समागत, धासद्यः । उपेत तत्॰ (गु॰ ) [ स्प + इ + कः ] युक्त, मिबित, उपेन्द्र तत् (पु॰) वामन, इन्द्र का छोटा भाई, विच्छ का वामन प्रवतार, ती शदिति के धर्म से छुआ था।—चज्ञा तत्॰ (की॰) चूस विशेष । उपोद्धात तत्० (पु॰) [उप + उत् + इन् + चन् ] प्रमथ के धारम्भ का वक्तव्य भूमिका, नव्य न्याय की ह सक्षतियों में से पुक। [कड़का, उपवाद। उपोपया तत्० (पु॰) [उप + चस् + प्रमट्र] प्रवाहा। उपमत्ना ते० (कि॰) उज्जाना, उच्छता, उक्तता। । उपमान दे० (पु॰) इवाळ, उकाळ। उवक्रता दे० (पु॰) वमन करना, जीकना, के करना, उच्छत्त करना, रह करना। इवक्रता दे० (पु॰) वसन करना, जीकना, के करना, उच्छत्त करना, रह करना। इवक्रता दे० (पु॰) वसन, करना, विक्रायन की, के की । उवक्रति है० (सी॰) उवाहें , उक्षाळ, मचळाईं।

अपटन।

उन्निह्न (कि॰) उन्नटन लगा कर।

उन्नरम् तद्द॰ (प्रु॰) उद्गर्दन, बचाव, थाइ।

उन्नर हे॰ (कि॰) वचकर, योप रह कर, बढ़ कर।

उन्नर तद्द॰ (चि॰) वचा हुआ, फालत्।

उन्नरा तद्द॰ (चि॰) वचा हुआ, फालत्।

उन्नरा तद्द॰ (चि॰) वचा हुआ, फालत्।

उच्चटन दे॰ (पु॰ ) उपरन, मक्षन, बॉटना, अस्यङ,

कपर की ग्रेश जाना, उफनाना । उबसना दे॰ (कि॰) सहना, गलना, पचना । उबहन (जी॰) छुप से पानी सीचने की रस्ती । उजाना तदृ॰ (कि॰) बोना, स्पेत्र केशाना, संग करना ।

(पु॰) विचा चुठों का, नंगे पेर ।
उचारता तद॰ (कि॰) डोइना, चवाचा, राखना ।
उचारता (कि॰) वचा तिया, उद्धार किया ।
उचारता रे॰ (कि॰) उसीजना, बसेवना, रांधना ।
उचासी दे॰ (स्त्री॰) जंमाई ।
उभ (पु॰) कर्षा, उपर, दि, दो।
उभक्त तद॰ (पु॰) अध्य, दोनों।
उभक्त तद॰ (पु॰) रीख, भाख, भवखक । [पास्पर ।
उमय तद॰ (पु॰) शुगल, युग्न, दो, दोनों, द्वि,
उमयतत वद॰ (पु॰) शुगल, युग्न, दो, दोनों, द्वि,
उमयतत वद॰ (पु॰) रीके स्थानों में, दोनों तरफ़ ।
उसयत तद॰ (पु॰) उठना, वदमा, उत्तरना निक-

लगा, निकल आगा।

उभराई तद्० (पु०) इतशई, फुलाइट । उभराना तद् ० (कि०) वहत भराना, वकाना । उभाइना तद् (कि॰) उक्साना, उत्तेजित करना। उभाना तद् (कि॰) स्टाना, खडा करना, स्टियन करमा, जपर चठाना । उभार तद् ० (प्र०) गुमडा, फुलावट, उठाव । किरना । उभारना तद् ० (कि॰) फुळाना, उस्काना, उसेजित उभी तत्० (गु०) दो, दोनों, श्रापस में। उभगत (गु॰) प्रसन्न होते हए । न्दिश्विक्य, हप्टता । उमङ्ग तद् ० (पु०) मझता, मीज, उल्लास, लहर, आन-उमञ्जना तद्० (कि०) त्रानंद से प्रागे जाना, कसाह पूर्वक ग्रागे बढ़ना | उमङ्गी तद् ० (गु०) उच्चपदाभिकापी। उमडना तद० (कि०) उभरना, परिवद्ध होता, उमडना, बढ़ कर रहना, बेग से बहना । उमर दे॰ (स्त्री॰) श्रायु, वय। उमरी सद॰ ( स्री॰ ) वह पैथा जिसे जलाहर सजी खार सैयार किया जाता है। लिगती है। उसस तद् ० ( खी० ) गरमी जी हवा च चलने पर उमहना तद० (कि०) तमदना, उभदना, उठना । डमातत्० (स्ती०) [उ+मा+श्रा]दुर्गा, श्रतसी, कीर्ति, हरिद्रा, कान्ति, सान्ति । सगवती, पार्वती,

महादेव की स्त्री पार्वती, यह हिमाळय की क्या धी मैना के गर्भ से इसका कमा हुआ था, पूर्व जम्म में यह दुष प्रकाशित की क्या थी, दुष से महादेव की निन्दा सुन इसने अपना देह त्या किया, तदननतर हिमाबल के यहाँ वराज हुई। शिव को पति पाने के लिये इसने कटेग तबस्था की, इसकी कटेंग तबस्था की, इसकी कटेंग तबस्था की, इसकी कटेंग तबस्था का मां करने हुई। निर्माण क्या हुई। स्त्री कारण इसका नाम अमा हुआ ।—पूर्त (५०) शिव, महादेव। 1—पुत (५०) कार्तिकेट और गखेंश।

उमेटन ( खी॰) पॅठन, पॅच, मरेगड़ । उमेरा (दु॰) [उमा + ईख] महादेव, सिच । उम्दा दे॰ (तु॰) उत्तन, बढ़िया, अप्छा । उममें दे॰ (जी॰) चार्ग गहुँ की हरे दाने की वाळ । उममेंद दे॰ (खी॰) खाशा, भरोसा।—वार नीक्स पाने की खाखा करने वाळा!—वारी भरोसा, खासा । ( १०२ )

उम्र दे॰ (पु॰) उसा, वर्ष, श्ववस्था। उपेड (कि॰) उसा, उदय हुधा, निकका, देख पडा,

प्रकाशित हुआ।

उर तत्० (१०) वरुम्यल, द्वाती, दिया, हृदय ।—

सत (१०) विस्तु मचत] सुत्कुत की पीडा, हृदय
व्याधि, सुती का घाय। [नाग, सुतह।

उरम तत्० (१०) [उस्तू मगद्र मह्यू विहे, सर्ग,

उरमात त्० (१०) [इस्त् मगद्र क्श्मा, जीगवना।

यथा-" शाह माथ कहांथी करे जिय, भाय गुनें।,
जो दुख देय, ते। ले उरेगा बात सुने।"
--राभचन्त्रिका।

उरप्र तद् ( (क्वी॰) भेडी । विहन । उरगाद तर्॰ ( दु॰) सर्गभक्त , गरुड, विस्तु का उरगारि तर्॰ (दु॰) [ वरग + खरि ] गरुड, नागरिदु, वैनतेय, सर्थे के खाने वाळा, सर्थेयत्र ।

उरज्ञ तद्० (९०) कुच, स्तन, परोधर । उरम्मता तद्० (कि०) घटकमा, छगाना, सक्त होमा, घसक होना ।

उरद (५०) माप, चन्न विशेष ।

उरससी तत् (बी॰) संस्कृत में उर्वशी, धितिक्रिय हृदय में वास करने वाली, देवाहना विरोप, पृक फ्रम्मरा का भाम, नारामण की जहा से यह उत्पक्ष हुई थी, रवेतद्वीप में नर नारायण की तपस्या भद्र करने के अर्थ हुन्द्र की खल्दार्थि वहाँ गयी, तब नारायण ने उर्वशी की सृष्टि की, उर्वशी की सीम्इये देख कर और फ्रम्दार्थे छज्जित हो गयीं सीर और

उरमिता नद्॰ (बी॰) उर्मिता, न्हमय जी की छी का नाम, राजा सीरध्वत जनक की कन्या । उरविज्ञा तद्॰ ( खी॰ ) भूमिसुता, पृष्वी से उरद्वज

उरविज्ञा तर् (की ) श्रमित्तत, प्रची से दावज्ञ वानकी, प्रची की क्रमा, सीता, सामित्रा । उरसी तन् (घ) स्वीकार, धार्तिकार ।—कार (पु •) स्वीकार ।—कृत (गु •) धार्तीकार, स्वीकृत ।

उरस (पु॰) छाती, हृदय, वचस्यत् । (गु॰) मीरम, फीका। [खाय, कवच, वक्तर।

उरस्तास सत्। (पु॰) [ शस् + में + धनट् ] वस्-उरह्ना दे। (पु॰) बुटहना, सिकायन । उरा तद्० (क्वी॰) पृथ्वी, भूमि ।

उराह्मना दे॰ (पु॰) देखे। दरहना । [सुटकारा ।

उरिया या उरिम दे॰ (वि॰) उद्धया, श्रद्धया से

उह्य तन्० (गु॰) [ इर + ड ] विश्वास, श्रेष्ठ, यहा ।

(पु॰) जंवा, जीव।—पय (पु॰) महावप राजमार्ग।

—श्र्यना (पु॰) रासुस, निशासर।

उहगाद तद्० (पु०) गहड, सर्प शञ्ज ।

उद्दर्गाय तद॰ ( पु॰ ) [ बरग + इ + वन् ] श्रीहुल्य, विन्छु, स्तुति, प्रशंना, सूर्यं । [तीसरा वर्षे । उद्दत्र तद् ॰ (पु॰) [ बर + जन् + ङ् ] वैश्य, बनियाँ,

उरेव दे॰ (स्त्री॰) रळकाव, बञ्चना । उरेह (पु॰) चित्रकारी, नकारी ।

प्येश्वर । [उत्सष्ट । उजिर्जत तत्व॰ (गु॰) [ इज्जै + फु] चर्दित, इन्तत, उर्यों तत्त्व॰ (ग्रि॰) भेड मादि का रोम, उन्त । उर्द् तद्व॰ (ग्रु॰) उद्दे, उदद, भाप, कज्ञाई । उद्देशितनी तद्व॰ (ज्ञा॰) श्रन्त पुर-रिषका, रिनेवाम की पहरडं ।

बर्ट्टू ( खी॰ ) सुस**छमानी भाषा** ।

वर्षेर तल् (गु॰) [ इत + ऋ + ऋ न् ] राध्यपुक्त स्थान, शस्त्राध्यित देरा, उपजाऊ मूमि । वर्षरा तत्त्व ( खी॰) वयक्षाऊ मूमि । वर्षरा तत्त्व (खी॰) देपो उदस्ती। वर्षिया (ख॰) मूमिस्ता, जानकी, सीता।

उर्वी तर्० ( द्धी॰ ) [ उद्य- हे ] पृष्वी, पृथ्वी, धरणी, धरणी, धरली !—धर (पु॰) पवत, रोपनाग ! उज्जञ्ज तर्० (गु॰) नम, विवस, दिगम्बर, वस्त्र शि । उज्यचना तर्॰ ( कि॰) दानना, सुलाना, साता। उज्जमन तर्॰ (दि॰) फँतमा, उट्यान, स्मार्थय । उज्जमन तर्॰ (कि॰) फँतमा, लिएटना, स्तारना । उज्जमन तर्॰ (कि॰) उट्यक्त, उट्याव ।

उताहरना सद्० ( पु० ) पखटना, श्रीधाना, विपरीत करना, देवहराना, मोहना, नीचे उपर करना ।

उत्तर पत्तर, उत्तर पुत्तर या उत्तरा पत्नरी तर्॰ (कि॰ वि॰ ) गरपर, तने ऊपर, ह्यर का वयर, हेर फेर, गरबड़ी । बलटा तद् ० ( गु० ) श्रींधा, परुटा हवा, विपरीत फेरा हुछा । उत्तथना तद् • (कि॰) लहराना, इलना । उलया दे॰ ( पु॰, ) श्रजुवाद, भाषान्तर करण, श्रजु-करण, रागिनी विशेष । उलारना दे (कि॰ ) लेटना, शयन करना । उललाना दे० (कि०) हरकना, स्तरना । उलहुना तुर् ( पुर ) निन्दा, दोप, उपालम्म, गिल्ला, डगना |--हेना (क्रि॰) डपालस्म करना, प्रका-रना, शिकायत करना, निन्दा करना । उलार दे॰ (बि॰) जिसका भाग भारी हो। उलाहुना तदु० (पु०) उलहुना, स्पालम्भ, शिकायत ।

उलीचना दे॰ (कि॰ ) उंडेलना, जल फेंक्ना। उल्लीचा दे० (कि॰) उलचा, थोड़ा थोड़ा करके जल मिकालमा, जलनिस्सार्या, उद्यासकर जल निका-लना ।

उल्लंक सन्॰ (पु॰) टब्ल्, पेचक, टब्लुआ। १-कीरव पचीय गेव्हा विशेष, महाभारत युद्ध के पहले हुयेधिन का दूत होकर यह युधिष्टि। के पास गया था, शक्ति की अनुसति से दुर्योधन ने पाण्डवीं की युद्धार्थ श्राह्मान किया था, युद्ध के श्रद्वारहर्वे दिन यह सहदेव के द्वारा मारा गया था। र-वैशोषिक दर्शन प्रखेता, इनका दूसरा नाम क्याद था, इसी कारण वैशेषिक दर्शन की श्रीलुक्य श्रीर काणाद दर्शन कहते हैं। यह खुष्टाव्द

के ५०० वर्ष पूर्व उत्पन्न हुए ये । उल्खल तद् (५०) ग्रोबली, उद्खल, श्रोबरी । उलुपी तत्॰ (स्त्री॰) नागकन्या छर्जुन की पत्री और कैर्ज्य नासक नाग की कन्या। उलेटा दे॰ (पु॰) पराठा, परतदार में।टी पूरी, पलटा, उसेडमा दे॰ (कि॰) उरकाना, ढालना, खाली करना। उल्का तत्० (स्त्री०) लूका, तारे का गिरना, आकाश से जे। एक प्रकार का श्रङ्गार सा गिरता है, श्रक्षि-पिण्ड । - पात (पु॰) तारा छूटना, ल्का गिरना, श्रशुभस्चक चिन्ह, श्राक्षर्यः —मुखी (स्त्री•) ऋगाली, गीदड़ी, सियारिन । उत्मुक तत्॰ ( पु॰ ) स्का, कीयला, श्रङ्गारा ।

उल्लङ्क्स तद्० ( पु० ) मधिना, न मानना ।

उल्लास तत्० ( पु० ) [ उत् + इस + धन ] श्रामन्द. हुलास, बसजता, हर्ष । उल्लू तदः (पु॰) देखे। उल्लूकः !--पन (पु॰)

मुर्खेता, ग्रॅंबार्पन, क्जड्रपन । उहुंख तत्० (पु॰) डित + लिख + यल विस्त वर्शन, वर्चा, कथन, प्रसङ्ग ।

उल्लेखन तद्॰ (पु॰) [ उद्द + लिख् + धनर् ] बमन, खनन, कथन, उच्चारण ।

उल्लेखित सत्। (गुः) [उत् + निख + क्त] प्रसावित, चिंद्सी, दिलयारी । कथित, उक्त, कहाहुआ। उल्लोच तत्० (५०) [ उत् + लुब् + श्रल् ] छन्दातप, उह्योल तन्० ( पु॰ ) महातरङ्ग, करनील, बड़ी भारी - ँडहर, हिलार । किं एक प्रश्ना उख्वरा तत्० (प्र०) गर्भावेष्टन, जाली, जरायु, वशिष्ट उग्ना तद॰ ( पु॰ ) शुकाबार्य, भागेव, देखगुरु । उशीसर तत्॰ ( पु॰ ) देशविशेष, चन्द्रवंशीय राजा विशेष ।

उशीर तदः ( स्त्रीः ) खसखस, सुगन्धितृस् । उपा तदः (स्त्रीः ) वाणुराज की कन्या, श्रनिरुद्ध की स्त्री, भार, पाह, तहका, प्रभात ।--काल (५०) प्रत्युव समय, प्रभात काळ I—पति ( पु॰ )

श्रनिरुद्ध, कामदेव का पुत्र । उपित तत्॰ (प्र०) [बस्+क] पर्युषित, इग्ध, त्वरित, स्थित, आश्रित ।

उप्र तक् ( पु॰ ) जंद, पशु विशेष ।

इप्पा तत्॰ (पु॰) तस, गस्म, औष्मकाल, निदाब-काल, फ़र्तीला, प्याज, एक नरक का नाम।--कटिवन्ध सत्० (पु०) कर्क ग्रीर सकर रेखाशी के बीच वाला प्रथिवी का भाग, नहीं गर्भी श्रिधिक पड़ती है। - नदी ( पु॰ ) वैतरणी नदी, यमं-राज के द्वार पर तपी हुई नहीं।—वाष्प (पु॰) स्वेद, पसीना, बाफ़ ।—वीर्य ( पु॰ ) तीक्ष्ण, तेन युक्त द्रव्य, रुव, उम्र।—पश्चिम ( पु॰ ) दिवांकर, सूर्यं, वह किरगें।

उप्ताता तव्॰ (स्त्री॰) गर्मी, उमेस । उप्तिम् सव्॰ ( पु॰ ) सहात्तर छन्दे। विशेष । डध्ग्रीप तत्॰ (पु॰) शिरीबेप्टन बस्त्र, पगढ़ी, पाग, साफ़ा, टोपी, संकुट ।

उपमा तत् ( १श्वे॰) तार, पूर, गश्मी, क्षोघ ।
उस ( सर्वे ) सर्वनान विशेष ।
उसकाना ( क्षि॰) उसकाना, उत्तेतित करना ।
उसका दे ॰ ( दु॰) नाई, नापित ।
उसरान तर्द ॰ (क्षि॰) उस्ता, इटना, उपसरण करना ।
उसलापसल दे ॰ ( गु॰) प्रवासा, इदवद्वाया ।
उसारा दे ॰ ( दु॰) थोसारा, वरान्दा, दालान ।
उसास वा उसास तद्द ॰ (दु॰) थास, ससि, पवन,

प्राय वायु, दीर्थ निश्वास, इण्डी सौस । उसिनना (कि॰) उदावना, ब्राटा मिगाकर रोटी बनाते ग्रेम्य गैंधना ।

उसीजना दे॰ (कि॰) पढ जाना, कुलस जाना । उसीसा दे॰ (पु॰) सिहाना, तकिया। उसुल दे॰ (पु॰) सिहान्त । उसीना (कि॰) क्वाक्रमा, पमाना। उसेवता दे॰ (कि॰) गामा, क्षान्ना, पसाना। उस्ताना दे॰ (कि॰) कसाना, उमारना। उस्तारा दे॰ सेवर्मेंत, निन मोल प्रसा, बसारा। उस्ताद ( प्र॰ ) थिवक, गुरु । उस्ताना (कि॰) दे॰ जलाना, सुख्याना । उम्तुरा दे॰ ( प्र॰ ) श्रम्ता, सुरा, सुरा, सुरा । उस्त तर्ए (प्र॰ ) ग्रुप, सीड, किरण !—धन्या तत्।

(पु॰) इन्द्र, देवराज । उस्रा तद॰ (स्त्री॰) धेतु, येा, गाप । उह्य (पु॰) पद, स्थान ।—दार (पु॰) पदाधिकारी । श्रम्भर ।

शहरता दे॰ (वु॰) पैउना, दवाना, विशाना । उद्दर्शी (गु॰) उस शैर, दर्दा । [गिछाफ़, दक्त । उद्दार दे॰ (पु॰) श्वास्कृदन, थेउन, थ्रोहार, उद्दा वदी ।

उद्दार दें ( पु॰ ) उद्यार, खोळ, पट, परदा । उद्दिया दे॰ कनफटा, बोतिया के पहनने का घातु का कडा, यथा----" कर उद्दिया कवि सून खाळ!" । ( पञ्चतायव )

उद्दी (सर्व॰ ) वही । उद्वल तद्द॰ (स्त्री॰) तरंग, छदर, दर्मण ।

ऊ

क्ष भागरी धर्ममाला का दुर्ज्या अवर । इसका व्याहण स्यान श्रीष्ठ हैं।

उ. तत्० ( थ० ) वाश्यारमा, रखा, महादेव, महाग, प्रस्ताक्ष्य, क्ष्यम्, तीख, प्रधान, चन्द्र । उत्तथ तद्द० (६० ) ईख, १९५८ च, तथा, पाँडा । उत्तप्ता तद्द० (१९०) उत्तव्य, पोप्तका । उत्तप्त तद्द० (१०) उद्वय्य, गूटम, उत्तर । उत्तम तद्द० (३०) चतुष्याद पद्मकों का यह रोग विसमें उनके कान बहते हैं और सारीर उण्डा

पर जाता है।

ऊँगा दे॰ ( पु॰ ) ध्रमा स्मान, श्रमामानै, विषडा ।
ऊँघ दे॰ ( प्रो॰) जेंचाई, नींद्र, जिदास ।
ऊँघन दे॰ ( क्रि॰) अपकी जैना, नींद्र स्माना ।
ऊँघाई दे॰ (स्ती॰) जेंबास, नींद्र, जना ।
ऊँघाई दे॰ (स्ती॰) जेंबास, नींद्र, जना ।
ऊँघाई दे॰ (पु॰) जना, मेर, जन्म को मेथी बाजा ।
ऊँघा तदु॰ (गु॰) रम, स्वस्त, मद्दा, लस्मा।

ऊँचाई बद्द (स्त्री॰) बचान,बब्रति,बद्दाई,बेहता,गीरव । ऊँचा वेत्रिन वेत्रिता (गु॰) घमण्डी, श्रविमाणी, सदद्वार से वेक्टिने बाक्टा । ऊँचा सुनमा (कि॰) घम सुनना, बहरायन । ऊँचा सुनमा (कि॰) वहरायन । ऊँचे दे॰ (कि॰ वि॰) अपर की थोर ।

ऊँचे वाल का बोल भीचा शहहारियो का अन्तिम परात्रय, ब्रह्म परिष्याम । ऊँद्ध रे॰ ( यु॰) एक शता का नाम । ऊँद्धना ( कि॰) केच करना, केर आस्ता। ऊँट तर्॰ ( यु॰) अन्तु विरोप, ब्रष्ट । ऊँटनी ( सी॰) सिंदिनी।

र्कंटकटारा दे॰ (पु॰) बीषिष विशेष, ईंट का भोजन विशेष, मरमाइ, उटकटाई । कुँटवान दे॰ (पु॰) ईंट हॉकनेवाला ।

कँदर दे॰ ( ५० ) इन्द्रुर, चूहा, मूला।

ऊँहैं ( श्रव्य ) नहीं । अञ्चना (कि॰) उदय होना, उगना । ऊक तम्॰ (गु॰ ) उल्का, सारा । अकना (कि॰) चुकना, लक्ष्य श्रष्ट होना । ऊख तद्द ( पु॰ ) ईख, गन्ना, पेंहड़ा ) ऊखम (प्र०) गर्मी, ताप, उच्याता । ऊखल तद्० ( पु॰ ) भोखली, सद्ख्य । ऊगरा तद् ० ( पु० ) केवल उवका हुआ। ऊजड दे॰ (वि॰ ) उजदा हम्रा, ध्वस्त । ऊजर : दे० (वि०) बन्नता, सफा। ऊजरा ' उद्धना दे० (कि०) इमंग में आना । **ऊटपटाङ्ग दे॰ (पु॰)** श्रनर्थक, फक्रोड़ियात । **अ**ह ( वि॰ ) विवाहित । ऊहा तत्॰ ( छी॰ ) विवाहिता स्त्री । उत्त दे॰ ( पु॰ ) मूर्खं, निर्वेश पुत्रशहित, मृत मनुष्य । **ऊद्, ऊद्विलाच तद्॰ (पु॰)** जलजन्तु विशेष, जिसका आकार विछी से कुछ मिछता है। ऊदबत्ती ( स्ती० ) श्रगरवत्ती, धूपवसी । अदल (५०) महोवा के एक परमाल राजा के एक प्रधान का नाम, एक बृक्ष विशेष । अदा दे॰ (पु॰) भूरा, धुंधळा रंग, खैरा । ऊधम दे॰ (पु॰) उत्पात, उपद्रव, बळवा । ऊर्घट दे० ( पु० ) श्रीघट, विकट रास्ता, बुग रास्ता । ऊधी तद ० ( पु॰ ) ( सं० उद्धव ) उद्धव, श्रीकृष्ण का मित्र और भक्त l ऊन तद् ० ( पु॰ ) ऊली, भेड़ वक्सी श्रादि का रीश्रा, न्यून, कम, थोड़ा, उदास, सुस्त (—ी (गु०) कन से बनी हुई चस्तु, जन रचित I अनुता तदुः ( पुः ) कमी, स्यूनता । विदास, सुस्त । ऊना दे० (पु०) जन, कम, थोड़ा, (वि०) घटा, ऊपर तर्॰ ( थ॰ ) ऊर्ध्व, केंचे स्थान, श्रिष्ठिक । ऊपरी तद् ० ( गु० ) विदेशी, परदेशी, अपर का । **अब (खी॰)** घबसाहर, रहेगा। उत्तवह दे० ( पु॰ ) खीघट, ग्रमस्य । अबड खाभड (गु॰) श्रदपट, ऊँचीनीची ।

ऊस दे॰ (पु॰) श्रीष्मता, दुर्बन्नता ।

**अमर दे॰ (पु॰) इदुम्बर, गूल्रे** । अयी दै॰ (स्त्री॰) वाँबी, वारसीक, कीटा अरु तत्० (पु०) जहा, जांध । अर्जीतत्० (पु०) जिर्जी + श्रस् ] क्य काष्याचङ्कार, कार्त्तिकमास । ऊर्ज्जस्वल तत् ( गु॰ ) [ कर्ज्स् +३७ ] श्र<sub>तिगर</sub> वळवान्, उग्र, श्रत्यन्त वजी । अर्ज्जस्वी तत्० (गु०) [ उर्ल्जस् + कि ] अधिक वनशाली, तेजस्वी, (पु॰) स्सालङ्कार विशेषः अर्ग्य तप् ० (पु०) कन, भेड़ या वक्ती के रोष्ट्रे। अर्र्णनाभ तत्० (पु०) मकरी, कीट विशेष, निमा का स्त्री को <sub>सम</sub>् ऊर्खा तत् (पु॰) भेड़ी के रोम, चित्ररथ शन्धे के ऊर्गायु तत्॰ (पु॰) कंवल, जनी वस्त्र । अर्ध्व तत् (प्र) अपर, जैवा, उस, उन्नत, उर्द्धि, सुङ्ग, लम्बा ।—गामी (गु॰) कर्ष्वगमनकरी, पुण्यारमा ।--जानु (गु०) उपरिस्थ जहाँ रे —तिक (प्र॰) चिरायता ।—देव (प्र॰) विष्णु, नारायस्। - पाद् ( पु॰ ) जीव विशेष, शरम। —पुराह (पु॰) वैष्यवी तिलक।—बाहु (पु॰) उन्नत हस्त, वतविशेष, साधुविशेष ।--रेखा (स्त्री॰) इस्तरेखा विशेष, शुभसुचक इस्त रेखा। —रेता (पु॰) श्रस्खलित वीर्य, कामलागी, श्राज्ञनम बहाचारी, भीष्म, महादेव, मुनिविशेष । --- स्तोक ( go ) स्वर्ग, सुरत्नोक, देवलोक। -- श्वास ( go ) रेगा विशेष, दमा, कर्ज वायु, शीध यमन से उच्चश्वास ।-स्थ ( गु॰ ) उपरि-स्थित, उत्तस्य । ऊर्वशी तत्॰ (स्त्री॰) देखो उरवसी । अर्मि सक् ( पु॰ ) तरह, छहर, बेदना, पीड़ा ।<del>:--</del> माला (स्त्री॰) तरङ समूह, ग्रधिकतरङ ---माली (पु॰) सम्रद, जरुधि । ऊलजलूल दं० (वि०) धसम्बद्ध, खंडवंड, धनाड़ी I **अलुवा तद्० (पु०) मृग विशेष ।** ऊपए। तदु (पु ) काली मिर्च । अपर तद्० (पु०) चारभूमि, खारी भूमि, नानी भूमि। **ऊपा** तद् ॰ (स्त्री॰) देखे। उपा। झप्म तत्व (पु॰) गरमी की ऋतु, भाष ! - चर्मा तत्॰ (पु॰) स, प, स, इ, ये श्रवर ऊष्म कडलाते हैं।—ा तद्य (स्त्री ) तपन, गर्मी, धीधाद्यात्र ।

**इ.सन दे॰ (पु॰ ) तरकिया, पीधा विशेष, जिससे** जलाने का तेल निकाला जाता है, यह सरसी क्षी जाति का है।

ऊसङ् दे॰ (वि॰) फीका, मीटा।

ऊसर तद्० ( पु॰ ) वंजरभूमि, जारभूमि, विना वपज की भूमि।

ऊह तद्० ( पु० ) ग्राह, दु ख था विस्मयसूचक शब्द, द ख में कराइने का शब्द । ऊहापाह तद्० (पु०) तर्क वितर्क, विचार याग्य।

汨

ञा. सातवाँ स्वर वर्षा, इसका उचारण स्थान मुर्दा है । भू सत् ( ग्र॰ ) गहें यवास्य, निन्दावचन, (स्त्री॰ ) श्रदिति, देवमाता, परिहास वाक्य, विकार, (पु॰) संय, गणेश ।

अपृक्ष तप् (पु॰) वेद विशेष, ऋग्वेद, मन्त्र विशेष । अवस्थ तत् ( पु॰ ) धन, सम्पत्ति, सुवर्ण, पितृधन, े हिस्सा ।

आहा तत्र (पु॰) रीछ, मालू, नश्च मेप ग्रुप थादि शशि. भिलावी. रेवतक पर्वत का एक श्रश । शीनक षुच ।—ेश (प्र॰) चन्द्र, शशथर ।—जिह्ना तत्० (पु॰) कुष्ट या कोद का एक भेद ।--पति तत्० (पु॰) चन्द्रमा, जाम्बदान !--चान तत्॰ (पु॰) पर्वत विशेष जो नर्मदा के किनारे से गुजरात तक है ।

असुम्बेद् तत्० ( पु॰ ) बेद् विशेष ।--ी तत्० ( वि॰ ) म्हर्ग्वेद का जानने वाला या परम्परागत जिसके ऋग्वेद का पाठ ही मुख्य है। ।

अनुचा सन्० (खी०) वेदमन्त्र, वेद, काण्डी, काण्डि≰ा । अनुचीक तद् (पु॰) जमद्भि के पिता। भृष्य दे॰ (पु॰) रीछ ।—रा (भ्री॰) वेरवा । भ्रजीय तर्॰ (पु॰) सोमलता की सीठी या केक, को हेका समळा।

अनुज सत्॰ (गु॰) धवक, सरङ, सीधा, सूधा I— काय ( पु॰ ) कश्यपमुनि, ( गु॰ ) मीधा शरीर । भुज (गु॰) सीघी रेखा वा भुगा।—मुजदोत्र (पु॰) वह देन जो कई सीधी रेलाडो से चिस हो ।--स्वमाव (प्र॰) सरवान्त-करण, सक्त -करण विशिष्ट ।

उधार लेना, कर्जा करना !--दाता (गु॰) महाजन, ऋण देने वाला ।—पन्न (go) ऋणग्रहण सूचक पत्र, तमस्तुक ।-- मत्कृषा (पु॰) जामिन, प्रतिमू।--मुका (गु॰ ) ऋषा परिशोधित धार-रहित ।--मृक्तिपत्र (प्र॰) ऋषा परिशोध स्वक पत्र, फ़ारिगयती ।—मार (पु॰) जो कर्जी नहीं खकाता --मार्गण तत्॰ (पु॰ ) प्रतिमू, जामिन, जमानतदार !--ापनयन (पु॰) भ्रय

शोधन, उधार खुकाना, कर्जा दे देना । अगुगार्ग तत्० (पु०) एक कर्जा घदा करने की जी दूसरा कर्जा कादा जाय !

ऋणिक तद० (पु०) कर्जदार । अस्णिया तद्० (go) ऋणी, धारता । ऋगो तत्० (पु०) देनदार, कर्जदार, उपकृत ।

मृत तत्॰ ( पु॰ ) सत्य, यथार्थ, वृत्ति विशेष, इच वृत्ति के द्वारा निर्वाह, अज, मोच, (गु॰) दीस,

पुजित ।—धामा ( पु॰ ) विष्णु, नारायण । ऋतपर्ण या ऋतुपर्ण तत् • (पु॰) श्रवेश्या के राजा। अभृतदेय तत्॰ ( पु॰ ) द्वारा, यज्ञ विशेष । अनुति तत् (स्त्री) निन्दा, स्पर्धा, मार्ग, गति, मङ्गल । भात तन् ( प्र. ) वसन्त बादि छ प्रकार का काल I —मती (स्वी०) स्वी-कुसुम, रजीदर्शन, दीप्ति।

रजन्वज्ञा, स्त्री-धर्मिणी, पुग्यवती ।--राज (पु॰) षसन्तकाल !--स्नाता (सी०) रजोदर्शन के धन-न्तर चतुर्थ दिन स्नाता स्त्री ।--स्तान (पु॰) स्त्री-दर्शनान्त चतुर्धं दिन का स्नान।

भृत्रिज तदः (५०) यज्ञ कराने बाबा पुरेाहित, भृद्ध तद॰ (गु॰) सम्पन्न, घनाट्य, समृद्ध, श्रीपन्न I अमृत्य सन्॰ (पु॰) उधार देना, कर्ज :--प्रह्या (पु॰) | प्रमृद्धि सन्॰ (स्त्रो॰) समृद्धि, धन, सन्पत्ति, विभव,

वृद्धि, एक श्रीषध का नाम, पार्वसी, गिरिजा।— सिद्धि तत्॰ (खी॰) समृद्धि और सफलता । आनिया या रिनिया (पु०) कर्जुदार, धरता। ऋनी दे॰ (ग्र॰) देखे। ऋणी। अप्रभा तत्र (प्र०) एक गया देवता । अस्ति तत् (प्) इन्द्र, स्वर्ग, वज्र । अरुभुक्ता तत्० ( ही० ) इन्द्राणी, शबी। अप्रथम तत्॰ (पु॰) श्रेष्ठ, ऋषिश्रेष्ठ, वैळ, वृष ।--देव त्तत् (पु॰) राजा नामि के पुश्र जिनकी गणना विष्णु के चौवीस श्रवतारी में है |-ध्वज ततः (प्र०) शिव, महादेव । ऋषमी तत्र (छी०) पुरुष के रंगरूप वाली छी । अपि तत् (प्र०) सनि, तपस्वी, तपसी, तापस।--राज (पु॰) प्रधान ऋषि ।--मित्र (पु॰) शान्ति मिय, रामचन्द्रिका में विश्वासित्र के लिये इसका प्रयोग किया गया है। अरुषिकुल्या तत्० (स्ती०) नदी विशेष । अपृषिक तत् ( पु॰ ) वाल्मीकीय समायश में वर्शित

दक्तिए का एक देश।

ऋषीक तद॰ (द्र॰) ऋषि का तुत्र । ऋषीश तत॰ (द्र॰) ऋषिमें में प्रधान, ऋषिलेख , ऋषिक (द्र॰) दिषिण का एक देश । इसका उन्लेख वानमीकि रामायण में हैं ।

वालसाक रामावयु म ह । ऋष्य तदः ( पुः ) स्था विशेष, चितकदरा स्था । ऋष्यभितु तदः (पुः) श्रनिरुद्ध, उपायति । ऋष्यभोक्ता तदः ( स्वीः ) सनावर, श्रीषधि । ऋष्यभूक तदः (पुः) पर्वत विशेष, जे। क्रिक्तिन्याः के भाव है।

क्यूच्यर्श्क तत् (पु०) तराप्रभाव सम्पन्न महर्षि, लोम पाद राज की कत्या शानता इनसे व्याही गई थी, इन्हीं के हारा पुत्रेष्टि यक करा कर राजा दशाय ने चार चुत्र प्राप्त किमे थे। ये महर्षि विभाण्डक के पुत्र थे। स्वर्गीय अप्सरा उर्वशी को देखने से विभाण्डक महर्षि का रेतस्वलन हुआ। संयोगवश वह जल में गिरा, जिसे पुक्र रिस्वी ने जब के साथ पी लिया। इसी गर्भ से ऋष्यश्रद्ध उरपक हुए थे।

## ऋ ऌ-ख्

म्हृतत्त् ( क्षी ॰ ) स्वरं का आठवीं वर्षी, देवमाता, | स्टून्ट्र, स्वरं का नवम श्रीरं दशम वर्षी। इन ग्रवरीं का शव, श्रमुर, दिति, मय। प्रयोग वेदें। में होता है, भाषा में नहीं।

## प्

प नागरी वर्षमाला का ग्यारहवां श्रव्यः विसका उचारण स्थान कण्ड थीर तालु है।
प तद् ० (अ॰) श्रम्या, श्रामन्त्रण, अनुकन्पा, ब्राह्मान, सम्योपनायंक, (पु॰) विच्छा।
पँड्रा लेंद्रा (गु॰), उल्ला सीधा।
पँड्रा (गु॰), उल्ला सीधा।
पँड्रा (गु॰), उल्ला सीधा।
पँड्रा (गु॰) रेशम का कीड़ा विरोध।
पक तत् ० (गु॰) यदितीय, प्रथम, सुख्य, अन्य, केवल, प्रथम संख्या।
एक आध्य तत् कुछ थेलां, एक या श्राधा।
पक्की तद् अनन्य, वर्षी, श्रीनेन, सुद्य, समान।

एकएक तत्॰ पृथक् पृथक्, भिन्न भिन्न, प्रत्येक।

एकक तदः प्रकाकी, अनेता, विशाना, असहाय ।
एक काल तदः (गुः) समान समय, एक समय,
सुगवद ।
एककालीम तदः (गुः) समकान स्वयंद्र, एक समय,
एक काल, एक ही नार ।
एक ती दस सुनाना दें ( (वाः) स्वक्वापराध का
सधिक इण्ड, एक सानी देनेवाले की दास गाली
सुनाना ।

एकगाङ्की (क्षी॰) नाव विशेष जी एक सम्मी छकड़ी की खुखछा कर बनायी जाती हैं।

पक्षचक तत्० ( पु॰ ) सूर्य, सूर्य का स्थ।

प्रस्वका तन् (की॰) प्राचीन नगरी जो खारा के पास कराउद्दे जाती है।

प्रस्वर (वि॰) कर्कता चरने वाजा, हक्का। [मना। प्रसचित तन् ० (गु॰) एकारती, एक मन, अनव्यप्रसद्ध्य तन् ० (वि॰) पूर्ण प्रमुख, अक्षयरक।
प्रस्कामा तन् ० (पु॰) ग्रह, राजा।

प्रस्काद तन् ० (ग्रि॰) सहल प्रमृता, पहिलीदी।
प्रसट्ध है॰ (पु॰) एक तार से देखना, सतृष्ण दृष्टि।
प्रसद्ध है॰ (पु॰) एक तार से देखना, सतृष्ण दृष्टि।
प्रसद्ध है॰ (पु॰) एक तार से देखना, सतृष्ण दृष्टि।
प्रसद्ध है॰ (पु॰) एक तार से देखना, सतृष्ण दृष्टि।
प्रसद्ध है॰ (पु॰) एक तार से देखना, सतृष्ण दृष्टि।
प्रसद्ध है॰ (पु॰) एक तार से देखना, सतृष्ण दृष्टि।
प्रसद्ध है॰ (पु॰) १३ वीधा का पृथ्वी का नार्य
प्रसद्धाला (गु॰) प्रक्रसा, पुक्र सामान, बरावर । (पु॰)
सुरा, कटार।

[तन्त्रयुक्त, एक सामानवर्षा। पुक्र सामानवर्षी।

पुरतान्त्री तत्॰ (गु॰) एक प्रभु के व्यवसी, एक एकतरात तद्॰ (गु॰) फॅतरिया ज्या, तिवारी । एकतरा तद्॰ (गु॰) एक जगड़, (खी॰) मिरवर्ष्ट् । एकता (ग्री॰) एकाई, समागता, मेळ, एकण, ऐक्य, मिछान, श्रनयता, (बहुत लोग एकता के स्थान

में ऐस्यता कहा काते हैं जो शशुद्ध है ।) एकतान तन् ( गु॰ ) एकाग्र, एक विषयासक वित्त, जीन, तम्मय, बरावर तान, एक स्वर ।

एकताल तत् (पु॰) समन्ति ताल, समताल, तुल्बलप, मेल्लाल, प्रस्ता । [तुष्माई । एकतीयाँ तद् (पु॰) [पुक +तीर्थ + द्र्र्] सतीर्थ, एकतीस (दे॰) पुक जवर तीत, ३१ । [बन्ब विशेष । प्रकृतीसो तद् (शि॰) तानपूरा, तन्यूरा, वाद-दक्त तुरु (श॰) एक स्थान में, पुक दीर, पुक सक्

में मिकित, इकड़ा।
पक्षमा तरू॰ (यु॰) टेन्टल, कुछ जोड, इकड़ा।
पक्षमित तर्॰ (यि॰) इकड़ा हुआ, संगृहीत।
पक्षमित तर्॰ (आ॰) एक समय, एक बार, किमी
समय।

एकदिक् तद० (गु॰) एक देश, एक भाग, समदेश । एकदेशस्य तद॰ (गु॰) एक देशी, समदेशीय । एकदेशीय सर॰ (वि॰) एक देश का, जो एक ही अवसर या स्थान के लिये ही।

एकर्देह तर॰ (पु॰) सुघमह, एक शारिर, श्रमिझ, गोत्र, वश!

्रपकाचा दे॰ ( च॰ ) केवल, एक बार, एक प्रधार ।

पकन, पकन्द तर्० एक ने, किसी ने, एक की, किसी के।

एक न एक (या॰) एक नहीं तो दूसरा, एक या पकपहा दे॰ (यु॰) श्रोदनी, रिष्टीरी।

एकपद्धी तत्व॰ (को॰) पतिव्रवा, सती, साम्ती।

एकपरामर्थी तत्व॰ (यु॰) एकतन्त्र, एकान।

एकपालिया दे॰ (यु॰) यह तिममें बडेर न हो।

एकपाल तत्० (यु॰) एक ताम्त्र एक तर्यः।

एकपार्यो तत्व॰ (यु॰) एक ताम्त्र एक त्याः।

एकमार्यो दे॰ (कि॰ दि॰) एक साम, एक द्याः।

एकमार्यो दे॰ (कि॰ दि॰) एक साम, एक द्याः।

एकमार्यो दे॰ (गु॰) एक समारी नाल।।

पक्रमार्या दे॰ (गु॰) एक समारी नाल।।

पक्रमार्या दे॰ (गु॰) एक समारी नाल।।

पक्रमार्या दे॰ (गु॰) एक समारी नाल।।

पत्तर्भात तवः (गुः) सहीहर, एह मि है।
एकरात देः (दिः) समान।
एकरात देः (दिः) समान।
एकरात देः (दः) समान।
एकरात देः (दः) समान।
एकरात तदः (दः) समान।
एकरात तदः (दः) समान।
एकरात तदः (दः) समान।
पत्रस्य तदः (दः) निषादाज हाथनु का प्रव
सीह दोवाचर्य का शिष्य, यह स्थनी ग्रहमकि के

कारण विश्यान है। द्रोगाचार्य ने हसे नीव काति समम्क्र श्रक्षविधा सिख्डाना अधीकार किया, तब यह मिट्टी की द्रोगाचार्य की मृति बनाकर और उसीके अपना आप्पाप्त समम्म, स्वयं अक्षत्रिया सीखने बना, कुड दिन में यह पेसा अस्त्रविधा में चतुर निक्ड कि हसकी उसवीधनापातुरी देश प्रदेत को भी चिक्ठत होना पहा ।

प्रकार कर्य क्षेत्र का सामाजित स्वाहर स्वाह

एकालिड्ड (पु॰) मेबाड राज घराने के प्रधान हुट देव र एकालौडा १ तर्० (पु॰) पुकासा, खद्रितीय, पृष्ठ एकालौता मात्र प्रयुक्त हो पुत्र । एकायसन (पु॰) बहुचयन का ३एटा, जिससे एक वस्तु

का ज्ञान हो। एकपार वद्॰ पहरा, पश्चाल। एकणफ वद॰ ( पु॰ ) वेड्डा, एक सुर के जन्तुमात्र। पकसङ्ग तदः ( पुः ) [ एक + सङ्ग + अच् ] विष्णु, एक साथ, सहवास ।

प्कसङ्गी तत् । साथी, सहवासी, समिन्यवहारी, संगी, मित्र जो सुख दुःव में साथ दें।

एकसर तद्॰ (गु॰) श्रकेटा, एक परक्षे का । वार । एकसौ तद्॰ (गु॰) सम्मान, भरायर, समध्छ, एक

पकसार तद्० ( गु० ) समान, एकस्सा एकसा । पकहरा दे० (गु०) पतला, भीना, एक परत ।

पकत्त्त्त्त्त् (पु॰) संख्या, विशोष, ७३ [हुए एक वर्ष हुए। एकहायन तद॰ (गु॰) एक वर्ष का, जिसहे। स्थल एकहारा दे॰ (गु॰) हुवैत सारी।, कृत, श्लीम, एक पक्त सा, एक पस्त का।

एका तत् (स्त्री ) हुगाँ भगवती, एका्डी, तद् (पु॰) मेल मिलाप, ऐक्य, एकता, एकोहेरव, सम्मति, सहमति।

एकाई तद् • (स्त्री॰) एकता, एक का भाव, श्रङ्कों की रायाना में प्रथम श्रङ्क का स्थान, या उस स्थान का श्रङ्क ।

प्रकापक (कि॰ वि॰) घडस्तात, धवानक, सहसा।
प्रकापकी तदे॰ (ध॰) घडस्तात, सहसा, श्रशनक।
प्रकाकार तद्द॰ (ध॰) [ एक + श्राकर ] एक स्त्रान,
तुक्य श्राकृति, एक स्त्र, तर्द्रा, एक धर्म, भेद
रहित, एकमश्र, एकावार, पद्ध सागव श्रावर।
प्रकाकित तद्द॰ (५०) धक्ले के, श्रवहाय के।
प्रकाकी तद्द॰ (५०) धक्ले के, श्रवहाय के।
प्रकाकी तद्द॰ (५०) धक्ले के, श्रवहाय के।
प्रकाकी तद्द॰ (५०) एक श्राव त्रावर।
प्रकाकत तद्द॰ (५०) एक श्राव त्रावर, काग, केश्रा,
प्रकासर तद्द॰ (५०) मन्त्र विरोप।—ी तद् (वि॰)
एक श्रवह का मन्त्र विरोप।—ी तद् (वि॰)

एकान्न तत् ( गु॰ ) [ एक + मग्+र ] अनन्यचित्त, प्रकासना, श्रमितिविष्ट, मनोयोगी, एकचित्र, श्रायिट, जिसका मन एक ही ओर छगा है। —िता (स्त्री॰) एकान्न चित्रता, अमितिवेश प्रियामा, विशेष सावासानी से प्यान, अध्वष्टता।—िसत्त तत् (वि०) स्थित चित्र।

एकातपत्र तत्॰ (सु॰) [ एक + घातपत्र ] सार्वभाम, महाराज, चक्रवर्ती, एकच्छत्र 1 प्रकारमता तत् (स्ति ) [प्कारमत् + ता] अभेद, एक स्वरूपता, श्रभिज्ञता । [प्क देह, श्रभिष्ठ । प्रकारमा तत् ( पु० ) [ एक + श्रासम् ] एक प्राण् प्रकाद्या तत् ( पु० ) [ एक + द्रश्यन् + छट्ट ] सेस्था विशेष, ११ ग्यास्ट !— । ( स्ति ० ) तिथि विशेष, पच का ग्यास्ट्र्ब दिन, चन्त्रमा की एकाइस कका की क्रिया विशेष, हरिवासर, वैज्याशें का प्रस विशेष ।

पकादिक्रम तत् (पु॰) [पक + श्रादि + क्रम् + श्रल्] श्रातुपृक्षिक, श्रतुक्रम, क्रमानरूप, क्रमिक।

यकाश्चिपति तत्० (५०) [ एक + अधिपति ] चक्रवर्ती साना, कन्नाट्। एकाश्चिपत्य तत्० (५०) पूर्णे अधिकार, पूर्णे एकाञ्चिपत्य तत्० (५०) पूर्णे अधिकार, पूर्णे एकाञ्च तर् ० (व०) एक श्चरं का। (५०) शुश्चमह, बन्दन ।—ी तत्० (व०) एक श्चरं का, एक पद्य का, एकतराना, हुई।।

प्रकारत वद॰ (गु॰) [पुक + क्रस्त] निम्नत, निर्तत, निर्तत, निर्ताल, खळग, निर्तत, व्यवस्त, निरास्त ।—
कैवल्य तद॰ (पु॰) जीवनमुक्ति, मुक्ति विशेष ।
—ता तद॰ (ची॰) श्रव्हेळापम, तनहाई ।—ी
तद॰ (पु॰) भक्तविशेष ।—वास तद॰ (पु॰)
श्रव्हेळा रहमा, सब से न्यारा स्वगः। —वासी
तद० (वि॰) निर्तत्त स्थान में रहने वाळा।—
स्वरूप सद॰ (वि॰) निर्तित, असकः।

प्कान्तर तत्० ( पु॰ ) एक श्रोर, श्रन्थांट।—कीसा तत्० (पु॰) एक श्रोर का कीना।

एकायन तत्॰ (गु॰) एकमति, एकमार्ग, एकविपया-सक्त चित्त, एक स्थान ।

एकार तत्० (पु॰) [प्+कार] पृथचर, प्कादश स्तर वर्ण-ान्त जिसके अन्त में पृहो ।

एकार्यार्व तत्॰ (यु॰) [ एक + यर्यं व ] एकाकार, एक समुद्र । [तास्ययं वाह्यः एक धर्यवादा । एकार्यं तत्॰ (गु॰) [ एक + धर्यः ] समानार्यं, हल्य-एकाश्रित तत्॰ (गु॰) [एक + ध्राश्रित] धमन्यनारिक, एक के ही ध्राश्रित ।

एकाह तत॰ (पु॰) एक दिन, डेवल एक ही दिन जीने बाला कीर, एक दिन में पूरा होने वाला ! एकाहिक तत्॰ (पु॰) [ एक + शह + इक् ] एक दिन

साध्य, पुकदिन में ही उत्पन्न होने वाला, प्रति-टिन उरपिशील । एकोकरम् तत्॰ (पु॰) एक करना, गड्ड वड्ड करना। एकोस्त तन्॰ (वि॰) मिजाया हुण, मिश्रिन किया। एकीमाय तत् (पु॰) मिद्रना, मिजाना, इकट्टा होना, एकत्र होना । एकेला कर्॰ (पु॰) एकाकी, श्रकेटा । एकैक तद् । (गु॰) प्रत्येक, प्रति एक । पकोतरसा (वि॰) १०१। एफीतरा (वि॰) एक दिन छोडकर चाने वाला। (पु॰) स्पर्वे सैकडे ब्याज । एको द्विष्ट तत्० (पु॰) श्राद विशेष, जो एक पितृ के उद्देश्य से वर्ष में एक ही बार किया जाय । ज्यिकि । एको तद् ( गु० ) एक भी, कोई भी, श्रनिर्धारित, एकोस्ता दे॰ (वि॰) ब्रहेला, एकाकी। एकौतना दे (कि ) धान गेहूँ में उस पने का निक्तना जिसके गामा से बाल निकलती है, गर-एका दे॰ (वि॰) एक वाला, प्रकेला, एक घेरडे की गाडी विशेष, इका।-वान दे॰ (पु॰) इका हाँकनेवाला। —सानी दे॰ (सी॰) इका डॉक्ने का काम। पक्ञानवे दे॰ (पु॰) ११। एस्यावन दे॰ (पु॰) ११। विश्वाद्भाग । प्रयासी दे॰ (छो॰) = १। प्र दे॰ (सी॰) घोडे की चलाने का कांटा, वरण का यहरू तत्० (पु॰) मेहा, मेहा, मेप। पुड़ी ( श्ली॰ ) पैर का पिद्यला भाग। पहा तद् • (वि॰) बजी, बलवान । पढ़ा देहा दे॰ बाँका, तिरहा, देवा । प्रमु तन् (पु :) इरिया, सृग, हिश्न :—ी ( स्त्री : )

-- मद (प्र॰) कम्त्री।

इस काववर्ती, पाधुनिक।

पतदर्थ तर्॰ ( ब्र॰ ) इसकिये, इसकारक ।

एतदेशीय तत्॰ (वि॰) इस देश का, इस स्थान का। पतना तद् ० (गु०) इतना, इत्ता, प्ता ! प्ताद्रक तर्० (गु०) एतादश, ऐमा, एसाही । पतादूश तत्॰ (गु॰) ऐसा, इसके जैसा, इस प्रकार का, ऐमा ही ! मतावत् तत्र ( घ० ) इतनाही, यहाँ तक। पताचता तत्॰ ( अ॰ ) इस करके, इस कारण, इय हेत्र, इसिवये। प्तासन्माञ्च तर्० (घ०) इतना ही, यही, केवज । प्रतिक दे॰ (वि॰) इतना, इनना ही । धनस तद्० (५०) पाप, श्रपराध । एनी दे॰ (पु॰) एक बहुत यहा मृत, तो दिखण के पश्चिमी घाट में पाया जाता है। एमन दे॰ (पु॰) एक शग विशेष । परगड तत्॰ (पु॰) ग्रत्मडी रॅडी ।-खरवृजा (पु॰) पपीता ।--सफेद दे॰ (पु॰) मेागली, बागारेंडा, —ी तद् · (स्त्री ·) पुक प्रकार की स्ताडी, जिसे तंगा, ग्रामी चीर दरेंगडी कहते हैं। प्राफीर वा प्राफीरी दे॰ (पु॰) हेराफेरी, सट्टा वट्टा । छाना जाता है। परी दे॰ (स्त्री॰) सम्बोधन । एलक दे॰ (पु॰) चलनी जिसमें मैदा या महीन घाटा पला तत्॰ (स्त्रो॰) इलायची, एलाची । पलुवा दे॰ (पु॰) छीपच विशेष, मुसब्बर । पलोई दे० (५०) हे हमारे ईम्बर ! प्लोईरे (श्रव्य) यह देखें।, व्यक्त सूचक शहद । प्रकोक तद् ० (पु ०) यह लेकि, यह समार । प्य तत्० (अ०) ऐसा, इस प्रकार का, निश्चय करके, माथ, क्षेत्रस । कार।—ग्रस्तु (ध॰) ऐसा ही है।। एवम् तत्॰ (श्र॰) ऐसा ही, इस प्रकार, थीर, धाडी-पह (सर्व०) यह। हिरनी, मृगी ।-ीन (स्त्री•) हिरन का बहुवचन। पद्तियात दे॰ (पु॰) सावधानी, चैहसी, परदेज़ । पहसान दे॰ (पु ) इतज्ञता ।— मन्द् दे॰ इतज्ञ। प्तत् तदः ( सर्वः ) यह, पुरावनी, सम्मुपस्थित । पहा तद् ० (गु॰) यह, देमा, यही। —कोल (पु॰) उपस्थित काल, इस समय, पहि तद्० (गु॰) इस, इसके। सम्प्रति --कालीन (पु॰) [प्तत्+काळ+ईन्] पहु या पहु तत् वह भी, श्रीर भी, यही। पहेतुक तद् (गु॰) इस क्षिये, इस कारण ।

पहें। (श्रम्यय) भरे, हो, सम्बेधनवाची शब्द ।

पेखिक तन् (प्) मेपनाशक, भेडी की मारनेवाला.

हिरिए मारने वाला ।

पेनक दे० (खी०) चरमा, अपचक्ष ।

पेना दे० (प्र०) खाइना, दर्पण ।

ऐनि तद् (पु ०) सूर्यपुत्र ।

पे द्वादश स्वरवर्ण है, सम्बोधन श्राह्मन, स्वरणार्थ, श्रामन्त्रण, (पु॰) सहैध्वर, शिव । ऐंच (प्र॰) खिचाव, तान, सङ्गेच । ऐंचना (कि॰) खींचना, तानना । ऐंचाताना (ग्र॰) देखने में जिसके श्रांख की प्रतसी दसरी श्रीर है। नाय । पेंठ ( खी॰ ) मरोह, गाह, लपेट, पेच !--न ( खी॰ ) मरोड्न, लपेट !--ना ( कि॰ ) बटना, मरोड्ना । ---खाना (क्रि॰) इसरे से मरोडवाना । पेंठा (प्०) रस्सी यटने का एक पेंच। पेंडवेंड (ग्र॰) देवामेदा, तिरछा । ऐंड़ा (गु॰) देवा । ऐंडरी (स्त्री-) गेंडरी, बीडा । सिम्मति, सहमति । ऐक तद् । (पु॰ ) सं० ऐक्य, एकता, एकमत, एक पेकमत्य तत्० (पु०) सन्मति, एकता, एकमत । पेकान्तिक तत्र (ग्र॰) निवान्त, ग्रह्मन्त निर्जन, एकान्त, एकान्तवासी, वैष्यव सम्प्रदाय के भक्त विशेष । विक दिस के श्रन्तर से अत्यव, श्रन्तरिया । पेकाहिक तत्० (गु०) एक दिन का, एकाहनिष्पन्न, ऐक्य तत्॰ (पु॰) समानता, पुकता, मेल । देगुर्ग तद्० (५०) श्रीसुर्ग, श्रनाड़ीपन, देाप । र्षेच दे॰ (पु॰) सङ्घोच, ईच, खेंच, टान । ऐंचना दे॰ (कि॰) ईचना, खींचना, टानना । ऐस्टिइक तत्॰ (गु॰) इच्छा पूर्वक, स्वेच्छाधीन । ऐंड दे॰ (खी॰) बल, भरेख़, गाँउ, श्रकड़ I पेठना दे॰ (कि॰ ) मरोड़ना, वल देना, वल खाना, मरुद्र जानाः पेडरी दे॰ (स्ती॰) गेड़री, इड़री, वीड़ा । ऐतरिय तत्॰ ( पु॰ ) ऋग्वेद का एक वाह्मण, वान-प्रस्यों हे लिये एक धरण्यक । पेतिहासिक तत्॰ (वि॰) इतिहास सम्बन्धी, लो इतिहास से सिद्ध है। । येतिहा तद् ॰ (पु ॰) वरस्परा प्राप्त प्रमाण, पौराखिक. इतिहास प्रसिद्ध प्रवाद कथा । ऐस तद् ० (पु॰) (सं॰ अयन) घर, मकान,स्थान, (वि॰)

रीक, ज्यों का त्यों, 'ऐन समय पर पहुँच सा ।"

पेन्द्रजालिक तत्॰ (पु॰) इन्द्रजालकारक, भाषावी, सायाचान्, वाजीवर । पेपन तद् ॰ (पु॰) चायल हरुदी की पुक साथ वट कर तैयार की हुई माङ्गलिक बच्च जा देवकर्म में काम आती है। पेख दे॰ (प्र॰) दीप, दूपग्। पेली दे॰ (वि॰) स्रोटा, बुरा, हुप्कर्सी । ऐवारा प्रा॰ (प्र॰) भेड़ वकरियों का वाग । पेया दे॰ (स्त्री॰) दादी, सास, वडी वृद्धी स्त्री । पेयार दे॰ (पु॰) चालक, धूर्च, चलतापुर्जा । घेरागैरा (वि॰) येगाना, इधर उधर का, सुच्छ । पेरापति तद्द (पु॰) ऐरावत हाथी I " धवल, वरम, ऐरापति देख्यो, तरगगन ते धरिया धसावत । "-सर पेराचण तत् (गु०) पेरावत हस्ति, रावण के पुक पुत्र का नास । पेराचत तन्॰ ( पु॰ ) इन्द्र के हाथी जो समुद्र से निकला था, इन्द्र का सीधा धनुष, इरावान मेघ, बिजली, पुक नाग का नाम, नारंगी, बदहर !---ी (स्त्री॰) ऐरावत की हथिनी, एक पौधे का नाम, एक नदी का नाम, सबी जो पंजाब में हैं, विजली। पेरेय तत् (go) मद्य विशेष ! चेल वत्॰ (प्र॰) इलापुत्र, पुरखा । षेश दे॰ (पु॰) भोग विलास, चैन, शाराम । पेशानी तद् (वि०) ईशान केख सम्बन्धी । पेझ दे॰ (पु॰) चौपाये जानवरीं का एक रोगविशेष जिसमें वे पायुर नहीं करते, क्योंकि इसमें उनका में इ वंघ जाता है। धेश्वर्य तन्॰ ( पु॰ ) विभव, सम्पदा, गौरव, नहिमा,

महत्त्व ।--शाली,--वान् (गु०) भाग्यवान्,

घेपमः तत्॰ ( प्र॰ ) वर्तमान, संवत्सर, एसीं, इस

प्रास्टधी ।

प्रेपीक तत॰ ( २० ) स्वष्टादेव का सन्त्र पड़कर चलाया जाने वाला राख विशेष । प्रसा तद्० ( गु॰ ) इस प्रकार, इपके समान । प्रसा तेसा तद॰ कुछ वेश्वी, न भला न दुरा, न वाह बाह, न जी छी । पेसे (कि॰वि॰) इस प्रकार, इम दव से—हि इसी प्रकार थे, इसी तरह थे। पेहिंस तन्॰ (गु॰) इस जीठ के भोगा, यहाँ डीने बाजा, यहाँ ब्याय, सामापिक, दुनियायी। त पेहें दे॰ (कि॰) आयेंगे, झार्येगा।

श्रो

क्रो त्रपेदरा स्वरवर्षे, इसका क्वारण क्रोप्ट और कण्ड सो होता है, (अ॰) करुणा स्मृति, सम्योधन, महा, विरस्तु, आह, आहा |

ख्रों (था॰) हाँ, यच्छा. तथास्तु, प्रथम ।
ख्रींह्रहुना (कि॰) वास्ता, न्योधावर करना ।
औंद तद॰ (पु॰) क्षेट, ख्रेपर, होट ।
औंदा दे॰ (पु॰) गहरा, नामीर ।
ख्रींदा दे॰ (पु॰) गहरा, नामीर ।
ख्रींदा दे॰ (पु॰) ख्रींचा, उन्टा. तल क्ष्यर ।
ख्रींद्रा दे॰ (पु॰) हापी फपाने का गहुदा ।
ख्रींद्रा दे॰ (पु॰) कु विरोध ।
ख्रींद्र दे॰ (पु॰) कु विरोध ।
स्मोंद्र तद॰ (पु॰) घर, मकान, गृह, स्थान, ख्राद्रय ।
—मा तद॰ (क्ष०) के क्रनग, ।—पति तत्तन

(५०) मृर्यं, चन्द्र ।—ाई दे॰ (खी॰) वसन, है। फ्रोक्तारान्त (वि॰) वे सब्द निन्नेड धन्स में भो हो। फ्रोक्तारान्त (खि॰) दे सब्द निन्नेड धन्स में भो हो। फ्रोप्तारा तद्र॰ (ख॰) निक्ती, तप्यविरोध। फ्रोय तद्र॰ (उ॰) समृह, होरी, सोक, शारी। फ्रोक्कार वर्ष॰ (उ॰) [ थोम् + कार] प्रयुव, बाख

पीतमन्त्र । स्रोह्य तन् (पु.) दिखेरार, इबका, स्तावटा, नीच । स्रोज सदः (पु.) वह, दीसि, तेन, पराक्रम, प्रतार । स्रोजस्यी तदः (पु.) प्रतापी, बली, तीक्ष्यचित्र, तेवाधी।

ध्योक तर्व (पु॰) पेट की धेंबी, पेट, धांत । ध्योक्त तर्व (पु॰) केंकि, पक्षा, टेक्टर, पचीली, धांत । ध्योक्तत तर्व (पु॰) केंकि, पक्षा, टेक्टर, पचीली, धांत । ध्योक्तत तर्व (धि॰) धाइ, घोट, खिराव, परदा, टही, एकान्त ।—करना (धि॰) खिपावा, परदा

क्रोमित तद्० (५०) भोकस, टीनहा, यन्त्री, मान्त्रिक, वपाच्याय, वपाच्यय राज्य का ही यह ध्यवश्रंश है, हसका प्राकृतरूप उवन्मधो है, बनन्माधो ही से घोका विकला है। सस्यूपारी, मैथिल माहायो की पुक्र जाति। — ई या यत तद् ( छी॰) काड कूक।

स्रोट तर्० ( स्ती॰ ) माट, पड, ट्टी, द्विपाव, यथाव !—करना (कि॰) द्विपान !—होना

(कि॰) दिवना । [विनाला निकासना । श्रोदना तद्॰ (कि॰) श्राह करना, रेतना, रूई से श्रोदनी दे॰ (बी॰) कपास भीटने की घरती । श्रोदा तद्॰ (पु॰) स्नाड. लुकाब, बैटन, परदे की दीवास ।

प्रोठ तद् (द) प्रोष्ट, श्रेट, होड, श्रवर । श्रोडमंता (कि॰) प्राराम करना ! श्रोडपार्ह (कि॰) रोक्टेंने, वधावेंगे : [तबवार । प्रोड्डम तद् ॰ (०९) टाल, करो ! - टाड्डि पटेवाल डाल, श्रोड़ा तद् ॰ (५०) चादर, चरा ! श्रोड़न दे ॰ (६०॰) चादर, चरा ! श्रोड़ना तद् ॰ (६०॰) १ दहना, पहिस्मा, (५०॰)

रबाई, ओड़ने की वस्तु, पट्ट, लोई । भोड़नी तद्० (पु०) लियों के थोड़ने का कपडा। भोड़र तद्६ (पाकु०) (पु०) बहागा। भोन तत्र (पु०) भागाम, भाटस्य, तुना हुथा, तुपा हुथा। (पु०) शास का सुत।

स्रोतमोत तत् (सु॰) साहा टेड्रा, ताना वाना, बम्बाई में प्रथित, चैडाई। (सु॰) ताना वाना। स्रोना दे॰ (वि॰) उतना।

"मेहि हुग्रल का सेख न ग्रीना । "—जावसी श्रोतु तत् ( खो॰ ) विही, बिलाई । श्रोतुस्तुत तत् ( गु॰ ) डल्टा, विपात । श्रोयस पांचल दे॰ उल्टा, विच, उल्ए पल्टा। श्रोद दे॰ ( प्र॰ ) नमी, तरी, सीछ । ख्रोदक तद् • ( g • ) पानी, जन । श्रोद्रन तत्० ( प्र॰ ) भात, शिंधे हए चांबल, श्रन्न ) भोदनी दे॰ (प॰) वरियारी, बीजवन्ध । श्रोदर दे॰ (प़॰) इदर, पेट । श्रोदा तद॰ (पु॰) गीला, भींगा, भींजा, श्राह : द्योघे तदः ( प्र. ) लगे हुए, श्रधिकारी, भीतरिया, वल्लम सम्प्रदृश्य में ठाक्कर जी की रसेई बनाने वाले को भी कहते हैं।

पानीका निकास । छोना तद्० (पु०) तालाव में पानी निकलने का मार्ग, भ्रोनाड दे॰ (वि॰ ) जोरावर, बली । श्रोनामासी तद॰ (स्वी : ) यश्रसम्भ । थ्रोप तद० (स्ती०) सन्दरता, चमचमाहट, घोट, जिल्ह । द्योपची तद् ० ( प्र० ) श्रखधारी, फिलमी, येखा । द्योपना तद् ० (कि०) घोटना, साफ करना, जिलह करना

ब्योपार तद० (प्र०) नदी के इस पार । द्योम तत्॰ (श्र०) प्रयाव, श्रोङ्गार । छित, सीमा १ ध्योर तद् ० ( सी० ) पार्श्व, तरफ, दिशा, धत्रग, पार, श्रोरमा दे॰ (प्र॰) प्रवस्ती सिलाई। भ्रोरहना (पु॰) इल्हना, शिकायत । श्रोरी दे० (पु॰) पद्मपाती, श्रोलती, ( अध्य॰ ) स्त्रियों की सम्बोधन के लिये राज्य । ब्योरे हे॰ (पु॰) ब्रोक्ते, उपल, वर्षा के पत्थर ।

**झोरेहा दे॰ (पु॰)** निर्माण, सृष्टि, रचना । ख्योल दे॰ (पु॰) सूरण, मनौती, जमीकन्द I द्योजसी दे॰ ( हो॰ ) त्रोरीनी, श्रोरी, हालवे छप्पर

का वह हिस्सा जिससे होकर घरसाती पानी मीचे शिरता है।

स्रोला दे॰ (पु॰) शिळाबृष्टि, पत्थर, विनीली, इन्द्रोपळ,

मिठाई विशेष ।—हो जाना ( कि० ) खब उंढा होना । भ्रोजी दे॰ (सी॰) गोद, शंवन, पहा । श्रोजीना तद० (प्र०) उदाहरण, तळना । श्रोपधि तत्॰ (स्त्री॰) बनस्पति, तथा, बास, पेथां । श्रोपश्चीश तत् ( प्र॰ ) चन्द्र, शशधर, चन्द्रसा, कपर।

क्रोप्ट तत्० (पु॰) होंड, श्रोठ, श्रधर, रदच्छद, दन्त-च्छद ।--रोग (प्र०) मुखराग विशेष, बोष्टवसा । स्रोष्ट्री तत्० (खी०) विंवाफळ, कुंदरू । ध्योष्ट्य ततः (गः) श्रोष्ट हारा उद्यारित वर्ण । ड क प फ व भ म—वे ओष्ट्य वर्ण हैं।

भ्रोस तद् ० (सी०) पादा, शीस, श्वनम । श्रोसर दे॰ (स्त्री॰ ) कलेल, जवान गी, कलेल गाय या भैंस ह किम से। श्रोसरा दे॰ (प्र॰) वारी, पाली, दाँच, पाला पाली.

धोसरी दे॰ (प्र॰) देखे। श्रोसरा । क्रिया। खोसाई दे॰ (स्त्री॰) अन्न की भूसे से अलगाने की श्रोसारा दे॰ (प्र॰) दाळान, बरामदा । द्योसीसा दे॰ (पु॰) सिरहाना, तकिया । छोह या झोही तत् ( भ ) सम्बेधनवाचक, वाह बाह, हाः, चाहा ।

थ्रोहर इं० (स्त्री ०) श्रोट, श्रोमल । " छोहर होतू रे भार भिखारी । "-- जायसी । ख्रोहरता (कि॰) कस द्वाना, घटना <u>।</u> झोहरी दे॰ ( स्त्री॰ ) थकावट, शिथिलता । श्रीहा तद्० (पु०) गायका थन। ध्योहार तदु॰ (पु॰) रथ या पालकी के कपर का

कपदेका पश्दा। ध्योहि दे॰ उसके, उसे। घ्रोहे। (श्रव्य॰) हर्ष या विस्मयसुचक शब्द I

भ्यो चतुर्दश स्वरवर्ण इसके उचारण का स्थान कण्ड श्रीह थ्रोष्ट है। (अ०) श्राह्मान, सम्बेध्यन, विरोध, निर्णय, छीर (पुर्व) अनन्त, निःस्तन । श्रीं तत्० (%०) श्रद्धों का प्रख्या

श्रोंगी दे॰ (पु॰) श्रुप, मीन, र्गुगापन । घ्योंघाई (स्ती०) निदा, सपकी । धौंधना दे॰ (कि॰) ऋपकी खाना। खोंजना दे॰ (कि॰) अक्रलाना, जनना । द्योंड दे॰ (पु॰) बेउदार, सिट्टी खोदने वाछ। मजदर । थ्रींठ दे॰ (खी०) किनाग, होता श्रींड़ा दे॰ (पु॰) ग्रथाह, गहिरा, गम्मीर। भ्रोंभना दे॰ (कि॰) उलट जाना पलट जाना । श्रीघा तद् ॰ (गु॰) उबरा, तलकवर, वट । श्रोंरा (पु॰) श्रीवला, श्रामलकी । द्योंला तद् ० (पु॰) घाश्रीफल ग्राम २की, र्घाश्रा ।--सार (पु०) गन्धक विशेष । द्यौकन दे॰ (स्त्री॰) राशि, डेर । द्यौकात (प्र०) ईसियत, समय । थिं। इस हो। श्रीकारान्त तर्॰ (ग़॰) ऐसे शब्द जिनके धन्त में भ्रौलद या भ्रौलध सद् ० (५०) भ्रीपधि, दवा । थ्रोला दे॰ (g॰) गाय का चमडा या चरसा । द्यौगत तदः (स्त्रीः) दुर्दशा, दुर्गति । भ्रौगाहुना सदु० (कि॰) भ्रवगाहुना । श्रौगी दे ( स्था ) करा, कोडा, चातुक । श्रीगन या श्रीगुण तद् ० (५०) श्रवगुण, दोष, स्रोट, कल्कः ।—ो (गु॰) गुणहीन, निर्मुखी, मूर्लं । भौघट तन्॰ (गु॰) बगम्य, दुर्गम, दुस्तर । खोवड दे॰ (९०) घघारी, माजी, खपशकृत । थ्रीचक तद्० (ध॰) थ्रीचट, हटात्, श्रवस्मात् श्रचा-नकः सदसा | श्रीचट रे॰ ( स्वी॰ ) सङ्घट, श्रदस, इंटिनाई । द्यौचित्य तत्॰ (पु॰) उपयुक्तना, अवित का माव। भौठ तद् (पु॰) दार हरदी की जह। द्यौजार (पु॰) बढ़ई, लुदार चादि के हथियार । थ्रोमाइ तद्० (पु॰) हेल, घका, श्रांच । श्रीदन तद्र (पु॰) जलाव, स्वाब, ताप, छुरी । धौटना तद् । (कि॰) अखाना, सुखना, उवालना । थ्रौडुलीमि सत् (पु.) वेदान्तवेता वे ऋषि या धावार्य निवका मन वेदान्तसूत्रों में बदाहत है ! श्रौद्धर रे॰ (वि॰) मनमाजा, धटपटी दार, वे सममी की उरन, विना पियार 🕊 प्रमच्चता ।

द्यौतार तद् ० ( ५० ) श्रवतार, प्रकट, जन्म, श्रवतीयी

ध्यौत्तानपादी तत्॰ (पु॰) इत्तानपाद के पुत्र, प्रसिद्ध

ध्यौत्तमि तत्॰ (पु॰) १४ मनुद्यों में तीसरे मनु ।

होना (देखे प्रधनार)।

मक ध्रव, देखी ध्रव।

ष्ट्रोन्कर्प्य नव्॰ (पु॰) श्रेष्टता, उत्तमता । थ्यौत्तुक्य तत्॰ (पु॰) डास्कता, धमिलापा, भावना । श्रीयरा रे॰ (वि॰) छिदला, कम गहरा । " श्रति श्रमाध श्रति श्रीधरी नदी कुर सरवाय।" --विहारी । ध्मौदनिक तत्र (गु॰) स्वकार, पाचक, रन्धनकर्तां, रसे।इया । विटार्थी, वेट, उदर सम्बन्धी । थ्यौदरिक तन् (गु॰) उदरमात्र पापक, पेटपेस, ध्यौदात तत्॰ (गु॰) धनदाना, ग्वेत, गीर, शुक्र, सफेद, धीला । श्रौदान दे॰ (पु॰) घतुवा, सेंत का, सेंत मेंत का। श्रीदार्य तन् (गु॰) महत्व, श्रेष्टव, सरस्ता, श्रहा-प्रया-दातृत्व, सारिवह नायक का गुग्र विशेष । श्रीदास्य तन्० (प्र॰) उदासीनता, वैशम्य, धनिय्हा, . मने।मालिन्य ।—माच ( go ) वैराग्य भाव, उदासीनना । ध्यौदीच्य तत्॰ (पू॰) गुजरावी बाह्यणे की एक जाति। ध्रीहरूबर तन् (वि॰) गृल्य का बना, तांबे का वनाह्या। प्रौहालिक तद॰ ( पु॰ ) दीमक थीर विल्नी थादि की वांबी के कीड़े। के बिज का चेप या मध्र. सीर्थ विशेष । श्रीद्धत्य तत् (पु॰ ) पराये गुण की न सह सहने का भाव, एएना, देश्सम्य, उपहुपन, उप्रना, प्रवस्तद्वपन । .. श्रौद्वाहिरः वर्॰ ( गु॰ ) विवाह सम्बन्धी घन, विवाह में प्राप्त घन। श्रीने पीने तद्० (गु०) श्रपूर्णं, न्यूनाधिइ, घटी वदी । श्रौपचारिक तत् (गु॰) उपचार सम्पन्धी, जो केवज कहने सुनने के जिये हा ग्रीर यदार्थ न है। ! र्थ्योपयिक तत्॰ (गु॰) न्याय्य, उत्युक्तः, ये।या । ब्योबट तत्॰ ( गु॰ ) धश्वाट, बुरा या कटिन मार्ग, थीमट, थीघट, दुर्गंत । श्रीर दे॰ (घ॰) थी, फिर, धधिइ, विशेष, वाक्यान्तर-च्देदक !--एक, दूसरा, कोई, और कोई |--हो , बिङ्कुल दूसरा, धलन्त भिद्य । थ्रौरत दे॰ (छी॰) नारी, महिला, छी। ध्यौरस तन्॰ (पु॰) प्रतिशेष, स्वतःपादिन प्रय, सवर्णों की के गर्म में तरपन्न पुत्र, स्वपुत्र ।

च्रोरस्य तव॰ (प्र॰) थौरस प्रत्न, स्वप्नतः । श्रीइंदेंहिक तद॰ (प्र॰) मेत किया, श्रीसंस्कार, श्रीत खत्येष्ठि किया, श्राद्व । श्रीताद्व दे॰ (पु॰) सन्तान, सनति । श्रीवता दे॰ (पु॰) भवीत्तम, सवैतिक्ष्ट, प्रवान, मुख्य । श्रीर्व तद॰ (पु॰) चाइवानज्ञ, निमक, पुराखों के मतासुनार स्वाण का दिख्य भाग जहाँ तव नरक हैं। सुनि विरोप, स्पूप्तंशीय कार्यि । श्रीवंजीय तद॰ (प॰) वाला, श्रास्था, वर्षयी का प्रत्न श्रीपञ्च तत्० ( पु॰ ) श्रगत्, भेवज, इवा ।—ालय (पु॰) वैद्यगृह, दबाखाना । श्रीस्मत तद्द॰ (कि॰) वयसन, सद्दना, पचना । श्रीस्मत तत्द॰ (पु॰) श्रवसन, श्रवकास, खुटो । श्रीस्मान तद्द॰ (पु॰) चेतना, त्रोप, साहस, समासि, श्रवनान । श्रीस्मित तद्द० (पु०) चिन्ता, समार, खटका । श्रीस्त तद्द० (पु०) श्रवस्तु, कृगति ।

श्रीहाती दे॰ (खी॰) पहिवाती, सुदागिन ।

G\*

क

के व्यक्षन का प्रथम वर्ष | इसका उच्चारण कण्ठ से होता है।

क तत् (पु॰) रिर, जल, सुल, केरा, श्रद्धि श्रास्मा, कामदेव, काम, ग्रन्थि, एच, धन, प्रकाश, जला, बायु. विष्णु, मयूर, मम, यम, राजा, श्रन्द्र, शरीर, सर्थे।

कंस तत् ( (६०) ताँवा छोर रांगा मिश्रित चातु वियोग, कांसा, मधुरा का स्वनामस्थात राजा, कंसराब, भोकवंशीय राजा इससेन का चेत्र बुत्त, वरासम्ब का दामाव, दानवराज हुमिंछ के खीरस चीर वध-सेन की पत्रों के गाने से वह उपयत हुआ चा, भाव-वान् श्रीकृष्ण के द्वारा यह मधुरा में मारा गया। कंसाकार तप् ( ६०) जात्वाण के औरम तथा वेश्या के संभं से उपलब्ध जाति विशेष, कंसारी, कंसेंसा, वर्षन वेचने वाळ।

वर्तत वेवने वाळा।
कंसताल (पु॰) एक प्रकार का बाजा।
कंसताल (पु॰) एक प्रकार का बाजा।
कर्द्य केने स्मी तव्द॰ (ज्वं॰) राजा दशस्य की रामी,
अरत की माता, वेक्य देश के राजा की कल्या।
कर्द तत्व॰ (ज्व॰) कितेक, कितने, कर्द एक, कित,कियत।
कर्का तव्क कुत्र थोड़ा, एकाथ, अरच कितप्य।
कर्का दे (खो॰) कंजी, कर्क्षा।
कर्का तद्व॰ (खी॰) कंजी, कर्क्षा।
कर्का तद्व॰ (खी॰) जीरा, एक प्रकार का फल
करना दे॰ (पु॰) करून, खियों का आयूर्या।
कर्कानी तव्व॰ (खी॰) जुँची, करून, खियों के द्वाय में
पहितने का महना।
कर्कराली तव्व॰ (खी॰) कंजीरी, यगुल का फोड़ा।

कका दे॰ (पु॰) कंघो ।

ककरें, वा तद्॰ (पु॰) देवनी रह, वैवनी ।

ककरें, वा तद्॰ (पु॰) द्वोटा वीपिप का विधा विरोप ।

ककरें, तद्॰ (पु॰) के से लेकर ह तक वर्ष, वाता
खड़ी, वर्षामाळा । [कवास विरोप ।

ककरों तद्॰ (खी॰) कंघो, चीपपळा, लाल रह का

ककुत्स्य तत्॰ (पु॰) हश्चाकु शाता का पीन, हसका

द्वारा नाम सुरक्ष्य या, देवासुर संताम में युद्ध के

लिये देवताओं की प्रायेग हसने स्वीकार की श्वीर

इन्द्र के वाहन बनाकर, समरचेन से अवतीयों

होना स्थिर किया, इन्द्र ने युपम स्थ चारण किया।

उल् पर चढ़ कर सुरक्षय ने युद्ध किया, तमी से

हसका नाम ककुत्स्य पहा, और इसीने इनके चंदर
धर काकरस्य कहे जाते हैं।

ककुट् तत् (पु॰) राजिबन्द, वर्षत विरोप, शिखा, क्षेत्र से कंचे का कुन्वद । ककुम् तत् (पु॰) अर्जुन का पेट, त्रीया के जपर का सुद्रा हुवा टेड़ा भाग, एक सार, दिया, कृन्द विरोप। कक्कीरना दे॰ (कि॰) खरोचना, खोदना, ज्ञ्जाइना। कक्कड़ दे० (पु॰) लेकी हुई तमाख् की चूर, खत्रियों की पुठ, पुछ हों।

कक्का दे॰ (पु॰) काका, केकय देश, नगाड़ा । कत्त (पु॰) वगळ, कांख । कखरी तद्॰ (पु॰) कांख, केम्स, वग़ल ।

कस्त्रीरी तद्० (स्त्री॰) कांख का फोड़ा। [निकाल । क्रमर तद्० (पु०) द्वीर, शेष, किनास, पार्श्व, निवास, क्ताार या कमारा सद् (को ) कारा, टीटा । फड्ड तत् (तु ) [कड्ड + घर्च] मौसभरी पद्यी, वक, बताटा, यमाज, बाह्यण चेपचारी सुधिष्टि का नाम क्योंकि विराट् के यहाँ सुधिष्टि ने ब्राह्मण वेप बताया था, चत्रिय।

कडूमा तद॰ (पु॰) [कं + कम् + मल्] काँगा, हाय का भागरण विशेष, बका, कहा, वज्रम

कडूपन तत् • (पु॰) वाण विशेष, एक प्रकार का वाण जो बहता है [दुकड़े

कहुर तद् (पु॰) कांकर, रोडा, पत्थर के झेटे झेटे कहूंाल तर्॰ (पु॰) [व्ह्रं + घाछ ] उठरी, भरित पत्रराम्नाला (घी॰) हारों की माछा।— माली (पु॰) अध्यिमय माला पहिनने चाला, महादेव, भरिव।

कडूं।जिन तद्० (धी॰) उकिनी, दापन । [बलुषा। कडूंजा तद्० ( गु॰) पपरेका, पपरीज्ञा, किरकिरा, कडूंजा तर्० (दु॰) शीतक चीनी के बुख का एक मेद्र । कडून तद्॰ (पु॰) बियो के पहुँचे में पहनते का गद्दमा, कटा।

गहना, करा। कडूनी तद्० (स्री०) यूरी, कड़न, कॅंगना, कड़नी, युन्द, कीगनी, श्रववियेष । कड़ूरोड़ तद्० (यु०) रीड़, पचि वियेष ।

कर्तुरा तर्॰ (उ॰) पार वदन करते वाला। कर्त्रार तर्॰ (उ॰) पार वदन करते वाला। कर्त्राल तर्॰ (उ॰) दीन, दिद, दुः ती।—ली (खी॰) दिवता, टीनता।

कहाता बीका दे॰ (पु॰) द्रिट्टि चीर चिमामी। कड्यूरा दे॰ (पु॰) शिक्षर, च्याप्रदेश, वर्षेत, च्यावा ठेचे मधान का उपरी माग।

कड मुझे दें॰ (धी॰) कान का निवजा भाग। कड़ा दें॰ (धु॰) क्या, केशमार्जनी ।

कच तत्० (९०) केश, बाल, रोम, सोम, सेय स्थे फोर्ने का खूँट या पग्री, मुड, धँगरसे का पद्धा, सुगल्यवाला, मल्यिया का एक दौवा सप्तने या सुमने का शब्द जैसे सुर्गे कथ मे सुमी, कथ का स्रामे विरोप में कथ्ये का भी होता है—जैसे कथ-से हु। बृहस्पनि का सुन, यह देवताओं के काहेश में सुनतस्त्रीयनी नामक विद्या सीवने के लिये श्राक्षाच्ये के समीप गया था, यहाँ क्रोकानेक यहाँ तक कि तीन तीन बार प्राण संदार तक का कप्ट उठा कर इसने विद्या सीखी पुन' स्वर्ग में उस विद्या का इसने प्रवार किया।

कचर दे॰ (घी॰) कमक्स, किरिकर, कुचलने में जी चोट लगे वह चोट। [करना। फचकच दे॰ (छी॰) दाखुद्ध, फगडा, व्यर्थ केलाहल फचकना दे॰ (कि॰) पुरक्ता, फिना, दवाना, टेप

समा । सचकचाना दे॰ (क्षी॰ ) द्वित पीसना, कचकच ग्रन्द् करना, ृषुव जोर लगाना—जैसे उसने कषकचा

करना, (युष जार हमाना---जास करान कपनव कर ता जिया । कचकड़ दे॰ (यु॰) कलुखा का खोपडा । कचका दे॰ (यु॰) कलुखा का डिलका ।

कचकी द॰ (पु॰) बलुषा का डिलम। कचकेला दे॰ (पु॰) बचा केला, प्रपक्ष बदली। कचकेया दे॰ (पु॰) घका, देव्हर, देल।

कचनार दे॰ (g॰) रुख विशेष । कचपच दे॰ (खी॰) मवामच, मघन, धना, निविड, गिवपिच |—ी दे॰ (खी॰) कृतिका नवज,

''तेहि पर ससि जो कचिपचि मरा'' – जायसी। कचपचिया दे॰ (पु॰) गुच्छा, समूह, कृत्तिका नवन्न।

कच्चपन रे॰ (पु॰) कचाइट, रुवाई । कच्चच्य रे॰ (पु॰) बद्ध वाले, प्रधिक सन्तान । —ी दे (खी॰) चमकीली कटोरी तुमा यने सिनारे

जी खिवा शंतार हे लिये हनपटी चैर गांव पर खगाती हैं, चमकी | सिवन । क्चमच दे० (क्षी०) बहबड़ा, बहबह, ग्रुपम गुरवा,

कचयना दे॰ (छि॰) स्थतन्त्रना पूर्वक् माना, निश्चिन्त भाव से मोजन करना ।

कचरकृट हे॰ (पु॰) मारकट ।-

कचरना (दे॰) रेहिना, दबाना, कुचलना । "कीच बीच नीच ता कुटुस्व के कचरिही ।"

---पद्माकर |

कचरपचर दे॰ (पु॰) गिचपिच। कचरा दे॰ (पु॰) क्या गरदूता, इहा करकट। कचरी दे॰ (पु॰) ग्रु'क फल निशेष, कर सहित चन की टहनिया।

क्षचला दे॰ (पु॰) गीनी महो, चहला, कीचड़ । कचलोंदा दे॰ (पु॰) नोई, करचे बाटे का नोदा। क्षचल्लोन दे॰ (पु॰) विट जवण, काला नगक। कचले।हिया दे॰ (स्त्री॰) मदिया लोडा, कन्का

लोहा। किचलेहि दे॰ (प्र॰) बाव का पानी। कचर्चांसी दे॰ (स्त्री॰) बीचे का खाट हजारवां भाग, २० क्षवांसी की ३ विसर्वासी। जिमखंडा । कचहरी दे॰ (स्त्री॰ ) विचारस्थान, समा, समाज, कचाई दे॰ ( स्त्री॰ ) धन्नीर्ण, श्रपच, क्रम्मापन । कचाल दे॰ (पु॰) मनदा, विवाद, कलह । क्सचालु दे॰ (पु॰) कच्चु, वण्डा, धुं इयाँ, मसाला डालं कर एक प्रकार से बनाये हुए शास्त्र, कन्द विशेष । कचित्रा दे॰ (पु॰) हंस्वा, द्वी । कचियाहर दे० (स्त्री०) कचापन । हि।ना। कचियाना दे॰ (कि॰) हिचहना, सहसना, हतोत्साह कचमर दे॰ (प्र॰) थवार विशेष, कवला !--

निफालना (कि॰) नष्ट कर देना, भुरकुस फर डालनाः खुव मारना । कच्चर दे० (पु०) सुगन्धित कन्द विशेष । कचेरा दे॰ (पु॰) जाति विशेष। विडहि कचौड़ी दे॰ (स्त्री॰ ) पीठी वा धोई भरी हई पूरी, कचा दे॰ (गु॰) अपनव, काचा, कचिया ।-- बडा तदु॰

(पु॰) बावें पर बनपकाया घड़ा !-- सिहा तद् • पराधीर ठीक व्योरा । कच्ची दे॰ (स्थ्री॰ ) कचा का स्त्रीलिङ ।--रसोई हे॰ (स्त्री॰) केवन जल में सिद्ध किया हुआ प्रज.

सिटाद्य । करुच्च दे॰ (पु॰) घुंहर्या, ग्ररुवी, यन्द विशेष । क्रक्क दे (पु॰) देश विशेष जो गुजरात के पास है,

क्छार, र्छाग (घेाती की) । कच्छप तत्॰ (९०) कलुबा, कुर्म, कमठ, मदिरा खींचने का एक यंत्र, नवनिधियों में से एक, एक नाग, विश्वामित्र का एक प्रत्न, तुन का बुच । होड़ा विशेष, तालू का रोग विशेष।—ी ततः (स्त्री॰) कछवी, छोटी बीया ।

क्तरुद्धा सद्० (पु०) दो पतवार की चपटी वड़ी नाव।

---ी वे : (ग्र०) कष्क देशवासी या उत्पन्न । कक्क दे॰ (पु०) कच्छप, नितम्ब, काँछ । कक्कता दे० (प्र०) घटने के ऊपर तक यंधी घोली । कक्तनी दे॰ (स्त्री॰) दखो कछना।

कल्लसपट दे॰ (गु॰) ग्रनितेन्द्रिय, अध्वा । फक्कवाहा दे॰ (पु॰) राजपुतों की जाति विशेष, कहते

हैं कि श्रीरामचन्द्र जी के प्रत्र क्रश के ये वंशधर हैं। ककार दे॰ (पु॰) खादर, दियारा, नदी या कालाव

का तर १ कञारना दे० (कि०) झंटना, धोना, खँगासना ।

क छुदे॰ (गु॰) कुछ, थोडा, प्काध, कि क्रित। कळुक दे॰ (गु॰) कुछ, धोड़ा सा, कुछ एक, इसका

प्रयोग समायण में वहत घाया है। कछूचा दे॰ (पु॰) कुर्म, कच्छप, कसठ।

कर्द्वीटी तद् ॰ (स्त्री॰) छंगे।टी, कै।पीन, कदनी । क्ज तदः (प्र०) क्ज्ज, क्रमल, ऐव दीप । कजफ दे॰ (पु॰) हाथी का मङ्गर ।

कजरा तद् (पु॰) कामल, वह बैल जिसके नेत्र काल हैं। - री दे॰ (वि॰) काजहवाला, काला।

कजरी दे॰ (छी॰) कजली, बरसाती गीत विशेष । कारीटा दे॰ (प्र॰) कामल रखने का पात्र ।

कञ्चला सद् ० (ग्र॰) काला, कावल लगाये, खरवजे की एक जाति हो जै।नपुर में उत्पन्न होती है।--ी दे॰ (स्ती॰) देखे। कजरी ।

कजलीटी तद् ० (स्त्री०) काजल पारने का पात्र । कळाल तत्र (पु॰) काञ्चल, श्रक्षन, सुरमा। - गिरि

( पु॰ ) काला पहाड, काजल का पर्वत, सरमे का पहाड ।

कजा (खी॰) माइ, कांजी। कजा (स्त्री०) मीत, मृत्यु ।

धितरा । कञ्चन तत् (पु॰) सुवर्ण, सोना, वाति विशेष, धन, कञ्चनक तत्र प्रः) कचनार, मैनफल ।

कञ्चनी दे० ( छी० ) बेरपा, पहुरिया, नै।ची, कञ्चन जाति की स्त्री, सुदर्ग की पुतली। चोली। कञ्च तत् (पु॰ चोची, श्रीगया ।--की (स्त्री॰) कञ्ज तत् • (पु • ) पद्म, कमल, ब्रह्मा, ब्रमृत, सिर के वाल । कञ्जल दे॰ (पु॰) बेारी येचने वाली जाति ।

कञ्जा दे॰ (पु॰) भूरी घांख वाळा । कञ्जियां दे॰ (स्त्री॰) श्रांखां की प्रञ्जनी ।

कञ्जूस दे॰ (पु॰) सूम, कृप्या, लालची 1—ी

( स्त्री॰ ) कृपग्रसा । [नाम की घास, रही, खस । कट तत्० ( पु॰ ) कहि, कमर, गण्डस्थल, एक तरका कटक सन्॰ (पु॰) वलय, पर्वत का मध्य माग,

नितस्य मेवला चक सेना के रहने का स्थान, समझी निमक, पहिया, समूह, हाथी के दाती पर लगी पीतल के बन्द, देश विशेष, पर्वत की सममुख्यि, दल, धेना, कंद्रया । कटकी तद् (गु॰) कटक नगर की बनी हुई बस्तु, पर्वत, शेख, पहाड । कटकना तद् ० (कि०) बांधनु, ढाँचा, उपाय । कटकाई दे**० (**प्र॰) दब, सेना, मुण्ड । कटकटाई दे॰ ( कि॰ ) कटक्टाते हैं, किचकिचाते हैं, क्रोध का शब्द करते हैं। करखना तद् (गु॰) कटहा, हर्किया, कटीवा I कट्यरा तद् • (पु॰) करहरा, काा, लकडी का घेरा I कटती (स्क्री॰) विक्री, खपत | कटन दे॰ (पु॰) काट कमरन। कटना दे॰ (पु॰) कट जाना, बीतना । फटनि दे० (ग्त्री०) काट, शीति, रीमाना । कटनी दे॰ (स्त्री॰) कटाई, खीमाकाल, काटने का ष्टथियार, दराती । कटफल दे॰ (प्र॰) कायफछ, कैफक्र । कटरा दे॰ (पु॰) चैत्र, हाट, निकास, शहर का बीच, शहर के मध्यम्थान जहाँ हाथ बाजार है।। कटहर दे ( पु॰ ) कटहल, फल विशेष। फटहरा दे॰ (पु॰) काठ का बड़ा पिसड़ा, कटघरा। कटहल दं॰ (पु॰) देखे। कटहर । कटहा दे॰ (गु॰) कटीवा, कटलना, हर्किया । फटा दे॰ (पु॰) हला, वघ, काटाकाटी।— ई दे॰ (स्त्री॰) काटने का काम, काटने की उज्ञता !-कटी दे॰ (स्त्री॰) मारकाट । द्विश्व का मङ्केत । कटात्त दे॰ ( पु॰ ) तिम्ही चितवन, मावयुक्त दृष्टि, कटान दे॰ घट शाना, पैना । कटार दे॰ ( पु॰ ) कटारी, एअसर । फटाल दे॰ ( पु॰ ) उषार, समुद्र का चढ़ना I फटाच दे॰ ( पु॰ ) नदी का किनास, मदी के बेग से दहता भूभाग । कटाह तत्० (पु॰) कशही, कहाह । कटि तर्॰ (पु॰) कमर, शरीर का मध्य भाग ।--तट ( पु॰ ) कटिरेश, नितम्ब । -देश ( पु॰ ) शरीर

का मध्यावयव । — यस्त्र ( दु॰ ) धोती ।

कदिवन्य तत्॰ (पु॰ ) कमरवन्द, पृथ्वी का ठण्डा गर्मे द्यादि भाग । डिधन, प्रस्तत । कटिवद्ध तत् (गु॰) कमर यांधे हुए, तैयार, कटिया तद (स्त्री) सन का बना हथा वस्त्र विशेष. रहों के नगे। के। काट छांट कर सडील करने वाला कारीगर, कटी, गाथ वैज का कटा हम्रा चारा l कटिसूत्र तद्० (पु०) कटिमूपण विशेष, ऋरधनी, कमर का दोरा । कटीला दे॰ ( गु॰ ) पैधा विशेष, कण्टकयुक्त, कटिंग वाला, सावस्त, कण्टार, कतीरा गोद । कटु तत्॰ (गु॰) ध्रविय, दुर्गन्ध, कट्रस युक्त, मस्सर, तीक्ष्य सगन्धि, चरपरा, कद्वथा । कट्या ( पु॰ ) मुसल्मान, नहरी के वंबे, काले सा का एक कीट। कटुक तत्० ( गु॰ ) कडुचा, तिक्त, तीया । कटुकी तत्॰ (स्त्री॰) कटुकी, ग्रीपधि । कट्रप्रस्थि तत्॰ ( स्त्री॰ ) श्रीपध विशेष, पिपरामूळ, कट्टकट वा कट्सद्र तत्॰ (स्त्री॰ ) से।धी । कटुमी तद्० ( स्त्री॰ ) मालाकांगुनी I कटरेरियोो तत्र (स्त्री ) कटुकी, धीपधि। कटूसा तत्॰ ( स्त्री॰ ) फूहड़ाई, द्वेचन । फरेंहर दे॰ (पु॰) खेला, इल की लग्डो जिसमें फाल लगा रहता है 1 कटेया (पु॰) कारने वाला, भरकटैया । कटेला (पु॰) एक कीमती पत्यर I कटोरदान ( प्र० ) ढकनादार पात्र विशेष। कटीरा दे॰ ( प्र॰ ) बेळा, पान पात्र विशेष । कटोरिया दे० (स्त्री०) कटोरी। कटोरी दे॰ (स्त्री॰) विलिया, छोटा बेला या कटोश । कटील दे॰ (पु॰ ) चण्दाल, फल विरोप । द्रिशमही । कहर दे॰ ( गु॰ ) काटनेवाटा, प्रटीयल, हठी, फहहा ( go ) महाब्राह्म**ण** । फट्टिंह दे॰ ( कि॰ ) कारते हैं, कार खेते हैं। क्ट्ठा दे॰ (पु॰) मापने की वस्तु, विश्ववा, जिससे येत नापे जाते हैं। कठ तन् ( पु॰ ) [ कर् + घर् ] सुनि विशेष, वेद का

कर नामक शासा, (वि॰) जगली, निकृष्ट जैसे

" कउ उरुलु । "--- शासा ( स्त्री॰ ) ऋगवेद का

एक भाग !—ोपनिपत् (स्त्री॰) प्रस्तक विशेषः बेदान्त शास्त्र, दशोपनिषत् में एक उपनिषत् । कठघरा तर्॰ ( पु॰ ) कटहरा, घेरा, वेढा. काठ की

वनी हुई चारदिवारी । क्रिडडी। कठ दे (पु॰) कठरा, कठीवा, कठें।ती, (स्त्री॰)

कठन्दर दे० (प्०) काष्टोदर रेगिविशेष पेट का कडापन । कठविरुकी दे॰ (स्त्री॰) भेड, ऊखरसांडा।

कठरा दे॰ ( पु॰ ) काठ का बना पात्र विशेष, स्नाहाव, हे।दी, चहवचा ( छी० ) कठरी ।

कटला दे॰ (प॰) देखेा 'कडला'।

कडवता दे॰ ( छी॰ ) काठ का वर्तन विशेष, कडौता । कठहँसी तदः (श्री०) ग्रप्कशस्य, काष्ट्रहास्य, विना कारण हास्य ।

कठारी है । (प्र॰) काठ का बना कमयहलू । कठिन तत्॰ (ग़॰) किठ+इन् किन्रेश, कठोर,

निष्टर, कड़ा, हड़, स्तब्ध, द्रुष्कर, दुस्साध्य ----ता (स्त्री॰ ) कडेरता, निद्शता दरहहता ।--त्व (पु०) कडायन, कठिनता । -पृष्टक ( पु० ) कृमी, कच्छप, कछश्रा ।--ान्तःकरण (गु०) निष्टुर, इड धन्तःकश्याः निर्देय । किठिनी ।

कठिनिका तत्० (स्त्री०) [कड्+इक्+म्रा] खड़ी, क्तिनी तत्० (स्त्री० ) खड़ी, मिट्टी, खुई ।

कठिया दे॰ ( पु॰ ) कडें।ती, फांदा, जाला, काठ की माला, काठका छोठा पात्र, (वि०) कड़ा, कड़े छिलके का, जैसे कठिया बादान I

कठिछ दे॰ (पु॰ ) करेला, तस्कारी। विशेष । कद्भुला दे॰ (पु॰) गले में पहनने का एक आभूपस कठेठा दे० (स्त्री०) कड़ी, कठेार, हड़ ।

कडेठी देखें। कठेठा ।

कठोदर तत्० (पु०) पेट की एक बीमारी। कठीर तत्० (गु०) कठिन, कठोर, इड़, निष्टुर !---

ता या ताई या पन (स्त्री॰) निद्वरता, निदुसई। करोरा देखे। कटोर ! द्विग्टा पात्र ।

क्षरेंक्तिया दे॰ (स्त्री॰ ) काष्ट्रनिर्मित पात्र, काठ का कठीत या कठीता (g॰) देखे। कठवता । जिमा पात्र । कठोती (स्त्री॰) काठ की कैंची नेतर का ससला-काइ दे॰ (पु॰) कुसुस या उसका बीत, (हिंगल-भाषा में) कमर, वरें।

कड़क दे॰ (ए॰) धहाका, चटक, गर्जन, कदकडाहर, कड़ाका, गान, वज्र, कसक |

कडकना दे० (कि०) चटकना, धड़कना, गरजना । कडक कर दे॰ गर्जन के साथ, साभिमान।

कड़कच दे॰ (पु॰) लीन, लवस, सार, समुद्र का लवस विशेष । शिखा फाडका दे॰ (प़॰) विजली, तहित, गर्जन, भयङ्कर

कड़खा दे॰ (पु॰) युद्ध में बढ़ावा देना, उत्साहित करना, गान विरोप जिसमें शरवीरों का यश वर्णित हो ।

कडखैत दे॰ ( प्र॰ ) भार, वढावा देने वाला, चारमा, इस जाति के स्रोग सनपुताने में श्रिक्षिक पार्य जाते हैं : वहाँ इनके। जागीरें मिली हुई हैं : ये छड़ाई में वीर राजाओं को धपनी **ओजस्वि**नी कविता से उत्साहित किया करते थे।

कड़वी दे॰ (स्त्री॰) तीखी, कह, जुवार बाजरे की डांठी। कडा दे० (ग्र०) कडोर, इड. सस्त डस्क्ट, (प्र०) हाथ का आभूषण, वलय, कड़ाही का पकड़ने के लिये इत्था, बेंट, एक प्रकार का कबूतर ।—ई तद्रु० (स्त्री॰) कडोरता, सख्ती ।

कड़ाका दे॰ (पु॰ ) उपवास, कनका, निःर्जंब उप-वास. किसी वस्त के टटने की प्रावाज । किसर 1 कडाडा दे॰ (प्र॰) नदी का ऊँचा तीर, किनारा, कड़ाह या कड़ाहा तद्० ( प्र० ) ले। हे का पात्र, ले। हे की वड़ी "कड़ाड़ी" जिसमें दथ श्रीटा जाता है।

कडाही तद् • (स्त्री •) छोटा कड़ाह ।

कडिहार दे॰ (प्र॰) कर्णधार, महाह, केवट, मांसी। कुड़ी दे॰ (स्त्री॰) छोटी धरन, जुम्जीर की लड़ी, छे।टा छुड़ा जो किसी वस्त की घटकाने के लिए हो, गीत का एक द्वकडा ।—दार दे० (वि०) छल्लेदार, जिसमें कड़ी है।।

कडब्रा तत्॰ (गु॰) कटु, तीता, गुस्सैब ।

कड दे॰ (वि॰) कड्वा।

कड़ीर दे॰ (प्र॰) कड़ीड़, संख्या विशेष, सी लाख । क्दना दे॰ (कि॰) निकालमा, डंडाना, वढ़ जाना ।

कढाई दे॰ (स्त्री॰ ) कडाही ।

कसाना, कदवाना (किः) निकल जाना । कहान दे॰(पु॰)कसीदे का काम, निकास ! [यनी हुई वस्तु । कही दे (स्त्री) भोजन विशेष, बेसन श्रीर वहीं से कदुमा दे॰ (गु॰) उधार, ऋण निकला हुथा, जातिच्यत ।

कहेरना दे॰ (कि॰) धसीटना। कर्देवा दे॰ (स्त्री॰) कडाई। । कदे।रना दे॰ (कि॰) घसीटना।

कर्णतन्० (९०) [क्य+ श्रष्ट् ] श्रतिस्कृत, कर्णा, धगुक्रिका, किनका ।--जीरा (पु॰) स्वेत जीरा !--भत्तक या भीजी (प्रः) कलमे।जी. कणामदस्रति, पचि विशेष ।

कस्मा तत्० (स्त्री०) पीपन ।

कणाद तत्॰ (पु॰) [ कण्+धद्+श्रच् ] मुवर्णकार, सुनि विशेष, बेगोपिक दर्शनकर्ता, यह तण्डलकरा। खाकर श्रपनी जीविका करते थे, इसी कारण इनका करणाद नाम हुआ है। इनका दूसरा नाम उल्क था, धत्तप्व वैशेषिक दर्शन हो भ्रीलुक्य दर्शन भी कहते हैं। यह परमाणुवादिया में थे। इनका बनाया दर्शन पडदशैन के अन्तर्गत समक्षा जाता है। क्यामात्र तन्० (पु०) एक हिन्दु ,किश्चिन्मात्र,बहुत थे।इ।। कणिका तन् • (म्त्री •) [कणिक + म्रा] लेश, विन्तु, कवा, देखा भाग, चावल के दुक्टे।

कियाश (५०) गेहूँ प्राटि धनाज की बाल । दिकड़ा। कर्त्ती तत् (स्त्री॰) दिटक, दुइडा, भाग, बहुत पतजा कत्रहरू सत्० (पु०) [कण्ड + साक् ] कांटा. श्चद शञ्ज, रेमाञ्च, दोष, विष्ठ, वाधक, कवव ।---द्रम (५०) र्काटा युक्त मृत्त, शालमलीवृत्त ।--प्रात्रुता (स्त्रो०) चृतकुमारी, धीकुमारी।-फार्ज (पु॰) पनम, कट-हर, सिधाई।—भुक्(पु०) कॅंट, बद्ट।—मध ( पु॰ ) कांट से भार, बहुत कांटे वाटर 1—जता (स्त्री॰) गीरा, फब विशेष ! - गरि सटक्टेया, सेमस्र। [का (स्त्री॰) भटकरेया। कर्यटार दे॰ (गु॰) क्टीला, स्तरदरा, कण्टकमय —

कसिटया दे॰ (स्त्री॰) श्रास्त्री, दोटी कील, महजी पकड़ने की बंसी की पैनी कील।

कराठ तन्॰ (पु॰) बाला, घाँदी, गटहै ।—ला (स्त्री॰) माला, कण्डी, गण्डा, गले का भामूपण ।--स्य (गु॰) मुखस्य, मुख्यम् । रस्या ।

कर्त्याशक तस्॰ ( पु॰ ) हाथी के गले में श्रांधन की कराठभूषा तत् (स्त्री०) कण्डामरका, प्रयेषक, हार ।

फप्डमाला तत्० (स्त्री०) कण्ड में पहनने की माला, रेगा विशेष ।

कराठा दे० ( पु॰ ) कण्डमूपण विशेष, बडे दाने की माला ।--गत ( गु॰ ) [ कण्ड + श्रागत ] शरीर त्यान के ड्योगी, मरगोद्यत ।--प्र (गु॰) [क्यड + ध्रम्र] सुराम, वयडस्य, सुखस्य । [बाला | क्रियेडधारी तद् • (पु •) बेरामी, भगत, कण्डी पहनने कर्राठी तत् ( ह्री - ) कण्डामरण, कण्डमाला, तलसी

कर्यठीरव तव् (पु॰) सिंह, व्याघ्र, शेर ।

की मादा ।

कराठ्य तत्० (गु०) कण्ड से उचारित होने वाले ग्रहा. कण्डोद्यारित ।

कराडा दे० (पु॰) उपला, वपरी, गेहिरी । कराडी दे॰ (म्बी॰) द्वारी क्वली।

कर्दहुपुष्पी तत् • (खी •) शसाहबी, श्रीषधि विशेष । फस्ड्र तन् (पु॰) राग विरोप, खुअखाइट, सुजली, म्बाज ।-- झ (पु०) पर्वार खीपधि, कण्ड रोग दर काते की धीवधि । शिमा ।

कराङ्कति सन् ( ची • ) कण्ड्यन, खुजलाहट, खाज फर्ग्डेरा तद्० ( पु॰ ) काण्डकार, याय बनाने वाली जाति, धुनियाँ। पात्र ।

कराबील दे॰ (पु॰) बाँग का बना बन्न रखते का क्रम्ध तत्॰ (पु॰) सुनि विशेष, एक माचीन ऋषि का नाम, यह शकुन्तळा के पाळक पिता थे, माखिनी नदी के तीर पर इनका धाधम था, इन्ट्रपति की बपाधि इन्हें मिल्ली थी, क्योंकि इनके श्राध्रम में श्चनेक सहस्र बालक शिखा पाते थे।

फत तद्० ( घ० ) दहा, क्योंकर, क्या, कैसा, किस वास्ते, किस जिये। (पु०) कलम की ने। ह का धादी कटन !

कतेक तद्० (पु०) रीडा, निर्मली ।

कतनई तद्० (बी०) सूत कातने की मन्ती। कतना तद् (कि॰) काला जाना । ( श्र० ) कितना, किस परिमाण में।

कनती (स्त्री॰) सूत कातने की टिक्क्सी। कतन्त्री दे॰ (स्त्री॰) ईंसी, कनश्मी | कतर हांट (स्त्री०) बाट छोट, कतर ब्यॉत :

कतरन सद्० (स्थी॰ ) काटन, कांटन ।

कतरना (कि॰) काटना, छाँट करना, छाँट छट करना । कतरनी तद्द (सी०) केंबी, कारने का शस्त्र । कतरब्येांत (पु॰) कतर खाँट, काट खाट, हेर फेर, उलट फेर । किया हथा।

कतरा तदु० (वि०) भिन्न भिन्न किया हुआ, दुकडा कतराना तद् ॰ (कि॰) कटवाना, श्रञ्जन कराना, पृथक होना, श्रत्य होना ।

कत्तरी दे॰ (स्त्री॰) केल्ह का एक विशेष भाग। बमी हुई मिशई का टुरुड़ा, एक श्रीज़ार ।

कतरवाना (कि॰) कातने में सहायसा देना। कतवार (प्र॰) कड़ा करकट, घास फस । और भी। कतहूँ दे॰ ( घ॰ ) कहीं भी, किसी नगह भी, किसी कृतल दे॰ (पु॰) वध इत्या ।—करना (कि॰) मार

डाबना !--ाम (पु॰) घेर वध ! कताई तदः (स्त्रीः) कातने की उत्तरतः। क्रिमान्वयः। कतार दे॰ (पु॰) पाँत की पाँत, धारी, क्रमिक, कति तदः (गुः) केतिक, कितने, कितने एक :--पय (गु०) थोडे, कम, कुछ एक।

कतिक (वि०) कितना। कतिपय (वि॰) श्रद्य, कितने ही, थे।डे़। कतीरा दे॰ (पु॰) निर्यास गोंद विशेष। कत्वा दे॰ (पु॰) तक्का, तक्का, सूचा। कर्तेक दे० (ग्र०) कति, कितने, देा पुका कत्त दे० (घ०) कहाँ, क्योंकर । कत्तल दे॰ (पु॰) कटा हुआ टुकड़ा, पत्थर की गढ़ाई में निकले परवर के छे।टे दुकड़े !

कत्ता तदु॰ (g॰) बांस फेड़िने वालों का एक ब्रीज़ार, र्वाका र्वास, वॉकी छेटो तलवार । कस्ती तद्० (खी०) छुरी, कटारी ।

कसान दे॰ (पु॰) छुरा, कटार, यमधार । कत्य दे॰ (पु॰) लेहि की स्याही ! कत्थाई दं० (वि०) कत्या के रंग का, खेरा रंग।

कत्यक सद् (पु॰) गाने बजाने वाली हिन्द् जाति विशेष । जिता है। कत्था दे॰ (पु॰) खेर, खदिर, जो पान के साथ खाया कथक तव्॰ (गु॰) [कथ्+एक्] वक्ता, पुराया की

क्षमा बर्चाने वाला, बांचने बाला, प्रराण बका ।

कथक्रद्व तद्० (पु०) बहुत कथा कहने वासा।

कथञ्चन तत् ( प्र ) किस प्रकार । कथित तत् (अ०) किसी प्रकार, अधिक कष्ट से । फथन तत् (प्र) बोल, कहन, उच्चारस, उक्ति, विव-

रण करण । कथनी (सी०) देखे। कथन।

कथनोय तत्० (गु०) वर्णनीय, कहने येग्य, बक्तव्य, कहने के कायक, निन्दनीय। सिम्भावना । कथम् तद् (श्र०) हर्ष, गर्हा, प्रकारार्ध, सम्भ्रम प्रश्न.

कथरी तद्॰ (स्ती॰) गुदही। कथिह तद् ० (कि०) कहते हैं, वर्णन करते हैं, तान करते हैं, वयान करते हैं।

क्या तत्० (खी०) बात, इतिहास, पर्वारा, बृतान्त । - प्रवन्ध ( go ) घाष्यायिका, कहानी, किस्सा, गल्प ।—प्रसङ्घ ( गु॰ ) कथोपकथन, शतचीत, संपेरा, मदारी, विपर्वेद्य ।—प्रासा ( गु॰ ) नाटक-वक्ता, कथक ।---मुख ( पु॰ ) कथा का प्रारम्भ, ग्रन्थ की प्रस्तावना, श्राख्यायिका।-वार्ता (खी०) कथापकथन, दातचीत, सम्भाषण, बालाप।---सचिव (पु॰) सम्मतिदाता, मन्त्री, बात चीत करने में सहायक। सिरांश, कहानी । कीयानक सत्० (पु॰) बड़ी कथाका संचेप या कथित तद्॰ (गु॰) [कथ्+कः] उक्त, कहा हुआ। किथितव्य तत्० (गु०) किथ+तव्य विकत्य,

कथरीय, कथनाई, कहने के थाग्य।

कथीर तदः ( पु॰ ) सँगा । कथोट्यात तत्० ( ५० ) कथा प्रास्मा, प्रसावना । कथोपकथन तत्० (पु०) किय+ उप्+ कथन ] क्थिनाई । श्रात्राप, बातचीत । कथ्य तत्० (गु०) [कथ+य] वक्तम्य, कथितस्य, कद तद • ( थ • ) कब, कहिया, किस समय, कदा।

केद दे॰ ( पु॰ ) डीलडैंाल, कॅबाई । कदत्तर तद्० (पु०) कृत्तिन् वर्णं, खराय श्रदर ।

कद्ध्यातत्० ( घ॰ ) [कद् + घध्यन् ] निन्दित पथ, कुरिसत मार्ग, कुपध ।

क्तद्रम तत् ( पु॰ ) [कद् + धनट् ] पाप, युद्ध, मारया, महीन, यथिक, नाशक, दुःख ।

कद्भातत्० (पु॰) किद्+ सन्+क्ती कुस्तित श्रव, श्रपवित्र श्रह—जैसे कोदी, केसारी, मसूर श्रादि । कदम तत्० ( पु॰ ) कदम्ब यृत्त. वृत्त विशेष. चरण. पाद । कदम्य तत्० (पु॰) [कद्+धम्म] वृत्त विशेष, समृह, कदम बृह्य । -क (पु॰) समृह ।-कुलु-मासार ( गु॰ ) गीजाकार, वर्तुंबाहार । कदर (९०) टाकी, सफेद कथा, गावरू, घट्टश, घारा । कदराई था ऋदाई तद् ० (स्त्री॰) कादरता, कादरपन, भीरता, कायरता, उरपे। इपना । कदर्शतन्० (गु०) [कद्+श्यर्थ] निरर्थक, बुरा, दुरिसत, (पु॰) विक्रमी चीज, बृहा वरकट । --- ता तत् ( छी · ) दुर्गति, दुरंशा । कदर्य तत् ( पु॰ ) कुल्पित, निन्दित, श्रवकृष्ट, मद, क्षद्र, कजूस, सूम, मक्लीचूस। प्रदली तत्॰ ( स्त्री॰ ) कद्छक, क्षेत्रे का वृत्त, काले चीर काल रह का ग्रंग । विद, कभी। कदातत्० ( घ० ) किम्+दा] कर, किस समय, कदाकार तत्० (गु०) [कद्+भा+कृ+धत्र] कुत्मित शाकृति, कुरूप, बदसुरत । कदार्रित तर् ( खी॰ ) करिसत शाक्रति, कह्य । फदाख्य तत्० (वि०) बदनाम। कदाच तर्॰ ( ध॰ ) नदाचित्, कदाचन, कमी, किमी कदाचन तन्॰ ( थ॰ ) किमी समय, कमी। कदाचार तत्० (पु॰) बुग व्यवहार, क्रवजन, निन्दित कर्म, श्रमदाचार, दुराचार । कम्, किसी समय, शावद । कदीम दे॰ ( गु॰ ) प्रराना, प्राचीन । कदीमा दे॰ ( पु॰ ) शावछ, छोडांगी।

शक्ति, योगिक शब्दे। में कान की भी कन ही करते हैं जैये कनफटा, कनटेश प्रादि । कर्नाई (स्त्री॰) नतन शापा। कन्त्रमुखी (स्त्री॰) हुमुलिया, सन से छोटी उँगुली । कनक तद् ( पु॰ ) स्वर्ण, सुवर्ण, धनुरा, पछाशपृत्त, नागकेसरपूत्र, गेहँ का श्राटा ( कनक की राेटी )। -कसिप् हिरण्यकशिपु, महाद के पिता का नाम। —चम्पर्क (पु॰ ) वृत्त विशेष, कनक्वंपा I--रस ( पु॰ ) इरिवाल ।—जीचन ( पु॰ ) हिर ण्याच, एक राचस का नाम !—ाचल ( पु॰ ) सुमेरु पर्वत, श्रमस्त गिरि, दान विशेष । कनकत्तार (प्र॰) सहाया । कनकटा दे॰ (गु॰) वृचा, कर्णरहिन I कनकी दे॰ (छी॰) किनकी, टुटै र्घावल । कत्राजुरा दे॰ (पु॰) कनरालाई, गोनर । कतावी दे॰ ( स्त्री॰ ) सैन, संकेत, इशारा, कटाच । कनगुरिया (बी॰) दिशुनिया, सबसे द्वारी द्वार की ग्रँगुली । कतछेदन (पु॰) कर्ण वेध संस्कार, कान छिदाना । कनद्रीप (पु॰) ट्रीप, काना की टकने, ऐसी ट्रीपी सिमीय का भाग। विशेष । कतपटी दे॰ (स्त्री॰ ) परपड़ी, गण्डम्थज्ञ, कान के कनफटा दे॰ (पु॰) साधू विशेष, नायमम्बदायी साधू। कनफूल (पु॰) कर्णकृत, कान में पहिनने का आमु-पण विशेष । चित सुनने का इच्छक । कनरिनया दे॰ ( पु॰ ) इर्णरिनर, गीतज्ञ, यात कनल तद्र॰ ( पु॰ ) मिलाया । कनवर्षे } द्वराक । कनवा } कन बाई दे॰ ( खो॰ ) कर्णवेध, कान खेदना । फनसलाई दे० ( छी० ) कनतजूरा, गाजर। कनहार दे॰ (पु॰) पतनार, कर्ये। कनहा दे॰ (पु॰) चय की जीव करने वाला।

कनागत तत्० (५०) पितृपच, धपरपच, बन्यागत ।

करने के लिये स्थान घेरा जाता है, तम्यू।

क्षतिक दे॰ (पु॰) गेहुँ का पिनान, बाहा।

कनात दे॰ (पु॰) मेरटे कपड़े की दीवार जिससे धाउ

कना देखे। कन।

किनिया दे॰ (क्षी॰) चीद, उद्धक्षः। [निकल जाना। किनियाना सद्॰ (कि॰) कतराना, श्रांख बचाकर किनियाहर तद्द्॰ (खी॰) अङ्क, सङ्कोच, र्ह्षाच। किनिष्ठ तद्द्॰ (गु॰) छे।डा, चहुरा, फसुज, श्रति युवा, पश्चात् उत्पज, हीन, निक्षष्ट।

पश्चात् उत्पन्न, हीन, निकृष्ट । किनिया तत् (ची०) छेग्टी, तबसे छोटी, नीच, निकृष्ट । किनियुक्ता तत् (ची०) छिगुनी, हाथ की सब से छेटी उँगली ।

कितिहा दे॰ (पु॰) घुना, प्रतिहिंसक । किमी (खी॰) करुणा, किथका, छेत, सिरा, प्रति सुक्षम भाग। [अँगुरी।

स्थ्म भाग। श्रियुत्ती। कर्नानिका सन् (स्त्रीः) श्रांखी की तास, द्वोटी कर्नायान् तत् (यु॰) कनिष्ठ, धनुज, द्वोटा, श्रति-

युवा, जलस्य ।

को दें ० ( अ० ) पास, समीप, साथ, सङ्घ ।
को बें ० (अ० ) पास, समीप, साथ, सङ्घ ।
को की दें ० (कां० ) कान मरोड़ना, वप्पड़ मारना ।
को रें १ (कुं०) केनळ, करवीर, हस्तियेरया, पहले
लिसको माया दण्ड की राजांचा होती थी, वसे
कोर के फूळों की माळा पहनाई जाती थी।

'असेत निअव करवीर मालम् ।'' (स्टळकटिक)

—क्तेया तत्० (पु॰) कर्यक्यम, फनदेवीमी । कत्तीज तद्॰ (पु॰) नगर विशेष, एक नगर का नाम । कत्तीक्षिया तद्० (पु॰) कनीज के वासी, बाह्मण

विशेष, कानगङ्गन बाहाण । कनौड़ा दे॰ (गु॰) सङ्कोची, मुखबोर, श्रपंग, खोंड़ा, कलङ्कित, तुच्छ, दवैस ।

कन्त तद्० (go) स्वामी, प्रियतम, भतार, प्रिय, स्वामी, ईंश्वर ।

कस्या तत्० (जी०) गुन्ही, कथड़ी, पुराते वस्न से यना घोड़ना ।—धारी (पु०) मिश्रुक, सन्यासी, संसारस्यामी, गृहुङ् वादा ।

काद तत्० (पु॰) [ कन्द + घल् ] गृदेदार और विना देखे की जड़ कैक्के—जमीवन्द, सुरन, शकरकन्द, विदास कन्द, सुरख, शोळ, गाजर, छहसुन, सुळ जड़ !— चर्दन (पु॰) सुल, श्रीळ !— सूल (पु॰) सुविमोजन विशेष !

कन्द्रातत्॰ (स्ती॰) [कन्दर+श्रा] स्रोह, गुफा,

गुहा, पर्वत की सुरङ्ग ।— न (पु॰) पर्कटी गृच, ऋखरोट बृच, पाकर का पेड़ ।

कन्दराल (पु०) पाकर, हिंगोट, पर्कटी ।

कन्दर्प तत् (पु॰) [कं + ध्प् + श्रच्] काम, मदन, कामदेव, श्रनहा, सङ्गीतशास्त्र में १२ प्रतालों में ते एक ताल ।

कन्दल तत्॰ (गु॰) [कन्द्र+ला+ट्] वरागा, नवीन खंडूर, विवाद, कल्ल, मनाड़ा, लड़ाई, साना, कपाल !--कन्द्र (पु॰) जिमीकन्द, स्रन, मुल विशेष ।

कन्दला तब् ० (३०) गीता, रैनी, गुष्टी, चांदी का लम्भी इड़ निससे तारक्षा तार तैयार करते हैं। [मास । कान्द्रतित तेवार (ग्र०) शस्तुटित, खड्डारित, खड्डार कान्द्रतिर कर् (३०) ग्रम, हरिया, इस्त, नग्दन बना कान्द्रसार तर् (३०) ग्रम और औपधि विशेष,

भियासा । [ इंडा तांवा, सांकड, कड़ी, देड़ी । कन्दु तत् ० (पुड) [ कन्द् + ट ] लोहमय पाकपाथ, कन्दुक तत् ० (पु॰) गोल तकिया, सुपारी, वर्षाहत विशेष, गेंद्र ।

· कम्भ तत् ( पु॰) काँधा, कम्भा, खाली, शाखा । कम्भनी दे॰ (खी॰) करभनी, कमर में पहने का अभू-पण, भेखळा, किञ्जूणी ।

कन्धर तत्॰ (पु॰) श्रीवा, घेडुवा, गळा, गर्दन, सेव, सीषा, मुस्ताः।

कन्छातद्० (पु०) कन्छा, स्कन्धा

कन्धार तत्॰ (पु॰) श्रकुगानिस्तान के एक नगर का नाम, कन्दहार, गान्धार, कहार, मलाह ।

कस्थि तद्० (पु०) समुद्र, सेघ।

कन्धियाना तद्० (कि०) क्षान्ध पर रखना, कन्धे का बळ देवा, कन्धे का सहारा देना।

करूचेली तब् ॰ (की॰) जीन, खोगीर, गद्दी, बह वस्तु जो वैक्षां की पीठ पर रखी जाति है और उस पर वनिये जब सादते हैं ।

कस्थ्रेया तद्० (पु०) व्यन्हेया, श्रीकृष्ण का नाम । कम्यका तत्० (स्ती०) श्रविवाहीता कन्या, प्रत्री, दश

वर्ष की छकड़ी। कन्या तत्० (स्त्री०) कुमारी, चड़की, घेटी, दुहिता बारह राशियों में से सुठी राशि, घीकुबार, बड़ी इलावची, बांक कहारी, बाराहीकन्द, चार गुरु वाले वर्णहरित का नाम ।—काला (पु॰) कन्या की दार वर्ष की सबस्था, रत्तीदर्शन की पहली शवस्था ।—कुमारी सत् ॰ (स्त्री॰) रास कुमारी, स्ट कुमारी, रामेज्य के समीप का एक धन्तरीय ।—मात (पु॰) कथानिष्टा, कच्या राशिष्यत, कच्या ।—दाता (पु॰) विवाह में कथादान करने का ऋषिकारी ।—दान (पु॰) विवाह, वर के कथा समर्थेष ।—पिन (पु॰) जामाता, वपपित, व्यामसारी ।—पान (पु॰) कुमारिकारन, कुमारावा ।—रान (पु॰) पट राशि, निकम्मी चानु, उनित, सरुण।

सन्दरीया दे॰ (पु॰) कण्कारी, मांम, कर्णभार, महाह । सन्दाई दे॰ (९०) कनहाई, खेत इतना, (पु॰) श्रीकृष्ण का प्यार से बुलाने का नाम ।

कन्दैया दे॰ (पु॰) थीकृष्ण का नाम, श्रसन्त विष । कपक्षी तद्॰ (स्त्री॰) परवरी, फुरफुरी ।

फपट तदः (पुः) [क+पट्+फल्] श्रवधापै ध्यवशार, खल, प्रतारण, चातुरी ।—ता (स्त्रीः) भूरंता, शटना ।—येग (पुः) दुः वेष, क्रित्या, किरवन वेष ।—वेशधारी (पुः) दुः वेशधारी प्रनाह, घोला निवाला, देगा ।—स्(स्त्रीः) नाता स्वी स्मृति, लाटू की चाती, माया से क्ष्य स्ति, माया लिन स्मृता । इस्वेशी।

कपटी तत्० (गु०) दक्षी, बहुरूविया, खोटा, क्पटकारी, कपड़केट दे० (गु०) खोमा, सम्ब, देरा ।

कपडद्यन दे॰ (यु॰) कपटे में किसी पीसी बारीक युक्ती के झानना।

अपना न स्वानना ।
अपड्डाप्ट तरू ० (४०) वस्त्रामात, तोग्रस्ताना ।
अपड्डाप्ट (स्वो०) करेब, रेममी महीन वस्त्र विशेष ।
अपड्डाप्ट (१४०) करेब, रेममी महीन वस्त्र विशेष ।
अपड्डा रे॰ (१०) वरंज, स्वामा, लंका ।
अपड्डा रे॰ (१०) वरंज, स्वामा, लंका ।
अपना तर्द (किंक) करिया, परावाता ।
स्पर्जीटी रे॰ (स्त्री०) आहु या किसी श्रीष्ठि को सम्म
करने की उसके समुद्र पर गीली और कपडा
रुपेटे आने कि किया ।
परापिया तर्क (१०) एक नीच जाति ।

कपर्द या कपर्दक तद् (पु॰) महादेव की जटा, वसटिका, कीडी। कपर्दिका तद् (स्त्री॰) वसटिका, कीडी।

कपाइ ना तत्० (स्त्रा०) वरात्मि, कार्या न कपिइ नी तत्० (स्त्रा०) हुर्गा, शिया, मधानी । कपाइ तत्० (यु०) शिव, महादेव, जटाघारी । कपाट तत्० (यु०) किवाड, किवाडी, द्वार, देहली, चर. भाषरण ।

कपार तद्० (पु॰) देखो कपाल ।

क्षपाल तर् ० (पु॰) कि + पाल + चल् | लवाट, माल, क्यार, धरण्ट, भाग्य ।—किया (स्त्री॰) संस्थार विरोप, धपनले मुद्दें के सिर के वस्त से फोडना । —ी (पु॰) कित, महादेव !—मोचन (पु॰) कारी के एक तालाव का नाम ।—भृत् (पु॰) शिव, सहादेव, महैन्यर।

कवालिका तत्॰ (स्त्री॰) [कवाल + इक + घा] दन्त रोग विरोप, खोपडी, घड़े के नीचे वा जपर का हिस्मा। [धारियी।

कपालिनी तत् (१वी०) हुगाँ, भगवती, कपाल-कपाली तत् (५०) शिव, महादेव, द्वार के ज्यर हा काठ, सादल, वर्णसङ्कर जाति जिसकी ज्यस्ति

कहार श्रीर बाह्मणी के भीग से होती है, कपरिया । कपालीय तद्० (गु०) भाग्यवान, कपा से बती ।

कपास या कपास तर्क (पु॰) रहे, कपास । कपासी (वि॰) कपास के फूछ का रंग, यानी दक्का पीला रहा।

कपि तत् (पु॰) [क्यू + ह्] चन्दर, मर्केट, हाथी, क्षेत्रा, सूर्य, शिलास्स नामनी श्रीषधि जो सुगन्वित होती है, यन्त्र विशेष ।—कन्द्रह् (स्त्री॰) वृष् विशेष, केवाव ।—कुद्धार (पु॰) द्यानर्से का राजा, प्रधान, राजा, हुनुसान्।

कपिञ्जल सत्॰ (पु॰) चातक पत्नी, तिसिर पत्नी, गीरा पत्नी, सरहल, कादम्बरी कपा के उपनायक का पक मित्र, सनि विशेष ।

कपित्य तत् (पु॰) ईया, ईय, फर्टाग्रेश । कपित्यत्र तत् (पु॰) धर्जुन, तीमरा पाण्डव । कपिनिय तत् (पु॰) ईय, ईया ।

कपित्रस्य तत्॰ (गु॰) बानर के समान मुखवाला ! कहते हैं कि नारद जी ने विवाह करने की हुच्छा

से खुन्दर बनने के लिये-से। भी भगवान के समान-भगवान से प्रार्थना की भगवान ने उनके श्राप्यासिक व स्थास की श्रोर ध्यान देकर सन्दर बनाना तो दर रहा, उनका संह यन्दरों का सा बना दिया कि आप अथ बड़े सुन्दर हो गये। नारद जी भी स्वयस्वर स्थान में पहुँचे छौर कन्या के सामने इस भभिकापा से खड़े हुए कि यह सुसे देखे और वरण करें । परन्त वैसा होना नहीं था : किन्त उनको सामने खड़ा देख, कन्या उधा से श्रपना में इ फोर लोती थी। परन्त नारद जी कथ मानने वाले थे, जिधर वह सुँह फेरती थी. उधर ही आप भी खडे हो जाते थे। इनकी लीला देख वहाँ के लोगों ने कहा, यह बानस्मेंह इधर उधर क्यों दीडता है ? श्रव नास्ट जी के। सन्देह हमा श्रीस जल के समीप जाकर श्रपना मुँह उन्हें ने देखा, तब तो उनको निर्माय हो गया।

स (वनका नियाय है । गया।
स (वनका नियाय है । गया।
सिपिय तर् (पु॰) जी सामचन्द्र जी, अर्धुत ।
सिपिय तर् (पु॰) मुरा रंग, मटमँछा रङ्ग का, तामझा
वर्षं, श्रक्ति, कुत्ता, यन्दर, चूहा, विक्राचीत, विच्यु,
स्पर्ग, महादेग, चरना पेड़ । सुनिवरोष किन्दीनि
सागर के ळड़कों को भस्म किया था। सुशहोप के
अन्तर्गत एक वर्षं का नाम। विक्यास साङ्ख्य
यास्त्र प्रयोता कपिळ सुनि, यह कर्दं म प्रमापति के
औरस से और देवस्ती के गर्भ से स्पना दूर ये,
यह समावान् के पाचनें अवतार हैं, उनका बनाया
हुआ साङ्ख्यदर्शन पड्युर्गन की खेणा मिसीस्वर दर्शन
कहते हैं। इस दर्शन में अकृति और पुरुष का
निरूपय बहुत ही बच्छी रीति से किया गया है।
—धारा (सी॰) गहर, तीथ वियोप, काशी और
गया का पह स्थान कियोप।

कपिजता तदः (क्षीः) भूगपन, लखाई, पिलाई, समृदी, केवांच, केंद्र, संदिया। विज्ञानामः । कपिजवस्तु तत्। (पुः) गीतम खद्ध की वस्तमृदि कपिजा तदः (स्त्रीः) सूरे रंग की गाप, चेद्र, दश राजा की एक कन्या का नाम (विः) सीधी, (स्त्रीः) बीक, चीटी, पुण्डतीक दिग्एक की स्त्री का नाम, रेणुका नामनी झानिधत थीत, मध्य प्रदेश की पक नदी का नाम। कविज्ञागम तद् (पु॰) सांख्य शास्त्र । कविश तद् (पु॰) काळा पीळा, रंग, ब्दामी, कृष्ण पीत मिश्रित वर्ष्ण ।

करिया (स्त्री) ) करवय युनि की स्त्री का नाम।
मेदिनी पुर के दुष्ठिय में बहने वाली कलाई नदी
का प्राचीन नाम।
[राजा, सुनीव।
करिश तद॰ (दु॰) कपिस्तामी, वानस्रेक, वानस्रे का
करिश्वर तद॰ (दु॰) हुप्रीव, वानस्रे का राजा।

कपीश्वर तत्० (द्व०) सुन्नीत, वानरें। का राजा ।
कपुत तत्० (द्व०) कपूत, कुपत, कुपति अक्षत ।
कपुत तत्० (द्व०) निन्दित पुत्र, दुगाचारी पुत्र ।—ी
(स्त्री०) हुए पुत्रवाली माता, (वि०) क्योग्यता ।
कपूर तत्० (द्व०) कपुर, सुनिष्ठ इस्य विशेष —

तिलक (पु०) पक हाथी का नाम जी श्रह्मावर्तविद्रप्त में था।
कपूरी तद्द० (स्त्री०) वान, पत्र विशेष, रह विशेष।
कपीत तवर० (स्त्री०) वस्तुतर, परेवा, पगवत।—
पालिक्सा (स्त्री०) घर के वाहर की और काट का
बना हुआ पिचयों के रहने का स्वान, छुतरी, चिड़िया
स्वाना।—चर्ची (स्त्री०) छोटी हुलायची।—
वङ्गा तवर० (स्त्री०) प्राह्मी सूदी।—सुस्ति तत्व०
(स्त्री०) आकाश हुलि, रोज कमाना रोज स्वान।
—सत्त तत्व० (पु०) सुरर के भरवाचारों को सुपबाप सहना।—सारं तव्० (पु०) सुरमा (धातु)।—रिः
तव्० (पु०) बात पथी।—स्त् (पु०)।—रिः
तव्० (पु०) बात पथी।—स्त् (पु०)।
तिकारी।

क्षपोतिका या कपोत्ती तदः (स्तीः) कहत्तरी, मूली, कपोत्त सदः (ष्ठः) गाल, गण्डस्थल, दलसार ।— कदपनो तदः (स्तीः) गण्द, मनगङ्ग्त ।—कित्यत तदः (विः) वनावटी, मनगङ्ग्त, मिध्या ।— ग्रेंबुझा देः (षु०) गलतकीया, गाल के नीचे मन्त्रों का तकिया।

क्षत्यर दे॰ ( पु॰ ) कपड़ा, लुगा। । क्षत्यास तत् ॰ ( पु॰ ) कमल, यग्दर का चृतद, (वि॰) लाल, रक्त वस्य ।

क्तफ् तत्॰ (पु॰) स्तेष्मा, खखार, चळगम, शरीशस्य

धात विशेष. क्सीज के बीह के आशे की मोटी । कपडे की पट्टी जिसमें बटन लगाये जाते हैं. भाछ ।— ম ( যু০) হুগুনাহাক, হলীংনানাহাক। -- वर्सक ( गु॰ ) क्फ बढ़ाने बाला, तगर यह । -विरोधी (प्रः) मरिव।-।रि (प्रः) शुण्टी, सोंठ 1

कफन या कप्फन दे॰ (पु॰) वह इपडा जिसके छपेट का मर्द्धभस्म किया जाय या गाटा जाय ।—ी दै॰ (स्त्री॰) साप्तकों के पहिनने का वह कपडा जिसे शते में घटका कर पहना करते हैं।

कफीगाी तत्र ( प्र ) बाँड के बीच की गाँड, केडनी टिहनी ।

फाव दे० (थ०) कदा, कदिया, किस समय।—तक ( थ० ) धवधि वाचक श्रव्यय, किय समय सक । -- लों कितनी देर तक।

क्षयहुँ दे॰ ( छ० ) कभी भी, किमी का। क्रमक्रय दे॰ ( स॰ ) किस किस समय।

कवडूी दे॰ (स्वी॰ ) भारतीय पुत्र खेळ ।

कवन्ध सन् (पु॰) रुङ, मस्तवद्दीन देह, विना शिर का धर, एक शवस का नाम, पीपा, बादळ, पेट, जला जित्ते 🖁 । क्वर दे॰ (१३१०) दिसमें सुसन्द्रमानों के सुर्दे गाडे क्षरा सद् ० (स्त्री०) वर्त्रा, चितकप्रा, चितका ।

क्षवहूँ सद् ॰ (६०) कमी भी, किसी समय भी, करित्र जुन ।

कवाइ दे॰ (स्त्री॰) श्रमह समड, रही चील । [मीदागर। कबाड़िया याक वाड़ी (९०) ट्रटी फ्टी क्स्तुओं का क्ष्यारू दे॰ (पु॰) काम, उत्तम, गुवा, मत्मार, हुनर । कविसे दे॰ (पु॰) एक प्रकार के हिन्दी भाषा के

चुन्द्**कानाम** । िक्ष्वीर के महानवादी । क्तदीर देव (go) एक वैशामी का नाम ।--पाधी (वि०) कवीला दे॰ (स्त्री॰) स्त्री, जोरू पनी ।

पत्त्रतर दे॰ (पू॰) क्योत, परेवा।

कत्ली दे॰ सानी हुई, मजूर की।

करज़ा देव (पुक) दस्ता, मूठ, होई के यने हुए दी हुकड़े जो किवाचों या सन्द्रक श्वादि में छगाये जाते हैं ।

कञ्जियत (स्त्री॰) सालावरोध, साफ दस्त म होना ।

कत्य तत् (go) पितृश्राङ्घ, पितृदान । कभी दे॰ (ध॰) क्दापि, क्घी, क्भू। कम् दे॰ (४०) कव, कभी, कपू, कदापि। कम ( वि० ) धोडा, न्यून ।-- ग्रासल (वि०) दोगवा । ' कमची (स्थ्री०) पतली बचीबी साट या छडी। क्रमच्छा (स्त्री०) गोहारी की एक देवी का नाम। कमजोर (वि॰) शक्तिहीन, वबरहित । कमद तत्र (प्रः) कछवा, देख विशेष, मनि भातन, वाँस, सल्डे का यूच, प्राचीन वाजा विशेष । क्तमडा दे॰ (प्र॰) बांस का धनुष कमान । कमडी तत्व (स्त्री) कन्त्रपी, कर्र्ड, धन्ही। फमगडल या कमगडल तद० (प्र॰) करवा, कटारी,

साबुश्रों का जलवात्र, साधु संन्यामियों का मिटी या काट से बनाया जलवात्र, पाकर का पेड़ ।

कमहा दे॰ (प्र॰) पेता, क्षहंडा, कोहरा। कप्रती (स्त्री० स्यनता, क्सी । रिश्य । कमनीय नत् (गु॰) सुन्दर, सुषरा, सुबड, मनोहर कमनेत (प्र॰) सीरकमान चलाने वाला।-ी (स्थी॰)

तीरक्रमान चलाने की विद्या।

कमर दे॰ (स्त्री॰) कटि, शरीर का मध्य भाग। कमरकस दे॰ (पु॰) डाक का गोंद, चिनिया गोंद। कमरख तद्० (५०) एक प्रकार का छहा फल और बस्र दिशेष ।

कमरहृदा (वि॰) कुब्जा, कुन्डा । [की होरि । कमरबंद (५०) इजारबंद, रीजामा या एहगा बौधने कारा (प्र) केटरी, तसवीर उतारने का यंत्र, महा, क दला।

कमरिया (रजी॰) छोटा कवल कमर, हाथी विरोप, एक रोग तिशेष, चरधी की सकड़ी विशेष !

कमल तर्॰ (पु॰) पद्म, जलज, धम्प्रज।—ज (१०) वहा ।-नाम (१०) पद्मनाम, शर्गा-यान् विच्छा -- वाय या वाई (पु॰) कामरा रोग, पायर, एक रोग विशेष जिसमें शरीर शीर र्थापें पीली हो जाती हैं।—भग्न तत्० (पु०) महा। - मूल तत् (५०) भवीहा, सुसर। —योनि तत्० (पु॰) प्रका।

कमलगट्टा (पु०) कमल का बीज। कमला तत्० (स्तीः) लक्ष्मी, विग्युपनी, धनः नारङ्गी फल, सिरहुत की एक नदी, वर्णवृत्त विशेष, डोला, खट '—कर (पु॰) तालाव जिस तालाव में कमल पूष्प श्रधिकता से पाये जाते हैं।--कान्त (पु॰) कमल के समान कान्ति से सम्पन्त, विष्णु ।—पति (प्र॰) विष्णु भगवान्, नारायस ।-सन ( go ) किमद + प्रासन ] वहा, भोग का एक धासन। - सना (स्त्री॰) त्तक्ष्मी. सरस्वती ।

कमस्तात्त तव्॰ (पु॰) कमल नयन, पञ्चनेत्र, पञ्च-पत्र के समान र्जाखों वाला, कमलगद्दा [ कमालिनी तत्॰ (स्त्री॰) कुमोदिनी, कमलों का समृह। कमली तत्॰ (पु॰) ब्रह्मा, छोटा कंवल । कमाई दे॰ (स्त्री॰) उपार्जित धन । कमाऊ दे॰ (गु॰) कमानेवाला, उद्यमी, परिश्रमी, यही, उत्पन्न करने वाळा । िसाफ करना । कमान दे॰े (प्र॰) धनुष, कमठा। कमाना दे॰ (कि॰) प्राप्ति करना, निर्मेल करना,

कमानी (खी॰) लोहे की तीली ।—दार (पु॰) कमानी लगा हुया, कमानी चाला । कमाल (वि॰) परिपूर्णता, निपुणता । [उद्यमी, साहसी । कमासुत दे॰ (पु॰) कमेरा, श्रमी, कमाने बाला, कसेरा दे॰ (प्र॰) मजूर, सहायक, कामकर । कमेला दे॰ (पु॰) क्लाईखाना, वधस्थान ।

कमादिनी दे॰ (ब्री॰) कुमुदिनी, कमल विरोप, केई काफूल यह रात की विकलित होता है। कमारी दे॰ (स्त्री॰) मटकी, गगरी, वड़ा घड़ा ।

क्सम्प तत्॰ (पु॰) कपकपी, धरधराहट, गाम्रादि सञ्चाळन ।—उवर (पु॰) कम्प सहित ब्वर, ज्वर जिससे शरीर व्हपिता है, जुड़ी I कम्पन तद॰ (पु॰) धरघर, डगडग, स्पन्दन, क्रीपन, कम्पवायु तत्० (पु॰) रोग विशेष, शरीर की श्रवशता । कम्पमान् तत्० (पु०) कम्पन युक्त, सकम्प । कस्पित तर्॰ (गु॰) कम्पायमान, हगमगा । कम्बल तत्॰ (पु॰) कामरी, लोई, ऊनी कपड़ा

दोशाला । कस्तु तत्॰ (पु॰) शङ्क, धेांवा, हाथी ।—प्रीत (पु॰)

शङ्ख के समान कण्ड वाला l कपरी दे॰ (खी॰) टिकेस, श्रंबिया, बहुत होटा चाम।

कया दे॰ (स्त्री॰) काया, देह. शरीर । क्यामत दे॰ (पु॰) भन्तिम दिवस, मह्य I

क्यास दे॰ (पु॰) ध्रतुमान, विचार, ध्यान, स्याल । कर तल्॰ ( पु॰ ) हाथ, राजस्व, महसूळ, राजधन, हस्तिशुण्ड, हाथी, की सुँड, खोला, किरण, हस्त-

नवात्र । 'कर'का श्रर्ध 'का' भी होता है. जैसे "राम से श्रधिक राम कर दासा"!— तलसी। (कि०) करके, करना।

करड दे० (कि०) करे, करें, करते हैं।

करई दे॰ (क्रि॰ ) भोलुखा, सटकैना, खुकड़ा। करु दे॰ (कि॰) इरो, करी, करिये, की जिये।

करक दें (स्त्री) पीड़ा, दर्द, फड़क, रह रह कर उठने वाली पीड़ा, कमण्डलु, करवा, पठास, मे।ठसिरी, करील, टठरी, नारिलय का खापड़ा । अनार, जैसे — "वीध्या कनकपाश शुक सुन्दर करक बीज

गहि चँच"।--सर।

करकच दे॰ ( पु॰ ) समुद्री लोन, छवण, निमइ । करकट दे॰ (पु॰) कुड़ा, बटोरम, कतवार ।

करकचि दे॰ (पु॰) किचकिचाहट, हछ। गुछा, क्रिकराती है। चपुष्ट, कोमल । करकना (कि॰) रह रह कर दद्देका होना। जैसे र्आख करकर (पु॰) समुद्र सं निक्लने वाला निमकः।

करकरा दे॰ (पु॰) करकरिया पत्ती (वि॰) खुरखरा। करका तत्॰ (स्त्री॰) शिला, ख्रोला, पत्थर पड़ना,

शिलावृष्टि ।

करकाना दे॰ (क्रि॰) लबकाना, सरकाना ।

करख तद॰ ( पु॰ ) खेंच, खिचाव, हठ, श्रविक द्रव्य, साप विशेष । िलाग डॉट, कालिख, छालैंज । करखा दे॰ ( पु॰ ) छन्द विशेष, उसेजना, दढ़ावा,

करखो तद्॰ (कि॰ ) खींची, आकर्षित की, श्रपनी शोर खींच ली. (स्त्री॰) कजली।

करगत तत्॰ (गु॰) हस्तगत, हाथ, समा हुमा, प्राप्त, लट्य, हाथ में आया हुआ, (पु॰) हस्तनवत्र स्थित चन्द्रमा ।

करगता तद्० (पु०) करधनी, कटि वन्धन । करगही (खी०) जड़हन, मोटा धान । क्सरप्रह तन्॰ ( पु॰ ) विवाह, पाणि-ग्रहण, परिण्य,

—सदु० कर गहना ।

करद दे॰ (पु॰) पञ्चर, पांसुरी, इड्डी । करघा (पु॰) हाथ से कपडा विनने का यंत्र विशेष। करहा या करही है। (स्त्रीः) बलक्षी । करछुल ) कबरी। करवृत्ती 🕽 करज तत्॰ (पु॰) हाथ से उत्पन्न, श्रंगुलियाँ, नख क्रंज. कता। करञ्ज तत्र (पुरु) करिज्ञा, वृत्त विशेष। फरट तत्र (पु.) कृकलाम, गिरगिट, काक, नौधा, हाथी का गाल, करिसत जीवी, नास्तिक । सरदी तत् (पु॰) हाथी, शंगा, (स्त्री॰) काक परनी, कीया की खी। करण तत् (१०) [ कृ + ग्रनर | साधन, निर्माण, इस्ट्रिय, ये। गिथाँ का श्रासन भेद । व्याकरण का तीसरा कारक । ज्योतिय में एक प्रकार के समय विभाग के करण कहते हैं, वे करण १९ हैं, इनमें सात चल चीर = स्थिर हैं, दो करवा पक चन्द्र दिन के बरावर होता है। करणी तत्॰ (स्त्री॰) [कृ+धनर्+ई ] खुर्पी, रांपी, गणित शास्त्र में वह राशि जिसका मूछ निश्चित न हो। करस्तीय तदः (गु॰) धवश्य कर्तव्य कर्तव्य कर्म । करयोच्छा तत्॰ (स्त्री॰) किरण + इच्छा निर्मा षेच्छा, काने की इच्छा । िंधेटिका।

चौरी, गीयत शास में वह राशि तिसहा मूळ तिश्रित न हो। करायी स्वरं (पु॰) प्रवर्ष कर्मन, कर्मण कर्म । करायी स्वरं (पु॰) प्रवर्ष कर्मन, कर्मण कर्म । करायी स्वरं (पु॰) कराये हैं क्या ! [येटिका । कराय हत्ये (पु॰) करा वर्ष ), कीवा, डिक्वा, डिविवा, कराय तर्द (पु॰) करा वर्ष ), कीवा, डिक्वा, डिविवा, कराय तर्द ० (पु॰) कराम के, करते हो । कराय तर्द ० (पु॰) कराम के, करते हो । कराय न पुण्या ।— (पु॰) मुची, करामान, पुरपार्थी, नित्रुण । कराय तर्द (पु॰) कराम के, साम कराय कर्द ० (पु॰) कराम के, साम कराय कराय । कराय त्वरं ० (पु॰) दूरवा, विधाला । कराय त्वरं ० (पु॰) दूरवा, विधाला । कराय त्वरं ० (पु॰) क्षण के साली, प्रपोणे, ताल । कराय त्वरं ० (पु॰) क्षण के साली, प्रपोणे, ताल । कराय त्वरं ० (पु॰) क्षण के साली, प्रपोणे, ताल । कराय त्वरं ० (पु॰) कराय न नाम, हाय प्रमान के कराय तर्द ० (पु॰) कराय न मा, हाय प्रमान करायी या करायी वि र ० (राशे॰) काम, करायी, वया करायी वि र वार्य वि र वि र वार्य वार्य क्या करायी वा करायी वि र ० (राशे॰) काम, करायी, वया — 'करायी वि र वेर तथा किरी वि र वि र वार्य वार्य व्या व्या वार्य वार्य क्या करायी वा करायी वि र वेर तथा किरी वि र वि र वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य करायी वा करायी वि र वेर तथा किरी वि र वि र वार्य करायी वा क

करतोयां तत्॰ (स्त्री॰) नशे विशेष, यह नशे बङ्गाल में है। तिद् ० (प् ०) पट्टा, राजस्य स्वक पत्र ! करद तत् • (वि॰) कर देने वाला, श्रधिनस्य -पत्र करदा तद॰ (पु॰) विक्री के मान्र में मिला हथा कृदा करकट, यहा । गुजार, कर देने वाले । करदायी तत्० (गु॰) किर + दा + विषत्री माल-करधन तत्र (गु॰) करनिष्टित, इस्तप्रत । विशेष । करधनी दे० (स्त्री) कमर पर पहिनने का प्रामपण करनधार तद् ० (५०) कर्णाधार, महाद्व । विशेष । करनफुल तद् • (g•) न्त्रियों हे कान का शामयण करनवेध तत्॰ (पु॰) बालक के कान खेदने का संस्कार, कनदेवन । करन (कर्ष) तद् • (पु॰) कान, श्रवस् । करना दे॰ (कि॰) बनाना, रचना, सुवारना । करनाटक पु॰)र्चिण भारतका एक मान्त विशेष, मैसर मंगलीर, बगलीर, चादि करनाटक प्रान्त ही में है । करनाल (प्र॰) नरसिहा, भै।प्र, एक प्रकार का डोल पुक्त महार की तीप, पंजाद का पुक्र नगर। करनी दे॰ (स्त्री॰) करनत, पूर्वकृत कर्म, करने वाली. --- या काने के येगय । करपत्र तत्॰ (पु॰) करांत, धारा, ऋकच । करपोडन तत्० (प्र०) पाणी ग्रहण, विवाह । करपुर तत्॰ (पु॰) कृताञ्चलि, बद्दाञ्जलि । करवला (स्त्री) निजंल विजंन स्थान, ताजियों के दफनाने की जगह। करवाल तदः (प्र॰) श्रांस, सङ्ग, खाइ, तडवार । करवाजिका तत् (स्त्री०) हुरी, कटारी । करवी दे॰ (स्त्री॰) नारी, डाडी, शुधार या याजरे की बाँठी, पशु सङ्घ तृथा । फरम तर्॰ (g॰) कट, हाथी का बद्धा, करपूछ, कमर, दोहे के एक भेद का नाम। करमीर सन् (पु॰) सिंह, मृगराज । करभूषण तन्० (पु०) ककना, कंतन, पहुँची, कहा । करम तर्॰ (पु॰) कमें, काम धर्घा, भाग, भाग ।--कलता (पु॰) गांड सोभी वांची सोभी।-नाशा तद् (स्त्री •) एक नदो का नाम । करमंड (वि॰) कर्म काण्डी, कर्मधिय ।

करमाला तत॰ (स्थो॰) जपमोला, जर करने की

छोटी साला, स्मरणी या उंतिकयों के पोरों की माला। (प्र॰) ग्रमलताम ।

करमैती (स्त्री) श्रीकृष्ण ही एक भक्ता बाहाश करा। कररुह तत् (प्रं) नाखन, नख।

करलगुवा दे० (पु०) खीवश, खीजीत्।

करवट दे॰ (छी॰) पंसवाडा, पांतर, पार्श्व परिवर्तन ।

करवरे दे० (पु०) विषदा, श्रदृष्ट, होनहार ।

करवीर तत्॰ (पु॰) कंडीर का फ्रन या पेड, कनेर का बच्च या पुष्प, खड़ा, रमशान, खेदि देश का

एक नगरः

करशाला स्त्र (स्त्री) चंगीयर, महस्र घर । करपा दे॰ (पु॰) ईंग्या, बैर,क्रोध,रिस, अनख, कालिमा, उत्तेजना, बढ़ावा यथा—

"एकहिं एक वहावहिं " करपा '

-- तुलसीकृत रामायण "

कर[प (कि॰) खींच कर, घींच कर। करसम्बद्ध तत्॰ (पु॰) हाथ जीड़न, बदाञ्जलि ! करसी दे॰ (पु॰) जंगलीगे।इठा, गेविरी, कंडों का चूर ।

करहा दे० (प्र०) कड़हा, कटि, कमर। करहार तत्॰ (प्र॰) शिफाकन्द, मैनफछ । े विशेष ।

करहांटक तत्॰ ( पु॰ ) शिफाकन्द, मैनफल, श्रोपधि

करई (कि॰) करते हैं, करें।

करांत दे० (पु०) क्रकच, ग्रारा, करपत्र । [बाळा ] करांती दे॰ (ग्र॰) आरे से चीरने वाला, लकड़ी काटने करा दे॰ (ग्र॰) कड़ा, कठिन, खोटा, मूठा (खी॰)

कला, किया। कराइहिं तदः (कि॰) करावेगा, करवावेगा। कराई दे० (खी०) मूसी, दाळ का खिलका । करात (प्र॰) तील विशेष ।

कराना (कि॰) करने में लगाना, करवाना निर्माण कराना ! करामात (छी०) करस्मा, चमत्कार !—ी (वि०) चमत्कार

विखाने वाला ।

करार दे॰ (पु॰) कारा, किनारा, टहराव, कौल, शर्त । करारा दे॰ (पु॰) नदी का अंचा तटः टीला, कठोर, दष्ट, दश्र, तेज, चोखा, श्रधिक गहरा, धोर, हटा कष्टा, चलवान् ।—पनं दे० (पु०) कड़ाई, कड़ापन।

कराल तत् (गु॰) भयद्वर, भयानक, उरावना ।-

ासृति (स्त्रीर्॰) भयङ्कर स्वरूप, उरावनी सुरत ।

कराली तत्० (स्थी०) भयद्वर, कठिन, ग्रामिन के सम् जिह्नाओं के श्रन्तर्गत जिह्ना विशेष ।

करावली तत्॰ (स्ती॰) किरणों का समह।

कराइ दे॰ (पु॰) बड़ी कड़ाही, हु:ख में निकला िलेना, पीडा में श्राहें भरता । हमा शब्द ।

कराहना दें (कि॰) सीस भरना, दुःख करना, उसासें करि तद्० (पु०) हाथी, हस्ति, रामायण में इसका प्रयोग भाषा है (कि०) करके।--कुड्स ( ९० )

गजकम्भ, हाथीका मस्तक।—गर्जित (पु०) हायीका गर्जन, हाथी का शब्द।—ज (प्रत्) हस्तिशावक, करभ, हाथी का यचा ।— नी (स्त्री०)

हथिनी। करिखई दे॰ ( छी॰ ) श्यासता, काळावन, कालिमा.

करिखा दे॰ (पु॰) कालींच, कालिखा।

करिशा सदः (प्र॰) हाथी, शुण्डवाला ।

करिस्सी तत्र (स्ती॰) हथिनी, चैश्य पिता और श्रद्ध . स्थाता के गर्भ से उत्पन्न छडकी।

करिया दे॰ (प्र॰) पतवार, कर्यधार महाह (ग्र॰) विशेष। काला, रयाम, सांवर ।

करियादः तदः (पुः) सूस, जलहस्ति, जनजन्तु करिष्णु तत्र (गु०) कर्तन्य, करणीय, करखशीक ।

करिष्यमासा तत्० (गु०) करिष्यत, उधत, यस्नवान् । करिहाँ या करिहाँच तद्० (पु०) कमर, कटि। करी तद् ० (पु०) हाथी, गज, मातङ (स्त्री०) कड़ी,

धरन, इली, बन्द विशेष !--न्द्र (प्र॰) किरी + इन्द्री प्रधान हस्ति, ऐरावत हस्ति ।

करीना (पु॰) टांकी, किराना, मसाला, हंग,पद्धति। करीजे दे॰ (कि॰) करिये, क्वीजिये, करें, करना येग्य है, करना ही चाहिए।

क्रिरीर तत्॰ (पु॰) वंशाक्ट्रर, वांस का कीपड़, रेतीली भूमि में उत्पन्न होने वाला वृक्ष विशेष जिसे कंट खाते हैं, टेंटो का पेड़, घड़ा।

करील या करीला तद्र (पु॰) देखे करीर। करीप तत्॰ (पु॰) सुखा गोभय, वनकंड़ा, ऋरनाकंडा।

करुद्धाई या करुद्धाई दे॰ (स्त्री॰) क्बुन्नापन, तिताई, तिक्तता।

करुण तत्० ( पु॰ ) बृज्ञ विशेष, करुणा, उचित द्या, बुद्धिविशेप, रसविशेष !—विश्वसम्भ-(पु॰) श्वद्वार

रत का भेद विशेष, नाथिका या नायक में से कोई एक लोकान्तर चला नाय, पश्चु पुन सरिम-सन की भाशा हो, ऐसी भवस्था का नाम करण-विभवाग्म हैं।

क्रस्ता वा करना तन्० (छी०) दया, क्रवा, धनुप्रह, श्रनुकस्पा, रामायया में इस के स्थान में कहना का प्रयोग प्राय किया गया है। - कर (पु॰) दयालु, कृपाबान, दया की गाति।-निधान (गु०) दया धार, दया का बाधार, सानुकम्प, प्रतिशय इयालु । —रहित (गु॰) वरुणाग्रुत्य, द्वाशून्य ।—मय (यु०) दवा के रूप, दवामय, दवा करने साला, कुराह्य, दयाल ।--यतन (प॰) क्या के स्थान । —र्ट (प्र॰) करखानिधान, दयालु, वरखामय । करुवा सद्द (पु ०) कमण्डल, करवा, कठारी, मिट्टी का केंगा वर्तन ।--चौंच दे॰ (स्त्री॰) एक वर्व या त्योहार जो कार्तिक वदी चीच रा होता है। करेकर दे॰ (घ०) एकत्र, बराबर, सग संग्र । करेत दे॰ (पु॰) सर्व तिशेष । करेग्र नत॰ (पु॰) हाची, गज, कर्णिकार ग्रंथ । करेरा दे॰ (गु०) इद्ग, कडोर, कडा । करेला स्व. (पु.) सरकारी विशेष । करेत वद॰ (पु॰) देखो करेत। करोड़ दे॰ (पु॰) करोड़, कोटि, सौ लास की एक संध्या, १०००००० ।—पती (वि०) एक करोड रूपये रहाने वाखा । करोड़ा दे॰ (पु॰) बगाइने वाला, प्रधान । करोनी दे (स्त्री) सूर्चन, दुन्न का जलन। करोर दे॰ (पु॰) क्रोरी, देखे। करीड । करोरी (५०) रोकडिया, खजानची, काडि का स्वामी। फरोदना (कि॰) सुरवना, सक्षेत्रना । फरों दे॰ (कि॰) करता हूँ, बनाता हूँ, करूँ, रचूँ। करोंदा सद् । (पु ) करमदंक, एक छह े फल का नाम।

कर्क तद ॰ (प्र०) केक्टा कर्कराधि, यहार्ष शांदा, शांदा, शांदा, इरंग, प्रदा, कावायनस्व के एक भाग्यकार । कर्कट तर्र ॰ (प्र०) केंक्डा, बीघी राजि, नात वितेष, कर्कट तर्र ॰ (प्र०) केंक्डा, बीघी राजि, नात वितेष, कर्कटिया, बीची, व्यत की जिल्ला, नृत्य वितेष, काल मूळ, तुन्धी।— तांत्र ॰ (धी॰) क्युई, क्टडी, सर्रोई, वास्त्रमाति। कर्मन्यु तर्० (३०) घटता वृद्धा, वेर का वेड । कर्माश तद० ( ३१० ) कठोा, कठिन, कड्डा, निर्देश ( ३८०) जस्त, स्रॉट, ( स्वी०) वर्ष्ट्या ।—चाम्य ( ३०) विद्युर वचन, परुष धाट्यो ।

करूपुर तत् ० (पु.) युत्त विशेष, सुगन्ध हा भेत, सुत्रर्था, कर्षुर । [का पृक्ष वर्तन । कर्ह्मनी दे० (खी०) करोबनी, सुर्वन, पाक बनाने कर्ह्मी दे० (खी०) करोबनी, सुर्वन, पाक बनाने कर्ह्मी दे० (खी०) कुर्वाव, क्ष्द्र, थीकडी ।

कह्नुल दे॰ (पु॰) कड़ी, करहुली।

कर्ज़ } (पु॰) ऋष, उधार जिया हुआ धन ।—दार कर्ज़ा ∫ (यु॰) ऋषी।

कर्ण तर्० (पु०) कान, श्रवण, पतवार, शहराज, राधेय, युधिप्टिर का वडा भाई, सूर्य के श्रीरम से - कुनती क गर्भ में यह अपन्न हुआ, प्रपन्नी बीरता के कारण यह प्रसिद्ध था, इसने परश्चराम से श्रुख विद्या सीखी थी। त्रिभूत खेत में भूत श्रीर केरि की रेखा के श्रतिरिक्त तीसरी रेखा का नाम. चतरकी सा खेत में उस कीने का नाम जो सामने के केरतों से खोंची हुई होती है।-क्यूड (पु॰) कर्छ रोग विशेष, कान क्षा खुजलाइट । - इप्तर (पु०) कान की गोलाई, गोलक । - गोचर (पु॰) अवग्रज्ञान, किसी वात की सुन लेना: - धार (पु॰) माँकी, नाविक, नाव चलाने वाला, चड्नदार !--पिशाची (पु॰) एक तात्रिक सिद्धि जिसके द्वारा इसरे मनुष्य के मन की बात बतला सकता है।--फूल (पु॰) कान का भूषया विशेष, कर्णाळळू हा, कनफूळ ।—मल (पु.) कर्णमूच, कान का मैल ।-वेघ (पु.) संस्कार विशेष, कान छेदन ।-विग्रन (पु॰) इण्डल, हान में पहनने का गहना ।

उ - उ.८., वान म पद्दनन कर गहुना। कर्णाकर्णी तर्० (खी॰) काना कानी, श्रीहरत। कर्णाट तर्० (पु०) देशविशेष, स्वनाम प्रसिद्ध देश। - क (पु०) कर्णाट देश में अपन मतुष्य।

रुर्णाटी तत् (स्त्री॰) शामिती विशेष, क्याँट देश में इथल मनुष्य या वस्तु ।

कर्णानुत तत्व (प्र०) कर्ण का छोटा झाई, सचा विधित।

कर्णाभरण तत्० (पु०) कर्णालङ्कार, कर्णभूपण, कर्ण-किंग्वित तत्र् (स्त्री॰) कान का एक प्रकार का सहना. हाथी के छुवड का श्रतिशय पतळा भाग, हाथ की मध्यमा श्रहगुली। कर्णिकाचन तत् (पु॰) सुमेर पर्वत । किर्णिकार सन् ० (प्र०) वृत्त धीर प्रव्य विशेष । कर्णीरथ सत् (प्र.) क्रीडार्थ छोटी गारी, स्त्रियों के श्राने जाने के किये पर्दादार स्थ, प्का। कर्गीजप तत् (५०) पिशन, दर्जन, उग, इध, क्र वास उधर कहने वाला, खरालखोर । क्योंसित तत् (पु॰) कंसाज । कर्तन तद् (पु॰) कतरन, काटन, छाँटन । कर्तनी तत्र (स्त्री०) कत्तरी, कतरनी, केंची। कर्त्तच्य तद॰ (पु॰) करणीय, करणाई, करने थे।ग्य, डप्युक्त, इचित ।—ता (स्त्री∍) उपयुक्तता, उपयक्त । िविशेष, छरी । कर्त्तरिका तत्र (स्त्री०) केंची, कारने के लिये श्रस कर्त्तरी तत् (स्त्री०) काटने का अस्त्र, कैंची। कर्त्ता तत् (पु.) प्रभु, स्वामी, ईश्वर, श्रधिकारी, करने वाला, श्रधिपति, प्रथम कारक । कर्त्तार तत्त् (पु॰) ईश्वर, सृष्टि करने वाला, सिरजनहार । िकाता हथा सतः कर्त्तित तत्० (गु०) काटा हुआ, विश्व, खण्डित, कर्तक तक् (पु॰) कारक, सावक, कार्य, साध्य, वनाया तथा। कर्त्तृ कर्मभाव (पु॰) कर्त्ता श्रीर कर्म का सम्बन्ध । कर्तृत्व (पु॰) कर्त्ता का धर्म, प्रमुक्ता, स्वामित्व, घ्यधिकार । कर्तप्रधान तद० (ग्र०) जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, जिस वाक्य में कर्ताकिया के प्रमु-चिक्ती किया । सार हो । कर्तवाचक या याची (गु०) कर्ता कारक की कहने कर्तृवास्य तत्॰ (पु॰) जिस बाक्य से कर्सा का बीध प्रधान रूप से हो कर्दम सत्० (प्र०) कांदो, कीचड, चहला, पांक, पाप, छाया, स्वायंभुव सन्दन्तर के एक प्रजापति ।

क्षर्यनी दे (पु०) कटियन्थ, सूत या चांदी से।ने

का बना हुआ कमर में पहनने का गहना।

कर्पास तत्० (५०) कपास, रुई, बांगा । क्यांसी तत्० (प्र०) कपड़ा, सृत, वस्त, सृती कपड़ा। कप्र तदः (प्रः) कप्र श्वेस वर्ण सगस्य दृद्य विशेष, चन्द्र । कर्वरा तत्० (खी०) वनतुत्तमी, कृष्ण तुलसी । कर्म तन्० (पु॰) किया, करनी, भाग्य, इसरा कारक कार्य प्रयोजन, व्यवहार लग्न से दशवी लग्न। - कर (गु॰) जो सजनृरी लेकर काम करता है, भृत्य, गीकर, समस्त काम करने वाला ।—काराड (पु०) संस्कार विशेष, जप यज्ञ होम आदि. वेद का पुक अब्र जिसमें कर्मकाने की विधि किसी है।—कार (पु॰) जाति विशेष, शुद्रा के गर्भ और विश्वकर्मा के भीरस से टरपन्न एक जाति, जुहार, देंग, बेगार —कारक (पु॰) दसग कारक, कर्त्ता के व्यापार से जिसकी खाभ वहुँचे।— **धारय (**पु॰) विशेषस, श्रीर विशेष्य के सदश अधिकार बाला, वह समास जिसमें दोनों का समान अधिकार हो।--स्युत (गु०) काम से बाहर किया हुआ, कर्मश्रष्ट, परच्युत । कर्मचारी ततः (प्रः) वार्यकर्ता, काम करने वाला । कर्मर तत्० (पू०) कार्यपद्ध, कर्मनिष्ट, कर्मकाण्डी । कर्मग्यता तत्॰ (म्ब्री॰) कार्यकुशकता, तत्परना । कर्मनाशा तत्० (स्त्री०) नदी विशेष जो खौसा के पास है, कहते हैं कि उसके जलस्पर्श, से महुष्य के धर्म नष्ट हो जाते हैं। मिं निष्ठावान्। कर्मनिष्ट तत् (वि०) क्रियवान, शास्त्रविहित कर्मी कर्म-निषयाई तद॰ (स्त्री॰) कर्मकुशलता, कर्म करने श्रिपना बहेश्य । की चतराई । कर्मपथ सत् (पु॰) वर्म मार्ग, वेद की रीति. कर्मप्रधान तत्॰ (पु॰) बर्हा कर्म की प्रधानता हो । — किया (स्त्री०) कर्मवाच्य किया। कर्मफल तत्र (पु॰) इसेंकि का फल, कर्मविपाक, सुख दुःख, क्रनीकाफळ ।

कर्मभूमि तत्ः (सी०) व्यार्थावर्तं, मारतवर्षं, वर्हा

कर्मभोग तत्० (पु०) प्रास्च्य का मोग, कर्म से

कर्ममुख तत्० (पु०) कर्मीकी जड़, कुश, कर्मकी

िपहिली श्रवस्था।

कर्म करने से विशेष फल हो।

डरक फलॉकाभोग।

कर्मयुग बन् (पु॰) इन्हेंबुग, बीधायुग, शेपदुग। कर्मराष्ट्र बन् (पु॰) क्याब, कुछ विशेष। कर्मरार तन् (प्रा॰) मास्य इन्हेंबिए, क्ये की रेखा। कर्मयाच्य या कर्मयाचक जिल्ला बन् (सी॰) कर्म की प्रधानमा सुबक दिना विशेष।

दर्भवाद तर्० (पु॰) कसैयात, सीमांता वितर्मे क्से प्रधान साना गया है।—ो तद० (पु॰) मार्गा-

सक, कर्म के प्रधान मानते वाला । कर्माचिपाक तरः (पु॰) कर्म का फरः, दुः स सुल, क्षेत्रेल सत्तवं वाले एक ग्रन्थ का नाम ।

क्रमंशील तन्० (गु०) स्वभाव ही से कर्म करने बाजा, डमाही, स्वभी, परिश्रमी।

कमंगूर तर्॰ (पु॰) कमंट, कमंतिपुण, कमंदल, डयोगी। [मन्त्री, श्रमात्य, दीवार्ग। फर्मसचिव तर्॰ (पु॰) नाम करने के उत्योगी, फर्मसन्यास तर्॰ (पु॰) कमें। का फन्न त्याण,

निकाम कर्म ।—ी (पु०) वर्म स्थामी । कर्मसमाधि नन्० (पु०) कामें से विरक्ति, किसी

कर्मसमाधि नन्॰ (पु॰) कामों से विरक्ति, किसी काम के नहीं करना।

कर्मसात्ती वर्ष (दु॰) दुष्यमं सुक्तं ये द्वरा, स्वं वन्द्र, यत, काल, ष्ट्रविद्री, जल, खन्नि, वायु, अल्लास ( कर्मसाधन वर्ष (दु॰) कार्य सम्पादन, वर्मायद

कर्मस्यान (५०) ज्योतिष महानुसार जन्म कृषहरी

में १० जस्थान।
कार्माधार्मी तर्व (पु०) जपतिष्य, आपवश्य, स्वध्यनेकार्माधार्मी तर्व (पु०) जपतिष्य, आपवश्य, स्वध्यनेकार्मीर तर्व (पु०) कर्मकार, जीटकार, जय, चीर,
कार्मिष्ठ तत्व (पु०) कर्मकार, जीटकार, जय, चीर,
कार्मिष्ठ तत्व (पु०) कर्मतथाप वैतिक कर्म करने

बाला, क्षेत्राच्यी, क्रियाचान्। कर्मी तन्॰ (९०) कर्मभमक, क्ष्मं कानपाला, काम-कान्, शुमरमेषुक, शास्त्राच्याच, क्षेतिष्ट ।

कर्मेंद्रिय तरु (यु॰) क्सेनशाइन करनेवाडो गैच हरित्रयों, यया---वार्, पायि, बायु, गाइ, भीत करचा । इसी (वि॰) कहा, करोर, (यु॰) जुलाई ना यन्त्र कर्म हरू (यु॰) मीजह मागे की तैन, प्रस्ती हनी, शीवना, रेसी, विरोध, ताब, सोट, थवा-

धातहियान कर्ष बद्धि प्रावा "।

कर्षक तदः (पु॰) किसान, इरजोता, खेत काने बाला, इरिजीवी, सींचने बाला।

कर्पण तर॰ (३०) [क्र्य्+श्रनर] रेंच, यान, जोतना, कृषिदमें । [धाष्ट्रेषी, रुगाम, राह । कर्पणी तर॰ (धी॰) दिस्ती का युज, श्रेकुरी, नथी, कर्पणीय तर॰ (गु॰) [क्र्य्+श्रनीय] क्यंय काने येत्य, जोतने येत्य स्ने, लीवने गीम्य।

क्षपंपता तवः (कीः) क्षं + फल् + द् ] श्रास-स्की वृष, बहेडा ।

कर्षा दे॰ (पु॰) हैपाँ, उत्पाह, तिरोध, क्रोध । कहिंचित् तत्॰ (घ॰) किसी काल, किसी समय, कदाचित, सनियमित काल में, सनिहिंट काल में।

कराज्य, जानामात्र कर मुख्य सहस्र, अध्यक्त स्वलं तर्व (६०) गमीत श्रीर मधुर शहर, अध्यक्त स्वति, (येव, सुन्दर, कल, चैन, सृद्धि,। दें ध्यतीत या धामामी दिन, सुख्यता, धाराम, सुवज्ञात । अहर, यन्त्र ।

कलई दे॰ (स्त्री॰) संगा, मुख्या, मेद । कलक (पु॰) रंज, द ख, चिन्ता, वेक्टी ।

कलाकराठ तत् ॰ (इ॰) हंस, कश्तर, केकिस, केहरू, मधरस्यर युक्त ।

फजकज तदः (पु॰) [कल + कल + बल्] धस्सुट शब्द, कोलाहल, राज ।

कलाकाति (स्त्री॰) हैशनी, परेशानी, विन्हा । कलकी तद्॰ (पु॰) भगमान के अवतारों में से दशर्री अवतार, भावी भगवान् का चवतार ।

कलगी दे॰ (पु॰) कलही, खुडा, शेखर, पगदी बा सुद्धर में सगति का पृक्ष भामूपण विशेष।

कलक्क तत्र (पु॰) अपवाद, अपवय, हुश्डीतें, दार्ग, चिन्ह, दोप, सिध्या ध्यराख । [कर्लक्किनी । कलक्की तत्र (गु॰) होपी, वादी, ध्यराधी, (धी॰)

कलज्ञह्या दे॰ (तु॰) रून्टा कबर्याह । कलजिन तनः (तु॰) हेवी, हिंसक, दुर्जन, पारी, पासामा, राखीयद्वा ।

कलञ्ज तव् (पु॰) [बर्ल + जन् + ट्] तमाह् का पीघा, दिल, पक चिदिया, पची का मानः १० पल का तील ।

—रामादस्

कलात्र तत्व (पु॰) िकल + त्र ] भावाँ, की, तितस्य, किला, दुर्ग ।—लाम (पु॰) पती-खाम, भावाँ-प्राप्ति, विवाह । [हुआ क्ष्मया । कलादार (वि॰) पँच लगा हुआ, मैशीन द्वारा बना कलाधौत तत्व (पु॰) सोना, चौदी, सुवर्ध, रजत, मुख राज्य । [मञ्जर राज्य । कलाव्यीन तत्व (पु॰) क्ष्मुतर, कोइल, शब्यक कलाव्यीन तत्व (पु॰) क्ष्मुतर, कोइल, शब्यक क्षान्य स्व॰ (पु॰) वर्णसङ्कर जाति विशेष, रीव्

कलाप तद्द ॰ (पु॰) जिलाश, कलक, कल्प का श्रप्रभंश । श्रय्—जहा का दिन, प्रत्य, मनोत्य, सामर्थ्य, कल्प्सा, पलट, बदल, (कि॰) बता कर, युक्षी हो कर।—तत्र (पु॰) कल्पमुल, देवमुक।

कलपना दे॰ (कि॰) श्रनुसाप करना, पश्चसाय करना, दुःखित होना, कुड़ना

कलपाना दे॰ (कि॰) दुःखित करना, कुढ़ाना। कलपित तद्॰ (कविषत) मिथ्या, वनावटी, कृत्रिम। कलप्त दे॰ (पु॰) कलप्, माँड।

कलयल दे० (पु०) दांच पँच, छन, कपट । [का बचा । कलास तत्० (पु०) करम, हरिस्त्यायक, हाथी पा कँट कलास तद्० (पु०) व्यवनाम व्यात तिलके की वस्त्र, लेखती, पेड़ की डाली जो अन्यवर कागने या किसी दूसरे कुछ में पेबंद जागन को काटी जाय, साठी धान । –कार (पु०) चित्रकार, हंग सरने वाला, कलाम की दरसकारी, करने वाला — तराश क्षमळ वगाने की सुरी।—दान मसी धौर कलाम रखने की पेटिका।

कलमकल दे॰ (ची॰) घराहर, दुःख । कलमख तद्॰ (पु॰) पाप, दोप, छांछन दाग्। कलमलाना दे॰ (कि॰) छटपटाना, कुळबुलाना, चहु-ळता प्रकार करना।

ज्लामी दे० (खी०) विख्या हुआ, वे फळ जो दो वुखें के संवेगा से उपप्त किये जाते हैं कवम या ग्वादार।
[हिलेडुले । किलामी दे० (कि०) च्य्यूल हुए, वुस्पराये, राँग, पलामुँहा (वि०) काले गुँढ वाळा, दोपी, लांखित । कलास्त तन्० (इ०) मधुर और अस्फुट थठद, जन-समुद्र का शब्द, केलिक क्यूला जादि का शब्द। कलात तत्॰ (पु॰) गर्भ के। श्रष्टादन करने वाला वर्म, तरायु कलवरिया (बी॰) शराब की दकान ।

कुलवार दे॰ (पु॰) जाति विशेष, मध वनाने वाली जाति, शुण्डी, कलाल; कलार ।

कलिचिङ्क तन् (पु॰) पिन विशेष, गौरैया वनी ।

क्तंत्रश तेन् (पु॰)घट, घड़ा, गगरी, मिट्टी का जल-पात्र, मन्दिर का शिखर, चोटी, सिरा, प्रधान छङ्क । बच्छट व्यक्ति जैसे रयुकुल कल्य । [बाळा । क्लागिया दे॰ (पु॰) कृष्ण मल्य सिरोप, काली सिर कलाशी तर्॰ (खी॰) होटा जलपात्र, नासी । क्लास्त तर्॰ (पु॰) घट, घड़ा, परिमाण विशेप, मन्दिर क्लास्त तर्॰ (पु॰) घट, घड़ा, परिमाण विशेप, मन्दिर

श्रादि का मुक्तट । कलसा तद् (पु०) शिखर, श्रद्ध, चूडा, घातु का यना बढ़ा। [ या उसका धनादर रर पीछे पहलावे।

यना बड़ा। [ या उसका ध्रनादर रर पीछे पहलावे । कलहंतरित (की०) वद नायिका, जो पति से क्तगड़ा कलहंस तत्० (पु०) सुन्दर हंस, राजहंस ।

काल तत् ( पु॰ ) [ क्ल्+ह्म्+ह्म् ] विरोध, विवाद, साण्डा, हस्ट्र, तळवार का ग्यान, रास्ता। —कारी (पु॰) विवाद करने वाला, सावाल [ प्रिय—(पु॰) विवाद करने वाला, सावाल [ स्रिय—(पु॰) विवादिय, विवादसन्तोषी, नारव; किल्हानरिता तव ( श्ली॰) [ क्लाइ + धन्तरित + आ ] नायिक। विरोध, क्ली पहले खपने पति का

श्रा नामका विशेष, का पहल श्रपन पात का श्रपमान करती हैं, श्रीर पीछे उसके चले जाने पर दु:खित होती हैं थथा—

" कहा न माने कंत के, पुनि पीछे पछताय " कलद्दान्तरिता नाथिका ताहि कहत कविराय " —मतिराम

कतिहारा नत्॰ (गु॰) छड़ाका, मगड़ाल्, ककहिषय । कतिही तत्त् (गु॰) भगड़ाल्, विरोध करने बाला, (खी॰) नखरा करने वाली खी।

क्ता तत्॰ (क्वी॰) चन्द्रमा का सोखहर्बा साग, ग्रंस, भाग, हिस्सा, राशिचक का श्रव्यत्व सुक्षमभाग, पुक राशि के तीस साग होते हैं, उनमें पुक भाग का साठवां भाग समय का परिमाण | शिक्ष णादि विचार, इसके चीसठ मेद होते हैं, ये में हैं। (१) गीत (५०) गामा, यह चार प्रकार होता है, स्वरंत, पुदग, क्ष्यग श्रीर श्रवधानग। (२) द्यारा

वाजन, इसके अनेक भेद हैं। (३) मृत्य नास, प्रधानन इसके हो भेद है। नाड्य खीर खनाड्य. जिसी के कार्यों का अनकारण करना नाट्य है और केवन आव वताना नथा वय जनवंद करना चानामा हैं। (४) प्रालेख्य वित्र, तमग्रीर, इसके छ। ब्रह दोते है .--स्प भेद, प्रमाश, भाव और सन्दरता की योजना. जिसका चित्र हो उससे सिळाल. लिखने की विशेषिता, और रहों का बचास्थान सिंदिश । यह श्रन्य ग्रीर श्रवने चित्तविनीट ह बिये बनाया जाता है (४) विशेषकरुद्धेय मस्तक में तिलक क्याने के जिये भूजीपत्र धादि के विविध प्रकार साँचे बनामा। (६) तराडुल कसमयित विकार विनादटे हुए चीवलों से घनेक मकार की देवमन्दिर में सांची कादना, धार फुलों के मखिबेशविशेष से विविध वस्त बनाना । (७) पृष्पास्तरमा श्री धनेक प्रकार के पुरवां से मस्त बनायी जाती है, जिसे प्रत्यशस्या भी कहते हैं। (६) दशनवसनाद्वराग दांत. काहे, थ्रीर शरीर राने की विधि। (१) मणिमुनिकाकर्म प्रीध्मकाल में सोते रहने के लिये स्थान बनाना । (१०) शयमरचन शय्या विद्याना, इपमें वह ध्यान रपना पटता है कि जिस पर सोने से श्रद्ध पच जाय। (११) उदकवाद्य जल में मृदह शांवि के ससान धानि निकालना, जलताङ्ग बजाना । (१२) उदमधात हाथ *या याय*—कछ से जळ फेंड कर मारता। (१३) चित्रयोग प्राकृतिक मातों में विशोपना अवस करना, काले बाल की सक्तेंद्र, या सक्तेद का काला करना आदि । (१४) माल्यप्रश्वविकल्प माला गृथने के श्रनेक प्रकार की रीति। (११) शैदारका-पीडयोजन शिर के श्रामें की धोर लटकने धाने कुलों से बने हुए एक प्रकार के गहने का शेरानक कहते हैं। खोटी के चारों धीर मोबाकार धुलों की माजा है। ग्रापीड़ कहते हैं। इन दोनों की विविध वर्षों के गुण्यों से यनाना, श्रीर यथास्थान पहिनना । (१६) नेपय्यप्रयोग हेरा काळ के श्रतुसार बसा, शासूबण भ्रादि में भ्रपने शरीर की सजाना। (१०) कर्री-पत्रमङ्क हामीर्दान चीर शक्क चादि के गहने

बनाना । (१६) गुरुधयक्ति सगुरुध पदार्थ बनाने . की रीति। (१३)—ग्रालङ्कारयोग संवेग्य और थसंयोग्य दी प्रकार के घलहुता होते हैं। जिनका संयोग किया जाय-क्यारी, कण्टा, चंपावळी श्रादि संयोज्य है। कहा, कपडल श्रादि श्रमंयोज्य है। इसके बनाने की प्रक्रिया। (२०) घेल्द्रआल इन्द्रजाल बादिशाओं के बनामे हुए क्में, खदुमृत वर्म दिखाना । (२१) कीचुमारयाम सन्दर बनने और बनाने की रीति । (२२) हस्तत्ताधव समा कामों में शोवता । (१३) विचित्रणाकराप-भक्त्यविकार्यक्रया धनेक प्रकार के शाक. युप, पेय भक्ष्य बनाने की प्रक्रिया, भ्राहार बनाना। -(२४) पानकरसरागांसवये। तन विविध प्रकार के शर्वत, ग्रासव, ग्रकं, भादि धनाना। (२४) सचीवानकर्म इसके सीवन, उतन बार विर-चन में तीन मेर हैं। धंगरखा, केट, कमीज, क़ाता. चादि का सीना सीवन है। फटे कपड़ी का सीता इतन और केंग्रही भादि सीना विर-उन है। (२६) सत्रीकीडा एक ही सत के धनेक प्रकार बना का दिखाना । (२७) सीमाडमयकवाय थीया चौर दसरू बजाना, यदापि ये भी वाध है. तथापि इनमें अधिक कठिनता होने के कास्या ये घलग कड़े गये हैं। (२८) प्रदेतिका विनोद के निये पहेनियाँ ये प्रसिद्ध है। (२१) प्रतिमाला इसे बन्याचरिका भी कहते हैं। एक प्रकार का शासार्थ, क्रम से एक के कहे हुए रहीक के शन्त-माचर जिस श्लोक के छाटि में हो उसके कहना। (६०) दर्वाचक्योग क्यान्य श्रीर क्ये में कटिन शन्दों का प्रदेश करना जिसे कट कहते हैं (३१). पुस्तकवाचन महाभारत श्रादि हो स्वर त्य है साथ गामा (३२) नाडकारूयायिकादर्शन नाटक थीर चाल्यायिका का ज्ञान प्राप्त करना । (३३) फाव्यसमस्यापुरम् सामास्य श्रिमेत्राय ज्ञान कर कविता बनामा या कठिन श्रमियाय समस कर रुळोक बना देना । जिपद समस्या मुँक समस्या चादि इसके अनेक सेंद है। (३४) पहि-काचार्मविक्ट्प पलझ, कासी भादिका बेत या और किसी वस्तु में चनेड प्रकार का युनग

١

(३१) तत्तकर्म विगड़ी हुई चिज़ां के। सुधारना। (३६) तक्तमा वढडे के काम । (३७) वास्तविद्या गृह बनाने थीर सजाने की रीति । (३८) रूप्यरत्न-परीचा होना, चांदी, हीरा, श्रादि का परखना। (३६) घालवाट मिटी परधर, तथा श्रन्यान्य धातओं की प्रथक करने, शोधन करने और मिळाने श्रादि की विद्या । (४०) मग्रिरागाकरञ्जान हीरा. श्रादि रहों की रॅगने की विद्या, इन मिण्यों के उत्प त्तिस्थान का ज्ञान करना (४१) बुद्धायर्वेदयाग वृत्तों के। रोपना, बढ़ाना, श्रनेक दोघों के। हटाना श्रीर कलम श्रादि करने की विधि । (१२) मेपलाव फक्रक्क्रस्युद्धविधि मेड़ा, जावा श्रीर क्रक्कट सर्ग के युद्ध की प्रक्रिया, इसी सजीवद्यत कहते हैं. यह किसी प्रकार के टहराव से किया जाना है। (४४) ग्रकसारिकाप्रलापन शक, सारिका की पढ़ाना, ये पढ़ाने पर मनुष्य भाषा में बीनते हैं। उत्पद्धन शरीर दवाना और तेन लगाना । (४४) धात्तरमधिकाकथन वस बात की कहने के लिये संचेष में कहना। (१६) म्लेन्डितविकल्प शुद्ध शब्दों में लिखी हुई भी बात की श्रवरों के उत्तरने क्रकरने में धर्ध समक्षना, या साझेतीक शब्दों का क्रर्थ समम्बना । (४७) देशभाषाविज्ञान श्रन्य हेशियों के साथ व्यवहार करने के किये उनकी भाषा जानना । (४८) पूष्पशकटिका पुष्पों से निर्मित छोटी गाडी। (१६) निमित्तज्ञान प्राकृतिक छच्यों से, भ्रयवा पश्चमां की चेष्टा बोलने छ।दि से भावी श्रभाग्रम फल का जानना । (२०) यन्त्रमन्त्रिका गमन वृष्टि लढाई ब्रादि के लिये सजीव या निर्जीव यन्त्रों के लक्ष्म पताने वाला शास्त्र, जिसे विश्व-कर्मा ने बनाया है। (११) धारसमात्रिका पढ़े हुए प्रस्थों के। स्मरण रखने के शाख। (४२) संवाद्य विना सुनी हुई वात की उसके नाननेवाले के साथ पड़ना। (१३) मानसी मन की वार्ते जानने की विद्या। (१४) काव्यकिया संस्कृत, प्राकृत, धपश्चंश श्रादि सापाशों में कविता करना । (११) ब्राभिधानकोष शब्दों का वर्ध निरूप्त करना। (४६) दुन्दोझान छन्द वताने वाले शासीं का ज्ञान। (१७) कियाकल्प काव्य बनाने की बिधि।

(४८) छलित दूसरों के। ठमने का उपाय । (४६) वस्त्रगोपन अच्छे प्रकार से वस्त्र पहिनमा फटे हुए कपडे की भी ऐसा पहिनना जिससे उसका फटना माल्यम न पड़े, बड़े बख की भी पहल कर छोटा वना लेना। (६०) चूत्रविशेष निर्जीव यत खेळाना (६१) ब्राक्पकीड़ा पासे का खेल, चौपड़ । (६२) वालकीडनक गुड़िया श्रादि के हारा लडकों की प्रसन्त रखना। (६३) चैनयिकी स्वयं नम्न होना थीर दसरे के। नम्र होने की शिदा देना, घोडे श्रीर हाथियों के चाल सिखाना। (६४) वैजयिकी व्यायामिकी विजय शप्त करने और व्यायाम करने की विद्या ।— येही चौसर कलायें हैं । कलाई दे० (खी०) पहेंचा, दाल विशेष । कलाकन्द दे॰ (प्र॰) मिष्टान विशेष, वरकी । कस्ताकर तत्० (पु०) चन्द्रमा, वृत्त विशेष । कलाधर ततः (प्र॰) चन्द्रमा, दण्डकछन्द का भेट विशेष, शिव। कलाना दे॰ (कि॰) भूनना, श्रकोरना । कलानाथ (प्र०) चन्द्रमा, गन्धर्व विशेष । कलानिधि तन् (पु०) चन्द्रमा, शशाङ्क । कलाप सत् (प्) किला + पा + डी समह, हेर. राशि । प्रवित्ततः संस्कृतः व्याकरणों में से एक ध्याकरण । मोर की पूंछ, सदा, पूला, वागा. सरकस, कमरवन्द, करधनी, चन्द्रमा, व्यापार , ग्राम विशेष बेद शाखा, अर्ड्डचन्द्रकार प्रस्त शामिनी विशेष, मृपरा !-- क (पु॰) कविताओं के अर्थ करने की रीति, चार रेलोकों का एक साथ श्रन्वय। समूह, बुट्टी, हाथी के बक्ते का रस्सा, मयुर । कलापटी (सी॰) जहाओं की पटरियों में की सन्धियों के। सन थादि से वन्द करने की किया। कलादिन (स्त्री०) मोरनी, रात्रि, नागर मोथा । कलापीतत्॰ (पु॰) मयुर पत्ती, बरगद का कृत्तु, के।किन्न, वैशस्पायन का एक शिष्य। कलापुर्स तत्॰ (पु॰) पूर्शिमा का चन्द्रमा, प्रसिद्ध शिक्षी ।

रेशम के साथ वटा जाय । कलाखाज (go) दे॰ कला खेळने वाला, नट । कलाम (go) वाष्य, वचन, उना !

कलाबन्त दे॰ (गु॰) सोना चीदी का पतला तार जो

क्रलार दे॰ (पु॰) जाति विशेष, कलवार, ग्रुण्डी । कर्लारिन दे॰ सी॰) कलवारिन, कनवार की श्री। कलाल दे॰ (पु॰) देखो कलार । कता उन्त तद् (पू ) कथक, गायक, गानेवाला, गीत

गुरय से झीविका करने वाली जाति ।

क्षलि तन्॰ (पु॰) [कल्+इ] चीया युग, कल्रह पाप, सुरमा, बीर, शिव का नाम !--काल (पु॰) क्लियुग ।--मल (पु॰) क्लिकाल के कुक्में ।--मलस्ररि (खी॰) कर्मगासा नदी ।

कालिका तत्र (स्त्री) [कलिक + या] श्रविकसित पुष्प, कॉपल, कबीजी, मुहूर्त, श्रश ।

फलिइ तर्॰ (पु॰) देश विशेष, यह देश वडीमा से द्चिए की चोर गोदावरी नदी के सुहाने पर है। इस देश की राजधानी का नाम कविह नगर है. प्र मदीने रंग का पद्मी, क्टन, इन्द्रजी, सिरस, पाकर, तरबूज, रागविशेष ।

कजिद्रहा (पु॰) राग विशेष जो रात में गाया जाता है। (वि॰) व्हलिङ्ग देश का वासी।

कलिअर तद्० (पु०) एक पर्वत का नाम , यह पर्वत पुराय प्रसिद्ध है, श्राज भी यह श्रपन पुराने नाम से विष्यात है, यह बुरहेळखण्ड के ग्रन्तांत कावी के पास काबिज़र, नाम से प्रसिद्ध है। द्विष्टा। कालित (वि०) सुन्दर, रुविर, मनोहर, रचित, बनाया किलन्द (९०) भूर्य, बहेदा, पर्वत विशेष, जिससे यमना निकवती है। – ज्ञा (स्त्री) यसना। (प्र॰) पाप, कलुप, दोप।

क्रिजियाना (कि.) किलयों का लगना, चिडियों के नये पस निकलना पुण्यित होना, फूलना । कतियुग तन्० (५०) कर्मयुग, चौथायुग !—ी (वि०)

कलियुग का, दशचारी, हुरा । कलिल (दें) पर, कीचड, चहला, दलदल । काली तद् ० (स्त्री०) कब्रिका, थोड़ी, श्रद्धविकस्पत प्रश्न

''मिक्र कर्जीहिं पै वर्ग श्रागे कीन इवाल''

—दिहारी सरसई। कर्लीदा दे० (पु०) तावृज, हिनवाना । कल्लुप तत्र (पु॰) में न, मिलनता, दोष, पाप। कल्लुपित तन्॰ (गु॰) मलदूपिन, पापप्रस्न, सङ्घर्षं, पातकी, दुष्कृती।

कल्टा दे॰ (गु॰) काला, कुरूप, कराँहा । कलेऊ तदः (प्र०) प्रातकार का भोजन, कलेबा. जलपान १

कलेजा दे॰ (पु॰) श्रांत विशेष, बकुत्, ससाष्ट, साहस, हृद्य की दृढता, छाती |--उत्तटना ग्रधिक कै करना। – फटना श्रधिक दुस से व्याकुल होना। --- डग्रदा करना मनोरथ सिद्धि, श्रमिलापा की पृति - जलना दु सी होना, दूमरे की व्यति न महना, चनुताप करना ।--काँपना सयमीत होना |-पर साँप जोटना घनुनम होना ।-से लगा रावता शरकत चेत्र काना ।—से लाल रामना बहुत चाहना, किसी बात को छिपा रखना ।

कलेवर नतः (पु॰) देह, शरीर, काय, ब्रह्म । कलेवा तर्• (पु•) प्रात काळ का जलपाच । फलेस (स्लेश) तद॰ ( च॰ ) ( पु॰ ) दुःव, कष्ट, श्रापत्ति, विषद् ।

कलीर दे० ।पु०) नवी गाय, ग्रीसर । कलोल तद् • (पु) खेलकृद, क्रीडा, क्लोड, विनोद । कजोजिनो तत् (स्त्री ) कलोजिनी, प्रवाह से वहने वाजी नदी, तरक्रिणी, खेलने वाली नदी ।

फलोंजी दे॰ श्रोपधि विशेष, कच्चे श्रामकी माजी विशेष। करक तत्• (g॰) मल, चूर्णं, पीठी, गूदा, पार्गंड, शटता, कान का मैज, विच्छा, पाप, श्रीपधि की पनी घटनी, अवलेड, बहेडा ।-फिल तद् (प्र०) धनार ।

कल्की बत्॰ (पु॰) विष्णु का दसवा स्रवतार, कलियुग में होने वाला, (गु॰) पापी, श्रपराधी ।

करुप तन्। (पु॰) [क़िप्+चल] बवाय, खमिप्राय, विधि, मलय, ब्रह्मा का दिन, शास्त्र विशेष, कमेकाण्ड, विभाग, श्रह्मा का एक दिन।-क (पु॰) कारने वाखा, नाई, कल्पना करने वाला। ─त्र (पु॰) देववृष, क्वववृष, दाता ।—ऱ्म (१०) धमिलपित फल देते वाला, सुरहम I— पाइप (५०) कल्पहुर 1-- ग्रास मार्थ प्रयाग वास : - सूत्र (पु॰) वैदिक कर्मकाण्ड, स्चिट के धारम्भ का समय ।---ान्त (पु॰) [करुप + चात] बद्धा का दिनावयान, शुगान्त,

प्रलयकान, सेहार काल ।—ान्तस्थायी (गु॰) नित्य स्थायी, श्रन्था ।

कल्पना तत्ः (स्त्रीः) रचना, वनावट । कल्पित तत्ः (गुः) [हिंदुम+कः] रचित, आरोपित, कृत्रिम, सिल्या मकाशित, करपना सम्मृत।— पिमा (स्त्रीः) रचमा विरोप । [कड्कना। कल्मसताना रे० (किः) कलमलाना, कुल्युलाना,

कहमप तत् ( (९०) पान, श्रथमं, श्रपाध, नश्रक विशेष । [चितकवरा, ग्रह विश्रहा । कहमाप चा कतमाप तत् (९०) [क्लू + मप् + धन्] कत्य तत् (९०) [क्लू + य] प्रातःकाल, प्रत्यूप, श्रोने याळा दिन या व्यक्तीत दिन ।

कदयागा तत्० (पु०) कुशल, मङ्गल, युक्त म—सार्य (पु०) वह पुरुष जो बार बार विवाह करे किन्तु इसकी स्त्री सर सर जाय !

कल्याग्रासम्म् तत् (५०) यह एक प्रसिद्ध ज्योतिषी
थे और देवभात स्टेन्हमाले यसेल चित्रप ये
इनका बनाया सारावजी नामक ज्योतिष का प्रम्थ विधाना है। यह प्रसिद्ध ज्योतिषी बनाइमिहर के समकाजीन थे, ऐसा विद्वानों का खनुमान है। म॰ स॰ खुयाकर द्विवेदी जी के मतासुसार इनका समय सन् ५७८ ई॰ छनुमान होता है।

कल्यागी (पु॰) धानन्द करने वाली, सुन्दरी । कल्ल तदु॰ (गु॰) धांचर, श्रवणेन्द्रिय-रहित, वहरा ।

कल्लर दे॰ (पु॰) ऊसर, चारमूमि, खार । कल्ला दे॰ (पु॰) घेटुवा, गळा, ग्रेक्टर, गॉफा ।

कहाना दे॰ (क्षि॰) जलन, दहन, जलन पड़ना, पीड़ा होना।

कह्वापरवर दे॰ (पु॰) एक प्रकार का श्रुंता हुआ चवेना । कह्वात तव्॰ (पु॰) महातरङ्ग, बढ़ी छहर, गर्जन, क्रीड़ा, श्रांत हर्ष की हिकोर ।

कह्योजिनी तत्॰ (स्त्री॰) ताह वाली नदी, धारा है साथ यहने वाही नदी।

करह तद् ० (छ०) करर, आगामी या अतीत दिन। यह शब्द अतीत या अगले आने वाले दिन के अर्थ में प्रयोग किया गया है, यह शात प्रसद्ध से जानी जाती हैं।

कल्ह्यारना (कि॰) भूनता, तलना।

कल्ह्या ततः (पुः) पुक संस्कृत किव का नाम, यह कारसीर निवासी थे, और सहाराजा जयसिंह के समय में विद्यमान थे, हन्होंने कारसीर के राजाओं का इतिहास तिखा है, जिसका नाम राश्तरक्षियी है। राजतरिक्षयी से १९४५ ई० कल्ह्या का समय निश्चित किया जाता है।

क्षवच तत्० (पु०) सन्नाह, वस्तर, वर्म, किलम । कवन दे० कीन !—ी कीनसी !

क्षपरी दे॰ (स्त्री॰) मतस्य विशेष । [घ, रू । क्षप्तर्ग तेव॰ (पु॰) ककारादि पांच धकर, रू, ख, स, क्षप्रतात तव॰ (पु॰) मात, कीर, निवास्ता, सुकृमा । क्षप्रतात तव॰ (पु॰) विकट +क्षा प्रतित, सुक्त,

खादित । कद्यतीकृत तत्॰ (गु॰) अधीनी इत, प्रसित, भुक्त । कद्मप तत्॰ (गु॰) डाळ, पृक ऋषि का नात । ऊद्मायद दे॰ (स्त्री॰) व्यवस्था, व्याकरण, नियम ।

कवि तत्॰ (दु॰) [ कव्+ ह्न् ] कविता करने वाला, काशकत्ता, प्रसा, श्वास, वासमीकि आदि, हाका-धार्य, पूर्व, पंडित, उत्त्यू [—क तत्॰ (दु॰) लगाम [—ता (जी॰) कवित्त, वय, स्वीक, इन्द्र, हृदय के साधों के छीकिक पदार्थों के साथ मिछान कर ह नियमित छन्द में मकाशित करना ।

किविका तत्० (सी॰) [कविका + अ] सगाम, वोहे की रास, केवड़ा, कवई महली।

कियताई दे॰ (खी॰) पण, पण रचना, काव्य । कियिस (पु॰) एक छुन्द किरोग, काव्य नाड, बंगासी वैय । कियिस (पु॰) एक छुन्द किरोग, काव्य नाड, बंगासी वैय । कियिस साता नाडी, इसका प्रयोग रानायण में किया गया है। िकी भूमि। कियानाय स्वाप कियाना साता, कासमीर कियाना

वेराज वा किनिराय तहुए (पु॰) प्रधान कवि पृक् संस्कृत य कवि का सामा विद्वास्त के सेनपंत्री राता छश्मण सेन की समा में येसमा-पण्डित ये। श्वतप्त इनका सामय भी लक्ष्मण सेन का समय धी मानना उचित हैं। लक्ष्मण सेन का समय १११६ हैं। निश्चित हुआ है। इनके यनाचे अन्य का नाम सबसणण्डतीय है। इसमें समायण श्रीर महानास्त की कथा साथ ही साथ लिखी गई है। आट, वंगाजी बैयों की वग्नि।

कविशेखर तत्र (प्र॰) महानकवि । कस्य तत् (पु॰) विनरों की दिया जाने वाला श्रद्ध !---वाह (प्र॰) श्रद्धि विशेष जिससे वित्रयह में चाहति दी जाती है। थिसमजस । कशमकश दे॰ (खी॰) ऐँचातानी, भीड़भाष्ट, दुविधा, कशर दे॰ (पु॰) सच विशेष, कचनार । कशा तत्॰ (खी॰) विश + ड] घोडा शादि की मारने का चाबुक, कीटा, श्रींशी।-- घात ( पु॰ ) कशा-प्रहार, खेक्षा मारना ।--ाई (गु॰) किशा + यही कशाधात ये।ग्य. के।डा सारने के उपयक्त, श्रवराधी. दोषी । कशिषु (५०) तकिया, बिद्धीना, बद्ध, भात, श्रासन, करी कतन् (पु॰) कन्द विशेष, जल में उत्पन्न होने वाला एक प्रकार का कन्द, तृश कन्द्र । कश्चित तत्० (घ०) दाई, धनिहिंध मन्द्य । कश्मात तव् (पु॰) मुद्धां, धरीनस्य, पाप । करमीर तत्॰ (पु॰) देश विशेष, काश्मीर !--ज (प॰) केमर । कश्मीरि (वि॰) कश्मीर देश का निवासी। कर्य तत्० (गु०) केटा मारने योग्य, इमन करने याग्य, घोडे का तज्ज, शराव । करयप तत्० (पु) एक मुनि का नाम, यह सहर्षि मरीचि के पुत्र थे, देवना, दावन, मनुष्य श्रादि इन्होंसे बत्वछ हुए हैं। श्रदिति श्रीर दिति दो इनकी स्त्रियाँ थीं। करयपमेर तन्। (पु॰) पुरू पर्वत और पुक देश का नाम, उसी पर्वत पर वसने के कारण काश्मीर की कश्यपमेरु भी कहते हैं। क्षप तत् (पु.) [क्षम + धल्] सीने चाँदी की परीचा करने का परवर, इसीटी | शिक्षपंथ, तर्जन। कपर्या नत्॰ (पु॰) परम्बना, परीच॰, जांच, र्सीचना, कपा तत्॰ (खी॰) चातुक, क्रोडा । कपाय सत् (पू॰) कपेला, बसाव, ववाय, काढ़ा । कप्र तत्॰ (पु॰) [कप्+क] पीटा, वनेग्र, कृत्रू, विषद् ।--कर (गु॰) कप्टदायक, पीझा देने बाला। — करपना (खी॰) ईवतान की करूपना,

क्ष्ट्रयक्त । कप्टी तत्० (धी०) प्रसव्येदना से दुःसी स्त्री । कस द० (थ०) कैपे, किस तरह से, क्यों, विस लिये, काहे की, कैसा, क्या, प्रश्नार्थक ग्रन्थय । कसक दे॰ (प्र॰) पीडा, ट ख, घीरे घीरे पीडा होना. फटका, (कि॰) कसकना, दरकना, फटना, पीडा होता । िस्वाद रहित । कसकसा दे॰ (गु॰) किश्किरापन, कक्रीछापन, कसन द० (प्र॰) कसने की किया, घोडे का तंता। कसना दे॰ (कि॰) बांधना, खंचना, पाखना, जांचना, परीचा करना !--ी (स्त्री ०) बांधने की वस्ता, बेठन चोली, कभौटी, परीचा । कसमसात दे॰ (कि॰) घवराते हो, ब्याकुल होते हैं । कसमसाना (कि॰) हिचकिचाना, द्यागा पीछा करता, सोचना, विचारना । कसवा (प्र॰) वडा गाव। कस्याना दे० (कि०) जोर से वेँघवाना, कसाना । कस्तिन या कसदी (स्ती०) रंडी, वेरया । कसर (खी०) कमी, न्युनना । कसरत (छी०) ब्यायाम, परिश्रम । कसा दे॰ (गु॰) संक्रचित, सङ्घीर्ण, यथा हथा। कसाई दे॰ (सी॰) राचाव, बांधन, राचाहट (पु॰) घातक की जाति । कसार दे॰ (पु॰) गेहुँ के बाटे के बी में भूजकर उसमें चीनी मिलाने से जो मिठाई बनती है उसे कसार कहते हैं, पत्रीरी । कसाला दे॰ (पु॰) कष्ट, तकलीफ। कसि (कि॰) कस कर, दश कर, परीचा करके। कसी द॰ (खो॰) इलकी कुसी, भूमि नापने की रस्सी विशेष, श्रासा । कसीदा दे॰ (पु॰) कपड़े पर सुईकारी। कसून (५०) कजी ग्रांख का फोडा | क्सूर (५०) श्वराध, देन, दोव। कसे (कि॰) कसने से, दवाने से, परीचा करने लाः कसेरा तद् ० (५०) जाति विशेष, टरेश, काश्यकार, निष्प्रयोजन करपना, दुस्त की करपना करना। भारतीया । —साध्य (गु॰) कष्ट से साधन करने थे।या । कसेफ़ (९॰) फछ विशेष जो तालावों में क्ष्यन्न होता है।

कसैया हे॰ (गु॰) र्याधनेवाला, कसने वाला, परखैया । कसीला दे॰ (गु॰) कपाव, कसाव। कसेली (खी०) कसैली वस्तु, सुपारी । क्हेंगरा हे॰ (प्र॰) मिट्टी का प्याला। कसीटी तद० (स्त्री०) एक प्रकार का काला परवर जिस

पर बोना चांदी जादि परखे जाते हैं। कसोंदी दे॰ (स्त्री॰) कसींजा, एक प्रकार का पीधा।

कस्तरा है। (स्त्री) शङ्क सहित एक प्रकार की मदली। कस्तुरी तद्० (पु०) सगन्धि द्रव्य, श्रीपधि विशेष.

सगमद. हरिया के नासि से उत्पन्न होने चाली कि। किक किया। संगन्धित वस्त । कह तत् (किः) कहता है, कहकर, कहें, पूर्व कतन तदः (किः) कहते हए, कहते ही, कहता है। कहतती है (स्त्री) कथा, आख्यायिका, कहावत,

चोके।कि, कहनूत। कहना है। (क्रि॰) बोलना, प्रकाश करना, आज्ञा क्रहटेना दे॰ (फि॰) जता देना, बता देना, बतला देना, शकाशित करना ।

कहनायत दे॰ (स्त्री॰) दृष्टान्त, बात, लोकोक्ति,

" राई से पढाड़ होत साची कहनावत है : "

कहुनूत (स्त्री०) कहावत, कक्ष्मावत, वात । कहरत दे॰ (कि॰) कहरता है, कराहता है, पीड़ा सुचक शब्द करता है। चिछाना, कांखना, कराहना । क्षहरना दे॰ (कि॰) ग्राह मरना, चीख मारना. कहताना दे॰ (कि॰) सन्देश सेजना, बुरुवाना, अञ्चलाना, जनवाना । िनिर्भीक । कहवैया दे॰ (गु॰) ढीट, निर्भय, निडर, स्पप्ट-वक्ता, कहुँ ( प्रत्यय ) के लिये, वास्ते ।

" हम कहुँ रथ राज वाजि वनाये।"—तुलसी I

कहा, कहा ती, की।

कहित दे (कि ) कहता है, कहैं। कहाँ दे॰ ( श्र॰ ) कियर, किस स्थान में, श्रधिकरण. विल्म्य तक। प्रश्नवाची प्रश्यय । कहाँतक दे॰ (अ॰) कथतक, कितनी दूरतक, कितने

कहाँ से दे॰ किस स्थान मे, किस थोर से । कहा दे॰ (पु॰) कथन, चचन, ग्राज्ञा, ग्रादेश !—सुनी

(स्त्री॰) बाद विवाद, भगड़ा ।

क्षाकही दे (स्त्री) क्योपकथन, उक्ति प्रत्यक्ति बातावाती. मगढा । िग्रती काल ≀ कहानी दे॰ (१वी०) कथा किस्पा, कहावत, वर्णन, कहार दे॰ (पु॰) धीवर, पालकी होने वाला, काम करने वाला. शह वर्ण की एक जाति।

कहाचत दे (स्त्री ) कथा, वार्ता, रप्तान्त । कहास दे (प्र) कथन, वर्णन, कहासत, कथा धार्ता, बयान ।

कहि दे ॰ कहकर, कहैं, कविता में प्रयोग किया जाता है।-- जात कहा जाता है, यर्शन विया जाता है। कही (कि॰) कह दी, वर्णन की, बयान की।

कहीं दें। (प्रः) कहां, किथा, किसी स्थान में, प्रनिश्चित श्रधिकारण वाचक श्रव्ययः किसी स्थान पर । कहीं न कहीं दे॰ किसी न किसी स्थान पर, जिस कहें (श्र०) कहीं, किसी शैर, वहें।

कहँ है। हहीं, किसी स्थान पर किसी ठीर पर। कहेउ दे॰ (कि॰) कहा, वर्णन किया, कह दिया। कहें दें (कि॰) मैंने कहा, मैंने वर्रोंन किया। कहें ऊ (कि॰) मैंने कहा, बयान किया।

काँडयाँ (ग॰) धर्त, चालाक, फोबी । कांकर दे॰ (पु॰) क्झुड़, रोहा, पत्यर के छोटे छोटे

| श्राकाङना **|** द्रकडं ।—ी छोटी कंक्डी। काँद्वा तद् ० (स्त्री ०) इच्छा, श्रशिखाया, मनोरख, चाह, कॉल तर्० (स्ती०) पारवे, कन्न, कीप, पीजर, चाह,

थ्रोर, वाहुमूल के नीचे की श्रोर का गड़ता। काँखना सन् (कि॰) कहरना, कृथना, ग्राह भरना, मळावरोध होने पर उसे निकालने के लिये पेट

की बायुको दवाना। कांग्रस तद् (पु ) कह्न्या, कॅगना, हाय की कनाई में पहनने का खियों का मूपण विशेष, एक प्रकार का अल, जिसे ककुनी भी कहते हैं।

कांगनी तदः (सी॰) देखो कांगन । काँक्षी दे॰ (खी॰) धूनी, खेंगीटी, श्राग रखने का शिशा, दर्पण, रोग विशेष । वर्तन । काँस दे॰ (प्र॰) श्रपक्व, दिना पका हत्या, कहा,

काँचा दे॰ (गु॰) कचा, विना पका, श्रसिद्ध, विना सिद्ध हथा, यह शब्द अत भाषा की कविता में प्रायः प्रयोग किया जाता है।

कांचरी या कांचुली तद् • कांचली, श्रॅंगिया, चोली, कत्रवधी, जनानी प्राती, सांप की कांचुछ । क्रांसी सत्र (पु॰) पेवविशेष, मांड विशेष, प्रक्रिया से भात का बनाया हजा जल 1 कोट या जीटा तत्० (पू०) कण्टक, शाल, शूल,

तीलने के लिये छोटी तराज, बंशी जियसे मदलियाँ पक्टी जाती हैं। शरीर में चुमने वाली वस्तु।---सा निकल जाना दु यो से सुटकारा पाना, सहद से उदरना, किसी धापति से बचना।-कोंटों पर घसीटना नधनासचक वाक्य भपनी प्रशंसा सुनकर नम्रता प्रकट करने के लिये ऐसा कहा जाना है। कौटे खोना श्रपने या दमरों की द ए, पहुँचाने का प्रयस करना, श्राप ही श्राप द य में फेँसना, दुख का सामना ऋरना।

कांटा तद॰ (पु॰) गजा, टप≆ण्ड, समीप, पास, यधा---

" बमना के काँदे कन्हेया सेरो यार " काँडना दे० (कि॰) पीरना, मारना, बुचलना, रींद्रना। फौड़ो दे॰ (खी॰) उचली, मारी चीजें उजेलने का कार का डंडा. जहाज के लगा की डॉडी. बॉस या लक्टी की धुनिया जो सप्पर या छत की सहारने के। उमाई जाती है। श्ररहर का स्वा टठता।

क्यिंगे (सी॰) कवा, क्थरी, गृद्धी । काँद्व (पु॰) पष्ट, कीचट ।

काँदा दे॰ (पु॰) प्यान, पलाण्डु, धरबी, मूल विशेष। कोंट्र तद् (पु॰) जाति विशेष, भद्रमुजा, इल्ल्याई. चीनी का हाँडा।

कौंदी दे॰ (पु॰) कीवड, चहला, पङ्क, कादा, कीच। काँधना दे॰ (कि॰) उपकृत करना, स्वीकार करना, ग्रजीकार करना, मानना, भार सहना, उठाना । फाँध या काँचा तद्० (पु०) स्कन्ध, कांध, कन्धा, कथ । —देना सहायता देना, कार्य बटा खेना । कौंप दे॰ (पु॰) दु ख, दक्षव, व्याकुरता ।—चाड़ाना

दु वित करना, व्याङ्गल करना, दबाना । कांपना तदः (कि॰) हिबना, घरवशना, हुछना,

कन्त्रित होनाः कपताः। कौंदर (खी॰) गहाजल ले जाने की यहँगी विशेष ।

कौवरिया (पु०) कामार्थी, क्विर से जाने काला।

कौम तद्• (पु॰) तृष विशेष, धातु विशेष । कौंसा तद ॰ (प ॰) एक प्रकार की धात जो पीतल चौर साँवे के मेज से बनती है। कपकट ।

कौंस्य तत्० (पु०) देखे। कौंसा। --कार (प्र०) कसेश, कॅपारी ।

का प्रत्यय-सम्बन्धसन्त्र या पृष्टी विभक्ति का चिन्ह । काई दे॰ (स्त्री॰) कीट, जलमें इ, शैवाल सिवाल, सम विशेष जो जन में उत्पन्न होता है. किसी हो। काऊ दे॰ (कि॰ वि॰) कमी, क्वहूँ, किमी ने, कियी से. काई।

काक तत् • (पु॰) कौवा, काग, वायप, पश्चिविशेष I —जड़ा (स्त्री॰) श्रीपधि विशेष, चकसेनी, वुँचची, एक प्रकार की मूरी।—टस्चपुप्पी (स्त्री॰) श्रीपधि विशेष, महासुण्डी ।—तालीय श्रकस्मान् किसी कार्य का होना ।—तिक (स्त्री॰) काकजहा। — दस्त (पु॰) धमस्मव, चद्भुत वात।—पञ्ज य पत्त पहा, जुल्फी, सामने के बाज बनवाना थीर कनपटी की चोर छोड़ देना, कीवें के पर ।--पदी श्रीपधि विशेष ।--वन्ध्या (स्त्री॰) सङ्क्ष्प्रस्ता स्त्री जिमके एक ही बार ल टका सरपदा हथा हो।

कारुडा दे॰ (g॰) चर्मविशेष, एक प्रकार का चमटा ।—सिघो ( प्र• ) श्रोपधि विशेष ।

काकभग्नतिह या कामभग्नतह तन् ( पु. ) एक सनि का नाम जिलका में इ काक के समान था, रामायण का प्रसिद्ध वक्ता ।

काकरी दे॰ (स्त्री॰) ककडी।

काकली (स्त्री॰) मधुर, ध्वनि, साठीवान, गुञ्जा, संगीत का स्थान विशेष, संघ लगाने की सबरी ।

काका दे॰ (पु॰) पितृष्य, चाचा, पिता का छोटा भाई, मसी, काकोली, कठमूर, छुपची, मकोय ! -त्या (qo) वही विशेष ।

काकियों या काकिनी तत्० (म्त्री०) बीस कीडी, पीन गण्डा कीडी, खुदाम, माशे का चीवाई भाग, घ्रंघची । पद्मी, कीए की मादा । काफ़ी दं• (स्त्री॰) काका की छो, चाची, नितृष्य-का कुत्र तत् (पु॰) स्यह बचन, बक्कोकि, टेढी बोली, स्वर विशेष के द्वारा निर्पेध वाक्य की विधि चीर

विधि वाक्य से नये का छापै निकासना, ताना ।
— कि (स्त्री॰) [काक़ + विक्त ] कावरोकि,
व्यक्त कथन ।
काकुस्ट्य (प्र॰) श्रीरासचन्द्र, ककुस्स्र यंत्रोद्भव एक
काकीद्र तद्द (प्र॰) [काक + वदर ] सुना, सर्पं,
फणी, सर्वि, कीचा का पेट । [विधेती चातु ।
काकीता तद० (पु॰) नरक विशेष, एक प्रवार की
काकीती तत्र ( (स्त्री॰) ओपिंच विशेष, एवर
नाशक ओपिंच।

काकीलूकिका तत्॰ (स्त्री॰) काक श्रीर उच्ल के समान शस्ता, श्रविक शत्रुता।

काख तद् ( स्था ) कीख, केच, पारवी — झलाई (स्त्री ) कखीरी, पारवीयय, कीख का घाव — स्त्रीती कीख से कम्ये सह।

द्धारा दे॰ (पु॰) काक, छीभा, चुक्त विशेष, बोतळ में कारायी जाते वाली डांटा—स्मूर (पु॰) एक देख का नाम जिले औ कृष्णवन्त्र ने मारा था। 'र्क्स की प्रेरणा से काफ का रूप धारण करके अंद्रक्षण की मारा के लिखे गोकुळ में गया था, वहाँ इसे अक्षिष्ठक्ष ने मारा १—स्वास्ती (खी॰) भांग जो प्रातः हाळ छामी जाय, मोती विशेष।

काराय् वा काराया दे॰ (पु॰) कारायः तत्र।
कांच त्रव्॰ (पु॰) स्वच्छमुसिङा विशेष, मिथा, स्कटिक,
शीशा, आईमा ।—मिथा (पु॰) स्कटिक मिथा।
कांचक तय् ॰ (पु॰) काषाः अपरा, असिङ।
कांचा दे॰ (पु॰) कदाः, अपरा, असिङ।
कांचा दे॰ (पु॰) कदाः, अपरा, असिङ।
कांचारी (स्था॰) केंचुली, सूखी संथ, कथरी।
कांचा (वि॰) कचाः, नीह, कारा।
कांचा (वि॰) असाः, सिराय।।

काङ्क् तद्० (पु०) निकट, समीप, नदी का किनारा, लांग, घोती का श्रन्तिम होर।

काञ्चन दे॰ (स्त्री॰) काशी की सी, काञ्चन । काञ्चना दे॰ (कि॰) काश्च मारना, बटोरना, बनाना, पहनना।

काञ्चनो दे० (स्त्री०) फसकर खेर कुछ जगर चड़ा कर पक्ष्मी हुई घोती जिसकी दोनों काछे पीछे खोंस जी जादी हैं। कािक्किय दे॰ काञ्चना चाहिये, पहनना उचित है, पहनो, परिधान काों, काञ्चिये, पहनिये । यथाः—

" जस कािक्चिय तस नाविय नावा " रामायख । काह्यी दें० (पु॰) जाित चिरोप,तरकार्री बोने और वेचने बाली हिन्दू जाित विशेष का मसुष्य, सुराव ।

काछि दे॰ (कि॰) पहने हुए, बनाये हुए, बनाने से, काछने से, (कि॰ वि॰) निकट, पास।

काज तद् (पु॰) काज, कभं, काम धन्या, किया, कारन —कर्म, कियाक्मं, किया और दूसरे व्यापार । [सुरसा, लांक में लगाने का खांका। काजर या काजल तद् (पु॰) क्वाल, खांका, काजल तद् (पु॰) इस्तु विरोप, मत्स्य विशेष। काजी ते (पु॰) इस्तु विरोप, मत्स्य विशेष। काजी ते (पु॰) इस्तु विरोप, मत्स्य विशेष।

के विवारक या ब्यवस्थापक, कार्जी। काँजी दे॰ (स्त्री॰) सद्या हुआ राई का जन। काजू दे० (पु०) एक प्रकार की सुखी मेवा। काजे दे० लिये, विमित्त, हेतु।

काश्चन तत् (पु०) खुवर्णं, स्वयं, हेम, सोना, पण, देशर, स्वनामस्यात पुष्प, बुवियेष ।—क (पु०) थातुवियोन, हस्ताल । कदली (पु०) सुवर्णं क्रदती, चम्पा, देता ।—पिर (पु०) सुमेह पर्वेत, सुवर्णं वर्वेत ।—सप्र (पु०) सुवर्णं पर्वेत, सुमेह ।—पुण्पिका (स्त्री०) सुसती, क्षांपधिवियेष ।—म्प्र (पु०) [काहृत + मय्द] कतकमप्र, सुवर्णं का ।—स्यंत (पु०) सुवर्णं का पर्वेत, स्रोह पर्वेत ।

काश्चनार तक्ष (पु॰) कचनार का कृष ।

काश्चनी तक्ष (स्त्री॰) हरिद्रा, दर्व्ही । [भाग ।
काश्चि तक्ष (पु॰) सेखला, चन्द्रहार, करश्मी, मध्य
काश्ची तक्ष (स्त्री॰) [किंद्धि + हैं] सेखला, स्त्रयों
के किंदि देश सेव्हाने का गहना । सह पुरियों में
से एक पुरी, तीर्थ विरोष, इसके हो भाग हैं, एक
का नाम विष्णुकाच्ची श्रीर दूसरे का नाम विवक्तान्त्री श्रीर हमें

काञ्चिक तत्० (पु०) वासी भात से निकाला हुना जल, माण्ड, पसाया जल । [ खण्ड खरड करण । कारु दे० ( पु० ) चीरा, कटा हुआ, मेल, मलीनता कारक्रद दे॰ (स्त्री॰) छटि छट, बतर ब्यॉत, छेदन भेदन !-- फरना कताना, काटना, काट डालना । काराताना है॰ (कि॰) कारना, दशन करना, प्राक्रमण करना ।

काटना दे॰ (कि॰) हेदन करना, तोडना, टुक्डे टुक्डे काना, कतरना, चीरना, काटवाना, खा जाना, खा खेना, क्वडाडी या आरे बादि खे काटना. क्रम करना।

काटि दे॰ (पु॰) कमर, कटि, मध्यमाग, शमायण में कटि का कारि प्रयोग किया गण है।

काट्ट दे॰ (पु॰) काटने बाजा, छेदक, लकडिहारा या लक्डहार, क्टहा ।

कांठ तद्० (प्०) काष्ट्र, लक्डी, दारु, कांडी।— क्रवाइ (वा॰) कार की वातु ।—क्रा उहनू (बा॰) मूर्त नासमक, धनाडी।-चवाना (चा॰)द्रा से निर्वोह करना, काल काटना, समय निवासा ।—मे पाँव देना स्वयं द्रस मोगने के लिये दशत होना !-- पुनाली (वा॰) लक्ष्मी की सूर्ति के समान दूसरों की इच्छा से चलने बाला, निवास्त धनमिज्ञ, सूर्ध ।

काट-कोड़ा दे॰ (स्ती॰) सटमब उद्दीस, साट का कीरा, म्बटकिरवा । िक्शीवा । काठड़ा दे॰ (पु॰) काठका बना हुआ वर्तन. काठमाँडू नन्॰ (पु॰) नेपाल शज्य की शत्रधानी । काठित्य तत्० (पु॰ ) कठिनता, ददता, निद्धस्ता, क्टोरवन १ माग विरोप । काठियावाड़ (पु॰) देश विरोप, गुजरात का पुक काठी दे॰ (खी॰ ) सील, शरीर का गउन, काट, दीन, घोड़े पर रखने की जीन, कठियावाड़ में रहने

याले चत्रियों की एक जाति ।

काड़ा दे॰ (पु॰) युवा भैंसा।

कादत (कि॰ ) निकारता है, निकास्ते ही। काइना दे॰ (कि॰) निकालना, उधेवना, बाहर करना, निर्माण करना, चेख यूटे निकालना, घोडे कें। चाळ सिवासा ।

काहा दे॰ (गु॰) व्याय, क्याय, क्य ! [(छो॰) हाली । काणा तत् (गु.) एक र्याच वाला, एकान्, करना, कागुड तर्॰ (पु॰) सण्ड, प्रकाश, रोट, बाय, ग्रा

व्यापार, दण्ड, वर्ग, परिच्छैद, श्रवसर, शस्ताव । -कार (g∘) याण बनाने वाला (-प्रह (g∘) प्रकरण ज्ञान ।--पट जवनिका, पर्दा ।--पप्र शक्ष से जीने वाजा, व्याधा-स्हा (स्त्रीः) क्ट्रकी वृद्ध । पर, मुनि विशेष। काराडपि तन् (प्र) वेद की प्रशासा का भ्रम्या-कातना तद० (कि०) सून कातना, रई से सूत बनाना. चरपे से सन बनाना '

कातर तव । ११०) भयभीत, व्याक्छ, दरवोक, विसी पस्त में धासक्ति के कारण धवराहट, धधीर. श्रात्तं।-ता (स्त्रीव) व्याक्रवता, बहुग ।

काता ( पु॰ )काता हुन्ना सूत, डोस । फातिक तत् (प्) बाहवां महीना, देवताबीं हे

बडन का मास, कार्तिक मास । कातिकी तद् (स्थी ) कातिकी की वस्तु, कार्तिक

पशिया । विक्रा काती दे॰ ( स्त्री॰ ) छोटी तलवार । (पु॰) स्त कातने कात्यायन तत्र (पु॰) विस्यात धर्मशास्त्रहार, (1) विश्वासित के क्रज में इनका जन्म हुद्या था, कात्यायन-श्रीतसत्र श्रीर कात्यायन गृहासूत्र नामक दो धन्य इनके बनाये सर्वमान्य ई । (१) प्रसिद्ध स्मृतिकर्ता, यह महर्षि गोनिन के प्रत्र थे. " कर्मप्रदाप " नामक इनका बनाया एक स्मृति प्रन्थ है। (३) प्रसिद्ध वैपाकरण, पाणिनी के मुत्रों पर इन्होंने वासिक बनाया है। इनके पिता का नाम सामदत्त था. वे वन्सविधर्वो की राज-

वरहिच था। कारयायनी (हन्नी०) देवी विशेष, स्मृतिविशेष, काप्या-यनवर्गी भगवती की एक मृति, कात्यायन ने सब से पहले इसकी पूजा की थी। इसी कारण इसकी कालायनी कहते हैं। इसकी क्या मार्टेण्डेय पुराण में विस्तार से जिली है, भगुना वस पहनने वाली श्रधेड विभवा स्त्री, याजवत्त्रय की स्त्री का ara I

थानी केशास्त्री में रहते थे। इनका दसरा नाम

काय्म्य तन्० (५०) कल्हंप, राजहंस, सुरदर हंम। करम्य का पेर, हुंख, बास, द्विस का एक प्राचीन राजवश [

काद्मवरी तत्० (स्त्री०) मदिरा, मच, सुरा, सरस्वती, मैना या कोयळ की बाशी, अन्थ विशेष, बाश-भट्ट के हारा निर्मित कादम्बरी नामक ग्रन्थ की नाथिका । िसमुद्धः। कादम्बिनी सत् (स्त्री ) मेधमाला, मेधश्रेणी, मेध-कादर दे॰ (गु॰) कातर, उरपाँक, भीरु, सुरत, नामर्द, श्रधीर, घष्टराया हम्रा। -ता (स्त्री०) सय, हर, ध्याक्रस्ता ।

कटराई दे॰ (स्त्री॰) भंय, व्याक्तलता, दर, भीरताई। कादा दे॰ (पु॰) कांद्रो, कीचड, पुङू, चहला। कान (प्र०) कर्ण, अवस, अवसीन्द्रय (स्त्री०) धान, लजा, शर्यथ, कसम ।-- पेंडन वा ध्रमेठना कान खींचना, तर्जन करना, भारतन करना।--भारना (वा०) विरोध डालना, किसी के विरुद्ध भड़काना । —पर जॉन चलना असावधानता, प्रमाद l —पर रखना (वा०) समस्य रखना, उत्सक रहना ।--पर हाथ धरना श्रस्त्रीकार करना, नहीं मानना।--पकड़ना (वा०) श्रपनी भूल समक्त लेना, अच्छे उपदेश मानना ।--फूटना बहरा होना, किसी की न सुनना, कानों के दुःख पहुँचना।--फोडना (बा॰) बड़ा शब्द, भया-नक ध्वनि। – फ्रॅंकना श्रपने श्रघीन करना, संत्र देना।—अक्षाना (वा०) सुनने की श्रमिछापा। -दवा कर चला जाना (वा॰) भाग जाना, किसी बात का निपटारा किये विना या उत्तर सुने विना चले जाना ।-धरना (वा०) सावधानी से सुनना '--दे सुनना (चा॰) सावधानी से सुनना । ---देना सुनन की श्रोर सावधानी करना।---काटना (वा॰) पराजित करना, हुकाना ।-खड़े होना (वा०) सावधान होना, सजग हो जाना। -खोल दंना (वा॰) सावधान करना, सजन करना 1--तागाना (बा०) ध्यान देना !--मलना ( बा॰ ) ताडुना कश्ना, सजा देना ।—में उंगली देकर रहना (बा॰) उदासीन होना !--में तेल डालना, नहीं सनना, उपेचा करना !--में तेल डालकर से। रहना (वा॰) विलक्क उदासीनता विखाना, ग्रसावधानी । - न हिलाना कुछ उत्तर न देना, वपेदा की दृष्टि से देखना ।--- फ्रांसी

मन्त्रणा करना !-- ।कानी करना (घा०) चर्चा करना, श्रफवाह उड़ाना ।--ोंकान कहना (बा०)" श्रति ग्रप्त रूप से कहना । कानक्रव्म (प्र०) क्नौजिया बाह्यण.

कान्यक्रवज्ञ सेशवासी । कानडा (वि॰) काना, एक श्रांख वाला, एक सम विशेष । कानन तत्० (पु०) वन, अरण्य, कान का बहुबचन

दो कान, ब्रह्मा का मुँह । काना (वि॰) एक ग्रांख बाहा ।

कानाफुसी (स्त्री) कान के पास धीरे धीरे कहीं हुई यात् ।

कानि दे॰ (पु॰) लज्जा, मान, सङ्घोध, सम्में एक श्रास्त वाली, खानि। कानी दे॰ (स्त्री॰) एक श्रांख वाली स्त्री, सव से छोटी

बैसे कानी उंगली, शर्म, लब्बा, सङोख । कानीन तत् ( गु॰) क्र्ण श्रोर न्यास, शविवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र, कन्याजास, धनुदा पुत्र, ऋविवाहिता गर्भेज ।

कालन (पु॰) विधि, नियम, आईन। कान्त तदः (प्रः ) किम् + क ो पति, बुरक्रम, लीह विशेष, श्रीकृष्णचन्द्र, स्वामी, विव, चन्द्रमा, विष्यु, शिव, कार्तिकेय, बसन्त ऋतु ।--जीह (पु॰) श्रयस्कान्त, शुद्ध छोह, कान्तिसार छोह।

कास्ता (स्क्री॰) नारी, सर्वाहसुन्द्री स्त्री । कास्तार तत् (प्र॰) सहावन, क्रपथ, दर्गम पथ । कान्ताह्या तद० (स्त्री०) श्रीपधि विशेष, विवस्तु । कान्ति तत्० (स्त्री०) शोभा, दीहि, चन्द्रमा की एक कला ।-दायक (गु०) शोभादायक दीप्ति

कारक !--पापासा (प्रः) ख्रस्यक प्रधर । कान्द्रातत्० (पु॰) मुल विशेष, जल का कन्द्र, कल कंदरा ।

काँधी दे० (कि०) कंधे पर उठा कर स्वीकार । काम्यकुव्त तत् (पु॰) [कान्य + कुव्ज] देश श्रीर ब्राह्मण विशेष, इसका नाम थार प्रचलित धप-अंश कसीज है, यह नगर कुछ दिनों तक भारत की राजधानी रह खुका है।

कान्ह | दे॰ (पु) भगवान् श्री कृष्णचन्द्र जी काएक नाम।

काम्हडा दे० (पु०) एक रागीनी का नाम ।

काषट्य तत्॰ (पु॰) कपटता, शहता, पूर्तता, - वृत्त, प्रतारण ।

कापड़ी (पु॰) कित्रवाबाड प्रान्त में यसने बाली राग्टा, बुध सस्ता । एक जाति। काष्य तन्॰ (पु॰) कृत्य, कृत्सित मार्ग, दुर्गम

कौरा दे॰ (कि॰) डस, धर्मया।

कापाज तत्॰ (पु॰) प्राचीन श्रष्ठ विरोप, बायविद्यंग, एक प्रकार की सुबद या सन्धि। नी (प्र॰) शिव, वर्षं सद्भर विशेष ।

कापालिक तर्॰ (पु॰) वर्णसङ्का जाति विशेष, वाममार्गी, श्रवीर सम्प्रदाय के मनुष्य, कीड़ का एक भेट विशेष. यह बढ़ा विषय है श्रीर कप्ट साध्य होता है ।

कापिल तत्॰ (गु॰) साङ्ख्य शाद्य, साङ्ख्यशस्त्र, कापुरुप तत्॰ (पु॰ ) कृतियत पुरुष, निविद्यत पुरुष-कायर, निक्रमा :--ह्य (पु॰) अधमत्व, नीवता । काफिया दे॰ (प्र॰) तक, सन, शन्तम शनुपास I काफिर दे॰ (वि॰) निर्देशी, क्डोर, काफिर देशवासी,

नास्तिक, जो समस्रक्षान न हो। काफी दे (वि॰) पर्याप्त, पूर्ण, बल, पूरा, पर्याप्त,

मतल्य भर के किया, पर्वाप्त । काफर (पु॰) कपूर 1

कार्बो दे॰ (पु॰) सुपलमाना के एक तीर्थ का नाम जो चरव में है और जहां हज़रत मीहरमद रहा करतेथे। माविज् (वि॰) धविकार प्राप्त, श्रविकार रखने वाका कायुल (पूर्व) नदी विशेष, धक्यानिस्तान का एक वधान नगर वा उसका प्रशाना नाम ।

कानुलो (५०) काउल देशवासी ।

काञ्च (पु॰) कृष्ता, इहिनयार, बळ, चारा, शक्ति । काम तत् (पु॰) [कम् + धन ] मदत, कन्दर्व, इच्छा, वासना, श्रमिलाप, समयेच्छा, कार्य, कात्र, चार पदार्थी में (धर्ष, धर्म, काम, माच) से थक, बधावा, सुन्दा, विषय, घन्धा ।---ध्राना (वा॰) काम में धाना, न्यबदार में धाना, रहा में इत होना।—पूरा करना (व०) समाप्त करना, समाति।—चलाना किस प्रकार काम निकालना ।—में जाना (बा॰) वपयाग

करना ।-- तिकालना ( था॰ ) हुच्छापूर्ण करना ।

—काज कारेत्यार, कामघन्या ।—कला (स्त्री॰) का बदेव-पनी, चन्द्रमा की से।लह कला, काम-शान्त्र, सेथन, रति । – दासी (तु॰) कामासक, सम्मोगी ।-कार (गु॰) कामेच्छ, सम्भोगी :-केलि (स्त्रो॰) सुरत, रमणकिया। चर (वि॰) इच्छानुसार घुमने फिरने वाला ।--चलाऊ (वि॰) इछ कुद्र उपयोगी।—चारी (प्र॰) कामुक, स्वतन्त्र, उच्छङ्क :--चोर (वि०) बालसी।—द् ( गु॰ ) कामदाता, मनेरथपूरक l —तद (पु॰) कल्परृत्त, सुरतक ।—द गाई (स्त्रो॰) कामधेनु,। --दा (स्त्री॰) कामधेनु, मगपती ।- द्धा (स्त्री ) कामधेतु, श्रीमदापा पूर्ण कानेवाली गी।-द्रती (स्त्री॰) वसन्त ऋतु कम्भी ।-देव (पूर्व) मदन, बन्दर्व !-धेतु (स्त्री०) देवतायों की गी।—ह्य (पु०) इच्छा-नुसार रूपधारण करने चाला, देशविरोप जी श्रासाम में है।—महतत् (पु॰) करसरूद, देवपृत्त, स्वेष्ठानुसार चलने वाला, धप्रतिहत-मनो(थ ।—शास्त्र (पु॰) मैथुन शास्त्र । कामव्क तव् (पुर) भारतीय एक नैतिक विद्वान्

का नाम, इनके बनाये प्रत्य का मान कामन्द-कीय नीति है, चायक्य के पीछे अवह हुए थे। कामदानी (स्त्री॰) कलावतु श्रवता सळमासितारे के क्टे हुए बुटे व बेज । [ मनोस्प, चाह, मुराद !

कामना तन्० (स्त्री) ईच्छा. बासना कामपत्नी तन् (स्त्री) रति, कामदेव की स्त्री। कामपाल तत्॰ (प्र॰) यलदेव, बस्ताम, महादेव । कामपोड़ित तत्॰ (गु॰) काममक्त, काम से दुखी। काममञ्ज तर्० (पु॰) इच्छानुसार भोजन करनवालाः

मञ्जामकृष विचाररहित ।

कामयाव (पु॰) सफड, हत्तीर्थ । कामरी दे॰ (म्ब्री॰) कम्बल, लोई, कमरी । कामरूप तर्॰ (पू॰) इच्छान्मार रूप घरने वाला, स्वेच्छाचारी, सुन्दर, देशविशेष ।

कामरूपो नत्॰ (गु॰) विचाचा, बहुरूपिया । कामजा तद् (सी) पाण्डु रोग कामलोज तर्॰ (गु॰) चन्दन चलचित ।

कामरार तर्॰ (५०) कृत्यं वासा।

कामास्यातत् । (स्त्री०) देवी विशेष, इन देवी का स्थान डिवरूगढ-प्रासाम में है।

कामातुर तत्॰ (गु॰) कामार्त, काम पीड़िस, कामुक, समागम की इच्छा से व्याक्तव ।

कामात्मा तत्० (गु०) कामुक, लम्पट, व्यभिचारी। कामाधिकार तदः (प्रः) प्रेम की स्वेच्छाधीन, काम का अधिकारी।

कामाधिष्टि तत्० ( गु० ) कामाभिमृत, कामनशग । कामान्ध तत्० (गु०) कि।म + श्रन्ध के।म के वशीभत, काम के द्वारा हिताहित ज्ञानशून्य, विवेक स्रष्ट ।

कामायुद्ध तत्० (पु०) [काम + धायुद्ध ] कामदेव के वाग, कामदेव का णायुद्ध, श्राम ।

कामारएय तत्० (पु०) किम + थरपय ] सनीहर शिव, सहादेव । वन. असम बगीचा। कामारि तत्॰ (पु॰) काम + श्ररि ] काम के शत्रु, कामार्त तत् (गु॰) काम + धार्त ] काम-पीड़ित, कामातुर, काम के वशीभृत।

कामार्थी दे॰ (पु॰) कामरिया, गङ्गाजलिया ।

कामासक तत्० (गु॰) [ काम + ग्रासक ] कामातुर, काम पीड़ित। का नाम । कामिकात्वः (स्त्री०) आवस कृष्य की प्रकादशी

कामिनो तत्० (की०) [कामिन्+ई] श्रतिशय कामयुक्ता स्त्री, भीर, स्त्री, स्त्री, सर्वसाधारग स्त्री, युवली, मदिशा, दारुहरूदी, पेड़ों का गौरा, माळकोष, राग की एक रागिनी, काष्ठविशेष ।

कामी तल (पुर) काम + खिन् ] कामातुर, इच्छ क, श्रमिलापी, चक्रवाक पत्ती, कब्रुतर, चिड़ा, सारस, चनद्रमा, काकड़ासिंगी, विष्णु का एक गम। (स्री॰) कमानी, सीली, क्षोने का टुकड़ा I

कामक तत्र (प्र) किम् + वक्ष कामी, कामातुर, लम्पर, कामासक्त, चाहने वाला।

कामोदा तत् (स्त्री०) रागिशी विशेष ।

क्ताम्बोज तत्॰ (पु॰) देश विशेष, म्लेष्क जाति विशेष, कम्बोज देश के घोड़े, यह के द्विस पूर्व कादेशः

कास्य तत्० (गु०) किम् + ध्यण किमनीय, सुन्दर कामनायुक्त, श्रमिलापा का विषय।—कर्म

(प्र॰) इविद्यस फरुसिद्धि के लिये धर्म कार्य।--त्व (पु०) श्राकांचा, श्रभिलाप ।—दान (पु०) कामना महिस दान नैसिनिक दान, किसी पर्व विशेष में दान।

काम्येष्टि तत्० (स्त्री०) वह यज्ञ तो किसी कामना की सिद्धि के लिये किया जाय ।

काय सत्० (प्र०) प्रजापत्य तीर्थ, कविष्टा छी। श्रनामिका श्रेगुजी के नीचे का भाग, सूर्ति, देह, शरीर, तन् वपु, तन, होल :--स्थित (ग्र॰) शरीरम्थ । िजीव. शारीरिक । कायक तत्० ( गु० ) शरीर सम्बन्धी, देही, शरीरी, कायक्लेश तत्० (५०) [काय+वनेश ] शरीर

सम्बन्धी दःख, देह का कुछ। कायथ तद् ॰ देखो, कायस्थ ।

कायफला दे॰ ( प्र॰ ) एक श्रीपधि का नाम, यह सपारी जैसे रूपस्क का होता है ।

कायम (वि०) स्थिर, उपस्थित ।

कायमने।बाक्य तत् ( गु॰ ) काय + मनस + वच + स्थरा | शरीर मन ग्रीर वचन।

कायर हे॰ (गु॰) कातर, भीर, उरपोक, बालसी, कादर ।--ता (स्त्री०) भीरुवा ।

न्हायल (वि०) मानने वाला ।

कायस्थ तत् ( प्र.) जाति विशेष, कायय जाति, कायस्थ नाम से प्रसिद्ध जाति ।

कायस्था तत्० (स्त्री०) इरीतकी, धात्रीवृत्त, प्रांवला, थाम रकी, छोटी बढ़ी ईलायची, तुलसी, काने।सी ।

काया दे॰ ( पु॰ ) शरीर, देह, ततु, काय। --- करूप (पु॰) शरीर का संशोधन करना । - पलट तद्र॰ ( पु॰ ) बहुत बड़ा परिवर्तन, भारी श्रदलाश्दली, नये रूप की प्राप्ति ।

कायिक तत्० (गु०) शारीरक, देहिक, शरीर सम्बन्धी । कायोढज तत्॰ (पु॰) प्रजापस्य विवाह से उत्पन्न पुत्र । कार (पु॰) [क्क + बज्] ज्यापार करने वाला, कर्ता, यल, काज, ब्यापार, उपाय, काम काज ।

कारक तत्॰ ( पु॰ ) [ कृ + सक्] कर्चा, हेतु, करने चांळा, वैयाकरणी के मत से किया से सम्बन्ध रखने वाले विभक्ति के श्रर्थ, क्रिया, निमित्त । -दीपक (पु॰) ग्रहङ्कार विशेष ।

कारकुम (पु॰) कारिन्दा, प्रवन्ध कर्ता । कारण्याना तद् ॰ दे॰ (पु॰) कार्यात्म्य, कर्मात्रय, वह अगह अर्हा व्यापार के लिये कोई वस्तु बनाई जाती हैं।

ाता ६ ' कारगर (वि॰) इपयोसी, ध्यस करने वाला । कारगुज़ार (वि॰) भली मीति काम करने वाला । कारचीवी दे॰ (वु॰) वछ विशेष, चौदी थोन के सारी द्वारा त्रिम वस्न पर बेल बूटे बनाये हैं। ।

कारज दे॰ (पू॰) कार्यं, कर्म, काम, काज, काम धन्धा, कारनंस ।

कारण तर्० (पु०) [ छ + णिच् + मन्यू ] जिसके विशा तिम कार्य की मिदि नहीं यह इस कार्य का कारण है। इंतु औत्र, निमित्त, प्योजन, निदान, वास्ते, लिये।—करण (पु०) कारण का कारण, प्रमेण्य, मंगार की सष्टिकर्तवाळा [—गुण (पु०) हेतु के गुण, कारण के मां—ता (खी॰) हेतु शा विमित्तना।—चादी (पु०) अदीस काने वाळा, निवेदक, प्रमित्ता वर्षायत करने वाळा, परमादी।—चारी (पु०) मिछ उपक काले वाळा नव्यारि (पु०) मुक्ति काले वाळा नव्यारि (पु०) मिछ उपक काले वाळा नव्यारि (पु०) मिछ उपक काले वाळा नव्यारि (पु०) मुक्ति का चिना नव्यारी (पु०) अस्त्राममूह, घटना परम्परा।—गरीर (पु०) सत्यस्थान, प्रजान, धानन्दस्य केष्य, सपुक्ष ग्रारीर।—ीमूत (पु०) मुळ कारण, हेतुमून।

कारराइंद तत् (पु॰) पि विशेष, हम विशेष कारपरहाज (वि॰) कारकृत, मतितिषि, कारिन्दा । कारपरहाज (वि॰) कारकृत, मतितिषि, कारिन्दा । कारवार दे॰ (पु॰) व्यवसाय, वाण्यिय, स्यापार स्मं, काम ।

कारवारी (वि॰) काम काजी।

काररवाई (छी॰) कृत्य, काम, विवस्य । कारवाही या कारवेल तद॰ (खी॰) कटुकल, बरेला, तरकारी विग्रेप।

कारवाई दे॰ (स्री०) काम, कृत्य, प्रयस्र।

कारवी तत् ( भी ) [ काव + ई ] मयूर शिखा, इदमटा, धनमोद, क्खींत्रि, भीषधि रिगेव । कारस्तानी (भी ) शुरू कारवाई ।

कारा तत् (छी) [कार + था] बन्धन, पीड़ा, स्वाधी-नना नाश ।--सार (पु॰) [कारा + थागार] जेल साना, बन्धनगृह, श्रवरोधनस्थान । - यृत् (पु॰) वन्धनगृह, कारामार । [पुत्रो क रामान में या । कारायथ तत्त्व (पु॰) देव विशेष, जो छहमण जी के कारावास तत्व (पु॰) केंद्र, जेहल । कारिका तत्व (की॰) नटी, किसी सूत्र की रलोकपह कारिका तत्व (की॰) नटी, किसी सूत्र की रलोकपह

क्षारका तत्॰ (बी॰) मटी, किसी सूत्र की रहाक्पद व्याख्या। कारिल दे॰ (पु॰) करिला, कारल, म्यादी, रगमता, कारी तदु॰ (पु॰) चूनविशेष, कार्य कर्ता, करने वाला,

(जी०) हाली, स्वामा, काले रंग की, वयार्थ, मासूर। कारोगर दे॰ (जी०) यिश्यी, शिल्पकार, काम करने याला —ी दे॰ (जी०) हुनर, कार्य, शिल्पकारी। कारु, कास्कर तत्तु॰ (पु०) विव्यकर्मा, शिल्पी,

शिषाकार, निर्माता, सुवर्षकार, यवई । कारुकादि तद् (पु॰) कारीगरी, हुनर । कारुधिक वा कारुसीक तद॰ (पु॰) दयालु, कृपालु, करुसा युक्त, कृपादान, मेंडग्बान ।

कारुएय तन्॰ (पु॰) ह्या, कृषा । कारो (वि॰) काजा, म्याह । कारोजार दे॰ (पु॰) न्यवसाय, घ्योपार, काम का

कारोबार दे॰ (पु॰) व्यवसाय, घ्योपार, काम काम । सार्क्य्य सद॰ (पु॰) कडोरता, कठिनता, कर्केयता, परुपता, नीरसता, क्रांगा।

पर्वपत, जासका, म्यान ।

कार्चवीर्य तत्व (पुः) कृतवीर्य राजा को पुत्र, सहस्य
याहु क्ष्युन, य नमेंद्रा तीरख हैहदराज्य के स्विष्
पति ये, कार्तवीर्य का दूम्बर नाम हैहय मी या,

हर्नी के नामानुसार इनके राज्य का मी नाम पड़ा

है। इनकी राजपानी का नाम माहिस्मती नागी

है। त्रिजोकविज्ञमी रावण हा भी इनके पराक्रम के

सामने नीचा देखना पड़ा था। रावण इनके यहाँ

वन्दी हुमा था। परग्राम ने कार्तवीर्य को मारा

था। यह राजा तन्त्र शास्त्र का एक राजा समस्य

जाता है। इनका बनाया कार्तवीर्य तन्त्र का शास्त्री

में विरोध थाइर है।

कार्सव्य तद्व (पुः) सुचर्य, हेम, सोना, पुष्य

कार्सानितक तत्व (पुः) ख्रायं, हेम, सोना, पुष्य

कार्त्तस्वर तदं॰ (पु॰) सुवय, हम्, साता, पुण कार्त्तात्तिक तदं॰ (पु॰) ज्योतिवेत्ता, ज्योति शास्त्रत, देवज्ञ । कार्त्तिक तदः॰ (पु॰) शरद ऋतु का दूसरा महीना,

। चिक तप् ( पु ) चरद ऋतु का दूसरा महाना, कातिक मास, इस मान की पूर्णिमा की चन्द्रभा इतिका नचत्र के समीए रहता है : कत्तिकीय तत्० (९ ) पडानन, महादेव का ज्येष्ठ पुत्र, चन्द्रमा की स्त्री, कृतिका हे द्वार से यह पाला गया था, इसी कारण देवताओं न इसका कार्तिकेय नाम रखा। यह देवताओं का सेनापित था। तारकासर के बध के लिये यह उत्पन्न किया गया था। इसने देवसेना का परिचालन किया श्रीर तारकासुर के। मारा । तारकासुर के मारने के बाद इसका नाम सारकारी पटा था. इसकी स्त्री का नाम देवनेना थाओं ब्रह्माकी पुत्री थी। देवसेनाका दससानाम पष्ठीदेवी है। ( ब्रह्मवैवर्त )

कार्पस्य तत्० (गु०) कृपस्ता, दीनता, अत्यन्त धनलोभ, कम खर्च करना, अमुक्तहस्त, इस ग्रन्द के प्रयोग के स्थान में, "कार्यण्यता" का प्रयोग करना धनचित थीर धराज है। कार्पास तत्० (पु०) कथा का पेड़, कपास, रुई, सुती कार्मग्र तद॰ (५०) कर्मदच, कर्मट, मूखकर्म, श्रीपचि मन्त्र धादि के द्वारा मोहन वशीकरण उचाटन आदि कर्म, शत्रपराजय आदि के लिये सन्त्र तन्त्र कायोजनाः

कार्मिक तत्र (ग्र॰) विचित्र वस्त्र, जड़ाऊ वस्त्र, कारचोबी के कपड़े, वह वस्त्र जिसकी बुनावट में ही शङ्क चक्र स्वास्तिक ब्रादि के चिन्ह बनाये गये हों।

कार्मुक तत् (५०) धनुष चाप, कर्मसम्पादम करने वाला।—भत (प्र०) धनुद्धारी, धानुषक, वीर, योद्धाः।

क्तार्यतत्॰ (पु॰) [कु+ध्यण्] कर्म, काम, काज, हेतु, प्रयोजन, फल, ऋण सम्बन्धो विवादादि, अन्मकण्डली का दसवी स्थान, ग्रारोग्यता। --कर्त्ता तत् (पु०) कर्मचारी, काम करने वाला।--कार (पु॰) कर्मचारी, उपकारक, सहायक |--कारक (पु॰) कार्य कर्त्वा, कर्म सम्बादन करने वाला।-कलप (पु॰) कार्य समृह, अनेक कार्य, कार्याधित ।- कुशल (गु॰) कर्मठ, कायंदक, चतुरता लंकाम काने वारा ! बान् । तः ( थ्र॰ ) यथार्थं रूप से, निश्चित रूप से, किया दे रूप से २००० एक (गु०) कर्म में

नियुश्, कर्मट, कर्म कुशक ।-नियु (ग्र०) काम में लगा हुया, कार्यासक्त कामकाजी । -पट (गु.) कर्मदच, कर्मकुशव ।-प्रद्वेष (प्र.) श्रानस्य, श्रनसता !—वाहो (स्वी॰) कारस्वाई । — निवरण ( पु॰ ) कार्यों का वर्णन ।—हस्ता (पु॰) प्रतिबन्धक, वाधक, कार्यनाशक |- स्थित (पु॰) अफलर ।-ाधिकारी (पु॰) काम करने वाला, प्रतिनिधि, कर्मचारी |--- धिष्टाता (go) श्रेष्ठ, सेर. कार्याक्क, व्यापारलग्न (पु०) कार्याध्यक्त, स्वामी, अभू । सम्बन्ध । कार्य कारण भाव तत्० (पु०) कार्य ग्रीर कारण का कार्याखय तत् पु॰) दफूर, कारखावा।

कार्याई देखें। काररवाई। कार्य तत् (छी॰) चीखता, क्रशता, दर्यकता । कार्षीक तद्० (५०) किए + शक क्रियक, किसान, कर्षशक, खेतिहर।

कार्षापम् तव् (पु॰) सिका विशेष ।

काल तत्र (पुर्) [फल् + घज् ] समय, चया, सहर्त, श्रवसर, वेखा, सृत्यु, मरण, श्रिव, शनि, यम, ऋतु, महँगी, दुष्काल, खकाल, साँप, सर्प, मृख् कारक जन्तु या दृष्य, श्रामामी या व्यतीत दिन, नियत समय।—काटमा (वा॰)व्यर्थ समय नष्ट करना, निरर्धक थेंडे रहना ।-गर्दांना (वा०) उचित समय पर काम न करना !---वितासा (वा॰) काल काटनां।--क्रट (पु॰) हलाहल, विष, जहर ।—द्विप (पु॰) समय विताना, दिन काटना, भगवान के गुणानुवाद करके या सुनके समय व्यतीत करना !

कालक तत्० (पु॰) तेतीस प्रकार के वेतुओं में से पुक, श्रांख की प्रतली, बीजगणित की वृसरी श्रव्यक्त राशि, पानी का सांप, देशविशेष, यक्कत ।

कालकील तद॰ ( पु॰ ) घवड़ाहर, केलाहरू, हरवडी ।

कालकीय तन् (पु॰) समास विशेष, इस नाम के राज्यों का एक समृह जो। बुबासुर का लाथी था। कालकीठरी (क्षी०) खंधेरी छीटी केंद्ररी ।

कालकम तन्॰ (पु॰) समयानुसार ।

कालाख दे॰ (९०) लहसन, तिल, मस्सा ।

कालह तत् (पु॰) समय ज्ञाता, समयानुसार काम हरते वाढा। [का वटा महन्त। फालझर तत्र॰ (पु॰) शिव का एक नाम, वाममातियाँ कालधर्म तत्र॰ (पु॰) समय के घर्म, स्युख, मरध । कालनाम तर्र॰ (पु॰) हिरण्याच का एक पुत्र। [गुन्गुल । कालनिर्यास तत्र्॰ (पु॰) सुगन्धित द्रष्य विरोप, कालनिर्यास तत्र्॰ (पु॰) मुगन्धित द्रष्य विरोप, कालनिर्यास तत्र्थ (पु॰) भूगन्धित द्रष्य विरोप, कालनिर्यास तत्र्थ (पु॰) भूगन्धित द्रष्य विरोप, कालनिर्यास केंप्रीस्त, मरन समय, धन

कालने मि तक् ( पु ) देख विशेष करटी मुनि । (1) यह देंख देशसुर संप्राम में कुचेर फाहि के। जीत कर शन्त में भागवान के द्वारा मारा गया। (२) राचस किशेष, यह विष्णु के तेज में उर कर रावधा के गाना सुमाली के साथ पाताल में भाग गया था। (२) रावधा का मामा, सजीवनी बढ़ी खाने के साथ हानुमान के। रीकने कथना मारने के लिये रावधा ने इसी की भेजा था। यह कथा सामायदा में हैं।

कालपालक तत्॰ (पु॰) समय की अपेदा करने बाला, गृह नीतिहा । [पाग, मग्या रुज्ज । कालपाण या कालपास तत्॰ (पु॰) प्रत्यारा, कृष्यु कालपाण या कालपास तत्० (पु॰) प्रत्यारा, कृष्यु कालपुरूप तत्॰ (पु॰) प्रसाम के अनुना, ज्योतिय

त्याचा प्रशासाम जानने के जिये कवित्त हाइरा राम्बा प्रशासम जानने प्रमान, ये महात के मैज श्रीर सूर्य के पुत्र हैं। इतका कारून धाराना सम्बद्ध हैं। इतके द सुरत, १६ हारा, २४ आसि, श्रीर ६ पेर हैं। इतका रह कारता है शार ये जाज रह के यक पहनते हैं।

कालपर्णी तन्॰ (खी॰) ग्रीयधि विशेष, काला निसंत कालप्रमात तन्॰ (पु॰) शरद् ऋतु, सरश्झाट । कालप्रेजा तन्॰ (खी॰) श्रयोष्यदाल, किसी बाम

बरन के क्षिये निर्देश समय । निय येख । काल्येलिया दे॰ (पु॰) मर्च का विष उतारा वाला, काल्येरिय सद, (पु॰) मिय के या में अन्यत, कनका अनुसर, महाशान-ग्रम, महार का पादमा मसाव चारन के खिये इनकी त्यांत हुई थी।

कालमा दे॰ (पु॰) संतव, मन्देह, दुविधा, ग्रटहा । कालमूल तद्र॰ (पु॰) राहर चित्रक, धापच विरोध । कालमेपिका त्तर (स्त्री॰) मजीठ, वाकुची, श्रीपिष विशेष ।

विश्वपा कालमेपी तक् (स्वि॰) प्रजीड, बाला निक्षेत । कालमेपी तक् (प्र॰) प्रसिद्ध वली यवनरामा, यह महर्षि गर्ग के द्वीरम्य से गोधांनी नामक किसी प्रवस्ता के गर्म से उरवह हुआ था। महर्षि, गर्म ने पुत्र पाने के लिये लोड चूर्ण स्वाक्त स्वास्त्व करिन सक सपस्या की थी, दशी का फल्सक्य काल- यवन हुआ। घरनावश काल्यवन के पुत्रहीन यवनराम ने पाना थीर यवने वाद उसे ही ध्वपना वत्तराधिकारी भी बनाया। ममध्याम जाससम्ब

ल्द्ने हा मेता था। फालरा दे॰ (पु॰) विद्युचि हा रोग, हैजा। कालराजि तत्॰ (स्त्री॰) प्रलय काल की सत, दिवाजी की सति, भगवती हा नाम, मृत्यु समय, क्रैपैरी

रात । कालगाक नव्॰ (पु॰) पटुशा साग, करेम, सरफींका । कालसार तव॰ (पु॰) तेंदुशा का पेड़ । कालसूत्र तव्॰ (पु॰) नरक विरोप ।

काजसूर्य तन् (3°) प्रष्ठय बाह्य का सूर्य । राजस्कन्य तन् (3°) तमाह्य रूप, तिन्दुक रूप । काजस्वरूप तन् ( ५°) एत्यु का स्नाका, सूखु के समान भवहून, वातक, हिसक ।

काला दे॰ ( गु॰) काले रह का, कृष्णवर्ष, क्लीहा ।

—गुरु (पु॰) [शक्ष + धरार] सुनान्य-द्रम्य विशेष
कृष्णवर्षे सुनान्नेयत कार ।—ग्नि (पु॰) मट्टप कार्थ
की आना, काजानळ, संदारकारक भ्रात ।—स्वर्य
(जु॰) अपरिचिन समुद्ध, सत्तान, वेजान |—स्वय्
(जु॰) समयनारा, सत्तव का दुद्वयोगा ।—स्वक्
(जु॰) समयनारा, सत्तव का दुद्वयोगा ।—स्वक्
(जु॰) समयनारा, सम्बन्ध, स्वर्ता (चु॰) समयानार,
दूषर समय ।—गुँह क्ररना (चा॰ प्रमयंत्रित
करना, प्रमानिष्ठ। करना, दांटना, लक्तित होता
या कारास, सुँह से कारिल लगाना।

कालाकलूटा (बि॰) ब्रह्मन्त कारे र त का । कालाचार (पु॰) मार्त चीत, तुच्छ १रप । कालाप तर्रा॰ (पु॰) कडाप व्याक्तस्य जानने यादा । कालापानी त्रे॰ (पु॰) देश विशेष, जहाँ का जर ं ख्रव्यन्त स्ताब होता है। एक होप, जिसे प्यवमन टापू कहते हैं। इसके कारों ख्रोर का बाळ अव्यन्त खारा है ख्रीर काटा है हती से हमें काळापाणी कहते हैं। जिन्हें देश निकाले का दण्ड दिया जाता है, वे वहीं भेने जाते हैं। [इस्पात लोहा। कालायस तक्क (पु॰) काळ संभायस] तो। विशेष, कालिक तप्॰ (पु॰) काळसंभ्यत्वी, सामयिक, (पु॰)

नाजुत्र मास, काला चन्द्रन, झींच पश्ची । स्वातिकात त्वर (स्वां) कालीदेवी, महाकाली देवी, कालिख, रामराजी, ज्ञानेत्वी, कालिख, रामराजी, ज्ञानेत्वी, कींचेली, स्वातेत्वी, स्वातंत्वी, कींचे की मादा, मेच, सूबर, स्वाही, मदिरा, हर विशेष, एक नदी, आंख की काली पुतली, रच की एक वेटी, कुहरा, हरूकी सारी, विच्छू, सिर मठने की काली मिट्टी, हम वर्ष की कच्चा, रणवण्डी । सालिकला (किट वि॰) कहाणिय, कभी, किसी समय 'कालिकला (किट वि॰) कहाणिय, कभी, किसी समय

--- तुलसा कालिख (स्त्री॰) कालैचि, स्याही । [नामक एक वृत्त । कालिख्या तत्॰ (स्त्री॰) वृत्त विशेष, किन्दवाली कालिख तत्॰ (प्र॰) फलविशेष, तरवृत्त ।

कालिङ्ग तत्॰ (पु॰) फलविशेष, तरवूज़ । कालिङजर (५०) पर्वत विशेष जी वांदा ज़िले में है। कालिटास तत्० (५०) स्वनाम प्रसिद्ध संस्कृत के महाक्षति. विक्रमादित्य की सभा के नवस्तों में के प्रधान रत । इनका समय १८८ ई० से पूर्व का बनाया जाता है। मीलोन का राजा और महाकृति कमारदास इनका मित्र हो गया था। कालिडास विक्रमादित्य की सभा छोड कर. कुमारदास के पास मीक्रीन सबे थे, और वहीं इनकी ममाधि हुई। (२) दसरे कालिदास की वाकार्य जेग महाकवि भवभति के समय का मानते हैं। इनका समय ७४८ ई॰ निश्चित हुआ है। (३) तीसरे कालिदास मसिद्ध विद्वान छीत ग्रन्थकार राजा भोज के समय में थे । इनके विषय में बहत सी किंवदन्तियां भी प्रचलित हैं। गजा भोज । १ वीं शताब्दी में हुए थे, अतपूत्र इनके समकालीन कालिटास का भी वहीं समय वताया जाता है। इनके व्यतिरिक्त और भी कई

कालिदास हुए हैं।

कालिन्दी तत् (स्थ्री० ) कालिन्द पर्वत से वस्तक स्थान स्थान

कालिमा तत् (स्त्री ) [काल् + इमन् ] कृष्णता, मिलनता, मालिन्य, कलङ्ग, काल्यपन ।

कालियङ तद् ( पु ० ) मत्य चन्द्र ।

कालीय या कालिय तद्० ( पु० ) सर्पराज, काली-नाग, गरुड़ के भव से समुद्र में रहना छोड़ बज में यह रहने छना या, वहीं कृष्ण के द्वारा परा-जित हुआ खेर उन्हीं के चाञ्चसार पुनः समुद्र में जा कर रहने छना।

काली तत्० (छी॰) रयामवर्ष, काले रङ्ग वाली, श्राद्या प्रकृति, शान्तजु राजा की पक्षी, कालिटा, भगवती, हिमालय की एक नदी, श्रक्षिदेव की

सप्त जिह्नाओं में से प्रथम ।

कालीद्द तद्० (पु०) बज के एक सरीवर का नाम, जर्हा कालीनाग स्थता था।

कालीन था कालीना तत्॰ ( गु॰ ) सामयिक, समययत, निर्धिष्ट समय का, चिरकालिक, बहुत

पुराना, श्रति सुद्ध ।

कार्तान दे॰ (प्र॰) गृशीचा । [स्तेन वाला योगी ।

कारतेश्वर तल (प्र॰) महादेव, शिष, सुख को शीत कारतेश्वर तल (प्र॰) महादेव, शिष, सुख को शीत कारती (प्र॰) काल भी. सुख भी. समय भी. करद भी: काल्यमिक तन् (प्र॰) कण्यना से उरवल मनगज़न, किंपन, मिथ्या, खारीपित, कृतिमा, श्रद्धामायिक । (प्र॰) कश्यना दश्वे वाला !—ता (सी॰) किंप्रमता, यनावरी ।

कावा दे० (पु०) काटियायाड़ में एक लुटेरी जाति जिसने अर्जुन और श्रीकृत्य की रानियों के जूटा था। [चासर देमा, योख़ फिराना। काचा देना दे० (कि०) वोड़े के चाल सिखाना, कावेरी तारु (धि०) नदी विरोध।

काच्य तत् (पु॰) रसयुक्त वाक्य, जिनसे चित्त चमफुत हो, कविता ।—चीर (पु॰) दूसरे की कविता का साव या पाद छंश ३३ण काने वाले ! —न्द्र (पु॰) काव्य का धर्म, काव्य का विशेष जाउप, काव्य का स्वरूप ।—लिङ्ग (पु॰) जाउप, काव्य का स्वरूप ।—लिङ्ग (पु॰) जाउपहुत्त विशेष । कार्या तत्॰ (खी॰) प्तना, इदि । काम तत्॰ (वु॰) तृष विशेष, स्रांती, खोली, खोल कारोग एक प्रकार का च्दा सुनिविशेष । तद्० इस ।—म्रो (खो॰) भारती श्रीषधि ।

काशि तत्० (पु॰) मुर्थ, गीत, दिशकर । -राज (पु॰) काशी का राना, दिशेदास, धन्दन्तरि ।

काशिका तन्॰ ( स्त्रे॰ ) वासवासी छेत्र, काशीवाम, स्थाकस्य के एक प्रत्य का नाम :—प्रिय ( पु॰ ) विश्वनाय :—राज ( पु॰ ) विश्वनाय, वासक्सी का राजा, दिवोदास, धन्यन्तरि श्रादि ।

काशी तए ( छी ) शिवपुरी, वारायती। - ( गु ) काशोमी, दीसिमान, तैजीसय। --ताथ ( पु ) रिव, विश्वेच्या ।--राज ( पु ) काशी का राजा, दिवेदास, पन्वति ।--राज तन् ० (पु ) बाब कुन्दबा, कर्नू (--करवाट (पु ) काशी में पु तर्मी स्थान, जर्दी पर को के नीचे तीय घपना शरीर विश्वामा करते थे ।

काष्ट्रीदालद्ः (दः) वयपातु क्लिय, क्लील, द्वांसकत । कारमरी तत् (क्वां) मुख विशेष, नैमार का मुख । कारमीर तत् (पुः) व्यतासक्यात देश, कस्तीर का रहेन वाला, पुस्तमूल, केस, सुद्धामा !— ज्ञा (पुः) मैचियि विशेष, इर, कास्मीर में अवस दोने वाला पदार्थ, कुकुम !—ो (विः) कास्मीर वानी।

कारमीरा दे॰ (पु॰) मोटा कती बख विशेष, एक कारयप नत्॰ (पु॰) क्यान्द सुनि, सुगविशेष, मोन्न विशेष, कश्यप सुनि का बसा।

कार्यपमेश तर् (पु॰) कश्य सुनि का वासस्यान, पर्वेत विरोप जिन पर कर्यर सुनि रहते थे। परिद्व काश्मीर देगः [पृथ्वी, चरित्री, पजा। कार्यि((पु॰) परुष, सूर्यं का सार्यो। —ी तर्॰ कापाय वर् ॰ (पु॰) गेरुवा रा का वरहा। काष्ट्र तर्॰ (पु॰) हम्बार सुरक्ष सुन्ति।

काष्ट्र तर्० (५०) हत्यन, दाह, ककडी, काट।— निमेता (५०) सकडी बेचने वाला, जकडारा। काष्ट्रा तर्० (खांक) दह, सीवा, व्यक्षी, उन्हर्प, एक कला वा ३० वा साग, दिशा देवति, रच की एक कला, वर देने एक कला, वीट लगाने की सद्दक। कारी, वर्ष की फरकरी, विटाकिसी। कास (पु॰) कारा, व्यांग का शोग, सायत, साइरी, पुक प्रकार की शास । कासनी (पु॰) एक पौथा विशेष, रश विशेष । कासनी वै॰ (पु॰) वांती, कपटा विगने वाजा, तन्तुवाय जुलाहा, केरी।

कासा (४०) प्याळा आहार । कासार तत्० (४०) छोटा सरोवर, छोटा साळाव, दण्डक कृत विशेष, कसार, पंजीरी ।

कासो (काशो) (बी॰) एक पुरी का नाम, धानन्द बन, धविभक्त देव।

कांसु दे॰ (सर्व) किसड़े, किमड़ा। [क्रांत काम। कांसु दे॰ (पू॰) किसड़े, किनड़ो, क्या डोन यस्तु, स्ताहुनी दे॰ (खी॰) कहानी, श्रद्ध्याविका, क्या | कांद्र्या तर्व॰ (सु॰) कार्यायस, सोलंड पर्या, सात्र विशेष।

कादार दे॰ (यु॰) मूरय, कमंकर घोत्तर, कहार। काहि (की॰) किसकी, किने, किसमे । काहिल (वि॰) मुस्ता, धाल्मी !—ो (खी॰) मुस्ती। काहि दे॰ किसी, केहि, किसीकी। काहें दे॰ क्यां, किस जिसे, किस प्रयोजन से। कि दें॰ (घ॰) दो याक्यों का प्रस्तुर सम्बन्ध-सुचक खब्यन, स्वा, क्यां, किस जिये।

किंफर्सच्य-चिम्द्र तत् (वि॰) इक्का यक्का, भींचक्का, धाकुळ, ब्याकुळ, वह मकुष्य किसे यह न स्फ पट्टे कि क्या किया जाय।

र्कियद्रन्तो सद् (खी॰) उदती स्वर, श्रनिश्चित समाचा, जनश्रुति, शफुताइ ।

र्किया (४०) वा, या, श्रयवा, यद्वा । किंग्रुक तर्० (५०) पटाश वृष, देसू, व्रिडट, डॉक ।

तिपद्व दे॰ किये से भी, काने से भी । किविद्याना दे॰ चिछाना, रोना, युकारना, दुहाई

काक्यामा दे० चिछामा, रोमा, पुकारमा, दुहा देना, ज़ोर से बाबाज देना।

सिङ्कर सम्व (पु०) [कि+कृ+स्र] दास, मृथ्य, नीकर, नपर, सेवक, बाका ।—रः (पु०) दाम्यन, मधीनना, (स्री०) श्रीक्र्स, दामी ।

किह्नियों तत् (स्त्री) १टि ना श्रामाय, श्रुद्र, धण्टिका, काधनी विशेष ।

किपशिच है॰ (पु॰) दय पच, चें चें, व्यर्थ कीलाइट.

प्रव्यक्त शब्द विशेष, एक पद्मी का शब्द | किच विसना, श्रश्रीर होना । किचकिचाना दे॰ (कि॰) कोव के वस होता. दाँत किसडाना या किसराना दे॰ (कि॰) श्रांख का रोग विशेष, श्रीख श्राना । किस्त्रिय दे (पु ) काँदा, किस्तु, पांक. स्पष्ट इत्तर न देता. शब्यक्त ध्वसि. बानर श्रादि का शब्द । किस्तिपसाना दे० (कि॰) गडवडाना, किसी प्रकार का कर्तव्य स्थिर वहीं करना, डोलायमान चिसा मन की दविधा। किचिरपिस्तिर दे (पु॰) सिचपिच, कीचड़ । शितक किञ्च सत् (ध०) छै।र भी, दुसरा भी, वाक्यान्तर किञ्चित सत्० (२०) घनप, ईपत्, कुछ घोडा। कि चिन्मात्र तत्० (४०) कुछ, स्वरूप, अत्यरूप, बहुत घोडा, यत्किश्चित् । किञ्जरक तत्र (पु॰) सिफाकन्द, फूल की पौखड़ी, फूल का रज, केशर, पराग, कमळ के बीच की जटा । किटकिट दे॰ (पु॰) वादविवाद, किचकिव। किहि तत॰ (प्र॰) शकर, सन्त्रर, बराह । किटिश तत्त (प्र॰) जूँ, केशकीट, डील I किट्ट तत् (पु॰) मल, विष्ठा, बीट, मेला ।—विजित (गु॰) मल-रहित, शुद्ध, स्वच्छ । शिब्द । किडिकिड दे॰ (पु॰) दातों की स्माड़ से उत्पन्न किडिकिडाना दे॰ (कि॰) अतिशय कोध युक्त होना, क्रोब से अन्धा होना, क्रोध के आवेग से दांत मादकता उत्पन्न होती है। फिस्व तत्॰ (पु॰) मदिश वीज जिससे मच में कित तद्० (ग्र॰) कितनी, कर्डा, किथर, वव, कुत्र । कितई दे॰ (ध्र॰) लॉ, तक, तलक, पर्यन्त । कितना दे॰ (पु॰) परियाम विषयक प्रश्नार्थक।

---ही (बा॰) बहुत श्रधिक, प्रचुर परिखाम I कितव तन्॰ (पु॰) पूर्तं, वञ्चक, प्रतारक, जुआ खेलने वाळा, जुग्रारी, धतूर , गोरीचन । किता (प्र॰) सीने के खिये काई की कांट खाँट ! किताच (स्ती०) पुस्तक, अन्य ।

कितिक (वि॰) कितना, किस प्रकार'। कितेक दे॰ (गु॰) बहुत श्रधिक, प्सुर, कितना ही। किते दे॰ (श्र॰) कहां, किघर, किस श्रोर ।

कितो (वि०) कितना। किसा (वि०) कितना ।

कि स्ति तद० (स्त्री०) यश, की तिं यथाः —

" ग्रखण्ड किस्ति ग्रेय, देवगान जेक्टिये"

—नामचन्द्रिका । किदारा दे॰ (स्त्री॰ ) रागिनी विशेष, यह गरमी के दिनों में आधीरात के गायी जाती है।

किधर दे॰ (८०) कहा, विस और। किथौं (भ्र॰) या, भ्रथवा।

किन दे॰ (थ॰) किस का बहुवचन, क्यों नहीं, किसने. कौन किसकी।

किनका (५०) यस का छोटा दाना ।

किनवैया दे॰ (गु॰) आहक खरादमे बाला, गाहक, लेने चाला 1 िमोळ लोना। किनना दे॰ (कि॰) मूल्य देकर लेना, खरीद करना,

किनहा (वि॰) जिसमें कीडे लगाये हो। किनार (go) केर, किनारी |--दार (विo) किनारी किनारा (go) तीर, तट, समीप, पार्श्व, घोती छादि

का प्रान्त, केर |--खींचना (वा॰) श्रलग होना. धोखा देना, विश्वास घात करना ।

किनारी दे॰ (स्त्री॰) गोटा, गोट, मगजी, कीर, वस्त्र का प्रान्त, धन्त ।

कित्त तत् (७०) तो क्या पहले कही हुई बात के विरुद्ध बात, परम्तु, श्रयचा—बादी (ग्र०) दुसरों के कही हुई बात के। 'काटने वाला, श्रीरों की न सुनने वाले।

किन्नर तव्॰ (पु॰) िकिं + नर ैं स्वतामस्थात देव-ग्रे।नि विशेष, किन्युरुप, जैन विशेष, सन्धर्व देव-साधों के शबेया। किला दो तरह के होते हैं. एक का शरीर श्रादमियों का सा, परन्तु सुँह घोड़े है समान होता है, दूसरे का मुँह श्रादमी का सा धीर घड़ घोड़े का सा होता है।

किसरी तदः (स्त्रीः ) विद्याधरी, स्वर्गीय-वेश्या, धारवरा ।

किञ्चरेश्वर तत्० (५०) [क्ष्यर+ईश्+धरच्] क्रवेर, यचपति, देवताओं ६ कीपाध्यस ।

किफायत (स्त्री॰) कमखर्ची । त्रिकार । किम सत् (सर्व ) क्या, क्यों, केसा, क्योंकर. किस

किमवि किमपि तन् (४०) कुछ भी, जो कुछ, परिकञ्चित्। किमर्थ तत्र (घ०) किम जिमे, क्यों, काहे है। किम निमित्त से, किस प्रयोजन से ! किमीस दे॰ (पू॰) खजुर्हा, कोच का बृक्ष और फल। विशेष, किर्वाच । सि. किस सरहा किमि नद् । (सर्व ) क्योंकर, किम भौति, किस उपाय किमृत तत्० (श्र०) प्रश्न, वितर्क, विकल्प, श्रतिशय. सम्भावना । किस्पच तत्॰ (गु॰) श्रदाता, क्रपण, सम । किम्पुरुप ततः (पु॰) किञ्चर, विद्याधर, स्वर्गीय गायक। (गु॰) कुल्पित पुरुष, निन्दित सनुष्य, दुराचारी । किस्मृत तत्॰ (गु॰) [किं+भू+फ | किस प्रकार र्कसा, कीरश ।- किमाकार (वा॰) कृत्यित श्राकृति विशिष्ट, धनभिज्ञता । सिमध्या किस्या तत्० (ग्र०) श्रथवा, वा, विकल्प, यदि, वा. कियत् तत् । (गु ) किनना, कितना परिमाण । कियारी दे॰ (स्त्री॰) मेंड, लकीर, चेंवला, क्यारी, रोत, तखता, चमन। किये दे॰ (कि॰) करने से, करें। [जकडी, किरकिरी। किरकिटी दें। (स्त्री) श्रांत में की क्णिका, छोटी किरकिरा दे॰ (गु॰) रेलीली, कक्रीला। किरिकरी दे॰ (म्ही॰) किरिकटी, मिही या निनका जो र्थाल में गिर कर पीडा उत्पन्न करता है। किरच (स्त्री॰) नॉक्दार दुकडा, खन्न वेशेष । किरण तत्॰ (स्त्री॰) दीप्ति, स्रिम, मयूख, सूर्य का तेज, प्रकाशमान् पदार्थी का तेज :--माली (पू०) स्यं, चन्द्रमा ।—हस्त (पु०) चन्द्रमा, स्यं । किरन (स्त्री०) रशिम, किरम् । किरपा (स्त्री॰) कृता, दया। किरमिजी (वि॰) हिरमिजी। किरराना (कि॰) दांत पोसना । किरवान तर्॰ (पु॰) कृपाण, तल्वार, राह । किरात तत् (पु॰) भीज, जाति विशेष, निषाद, देश विशेष, एक प्रकार की जाति, चिशयता, साईम ।

शिव, सहादेव ।

—ातार्जनीय तत्॰ (पु॰) कवि भारविकृत १८ सर्गों का एक काव्य।—पित तत्० (पु०)

किलविलाना किरातक तत् (पु॰) चिरायता, श्रीपधि विशेष । किरान (वि॰) पास, निकट। श्चिति । किराना दे॰ (पु॰) बस्तु विशेष, श्रव्य श्रादि, मसाछ। किरिच दे॰ (पु॰) दुकडा, राण्ड, एक प्रकार का शस्त्र विशेष । किरिया दे॰ (स्त्री॰) शपध, मोंह किया, सीगन्द। किरोट तन्॰ (पु॰) सिरोमूपण विशेष मुक्ट, राजाधी की पगड़ों या टोपी, ताज, वर्णवस विशेष । किरोटी तत्र (प्र.) श्रर्जुन का एक नाम, इन्द्र राजा। किरोर ( प्र॰ ) करोड, कोटि। किरो दे॰ ( प्र॰) किंडडा दांत, द्रदा दांत । किरौना (पु०) कीडा, कीट। किर्च दे॰ (स्त्री॰) फाँस, किरीच, सह, खपाच, ग्रस्त विशेष, छोटी सलवार के छाकार का एक शस्त्र । राजाओं की पगडी था टोपी. वर्णवस विशेष । किर्मीर तत् (पु॰) शचसविशेष, वक नामक रायस का भाई, धत में पराजित होकर जब पाण्डव वन

में गये तब वहाँ इसी राज्य ने उनका राखा रोका था । भीम थाने बढे और इसके साथ युद्ध करने लगे । श्रन्त में भीम ने इसे मार डाला ।

किल तस्० (ध्र•) विश्वय, दढ, स्थिर। किलक दे॰ (स्त्री॰) चटक, चमक, प्रमा, दीप्ति, प्रकाश, पक प्रकार का नरकल जिसकी कलम बनाई नाती है।

किलकना (कि -) किलकारी मारना, विषण कर हाँसना। किल किञ्चित् तन्॰ (पु॰) श्चियों का हाव विशेष, श्वकार की एक क्रिया विशेष, यथा--

''दरप, गरव, ग्रभिळाप श्रम, हास रोप ग्रर मीत । होत एक ही सग हैं, किलकिज्यित यह रात ॥" --- मतिराम ।

किलकिला (पु०) किलकार का शब्द, धानरों ही पुक मकार की बोली।

किलकिलाना दे॰ (कि॰) किलकिल शब्द करना, गर्जन करना गुराँना ।

किलकिलाहट दे॰ (पु॰) बानशें का पुक्र प्रकार का शब्द गर्जन का शब्द ।

किलनी दे॰ (पु॰) शुद्र बन्तु विशेष, कुत्ते का जुंबा। किलानिलाना (कि॰) कुल्बुलाना ।

किलवाना (कि॰) कीळ टुक्बाना, तंत्र या मंत्र हारा किसी यूत प्रेत के वश्यातों के रुक्बा हेना, आदू या टोना फरवाता ! [रचना । विकास हे॰ (पु॰) केट, तड़, हुर्ग !—चंदो (श्वी॰) ज्यूट किलाना हे॰ (फि॰) ऐसो किलवाना । किलकारी हे॰ (श्वी॰) चीस माराना, यहुत ज़ोर से नार्जन करना |—माराना प्रस्तका के साथ हैंसना, प्रस्तका कानों की व्ह्यूप चेटायें । किली हैं है॰ (श्वी॰) चीमें, कीसी, यहा । किहिंदी है॰ (श्वी॰) चार्यन, किली, यहा । किहिंदी पत्र ० (पु॰) पाय, दोष, अवसाब, अध्यम, स्वास्त्र तो । |—चें (ग॰) अपराधी, अध्यम, अध्यम, स्वास्त्र तो । |—चें (ग॰) अपराधी, अध्यमी, पार्यों, स्वास्त्र तो । |—चें (ग॰) अपराधी, अध्यमी, पार्यों

भेगी । किताइ दे॰ (पु॰) कपाट, हार वन्द करने के पचले । कितार दे॰ (पु॰) देलों किताड़ । किरातय तद॰ (पु॰) नवीन पत्ते, केमिल पत्ते, कुळों की पंजुदियाँ।

किशीर तत्॰ ( पु॰ ) अवस्था चिशेष, वाल्यावस्य। के बाद की श्रवस्था। १० से १२ वर्ष की श्रवस्था तक का बालक, बाल थें।र सुवा की मध्य की ्रियुवतीस्त्री। शहस्त्रात । कियोरी तदः (स्त्रीः ) कुमारी, श्रविवाहिता युवती, किटिकस्था तत् । (प ०) पवत विशेष, वानरराज वालि की राजधानी का नाम, यह पर्वत दिख्या भारत में है। किसलय तर्॰ (पु॰) देखो किशलय। किस दे॰ (सर्व॰) कौन, किसकी, किसी की। किस्तर्व दे॰ (स्त्री-) विसान का काम, खेता वारी। क्षिसमृत (स्त्री॰) भाग्य, घटट्ट, नसीब। किसमिस तर्॰(पु॰) मेवा विशेष।—ी (वि॰) रंग विशेष। किसान दे॰ (पु॰) खेती करने वाला, कृपक । किसी दे॰ (सर्व॰) किसका, किसका, किसी को। किस दे॰ (सर्व॰) कविता में किस की जगह किस त्रायः श्राता है।

किसे दें ॰ देखे किस । किस्ती या किरत दें ॰ (पु॰) भाग, जैसे क्रमा चुधन के। योड़ा योड़ा दश्या देंग, हिस्सी में देंगा । किस्ती या किरती दें ॰ (ध्वी॰) गीछा, चोटी सी सुन्दर गाव, प्रचश्या। िन्हमत (स्त्री॰) देखों "किसमत"। किस्सा दे॰ (पु॰) कहानी, श्राल्यायिका। किहुनी दे॰ (स्त्री॰) इन्तनी, हिंडुनी। स्त्रो दे॰ (क्रि॰) कर, कर दो, कर दाली, प्रस्यच, परग्री

किस्म (स्त्री०) जाति, श्रेगी।

विभक्ति का चिन्ह, " का " का स्त्रीविज्ञ । क्षीक (स्त्री॰) चील, चीकार, चिक्छाइट । क्षीकट तत्र॰ ( दु॰ ) देश विशेष, मगध देश, कृषस्य, दरिद्र, पाषी ।

दरिद्ध, पायी। क्रीकड्ड या कीकर दे॰ (पु॰) वद्दुल, कदीन्छा पेड़। कीकर तद॰ (पु॰) हाड़, श्रस्थि, हड्डी। कीका (पु॰) घोड़ा। कीच दे॰ (पु॰) पुङ्क, कीडा, चहला।

कीसक तर् (पु॰) जायु के संयोग से बोलन वाला र्यास, फटा हुआ बॉस, केरूप राजा का पुज, राजस वियोग, देंच्य विरोध । सस्यदेंस के राजा दिगट का साला। यह यहा पराक्रमी था। इसके अब से उस समय के प्राय: सभी चलवान उसते थे, पढ़ी तक कि दुवींधन भी इसके अब से मस्य देश पर महाई नहीं करता था। यह द्वींबदी की दुर्री दिंह से देखने लगा, इसका समाचार सुन कर भीम ने इसे मार टाला।

को नह दे॰ देशे की बा [चाहिये, करिये। क्षेतिय या को जिये दे कि॰) कर्रा, को जिये, करात को जे दे (कि॰) कर्रा, को जिये, करात को जे दे (कि॰) करिये, कराता होता है। कि॰ करिये तरिथे (५०) देशे ये चड़ने वाला कृति, कीइये, कीरा, पवक. मेंब, कीइये, कि॰ प्रा (५०) गान्य करिये जिसका प्रयोग उस समय किया जाता है अब दें। व अधिक चस्तुष्टें एक रूप की हो जाती हैं।—

मिंखा तत्व (५०) ज्याम्। [इशः, धुना, किरहा। कीड्डा या किरहा (५०) कीट्युक्त, कीड़ा खाया कीड़ा दें (५०) कीट, पित्तुसा, कीड़ों।—ी कींग्रें। कीड़ी हों कीड़ी। [किंडा हुआ। किरहा कीड़ी कीड़ी हों होता हुआ। कींग्रें तरिश्व (५०) आच्छुट, विविद्य, स्थास, प्रसारित.

कोतनक तद्र (प्रः) स्टह्ही, जेडी मञ्जा

कोट्टक् तत्० ( गु॰ ) किस प्रधार हा, केसा, किम्मृत ,

कोती (छी॰) क्रीति, यश, प्रशंसा ।

कींद्रस तन् (पु•) कैमा, किम प्रकार का । कीना देव/(कि॰) किया, पूर्णकिया, (पु०) बैर रायता ।

कीनिया (वि॰) कपटी।

कीद्या या कीतना दे ( कि ) किनना, श्वरीदना, सक्य देकर लेगा।

कीन्ह दे . (कि॰) किया, बनाया, रचा, सिरजा । कीन्हें दे (किं) करे, किये, काने से। शिमी की श्रीमत (स्त्री॰) भूल्य । नी (वि॰) मूल्यवान श्रधिक कोमिया दे॰ ( न्धी॰ ) स्सायन ।

कीसियागर (५०) स्मायन बनाने बाजा।

कीर तत्। ( प॰ ) शुक, पदी, तीना, समा, समा, बहैक्तिया, काश्मीर देश, काश्मीर देशवासी ।

कीरत, कीरती तद॰ (स्त्री॰) कीर्ति, यस, बहाई. प्रशासी ।

कीरा तद् ० ( पु॰ ) सीटा, सार, सर्प, कीटा, सुग्ता । कीर्श्वन तत् (पु.) कंधन, वर्णन, गुणगान, वशी-गाने से उपार्जन कर जीने वाला । বর্জন । कीर्त्तनिया तद० (प्र०) गायक, कथक, गाने बाता.

फीर्त्ति तन् ( म्त्री ६ ) सिक्रया, संकार, स्मरण करने योग्य काम, सुख्यानि, यश, वातुका विशेष -- कर (गु॰) प्याति करने वाले वर्म, प्रसिदि पदाने वाले काम ।--पताका (पु॰) सरकमें की प्रसिद्धिः यश का चीन्द ।-- प्रिय (गु०) यश चाहने वाला. कीर्लिकामी !--मान् या सान् (पु॰) कीसि विशिष्ट, वयस्वी ।--शेप (पु॰) मत्या, यश की ममासि, दूष्ट्रमं के द्वारा सुदर्म का दय जाना। कीर्तित तत् (गु॰) कथित, स्याति, वक्त, प्रसिद्ध,

कील तन ( पु॰ ) प्टा, मेप, क्षांत्र, सूंडी, कीला, छोहे का कांदा, परेग, तिमुका, तृशा, स्तम्भन मत्र । -क्टि (द॰) साम समान, थ्राजार प्रभृति ।

कहा हका।

कीलक तत (प्र) परेंग, प्रेंश, ख्रंश, कीन, मंत्र का मध्य माग, दूसरे मंत्र के प्रभाव की रोकने वाता सत्र, ६० वर्षों में से एक वर्ष का नाम. क्ट्रेनिश्रेष, रोह, किवंदि की किही, म्लोग विशेष। कीलना दे॰ (कि॰) मन्त्र प्रकता, बन्द करना, रक्षांबद डाल्ना ।

कोला दे॰ (स्त्री॰) छोड़े की पारी, लवा सँहा। कीलाल तद॰ (प्र॰) जल, २५, ग्रमत, मध ।-धि (प्०) सम्रह, सागर ।

कीलित तन (ग्र) बन्द, रुद्ध, स्तम्भित वशीकत । कीली तद् ( स्त्री : ) चक या पहिये के धीची बीच की वह कील या लब्बी जिस पर वह घमे।

कीश तप् ( पु॰ ) बानर, बन्दर, मर्केट, कवि, लंगर, सर्व (गु०) नहा, विवस्त्र । - पर्गा (स्त्री०) श्रपामार्गं, चिरचिरा ।

कीस दे॰ ( पु॰) गर्म की धेली, जरायुज, बन्द्रर ।

कु तन्० ( श्र० ) पाप, कृत्मा, न्यूनता, श्रष्टपार्थेक, मन्द, कृतिपत, अधर्म, खेटा, निन्दा या न्यनता बोधक । जिल शब्दों के पहले यह आता है वनका ग्रर्थं कभी बुरा, कभी न्यून, कभी विन्दित हो जाता है। (स्थी ) प्रध्वी।

क्षेत्रार (५०) लडका, पुत्र, राजपुत्र । कुर्यो दे॰ ( पु॰ ) क्ष्य, इनार, इनारा I

क् बर तद् । (५०) राजा का बेटा, राजकुमार, राजपुत्र । क्रिंचरिया क्रुँचारी तद्र (स्ती ) शजपुत्री, राज-कस्या

क्रेपारा नद० विन व्याहा ।

क्योंरी तद् विन ब्याही, श्रविवाहित कत्या।

कुकार्म तत् (पु॰) [क्+कृ+मन्] द्वार कर्म, कुरियत कर्य, दुराचार, ध्रन्याय, पाव, ध्रनुचित, श्रवमं ।-ो (गु॰ ) कुल्यित कर्मचारी, पापाल्माः दुराश्मा, दुराचारी ।

कुकुर (पु॰) पादव इत्रिवें। की एक जाति ।--स्रौसी ( छी॰ ) सूची खांसी।--इन्ता (वि॰ ) खें धीर धार्ग निक्ले हुए दांता वाळा :--माञ्ची (सी॰) मक्ती विशेष जे। पश्च में के चिपट जाती है -- मुता(पु॰) कु॰रीवा --ो (खो०) कृतिया। कुरुरॉडी (खी०) कुकुरमाधी।

🖫 इ.ही (स्त्री॰) वनमुर्गी, सुकृती, काले दात जो बानरे की वाली पर लगने हैं।

श्चारुट, सुकाट तद्० (पु०) श्रहणशिल, ताझ-चूड सुर्गा, कृष्ट्रा, विकासी, सुक, जराधारी । —नाड़ी तन्• (ची॰) नली यायश्च जिनसे भरे बरतन का जल रीते बरतन में आय ।--धाद

तत्० ( पु॰ ) पर्यंत जिसे थव कुर्किहार कहते हैं थीर गो गया से श्राट केसर उत्तर पूर्व की ओर है। — मस्तक्त तत्० ( पु॰ ) चव्व, चाव ।— झत तत्० ( पु॰ ) भाइयुक्ता ससमी की किया वाने चाळा मत विशेष ।— शिख तत्व० ( पु॰ ) इस्तुक का पेढ़ या फूल ।

कुकुटक तत्० ( ए० ) शूहा पिता श्रीर निपादी मान। से अपन्न मर्गसङ्कर जाति विशेष, वनसुर्गी ।

कुक्कुर तर्० (पु॰) क्ष्कर, कुत्ता, भ्वान (वि॰) गर्वदार। कुकाठ तद्० (पु॰) द्वरी लकड़ी, सडी द्वती ठकड़ी, कुकिया तद॰ (सी॰) दुस्कर्म, निन्दितकर्म, निन्दि-साधारम्, विगरीत किया।

कुक्त तत्० ( पु० ) पेट, बदर ।

कुन्नी तत् ॰ (खी॰) केख, पेट, गुहा, सन्तति । कुरुव्यति तत् ॰ (खी॰) अपयश, हुनाँग, निन्दा। कुप्रह तत् ॰ (पु॰) भन्दमह, खोटे यह, दुखरायी मह, छुप्रभ महा। [खपिक नीच कोग सहते हों। कुप्राम सह। (पु॰) निस्तित गाँख, शिल गाँव में

श्रश्चम ग्रह । [श्रिषिक नीच लेगा रहते हीं } कुम्राम तत् ( ंपु० ) निन्दित गाँव, जिल गाँव में कुलाट दे॰ वेडील, कुरूप।

कुञ्चात दे॰ कुसमध में मारना, समैस्थान में मारना। कुङ्कड़ दे॰ (दु॰) एक में एक सङ्कुचिन, एकट्टा। कुङ्कड़ा दे॰ (गु॰) वजवान, सवड क्षसण्डा, स्वास्य्य कुक, इरसुष्ट।

कुड्कुम तत् (पु॰) देशर, सुगन्य द्रव्यवियेष, सेरी । कुड्कुमा दे॰ (पु॰) गुलाल रखने के तिये लाख का बना हुचा पात्र । [ उरोल, खाती । कुख तत् ॰ (पु॰) [ कुष + फल्] कल, घन, चूँ औं। कुख तत् ॰ (पु॰) व्हल् । [ यन का मुंद भीं। कुखकुद्यमत तत् ॰ (पु॰) क्त के जस्स का साम, कुखन दे॰ (पु॰) कुखिशाना, तद करमा, कुख का

बहुबचन । [सुगन्धि का चन्द्रन । कुचन्द्रन तद्द॰ (पु॰) जाल चन्द्रन, श्रेक चन्द्रन, श्रेका कुचर दे॰ (पु॰) निन्द्रक, दोषात्रमित्यपु, दोष प्रकृत वाला। [देना, दुकड़े दुकड़े कर देना। कुचलाना दे॰ (कि॰) पूर करना, मसलना पीन कुचला दे॰ (पु॰) धौपथ विरोप, विष विशेष । कुचाप्र तत्॰ (पु॰) स्तन का श्रप्रभाग, यूची का माँठा, मिरमी, भेडुवा। [यहार। कुचाल दे॰ (पु॰) क्रुमील, बुरा चलन, कुटेन, कुच्य-कुचाली दे॰ (पु॰) क्रुपह्मी, खोरों चाल चलन वाला। कुचाह दे॰ (पु॰) श्रीनच्छा, श्रद्धम इच्छा, प्रेम स्टित, क्रुट स्नेह, श्रद्धभ वात, श्रमाल ।

कुचि या कुची दे॰ (पु॰) उहारी, यहनी, मार्जनी, शोधमी, फार्डू, कुची जिससे दीवार पर सफेरी शीधमी, फार्डू, कुची जिससे दीवार पर सफेरी कुचिया। दे॰ (पु॰) छोल्ली, कान के नीचे का कामारी कुचिया। (कि॰) देखे, इचल्या। [कम्पाधारी। कुचेया तद॰ (पु॰) मलीन, मलीन चरमणशी; गुर्ह्म, कुचेए तद॰ (पु॰) कुरी चेहा वाला। [तुरा माय। कुचेया तद॰ (स्त्री॰) कुमम्ब, बुरी चाल, सुख का कुचेला दे॰ (चि॰) मेले कपड़े वाला, मेला, नंदा। कुचोया तद॰ (पु॰) कुरिसत प्रश्न, कुनक, खुदुर,

प्रवारका ।

प्रवारका ।

प्रवारका ।

प्रवार ।

कुज तद॰ (पु॰) मङ्गलप्रह, नरकासुर, मङ्गलवार, बृज, पेड़ !--ा तद॰ (स्ती॰) सीता, कस्या-यिती का एक नाम ।

कुजलीवन स्त्॰ ( पु॰ ) कुण्जरवन, हाथियों का बन, जिस वन में श्रधिक हाथी हों।

कुजाति तत् (धु॰) नीच जाति, श्रधम जाति, जातिच्छुत, जाति-श्रष्ट, द्वशचारी, पतित व श्रथम पुरुष । [श्रद्धम येगा । कुजीग तद॰ (धु॰) श्रनमेळ, वेवन्य, खोटा येगा, कुज्जमि तद॰ (खी॰) चोती, श्रीरोया, बाचळी, फूळा ! कुञ्च दं॰ (पु॰) पसर, घञ्जलि । पृश्चिमा तत्र्॰ (खो॰) कुञ्जी, ताली । कुञ्चिन तत्र्॰ (गु॰) घृमा हुवा, टेडा, दन्लेदार, पंचा वाले ।

कुञ्ची तन्। ( स्त्री॰ ) ताली, कुनी।

कुझ नत्० (पु॰) लता ग्रादि से दका हुन्ना स्थान, लता के द्वारा बना हुन्ना श्रकित्रिम गृह। तत्० (म्री०) लतास्ट्रादित, बचान का स्थान, तह जगह।

कुञ्जड़ा दे॰ ( पु॰ ) एक मुसलमान जाति जो तस्कारी फन्न फुल चादि बेचती हैं।

कुद्धार तर् (पु॰) इ।धी, बल्यान, श्रेष्टता । यह शब्द जिस जाति वाचक शब्द के श्रामे जोडा जाता है, वसकी प्रधानता बसलाना है। जैसे—नाकुत्तर, प्रधान मतुष्य । यथा—

" कपिकुआहं बोलि ले द्याये "

एक नाग का नाम, केस, देश विशेष, पर्वत विशेष, इनुमान की माना ध्यतना के पिता का नाम, इन्प्रप विशेष, पीताधिक दृढ, शुक्रपक्षी विशेष जिसने महर्षि च्यवन को उपदेश दिया। इस नवुत्र, पीपळ, ब्याद की संख्या।

कुञ्जिका सद॰ ( धी॰ ) कुजी, काला जीरा । कुञ्जा दे॰ तद॰ (खी॰ ) चाधी, ताली, स्याह जीरा, वह पुस्तक जिसमें किसी दूमरी पुस्तक का ग्रार्थ

माल्म हो, 'की'। पुट नत्॰ (पु॰) समूह, शिरत, साङ्केतिक शब्द, पर्वत सोडने वाली हचौही, घर।

यु टक्ती दे॰ ( खी॰ ) एक श्रीपध का नाम, मसाला । युटज सन्० ( पु॰ ) दुर्रेश का नाम, इन्ययन, श्रमान्य सुनि, होसाचार्य, पुण्य विरोध ।

कुटनई दे॰ (सी॰) कुटनापन, कुटना के गुण ।

कुटना १० (कि०) करना, वण्ड करना, तोइना,
न्यं करना !— (दु०) भण्ड, मंदेवा, तुक्मं के
लिए वहकाने वाला !—पन (दु०) स्डो के। पर
पुरुष के पास और पर पुरुष के। पर भी ने पास
पहुँचाने का काम !

कुदमाना दे॰ ( क्रि॰ ) फुसलाना, वश में करने व ब्राज्ञाकारी बनाने का उद्योग करना । कुटनी तर्० (स्त्री०) उंटनी, द्ती, सन्देन ले जाने वाली।—पना द्ती कमें।

क्टुटाई (स्त्री०) कृटनं का काम। कुटिया तद० (स्त्री०) वर्णगृह, त्रस्य निर्मिन गृह,

धाम कृप का बना घर।
कृटिज तन्॰ (गु॰) [कुट+इल्] बक, धांका,
टेवा, कर, बुध, दमावाज, बपटी, छुजी, बांटा।
—ता (श्त्री॰) कृटिज्ञात, वकता, शटना, झूनता।
—ानत करणा (गु॰) कपटी, ब्लट, श्रमत अलकरण, कृत्रा। [टेड्सपट)

कुटिलाई तद्० (म्प्री०) घुल, कपट, बक्रा कुटिहा तद्०"(वि०) ध्याय से ईंसी डड्राने वाला, इट कहने वाला।

कुटी तत् (क्वीं ) भोपडी, मड़ी, छे।टा घर।—चन (पु ) पुत्र के श्रक से जीने वाला, चार प्रकार के संन्यामियों में से प्रथम, त्रिश्ची मंचासी।—चर (पु ) पति विशेष संन्याम की प्रथम श्रवस्था, कृटिक, स्वती चुरालमीर।

कुरिब, सुबी चुगुलम्बार । कुटीर तत् ( ९०) छुदगुढ़, कुटी । कुटुम तद् ( ९०) जाति बाल्धव, सन्तान, सन्ति, परिजन, परिवार, कुनवा, सानदान ।

कुटुमी तद्० (पु०) कुटुम्य विशिष्ट । कुटुम्ब तद्० (पु०) देगो कुटुम । कुटुम्बी तद्द० (पु०) हुमवेवाळा, नातेदार । कुट्यानी (खी०) धान कुटने थी मजदूरी । कुटेंब दे० (पु०) द्वरी धामत, दुरी बान । कुट्यों तद्द० (ग्ली०) कुटनी, दुर्ती ।

कुड्ना तत्० (स्त्रा॰) कुटना, दूता । कुड्मित तत्० (पु॰) [इट + मा + क्त ] रिश्रिया की एक प्रकार की स्टक्षार चेटा। यथा—

"जहां सुक्तव थरु दुन्त की, प्राट, करे जी वाम, परम ल्लित यह हाव है, होत कुट्टमित नाम" प्याज ।

कुछला दे॰ (पु॰) नाज स्पने की मही मा बड़ा पात्र, चूने की मही।

कुटाउ, कुटाँच दे॰ (१त्रो॰) द्वरी जगह, कुटाँव । कुटाट दे॰ (पु॰) द्वरा साज, द्वरा प्रवन्ध । कुटार तत्व॰ (पु॰) फरसा, कुश्हाडी,कुण्दाडा । कुटारी तत्व॰ (स्त्रो॰) कुश्हाडी, श्रव स्थाने का स्थान । कुठाहर दे॰ (स्त्री॰) धसमय, वैदिकाने, मर्स स्थान, नीच स्थान।

कुड्कना दे० (कि०) कुड्कुड़ करना, चूरना, गुर्साना ! कुड्मा या कुरमा दे० (पु०) कुडुम्ब, परिवार, कुनवा । कुड्व तर्व० (पु०) एक सेर का पविर्वाभाग, श्रमान नापने का चार श्रंगुल चीड़ा श्रीर बार श्रंगुल गहा।

कुठङ्ग दे॰ (पु॰) धरिए न्यवहार, हानिकारी खाचरण। कुतृना दे॰ (कि॰) मन ही मन कोच काना, दूसरों की उन्नति देख मन ही मन दखित होना, बाह ।

कुढ्य दे॰ (पु॰) येढप, कठिन, दुर्ततर । कुढ़ना (स्त्री॰) चिड़ना, मन ही मन कुपिन होना । कुढ़ाना दे॰ (कि॰) चिड़ामा, चिड़ामा, जळाना । कुपिठत तद् ॰ (पु॰) [ कुण्ड + फ ] भीयरा, गुहुन, मन्द्र, निक्रमा ।

कुसड तत् (पु॰) [कुण्ड + श्रह् ] परिमाधा विशेष, जलस्य, स्पृष्ट, जलस्यार विशेष, चीवचा। वारह प्रकार के पुत्रों में से एक प्रकार का पुत्र। पति के रहते उपपति से उत्पत्त सन्तान की कुण्ड कहते हैं। हवत करने का गड्डा, यहारासं।

कुमल्डल तत् (पु०) हर्याभूषय विशेष, पहिने के धाकार का गोल गहना जो भींग, लकड़ी कीच या गैड़े की खाल या सोने का बना होता है थींग जिसे गोरखनाथी साथु कांग्रें में पहनते हैं।

कुराइतिया दे॰ (पु॰) एक भाषा के छुन्द का नाम, इस छुन्द में १४४ मात्रा होती हैं, जिस श्रास्त्र से प्रारम्भ किया जाय, उसी राज्य से हसे समाप्त कश्या चाहिये, यस छुन्द में एक शक्य छुण्डळवत् दुवारा पढ़ा जाता है, इसीसे इसका नाम कुण्डलिया है।

कुराइत्ती तत्० (स्त्री०) वृज्वियोग, कचनार, गुड्य, जलेबी, कुण्डलाकार, चक्र विशेष जो किसी के जन्मकाल-स्थित ग्रही को वतलाने के लिए बनाया जाता है। गेंडुरी, सांग्र के चैठने का श्रासन ।— इस (पु०) सांग्र करण, समूर, चिचल हिरस, विरुण्क, कुण्डलपारी।

कुगिडन तत्० (पु०) एक सुनि का नाम, नगर विशेष, विदर्भ नगर, बरार प्रदेश के मध्यवर्ती एक नवर का जाम, इसका दूसरा जाम विद्रभं भी है। यहा नदी के किनारे पर यह बता हुआ था। यह दो भागों में विभक्त था, उत्तरीय कुण्डित की राजधानी पारावती थी, और दश्चिण कुण्डित की राजधानी पारावती थी। और दश्चिण कुण्डित की राजधानी प्रतिद्यानगार था। जिलीर। कुगुडी दे० (स्त्री) किवाड़ वन्द करने की सांकळ, कुतका (५०) डंडा, सेहा।

कुतका (पु०) इडा, साज । कुता तत् ( प्र०) मझार्थक, वहाँ से, वजो । [बचरात । कुतजु तत् ० ( प्र०) कुसित रारीर । (प्र०) कुतेर, कुतप ततः (प्र०) दिन का घाठ्यां साम, दिन का घाठ्यां मुहूर्त, एके।दिए नासक धाळ घारस्म करने का समय, सप्याह, धतिषि, सूर्य, धारेन, दिज, प्रतिष्ठा, भांजा । - कालां (प्र०) गरसी का समय, सप्याह समय।

कुतरना तद् (कि॰) दांत या चीच सं छोटे छोटे दुकड़े करना ! [वष्षा । कुतस् तद्॰ (प्र॰) काटने वाला, पिछा, कुत्ते का स्नुतक् तद्॰ (प्र॰) कृतिस्त तर्क, विन्द्रत तर्क, दुर्वळ युक्तियों के सहारे का तर्क, विन्द्रत निवार !—ी (ग्र॰) कुतक करने वाला, इस्त्रती !

कुतवार (५०) इतने वाला, अन्याला करने वाले । कुतार दे॰ (५०) असुविचा, चंदन । कुतिया दे॰ (चा॰) क्वइती, कुत्ते, कुत्ते की मादा । कुतुवकुताना दे॰ (५०) एसक्बाउय । कुतुवकुता (५०) दिशाएँ बताने वाला यंत्र विशेष ।

कुतल तद्० (पु०) पृथ्वीतक, भूतल ।

कुत्हल तर्० ( पु॰ ) अपूर्व वस्तु देखने की टाटसा, श्रामाद, कांतुक, परिहास, उस्मुकता ।— ी (पु॰) कपूर्व, श्रद्भुत, प्रशस्त, श्रामादी, कींतुकी, क्योगी।

कुत्तुस्त तत् (पु॰) निन्दित तृष, द्वरी घास । कुत्ता दे॰ (पु॰) कुकुर, मामसृग (खी॰) कुत्ती । कुत्र तत् ० (७०) कहाँ, कित स्थान पर ।— पि (७०) कहीं भी, किसी किहाते । [स्वानिकस्य । कुरस्तत तत् ० (पु॰) [कुरस + थनट्] निन्दत, नास्त्र, कुरसा तत्० (बी॰) निन्दा, कुरस, सही, द्वराई, अवका, अपमान ।— जनक (पु॰) निन्दा कराने

वासा, ग्लानिकरा

कुत्तित तर्॰ ( पु॰ ) [ कुत्त + फ ] धोषि विशेष, इट, ढाँरैया। (पु॰) तिन्दित, मतीन, तीध। कुग्र तन्॰ (पु॰) [कुप्-मळ] डायी पर का विद्यावन यास्तरण, हायी की कुल, रथ का ओहार, प्रात काळ म्मन करने वाला सक्ष्यप।

कुपरी या कुपली दे॰ (बी॰) मेली, मेलती ।
कुरकता तद्॰ (कि॰) इरना, फादना, बद्धरना
कुरकता । [तिक, देवी ।
कुदरत (सी॰) अकृति, देवी, शक्ति ।—ो स्वासाकुदरता तर्॰ (कि॰) कार्रना, क्रमा, बद्धला ।
कुदरा तर्॰ (कि॰) कोर्रना, क्रमा, क्रमसे मिटी कोरी
जाती है कुराजी ।

हुदान तत् (पु॰) द्वा दान, खीटा दान, श्रनुचित दान, दे॰ उद्गुटने का स्थान, द्वने का स्थान।

कुदाना तद् (कि०) छुदवाना, बॅवनाना, उदछवाना । कुदार या कुदारी तद् ० (५०) भूमि मोदने का साधन, वेलने, कुदारी, कुदाछ ।

सापन, येवने, इदारी, कुदाल । कुदाल, कुदानी सद् (पु ) देनो कुदार । युद्दिन सद् (पु ) दुर्दिन, मेथाच्छादित दिन, खोटे दिन, दु स्र के दिन ।

बुद्धरय नतः (गु॰) ध्रमध्य, कुरुप,श्वरस्य । शुद्धरि तत्व ( जी॰ ) पापदि, ब्रुती नजा, ब्रुते धाराय से देखना ।

से देखना। [रहित देश। कुटेंग तद॰ (५॰) ग्रमुखकर देश कुण्यित देश, गङ्गा कुदाल सर॰ (५०) देखे। कुट्गर। कुधर तद॰ (५०) गैंछ, पर्वत, पदाद, शेषनात।

कुधातु तत्॰ (९॰) द्वरी धातु, खेाहा, खेाह, यया— " वारम भरिस कुधातु सोहाई। "—रामायवा

क्षारा तन् ( स्त्री ) दुर्धवहार, कुरीति, श्रक्षम्य श्रावरण ।

कुन्न तत्॰ ( पु॰ ) देखे कुचर । कुनकुना दे॰ (वि॰) गुनगुना, कुद्ध गरम । कुनख तरे॰ (पु॰) रोग विग्रेप, कुनित तस युक्त

कुनाय तरे (इ॰) रोग विशेष, युनित तस सुकः।
—ी (पु॰) तरा रोगी, विश्वे नस्य यात्रः।
कुनाय दे॰ (उ॰) इंदुस्य, परिवार, कुळ ।
कुनाय (उ॰) एक हिन्दू जाति औ' अधिक तर सेती
वार्ग करती (उ॰) एक हिन्दू जाति औ' अधिक तर सेती
वार्ग करती ह

पुत्र का नाम, परात्ती पद्यावती के गर्भ से बह इन्बह हुना या, यह श्रतिश्रय सुन्दर या, सतदब हुनकी सीलेखी मा तिप्यरशा हुस पर श्रामक हुई और अपना हुए श्रामिताव उससे प्रकाशित किया। यस्तु कुनाउ ने उसे माफ साफ जवाब दे दिया। इस काराय मुद्ध हीकर बनने मिलेशा की कि इनाउ की शर्मत में निकल्या लुँती। एक समय महा शाला श्रीह विद्रोह गान्त करने के तिये तप्रिष्टा गर्थ श्रेस तथ तक के किये देख रेख तिय तप्रश्राम ( अनकी दूसरी स्त्री) के सीप गर्म। तिस्वरणा है इसे सुयोग समक कर, श्रपने प्रधान क्रमेवारी के इसाख की श्रांस्तिकालने के तिये वार्ष्टर दिया

लगी, तब उन्होंने तिब्धरचा के बच की श्राक्ष हो। परम्म इनाल ने बड़ी प्रार्थमा करके प्रथमी विषेकी सीतेला माँ की रचा की । [ब्यवहार ! कुमीति तन् ( एगं) याशाय, जुविबार, कार्नुवेज कुमत तन् ( पु॰) भाला, बाड़ी, पानी, प्यन, सब विषेष, कुम्ती का रिवा, गर्बेपुक, सीडिवार, चूँ,

धनसः।

इमे राजाणा समक्त कर, कुनाल ने अपनी कॉर्स

स्वयं निकाल दीं। इसकी रावर अब वाशीक की

कुन्तज तत् (पु.) वंश, शाख, रिस्ता, देशविशेष हा मान जो चीछ देश के इतर की स्रीर है। कुरुगाड़ के द्विश्वश्य कल्यानदुर्ग नामक नगर कुन्तर देश की शक्रानी थी। इस समय के हैदराजद राज्य के दक्षिण पश्चिम का भाग ही किमी समय कुन्तळ देश था। व्याळा, जी, सुग्रम्थवाल्ग, छ, सुज्ञार, शानिशेष, चुरूपिया, स्री समयन्द्र जी की सेना का एक वाना।— यद्भा (पु.) गुक्राम चूच, भंगतिया।

सुन्तवर्द्धन (ए०) भेतरेया, भूक्षाक । सुन्तिमोज तव्र० (ए०) प्रकाराज का नाम, ये राजा स्ट्रासेन के पिता की बहिन के लक्क थे, ये निस्स न्यान थे, इसी से हर्ग्याने श्रूपयेन की कच्चा पृथा के। गोर जिया या हमी कारण प्रया का इन्ती नाम हुवा था। सहायारन के सुद्ध में यह सिमन् जित हुद्य थे। कुन्ती तत् ( स्त्री ) राजाश्रूरक्षेत्र या वधु क्षी क्त्या, पाण्डु के साथ इसका विवाद हुणा था। नारट् मुति ने इसे वश्रीकरण मन्त्र वतलाया था, जिसके प्रसाद से कुन्ती देवताओं के बुका विचा करती थी। यह युविष्ठिर, प्रश्लैन श्रीर सीम की माता थी।

कुन्द तद॰ (६०) प्रश्वहच विशेष, कुन्द का फूल, एक प्रकार का श्वेत पुष्प, कमल, पर्यंत का नाम, सवितिथियों में से एक, नी की संख्या, विराष्ट्र, कराद। (वि०) मीयरा, गुट्टल, मन्दर, स्वरूप।

कुन्दम दे॰ (पु॰) बढ़िया खालिस सोने का पतला पत्तर जो नगीनों के जड़ने में काम खाता है। ख़ब्हा सोना, बिहाद सोना।

कुपति तत्० (पु०) दुष्ट पति, दुष्ट स्वासी । कुपढ़ दे० (वि०) श्रतपढ़, मृर्खं ।

कुपथ तत्॰ (पु॰) कुपंथ, कुप्तार्ग विषय, कुदिवत मार्ग, दुव्यवदान, दुशवस्या —नामी (गु॰) दुरावारी, पापात्मा, पापी ।

कुपथ्य तत्० (गु०) श्रपथ्य, श्रनुचित मोजन, समय श्रीर प्रकृति के विरुद्ध भोजन, बद्दपरहेजी।

कुपराशमं तत्॰ (पु॰) कुल्सित मन्त्रया, खोटा सिखावन, वृत्ती सत्ताह ।

कुपात्र तत् 'गु॰) धयोग्य, ध्रवात्र, ध्रतुष्युक्त । कुपित तत् '(गु॰) क्रोपित, क्रोपित, क्रोपयुक्त । कुपुत्र तत् (पु॰) क्रायन्तान, दुराधारी पुत्र, कप्त्त । कुपुत्रत्व तत् (पु॰) निरुष्ट मनुष्य, अधम मनुष्य, समान-विश्कृत पुरुष ।

कुपूत ततः ( पु॰ ) कपुत्र, कपूत, कुपत्तान । कुप्पा रे॰ ( पु॰ ) चर्ममाण्ड, चाम का बना हुआ ची बा तेळ रखने का बरतन, (रब्री॰) कुप्पी ।

कुव या कूच दे॰ (पु॰) कृषड, कृब्ज, पीटपर का बीछ । कुबजा तद्॰ (पु॰) कृषड़ मजुष्य।

सुबड़ या सुबड़ा दे॰ (पु॰) टेझा, कुटन । कुबड़ी (खी॰) कुकी या टेझी मूट की खड़ी । कुबरी (खी॰) कंस की एक दासीका नाम जिसका कुबड़ा पन श्रीकृत्या ने दूर किया था, कुटना ।

कुदुद्धि तत्र (वि॰) मूर्ल, दुर्द्धदि । सुद्धति तत्र देदी पीठ, श्रवासार्थ, लटघीस । क्ब्जिक तत्र (पु॰) मालती। [चारिका का नाम | कुब्जा तत्र (खी॰) कुण्डी खी, राजा कंग की परि-कुब्जिका तत्र (स्त्री॰) तुर्गों का नाम, खाठ वर्ष की लड़की।

कुवत सन्॰ (स्त्री॰) निन्दित वार्ता, निरुष्ट वार्ता । कुभार्यो तन्॰ (स्त्री॰) कल्ही खी, क्ताइने वाली स्त्री, कुल्टा भार्यो ।

कुलटा माथा । [ कुस्ताभाव | कुमान तत्० ( पु० ) निन्दिन श्रमिप्राय, कुटस्टि, कुमृत तत्० ( पु० ) बुरा नीकर, शेपनाम, पहाड़, सात की संख्या |

कुमक दे॰ (स्त्री॰) साहाय्य, मदद । कुमकुम वद्० (पु॰) केशर, कुमकुमा ।

कुमक्कुमा तद्द (पु॰) छास का बना पोबा तथा गोछ या चिपटा कट्टू जिसमें श्रयीर या गुळाक भरा जाता है। इसे होबी में छोग एक दूसरे पर मारने के काम में छाते हैं।

कुमग्रङ्ख तत्० कुंस्सित मनुष्यों का समूद्र, घरा-मग्रङ्क, ष्टियोमण्डल ।

कुमति तत्॰ (स्त्री॰) घलगृबुद्धि, दुर्वदि, दुर्मति।

कुमद् नद्० ( पु० ) कुस्सिनमद् , दुरभिमान, कमछ विरोप । [ होने वास्त्र कमज । कुमदिनि तद्० (स्त्री॰) कमछ विशेष, रात को विकसित

कुमन्त्रणा तत्० (स्त्री०) खसःवरामर्थं, खधम सम्मति। कुमन्त्री तत्० (पु०) श्रमत्वरामर्थं देन वाला ।

कुमाच दे॰ ( पु॰) एक प्रकार की रोटी, एक प्रकार का रेशमी वस्त्र, गंबीके के पत्ते के एक रंग की भी क्रमाच कहते हैं।

सुभार तत् ० (५०) कार्ति हैंय, नाटके कि में युवाराज, पांच वर्ष का लड़का । जैन विशेष, कुथांग, श्रवि-वाहिता वावक, शागुत्र. सिस्तुनव, सुगा, भोखा सामा, सनक समन्दन आदि वाजविलय प्रापिगाया। प्रद्व वियोष, मंगलप्रद, साहेस, अभिग्रत, अप्रि, प्रकारित विशेष, दुख विशेष ा—पाल (५०) शाखियाहन राजा, देखें। ग्रालियाहन ।

कुमारिका ततः (स्त्रीः) कुमारी कन्या श्रविवादिता, भारतवर्ष का पुरु भाग विशेष, उरद्वीर विशेष, जो भारत के देखिया की खोर हैं, जो भारत का पुरू खण्ड समक्ता जाता हैं। सिंहल राज की कन्या का नाम, सिहलेश्वा रातण्ड्र की कन्या थाँ। सास-राजा मी कन्या। इसका शरीर साधारण स्थियों का साथा, परन्तु मुँह बक्षी का। इसने श्रयने प्रयव से पुन मनुष्य का मुद्रा श्राप्त किया। (स्कन्द् पुराण देशे)।

कुमारिल तत्॰ (पु॰) विष्यात दारानिक पण्डित चीर वेदो हा भाष्यकार । ये ब्रादि शहरा वार्य के समय में उग्पल हए थे। इन्होंने मीर्भाषावार्तिक और तन्त्रवार्तिक नाम के प्रश्य जिले हें थीर मेही शवा-भाष्य तथा श्रीत सूत्रों के टीकाकार भी है। जिम समय यह उरपन्न हुए थे, उम समय भारत की स्थिति विचित्र भी। बीद्ध भर्म का बौद्धवाता था। कुमारित ने बीद शास्त्र का श्रध्ययन बोद साधवाँ सं किया, प्रन उमका खण्डन किया । ग्रह-द्रोह के पाप से खटकाटा पाने के लिये प्रयाग में तुषानल में उन्होंने श्रवने शरीर की भस्म कर डाला। जिप समय ये श्रक्षि में श्रपना शरीर मध्य कर रहे थे उस समय शङ्कराचार्य इनहे पास भेंट करने के लिये पहुँचे ये। यह दिचल देश में उत्पद्ध हुए थे। इनका समय सन् ६५० से ७०० ई० के घीत निश्चित किया गया है।

कुमारी तत् ( न्य्री ०) दस वर्ष की कन्या, विनव्याही, श्रविवाहिता, जन्यदूरीण, धीक्ष्यार, नवमहिका, वधी इलायची, स्वामा पदी, जानकीची का नाम. पार्वेती, दुर्गा, भारतवर्ष का एक श्रन्तरीय, चमेजी, सेवसी, मृमि का भण्य भाग । ग्राच्हींभी सस सरितायों में से पुरु, क्याविता। —गुज्ञा था पूजन ( स्त्री० ) सन्ध्रशास्त्रोक खाराचना ।

कुमार्ग तत्र ( पु॰ ) इपग, इचार, दुरावरण, दुर्गम पप, अधमें ।—गामी (वि॰) दुगचारी, अधमें । कुमार्गी (वि॰) देवा इसार्गगमी ।

क्षमद् या कुनुद तत्व (पु) श्वेत कमज, रस कमछ, कुमोदिति, दोई, चारी, विस्मु, राम की मेना का पुरु पन्दर । पाठ दिगाओं में से नैक्कल देश्य का दिगाओं देया विशेष, द्वोप विशेष, कपूर, नात विशेष, विस्मुपरिषद विशेष, क्षेत्र, तारा, महोत का पुरु ताल । (वि०) कन्म, लाख्यों — युन्तु (पु०) पन्द्रमा, कनुद रा मित्र।

कुमुदिनी या कुमोदिनी तर् (खी॰) इमुदयुक्त सरो॰ वर, कमिटनी, पश्चिनी, निटोकर।—पति तर् (प्र॰) वस्द्रमा।

क्रम तत्० (पु०) घडा, कल्डा, घट, हाथीका मस्तक, पक राशि का नाम, मान जो ६४ सेर का होता है। एक पर्वका नाम, गुग्गुल, वैश्यापति, प्राणायात के तीन भागों में से एक, एक शता का नाम, यह मेवाड के राजा मुकल के पुत्र थे । महा-राजा सकल के छब से मारे जान पर १४१६ ई० में उपम सवाह के महाराणा हुए। यह विख्यात शर थीर पण्डित थे। जयदेव के गीतगोविन्द की पुक्र टीका इन्होंने लियी है। माखवा का राजा महमूद श्रपनी और गुज(14 के राजा की सेना लेकर विक्तौर पर चट श्राया। कम्म ने बडी योग्यता के साथ भारती वीस्ता प्रकाशित की । शाप्रसेना की । हराकर, महमृद की इन्होंन कैंद्र कर खिया । पुन वसके साथ शाबा कुम्म का व्यवशार दवापूर्व ही रहा। महमूद ६ महीने तक वित्तीर में कैंद रहा। दिशी के बादशाह ने अब चितीर पर चढ़ाई की उस समय महमूद ने थपनी जाति के बिस्ह तलवार उठाई थी।-क तत् (पु॰) प्राणायाम की एक प्रक्रिया जिससे सांस खोच कर बाय की श्रीर के भीतर रोक्ते हैं।-कर्ण (पु०) राषस विशेष. रावण का छोटा भाई।-कार (पु॰) शहा के गर्भ से श्रार विश्वकर्मा के श्रीसर से दलक जाति विशेष, कुम्हार, मुर्गा। - कारी (छी०) कुम्हारिन, कुल्थी, मैनसिछ ।-- ज (९०) कुरम से उत्पन्न, बशिष्ठ और धगस्त सुनि, द्रोबाचार्य । --चोर्य (प्र.) रीडा ।--सम्मव (प्र.) कुम्म से उरपन्न महर्षि वशिष्ठ, श्रास्य सुनि, विश्वा | होणाचार्य ।

कुम्मा तन्॰ (पु॰) होटा घडा, पुरु राजा का नाम, कुम्मिका तन्॰ (स्त्री॰) जल का पुरु प्रकार का तृष, बृज विरोप, वेरवा, कायफज, नेत्रांग विरोप, पर बल का पेड, विज्ञ का रोग विरोप।

कुम्मिनी दे॰ (को॰) पृथ्वी, सूमि, जमार्ट गोटा । कुम्मी ठत्त्व ( को॰ ) तृष्विरोष, जो पानी पर जमा दुषा होना है। ( पु॰ ) हाथी, मगर, गुगुब का

इच. एक विवेता कीट, मछली विशेष, वालकों की क्लेश देने वाला शचस । क्रमीनस तत्० (५०) फणधर, सर्व, सर्व, रावण ।

कुम्भीपाक तव् (पु०) नरक विशेष । क्रम्भीर तत्० (पु०) जलजन्तु विशेष, नक्ष, मकर, कुम्मोरुगा तत्० (बी०) श्रीषध विशेष. निसीत । कम्हुड़ा सदु॰ (पु॰) फल विशेष, पेठा। यह हो प्रकार का होता है। सफेट रंग का और वीखे रंग का, वीखे

रंग के कुम्हडे के कुदर या काशीफल भी कहते हैं । कुम्हडीरी या कुम्हरीरी सद् ० ( खी० ) पेठे की वरी । कम्हलाना दे० (कि०) सुरसाना, सुखना, रङ्ग बदल जाना ।

क्महार तत्॰ (पु॰ ) कुळाळ, कुम्थकार, घड़ा श्रादि मिही का बर्तन बनाने वाला। (स्त्री०) क्रम्हारी, जन्तु विशेष, कुम्हार जाति की छो ।

क्षशः तत्० (५०) दुर्गम, श्रवयश, दृष्कीर्ति । क्योग तत्॰ (पु॰) दुष्टयोग, दुःखदायक ब्रह । क्योगी तत्० (पु०) विषयानुरक्त, विषय भोगी ।

> यधा—। "प्रकृष क्रियोगी ज्यों उरगारि, माह विटप नहिंसकत हपारि"

--- रामायण । करकरी, या कर्करी दे० (वि०) भुरभुरी ।

कुरङ्कतत्० (पु॰) बादामी रङ्ग का हिरन, मृत, एस (वि०) बुरा रङ्ग । →नयता या नयती (स्त्री॰) मृगनयनी, मृगलोचनी ।--नाभि (पु०) कस्तूरी, मृगनाभि ।

कुरसटक तदः (पु॰) श्रोषधि विशेष, पियवसाः। करता दं॰ (पु॰) पुरुषों के पहित्रने का खिटा हुआ वस्त्र विशेष ।

करती दे॰ (स्री॰) खियों की फतुही । क्रवक तत्॰ (पु॰) श्रीपधि का नाम, कटसरैया । करमा दे० (पु०) कुनवा, घराना ।

कुरर तत् (पु॰) कुरलपत्ती, उस्कोश, वक, वगला, कींच। कररी तत्॰ (स्त्री॰) पिंच विशेष, कुँज, जल के किनारे रहने वाली एक चिड़िया, चील्ड, भेड़, मेथी।

कुरसी (स्त्री॰) काठ की वनी वैठकी विशेष ! —नामा करना, हेर लगाना । (पु०) वंशावली 1

क्रराई दे॰ पाव फँसने मेाग्य, विलम्ब, उजटना, राशी

करान (५०) ससलमानों का धर्म बन्ध । कुराह तद्० ( स्त्री० ) कुमार्ग, बुरी राह । क्रिया दे० (स्त्री०) फ्रस की भ्रॉपडी ।

करी तत्॰ (पु॰) जाति, कुछ, घराना, सब जाति श्रवेक जाति, श्ररहर की फली। [कुन्यवहार, कुचाल | कुरीति तदः (स्त्रीः) निविद्धं श्रावरण्, कदावार, करीर तत्॰ (पु॰) मठी, मड़ी, रतिकिया, रमण, मेथुन ।

क्र सत् (पु॰) चन्द्रवंशी राजकुल, देश विशेष, जो उत्तर भारत में है। पृथ्वी के नवलण्ड में से एक खण्ड, कर्चा, भगत।—फ्रेतु (पु॰) हुवेधिन, अधिष्ठर, परीक्षित ।—सेंत्र (प्र∗) दिल्ली के पास का एक मैदान, जहां कौरव पाण्डवों की लड़ाई हुई थी,यहाँ इसी नाम का एक मील भी है जो धानेश्वर के दक्तिए की धोर है। यह सरस्वती नदी के दक्षिण, श्रीर दषद्वती नदी के उत्तर है।---जाङ्गल तव् ( पु॰ ) एक प्राचीन देश जो पाञ्चाल देश के पश्चिम था।-पति-राथ (पु॰) कुरुराज, दुर्योधन, बुधिष्ठिर ।—बंश ( पु॰ ) राजाकुर की सन्तति । िधजीर्थं । क्रुचि तत्॰ (स्त्री॰) नीच वासनाः दुरमिलापः,

कुरुवक तत्० (पु०) श्रोपधि विशेष, कुरबक ।

क् करुल दे॰ (पु॰) घँगुर, चिकुर।

क्रुप तत्० (पु॰) ङ्वातित ब्राष्ट्रति, कदाकार, कुडौल भदेला, धद्सुरत, बेढंगा । क्रेंद्रना तत्० (किः) खुरचना, करोदना ।

कुर्कुट "दे॰ (पु॰) कूड़ा. माड़न, बुहारन । कर्कटी सद॰ (प्र॰) सेमर बृच ।

कुर्जील दे॰ (स्त्री॰) कृद, कुर्लीच, चौकदी।

क् ब्रिक्टी दे० (पु॰) कुब्ज, कुपड़। कुम्मी दे॰ (पु॰) एक जाति का नाम जो खेती का काम कुर्मुक तद्॰ (पु॰) सुपारी ।

कुर्याल दे॰ (स्त्री॰) सुख, श्राराम, चिन्ता-रहित ।—में गुलेल लगाना (वा॰) निसश होना, सुख के

समय दुःख । क्रुर्रा दे॰ (स्त्री॰) हॅगा, पटरा, सुद्दागा, क्रस्क्ररी, हही I करी तत्० (स्त्री०) केमल श्रस्य, उप-श्रस्य ।

कुल तत्॰ (पु॰) गोत्र, बंश, जाति वर्ग्य, स्वजातीय

गण, जन समृह, घर, मकान जैसे ऋषिकृत । दे॰ (वि॰) समस्त, सव, सारा, पूरा 1-काइक (५०) इपुत्र ।—सन्या (स्त्री०) कुलीना कन्या । -कर्म (पु॰) परम्परा का व्यवहार, कुलाचार, कुल्किया।—कानि तद्० (स्त्री०) कुल की मर्थादा, कुल की बजा।—घाती ( गु॰ ) कुल माराष्ठ (-- ज (गु०) कुलीन, सन्द्रतीद्मव, सङ्गीव ।—तारण (पु॰) सुपुत्र ।—द्वीही (पु॰) कुमार्थी, चंशदूषक। -धर्म (पु०) कुल व्यवहार कुडचार I—नाश (यु॰) सन्तानहीनता, ङ्लभ्रष्टता ।--पूजक (५०) पुरोहित, कुन्नदेव । —बधू (स्त्री॰) पतिमता, कुलस्त्री :—बीडु ( गु॰ ) कुलनासक, घरघालु । कुताकुता दे० (पु॰) हुल्मा, हुवडुची, गण्हुप । फ्लक्जाना (कि॰) कुबहुल शब्द काना। ( वा॰ ) श्रीनों का क्वक्लाना, श्रसन्त भूमा होना । क्लक्ली दे॰ (स्त्री॰) खत्रजी, चुउबुत्ती। - कुलचा दे॰ (पु॰) मूछ धन, पूँजी। [ सूझ विशेष। क्लाज्जन दे॰ (पु॰) चोपधि विशेष पान की जद् कुंजन्म वद॰ (५०) कुवाब, इस उपण्। म्जदाती तद् (स्त्री: ) दुराचारी, दुराचारिकी I क्ताहा तत्। (पु॰ ) सव, भार, कुरावायं। कुलदा तत्० (स्त्री॰) श्रसती, व्यभिवारियी। क्रुजयी तर्० (स्त्री) श्रष्टविशेष, क्रु।हे विशेष। फूलयुलाना दे॰ (कि॰) मुबलाना, कलमकाना, चुढबुळाना । बिनाहर । क्रायुलाहर दे॰ (स्त्री॰) कीई का चल केंद्र, सुख कुलमा दे॰ (पु॰) लङ्गचा, भोजन विनेष । कुलवन्त तर्० (गु०) कुत्रवान्, कुलीन, भेरा। फुलियन्ती तत्॰ (स्त्री०) श्रद्धे वसने की स्त्री। पतिसता, बड़ें घर की बेटी। कुत्रनाम् तद् ( पु॰ ) कृबीन, सर्वता । कुलह तद् ( ५० ) टोपी, इन्नाह, सिर पर पहनने का एक कपडा १—ी (स्त्री • ) टोनी । कुळा तद् । (स्त्री ।) सननित्रज्ञ, घौषचि विशेष । कुलीच दे॰ (४०) इदना, क्षांदना ।--मारना चीहड, ध्रमाना, फोर्ना । क्रुजलवापीष्ठ तत्० ( पु॰ ) [ क्वलव + धा + पीड ]

कुताङ्गमा तन् ० (स्त्री०) ब्रजीम स्त्री।

कुलाङ्गार तत्॰ ( पु॰ ) संस्थानाशी, कुलनासकारी । फुलाचार तन्• ( पु॰ ) वशधर्म, कुछरीति, हान्त्रिक रीति । कुलाचार्य सत्॰ ( पु॰ ) वंशगुरु, पुरोहित । कुलाल तत्॰ ( पु॰ ) हम्हार, हम्मकार। कुलाह तत्॰ ( पु॰ ) देखे। कुलह । कुलाह्त तद्० ( पु० ) केलाहब, बुत्हल, गो।। कृति ( घ॰ ) सम्पूर्ण, कुल, सर । क्लिया दे॰ (स्त्री॰) इल्हा, सारा, पुरवा।-मॅ गुड़ फीड़ना (बा॰) गुप्त काम करना । कुजिंग तन्॰ (पु॰) हीरा, बज्र, श्रीरामकृष्णादि भगवद्वतारों के पैर का चिन्ह ।-धर तत्० ( ५० ) इन्द्र, वज्र धाने वाला। कुली दे॰ (पु॰) रेल के स्टेशनों पर जो मज़दूर धमबाव उदाने की रहते हैं, मजबूर, बोक होने बाला। कुलीन तत्० (गु०) श्रेष्टवशोद्भृत, सदृशजात । क्छोनाई तन् । (स्री॰) कुलीना, उत्तम कुल । **क्लुफ दे॰ (पु॰)** ताला । कुल् दे॰ (पु॰) एक प्राचीन देश । क्रोंतेल (की॰) खेल, कोड़ा। [करने की एक क्रिया। मुह्ना दे॰ (पु॰) सुँह में पानी मर कर मुख की माफ ब्ह्यमुह्यी <del>रे</del>॰ ( दु॰ ) सुखारी, इंढाची, गरारा । कुल्हड दे॰ (५०) काई भोलग्रा । कुल्हाड़ी दे॰ (छो॰) इतार, शंगी, बसूला। फुल्हिया (ची॰) धोटा कुण्हडू । कुं उत्तय तर्॰ (पु॰) रवेत कमछ, नीनोफ्त ।—ाम्य ( ५०) एक राजा का नाम,यह महाराजा शावस्त का पीत्र धीत बृहद्या का प्रश्न था, इसके विता-मह श्रावस्त ने श्रावस्ती नामक नगरी बसायी थी। महाराज कुवलपान्य ने उसक्त महर्षि की आज्ञा से धुन्धु मनाक शाचस की मार डाला, तर में इनका धुन्धुमार नाम पद्म । ( २ ) शतुवित् नामक राजा का उत्र, इनका नाम ऋतुस्त्रज्ञ था। कुवल्लय नामक एक सेज घोड़ा इनके पास या, इसी कारण इनकी कुवलयाश्व कहती थे। गन्वव राज की कन्या मदास्त्रपा इनसे व्याही गयी थी।

हम्सि रूपी पुरु दैय, वंगात्र का पुक हाथी।

कुवाक्य या कुवाच्य तत्॰ (पु॰) परूप वाक्य, कठोर वात, गाली ।

कुवादी तत् ( तु ) दुष्ट, कुवर्चन वक्ता, मुँहफट । कुवार (पु ) कुश्रार, ग्राध्विन श्रसीज ।

कुँचारी (छी॰) अश्विन में होने वाला धान कुमारी । कुषिकाम तत्॰ ( पु॰ ) अत्याचार, उपद्वव, शस्ता । —ी (गु॰) उपद्ववी, दुर्जन, दुराक्मा, शठ।

कुविचार तत्॰ (पु॰) अन्याय विचार, श्रयधार्थ विचार, नीच विचार ।

कुविन्द् तत्० ( पु॰ ) तन्तुवाय, कपड़ा वनाने वाला, छूद्रा के गर्म श्रीर विश्वकर्मा के श्रीरस से जाति विशेष, जुलाहा । [ पुत्र ।

कुविन्दु तत् (गु॰) नीश्ववीर्यं श्रधमपुत्र, दुष्ट का कुविन्दुः तत् (गु॰) श्रधम पत्नी, वाज पत्नी।

कुबृत्ति तत् (पुः) श्रधम व्यापार, नीच कर्म, निन्दित वासना।

कुचेर तद् (पु ) यचरांत्र, घनेश, किलरेश, घन का देवता, देवताशाँ का कैरागण्यज्ञ, महर्षि पु इस्प्य का पोता, थींग विश्वव के में पुत्र में। यच नामक भूतमीनि विशेष के में राजा थींग चीमे ठोकपाछ हैं। इनकी विशेष के में राजा थींग चीमे ठोकपाछ हैं। इनकी विशेष के में राजा थींग चीमे कुक्ष होने के कारण इनका नाम कुचेर पड़ा। इनके तीस पैर थींग जाठ दांत हैं, थींग रेजने में मी ज्ञाबना कुच्य हैं। महर्षि मरहाज की कन्या चेवपियानी के गर्भ से यह अस्पत्र हुप् थे।

कुण तत् (पु॰) [ कुण् + अल्] स्वानाम प्रसिद्ध तृण विशेष, दर्भ, कुला, द्वीप विशेष, महाराज श्री रामकण्ट्र का युष्प, यह महर्षि वाश्मीकि के तथावळ से सीता के गर्भ से व्हप्य हुए थे। इनकी राजधानी का नाम कुशावती है, जल्ल, सप्तद्वीयों में से प्रक द्वीप, कुली, काल।—प्यज (पु॰) मिथिला के राजा का नाम, राजा हस्य रोमपाद के यह पुज थे, सीतादेवी के यह चावा और सीरण्या अनक के बोटे माई थे। माजववी और शुक्तीति नाम की हम्बत्ती दो कच्यायें थीं, जो वर्धाक्रम भरत और रुपुत से ज्यादी गई थीं। —किन्तु (पु॰) राजा जनक के माई का नाम। ---ताम (पु॰) महाराज कुश का युत्र, प्रजापति ब्रह्मा का पुरू पराक्रमी पुत्र का कुश नाम था, उसके चार पुत्र ये, उनमें पुरू का नाम कुशनाम था। कुशनाम ने महोदय नाम का पुन्न नगर बसाया था।

कुप्रकाशिङका तदः ( खी॰ ) सप प्रकार के होमों के लिये प्रारंत का संस्थार करने की विधि, इससे हवनक्ची कुगासन पर बैठ दिहिने हाथ से कुश लेकर धीर कुश की नोक से बेदी पर रेखा शॉबना हैं।

बुरामुद्दिका तद॰ (खी॰) कुश की पैती, कुश की बुराल तद॰ (दु॰) भक्षाई, करपाय, भक्षक, दुण्य, (यु॰) शिक्षित, निपुश, दर्व ।—ता क्रयक्रचेम, करपाया, निपुश्यान, दचता। —स्त्रेम (दु॰) मक्रक, करपाया [स्ता, बीकसी, दुरस्ती।

मुशालाई तद्० ( खी० ) महत्वमथ, चतुराई, नियु-सुशालता तद्० ( ची० ) कुरावचेम, महत्व । सुशास्यानी तत्० (ची०) द्वारका औ कृष्ण की पुरी। सुशा तद० ( ची० ) कुरा, रस्सी, एक प्रकार का मीडा गीव ।—प्रत तद० ( वि० ) तीव, तेव, तुकीखा।

नाव । --- प्र तत्० ( ।व० ) ताव, त्वम, त्वमाळा । --- चर्त तत्० ( पु० ) हरिहार के एक तीर्थ का नाम, एक ऋषि का नाम । --- थ्व तत्० ( पु० ) इक्ष्याकुवंशी एक राजा ।

कुशासन तत् ( पु ) कुशनिर्मित भासन, कुरिसत शासन, श्रद्याचार सहित शासन।

कुशिक तदः (पुः) मुनि विशेष, एक राजा का नाता, ये राजा महिंदें विश्वासित्र के वितासह शेर गाधिराजा के विता थे। [सिलावन । कुशिता तदः (खा) असदुपदेश, हानिकारी कुशी तदः (पुः) कुशवाता, वावसीकि ऋपि, वात । कुशी तदः (पुः) हुशकारा, दुष्ट स्वभाव ।

कुशीलच तद् (go) नटिवशेष, कचक, देश विदेशों में कीर्तिगान करने वाले ।

कुश्रूस धान्यक तत्॰ (g॰) गृहस्थ जिसके पास तीन वर्षं तक खाने के लिये श्रद्ध का सञ्जय हो।

कुशूला तत्० ( छी॰ ) देहरी, कुठिबी, श्रह रखने के तिये मिट्टी का यना एक प्रकार का यहा भाण्ड । -कुशिशय तत्० ( पु॰ ) कमळ, पण, सारसपत्री ।

कुशेशय तत्॰ (पु॰) कमछ, पद्म, सारसपद्मी। —कर (पु॰) सूर्य। कुजीद्य तव्॰ (पु॰) (कुश+यदक ] कुश सहित बल, तर्पेण )

कहती (ची॰) मालपुद ।

युपोड तन् (पु॰) वृत्ति, जीविका, सुद केकर ऋष देवा, ब्यान् इपेब्रा, वार्बु पिक, (गु॰) जड, वेहा-रहित, निर्देख।

पुरु तर्॰ (ड॰) [इस्ट + कः] केड, रोगविरोय, महाव्याणि, इस रोग के प्रकार भेद हैं। जिनमें सात प्रशास इस धीर क्षट साव्य अपवा असाव्य हैं। रोग स्वारह शर्व भार क्षट साव्य अपवा असाव्य हैं। रोग स्वारह शर्व भवहूर गर्दी है वी भी कष्ट साव्य अपवा असाव्य हैं। रोग स्वारह शर्व मक्षर को लगा।—स्वार (ड॰) पेंबर।—नाशिनी (खी॰) पुरु प्रकार को सेल सिक्त हैं। रोग स्वार हैं। पोधाराजि, सेसाराज केडी।—स्वार (ड॰) अविधि विशेष, किसवाजी।

क्तुरी तर्॰ (गु॰) बेदो, इस्तेगी। मितुया। क्तुपी तर्॰ (गु॰) बेदो, इस्तेगी। सित्या। क्तुपाय तर्॰ (गु॰) पट विशेष, बेह्हा, कुन्हदा, कुत्तगुत्र (पु॰) ससगुर।

कुसद्ग तर्॰ (पु॰) दुर्जन, सहवास । कुसङ्गत तर्॰ (पु॰) दुर्ग साथ, दुर्जन सह । कुसमङ्गत तर्॰ (पु॰) चन्नयस में भी, दुरे दिनों में भी, आपनि का सामान ।

कुरासव वर्षः (उ॰) कठित समध् , बांदे दिन । सुसाहत दे॰ (उ॰) इत सुहतं, इत्यमव । कुसीह तद्य• (उ॰) सुद, स्वाम, स्वाम पर दिया हुआ धन —िकि तद्य• (वि॰) सुट पर स्वयं देने धांछ, सहामन ।—यद्य तद्य• (पु॰) देवान पर स्यो द्यामा ।

कुसुम नवर (५०) प्रत्य, क्ष्ण्य, एक प्रकार का खाळ कृत, जो कपदा होने के काम में धाता है। फ़ीटे छोटे धावयों का सप, नेम्मरीत, रजोदशन, रत ।—सुर (५०) नगर विगय, धाटबीयन, बदना (—बाया (५०) कामदेव ।—मट (५०) कामदेव, मदन ।—स्तर्यक्ष (५०) धुदा, प्रस्ता, कृत्यों का प्रस्ता ।—स्तर्यक्ष (५०) ध्रदा, प्रस्ता, धारवक्ष्यत् ।—प्रस्तानि (५०) ध्रदा, विगये, धारवक्ष्यत् ।—प्रस्तानि (६०) ध्रदा, तिम, प्रस्ता विगये, न्याय शाख का यक्ष प्रस्ता ।—।सुष्य (५०)

कुसुमित तत्॰ (गु॰) प्राप्ततः, प्रकुछितः । कुसुम्म तन्॰ (पु॰) प्रप्तविशेषः, दुसुमः फूछ ।—ा

(पु॰) रह विशेष, प्रकीम और भाग को मिला का बनाया हुन्ना एक नशा विशेष। (बी॰) अथाइ ग्रुक्त एउ।—ो तत् (स्त्री॰) लाल स्हा

कुसुर (पु॰) श्रवराघ, च्का कुस्वम वतः (पु॰) दु स्वम, श्रविष्ट दरीन।

कुह तत् ( पु॰ ) कुवैर । कुहुक तत् ( पु॰) माया, इन्द्रगार, जाल, मायावी.

कृदिल, फरेबी, खुली, मेड़ह, मुर्गे की बीत । कुदुह कुम्हुड बहुर (दुरु ) हुरमाण्ड, बॉह्डा ।

क्हुनी (खं) थांड का नीड । क्षुट्वर क्षीहसर दें (बुः) खान विगेप, विवाह के धनन्ता वर दुर्जिन के वैंडने के किये सता हुआ वर। [का भाग, कट शहर ]

सुहर तर्॰ (पु॰) गहा, दिइ. गुद्दा, कान के वीव सुहरा दे॰ (पु॰) कोदश, बुद्दासा ।

क्षुहराम दे॰ ( पु॰ ) विरुविद्धाना, बिनाप, नेगः, रोदन, इलचल, गुलगपादा ।

कुहासा दे० (पु॰) कुइनिका, कुहार । भुद्दी दे॰ (पु॰) पथीविशेष, बाज पथी ।

कुटु तत् • (ग्री॰) भ्रामावस्या, जिस भ्रामावस्या कें। पन्यमा नहीं दीख पटते, केंकिङ ध्वति, केहरू का शब्द ।

जुहुक तद् (पु॰) के किल का शद । मुजुहुबना दे॰ (कि॰) पिछिया का मीडे स्वर में बोबना ! मुजुहु तप॰ देखे। कुटु । किला दे॰ (पु॰) हु॰ हुनारा ।

क्षुधार दे॰ (पु॰) भाजिन मास, सातवी महीना । क्षुंच दे॰ (पु॰) रची, बीज विरोप, जुटारे का मृतः । क्षुंची दे॰ (धी॰) अहारी, पुचारा, बहनी, एविका । सुजदी (धी॰) कुनार की सीरतः । (पु॰) कुनहः । सुजदा (धि॰) क्षेत्र रागा, मूचनीचेंगास करना ।

क्स दे० (खं०) हारद, ध्वलि, धार्त ध्वलि, दुर्गित गद्द । [बाह मारना, विलाप करना । क्सना दे० (कि॰) विलाना, बालना, बुहुकुह क्रमा,

कुडर सर्॰ (९०) कृता, कुकुर, स्वान ।-निर्दिया (छा॰) कुत्ते की नींद के समान नींद ।-मुत्ता

(पु॰) एक वरसाती पीधा ।—लेंडु (पु॰) कृतों का मैथुन, व्यर्थकी भीड़। फूकरी दें (सी०) सूत की गही, कृतिया । कुकु दें (पु॰) कबृतर का शब्द । कुच ( ए॰ ) यात्रा, स्वानगी, प्रयाण, सेना के प्रस्थान के लिये प्रायः कृच कहते हैं । कुचा दे॰ (पु॰) गती, छोटा रास्ता। कृचिका दे॰ (स्त्री॰) तुलिका, तूली. कृची, सलाई । कुचिया (छी०) इम्ली कानवही । कुची दे॰ ( स्ती॰ ) तृरानिर्मित तृतिका जिससे दीवार में चुना जगाया जाता है। क्रज्ञन तत्० (पु०) शब्द, स्वर, ध्वनि, पन्नी का शब्द । क्रजना तद् ॰ (कि॰) शब्द करना, बोलना। कुजित तत्० (गु०) पद्मी की ध्वनि, यिहङ्कध्वनि । कुजहिं तद्० (कि॰) कृतते हैं, गुँजारते हैं। क्षुट तद्॰ (पु॰) पर्वत, पहाड़ की चोटी, शिखर, कपट समृद्द, राशि, छुळ, सहा हुआ, घोका, दो मानी वात, (कि॰) कुचल कर, कृट कर, कागज, ब्यब्न्योक्ति, रत्तेषयुक्त वास ।—कम तत्० (पु०) छत्त, कपर, धोखा।--कर्मा तत्॰ (वि॰) छली, धोखेबाज। —ता तत् ० (स्त्री०) कठिनाई, फुठाई, खुल, कपट । —नीति व्यवसीनीति, घोखेवान् ।—पाश् (३॰)

(पु॰) जाक्ती दस्तावेज बनाने वाला ।—साझी ( पु॰ ) मिथ्यासाची, मूडागवाह । क्रटस्य (पु॰ ) अविनाशी, अटल, अचल, प्रात्मा, पर-सारमा । सांख्य मताञ्चलार परियाम रहित श्रात्मा पुरुष जो जागृत, स्वप्न श्रीर सुपुत - तीनों दशाश्री में समान रहता है। सारना । क्रुटना दे॰ (कि॰) पीसना, कांड्ना, कुचलना, पीटना, क्रुटार्थ तव्॰ (पु॰) गृहार्थ, क्लीप्टार्थ । [ डानी । सूटी तद्॰ (स्त्री॰) स्यंगवचन (कि॰) कुचली, कुचल कुटू (पु॰) एक प्रकार का पीधा। इसके दाने का बाटा फछाहार के काम में बाता है।

पची, पकडने का फंदा i- लेख (पु॰) मूडा

या बनावटी लेख, जाजी दसावेज।--लेखक

कुड़ा दे॰ ( पु॰ ) भाएन, बुहारन, कतवार, घास पात, श्रवड बगढ़।

ियधरी, ऋड़ी । कृद्धि तत्॰ (खी॰) बड़ाई में पहिरने की लोहे की टोवी,

कुढ़ दे॰ (पु॰) मूर्ख, श्रसमक, श्रमिक्त । कृत दे॰ (पु॰) घटकछ, अङ्गान, परख, धन्दाज़ । कुतना दे० धन्दाज करना, परखना । कुथना दे॰ (कि॰) कहरना। कृद् तत्० (स्त्री०) कृदने की किया।

कुदना दे० (कि॰) उल्लाना, फांदना, हस्तचेप करना, कममङ करके एक जगह से दूसरी जगह जा पड़ना, शेखी मारना ।

कृप तत्॰ (पु॰) स्वनाम ख्यात जलाराय, कुर्जा. इतारा, नदी के मध्यस्य पर्वत या बृह्म। -- मगङ्क ( g · ) कृए का मेडक, श्रद्यज्ञ, वह मनुष्य जो अपना घर छोड़ वाहिर न गया हो।

कूपार तत्० (पु०) समुद्र, जलधि । फ़ूबरी दे॰ (स्त्री॰) कंग की दासी, काट की या चीस की सुदी हुई लक्डी !

कुर तद्∘ (गु॰) कपटी, क्होर टेहा, दुष्ट, श्रकर्मण्य ।

क्र्रता ( स्त्री० ) क्र्ता, निर्द्यीपन । कुरन (पु॰) कुर्म, कच्छप, कछुग्रा।

कुर्च तत् (पु०) भींहों के मध्य का स्थान, मयूरपुच्छ, श्रेंगूडे श्रीर तर्जनी के बीच का स्थान, भूड, पाखंड, कूंची, मस्तक । कुमी तन्० ( स्त्री॰ ) इत्या, करछी, करछुत ।

कूर्म तत्॰ (पु॰) इच्छप, कङ्गधा, वाहा वायुविशेष, पृथिवी, नाभि चक्र के पास की एक नाड़ी, ---चक (पु॰) कृषि सम्बन्धी एक चक्र विशेष, पूजा के लिये यन्त्र विशेष ।—पुराम्म (५०) १८ पुरामों में से एक :-- पृष्ट (५०) कलुवे की पीड :---राज (पु॰) कच्छपराज, भगवानु का श्रषतार विशेष ! कूल तद् ( पु॰ ) तीर, किनारा, तट नदी आदि के बल का समीप चाडा तावाव।---क ( ए० )

कृत्रिम पर्वत ।— द्रम ( पु॰ ) तीरस्थित गृच । कुल्हा दे० (पु०) क्षेत्रख के नीचे कमर में पेह के दोनों . धोर की निकली हुई इहियाँ।

कृष्मास्ड तन्० (पु०) गण्देवता विशेष, कॉहड़ा, एक ऋषि, शिव के पिशाचगण, वाणासुर का मधान-थमास्य ।

कुष्मारहा सद् (ही •) देवी विशेष, भगवती ।

क्रकर या एकल तत्र (प्र॰) सन्तक का वह पवन जियहे देन में खींक आती है, शिव, चवेना पदी शितिंशेय, पडानन । विशेष, कनेर का बच्च। कुक्तवाक तत्॰ (पु॰) मयूर, मोर।-ध्यज (पु॰)

स्कताम तत् (पुरु) विश्विष्ट, सहट I रुच्छ तन् ( पु॰ ) तपस्या, कष्ट, पीदा वापनिवार-

णार्थ सस्तापनादि व्रत, रोग विशेष।—गत ( सु॰ ) यश्त्रकाञ्चक्त दु स्त्री, पापी, रोगी।

कुरुक्तानिरुक्त तन्॰ (पु॰) प्रावश्चिताङ्ग वत निशेष । कृत तत् (गु ) किया, बहाया, रचिन, क्थित, स्तिन, ( प्रः) सत्युग, चार की मेख्या, एक प्रकार का

पाँसा, प्रक्र प्रकार का दास।--- क (गु०) कारशनिक, कृत्रिम, नक्ली ।--किमां (गु॰) कार्यचन प्रत्रीण, शिचित, नियुण, दच :-- कार्य ( गु ) सम्पादित कार्य, चरितार्थ, सफलमनारथ, कामियानी ।--काल (पु०) धनिश्चित समय। -- स्टाय, पूर्णकाम, कृतकार्य, प्राप्त मनोरथ । -- झ (पु॰) उपकार न मानने वाला, नमकहराम। -प्रता (खी॰) श्रकृतज्ञता, नमक्हरामी।-प्रताई (स्ती · ) हितेशी के प्रति शहितावरण ! थकुतज्ञता, नमस्दरामी —ज्ञ (पु॰) वाकार मानने वाला ।-ता तन् (स्त्री) निहोस मानना, प्रमानमन्दी ।

रुतरुत्य ( वि ० ) सफलभनोरय,सम्तान प्रदर्शित कःने के जिये इसका स्ववहार किया जाता है।

कृतपुरा नत्० (५०) सत्वपुरा, उन्नति का समय बादि युन, १७२८००० वर्ष का यह युन होता है। कृतवर्मा तत्॰ ( पु॰ ) यदुवशी राजा कनक का प्रत यह कृतवर्मा महामारत के युद्ध के कृतदर्भा से भिन्न है।

कृतविद्य तत्• ( go ) शास्त्रज्ञ, शास्त्रज्ञ, जानकार ! कृतानीर्य तत्र (पुर्व) मृत्रविशेष, यद्ववशी एक सन्ना कानास ।

रुताञ्चलि (वि॰) जिसने हाथ जोड़े हो। कुतातमा (पु॰) शामी, शुद्धावारी। कृतान्त सत्० (५०) भन्त दश्ने वाजा, यमराज् सृत्यु, काल, मिद्रान्त, शुमाशुम, पाप, शनिवार, भरणी नचत्र, दो की संख्या ।

कृतार्थ तन् ( पु • ) सम्पादित कार्य, सिद्ध मनोरय. निहाल, मनोरध के पाये हुए, कामयात्र ।

कृति तन् (सी ०) कार्य, काम, श्राचरण, उपकार, करण, करनी, आधान, इन्द्रजाल, वर्गसंख्या, खाकिनी, छन्दविशेष, कटारी, बीस की संख्या। भोजपत्र। कृत्ति तन् । खी० ) चकडे की रस्पी, कृतिका नद्य, कृतिका तत । ( हो ।) तीयरा नचत्र, छकड़ा, गाडी । कृत्य तत् । प्र० ) कर्त्तेच्या, कर्मा, वेदविहित कर्त्तव्य कार्य, करता | मियानक काम कर सकती है कृत्यकातन्॰ (स्त्री॰) वह स्त्री जो इत्या श्रादि बद् कृत्या तत् ( स्त्री ) तंत्रानुसार किसी शत्र के। वष्ट करकाने के लिये अन्त्र द्वारा उपल की हुई छी धमिचारिणी, दुष्टा स्त्री ।

कृत्रिम तन् (वि ) बनावटी, जाली, चारह प्रशास के पुत्रों में से एक, (पू०) कविया नोन, रहींता रुद्भ्तं तत्॰ (पु॰) वे शब्द जो धातु में कृत प्रत्यय राजर्षि । के जोड़ने से वर्ने । रूप तत्॰ (पु॰) कृपाचार्य, वैदिक काल के एक कृपम् तत्० (पु०) कजूम, नीच, शुद्र।-ता तत्० (स्थो॰) कजूमी, मक्तीचुमी।

कृपनाई तत् । ( स्त्री॰ ) कृपकृता, सुमहापन । कुपया ( कि॰ वि॰ ) क्रशपुर्वेक, दयापूर्वर । कृपा तत्॰ (स्त्री॰ ) श्रतुप्रदः, दया,' समा --- घार्य तर् (पु॰) द्वीपात्रार्थ के साक्षे । -पात्र तर्॰ (पु०) क्रवा का श्रधिकार ।

रुपास्। तर्॰ (५०) तलवार, श्रमी। रुपाणिका (स्त्री०) करारी, छोटी तजवार । रुपाल या रुपाल (वि॰) दशाल ।--ता द्यामाव । रुपिए (वि॰) कृपण, कजून :-ता कंजूना । रुमि तत् (प्र) होटा कीट, कीड़ा, किरवा ।-- प्र

(पु॰) बायविडङ्ग ।--जग्द्या (पु॰) काला श्रगर । रुमिल तत्॰ (पु॰) कीडी से भरा, कीटयुक्त । ध्रा तन्॰ (गु॰) दुवैल, दुवला, चीय, पतला, सुक्त । —ता (स्री॰) दुवंहता, श्रीणता ।—ात (गु॰) मन्दर्श्य ।

रुजाड्गी सन्० ( स्त्री० ) पनली स्त्री, दुर्वजाही, रुशानु या रुसानु तर्० ( ५० ) चन्नि, चनल, चाग, वन्द्रि, चीता ।

कुइन (वि॰) स्याम, काला, श्रीइण्ण भगवान, वेद-व्यास, छप्पय छन्द का एक भेद, धर्जन, क्रीयल. कीवा, कृष्ण पत्त, कलियुग, नील, लेहा, सरमा, करोंदा, शृद्ध विशेष ।

कश

भूगाभ्य तत्० (पु॰) मृति विशेष, शजा विशेष । कुओदरी सन्० (गु०) पतनी कमर वाली । क्रपक तद॰ (प्र॰) कियान, कर्पक, हल की फाल। कुपासा दे॰ (पु॰) किसान, खेतिहर । कृषि तन् (मी) सेती, चाम, वैश्यवृत्ति विशेष।

—कर्म (go) हल चलाना, खेनी करना। —जीवी (गु॰) कृपक, किसान I कृषिजीवी। कृपी तद् ( छी ) खेती । - चल ( पु ) कियान, क्रद्या ततः (वि॰) काला। (प॰) विद्यु का पूर्णा-वतार। यह माना देवकी श्रीर पिता वसुदेव से उरवज्ञ इए थे. इन्होंने फ्रनेक प्रकापीडक, राज्य प्रकृति, दानवीं की मार कर धर्म स्थापित किया था। - हैंपीयन (९०) महर्षि पराशर के थीरस श्रीर दासराज की पालित कन्या सत्यवनी के गर्भ से बह उत्पन्न हुए थे। इन की साता में श्रपना गर्म टीप में फेंड दिया था. इस कारण इनका नाम हैं बायन पड़ा था। इन्हें ने वेदों का विभाग किया था, इस कास्या इनके व्यास नाम से लोगों ने प्रसिद्ध किया। इन्हीं महर्षि ने ब्रष्टादश प्रराण वनाये हैं । कोई कोई कइते हैं कि च्यास नाम के श्रमेक सहर्षि हुए हैं। श्रतपुर श्रष्टादश पुरागों के कर्त्तां व्यास नामधारी भिन्न भिन्न ऋषि हैं। — मिश्र ( पु॰ ) प्रवे।ध-चन्द्रोद्य नाटक के कर्त्ता वे ही इत्या सिश्र थे। ये राजा की तिंवर्मा के सभासद थे। यह कीतिंवर्मा चन्देल राजा था। इसने चेदि के राजा कर्णदेव का पशजय किया था। इसका समय सन् १०१० ई० से १११६ ई० के बीच में निश्चित होता है, ऋतः कृष्णमिश्र का भी यही समय मानना पड़ता है ।

कुष्णुक्तमा तत्० (पु०) निन्दित कर्मकारी, पापा-चार्यक्त, पापविशिष्ट, श्रपराधी, पापी, हुव्कृति । कुष्णुगन्धा तन्० (ची०) शोभाक्षनवृत्त, सहिजन भितचतुर्दशी । কার্ছ।

द्याप्यतुर्द्शी नव् ( ज़ी- ) इत्यापन की चतुर्दशी.

कृष्णचन्द्र (५०) देखे। कृष्ण । कृष्णाजीरा तद्० (पु०) काला जीरा, वलीजी । क्रष्णता तत्॰ (स्त्री॰) हृष्णवर्ण, काजापन, ग्रुष्टची, श्यासता ।

कृष्णतुलसी तर्॰ (सी॰) काली तलसी । कृष्णपत्त तन् ( पु॰ ) श्रंधेरा पाख, बदी, चन्द्रमा के हास का काल।

कृष्णफला तदः (की॰) बाङ्कवी, क्रींदा, क्रसह क । कृष्णभद्रा तत्० (स्त्री०) श्रीषथ विशेष, कटकी। कृष्णभूमि तत्॰ (स्त्री॰) काले वर्ण की मृत्तिका युक्त देश ।

रुप्णमय तत्० (गु०) कृष्ण में लीन, श्रधिक कृष्ण । कृष्णलेहि तन् (पु॰) श्रयस्कान्त मणि, सुम्धक पत्थर ।

कृष्ण्वक्त तद् (पु॰) काले सुँह वाटा चानर, हंगर 1 कुप्पावस्मी तत्त (पु॰) श्रञ्जि, हुताशन, चित्रक युक्त । कुष्णावानर तत्० (पु०) काला वानर, क्रयवर्ण कृषि । कुप्णाबुस्तिका तत्० (स्त्री०) कम्मारी श्रोपधि का कृष्ण के आश्रित । नास । कृष्णाश्चित तत्॰ ( गु॰ ) कृष्ण के भक्त, बैंध्याव, श्री

कुष्णसंख तत्० (प्र०) कृष्ण का मित्र, शर्जन। कृष्णसर्पं तत्॰ ( प्र॰ ) कान्तासर्पं, करहट सांप । कुष्णसार तत् ( प्० ) हिरन विशेष. यजीय सग. काळा हिरन।

कृष्णमारङ्ग सत्० (५०) कृष्णवर्ण मृग, हरिसा । कुप्णा तद ० ( स्त्री० ) काले रहा की स्त्री, द्रीपदी, यह जन्म के समय काली थी, इसी कारण इसका नाम भी कृष्णा पड़ा था। यसुना, नदी का नाम, यह नदी दंचिया भारत में इसी नाम से प्रसिद्ध है। काची सरसे। । विल्हाम ।

कुप्साग्रज्ञ तत्॰ (पु॰) श्रीकृष्ण का वड़ा भाई, वल्रदेव, कृष्णागर तत् (पु॰) काला थगर । क्रप्णाचल तत् (प्र०) काला पहाड, रैवतक पर्वत,

यह गिरना के नाम से इस समय प्रसिद्ध है. काठियाबाड़ में जुनागढ़ के पास है। कृष्णाजिन तनः (पु॰) कृष्णसार सृत का चर्म,

कालासग चर्म ।

इप्साफल स्व॰ ( ए॰ ) वारीक्रियें।

हृष्णार्पेण तत् ( पु॰ ) निष्काम क्में, श्रपने क्में फर श्रीहृष्ण भगवान् के निवेदन करण, फला कार्जा से रहिन क्में सम्पादन ।

रुष्णाप्टमी (बी॰) माद कृत्यपच की श्रष्टमी, श्रीकृत्व की जन्मतिथि।

रुप्णेपकृदया तत्॰ (स्थ्री॰) धाषघ विशेष, पीपरी । रुप्णामिसारिका (स्थ्री॰) श्रुपेरी रात में अपने पेमी के पास निर्दिष्ट स्थान पर जाने वाली नाशिका

के पास निर्दिष्ट स्थान पर जाने वाली नाधिका विरोप ।

रुसर तत्० (पु०) सीवडी । [(पु०) जटाघारी । फरहत तत्० (पु०) रचित, स्थिरीङत, निर्मित । - केंग्र के दे० (थ०) सम्बन्धनेषड, धरनार्थड, कीन का,

द्धेग्टा रूप, सम्बेन्धक विमक्ति का बहुवचन । कॅप्रॉड़ा दे॰ ( पु॰ ) बेनकी, पुष्प विरोप । कॅप्रुचा दे॰ ( पु॰ ) कीट विरोप ।

क्रेंकड़ा दे॰ (पु॰) क्रकेंट, गॅगटा।

के (प्रतय ) सम्बन्ध सुचक "का" का बहुवबना। फीउ (सर्व ) कोई। दिश की सीमा पर स्थित है। केंक्रय तत्र (पु॰) शाज विग्रेप, वह देश जो सिन्ध

केंकयी तत्र (म्त्री) अयोध्या के श्राधपित महाराज्ञा द्वशय की स्त्री और सरत की माता। केंक्य या केंक्रेय तात्रम की राज्ञ कवाया थी। केंक्य देश पत्रमाव में विपाता शतत्र के बीच में है, माचीत वाहीक प्रदेश के दुविधा की श्रीह है।

केंकर तत् (ए॰) उस, मेंगा, वक, देवूम |
देश तत्र (स्त्री॰) मयुरष्वित, मेंगर की बोली |
फेकी तत्र (स्त्री॰) मयुरष्वित, मेंगर की बोली |
फेकी तत्र (स्त्री॰) मेंगर, मयुर, रिस्ती, केंद्रावरु |
केंश्वित्तत्र (स॰) वेगई | क्रिटा, केंग्रस, काम, चिन्द |
केंत, केंत्रम तत्र (स॰) २०) यह, प्रका, नितम्रण,
केंतिक दे॰ (स॰) येगरे, से चार, घरूर परिणाम,
वितना, किंतवा एक, किंस करर |

फेनकी तन्॰ (स्त्रो॰) केवडा का बृब, केवडे के फूछ । फेता बे॰ ( बन् ) कितना ।

फेलु तत् (पु॰) झान, दींसि, निरान, घना, पताका, नवमप्रद, राहु का शरीर, पापप्रद, उत्पाव विन्द्र, दानवविग्रेय, [स्तुद्र मन्धन के अनस्तर देखागण पक्ति से बैठका अग्रत पान करते थे, केंद्र दानव भी देवरूप भारण कर वहाँ बैठ गया, चन्द्रमा भीर सूर्य ने यह वात प्रकाशित कर दी।
वसी समय भगवान ने यदापि उनका मिर काट
डाला, तथापि श्रम्यूत पान करने के कारण ये मरे
नहीं, किन्तु एक के दी हो गये। सस्तक भगा का
मान शहु और शारि का नाम केतु हुआ। ये दोनों
मह माने नारी हैं। केतु की दशा सात चर्य सक
रहती हैं। ये दोनों पाण्यह हैं।

केतुतारा तर्॰ (स्त्री॰) प्तब्देतु, ब्रह्मस्य स्वक तारा, प्रच्छत्र तारा । [ पुरू खण्ड । केतुमाल तत्त्॰ (पु॰) जम्ब दीप के नवखण्डों में से

केते दे॰ (पु॰) कितने, कें, कतिका । कदली तद॰ (स्त्री॰) रम्मा, कदली, केला, एक बार

कदली तद्० ( स्त्री० ) रम्मा, क्दली, केला, एक बार फूलने वाला पेड ।

केदार तत् ( पु॰ ) क्यारी, खेत, चेत्र, पर्वतियोध जो वश्रीनारायण के पास है, तीर्पेन्यान, शिव, मृमिविरोप, मेद्यान का चतुर्ये, पुत्र —समड ( पु॰ ) सम्बद्ध विशेष, स्कन्द्रपुराण के अन्तर्गन एक भाग या सम्बद्ध ।—नाम ( पु॰ ) केदार पर्वत के स्वामी, महादेव ।

केन (सर्व) किसने ।

केन्द्र तत् (पु॰) स्थन का चौधा, पांचर्चा भीर दशवा स्थान, गोडाकार वस्तु का मध्यस्थान गोला कार वा सुत्तचेत्र का वह स्थान जहां से परिधि तक सींची गयी रेखाएँ यापन में बराश्टर हों।

केन्द्रीमृत तत्॰ ( पु॰ ) राशिकृत, एकवित, संकृष्ति, सङ्कीर्ये, स्नसम्पर्य ।

फेमझुत तर् ( ६० ) जंश्तहाल का झा, पेता विशेष, दिसियोग । [ बदुवसा, बहुँटा । फेयूर तदः (द॰) श्रवहार विशेष, बहुँटा । केरे तद् ( ख॰) श्रवहार विशेष, का, की, की —ा (द॰) केला हुए, सम्बन्ध श्रोतक झा स्टोलिझा ।

कैरल नत्र (दु॰) देश विशेष, माखावार देश, पश्चिमी घाट नामक पर्वेत भीर समुद्र के धीव का एक भाग को कांदेरी नदी के उत्तर की शीर है। इस देश की सुरुष नदिशे वेषवधी, गरावती भीर कांद्री नाम की हैं। सम्मच है इसी कांद्री नदी का पहले सुरुष नाम रहा हो। शाञ्च देश्ट कताड़ा का एक भाग समस्मा जाता है। केला या केरा तत्० (प्र०) वृत्त और फल विशेष. कदली। केलि तव (स्त्री) परिहास खेल, विहार, क्रीडा ।

-- कत्ता (स्त्रीः) शतिकिया. सरस्वती की वीगा । केलिएह तत्र (प्र ) नाटकशाला, स्ट्रशाला, नाटक खेलने का स्थान

केलो सन् (स्त्री॰) सखशयन, धानन्द, शख, क्रीडा, केंचट तद॰ ( पु॰ ) छत्रिय पिता श्रीर वैश्य माता से उत्पन्न जाति निशेष। कैंवर्त, धीमर, मछवा, का जल। सरलाह ।

केंद्रज्ञा हे॰ ( प॰ ) बच्चविशेष, फलविशेष, एक प्रकार केंचल स्तृ (गृ०) मात्र, प्रसहाय, प्रस्यहीन, एकाकी, एक प्रकार का जान, निर्णीत, उत्तम ।- व्यतिरेकी (प्र०) श्रनमान विशेष, शेषवत ।-- (म्वर्यी (प्र०) पूर्ववतः अनुसान विशेष ! ्रमुक्तिः जन्मपत्री । कीवली तरु ( गु॰ ) एकाकी, प्रस्थविशेष, जैनियों की

केवाड, केवाड़ा दे॰ (पु॰) हार, कपाट। केवा, केवान दे० (प०) कॅबल, कमल (प्र०) आना-

कानी, सङ्गोच । "केसा जिस किसे, मोरि प्रेम सब मीति सीते "

--- रघराजसिंह । क्षेत्र तत् ( पु॰ ) बाल, रोम लोम, सिर के वाल, कच किरणा ब्रह्म की एक शक्ति, बरुण, विश्व, विष्या, सर्व ।-कलाप (पु॰) केशसमूह, चोटी, जता - अप्त ( प्र० ) देशाक्ष्यंत्व, केश पकडकर खींचना।--पांश (प्र॰ ) देशसमूह, वालों की लट ।--- सिन्यास ( प्र० ) चोटी बनाना ।---मा-उर्जनी (स्त्री०) कंबी, ककड़ी।

केशर तत्र (प्र॰) नागकेशर वृत्त, फुळों की पंखदियां. स्तानाम प्रसिद्ध सुगन्ध द्रव्य विशेष. केसर । सिंह धीर छोटों के गरदन पर के बाल ।

केशरञ्जन तत्॰ ( पु॰ ) भैंगरा, पौधा, वृश्व विशेष : केशरिया, केसंरिया तद ( ५० ) पीजारङ विशेष, केसर का रङ्ग, एक प्रकारका पहनावा जिसे राजपूत युद्ध के समय पहनते थे, यह पहनावा एक प्रकार का शवध समैका जाता था, वर्धात केशरिया पहनकर युद्ध से इट नहीं सकते, मर भक्ते ही जांच। केशरी तद॰ ( पु॰ ) सिंह, स्वराज, एक धानर का

नाम, इनुमानजी का पिता !

केशव तत्० (५०) श्रीकृष्ण, विष्य । भगवान के हेशव नाम पडने का कारण भगवान ने स्वयं कहा है कि सर्थ चन्द्र का आदि प्रकाशशील पदार्थों के थेश कहते हैं, वे हमारे हैं, श्रहण्य हमारा नाम क्षेत्रव है । स्था

" श्रंशको ये प्रकाशन्ते सस ते केशसंजिताः । सर्वज्ञाः केशवं वस्मान्त्राहर्मा दिजसत्तमः ॥ '' —महाभारत ।

केशाकेशी सत् ( प्र॰ ) परस्पर बाल पकड़ के सहना. मॉटाविचीवल, मॉटा मॉटी ।

केशिनो (स्त्री०) जटामांसी, अप्सरा, सुन्दर धानों वाली स्त्री, राजा सगर की रानी का नाम. रावण की माला. एक प्राचीन नगरी का नाम, पारवती की सदचरी, दसयन्तीकी एक दती।

केशि या केशी तत् ( तु ) इतम देश युक्त, (go) यह राजा कंस का अनुबर था कंस की आजा से घोड़े का रूप बनाका बुम्द्रावन गया श्रीर श्रमेक गोपाल तथा गौथों के इसने भार डाला, पुनः भगवान कृष्ण ने इसकी शास्त्रि की और इसे मार डाला। घोड, सिंह, कैर्वाच ।

केस्नर तत् ( प्र ) कंक्रम, भागकेसर, घोडे के गरदन

पर के बास, श्रयास । केंसरी तत्॰ (प्र॰) सिंह, घोड़ा ।

केस तद॰ (पु॰) डाक, टेस, पतास ।

केहरि तद् । (पु॰) सिंड, एक बानर का नाम।

क्रेड दे॰ ( ध्र॰ ) कौन मनुष्य, क्रोई, क्रोई ज्यक्ति, श्रकिहिष्ट स्यक्ति ।

केहा (प्र०) मयुर, मोर ।

केहि दे॰ किसे, किसको ।

केहँ (वि०) किसी प्रकार।

किञ्चली। केंचली दे॰ (स्त्री॰ ) सांप का खोत, सर्पचर्म, केंचल. केंची दे॰ (स्त्री॰ ) कतरनी, श्रख विशेष ।

के देव (सर्व०) कितना, कितेक, यहत, कीन। क्रेकेग्री तत्त (खी०) देखों डेक्यी ।

केंद्रुर्य तत् । (९०) किङ्करत, भृत्यता, दासत्व, नवधा

স্কিটে কাত্ত গুৱা। कैकसी तत्० (स्त्री०) लङ्केश्वर रावय श्रीर कुम्भकर्ण

व्यादि की माता का नाम, समाजी राइस की कम्या थीर विश्रवा सुनि की पत्नी थी।

कैवर्त तत्॰ (९०) मल्लाइ, मलुब्रा, कर्णधार ।

कैवल्य तद॰ ( पु॰ ) मुक्ति, मोच, निर्वाण, परित्राण,

कैटम तत्र (प्र०) एक देख का नाम, शेपशायी भगवान् के क्योंमल से इसकी उल्लि श्तलायी जाती है, यह बहत बढ़ा चीर था भगवान ही ने इसे मारा था ।-ारि (पु॰) नारायण, भगवान, विष्णु ।- श्वरी (स्त्रीः) दर्गा, सगवती । थिंग, सरफा कैन दे॰ (प्र॰) फल विशेष, कैथा, कैथा (स्त्री॰) कैनक तद् (९०) केवडे के फूळ, केतकी पुरू । कैतव नत्॰ ( पु॰ ) ञ्चल, क्वट, जुन्ना, मूँगा, घतुरा । —याद ( पु॰ ) छलना, रगना, प्रवञ्चना, श्रीपध विशेष, चिरायता । कैतवापाहति (स्त्री०) श्रजद्वार विशेष। कैय, कैयाँ दे॰ ( ५० ) वृत्तविशेष, कैत । कैथी दे॰ (स्टी॰) सुडिया श्रचर, विहार हे कायस्यों के द्वारा कविपत पुक प्रकार की नागरी कियि । केंद्र (श्त्री॰) बन्धन, कारागार |—स्त्राना (प्र॰) बन्दीगृह, कारागार ।—ी (पु०) वेंधुवा, बन्दी । कैथीं (बव्य०) बधवा । कैमुतिकन्याय तत्॰ (पु॰) न्यायविशेष, श्रनायाससिद्धि, एक की सिद्धि से दूसरे की अनायास सिद्धि 1 कैयट तत्॰ ( पु॰ ) व्याकाया महाभाष्य के टीकाकार, ये कारमीर के रहने वाले थे, ये प्रवने समय के व्याकरण के विद्वानों में प्रधान समस्ते जाते थे। " इनका समय य्यारहचीं सदी विदानों के मत से निश्चित है। (१) वे भी कारमीर निवासी थे। ६७७ ई० में इन्होंने मानन्दवर्द्धन के देवीग्रतक की टीका बिसी है। इनके पिता का नाम चट्टा-दिख थार विसामह का नाम ववलमदेव था। कीर दे॰ (पु॰) करील। केरव तर्॰ (g॰) समेद कसब, रागु, ज्वारी, कुमुद, कैर्या नन्॰ (go) चन्द्रमा। केरवी सन्॰ (स्थी॰) चाँदनी, मैत्री । [रंगकी | केरी दे०(स्त्री०) छोटा भाग, कबा बाम । (वि०) भूरे फैल दे॰ (पु॰) श्रंकुर, क्षेपल, गामा, पक प्रकार का वैलों का वर्ण, मठमेला रहा। कैलास त॰ (पु॰) पर्वतिवरोप, शिव भीर कुवेर का

षासस्यान । -- निकेतन (पु॰) महादेव, कुचेर ।

—वास ववः (पु॰) मस्य, मृखु।

परमधास प्राप्ति । विडे बार्जी वाला । कैशिकतत्० (स्त्री०) बार्कोकी लट । (वि०) बड़े कैसा दे॰ ( घ॰ ) किस प्रकार, किस मांति।—ही (वा०) किसी प्रकार का 1 कैसे दे॰ (श्र॰) कियमकार से, क्योंकर, किसमकार के। कैसों दे॰ केमह, किसी तरह भी। केही दे • करूँगा, कहँगा। किर चिन्ह, कौन । को दे॰ (१४०) कर्मवाचक, द्वितीयाविमक्ति, सम्प्रादान कीत्रा दे॰ (पु॰) रेशम के कीडे का धा, दसर नामक रेशम का कीड़ा, कटहल के पके बीज, महुषु का पका फल, के।या 1 कीइरी है॰ (पु॰) एक छोटी वाति। कीइ या कोई दे॰ (ग्र॰) श्रतिश्चित, श्रतिहिंष्ट, कई में से एक, करिकत्। - सा (वा॰) कोई आदमी। —न कोई (वा०) यह ग्रयवा वह I कीऊ दे॰ (स॰) कोई मनुष्य, श्रनिश्चित व्यक्ति। कीएरी दे॰ ( पु॰ ) जाति विशेष, काञ्ची, खेली करने वाली जाति। कींचना दे॰ (कि॰) वींचना, गोदना, चुमाना । केंद्रि दे॰ (पु॰) कुष्माण्ड, कोइडा, कुडा जिसमें संक्ळ लगायी जाती है। केर्रेपल दे॰ (पु॰) श्रङ्ग, करला, कनसा | क्षेक्ति तत् ० (पु॰) चक्रवारू पत्ती, चक्रवा, बघेरा, इस नाम का एक शङ्कारी कवि जिसका चनाया प्रत्य कीक्शास के नाम से प्रसिद्ध है, जह ली भेड़िया, सङ्गीत का बुटवॉ भेद, विष्णु, मेडक, भेडिया I—नद (पु०) छाछ कमल !—-शास्त्र तन्। (पु॰) केक कृत रविशास्त्र । केरका दे॰ (पु॰) चक्रवाक, चक्रई, चक्रवा, धावमाई, फरिया, कवल, बद्धविरोप । केकिज तत्र (पु॰) केषब्र, पिक |—।वास (पु॰) काकिला सद्० (छी॰) देखे। केकिल । क्रीकी तद् (छी०) चक्रवाकी, चक्रई। कीडूचा तत्र (१०) शस्त्रविरोप, देशविरोप, यह देश दिच्य मारत में है। कीरा सद् ० (पु॰) कुचि, सर्म, जटर, पेट, पार्श्व ।---वन्द् (गु॰) बन्ध्या, सन्तानद्दीन ।

कीचीन (पु०) दिल्ला भारत का एक देशी राज्य । कीछा, कीछी दे॰ (खी॰) गेादी, लड़कों की हुताने की भेगती । [ध्रवरा |

कोई हें (पु॰) केख, कृषि, उत्सङ्ग, गोदी केंबळ, कोजागर तत् (पु॰) श्राप्तिन मास की पूर्णिमा, शस्द का पर्व, महोरसव।

केंद्रि. या केंद्रि तत्० (पु०) गढ़, कि़ला, दुर्ग । (दे०) एक प्रकार का सिला वस्न ने कमीज़ के अपर पक्ष्मा जाता है ।—सारग्रा (पु०) चार दीवारी ।

कीटर तत्॰ (पु॰) बुच का खेंखका, खेंद्ररा, खेाइइ, किले के आसपास का यनावटी बन को दुर्गरचा के लिपे लगाया नाम ।

क्रीडवी तद् ( क्षी ) नम्र की, विवस्त्र । नारी । निज्य । क्षीडा दे ( पु ) ए रूपगर का नाम, राजपुताने का एर्ड क्षेतिंड तद् ( पु ) करोड़, सीलाख, १०००००० एक और का मुज, शह्मों का प्रममाग, पतना माग, भन्नुष का सिसा, श्रेषी, प्रवेष, उत्तमा, प्राधंवन्त्र कासिरा, समुद्र, करोड़ । —क्ष्ट्य (पु ) सर्वद्र, सर्वष्ण्या !—सर्प (पु ) करोड़ वर्ष, वाधा-

सुर के नगर का नाम। केस्टिक तत् (बि॰) करोड़, बहुत श्रविक, श्रमित। केस्टिर तत् (पु॰) कटा किरिट, सुकुट।

काटिर तत्० (पु॰) कटा कारत, युक्त । काटिशः तत्० (फ़ि॰ वि॰) युक्त तरह से, अनेकानेक । काटीश तत्० (पु॰) कोट रुपये का घनी, महाघनी, करोड़पती।

क्षाट्याध्राश (वि॰) क्रोंड्यती । क्षीठर तद्द॰ (दु॰) देखों क्षीटर । क्षीठरी तद्द॰ (६वी॰) द्वोटा गृह । क्षीठरात तद्द॰ (दु॰) घर, गृह । [ भवडारी । क्षीठार दे॰ (दु॰) भण्डार ।—ी तद्द॰ (दु॰)

कोठी तद् (स्त्री॰) महानती घर, नहां देन लेन होता है।—चाल दे॰ (पु॰) साहूकार। —चाली (स्त्री॰) साहूकारी। कोडुना दे॰ (क्रि॰) सोदना, खसेरना, क्रेत गोड़ना।

क्षीड़ना दे॰ (१३०) बादना, खलाता, प्रत गाड़ना । क्षीड़ा दे॰ (पु॰) बाद्धक, कशा ।—करना (व॰) वश में करना, ग्राधीन करना ।

कीड़ी दे॰ (स्त्री॰) वीस संस्था से परिमित केई यस्तु ! कीड़ दे॰ (पु॰) कुष्ट रोग !—में खाज, निकलना ( वा॰ ) एक दुःख में द्सरा दुःख, दुःख पर दुःख पड़ना।

कीड़ी दे॰ ( गु॰ ) कुछरोगी, कुछी !

कीया तत् (पु॰) गृह का पुक्त केाना, अस्त्रों का अञ्च-माम, वीया श्रादि बजाने का साधन, कप्तामी, गज, मङ्गळबह, शनिब्रह, दो रेखाओं का सन्धिस्थान !

कीतल दे॰ ( पु॰ ) मध्यभेद, विना सवारी का सजा हुया घोड़ा, जलूनी घोड़ा, खाली चरव ।

कीतवाल ( 9°) नगरपाल, पुलिस का नगर में बड़ा श्रफासर । िकोतवाल का स्फूर । कीरवाली (स्त्री॰) केतवाल का काम गा असका पर, कीरवारि रहे॰ ( 9°) कवी धनियाँ, धनियाँ की हरी पत्तियाँ।

कोद् दे॰ (स्त्रो॰ ) एच, श्रोर. कोना।

कीदगड तत्॰ (पु॰) धनुप, घनवा, धनुही। कीदों तद्॰ (पु॰) श्रज्ञ विशेष, केदव।

कोद्य } तद्० (पु०) श्रत विशेष । कोद्रव्य ∫ तत्० देखों कोर्दी ।

कोन, कोना तद्द॰ (पु॰) खूट, फोर्स्स । कोना, कुयरा दे॰ (वा॰) कोस, किनास, होर, गोशा । कोस्त तत्द॰ (पु॰) कुन्त, भाळा, वर्डी, वरळम ।

कीप तत् ० ( पु॰ ) कोध, राग, तामस, रिस ।---ान्य ( पु॰ ) असन्त कुद्द, कोध में बावछा ।

कीयना सद्० (कि॰) कोधित होना, कृपित होना, कीय करना।

क्षेत्रवरंबा कींपल तद् ॰ (५०) कटोरा, कटोरी, तर्पेख करने का पात्र, तर्ही, नस्मपत्ते, नबीन दल, ताजे निक्के हुए पत्र, फुठों की पखड़ियाँ।

क्षापाम्बित तर् ( यु॰) कृद्ध, क्षोधित । क्षापित तर् (यु॰) कोधपीत, युस्सा । क्षापीत तर् (यु॰) कोधी, कृपित हुका, कोई भी । क्षापीत तर्॰ (सुक्ष) डंगोट, खंगोटी । क्षापीत तर्॰ (यु॰) पण्डित, कवि ।

क्षेत्रियी दे॰ (स्त्री॰) एक तरकारी का नाम, खुनाक, गोमी । क्षेत्रमल तत्॰ (गु॰) नरम, छटु, मुलायम, सुकुमार, मनोच्च, मनोहर !—ता (स्त्री॰) सृदुता।

क्रीमलताई तद् (स्त्री •) मृदुबता,क्रीमलता,नरमाइट ।

कीय (सर्व०) केई । कीयर (प्र॰) सब्जी, सागगत। फीयज तद् ॰ (पु॰) केकिज, केहल पद्मी । कीयला दे॰ (qo) श्रहारा, सीरा, केका । काया तद • (प्र•) र्घाल का डेला. श्रील का कीना । फीये दे॰ (पु॰) ग्रांस के डेले, श्रांसों के बीव का रवेत देखा या देंदर । कार दे॰ (पु॰) किनारा, छोर, कगर, प्रान्तमाग । कारक तत् (प्र ) कती, मुक्र , श्रविकसित हव्य. मधाल, शीवलचीनी । फीरकसर (स्त्री०) कमी, ब्रटि । कारद्वी दे॰ (स्त्री॰) होटी इलायची । कीरा दे (पूर्व) नया, नवीन, विनवर्त्ता, विना उपयोग में भ्राया हुन्ना, (इसका प्रयोग वर्त्तन कपडा कागज्ञादिके जिये होता है।) निहोनाः कीर रहना (वा॰) निराश होना, मनोरथ सिद कारि दे॰ (घ॰) खुरवहा, खोद का, कोड़ कर। कारी दे॰ (स्त्री॰) सादी, विनवर्ता, हिन्दू जुलाहा, क्ष्यदा विनने वाली जाति विशेष । कोल दे॰ (पू.) खाली, खाळ, सकडी गली, पहाड़ियाँ, सुकर, सुधर, एक जहली जाति, गोद, चित्रक. शनिमह, थे(फड़, कालीमिच, केारा, गीद । कीला दे॰ (पु॰) देखी कील। कोलाहुल तत् (पू॰) रीला, कबरव, शोरगुल, बहुत दरतक जाने वाला सनेक प्रकार का सस्फट श≆र् । कीलियाना दे॰ (कि॰) गोद में खेना, कोला लेना। काली दे॰ (प्र•) तन्त्रवाय, ताती, कपडे बनाने वाली पुक जाति, छोटी गन्नी, साकड गली। फील्ह दे॰ (पू॰) चम्बी, तेज निकालने वा अस से रस निकालने की कल । फेरिद सद् (१०) पण्डित, बुध, निपुण, ज्ञानी । कोश तद् ( पु॰ ) कमल का मध्यमाग, तल्वार की भ्यान, शस्त्रों का रखने का घर, श्वण्डकीरा, भण्डार, खजाना, शब्द्धप्रह, श्रमिधान । क्रोजल या क्रेराला तद् (क्री) ध्रमेश्या नगरी, देश

विरोप का नाम, इसका वर्णन रामायण में द्वापा

भाग थे. उत्तरकीरास्त्र। श्रीर दक्षिणकीशस्त्रा । यह सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी थी।-पूरी (स्त्री०) श्रवे।प्या ।—ाधीश ।पु०) श्रीरामशन्त्र, के।राल के राजा ।—चुद्धि (स्त्री॰ ) भण्डपृद्धि का रोग, धन की बढ़ती। कीप तत् (द०) धनागार, खजाना । कीपाध्यक्त तत्० (पु०) कीपाधीश, कीपाधिपति, भण्डारी, खर्जाची । क्राप्त तत् (go) गृहमध्य, केश्टमध्य, पाकासव, खाना, खात ।-क तत् ( पु॰ ) दीवार, खकीर चिन्द विशेष, ( ) पुरु प्रकार का चिन्द ि —चद्ध (९०) मलावरोध, मलकी रकावट, रोगविशेच । कीष्टागार तत् ( प्र. ) मण्डार, कीप, खजाना । कीस तद् ( पु॰ ) मार्ग की लम्बाई का परिमाय, प्राचीन काल का केस चाउ हजार या चार हजार हाय की लम्बाई का होना था। वर्समान काल का कोम २ सील या ३१२० गज या ७०४० हाय का द्योता है, दो मी छ। किस्ते रहना । कोसना दे॰ (कि॰) शाप देना, वार्तों से दसी कासा दे॰ (पु॰) छीमी, पली, रेशम विशेष । कोसिजा (छी॰) देखे। केशका । कोम्पी (बी॰) नदी विशेष, कीशकी । कोह तद् ० (पु॰) कोध, रोप, कोप, (इस धर्थ में काडु चौर केहु का भी प्रयोग रामायण में किया शया है। कोहनी तदु॰ (स्त्री॰) बाँड के बीच की गाँठ। काहबर दे० (९०) कीतुक गृह, देवगृह । काहरा (४०) सहासा, ऋहरा । कीहाना दे॰ (कि॰) कीय करना, क्षीध करना, चिसियाना । िमान करना, रूप जाना ( कीहाय दे॰ (पु॰) क्रोध, क्रांप, स्टना, क्रीइना, कोही दें (गु • ) क्रोच, क्रोपी, यथा-" कर इटार में चकरण कीही " चागे चपराची गुढ होती। -रामायय ।

केंद्र, केंद्र तन्० (५०) देने। केंद्र। है। यह सरव नदी के किनारे हैं। पहले इसके दो कि दे (थ०) का. के।

कीया दे॰ (पु॰) काग, काक ।—मा (कि॰) चक्यकाना, स्रोते में वर्शना, स्वप्न में वक्षना । कैंधि दे॰ (स्त्री॰ ) प्रकाश, प्रताप, दीवि, समक। कैंधिना दे॰ (कि॰) चमकना, प्रकाशित होना। कैंशा दे॰ (पु॰) विजली, विवत, चमक। कैंका दे॰ (पु॰) कमला, संतरा, नीवृधिशेष, नारङ्गी। कै।टिल्य तत्॰ (पु॰) कुटिलता, चालाकी, कपट टेढ़ापन । काटस्वक तदः (गः) कटस्य सम्बन्धी । काडा दे॰ (प्र॰) वडी केडी, शङ्कविशेष । कें।डियाला दे॰ ( प्र॰ ) सर्पविशेष, पैसेवाला, धनी, नदी विशेष, सरयूनदी। धिन, कमाई। कोडी दे॰ (को॰ ) वशयक, वसटिका, छोटा शङ्क, कीरणप तदः (प्र॰) राज्ञस, रात में चलने वालें। की एक जाति। ग्रिप्त, वाग्यक्य । की गिडन्य तत्० ( पु॰ ) कुविदन सुनि का प्रत्र, विष्णु-कीतुक तत्॰ (पु॰ ) कुत्रुल, शस्त्रव, हर्प, परिदास, श्रवस्मा, दिल्लगी, तमाशा, खेवकृद ।—ी ( ग.० ) हर्पाभिलापी, परिहास करनेवाला, रसिक। कीतिकिया सद० (प्र॰ ) कीतक करने वाला, खेल करने वाला, खिलवाड़ी, तट, विवाह कराने वाला नाई या पण्डित । " ता कातुकिश्चन्द घालस नाहीं, वर कन्या अनेक जगमाहीं।" ---शमायण् । की सकी सव ( वि० ) विनेष शील । कीत्हल तत्॰ ( गु॰ ) प्रपूर्व बस्तु देखने का श्रमि-. लाप, हर्ष, काँतक। कै। ध दे- (वि॰) कै। न सी तिथि। कें। था दे॰ (वि॰) किस संख्या का, गिनती किस प्रकार का। संख्यायास्थानका। कीन दे० (सर्व) प्रश्नार्थक। --सा (बा०) कैसा, कीम्ता तद् । (सी०) कुम्ती, पाण्डव की माता। कीन्ती तत् (सी०) क्रन्तधारी, भाळा धारण करने वाला । क्तीम्तिय तत्० ( पु० ) कुम्ती के धुत्र, पाण्डव, स्रर्जुन । कीप तत्र (गु॰) कृप सम्बन्धी जल, कृपेदक । क्तीपीन सत् (पु॰) कीपीन, लँगोटी, शरीर के वे श्रद्ध जो कोपीन से एक जॉय, पाप, श्रनुचितकमें है।

कौम (स्त्री॰ ) वर्ण, जाति, नस्त । कीमार ततः (पु॰) कीमारावस्था, जन्म से लेकर पाँच वर्ष की बन्धि तक। —ी (स्त्री०) सात काविशेष, कार्तिक की शक्ति, घराष्ट्री कन्द्र, प्रथम विवाह की स्त्री, पार्वती का नाम। की मदी तत्० (स्त्री०) चन्द्रिका, ज्येत्समा, चन्द्रमा, का प्रकार, कीर्तिकास्तव, कार्तिकी पूर्शिमा, श्राध्वित की पूर्शिमा, ज्यादरश का एक अन्य ! कीमोदकी तत्० (म्त्री०) विष्णु की गदा का नाम. श्रीकध्य की गढा। कीर तद् (पु॰) कवल, ग्रास, गिरास | रिहने बाळा । कीरव तव् (पु॰) कुलाज का पंता, कुरुदेश में केरिय्य तत् ( पु ) कुरुराज का वंश, मुनिविशेष, महाभारत में वर्शित एक नगर। कैरा दे॰ (प्र॰) द्वार का वह भाग जियसे दरवाजा ख़ने रहने पर किवाड चिपटे रहते हैं। कारी दे० (प्र॰) काना, गाही, प्रालिशन। कैं।ल तत्॰ (गु॰) सकुले।दुभव, झुलीन, तान्त्रिकें। के अनुसार कुळाचार नामक वाममार्ग के उपासक. सहराज, ब्रह्मज्ञानी, कवल । ( पु॰ ) प्रया, वादा, कीलव तत् ( पु॰ ) पुश्चदश करणीं में का तीसरा करण । काजिक तत् ( गु॰ ) कुलपरम्पराप्राप्त, कलपरम्परा-नुसार कार्यकारी / (पु॰) शाक मतानुयायी, तन्तुवाय. तांती, पाखण्डी । कीली दे॰ (स्थी॰ ) श्रॅंकवार, गोदी। कैंलिय सन्॰ ( पु॰ ) कुकुरं, कुत्ता । कै। के ली दे॰ ( पु॰ ) गन्धक। कीवा दे॰ (पु॰) काग, कीश्रा, कव्या । कीवाली दे॰ (स्त्री॰) एक प्रकार का गान विशेष। की वेर तत्॰ ( पु॰ ) कुवेर सम्बन्धी, कुवेर का, कृट नाम औपधि, उत्तर दिशा । केविरी तत्॰ (स्थी॰ ) उत्तरदिशा, कुवेर की शक्ति।

कीशल तत् (गु०) श्रवधपुरवासी, निप्रणता,

कीशाली तत्र (स्त्री >) कुरालात, खहार, कुशल प्रश्न ।

कीशत्या तर्॰ (स्त्री॰ ) राजा दशरय की पटरानी,

श्री रामचन्द्र जी की में माता थीं, ये दिख्य

दकता, मझल, चत्रराई ।

हेाराळ के राजा की कन्या मीं श्वीर रामचान्त्र जी के श्राव्यमेव यज समास होने पर हन्दोने परखोक यात्रा की, (२) पुराम की स्त्री, (३) सावान् दी स्त्री, (४) पुराम की स्त्रीत्वानी श्रादानी में दीजान्त्री तत्त्व (स्त्री-) यण्यदेश की राजधानी का लाग, प्रयाग से ३० सीळ द्षिय-पश्चिम की थोर हैं। की जिस्स तत्व (५०) महर्षि विस्त्रासित्र का दूसरा नाम, ये महाराज कृषिक की व्या में श्रयब हुए थे, गाधिराज हनके पिता का नाम हैं। इन्द्र, श्रयल, नेवळा, रेसमीबस्त, मजा।

क्षेत्र नगल, रहासारा, नाम की जिसी तर्य (रबी) एक नदी का नाम जो दर-महा के पूरव की ब्रोर वहती है, भागलपुर के उत्तरी भाग में ब्रीर जो पुरिनया के विद्यान की ब्रोर है। चाज कल इसको लुशी कहते हैं। इसी नदी के तीर पर महर्षि ख्रष्टप्यकृत वा आश्रम था, चण्डिका, एक रागिनी, काच्य की प्रथम जुलि। की जोग तर्० (पु॰) परवन्त्र, पीतान्बर, रेशमी घोती खादि। की सस्तम तत्र (पु॰) वनक्षसुम, कोमल शाक विशेष।

होस्तुम तत्० (पु०) विष्णु वह स्थित स्थि मुद्रा विशेष । क्या दे० ( क्ष० ) प्रशायक हिं, काह । क्या दे० ( क्ष० ) प्रशायक हिं, काह । क्यों दे० ( स्थ० ) किसलिये, काहे के, कसा । क्यों दे० ( स्थ० ) किसलिये, काहे के, कसा । क्योंकर दे० ( स्थ० ) किस प्रकार, क्या, किस तरह । क्योंकर दे० ( स० ) इसलिये, इस कारण, किन्तु । करुव तत्० ( पु० ) करपत्र, क्यारा, करांती, कत्री क का देव, तक विशेष, तिव्व की एक विशेष किया ।

फतक तत् (पु॰) वासुरेव के पु॰ पुत्र का नाम ।
फतु तर्॰ (पु॰) यज्ञ, बात, प्ता, वैदिक्कमें विद्येष,
तिश्रय, सद्भुष्य, इच्छा, विवेक, हिन्दिय, जीव,
विप्य, प्रापाइ, प्रह्मा के एक सातम पुत्र विश्वेदेवी
में से पुक्त, इच्छा के एक पुत्र का नाम, प्रव द्वीप की एक नहीं ।—सूरी (पु॰) छातुर,
दानव, दृंश, नास्तिक ।—प्त्रंसी (पु॰) छातुर,
सहादेय, इन्होंने द्वपन्नापति का यज्ञ द्वांन किया था।—पुरुष (पु॰) नाहायप्त, विष्यु।
—सुज्ञ (पु॰) देवना, भार देव।—धिका।
(पु॰) पुत्र वेक्स या वेष्य विद्यान वाहा।

कतुमाली दे॰ ( स्त्री॰ ) ग्रोपधि विशेष, किरवाजी ! कथन तर्॰ (९॰) सफेद चन्दन, ऊँट ।

कन्दन तत्॰ (पु॰) ध्रश्नुपात, रोदन, कदिना, रोना । —कारी (गु॰) विस्तार करनेवाला, रोदन करनेवाला ।

कन्दित तन् (पु॰) अनुशोधित, विक्रियत, रोदित । कम तत् (पु॰) परिवादी, तीते, वैदिक विधान, करविधि अनुक्रत, मीति, शक्ति, आक्रमय, चलन, तुळतीदात जी ने कम की कर्म का अपअश यना कर प्रवेगा किया है। जिसका अर्थ है, कर्मया।

क्रमण्या तत्॰ (पु॰) सैर, पांव, पारे के जो खडारह संस्कार किये जाते हैं बनमें से एक। [योड़ा करके 1 क्रमण (वि॰) घोरे घोरे, क्रम से, मीबसिलेवार, योड़ा क्रमिक तत्र्॰ (वि॰) क्रमण ।

कमुक तर् (पु॰) सुपारी, कसैली, नागरमोया, कपास का फल, पडानी लोच, एक देश का नाम। क्रमेल, क्रमेलक तर्॰(पु॰) कॅट, बटु।

क्षय तर्॰ (पु॰) इस्प देकर बस्तु खेना, मृत्य द्वारा पदार्थ प्रध्य, मोज खेना चरोदना ।—क्रीत सरीदा हुन्ना ।—विजय (पु॰) खेन देन, स्वापत ।

क्षयणीय तन्० (गु॰) क्षेत्र, क्षेत्रस्य, मोळ खेने बेगच । क्षयिक तन्॰ (गु॰) क्ष्या, मोळ खेनेवाळा, ऋरीदार । क्षयी तत्र्॰ (गु॰) क्ष्यकर्ता, मोळ खेने वाळा । क्ष्य्य तत्र्॰ (गु॰) येचने के खिये बाजार में कैळाई हुई चहा ।

श्रव्य तत् ( पु॰ ) मांस, गोरत ।

क्रन्याद तत्॰ (दु॰) चिता की घाग, मांस खाने वाला। क्रान्त तत्॰ (गु॰) ब्राक्रिमन, पददलित, दबदया, टका हुआ।

न्नान्ति तत्॰ (की॰) श्राक्रमण, उपद्मव, श्रथाचार गति, खगोळ के श्रीच में किञ्चित् वक रेखा, स्वर्थ-पथ, दीक्षि, प्रकारा, फेरफार, हेग्फेर, उच्टफेर । — चृत्त (खी॰) सूर्य का मार्ग ।— मसङ्ख् (पु॰) शशिचक्र।

किमि (पु॰) कीड़ी, पेट का रोग जिसमें पेट में कीड़े किय तत्॰ (पु॰) मेपराशि।

कियमाण तत्० (गु०) व्यवहारान्वित, प्रारब्धकर्म, चारि प्रकार के कर्मी का एक मेद ।

क्रिया तत्० ( छो० ) व्यवहार, इत्यः कार्ष, कसं, 

शायर, व्यापार, आद, व्याकरण का वह साम
जिससे किसी कर्म का होना या किया जाता
विदेत हों, उपाय, विशि ।—ियत ( गु० )
कर्मान्यत ।—पदु ( गु० ) चतुर, प्राञ्च, दय,
विदेश्यः !—पर ( गु० ) कुमंत, मुझ्माँ, पदु !
—पाद ( गु० ) चतुष्पाद, व्यवहार का तीसता
पाद, साखियों का शपय करना !—वसन्त
( गु० ) पराजित ।—वान्त ( गु० ) कर्मोयत,
क्रमेंग्रंशांनी, क्रमें में नियुक्त । विशेषण्य ( गु० )
अव्यवश्य ।—हम ( गु० ) धानुरूप आख्यात ।
—जोष ( गु० ) कर्म में नियुक्त । विशेषण्य ।

क्रीट ( पु॰ ) सुकुट, किरीट, सिर पर धारण किया जाने बाला गहना।

क्षोडनक तत्॰ (पु॰) खेंड, खेंडने की वस्तु । क्षोडा वत्॰ (पु॰) खेंड, केखि, कौतुक, कसै, परिहास।—यन (पु॰) प्रमोदवन, केलिकानन। —सृग (पु॰) खेंख के पशु, बानर शादि!

क्रीत तत् (पु॰) मृल्य द्वारा गृहीत, खरीदा हुआ।
—पुत्र (पु॰) वारह प्रकार के पुत्रों में से
एक पुत्र।

कुद्ध तत् (गु॰) क्रोधित, कीपान्वित ।

मुस् तत्र (पु॰) स्वास, प्रांगिकछ। मुस्क तत्र (पु॰) स्वास, प्रंगीकछ। मुस्का तत्र (पु॰) स्वास, सिवार।

कुरुवा तत्० (५०) खनाळ, ासवार : क्रूर सत्त० (वि०) परद्रोही, निर्देश, नृशंस, कठिन, (५०) प्रथम, इतीय, एञ्चम, सदम, नवम और एका- द्य राशि, मित, लाल, कतर, बात पज्जी, सप्दे चील, रित, महज्ज, शित, राहु, सेतु '—क्रमी (ग्रु॰) नयञ्ज्य कर्म करते चाला, दुरासा, निष्ठर-कर्महारी, (पु॰) व्यस्त्रपुर्वा, तित्रलीकी का पेद । —गम्य (पु॰) उद्याग्य, तीला तम्य, गम्बक । —ग्रह (पु॰) रित, महज्ज, शित, राहु, केतु कृत अह माने गये हैं, विषम राशि ।—ता (जी॰) खलता, निर्देशता, निर्देशता ।—कोचना (पु॰) कर्माय्यत्रप्ता । स्वाप्ता (पु॰) कर्माय्यत्रप्ता ।—साचा (पु॰) स्थाप्त प्रस्तु, स्वकृत चाल्दा ।—साच (पु॰) स्थापक, स्वर्मुल, लाकार ।—।सार (पु॰) स्थापक, स्वरंग, निर्देश ।—स्वरंग (पु॰) स्थापक, स्वरंग, निर्देश ।

क्रेतच्य तव० (गु०) क्रेय वस्तु, क्रयणीय, ख्रीदने क्रेता तव० (गु०) क्रयकर्ता, खरीदार ।

क्रेय तत्॰ (गु॰) कथणीय, खरीदने माग्य । क्रीड तत्॰ (पु॰) दोनों बाह के बीच का भाग, श्रङ्ख

के। हा, चच्छान्छ। — पत्र (पु०) स्रतिरिक्त पत्र, प्रधान पत्र के साथ दूसरा पत्र।

क्रोध तत् (५०) हे। ए, रोप, अमर्प, अझा के सींह से इश्यक्र, शरीरभारियों के स्वाभाविक छः राजुर्जों के अन्तर्गत एक राजु. साठ संवस्तरों में उनस्वर्जा संवस्तर ।—मृच्छित (५०) खुगन्य दृव्य विशेष, (गु०) अतिशेषी !—ातुर (गु०) क्रोधी !— ाच्य (गु०) क्रोध से अन्या।

क्तोधन तत्॰ (पु०) कोधी, कोधयुक्त, कोधन्वित (1) कीशिक के एक पुत्र का नाम। (२) श्रयुत के पुत्र श्रीर देवातिथि के पिता का नाम। (३) एक संवतस्य का नाम।

क्रोधित तद्॰ (गु॰) प्रकृषित, क्रोध दीस, कुद्ध । क्रोधी तत्॰ (गु॰) क्रोधवुक्त, सगी, रिसहा । क्रोश तत्॰ (पु॰) चार हजार या श्वाट हजार हाय के

मार्ग की लम्बाई, कीस । क्रीएा तत्० (पु०) श्रमाल, शियाल, गीदड़ ।

कोश्च तरा (पु॰) वक्पणी, पर्वतिविशेष, जिसके किये परश्चराम खीर कार्तिकेय दोनों कड़े थे। श्रीपभेद, पक शायत का नाम जो यनदानव का पुत्र वा, एक सकार का राखा — स्ट्रीप (पु॰) सात महाद्वीपों के खन्तांत एक दीय। क्षीर्थं तर् (पु॰) क्षरता, निष्टुरता ।
हान्त तत्॰ (पु॰) आन्त, यका हुया, यका मौदा,
थिवत । — मना (पु॰) आन्तमन, बहिप्तचित,
विधादयुक्त ।
हान्ति तत्॰ (स्प्री॰) आन्ति, श्रम, परिश्रम, पकावट ।
— कर (पु॰) श्रमत्रक, श्रान्तिकर—िन्हिंद्र
(पु॰) विधाम, स्वास्थ्य । [सैना।
हिस्सत्य ॰ (पु॰) धाद, मीता, स्रतन्न, गीन्ना, श्रवेदयुक्त
हिस्सित तद्॰ (पु॰) धाद, मीता, स्रतन्न, गीन्ना, श्रवेदयुक्त

हिंद्रयमान तत् (पु॰) मन्तापित, पीडित । हिंदु तत् (पु॰) पूर्वाप, विरुद्ध नाक्य, दुसी, किनता से सिंद्ध होने वाला !—ता (स्त्री॰) किनताई, शापित !—कर्मा (पु॰) मुशंस कर्म काने काला, पीडित !

होंच तत् (पु॰) नपुँतक, पुरपापँदीन, निर्वंड, दिन्नडा, काया, उरपोक्ट। [गीजायन, मैस्ट। फ्लोद् तद् ॰ (पु॰) धार्त्ता, स्वेद, पसीना, धोदायन फ्लोद्न तत् ॰ (पु॰) पसीना जाने की क्रिया, पांच प्रकार के कफ के धार्त्मात कफ विरोध।

पत्नेदित तत् ० (गु॰) भीता हुआ, धार्म, स्वेदित । पत्नेद्रा तत्॰ (गु॰) हु स्व यन्त्रवा, उत्पात, पीदा, कष्ट, धावाम, भय।—कर (गु॰) हु खदायक, कष्टदायक।—द (गु॰) हु प्यचर, व्यया देने-वाल।—चान् (गु॰) आविमस्त, धापस.

दुर्गंग ।—ापह (गु॰) वसेरानाराकारा । पत्तेशित तत्० (गु॰) वसेरा विशिष्ट, दु स्वयुक्त, क्षिष्ट । पत्तीन्य तत्० (गु॰) दुर्यंत्रता, मानसिक नियंत्रता, सनुसाद । [यहून कम ।

कचित् तत्० (कि० वि॰) बती, कृष् नहीं, केाई, कस्य सर्० (य०) ध्वति, बीया द्यादि का सन्द। काय सन्• (य०) काङ्गा, निर्यास।

कार (पु॰) श्राश्विनमास, श्रसोत महाना।-पन (पु॰) कुमारपन।

कारा नद् ॰ (वि॰) विन स्वाहा, कुँघारा । सई तद् ॰ (स्त्री॰) चयरेग, कृत भीर रक्त का निकलना सुखी खींसी ।

स्तागु तत् (पु॰) कालविशेष, तीस कवा परिमित्त समय, दशपकपरिमित समय, उरसक, पर्व, धवसर, स्क्षमकाल, छन, लहमा।—द तप् (५०) अल, ज्योतियो, र्ताधिया, जिसे शत में न दीखे।
—दा (६०) शांत, निष्या।—दासार तत् ०
(५०) धन्द्रमा।—दान्ध्र (५०) रात के करने,
आधिचित्रेष, तक्या।—दुति (१शी०) विधुत,
चयला, विज्ञती ।—स्मेंदी (१०) खतिशय
सक्षिर, चयमात्र ही में नष्ट होने वाला।—भेंगुर (१०) एस होने वाला, विनासी।

संगाम तत् (3°) चण, काल । संग्रापति तन् (४०) सतत, धनवरत बरावर । स्याञ्चित तत् (स्वी०) विज्ञती, चमक, प्रकारा । स्याञ्चित तत् (गु०) चणमात्र स्यापी, धवरकाल

स्थितिशील ।

स्विंगिका तन् (स्त्री ॰) विज्ञजी, तिहत ।
स्विंगिनी तर् (श्वी ॰) रात, तिसा ।
सत तन् (प्र॰) साथ, चोर, प्रथा, फेड़ा । (वि॰) निसे
चार नगी दें।, तिससे पाव लगा है। —कास्य (प्र॰) कास, रेग्यूविशेष ।—जा (प्र॰) रक्त, सोष्यित,
रेप्या, बोहू ।—जात (ग्र॰) गष्ट मता !—प्रम्य (प्र॰) चोर स्पे हुय स्थान की पीशन से जो प्राय होता है, तसे जनम्या कहते हैं।

सतमी तर्॰ (बी॰) खाथ, लाइ। सतम कर्॰ (बि॰) चत से रूपन्न, लाल, (पु॰) र्राधर, बह प्यास जी शरीर में घाय टराने पर लगती है।

त्ततियोनि तत् (वि॰) वह भी जिसका पुरुष के साथ समागम हे जुक है । त्ततियात तर् (वि॰) बहुत जुरीला, लहु जुहान ।

स्तातास्त तर् (ाव) भद्वत युराला, उह युराना स्ता (क्षी) विवाद होने के पूर्व पर पुरुष से भीगी हुई कम्या। स्ति तर् (क्षी) अपकार, सनिष्ट, हानि, अपवय, सत्ता तद् (फु) साथि, दावान, महाजी, ग्रुष्ट के

सत्ता तत् (पु॰) सारिय, दरवान, मझनी, युद्ध के धीरस से चत्रिया र गमें से उत्पत्त जाति विशेष, दासी पुत्र, निवेग करने वाटा दुरुष । सन्तन्य (वि॰) माफ़ करने येग्य चुना करने येग्य ।

हाराज्य (१४०) मान करने याय प्रमा करने याय । हात्र तत्व (प्र॰) कर, राह, एव, ग्रासा, जल । —कर्म (प्र॰) प्रियोधिन कर्म ।—यन्यु (प्र॰) निन्तृत पत्रिय ।—चारी (प्र॰) शाजा, मूणल !—यि (प्र॰) युप, शाजा !—।स्तक्त (प्र॰) राष्ट्रसात ।

)

र्त्तात्रय तत्॰ (९०) त्रह्मा के बाहु से उरण्ज वर्ण विरोप, चन्नी, राजन्य, दूसरा वर्ष ।—ा (क्वी०) चन्निय जाति की की।—ाग्मी (क्वी०) चन्निय कीजाति, चन्निय पत्नी।

क्तजी तत्० (पु०) देखे। इत्रिय।

स्रजित दे॰ (स्री॰) पत्रिय जाति की स्री।

सतरानी दे॰ (सी॰) सत्रियानी।

द्वपर्याक तद॰ (वि॰) निर्णंज । (पु॰) ब्रुव्यदिय, संन्यासी, उन्मत, राजा विक्रमादिव की सभा के नवरबों का दूसरा रहा दूसका बनाया को प्राप्त के प्रमुख क

ह्मपा तत्॰ ( छी॰ ) रजनी, राह्मि, निशा, हरदी।— कर (पु॰) चन्द्रमा, शशाङ्क, कपुर ।— नाध (पु॰) चन्द्रमा, कपुर ।

द्मपान्त ( पु॰ ) प्रातःकाल, सबेरा, मोर ।

इत्तम् तत्ः (गु॰) योग्य, सप्तर्थ, उपयुक्तः ।—ता (स्त्री॰) सामर्थ्यं, शक्तिः, योग्यता । [करना ।

समना तद् ० (कि॰) सहना, चमा करना, सुआफ़ समा तद् ० (कि॰) सहिष्णुता, सहन करने की यक्ति, पृष्टी, अपराध-मार्थन, दया, रात्रि, हुगी, हुगा, खरराधमुक्ति, एक वर्षवृत्ति, राविका की एक सखी — बान् (पृ॰) दयाहु, क्षमा करनेवाळा, धर्मस्ताह, सहिष्णु।—राीख (वि॰) जमायान्।

क्षमापन तत्॰ ( पु॰ ) खमा करना, श्रपराध मार्जना कराना !

न्नमिय दे॰ (गु॰) चमा कीजिये, मुख्यफ़ कीजिये। न्नमिता तद॰ (गु॰) चमाशीळ, सहिष्णु। न्नमी तत॰ (गु॰) चमाशीळ, चमाबान्।

सम्य सत् (वि०) माफ़ करने योग्य ।

स्तय तष्॰ (९०) रोगविशेष, यक्ष्मारेगा, चई, विनास, प्रतस, प्रवच्य, धीरे धीरे घटना, साठ संबस्सरे में अन्तिम संबस्तर, ज्योतिय मतासुसार एक मास-विशेष ।—काल (९०) प्रवयकाल । —कास (पु॰) यहमाकास, सजरोग ।—थु (पु॰) कांसी ।
—पद्म (पु॰) इत्यपच ।—मास, मलमास,
अधिमास ।

पितु॰ (पु॰) वर्ष्टमा ।

पितु॰ (पु॰) वर्ष्टमा ।

स्तयी तत्॰ (वि॰) नष्ट होने बाला स्वयंगा का रोगी। स्तरम्म तत्॰ (दु॰) लवम, स्वत, स्वा, सङ्गा, टक्का। सानत तत्॰ (दु॰) सहनशीळ, सन्तोपी, धीर, सहिस्छ, स्नान्तित। व्यवकार न करना।

हान्ति तत्० ( छी० ) शक्ति रहने पर भी किसी का ज्ञात्र (वि०) ज्ञिय सम्बन्धी ।

त्ताम तत्॰ ( गु॰ ) चीगा, दुर्यल, निर्वल ।—काग्रठ ( गु॰ ) स्वा कण्ड, मन्दरावद ।

ह्मार तत् ( ( दु ) खार, भस्म, नेाना, पड्यी, क्षांव, गुड़, लवयविरोप, समुद्रीलवया ।—पन्न ( दु ) बयुव्या, शाक विशेष ।—भूमि ( स्थ्री ) खारी भूमि, क्षार खेत ।—मृत्तिका ( स्त्री ) जारी-मिट्टी।—अग्रेप्ट ( दु ) वाकरूच, प्रवास ।—सिन्धु ( ५०) जवय समुद्र ।

सातान तदः (पुः) प्रशासन, धोना, स्वच्छ हरमा ।
सिति तदः (स्त्रीः) पुरुषी, भूमि, भैदिनी, खवनि,
धरती, गौरीचन, चय, प्रत्यकाता — ज्ञ (पुः)
भीमासुर, महस्र बह, धातु उपधातु वादि वो
पृथ्वी से निकलते हैं, नरकासुर, चेलुबा, कृव ।
भैदान में खड़े होने वा खीर चारी खोर देखते पर
चारी खोर दिखताई पड़ने वाला वह स्वाधहर स्थान नहीं खालाई पड़ने वाला वह स्वाधहर स्थान नहीं खालाई पड़ने वाला वह स्वाधहर स्थान नहीं खालार और प्रथी मिली जान पुरे — नाथ (पुः) राजा, शासक, रखन ।—चाल (पुः) राजा, गुपति ।—सस्डन (पुः) हहा,

चितीश तद॰ (पु॰) राजा, नरेश, पृथ्वीपाल । चितीश्वर तत्॰ (पु॰) प्रसु, स्वामी, महीश ।

श्रादशे पुरुष ।

हिप्त तत्॰ ( गु॰ ) फैछाबी गयी, त्यक्त, श्रपमानित, पवित, बात रोग प्रस्त, पागळ ।

त्तिप्र ततः (पु॰) शीघ, उतायळा, श्रविलम्य ।—हस्त (वि॰) फुर्चीळा, फुर्ची से काम करने वाळा ।

स्तीम् तत्रः (गु॰) निर्वेळ, दुर्वेळ, कुश, दुवळा पतळा । —ता (स्री॰) कमी, घटी, हानि ।---ाङ्गः (गु॰) दर्वेळाङ्गः ।

द्वीर सत्० (पु॰) दूध, दुम्ब, पय।—कग्ड (पु॰)

वधा, दुधमुद्दां बालक।—नीर (वा०) धमेदः
माव, गाव मैत्री।—पृत (पु०) मत्त्वत ।—िध्
(पु०) समुद्द। —समुद्र (पु०) दूध का समुद्द ।
सीरस्त्रामी तव० (पु०) प्रमिद्ध संस्कृत कित, ये
करमीर के महाराज जवावीड के राज्यकाल में
विद्यमान थे, शजतरिहयी में जयापीड का समय
७०० शाके वर्षांत ७०६ हैं। से लेकर सन् ८११
हैं० तक दिया गया है और यह भी लिया है कि
पीरस्थामी अयापीड के गुर थे। बोरस्वामी ने अमरफेग की टीका जिल्ली है तथा और भी व्याहस्य
सम्बन्धी मन्य जिल्ले हैं।

सीरी नदः (सी॰) द्वच थीर फर विरोप, शीरी, यन ।
सीरीद तरं (पु॰) चीर समुद्र ।—तनया ( खी॰)
हस्मी, रमा, बमला। [चित्त, खेदयुक्त मन ।
सुराख तदं॰ (गु॰) चूर्यीहन, दुःखित, सन्तापयुक्त
सुरा (पु॰) मूर्य, हुया।
सुरापासा वदं० (खी॰) भूष प्यास ।
सुरा (पु॰) शीक ।

जुद्भ तत् (पु॰) चावळ के छे।टे टुकड़े, (वि॰) घएर, धोडा, नीच, धधम ।— प्रसिटका (की॰) कटि-भूगर्स, करधनी ।—ता (स्त्री॰) घरेरता, नीचता, धायमना ।—सद्भि (वि॰) नीच द्वद्भि ।

जुद्रा (स्त्री॰) तीच स्त्री, वेरवा, रही, त्रटामोसी, वाल-दुह, सञ्जसम्मी विशेष, कैंदिवाला, हिचकी । जुद्राराय (वि॰) कमीना, नीव ।

सुप्रास्त्र (पर) कार्या, पाठ, समुद्रा, साने की इच्छा, भूरा 1—सुर (गु०) झुपा से व्याकुळ झुपापी-दित 1—सु (वि०) सुक्षक 1—यन्त (गु०) भूसा, शहाना मूला ।

ह्यांधत तर्॰ (तु॰) झुन्चिभात, झुभुत्तित, सून्या। हुप (द॰) कटांछा धृष, तिषथ, श्रीष्ट्रप्य के एक द्वन्न का नाम। हुत्य तर्॰ (वि॰) वश्चल, समीत, विह्वल, समभीत

सुभित (बि॰) धुन्ध । सुर तर्न (दु॰) बस्तुरा, दुरा, सुरा, सुर, मुँच ।— क (दु॰) गोसक सुर निरोध ।—भार (स्र)

क (यु॰) गोलह, युव निरोप।—धार (यु॰) नरक विरोप, वाया विरोप।

सुरम (पु॰) शुर्पा, पैना बाग्र ।

सुरिका ( खी॰ ) सुरी, पालकी का शाक। सुरी (पु॰) नाईं, सुर वाला पशु, सुरी। सुस्तक तत्॰ ( पु॰ ) कीडी, नीच, झुट्ट।

जुल्लक तत्त् ( पु० ) कोशी, तीच, क्षुद्र ।
स्त्रेत्र तत्त् ० (पु०) केत, पुण्य मृत्ति, सरीर, सांति, की,
सीर्थ, सिद्धस्थान, इन्ध्य, मकृति, सुद, नगर ।—
गणित तत्त् ० (पु० ) हेन्द्रां के मापने और इनके
चेत्रफ प्र निकालने की तिथि विशेष, चतलानेवाली
गणित विधा विरोष ।—ज (पु०) अपनी की से
दूतरे के द्वारा अपादित पुत्र ।— इ (पु०) आगमा,
शीव शरीर का देवता — स्वता (पु०) खेतों के
अधिफाता देवता ।—फता (पु०) खेत की लक्ष्याई
चीडाई — पाल (पु०) हेवता विशेष, रोत का
रचक, विसान !—वित (पु०) कृषिशाव वेता ।
— सित्रां वे प्रधिष्टाता देवता, मेथ आदि, वाद
राशियां वे स्वामी, खेत का स्वामी, सर्भादा ।

राशियों के स्वामी, खेत का स्वामी, जमीदार । स्त्रेप क्षत्र (पु॰) खाम, फेंकना, शेकर, शर निन्दा, दुरी, बिताना।

त्तेपक तत् चेपकर्ता, साधी, क्षेत्रकारक, प्रन्यों में मिला हुधा, उपक्याचों का भाग, प्रन्यों का स्रति-रिक्त या श्रद्धाह श्रद्धा, निन्दनीय, भाग ।

ारक या श्रम्भ स्थार, ानरनाय, ज्ञात । चेपण, तर्० ( दु०) भेरण, फेंडना, गुजारना, स्थवाद । चेपणी (खो॰) नाव का उंडा घीर वरकी । चेम तर्० (खी॰) कुराल महस्य, स्थाई, धर्मशायन के

हारा रुपब किया पुत्र, भारत वस्तु की रखा। —हत् (पु॰) अक्याण कारक, महत्वकर्षा।—कर शुभकर, महत्वकर।—कर्सा (पु॰) खर्जन का पुत्र अम्मेनय का सखा।—कुशल (पु॰) धारोग्य मङ्गल।

स्तामकरी ( धी॰ ) देवी का नाम, कुराख करने वाली। स्तिमन्त्र तत्व॰ (उ॰) ये कम्मीर निवामी एक प्रसिद्ध कवि हैं, करभीर के राजा धनन्तर्देव के समय में से करनीर में बतान ये। इनका समय ११ ग्वार हवीं कारादी नितित्व हुपा है। हुम से कर्म दूनके बनावे २६—— २० प्राय इम समय प्रसिद्ध हैं। इनकी कविता शक्ति और नीकिक जान विन्यस्य था। इनके प्रमां में एक का नाम 'स्वदान कण्यवा'' है। इसमें वीद्र महानाओं का हान दिया नाह है। इसमें वीद्र महानाओं का हान दिया नाह है।

द्याया तत् (स्ती ) पृथ्यी, मीदनी, सवनी, पृक

की संख्या।—ग (गु॰) चितिय। (प॰) महळ। —प (पु॰) राजा, नस्पति ।—देव (पु॰) वाह्यण, भूसर ।

क्तोणी तत्० ( खी॰ ) पृथियो, भूमि ।--पति ( पु० ) नरेश, राजा।

सीद (५०) बक्रनी, चुर्ण, चुर्ण करने की किया। द्याभ या द्याम तद्र (प्र०) क्रोध, पश्चात्ताप, विचलता रंज, छे।स, सोह, मसता ।

क्तोभित तत्० (वि०) व्याकुल, चलायमान, रंजीदा। जौषा, जौषी तद॰ ( (स्त्री॰ ) देखें। जोगी ।

चौद्र (पु॰) मधु, शहद, जल, धून, चंपा का पेड, एक वर्णसङ्कर जाति ।---ग (गु०) मधु से उत्पन्न पदार्थ । क्तीम तत्० ( पु० ) श्रण्डी, पहबस्र, घर या श्रदारी के कपर का केता. छटा।

क्तौर तदः (पु॰) श्रुरकर्म, वाख बनाना, मुण्डन । चौरक या चौरिक तत्० (go) हारा, नाई, नापित। हमा तन्॰ (स्त्री॰) घरणी, घम, पृथिवी, एक की संख्या ।—तल ( पु॰ ) चगतन, सूतळ. पृथिवी तल ।—भुक् ( पु॰ ) मूमिनाका, राजा ।—भूत ( ५० ) राजा, नृपति, पर्वत, पहाड, ।

ख

ख नागरी वर्णमाला में प्रथम कवर्ग का दूसरा अच्ह जिसका उच्चारण कण्ड से होता है।

ख तत्र ( प्र. ) आकास, गणनमण्डल, श्रन्य, विन्द्र, गृद्धिह, देवलोक, इन्द्रिय, सुख, ब्रह्म ।

खई तत्० (सी०) मुर्चा, मेळ, जङ्ग, तकरार, ळड़ाई। खखारना दे॰ (कि॰) खांसना, कफ निकालना, दसरे का ध्यान अपनी और ग्राकर्पित करने की शब्द विशेष करना ।

खखारना दे० (कि०) कुरचना, केइना, खोदना, खिप कर कोई श्रज्ञात वस्तु तजाश करना।

खग तत्ः ( पु॰ ) पत्ती, चिड्रिया, श्राकाशगामी, वायु ग्रह, खेचर, तारा, वादल, देवता, सूर्य, चन्द्रमा, गम्धर्य |--केतु (पु॰) गरुड़ ध्वज, श्रीविष्यु ।--नाथ-नायक (५०) सर्व,चन्द्रमा,गरुइ i-नाह ( पु॰ ) वैनतेय, गरुड़, पश्चिराज ।-पति ( पु॰ ) गरुड,सुर्यं,चन्द्रमा ।-माला (स्त्री०) पत्ति समूह। -- हा (प्र॰) पश्चिषाती, गैडा, वाज, ज्याध ।

खरोग्द्र तत्० ( पु० ) पत्तिराज, गरुड़ । खगेश तत्॰ (पु॰) पित्रयों का स्वामी, गरुइ, चन्द्रमा । खगाल तत्॰(पु॰)त्राकाश-मण्डल ।—विद्या तत्॰(खी॰) ग्रह श्रादि की गति का ज्ञान करानेवाली विद्या विशेष ।

ख्या तत्० (खी०) खड्ग, तळवार, खाँडा । खङ्ना दे॰ (कि॰) कम होना, घटना, (प्र॰) न्युनता, थरपता ।

खड़न दे॰ (पु॰) कामा, ले।हे का मैल, लोहचून। खङार या खकार दे॰ (पु॰) थक, कका खङ्गालना या खगारना है॰ (कि॰) घोना, वर्तन साफ करना, शर्वासना ।

खड़े ख (गु०) देंतेला, बड़े बड़े दांत वाला। खचमा दे॰ (कि॰) सम्मिलन करना, जोड़ना, सदाना, रेखा करमा ।

खचर तन्॰ (पु॰) बाकाशगामी, नमचर, पपि, नवन्न, वायु, तीर, राचस, कसीस, ताल या रूपक विशेष । खचरा तत्॰ (वि॰) देशबळा, दृष्ट ।

खच्चर दे० ( प्र० ) पश्च विशेष, गईभी धौर घोड़े के संयोग से उलाव पशु (

खन्ना दे॰ ( गु॰ ) खन्तित, जड़ित, जड़ाऊ, जदा हुआ, खींचा हुआ। खिंचकर । खचाई दें ( स्ती॰ ) बनवाई, निर्मित कराई, खींची,

खचाखच दे॰ (प्र॰) उसाउस । खचित सद॰ (गु॰) जड़ित, जड़ाज, निर्मित, लिखित । खिया (क्षी॰) टोकरी मौधा।

खची दे० (स्ती०) बनी, निर्मित ।

खचीना दे० (स्ती०) लकीर, रेखा ।

खजरा दे॰ ( गु॰ ) सिला हुन्ना, मिळावटी, सगरा, बण्डेरी, दुष्पर के बीच का उठा हुआ भाग ।

खजला (पु॰) खाजा।

खजानची (५०) केपाध्यव, रोकड़िया ।

खजाना (g+) क्षेप, धनागार । पञ्ज्या, पञ्ज्या दे॰ ( प्र॰ ) साजा, मिडाई। "दोनों मेरि धरे है एउड़ाया "-स्रदाम। श्रद्ध दिशेष, मदनास ।

खञ्जली (खी॰) साज, खुश्ली, होटा खाजा । राजूर तर्॰ (५० ) छुद्दारे का एक भेर । विशेष । खजुरा दे॰ ( पु॰ ) गोजर, कनगेजर, विपेका कीट लज्रिया दे॰ ( पु॰ ) सन्तः। [चाकाश की ज्योति। राज्यानि तन्॰ (पु॰ ) राज्योनि, माहास हा प्रहास. खंड तत्॰ (पु॰) बहुडा, लूला, पंगु, विश्लगति।--

ता (स्त्री) चरण का श्रभाव, पगुच, लूळापन । राञ्चन मन्॰ (पु॰) राजरीट, पद्मी विशेष, खडेशा. पहस्रीच ।

सञ्जर दे॰ ( पु॰ ) कटारी, श्रस्त्र विशेष, दाव । खबरी दे॰ (खी॰) वाद्य विशेष, खन्नही। खंडरीट या खंडरीर तद् (पु॰) खंडन पंडी ) खंडा (स्त्री॰) बुच विशेष जिसके सम चरणों में २८

लघु और अन्त में १ लघु होता है, तथा विषम पदों में ३० उघ और चन्त में १ गुरु होता है। घट दे॰ (स्त्री॰) साट, कफ, श्रषा कुथाँ, वृसा, कुष्हाडी, पट्, छ , सरखर ध्वनि ।

गटक दे॰ ( पु॰) खटका, शङ्का, सन्देह, संशय । खदकता दे॰ (कि॰) बन्नाना, मगइना, लडना, सन्देड हें। ग्राना, राब्द होना, चिन्ता होना ।

खटका तत्॰ (पु॰) सन्देह, भय, चिन्ता, पेव, कील, कमानी जिसके दवाने से किशाइ या परन्म खुले मुद्दे । [ध्वनि के द्वारा सूचना, चलना, दुहराना । राटकाना दे॰ (कि॰) बाहट देना, शब्द करना,

पदकीरा (go) सटम**छ**। खदम्बद (खी॰) मनदा, मंमट, बग्वेड्स । [ध्वनि करना ।

राटराटाना दे॰ (कि॰) इंडडहाना, देवना, यट सट राउद्ययर दे॰ (पु॰ ) छप्पर खट, खाट का एक मेद,

खटना दे॰ (कि॰) चलना, उहरना, टिक रहना।---स्राट्यट दे॰ क्षमधा, लड़ाई, विरोध। धारपरिया (वि॰) मगद्दा, बरारी, बनेदिया। राउपाठी सेना दे॰ (स्ती॰) हड दिखाने की स्विधे का काम घन्धा खाना पीना चादि छोड़ना ।

खटयुना दे॰ (पु॰) खाट दुनने वाबा, खटबनवा । पटमल दे॰ ( पु॰ ) खटकीरा, मकुण । खटमिट्टा (वि॰) कुछ खटा थेरर कुछ मीठा। विखेश। खटराग दे॰ (पु॰) धनमेल, विरोध, बेनोड, मॅम्स्ट, खटला दे॰ (पु॰) परिवार, बाडा, खिया के काना के

वे छेद जिसमें चे वालियां पहिनती है। खट्या तद्० (स्ती॰) खाट, खट्या, परङ्ग, शरया । खटाई दे॰ (खी॰) खटायन, घम्छता, घमचूर, इमली। खटाका दे० (५०) मथहूर ध्वति, धहाहा, बटाहा । खटापटी दे॰ (स्त्री॰) श्रमधन, विरोध, वैर, मगद्रा, वहाई।

खटाव दे० (पु०) विश्वहि, नाव व्यविने का खुँटा । खटास दे॰ (स्त्री॰) खटाई, खट्टापन, ( पु॰) चार पैर का बिल्ली की जाति का अन्त विशेष, गन्धविलाव । स्त्रदाहि दे॰ (कि॰) स्थिर रहते हैं, उहरे रहते हैं, पड़े रहते हैं, धर्च होते हैं।

खटिक, खटीक दे॰ (पु॰) नाति विशेष, बहेलिया। खटिका सन्॰ (स्त्री॰ ) लडकों के जिसने की खरी. संद्रवदी !

खटिया दे॰ (स्त्री॰) खाट, शब्दा, चारपाई । खटीला दे॰ (९०) पाबना, ममा, छोटी वटिया । खट्टा दे॰ (गु॰) श्रम्ल, धम्बत, तुरसाई, श्रम्छता । खद्रिक दे॰ (पु॰) खटीक, बहेलिया । स्बटद् दे॰ (पु॰) बनिहार, मन्र, चाहर। स्त्रदेवा तन्॰ (स्त्री॰) खाट, पळग, स्रटवा । म्बटबाह्न तन् (पु॰) सूर्यवशी एक राजा, चारपाई का

पाया या पाटी, शिव का एक श्रस्त्र, प्रायश्चितातमक भिन्ना मार्गने का एक पात्र, तांत्रिका सुद्रा विरोध ।

स्प्रङ दे॰ (स्त्रो॰) पयाल, मृद्य, खर । खड़क दे॰ ( पु॰ ) गे।शाला, गे।श, गी। के रहने का रप्रदुकता दे॰ (कि॰) फनफनाना, बनाना, बन्यक ध्वनि । हरना । खड्खड़ाना दे॰ (कि॰) उक्टकाना, नद सह स्वति

याइयाहिया दे॰ (घी॰) पाळकी, दोली, पीनस 1 खडघड़ (स्त्री॰) सरपर । खडवड़ाना (कि॰) घरहाना, वितर वितर होना ।

खड़बीड़ा (वि॰) ऊँचा नीचा ।

खड़बीहड़ (वि०) उभड़खाभड़ । खड्मएडल (पु॰) गड्बड् । खडलीच तद॰ (प॰) खटतरीट, खब्तन । खड्सान दे० (पु॰) शान, पत्थर विशेष, श्रस्त्र तेज करने का पत्थर । खड़ा दे॰ ( गु॰ ) उठा, सीधा, ऊपर की उठा हुआ, खडाऊँ दे॰ (प्र॰) पाटुका । खड़ाका (पु॰) खटका । खड़िया दे॰ (स्त्री॰) दुधिया मिटी, सेळखड़ी, खुर्जी। खडी दे॰ (स्त्री॰) श्वेतवर्णं मृत्तिका, दंडायमान । खड्वा दे॰ (पु॰) बाला, बलय, कुड़ा । खड़े खड़े दे॰ ( बा॰ ) शीव. तनवस्, तुस्त । खडेंचड हे॰ (पु॰) पहांचि नेव, खल्लरीट, खल्लन । खड तन् (पु॰) श्रसि, तलदण, गेंडा अन्त्रविशेष. चेर, तांत्रिक सुद्रा विरोध । खड़ दें (पु॰) गढ़ा, गड़ढ़ा । या चिन्छ। खडढा दे॰ ( पु॰ ) मड़ा, श्रधिक रगड़ से उत्पन्न दाग खराड तत् (पु॰) हुकड़ा, खाँड़, घध्याय, भाग, हिस्सा, देश, वर्ष, ने। की संख्या, गणित विद्या में समीकारण की एक किया, खाँड, काला निमक. दिशा। (वि॰) ग्रधुस, लघु, खोटा। —कथा सत्० (स्त्री०) कथा विशेष । इसमें चार प्रकार का विरद्व वर्णित रहता है और रसें में करुण रस की प्रधानता रहती हैं। इसमें संत्री श्रयवा बाह्यस्य नायक रखा जाता है और कथा पूरी होने के पहले ही इसका अन्य पूर्ण है। जाता है।--काच्य तत्० ( ५० ) जिस काव्य में काव्य के सब लक्ष्म न पाये जांय, जैसे मेंबदूत ।-- खग्ड (पु॰)

हुकड़ा हुकड़ा, भाग का भाग ।
स्वयहन तर्य ( पु० ) दूपया, तोड़ना, ख्रिप्त भिन्न
करना, अष्ठद्ध प्रमायित करना, काट देना ।
स्वयुक्ता वद् ० (क्षी॰ ) दूपया देना, काटन करना,
काटना | काटने के तिये ।
स्वयुक्तायाँ तर्य ( गु० ) सण्डन करने के तिये ।
स्वयुक्तायाँ तर्य ० (गु० ) सण्डन करने के तिये,
स्वयुक्तायाँ तर्य ० (गु० ) त्या , महादेव ।
स्वराह्माया तर्य ( गु० ) होटा प्रस्ता वह प्रस्त में
वहा सा प्रक दिन पूरा होने पर हो, किसी देश

या खण्ड का नाश, महाकलह ।

स्वसंडर दे० (पु॰) डवाड़, चीरान, गइहा, गढ़ा, कतवार दाना, बण्डहर । [करना, काटना । स्वसंडरना दे० (कि॰) ठुकड़े ठुकड़े करना, सवदन स्वसंडराः तत्० (य॰) उपल खण्ड, दुकड़ा दुकड़ा । स्वसंडरार दे॰ (पु॰) राक्षर का कारमुना । स्वसंडरार दे॰ (पु॰) छेदित, निन्त, धपूर्य काटा गया ।—करना, वात काटना, खरडन करना । स्वसंडित तत्० (औ॰) नाविका विरोप, पति की अन्यासक्ति के कारण दुःचिता, यया देशा— "वित तन बीर नार के रित के चिन्ह निद्वार ।

द्रःखितहोयसी खाँग्डिता बरनत सकवि विचार "॥

स्तराध्र स्तर्त (पु॰) विद्वी, हजामत । स्तरा (वि॰) समाह, पूर्च, इति । स्तरा (वु॰) डर, मथ, ख़ीफ़ । स्तराती दे॰ (खी॰) खश्री जाति की खी । स्तराती दे॰ (खी॰) अश्री जाति की खी । स्तरात दे॰ (खी॰) जमासूर्य की खतीजी, कीसा स्तरियाना दे॰ (चु॰) देनिक हिताय तिसना । स्तरियोजी (खी॰) वढ खाता जिसमें व्यक्तिगत प्रथक् प्रथम हिताब हो।

पृथक् हिसाब हैं। । खत्ता दे॰ (पु॰) चक्रा सतने का गड़ा, सत्ती । खत्तिज दे॰ (पु॰) पेसतः । खत्ति दे॰ (पु॰) अस रजने का छोटा सत्ता । खत्री दे॰ (पु॰) असरिज विरोप, पक्षाव की रहने बासी एक च्यापारी जाति ।

खद्खदाना ो किसी बस्तु को श्वाहने के समय जा खद्वदाना ∫ शब्द होता है। खद्गन (सीर्) जान।

खदिर तत्त्व (पु०) खेर, कत्या । खदिड़ दे० (पु०) देड़, खढेर । खदिड़ना या खदेरना दे० (कि०) दोड़ना, भगाना रंगेदना ।

खद्योत तत्॰ ( पु॰ ) तुसुनू, पटधीञ्चना । खन तद्॰ ( पु॰ ) खण्ड, भाग, खण्, समय, तुरन्त

यथा---" चेरी धाय सुनत खन धाई '' ।--जायसी खनक तत्० ( ए० ) खोदने वाळा, मूँसा, चूझा, संघ जगाने वाला, मृत्यविद्यान्येता, सीने धादि की
पानि । [धिनि, खनखनाना ।
प्रानकता दें॰ (कि॰ ) खनलन राज्य करना, टनटन
प्रानकाना (कि॰ ) प्रानपन राज्य करना ।
प्रानपनाना (कि॰ ) खनकता । [बोदना, गोडना ।
प्रानपनाना (कि॰ ) खनकता । [बोदना, गोडना ।
प्रानपन तक्॰ (उ॰) विदारण, खानकत्या, गाड़ा
प्रानन तक्॰ (कि॰) खोदना, केंद्रना, प्रानन करना,
गोडना ।

खनहत (वि०) इलका, पनला, दुाला, सुन्दर ।
पाना तर् (क्षी०) प्रसिद्ध ज्योति शाख-विदुपी को ।
यह विकमादित के नवस्त्र समा के एक स्त्र वसहमिदिर की जी थी। यह मिहिर वस्रिच के पुत्र नहीं ये किन्तु इनके पिता का नाम बस्ह या। इसह भी शिमद ज्योतियाँ यो स्त्रा ने लक्ष्म में भाजसे से ज्योतिर्विण पढ़ी थी। इस विचा में वह हननी चही वड़ी थी कि समय समय पर इसके पति और स्वतुर की भी नीया देखना परता या।

खनि तन् (धी०) भातुम्री का अशक्ति स्थान, बाकर, साचि। (कि०) सीद कर, सीद करके। सनिज्ञ (ति०) सान से निकला हुमा, सान का। सनिज्ञ तत् (पु०) बाज निरोप, सोदने का बाज, सन्ती। सनिज्ञ तत् (पु०) बाज निरोप, सोदने का बीजार, वह

गड्ढा तिनमं में मिष्टी निकाली गयी है। ।
स्वपन्नी (स्त्री) कामची, बांस की तीबी।
स्वपन्ना देन (युव) डीक्सा, न्यप्ता, स्वरी के डुकडे।
स्वपन्ना (युव) टिक्स, स्वपीर । [यर ।
स्वपन्ना (युव) टिक्स, स्वपीर । [यर ।
स्वपन्ना सामपीर (स्त्रीव) स्वरी से सामा हुमा
स्वपत्त १० (स्त्रीव) विकास, करती, निकी, समाई,
गंजाबरा ।

खपनी दे (स्त्री॰) देशे रापत । रापना दे (कि॰) रिक्ता, विकी होना, घटना, कम होना, खाना, निमना, चट जाना, नष्ट होना ! यह सेर बहुन की है रापनी—मनीर

यह सेर बदन की है स्त्यानी — जनीर ख़दारा है॰ (दु॰) गुराम्छादन की सामग्री, ख़रारा । स्वपरिया (स्त्री॰) पढ वर बातु, सक, दृषिंडा, कीर विसेष । [षोटा खरारा । ख़दारी है॰ (स्त्री॰) घडा खादि का कुटा माय,

स्वपरेल दे॰ (गु॰) त्यरा से चना हुमा, हवरा निर्मित, त्यदा से झाया हुमा। स्वपीच दे॰ (स्त्री॰) बैसा, काट या बीस का डुक्झा। स्वपीची दे॰ (स्त्री॰) धर्यांव, वैसी। स्वपाना दे॰ (कि॰) धेवना, विक्थाना, समास करना, स्थानात, काम में लाग।

ल्याचा, काम में लाता । खपुद्रा दे॰ मतोडा, उरपेक । खपुर तत्॰ (पु॰) धुपात का पेड, स्वाँ, आकार, महोभाय, बयमचा । [ध्रायसिद्ध, मिन्या । खपुर्य तर्थ (पु॰) श्रसम्भव काम, धाकारा पुष्प, खपुर्य ता समञ्जू तद्॰ (पु॰) साधुर्यों का पात्र

विरोप, सेएडी, कपाठ, मुद्दें की दोपड़ी का पात्र ।
सफ्ता (क॰) कर, जमसक, मुद्द।
सफ्तिए, (कि॰) सुरक्त, हरका, वोदा। [बाख ।
सब्दीए, (कि॰) सुरक्त, हरका, वोदा। [बाख ।
सबदए, स्वाद देश (की॰) से स्वाद, समाचार, हाल
सबदएरी (की॰) सम्मान, सावधान ।
सबद्दारी (की॰) सावधान ।
सबद्दारी (कि॰) की स्वाद्दार, चंद्र।
सबद्दारी (कि॰) की स्वाद्दार, चंद्र।
सबद्दारी (कि॰) समकी, सावधान ।
सन्दारी (कि॰) समकी, सावधान ।

सम तर्॰ (पु॰) ताल, धुना, सम्म ।—ठोंकना ताल टेंग्डना, पहलवानों की एक प्रकार की धुदा। समस्त १० (पु॰) निर्वात, बायुरहित, मीच्म, कमम, जम्म, खमन।

समार दे॰ (पु॰) चोम. मेह, हम्चल, सदयद । हिट । समाफ़ दे॰ (पु॰) पेट की जलन, प्रशाहर, हरवदा-समीलन दे॰ (पु॰) प्रकावर, कृतिन, स्वसाद, स्रान्ति।

दरम्या तर्॰ (पु॰) धम्मा, धुनि, खम्म । रतम्मा तर्॰ (पु॰) स्तम्म, सम्मा, धाँमा । रतम्मान (स्त्री॰) शांगिनी विशेष जी रात में दूमरे पहर गांथी जाती हैं।

प्नयानत ( स्त्री॰ ) येईमानी, घरोहर इडप जाना । प्रयात (पु॰) प्यान, याद, स्मरण ।

स्तर सन्॰ (वि॰) सीक्ष्य, तेत्र, कड़ा, (पु॰) तृय, पान, गर्दम, स्वरवर, बगजा, कांवा, नंबानरीर में पचीसर्वा, कंक, उत्तम, एक राज्य का नाम, यह रामायस की प्रसिद्ध सूर्पनला का भाई था। सुमाली राज्ञस की कन्या विसश्रवासुनि से व्याही गयी. उसीसे खर उत्पन्न हमा. चै।दह हजार राजसी को लेकर यह रावण की श्राद्या से जनस्थान की रजा करता था | सुर्पनखा के नाक कान कटने के वाद वह श्रपनी सेना के साथ रामचन्द्रजी से सड़ने गया । वहीं अपनी सेना और दूपण आदि वीर धेनापतियों के साथ मारा गया []

स्वरक दे० (प्र॰) गोशाला, खडक । खरकना दे॰ (कि॰ ) खसकना, गिरना, स्वितित होना, धमकाना, भगाना ।

खरका (पु॰) दाँत करोड़ने का तिनका । खरखर या खरखरा दे॰ (गु॰) खरहरा, दरदरा, शीब, इता

खरखशा (प्र॰) खटका, वखेडा, टंटा । खरगे।श (५०) खरहा । खरच या खरचा (पु॰) व्यय, खपत । खरचना (कि॰) व्यय करना।

खरक्तरा दे॰ (गु॰) खड्बड्, ब्रड्बड्, दरदरा । खरञ्जा दे॰ ( पु॰ ) पटाव, पका धनाया हुन्ना, पक्ली

सदक, बहत पकने से जलती हुई ईट ! खरतल दे॰ (वि॰) खरा, स्पष्टवादी, साफ़ दिलवाला । ख़रदूपगा तत्॰ (५०) रावण के खर श्रीर दृपण नाम के दो साई जो दण्डकारण्य की चैकी पर नियत थे. घतुगा

खरपत्र तत्॰ ( पु॰ ) सुगन्धित पाैधा, अस्वा । खरपा दे॰ ( पु॰ ) खराऊँ, खड़ाऊँ, डर्भा, स्त्रियों के पहनने का जुता, चीवगळा।

ख़रव (पु॰) संख्या विशेष ।

खरवर दे० ( सी० ) खड्वड़ ध्वनि, खड्वड़ । खरवा ( पु॰ ) जूती, पैर के तलुवा में खाल के फट

जाने से जो दशरें है। जाती हैं। मिल फल । खरवजा दे॰ (पु॰) ककड़ी की जाति का एक खरमर दे॰ (ही॰) होम, होम, श्रवसाद, खळवली, डयल पुथल, शोर, हकचल ।

खरमञ्जरी तत्॰ ( स्त्री॰ ) जंग, प्रपामार्ग । खर्मिटाव (पु॰) जलपान, खुजलाहट दूर करना ।

खरयप्रिका तत्० (स्त्री०) खिरहरी, ग्रे।पधि विशेष । खरख दे॰ (पु॰) श्रीपथ कृटने का पत्थर का पात्र, खळ । खरहरा दे॰ (प्र॰) घोडा श्रादि की साफ करने का

जंघा, धरहर के डंडलें। का माड़ । खरहरी (स्त्री०) सेवा विशेष । खरहा दे॰ (प्र॰) शशक, खरगे।श ।

खरहारना दे॰ ( कि॰ ) बुहारना, साइना, बटारनाः खरही दे॰ (पु॰) टाल, देर, राशि, खरगोश की मादा | खरा दे॰ ( पु॰ ) चोखा, श्रेष्ठ, उत्तम, बहिया, सेज,

तीखा, पैना, गरमा खराई दे॰ (स्त्री॰) सत्यता, सचाई, उत्तमता । खराऊ (स्त्री०) पादुका। खराका दे॰ ( प्र॰ ) घडाका, खडबराहर । खराद ( पु॰ ) लकड़ी चिक्नाने का यंत्र विशेष। खरापन (९०) सत्यता, निर्भवता ( खराव (वि॰) बुरा, नीच, हीन, तुच्छ । श्रीसमचन्द्र । खरारिया खरारी तत्॰ (पु॰) खरदैला के शतु, खरहिन्द दे॰ (स्त्री॰ ) जली घास, दुर्गन्ध ।

खरिक दे॰ ( पु॰ ) गोशाला, सड़क, जल जा जरीफ़ की फुसल के बाद बोई जाय।

खरिहान (५०) वह स्थान जहां खेत से काट कर श्रनाव पुक कियाजाता है। रिधी, गर्दभी। खरी दे॰ (गु॰) उत्तम, श्रच्छी, बेाखी, मली, (स्त्री॰) ख़रीद् दे॰ ( पु॰ ) क्रय, कीनना।

खरीदा दे॰ (गु॰) क्रयक्रिया, मूल्य देकर लिया। खरीददार दे॰ (गु॰) क्रेता, क्रयकर्ता ।

खरीफ़ (स्त्री॰) श्रापाड़ से श्रयहच भर में काटी जाने वाली फसळ ।

खरे दे॰ (गु॰) उत्तम, श्रन्त्वे, चोखे, खड़े। खरी दे॰ (गु॰) चोखा, खरा, उत्तम, तीखा। खरेांचना दे ० (कि०) खुरचना, खसेहना, बढ़ोटना । खरेांट दे॰ (छी॰) खरेांच, यके।ट, खसे।ट । चाला । खुर्च (पु॰) व्यय, खपत ।—ींला श्रधिक व्यय करने खर्ज तदु० (पु०) पड़ज, राग उचारमा का स्थान विशेष । खर्ज्जर सव् (पु॰) खजूर, छुहारा । ख़ज्जेरिका तत्० (खी०) पिण्डी खर्जूर, पिण्ड खज्र ।

खर्ज़री तव्॰ (स्रो॰) मूसली, श्रीपध विशेप ।

खर्पर तत् (पु॰) खप्पर, खोपड़ी, सिर, कपाल ।

हार्व तत्वः (वः) कुनैर का धन विशेष, सस्या विशेष

10-0000000 (तुः) श्रुज्ञ, बासन, होटा,
इत्व, बारा, बंता। | वर्षत व प्रसा हुया गांव |
हार्यद (दुः) चार सा गांव हे चीर बार हुया गांव |
हार्यद (दुः) वेश्ते संस्कृता। | चित्रः, हारता।
हार्रो दें (दुः) वेश्ते संस्कृता। | चित्रः, हारता।
हार्रो दें (दुः) वेश्तेष्ठिति, समित्रः, हार, स्वरता,
हार्रोडा दें (दुः) वेश्तेष्ठिति, समित्रः। हार, स्वरता,
हार्रोडा दें (दुः) वेश्तेन में सुर्गंग, गान्निहा, सीमता।
हाल तत्वः (दुः) हुए, तीन, स्वर्था, सुमित्वान, व्यर्था
से बार निकारने का स्थान, यिक्षाना, सूरा दुर्जन,
स्रीपणि हुस्ने का पायस का पात्र।—स्वर्षा (श्लोः)

श्रावाच कुटन को वस्त का पात्र ।—कुटा (१८००)
भूतों की कमा, चारवहरी कात ।—ता (१८००)
युका, सीवता, सूरीता, कृराता ।
स्तत्र (१६००) कलता है ।
स्तत्र (१९०) चटि, बसत, संसार ।
सत्त्र (१९०) चटि, वसत, संसार ।
सत्त्रक्त (१९०) चटि, वस्तु, सीव ।
सत्त्रक्त (१९०) चटियय, वक्ष्यद, नदी ने बेत में
अड की चिनि ।

राजद्वा १॰ (४०) व्यवन, रस्त्यीय वाग, मनोइरबन । खलद्वा २० (४०) चमदा, खाळ, खाळ । [व्यविस्ता । खलवल १० (४०) इळचळ, इन्हळ, व्यवुक्त, राजवलाना १० (४०) इफनना, अपर बटना,

उदल्ला ।

प्रत्तवित दे (स्त्री) भीत, भय से प्रवशहर ।

प्रततित तर् (स्त्री) हुए स्त्री, स्थम, वेरवा, पातुर,

प्रतात तर् (स्त्री) हुए स्त्री, स्थम, वेरवा, पातुर,

प्रतात तर् (स्त्री) हुए स्त्री, स्थम, वेरवा, पातुर,

प्रतात दे (स्त्री) भीती सूमि, मीवान

प्रतादि तर (प्र) भीती सूमि, मीवान

प्रतादि तर (प्र) भीती, मुत्रम । [पार्टर]

प्रतादि (व्र) मुक्त, समात, मुत्रम । [पार्टर]

प्रतादि दे (स्त्री) मुक्ति, पुरुक्तार, पुरु, बुनी,

प्रतादि दे (प्रा) भीति, पुरुक्तार, पुरु, बुनी,

प्रतादि दे (प्र) नियान, घटार । [स्पान ।

प्रतिद्याग दे (प्र) भीवान, व्यद्भार, एरे करना

प्राची काना ।

खिलिहान रे॰ (पु॰) रेजे शिक्ष्यान । राली तहु॰ (सी॰) खल, भीव श्रयम, सासा, तिख शादि का तैब रहित पूर्व ।—सार (पु॰) श्रवकार भिष्ट । खलीन तर् (पु॰) किस्ता, लगाम ।
सलीता रे॰ (की॰) पैली, पत्र, बिट्टी वर्षी ।
सलीता (पु॰) अप्पण, सुद प्रमीं ।
खलु तप॰ (श॰) विश्यप, निःसन्देह, संस्य रहित ।
स्वलीत रे॰ (श॰) फुलेल, गद्रा ।
खलि रे॰ (ति॰) लास्ता, मारी आलूम होगा, (पु॰)
सुसं के। त्वर्षों हो, पद शक्र रामायण में प्रपुक्त हुमाई।
सल्लिल तर् (पु॰) जन्तल, मन्या, कश्यार ।
खलाद तप॰ (पु॰) जन्तल, मन्या, कश्यार ।
सल्लाह तप॰ (पु॰) सिसने सिर पर बाब नहीं,
मन्या, बन्देश ।
स्वला रे॰ (पु॰) कम्पा, स्कन्य, सीप ।

स्त्रा दे॰ (३०) कत्या, श्रुक्त । खताना (कि॰) खिलाना, भोनन कराना । खतास (५०) राजाओं का वह नीहर जो उनही पान भिलाता है, हुन्या भिलाता है चीर पोशाक पहि-नाता है।

खबेया (पु-) रागे वाला। खारा या रास तद- (पु-) पुरु मकार का सुगन्धित तृथा, उसीर, देश विशेष, यह देश पर्वत प्रधान है और भारतवार्य के उत्तर की और है। यहाँ के अधिवासी को भी सब कहते हैं।

रतस्वकत्त दे॰ (खी॰) धम्पत होना, गुम होना, माग जाना, भागने की ध्यत । स्वस्वकृता दे॰ (कि॰) गीचे माना, तिस्मा, इटना, एक

स्थान में हट आगा, चाहे नीचे या अरर सरकता। स्वसंकाना दे॰ (कि॰) सरकाता, हटाना, बढ़ाना, । खसखस दे॰ (पु॰) पोस्ता का द्वाना, कसीर, खम। संसदस्ता दे॰ (पु॰) गद्धा स्वसात्मंत्रं की प्राप्तादर। सस्दा दं॰ (पु॰) वही, घाटा, ग्रंटी, सुजवी। सन्दारं दे॰ (कि॰) यमना, तिए पड़ना, नीचे साना। सस्मा (दु॰) पित, मर्ती, स्वामी।

स्नस्स (९॰) बरी, न्यी, देशी चेबक, खुन्नही । सन्साना दे॰ (कि॰) गिरना, परबापद बरना । सन्सिया (९॰) विचया, नदुमक बकरा । सन्सी दे॰ (ची॰) गिरी, सरकी, भीचे बायी शामायण

में इन शब्द का प्रवेश किया गया है। प्रधा— "रतसी माख मुस्ति मुसकानी" रस्तीटना दे० (कि॰) निकण्ता, धन्याय में किसी का

उसाउना ६० (१४०) (नकण्ता, ग्रन्याय म क्रिसी क धन मेनूा, नेाधना । खरफटिक दे॰ (पु॰) कांच, सूर्य मणि, श्राकाश की संचित्र ।

खस्सी (प्र॰) वकरा ।

खाँग दे॰ (पु॰) वड़ा दांत, तेकिती बस्तु । खाँगड (ग्र॰) शस्त्रधारी, कटीला ।

खाँगना (कि॰) घटना, लंग अना। खाँच दे॰ (पु॰) कीचड, कांदा ।

खाँचना दे॰ (कि॰) लिखना, चिन्ह बनाना।

खाँचा दे० (पु॰) टेकस ।

खाँड दे० (पु०) शकर, चीनी ।

खाँडुना दे॰ (कि॰) छाटना, कृटना, आधात के द्वारा घन्नादि के। साफ करना, निस्तुपीकरण ।

र्खांडा दे॰ (पु॰) खड्ग विशेष, श्रस्त्रविशेष, तेगा ।— खाँडे की धार पर चलना (वा॰) हुक्कर न्याय, श्रतिशय कठिन, वचित मार्ग पर चलना ।

खाँसना तद॰ (कि॰ ) खेखना, खखारना, खें खें करना, दें दें। करना ।

खाँसी तदः ( स्त्री॰ ) रोग विशेष, कासरोग, खोखी । खाइ दे० (कि०) खाकर, भोजन कर।

खाइय हे॰ (कि॰) खाइये, भोजन कीजिये I

खाई दे० (कि॰) खाली, भोजन कर लिया। (स्त्री॰) किले के या नगर के चारों और की नहर, गर्स,

गहहा, खात, गारा । खाजाने वाळा। खाऊ दे॰ (प॰) पेट्ट, पेटार्थी, भोजन खोलुप, श्रावसी,

खाक ( स्त्री० ) राख, धृछ ।

पुक फिक्ती। खाका (पु॰) ढांचा । खाकी (वि॰) भूरा (पु॰) मुसलमानी फकीरों का

खास (पु॰) दे॰ गेंडे की सींग ।

खागा दे॰ (पु॰ ) खड़ा, तळवार, खाँड़ा ।

खाज दे॰ (स्त्री॰) खुजवाहट, खुजली, कण्डू । खाजा दे॰ (पु॰ ) एक प्रकार की सिठाई।

खाञ्जा दे० (पु०) काठ का बड़ा पात्र ।

खाट तद् ॰ (स्त्री॰) खट्वा, पजङ्ग, चारपाई ।

खाड (पु॰) गड़ा, गर्त ।

खाराड्य तर्॰ (पु॰) वन विशेष, इन्द्र का वन, जिपे

ग्रर्जन ने जलाया था थीर उसे जलाकर ग्राझ का

श्रजीर्ध रेग दर किया। - प्रस्थ (प्र॰) नगर

विशेष ।

खात तत्० (पु०) पेाखरा, गङ्गा, गङ्हा, खाद, गोवर । खातक सद्० (५०) ऋणी, धरता, अधमणी, कर्जवन्द । ख़ातमा (पु॰) मृत्यु, थन्त । खाता दे॰ (९०) एक साथ वॅघे हुए पत्र, हिसाव, वही,

ख़ातिर ३० (पु॰) श्रादर, कारण, निये। - जमा

(स्त्री॰) विश्वास, सन्तेषं !—दारी (स्त्री॰) थादर, श्रावसाव ।—ो (स्त्री॰) श्रादर सम्मान ।

खातें ड दे॰ (कि॰) खा जाता, खाता, खा सेता, में खा खेता. खाते हुए भी, रामायण में इस शब्द का

प्रयोग किया गया है। खाती दे॰ (स्त्री॰) खंती, मू खेदनेवाली एक जाति।

(पु॰) जाति विशेष, वड्ई । थादि, पांस । खाद दे॰ (पु॰) गोवर, कतवार, सड़ी वस्तु, मल खाइक तत्॰ (g॰) खाने बाला, खनैया, ऋखी, कर्ज़ी. श्रधनर्धा ।

खादन त्त्॰ (पु॰) भोजन, मसग्।

खाद्दिः (पु॰) वस्त्र विशेष, हाथ के बने सुत का वस्त्र विशेष, खहर, खाद्य, कवच, दल्याना ।

ख़ादिम (go) सेवक, दास I

खादक (गु॰) हिंसक, हिंसाज़ ।

खाद्य, खाद्र तत्॰ ( पु॰ ) भे।जनीय बस्तु, भक्षणीय, खाने ये।म्य बस्तु, खाने के उपयुक्त पदार्थ ।

खान तद् · (g · ) भोजन का ढङ्ग, यथा-डनका खान पान ते। देखेा ।--पान तद्० (पु०) खाना पीचा, खाने पीने का श्राचार, खाने पीने का सम्बन्ध, यथा—हमारा उनका खान पान यंद है।

खानखर दे॰ (प्र॰) गर्त, सुरङ्ग, खाह ।

खानखाना (पु॰) सुगल सरदारीं की एक उपाधि, सरदारों का सरदार !

खालगी (वि॰) वरेलु, निजका (स्त्री॰) रंडी, पतुरिया। खानदान ( पु॰ ) इल, वंश ।—ो ( वि॰ ) कुलीन, सर्कुले।दुभव, परम्परागत, पुरतेनी । खानदेश ( पु॰ ) वम्बई हाते के धन्तर्गत एक प्रदेश का

खानसामा ( ५० ) श्रेगरेज़ों का वधनी या भंडारी ।

खाना दे॰ (पु॰) भे।जन, भक्ष्य, श्राहार 1-तलाशी (स्त्री॰) घर में किसी चोरी गयी हुई वस्तु के जिमे पुजिस हारा खेज।

ख़िजाब ( पु॰ ) केशक्वप, सफेद वाले। की काले करने खाति तत्॰ (ध्त्री॰) सान, उत्पत्तिस्थान, बाहर, तरफ । " पिरता चारा स्टाति । " सरह, इह " चारि स्तानि जग जीव जहाना । " —तुरुसीदास । खानिक तद् ० (गु०) पानि सम्बन्धी, सानि का, ष्टाकर का, सदान का ! साली तद० ( म्ब्री० ) यान, धाउर, खोदी । साए दे॰ ( स्त्री॰ ) तलवार की स्रोल, म्यान, कीए । खाद्यह दे॰ (पु॰) उँच नीच, घडवड । खार तद् • (पु •) चार, लीना, भूजी मिटी । खारका दे॰ (पु॰) बुहास I खारय दं॰ (कि॰) खाली करें, शार निकालें, साफ करें। सारा दे॰ (पु॰) नेाना, द्वार, तीला । खारी दे॰ (स्त्री॰) कड्वा निमक, तीखा नान ! खारुवा दे॰ (पु॰) एक प्रकार का खाल मोटा कपडा l पाल दे॰ (स्त्री॰) चमडा, घोक्नी, मस्त्रा, चर्म, बाली जगह, गहराई, श्रवकाश |--खेंचना (कि॰) गरीर पर का चमडा उतार लेता. खळडी उधेरना । पालसा (वि॰) मरशारी, जिन पर एक का माळ-काना हो। पाला (ग्र॰) नीचा । ख़ाला (स्त्री॰) मेम्सी । **पाजिस (गु∘) शुद्ध, वेमे**ल । पाली दे॰ (पु॰) रीता, रिक्त, ग्रून्य । खाल दे॰ (पु॰) देह का चर्म, सोदना। खाले दे॰ सोदे, पाछा करें, नीचे, गइहे में 1 रताविद (५०) पनि, भर्ता, स्त्रामी । पास (वि॰) प्रधान, सुस्य, निजी, विष । कृशर । खिचड़ी दे॰ (स्त्री॰) खिचरी, मिथित मोजन विशेष, सिचना दे॰ (कि॰) सानना, ऐंचना । खिचाय दे॰ (कि॰) शिचवाकर, तना कर, इस शब्द का प्रयोग यजभाषा में होता है। खिचारा दे॰ (पु॰) तनाव, मेंबाब, ऐंचाव । तिचात्तर दे॰ (पु॰) ऍचावर, तनाव, तनना, ऍउना । ব্রিরন্থী दे॰ ( ভা ॰ ) योगी छा चासन, योगी की

श्वटिया ।

की दवा। चिम्त दे॰ (श्ली॰) क्रोध, क्रीय, विसियाहट। रिकाना या खिसजाना दे॰ (कि॰) चिहाना, संग करना, खिजाना । खिड़की दे॰ (छी॰) करोसा, गवाच, गीछ, दरीची। स्विग्रहाना दे॰ (कि॰) विषसाना, ब्रिग्रेसना, खितसाना । सिवा, टहल । पिताय (पु॰) उपधि, पदवी । खिद्मत (छी॰) सेवा —गार (पु॰) सेवक ।—गारी सिम्न तत् (गु•) खेदित, विषाद श्राप्त, बदास, दु खित, दु थी, दु खिया । सिरनी दे॰ (छी॰) फल विशेष, खिसी I खिराज (g•) कर, मालगुजारी । चिल दे॰ (पु॰) चागल, चर्गल, धर्वी । चिलचिलाना दे॰ (कि॰) खूब जेश से हँसना, स्ट्रा हिर्पित होना । करता, हँसना । खिलजाना दे॰ (कि॰) विकसित होना, शपुछ होना, रिन्तना दे॰ (कि॰ ) विक्सिन है।ना, फूबना, पुब्पित होना । चिलवाड़ (स्री॰) खेल, तमाशा I खिलाईदाई दे॰ (खी॰) घान्नी, घाय, विटाने पिटाने बाली, प्रतिपाछन करने वाली। खिलाऊ दे॰ ( गु॰ ) खिलाने वाला, फूँकने वाला, श्रविकस्पर्यी, अपव्ययी । शिवास, उच्छुद्धल । चिताड़, विसाड़ी दे॰ (पु॰) चञ्चर, खेरने वारा, खिलाना दे॰ (कि॰) भाजन करना। चिलाफ (वि०) विरुद्ध, विपरीत । खिलीया दे॰ (पु॰) खेळ करने वाला, यिकाड़ी I खिलौना दे॰ (९०) गुडिया, पुतश्ची, खेळने की घस्तु। चित्रही दे॰ (क्षी॰) हैंसी ठडेाली, परिहास, ठट्टा, पान की थीड़ी, खीछ । सिल्यु दे॰ (गु॰) खिलाइ, सिलाइी, खेलने वाला । क्तिहों दे॰ (श्वी॰) श्रवधिक हैंमने वाली। शिसक्ता दे॰ ( कि॰ ) चम्पत होता, सरकता, घठा-जापा, भागना । किना। जिसकाना दे॰ ( कि॰ ) इटाना, भगाना, सर चिद्रनाः शिसना दे॰ (कि॰) श्य होना, नवना, मुक्ता, चित्रलाना दे (कि॰) दुपित होना, कृद होना, चित्राला दे॰ (ति॰ ) मृद्ध करना सुपेत करना। शरणागन होना ।

खिसलना दे॰ (कि॰) सरकना, फिसल्लना, पिछलना, गिरना।

खिसलहा दे॰ (गु॰) चिकना, फिलर्टहा, चिक्कण । खिसलाहट दे॰ (खी॰) खीभाना, क्रोध, क्रोप।

खिसाना दे० (कि॰) इटना, टाळना, अनुस्साहित होना, कुद्द होना । [दरना, टजना। खिसाय रदना हे० (कि॰) अप्रसन्न हो जाना, दिन-सिमियाना दे० (कि॰) विकृतिकाना, कोच करना. खिसामा, सर्माना।

खिसियानि दे॰ (क्वी॰) लिजन होना, छजा, नजाई। खिसियानी (खी॰) शर्मायी हुई, छजानी हुई, हारी

हुई । खितिस्याहुट दे० (स्त्री०) क्रोय, होप, खील, छीत । खींच ३० (स्त्री०) अध्रपत्रसता, अनवन ।—तान दे० (स्त्री०) हेचातान, किसी शब्द का हिन्द करण्या है सहारे अच्या अर्थ करना। दिंशे खेंचाखेंची।

खींचातान, खींचातानी खींचाखींची दे॰ (स्त्री॰) खीज दे॰ (स्त्री॰) कोष, केप, कुंसलाहट।

खीजना दे॰ (कि॰) क्रोधित होना, कुपित होना, खिजलाना।

खीभ दे॰ (स्त्री॰) खीन, क्रोध, क्रुंमलाइट।

स्त्रीन तद् (गु॰) चीख, दुबंळ, दुबजा, पतळा, नाखुक, चुकुमार। [१गु॰) बंगाली मिठाई वियेप। स्त्रीर तद् (गु॰) चीर, पायल, तसनई ।—मेहदन स्त्रीरा दे॰ (गु॰) फडविरोप, चैामासे की ककडी।

स्त्रीरी दे॰ (स्त्री॰) मेवाविशेष, पिस्ता, गौ, भैस प्रादि का ऐम। [छावा।

खील, खीला दे॰ (स्त्री॰) धान का नामा, मङ्गलार्थ खीली दे॰ (स्त्री॰) पान की बीड़ी।

ख़ीस दे॰ (स्त्री॰) टेटा, बाटा, न्यूनता, कमी, क्रोध, दाँत का निकास ।

खीसना दे॰ (कि॰) क्रोच करना, खीस निकालना । खीसा दे॰ (पु॰) खलीता, जेव, येली (कि॰) घटा, इतरा, सरका, गिरा।

स्त्रीह दे॰ (स्त्री॰) रेह, सज्जी मही । [छने बाछा | खुँ टकड़चा (९०) कान मेलिया, कान का मेळ निका-खुँदलना दे॰ (कि॰) कुचलना, रॉदना, पदाहत करना। खुद्धार (वि॰) ज्राम, श्रमतिष्टित, श्रापद्मस्स । खुद्धारो (श्री॰) नाश, ज्रामी । [भिड्रक, छूदा । खुद्धा, खुक्त दे॰ (ग्रु॰) श्रकेञ्चन, दिन्न, दीन, क्लाल, खुद्धार या खुद्धुर (स्त्रो०) व्यवे दोष निकालना । खुत्रासा दे॰ (क्रि॰) खड्डथाना, सुहहाना, सुहराना, बुद्धवाना ।

खुलखुलाना।
खुजलाहट दे० (स्त्री०) खुनली, पुरपुदी, खुग्धुरी।
खुनली दे० (स्त्री०) खान, कण्ट्रा [हिस्सा।
खुन्मा (पु॰) मैल, तबब्रट, फलादि का रेलेदार
खुम्मा(द्वः) मैल, प्रचण, जर्थ रियाब, लीचड़।
खुटकमा दे० (क्वि॰) सन्देह करना, क्वरना, क्वरन

बित होना । खुटका दे॰ (पु॰) सन्देह, शङ्का, व्यक्षचित्तता । खुटचाल (स्त्री॰) नीचता, बुरी चाळ, वयद्रव । खुटाई दे॰ (स्त्री॰) दुष्टता, अधमता, खोटापन, नट-खटी, बदमाबी ।

खुटाना है ० (कि०) बराबर करना, तुष्य करना, समान करना, निःशेष होना, जीय होना, नष्ट होना । खुटानी हे ० (कि०) पूरी हुई, निःशेष हो गई । खुटी है ० (खी०) पूंजी, रोकड़, मुळ्यन | व्रास, बेढड़ । खुडाता हे ० (प्र॰) पित्रोमें के रहने का ख्यान, सुतों का खुड़ी है ० (ब्ली०) पायकाने में पैर रकते का पायदाव । खुराडता है ० (प्र०) केटर, वुक का खिद्ग, सोवास । खुराख (प्र०) पेड के क्यर का भाग !——ी (स्ति०) खुरी,

धन, बसनी । खुद स्थ्यं, श्राप ।

खुद्दरा दे० (वि०) छोटा, फुटकर । [गुड्वान । खुद्दाना दे० (वि०) कोड्याना, माटी निकल्वाना, खुद्दा (पु०) ईश्वर । [हुकड़ा, तकावर । [हुकड़ा, तकावर । [हुकड़ा, तकावर । [खनद्दा । हुद्दे दे० (स्त्री०) करियका, क्ष्यु, चावल । [खनस । खुद्दे दे० (स्त्री०) अन्तर, ज्यवधान । [धनस । खुनस, खुत्रुस दे० (हु०) क्रोध, क्षेत्र, रोग, ल्राम, खुनसाना दे० (कि०) क्रोध करना, 'डाह रखना, दिसाना। विस्ताना।

खुनसी दे॰ (मु॰) क्रोधी, कोपी, तिसहा । खुन्दलना दे॰ (क्रि॰) खुरचना, पैर से दवाचा । .खुफिया (वि॰) खिप हुन्ना, गुप्त । बिमाना । खुवना दे॰ (क्रि॰) खुभना, विभना, पैउना, प्रभाव स्त्रवारु दे॰ (गु॰) तिगडा हुधा, नष्ट । मुमना दे॰ (कि॰) सुवना, सुभना, विधना । स्मिने देव (स्त्रीव) कर्यभूषण, कान का गहना, लीग । खुमारी दे॰ (छी॰) मद, नशा, नशा उतरने की दशा, जिसमें बदन में धकावट धीर सुस्ती मालूम होती है। रात भर जागने की धकावट, शरीर की शिथिलना । घिरघरका शब्द । सुर तन्० (पु॰) गाय ने पैर का नखा - सुर (पु॰) खुरखुरा, खरदार (वि॰) समतल नहीं, रूप्तर ! खुरचन दे॰ (छी॰) दूध के उतार कडाही से उसकी जलन धरोच कर थीर उसमें कन्द डाल कर वी मिठाई मधुरा में विस्ती है। सुरचना दे॰ (कि॰) झीबना, बधेडना। गुरगड दे॰ (पु॰) खुँडी, सुले घास की पपदी । स्तरपा दे॰ (पु॰) घास झीजने का ग्रस्न, खुर्पा, खुर्पा। रपुरपी दे॰ (छी•) द्वारा सुरपा। गुरमा दे॰ (पु॰) खतूर, एक प्रशास्त्री मिठाई। द्भारहर (स्त्री॰) सुर का चिन्ह, सुर से बना रास्ता ! ्युराक (पु॰) भोजन, साना । ध्रयफात (स्त्री॰) गाबीगलीज, उपद्रव । गुर्रोट दे॰ (गु॰) बहुत पुराना, जीर्ण, चालबाज । सुरिया दे॰ (पु॰) घुटने की चक्रति, घेाट ! रिपेटना ! रपुरेरना दे॰ (कि॰) खदेड़ना, भागना, रगेदना, खेदना, पुलना दे॰ (कि॰) प्रइट होना, छिपान या रेख याली वस्तु का चलग होना, विगरना, शृदलों का ञ्चितर वितर होना। क्रियाना ।

पुजवाना दे॰ ( कि॰ ) खुबवा देश, खुदवाना, मुक्त खुजा (वि॰) १२९, प्रस्ट, मुक्त ।—सा (पु॰) संचेप, सारांग्र । [दायती ।

रपुत्ती ये॰ (स्त्री॰ ) धैती, तीडा, रुपया स्पने की रपुत्तिपन्द् दे॰ (बा॰ ) प्रकट रूप से, प्रकास रूप से,

निर्भोडता । [सुने प्राय, प्रवट रूप से ' मुद्धमपुद्धा रे० (वा०) प्रधार भाव से, निर्भोडता से, पुद्धा (वि०) प्रस्त, सप्त !—ो (बी०) प्रसन्धना । पुद्रामास (खी०) च्यरत्सी । पुद्रकी, पुद्रागी रे० (ग्र०) निर्कट मार्ग, सूचा,

(पुरका, गुजगा द॰ (गु॰) निजल माग, सुला नीरम, पेदल मार्ग ।

खुमुर, फुमुर दे॰ (पु॰) कानाकानी ।

रर्भुच दे (स्त्री॰) नाडी विशेष, जानु की नाडी। स्ट्रॅट दे॰ (पु॰) केतन, केतना, होत, श्रोर, माग, कान का सेंट।

ें का मैले । स्कूटना दे० (कि ) सङ्क्ष्चित करना, सङ्कीर्य करना,

े चौपध विशेष, तद्यतं होना । ग्वॅटला दे॰ (पु॰) चौषध विशेष ।

क्ट्रेंटा दे॰ (g॰) धम्भा, मेल, धम्भता, लम्मा, काठ का ठेकना, क्लिमें गाय भेल बांधी जाती हैं।

स्ट्रॉडी दे॰ (खी॰) छोटा खटा, नीड, बरहर, जनार के पीचे की वह स्थी डठळ जो फपळ काट ली जाने पर खेत में पड़ी रहती हैं। गुकरी, बाजों के डंटज जो बाळ स्ट्रॅंडन पर रह जाते हैं।

ग्बृटना दे॰ (कि॰) तेरहना, स्रतेरहना, उदाहना, उधेहना ।

स्त्री दे॰ (स्त्री॰) खुटी, पाडी ।

म्बूड दे॰ (पु॰) रेघारी, ब्रङ्क, साई, खान। म्बूद या सुद दे॰ (पु॰) स्वय, ब्राप, तळदट, साद।

स्तृदराना दे॰ (कि॰) दुल्की चलना । स्तृदना दे॰ (कि॰) पैरों से रीदना, टाप मास्ना,

छूदना दे॰ (१६००) परा स शदना, टाप मारण, स्वेदना, रीदना, कुचलना । स्तुन दे० (पु०) जोह्न, रुधिर । ज्ञीविधि विशेष ।

. सुन दे ( (६० ) बाहू, बादर हिलाई स्वर्ध गुन सरावा य ज़्न सरावी दे (बी०) मार्थाट ! ख्रुब दे ( वि०) बच्छ , भवा, उत्तम हिलाई (बी०) भटाई, बच्छाई ! —सुरत (वि०) सुन्दर, सुचड ।

म्बूमना दे॰ (कि॰) पुरानाद्देशना, श्रजीएँ द्देशना । म्बूस्ता (पु॰) बचलु (वि॰) मनहम स्राप्तिक,

खेंकसा दे॰ (g॰) बिन्ह, पहिचान, छचण, पायल के

श्राकार का फल जिस पर कार्ट कार्ट होते हैं। खेनर तन्० ( पु॰ ) बाहारागामी, रिख, पणी, निया-

धर, सूर्य चन्द्रादि प्रह, वायु, देवता, विमान, बादुख, पारा, कसीस ।

खेनरी गुटिका तर्॰ (क्षी॰) येग सिद्ध एक गोली निसके मुद्द में राग्ने से भाकाश में दड़ने की शक्ति था जाती हैं।—मुद्रा तर्॰ (खी॰) येगा

की एक नुदाविरोप !

रोज़ड़ी दे॰ (क्षी॰) शर्म का पेड । रोट तत्॰ (पु॰) मह, यहेर, श्रद्धत्र, वाड, कपः, ज्यारी, क्षमड़ा, तृष्य पेड़ा, खेरा।

सेटक तर्॰ (पु॰) प्राप्त विशेष, छोटा नगर,गदा.

मह्याहः ।

वलराम की गदा, घड़ेर, घस्त्रविशेष, ढाल, लाठ. तारा ।

खेटकी तत्० (प्र०) भड़री, भड़ींचा, शिकारी, वधिक । खेटिक तत्र (पु॰) वधिक, न्याध, बहेलिया | खेडा दे॰ ( पु॰ ) होटा गांव, ग्राम, प्ररवा ।

खेड़ी दं॰ ( श्त्री॰ ) लौडविशोप, कान्तिसार, इस्पात ।

खेढी दे॰ (स्त्री॰) समीवरण, मिली। खेत तद (प्र) क्षेत्रमूमि, पुण्यभूमि, पावनभूमि,

समरभूमि, क्रविभूमि, पशुर्थों के उत्पन्न होने दे। स्यान, ये।नि ।—क्रीडना युद्ध से भाग जाना । — रहना लड़ाई में इत होना, मारा जाना ।

खेतल तत्० (पु०) श्राकाशमण्डल । खेतिहर दे॰ ( पु॰ ) किसान, खेती करने वाला।

खेती तद् । (स्त्री॰ ) किसान का कर्म, जेताज, कृषि, कास्तकारी, किसानी !-वारी (वा॰) खेत का काम. किसानी।

खेद तत्० (पु॰) सन्ताप, दुःख, शोक, पश्चाचाप, पञ्चतावा, मनस्ताप, ।--ान्वित (गु॰) शोकान्वित खेदयुक्त, दुःखी ।

खेदमा दे० (कि॰) हाँकना, भगाना, सताना । खेदा दे॰ (पु॰) हाथी पकड़ने का स्थान, शिकार। खेदिन तत्० ( गु० ) दु:खित, पीड़ित, क्लेशिन, सताया

खेना दे॰ (क्रि) नाव चलाना, बिताना, काटना। खेप हे॰ ( स्त्री॰ ) एक बार का भार, बे।म जो एक बार उठाया जा सके, एक बार में उठाकर कहीं ले जाया जाय, जैसे "तुम कितनी खेपें लाये," ''तम एक दिन में कै खेप डो सकते हो ?''— हारना (चा०) हानि दठाना।

खेपा दे॰ ( गु॰) धन्मस, पागन, वासुल, धकवादी । खेम दे॰ (पु॰) होम, कुशल। होती हैं। खेमटा दे॰ (९०) ताल विशेष, जिसमें बाग्ह मात्राएँ

खेमा (५०) डेस, तंबू, कुनात।

खिरा दे॰ ( पु॰ ) उजद, गांव, डीह।

खेरी है (स्त्री ) बंगाल में उत्पन्न होने वाला एक प्रकार का रोहरें, एक प्रकार का पन्ती।

खेरे दे॰ ( पु॰ ) गाँव, छोटी वस्ती ।

खिज तद्दर्भ ( पुरु ) कीडा, कैलुक, मनेत्स्क्षन, विनेत्य ।

 करना या समस्तना तत् व तस्क समस्ता। —खेलना (वा॰) यहत तंग करना :-- विग-डना (वा॰) रंग में भंग होना, काम विगडना। खेलना दे॰ (कि॰ ) खेल करना, क्रीडा करना।--खाना (वा॰) मजे में दिन विताना।

खेलवाडु दे॰ ( प्र॰ ) खेळ, समाशा, दिलगी। खेला दे॰ (प्र॰ ) खिळवाड, खेळ ।

खेलाउव दे॰ (कि॰ ) खेळाना, तह करना, सताना । खेनक, खेनट तर्॰ (पु॰) मामी, डांडी, कर्णधार

खेंबट दे॰ ( पु॰ ) पटवारी का एक कागुज़ जिसमें हर एक ज़र्भीदार की मालगुज़ारी छादि का विवरण रहता है।--दार दे० (पु०) हिस्सेदार, पट्टीदार । खेबडिया दे॰ (प॰) नाका चलान वाला, मलाहा खेवर ।

ख़िसना दे॰ (कि॰ ) डाँड मारना, नाव चलाना । खेदा दे ० (पु॰) नौका, नावका शुक्क,नावकी उत्तराई का भाड़ा, बार, दफ़ा, नाव से नदीपार करने की काम । ख़िवाई दे॰ (स्त्री॰) नाव चळाने की क्रिया, नाव खेने की उजरत, रस्सी जी नाव की डांड वांधने का काम देती हैं।

खेस, खेसडा दे॰ (पु॰) कपड़ा विशेष । खेसारी दे० (स्थी०) धनन विशेष।

खेह दे॰ (स्त्री॰ ) घूळी, खाक, भस्म । खेंच दे॰ (स्त्री॰ ) उलाहा, ऐंच, टान

खेंचता देव (किव) ऐंचना, कसना, टानना, तानना, किगड़ा, विद्वेष । चित्र बनाना। खेंचाखेंच दे॰ (वा॰) विरोध, छड़ाई, खेंबातानी I—ी

खैर हे॰ (पु॰ ) कथ, करवा, खदिर, कुशल, भलाई (४०) अपेदा सूचक ग्रव्यय, ग्रस्तु । चिन्तकता । खैरखाह (वि॰) धुम चिन्तकता।—ी (स्त्रो॰) ग्रुम

ख़ैरा दे॰ (पु॰) भूरा रंग, मङ्की विशेष ! खैरात ( पु॰ ) दान पुण्य ।

खैरियत ( खो॰ ) राजी खुशी।

खैला दे॰ ( पु॰ ) दोहान, बझड़ा, नया बैला ख़िल्ला दे० ( पु॰ ) माचा विशेष, स्रोया ।

ख्रीद्याना दे॰ (कि॰ ) हार जाना, ठगा जाना, सूल

जाना, हस श्राना ।

सीद्रा दे॰ (गु॰) दरदरा, धडवह ।

निर्मुख कर दाले।

निमधीत से भग बाळ ।

स्ताप दे॰ (g. ) स्ताच, सेद, सिद, बीर I

खादिनिनोद चानपीन, पृख तांख, छेदहाद। खोदें दे ( कि॰ ) खोद हाले, श्याहे, नष्ट कर डाजै,

खीना दे॰ ( कि॰ ) गैंबा देना, उड़ा दैना, नष्ट करना,

खीन्या ( पु॰ ) फेरीवाडी का पचमेल मिठाई या

रवेर्डि दे॰ (कि॰) नष्ट कर, खोकर : किंत्रज की घोछी । होई है ( खीं ) दिलका, उस की मीठी, लाई. हों के दे॰ (गु॰) इडाक, खर्चीता, भपस्पयी। सींसना द॰ (कि॰) कांचना, ससारना, कफ निका द्धना, खीसना । खोंखी दे॰ ( ५० ) चांसी, काम, रेगा विशेष ।

दों ख द० ( प्र० ) चीर, लोप, किसी चीज से कपटे का फट जाना, छेट होना । ' खेरियना दे० (कि॰) धुलंडना, टैलना, चुमोना । खेचा दे॰ ( पु॰ ) चीत, मतव, देस । रोची दे० (स्त्री) धन्न, फल, तरकारी चादि से

वह थे। इस सामान जी धर्माण में भिदासमें की श्रीर होटी मेवाश्रों के किये इसरजनों के दिया आय! सीडिकल ६० ( पु० ) गडहा, गड़ा, ब्रोडर । सीता दे॰ (पु॰) खोवा, घीसला, नीड, पविषों के रहने का स्थान । गिके। खेंप द॰ ( पु॰ ) सल्ला, सिडाई के दूर दूर टाँका के खेंचा दे ( प्र ) गाढ, ताय, जड़ा, धन्त रखते के

जिये तथा निर्मित गृह विशेष । सोंसना ६० ( कि॰ ) डोसना, भरना, धुपेडना । खें जिला दे॰ (पु॰) पेका, हुए, गून्य, रिक्त, थे।या ! क्षेत्रा दे॰ (पु॰) रुपमे चुकी हुई हुएडी, बालक,बश्चा धाज दे० (पु०) टाह, हुदूना, श्रनुसन्धात करना,

श्रान्वेषण, यस, चिन्ह ।-ी (go) श्राजनेवाला । साजा(पु.) ननसे, बादशाही जनानसाने के मीकर विशेष ! र्याज्ञाना (कि॰) हिरा जाना, न मिलना । धोट दे॰ (बी॰) दुर्गुण धवगुण, मूख, ब्रहाई, देव, हानि, यहा ।

खोटा दे॰ ( गु॰ ) दुर्गुणी, मूदा, पापी, दुराचारी। सीटी दे॰ सेटा का खीलिह । सीटाई वा स्रोडापन दे॰ ( ही॰ ) चपमें, दुराचार, सोगडला दे॰ (गु॰ ) पेपला, बदन्त, दांत रहित ! सोइस तर्• (गु॰) सेालह, मेरह, संस्या विशेष, १६ 1 होद दे॰ ( पु॰ ) चींच, खुदाब, श्रोमह, मांक, करा हबा, मोदा हवा ।

खोदना दे॰ (कि॰) यनना, गाइना, कादना, गाइना ) ह्यादर है (पु.) सहदह, जैवा नीवा, शहदह, हत्तर, दीह ।

खोपड़ा (पु॰) निर, क्याल, सिर की हड़ी, गरी !-(छो०) स्त्रोपञ्ची । श्रीकर, गोला, बड़ा सिर । खोपरा दे॰ (पु॰ ) नारियल की गरी, फन्न विशेष, सापरी दे० (स्त्रीक) सिर की इड़ी, क्पाल । स्रोपा दे॰ ( प्र॰ ) मज, मैब, खुद । सीवार दे॰ (पु॰) सुधरी के रहने का घर । खाया देव (६०) नारियल का गाँछा, जूडा, खामा। मिग्गै । (कि॰) गोने का मुतकाल ! दोारि दे॰ (स्त्री॰) ऐव, दाप, दुर्गुख, गली, सहुचित द्यारिया (स्त्रीक) द्वारा कटीस, पुक उत्सव ती स्थियाँ लड़कों के विवाहीत्सव के श्रवसर पर करती हैं जिसमें वे तरह तरह है रूप धनाती और गालियाँ शासी हैं।

खोरे दे॰ (गु॰) दुर्गुंगी, दोपी, ऐसी, लझ्डा । खोल, या खोली दे॰ (स्त्री॰ ) गिराफ, छोखना, गढ़ा, गर्त । स्यान, रजाई, देाहर, शरीर l स्रोजडा दे॰ ( पु॰ ) केटर, स्रोसका, म्वेह, गडहा, सोजना दे० (कि.) छोड़ देना, मुक्त करना, ब्रिम्ब्र श्यने की वस्तु । र्फे राना, उधेष्टना । द्योली दे॰ (म्त्री॰) खोब, चौगी, नलिका, गिबाफ़, स्रो दाले। खोता (go) मावा, गोवा । दोने दे॰ (कि॰) हिरवावे, बिनास करे, नष्ट करे, सोह दे॰ (पु॰) गुपा, गुहा, कन्द्रसा । सीड़ दे॰ (पू॰) तिलक, चन्दन करण, सीर । सीफ (go) भव, इर । खीर दे॰ (पु॰) एडरियादार, चन्दन का भादा टीका ।

यपा-"सीर मास है। मोहत नीहे "। मीरा दे॰ ( पु॰ ) पशुधी का रेग विगेष, जिससे

उनके याद्य गिर जाने है। खीलना (कि॰) श्वालना, गाम करना, क्ष्य द्वीना ।

स्थात तत् (पु॰) ख्वातियुक्त, कीर्तिमान, १सिद, यशस्त्र। —न्य (गु॰) प्रतिष्ठा योग, प्रशंता योग्य। स्थाति तत्त् (स्थ्री॰) प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, नाम, यश, कीर्ति ।—्झ (गु॰) दुर्नाम जनक, अपवादी। -—मत्त्व (पु॰) यशस्त्रिता, दिश्लुति, प्रतिष्ठा। स्थात्यापत्रा तत्० (गु॰) कीरिमान्, यशस्त्री, प्रतिष्ठित। [कैटाने वाला। स्थ्राप्यापक तत्० (पु॰) प्रकाशक, व्यक्षक, ब्रोतक,

ख्यापन तर् (दु०) थकाश, विज्ञापन, प्रतिखि दोना । ख्याल दे॰ (दु०) केंतुक, स्वांग, खेळ, तमाशा, एक प्रकार की छावनी।—ी (स्त्री॰) कल्पिन, यहमी, सबकी, केंातुकी।

खीए दे॰ (पु॰) ईसा, काइस्ट । खीएियान दे॰ (पु॰) ईसाई । ख्वापी (म्ब्री॰) नाश, वर्वादी, घपमान । ख्वाहिश (स्त्री॰) इच्छा, चाह, घमिलापा ।

Т

ना यह कदमें का व्यक्तन तीसरा दर्ध है । इसका उचा-रख कष्ठ से द्वाता है । सम्बद्ध (पुर) सीचा समोग सम्बद्ध ।

ग तत्॰ (पु॰) गीता, गर्खेश, गन्धर्व । सङ्या दे॰ (स्त्री॰) गाव, गाँ, धेनु ।

गई दे॰ (कि॰) जानना क्रिया का स्त्रीलिङ्का रूप, गमन किया, जाती रही, चली गई। गईवहार दे॰ (गू॰) गयी हुई को लीटा लेखाने

शहतहार प्र∘ (पु०) गया हुई का लाटा लाखान साजा, शिगड़ी बात की बनाने बाला । गॅठकटा (पु०) चीर, जेबकतरा, स्तेन । [करने बाला । गॅवाऊ ( गु०) ) डड़ाने बाला, लोने बाला, ना

गँदाऊ ( गु॰ ) डड़ाने वाळा, लोने वाळा, नाश गँदाना (फ्रि॰ ) खोना, अष्ट करना, विस्कृत होना, भूळना ।

गँतार (पु॰) गवँई का, श्रनपढ़, मूर्ख, श्रसमका। गँती (स्त्री॰) र्गाव, प्राम, देशत, श्राम्य।

प्रसार तर्व (द्व॰) कवार्ष का तीसरा वर्षा ग श्वरा ।

गान तव् ॰ (द्व॰) आकारा, व्योम, इत्य, नम ।—

कुसुम (दु॰) खदुष्प, अवस्मव, सिध्या ।—गामी
(गु॰) आकारागामी, नचन आदि ।—चारी (पु॰)

शाकारागामी ।—विदारी (पु॰) वेप्स, सुर्व,

नचन्न, पर्वा ।—मरदम (दु॰) आंकार सण्डल,

स्रोधा ।—स्पर्शी (पु॰) आकारा हु तेने वाला,

बहुत ऊँचा । गगमभेड़ दे॰ (पु॰) हुडगीला, गिह्न, गीघ । गगरा (पु॰) पीतल लोहा धादि का बढ़ा, कलसा । गगरी (क्षी॰) मिट्टी का खेटा चहु। गङ्ग तद्० (खी॰) गङ्गा, नदी, देननहीं —कवि हिन्दी के एक मिस्ट कवि । गङ्गा तत्॰ (पु॰) जान्हवी भगीरथी, सुरनदी, स्वनाम प्रसिद्धि नदी।—जला(पु∘) गङ्गा का जळ, गङ्गोदक :--जमुनी (गु॰) दो धातुश्री का बना हुआ, तांवे व पीतल का बना हुआ। चोंदी व सोने का :--जिल्या-जली (स्त्री०) सीसा, र्वाचा, पीतल थ्रथवा कॉच की बनी सुराही (पु॰) गङ्गाजल स्पर्श करके शपथ खाने वाला।—दास ( पु॰ ) एक संस्कृत कवि का नाम, इन्होंने छन्दे।मञ्जरी-नामक छन्दः शास्त्र की एक प्रस्तक बनायी है गोपालदास वैद्य के ये प्रत्न थे, इनकी माता का नाम सन्ते।प था । छन्दे।मक्षरी के श्रतिरिक्त श्रव्यतचरित्र, क्रष्ण-शतक थार सूर्यशतक नाम के थार भी अन्य बनाये है। ये कवि १२ शताब्दी के इधर ही के मालम होसे हैं यह कवि वेष्णव थे :-- हार ( प्र० ) हरिद्वार ।-धर (पु॰) शिव, महादेव, समुद्र, इस नाम का एक संस्कृत कवि, गोविन्दपुर के शिला लेख से मालून होता है कि सन् १३३७ ई० में यह कवि वर्तमान था । इसके प्रपितामह का नाम दमे।दर, पितासाह का नाम चक्रपाणि, पिता का नाम मने।रथ. चचा का नाम दशस्य श्रीर भाइयेां का नाम महीधर तथा प्ररूपोत्तम था। यह नहीं कहा जा सकता कि विल्ह्या के समकालीन यही गहाधर हैं वा दसरे :--प्राप्ति (पु॰) गहालाभ, मरण, मृख् ।---यमुनी ( गु॰ ) रवेत कुञ्च वर्ण का, मिश्रण, दे। वर्ण की धातुओं का सम्मिछन ।— यात्रा (क्षी॰) मध्यासन्न पुरु को मरने के किये गद्रातद्वपर के जाना !—लास (तु∘) कुछ,

वरण !—सागर (पु॰) गहा श्रीर सागर का जहाँ संगम होता है उम स्थान का नाम गहा सागर ह !—स्तान (पु॰) गहा जी का स्नान !— सुत (पु॰) भीष्म, कार्तिहेश !—स्तायी (पु॰) गहा स्नान सी॰ !

गद्गा स्तान शील ! गद्गीभूत तन् (गु॰) पित्रम, पावत । गद्गीद्य तन् (पु॰) पद्मामल । गच दे॰ (पु॰) पद्मील , स्यूल, मोटा । गच्मीता दे॰ (गु॰) शीतना, द्वोटा मोटा । गच्मप्त दे॰ (ची॰) भीडणाड, गोल्माल, चनता, इस्टर एस्टर ।

गच्छ तद्० (पु०) स्थान, बैद्धों का स्थान, मठ विशेष म्बीहत, म्यास बन्धक वृत्त ।

गज तत् (पु.) बुझर, हाथी, देंग्हाय का परिमाण, चास्तुम्धानमेद, धातु धादि जारने के लिये गदा। -कुम्भ (पु०) हाथी का सिर !--गमनी (खी०) हायी के समान धीरे धीरे चजने वाली स्त्री, गज-गामिनी ।~गाह (पु०) हाथी घेाडे का श्रामुपया । —गैानी ( go ) गजगामिनी 1—चिर्मटी (go) रम्द्रवारणी, इनारन-च्छाया (म्बी०) श्राद्ध का निष्मितकाल, श्राप्तिन मास की मधा नवत्र सक्त प्रयोदशी।-सा (स्ती०) गज समृह, हाथी का यूथ ।-दन्त (पु॰) इस्टि संबन्धी दान, हाथी के द्ति।-दन्ती (गु॰ ) हाधी दति का।--दान (पु॰) दायीका मद जल, दाधी के सस्तक से निकला जल .—पति (५०) हाथिया के यूथ का स्वामी, राजा, गजन्वामी । - पाटल (प्र॰) कजल. काजल, सरमा ।- पाल (प्र॰) हार्याक्षान, महावत. फील्यान :-- विष्यक्ती (स्त्री॰) पीपर विशेष, गज-पीवर :--पुट्टच (पु॰) मुख्य गज, प्रधान हाथी पुट (पु॰) श्रीपध पकाने के लिये पुक प्रकार का गङ्ग ।--भिषक् (पु॰) माठि ।--मुख (पु॰) हाथी, गर्पेश ।--मुना (की॰) हाथी के मलक का मध्यस्य में।ती । — मेाती (स्त्री॰ ) गत्रमुका । ् -- भूध (पु॰) इ।धिये। की दोळी, हाधियों का मुण्ड, इस्टियम्ह। -- राज (पु॰) बदा हाथी —रि तत् (पु॰) शेर, बाघ, सिंह, ब्यान।--धदन (go) गजमुस, इस्तिमुख, गर्पेश l—ाप्राणी (पु॰) वहा हायी, ऐरावन ।—ाध्यक्त (पु॰) हायी का श्राधिवति, हरिनस्वामी ।—ानन (पु॰) गयौरा, गानवदन ।—ारि (पु॰) सिंह, स्रागान, पुच विशेष ।—ाग्रान (पु॰) पीपल सुन, पीलुक्ष । —ास्य (पु॰) लम्बोदर, गयौरा ।—ाद्य (पु॰) नारा विशेष, हरिनापुर ।—ोद्र (पु॰) ऐरावत, दिगान ।

गज्जव (दु॰) रिस, केरप, श्राकृत, जुरम, ब्रन्जाम : गजर तद्॰ (दु॰) गाजर, पुक मूळ विशेप ! गजर बजर (दु॰) घालमेळ, गिथपिव । गजल (खी॰) वर्षू फारसी की एक प्रकार की कविता

जिसमें ग्रगार स्त ही प्राय रहता है। गजरा तद् • (पु •) गाजर के पत्ते, मोटी फ़्ली की माला । गजाना दे • (स्त्री •) सड़ाना, पथाना, गम्ध देना,

वसाता। विश्व (स्त्राक) सङ्गाना, पवाना, तथ्य पुरा, वसाता। गज्ञचुसा तद्द॰ (यु॰) इदबी, हदकीगुण, वेकं ता गज्ञ दे॰ (यु॰) सुनी, खजूर, मिन्डाब विरोप। गज्ज दे॰ (यु॰) सेग विरोप, एक सेग जो स्ति।में होता है, सिस, हेर, समूह, हाट, वजार, स्वजाना। गज्जना दे॰ (कि॰) वातना, वेदना, पीडा, दु सुन

म्छानिस्चक वाक्य। गञ्जा तत्० (कि॰ ) त्रिसके सिर में घाछ न हों, रोग विशेष, र्गाग, मद्यगृह। बिखित, पीहित। गञ्जित दे० (गु० ) ण्यमानित, कबद्वित, दु स्पित,

गञ्जित २० (गु०) णपमामित, कबद्वित, हुर्ग ग्राम २० (गु०) अप माप्त धन, जीता घन। ग्रामीन २० (गु०) घन, सप्तन, घना, निविद्द। गटरें (खी०) गर्दन, गटा। गटरना (यु०) निकालना, स्वाना।

गटपट दे॰ (गु॰) बळट पुबट, पृक्षत्रित करना, समझः। गटाग वि॰ ( पु॰ ) घडाघट, वरावर, छनातार । गटापारचा ( पु॰ ) एक प्रकार का गोंद्र ।

गर्टी दे॰ (की॰) समृह, राधि, यूब, यया—'सव जान फरी दुख की दुवरी, करती न टड्डे जह यूड परी निपरी दुख मीव घरी हू घरी अगजीव बतीन की पूरी चरी, घव खोच की चेरी करी किटी, निक्टी मक्टी गुण जान गाडी, चुडुँ चोरन जावन सुक्ति नरी, गुण पून जरी जटि पश्चारी ."

रामचदिका ।

गट्ट ( पु॰ ) गले से निकला हुआ निगलने का सब्द । गट्टा दे॰ (पु॰) स्वनाम प्रसिद्ध मिठाई, ग्रहफ । गट्टर दे॰ (प्र॰) गट्टा, वंडी गठरी। गट्टा दे॰ (पु॰) वडी गटरी, प्याज का गट्टा। गठकटा (वि०) चाई, गिरहक्ट । गटन तत् ( प् ) निर्माण करण, रचन । गडना तद् ० (कि) जुड़ना, मिळना, सम्मिलित होना, एकत्रित होना, परस्पर प्रेमी वनना । कि विधना । गठवंधन (पु॰) गढ जोड़ा, वर वधू के वन्त्रों के छेतर गठर दे० ( पु॰ ) वहा गांठ, गठिला। शहरी है / (स्त्री - ) गांड, मोड, गडर, बोक, भार ! गुठवासा दे॰ ( क्र॰ ) गठाना, गाँठ बीबना, बंधवासा, िलगवाना ∙ जुना गठवाना ( गठाना दे० (कि०) गठवाना, सिल्वाना, पैयन्द गठित तन्० (गु०) रचित । गडिया दे॰ (स्त्री ॰) गठरी, प्रनिय, गाँठ, बात रोग विशेष, ग्रन्थियुक्त । गठियाना (कि॰) गांठ में र्वाधना ! शिंदहा दे॰ (ग्र॰) गाँठों वाला, प्रन्थियुक्त । गरीला दे॰ ( गु॰ ) सख्त, पुष्ट, हृष्टपुष्ट, दशक्ष्टा, सण्डमसण्ड । गठुवादे॰ (गु॰) कपड़ों की गीठ, सूत की बर्निय। गड़ (पु॰) श्रोर, रोक, श्राड़, चारदीवारी, खईं, गढ़। गर्डत दे० (पु०) गण्डा, दोना, एक खेळ का नाम । शङ्क दे॰ (पु॰) एक प्रकार की सङ्खी। गडगड़ाना दे० (कि०) गरजना, गर्जन, करना, मेघ या नगारे की ध्वनि। िषावाज । गइगड़ाहर (स्त्री॰) कड़क, गर्जन, गुड़गुड़ाने की गड़गड़ी (स्त्री०) नगङ्गा। गइगृद्र दे॰ (पु॰) विवड़ा, फटा पुराना करड़ा । गड़न दे॰ (पु॰) धनान, दलदल, गड़त, निर्माण, मृतिं, थाकार । विंडना, खाशक्त होना, खिदना । सड्ना ३० (कि०) घलना, धसजाना, रहजाना, गड्य (पु॰) जन्न में किसी वस्तु के श्रचानक गिरमे का शटद् !—ना (कि∘) निकलना, किसी वस्तु कापचा जाभा।

शहरपा (पु॰) धे।ले का स्थान, वड़ा गहरा गड़ा ।

सङ्बद्ध दे० ( बा० ) गरपर, बलर, पुलर ।

गड़बड़ाहर दे० ( खी०) खड़बड़ी, भय, डर, भीति, . श्रनियमिति, श्रनिश्चित । गड़बड़ी दे॰ (पु॰) खळवळी, मड़ोरा, मिळाव । गडयल दे॰ ( पु॰ ) परिहास में इस नाम से पुकारना वानर का दसरा नाम । गड़रिया दे॰ ( प्र॰ ) सेपपाल, सेडिहारा, जातिविशेष, भेड पालनेवाली जाति । गङ्लवसा दे० ( पु० ) सांभर ने।न । गडहा दे॰ (पु॰ ) गर्ते, गड़ा, ताल | गड़ही (खी॰) तत्तैयां, छीटा गढ़ा । गडाना दे॰ (कि॰ ) विधना, ज्ञभाना, खोसना। गड़ारी (स्त्री॰) गोल बकीर, वेस । -दार (वि॰) घेरदार, क्यारियां । गडासा (पु॰) करवी आदि की कुटी काटने का गड़ियार दे॰ (गु॰) मगरा, मबला, शह्रदी, बालसी, श्रनुद्योगी, जड । गड़ी दे॰ (कि॰) धसी, हुवी, घस गयी, हुव गई। गडुव्या दे॰ ( पु॰ ) टे।टीदार जोटा, इधहर। गडर तद् ० (पु०) गरुइ पश्चिराज, वैनवेय । गहुँचा दे॰ (पु॰) जलपात्र विशेष, कलश, गहुया । गहेरिया दे॰ (पु॰) गहरिया, चरवाहा, मेपपात, भेड चादि पातने वाळा l गहोना दे॰ (कि॰) छेदना, खेासना, सुमाना, विधना । गष्ट (पु॰) तह पर तह, एक ही बस्तु का तह जरर रखाहश्रा हैर, वहत वस्तुओं का सेल | गड़ालिका तत्० (स्त्री०) देखां देखी कार्यमें प्रवृति होना, श्रविचारित कर्म में प्रवृत्ति, भेडिया घसान । गड्डी दे॰ ( स्त्री॰ ) र्थाटी, पुला, दसदस्ते कागृज़ ! गह दे॰ ( पु॰ ) दुर्ग, केट, क़िबा, गड़ी, शजमहत्त । गहल दे॰ (g॰) बनावट, रचना, निर्माण ! (सुधारना । गहना दे॰ (कि॰) निर्भाण करना,वनाना,रचना,ठांसना, गहनि दे॰ (स्त्रो॰) बनावट, रचना, गढ़ का बहु अचन। गहन्त (वि॰) बनावटी, कविपत्त । महुदार दे॰ (गु॰) मोटा, स्वृङ, गाड़ा । गहवाल दे॰ (पु॰) किले का रचक, गढ़ रचक, गाड़ा, साटा, एड नगर का नाम जो उत्तर भारत में है। गहा दे॰ ( पु॰ ) गइहा, गर्त ।

गहाई दे॰ (खो॰) गड़ने की मज़री, गहने की बनाई,

वनाने का परिश्रम । (कि.) गढना, गढवाना, गराता । गढिया दे॰ (सी॰) भाजा,बरही, बल्डम, क्रन्त, प्रास ।

गही हे॰ (छो॰) छोटा कोट. गढ़। खोदा हम्रा गढा। गर्हेला दे॰ ( गु॰ ) गडहा, लडहर, गढा, गडा हबा, गहैया दे॰ ( प्र॰ ) छोटा पोखर, तलाई ।

गगा तत्। (प्रः) समृह, घोक,जाति, मुण्ड,पूप,रद्र का चनुचर, प्रथम रुद्र का गण्, सेना, संस्या विशेष, २१ रथ, मा घेरडे, १३४ मिराही इस सेना में होते हैं। घुन्द शास्त्र के आठ गण, १ भगण. २ जगण, ३ सगण, ४ रगण, १ यगण, ६ तगण, ७ मगव, ५ नगय, इनका लचया ऐसा है "श्राटि मध्य धवसान में म ज स हैं। हैं गुर जान, य र त हें हि छन्न कमहिंसो सन गुरु छन्न सब जान।" गणक तत् (पु.) गणना करने वाला, ज्योतिषी,

देवज्ञ, ज्योतिर्वेत्ता, गणनाकारी ।

गणता तंत् ( स्ती ) गण का धर्म समूहत्व, पच-पातिता, धूर्तमण्डली । मिले हुए भ्रमेक देव। गणदेवता तत्॰ (पु॰) मिखितदेवता, संइतदेवता, शणन तत्० (पु॰) संख्या करण ।

गयाना सन् (स्त्री) संख्या, विनमा, पद्मवात । गयानाय, गदानायक तद्० (पु०) गय स्वामी, गद्योश । गरम्तीय (वि •) मिनने मेाय,प्रस्थात । सिस्था के मास्तिक। गगापित सत्व (पु॰) गणेश,समा अपति, समिमलित.

गस्पाठ (पु॰) प्रत्य विशेष।

गण्यक तद्र (प्र.) गण्यक, गण्नाय । गणाधिप तद् ( पु॰ ) शिवपुत्र, गणेश, गजानन । गणाध्यस ( g॰ ) गणेश, शिव । (स्वेरिणी, कुलटा । गखिका तत्० (छी०) वाराह्रना, वेश्या, पतुरिया, पातुर, गायित तर्॰ (पु॰) बहु विद्या, ज्योति शास्त्र, संख्यात.

गणना किया हुआ। - कार (पु॰) गणक, ज्योति-र्वेता, धहुवेता ।--- इ ( पु॰ ) ज्योतियी ।

गर्मेश सत् (पु.) शिवपुत्र, हेरम्ब, खस्बोदर, गत्रानन, ये पार्वती के पुत्र हैं, इनका सम्पूर्ण, शरीर देवें का सा परन्तु मुख हायी का है। शिवजी की चाला से पार्वती ने पुण्यक सत का ब्रज्ञप्दान का विष्णु की प्रसन्त किया, विष्णु ने पत्र के लिये बरदान दिवा, जिसके फुछ से गर्णेश का जन्म हुआ, गर्णेश जी की देखने के जिये सभी आये, उनमें शनिश्च( चपनी दृष्टि की महिमा जानते थे इसी कारंग गर्णेश की देखने की दनकी इच्छा न घी, परन्तु पार्वती ने धनुरोध किया, शतपव बन्डोंने भी श्रपनी इच्छि बडायी, उनके हेपते ही गणेश का मस्तक अपर वह गया, देवताओं ने विष्णु की स्तुति की,विष्णु ने हाथी का साथा जोड़ दिथा।--किया (स्त्री॰) ये।गाम्यास वी पुरु किया, इसमें किया विशेष द्वारा मलदार से मल साफ किया जाता है।—चतर्थी (स्त्री॰) शका ४ चतुर्वी। इन भादों, साथ, श्रीर फागुन तिथियों में स्मार्त कोग गर्धेश जी का धूम धाम से पूजन काते तथा मत उपचास काते हैं।

गग्रह तत्॰ (पु॰) क्पोल, गाल, कनपुरी, फीड़ा, चिन्द्र, गाँठ, नाटक का बीधी नासक एक धार जिसमें चचानक प्रशोत्तर हों गजकरम !

गराइक तत्व ( प्र. ) गेंश, गाँठ, चिन्ह !

गगडकी तद (सी०) स्वनामस्यात नदी,जो विहार में है श्रीर नैपाल से श्राई है,जियमें शालिप्राम निकलते हैं। गुग्रहमाला (स्त्री •) कण्डमाला, गत्ते के नीचे का राग

जिसमें माखा की तरह गाँठें गर्दन में उठ चाती हैं। ग्राइमूर्य तत्० (वि॰ ) वहा मूर्व, सारी वेबप्टक । गगुडरील तत् ( पु॰) पर्वत से दूटा हुआ बैहा पत्यर,

छे।टा पहाड ।

गगहस्थल ( पु॰ ) कनपटी, गाळ, कपेछ । गगडा है॰ ( पु॰ ) संख्या विशेष, चार कीड़ी, चार

पैला, चार काया, चार धाम धादि, तन्त्र मन्त्र किया हुवा सूत, हैंसज़ी, कण्डा।-न्त (पु॰) ज्योतिष मतानुसार येाग विशेष । शिक्ष विशेष । मेंड्रासा दे॰ (५०) कुटी काटने का बड़ा मेंड्रासा गॅडासी दे॰ (छो॰ ) हे।टा गंदामा ।

गरिस्का तद् (स्त्री) नही विरोप, गण्डकी । गरिंह दे॰ (पू॰) रोग विशेष, गण्डमाला । स्थान । गयही दे (सी) घेरा, रेखा चादि के द्वारा सीमावद गर्स्डीर तर्॰ (पु॰) संहुंड वृष, गथा, उस ।

गराङ्कत नव् ( गु॰ ) प्रकुछ, विश्वमित । गराइप तत्॰ (स्त्री॰) पानी का कुनला, हायी के स्र्रह की नेक, हाथ के घटुडे का गढ़ा।

गराडेरी तद्० (स्त्री०) कल के द्रकड़े, कटे हुए अल के गले । किरने ये।ग्यः। गएय तत्० (ग०) गणनीय, गणनाहै, माननीय, संख्या गत तत्॰ (गु॰) धरीत, व्यतीत, विज्ञात, इत, नप्ट. भिन्न गया, निकृष्ट, सुक्त, लीन, प्राप्त । - गङ्क (वि०) गया, बीता, जिसमें सरपुरुपोचित कोई चिन्ह न हो ।--इम ( गु॰ ) विश्रान्त, श्रमरहित ।--अप (गु॰) निलंबा, लब्बा रहित।—प्रभ (गु॰) प्रभा हीन, निष्प्रभ ।-वित्त (गु०) गत विभव, निर्धन, दरिद्र :--वैर (गु०) निरुपद्व, शतुरहित, श्रजात-शत्र ।--व्यथ (गु॰) श्रक्केश, क्लेश रहित, सुकी । --ागत ( पु॰ ) यातायत, गमनागमन, आना जाना, पश्चिमें की गतिविशेष, श्रावायमन, जन्म सरस. श्राया गया।—ाधि (गु॰) सुखी।— ानुगतिक (गु॰) श्रनुकरण करने वाला, श्रनुकारी, पिछळग् ।--ायुः ( गु॰ ) व्यतीत श्रायु, जीवन का धवसानकाल, सरणासन, सुमुर्द-- र्थ (गु॰) श्रभिप्रायसिद्धि, एक से दसरे का निष्प्रयोजन होना। गति तत् (स्त्रीः) यात्रा, दशा, चाल, इरकत, पहुँच, सहारा, विधान, हंग, रीति, जीव का एक शरीर छोड कर दसरे शरीर में जाना, मरने के वाद जीव की दशा, मोच, पैतरा, अहां की चाल, सितार श्रादि के वादन की क्रिया विशेष।-क्रिया (स्त्री॰) विलम्ब, कालचेप, शिथिलता !—विहीन (ग्र॰) गतिहीन, यमनशक्ति रहित ।

रात्ता है॰ (पु॰) व्यूती, कुट । राध तद् ॰ (पु॰) पूँजी, साल, सील, धन, कुँड । राद त्तु॰ (पु॰) ब्याधि, रोग, श्रीकुरण के एक साई का साम, श्रीसामचन्द्र की सेना का एक वन्द्रर, प्रसुर विशेष ।

गद्का दे० (पु॰) परा, दण्ड विशेष । गद्कारी तत्व (पु॰) रोग अपन्न करने वाला (पदाणे) । गद्मारी दे॰ (पु॰) मोटा, स्थूल, तृन्दिल, तेदिला । गद्दा दे॰ (वि॰) गद्दा, स्थ्यका । गद्दा दे० (वि॰) गद्दा, अथवका । मद्दाना (कि॰) पद्दे पर दोना, जवानी में स्त्री का पूर्वत के प्राव दोना । विष्य कीवह मिला हुआ । गदना दे० (पु॰) मेला, सुमीरा, मिला, नंदा, मिही गद्लाई दे॰ (ची॰) मैतापन, पुसीलापन, कालुव्य । गद्यानु तद॰ (दु॰) वैध, भैपच । गद्द तद॰ (दु॰) गया, खर, गदहा ।—पचीसी दे॰ (ची॰) १६ से २१ वर्ष तक की अवस्था, जिसमें इस अवस्था वाले कें। क्षपुभव नहीं रहता श्रीर उसकी दृष्टि कची रहती हैं।—पन दे॰ (दु॰) मूखेता, अनस्यान, वेबकुत्त ।—पुरना (ची॰) पुठनेवा, वृदी, श्रीपिध विशेष !—सीडना (ची॰) वह स्थान नहीं गदहा नोट हों। गद्दा तदु॰ (दु॰) वैत, रात मिटाने चाला, गंधवें।

वह स्थान नहीं नदहा सेटों हैं।
गद्दा तद् ० (पु॰) वैद्य रोग मिटाने चाळा, गंधवे।
गद्दा तद् ० (पु॰) वैद्य रोग मिटाने चाळा, गंधवे।
गद्दा तद् ० (पु॰) वेद्य रोग मिटाने चाळा, गंधवे।
गद्दा तद् ० (पु॰) कोहे का ख्रस्म विद्येप, तोहे का
स्वर या ळाठी।—पुर (पु॰) विष्कु, नारायण,
ओक्टच्या —पुख (पु॰) विद्य ळाठी, यदा।—
युद्ध (पु॰) युद्ध विशेष।—िर (पु॰) रेगश्यु,
रोगणताक वेद्या [का श्रीशुर विशेष।
गद्दाता दे॰ (पु॰) हाची पर का गहा, मिट्टी सोदने
गद्दाप्रज तद् ० (पु॰) हाची पर का गहा, मिट्टी सोदने
गद्दाप्रज तद् ० (पु॰) उक्त, कियत, भाषित, कहा हुया।
गद्दी तद् ० (पु॰) उक्त, कियत, भाषित, कहा हुया।
गद्दी तद् ० (पु॰) रिस्पु, वद्या, मा का दुव्य पीने वाला

गदेला दे॰ (पु॰) शिष्ठ, बचा, मा का दूघ पीने वाला बचा, कोरे का बचा, मोटा विद्वाना ! गद्दगदु तत्॰ (पु॰) पुळकित, प्रपद्ध !

गद्द दें (पु॰) कीमल स्थात पर किसी वस्तु के गिरने की श्रावाज, अजीवी, अनपच । गहुर दें (गु॰) अर्घ पक्त, श्रधपका, गदग ।

गहर दं० (गु०) अघ वक, अधवका, गदरा। गहा दे० (पु०) रई या चास आदि से भरा मोटा विक्षाना, हाधी के हैंदि के नीचे कसा जाने वासा गहा।

गद्दी दे॰ (स्त्री॰) विद्वीना, मीटा विद्वीना, सिंहासन, रेख़गारी के बैठने का स्थान, अधिकारी का पढ़, किसी राजा या धाचार्य की शिष्प परम्परा ।— मशीन (बि॰) सिंहासनासीन, गद्दी पर बैटने पाळा, उत्तरिधकारी।

गद्य तत् (पु०) दुन्द रहित वाक्य, प्रवन्ध ।---ात्मक तत् (वि०) गद्य का, गद्यमय, गद्य सम्यन्धी । गद्या दे० (पु०) गदहा, गर्दम, दर । गन तद् ० (पु०) गण, रमृद्द, यृथ, सजीवे। का समृद्द । गमर्ड तद॰ (स्त्री॰) गिनता है, गिनती करता है। गनगीर (स्त्री॰) चैत्रसुदी ३ जिस दिन गजगारी का कि ग्रह येगा देखना। पजन होता है। गनना सद् ० (स्त्री०) गणना, गिनती, विवाह में बरवध गनी (वि०) धनवान, शत्र ।- मत बरी बान, धन्यवाद

देने ये। य बात, सफ का माल !

गन्तव्य तन॰ ( प्र॰ ) गमन येग्य, सगम, आने का स्थान, गमनशील ।

गन्दना दे॰ (qº) इन्द्र मूल विशेष, लहसून की गाँउ में जी डाल कर योने से पैदा होने वाली घास विशेष ।

गन्दा दे॰ (वि॰) मैला, धिनीना, शशुद्ध ।

गम्ध सत् (प्र॰) नासिका से ग्रहण करने योग्य पदार्थी की वास, महरू, श्रमेंद, सीरभ, ब्राण, सम्दन्ध, प्रणय । - गर्भ ( पु॰ ) वेख्य च । -- द्वव्य ( गु॰ ) सुगन्धित बस्तु, सुवासित इच्य ।-द्विप ( प्र॰ ) उत्तम इस्ति |---पृष्प (पु०) चन्दन चीर फूछ |---प्रिय ( गु॰ ) बाणलुन्य, गन्धमाही ।-विश्विक ( ५० ) वर्षसङ्ख, जाति विशेष, श्रतार ।-मादन पर्वेन विशेष. वानर सेनापति ।-राज ( प्र. ) चन्दन, सुगन्धित पृष्त ।--सह (पु॰) वायु, पवन । -वाह ( प्र. ) पवन, कस्तुरिया हरिन, नाह. नासिका !—सार (पु०) चन्दन, श्रीखण्ड ।

गन्धर्च तत्॰ (पु॰ ) स्वर्गगायक, यन्न, देवये।नि विशेष. घोड़ा, कस्त्रीमृग, एक गायक जाति की कथाएँ । — विद्या (स्त्री॰) गीत, बाध, नृत्य ।--विद्याह (पु॰) श्रष्टविवाह का एक भेद, ग्रसवहीन विवाह ! —वेद (go) महीत-विद्या, गीतरास्त्र I—नगर ू(पु॰) घलका, गन्धवीं का वासस्थान, ग्रसत्यनगर. मिष्या नगर, कदिपत नगर । ( स्त्री ॰ ) गन्धर्वी ।

गन्धक तत्॰ (स्त्री॰) पृष्ठ खनिज पदार्थ । गन्धान तर्॰ (९०) सुवर्ण से।ना । गन्धाना दे॰ (कि॰) बसाना, गन्ध देना, मेंहकना । गन्धारमा तव॰ (पु॰) गन्धक, रपधानु विरोष । गन्धार तत्॰ ( पु॰ ) स्वरी में रागिनी विशेष, देश

विशेष, कन्धार, तीसरा स्वर, गान्धार 1 गन्धारी तद् (स्त्री ) देखा गान्धारी, पार्वती की एक सस्ती का नाम, जनासा, गाँजा, वाएँ नेम्न से निकलने चारमा श्वास । यदा---

गन्धारी वामच निवासी. इयजिहा दिचण दिग्यासी "

—जानगरङ

गुन्धि तत्॰ (स्त्री॰) गन्ध, वास, गन्धक I गस्थिका तत् (स्त्री०) चाहुवेर, गन्धक। लाजवन्ती । गन् उक्तारिस्ता तत्० (स्ती॰) लजाह, स्रीपधि विशेष, गन्धिपर्या तत् (पु॰) वृत्त विशेष, जिसके पर्चों में लिल्प । गन्ध हो, छतिवन युच ।

गन्धिलुज्य तत्॰ (गु॰)सुतन्धामिखापी, सुगन्ध-गम्धी दे॰ ( पु॰ ) सुगन्धि वस्तुविमेना, धतर वेचेने वाली जाति, एक घास, एक कीटा ।

गम्घीता aद्० (वि०) मॅला, गँदला l

गन्य तद् ० ( गु॰ ) गिनने के योग्य, गण्य, गिनती में, गिनती करने लायक।

गप दे॰ ( पु॰ ) गपराय, इघर उघर की वार्ते, निरर्धक बातें, मूठी बातें, गपादा, कहानी । निगळ जाना । गपकना दे॰ (कि॰) खाजाना, शीव्रता से म्बाजाना, गपड़ दे॰ ( पु॰ ) मिलावट, ब्यर्थ, निरर्थक। -चौय

(वा॰) ग्रज्ञात, श्रनिश्चित, शनियमित । गपराप दे० (बा॰) मूडी सची वान, मनेारञ्जन की बात ! गपाड (वि॰) गपी, डींग हाँकनेवाला। गपाइ। (पु॰) मिथ्या कथन, गवशप ।—ग्राजी (खी॰)

निरर्थक चकवाद । गप्प दे॰ (स्त्री॰) कहानी उपकथा, मूठी वार्ते। गणी दे॰ (गु॰) वकवादी, असलावादी, वातुछ, अवि ध्वमनीय वक्ता ।

गण्का (प्र॰) बहा धाल, लाम । गफुलत (स्त्री ॰) मृत्त, श्रसावधानी, प्रमाद । गाउन (पु॰) गायानत, धरेग्रहर हद्दाना । गवरगएड (वि॰) जड, मूर्ख, थनारी । [पति, दूवहा | गचरु दे॰ (वि॰) जवान, युवा, पट्टा, सीधा (पु॰) ग उद्भन दे॰ (वि॰) वस्त्र विशेष, द्वीन । गवाशन दे॰ (पु॰) चर्मकार, चण्डास, स्लेब्छ । गमस्ति तत् (पु॰) किरन, ररिम, प्रकास, स्यं, वाँड,

हाथ। (स्त्री॰) म्वाहा, चन्नि की स्त्री।—मस्

(पु॰) सूर्य, पाताल विगेग, तलानल I

गभीर तत्॰ ( गु॰ ) गहरा, सम्भीर, श्रयाह, श्रमाध, • सुक्षम :—ता (स्त्री॰) श्रमाधता, तीचे की श्रीर का परिमाख ।—स्त्र (पु॰) गम्मीरता, निम्नता ।

परिताय । न्स्त (पु॰) गम्भीरता, विम्नता ।
गमुप्रारे दे॰ (पु॰) गम्भीरता, विम्नता ।
गमुप्रारे दे॰ (पु॰) गम्भे रिष्ठ , बाकरें के जन्म के
बाक, मंगुकिया बाज, मुप्पेदार बाज, मंहुके
केरा, बूँपरवाके बाळ । [(गम) रंज, दुःखः।
गम वत्॰ (पु॰) [गम् + शळ्] सहसासः गर्याः
गमफ दे॰ (पु॰) तवले वा सुरक्ष की गंभीर स्वित,
राग का स्वर विशेष, वानेवाळा, सुचकः।

राग का स्वर ावशय, जानवाळा, सूचक । गमकीला दे० (गु०) गनधवान, सुगन्धित, सुवास, गमकदार सहकने वाळा । [सहनशीळता ] गमखोर (वि०) सहिद्यु, सहनशीळ ।—ी (स्त्री०)

गमत (दि॰ ( दु॰ ) मार्ग, रास्ता, स्वसाय । गमन तद् ( दु॰ ) [ गम् + अन् ] प्रवास , यात्रा, जामा, बलन, बाल, सति, विदाई, विसर्जन,

प्रस्थान, घूमना, अमग्र, सम्भोग, मैथुन।— गममन (पु॰) श्राना जाना, यातायत।

गमना दे॰ (कि॰) ज्ञाना, चलना।

गमला दे॰ (पु॰) मही का एक घरतन जिसमें छोटे पेड़ लगाये जाते हैं, (कमोड) अथरा।

गमाना (कि॰) सोना । गमार दे॰ (पु॰) गवार, देहाती । गमी तत्॰ (गु॰) [गम् + ईन्] गमनकर्ता, जाने बाला, बल्नेवाला ।

गमी दे० ( छी० ) सेाग, मरनी, मृख्यु । गम्भारी तन्० (स्त्री०) बुच विशेष, गम्भीर का युच । •गम्भीर तन्० ( गू० ) गभीर, खागाय, खतळस्वर्ण, खागाइ ।—ता (स्त्री०) गम्भीयं, गमीरना। —वेदी ( यु० ) [ गम्भीर + विद् + भिन् ] मच हस्ति, बुदैसनीय हाथी, हस्ति विद्येष, जो इस्तियक की शिखा मारते।

गम्मत दे॰ (स्त्री॰ ) विनाद, मौज, यहार, हँसी, दिल्लगी।

गम्य तवः (गुः ) [गम् + य] प्राप्य, गमन काते योग्य, जाते योग्य शक्य, भोग्य साध्य, प्रवेश सें योग्य। — माम (गुः ) श्रति काल, गमत किया का चर्तमान शाश्रय। — गम्य (गुः ) साध्या-साध्य, सुदुक्कीर, स्वव्य कठिम, क्रतेष्याकर्तस्य। गय तत् (पु॰) घर, श्राकाश, घन, प्राया, पुत्र, हाथी। '' हय गय वसह हंस सृग जावत''

सुरदास

(१) अमेपरायण सन्कर्मी एक राजा का नाम, ये अमुत्तेशय के पुत्र थे, इन्होंने १०० वर्ष तक यज्ञ का अल खाया था, अनिन के वर से बेद पाठ का अल खाया था, अनिन के वर से बेद पाठ का अपिकार इन्हें नाम हुआ था, अनुनाश पूर्वक इन्होंने अपना राज्य विस्तार किया था। ये अति दिन एक जाल साठ हजार गी, दश हजार थोड़े थीर एक जाल साठ हजार गी, दश हजार थोड़े थीर एक जाल निष्क ( मुझा विशेष ) इतन करते थे। इन्होंने एक यज्ञ किया था, जिल की वेदी की लक्ष्माई ३१ योजन थी, जह वेदी सोने की शती थी।

(२) एक असुर का नाम इसी असुर के नाम पर हिन्तुओं का पवित्र तीर्थ गया स्थापित हुआ है। यह असुर होने पर भी विष्णु भक्त था, विष्णु की अप्रतन्तवा के लिये केलाहरू पवेत पर इसने कटेश तपस्या की थी, इसके दुशैन मात्र से पापों के सुरहेने और स्वर्ण आने का यर विष्णु ने इसके। विया था।

(३) श्रीराम की वानरी सेना का पुक सेनापति वानर । गयत ( छी॰ ) शस्सा, पथ, गली, वीधी ।

रायन्द्र तद्द० (दु॰) गजेन्द्र, प्रधान हस्ति, वदा हाथी। गया तद्द० (खी॰) [ गय + था ] गय नामक राजा की पुरी, तीर्थ वियोप !—धाल (दु॰) गया के जासी, गया के पण्डा !—सुर (दु॰) श्रमुह वियोप ! ग्यारस्त तद्द० (भ्री॰) जतियेशेप, एकावरी, एकावसी

ग्यारस तद्० (भ्यो ) व्रतविशेष, एकादशी, एकादशी विधि ।

म्यारहं तद् (पु०) संख्या विशेष, दश श्रीर एक, प्रकादश, ११ ।—चीं (वि०) म्यारहवीं छंख्या का, न्यारहें स्थान का।

गर तत् (पु॰) [ मर + खल ] पुकादश करवाों में का पुक करवा, रोगा, विष, इटाइक, गरल, तस्त-- गाभ नामक विष का भेद, (तद्द॰) गटा, क्छः। — म्म (गु॰) [ गर + दत्त् + टक् ] विषम, रोग-नायक । — द् (गु॰) विषदाता।

गरई दे॰ (कि॰) गल जाता है, सड़ता है, विनष्ट होता है, नम्र होता है। गरगराना दे॰ (कि॰) गर्जना, कोलाइब करना, जीर से चेत्रस्था ।

गरज ( गरज ) दे॰ (पु॰) प्रयोजन, ज्ञाराय, कार्य (तत्र) चिंधाइ, गर्ज, घोश्नाइ, भवानक शब्द । गरज या गरजी (वि॰) इच्छक, मतलबी, प्रयोजन, थाराय, धावरपच्ता ।--मंद ( वि० ) इच्छक. धावस्यक्ता रखनेवा हा । या सिंह का नाट। गरज्ञना दे॰ (कि॰) घड्घडाना, मयानक ध्वनि, सेव गरद (गर्द ) दे॰ (स्त्री॰) रझ, घर, गरदा (तु॰)

विष दने वाला ।

गरदन दे॰ ( व॰ ) गडा, कफ, ग्रीवा ।

गरद्रियों दें (स्त्री ) धर्दचन्द्र, किमी को किसी स्थान से गादन पकड़ का निकाबना ।

् गरदा दे॰ ( स्त्री॰ ) गाद, रज, पूर, पूछि । गरव (पु॰ ) घमड, ग्राभिमान ।

गरवीक्षा दे॰ (वि॰) धमंत्री, श्रीसमानी।

गरभ तद् । पु ) गर्भ, सुचि, पेट, उद्दर, शत्ता, मीतर, शहद्वार, श्रमिमार्त ।

गरम दे॰ (गु॰) उण्य, तस, मन्दस, कद्ध, कोध, कोप। गरामई या गरमी दे॰ (स्त्री) उच्याना, ताप, एक रोग विशेष ।

गरदा तत्॰ (पु॰) [ सर 🕂 छ ] विष, सर्प विष छाप का पूजा ।—ारि (गु॰) सरकत मणि, पन्ना । बरवा दे॰ (गु॰) भारी, बोमदार, धीर, प्रतिन्ति ।---पन (पु॰) बोसाई, मान्यता।

गरगरी दे॰ (श्त्री॰) देवदासी, देवदारपृत्त, देवताड । गरारी, गराङ्गी है॰ (स्त्री॰) रसमी बटने का यन्त्र, चर्ची, टक्का, कुएँ से जल निकालने के लिये काए-निर्मित गीकाकार यन्तु विरोप, विरी ।

गरिमा तत् (स्त्री ) गुरुना, वडाई, दश्म शहद्वार, योगी की बाद प्रधार की सिदियों में की एक विद्या-चित (गु॰) हान्सिक, श्रमिमानी । मरियाना (कि॰ ) गांबी देना, अपरान्य कहना । गरिष्ठ तत्० (गु०) [गुर + इष्ट] शतिगुर, भारी, गरवा,

धनिधतिष्टायुकः, धनिराय माननीय । गरी है॰ (स्त्रो॰) नारियल के मीतर का चरा खोता, गरीव दे॰ (वि॰) दीन, हीन।-नेवाज़ निवाजुः नियात (वि॰) दीनों पर दया करने वाले |-- परवर (वि॰ ) द्रीन पतिपालक ।---(मऊ (वि॰) सवा जुग, गरीत के योग्य ।

गरीयान् सत्॰ (गु॰) [गुरु+इयस्] श्रतिगुरु, गरिष्ट, ( एप्री० ) गरीयसी ।

गरम दे॰ (गु॰) भारी, बोमा, बोसीला, बोमवाखा । गरुग्राई दे॰ (स्त्री॰) मारीयन ।

गरंड तन्० (प्र०) पश्चितात. शस्त्रमान्, वैनतेष, विष्णु का बाहन पड़ी, प्रजापति ऋषि कश्यः के औरस और विनना के गर्भ से इनका जन्म हुआ था । इन है ज्येष्ट खाता श्रमण सर्य है सार्थी का काम करने हैं। गरद ने स्वर्ग से ध्रमन लाहर श्रवनी मन्ता का दासन्व छुडाया या। एक बार बुगुचित गरड ने चपने पिता से भोजन के जिसे धहा, एव तालाप में लावते हुए गत चौर कटएग को साने में लिये पिता ने प्रेरणा की. ये गज कच्छप पहले विमानस ग्री। सदतिक नामक सहोदरं तपन्त्री थे, परन्तर के शाप से इस योगि में धारे थे, गरद ने सपन चंग्र में उन्हें पहड़ ित्या, और एक बराद के पेड पर स्वात की इच्छा से पैठे, उनके बैठने ही, उस पेड की डाज हट गयी, गरङ चिन्तित हुए क्योंकि वसी डाज में समाधितिस्त बालसिस्य ऋषि थे, धनपुत गरुट उस्प ब्रह्म शास्त्रा को खेबर श्रापने विता के पाम क्टीच्य स्थित करने के लिये नमें | विता के श्रमुतोध से बाटखिल्य बढ़ां से इसरी जगह गये, गरद भी एक पर्वत पर आवर मुख पूर्वक भोजन करने खरो। -- सहा सा० आदि प०)]-- ध्वतः ( पु॰ ) विष्णु, नारायण ।--ाग्रज्ञ (पु॰) धहरू, सूर्वं भारिष !—ासन (पु०) गहड पा का शामन, विष्यु । विद्य ।

गस्त् तत् ( पु० ) पन, परित, पर ।--मान् ( पु० ) गस्ता तद्० (स्त्री•) मारीयन, गुरुवा, गीव, वहाई। गरुउ (वि॰) सारी, गुर, बोक्तिल ।

गठवाई दे॰ (स्त्री॰) भारीवन, वर्ष प्रई !

गरूर (हु.) धर्मंड, श्रीभमान, गर्व ।-ी (वि) धमडी! गर्ग तत् ( पु॰ ) सुनि विशेष, बह्या वे पुत्र, विस्था । जीतिवेता ऋषि वे पहनेतियों के कुर प्रोहित ये, शर्म संहिता स्था ज्योतित के बीर कई प्रत्य इनके बनाये हैं ; इनके पुत्र का गार्थ्य और काया का गार्थी नाम था। बैळ, गगोरी, विष्छू, केबुद्धा । गर्भाज दे० (go) गुमट शिखर।

गाँज द० (६०) प्रस्त विशेष, गौरेया।
गाँग (दे०) प्रस्ति विशेष, गौरेया।
गाँगी दे० (स्त्री०) माठा, ददेड़ी, गगरी, मधानी।
गाँज तत् (९०) [गाँज में स्नु शांक्शवित, चाड, रव।
गाँज तत्० (९०) [गाँज में स्नु शांक्शवित, चाड, रव।
जरकट ध्वित, भारतेंग केषा, युद्ध, मेंबनाव, विहंजाद,

सर्पंध्वनि कुद्ध बीर की ध्वनि ।

गर्जना (कि॰) नाद करना, वहाडना । गर्जित तत् ॰ (गु॰) [ शर्ज + क्त ] मेव शब्द, कृत शब्द, मत्त हस्ति ।

गत्तं तत् ( गु ) गड़हा, भूमिराध्य, विवर, घर, रथ, जळाशय, एक नरक का नाम, देश विशेष, त्रिशर्ष यह देश शतद्द, नदी के पूर्व की और था। शाजकड के परिवाजा के उत्तर है, इसे श्राज शत-छन के नाम से पुकंपते हैं।

गर्द (स्त्री॰) धृल, खाक ।—खोर (वि॰) धृल पड़ने पर भी जो खराव सा न जान पड़े।

गर्द्न (स्त्री ॰ ) गरदन, गर्हा ।

गर्दभ तत् ० (पु॰) पशु विशेष, रासभ, खर, गद्दा, गथा।—ी (छी॰। गथी, शुद्दगेग विशेष, एक क्रोडा, सफेद कंट कर्म, व्रपराजिता सता।

आहा, सफद क्षेट्र कम, अपरायाता करा। गद्धे तर्० (पु॰) [गर्ह्य ने यस ] स्टिन्स, स्पृहा, पक्तवा, पाकर।

गर्भ तत्० ( पु० ) अूथ, यन्ताप्यय, शिख्युकृदि, सध्य, यन्तर, उदर, पेट ।—कर्यटक ( पु० ) पनसफल, कट्टब । !—कार्यटक ( पु० ) पनसफल, कट्टब । !—कार्यटक ( पु० ) मर्ने घराय्य के लिए उप्टुक्त समय, अर्द्धकां !—एत ( पु० ) स्तिका गुरू, सौर !—यातिमी ( स्क्री० ) वाङ्ग-विका मुद्ध, गर्भनाय कारियो स्त्री । च्युत (पु०) गर्भ में पतित, अपूर्ण गर्भ से स्त्राच (पु० ) गर्भनात, क्षेत्रक पुत्र वियोध !—इर्यस ( पु० ) वार्सी पुन्न, कम्म से ही पास, गर्भ में से ही पराधीन !—धारियों ( स्त्री० ) वननी, माता, गर्भवती !—पात (पु० ) गर्भशाय, पेट गिर्मा !— सती (जी०) गर्भथारी, प्रियी, ससस्या, क्षम्य प्रस्तिहता, गामिन, सुवीवा !—हाता ( पु० )

गर्भपात, गर्भ गिरना ।—ागार तत् (पु०) गृह के मध्य का स्थान, वासगृह, स्तिकागृह, प्रस्तवगृह ।—ाङ्क (पु०) नाटक का ध्वक्क थियो । —ाधान (पु०) गर्भ धारण करने के किये संस्कार विशेष, प्रथम संस्कार, निपेक किया। —ाशय (पु०) जरायु ।—ाष्टम (पु०) गर्भ होने से आठवां मास या आठवां वर्ष।

गर्भियी तदः (स्त्री) [गर्भ + इत् + हे ] गर्भवती, युर्वियी, द्वितीता, दुपख्या । गर्भित तदः (यु॰) [गर्भ + क ] गर्भाख्यत, उदा मध्यस्य, पूर्वं, भरा हुचा, साध्य का एक देग्य । गर्भी दे॰ (वि॰) छास के रक्ष का, यहेळखण्ड की

एक नदी।
गर्व तद् (पु॰) [गर्व + श्रज्ञ] दर्ग, श्रद्धक्षार, श्रपिमान ।—ज्ञमक (गु॰) श्रद्धक्षार जनक, दर्गाविदा ।—।स्थित (गु॰) श्रद्धक्षारी, दर्गा दम्मी ।
गर्थित वर्ग्न (गु॰) [गर्व + इत्तच् ] गर्थेयुक्त,
दर्गी, शर्दक्षुत, श्रादाने, गर्म्सी ।— (की॰)
नारिका जिसे स्पने रूप, ग्रुण श्रयवा प्रेम का
धर्मह हैं।।

गर्विष्ठ (वि॰) श्रभिमानी, वर्मडी।

गर्वी तद॰ (गु॰) [ गर्व + ईन ] श्रहंकारी, घमंडी। गर्वीला तद्॰ (वि॰) घमंडी, श्रहङ्कारी।

गर्हमा तत्र ( go ) [ गर्ह + अनर् ] कुत्सन, निन्दन, देशप देना, निन्दा करना ।

गर्हणीय तदः (गुः) [ गर्ह + भ्रमीय ] निन्द्तीय, तिरस्करणीय, दूषणीय, दूष्य, निन्दा करने ये।य, युरा, अपवाद के येगय ! [निस्दा, दुर्वचन, सुराई, । याहीं तदः ( स्त्रीः) [ गर्ह + क्ः] तिरस्कार, अपवाद, गर्हित तरः (गुः) [ गर्ह + क्ष्म ] निन्दित, तिर-स्कृत, मान्यगर्हा, जुण्निस ।

गर्ह्या तत् (गु॰) [गर्हे + य् ] श्रथम, नीच, निन्द-नीय, निच्च ।—चादी (गु॰) निक्क्टवादी, श्रप-भाषी, दुर्वचन वक्ता ।—कृत्ति (स्त्री॰) श्रथम जीवन, निन्दित जीविका ।

राता दे॰ (पु॰) गता, ६००, राता, गदाक् मछली, प्राचीन बाता विशेष (पंजाधी भाषा में बात— यह कैसी गल हैं") !—बहियौं (वा॰) परस्पर

कन्धे पर हाथ स्त्र कर चलना, प्रशुप का सुदा विशेष, पास्था गले में बाह हाळना 1 गलका दे॰ ( पु॰ ) फेल्डा, रोग विशेष । गलगगड तद् ० ( प् ) गण्डमाला, कण्डमाला, गले में श्रविरिक्त मास लटकना। गलगत दे॰ ( पु॰ ) चहातरा, पद्मी विशेष । गलगन्ता दे॰ (वि॰) भीता हमा, तर । गलगुच्छा दे॰ ( पु॰ ) गलगुच्छा, गालीं तक मीछ । गलग्रह ततः ( प्र. ) श्रहस्याय तिथि विशेष, स्वासा-वराध, कंठराध, श्रापत्ति जो कठिनाई से टले,

महत्वो का काटा। गलजन्दड़ा दे॰ ( पु॰ ) गजासरी, गले का' हार, वह जो कभी पिंड न छोड़े, गले में खटकती हुई पट्टी जिसमें खटीला या घायल हाथ रखा जाता है। गलएडा ( पु॰ ) चहान, हाक, पुकार, गुहार । गलतस (स्त्री) वह ध्यक्ति चयवा इसकी सम्पत्ति, जिसके कोई सन्तान न हो।

् गतात दे० (वि०) श्रश्चद्द, ससस्य । —ी श्रश्चद्धि, मूल । गलतनी दे॰ (स्त्री॰) गलबन्धन, गढी का बधना । गलना दे॰ (कि॰) पिघरना, नरम है।ना, घुछना, घुछ जाना, जीर्ण होना, दुवला होना, बेकाम होना, पुराना होना, नष्ट होना ।

गलन्दा (गु॰) कटुभाषी, मुखर, दुर्मुख । [भपनी प्रशसा । गलफडाकी दे॰ (स्त्री॰) बडाई, घमण्ड, घपने सुँह गलफड़ा दे॰ (पु॰) क्षेत्रछ, गाल, जबड़ा, गाली पर का मौस ।

गलक्तांसी दे॰ (स्त्री॰) गढी की फाँसि, जजःब । गलवाह दे॰ (स्त्री॰) गोदी, चालिङ्गत । गलमङ्ग दे॰ (गु॰) स्वरबद्ध, वैडा हुन्ना कण्ड । गलसुद्धा दे॰ (प्र॰) एक रेग जिसमें गाली के नीचे

के भाग में स्वन ग्रा जाती है। [तकिया, वाजिश | गलसुई दें (स्त्री) त्तकिया, निरद्दाना, श्लोटा गलस्तन तर्॰ (पु॰) गद्रधन, यक्तियों के गक्षे के नीचे की थन नुमा दो छोडी पतकी चैकियाँ। गलस्तनी द॰ (म्ब्री॰) बकरी, धना । गलहँद दे॰ (पु॰) गङगाद, घेवा, गङरेता ।

गलहस्त दे॰ (पु॰) गलमहस्, गला घोटना, गला

दवाना, गले में हाय लगावर निवाब देना।

गलही दे॰ (स्त्री॰) नाव के धार्ग का भाग। गला दे॰ (पु॰) गल, गा, कण्ड, गादन !-पड्ना '(वाः ) भारी शब्द है। वा. गला धनधनाता।-फॉसना (वा॰) उद्रम्धन करना, फॉसी देना।---वैठना (वा॰) शब्द का भारी होना, गन्ना पहना,

एक प्रकार का रेग्य !- घाटना (व॰) गला दवा-

कर मार डाजना, फासी देना । गलाना दे॰ (पु॰) पिषठाना, द्वय करना धुलाना । गलाव दे॰ (प्र॰) पिघळना, बहाव, द्वत । गलासी दे॰ (पु॰) पशु बांधने की रस्सी, पगडा । गिलत तत्० ( गु० ) [ गल + इतच ] पतिन, अष्ट, च्युत, द्वीमृत, सहियल ।--कुप्त (पु॰) ग्रमाध्य

इष्ट रोग, महा व्याधि । गलियाना दे॰ (कि॰) गावी देना, बुरा कहना, श्रम शार देना, भाजन करने पर भाजन कराना, गर्ले में दसना | गिलियारी। गिलियारा दे॰ (पु०) होटी गनी, पेंडा, रध्या। (स्त्री॰)

गलो दे॰ (स्त्री॰) छोटा मार्ग ।--गली (वा॰) एक गली से दूसरी गली में, गली गली में. प्रत्येक गली में, यथा -"गली गली उत्सव है। रहा है, वह गली गली थाग गया"।

गलीचा या गलैचा दे० (प्र०) वालीन, मेाटा धुना हुआ गुद्रगुद्रा बिलीन , रेायेदार विलीना ।

गलीज (वि॰) मेळाकुवैका ।

गले दे॰ (पु॰) गक्के में, गर में :—पड़ना (वा॰) खुशामद, विलेवा द्यडवत्, मिध्या प्रशसा ।--पड़ी बजाये सिद्ध (बा॰) ग्रनिच्छा पूर्वक किसी काम के। करना, चहचि पूर्वक कर्म करण ।-का हार होना (वा०) चतिश्व मिय, अत्यन्त

प्यारा :—स्तगना चाबिङ्गन, श्रङ्कवार । गलेफ दे॰ (स्त्री॰) दोहर, दुहरा छोड़ने का चाररा । गलीश्रा दे॰ (पु॰) गाल, बन्दा के गाला के प्रन्दा की घैनी। **ब्हानी, धाल्यायिका ।** 

गत्य दे॰ (स्त्री॰ ) उपन्याम, कव्यित क्या, उपकथा, गहा दे॰ (पु॰) चाठी, चन्न राजि, हैं।सा ।

गल्लाला दे॰ (पु॰) इण्बी का कादग। प्रयोजन,श्रीसर । गर्वे दे॰ (पु॰) घान, दाव, सबसार, सीका, गरज गवन दे॰ ( ३० ) गमन, चवन, गति।

गवना दे० (पु०) गौना, वधूमवेश, स्त्री का पति के वर दुवारा श्राना, द्विरागमन।

गविन या गविनी दे॰ (स्त्री॰) गप्तन करने वाली, चलने वाली, गईं, चली गथी। [समान पशु।

गावय तत् (पु॰) जहती पश्च विशेष, गाय के गावर्ममेख्ट दे॰ (स्त्री॰) राजकीय शासक मण्डली, शासन पद्धति, राज्य ।

गवनी है (कि) गई, वळी गयी।

गसिंह दे॰ ( ४० ) गाँ से, प्रयोजन से, अवसर से, मैंके से, मसलब से, खुपके से, (कि॰ ) जाते हैं, गमन करते हैं।

गवात्त तत्॰ ( पु॰ ) [गव + श्रव ] करोखा, मोखा, खिएकी, एक वानर का नाम ।

पावना दे॰ (कि॰) गान कराना । गवासा तद्॰ (पु॰) गोभक्क, क्साई श्रादि । गवाह दे॰ (पु॰) साज्ञी, साक्षी ।—ने (स्त्री॰)

साची का वयान, साक्ष्य।

गवेशुक्त तत् (स्त्री) तृष्, धान्य विशेष, गंगेस्त्रा । गवेषमा तत् (स्त्री) स्रोत, झान बीन, धन्वेषम । गवेया दे (पु॰) गायक, गाने वाला।

शक्या द० ( प्र॰ ) गायक, गाय वाला । गर्वेहाँ ग्रे॰ ( वि॰ ) ग्रासीग, देहाती, गर्वार । शब्य तत् ० ( प्र॰ ) गोसम्बन्धी दृश्य, दुग्ध, घी

गोवर स्नादि। किंग्स, चार मीछ। गञ्जूति ततः (की०) दो हजार धतुप की दूरी, दे

गञ्जूति सत्तः (क्षीः ) दो हजार धनुप की दूरी, व गुरा (पु०) वेहोसी, मूर्छा।

गृष्ट्रत ( पु॰ ) दौरा, भ्रमण, घूमना।

गसना दे० (कि०) जबहुना, गाँठना, श्रीधना, ठसना। गस्तान (स्त्री०) कुळटा स्त्री, व्यक्तिचारियों नारी। गस्तान (२० (१०) प्राप्त, कीर। किन, धर, धर कर। गहुरे० (१०) बेंट, हस्या. हमकहा, पकड़ी, पकह गहुरे (कि०) स्वीकार करते हैं, पदले हैं, पदले हैं, पदले हैं (कि०) स्वीकार करते हैं, पदले हैं, पदले हैं (कि०) स्वीकार करते हैं, पदले हैं, पदले हैं ।

महत्त्व करते हैं। [(कि॰) छवष्वना, जहकना। ग्रह्म दे॰ (स्त्री॰-) मत्तता, धन्मत्तता, ध्रमवा ।—सा ग्रहमङ्ग (वि॰) ग्रहरी, भारी, घोर ।

महर्गाह दे० (गु॰) नगर का धानन्द राध्द, सर्वत्र असलता, यथा—"इस समय वहाँ गह गह हो रहा है'—ा (वि॰) प्रकुविश्वत। विहुत असन्त होगा। गहराहाना दे॰ (कि॰) सहकना, हिल्लेरमा, उनगमा गहगहें (कि॰ वि॰ ) वड़े हुए के साथ। गहन तत्॰ (पु॰ ) गहगहें, थाह, कुक्ष, दुःख, जल,

ग्रहम तत्र (पुरु) गहसाइ, चाह, इस्ति, दुःख, जल, प्रहण, कलङ्कः । (वि०) घना, दुर्भेय, वन, कान, दुर्गम, गहसा 1

गहनकर दे॰ (पु॰) यत्त होना डमगना, आनिद्त होना, पकड़ कर ।

गहना दे० (कि॰ ) पकड़ लेना, ग्रहस्य करना। (दु॰) भूपण, शलङ्कार, गिरजी, बन्धक, न्यास । (ब॰ व॰ ) गहने।

गहना दे॰ (स्त्री॰ ) सन, पत्रास, कास्ती पत्ती। गहवर तद्० (गु॰ ) सवन, शोचयुत, भरा हुशा कण्ड,

हुर्तम, ब्याहुळ, बेतुच, ष्यानसम्ब । गहरवार दें ० (दु०) चिन्नों में एक जाति विशेष । गहरा दें ० (दु०) चिन्नों, मम्मीर, ष्याप । गहरा दें ० (दु॰) बील, देंग, बिळच्च, प्रतिकाल, प्रस्ता । गहलीत दें ० (दु॰) चपियों की प्रकालि को मैबाड़

गहचा दे॰ (पु॰) विभटा, सण्डासी, पकड़ने की वस्तु। गहचार दे॰ (पु॰) चित्रय जाति का एक भेद,

गहवार चर्चा, चत्रियों की जाति विशेष। गहवार चर्चा, चत्रियों की जाति विशेष। गहवारा दे॰ ( पु॰ ) डोळन, हिण्डोजा, पाळना।

गहिरा (वि॰) गम्भीर, ग्रधाह।—ई (स्त्री॰) गम्भीरता, गहरापन।

गह्नर तर्रा० (पु०) गर्तं, गुहा, वम, कानन, खेल । मा दे॰ (क्वि०) गया, चढ़ा गया, जाता रहा गाणी। गाई दे० (क्वी०) भी, ताथ, खेतु । [गार्कं, तान करूँ। गाँदुं दे० (पु॰) गाँव, ज्ञाम, नाग, पुर, पुरवा, (कि०) माञ्चरा (कि०) गुंवना, विरोग।

गाँजना दे॰ (कि॰ ) पूजी करना, विलोइना, राशि करना, पुक्रजित करना, बटोरना ।

गाँजा दे॰ (पु॰) मक्त की पत्ती, गाँमा, सन; मक्त, सबजी, मादक तृष विशेष ।

गाँभता दे० (पु० (गाँजा देखेा।

गाँठ दे॰ ( थु॰ ) सन्धि, औद्द, वन्ध, गिरह, गिल्ही, मेहरी ।—उस्दुदना ( वा॰ ) औद्द सुरू जाना, इष्ट्री या नस का विचळना ।—का पूरा (वा॰) धनी, धनवन्त धनशासी ।—का खीना (वा॰) धपनी हानि करना !—खीलना (वा॰) वृद्धै

काना ।-गाठीला (बा०) हट्टा कटा, वय बना-वान थीर वदेश यह बाला मनव्य !--पदना (बा॰) किसी के साथ विरोध होना, मनामाजिन्य प्रमुख भगाना, प्रधिकार करना । गींठना देव ( किट ) बाधना, बश में करना, श्रवना गोड़ (स्त्री॰) गुरात अवान ।— गुदा मेंश्वन करानेवाला ।

गौडर दे॰ (गु॰) गहरा, गडहें का । गौड़र दे॰ (पु॰) कास, तृष विशेष, सासी का साम । शोंड्रा हे॰ (पु॰) ईशु,ईय,ऋय, गन्ना । भीत उद्याग । गांधना दे॰ (कि॰) गूधना, बनाना, श्रीयद्य इस्ना, गाँच दे॰ (पु॰) बस्ती, पुश्चा, नगर, ग्राम ।

पासिता दे (कि ) बामाना, खिह बन्द करना, पिरोता, गुँधता । तिक्ष्यसा । गाँसी दे॰ (को॰) शक्षी के आगे का आग, चीर,

शासर देव (छी०) घड़ा, सतरी, कबस, कश्रमी, घट । गार्त्रेय सत् (पु॰) ग्रहापुत्र, कार्ति स्य, भीव्य पिनामह. सवर्ष । बाल मिसं १

बाह्य दे॰ (पु॰) इच, देह, रूख, तह।-मिर्च (पु॰) माञ्च दे (पु०) गर्जन, शीर, कात, फीन, विधन विजनी । हि। ता, गरजना ।

गाजना दे ( कि॰ ) गर्जना, सिदमाद बरना, हथित गाञ्चर है॰ (पु॰) गलरा, गक्षन, मूख विशेष, इसका बाना धर्मग्रास मे निन्दित है।

गाजायाजा दे॰ (पु॰) बहुनिध वादा, सनेक यात्रे, सर्वाह पूर्ण उत्मव ।

गाइ दे॰ (पु०) गद्श, गढ़ा।—तीप (खी-) मिट्टी देता, कपुर करना, शरलील या निन्दित बात की दियाना, गाइ वर दियाना ।

गाड़ना देव (कि०) सोपना, किटी देना, दिवाना । गाड़र दे॰ (पु॰) भेड, मेप, मेडी, मासी। गाइट तद् । (go) मारुट, सर्व का विष मादेते का

मन्त्र, (गु॰) मणें का बिथ क्लाइने बाला । बाइहीं दें। (कि॰) महते हैं, बड़े में द्वाते हैं। गाड़ा दे॰ (पु॰) लाई, दांब, गाड़ी, खेली गाड़ी, गदर, टेप्टका का शहन्त |

बादी दे॰ (छी॰) शक्ट, रघ, धरकहा, झुक्रार र

माहीवान दे॰ (पु॰) मारबी, बहबवाद, रपवाह ।

माह तत् (१०) घन, तस्य नहीं, माहा, चलन्त हह. कष्ट, धापद, वेदना, विषत्ति, कठिनाई, अक्षास, फंसर ।—ता (की०) घवता, वाहापत ।

गाहा दे (गु.) जा पतला न हो, इटिन, इड़, पांक के समान, मोटा, पेड़ा, धना, यस विशेष ।

गाळाजिङ्गन तर् (प्र०) थाविहन, भश्या, घेंट । गागपत्य तम् (पु॰) गर्चेत के उपासक, मधेश के मक्त स्मात, उपासना का एक भेद । दिल, पत्तिया। गांशिका तर् ( पु॰ ) गशिकासमूह, वेरवाधी का गागहीय तत्० ( पु॰ ) धर्मत के धनुष का काम, यह धनुष अञ्चल की अभि की अमदाना से मिला था, चाप, कामेक १-धर (प्र॰) अर्जुन, तीसस वाण्डव । भी ( प्र. ) धर्तन, गाण्डीत नामक

धारुप का धारण कानेवाओं \ गात हद्दु ( स्त्रीष ) माद्र, देह, तम, शरीर, तनु, श्रद्ध, गाता तनः ( ग्र० ) ि गै + नण ो गायक, बानकसी, गान साक ।

पाता दे॰ (पु॰) पुठा, पिठीता, जिल्हा।

गाती दे ( ह्यां ) चादर थाइने की एक प्रक्रिय, जैमा साधु बाधा करते हे, परटू, कर्म्बच ।

मातु दे- ( पु॰ ) गायक, गरीया, गायेवाचा, कोविड, अमा, गरवर्व, गान, पथिक, पृथिवी

गाम तत् ( पु॰ ) काय, देह, शरीन, वपु, नात, यह । ~कर्सुड ( खी॰ ) शहीर की सुतलाइट । --वेदना (मी॰) शरीर की व्यथा, शहरीहा । -भंड़ी ( go ) शरीर की विकृति, विकार, शक्त की धनावट |--लेपनी (स्त्री॰ ) शरीर में लगाते का सुतस्थित दस्यविशेष, स्वटन :--मवाहन (पु॰) गरीर दवाना, प्राप्तों की पीश निकाशना ।

भागक तत्व ( ग्रव ) भि+वही मायक, मानदारक गर्वशः, कथकः ।

शाधना सद्० (कि॰ ) अन्यंत्र करना, गृँघना, बनाना । गाया तन्० (स्ती०) [ गै + था ] रत्नेक, सन्द, गीत, पवास कहानी, गीत, गान, पद्य, छुँद ।

गार्थे तद् ॰ (कि॰) गुपें, पिरेथे, इमका प्रयोग प्रजमापा में किया जाना है कीर रामायण में भी।

गाइ दे॰ (५०) तब्रथट, मैल, काईट। [हासना ! गादना दे ( कि॰ ) दढ़ करना, स्था करना, द्याना, गादर दे॰ (पु॰) शकि, योक, हेर, टाल, (दि॰) हरपोंक, सुक्त । किन्दी। गादा दे॰ (पु॰) कथा प्रस्त, चना भटर को होगदा, गादी दे॰ (धी॰) सिंहासन, राज्यासन, धिधकारासन, गही।—पति (पु॰) सम्प्रदाय का एक बड़ा सहन्त, संन्यासी।

सहरत, वासाता । गाउर दे॰ (पु॰) चसपीदह, चमगादुर । गांध सद्० (पु॰) लिप्पा, स्प्रज्ञ, अमिलापा, म्यान, याड, नदी हा वडाब, फूल ।—ा तद॰ (सी॰) गायत्री खरूपा महावेदी ।

गाधि तत् ॰ (पु॰) चन्द्रचंशीय कृषिक राजा के पुत्र,

प्रतिद्ध तपस्वी विश्वामित्र के पिता। महाराज

कृषिक की रानी पीरकुरती के गर्भ से देवराज

गाधिक्ए से डरवज हुए थे गाधि की कल्या

त्यावती का विवाह महर्षि भूगु के साथ हुआ

था। इसी सत्यवती के गर्भ से महर्षि जमहित्र

उएज हुए थे :—जा (पु॰) विश्वामित्र धुनि।

—नन्द्रन (पु॰) विश्वामित्र धुनि।—पुर (पु॰)

कालकुहम देश !—सुवन (पु॰) विश्वामित्र मुनि,

राजा गाधि के पुत्र।

[सुनि।

गाधिय सर्व ॰ (पु॰) [गाधि +टक् ] विश्वामित्र

गांध्रयं तर्॰ (पु॰) [गांध्य + उक्] विश्वासित्र गान तर्॰ (पु॰) [ग्रें + खिच + प्रनट्] गीत, गाना, न्छान, कीर्तन, ध्वनि, सक्रीत।

साना दे॰ (कि॰) भ्रालापना, राग।

गान्धर्च तस्० (गु॰) गन्धर्य सम्पन्धी (पु॰) गान, विवाह विशेष, की पुरुष की इन्छा के धनुसार किवाह ।— विद्या (ग्री॰) सक्रीतगाख ।— विद्याह (पु॰) केवल वर कन्या की इन्छा से विवाह ।

गाम्यार तत्॰ ( पु॰ ) सिन्दूर, स्वर विशेष, जम्बू होष का उत्तरीय भाग जिलकी प्रलिखि कान्यार के नाम से हैं ।—राज (पु॰) शकुनि, दुर्थोधन के भागा।

भान्धारी तक् (पुरें ) [ गान्धार + हूं ] जैनियों का शासक देवता विरोध, यवासा, भादक द्रव्य किंव, साता क्षोप्ट की पती और अनिमन्न की मासा, मृतिकावती नगरी में रहने वाले राजाओं के भान कहते हैं। हम्मी भोजवंशीय राजा कोस्टु की एक पती का नाम।

(२) राजा एतराष्ट्र की रानी। गान्धार देश के राजा सुवल की कन्या थीर दुर्योधन की माता । इनके होटे माई का नाम शकुनि था। गाम्बारी ने तपस्या द्वारा एक सें। पुत्र प्राप्त करने का चर पाया था, मीध्वपितासह ने धनराष्ट्र से गान्धारी का विवाह कर देने के जिये राजा सुवट से अनुरोध किया। सुबल ने इसे स्वीकृत किया, यह बात गान्धारी की भी मालूम हुई। गान्धारी का साबी पति श्रम्धाधा अतएव उन्होंने भी श्रपनी आंखें में पड़ी बीच ली, में पनिश्रता थीं, इन्हेंनि श्रीकृष्ण को सार दियाघा.जो सच निकला । जवासा. र्गाजः । श्चित्तार, कीटा । गारित्रक तत्० (पु०) सुगन्ध इस्य व्यवहारी, गाफिल दे॰ ( ग॰ ) जारखाड, असनेायेगी, अलम, जइ, य≀लसी।

गाभ दे॰ (पु०) गर्भ, पेट, हेंडा।

गासा दे॰ (पु॰) नवीन पत्र, कोमछ पत्र, केले की नयी पत्तियाँ, रज़ाई से निक्ती पुगर्नी रुई, कचा अनाज, डाय की श्रेषु केमी की संघि ।

गाभिन, गाभिनी दे॰ (खी॰) गर्भिणी, श्रन्तरा पत्स, गुर्विणी, दुपस्ता ।

गाम तद् (पु॰) श्राम, गांव।

गामिनि, गामिनो तद् (स्त्री) गमनकर्त्री, गमन करनेवाली, बानेवाली, बलनेवाली ।

गामी तवः (गुः) [ गम् + खिन् ] गमनवरीतः, गम्म क्तेने वात्या, प्रथ्यानकारी, चल्लन वालाः, वानेवाहाः। गामुक्त तदः (गुः) चलने वालाः,गमनकत्तां। [युरुता। गामुक्ति तत्तः ( पुः) गम्मीरता, गमीरता, प्रीरता, गामु दें। (पुः) गौ, चेतु गैया, गकः !—नीट तद्

(पु०) गोशाला, गौओं के रहने का स्थान, गेष्ट ।
— गोरु या गोरु (पु०) गैया, गेरु, गो समूह,
गौशाला, गो गोष्ठ ।

गायक सत्० (गु०) गर्वेथा, गाने वाला ।

मायश्री तत् ( फी॰ ) बेदमाता, मन्त्रविशेष, छन्दो-विशेष, दुर्गो, भावती, छः श्रवः कं पादशका छन्द, इसके तीन पाद होते हैं। वेदों में लिखा है कि युक्शति ने एक समय गायशी का सिर भोड़ विषा, परन्तु इसते गायशी की सुरक्ष नहीं हुएँ,

किन्त गायत्री के मलक म वचटकार कामक देवता की उरमत्ति हुई । बहुत काम हमकी रूपक सममने हैं, गायत्री हिन्द धर्म का चीत्रमन्त्र है। ब्रह्मपति या धार्वाक नाहितक मत के प्रचारक थें, हिन्द्धमें के नाश की बन्होंने बहत चेटा की, पतन्तु मफ़्र नहीं हुए। रद्म पुरास में लिए। है कि गावती बहाः कि की है। (प्र०) खेर का पेट । तारे से जीने बाला । गायन तत्॰ (गु॰) [गै+धन् ] गायक, गानकारी. गायव (वि॰) गुम, गुप्त, छापता । शार दे॰ (स्त्री॰ ) गाली, श्रमिशाए। यथा-- "जैसे बरनत युद्ध में, ज्या विवाह में गार"

---वृन्द्सरसई । गारत (वि॰) मदिवामेंट, बरवाद । कि एक दस्ता । शारद ( सी॰ ) सिपाहिया की एक टीली, सिपाहिया गारना दे॰ ( फि॰ ) निचाइना, दहना, निहालना । गारा है • ( प्र॰ ) चहला. सानी हुई मिट्टी, ईटे जोहने

के जिये गिलावा । गारि दे॰ (स्री॰) देखें। गारी । भाषा । बारी दे॰ (स्ती०) गाली, कुवाच्य, स्रपणस्य, स्रप-गारङ उन्॰ ( पु॰ ) मरकतनिष, पदा, एक पुराण का नाम, गरुदपुराया, स्वर्या, विवसस्त्र, विपवैद्य. कालवेद्धिया, सपेता, सपहा ।

गावडी नद्॰ (छी -) देखे गार्ड । गाध्यात (पु॰) पद्या, गरह का श्रस्त ।

गाईपत्याप्ति ततः (गु॰) यज्ञीय चित्रविराप, यज्ञ के त्रिविष श्राप्तिया में एक श्रप्ति। गृहस्य सम्बन्धी। गाईस्थ्य ता॰ ( पु॰ ) गृहस्थाश्रम, गृहस्य ना धर्म, गाल दे॰ (पु॰) कपेक, गण्डदेश, कपट, छ 🗷 ... धताई (धी•) यहबाद कारे, बात धनाकर, स्थ्ये

की यहन भी वातें बकना, मुँहजोरी । गालय सन्॰ (पु॰) सुनि विशेष, गालव सुनि के पुत्र । शाना दे॰ (पु॰) रई की फली, धनी हुई रई का गोबा | गाली तत्॰ ( स्रो॰ ) भवमान देश्वक शब्द, कुव २०। —गलीज या गुप्ता (वा॰) बुरी गाली।

गाल दे॰ (३०) वाल, टेंट ।

यया-" पक संग महि है।हि, मुशालू । इसर ब्हाय पुरावव बालृ"॥

गावधप्र दे॰ (५०) चापत्म, फुसलाङ, म्बार्यो । गावदी दे॰ ( गु॰ ) उजवक, भोला, गेवळा. घज्ञान. जड, मर्खे, धनसमक्र ।

गावदम (प्र॰) चडाव उतार, दलवाँ । हिं, गाते हैं। गावर्ढि २० (फि.०) गाना है, बान करता है, वान करते याह तद् ० ( ५० ) प्राह, कुमीर, सगर, नक्ष, जलजन्तु विशेष गहन, दर्गम ।

गाहक तद (प्र.) प्राहक, खरीदहार, केता, कीनने-बाला, चाइनबाला, जेनेबाला, खरिदार

गाहना दे॰ (कि॰) ईंडना, पकडना।

गाहा तद (स्त्री०) गाया, कथा, कहानी, ग्रहण टिह्न छगा कर । करता. लेगा । गाहिगाहि दे॰ (गु॰) हुद हुद दन, खेल खेल दन,

गाही दे॰ (डी॰) वांच की संस्ता, वांच संख्या परिमित । गिँजाई दे॰ (स्रो॰) कीट विशेष I गिचपिय दे॰ (प॰) ध्वपच, मीदमाइ ।

गिचपिचिया दे० ( ९० ) गिचपिच करनेवाला, भीड-. माडकाने वाला |

गिरकारी दे॰ (बी॰) गिड़गिडी, गिडी। कि दुकड़ें। गिटकारी दे॰ ( छी • ) पथरी, पंत्यरनिर्मित, पत्यर गिटपिट हे॰ (खी०) निार्धक शब्द ।

गिड़ी दे॰ (स्थी॰) क्यर के होटे होटे दकरे, फिरकी I गिड़गिताना दे (कि ) धनुनय करना, विनती

करना, विविद्याना । गिनती दे॰ (स्त्री॰) गशित, गनना, संख्या, हिसाव। गिनना दे॰ (कि॰) गणना करना, गिनर्ता करना। गिन्नी दे॰ (स्त्री॰ ) गिनी, चक्का, बिष्क ।

गिद्ध तर्॰ (५०) गीध, शहनि, पश्चिविशेष !

गिर तद्० (५०) पहाल, शाङ्कर क्राम्नाय के इस प्रकार के गुसाइयों में से एक |--जा तन् (स्प्री •) पार्वती ।--धारी तत्० ( प्र० ) श्रीकृष्य ।--चर

तत्० (पु॰) पहाइ, बडा पहाइ | सिरिगिद द॰ (प्र॰) शस्ट, जुकलाम, विस्तिटान । गिरत है॰ (कि॰) गिस्ते ही, गिस्ता है।

गिरना दे॰ (कि •) पडना, ससना. अहना ।

गिरपङ्गाटे∙ (कि॰) कृद पढ़क्या, फ़ुक्क प्रदेगा, फिसले जाना, पतित होना । (परिश्रम में । गिरते पदते दे॰ (था॰ ) यहत कठिनता से, बहुत गिरा तदु० (स्त्री०) वचन, वास्ती, वाक । (दे०) गिर पड़ा, फिलल गया, खला ।--आम (पु॰) गर्वारू ये।सी. उजाद माम स्ट्र ग्राम ।

गिराना दे० (कि०) श्रींधाना, पटकना, छलकाना । शिरि तत् (पु॰) पर्वत, पहाड, सूधर, श्रवल, सन्धा-सियों की एक जाति।-कसदक (प्र॰) बज्र, धशनि ।-- कद्रक (पु॰) महा गींव, बहुत कडुची ।—कड्ली (म्त्री०) कड्ली विशेष, पहाडी केला ।—ज (पु०) शिकाजीत, पर्वत से उत्पन्न धात ।--जा (स्त्री०) पार्वती, पर्वत से उत्पन्न, पर्वत की कन्या, भवानी :--जानन्द (पु॰) गर्गेश, कार्तिकेय !-धारी (पु॰) श्रीहरुशचन्त्र, हनुमान् ।--न्दा ( पु॰ ) गिरीन्द्र, पर्वतराज, हिमालय, सुमेर ।—नन्दिनी ( छी॰ ) पार्वती, गिरजा, भवानी ।—नाथ ( प्र॰ ) शिव, सहादेव, भव, शङ्कर, हिमालय, पर्वतराज । —राज ( पु॰ ) हिमालय, सुमेर। —वर ( पु॰ ) पर्वत श्रेष्ठ, सुमेर, हिमालय, विन्ध्य ।—सृष्ठ (स्त्री॰) गेरु, उपधात विशेष !—साह्रय ( पु॰ ) . शिलाजीत ।

गिरिर (पु॰) छकड़ा, जगड़बध्या ।

गिरोन्द्र तक् (पु॰) गिरि इन्द्र, पर्वतराज, हिमालय गिरीश तद् (पु॰) महादेव, शिव, कैंबासपित हिमालय, सुमेर । जिला है।

गिलई दे॰ (कि॰) निगल नाय, कील जाये, कील गिलटी दे॰ (स्त्री॰ ) गाँठ, प्रन्थि, सूजन, फुलाव,

भच्या ! फीडा । गिलन तत्॰ ( पु॰ ) [ गृ+ धन्ट् ] निगरण, स्नाना, शिलन या रोलन दे॰ (पु॰) छः वेत्तल का परिभाग ।

गिलहरा दे॰ (पु॰) पान का बन्ना। गिलहरी दे॰ (स्त्री॰ ) रुखी, चीख़र, एक प्रकार का

ज्ञानवर, गिवजी, चिखुरी ।

शिलाफ दे॰ (पु॰) प्राच्छादन, डांकन, खेल्ल । गिलित तद्॰ (गु॰) [गू+क] भुक्क, भचित, इोला । ग्वादित ।

गिलियर दे॰ (गु॰) श्रालसी, श्रासकती, शिथिन,

गिलोय दे॰ (स्त्री॰) असृता,श्रम्तकता,गुहूच,गुहूची ।

गिली दे॰ (स्त्री॰) गिलेग्य, लता विशेष, गुडुच । गिलीरी दे॰ (स्त्री॰) बीडी, खीली, पान की खीली। गिल्ली दे (स्त्री॰) मर्ब्ड की इंडडी, गिलंडरी, गिल्ली। गी तत्० (स्त्री०) सरस्वती, वाग्री, बोलने की शक्ति। गीज दे॰ (स्त्री॰) मुसलमानें का भोजन विशेष । गीजना दे॰ (कि॰) मलना, कील देना, महन करना। मीत तत॰ (पु॰) गान, ताल बाजे के अनुसार गाना ।--वाद्व (पु॰) गानकीर्तन ।--मोदी

(पु॰) [गीत + सुदु + इन्] किन्नर, स्तर्गगायक । गीता तत् ( स्त्री ) गान, श्रध्यात्म विद्या का अन्य. रामगीता, भगवदुगीता, गर्थेशगीता आदि ।

गीति तत्० (स्थी०) [गैं + कि] गान, शीत, धार्या छन्द का एक भेद, यह मात्रात्रत्त है।

मीतिका तत्•(पु॰) एक मात्रिक छन्द विशेष,गीत, सामा। गीदड दे॰ (प्र॰) सियार, श्रगाल, अस्वक - अपकी (वा॰) मन में उरते हुए भी अपर से दिखावटी

क्रोध खतळाना । गीध दे॰ (पु॰) गिद्ध, गृद्ध, शकुनि, पत्ति विशेष। गीर्वाण तवः (पु॰) [गीर्+वाण ] देवता, देव, सर, असर । - क्रस्त्रम ( प्र॰ ) मन्दार प्रथ्य, लवङ्गपुष्य 1-ी (स्त्री०) संस्कृत भाषा, हिन्दुस्तान

की प्राचीन भाषा, शास्त्रीय भाषा । गीला दे॰ (गु॰) भीगा, बाई, बोदा, तर । गोष्पति तद् ( पु॰ ) [गीः + पित] बृहस्पति, देवग़रू,

देवों के गुरु, विद्वान, पण्डित। गुदे० (प्र०) विद्या, मळ ।

गुद्धालिम दे॰ (स्त्री॰) ग्वाकिन, ग्वाला की स्त्री । गृद्ध्याँ दे॰ (स्त्री॰ पु॰) सस्ती, सला, साथी, सहचरी, सहचर ।

गुखद दे॰ ( पु॰ ) गोखरु, गुरखुद I गुगुलिया दे॰ ( पु॰ ) मदारी।

गुगार दे॰ ( पु॰ ) गुगाङ । द्रिब्य विशेष । गुग्गुल तत्॰ ( पु॰ ) गूगक, गोंद विशेष, सुगन्धित गुरुह्या सब् ० ( पु॰ ) गुरुह्यक, स्तवक, सम्पा, सन्या I

—गुच्छे (बहु∘) सब्बे, फुदना। शुच्छेदार दे॰ (स्त्री॰) मन्त्रेदार, गुच्छ्युक्त ।

गुजर या गुजर दे० ( पु॰ ) बाट, श्रहीर, गाँप, जाति विशेष, ग्वाला, निर्वाह ।

गुजरात दे॰ ( पु॰ ) भारत हे एक प्रान्त का नाम।
—ी ( गु॰ ) गुजरात हे वासी, गुजरात मध्यन्यी
(पु॰) पुक्र रोग का नाम यद्भा।
गुजिया दे॰ (सी॰) कर्णेहुल, कान का भूषण विशेष।
गुज्ज नरे॰ (पु॰) पुण्यनकह।
गुज्ज नरे॰ ( पु॰) गुण्यनकह।
गुज्ज तरु॰ ( पु॰) गुण्यनकह।
गुज्ज तरु॰ ( पु॰) गुण्यनकह।
गुज्ज तरु॰ ( पु॰) गुण्यनकहा।
गुज्ज तरु॰ ( पु॰) गुण्यनकहा।

श्चन्ना तत् (स्था॰) स्वतः विश्वपः घुद्वचा, लालस्ताः परिमाण विशेषः [समाई। गुञ्जादशः पागुजास्म (पु॰) सावकारा, चुविषा,

गुझान तद्० (गु०) गाझ, मीटा, धना। गुझार या गुझार (गु०) मेलो का गुझना।

गुङ्मा तद् ० (पु॰) गोमा नाम के थीन की कीज, कटीजी धास, गोमा, गृद्गा (वि॰) गृह, ख़िया हुआ। (गु॰) डीला, शिथिल ।

गुक्तिया तद्० (स्त्री०) एक प्रकारका पक्ष्यान, एक प्रकारकी सावे की सिटाई ।

गुटकना दे॰ (कि॰) क् क् करना, निगन जाना, क्यूनर की तरह गुटराई करना।

गुटका दे॰ ( स्त्री॰ ) होटे झाकार की पुस्तक, छीपच विशेष, जब्ह, गुपचुप मिठाई

गुटस्मू दे॰ (पु॰) क्यूस की बोखी। [मोडी। गुटिसा तर्॰ (स्त्री॰) बटिका, गोडी, जीधप की गुट तद्॰ (पु॰) समूह, यूप दक, मण्डवी। गुटुल दे॰ (नि॰) बढी गुउली (का कळ) मूर्छ,

गुउली के प्राकार का। (पु॰) गुल्थी, गिल्टी। गुउलाना दे॰ (स्त्री॰) फली में गुउली हाना, दांत का लट्टा डीना।

गुठलों दे॰ (स्त्रो॰) बीत, बास का बीतः । शक्तर । गुद्र तत्व (दु॰) गुद्र + बल् ] ईल का विकार, खाल गुड़गुड़ाना दे॰ (क्रि॰) गुरगुड शब्द करना । गुड़गुड़ी द॰ (स्त्री॰) हेल्टा हुका ।

उपराप्त के काला अर्थन कराह वाल में

करने के कारण चर्चन का यह नाम पड़ा है, शिव।

गुष्ट्राना दे० (कि॰) लोदना, गुदेशमा, सनना। गुड़िया दे० (स्त्री॰) कपट्टे की धनी लक्किया के लेलने की पुनली। गुड़ो दे॰ (स्त्रो॰) गुड़ो, पतह, मनकीवा, गुड़िया। तद्॰ (स्त्रो॰) गोठ, द्वेप, कीना।

गुडूची तन्॰ ( स्थी॰ ) गुत्य, गिनोध । [बेळती हैं ] गुड़ा दे॰ (पु॰) कपडे का बना पुतळा जिनसे लडकियी गुड़ी दे॰ ( पु॰ ) कनकावा, पाङ, चग !

गुट्टी दे॰ ( पु॰ ) कनकावा, पाङ्ग, चग । गुद्दी दे॰ ( स्त्री॰ ) छिपन का स्थान ।

गुण तत् (पु॰) स्वमाव, विरोपण, भद्विचा, विनय धादि, सस्य रज धीर नम, शुरू, कृष्ण, रक्त, पीत द्यादि, निप्रणुता, फल, शील, तीन की मेख्या राजनीति के धनुसार दूसरे राष्ट्रीं से ब्यवहार की ६ रीतियाँ । यिया-मन्धि, विप्रह, यान, श्रासन, द्वैध श्रीर श्राश्रय ] प्रकृति, व्याकाणानुमार थ प्-श्री -की गुण कहते हैं। धनुष का रोदा, नाव व्यक्तिकी रस्यी।—संघन (पु०) यशोवर्णन, स्तुति, प्रशसा घरना । -- फरना (कि॰) भला करेंना, लाभ पहुँचाना — की पलटा देना (वा०) प्रत्युपकार वरना, भर्राई के थदखे भलाई करना।--कारी तत्॰ (वि॰) लाभदायक ।--गाम ( पु॰ ) स्तुति, प्रशसा ।--गृह्म ( पु॰ ) सद्गुणयुक्त, गुणी ।—प्राम (पु॰) गुण समृद, गुणाकार ।—प्राहक (गु०) गुण भइषक्तां ।—झ (गु॰) गुणवेता ।—झान (गु॰) वुद्धिप्रभाव ।—दुर्गी (गु॰) मास्प्राही ।—दाता (गु॰) शिदक, गुर ।—धर्म (पु॰) उत्तम प्दार्थ सार पदार्थ ।--न (पु॰) चह्न वृद्धि करण, हिसाय विशेष ।-- निधि (गु॰) गुणसिन्धु, गुणमागर ।--चन्त (गु॰) गुणवान्, गुणी प्रवीण ।—वान् (गु॰) प्रवीष, निरुष, विद्वान्।—वाचक तन्॰ (वि॰) विशेषण, जे शुणु के बतजावे l

गुण्यन तत्॰ (पु॰) गुणा, जरव, गुण का बहुववन । गुण्यनफल तत्॰ (पु॰) विष्या जी वृद्ध संन्या ही

दूसरी संख्या के साथ गुवा करने से निक्ते। गुवाना (कि॰) गुवा कराना, अरव कराना [गुवनानी। गुवानन (वि॰) गुवी, गुवनाना ा—ी (वी॰) गुवा नद्० (पु०) भद्ग गवित की एक प्रक्रिया। जर्द, यार, येर, पाला।

गुणाकर तर्॰ (पु॰) गुणों का समुद्रः, गुणनिधि । गुणागुण तर्॰ (पु॰) गुण देख, मन्ना दुश । गुगाङ्य तत्० (पु॰) पुक संस्कृत का कवि, इस कवि ने बहरकया नामक एक पिशाच भाषा का प्रत्य जिजा था। कथा स्वरित्तागर में कात्यायन और न्यादी के समझातीन इनकी बताया गया है। कात्यायन का समय सन् ३११ ई० से पूर्व माना जाता है। प्रत्यव गुर्याख्य का भी वही समय निश्चित होता है। बुहरक्या की समरी बडाह कथा भी कहते हैं। ये कवि श्रति प्राचीन थीर सत्कवि थे। इस वात के। गोवर्द्धनाचार्य ने श्रपनी श्रार्था सप्तराती में लिखा है।

मुखातीत तक् (१९०) [गुण + अतीन] गुखों से परे. निर्मुण, गुखश्चन्य, परश्रह्म ।

गुगाञ्चाद (पु॰) वड़ाई, प्रशंसा ।

गुणित तत्॰ (गु॰) [गुण +क्त] प्रित, गुणा किया हन्ना, पूरमा किया हुन्ना।--ा (स्त्री०) गुर्वावत्ता, गुणयुक्त ।

भुग्गी ततः (गु॰) [गुण + ईन् ] गुणवानाः, गुण-शील, सद्गुणान्वित, पण्डित, निपुणानमुष्य, नावत, श्रोका ।-कृत (गु०) गुणित, प्रित ।-भृत ( गु॰ ) श्रप्रधान ।—भृतन्यङ्ग (पु॰) ध्वनि विशेष, काव्य विशेष ।

गुगोश्वर तत्० (५०) परमेश्वर, चित्रकृट पर्वत । गणोपेत तत्र (वि०) गुणी, कलानिपुण I गुरोहोत्कर्पतद॰ (५०) [गुण + बक्क्पं] गुण की प्रधानता, गुण की सुन्दश्ता, गुणव्याख्या ! गुणोत्कोर्तन तद० ( ५० ) [ गुण + उरकीर्तन ] गुण-

कथन, गुख्मान, स्तुति, यशमान । गुगोवित्र तत्० ( पु० ) [ गुण + श्रोध ] गुणसमूह । ग्राह्म तत्० ( ५० ) सम्पट, दुष, दुरावमा, दुराचारी,

निर्द्धजा, लुब्चा । गुरुव तत् (६०) [गुण+य] गुण्यङ्क, गुनीय, जो शह सुवा किया जाय, प्रवाधिह ।

गुत दे॰ ( पु॰ ) उदासीन, मान, गम्भीरता, चुपचाप, लापरवाधी ।

गुत्यमगुत्था (५०) हाथात्राहीं ।

गुरधी (स्त्री०) उलमन । [केामज, मेाटा, पुष्ट I गुद्द (स्त्री २) गुद्दा ।

गुद्गुद्दा दे० (गु०) मांसल, गूदेदार, गुलायम,

गुद्रगुद्राना दे० (कि०) सहलाना, चुलबुलाना, गुद-ग्रदी करना !

गुद्गुदी दे॰ ( खी॰ ) सुदराहर, चुलबुती । गुद्गुदाहट थे॰ (खी॰) गुद्रशहट, सहराना ।

गुदडी दे० (स्त्री॰) कन्धा, कथड़ी, जीर्णवस्त्र ।— वाज़ार दे॰ (पु॰ ) बाज़ार जिसमें फटे पुराने

कपड़े तथा अन्य टूटी फूटी चीज़ें मिळें। चिळते हैं। गुद्रत दे॰ (कि॰) जानता है, जनाता है, जाते हैं. गुद्रना दे॰ (कि॰ ) जानना, जाना । यह शब्द

रामायण में प्रयुक्त हुआ है। गुद्दाना (कि॰) गादने की किया कराना !

गुदाम दे॰ ( पु॰ ) गोला, वस्तुओं का भगदार, जहाँ

बहुत सी वस्तु जमा रहें। गुदारा दे० (पु०) बटहा, एक स्थान पर इस पार से उस पार ले जाने वाली नै।का, खेवानाव, उतारा ।

गुदी दे॰ (स्त्री॰) नाव बनाने का स्थान, प्रीवा। गुद्धा दे० (पु०) श्रन्तःसार, सारभाग, गृदा, पेड़ की मोटी ढाळ ।

गुद्दी दे॰ (स्त्री॰) गर्दन, श्रीवा, श्रन्त:सार ।

गुन तद्॰ ( पु॰ ) गुण, स्वभाव, विशेषण, फल, कला, रस्सी।--गुना (गु॰) कुनकुना, थोड़ा गरम। —गाहक (गु॰) गुखबाहक, गुगका आदर करने वाला, यथा--''गुन न हिरानें गुग्रासाहक हिराने। हैं''--गुनाना (कि॰) गुनगुन करना, अमर लादि का शब्द । —द (गु॰) गुणदायक, लाभकारी, फायदेमंद ।--ह ( पु॰ ) दोव, पाव, कसूर, अव-राध ।--हु (कि॰) विचारा, गुणन करा, समक्ता !

गुनह दे० (कि॰) विचारा, गुणन करेा, समक्तहू, (पु०) लाभ भी, फायदा भी।

गुनिये दे॰ (क्रि॰) सेर्धिये, विचारिये, गुगान कीजिये । गुनानि दे॰ (स्थी॰) मानसिक कस्पना, श्रमिलाय । गुनी दे॰ ( गु॰ ) गुणी, गुणवान्, श्रोकाः ।

गुप्त तन्॰ (गु॰) [गुप्+कः] कृत रचया, रचित, गृह, छिपा हुन्ना । (पु॰) वैश्य जाति का श्रद्ध विशेष --गति (पु॰) चर, चार, दूत, सन्देसी, वार्ताहारी ।--चर (पु॰) गोपनीय द्त, गृड्धर, जासूस, भेदिया, खुफिया --वेश

( गु॰ ) छली, कपटी ।

गुप्तार दे॰ ( पु॰ ) द्विपना, लुकना, लुकाव ।—घाट (go) श्रवीष्याजी के एक घाट का नाम I

शुप्ती दे॰ (स्त्री॰) श्रस्त्र विरोष, एक प्रकार की छुड़ी जिसमें छे।शे वलवार छिपी रहती है।

गुफना तद्० (पु०) घुमाकर पत्थर फ्रेंकने की एक प्रकार की गुलेल, गोफन।

गुफ्त दे॰ (स्त्री॰) गुड़ा, खेाह, कन्दरा, बिल, गहर । —गुमाना दे॰ (कि॰) सुमाना, गहाना,

गाइना, बीधना ।

गुवार ( पु॰ ) गरदा, पुल । विदाया जाता है।

गुञ्जारा (पु॰) कागज का घैला, जो धाकाश में गुम (वि॰) गुप्त, द्विपा हुन्या।

गुमटा दे॰ ( पु॰ ) वडा फोडा, वया, गुमडा, क्यास कें। नष्ट करने थाला एक कीडा |

गुमटो दे॰ (स्त्री॰ ) गुम्मट, लाट, कलस, शिखर, होती केउरी, वस्त्र विशेष, यह मिथिका में बनना है, तथा चलम्त सम्मान सुचक सममा जाता है, प्राय राजा की छोर मे यह पण्डिता

के। दिया जता है। गुमडी ( म्त्री॰ ) छै।टी फुदिया ।

गुमसना दे॰ (कि॰) दुर्गन्ध हे।ना, सडना ।

गुमसा दे० (गु०) सहा, गरा ।--इट दे० (पु०) सड़ाइन, पचाइन ।

गुमान दे० ( go ) अभिमान, मान, अहङ्कार।—ो (गु॰) धहद्वारी, धिममानी, एक कवि का नाम, में कवि क्रमार्यू भदेश के रहने वाक्षे में चीर संस्कृत तथा भाषा के कवि थे।

शुप्राहता (५०) व्याशियो का कान्द्रन ।

शुम्क तत्॰ ( ५० ) [ गुम्क + बल् ] प्रन्थन, गाधना, गूपना, बाहुभूपण विशेष ।

गुम्पित तव् ( गु॰ ) प्रंथित, प्रयीत, गुडा हुना । सुम्मा (पु॰) बड़ी ईंट ।

शुर तद्० (पु॰) मूल्मत, सार, यह प्रक्रिया जिसमे कोई कामशीम देश जाय। तत्० (पु॰) तीन की संद्या । भिदिया, मुखबिर ।

गुरमा तद् ( गु॰ ) शिष्य, नाहर, चनुत्रर, जासूस, गुरन दे॰ ( पु॰ ) गिलाप, गुद्रवी।

गुरजना दे॰ (कि॰) घुस्टना, घुइक्ष्मा, गर्जन करना

गुरिया दे॰ (स्ती॰) मनिया, माला के दाने, दाने ।

गुरु तन्० (पु॰ ) [गुर + व ] सम्त्रदाता, वपदेशक, शिच्यक, धाचार्य, पुरेाहित, द्विमात्रिक भचर, ब्रा, है, श्रादि, गुरु पाँच प्रकार के होते है, पिता, उपनयन करने वाला, विद्यादाता, असदाना, और भय से रका करने वाला। युदस्यति, यह पुरुप जो श्रपने से विद्या, बुद्धि, यज्ञ, धय या पद में बडा हो । (गु॰) भारी, बेक्सेंट - कुल तद॰ (पु॰) गुरु या श्राचार्य का स्थान जहीं वह विद्यार्थिया के रामकर पढ़ाने !-कार्य (पु॰) शावश्यक कार्य, फनवान, कार्य !-जन ( उ॰ ) उपदेश, बडे लीग, माननीय । -तर (गु॰) बहुत यहा, बहुत भारी, माननीय !--तरुपग ( गु॰ ) से।तेली मा के माध सम्बन्ध करनवाला, गुरू की स्त्री के। हाने वाला ।—तत्यवत ( पु॰ ) गुडवही हरण का मायश्चित्त।--ता या स्व (छी॰) मारीपन, भार, गैरव :—दुशा ( छी० ) गुरु की द्या, बृहस्रति की दशा ।—द्तिणा तत्र (खो॰) गुरू की मेंट, विद्या पढ़ चुक्ते पर आवार्य की जी भेंट दी जाय।-दार (छी०) गुरु की स्ना, वेदा-ध्यापक श्रथवा मन्त्रदाता की स्त्री।—देव ( ५० ) श्रमीष्ट देव, पिता, श्राचार्य ।—देवन (५०) पुष्प नक्त ।--द्वारा तन्० (पु०) गुरु, श्राचार्य के रहने का स्थान, गुरु का स्थान। —पद्गी (स्त्री०) गुरु की स्त्री। -पाक (गु॰) दुष्पव, जिसका निलम्ब से परिपाक हो ।--पाप (गु॰) कठिन पाप, महा-पाप, श्रतिशतक ।-प्रमाद (पु॰) श्रतिशय थानन्द धत्यन्तहर्ष ।--भाई तद् (पु ) एक ही गुर के शिष्य ।—मुख (गु॰) लब्ब मन्त्र, दीचित, गृहीत मन्त्र ।--भूषा हे।ना (कि॰) मन्त्र खेना, चेला होना, गुरु इरना ।—मुखो सन्० (स्त्री॰ ) पंजाब में प्रवक्तित एक किपि। मंत्र (पु॰) इष्ट भन्त्र, दीचा में प्राप्त सन्त्र। —सिधु (गु॰) मान्य, थमान्य, प्रचान, श्रवधान, ह्रम्ब, दीर्घ ।—वार ततः (पु॰) वृद्दश्वतिकाः।—शुध्रूषा (स्त्री॰) गुरुपेवा, गुरु की बाराधना ।—सेवा (स्त्री॰) गुरप्ता !

गुरुवाइन तर्० (स्त्री०) गुरुव्यी, माता।

गुरुवार तत्॰ (पु॰) बृस्पतिवार । गुरूपदिए तवः (गु॰) [गुरु+अपदिए]गुरु से शिचा या स्पदेश ग्रहण !

गुरूपदेश तत्॰ (पु॰) गुरु के समीप की शिचा ! गुर्गा दे॰ (पु॰) वासन मांजने वाला, भृत्य, भैदिया। मुर्गाची दे॰ (स्त्री॰) संखा जुता ।

गुर्भेरी दे॰ (स्त्री०) कम्पव्यर, जुडी, जडहुया । गुर्जर तत्० (५०) देशविशेष, गुजरात, गुजरात के वःसी, एक जाति विशेष । विशेष !

गुर्जरी तद् (स्त्री) गुजरात की स्त्रियाँ, रागिनी गुरी दे॰ (स्त्री॰) भुंजा हुआ तथा कृटा हुआ जब । गुर्बङ्गा दे॰ (खी॰) गुरुपती, सपती, माता, सातिती

र्मा, साननीय छी। गुर्चादित्य दे॰ (१०) येगा विशेष सूर्य, श्रीप वृहस्पति के एक राशिस्य होने पर यह याग होता है. इस योग में विवाह श्रादि मङ्गळ कुल नहीं होते।

गुर्तिणी तत्० (छी०) गर्भवती, गर्भिणी । गुर्वी तत् (वि॰) गर्भवती. भारी। (खी॰) बडी वाश्रेष्ठास्त्री।

गुल दे॰ (पु॰ ) श्रङ्गार का गोला, दीपक की बसी का अप्रभाग, प्रत्य !-करना (कि॰) बुकाना, शोर करना, रहा मचाना, हैारा करना !--गुला (पु०) सीठी पक्षादृी, पक्रवान विशेष । (वि०) मुलायम, क्षेमल ।- गुलामा (कि॰) पिवलना, नरमाना, नरम करना हँसाने के किये बदन की सहकाना !—मूथना गाक्फूला, रुठना, केाहाना । शीळा भात, नये चावळ का भात ।

गलकंद (प्र॰) मिश्री या चीनी में मिली हुई गुलाव के फूल की पख़ुरिया।

गुलगपाड़ा (पु॰) हला, शेर ।

गुलगुल (वि॰) केमल, नरम I प्रहार ( गुलचा (पु॰) प्रेम पूर्वक गाळ पर श्रॅगुलियों का गुलकुर्रा (९०) भेश्य विळाप में गाँज मारना ।

गुलाब दे॰ (पु॰) पुष्पविशेष, गुलाब के फूलों का सार, (श्रवर) पाटल पुष्प ! कि खुशबृदार पानी !

गुलावजल तर्॰ ( पु॰ ) गुलाव का श्रासव, गुलाय मुलावजामुन दे॰ (स्त्री॰) मिडाई व फल विशेष ।

गुलाल दे॰ (पु॰) अवीर, रङ्ग विशेष । गुलिक दे॰ ( प्र॰ ) मोती की माला के दाने । गुलिया दे॰ (स्त्री॰) सिर के पीछे का खड़ता। गुली दे॰ (स्त्री॰) गुली, वाजरे की सूसी। गुजेल दे॰ (पु॰) एक प्रकार का धनुष ।

गुल्फ तत॰ (प्र॰) फ़ीकी, पैर की गाँठ। गुल्म तत् । पु॰ ) रागविशोप, झीहा, सेना की संख्या

विशेष ।--- श्रल (प्र०) रेश विशेष । गुल्लर दे॰ (पु॰) उदम्बर, जमर, गुलर । छि।टी गीली । गुला दे॰ (प्र॰) गुलेल या गोफन की गोली, माटी की गुल्लाला दे॰ (प्र॰) फुल विशेष ।

गुली तद् ॰ ( स्त्री॰ ) किसी फल की गुरुर्जा, लकड़ी का लंबीनश छीटा दुक्छा ।

गुवा दे॰ (पु॰) सुपारी, पुँगीकल । गुवाक दे॰ (प्र॰) सुपारी का ब्रच । गुजैया दे॰ (स्त्री॰) सखी, सहेली, वयस्या । गुवालिन दे॰ (स्त्री॰) ब्रहीरिन, गाप स्त्री । गुवालियर दे॰ ( पु॰ ) मध्यभारत की एक राजधानी

का नाम, ग्वालियर । गुप्टि तद्० (स्त्री॰) सम्मंति, सलाह, मित्रता । गुर्साई या गासाई सद् ( पु॰ ) खामी, जितेन्द्रिय,

बङ्गाली, पञ्जाबी श्रीर कुछ बाह्यखों की श्रह्म ! गुह तन्॰ ( पु॰ ) [ गुड + श्रम | कार्त्तिकेय, निपाद, निपादाधिपति का नाम, कायस्थों की एक पद्धति का नाम, विष्टा, मळ !--पद्मी (स्त्रीः ) ध्यगद्दन मास की शुक्त पंछी।

गुहुक तत्० (पु०) एक अनार्य राजा का नाम, इसका त्रवेश्या के समीप राज्य था। इसकी राजधानी का नाम, श्रह बेरपुर था, यह महाराज दशस्य का मित्र था, इसी कारण रामचन्द्र जी भी इसका श्रादर करते थे। बनवास के समय इसी श्रनार्य. राजा की सहायता से रामचन्द्रजी ने गङ्गा के। पार कियाधा।

गुहर दे॰ (गु॰) गुप्त, छिपा, डका, लुका । गुहना दे॰ (कि॰) गांचना, गृथना, पिरोना । किरना । गुहराना दे॰ ( कि॰ पुकारना, समीप श्वताना, सहाय गुहाँजनी दे॰ (स्त्री॰) र्थाख पर की फुड़िया, गुहेरी,

विलमी।

गुहा तद् ( स्त्री : ) गुफा, कन्द्रा, खोड, पर्वत श्रादि का गहर ।--गृह ( प्र॰ ) कन्दरा, गर्ते ।-- शय (पु॰) विष्णु, व्याम, सिह । किं। स्राह्णान, पुकार । गुहार द॰ (पु॰) त्रार्तस्या से सहायता वे लिये किसी गुहारी दे॰ (गु॰) गुहार करने वाला, गुहराने वाला ! गुहिल तन् । (पु०) धन, वित्त, विभन, निधि, मेवाइ के मधम राज्य स्थापक का नाम, सिसे।दिया कुछ के राजाश्री का पहला राजा, इसी राजा के नाम में सिसे।दिया चत्री श्रपने की गृहिबोत कहते हैं। गुहेरी दे॰ (स्त्री॰) गुहाँबनी, र्याय की वरीमी पर की फुडिया । कहते है यह विष्ठा की देखने से होती है, इसीसे इसका नाम गुहेरी पडा है।

मुद्धा तत् ० ( वि ० ) सुप्त, गोपनीय, गुढ़ । (पु ०) छल, कपट, दम्म, गोपनीय खग, वित्यु शिव । यित्र । गुह्यक तत्० ( पु० ) देवये।नि विशेष, कुवेर के धनुचर गुह्यकेश्वर तत्० (पु०) कुवेर, यदराज । गू दे॰ (पु॰) गुह, सल, विष्ठा । का, शब्द रहित। भूँगा दे॰ (गु॰) मूक, मौन, बनवेछि, विना बाणी गूँज दे॰ (पु॰) मतिध्वनि, प्रतिशब्द । ग्ँजना दे॰ ( कि॰ ) ग्रुँज करना, भिनभिनाना, स्नमर

बादिका शब्द करना। मूँडा दे० (पु॰) नाव का श्राहा काउ। ग्र्थना है॰ (कि॰ ) गुइना, पिराना । गूँदना दे॰ (कि॰) सानता, प्कत्रित करना, गेरका बनाना, मंडिना । [बसोस, स्मेस । मूँडनी दे॰ (स्त्री॰) गुँदेखा, यृच विशेष, गोदा, गुदा दे॰ (पु॰) श्रन्त सार ।

र्गू धन दे॰ (पु॰ ) लेाई, पेडा । मूँ धना दे॰ (कि॰) सानना, गृँदना, माडना । ग्गल, गृगुल दे॰ (५०) गेदिविरोप सुगन्धितद्रस्य । मूगला तद्० (स्त्री०) घोषा, सीप। पुक भेदे। गूजर तद्० (पु०) जाति विशेष, जाट, ग्रहीर का मृजरी दे॰ (स्त्री॰) सूत्रर की भ्त्री, एक रागिनी, स्त्रियो क एक धाभूषण का नाम ।

गूम्ता तत् ( पु ) एक पकवान जी श्रकसर होसी के श्योद्दार पर बनाया जाता है, गूदा । गृह तद॰ (गु॰) [गृह+क] गुप्त, क्षिपा हुआ,

गुद्दा, अप्रकारय, वटिन, सूक्ष्म, एकान्त, गुद्दा,

निज्नेन स्थान ।-चार (प्र॰ ) गृह पुरूप, गोहन्दा !-- ज (पु॰) जारत पुत्र !-- पत्र (पु॰) करवीर वृत्त, करील वृत्त, नागफनी ।- पथ (पु॰) श्रन्तकरण चित्त ⊢पाद् (पु०) सर्पं सुजह, ग्रहि ।--प्रथ ( पु॰ ) चर, द्त. गुप्तवर ।---भाषित (पु॰) गृङ्गाद, गुप्त विज्ञापन ।—ार्थ ( गु॰ ) गुप्त प्रार्थ, कठिन प्रार्थ, जिसका धर्य जल्दी समस्में न यावे।

ग्रथ दे॰ (पु॰) सुत की बर्डा। गुर्थना दे॰ (कि॰) गायना, गूधना, तागना। गुद्रह दे॰ (पु॰) पुराना वस्त्र, बन्धा, (गु॰) कन्धाधारी ।

गृद्धी दे॰ (स्त्री॰ ) कन्या, रजाई, स्वनी ! गुद्र हु, गुद्र दे॰ (पु॰) फटा पुराना कपडा। भिना। गृद्दा दे॰ ( पु॰ ) फलों का साराश, मिंगी, श्रन्त सार, गृदिया दे॰ (गु॰) लोभी, इच्युङ। गुप तदः (गु०) गुप्त, छिपा। ग्रमहा दे॰ (पु॰ ) फोश, स्जन, गिवरी, श्या । गुमडी दे॰ (स्त्री॰ ) गाँठ, प्रन्यि । गुलर दे॰ ( पु॰ ) हुमर, उद्गग्दर, अमर I गृहड्गिया दे॰ ( पु॰ ) घृरा, क्डा, कतवार, गीवर । मृञ्जन तत् (पु॰) गाजर, ल्हसुन, प्याच l

गृध तन्० (गु॰ ) लाक्ची, लोभी, इच्हुक ा—ता (स्त्री॰) स्नोलुक्ता, स्ने।भ, द्याङ्कास्त्रासा, श्रमिनाय l गुद्ध तत्० ( पु॰ ) गीध, गिद्ध, पश्चिविशेष ।—राज ( ५० ) जटायुपची ।

गृथ्रा तद् । (गु ) मरभूखा, नेामी, खावची । गृष्टी तन् (स्थी ) एक शर की व्यायी गा, लता विरोष, बराडी कन्द ।

गृह तत्॰ ( पु॰ ) ईटा द्यादि से बनाया हुद्या स्थानः घर, गेह, भवन, निहेतन, शागार, कुटुम्ब, बरा I -कन्या (स्त्री॰) घृतकृमारी, धीकुमारी !-कर्म (पु॰) गृह सम्बन्धी कार्य। — गाधिका (स्त्री॰) विमतुह्या, द्विपहळी।—द्विद (५०) गृहदोप, घर की गुप्त बानें, गृ€कउद्र । ~ तटी (स्त्री • ) गली, बीथी, घा के बाहर का चीतरा । —शस ( ५० ) गृह का भृत्य ।—शहक (५०) चाततायी, घर में चाय लगान वाला, गृहनाग्रङ ।

गेदा है॰ (पु॰) पश्चरहित चिडिया, पखडीन, बन्ना ।

गेय तत् ( पु o ) [ गै + या ] गानगाय. सङ्गीत

—निर्माता (पु॰) घर बनाने बाळा। - पति (पु॰) गृहस्त्रामी, घर का मालिक।—पालक (प्र॰) कृत्रसः गृहरचक !—पाटिका (स्त्री॰) घर के समीप का बगीचा।-नासी (ग०) घर में रहने बाला।-भड़ ( प्र॰ ) गृहभैदक, प्रवास । -भेडी (ग०) घर का दोप प्रकाशित करने वाला, दत, सचह। -मिशा (प॰) प्रदीप, दीपङ ।—मेधी (प॰) गृही, गृहाति, घर वाला ! -- विच्छेद (प्र·) क्ट्रम्बक्बह, परिवांर के साध विवाद !--स्थ (प्र॰) हितीयाश्रमी, ज्येष्ठा-थमी, गृही, संसारी।-स्थता (स्त्री॰) गृह व्यापार, गृहस्य का धर्स ,-स्थाश्रम ( प॰ ) चार बाश्रमें। के बन्तर्गन दुसरा बाश्रम ।--ागत ( प्र० ) श्रामन्तुक, श्रतिथि, पार्टन ! - ार्थ (ग्र०) घर के लिये. गृह के निमित्त । ग्रहियोरे तत् ॰ (स्त्री॰) गृहस्वामिनी, मार्था, स्त्री, पत्नी । गृही तत् (प्र) गृहस्वामी, वर का मालिक, गृहस्य, ब्रह्म किया हवा । ध्यवाला । गृहीत तत् (गु.) पकड़ा हुधा, स्वीकृत, श्रहीकृत, गृह्य तत् ( गु ) गृहासक्त, गृहस्थों के कर्तव्य कर्म. कर्मोपदेशक शास्त्र विशेष, प्रदश्य करने योग्य। — सूत्र (पु॰) स्मृति शास्त्र ।—ाग्नि (पु॰) गृह सम्बन्धी बन्नि, बन्निहेश्त्र का बन्नि । संस्कृत में श्रद्धि प्रलिङ है, किन्तु हिन्दी में यह शब्द कहीं कहीं स्त्रीखिङ भी मान लिया गया है। भेँ डा दे॰ (पु॰) एक जन्तु का नाम, इसीके चमड़े की डान्ड बनती है। में इंदर्क (पुर्क) खेलने की एक वस्तु में दा। गेँदा दे॰ (पु॰) पुष्प विशेष, गेंद् । रोँ ही दे॰ (स्त्री॰) खेलने की गोली। ने गरा दे॰ (पु॰) कॅकड़ा, कर्कट I में दे॰ (स्त्री॰) गये, चले गये, चीत गये। गेराली दे॰ (गु॰) घोदली, फुहर, कुरूप स्त्री । गेडुछा दे॰ ( पु॰ ) तकिया, सिरहाना, उपधान, ट्राटी दार लोटा ।

गेडुरी दे० ( स्त्री० ) ऐंडुरी, बींड़ा, इडुरी । गेड्रा दे० (ए०) सनवृक्ष, श्रज्ञान, भेंद्र, श्रवीघ ।

करने के उपयुक्त, गानेबे।ग्य । गैया ( ए॰ ) सिटनी, वोटा, खण्ड । गेरु दे० (५०) देखे। गेरू । गैरुप्रा दे॰ ( ग़ु॰ ) गेरू से रंगा हन्ना वस्त्र विशेष । गेरु दे॰ (पु॰) गैरिक, पहाड़ की छालमही, उपधात । सेह तद्० (पु०) सृद, सवन, घर !—शूर ( पु० ) सृह विय, गृहासक्त, घर ही में बीरता दिन्तानेवाला । गेहनी तद् ॰ (खी॰) घरवाली, खी। गेही तद्द० (पु॰) गृही, गृहस्थाश्रमी । रोहुँ दे॰ (पु॰) सेहँ, साधूम, शक्तविशेष। विदासी। रोहुँछा, रोहुँचा दे॰ (पु०) रोहुँ के रंग का, रोहुँ बरन, गैंड़ा दे॰ (पु॰) गेंड़ा, एक जन्तु, जिलकी पवित्र हड़ी, की श्रेंग्डियाँ श्रवां श्रादि पितृतर्पण में काम श्राते हैं। मेंती, मैती दे॰ (खी॰ ) इदाङ, सिट्टी खोदने का श्रस्य विशेष l गैन या गैना दे॰ (प्र॰) नाटा बैक ) भैया दे० (खी०) गाय, घेतु, गा। गैर दे॰ (वि॰) अन्य, दसरा।—मामली (वि॰) श्रसाधारण ।—मुनासिच ( वि॰ ) श्रनचित ।— मुमकिन (वि॰) अयोग्य, चनुचित ।- वाजिय (वि॰) श्रयाग्य, श्रनुचित । गैरा दे॰ (पु॰) बास का पुता, श्रांटी, सुट्टा । गैरिक नव॰ (प्र॰) लाल रङ्ग की मिटी, गेरू। गैरेय तत्॰ (पु॰) शिलाजीत । गैंल दे॰ ( पु॰ ) मार्ग, राह, रास्ता, गली, रथ्या, पथ । गैहरी दे॰ (स्त्री॰ ) रण्ड, रोकने का दण्ड, अर्गत, वेंद्धा ।

वडा ।

नेता तत् (सी॰) ती, घेटु, तैया, पद्य, किरण, दिशा, वचन, पृथ्वी, माता, बुपारिंग, इन्द्रिय, सरस्वती, वासीरा, ब्रांख, विज्ञली, जीम, दूध देंने वाले जानवर बकरी भेड़ धादि, खपभ नामरु आंपधि विश्रेष, (पु॰) वैल, चेरड़ा, सूर्य, बन्द्रमा, वाल, गर्वयम, प्रसंतक आकार्य, स्वर्ग, जल, वज्न, शब्द, सी। का घट्टा, सरीर है रोम।
नोइंडा तट्॰ (पु॰) जलान के लिये सुखाया द्वथा

गोहरु। तद्० ( पु० ) जळान ॐ किंग सुखाया हुन्न गोवर, कंडा. इपळा । वींडा है (पु॰) बवरा, वयते, कहा, हाना, बोहरी ।
वाडी दे॰ (की॰) चेयक, सीतळा, रोग विशेष ।
वींद है॰ (पु॰) ळासा, चंब, निर्वास ।
वींद है॰ (पु॰) छासा, चंब, निर्वास ।
वींदारी है॰ (रती॰) रूपविशेष, नस्कर ।
वींदारी है॰ (रती॰) रूपविशेष, नसकर ।
वींदारी है॰ (पु॰) पदी के साने की कोई तिससे पधी
कसाये ताते हैं, क्षेत्रीर, न्सोडा ।
वींदी है॰ (धी॰) बुचविशेष ।
वींदाल कहु॰ (पु॰) भोषाळ, गोय, खडीर ।
वींद है॰ (पु॰) पुस की, हिष्मई, हिष्मई हुई ।
वींसर है॰ पुस किंगे, विषे हुए ।
वींदर्स्मण कर्में कुन एक प्रस्त रूप

विशेष, खरचर, श्रन्यतर, सर्पविशेष, सथादेवता विशेष, तीथेविशेष, पर्गतविशेष, गाय का कान, बाजिस्त ।— नाय (पु०) पृक्तीर्थ का नाम, जिस के प्रधान देवता शिव हैं।

गाकुल बद् (बुद) गीथी हा समूह । व्रज में अधुरा हे पास को एक गाँव, वहीं अन्द्रती रहते थे, वहीं भगवान श्रीकृष्ण ने ध्रपना वाल्यकार विशास था। गोकुलेश स्प्रद (बुद) गोजुल का क्षिपति, श्रीकृष्ण-पदा । [म्रप्यविरोण । गोराक वह ( बुद) गोजुरक, एक शायिक का आस्प

गातक तर्॰ ( दु॰ ) गोझरक, एक श्रीपधि का नाम, गोलुर रे॰ ( दु॰ ) गी का खुर, एक शीधे का नाम। गोप्रास तर्॰ (दु॰) भोजन करने के पूर्व, गी के लिये विकास हुआ भाग।

गांघात (सी॰) गोहला।

गींचना दें (पु ) घरना, पकर लेता, गेहूँ थीर चना । गींचर हर्ष (पु ) इन्द्रियों से जानने दोग्य, इन्द्रिये का विषय, सब्द्रा, सन्द्राय, सामने, तींच्या के चरने कर स्थान, जन्म शांधि से सेकर करियय शांधियों के नाम।

गोंचर्म ततः (पु॰) [गों + चर्मत् ] गों का चमहा। गोंचा दे (पु॰) देशता, धोरग देना —गोंची (था॰) धोरों पर धोखा, दबाब पर देशव, बहा-रकार से धोरा देना।

पोचारण तर्॰ ( ३॰ ) गे।वाझन, गी के चराना । पोचिकित्सा तर्॰ ( ६०० ) गी का चीविष, गी की दवा !

गोद दे॰ ( ५० ) मूँछ, गोध, गीहा।

गीजल सन्० ( ५० ) गेम्बूच ।

गोजई दे॰ ( पु॰ ) सिधिन चस्र, गेहूँ और जब । गोजर दे॰ ( पु॰ ) कनखन्मा, कीतर, बामतराई । गीजिका दे॰ (खी॰) युवविरोय, एक प्रकार का पौचा ।

गोजिह्ना तत् (खी) गोमी, कारी । गोमो तत्र (पुर) रामा, गुनिया, प्रकान विशेष । गोट दे॰ (पुर) किसरा, मनजी, भोज, जातीय

मोजन, चाण्ड खेळने की गोरी। गोटा दें (पु॰) किनारा, किनारी, केंग, चादी

सान के तारा से जी बनते हैं। गाठी दे॰ ( खी॰ ) चेवक, शीतला, दाखे। गाठ तदू॰ ( पु॰ ) गाए, पहाखें के रहन का स्थान,

समा, समूद । गाड़ दे॰ ( पु॰ ) पाद, पांत, पिडली, टांग, पैर । गाड़ना दे॰ (कि॰) स्रोदगा, सुरचना ।

गोड़िया दे॰ (पु॰) बाति विरोप, बदार । गोड़ी दे॰ (स्री॰) प्राप्ति, ब्राप्त, प्राप्ति का याये।वन । गोया था गीन तद्० (पु॰) योस, येळा, घाटा, चल राजने का येळा ।

गामी तद् (क्षी) गान, धंछा ।

गात तर्• ( g॰ ) गान, वज्ञ, जात, कुछ ।

गातम तर्॰ (पु॰) ऋषिनेगेष, गोतममुनि, न्याय ६शंन कर्ता, ब्राह्मपाद देरो। —ान्य्य (पु॰) याक्यमुनि, सुद्देव — नारी (श्वी॰) गोतम मनि की श्री, बहल्या।

गातमी तन॰ (दी॰) दुगाँ, रूण मुनि की सगिती । गाता तद्द (दु॰) गोस, वश, हुरू, जरु में हुक्की लगाना !—सार दे॰ (दु॰) हुबकी लगाने वासा !

गातिया तद् ( पु॰ ) परिवार, इन्द्रम्बी, जातमाई, सम्बन्धी, म्बनोतीय ।

गाती तद्० (गु॰ ) गात्रज्ञ, वश्च, बुदुग्यी।

गातीत तव॰ (गु॰) इन्द्रियों से परे, इन्द्रियों से न जानने थे।प्य, इन्द्रियातीत । यया—'गिराज्ञान गातीत''। —हामावण ।

गोध तप् (पु॰) बंस, कुब, आति, सात, भादि पुरुष, पर्वत,पहाद (--ज (पु॰) गोश में उपब,शांति कुछ्त, बसीय, पर्वतीय भाद्व ।--धन (पु॰) पैतिक धन, पिना का धन !--द्रामु (पु॰) हम्बू,सक, कुछाहार। गाद दे॰ (स्त्री॰) देखेा गादी।

गादना दे॰ (कि॰) सुमाना, गाउना, शरीर पर तिल के श्राकार के चिन्ह बनाना, चेचक का टीका जगाना । गोदन्त दे॰ (प्र॰) हरिताल, पीले रंग की एक धात । नादा दे॰ ( पु॰ ) पीपछ व बड़ के पके फछ। (खी॰) गोदावरीनदी, श्रीरङ्गनाथ की विव हिता खी.

प्रिण्य कर्मविशेष । रोखा अस्ता । गादान तत् (पु॰) गादान, गा का श्रर्पण करना, **गोदाम दे॰ (५॰)** माल श्रसवाव रखने का बड़ा घर 1 गादावरी तत्॰ (स्ती॰) नदी विशेष, इस नाम की प्रसिद्ध एक नदी. यह एवित्र नदियों में से है और

दक्षिण में है।

गादी दे॰ ( छी॰ ) ग्रंकवार, गोद, कनिया, सुजन, पेर का माटा होना दसक प्रत्न खेना ।--पसारना ( वा॰ ) मीगना, शींचना, याञ्चा करना !--लेना (बा॰) पेसिना, पाळना, दसक बनाना, पास पत करना ।

गोदोहन तर् (प्र ) गाय दहना, गाय से द्ध निकालना । दोहनी घंचा। बोदीहरी तद् (स्ती ) बोदोहर पात्र, दुधेड़ी, गोधन तत्॰ (पु॰ ) गोसमूह, गोरूप धन, दीवाली के समय की एक पता, गीवर्जनपूजा।

गोधा ततः (स्तीः) धनुष के ज्या के आधात की रोकने के लिये चर्मपहिका, हाय की कछाई पर र्वाधने का चमदा, जिसे धनुर्धारी लोग र्वाधते हैं। गाधिका तत्० (सी०) गोइ, जल जन्तु विशेष ।

रोाधुम तत्॰ ( पु॰ ) शस्यविशेष, एक श्रन्न का नाम.

नारही, रोहुँ, श्रीपधि विशेष ।

ने। धुली तत्॰ (स्त्री॰) सूर्य के श्रस्त श्रीर उदय होने के इधर १ घड़ी श्रीर उधर १ घड़ी का समय । गांधेन तत् ( खी० ) दुग्धवती गी, दुधार गाय। रोधिरा दे॰ ( स्त्री॰ ) सायक्काल, सम्ध्याकाल ।

गान तद ० ( स्त्री॰ ) टाट, कंवल, चमड़े आदि की वनी वही खर्जी, जिसमें छनाज प्यादि भर कर बैल या कँट की पीठ पर लादते हैं ।

नेतन्हींय सत् ( पु. ) पतक्षति सुनि, व्याकस्य सहाभाष्यकार । ( गु॰ ) गोनई देश का, गोनई देश सम्बन्धी ।

गोना (कि०) छिपाना ।

गोप तदः (पुः) [गो+पा+ड] जातिविशेष. प्रहीर, ग्वाला, ग्वाल, राजा, जुमींदार, एक कीहे का नाम। -कन्या (स्त्री०) ग्रहिरिन। (स्वामी। गोपक तत्० (पु॰) गोप+क वहत प्रामों का गापति तत् (प्र) सांह, व्रप, बेल, गारचक, ग्रहीर. आभीर 1

गै। पद तत्० (पु०) गे। ध्यद, गाय के ख़र का ख़सीन पर बना हथा चिन्ह, गाँखों के रहने का स्थान। गापन तत्॰ (पु॰) [गुप्+ धन्ट्] छिपाव, लुकाव श्रवकाश, रच्या, सेजपात । - किं (ग०) छिपाने ये।स्य. गोप्य, गुह्म !—ीय (गु॰) गोप्य, अन्न-कारय ।--पह्नी (स्त्री॰ ) गोपों का वास स्थान । -च्य (स्त्री०) गेरा स्त्री, गेलाङ्गना ।

ने।पर तत् ( वि० ) गोतीत, इन्द्रियों से परे । गापा तत् (स्त्री · ) [गेप + ब्रा ] छताविशेष, रयामलता. सिद्धार्थ बुद्ध देव की स्त्री का नाम, कपिलवस्त नगर के समीपस्थ कजिराज्य के श्रिधिपति की ये कन्यार्थी, इन्हों के गर्भ से बुद्ध देव का एक पुत्र उत्पन्न हुआ था, उस पुत्र का नास राहळ था. गोपा श्रसाधारण विदयी श्रीर पति-सक्तास्त्रीथी, पति के वनगमन के बाद गीपा ने भी प्रश्न के साथ, ब्रद्धाश्रम में प्रवेश किया था,ब्रह्म के मरने पर ये ही उनके ऋश्रम का सञ्चाउन करती रहीं।

गीपाल तत्॰ (पु॰ ) गाप, श्रहीर, विष्णु का पूर्ण ब्रवतार, यह वसुदेव के पुत्र थे परन्तु झज में नन्द के यहाँ इनका वाल्य समय बीता था श्रतपुद्ध इन्हें नन्द्रनन्द्रन भी कहते हैं। पद्मपुरागा में विका है कि यह सर्वेश बाल्यावस्था के समान बेाग्य वेप ही में रहते थे (

गापालक तत् (पु.) । गाप, श्रहीर, खाला, शापग्वाल दे॰ (पु॰) ∫ गाश्राला, गौपालनेवाला । गापालय तत् (पु.) गापगृह न्वातों का घर, बज । गापाप्रमी तव्॰ (स्त्री॰ ) कार्तिक शुक्त श्रष्टमी, इस दिन भौ की पृताकी जाती है।

गे।पिका सन्० (स्त्री०) [गे।य+इक्+ श्रा] गे।पी, गौ।पस्त्री, गो।पाङ्गना, छाद्दीरिन ।

गोपित तत्॰ (पु॰) रचित, पालित, पुस, श्रमकाशित। गोपी तत्॰ (क्षी॰) [ गोप + ई ] गोपकी, गोपाहता, ग्यातित ! → नाध (पु॰) श्रीकृत्य, गोपियों के पति। गोपीचार (पु॰) एक प्राचीन राजा का नाम जिसके जीवन की घटनाएँ जोगी क्षेग्स सारगी पर गाया

जीवन की घटनाएँ जोगी लेग सारगी पर गाया करते हैं। [पीत वर्ष चरदन विशेष । गोपीचल्यन तद० (पु०) एक प्रकार का चन्दन, गोपुच्च तद० (पु०) हार विशेष, गो की पूँष के

समान बना हुचा हार, तौ की पूँछ । भाषुर तत॰ (पु॰) नगर हार, गहर का फाटक, प्ररहार, किले का फाटक, मन्दिर का फाटक।

पुरद्वार, किया की काटर, सान्द्र की काटर है गोप्ता तत् ( पुरु ) [ गुप् + गृण् ] क्षक, पासक, स्वाकर्ना, अपकासक।

तीप्य तत्॰ ( गु॰ ) [ गुप् + य ] श्वर्णीय, गोवनीय, द्विपाने थे।ग्य, द्विपान लायक्

नोपस्तागड तन्॰ (पू॰) श्रेष्टा गी, बत्तमा गी। नोपस्ताा तन्॰ (सी॰) गोफन, फवर फॅकन का सस विश्रेष, भिन्दिपाल, टेलवीस, गुफना, जनम

की पट्टी ( गोफन तद्० ( पु॰ ) ढेळवॉस गुफना ।

गाफीन तप्र (कुर) दल्यास र गाफिया दे० गोफन देववांस ।

गोवर दे॰ (पु॰) गोमय, गी का मल, गोविष्टा।— गनेश (पु॰) श्वक्रमेण्य, श्रलस, जह, स्यूब, महा, मुखे।

गायरी दं॰ (स्त्री॰ । गो।वर का जिपाव, गोमयलेपन । गायरीरा दं॰ (पु॰ ) गोवर का कीडा !

नावरीजा दे- (पु-) गोवरीदा, कीट विशेष । गोभिज तर्- (पु-) मुनि विशेष, सामपेदी क्षण्या के स्पन्न, गोभिकगृतस्य नाम का कर्मकाण्य प्रत्य रन्हीं का बनाया है, दूम प्रत्य का क्ष्मेंकाण्य समाज में विशेषत सामजेदियों में बडा चादर हैं।

समाज न विरापत सामग्रदा म बढा छाद्दर है। ग्रामी दे॰ (खाँ॰) कली, छहुर, नदाराह्मा, रीधा विरोप गाजिह्मा, कांबी।

नोमका नद्० (पु॰ ) तुम्हण, बोहरा। नेमानी तत्० (सी०) स्थाम प्रमित्र तसी विशे

नेतमती तत्॰ (सी॰) स्वाम प्रसिद्ध नदी विशेष, वैदिक मध्य विशेष ।

रो।सन्त तर्॰ (पु॰) पर्नेत विशेष, एक पहाइ का नाम।

गोमप सत्० (पु॰) [ गो + मयट् ] गोवर । गोमतिका तत्० ( स्त्री॰ ) दश,डॉस ।

गोमायु तत् (पु॰) [गो + मा + वण्] ऋगाल, सियार, गीदह, उल्हामुखका

गामिथुन तत॰ ( g॰ ) दे। गी, गी की जोडी।

गोमुख तत् ( पु॰ ) सेंघ, सुरक्ष, चेरी करने के जिये पुक प्रकार से महान में निज करना, गो का सुख, नरिमंडा वाजा, गांक नाम का अवजन्तु, योगासन, टेड्रामेडा घर, ऐपन, एक युच का नाम, इन्द्रपुष जक्त के सार्थी वर्ग नाम ।—ट्याम तन् (पु॰) वह मसुष्य जो देखने में तो सीधा थीर भोजा माजा धर्मरमा दीते, किन्तु मनका घडा खराव थी। तुष्ट हो।

भापुद्धी तर् (स्त्रीः) [ गोपुरा + है ] दिमालय पर्वत से गद्वाची ने गिश्ते का स्थान जो गोपुरा के समान बना हुथा है, गीप विशेष, जपमाबी, जप माला रकते की केल्ती | जिल्लास, पर्वाण | गोपुरह तत्व (गु॰) गी के समान सूर्य, चित्राय,

गामुत्र तत्• (पु॰) गोमृत, गो का सृत ।

नोम्म्जिका तन् (श्त्री०) तृष्यविशेष, काव्य का पक भेद, चित्रकाव्य विशेष, पद्य बनाने का पुरू प्रकार, पुरू बन्ध का नाम !

गामेद तत्॰ (पु^) [ गो+ मिद् + धल् ] पीखं रह का गौ के मसकक्ष्यत पदार्थ विशेष, गौलोचन, शीतलचीनी, कवावचीनी, गोमेदक मिया ।

गोमिच तत् (पु॰) [गो+मिच्+ त्रख्] यज्ञ विशेष । गोर तद् (पु॰) गौर वर्ष, (पु॰) गौर, फरमा, कव, समाधिस्थान (—मदायन इन्द्रधनु ।

यथा—" घनु है यह गोरमदायन नहीं शरधार बहै गळधार कृषाही "।

रोरास्त्रपत्रा दे॰ ( पु॰ ) वृक्ष प्रकार का गोरवधन्या, गोरवपन्यी सायुक्ते के पास होता है। यह यह कि एक उद्दे में बहुत भी कहियां जही रहती हैं। केहिं ऐसा काम जिसमें बडी बडी उक्सर्जे या हौड येंच हैं। फताहा, उल्क्सन, येंच।

गारस तर्॰ (पु॰) गव्य, दूध, दृद्दी, महा, तक, क्षाद्ध ।—ा तन्॰ (पु॰) ताय के दूध में परा

हुमा बद्धा ।

त्रीकार तद्० (पु०) गेळाई गोळता, इंर फेर १ गेरनार्द्ध तत्० (पु०) पृथियी का खाधा भाग ।

गाली दे० (खी०) छे।टा गोला, वन्द्रक की गोली।--

मारना (वा०) वन्दूक चलाना, बन्दूक मारना । रोालोक तत्० ( पु० ) श्रीकृष्ण का स्थानः निल्पधामः

वैकण्ठ ।—प्राप्ति (स्त्री॰ वस्त्रभावार्यकी की

सम्प्रदाय की सक्ति, गतिविशेष 1--सास्ती (प॰)

शारसी तद् ० (स्त्री०) दूध यस करने की खंगीती ।
गारस तद् ० (ग्र०) [ गो + रच + अच् ] गोवाल,
गो रखने वाला ! — नाथ (प्र०) प्रस्तिद सिंद धीर
पर्मायनकंक, खुष्टंग २४ वीं श्रातादगी में महारमा
उत्तर पित्रम प्रदेश में अपन हुए में । ये कवीर
साहव के समकाजीन ये । इनके खनेकों शिष्य थे,
शिष्य इनको गुढ़ गोरवनाथ या गुढ गोरवनाथ कहते ये । इनका कहना है कि सब से श्रेष्ठ संतार में गोगी येही हैं। इन्होंने ददार धर्म का प्रचार किया है,
सभी श्रेणी दे मनुष्यें को ये अपने तर्मवदाय में लेते थे । उदारवादी होने के कारण राजा रङ्क सभी हनका छादर करते थे। इन्होंने गोरच-सिहता गामक सेगा का प्रभ्य संस्कृत साथा में जिससे हैं।

भोरा तद् ० (पु०) भोर वर्ण, भोर, वजला, फिरडी
परटन के जवान। (स्ती०) मेरिरो!
नेरार्र (स्त्री०) केरिर्स, खुबस्रस्ती!
नेरार्द (स्त्री०) केरिर्स, खुबस्रस्ती!
नेरार्द (स्त्री०) केरिर्स, खुबस्रस्ती!
नेरार्द्ध (स्त्री०) केरिर्स, कोरोहस्य।
गोरांचम, गोरोंचमा तद् ० (स्त्री०) स्त्रगाम स्थात
पीतवर्ण प्रस्त्र विशेष, गोमसक्त स्थित ग्रुष्किपत्त
नेरात तद् ० (पु०) वर्तु ल, गोलाकार, मरहलाकार!
नेरालक तद० (पु०) वर्तु ल, गोलाकार, मरहलाकार!
नेरालक तद० (पु०) वर्तु ल, मरहले पर जार से
जनस्त्र पुत्र, वर्ग्यति के द्वारा अरुक विध्यवा पुत्र
कृषा, हुत्र, ब्राल्ज के पुत्रती, गुंबर, सन्दृक मा
बेली जिसमें किसी कार्य विशेष के किसे थोड़ा
थोड़ा धन डाला जाय, फेंड, इन्दिमों का स्थान!
नेरातल्यला दे० (पु०) गोलन्दाज़, तोप चलानेवाले।

वालियां ते र (पुः) गहरूपः । गालमान दे (पुः) गहरूपः । गालमिन्यं दे (स्तीः) कालीमिन्यं । गाला दे (पुः) ग्रंड, कम्बुकः, गेंद्र, घेरा, मगडल, युचं, तेल का गोला, लाहे का गोलाकार पिण्डा, नारियन, श्रन्त स्वान का स्थान, मण्डी, जहां श्रन्त व्यक्ता है। - । ज्ञंन्युल तपुः (पुः) पुष्क मकार का बन्दर कितको पुष्ठ गाय नैसी होती है । गोलाई दे (स्तीः) गोलापन।

गोलाई दे॰ (स्त्री॰) वाळापन । गेालाकार तत्॰ ( तु॰ ) गोळरूप, गोळ । गेालाध्याय तत्व॰ ( तु॰ ) ज्योतिपविद्या, ज्योतिप के पक्ष प्रत्य का नाम ।

में का प्रचार किया है, रोालोमा तत्र श्रीपध विशेष वच ।

भावाम (तपुर अविच न्यरान वच । भावाम (पुर) गोहत्या, गौ का वध करना । भावाम देरु (क्विर) छिपाना, छुकाना, डांकना ।

भगवान् श्रीकृष्ण, राजाः ।

नोवबर्द्धम तत्त्र (पु॰) हुन्द्रावन के एक पर्वत का नाम, स्वनाम प्रतिद्व पर्वत, पूना न पाने के कारण जब इन्द्र ने अब की जुटि से मह करना थाहा था, तर अहिल्या ने इसी पर्वत की अहल्या ने इसी पर्वत की अहल्या ने अपनी किसार के अहल्या के स्वपनी के स्वपनी के अहिल्या के स्वपनी के स्वप

भोवर्स्ताचार्य तव् ( दु॰ ) संस्कृत के कवि, श्वकार के प्रतिस्व प्रावसिद्याति नामक प्रश्य का कर्ता, अपने तीतानेकिन्द्र में जयदेव ने इनका बळेल और वड़ी प्रशेषा की है। श्व गारम की कविता किकते में यह सिद्धहरू थे। इनके पिता का नाम नीलाम्बर या। उमायतिश्वर के समसामध्य होने के कारण १२ थीं रातान्वी का गारम और मध्य इनका समय सिक्ष होता है।

भाषणा त्वल ( स्वां० ) बन्च्या गी, बहिला गांव ।
भाषिन्द तद ( दुर्ग ) विश्व की जानने वाला, ज्ञानसिन्छु, गोपाल, ब्रांक्रस्य, गोअधिपति, वृहस्पति,
बेदाननेता, ग्रह्मसाये के ग्रुक का नाम । सिनकों
के दस गुरुगों में से एक, परण्या ।—ठन्द्रसुर (दुर्ग)
वह निरित्रलावाती लेन्कृत पण्डित थे, कान्यमकाथ
की कारिकाओं की टांका प्रन्दोंने विलयी है, विसका
नाम कान्यमुदीय हैं। दुनका समय बभी तक
निश्चित नहीं हुजा है परन्तु अनुमान से 1२ वी
मधी का श्रदिमम भाग ही विद्वानी ने दुनका समय

सिद्ध किया है - राज (प्र॰) मनस्मृति के एक टीकाकार का नाम, इन्हीं की बनायी टीका का अवलस्य करके करुलुक सह ने सन्वर्धमुक्तावली नाम की टीका बनायी है। इनके पिना का नाम साधव था। स्यारहर्वी सडी के शन्तिम सारा में इन्हें।ने मन्म्मृति का माध्य बनाया था।

गे।जाला तन० (स्त्री-) गोगह, गाय वाधने का स्थान, सीबारा ।

गाष्ठ तत्॰ (पु॰) बाहा, गीथा के रहने का स्थान. मनुस्मृति के अनुमार एक आद जो वर्ड मनुष्य मिज़≆र करते हैं। परामर्श, दक, मण्डली।--विहार (प॰ ) में चराने के समय श्रीकरण के केलि।

गाष्ट्री तत्॰ (स्त्री॰ ) मण्डली, वार्त्तात्मप, प्रामर्श. रूपक या नाटक विशेष, परिवार, समा, कुटुम्ब, ज्ञाति । खिरका प्रमाणा। गाप्पद तन् (पु॰) गो के रहने का स्थान, गो के गासद्भन्न तन्॰ (पु॰) चमरी गाय व वनगी। गासाई या गुसाई तद् (पु॰) सन्यासिया की ब्रह्म, ईंग्बर, महन्त, गुरु, ग्रतीत, जिलेन्द्रिय प्रमुखामी ।

गार्सिया दे॰ ( पु॰ ) ईश्वर, पामेश्वर, प्रमु । गोस्तन तर्॰ (पु॰) गी की घन, गुच्छ, घीघ स्तवक । गोस्तनी सत्० (पु०) दाचा दान, श्रगृती गोस्थान तत्॰ (पु॰) [गो+स्था+ बनट्] गोष्ट. गोठ, गोकुब, गोशाला ।

रोास्त्रामी सत्० (पु.) गोपति, गोरश्वक, बहुभाचार्यं के धशीय, जितेन्द्रिय, चलुम सम्प्रदाय के गुरु। मोह दं॰ (पु॰) विमवीपस, गोधा, विपसपस । गोहत्या सन्० ( स्त्री० ) भोवध्य, गोहिंसा । गोहरी दे॰ (स्थ्री॰ ) उपी, कण्डा, छाना ।

गोहार दे॰ (गु॰) हुछड, रीला, गुळ गवाह, दुहाई, महाय, सहायतार्थं श्राह्मन । गोही दे॰ (म्त्री•) गांड, गुडनी । गोंई दे॰ (प्र॰) गेहूँ, गोध्म । गोंगुवन द॰ (पु॰) सर्प विशेष, काल रह का मौप। मी दे॰ (स्त्री॰) दाव, सुमीता, श्रवमर, मीका ।

में दे॰ (स्त्री॰) गाय, गी, गैथा, धेनु।

गीस द॰ (पु॰) गवाच, विदसी।

गैांखा देव (स्त्रीव) ताक, श्राखा, दिश्राचा । रोगा (प०) किवरन्ती, श्रफवाह ।

गै।हाई दे॰ (स्त्री॰) श्रष्टर, केरी, फनगी। गी। इ ततः (पु॰) स्वनाम ख्यात देश, बहाल का पूर्वी

भाग, गौड देश का वासी, कायस्य विशेष दशविध बाह्मणो के श्रन्तर्गत एक ब्राह्मण ।--पाद (g.) शक़राचार्य के गुर के गुरु | इन्होंने सायग का टीका का साध्य थी। सापदक्योपनिपट की व्याख्या लियी है।

गोडा दे॰ (पु॰) उडीसा, कहार । कि सतानुपायी। गीडिया दे॰ ( पु॰ ) गीद देश के वासी, प्रम चैतन्य गोडी तत्र (स्थ्री) गुड की मदिस, सगविशेष, काव्यतीति विशेष ।

गीडुंश्वर तत्० (पु०) कृत्य चैतन्य न्यामी, गीराङ गीता तत् (गु॰) श्रवधान, श्रधीन, गाँगीवृत्ति के द्वारा बोधित धर्थ ।--काल (प्र॰) धप्रधान कान्छ ।

गै।एर्री तन् (स्त्री ) शस्सी प्रकार के क्रमणे के श्रन्तर्गत एक लक्षण का नाम ।

गीतम तत्० ( पु० ) (१) बुद्धदेव का दूसरा नाम, मे कपिछ वस्त के राजा श्रद्धोदन के प्रग्न थे। इनकी माता का नाम मायादेवी था। वे श्रपनी माता की ४४ वर्ष की श्रवस्था में उत्पद्ध हुए थे, इनके जनम के ७ दिन के बाद इनकी साता परलोक गामिनी हुई । यह श्रपनी माता के एक मात्र पुत्र थे। ये स्वभाव से ही दवाल थे, संमार के दु पो से बहुद्धा है।कर इन्होंने राज्य छोड़ दिया चीर धन चले गये । पीछे येही बद्ध नाम से प्रसिद्ध हुए ।

(२) गोश प्रवर्तक सारद्वाज सनि का नामान्तर, ये सहर्षि गोतम के पह थे।

- (३) कृपाचार्यं का नामान्तर, ये गीतमगीत्रीय शरद्वान के प्रश्न थे । इसी कारण इनका गीतम नाम पढा था :
- (४) न्याय दर्शन के प्रसिद्ध प्रयोता और श्राचार्य । यह ईसा से ६०० वर्ष पहले हरू।
- (१) ग्रहत्या के पति ।
- (६) सहिपंथीं में से एक।
- (७) पर्वत का नाम जिसमें गोदावरी निकल्ती है और जो नासिक के पाम है।
- (म) गौतम म्युति नामक स्मृति के निर्माता ऋषि ।

गैतिमी (स्त्री॰) श्रहल्या, गौतम की वनाई स्मृति, गोदावरी नदी । शकुन्तला के साथ राजा दुष्यन्त के पास गयी हुई एक तपस्विमी ।

गातुम नारि तत्० (सी०) प्रहस्या।

गैं।न तद॰ (स्त्री॰) देशि के घैले जिनमें श्रन्त भर कर वैक पर जादे जाते हैं। विश्वमवार श्रायमन ! गीना दे॰ (पु॰) द्विरागमन, वधुप्रवेश, पति के घर गैनिहार या गैन्हार दे॰ (पु॰) गौने के वशती, वधू-

प्रवेश में दरहें के साथ जाने वाले या वह स्त्री जो दरहे के साथ ससुराळ जाय | गीर (वि॰) गार, श्वेत, क्जवल । (पु॰) धव कुछ,

चन्द्रमा, सुवर्ण, केंसर, माप विशेष, पर्वत विशेष । ग़ौर (पु॰) ध्यान, सोच विचार ।

गैरिस तत्० ( पु॰ ) [ गुरु + व्यल् ] गुरुता, प्रभाव, मर्योदा, गुरुख, भार, आदर, सम्मान, पूज्यबुद्धि, प्रतिष्ठा. यश, प्रशंसा, बड़ाई, भारीपन, बड़प्पन, रुकाव (--जनक (गु०) मर्यादाजनक, सम्मान सुचक ।--ान्वित ( गु॰ ) प्रतिष्टितः मान्य.

गीरवयुक्त, पूज्य ।

गौरा तदः (स्त्री॰) पारवती, दुर्गा, पन्निविशेष । मीराङ्ग तत् ० ( गु० ) स्वेतवर्ण, सुन्दर, पीतवर्ण, यूरे।-पियन, विष्यु, श्रीकृष्ण, चैतन्य देव, गौर अङ्गवाला ।

गारि तत्॰ (स्त्री॰) देखा गारी। िकी कम्या। रो।रिका तत् (स्त्री०) [गौरी + इक्+श्रा] आठ वर्ष गारिया दे॰ (स्री॰) चटक, गौरा, सिट्टी का हुस्ता l गारिला तत्र (सी॰) पृथिवी, धरणी, धरती ।

गोरी तत् (स्तीः) [गौर + ई ] पार्वती, हमा, श्रष्टव-वीया कन्या, हरदी, दारूहरदी, गोरे।चना, प्रियंगु-वृत्त, पृथ्वी, नदी विशेष, वरुण की स्त्री, बुद्ध की एक शक्ति का नाम, श्वेतदृर्वा, रागिनी विशेष, माबव राग की पत्नी, जटार्मासी ।—पति ( पु॰ ) शिव, महादेव ।- पुत्र (पु॰) कार्त्तिकेय, गर्णेश । गारीश या गारीस तत्॰ (पु॰) शिव, महादेव,

भवानीपति, उमापति । िया घर, गोष्ट । गै।शाला तदु० ( ह्या० ) गोश्रों के रहने का स्थान, ग्यारस दे॰ (छी॰) एकादशी तिथि, वतविशेष ।

स्यारह दे० (पु०) प्कादश संख्या, दश श्रीर एक, ११।

प्रथित तत्० ( गु॰ ) [प्रन्य + क ] कृतप्रथन, ग्रमा हुआ, पिरीया हुआ।

ग्रन्थ तत्॰ ( गु॰, ) प्रवन्ध, शास्त्र, प्रस्तक, सिन्स्ते! की धर्मपुस्तक का नाम, ब्रमुष्टुपञ्चन्द, श्लोक ।---कस्ती ( पु॰ ) [ प्रन्य + कृ + तृष्ण् ] प्रन्यकार, निवन्ध-कार, शास्त्रकर्ता।---कार (पु॰) ब्रिन्य+ कृ+श्रग्रा⊒ बन्धकर्ता।

प्रत्यक तत्० (पु०) [ प्रन्थ + एक ] निर्माण कर्ता. निषम्धकार, रचयिता, माला का सन्न ।

प्रस्थान तत् ( पु॰ ) [ बन्ध + ब्रनट ] गुम्फन, अथित करया, गांधन, रचन, गृँधना, निर्माण ।

प्रस्थि तत्० (स्तो०) [प्रस्य + ई] वॉस धाटि की गिरह, डेरी श्रादि की गाँउ, मायाजाल, कुटिबता, थाल, भद्रमेश्या ।

ग्रन्थिक तत् • ( पु॰ ) दैवज्ञ, गणक, सहदेव नामक पायड्डन, पीपरामुल, करीर, गुग्गुल, गठिवन ।

प्रस्थित तद्० (गु०) [प्रस्थ+इत } प्रथित, गाँधा हुआ, रचित, निर्मित !

ग्रन्थिमान तत्॰ ( पु॰ ) [ ग्रन्थि + मत् ] हरसिंगार, जर, हर जोड़, वह श्रीपधि जिससे ट्रटी हड़ी जुड वाती है ।

श्रन्थिल तत्॰ (पु॰ ) पीपरामूळ, श्रदरख, श्रादी, काँकई बृद्ध, करील, श्राल् ।

ग्रसन तत्॰ ( पु॰ ) [ अस् + श्रनट् ] भचण, खादन, निगळना, श्राक्रमण, ग्रह्ण ।

ग्रस्त तत् (गु॰) [ मस् +क्त ] युक्त, स्नादित, श्राच्छादित, श्राकान्त, शहू प्राप्त, श्रसम्पूर्ण वाक्य, गृहीत, खाया गाया ।—ास्त ( पु॰ ) चन्द्र सूर्य का ग्रहण हे धनन्तर श्रस्त है।ना ।—ोदय ( प्र० ) [ बस्त + बदय ] राह श्रस्त ( श्रहण लगे ) सुर्थे थीर चन्द्र का स्दय होना ।

ग्रह तद ( ५० ) [ ग्रह्+ थळु ] सूर्य थादि नवप्रह, ने। की संख्या, अनुब्रह, निर्वन्य, प्राप्रह, हठ, श्रध्यवसाय, राह, स्कन्द, शक्कृती -श्रादि रोग ।— कल्लोल ( पु॰ ) घाठवी ब्रह, राहु ।

ग्रह्मा तत्॰ ( पु॰ ) [ ग्रह + ग्रनट ] स्वीकार, जेना, उपव्रविध, प्राप्ति, चन्द्र श्रीर सूर्य का उपराग ।— स्त ( पु॰ ) ग्रहण की समाप्ति, मोच, बग्रह ।

बहस्थापन तन्॰ ( g॰ ) नवप्रदेश की स्थापना, पुजा । विशेष । ग्रह्मणी तत्॰ (स्त्री॰) चतिसार रेाग, संग्रह्मणी रेाग I अह्रणीय तत्र ॰ ( गु॰ ) प्रह + धनीय ] अहरण करने येग्य, यादा । यहीत दे॰ (वि॰) गृहीत, पकडा । झहोता तन्॰ (सु॰) ग्रहराकर्त्ता, ब्राहक, पकडा हुआ। प्राम तर॰ ( पु॰ ) समृह, मशुच्मे का समृह, गांव, बस्ती, पुरवा, स्तेडा | यया-मिरि ब्राम है से हरि ब्राम मार्र, मनी पद्मनीयत्र दन्ती विदारी । --समचन्द्रिका। सप्तक, शिव।--कुक्कुट (पु॰) पेला सुर्गा। —कृष्ट ( पु॰ ) सूत्रजाति ।—गृह्य ( पु॰ ) गाँव का बाहर ।--तिल्ला (go) श्रीव का खड़ड़े। —याज्ञक (पु॰) गांव के पुरे।हित I—बासी (गु॰) गांव का रहने वाला। भामग्री तत्॰ (गु॰ )भ्राम के मुग्तिया, (पु॰) प्राप्ता-धिवति, गाँव के स्वामी, विष्णु, मण्डल, नापित, यच ( स्त्री॰ ) वेश्या, नील का पेट } प्रामिक तत्॰ (गु॰ ) धाम्य, दिहाती, गर्वेह्या । प्रामीस तत्॰ (गु॰) (बत्स + इन ] माम में बस्पन्न,

प्रासवासी, गर्वार, गर्वेश्यां ( पु॰ ) गांव का स्का, इक्र पादि । गिष के मुखिया। प्रामपञ्ज मन्० ( पु॰ ) शांव के स्वयंत्रे मिटाने वाले. प्रामेश तत्∘ (पु॰) [माम+ईश] गवि का माक्रिक, जमीदाः । प्रास्य तत् । (गु॰) [बाब + व] ब्राम सम्बन्धी,माम वात्, मूर्ग, गर्वार, छन्न कपट रहित । (पु॰) काव्य का एक देाप,धरखील शब्द,मैशुन, मिशुन राशि, गधा, धोड़ा, लक्षा, बैल धादि पशु को गाँवों में पन्ती योगे जाते ही ।--देवता (४०) मानरपङ देवता !-धर्म तत्॰ (पु॰) मेपुन, खीप्रमह । थ्राव तन् ( पु॰ ) वर्षत, वरवर, थोछा, विनीरी । शास तर्॰ (पु॰) [ प्रस्+चत् ] स्वट, कीर, पकड़. सूर्य या चन्द्र में महण छनना।--ाच्छादन (पु॰) यस, शस, रोटी कपड़ा ;

प्रासक तत् (गु॰) मचक, पादक, धेरतेबादा. रोक्ने बाला, छिपाने बाला, द्वाने वाला । ग्रासना तद् (कि ) रेकना, घेरना, दवाना, दियाना, भवग करना । प्राह तत्० ( पु॰ ) [ घह् + धम् ] प्रहण, जल जन्तु-विशेष, सु स. जबहाची, प्राहक, सान, नक, प्रगर । प्राहम तर् (गु॰) प्रदेश करनेवाबा, प्राहक, सरीदने वाळा, स्यालपाडी, सपेरा 1—ता (स्त्री॰ ) तो म. ग्रदश करने की श्रीमळापा । प्राही तर्• (ग़॰) [ बह+ियर ] मल रोघक, थारक, ब्रह्मकत्तां, क्षेप । [मनानीत,प्रशिकपित । शाह्य तत् (गु॰) बिह + ध्यण ) बहुण के वेत्व, श्रीया तत्त ( स्त्री ) गला, गर्दन, कप्त, गर्ब के नीचे का भाग, किसी शब्द के पीछे जुड़ने पर इसका रूप "प्रीच" रह जाता है यथा--"हयप्रीच" "सुग्रीव" ।—भरम (१०) कण्डभूषण, कण्डा। भ्रोपम सन्० ( पु॰ ) ऋतुविशेष, ऋतुवा के अन्तर्गत एक भारत का नाम, रथ्या, निदाध, सामी के दिन । -फाल ( प्र॰ ) विशव, रच्याकाळ । मैवय तत् ( पु॰ ) [ श्रीवा + दक् ] कण्डम्बण, गर्बे का गहना, कण्डा, हँसाबी इसाहि । ग्जपित उत्० (गु॰) [ स्द्रप् + फ ] श्रवमञ्ज, यक्ति, धारत, धकावट । <sup>इ</sup>जह तन् ( पु॰ ) जुए की यात्री, पण, दाव । रज्ञान तन् (सु॰) [ग्लै +क }रेशा द्वारा, दुर्वछ गरीर, रोगी, सिख, कमजीर । ग्वानि तत्० (छी०) [ग्लै+कि] ध्रान्ति, तिन्दा, मानसी ध्यया, मन की घकावट, श्रहिंच । ग्यार (स्त्री -) एक पैथा जिलकी कजी शाह के काम में भाती है।-पाठ ( पु॰ ) बोहुबार । ग्वाज तर्॰ ( पु॰ ) श्रहीर । म्बाजा दे॰ ( पु॰ ) श्रहीर, गेापाल, गोार l ग्वाजिन दे॰ ( स्त्री॰ ) चहिरित, गोपी।

र्वेडा दे॰ ( घ॰ ) समीप, निस्ट, भासपाय, नगर है

समीप, नियरेही !

र्थेंडे दे॰ ( ४० ) पास, समीप, निकट ।

म्ली तन्० ( पु॰ ) चन्द्रमा, शरी, विन्यु, कपूर ।

घ न्यक्षनों में से क्वर्ग का चौथा ग्रज्ञर । इसका उचारण जिह्नामूळ या कण्ड से होता है ।

घ तत्० ( पु॰ ) धण्टा, घर्षर राव्य, मेघ, धूप । घँधोरना दे॰ (क्रि॰) मलिन करना, कल्लुपित करना, कल्लारना, गँदला करना ।

घँच दे॰ (पु॰) गला, कण्ड, नरेटी, बीवा ।

घंघरा, घंघरी दे॰ (खी॰) लहेंगा, साया, वण्डा-तक, खियों के पहनने का एक वस्त्र ।

यचायच दे॰ (वा॰) उसाउस, मचामच, श्रस्यन्त सङ्की-र्णता, लवाजव भरा।

घट तत्॰ (तु॰) कसस, कुम्म, गगरी, वहा, परिमाधा निशेष, देह, धन्तःकस्या, मन ।—ज्ञ (तु॰) कुम्मजम्बरिप, धानस्यस्रुनि ।—दासी (त्वो॰) कुटनी, दृती, सङ्गमकारियी ।—योनि (तु॰) धानस्यस्रानि सम्भवा

घटक तत्॰ (पु॰) वेजिक, योजनकारी, कुटना, दूत, मध्यस्थ, विचवेया, विचवित्रा, दूटाळ, चारपा, बद्दा, मध्यस्थ !—ता (स्त्री॰) योजकता, देश्य, कुटनापन !

घटकप्रैं तत् ० ( पु॰ ) राजा विक्रमादिस की समा के पुक समासद पण्डित, इनकी यनायी एक छेटी सी पुन्तिका है, विसका नाम घटकप्रें सैं, इसके ध्रतिरक्त सीतिवार नामक पुक और भी प्रम्य इनका बनाया है । घटकप्रें को समा इनका बनावर इन्होंने अपनी यसकप्रियता का परिचय देना चाहा है, घटकप्रें के समान एक राचस काव्य भी यमकप्रधान है । सम्भव से बढ़ भी इन्हों प्रकाण्य पण्डित का चनाया हो । विक्रमादिस्य के समकालीन होने से इनका समय भी छठनीं शताब्दी माना जाता है । घटका ( पु॰) मत्ते समय की विष्ति, धर्म।

यदना तर्॰ (खो॰) कसी, न्यूनता, शरपता, श्रवनि । घटना तत्॰ (खो॰) वेशवन, मिळन, तंब्याकत्य, श्रवस्थात, कार्य, श्रद्धत, कमें, विलख स्ट्य, (क्रि॰) कम होना, न्यून होना।

घटनीय तत्॰ ( गु॰ ) [ घटन + श्रनीय ] योजनीय, सम्भाष्य, घटने योग्य, होने योग्य। घटन्त दे॰ (स्त्री॰) हास, हीनता, उतार, श्रवपता, न्यूनता। [निर्माण करना।

ਬਣੀ

घटन दे॰ (पु॰) कम होना, चीया होना, न्यून होना, घटनढ़ दे॰ (खी॰) कमीवेशी, न्यूनाधिकता।

घटवार, घटवारिया, घटवालिया दे॰ ( पु॰ ) घाट बाला, जो नदी के पार उतारने का काम करता है, घाट पर बैठकर दान क्षेने बाला जाक्षण, घाट का देवता. घाटिया।

घटहा दें (पु.) घाट का ठेका जेने वाला, नदी के इस पार से उस पार जाने वाली नियत नाव, श्रपराधी, देश्यी।

घटा दे॰ ( क्षी॰ ) मेव, यादल, मेवीं का उभहना, भीड़। (गु॰) कम हुआ, घट गया, न्यून हुआ।

घटाटींप तत्॰ (पु॰) [घट + प्राटीय ] जीहार, पालकी का व्यास्त्वादन, पदाँ, जवनिका, दम्भ, श्रमिमान, बादलों की चारों श्रोर से उसदी हुई घटा, अरवन्धकार, गहरी बदली।

घटाना है॰ (कि॰) कम करना, न्यून करना, वाकी निकाळना, काटना, खपमान करना । यथा— " उसने अपने आप अपने के। घटा दिया हैं।" घटाव दे॰ (प्र॰) उतार, कमती, न्युनता।

चिटिक तत्० (दुर्०) घड़ियाली या वह ज्यक्ति जो घंटा पूरा होने पर घंटा बजावे।

घटिका तत् ० ( बी० ) बड़ी, बुहुर्त, त्यष्ट, बुक्त, बड़ी यंत्र, २४ मिनट का समय, गगरी, पुड़ी के जपर का माया । [संयुक्त, वना हुआ, रचा हुआ। घटित तत् ० (गु०) [घट + इत ] मिलित, योजित, घटिया रे० (गु०) निकृष्ट, अध्यम, जनव सूत्रम की वहा ।—है (बी०) तीवता।

घटिहा दे॰ (वि॰) चालाक, धात पाकर श्रपना मतलब साधनेवाला, घोखा देनेवाला, दुष्ट, खम्पट ।

घटो तत् (स्त्री०) [घट + हूँ] दण्ड. वड़ी, खुद घट, समयसुचक यन्त्र ! (दे०) द्वारि, घाटा, टाटा। —कार (पु०) पड़ी बनाने वाला, वड़ीसाल, कुम्हार।—यन्त्र (पु०) समयसुचक यन्त्र, घड़ी, जला निकालने का यन्त्र। घटे दे० (कि॰) बने, बनाये गये, कम हुए, येग्डे हुए |
घटोत्कच तद॰ (प्र॰) शखस विशेष, हिक्मिया
राजसी का प्रथ, द्वितीय पाण्डव भीम के श्रीरस
से श्रीर हिड्डिया के गर्म से यह बरव्ज हुआ था।
महामारत के रण्डेज में हसने पाण्डवें। की श्रीर
से युद्ध किया था। क्यों ने श्रुटेंत का वध करें
के विषये जो इन्द्रक्त शक्ति रिवत की थी, उसी
शक्ति से हुते क्यों के मारता पदा, दूसरी गति
दी नहीं थी। व्योंकि हमके पराक्रमानळ में कैरव
सेना दभ्य हो रही थी। यदि क्यों उस राक्ति के।
काम न में लाते, तो समक्त कीरव सेना नष्ट अष्ट
हो जासी। परन्तु हमने थ्यांत दुनेव हो गये श्रीर
क्यों को भी उसी समय यह निजय हो गाये श्रीर
क्यों को भी उसी समय यह निजय हो गा विश्व में

घटें। तकर्ण तत् (पु॰) (1) रिग्न के एक झनुषर का नाम, यह सहज का पुत्र था, इसकी माता का नाम सेवा था। इसका इसरा नाम घरटेरवर था। शाय के कारण मनुष्य योनि में इसे जरवज होता पढा था, उज्ञयिनी नगरी में इसका जन्म हुष्य। विक्रमादिर के नवरलें के परास्त करने की इस्ला से से इसने तपस्या की थी, परन्तु काजिदास के प्रश्नित धाय रहों की जीतने का इसे वर मिळा।

(र) हरियंश में बिद्धा है कि घटेरारू ये विस्पुदेशी पूक राषस था, हरि हा नाम न सुन पड़े इसके बिये यह सर्गदा कानों में घण्टा वीवका वाला करता था। विश्वनी की शाला से बदरिकाश्रम में जाकर हरि रूपी श्रीकृष्ण की इसने स्तृति की धीर शुरू हुए।। घट्टा तत् ० (य०) धाट, नदी का या ताबाव का किसार, स्तान करने का स्थान। [है।ना, टेड । घट्टा दें (य०) गिबटी, काम काने से पाम का मोटा घड़ाइं दें (व०) गिबटी, काम काने से पाम का मोटा घड़घड़ाना दें ० (वि०) गारजना, सकुकना, घडवड़ करना, गहनाइनार

धड़त दे॰ (स्त्री॰) बनाबर, सांबा, ब्राइति, डीछ । धड़ना दे॰ (कि॰) गदना, बनाना, निर्माख करना । घड़ा तदे॰ (द०) गया, कल्या, घर, क्रम । घड़िया दे॰ (स्त्री॰) सुविदया, तुखा, मिट्टी का दोटा बहत्या, जिसमें स्वकट सुनार सीना चाँदी गळाते

हैं, शहद का छत्ता, गर्माशय, पानी के रहेंट की छेर्दी होटी हिलियाँ । घण्टा. बाद्य विशेष ! घडियाल दे॰ (प॰ ) मगर, नक, जलजना विशेष, घडियाली दे॰ (ग॰) घण्टा बजाने ग्रीर बनाने वाळा। घड़ी दे॰ (स्त्री॰ ) समय का परिमाण, साठ पत्र, समय बतानेवाला यन्त्रा--में ताला घड़ी में माशा (वा॰) भव्यवस्थितचित्त, जिसका चित्त चया चया बढातता रहे । विल्हेंदा। घड़ोंचा, घड़ोंचो दे॰ ( पु॰ ) तिपाई, लटकन, घराटा दे॰ ( पू॰ ) घडी, वाद्य, विशेष, कांम्यनिर्मित, वाद्ययम्त्र, घडियाल ।—पथ (पु॰) गाँव का प्रधानमार्ग ।--- प्रान्द्र ( प्र० ) घण्टा का सन्द्र, किंसातकी । समयमचक ध्वति । घराटालि तद् । (सी॰ ) होटा घण्टा, वृष विशेष, घिरिटका तत्० (स्ती०) ताल के जपा की छोटी जीम, घाटी, ले।ला । घगुटी दे॰ (स्त्री॰) लुटिया, छे।टा स्रोटा, छे।टा घंटा ।

घग्ट दे॰ (पु॰) हाथी का घण्टा, प्रताप, उत्ताप,

घण्टीयात्स । घिटोस्कर्ष, महत्त्व का पुत्र i धगुरेश्वर तत्० (पु॰) देवता विशेष, शिव का गण, धतिया सद् • (पु॰) धातक, मृशंस, झरकर्मा, इत्यारा । धन तत्र (प्र) तरस्ता रहित, गाउ, निविद्र, श्रविरल, मेघ, बाद्र हे।स. पेाढ़ा, इड़, मेाटा, श्रधिक, सजातीय, तीन घड़नें का परण करना, गणित विशेष, हधीडा, कपूर ।—काल (प्०) वर्षांबर्त । ---गाजक (प्र•) साना चार चाँदी का मिछान। —गरज (पु॰) मेच शन्द, मेच गर्जन ।--धन (पु॰) मर्वदा, सदा।—धनाना (कि॰) धन धन शब्द करना !- धेरा (पु॰) धवरा, सहँगा !-घार (पु॰) सेघ की सम्सीर ध्वति, धनधनाहट ।— उपाला (स्थां) विवत्, वित्रली।-ता (स्प्री) गाइता, निविद्यता । ध्यनि ( पु॰ ) मेधगर्मन, मेध शब्द ।--निहार (प्र॰) तपारराशि. श्रधिक तुपार !--नाद ( पु॰ ) मेच था शब्द, मेबनाद रावण का पुत्र इन्द्रजित्।--पद्मची (स्त्री॰) धाकारा, धन्तरिष, स्याम, नम ।--फल ( पु॰ ) महुविधा विशेष, गणित विशेष :-- मृत्त ( प्र॰ ) पूरेण करने येगय स्वज्ञातीय तीन ग्रङ्कों का मूळ

थङ्क ।—रस (go) सघन, गोंद, श्रवलेह, सम्यक प्रकासा रस ।-- प्रयास (प॰) श्रधिक कृष्ण वर्ण, मेघ के सदश काला, श्रीकृत्या ।--समय ( पु॰ ) वर्षा ऋत ।—सार ( पु॰ ) कर्पुर, पारद विशेष । गिर्दिश, चहर, फेरफार, जंजाल । धनचक्कर तद् ॰ (पु ॰) चञ्चलमना पुरुष, मुर्ख, निरुछा, घना दे॰ (ग॰) सहरा, सधन, वहत देर, श्रधिक प्रचर। घनासन दे॰ (प्र॰) मैसा, महिए। घनात्तरी तत् (प्रः) मनहर छन्द, कवित्त । घनात्मक तत्॰ (वि॰ ) जो सम्बाई चौड़ाई मोटाई ग्रथवा ऊँचाई च गहराई में बरावर हो। घनाह तत् (प्रः ) [ घन + आह ] श्रीपध विशेष, नागरमे।था । घनिए ततः (वि०) गाडा, धना निकटस्य । धने तद० (वि०) बहत, अनेक। धनेरा या धनेरे दे० (गु०) बहुत से, बहुत, अधिक, ( बहु व० ) धनेरे (स्त्री०) धनेरी । धक्कई दे॰ (स्त्री॰) घडों को लकडियों में बॉबकर बनाया गया चेडा, जिससे छे।टी नदियाँ पार की जाती हैं। घपसी दे॰ (स्त्री॰) लिपट, दे। हाथ की चिपट। घपला दे॰ ( प्र॰ ) गडबड़, गोलमाल । घवराना, घवड़ाना दे॰ (कि॰) व्याकुळ होना, हड़-(उद्देग, व्याकुळता । वडाना, उद्दिश होना । घवराहर, घवड़ाहर दे॰ (स्त्री॰) दुःख क्लेश र्घवरी दे॰ (स्त्री॰ ) गुच्छा, स्तवक ! धमगढ दे॰ (पु॰) दर्प, अभिमान, अहङ्कार, गर्व। घमगुढी दे॰ (गु०) श्रहङ्कारी, श्रभिमानी, दास्भिक । घसरील दे॰ (स्त्री॰) रीला, कोलाहल, भीड्भाड़ ! घमस दे॰ (स्त्री॰ ) निर्वात, बायुरहित, अमस I घमसान, घमासान दे॰ ( पु॰ ) भयद्भर, घोर, भवा-नक, लड़ाई, युद्ध |

यमाधम दे० (गु०) कचाकच, घमयम शब्द, भाषात का शब्द, श्रधिक धृष, धृष ही धृष ।

घमाना दे॰ (कि॰) भूप में बैठना, भूप दिखाना, सापना, पशीने में बृह जाना । [वीघा, भड़भांड़ । घमाई या घमार दे॰ (स्त्री॰) एक प्रकार का कटिदार धमीरी द॰ ( स्त्री॰ ) धम्मीरी, श्रंधीरी। घर तद् (पु॰) गृह, मकान, वासस्थान ।—घालना

(कि॰) गृह में रख जेना, उपपत्नी करना, गृह नाश करना ।—चलाना (वा॰) गृह का प्रवन्ध करना, घर का खर्चवर्च चलाना |--जाना (वा॰) घर पर किसी श्रापत्ति का पड़ना, वजड़ना, विग-इना ।— उद्योगा (वा०) घर में कल इत्यस करेना, श्रन्य का या श्रपना घर नष्ट करना।---फीरी दे॰ (स्त्री॰ ) घर फीडनेवाली, घर में फट कराने वाली, इधर की उधर लगाने वाली, चगल खोरिन ।—हुचना ( वा॰ ) नाश होना, घर का नाश होना। वैठना (वा॰) निकस्मा बैठना, काम काज न करना, घर का इंटना ।--वैठ जाना (बा॰) निश्चिम्त होना, काम न रहने से घर बैठ जाना, घर का टूटमा, विनष्ट होना ।--होना (वा०) स्त्री पुरुष में थापस का प्रसाय होना । घरऊ दे॰ (गु॰) घरेळा, घरवा, घर सम्बन्धी, घर का । घरनई दे॰ (स्त्री॰ ) चौधडा, वेडा, घेर, घसई । घरना दे॰ (कि॰ ) गड़ना, बनाना, घर्षण करना. धिसता । यिहिसी । घरनी दे॰ (स्त्री॰ ) स्त्री, भार्या, पत्नी, घरवाजी, घरवराच दे॰ ( पु॰ ) घर का घटाला, चीज वस्तु ! घरवार दे॰ ( प्र॰ ) कदम्ब, परिवार । की एक श्रल । घरवारी दे॰ ( गु॰ ) गृहस्थी, कुद्रस्त्री, माथुर प्राह्मणी घररा दे॰ (पु॰) खरखशहट, दुःख, पीढ़ा । घरराटा दे॰ (पु॰) धुनिविशेष, नासिकाध्वनि । घरवाला दे॰ ( प्र॰ ) गृही, गृहस्थी, गृहस्थामी । घराऊ दे॰ (वि॰) घर का, श्रापस का। घराती दे॰ (पु॰) विवाह में दुलहिन के कुटुम्बी या कन्या कि श्रोर के ने।तरिया। विर्ग, खानदानी। घराना दे॰ ( पु॰ ) कुटम्ब, बंश, घर के खेाग, परिवार घरामी दे॰ ( प्र॰ ) छवैया, घर छाने वासा । घरिक दे० (अ०) एक घड़ी, घड़ी भर, थे।ड़ी देर । घरिया दे॰ (स्त्री॰ ) प्रघटी, मिही की वनी छोटी

कटोरी जिसमें रखकर सुनार साना,चीदी गलाते हैं।

सम्बन्धी, घर का।

घरी दे॰ ( स्त्री॰ ) तह, खबर, तहलगई, एक नियत

घरेला दे॰ (गु॰) घरका पेसा, घर में बरंपन, घर

घरोंदा, घरोंघा दे॰ ( पु॰ ) खंत के लिये छड़कें का

समय, घड़ी।

वनाया घर, होटा घर ।

घर्घर तद॰ (पु॰) शब्द विशेष, शूकर का शब्द, चकी का शब्द ।

घर्यरा दे॰ (फी॰) घागरा, एक नदी का नाम, सरयू । घर्म तद॰ (दु॰) घाम, घुप, गरमी, श्रमवारि, स्वेद, पसीना ।--द्युति (दु॰) दिवाकर, सूर्य ।--चिन्टु

( पु॰ ) स्वेदविन्दु, स्वेदक्यिका, पसीना ।—ाक ( गु॰ ) पसीना से भोना, स्वेद से बदकद ।

पूर्ण तत् (पु॰) [ छ्यू + श्रनट्] मार्जन, महेन, विसन, स्वड विस्सा।

र्घापत तत् (गु॰) [ एप्+क ] एष्ट, धिता हुआ। घलुआ, घलुवा दे॰ (गु॰) सेत, बिना दाम का स्तीदार जो दुकानदार से लेता है, स्कृ ।

घचरि दे॰ (पु॰) धीत, घोंद, गु॰ला, समूद (कि॰) प्रका होकर।

यसना दे॰ (कि॰) घर्षण करना, राष्ट्रना । यसिटना (कि॰) किसी वस्तु का मूमि से रगद खाते दुष खिपना ।

यसियारा दे॰ (पु॰) वास काटने वाला, वास वेचने घसीटना दे॰ (पु॰) कटोरमा, कट्रेरना । यसीला दे॰ (पु॰) विधिक वास, नृवासय, हरियाली । यस्मर तत्० (पु॰) पेट, खान, पेटाई। । यस्मर तत्० (पु॰) देन, दिवस, श्रदर। यस्म तद॰ (पु॰) दिन, हरवस, श्रदर। यस्म तद॰ (पु॰) दिनक, श्रपकारक, नृरास, क्र्। । यहराना दे॰ (कि॰) गर्नना, वर्षराना, विगयादना । यहरान दे॰ (कि॰) ट्टरे पटवे हैं, हरते ही, गरस्वे ही। यहिं दे॰ (कि॰) चान, दाब, माका, श्रमुखी का सप्यस्थान।

विशेष, एक चतुर धनुभवी पिढहत जिसकी कही खेती, श्रानु, काट भादि के सम्बन्ध की कहावतें उत्तर मारत के देहाते में प्रचलित हैं भीर टीक दताती हैं। घाँचरा दे॰ (यु॰) लहेंगा, पृक्ष नदी का नाम । घाट दे॰ (यु॰) नदी का तट, जहाँ नाच से उदाते या चढ़ते हैं, तग पहाड़ो भाग, पहाड़, छोर, नहें दुलहिन का लहेंगा, जील, रूप, स्पन्त, प्राकृति, बनाबट, न्यून, कम, प्रश्य, प्रपाध, देग, पोला देगा

घाटा दे॰ ( पु॰ ) घटी, हानि, चढ़ाव, पहादी, सार्ग, बटी घाटी ;—रीह दे॰ ( पु॰ ) घटवदी, घाट का रेकिना, घाट पर चढना ।

घाटि दे (स्त्री॰) नीचहमं, नीचता, घाटियाई, बम्बई में कुलिया की एक जाति।

घाटिया दे॰ (पु॰) घाट पर रहनेवाला, गङ्गापुत्र, गङ्गा सट पर दान लेने वाले बाह्यण ।

पाडरे दे शांक ने नावा माहणा । पाडरे दे ० (स्त्रीक) पहाड का मार्ग, परंत पर चड़ने का सङ्घीर्ष पय । [आग, मस्टक के नीचे का माग । घारा दे ० (पु०) घारी, भीवा, गरा, गर्ले का पिड़वा घारा तथ्॰ (पु॰) [ हन् + पन् ] महार, आधार, चेर पहुँचना श्रद्धसूच्या, धनसर, द्रावा ।——सर्वा

(वा॰) प्रतिज्ञा श्रष्ट होना, कहे काम के पूरा न करना, श्रवसर पर धोरा देना।—ताकना (वा॰) समय देखना, श्रवसर देखना!

घातक तत्॰ (९॰) न्यम, फ्रॅंट्समें, हखारा, विषेठ । घाता दे॰ ( ९॰ ) श्रनुक्वता, सत्तेमाव में किसी वात का मिळना, मेाळ या तीळ से श्रधिक मिळना ।

घातिनि या घातिनी तत् (स्त्री) हत्यारिन, मारने वाली स्त्री, कर स्त्री।

याति श्वा, कृर स्त्रा । यातिया या घाती तत्० (गु०) [ हन् + हेन् ] यथ-कारी प्रायनाशक, दाव होने वाला, बृती, कपरी, थपथाती । हिन्, धपकारी, निदुर, हखारा। यातुक तत्० (गु०) [ हन् + व्हन्] हिंसक, नाशक, यात्य तत्० (गु०) [ हन् + व्हण्] हनन योग्य, मारने के

योग्य। [वार दालने की परिमाण। धान दे॰ (पु॰) कोवह, उखली, चक्की आदि में एक

यानी दे॰ (स्त्री॰) देखे। यान, समृह । यावरा दे॰ (शु॰) व्याङ्गल, उद्विम, ग्रस्थिरिचन, यवहाया हथा ।

याम द॰ (पु॰) घूप, गरमी, धमें, स्वेद, पसीना।

घामड दे॰ ( गु॰ ) सीधा, मोदू, मोखा।

घाय दे॰ (पु॰) फोड़ा, घाव, चत, प्रसा, चाट । घायल दे॰ ( गु॰ ) श्राहत, एत, चोट खाया हथा. श्राधात प्राप्त, चे।टिल, चे।टैल, जस्मी । चाये दे॰ (कि॰) दिये, दे दिये। बिल्ल्या, रूक । घाल दे॰ (स्त्री॰ ) ब्रुराई, विगाड, हानि, अपकार, घास्तक दे॰ (पु॰) नाशक, अपकारक, घातक, विधेक । घालन दे० (प्र०) हनन, वधन, सारख । घालना दे॰ (कि॰) डालना, फेंकना, विगाइना, उजाड़ना, रखना, रख खेना, मारना, पटकना, साप दागना, तीप का गोला छे।इना । धालमेल दे॰ (गु॰) मिश्रय, मिलावट, पचमेल, खिचडी, गडबड, मेवजोल । शाला दे॰ (कि॰) नाश किया, मिलाया, रखा, डाला, गढ्वड़ किया, मारा, घोखा दिया, घोखे से मारदाला । निष्टकर, मार कर । घालि दे॰ (कि॰) डालकर, रखकर, फेंककर, घालित दे॰ (गु॰ ) मारा हुआ, नष्ट किया हुआ, उजाइ। हुआ | घाली दे॰ (कि॰) डाल दी, फेंक दी, ये शब्द शमायस में प्रयुक्त हुए हैं, बुन्देलखण्ड की भाषा में इनका विशेषतः प्रयेश होता है । घास दे॰ (पु॰) चार, खाधात, छत, सत । धास दे॰ (पु॰) तृष, खर, फूस, पशुग्रों के खाने का र्वेचकर पेट पालने वाला : तया विशेष । घासी, घासु दे॰ (गु॰) बास वाला, बसियारा, बास घिग्घी दे॰ (स्त्री॰) हिचकी, दर के मारे मुँह से स्पष्ट शब्द का न निकलना।—वैंघ जाना दे॰ (कि॰) श्रस्फ्रट बेाळना, भय से शब्द न निकतना। धिवियाना दे॰ (कि॰ ) स्वर सङ्ग द्वीना, जब्खड़ाना, श्राकन्दन करना, चिछाना, छ्छोचणे। करना, [भाइ, भीड़ भड़का | श्रमनय विनय करना । धिचिपिच दे॰ (अ॰) धना, सधन, पास पास, भीड़ धिन तद्द॰ ( खी॰ ) चुणा, धिनान, ग्रहचि, ग्लानि, श्चिरुचि होना। द्यवज्ञा, वीभस्स । घिनाना तद् • (क्रि॰) धृषा करना, नफरत करना, घिनेशा दे॰ ( गु॰ ) घृषाकारी, श्ररीचक, घृषाजनक ।

धिनारी ( स्त्री॰ ) ग्वाजिन नाम का वरसाती एक कीट

विशेष ।

विया दे॰ (स्त्री॰) विया तुरई, नेतुझां, एक तरकारी का नाम । धिरत दे॰ ( पु॰ ) धी, धृत, श्राज्य । चिरना दे॰ (कि॰ ) चिर जाना, धेरे में श्राना, रकना, फॅस जाना, परवश होना, मेवों का समँडना । विस्मी दे॰ (स्त्री॰ ) गरारी, कुएँ से जल निकालने की चरली !--खाना धम जाना, चकर खाना । घिराना दे॰ (कि॰ ) घेरा करवाना, बेडा वनाना, हदबन्दी करना। विशव (go) घेरा। विव (पु॰) बी। घिसधिस दे॰ (छी॰) श्रनावरथक बिलम्ब, गद्दवड़ी । धिसना दे० (कि० ) रगवना, वियाना, मर्दन, घिसाव दे॰ (पु॰) रगड़, वर्पण, खियाव I विसावट दे॰ ( श्ली॰ ) साइ, स्मडाहर, विसान ! बिसियाना दे॰ (कि॰) वसीटना, वर्षण करना । चिस्ता दे॰ (पु॰) रगदा, धका, बालकों का पुक प्रकार का खेल, बहलाना । घी तद्, (पु॰) वृत, बीब, श्राज्य, सर्वि। घोकुद्यार या घोकुवार तद् ० (स्त्री०) घतकुमारी, धीकार, श्रीषध विशेष, एक पै। धे का नाम । घुम्घु दे॰ (g॰) पत्ति विशेष, पण्डुक, पेचापेचक I घुषुत्रा (पु॰) उण्लू, स्वयं चित्त लेट कर बालकों की घुटनेरं पर रख खिलाने की एक किया। घुटकना (कि॰) पी जाना। घुटकी (स्त्री॰) घेंग्टने वाली नली। घुटना दे॰ (पु॰) देवना, डेहुना, गोड़, जानु, (कि॰) ਚਿਲਰੇ हैं। सीस रुक्ता । घटनां चलना दे॰ (पु॰) टेहने से चलना जैसे बालक घुटला दे॰ (पु॰) चुटनें तक का पायजामा l घटाई दे॰ ( स्ती॰ ) चिकनाहट, सफ़ाई, गढ़ाई, वत्तमता (कि॰) स्महाई । घटाना दे॰ (कि॰) सुदाना, चौर करना, चिकना घुटी या घुटी (क्वी॰) वज्वों की पाचनार्थ पिजाने येग्य दुवाई विशेष । घुड़ दे॰ (पु॰ ) घोड़ा, घोटक, ग्रथ्व, इय।—चढ़ा

(गु॰) घोड़े पर चढ़ने वाला, सवार, चावुक सवार !

-देौड़ (सी॰) घोडो का देखाना, बाजी रख कर घोड़ा दीडाना ।— बहुल ( छी॰ ) घोडी का स्य. चार पहिये का स्थ, घेटा गाड़ी।--मुद्दाँ ( ग़॰ ) घोडे के समान में इवाला, किसर विशेष, —साल ( पु॰ ) तबेला, शस्त्रक, घेरडी हे रहने का स्थान ।--सना (गु॰) धुँगर करना, पेच देना । घुदुकता, घुदुकता दे (कि ) द्वाना, धमकाना, धमकी देना, राय जमाना । तिरस्कार । धुइकी दे॰ ( छी॰ ) धमकी, समकी, फिडकी, श्राम तवा (पुः) कीडा, कृमि विशेष !--। सर (पुः) [ धुमा + धचर ] धुन के बनाये अचर, धुन के चलने से जो ग्रचर यन जाते हैं। श्रकस्मात् सिद्ध, बिना प्रयत्न के प्राप्त, इहित, दिना परिश्रम के प्राप्त । घ्रवडी दे॰ (छी॰) धटन, बुलाम या बेालाम, बन्द । धुन तद्० (गु०) काष्टकीट, काष्टकृमि, धुण, वे जन्त थे। काठ वा धनाज की सीतर से खाकर पांचा कर देवे हैं ( खि।बडा, पेला । घुना तद् • (शु॰) धुना हुआ, धुन का स्त्राया, धुनासर सन्० (पु०) धुन के कारे हुए चिन्ह, धुने। की काट कर बनाई हुई रेक्षाएँ । घुनघुना दे॰ ( पु॰ ) एक विलीना के। हाथ में लेकर हिलाने से कनकन करता है। धुनिया दे॰ (गु॰) धुना, क्पटी। धुप दे॰ (वु॰) धन्धकार, धंधिवास । धुमधुमा दे॰ (पु॰) धुमाब, टालना, फिर फिर वहीं । धुमघुमाना दे॰ (कि॰) घुवाना, फिराना, बात फेरना. वात इन्टरमा । धुमदना दे॰ (सी॰) मेथें का पिर भाना दुर्दिन होता। बुनरी, घुमड़ी दे॰ (स्थी॰) तिमिरी, चक्कर, युनी, एक रेगा, मृष्हां, परिक्रमा । ध्मटा दे॰ (पु॰) चक्रा, ध्रमरी। धुरमर्राहें दे॰ (कि॰) समरी काते हैं, चक्का खाते हैं। घुमाना दे॰ (कि॰) फिराना, बहकाना, घोछा देवे रहना, दहछाना । धुरकना दे॰ (कि॰) घुटकना, घमकाना, दशना । धुरको दे॰ (स्त्री॰) धमकी, मिटकी, धुइकी। भूँस दे॰ ( पु॰ ) मूँना, चुड़ा, मृषिङ, रिशवत । घुरघुरा दे॰ (पु॰) कीट विशेष, एक मकार का रोग म् सा दे॰ ( ५० ) मुका, हुक, मुक्ति। मूका। गलगण्ड का सेंद्र | मृगू हे॰ ( ३० ) बुन्यू, वेवावेचक ।

घुरना दे॰ (कि॰) बर्शेटा मारना, नाक का प्रस्था शब्द । घुरनी दे॰ (स्त्री॰) धुमरी, तिर्मिरी, चकर । (देखेरा) घुरुकातद्व (पु॰) मीमपैन का एक पुत्र, (घटेल्डब घुलना दे॰ (कि॰) राज्या, प्रका, प्रियलना, सहना । घुलमिल दे॰ (गु॰) मिल गया, धुल गया, पक गया। घुलाऊ दे॰ (ग॰) पिघलाक, गलाक, सब्दे ये।ग्य । घुलाना दे॰ (कि॰) पिघठाना, गडाना, सडाना, नरम करना, पश्चाना । धुजावट दे॰ (स्त्री॰ ) पिषशावट । धुवा दे॰ (पु०) सेमा की रूई। घुसना दे॰ (कि॰) पैठना, प्रविष्ट होना, भीतर जाना । घुसपैठ दे॰ (पु॰) बाना जाना, पहुँच, पैसार, प्रवेश । घुसाना दे॰ (कि॰) पैदाना, ग्रसेडना, डालना, गाडना, सगाना । बिसना । घुसेड्ना दे॰ (कि॰) टेासना, पैटाना, चुमाना, घुस्की दे॰ (स्त्रो॰) कुहरा, दुशचारियी, व्यभिवा-रिणी स्त्री। धुस्या तन्। (पुं॰) गम्ब द्रव्य विशेष, हुटूम । धुँ र्या (छी॰) श्रर्रह, धरवी। धादि । घुँघनी (धी॰) घी या तेल में तला दुषा, घना मटर धुँ घरारे (वि॰) छक्लेदार, धेत्रियां, कुञ्जिन हेतां के किये यह विरोपण प्रयुक्त होता है। पृ धची दे॰ (म्बी॰) लाल रसी, गुजा । पूँघट तद् (go) थोड़नी का वह भाग जिससे श्चिमे। का सुँद ढका रहता है, घेरमटा । पृघर दे॰ (पु॰) वाली के छक्ते या मरीड़। मुँघर दे॰ (पु॰) पैर का एक गहना जे। छुनछुन शब्द करने के लिये नाचने के समय पढ़ना जाता है। भूँद दे॰ ( ए॰ ) पुरु बार में पीन वेशव पानी आदि, यथा--प्क मुँट पीला, में खन का मुँट पीका रह गया। क्रिया । मूँदना दे॰ (कि॰) निगलना स्रील जाना, पेट में मूँटी दे॰ (स्त्री॰) दोटा दूँट, वालको की सीवय देने की मात्रा, याखडों की छीपधि ]

भून दे॰ (गु॰) द्वेष, विरोध, द्रोह, श्रनयनाव, खट-पट, भत्यहा। घना दे॰ (गु॰) कवटी, दोही, खली, धुना । श्रम दे० (पु०) झुसाव, घेर, फेर। घूम दे॰ (बा॰) घुमाव, चक्कर। करना। घुमना दे॰ (कि॰) टहछना, फिरना, लुड़कना, ख्योस द्यमि (कि॰) वृस कर, चकर खाकर ।—त वृसा हुन्ना ।

घूर दे॰ (पु॰) ताक, देख, निहार, कृड़ा, कतवार, कृड़ा डालमे की जगह, धूरा।

घरची दे॰ (स्त्री॰) उलमेड़ा, फँसाव, उत्तमन । घुरना दे॰ (कि॰) ताकना, देखना, कोध से असि विखामा । मृरिया दे॰ ( पु॰ ) घूरा, कुड़ा । घूर्णन तत्॰ ( पु॰ ) [ बृख + धनट् ] असण, चाक के

समान घूमना, अस, आन्ति, वेस, सिर हिछाना । भूर्णित तत्र (गु॰) [बूर्ण + क्त] अमित, धुमाया गया। घूस दे॰ ( पु॰ ) बड़ा मूसा, घूस, रिशवत, उत्कीच । घुसत दे॰ ( पु॰ ) उल्लू का बचा, ध्ंसना। बुग्रा तत् (स्त्री॰) जुगुप्सा, श्रस्टन्त श्रवहेला, श्रवज्ञा, धिन, ग्लानि।—ाई (गु॰) गर्हित, कुरिसत,

घुणा के थेग्य !--ास्पद् (गु॰) घृणाकर, धिनाना, कुरिसत, निन्दित । शिवज्ञात, निन्दिस, कुरिसत । चृित्ति तत्॰ (सु॰) [घृस+क] श्रश्रदान्वित, घृत्य तव्॰ (गु॰) [घृण्+य्] गार्ड्ड, गईयीय,

तिरस्कार के ये।ग्य ! घृत तत्॰ (पु॰) [घु+फ ] वीव, घी।—कुमारी

(स्त्री॰) घीकुवारी ा—ाक्त (गु॰) घृत सिश्चित, ध्त में डुबे।या।

युताची तत्∘ (स्त्री॰) स्वर्गकी एक श्रप्सराका नाम । घृष्टतत्॰ (गु॰) [बृष्∸कि ]घिर्पैत, पिसाहुन्ना। घृष्टि तत्० ( पु॰ ) [घृष + ति] घिसना, भारना, श्रूकर, सुधर (स्त्री॰) विष्णुकान्ता नाम की थै।पधि।

घेंघा दे॰ (पु॰) घेंघा, फूली गर्दन वाला l र्चेट हे॰ (प्र॰) गला, गर्दन ! र्घेटा दे॰ (पु॰) सूकर का धवा। घेगा, घेघा दे॰ (पु॰) गलगण्ड रोग, घेषुश्रा ।

घेतल, घेतला दे॰ (पु॰) ज्ती विशेष।

घेपना दे॰ (कि॰ ) सिलाना, मिश्रण करना ।

देर हे॰ (पु॰) मण्डल, परिधि, घेरा। - घार ( पु॰ ) विस्तार, खुशासद, चौतरफ़ा घेरना ।

चेरती दे॰ (स्त्री॰) रहेंट का हत्या । मिया, मुहासरा।

घेरा दे॰ (पु॰) परिधि, घुमाव, वृत्त, हाता, पेटा, श्राक-

घेवर दे॰ (पु॰) मिठाई विशेष, गुपचुप ।

व छोड़ा, भंग घुटना |

घेाँटना दे॰ (कि॰ ) स्वदृता, मळना, (पु॰ ) सेांटा

द्योद्या दे० (पु॰) शम्बूक, खोखला, सीप ।

घेलवा दे॰ (पु॰) घलुआ, रूँक।

घेंसिला दे॰ ( पु॰ ) खाता, वासा, नीड, पिषयें। के घेरिया दे॰ (पु॰) देखे वेसिता।

घोखना (कि॰) कण्डाग्र करने की बारबार पढ़ना।

घे।घी दे॰ (खी॰) जेब, थेली, क्लोली, घेंाघी।

द्याटक सद॰ (पु॰) थ्रथ्य, द्याङ्ग, तुरङ्ग, गाजी । घे।द्रना दे० (कि॰) परिश्रम करना, श्रभ्यास करना,

र्डाटना, मूँड़ना, मरे।ड़ना, पीसना । घाडनी दे॰ (खी॰) लुढ़िया, लोढ़िया, लोढ़ा, घेएना ।

कपडे पर चसक पैदा करने की वस्तु।

घाटाला दे॰ (पु॰) धपला, गड़बड़ ।

घोट्ट दे॰ (गु॰) नम्न, मीठा सधुर।

( ह्वी॰ ) घेरड़ी, घुड़िया ।

घेड्र दे॰ (पु॰) गुठना, गिटुमा ।

भयद्रर ।

घाटा दे॰ ( यु॰ ) घाटने की छकड़ी, पीसने का साटा,

घोड़ा दे॰ (पु॰) बन्दा, घोटक, तुस्क् !--गाड़ी दे॰

घाषा दे॰ (पु॰) श्रोढ़ने की एक चीज़, गुप्त स्थान। घोर तत्॰ (गु॰)[ घुर + ग्रङ् ] भयङ्कर, भयानक,

(स्ती॰) वह गाड़ी जो घोड़े से सींची जाय।

विकट, अन्धकार।--तर ( गु॰ ) अत्यन्त भया-

नक, इरावना ।---सूपी (गु॰) भयानक, भीषस्म,

घोल दे॰ (पु॰) महा, छाङ, मही, तक । [कृत्रिमता ।

देशलघुमाव ६॰ **(** पु॰ ) टालमटोल, वनावट,

घोला दे॰ (गु॰) गंदला, घुमिला, गाढ़ा, घोला हुया ।

घोष तत् (पु॰) श्रहीरों की वस्ती, श्रहीरों का गाँव,

भेद, बहाली कायस्यों की एक थरल ।

तट, ईशानकोण का एक देश, शब्द, ताल का एक

घे।लना दे॰ (कि॰) सिळाना, घेरना।

रिहने का स्थान I

घेरना दे॰ ( कि॰ ) चारें घोर से छेकना।

द्यापणा तर्• (ध्री•) [ धुप्+िखच् + अनर्+धा ] परुचै शब्द प्रकाश, दिदौरा, विशापन, सुनादी, ङ्ग्गी । ~पत्र तत्० (पु•) वह पत्र विसमें राजा की धोर से प्रजासाध की विक्रसि के लिये कोई श्राज्ञा कियी है। 1

योग्य, प्रकाशित काने येग्य ।

द्यासी तद० (पू०) मुमलमान ग्रहीर । धीद, धौर दे॰ (पु॰) गुच्छा, स्तवक I धीदा (go) चरेछ । ब्राम् स्त्र (स्त्री) नासिका, नाक, ।- तर्पम (पु॰) संगरिप सारम ।

ब्राग्रीन्त्रिय तत् (पु॰) [घाण+इन्द्रिय] मासिका, नाक सुगन्धि लेने वाली इन्द्री।

घोषपापिय तत् (पु॰) [धुप + सनीय] प्रचारित करने । झात तत् (पु॰) [ झा + क ] भृद्दीत गन्ध, पुष्प आदि का सम्य सेना।

ब्रायक तत्॰ (गु॰) [ब्रा+खक्] सन्य प्राहक, शन्ध प्रदेश करने बाला, सुँधनेवाला l

द्धः

ड कवर्ग का पश्चम वर्ण, जिह्नामूळ से इसका उच्चारण 🗷 होता है, इस कारण इसे जिहामूजीय कहते हैं।

तत्व (पु०) विषयस्पृहा, विषय, शिव,

ব

च व्यन्त्रनों में से स्वर्ग का पहला स्पा है, तालु से इसका रच्चारण होता है।

च तत्॰ (ध॰) समाहार श्रम्योन्वार्थ, समुच्वय, प्रचा-न्तर, वादपूरण, अवधारण, हेतु, और, पुन , भी, (पु॰) कर्मा, चन्द्रसा, चीर, हर्जन ।

चाइ (ब्रम्य) हाथी हांक्ष्ते का एक इशारा । चइत (५०) चैत्र माम ।

का नका। चउक (पु०) चौका, वेदी ।--(म्बी०) चौकी सिपादियों

चंडर तद्० (पु॰) बागर, मीरञ्ज, राजविन्ह विशेष चीर, चबर ।

घउतरा (१०) वर्तरा ।

चंदरा ( पु॰ ) प्राप्तदेवतादि का चवृतरा, चावल का पक अकार का सबैता।

चक तर्॰ (पु॰) चक्वा पची, अपने अधिकार की मृमि, कयवित्रयायान, खेलीं की सीमा का भेद. --नामा (९०) पहा, श्रविकारपत्र I

चक्द तद् (खी) विलीना, भीत काठ या टीन की वर्गी चहुई में सम्बी श्रीरी बाँध कर ऐसे पेंक्ते हैं कि बह चक्ई धपने द्याप और स्पेट खेती है, पविविशेष, चक्रवा की मादा ।

चक्तचका सद्० (गु०) गहरा, रज्वज, खण्छ, निर्मेख, महाराभय, दीसिमान ।

चक्तवींच (पु॰) चक्रवींच, हहा दश्का। चक्किको दे॰ (धी॰) करताज नाम का याता। चक्छदी दे॰ (खी॰) खुरदिरी। चकडवा दे॰ (पु॰) वश्छस ! चकलाना दे॰ (कि॰) हुप्रचीरा, बैंडना । चकती दे॰ (खी॰) गेंद्रे की खाल, फॉक, पैयन्द । चकता दे॰ (की॰) चिन्ह, शरीर पर के गेाल दाग,

हिला। दाँत से कारने का दाग। चयन (कि॰) चकित होना, चकपकाना, विस्तित चकताप्तृर दे॰ (पु॰) इक हर होना, पूर्व होता, ट्टना । (वि०) चलक आन्त ।

चक्पक तत्० (वि०) चकित, स्तन्मिता [ताकना ] चक्रपकाना (कि॰) विस्मित हेक्टर चारी चेगर चक्मा दं॰ (पु॰) एक प्रकार का उनी कपड़ा, माग्रा।

धीया, आहि विशेष ।

सकरवा दे॰ (g॰) इला गुहा, बरोहा, पेर, चनकर ! - सचाना ( वा॰ ) धूमधाम करना ।

चकरा दे॰ (९०) दाल का बढ़ा, पानी का मैंबर। [पकाना, घरहाना | (वि॰) चैक्षा। चकराना (कि॰) चक्कर माना, प्रान्त होना, चक-चकरानी दें (श्ली ) दहलुई, टइझनी, नैकरानी,

दामि, मन्तिन ।

चकरी सद्० (सी०) चक्की, चक्की का पाट, लड़की का खिलाना विशेष।

चकलई दे॰ (छो॰) चौडाई, चकलाई।

चकता दे॰ (पु॰) पतुरियों का महल, वेदयाक्षय, पाट श्रीर सूत से बना कपड़ा, देश का मान्त, मदेश, सूवा का चका—काट या पत्थर का, जिस पर रेग्डी पूरी बेकी जाती है। (वि॰) बीड़ा।—दार (पु॰) गायक, कर वसल करोबाला श्रीष्ठकारी।

सकताई दे॰ ( खो॰ ) बीड़ाई, फेडाब, विस्तार। सकताना दे॰ (कि॰) बीड़ा करना, चीड़ाना फैताना। सकता नद्द॰ (पु॰) चकवाक, हंस वाति का एक एकी। सकदी तद्द॰ (फी॰) चकवा की मादा।

चका तद्० (पु॰) चक, पहिया, कुम्हार का चाक, रोटी पूरी बेळने का चक्ला।

चकाचक दे॰ (खी॰) पूर्णता, पूर्ण, तृप्तिकारक, जैसे—" चकाचक बनी है, चकाचक है।"

चकाचौंध दे॰ (सी॰) उजास, जुगरमगर, उजाला, तिलमिलाहट, तिलमिली।

चकानू तद्० (पु॰) चकन्यूह, युद्ध के समय सैनिकों को स्थाचेत्र में विशेष हक्त से खड़ा करना ।

चकार तत् ( पु॰ ) वर्षामाला का सुदर्श व्यञ्जन। चकारी दे॰ ( श्ली॰ ) भैंतिया दाद। चकित तद॰ ( गु॰ ) घ वस्मित, विस्मित, प्राश्चर्यान

न्वित. व्यक्तिज, हैरान ।

चकेरा दे॰ ( गु॰ ) बड़ी खाँख बाला, बड़बाँखा । चकीजा, चकीतरा दे॰ (९॰) नीवू विशेष, बड़ा नीवू । चकीर तद॰ (९॰) पिंच विशेष, तीतर का एक भेद, बह

चन्द्रमा के। देख बहुत प्रसन्न होता है। यह श्राग खाता है। केाग कहते हैं की यह पूर्णिमा के दिन यदि किसी सिजारी अ्वर रोगी की श्रोर प्रसन्नता से ताक दें, ते। उसका उपर छूट जाता है श्रीर प्रसन्नता से ताक दें, ते। चक्तींड़ दें (पुरु) चक्रीदा, एक प्रकार का पीधा,

जिससे दाद छूट जाती है, चकाचोंघ। चक्क तर्० (पु॰) पहिया, चक्का, चक्र चक्कर, चक्र।

(पण में) चकवा, कुन्हार का चाक, दिशा । चक्कर तहरू (पु॰) चाक, गोलाकार घेरा, मण्डलाकार मतक, शक्त पर शमरा, जटिलता, धमरी, जंजाल.

सदक, श्रच पर घूमना, जटिलता, घुमरी, जंजाल, श्रम विशेष । चक्कस दे॰ ( पु॰ ) चिड़ियों का श्रञ्जा ।

चका दं० (पु०) चक्र, गाड़ी का पहिया, बड़ा चिपटा दुकड़ा, यक्का, फ्रींबरी, ईटा परवर या कङ्कड़ का ढेर जो माप के बिये क्रम से लगाया गया हैं।

चक्कान दे॰ ( गु॰ ) गाड़ा, धनका, श्रमित, धकित । चक्की दे॰ ( छी॰ ) पाट, जीता, त्राटा पीसने के जिये पत्थर का यन्त्र ।

चक् दे॰ (स्त्री॰) हुरी, चाक् ।

चक्केचे २० ( पु॰) चक्रवर्ती राजा, उदयास पर्यन्त शाख्य शासन करने वाळा। इस राव्य का प्रमाग रामायण में किया गया है।

चक्र तत्० ( पु० ) स्थाङ्ग, स्थ का पहिया, कुम्हार का चाक, श्रस्त्र विशेष, सुदर्शनचक, जल का सुमाव, तगर का फूळ, मण्डळ, ब्यूहरचना विशेष, हस्तरेखा विशेष, राष्ट्र, देश, येगानसार शरीरस्य ६ पदा रेखाओं से बने चौजुटे या गोल खाने । सामुद्रिक के श्रनसार हाथ पैर में महीन रेखाओं के धमे हर श्रभाश्रभ फलप्रद चिन्ह, अमण, दिशा, वर्णवृत्त विशेष, घोखा, जाल। - धर (कि॰) विष्यु, बाजीयर ।--पाशि ( गु॰ ) विष्णुनारायण, श्री-कृष्ण !-- वत् ( श्र० ) चकाकार श्रक्त, चक के समान ।-वर्ती ( प्र० ) सार्वशाम, समुद्र पर्यन्त प्रजा पालन करने वाला, सम्राट् बश्चमा का साग । —चाक (प्र॰) पणि विशेष, चकवा I—चात सद् ( पु ) हवा का चक्कर, ववगडर !-वाल (पु॰) लोकालोक पर्वत, मण्डळाकार, दिक समृह । — बृद्धि (स्त्री॰ ) बृद्धि पर बृद्धि, बाढ़ पर बाढ़, सुद दर सुद ।- ध्युह (पु॰) युद्ध के लिये मण्डला-कार सेना के। सजाना, चकव्यृह के युद्ध ही में सालह वर्ष के बीरश्रेष्ठ शर्जुनपुत्र श्राभिमन्यु का नराधम दुर्योधन के पत्त के राजाओं ने मिल कर था ।--जनगा (स्त्री०) गुरुच श्रमतलवा ।

चका तत् ( स्त्री० ) समृद्ध, गिरोह, टोली ।—कार (गु॰) गोलाकार, घेरा !—ङ्ग (पु॰) हंस ।

चक्राङ्कित तर्० (वि०) जिसने थपने वाहुमूल पर चक्र का चिन्ह लगनाया हो। श्रीवेप्लव, श्रीरामा- भजाचार्य तथा श्रीमध्वाचार्य सम्प्रदाय में चक प्रक्रित कराने का नियम है।

चितित तद् ० (ग्०) चिकत, विस्मित ।

चनी सन् ( पु॰ ) विष्णु, चक्रवाक पत्ती, कुम्भकार, करहार, सर्प, तेली, किलेदार, मंत्री । (ग्र०) चक्रविशिष्ट ।

चकेला तर्॰ (गु॰) गोलाकार,चकाकार, गोल, वर्त्व । चलु सत्० (पु॰) श्रांख, नयन, नेत्र, ले।चन ।

(१) धजमीत वंशी एक भूपति,

(२) एक नदी का नाम जिमे श्वात्रसस कदते हैं। चन्नप्य (वि॰) थांस्रो का द्वितकारी, मने।हर । चाल तद् ० (५०) चन्नु, र्घाप, नेत्र ।

चरान तद् ० (पु ०) श्रांख, चस्र, चस्रु, यथा-" चपब चखन वाला चाँदनी में खडा या '' (खानवाना)।

चयना दे॰ (कि॰) स्त्राद बेना, चीखना। चलाचली दे॰ ( स्त्री॰ ) धैर, विरोध, फगडा, टटा-

विगाना, चासना ! चयाना दे॰ ( कि॰ ) यिबाना, भोजन कराना, चस्का चगलाना दे॰ (कि॰ ) चनलाना, दति। से पीस कर

खाना । चङ्कमस् सत्० (५०) [चं+क्रम्+धनट्] पुन पुन अमण्, वारवार अमण्, चक्कर छगाना !

चड्र तत् (वि॰) शोधन, सुन्दर, दच, पट्ट, रोगहीन, सुस्य, दे॰ ( पु॰ ) गुड्डी, पतङ्ग, दुरमिलापा से मत्त होना। यथा-- "वह चङ्ग पर चढ़ा है, " " जब वह चड्ड पर चडेगा, तो प्राप ही उमकी दुर्गति हो जायगी, " " इसे तो मैंने खड़ पर चढ़ा लिया।"

चङ्गा दे॰ (वि॰) भन्ना, मुग्नी, निरोग, म्बस्य । चर्गूर दे॰ (गु॰) उत्तम, श्रेष्ट, सरस, चारता, बढिया. [इतिया, फुल स्वने का पात्र | चङ्गेर, चड्रेरी दे॰ ( पु॰ ) बीस खादि का बनी छीटी चहुरा दे॰ (पु॰) र्खाचा, टोक्स, दीरी। चड्रेरी दे॰ (स्त्री॰ ) टोक्री, डब्रिया, तृख बादि का

बना पास विरोप ।

चचा द॰ (पु॰) पिता का भाई, काका, ताऊ, पिनुब्य । (स्त्री ०) चची, चाचा की स्त्री, काकी ।

चचीर दे॰ (पु॰) रेखा, बण्डीर, सकीर ।

चचुद्धाई दे॰ ( स्त्री॰ ) चचेडा, तरकारी विशेष । चचेरा दे॰ (पु॰) चाचा का, चाचा सम्बन्धी, श्रवने सम्बन्धी से सम्बन्ध रखने बाला ।

चचेारना दे॰ (कि॰) चूसना, निचेदना, निकालना। चञ्चनाना दे॰ (कि॰) चिल्लाना, चनचन करना,

वक्ना चञ्चनाहर दे॰ (पु॰) शेस, मुंमुलाहर, चमक ।

चञ्चरोक तत्॰ (पु॰) चित्रति + क, । भ्रमर, मधु-दर, श्रति ।

चआत तत्र (वि०) धस्थिर, वतावज्ञ, चपज्ञ, घरहाया हुन्ना, नटखट (पु॰) हवा, कासुक, रमिक, लम्मट । —ता (स्त्री॰) घस्थिरना, चञ्चलस्त्र, नदखटी I

चञ्चला तत्॰ (स्त्री॰) विध्त्, चपला, मिड्रली, लक्ष्मी, चिपलता, धुलबुलाहट । पिधली, चटपटी । चञ्चलाई तद् (स्त्री ) प्रष्टता, दिराई, टर्ण्डता, चञ्चलाना तद्० (कि०) चण्वल होता, ग्रस्थिर होना। चञ्चलाहर तद् ॰ (स्त्री॰) षश्यासा, चपलता ।

चञ्चा तर्॰ (स्त्री॰) नरकट की घटाई ।--पुरुप (प्र॰) तृय का मनुष्य जो पशु पदी श्रादि की उरवाने के लिये खेता में गाडा जाता है।

चञ्चु तत्० (स्त्री०) पद्मी का छोड, पद्मी का ठाँड, टार, चोच, (पु॰) चेंच, रेड का घृच, हिरन ।

चट दे॰ (श्र॰) तुरन्त, शीध, त्वरित, फटिति, फटपट । चटक तत्० (स्त्री०) पत्नी विरोष, गीरैया पत्नी, चमक, घडाका, कटक, कडाका, फुरती, जस्दी, सड़क, शोना, सीन्दर्य, इविषत शोभा !-मटक (स्त्री॰) यनाच, श्टहार, नाजनायरा, उसक, चमकद्मक ।

चटक तत्॰ (पु॰) संस्कृत भाषा के एक कवि का नाम। कवहया ने राजतरिहाणी में लिखा है कि " मने। इर, शङ्खदत्त, और सन्धिमान्, जयापीड़ की सभा के कवि थे। इससे चटक का समय भी जया पीड का राज्यकाल अर्थान् सातवीं मदी का धन्तिम माग ही निश्चित माना जा सकता है। यह कश्मीर निवामीधे । इनके यनाये ग्रन्थ श्रमीतक नहीं पामे गये हैं। चतप्च यह नहीं कहा जा सकता कि इनके बनाये प्रत्य हैं कि नहीं। कुछ धनुसन्धिया (खे:बी) इनका नामान्तर चाळक बतलाते हैं।

चंद्रकदार दे॰ (वि॰) चंद्रकीला, महकीला 1

चटकता दे० (क्रि॰) कड़कड़ाना, तड़कना, ट्टने या फूटने का शब्द, दरार पड़ना, ऊँगली फोड़ना, श्रन-वन होना, खटकना । (पु॰) थप्पड, थप्प, धप्पा, धौछ, तमाचा। चटकनी (स्त्री०) किवाड़ बन्द करने की कुंडी विशेष ! चटकमटक (स्त्री॰) शहार, चरक, संजधन । चटकरना दे० (कि॰) तरत करना, सट निगल जाना। चटका दे॰ (पु॰ ) टोटा, चही, पपटा, दाढ़ा, भैरा, गरगौद्धा पत्ती, गै।रैथा : [चिढाना, कृपित करना ] च्यदकाना दे॰ (कि॰) ते। इना, इचादना, छोडना, चटकारना दे॰ (कि॰) पशुची का उत्तेजित करने का शब्द विशेष । चमकदार । चटकीला दे० ( गु० ) चमकीला, सुन्दर, मने।हर, चटखना दे॰ ( कि॰ ) बीच से ट्टना, चटकना । चटचिया दे॰ (गु॰) हड्यह्या, च्युन, उतावका । चढना दे० (पु०) चटोरा, पेट्रा चटनी दे० (स्त्री०) भोजन का भेद, चाटने की वस्तु, छे।टे शिश हे खेलने की वस्त । चटपट दे॰ (१४०) कटपट, शीब, तुरस्त । चटपुटा दे॰ (स्त्री॰) फुर्सीला, तेज़, शीव काम करना, भे।जन का एक भेद विशेष । तिङ्फड़ाना । चटपटाना दे॰ (कि॰) व्याकुल होना, फड़फड़ाना, चटपटाहट दे॰ (स्त्री॰) ब्याकुनता, शीवता । चटपटिया दे॰ (गु॰) फुर्तीला, वतुर । चटपटो दे॰ (स्त्री॰ ) उतावली, इड़बड़ी, घवड़ाइट, प्रतिनि, चञ्चल, चपल । चटवाना दे॰ (कि॰) चटाना, सान घराना । चटशोल दे॰ (स्थ्री॰) छोटे बालको की पाउसाचा । चटसार दे॰ (स्त्री॰) पाठशाला I चंट तद्० (वि०) चण्ड, चालाक, सयाना, धूर्स छुटा ितिनकीं का बना विद्धाना ; चटाई दे॰ ( स्त्री॰ ) श्रास्तरस विशेष, पाटी, साथरी, चटाक है। (स्त्री) धड़ाका, खड़ाका, बोरनाद । चटाका दे॰ (पु॰) घड़ाका, कड़का, तड़ाका । चटाचट दे॰ ( पु॰ ) शीघ्र शीघ्र, लगातार, चटाचट शद्ध, प्रतिध्वनि । विरोध, वैर । चटान दे॰ ( सी॰ ) शिहा, पत्थर, पापाण, कोष,

चटापटी दे॰ (स्त्री॰) चटपटी, शीघता, फुरती, किसी

फैलने वाले रोग के कारण बहुत से लोगों की शीब शीब मृत्युका द्वेता। चारने बाळा । चटिया दे॰ (पु॰) विद्यार्थी, शिष्य, छात्र, चेता। (गु॰) चरी दे॰ (छी॰) ध्यान, स्थिरता। यथा-निधरी रुचि मीचु घरी हु घरी समजीव जतीन कि छुटी चरी। —रामचन्द्रिका। चट्ट तत् ( पु ) खुशामद, उदर, वितेमें का एक श्रासन, सुन्दर, मनेहर । तित्० (स्ती०) विजयी । चटल तत्० (ग०) चपल, सन्दर, मनेहर ।---ा घटार या चटारा दे० (प्र०) स्वादनोत्नप, ने।भी ।---पन दे॰ (प्र॰) अच्छी अच्छी चीजें खाने का व्यसन, स्वादले।छपता । घटोरी दे॰ (छी॰) चाटने वाली, स्वादी स्त्री ! चङ्घ (वि॰) तुरन्त, समाप्त, लुप्त । (मुद्दा॰)--करना [चटाई, खुळा मेदान, दाग् । समाप्त करना । चट्टा दे॰ (प्र॰) विद्यार्थी, पाठाशाला का लढका, चेला. चट्टान दे॰ ( पु॰ ) पत्थर का छीटा दुकड़ा, चटान, शिलाखण्ड । चङ्गावङ्गा दे॰ (पु॰) एक प्रकार का खिलीगा। चट्टी दे॰ (खी॰) चटका, घटती, टाटा, हानि, पहाव, स्लीपर जुती, पैर का जनाना गहना ! भड़ दे॰ ( g॰ ) लकड़ी या बृच की डाली ट्रटने का शब्द, तमाचा, धप्पढ । खड़खड़ दे॰ (पु॰) चटचट, पटपट, टेंटें, बढवक } श्वडचंडाना दे॰ (कि॰) फाटना,तड्कना,ट्टना,फ्रटना । चड्पडाना दे॰ (कि॰) फटना, फुटना । चाङ्चाङ् दे० (पु०) वङ्घङ्, वक्षवक । खड़बड़िया दे॰ (पु॰) बक्की, बकवादी, गण्पी, खबार । चडही दे॰ (खो॰) छड़कों का खेळ जिसमें जीता हथा लडका हारे हए जडके की पीठ पर लडकर पूर्व निर्दिष्ट स्थान तक जाता है। चढ़इ दे॰ (कि॰) चढ़ता है, जपर जाता है, सवार होता है, भावा मारता है। चढ़के दे॰ (कि॰) जान बूक के, चड़कर, बळारकार से । चहत दे॰ (खी॰) देवता की भेंट चढ़ता है।

श्वहती दे॰ (छी॰) छ।भ, प्रस्वारी, बृद्धि ।

धावा करना।

चढ़ना दे॰ (कि॰ ) धारोहण करना, जपर जाना,

चढ़नी दे॰ (की॰) छडाई की तैयारी, शब्रु पर चढ़ाई करना।

चढ़-दार दे॰ (पु॰) चढ़नेवाला, मारोही, कर्णधार । चढ़चेया दे॰ (पु॰) सवार, प्रश्वारोही, घुड़बढ़ा !

चढ़ाई दे॰ (छी॰) चढ़ाव, धावा, शत्रु पर चढ़ जाना, उद्यति, चढ़ने का भारा ।

चढ़ाना दे॰ (कि॰) धठवाना, बिलदान करना, श्रविंत करना, ढोलक श्रादि वाजी का कसना।

चढ़ानी दे॰ (कि॰) विवेदन करना, बिद्धदान, इस शब्द का प्रयोग विशेषत व्रज्ञभाषा में होता है।

शब्द का प्रधाग विशेषत जन्नभाषा में होता है। चढ़ाय दे॰ (पु॰) क्टाब, पड़ाड की चढ़ाई, धावा, ज्वर धाना, बढ़ती, बृद्धि, साधुग्नें की स्नान पात्रा जी विशेष पर्वों में होती हैं।

चढ़ाचा दे॰ (पु॰) वर की छोर से कच्या के लिये विवाह के दिन दिया हुआ गहना कपडा छादि, पुतापा, देवता पर चढ़ाई वस्तु, बरसाह ।

चड़ें दे॰ (कि॰) चड़ जाय, सवार हो, ऊपर धाये, धावा सारे, चड़ाई चरें । चड़ेत दे॰ (ड॰) चड़वैया, चड़ने बाळा, चड़ा हुधा, चड़ेता दे॰ (ड॰) चड़वैया, चड़ने बाळा, चड़ा हुधा, चड़ता दे॰ (ड॰) चड़वैया दूसरे। के घोडे फेरनेवाळा, चाड़क सवार ।

चढ़ीतां (पु॰) एडी चढ़ा जूता।

चयाक तत्० ( पु॰ ) चना, घृट, श्रद्ध विरोष, श्रन्न भोजन घोडे का दाना, एक मुनि का नाम—ात्मज (पु॰) वास्यायन मृति ।

चयह तर् (गु) मश्त प्रचण्क, उप्त, तीव, तेतसी, तेतिक, सवातक, द्वावना, चित्रकोषी, तीवा, तीव्या। सिद्या। (पु॰) ताव, कासिदेव, इमश्री का वृच, कृषे का पुक पाव, विश्व का पुक पाव, विश्व का पुक पाव, साम्रह पुष्ति। तो के सेना का पुक याना, साम्रह पुष्ति। ता का पुक सुरसामन्त, पुक देश का नाम।—ता (की॰) व्यता, कटीस्ता, कडुवाहर, तीद्यता।

चयंड तप् (पु०) विद्यात राम्मापुर का प्रपान सेनापति। इसके पुढ़े भाई का नाम मुण्ड था। चण्ड के मारने ही से मनवती का चण्डी था चण्डिका नाम पड़ा है। (२) मेवाट के राना छाड़ा के पुरु पुत्र। राजपुताने के इतिहास में यह दूसरे भीष्म समभे जाते हैं । मारवाड के राजा ने चण्ड की लड़की देने की इच्छा से नारियल भेता या। लावा ने हैंसी में कहा कि हमारे लिये थे थोडे ही नारियळ ळाये होगे. इस वात की राधा वसी समय चयड है। लगी, चण्ड ने प्रतिज्ञा ही कि में इस लड़की से व्याह न करूँगा। पिता ने बहत कहा, पान्त चण्ड ग्रपनी प्रतिज्ञा से बाल भा भी नहीं दले. घन्त में राना ने कहा कि यदि विवाह नहीं करेगो, तो राज्य से भी तुम्हें हाथ धोना पडेगा, हद प्रतिज्ञ चण्ड ने इस बात की प्रसन्तता पूर्वक स्वीकार किया. वस लटकी से आगे पीछे सीचकर राना ने विवाह किया | नयी महारानी के हृदय का लटका दर करने के लिये चण्ड प्रपनी प्राणीपमा मात्रमुमि छोडने की बद्यत हुए थीर नयी रानी से कहते गये कि द स पड़ने पर सुके स्मरण काना। हुआ भी ऐसा ही। नयी रानी के पिता स्थामल श्रीर भाई जीधा के श्रावस्यों पर मेवाइ के सरदार सन्देह करने छगे, कुछ दिनी के वाद शनी की भी घाँसें खुळीं, बसी समय उन्होंने चण्ड के पास पत्र भेजा, चण्ड धाये, थीर मेवाड़ की पवित्र राजगद्दी के। वहें भयानक पट्ट में फँपने से बचावा ।

स बचाया। चग्रहकर (पु॰) पूर्व ।

चर्डको (पु॰) सूथ । चर्डकोशिक (पु॰) विश्वामित्र का नाम । चर्डता (छी॰) प्रवासा, तीक्ष्यता, श्रधिक क्रोध ।

चराडमुराड (पु॰) चगड चीर मुग्ड नामक दे।
राज्य थे। [क्टिन, किरय।
चराडांगु तर् (पु॰) चिगड + श्रंस ] स्यं, दिनस्स,
चराडांगु तर् (दिन) नायिका विशेष, भगवनी के

शक्तिमूत, श्रष्टविध नाविकाधो के ग्रन्तगंत नाविका विशेष, सुगन्धि मध्य विशेष, शृह्यपुष्पी, रवेतसूर्या, ' एक नदी का नाम। [चोजी, बहुँगा |

चगडातक तत् (पु॰) पहनते का पका, कृषकी, चगडात तत् (पु॰) घर्णसङ्कर ज्ञाति विरोप, ग्रह थीर माझयी में उत्पद्ध, स्थम, पश्चमवर्ण, पतिन,

धान्यज, होम । (हो॰) चण्डाबिन, चण्डाबी । चग्रहान्यत दे॰ (पु॰) सेना का पिद्यन्त भाग, पीछे रहनेवाळा सिंशही, बीर सिवाही, संवरी । चरिडका तत्० (सी०) दुर्गा, कड़ाकी स्त्री, गायत्री देवी । (वि०) कर्कणा, कड़ाकी ।

चयाडी तदा॰ (स्त्री॰) दुर्गा, भगवती, गोरी, पार्वती, गिरिजा, क्रोध करने वाखी स्त्री, केपना स्त्री, कल्ही |—कुस्तुम (पु॰) लाल बनेर का मूल |— मराडप (पु॰) भगवती की प्ला का स्थान, वेपीगृह |

चराडु तत् (पु॰) सूपक, मर्कट, छोटा बन्दर । चराडू चंडू दे॰ (पु॰) नशे के लिये नली के द्वारा पिया जाने वाटा अफीस का किवाम ।

चराङ्कल, चंड्रल रे॰ (पु॰) एक खाकी रङ्ग हा पद्मी। चराद्वील रे॰ (पु॰) एक प्रकार की पालकी, पद्मि विशेष, देखा।

चतुःपाइवं तत् (पु॰) चतुर्विक् वारो सरक । चतुःशास्त्र तत् (पु॰) गृहविशेष, सुनिये का भाष्ट्रम । चतुःशास्त्र तत् (पु॰) गृहविशेष, सुनिये का भाष्ट्रम । चतुर्पष्टि तत् (भी॰) चार यधिक साह, चौसह, ६१, कत्तानामक श्वविषा (देखी कत्ता) सङ्गीत विषा । चतुर तत् (पु॰) कार्यक्रम, आकस्य रहित, दच, पुटु, निपुष, पृतं, हुद्धिमान, होशियार, चालाक ।—ता (स्त्री-) प्रयोगता, इवता, स्वानापन ।

चतुरई तद्० (स्त्री० ) चतुरता, प्रवीणता, दत्तता, धुर्तता, होशियारी ।

चतुरङ्ग तत्० (पु०) हाथी, घोड़ा, रघ श्रीर पैदछ इन . चार सानोों में बढी सेना, शतरंज का खेत ।—िनी (स्त्री०) चार श्रीगों वाली सेना, चतुरङ्ग सेना, सेवा की संख्या विशेप ।

चतुरङ्गुल सत्० ( गु॰ ) चार श्रंगुल का, चार श्रंगुल परिमाण विशिष्ट, श्रमलतास |

चतुरभुज (दु॰) विष्णु, चार भुजावाजे । चतुरमुख (दु॰) चार ग्रॅंडबाला, ग्रह्मा । चतुरक तरा॰ (पु॰) चतुरकोण चौंकोना , चौखूंदा । चतुरवस्था तरा॰ (स्थी॰) चार श्रवस्थाएं, जायत्, स्वार, सुद्धि धीर नुरीय । वाल्य, प्रीवृ, योचन धीर दृख् ।

स्तुरा तत् • (स्त्री॰) सयाती, प्रवीका, द्वा । स्रतुराई तर् ॰ (स्त्री) दवता, निपुषता, पालाकी । स्रतुरानत तत्त् • (पु॰) [ चतुर + श्रानत ] पार सुख बाला, प्रदा, श्रारमपु, विधि, विधाता । चतुराश्रम ततः (पु॰) चार श्राश्रम, ब्रह्मचर्यं, गाहँस्य, वानप्रस्य ग्रीर संन्यास ।

चतुरास तद् ॰ (स्त्री॰) चारो श्रोर, चहुँग्रीर ।

चतुरासी वद्॰ ( गु॰ ) ब्रस्सी, चार, मः, संख्या विशेष ।—योनि (गु॰) चैरासी प्रकार के प्राची, यथा— दोहा

" नव जलचर दश स्थापचर, छमि ग्यारह वन वीव, ये चौरासी जानिये, मञ्जूज चारी पद्ध तीस ! " चतुरुपचेद तदः (go) चार रुपचेद, वे ये हैं, गान्वर्यन् वेद, श्रायुर्वेद, अमुर्वेद धीर भर्मशस्त्र !

चतुर्गुण तद॰ ( पु॰ ) चारगुणाः चौगुनाः, एक की चार से गुण्य ।

चतुर्थं तत् ( पु॰ ) चार के। पूरा करने वाली संख्या, चीया, चीयी। — साल (पु॰) चीया काळ, वपवास के दूसरे दिन की रात्रि। — वस्या (स्त्री॰) बुढ़ाया, बुढ़ाई, सरयकाळ।

चतुर्धी तत्॰ (स्त्री॰ ) तिथि विशेष, श्रीधा।

चतुर्दश तत् (गु॰) चार धीर दश की संयुक्त संख्या । ( गु॰ ) चार श्रधिक दश, चौदह, १४।—विद्या (स्त्री॰) चौदह विद्या, यथा—छ: ग्रहों से युक्त चार वेद, धर्मशास्त्र, पुराश, मीर्मांसा और न्याय ये चतुर्दश विद्या हैं।—रहा (पु॰) धौदह रत जे। सबद्ध से निकाले गये थे, वे वे हैं, असत, चन्द्रमा. लक्ष्मी, धन्वन्तरि, पुरावत, कीस्तुभगणि, उच्चेश्रवा, शङ्क, श्रन्सरा, कामधेतु, कल्पद्रम, मदिरा श्रीर विष ।---मन (प्रः) चौदह स्षिकतां मनुः यथा---खायम्भुव, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाह्राप वैवस्तत, सावर्षि, दचसावर्षि, ब्रह्मपावर्षि, धर्म-सावर्थिः, रहसावर्थिः, देवसावर्थिः, श्रीर इन्द्र-सावर्शि।-सोक (पु॰) चौदह खोक, सप्त, खर्ग धीर सप्त पाताच, यथा--भूतल, भुवः, स्वः, महः, जन, तप, सत्य, ये सात स्वर्ग लोक हैं। श्रतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल थीर पाताल, ये सात पाताळ हैं। तिथि, चौदस। चतुर्दशी तत्॰ (स्त्री॰ ) [ चतुर् + दश ] चौदहवीं चतुर्भेज तत्॰ (पु॰) चारभुजाधारी, विद्यु, नारायण, श्रीकृष्ण, रेसागणित का पुक स्वरूप, जो चार रेखाश्री

से धिरा रहता है .--सेत्र (प्र॰) चौमेंड़ा खेत ।

चतुर्मुजा, चतुर्भुजी तत्॰ (स्त्री॰ ) चार सुजावाली चर्चात् देवी, भगवती ।

चतुर्भौतन ततः (पुः) चार प्रकार का भोजन, यथा-भोज्य, भक्ष्य, लेहा, चीष्य ।

चतुर्मुद्रा तन् (पु॰) चतुरानन, बझा, विधाना, विधि । चतुर्मुक्ति तत॰ (स्त्री॰) चार प्रकार की सुष्कि, सायुज्य, सालोक्य, सामीप्य और सारूप्य ।

सायुज्य, साकाव्य, सामाप्य आर सारूप्य । चतुर्थोनि तन॰ (पु॰ ) चार प्रकार से रूपछ जीव, स्वेदज, ग्रण्डज, रहिंदन थीर जरायुज ।

चतुर्वेद तत्० (पु॰) चारा वेद, साम, यज्ञ, ऋक, श्रीर श्रथवं ।—ो (पु॰) चार वेद जाननेवाला, धनुर्वेद-धक्ता, माझण भेद, माधुर माझण, मझाणो का श्रव विरोप ।

चतुर्घर्म तत् (पु॰) प्रस्तार्थ चतुष्टम, घमं, धर्म, काम धार मेल । चित्रिय, वैरय धार सूद्ध । चतुर्वर्मी तत् (पु॰) माहत्वादि चार वर्षे, माह्मय, चतुर्विम तत् (पु॰) भौवीसर्वा, चार धार बार स

चतुर्विच तत्॰ (तु॰) चार प्रकार, चार तरह ! चतुष्क (वि॰) चौपहबा (तु॰) एक प्रकार का मवन । चतुष्काेग्य तत्॰ (तु॰) चौकान, चौरस ।

वतुर्पय (प्र॰) चार की संत्या, चार सस्तुमें का समृह । चतुर्पय तत्र॰ (प्र॰) चीराहा, चीक, चार मार्गों के मिनने का स्थान।

चतुष्पद् तत्॰ ( पु॰ ) पद्य, चीपाया, चार पैर बाला । —धर्म ( पु॰ ) चार चहों से युक्त धर्म, धर्म के चार चह से हैं — विद्या, सल, तपस्या, दान ।

चार अक्ष य ६ — । बदा, सरा, तपसा, दान । चतुष्पदी तत् ( स्त्री० ) चौपाई, इन्द्र, चार पाद का गीत, चार पाँव वाजी ।

चतुस्मम्प्रदाय ततः (पु॰) र्यच्यवे के चार प्रधान सम्प्रदाय रामानुज, श्रीमाध्य, रद्र और सनक । श्रीरामानुज श्रीमाध्य, श्रीनिन्यार्क, श्रीयनुमीय।

चतुरसदम्य तर्॰ ( गु॰ ) चार हजार, संस्थाविरोष, ४००० । विजयेरी । विजयेरी । चचार तर्ग॰ (५०) [ चर् +चर ] चीरत्मा, वदास्यात, चद्रा रे॰ (५०) चार्र, चर्र । चद्रि तप् ९५० ) हप्र, चन्द्रमा, हायी, सर्थ ।

चहर दे० (स्त्री॰) चारर, किसी धातु का छंडा चौहा चौकोर पत्तर। [जाना, लिल्ना, चटकना। चनरुना दे० (कि॰) चटक जाना, फट जाना, फट चना नद्द० (उ०) चया, चयाक, यूट, स्रव विरोध। चन्द तद्द० (उ०) चन्द्रमा, चन्द्र, चांद्र, शराबर, विशाकर।

चन्द्रन तत् (पु॰) [चन्द्र + घनट् ] हरनाम प्रसिद्द पुच विशेष, श्री खण्ड मलयागिर, गन्धसार, सुव न्विकाष्ट, धानर विशेष, एक चन्द्रन, बडा तेरता । चन्द्रना दे॰ (पु॰) तेरा, सुग्रा, शुक्र, पविविशेष । चन्द्रना दे॰ (पु॰) गान, सक्वाट, तिमके सिर पर वाल नहीं।

चन्द्र्या दे ( पु॰ ) चांद्रती, झाया, मेबाडम्बर, गोल धाकार की चकती, पैबंद, मोर पक्ष की चिन्नका । चन्द्रा तद्द ( पु॰ ) कर, दान, उनाई, संवादपर्शे का वार्षिक सूच्य, सहायत, चन्न, चन्द्रमा । यथा—"देशति शही तिलीना चन्दा धारी न कीवित्रे वालगीविन्दा "

चिन्दिया दे० ( घी० ) चींदी, खेलडी, छेरटी रोटी । चिन्दिहा दे० ( गु० ) रुग्हटा, हाये हा दना, चींदी का यनाया, सफेद, रवेन ।

चन्देला दे॰ (पु॰) चन्द्रेल चत्री, चत्रियो की एक जाति, चन्देल नगर के रहने वाले, चन्द्रवा । चन्देली, चन्देरी दे॰ (खी॰) एक नगर विशेष।

(वि०) चन्द्रेळ नगर के करते।

सान्न तद्द० (पु०) [जन्द + र] शाशाह, चन्द्र, चन्द्रमा,
सुवर्ष, द्वीप विशेष, कपूर चिंदी, को मानुनासिक
वर्ष के उपर लगाई जाय, दीरा, सुनाकिस नफ्ता
(वि०) कमनीय, सुन्दर, चानन्द्रशयक :—क्ता
(ची०) चन्द्रमा की सोखद कला, इनके नाम ये
हॅं—स्मृता, मानदा, पूपा, दुछि, तुछि, ति, सिठ,
शरितो, चन्द्रिका, वान्ति, जोगन्यना, श्री, श्रीति,
क्षत्रदा, पूपया, पूर्णा !—कान्त (उ०) मिलविशेष !—कुग्रह (उ०) कामस्य का प्रसिद् एक
तीर्थ, मरोवद !—गुप्त (उ०) मारानीय प्राचीत
प्रसिद्ध मौर्यदेशीय एक राजा। सन्द २०० ई० में
मवर्षिसिद्ध या महानन्द्र नाम के एक राजा साम

करते थे । इनकी देा खियाँ थीं । सरा के लड़के का नाम मार्थ, श्रीर सनन्दा के नी प्रतों की जवनन्द कहते थे। पिता ने नवनन्दों की राज्याधन का भार सेंगा थीर मीर्थ के। उनका सन्त्री बनाया। मन्त्री मीर्य के घनेक प्रम उत्पन्न हए, उन्हें होनहार देखकर नवनन्द ईस्पों छोर अपनी आपत्ति की उरप्रेचा करके कपि गये. अतुप्त उन्होंने सीयों की बन्दी किया, परन्त किसी कारणवश चन्द्रसम के उहाने छोड दिया, चन्द्रगुप्त थोडे ही दिनां में अपने सद्गुणों के कारण सर्वप्रिय हो। यथा। यह देख नवनन्द्र भयभीत हुए इसे मारने की चेष्टा करने लगे. इसकी खबर पाते ही चन्द्रग्रस ने सोच विचार कर अपनी रचा का उपाय हुँड निकाला, इड प्रतिज्ञ अध्यवसायी और शजनीतिज चारान्य के। कीशल से अपने पद्य में करके चन्द्रगप्त राजा हथा। —अहरा ( प्र॰ ) चन्द्रमा का अहरा, राह्यास l -धारा (खी०) देवी विशेष, नवदर्गा के अन्त-र्गत तीसरी दुर्गा—चुड ( पु॰ ) शिव, सहादेव। —प्रभा (स्त्री०) चन्द्रकित्या, व्येत्स्मा ।-भागा (स्त्री॰) नदी विशेष, चिनाव नदी, पञ्जाय की एक नदी का नाम ।--भाल (प्र॰) श्रीमहादेव, गर्गोशजी ।--मिगा (पु॰) चन्द्रकान्त मिथा, शिव । -- मिल्लिका (स्ती०) पुष्प विशेष, छताविशेष, इलायची ।—सखी (खी॰) चन्द्रमा के समान मुँह बाली, सुन्दरी, सुमुखि, वरवर्णिनी ।--मैालि (प्र०) महादेव, शिव।--रेखा (स्त्री०) चन्द्रकला, चन्द्रमा की एक कला !--रेग्र (पु॰) काव्यचार, शब्दचीर, बागवहारी । - लोक (प्र०) चंन्द्रमा का क्षेक, चन्द्रमण्डल ।—लीह (पु॰) चाँदी, रूपा, रजत ।--वंश (प्र॰) प्रसिद्ध राज सन्तान विशेष, चन्द्रमा है कुछ में उत्पन्न राजा !-वाला (स्ती॰) वडी • इलायची ।-- बत ( पु॰ ) प्राथिशत विशेष, वत विशेष, राजधर्म, राजधर्म का पाछन रूप वत । —शाला ( सी॰ ) श्रद्धालिका, श्रद्धारी ।—शिखा (स्त्री॰) चन्द्रश्रङ, चन्द्रमा की कला का श्रम्भाग । शेखर ( प्र॰ ) शिव, महादेव, पर्वत विशेष ।--सिता (छी०) कपूर |---सेन (प्र०) प्राचीन भारत

का एक पराक्रमी राजा का नाम, इनके पिता का नाम समदसेन था. करुचेत्र में पाण्डवों की छोड़ से यह ळडते थे श्रीर उसी युद्ध में भ्रश्वस्थामा द्वारा यह सदा के लिये रणभूमि में सो गये। (२) चम्पावसी नगरी का एक राजा। यह शिकार खेळते बन में गया था और सग के धोखें से एक सुनि पर इसने बार्ग छोडा। सालम होने पर इसने मनि का श्रनेक प्रकार का धननय विनय किया परन्त किसी प्रकार सुनिका कोध कम नहीं हुआ, सुनिके शाप सी राजा काला और बढ़ा हो गया । शापमक होने के लिये राजा ने धनेक यत किये. किन्त सभी निष्फल हर । अन्त में एक भनि की सम्मति से वसन्सपर ( जयपुर राज्य के अन्तर्गंत एक नगर ) में जाने से इनका शाप नष्ट हुन्ना. खटाटा की प्रथम शताब्दी में इन्हेंनि चन्द्रावती नगरी स्थापित की । यह नगरी चन्द्रभागा नदी के तीर पर है, यह सालावार की राजधानी है। (३) परद्यसम् के द्वारा यह राजा सारा गया था। इसकी गर्भवती रासी ने महर्षि दाळभ्य के श्राक्षम में जाकर श्रपने वाणों की रचा की थी।—हार (प्र॰) ग्रहङ्कार विशेष।—हास (पु॰) चिन्द्र + इस् + बज् | खड़ विशेष, (१) रावया के खड़ का माम, (२) एक धार्मिक राजा का नाम इनके माता पिता बाल्यावस्था ही में इन्हें शकेला छोड़ परलोक यात्री हुए। उस राज्य का प्रधान मन्त्री, पडयन्त्र रच कर, इन्हें मरवाने की चेष्टा करने क्या । श्रतः चन्द्रहास की श्रपनी राज-धानी छोड वन में जाकर छिपना पडा । इस समय भी स्वर्गीय-वात्सल्यभाव-पूर्ण-हृद्या हुनकी उपमाता ने इनको नहीं छोटा, किन्ते उसी ने इन्हें वन में बाहर प्राव्यस्ता करने का सःपरामर्श दिया थी।र स्वयं भी वह साथ श्रायी | किसी श्रवसर पर शज-मन्त्री से इनकी भेंट हुई। राजमन्त्री ने इन्हें पह-चाना श्रीर इन्हें सारने के लिये इसने श्रपने ग्रह-दत उनके पीछे जगाये । परन्तु भगवान् को चन्द्र-.. हास का मारा जाना उचित नहीं मालम होता था l इसी कारण मन्त्री के सभी प्रयत्न निष्फळ हुए थीर यही राजा हथा थे।र मन्त्री श्रपने ही कर्मों से नि:सन्तान होकर हुर्गति के साथ मर गया ।

चन्द्रमा तत्॰ (पु॰ ) चन्द्र, चन्द्र, चन्द्रा, निशाका, विशु, शशि, शहाङ्क । [वँदवा, गुर्च, इडायची 1 भन्द्रा तत्॰ (गु॰) मुण्डला, गङ्गा, बुद्धिमान्, (स्त्रां॰) अन्द्रातप तर्वः ( प्र॰ ) चांदभी, चन्द्रिका, चन्द्रमा का प्रकाश, आफ्लादन विशेष, विशान, चँदवा,

जीत्स्ता, उजिपारी, चन्द्रकिरण ।

चन्द्राना दे॰ (कि॰) सूपना, सुरमाना, सुमाना, पश्चात्ताप होना, परिताप होना ।

चन्द्रापोष्ट तत्॰ (पु॰) वास्त्रभद्रकृत संस्कृत बाद्य काव्य कादरवरी के सायक । इनके पिता उज्जयिती के राजा तारापीट हो, इनकी माता का नाम विलासवती या । कादम्यरी में विद्या है कि शाय के कारवा चन्द्रमा ही के। महारानी विलासवती के गर्भ से वरपञ्च होता पदा था, इनके मित्र और मन्त्रिपुत्र वैशस्त्रायन थे ।

चन्द्रायलो सत्॰ (सी॰) एक गोषी का नाम। यह राधा की चर्चरी बहिन थी. राधा के पिता वृपमान के लेठे भाई चन्द्रमानुकी यह खडकी थी। चन्द्रा-वजी गीवद्रनमल से व्याही गयी थी, यह गोवद्रन-मछ करला नामक गांव का रहने वाका था।

चन्त्रिका तप्॰ (छो॰) ज्येत्सना, चन्द्रमा की कित्या, चरिनी,प्रशास विशेष व्याकरण की पुश्चक का नाम। घड़ोर, मीर के पहुं की शीछ शीछ शीख, बड़ी घोटी इलायची, एक मवनी, क्लफोडा यास. जहीं, चमेली, मेंथी, चनस्र, एक देवी, एक वर्ण-प्त, वासपुरमा, माधी का एक भूषवा ।

चन्द्रोड्य तत्र (पु॰) चन्द्रमा का वस्य, रावि का प्रथम प्रहर, धीपधि विशेष, चँड्वा ।

चन्द्रोपल तव्॰ (पु॰) [काद्र + बपछ ] चन्द्रकान्त मणि, माणिक्य विशेष ।

चनपुर दे॰ ( पु॰ ) हालम, पुरु शास विरोप ।

चपक्रम दे॰ (पु॰) एक प्रकार का कांगाका, खम्बा भहरता । मिलमा, सरना । चपकता दे॰ (कि॰ ) चिपटना, अवना, संयुक्त होना, चवकाना है॰ (फि॰) मटाना, शुहाता, मिलाना,

जीइमा, सरामा, रूपरामा । चपटना दे॰ (कि॰) चपटा होना, मिल जाना, सर

जाना, छग जाना, छपटना ।

चपटा दे ( ग ) समान, यरापर, तस्य, चीरम, चीडा, बील सा

चपटाना दे॰ (कि॰) चपटा करना, सिलाना, लपटाना । चपटी दे॰ (स्त्री॰) वेडी वस्तु, चपटी वस्तु, मिली हुई बिया, संयुक्त, किल्ली जो पशुश्री के चिपटती हैं, ताची, बेलि।

चपद्दगढद्र (वि॰) विषद्रप्रस्त । चपडचपड है॰ (प्र॰) स्वाना के खाने का शक्ष । चपडा दे॰ (प्र॰) एक महार की बाख । चपडाऊ दे॰ ( गु॰ ) निर्द्धन, दीठ, ५४ । चपड़ाना दे॰ (कि॰) धोटा करना, दीउ करना, यह काना, धरना ।

चपड़ो दे॰ (को॰) गोधरी, कण्डी, तस्ती, परिया । विपत तत्॰ (पु॰) चढ्, समाचा, यप्पड, नडी । चपना दे॰ (कि॰ ) दशना, लजित होना, घषीन

होना, महित होता, ममख जाना । चपनी दे॰ (पु॰) ढक्नी, टवनी, ढक्ना, क्टोरी। चपरगर्टू (वि॰) चीपरचरन, ब्रमाया । चपरास दे॰ (खी०) कमर में बांघने का विन्ह, म्वामी

शीर मूल के पद का श्चन करता है। चपरासी दे० (पु०) नीकर, दुत. इरकारा । चपरि दे॰ ( थ॰ ) शीघ, तुरना, दवकर, दवका, भूमि से मिलकर, भूस कर।

चपल नत्॰ (गु॰ ) चञ्चच्च, श्रव्धाः, तरल, विकल, रदिश । (प्र॰) पारा, मद्यवी, घरतुरा, जरुदवाज, चातक, प्रत्या विशेष, सुगन्धिद्वस्य विशेष, राई. पुकं प्रकार का चुड़ा ।-सा ( छी॰ ) काचलता, बाह्यस्य, चापस्य, ग्रस्थरता।

चपला भर्॰ (सी॰) लक्सी, विस्म, अप्रता, संग्रली, बैश्या, श्रद्धिरा, ब्रुट्टा, व्यक्तिवारियी, पीपव, जीम, मदिरा, प्राचीन समय की पुरू नाव।

चपलाई तर्॰ (ध्री॰) घटुबता, चिल्पिलापन, शुरू । उहा प्र

चपासी दे॰ (खा॰) रेही, फुलका। [ब्रजिन काना। चपाता देव ( किंव ) दावना, धीपन, छशाना, चपेट तत्॰ (पु॰ ) तमावा, घप्पा, धप्पा, इपैली, क्षींक, घोषा । विवाह, धेरमा । चपैट, चपेटिका सदः (धीः ) वर्णमङ्का. धीर. चरिटी (ची॰) भाद शुक्त पृष्ठी ।
चर्षाटी दें॰ (ची॰) एक प्रकार की छें।टी पगड़ी,
पुरानी पगड़ी। [यानी उठी न हो।
चर्षारा दें॰ (पु॰) ज्ता जिसकी पृष्ठी स्त्रीपर नुमा हे।
चर्षारा दें॰ (पु॰) इकना, इकन, दपना, चपनी,
छिक्कला, कटोरा।

चप्पाल है॰ (पु॰) एक प्रकार का पड़ी बैठा जूता। चप्पा है॰ (पु॰) चार अँगुलियों का निशान, किसी रक्ष से दीवार या कपड़े पर बनाया जाता है, चतुशींश, योड़ा भाग, चार अंगुळ जगह, थोड़ी जगह।

बाड़ा नार, चार श्रुक प्रमान, बाड़ा नारह । चप्पी दे (स्त्री) देह दशमा, श्रद्ध मर्दन हारीर दशना ( ) हिंस डॉड दशने वाला ।

चप्पू दे॰ (पु॰) कळवारी, डॉढ़, दण्ड, नाव क्षेत्रके चफाल दे॰ (की॰) पद्म परिवृत द्वीप, जिस द्वीप के चारों खोर दळदल हो। [कुचळमा, चुसळामा। चयलाहि दे॰ (की॰) चयलाम, दांती से पीसना, चयलामा दे॰ (कि॰) चयाना, कुचळना, पीसना।

चवाई दे॰ (खी॰) खुचलाई, चर्वेस ।

चवाउ दे॰ (पु॰) मुखर, वतकहाउ, कहासुनी, निन्दा । चवाना दे॰ (कि॰) चावना, चित्रलाना ।

चवाना दे० (कि॰) चावना, चित्रळाना । चत्रुतरा दे० (पु॰) चौतरा, चश्वर, श्रथाई, चौपड़, - चैठक, चौकी, याना ।

स्रवेता दे० ( पु॰ ) चर्पसक, दाना, चबाकर खाने का दाना, भुजैना, भार में भूजे श्रन्त !

चवेनी दे॰ (स्त्री॰ ) मिठाई या जलखना जो यरातियेर के। सस्ते में दिया जाता है।

चक्य तत्० (सी॰) ज्ञापधि विशेष, चाव । -'चभक दे॰ (पु॰) डंक, र्जाटा, पानी में किसी वस्तु के रिस्ते की प्रावाल ।

च्छोरता दे॰ (कि॰) गोता देग, भिगोना, तर करना। "ताते तुरत चमोरे घी के"।

—-स्रवास । स्मक दे॰ ( खी॰ ) चिलक, भड़क, चटक, उज्वलता, प्रमा, दीसि, दमक, शोभा, लचक, चिक ।

च्यमकता है० ( गु॰ ) वतागर, वजहा, जगमग, जगसगर । [ब्राना । च्यमकना है० ( कि० ) भटकना, खीलना, प्रकाश ही च्यमकाना है० (कि०) प्रकाश करना, भटकाना, साफ् करना, चिद्वाना, मटकाना, जीवना । जमकाहट दे॰ (खी॰) भलक, भलकछ । [माहुर । बमागादृह, बमागीदृह दे॰ (पु॰) वादुर, जमागादुर, बमागादुर दे॰ (पु॰) देखे चमागादृह । बमागुद्द दे॰ (पु॰) देखे चमागादृह । बमागुद्द दे ९ (पु॰) दात में चबनेवाकी चित्रिया । चमाचुक्त दे॰ (पु॰) चीथा, क्षार, दुर्वज, सकरा । चमाचमागा दे॰ (कि॰) शोधमा, श्रीवक शोमा देना,

चमकास दे॰ (वि॰) समक, उजार, उजागर।

चमचमाहरु दे॰ (सी॰) चमकाहर, शोभा, दीप्ति । चमचा दे॰ (पु॰) चम्मच, कल्रही ।

चमची दे॰ (छी॰) छोटा चम्मच । . चमटा दे॰ (पु॰) विमटा ।

चमकाना ।

चमड़ा दे॰ (पु॰) चर्म, त्वक, छात्न, खाळ।

चमत्कार तत्॰ (पु॰) [ चमत् + छ + धन् ] विस्मय, ग्राश्वर्य ज्ञान, करामात, उसरु, चिवडा !—ो

(गु॰) विस्मय जनक, विचित्र ग्राश्चय ।

चमत्कारक ( वि॰ ) श्रद्धत, श्राश्चर्यपद । चमत्कृत तत्॰ (गु॰ ) श्राश्चर्यांन्वित, विसित्त ।—ि

(स्ती॰) विस्मय । स्वमर तद॰ (पु॰) चवर, सामर, व्यास्रव्यजन, राज

चिन्ह विशेष, चतर नामक पशु विशेष । चमरख दे॰ ( पु॰ ) रहटा की सातग्री, एक प्रकार का खटा फल । सिरागाय ।

चमरी तत्॰ (स्त्री॰) सुरा गैं।, चमर नामक गौ, चमरू दे॰ (पु॰) चमड़ स्वास्त्र, चरचा।

चमस तत् (५०) [चम + अल् ] यज्ञपात्र विशेष, समचा, कक्षकी, चम्मच, दर्बी, पापडू, लड्डू, उर्द का श्राटा, एक ऋषि का नाम, नव योगीव्यतें में से पक।

चमाई दे॰ (खी॰) कींछ, पीला।

चमाऊ दे॰ (खी॰ ) खढ़ाऊ, घरग्याहुका, चमर । चमाचम दे॰ (वि॰ ) कलकते हुए, चमकते हुए। '' वरतन चमाचम र्माजना ।''

चमार् तद् ० (पु०) चर्मकार्, मोची, जूता शनाने वाला । चम्रू तद् ० (क्री०) वेता, त्रह, कड्क, वेता विशेष, ७२३ हाथी, ७२३ रघ, २१०० वोहे, २१४५ (किसी के मतासुकार २६७६) येदल यह चम्रु है।—चर (पु०) सेनापति, लिपाही।—पति (पु०) सेनापति।

चसुकन दे॰ (पु॰) किल्नी, पशुग्री का उँवा ! चमेटा तदृ० (पु०) चपेटा, पपेडा, घीटा। [स्विमाटा दे॰ (पु॰) चनड की थेली जिसमें नाई श्रख रखता है, या यह चमडे का टुकडा जिस पर उम्नरा की धार पड़ी की जाती है।

चम्मच दे॰ (g॰) देखे चमचा। स्वस्पक्त तत्र ( पु० ) पुष्प विशेष, चापा का फूल ।

-- कलिका (स्त्री०) चम्पाकी कली।

स्वस्पत दे॰ (वि॰) छिपा, श्रदश्य, श्रन्तधान, सगना । -होना भगताना, छिपनाना, चलागाना. थक्थ्य होना। रङ्गा हुआ। चम्पन दे॰ (छी॰) पीत रह, पीत वर्ण, पीले रह से चम्पा तत्० (खी॰) कर्णंपुरी, चह्नदश की राजधानी. भागलपुर का प्रदेश, चम्पारण्य, चम्पारन, एक प्रकार का सीठा केला. एक जाति का घोडा, रेशम का एक किम्स का कीडा, बहुत बड़ा सदा बहार पेट जो दक्षिण में होता है।—धिप दे० (प्र०) चम्पारण्य नामक प्रदेश के श्रधिपति कर्णशाज, (द॰) एक फूल धीर बृच का नाम ।

चम्पाकली दे॰ ( स्त्री० ) भूषण विशेष, एक प्रकार का गहमा, यह गले में पहना जाता है। निगरी। चम्पावती सत् (छी०) नगरी विशेष, चम्मा नामक स्त्रप तत्र (सी०) काव्य विशेष, गरा परा मय

काष्य । यथा भेज + चम्पू ।

चम्चा द० (प्र०) मुँडचिरा, एक शिशकों की जाति । चम्बू दे॰ (पु॰) जलपात्र विशेष, टाटीदार पात्र, यह

देव पतन के काम में आता है। चिमेली का फल। चन्चेली दे॰ (छी॰) एक प्रकार की लता थार पुरर, चम्मल दे॰ (पु॰) चमला, तुम्या, एक नदो का नाम । चय तत्। (प्रः) चि+श्रल् । समृह्, राशि, हैर, प्राचीर, प्राकार, चार दीवारी, टीला, गढ़, नींव, चवृतरा. चौकी, कैंचा श्रासन, यज का श्रीप्त संस्कार (चयन) विशेष !

चयन तत्र (पुरु) संमह काण, चाहाण, बहेताना, पुकन्न करना, पकट्टा करना। (दे०) धानन्द, क्राल, पेम, धैन।

स्तर् तत्० (पु०) उटाने योग्य, वालुक, टेक, क्षिप कर राजकीय बातों को जानने के लिये नियम किया

गया पुरुष, इसरों की बात जानने के खिषे धुमने बाला, कपट वेशघारी, दृत, खाना, भोजन, एंबन-पत्ती, कौडी, महर, पासे का जुला, निद्यों के किनारे या सहमस्यान की बह भूमि जो नदिया की लाई हुई मिट्टी से बनी हो (डेल्टा) दलदब, नदियाँ के बीच बालुका टापू, दिवला पानी। (गु॰) चठनेवाळा, चठनेयोग्य, जहम, धानेवाळा। चर्ड दे॰ (खी०) जानवरों के पानी पीने के लिये पानी जिसमें भग जाय वह कण्ड।

सरसरा

चरक तत् (५०) वैद्यक प्रन्य विशेष, कुष्ट रोगका भेद, मुनि विशेष, विख्यात वैद्यक प्रन्य चरक सहिता के स्विपता, अनन्त देव चर रूप से दिए कर पृथिवी पर आये और उन्होंने देखा कि यहाँ के वासी अनेक रोगों से अधिक कष्ट उठा रहे हैं। सनुष्यों का कष्ट देखकर उन्हें दया श्रायी भीर पडड़ वेद जाता सहर्षि का रूप उन्होंने घारण किया सथा सासारिक व्याधियों से मनुष्यों की रचा करके प्रसिद्धि प्राप्त की । धनन्त देव चर रूप ( गुप्तवेश ) से पृथिवी पर अवतीर्थं हुए थे। इसी कारण बनका नाम चरक पड़ा। इन्होंने श्रित्र के पुत्र भरद्वाज से श्रायुर्वेद की शिद्धा प्राप्त की थी। दुत, भेटिया, बटोही, पथिक, बीह्रों का एक विन्ध निशेष । सम्प्रदाय, भिखारी । चरकसहिता तन्॰ (स्त्री॰) चरकमुनि प्रणीत वैद्यक्ष का

चरकटा दे॰ ( पु॰ ) ऊँट या हाथी का चारा काटने वाला,तुच्छ सनुष्य |िदागने का निशान,हानी,धका । चरफा दे॰ ( पु॰ ) क्षेत्र, कुष्ट रोग विगेष, श्रीत कृष्ट, चरकी दे॰ (प्र॰) कुष्ट शेग वाला, रवेत केड़ी !

चरस्य दे॰ ( पु॰ ) चक्र, धका, घेरा, चौफेर, पहिया, त्तराद, रहँट I

चरला दे॰ ( पु॰ ) सून काटने का यन्त्र, गहुँटा । चरस्त्री दे॰ (स्त्री॰) रहेंटी पहेंटा, विरनी, एक प्रकार का

यन्त्र जिस पर चादमी की नैठा कर घुमाया जाता है, एक प्रकार की चातिशवाजी । चिन्द्रन खगाना I चम्चना तद्० (कि॰) लेपना, लेपन करना, चहाँ में चरचर दे॰ ( पु॰ ) बहबई, गव, निरर्थंड बोळ । चरचरा दें॰ ( गु॰) बङ्की, बङ्गहिया, निर्धिक बोलने

वस्थि, मजदूत ।

चरचराना दे॰ (कि॰) चटकना, कडकडाना, कड होना, ऋषित होना । चरचा तद् ० (श्वी ० ) चर्चा, कीर्त्त, जिकिर । चरचेजा दे॰ (गु॰ ) गप्पी, दक्की, मुखर, दक्यकहा । चरचैत दे॰ (गु॰) चरचा करनेवाला, कीर्तिमान् । चरट तत्॰ (पु॰) खन्जनपद्मी, लञ्जरीट, खड़लीच । चरमा तत्र (प्र०) पर, श्रङ्बि, पैर, परा, पत्ती प्रादि के प्राहार के लिये यमना, छन्द का चौथा हिस्सा, वडों का साबिध्य, चतुर्थांश, मूल, गोत्र, कम, आचार, धूमने का स्थान, किरण, अनुष्टान, रामन, चरने का काम । - कमल (पु॰) कीमल चरण, कमल के समान चरण ।--दासी (स्त्री॰ ) चरण सेविका, ही, भार्या, पैर पर गिरा हथा. जुहा, खड़ाऊँ ।--पदवी (खी॰) पदाङ्क, चरण का चिन्ह ।- पीठ ( पु॰ ) पादपीठ, पैर के पीछे का भाग, खडाऊँ, पाँबरी, चरण रखने का पीडा, चरणासन ।- व्यह ( पु॰ ) एक प्रन्थ का नाम, यह वेदन्यास का बनाया है इसमें वेदों का विवस्या किस्ता गया है ।—युगला ( पु॰ ) पद्युगल, चरणयुग, दोनों पैर ।- सेवा ( स्ती॰ ) उपासना, श्राराधना, श्रर्चना, सेवा, श्रुश्रपा । —ामृत ( पु॰ ) चरणोदक, पादोक्द, सान्यों का पेर घोषा हम्मा बल ।---ाय्घ (प्र॰ ) ऋक्कर, सर्गा ।—ारविन्द ( पु॰ ) चरण कमल, पादपद्म । —ोडक (go) पादप्रचालन जल, चरणामृत, देवता श्रादि का चरण घोषा हुन्ना जल (—ोपान्त ( पु॰ ) चस्या के समीप, पदप्रान्त ।

स्वरशा तव॰ (प्र॰) मनुष्य। चरती दे॰ ( गु॰ ) वत न करनेवाळा, श्रवती । चरना दे॰ (कि॰) चुगना, धूमब्मकर घास खाना,(पु॰) पैर. चरण, एक विशेष दोहा जाति ।

चरनी दे॰ (छी०) कडरा, ठांव, स्थान, यैटों की घास खिलाने के लिये जो मिटी का बहुत लम्बा वनाया जाता है।

चरन्नी दे॰ ( स्त्री॰ ) चार धाने, चैत्रान्नी, स्की । चरपरा दे॰ ( गु॰ ) तीता, खट्टा, कडुवा, तीखा, फुर्सीला, साहसी । दिदं होना, संसताना ! चरपराना दे॰ ( खी॰ ) परपराना, चेदना मालूम होना,

चरपराहट दे॰ ( स्री॰ ) परपराहट, संसत्।हट ! चरपस्या दे० (गु०) मनचला, सुन्दर, सुधर । चरफर दे॰ ( प्र॰ ) प्रवीसता, निप्रसता, दसता । चरफरा दे॰ (गु॰ ) दन्त, निप्रस्ता, दन्ता । चश्फराहि दे॰ ( कि॰ ) चरचराते हैं, इटते हैं. चरति हैं। साहस, उत्साह । चरवराष्मी दे॰ (स्त्री॰) फुर्तिलापन, चतुरता, चरवाना दे॰ (कि॰) डोल को ससी कसना था चमडे से सदका। चरवी दे० (क्षी०) सेंद, बया, पीह।

चरम तत् (गु॰ ) श्रन्तिम, शेष, यवसान पराकाष्टा का '(पु॰) चाम, चमहा, ढाल, फरी (—काल (पु॰) शेष काल, अन्तिस समय, माने का समय।---चित (प्र॰) यस पर्वत, यसगिरि ।--ादि (प्र॰) थस पर्वत, श्रस्ताचळ । रखने का मूख्य। चरवाई दे॰ (स्त्री॰) चराई का मूल्य, चराने का या चरताहा दे॰ (पु॰) चराने वाला, रखने वाला, रख-वारा, गड़रिया |

चरस दे॰ (पु॰) मादक द्रन्य विशेष, पुरवट, मोंट, पानी निकालने का चमडे का बडा एक प्रकार का वरतन, चमड़े का बड़ा डोरु । चरसा दे॰ (पु॰) श्रधीशी, खाल, चमड़ा, चरस, मोंट।

चारई दे॰ ( खी॰ ) चराने की मजूरी, चराई का काम. चराई की किया। िकापची। चराक दे॰ ( पु॰ ) चरानेवाळा, चरवाहा, एक प्रकार चराचर तत्०(गु०) [चर+श्रवर] स्थावर जङ्गम,

चल-श्रचल जड़-चैतन्य, सजीव-निर्जीव, चलने वाले न चलने वाले । ( ए० ) जगत्, श्राकाश्, नभो-मण्डल, जडचेतन, संजीव निर्जाव, कोही !

चरान दे॰ (पु॰) चराई, चीगान, पटपर, पशुळों के च्रिगाना 1 चराने का स्थान। चराना दे॰ (कि॰) पशुश्रों के। धुमाकर घास खिलाना, चराव दे॰ (पु॰ ) चरने योग्य खेत ।

चरित्रत्॰ (पु॰) पशु,चौपाये।

चरित तत्॰ (गु॰) [चर्+क] गत, पात, प्राप्त, लब्ध, श्रधिगत । (पु॰ ) चरित्र, न्यहार, धाच-रता. रीति मीति, उपस्यान, कथा वार्ता, सूत्तान्त,

हाल, ग्रहवाल ।—ार्थ (शु॰) प्राप्त प्रयोजन,

जिसका इष्ट सिद्ध हो चुका है, कृतकार्य, कृतार्थ, जो परी तरह घटे, जो ठीक ठीक बतरे । - ार्यता (स्त्री॰) ष्टरतार्थता प्रयोजन सिद्धि, इष्ट साम

चरित्र तत्॰ (पु॰) चिर + इत्र दिश्माव, श्रावरण, व्यवहार !--वन्धक (पु॰) भाट, क्वि, प्रन्यकार, धरित्र क्षेपक ।

चरी दे॰ (स्त्री॰) जमींदारों से किसानों की जो मृमि उनके प्रायों की चराने के लिये मिलता है, पशुक्री के धाने योग्य करवी ।

चक तत्० (पु०)यज्ञास, यज्ञ का शेप सन्न, स्रीर, होस करने की वस्तु।

चक्या दे॰ ( पु॰) मिही का चीडे मुँह का बस्तन जिममें प्रस्तास्त्री का गरम बळ किया जाता है। चर्चक सत्॰ (गु॰) चर्च करनेवाळा।

चर्चना दे॰ (कि॰) विवारना ध्यान करना, लेपना ! चर्चर दे॰ ( पु॰ ) शब्द विशेष, दूटी गाडी के शब्द, गमनशील ।

चर्चरी तत्र (धी) वर्च+र+ई वाद्य विशेष, रायविशेष, गानविशेष,केशस्चना, होळी का शमव। चर्चरीक तत्र (प्र॰) शिव, महादेव, महाकाब, केश विन्याम, शाक ।

चर्चा तन्० (स्त्री०) बतकहाब, जिक्र, धफवाह । चर्चित तन्॰ (गु॰) चर्च +फ चिन्दन के द्वारा खेपन करना, लिस, सुगन्धित, निरूपित, निर्धीत । चर्षट तत्॰ (पु॰) धपेट, चपेटा, चापड (वि॰) श्रविक,विपुत्त ।---ी(स्त्री॰) एक प्रकार की रोगी ।

चर्म तत्० (पु॰) छाब, खक, चाम, चमहा, बाज, धस्त्रविशेष, दाख ।--कार, (५०) चमार, मोची, जूना बनाने वाला।--चटिका (स्त्री०) चमगुददी !—ज ( पु॰ ) रुधिर, केश, बाल, पराम, जन ।--द्यह (पू॰) कशा, चानुक, कोडा । -पात्र ( पु॰ ) चमहा का देखा । -पाद्रका (की॰) वमडेका जुना।—पुटक (पु॰) चर्म निर्मित पात्र विशेष, कुष्पा जिममें घी तेज धादि

रया जाता है ।—सस्त्र (पु•) चमडे का वना बस्त । चर्मा तत्र ( गु॰ ) दाल स्वनेवाला, चर्मचारी, दाल धारा I

चर्य तत् (वि०) करन योग्य !

चर्या तत् (सी०) वह जो किया जाय, श्राचरण, कास काज, श्राचार, जीविधा, मच ग, गमन ।

सर्वण तत्॰ (पु॰) [ चर्व + धनट ] इति। से पूर किया या पीसा हथा, चवाना, चरैना ।

चर्चित तत्र॰ (गु०) कृत चर्चेग, मधित, खाया हुथा। चर्चितचर्चग् (पु॰) पिष्टपेरण किमे हुए काम की बार बार करना, कही हुई बात की बार घार कहना।

मुरुर्य तत् (वि॰) चत्राने योग्य, (पु॰) जो चया कर भाग जाय ।

चल तत्० ( गु॰ ) चन्चल, ग्रस्थिर, ग्रस्थायी, गमन, कृच, द्विस्न भिन्न ।—-कर्ण (पु०) पृथिती से प्रही की यथार्थ दूरी ।—केनु (प्र॰) पुच्छलतास विरोप । चलाच ( पु॰ ) यात्रा की तैवारी !---चित्त (गु॰) श्रस्थिर मन, चन्नुल ।-देना (कि॰) भाग जाना, उपेदा करना।—निकलना (कि॰) निकल चलना, सीमा की श्रतिक्रम करना।

चलत दे॰ (कि॰) चलते हैं, बलते ही। चलता दे॰ (पु॰) फिरता हुया, घूमता हुया। चलद्ल तत्॰ (पु॰) पीपल का पेड, ग्रावण्य ।

चलन तत्॰ (१०) [चल् + धनर्] गमन, अमण, कम्पन, सर्गा, वहन, श्राचरण, व्यवहार, धारा, प्रचार, रीवि, चाल ।

चलना 🔖 (कि॰) जाना, गमन करना। चलनी दे॰ (खी॰) हाँगा शाँगी, पीतल के सून प्रथवा

चमडे में थना चनेक छेद बाजा एक बर्तन, जिसमें चाटा चाला जाना है, ध्याटा की छुननी ।

चलपत्र तत्॰ (पु॰) शक्षयपृत्त, चलदन्न, पीपन ।

चलपुत्री तद्० (स्त्री०) चल धन, एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने लायक धन, सुवर्ण, सीना, रुरक्ष पैसा चादि ।

चलफीर दे॰ (१०) घूमवाम. गमन, गति, हुलाव। चलविधरा दे॰ (गु॰) श्रहियल, मचबने वाला,

(श्रद्धवस्थित । बारुज्ञ, ध्यसर जानने वाडा । चलविचल दे॰ (गु॰) अपने म्यान से बला हुआ। चला तन्॰ (स्रो॰) बक्ष्मी, पृथित्री, वित्रली, पीपर्ट,

( कि॰ ) चल निकला, चल पडा, प्रचलित हुआ, जाया चाइता है, मरा चाइता है। [ब्रूमने बाजा l चलाऊ दे॰ ( गु॰ ) टिकार, मनवृत, बहुत चलाचल तत्॰ ( गु॰ ) [ चल + अचल ] चलाचली चाल, चलेचला । [चलने के समय की हड़यदी । चलाचली दे॰ ( ली॰ ) चलने की तियारी या समय, चलान दे॰ (यु॰) भेजाव, पहुँचाव, प्रेपित करण, मार्ग दिखाना, धपरायी का चाय के लिये न्यायालय में भेजना ।

चलाना दे॰ (फ्रि॰) है।हाना, इंकिना, रामन कराना । चलायमान तद॰ (पु॰) चत्रुल, अस्थिर, अस्थायी । चलादा दे॰ (पु॰) चलम, रीति, ज्यवाहार, चाल । चलावा दे॰ (पु॰) चलाया, हांका, प्रचलित किया। चलाता तद० (पु॰) [चलू + क्त] करियतगत, चलन, ज्यवहारी, चपल, हथवहारिक, हिल्ला, हुआ।

चित्तितव्य तत्० (गु॰) [ चल् + तथ्य ] चल्लने येाग्य, • गमन करने के उपयुक्त ।

चितिज्ञो दे॰ (गु॰) खिलाड़ी, रसिक, चञ्चल । चिते दे॰ (फि॰) चल निकले, प्रचलित हुए, जाने लगे । चलेन्द्रिय तत् ० (गु॰) अजितिन्द्रय, इन्द्रियपरवग,

हिन्द्रयाधीन, जम्पट, श्रसदाचारी, इन्द्रिय-सुखासक्त।

चतो दे० (कि॰) काथ, बहेत, होड़ो, फिरो । चलीमा दे० (पु॰) चरले का रुण्डा । [चूता है। चर्चाई दे॰ (कि॰) खुबै, बहै, रचकै, रुपकता है, चस्य दे० (कि॰) खुबै, बहै, रुपकै, (हुन दोनों राल्सों का प्रयोग रामाथय में हजा है)।

चवाई दे॰ (पु॰) चिन्दक, दुर्जन, पिछम, लबानुताा, खुगबज़ोर। [फ़ूझ कलङ्क । चवान दे॰ (पु॰) निन्दा, दुर्यरा, ऋपवाद, खुगली,

चयास द० (पु०) नेम्न, श्रीसः ।

चयक तत् (पु॰) जलपात्र, शावलोरा, पीने का पात्र, मदिरा पीने का पात्र, गिलास, राइट, मदिरा । चप्रसि तत् (पु॰) भोजन, साना, मारण। (जो॰) मुच्छी,महान्यता स्पत्रवर्षतता हुपलाई,स्थ, हत्या।

खपाल तत्॰ (पु॰) यह के लक्ष्मे के जपर रखा हुआ प्रकारका काष्ट. मधुस्थान, मधुकोष ।

च्यत प्रशास का कार्य, नेपुरमाण, न्युक्ताय । चसक देव (बीव) टरक, पीड़ा, टीम, बेदना । चसका देव (बिव) टीसना, टरकना, न्यया करना । चसका देव (बिव) शीक, खालसा, चार, स्वाद, श्रमिवाप, टेव । चसना दे॰ (कि॰) मसकना, कसकना, गड़ना, मरना। चस्सी दे॰ (की॰) खपरस, रोगवियोष। [चाहिए। चह तव॰ (पु॰) चाहता हैं, दरकार हैं, खवेषित हैं, चहसना दे॰ (कि॰) समकना, चडवहाना, रोगित होगा, चिडियों की कहचढ़ाहर।

चहका दे॰ (दु॰) जलन, न्यया, खाग देना, वनेठी । चहकार दे॰ (स्त्री॰) चिचियामा, चहचहाहट, चिड़ियो का सन्द

चहकेंट दे॰ (गु॰) चौदन्त सांब, बळवान्, बिलय । चहचहा दे॰ (गु॰) खूब गहरा रङ्गा हुन्ना, श्रति मनाहर !

चहचहाना दे० (कि॰) चिड़ियों का रथ । चहचहाहरु दे॰ (स्त्री॰) पिंच समृद्ध का शब्द । चहचबा दे॰ (प्रु॰) हीदा, कुण्ड, पामी का गढ़ा । चहंदी दे॰ (स्त्री॰) चुटकी काटना । चिकित होना । चहजान दे॰ (क्ति॰) कोइना, कूँचना, आत्म होना, चहजानहाँ दें (स्त्री॰) आनन्द, हेंसी, खुशी, हर्ष, अस्मद मकल ।

चहसि दे॰ कि॰) च चाहता है । [है, अपेजित है । चहिय दे॰ (कि॰) चाहिये, श्रावश्यकता है, दरकार चहला दे॰ (पु॰) कीचड़, पाक, पङ्क, कीदा, कीदी,

चाहुँ दे॰ (गु॰) चारे। —चक दे॰ (गु॰) चारे। श्रीर, सब श्रीर, चहुँदिश, चारे। खूँट।—दिश दे॰ (ब॰) सब श्रीर, चारे। श्रीर, बहुँ श्रीर !—धा दे॰ (पु॰) चारों। श्रीर !—युग दे॰ (पु॰) चारे। श्रुग, चारे। श्रुग में, चतुर्वग।

चहुँक (स्त्री॰) चौंक, चिंहक ।

चहूँ दे॰ (गु॰) चार, चतुः,चौथा। [मनस्या करता हूँ। चहैं। दे॰ (कि॰) चाइता हूँ, इच्छा करता हूँ। चाई दे॰ (९॰) छोटी जात, कक्षर। (बहुधा इस जाति को चेार जाति भी कहते हैं धतपुत्र इस शब्द का

श्रर्थ भी घोर ही हो गया है) चोर, ठग, उचका । चाँडेच हैं दे० (स्त्री०) गक्षरोग ।

चाहचू ६ ६० (स्ताण) गक्सराग । चौंकना (फि॰) हद गींधना, सीमा में करना, गोठना । चौंचर तत्र॰ (पु॰) गीत बिरोप, स्त्री॰ (हे॰) परती होड़ी ज़मीन, मटियार मूमि बिरोप । है॰ (पु॰)

हरी, परदा जो किवाड़ों की जगह छगाया जाय।

चौतु (हु॰) घेष :
चौटता १० (कि॰) चापता, दायता, चिन्द्र करता ।
चौटा (हु॰) घपपट, चपत ।
चौटा (हु॰) घपपट, चपत ।
चौटी (ध्त्री॰) चौटी ।
चौद १० (स्त्री॰) यूचि, घन्ना, सम्मा, टेक्न, टेक् ।
तत्० (वि॰) वळवान, उम्र, केट, स्त्रा ।
चौद तद० (हु॰) चन्द्रमा,चन्द्र, सोमा — रात (स्त्री॰)
पूर्णिमा की रात |— मारना (कि॰) लक्ष्यवेष,
निरागता मारना ।—— से खेत किया (वा॰) चन्द्र
वदय हुषा |— मारी (स्त्री॰) निरागता थानी
चन्द्रक से लक्ष्य वेष का सम्यास ।

चौदना १० (पु॰) प्रकार, ज्योति, तेत्र । —पद्म (पु॰) श्रुक्त पत्न, सुदि, हतेला पात्न । चौदनी १० (श्ली॰) चिन्दका, उत्तिवाली, खँतेती शत, विद्योगे भी चादर, स्वस्त्रता ।—चीक (पु॰)

विद्या भी चादर, स्वच्छता ।—चीक (पु०) चीडा बाजार, चीक, दिली के चीक की चौदनी चौक बहुते हैं।

चांदी दे॰ (स्थी॰) स्पा, रक्षत । चांप दे॰ (स्थी॰) वन्दूक का फल, काट, दवाद । चांपना दे॰ (कि॰) दायना, दवाना, जीदना । चांदा ९ (स्थी॰) पीचा विशेष, जिसकी पत्ती प्रात सीर सन्य्या पी जाती है। आसाम की थीर यह बहुत होती है, चाय ।

चाउर दे॰ (पु॰) चाक्छ ।

चाऊ दे॰ (पु॰) चाब, शीक, उत्साह । (वि॰) मनाहर, मन भावन, पसंदीदा ।

चाक तद् ॰ (पु॰) चक, कुम्हार की चनकी,पाट, चम्की, जिमसे कुम्हर बासन बनाता है।

चारुचस्य ततः (तुः) दीप्ति, उउवलता, खच्छता। चाकता देः (किः) हद खींबता, पहचान के लिये चिन्ह लयाना, छापना। (स्रोः) तिजुली। (रामायण् में यह शब्द मिलता है)।

चाकर दे॰ (गु॰) मृत्य, हमेचारी, नीहर । चाकरानी (सी॰) नीहरानी, दासी । चाकरा दे॰ (सी॰) भीहरी, रहत । चाकर दे॰ (पु॰) पद, रच हा पहिया । चाकर दे॰ (पु॰) पदी, पर, जीता । चाकु दे॰ (पु॰) सुरी, प्रसिद्धित, फन्मसरारा । चाकायण तत् (पु॰) चक्रकापि के वराज, जिनका नामेश्लेख इन्होग्य उपनिषद में पावा जाता है। चातुप (पु॰) नेत्र सम्बन्धी, प्रस्तप । चास्त दे॰ (कि॰) चत्र का, स्वाद लेकर। चास्त्रना दे॰ (कि॰) स्वाद लेका, चपना। चाङ्गजा दे॰ (पु॰) घेड़ का रक्ष विशेष।

चाचा दे॰ (पु॰) पिता का भाई, काका, चवा । (धी॰) काकी, चावी, चवा की छी। चित्रस्य । चाञ्चल्य तत् ॰ (पु॰) चत्रुकता, अध्यत्ता, चवळता, चाट दे॰ (प्त्री॰) चत्रकता, उत्सुकता, जाल्सा, तोम, छालच, मादक, पदार्थों में रुचि द्वेति के लिये वाच वस्तु, रसास्त्राद्व ।

चाटक तत्॰ (यु॰) मण्डली, विद्या, इन्द्रबाल । चाटकी सत्॰ (यु॰) चाटक विद्या जानने वाला, पैन्द्रबालिक ।

चाटना दे॰ (कि॰) चीखन, रसास्वाद लेना । चाटी दं॰ (स्त्री॰) मधानि, मधनिया ।

चाहु सत्॰ (पु॰) भिषवास्य, मीठा वचन, स्तुति, प्रशास, पुशासद, लोह का पात्र विशेष ।—फार (पु॰) भिषमापी, श्रुतुत्रय विनय करने वाला, वावलूस ।—पुटु (पु॰) भरह, भांड, ठानेवाला, सत्सा, विद्यक्त, खुरामदी।—चादी (पु॰) स्तुति करनेवाला, प्रशासदी।—स्तुति (पुरामदी। विशेषक स्तुत्राला, पुरामदी। स्तुत्र विर्वाला, प्रशासदी। स्तुत्र विर्वाला, पुरामदी। स्तुत्र वेर्ट (स्त्री॰) महारा, श्राव्य, धावस्यक्ता,

प्रमोजन, चाट, ढॅंडली, द्याव ! चाग्रक तत्० (पु॰) मुनिविशेष, गोन्नविशेष, उमाडने वाली बात, क्रोप उत्पन्न करने वाली बात !

चायाक्च तत्र (१०) एक सीति के प्रत्य का मान,
सुनिविरोप, नीति शास्त्र के प्रसिद्ध पण्डित, यह
चयक गाप्त में रायक हुए से शतप्त वर्ष चायाक्य
गोप्त कहते से दुनका महत्त नाम विरुद्धात था।
इनका बनाया चर्मशास्त्र और चायाक्यतीति से
मन्य पाये जाते हैं। यह साहजीपुत्र के चन्द्रगुत के
मन्त्री से । सुदाराचस में इनकी नीति कुशल्ता का
वर्ण है। गुयाहन ने गुरस्क्या में इनकी समस्य
किया है। सत्यव्य चन्द्रगुत का समय, ३२० ई०
से पूर्व का मानना चाहिने।

चास्त्र तत्० (पु०) दानव विशेष, यह कंसराज का । चापत दे० (क्रि०) दवाता है, दवाते ही। योधा था, जो कृष्ण द्वारा मारा गया ! चाराडात्व तत्व० ( प्र० ) एक थन्यन वर्धसङ्ख्या वर्धसङ्ख्या विशेष, चण्डात, श्वपच ।--ी (स्त्री०) चाण्डाल की स्त्री, चण्डाली, चण्डालिन ।

चातक तत्॰ (पु॰) स्वनाम ध्यात पन्नी, पपीहा। -ानन्दन (पु०) मेघों के धाने का समय, वर्षा श्रत, वरसात का मौलम ।

चातकिनी ततः ( खी॰ ) चातकी।

चातर दे॰ ( पु॰ ) महाजाल, दुर्जनों का जमाब, दुश्च-रित्रों का समदाय, पडयन्त्र ।

चात्र तत्रं (गुरु) चतुर, चळाक, पूर्तं, प्रवीण, बुद्धिमान्, कुशल, चार, चौथा,प्रियभाषी, नियन्ता । चातराश्चम्य तत्॰ ( पु॰ ) ब्रह्मचर्य, गाईस्थ्य, वान-प्रस्थ थीर संन्यास. इन चार घाश्रमों का धर्म । चातुर्मास्य तत्॰ (प्र॰ ) चार मास में समाप्त होने

छिच, शठता । वाला व्रत चातुरी तत्॰ (स्त्री॰) दचता, नैपुण्य, कौशळ, चतुरसा,

चातर्य तत्र ( प्र॰ ) चत्रराई, चतुरता, पूर्तता । चातुर्वग्रयं तत्॰ ( पु॰ ) चतुर्वर्णं के धर्म । चातर्वेद्य तत् ० ( व० ) चार वेट्रॉ के ज्ञाता, चतुर्वेदज्ञ,

चतुर्वेदी बाह्यसों का भेद विशेष ! कि सामग्री । चारवाच तत्॰ (पु॰ ) गर्त, गढ़ा, गहर, श्रमिडोत्र, चालक दे० ( प्र० ) पपीहा, चातक ।

चादर दे॰ (स्त्री॰) एकळाई, छोड़ने का एक प्रकार का वस्त्र, पिछौरा, पिछौरी ।

चादरा दे॰ ( पु॰ ) मरदानी चादर । चान्द्र तत्॰ (गु॰) चन्द्र सम्बन्धीय, चन्द्रमा का, सीम्य।

चान्द्रमास तत्॰ (गु॰) चन्द्रमा का महीना कृष्ण व्यतिपदा से पूर्शिमा के। समाप्त होने वाला मास । चान्द्रायसा दत् (पु॰) वत विशेष, चन्द्रवत, एक प्रकार का प्रायश्चित्त, इस ब्रत में चन्द्रमा की कला की घटती थार बढ़ती के श्रनुसार भाजन में घटाव बढाब किया जाता है। यह अत एक महीने का

होता है। स्राप तत् ( पु॰ ) धनुप, कोदण्ड, धनुर्हा, दाव, दवाब, एक बूच का नाम । - कर्मा ( पु॰ ) घटुप

का रोदा, धनुष की प्रत्यंचा ।

चापन दे० (प्र०) दवाना हावन।

''मुनिवर शयन कीन्ह तब जाई,

लगे चरण चापन देख साई "-रामायण ।

चापल तत्॰ ( पु॰ ) चञ्चलाई' चपलाहर ।

चापलस दे॰ ( पु॰ ) खुसामदी, प्रशंसक, स्तुतिकर्ता, र्हों में हाँ मिलाना ! मिद, असनय। चापलुसी दे० (स्त्री० ) पह्योपसी, फुसलाइट, स्रशा-चापल्य तत्० ( पु० ) चयलता, श्रधीरता, तन्दी वाली । चापी दे॰ पु॰) दबाई, खिपाई, खुकाई। पिक्टते हैं। चाफन्द दे॰ (स्त्री॰) जाल, महाह जिससे महकी चावना दे० (कि०) दति से कचलना, पीसना। चाबी दे॰ (स्त्री॰) कुली, ताली,कुची, ताले की कुली । चावुक दे॰ ( पु॰ ) केला !-सवार दे॰ (पु॰) बोढे

की चाळ सम्हाळने वाळा ।

चाम तद॰ (पु॰) चर्म, चमहा, स्वक, स्वाळ। चामर तत्॰ (पु॰ ) चमर, चँवर, राजा का एक चिन्ह । चामर पाटना दे॰ (कि॰) दांतों से होट काटना दांत कटकराना ।

चामोकर तत्० ( पु० ) सुवर्ण, स्वर्ण, स्त्रोना, धत्रा । चाम्राडराय दे॰ (पु॰) पृथिवी राज एक सामन्त राजा

चामुगडा तक् (स्त्री०) दुर्गा, देवी, काली, येागनी, चण्डसुण्ड राचसों के मारने वाली देवी, मातुका भेद, एक देवी का नाम, योगनी का नाम।

चारपेय तत्॰ (पु॰) चम्पा पुष्प,चम्पा का फूल, नामकेशर । चाय तत्र (पु॰) [चि+धन्] सञ्चय, समूह, हर्प स्वाद ग्रास्वाद, चोर, चाहता। दे॰ (स्त्री॰) चा. टी. एक वनस्पति जो श्रासाम में पैदा होती है।

चार तत्० (go) गृढ़ पुरुष, दूत, खोजी, श्रमुसन्धान-कारी, कारागार, दास, श्राचार, कृत्रिमविष, संख्या-विशेष, ४।--कर्म (पु०) छिपकर देखना।--चन्न (प्०) राजा, सुपति । - ट्रक (बा॰) दुकड़े दुकड़े, साफ साफ, चल रहित ।

चारक तत्॰ ( पु॰ ) साईस, चरवाहा, चराने वाला । चारम् तत्॰ ( पु॰ ) जाति विशेष, भाट, यन्दी, स्तुति काने वाली जाति, श्रमणकारी ।

चारपाई दे॰ (स्त्री॰) खार, खटिया, चरपाई ।

चारपाया दे॰ (दु॰) धैवाया, जानवर, वश्च । चारा दे॰ (दु॰) वीपे, छोटे वृज, पद्मणों के साने की चीज घास ध्यादि ।—गोई (स्त्री॰) फरियाद, दोहाई देना

दाहाइ रना सारि दे ( दुः ) चार की संख्या, चतुर, गयी, चुनळ, ळवार ।—ग्रावस्था (स्त्रीः) चार, ग्रवस्थाएँ यथा जात्रत, स्वम, सुपुरि, तुरीय । [निद्यान हुन्ना चारित ( गुः ) चलावा हुमा, सीचा हुन्ना, कर्क सारित ( दुः ) चाल चळन, स्वमाव ।

चारी तत् (पु॰) चलनेवाळा, गामी, चारों, चार ।
चार तत् (पु॰) सुन्दर, सुद्दावना, मनेवहर, रमणीय,
मनेवल (पु॰) सुन्दर, सुद्दावना, मनेवहर, रमणीय,
मनेवल । ता—(स्त्री॰) सील्यर्य, सुन्दरता,
रोवा ।—पणीं (स्त्री॰) गण्ययत्तारन श्रीपणि
विरोध ।—फता (स्त्री॰) श्रीप्रः अङ्ग्रुत, किल्
मिस ।—चाह्न (पु॰) श्रीष्ठरण के एक पुत्र का
बावा।—जिसम (गु॰) ववशन, वर्जा, बलिए,
मनोदर, गति विराष्ट ।—मती । स्त्री॰) श्रीष्ठरण जी की एक क्या का नाम, सुदिमान ।—लीवन (गु॰) सुन्दर श्रील वाला। (पु॰) हरिण,
सुना।—शिला (स्त्री॰) मणि विरोध होरा।

—शीज (ग्र॰) सस्य सन्दरस्वमाव ।—हासिमी

(स्त्री ) सुन्दर मुस्स्यान धाली । चारेक्तम् तत् (१०) [ चार+ईवस ] राजमन्त्री, राजनीतिज्ञ । रूपकावण्ययुक्ता रमशी। चार्यद्वी तद् (स्त्री ) मुन्द्री नारी, सुद्रपा स्त्री, चार्घाक तत् ( पु॰ ) याहरपत्य, खेकायतिह, तकिक, नास्तिक भेद, नास्तिक मत प्रवर्तक ऋषी । कियी का कहना है कि यह देवगुरु बृश्पस्ति ही थे। किसी के मत से चार्वाक गृहस्पति के शिष्य थे। किसी कियी का कहना है कि चार्चाक इस नाम का कोई पाही नहीं। यह न्याय सत के सामान पुक दाराँविक मत है। चारीक स्वर्ग, मुक्ति, ईम्बर चादिको नहीं मानते। ये खेग स्वर्ग, मुक्ति यज्ञ, सप, दान, शादिका खण्डन किया करते हैं। वेद के विषय में इनकी सम्मति श्रासन्त विन्दिति है। चार्वाक दर्शन का दूसरा नाम खे।कायन दर्शन है, क्योंकि लीकि विषय ही इस दर्शन का सर्वेश्व है। चार्योक के मत से परलोक एक अमन्मय वस्तु है, अत्रप्त से उसे नहीं मानते। किस समय इस मत का प्रचार हुआ या यह निश्चय करना कठिन है। विप्पुपुराण में भी इस मत का उन्होल किया गथा है। महामारत के शान्ति वर्ष में चार्योक के दुर्योजन का मित्र बनकाया गथा है। बानसीकीय समयण बीस तीतिशिय वाहाण में भी इस मत का पता चलता है।

ब्यात विकास हो। विकास विकास के स्वास्ता परि पादी, चेगाम देने की तुक्तिमहन, हम्पर, खाँद ।— ब्यजन (पु॰) प्राचरण वर्ताव, धरीम —पकड़ना (क्रि॰) फेडमा, चक्रमा, प्रवक्ति होना, घाँडे के तिन सिलाना।—चलना (क्रि॰) निवाहना, प्रवहार करता, चीया देना, भूमता कराना।— डॉल (सं॰) चाल चळन, सीन मंति, स्ववहार।

(स॰) चाल चलन, सान सातः व्यवसार चालक तर्॰ (९०) [बल् + यक्] चालन कर्चा, चलाने वाला, भेदक, रेचक, नटलट क्षायी। चालति (कि॰) चालती हैं, धानती हैं।

चालति (कि॰) चालती है, झानता है। चालन तत्त्व॰ (g॰) स्थानान्तर, नयन, प्रेरण, दूरी करण, साम्या।

चाजना दे॰ (कि॰) काइना, पहोडना, छानना, माटा चालना, फटकना, देखना, कारना !

चालमी ६० (ची०) धावा, काला पानने वा पात्र, वालमी ६० (ची०) धावा, काला, द्वानने वा पात्र, वालमी ६० (ची०) धावा, काला, द्वानने वा पात्र, घाटा द्वानने का पात्र, चवनी ।[द्वल,कपट,पोला। चालमाज़ ०० (गु०) भूचं, कपटी, स्वती—ी (ची०) चाला ६० (गु०) पत्र, तात्रमा, सुहर्ण वालाम ६० (गु०) पुत्र, तिपुण, दप्त, इर्ण । चालाम ६० (गु०) पुत्र, तिपुण, दप्त, इर्ण । चालाम ६० (गु०) पुत्र, तिपुण, दप्त, इर्ण ।

चाजान दे॰ (पु॰) मेंने हुए माठ की मूल्य सहित स्थी, बीवक, स्वक्षा, यमाधी का अपराध प्रमाधित किये बाक, के लिये पुलिस हारा न्यावालय में उप-

चाजिया दे॰ ( वि॰ ) पूर्ण, हक्षी, इवरी। [श्रीसङ। चाजि दे॰ ( गु॰ ) महत्वर, चच्च, चच्च, श्रीसा, चानीस दे॰ (गु॰) दे। श्रीस पाचारियम मंद्या, विशेष, ४०।—चो (गु॰) चाजीस मध्या हर्ष। (३॰ ) सुमद्रमानी का सुतक उन्तव विशेष, चहर्स्दुस। चालीसा दे० (गु॰) चालीस वर्ष की अवस्था बाला,चिहा,
४० पद का कोई काव्य जैसे "हचुमान-चालीसा।"
चालुक्च (पु॰) देखिय का एक प्रवळ पराक्रमी राजवंग।
चाल दे० (पु॰) चार अकुल, चाह, अक्ला, क्लि,
अभिलापा, डमझ, हुलार, प्रेम। / क्लिस्चान चालदे दे० (जी॰) पड़ाव, चट्टी, सुलाकिसों के उत्तरने चालत दे० (पु॰) कोण्डल, चिला, अल वियोप।
चाप तत्व० (पु॰) व्यक्ष चातक, लहरोरवा, नीवक्य,

यथा— ''चारा चाप, बाम दिशि लेई,

मनौ सकल मङ्गल कहि देई।"—समायस । चापु सद० (पु०) नीलकस्ट ।

चास तद ( ५० ) खेती, कृषि, जीवाई।

चासा तद्० (पु०) किसान, खेतहा, हरवाह, जेतहा । चाह रे० ( स्त्री॰ ) इच्छा, श्रमिकापा, प्रीति, मनेतस्थ, छाळसा. मांग, श्रादर । [हितु.

चाहक दे॰ (पू॰) चाहनेवाला, क्षेत्री, प्रममी, हितकारी, चाहक दे॰ (स्त्री॰) चाह, इच्छा, भीति, अभिलापा, प्रेम स्तेष्ठ । लिएवा करना, वयक नरना।

चाहता दे० (कि॰) प्रेम करना, इच्छा करना, श्रमि-चाहा दे० (पु०) कर के समीप समने बाला बगले की जाति की एक चिडिया, इच्छित।

का जात का पुक त्याहुया, हान्युता । चाहाचाही दे० ( स्त्री० ) परस्पर प्रीती, श्रन्योन्य मैत्री । चाहि दे० ( अ० ) देखकर, निद्दार कर, इंच्छा से, बालसा से, प्रेम से, चाह कर।

चालसा सं, प्रम सं, चाँड करे। चाहित दे॰ ( गु॰ ) इच्छित अभिल्लापित, श्रिय, सनभावन—चाहिता (स्त्री॰ )।

चाहिये १० (४०) अपुक्त है, उधित है, योग्य है। [की । झाही १० (कि०) देखी, देखने की हच्छा थी, चाहना चाहे, चाही १० (४०) श्रयवा, किम्बा, वा, था, बाल्यान्तर सुक्क।

चियाँ तद् ॰ ( पु॰ ) चिंचा, ईमली का यीज । चिउटा दे॰ (पु॰ ) चींटा, एक कीड़ा जो मीठे के। बहत पसन्द करता है।

चिंउँटो दे॰ (खी॰) बीटो, पिपीलिका। चिंडड़ा-चिंडरा दे॰ (उ॰) ध्योरा, विड्वा, चूग। चिंक दे॰ (उ॰) अवनिष्टा, परदा, बॉल का बना हुझा परदा, रोग विरोप, कण्डाभरण विरोप, कण्डा निरोप, क्लाई, हुँडी। चिक्तटा दे॰ (पु॰) वस्न विशेष, टसर का बनां कपड़ा।(गु॰) चिक्तट, सेल का सैल।

चिकटा दे॰ (पुं॰) तेली, तेळ बनाने वाली एक जाति विशेष।

चिक्तन दे॰ (पु॰) एक प्रकार का कपड़ा, सद्दीनसूतीं कपड़ा जिस पर हाथ से वेळ बुटे काढ़े जाते हैं।

चिकता दे॰ (गु॰) साफ सुष्या, सुन्दर, स्तिग्य, सेलहा. तेलींस, वीटा हुपा, निर्लंख, लस्पट।
—घड़ा (वा॰) जिसके मन पर किसी के कहने का कुछ भी प्रभाव न पड़े। ह्युत स्वभाव का ।—
चाँद (वा॰) सुन्दर, श्मर्याय, मनोहर, मनोज्ञ, सुहावना।

चिकताई दे॰ (बी॰) चिक्रनापन, स्निष्यता, फिसबन। चिक्रमाना दे॰ (कि॰) उज्जल करना, साफ़ करना, चिक्रम बनाना, घोँटना।

चिक्तापन (प्र०) चिक्रनाई चिक्रनाहट ।

चिक्तमाहर हे॰ (स्त्री॰) विक्रमापन, चिक्रमाई। चिक्तनिया दे॰ (पु॰) छुँछा, विसनी, सौसीन, लस्पर। चिक्तना दे॰ (कि॰) मसरुवा, पीसमा, चवाना,

चिक्तता दे॰ (कि॰) सलल्का, पीसना, चवाना, चूर करना। जिति, वकरकता। चिक्तवा दे॰ (पु॰) जानि विशेष, मीस वेबने वालि चिकार दे॰ (पु॰) गुल, कोलाइल. चिछाइट।

चिकारना हे॰ (कि॰) चें चें करना, नाकी हेना, कीलाडल करना, गुल करना, चोर करना, चिल्लामा। चिकारा हे॰ (पु॰) बाच विशेष, एक प्रकार की

साम्ही, चीख़, उरावना शब्द । चिकारी दे॰ (म्झी॰) मसा, फ़ुरड़ाई, फ़ूररवन । चिकित्सक तत्त॰ (पु॰) [किंत् + सन् + श्रक्] चिकित्सा करने वाळा, रेग दूर कारे वता, भिपक ।

चिकिरसा तत्॰ (स्त्री॰) [कित + सन् + छा] पीड़ा प्रतीकार, व्याधि का व्यपनय, रोग हटाना, -वैद्य कर्मा, वैद्याधी - लाय (पु॰) [क्षिक्रसा + ब्राल्य ] विकिरसा करमे का स्थान, श्रीपत्राध्यस्य, द्यास्त्राना ।—हगास्त्र (पु॰) प्राप्तु-वेदविद्या, विकिरसा कर्मे का शास्त्र।

चिकित्सत तत् (गु॰) [चिकित्सा + इत ] चिकित्सा किया हुन्या । [की इच्छा, श्रमिखाप । चिक्तीर्यो तत् (स्त्री॰) [कु + सत् + श्रा] करने चिकीर्यित तत् (गुः) [क्र+सन्+मा ] धिम लापित, वाण्डित, श्रसिप्रेंत, इष्ट, चाहा हुआ I चिकीर्प तन् (प्र) करने की इच्छा रहानेवाला, ग्रक्षिलापी ।

चिक्कर तन् (पूर्व) देश, कुन्तल, मूर्दन, वाल, पिं विशेष, इन्ह विशेष, रेंगने बाले साँर ग्रादि दर्खं दर, गिल्हरी ! (वि॰) चपल ।—पाश (पु॰) चिरहोरना, खदीरना । केंग समृह । चिकीरता दें। (कि॰) चीवियाना, बांव में विधेरना चिकोरा दे॰ (गु॰) चलद, चपछ, तरछ। चिक्त दे॰ ( गु॰ ) बुबुन्दर, बक्ती, बजा, हुाग, विवटी

नाक वाला। यथा —

"पाई। रोत चिक्क धन धह बिटियन बढ़वारि, येते पर जो नहीं नसे दे। जाह करे श्रधवारि । " चिक्रट दे॰ (गु॰) चिक्रस, मलीन, मेहा, तेलहा। चिक्कम् तत्० ( गु॰ ) स्तिम्ध, चिक्तम, चिक्कम, सचि-यकत, थिमातनेवाळा । (३०) सुपारी, इट, कुछ सेज यप्रि ।

चिक्कन (वि) चिक्कना, मैला। चिक्तना देव (बिक्) चिक्रना, क्रिमलनदार । चिक्षनी तद् (सी०) दक्तिनी सुपारी। चिक्तरना (कि॰) चिएठाना, चिंघाड मारना । चिक्ररहि दे॰ ( कि॰ ) विकास्ते हैं, विवास्ते हैं, हायी का भयदूर शब्द करना ।

चिकस दे॰ (५०) श्वाटा, जब का मेदा, जब या रोहें का महीन घाटा । हरदी मिला हुमा जब का थाटा । चिकदा दे॰ (पु॰ ) चिक्वा, इसाई। चिक्ता है। (सी।) हुहुन्दरी, चूही, मूस की एक वाति जिले सर्प नहीं पकटना ।

चिनकार दे॰ (पु॰) विवाद, हायी का भयकूर ग्रन्द । चिषकी दे॰ (स्त्री॰) मही सुपारी।

चिखुरन दे॰ ( पु॰ ) बङ्गली घास, रोत निराने पर निरुखी हुई यस । घिस निकालना । चित्रसम ६० (कि॰ ) निराना, जीते हुए सेन मे चिद्धड़ा, चिट्ठड़ी दे॰ ( छा ॰ ) कीटविरोप, पतिहा,

भीगा, मीता महली ।

विद्वनी दे॰ (घी॰) मुरगी हा बचा । चिद्रा दे॰ (पु॰) भुरगी का बचा ।

चिद्धी दे॰ (छी॰) चिङ्गारी, पतङ्ग, कीट ।

चिद्धा इ दे । (पु ) चिकार, भयद्वर शन्द, हापी वा शदा-मारना (था॰) भवद्वर शन करना, चिक्कारना, हाथी का शब्द करना !

चिद्वाद्वना देः (कि॰) किलकारना, चिह्नाद मारना । चिचडी दे॰ (छी॰) किछनी, ९क घाम विशेष । चिचित्रा दे॰ (पु॰) सरकारी विशेष । शिन्द करना ।

चिचियाना दे॰ (कि॰) चिहाना, पुकारना, जोर से चिट दे॰ (स्त्री॰) दुकदा, श्रश विशेष, एक हीटा साग, हिया, (पद्य में) चिता I

चिटका दे॰ (पु॰) रेंटा, कीचड, कुद्र हुझा, कृपित चिदकारा दे॰ (प्र॰) चिन्ह, श्रङ्क, दाग, धींय I चिदकी दे॰ (की॰) धूप, धाम, ताप, गर्मी।

चिट्टा दे॰ ( गु॰ ) गोरा, गीर वर्ष, खेत, सुन्दर रपया, सुद्रा। दे० (पु॰) साझ भर के नका जुक्यान के दिसाव की फूर्द, चन्द्र की सूची, उजरत, मजदरी, पूरा तथा ठीक ठीक बृत्तान्त ।

चिट्टी देव (स्त्रीव ) पाती, पत्री, सत, लाटरी, पत्ती, पत्र |--पत्री (वा॰) लिखा पढ़ी, खती किना वत ।--रसा दे॰ (पु॰ ) डॉइ बॉटने वाला, उतिकथा ।

चिट्टा दे॰ ( पु॰ ) घान्यचमस, चिप्तिक, गै।रैया । चिडु दे॰ ( पु॰ ) घर्ष, क्रोच, घृषा, ग्टानि, कुर्न, जवन, धिनाव, चिद्र।

चिड्चिड्डा दे॰ (गु॰) होधी, सुनसाह, चिटकने वाछा। —ना (कि॰) सरकना, दशकना, चटकना, सुम-द्धाना ।

चिड्वा (go) विस्ता ।

चिड़ा दे॰ (पु॰) चटक, पनि विशेष, गीरीया । चिद्वाना दे॰ ( कि॰ ) सनाना, पिजाना, मुद्द करना,

छेश्ना ।

चिड़िया दे॰ ( पु॰ ) पद्यी, खण्डन, पर्वेस, पद्यी !-खाना (g») चिडिया का नुशयमगाह ।

चिड़ी (बी॰) पदी, पसेह, तास का प्र रह का पता। चिड़ीमार दे॰ (३०) वहतिया, व्याप, इलाहारी, वधिक ।

चिद्र दे॰ (स्त्री॰) देखे। चिद्र। श्चिमना । चिहना दे॰ (कि॰) बप्रसद्ध होना, महान, तुनना चिगिड दे॰ (स्ती॰) नृत्य विशेष । चित् तत् (सी॰) ज्ञान, चेतना, चेतन्य, चित्त की चुत्ति, (संस्कृत का एक प्रत्यय है जो धनिश्चय

वाची है जैसे कश्चित्, किञ्चित् ) ।

चित तद्० (पु०) मन, चित्त, हृद्य, प्रन्त:करण, सुध, स्मरण, श्रींधे का उल्टा।—चाय (वा०) श्रभीष्ट, मनभावन, मन की इच्हा मालम होने वाजा।-चेता (वा०) सनमाना, उचित सालम होना, जंचना, पसन्द श्राता । (कि॰) सावधान हुथा, चौकन्ना हुथा।—चेरर (वार्) मन हरने वाला, अत्यन्त प्रिय।--हेना (वा०) ध्यान हेना. मन लगाना, श्रधिक उत्सकता से करना।---स्तराना (वा०) मनाहर, सहावना, मनभावना ।-लाना (वा०) सामधान हो जाना, सचेत हो जाना। (स्त्री ) दृष्टि, दीठ, श्रवलोकन, समम वृक्त । (गु०) श्रगटाचित, सीधा खेटना, मुँह ऊपर करके सोना, उतान पड़ना।—करना (वा॰) उल्टना, उतान गिराना, जीतना, हराना, पराजित करना ।

चितकवरा दे॰ ( गु॰ ) चितला, सतरंगा, रङ्गविरङ्गा, श्रिवतीकन करना । कबरा, कर्नुर, श्रवलक । चितना दे० (कि०) रङ्गा आना, ताकना, देखना, चितरना दे॰ (कि॰) चित्रित करना, रङ्ग देना,

रङ्गमा, चित्र बनामा । चितला दे॰ (गु॰) चितकवरा, कर्तुर । चितव (कि॰) देखता है, घुरता है।

चितवत (कि॰) देखेता है, ताकता है। [नज़र, देखना। चितवन दे॰ (खी॰) दृष्टि, दर्शन, साँकी, अवलोकन, चितवना दे० (कि०) देखना, दर्शन करना,कटाच करना ।

चितहर दे॰ (खी॰) खींच, श्रनिच्छा, घुणा । चिता तन् (सी॰) सुर्दे की फूँकन के लिये चुनी हुई

लकडियों ६ । डेर ।—सूमि तत् (स्त्री ) मरघट, श्मशान ।--शायी (गु॰) सुर्दा, सरा हुआ । चिताखा दे॰ (स्त्री॰) चिता, सृतक शंया।

चिताङ दे० (गु॰) चित्त, उतान । स्वित करना। चिताना देव (कि॰) जनाना, जताना, सावधान करना, चितासमा दे॰ (कि॰) जताना, चौकस करना । चिताचनी दे॰ (स्त्री॰ ) जतावनी, सावधान करने का

उपवेश ।

चितेरा तत्० (पु॰) चित्रकार, चित्र बनानेवाला रंगसाज ।

चिते (कि०) देखकर, ताककर । करना । चिताना दे॰ (कि॰ ) देखना, विलेकन करना, दर्शन चित्कार तद् (पू ०) चिह्नाना, चिचियाना, उच्चै :गळ । चित्त तत्॰ (पु॰ ) [चित् + क ] श्रमुसन्धान करने वाली प्रन्तः इस्या की वृत्ति, मन, हृद्य, ज्ञान, सुधि। -ताप (पु॰) सन की पीड़ा, मानसिक द्रःख ।—प्रसाद ( पु॰ ) बाह्यद, हर्पं, वित्त के सात्विक सावका प्रकाश।—वान (पु०) धनु-ग्राहक, कृपावान्, द्याल !—विम्नम (ग्र॰) उन्माद

चित्त का ज्ञान शून्य हो जाना ।-विद्वीप (प्र०)

मन की चञ्चलता, बहुझता, ब्याकुलता।—वृत्ति

(स्त्रो॰) चित्त का विकार, चित्त की दशा।--

समुक्रसि (स्त्री०) दम्म, श्रहङ्कार, सन का

सित्ताल तद् ० (प्र०) एक जाति का हिरन, चीतल । चित्ता तद् ० (प्र०) श्रीपधि, पौधाविशेष । चित्ति तत्॰ (स्त्री॰) श्रथवं ऋषि की पत्नी का नाम.

ख्याति, कर्मे, ब्रद्धि की वृत्ति । चित्ती तद् ॰ (स्त्री ॰) बुँदकी, छोटा दाना ।

चित्तोद्वेग तत्० (पु०) चित्त का उद्देग, दिरक्ति,

व्याकत्तता । चित्तोन्नति तत्॰ (स्त्री॰) गर्व, अभिमान, बहुङ्कार । वित्तीर (५०) मेवाड की प्राचीन राजधानी, राजपताने

का यह एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगर है और इसे गहस्रोतचंशी वप्पारावळ ने बसाया था ।~

चित्य तत् (प्र०) समाधि का स्थान ।

चित्र तत्॰ (पु॰) [चित्र + श्रष्ट् ] तिज्ञक, छवि, पट, ज्ञालेख्य, श्रदुस्त, विस्मय, मने।इर, श्रनेक पकार का रङ्ग, तसबीर, बेळबूटे 1—कस्ट (go) कबूतर, पारावत, परेवा 1-कन्दक (प्र०) जिमी-कन्द्र |--कार (पु॰ ) चित्र बनानेवाले, चितेरा । -कारी (स्त्री॰) चित्रकार का काम, चितेरापन । —काय (g.) वाघ, व्याघ, शेर, चीता I-कट (९०) पर्वत विशेष, बुन्देळखण्ड के भन्तर्गत कामता पहाड़ के नाम से बढ़ प्रसिद्ध है।—किता (प्र॰) इप नाम का एक राजा हो गया है।—

गप्त (प्र०) यसराज के लेखक का नाम, जी सब के वाप पण्य जिला करते हैं. कायस्थों के श्रादि परच हैं । प्रराणों में इनके विषय में लिखा है कि इनकी इत्पत्ति ब्रह्म। के श्रष्ट से हुई है। सृष्टि वरने के पश्चात जब बहार ध्यान में मच थे उस समय करन दवात जिये धनेक वर्षों से चित्रित एक सनस्य बरपदा हुआ। उसने उरपच होते ही ब्रह्मा से पँछा "क्या करना है"? ब्रह्मा की श्रःज्ञा पाकर ये प्राणियो के पाप प्रण्य लिखने छगे । इनका किया विचित्र लेख ग्रप्त रहता है, इस कारण इनका नाम चित्रगप्त पटा। बद्धा की घाला ही से कायस्य इनकी जाति निश्चित हुई । चम्चए, श्रीवास्तव, माधुर, गीढ, मटनागर श्रादि नाम के नव पत्र इनके थे। ये यमराज के मन्त्री हैं। कार्तिक शुक्त द्वितीया के। इनकी पूजा हाती है। -देवी ( स्त्री॰ ) इन्द्रा, बारुणी I—पत्त ( पु॰ ) तीनर नाम का पची !--पट (पु॰) प्रति, मुर्चि, फीटो ! —मानु ( ९० ) सूर्यं, श्रीम, श्रनल, दिवाकर । भेपज ( पु॰ ) क्टूमरी, पुक धीपधि का नाम । —रथ (प्॰) गम्धवं विशेष । इनका नाम श्रहार-पर्याया। इनके पास एक चनेक सहीं से चित्रित रय या इसी कारण इनके। क्षेग वित्रश्य कडने उसे। इनहीं स्त्री का नाम कुम्भीनसी था। पाण्डवी के बनवाप के समय में धर्जुन ने इनके उस स्थ की जला डाला । तद से इनका नाम दग्धरथ हो गया था। (२) धर्मस्य नामक राजा के प्रत्न का नाम। यितराज के चेत्रज पुत्र का नाम चहताम था, येही यहदेश के राजा थे। राजा यह के प्रय का नाम द्धिवाहन था, धर्मस्य के पिता दिविश्य इन्हीं के पुत्र ये। धर्मस्य के ही चित्रस्य पुत्र थे।—जिस्तित ( गु॰ ) चित्र में बिखा हुन्ना, निश्चेष्ट, चेष्टाहीन, चेष्टा रहित ।--जेदा (स्त्री॰) श्रप्सरा विशेष, छन्दा विशेष । दैलाशज वाणासुर की कम्या उपा की सारी का नाम। यह वायासुर के मन्त्री करमाण्ड की कन्या थी। इसीने स्पा की प्रार्थना कें।र देविषे भारद की सहायता से धनिरुद्ध की श्रीकृष्ण के भवन से हर जिया था। — स्तोचना (छी॰) मदन पषी, मैना पषी।—िनिचन्न (गु॰) नानावर्णं का. बहरही, श्रमेक प्रकार का, नाना विध 1-गाला (छी०) चित्र बनाने का स्थान, जिस स्थान में श्रधिक चित्र हो। -- शिखरिडज (पु॰) ब्हस्पति, देवगुरु ।--सारी (खी॰) घटारी, समाया हमा इसरा ।-सेन (पु०) गन्धर्व विशेष शहैत वन रे एक सरोवर के निकट इनका वास था । पाण्डव भी निर्वासित होतर, इसी वन में रहते थे। एक समय दर्गोधन श्रपनी सेना और मित्रों के साथ अपने वैभव का दिलाकर, सुधिष्टिर श्रादिको दुग्तित करने की इच्छा से चला। इस तालान के निकट जब वह गईचा तम चित्रसेन की वहाँ से इट जाने के लिये असन कहा । चित्रसेन ने भी उचित उत्तर दिया। अप दोने। पूर्व में युद्ध होने लगा। दर्योधन की सेना हार गयी, कर्यों भादि बीरपुद्भव पकड जाने लगे, दर्थोधन का पुरू सेवक युधिष्टिर के समीप गया श्रीत उमने धतान्त नग्रता से सहायता मांगी। मीम सहायता देने के बिल-कुळ विरुद्ध थे। परन्त युधिष्टिर ने समक्ता दुका कर, भीम, बर्जुन, मझल बीर सहदेव की दुवेधिन की सहायता के लिये भेजा। इनके पराक्रम से गन्धर्य सेना के छक्के छट गये। यह इधर उधर भागने लगी। इन कोगों ने दुर्योधन, उनकी खियाँ तथा क्यों धादि स्थियों के केंद्र से छुडाया । गन्धर्व-राज, दुवेबिन झादि है। खेकर यधिष्टर के समीप धाये, धार उन्होंने धपना शपराध समा कराया ! दर्वोधन ने भी " चौबे गये ईब्बे बनने

दूवे बन के घर धाये "।

दी लोकोफि चित्तार्थं की । चित्रा तत् (क्षी ) श्रोकृत्य की एक सर्वा का नाम, चौदहर्वा नचत्र, एक नदी का नाम, अप्तत विरोप, चितकदरी गांव।

चित्राङ्ग तत्॰ (पु॰) [चित्र + चह ] साँव, रक्त चित्रक, दरताज, चीतल, ईंगुर ।

चित्राङ्गद् तत् ( पु॰) चन्द्रवर्ताय राजा विशेष । महाराज रान्ततु का राजक्रमार, महाचीर मीतम-पितामह का मीतन्त्रा भाई था। महावती के गर्ने से हमकी वापित हुई थी। इकके होटे आई का नाम विचित्रतीय था। धन्ततु के सनन्तर यह राजा हथा था। इससे प्रजा प्रसन्न थी। चित्राहद नामक गन्धर्य के साथ इसका तीन वर्ष तक धोर यद होता रहा. उसी युद्ध में शन्तन क्रमार चित्रानी इंट मारा गया ।

चित्राह्मदा तत् (स्ती०) धर्जुन की खी, मनीपर के शाजा चित्रधाहन की यह कन्या थी। इसके गर्भ से दभवाहन नामक पराक्रमशाली पुत्र खपन्न हुन्ना था। श्रपने नामा के वंश में उनका कोई उत्तरा-धिवारी न रहते के कारण, उनके राज्य का प्रकार की छी। भालिक हमा। त्रिजिसी तत्॰ (ग्री॰) चार प्रकार की स्त्रियों में दूसरे चित्रित (वि०) चित्र में खींचा हथा, रहा हथा। चित्रोक्ति (स्ती०) श्रतद्वार युक्त भाषा में कहना, च्योम, धाकाश ।

चिथडा दे॰ '(पु॰) फटा हुश्रा कंपड़ा, गूदेड़ !

चिथड़िया दे॰ (गु॰) गूरहिया, गूरड़वाबा, चिरकृष्टिया, चिरना, घटनी घरनी करना । चिषडे वाला । चिथाइना दे॰ (कि॰) फाइना, खताइना, स्थाइन, चिथे।डना (कि॰) फाइ छ।ना, सभीरना ।

चिद् तत् (पु॰) चैतन्य, सजीव, जीवधारी । चिदाकाश ततः (पु॰) चैतन्य,धाकाश,ब्रह्म,परमाहमा । चिदातमा तत्॰ ( पु॰ ) ज्ञानमय श्रास्मा, ज्ञानस्वरूप, विस्मातमा । CHRIGHT I चिदानन्द् तत्० (५०) ज्ञान श्रीर श्रानन्दस्वरूप चिद्राभास तत्॰ (पु॰ ) ज्ञान, ज्ञान का प्रकाश, (वि०) स्फुर्तीमान्, मनेाहर । जीवारमा । चिद्रप तत्० (गु०) ज्ञानमय या ज्ञानस्वरूप परमात्मा, चिनक दे॰ (पु॰) चुनचुनाइट, नलन सहित दर्द, मूत्र नली की जलन श्रीर पीडा।

चिनग दे॰ (पु॰) जलन, मूबकुच्छराम । चिनगना दे० (कि०) टीसना, जलन द्वीना, चिछाना ! चिनगारी, चिनगी हे॰ (छी॰) लुका, श्रवि स्फुलिङ । चिनचिनाना दे॰ (कि॰) चिल्लाना, चीखना, आह चित्रिया केला, चिनिया थादाम l चिनिया दे॰ (बि॰) चीनी, सफेद, छे।टा, जैसे--चिन्त तद् ॰ (खी॰) चिन्ता, चिन्तना, ध्यान, सीच फ़िका, स्मरण, सुध।

चिन्तन तत्० (पु०) ग्रभ्यास, ध्यान, समरण ।

चिन्तना तद० (कि०) ध्रभ्यास करना, मनन करना, ध्यान करना । फिक करने ये। ग्य, सीचन ये। ग्य चिन्तनीय तत्र (वि॰) चिन्ता करने योग्य, भावनीय, चिन्तचन तदः (प्रः) चिन्तन देखे।।

चिन्ता तत् (छी०) चिन्तन, ध्यान, भावना, बहुग, उर≉ण्ठा, विषाद, कातस्ता, भय, त्रास, सोच, हित वस्त की प्राप्ति न है।ने का दःखः — की सद्वा (वा) ध्यानमञ्जा, से।च की श्रवस्था ।—कुल या तुर (गु॰) जिल्ला+ धाकुल या धात्री उद्विम, ज्याकुल, चिन्तित ।—न्वित (गु॰) चिन्तायुक्त, बदास, उन्मनस्क ।-पर (ग०) भावनायक, चिन्तित !—मसि (पु॰) ब्रह्मा कित्रत मस्ति, परमेश्वर, एक बुद्ध का नाम, कण्ड में चिन्तामिय, भैंबरी वाटा घोड़ा। एक गयेश विशेष, यात्रा का एक योग, सरस्वती देवी का मंत्र ।—वेशम तत्० (पु०) मंत्रणागृह, गेण्डीगृह । चिन्तित तदः (गुः) विन्ता + इतच ] चिन्ता-

न्वित, भावनायुक्त सोची I चिन्त्य तत् (वि॰) विचारगीय, विचार करने योग्य I चिन्दी दे॰ (स्त्री॰) दुरुड़ा, कपड़े का दुरुड़ा। चिन्मय तत्॰ (पु॰) चैतन्यमय, परमात्मा । चिन्ह तत्० (पु०) लच्च, पहचान, शङ्क, दाग,,

परिचय, पताका । चिन्हवाना (कि॰) पहिचान कराना । चिन्हानी दे॰ (स्त्री॰) निशानी, सहिदानी I चिन्हार तत् । (पु॰) परिचित, पहचाना हुआ, जाित, व्यङ्कित, जान पहिचान ।

चिन्हारी तद्० (स्ती०) परिचय, जान पहिचान । चिन्हित तद्॰ ( गु॰ ) चिन्हयुक्त, श्रङ्कित, मनामीत, सङ्केतिन, दागी।

चिपकना दे॰ (कि॰) लगना, सटना, चिपक जाना, सटजाना, देा वस्तुत्रों का श्रापस में मिल जाना। चिपकाना दे॰ (क्रि॰) सटाना, छमाना।[तिजकिजा। चिपचिपा दे॰ (गु॰) जसदार, छप्तज्ञक्षा, सटनेवाला, चिपचिपाना दे (कि॰) छम्छसाना । चिपटना दे॰ (कि॰) तिपटना, विपक्ता, सटना । चिपटा दे॰ (गु॰) सटा हुन्ना, चिपका, लिपटा, बैठा व घँसा हुआ, चपटा।

चिपटाना है (कि ) सराना, विपटाना, चिप्पी लगाना, चालिङ्गन करना । चिपडाहा दे॰ ( गु॰ ) किचड़ाई या किचराई हुई क्रिगडी, गोड़टी। र्थात, कीचड भरी श्रीत । विपड़ी, चिपरी दे॰ ( खी • ) इपरी, गाहरी, जपला, विपरा दे॰ (पु॰) गोद, लासा। विपरक दे॰ (पु॰) धान्य चमस, चिड्डा। विष्पक दे॰ (गु॰) विद्यलाहा । (पु॰) पिषिरोप । विष्पा दे॰ (पु॰) चीप, पैवन्द, जाउ। विष्पी दे॰ (ग्री॰) टिकिया, पैसँद, थिगरी. टिकरी. फटी और फटी बस्तयों में जो जोडी जाती है। चिवायला दे॰ (पु॰) बटकपन, छडकेकासा, खबहला। चिविल्ला दे॰ (गु॰) नटसर, चिमिन्न, चिल्लविला। विवुक सत् ( पु॰ ) श्रीट के नीचे का माग, उड़ी, दे।ही, दाड़ी, वृचविरोष, मुचकुन्द वृच ।

विमचिमा दे॰ ( दु॰ ) तेबहर, तेब का मैल, जमा हुणा तेल । स्टिया । विमटमा दे॰ (कि॰ ) चिपक्रमा, चिपटाना, विपटना, विमटा दे॰ (दु॰) भीचना, चीमटा, ज्याग उठाने के विषे वे दिया पीतल का प्रकार का बर्तन संक्रमी, विगटा।

चिमदाना दे॰ (कि॰) विषदाना, विषदाना, ग्रह्मे विमदी दे॰ (ची॰) चुँटकी, सँदसी, घुँदा विमदा। चिमदा दे॰ (पु॰) न्चींखा, कृष्ता, विमदा, चीमद। निमदी द॰ (ची॰) थीं, तुसी हुई पुरुक। चिममा दे॰ (चु॰) वाती का स्रोत, न्यन्नवा।

चिर तर्० (स०) पहुत काब, दीर्घकाल, यहुत दिव का, यहुत दिन तक, विल्म्य, देरी, करता ।— कारी (गु०) विल्म्य से काम करने वाल्म, साल्मी, दीर्घयूनी, शिपिल, वीला ।—कात्म (गु०) दीर्घकाल, स्रनेक दिन, सदा, सव समय !— चिराना (कि॰) विश्वविद्याना, करकराना ।— सीयक (गु०) विश्वविद्याना, करकराना ।— सीयक (गु०) विश्वविद्याना, व्यव्यक्षाति क्षिण्ठ, काक, तीयक पुण निर्मेश (गुन, मार्कच्येत सुनि, सम्बद्धाना, विल्मा, विश्वविद्याना, विभीच्या, वृद्य सार पराग्रामा, वेलि, स्वान, स्वुताना, विभीच्या, वृद्य चिरई (स्त्री॰) वची, पंद्यी, विश्विया।
चिरकता (कि॰) थोटा यो द्वार पालाना फिरमा।
चिरकता (कि॰) दीर्थ ये द्वार पालाना फिरमा।
चिरमा तत् । (प॰) दीर्थ युत्री, खालपी।
चिरक्रमीत तत् ॰ (ग॰) दे , देरी, खासा, खतिकाल।
चिरक्रमीत तत् ॰ (ग॰) दीर्थांतु, यह सार्यावांद्र के
प्रथ में कहा जाता है। [वाला, दीर्थांतु।
चिरक्षीयी।तत् ॰ (वि॰) चिरक्षीयी, बहुत दिनेर्थ जीने
चिरकुट दे॰ (उ॰) चिर्द, विषय, फरा, पुराना।
चिरकुटिया दे॰ (ग॰) गुरहिया, विश्वित, गुरह
वाथा, योगियो का एक मेर, खार्या मोर्ग्दी।
चिरचिरा दे॰ (पु॰) धरामार्ग, पीधा विशेष, एक
प्रीषय का नाम।
चिरक्षियाना दे॰ (कि॰) वरवराना, चर्चा राज्ञ

विराज्यसमा दे (। (क) ) श्वारमा, वाया याद होना, यदवाद हरता, हटकटाना, कटकना । विरविराहुट दे (स्त्रीः) वरवसायन, मनमनाहट । विरत्नीय सद् (पु) भूषं नीयन, होयाँयु, उत्तर । विरस्त्रीत तद् (स्त्रीः) युवती स्त्री, पिना के घर रहने वाली युवती, विवादिता या श्रविदाहिता वन्या।

चिरत्तन तत् (पु॰) दुशनी, प्राचीन । चिरवाना दे॰ (कि॰) बिराना, कडवाना । चिराह दे॰ (पु॰) मीन भूनने की गन्य । चिराह दे॰ (पु॰) दिया, दीवक, प्रदीप, बया-

"चिराग जलाग्रे।"। चिराग वृक्त गया," "चिराग वले थॅपेश।

चिराना रे० (कि॰) फडवाना, विश्वाना। (वि॰) विस्तानीन, प्राप्तान, फटा हुथा, चिर गया, नडक गया। [तींडवीवी] दियाया नव्द॰ गया। [तींडवीवी] चिराया नव्द॰ (वु॰) देवता, (यु॰) विश्वानी, चिरु तत्त्वः (वु॰) वाहु धीर कन्ये का जोह, मोहा। विरिद्या दे॰ (स्त्री॰) विश्वान, ग्राप्तकळ विशेष विद्यारा दे॰ (स्त्री॰) विश्वान, ग्राप्तकळ विशेष। विरिद्या दे॰ (स्त्री॰) विश्वान, ग्राप्तकळ विशेष। विरिद्या दे॰ (स्त्री॰) विश्वान, ग्राप्तकळ विशेष। विरिद्या दे॰ (स्त्री॰) विश्वान, ग्राप्तकळ विशेष।

चिर्माटी तत्त्व (स्थी॰) कहते । चिल । चिल दे॰ (दु॰) विस्त विशेष, धतायी, स्ट्राह वर्षी, चिलक दे॰ (स्थी॰) चमह, स्वत्रह, प्रकार, देशि । चिलक ना दे॰ (सि॰) यमह, स्वत्रहमा, रह रह वर दर्द की दीस होगा ।

चिलगाजा (१०) मेदा विशेष । चिलचिल (स्त्री०) श्रवस्क, श्रश्नक । चिक्लाना । चिलचिलाना दे॰ (कि॰) शेर मचाना, किकियाना, चिल्रडाहा दे॰ ( गु॰ ) जुयें से भरा हुआ, जुयेंछा. चिल्लर भरा।

चिलविला दे॰ (वि॰) चिलविल्ला, चपल, नटखट । चिलम या चिलिम दे० (खो०) सिटी का एक वर्तन जिसमें तम्बाकृ बीर आग रखकर हुका पीते हैं। चरदार (९०) चितास भरने बाता नै।कर।-चरदारी (स्ती०) चिलम भरना, चिलम पिलाना, चिलम पिलानेवाले का काम ।--तमाक (खी॰) चिलम थार तमक । —चट (गृ॰) अधिक चिलम पीने वाला l

चिलमची दे॰ (स्त्री॰ ) हाथ मादि धाने का देग के धाकार का पात्र, छोटी पतली चिलिम ! चिलमन, चिलवन दे॰ (स्त्री॰) चिक, समरी। यथा-

''श्रायो पिया मेरे नैन में, प्रनती देउँ विद्धाय। पलका चिलवन डार हैं, बैठे बीन बनाय ॥'' चिताहत्ता दे॰ (ग॰) पष्टिल, किचडाहा, पंकेला । चिलहोरना दे॰ (कि॰) देशाना, देकराना । चिलिक दे॰ (की॰) मेंच हेंच, में।चह, व्यथा, दर्द । चिल्लंड दे॰ (प्र॰) चीलर, जुँई, होल् ! चिल्लपें दे॰ (स्त्री॰) चिल्लाना, शोरगुळ, पुकार, दहाई । चिल्ला दे॰ (प्र॰) धनुव का रोदा, ज्या, पगड़ी का छै।र जो कबायच् का होता है, चालीस दिन का समय, चालीस दिन का विकट काड़ा,

> 'चिल्ला जाड़े दिन चालीस, धन के पन्द्रह सकर पत्तीस।"

चिल्लाना दे॰ (कि॰) चिह्नारमा, पुकारना, शोर करना, कैंचे स्वर से बे।बना।

चिल्लाहर दे॰ ( स्त्री॰ ) पुकार, चिंघार, शोस्युल । चिल्लो दे॰ (स्त्री॰) लोध, बधुया का शाक, श्रण्डे का वना भोजन विशेष | विका लड़कों का एक खेळ । चिहहवाड्य दे॰ ( पु॰ ) पेड़ों पर चड़कर खेला नाने चित्रक (पु॰) होड़ी।

चिहाना दे॰ (कि॰) तंग होना, विराग प्रत्यन्न होना। विहिकना दे॰ (कि॰) सहकता, सनसनाना, पश्चिमें

का बोलना, पीहिकना ।

चिद्रर तद० (५०) चिक्रर, वाल, केस । चिहुँकना (कि॰) चैकना। चिहुँदना (कि॰) चुटकी काटना। चिहँदनी दे॰ (स्त्री॰) बूँधची। चिहुँदी दे॰ (खी॰) चुटकी। चींटी दे॰ (खी॰) चित्रटी, चिक्रटी, पिपीलिका। चींचपड दे॰ (स्त्री॰) किसी बड़े या सवळ के सामने प्रतिकार या विरोध में किया जाने वाला कार्ज । र्चीधना दे॰ (कि॰) फाइना, विधडा करना, थिळ-थिला होता। ची ऊटा दे॰ (प्र॰) कीटविशेष, स्वनाम प्रसिद्ध कीट । खोक दे॰ (पु॰) चिछाहट। चीकट दे॰ (पु॰) तैन का मैल, नसार मिटी। चीकन दे० (वि०) विक्रना, फिसळन । चोख दे॰ (पु॰) चिंघाड, चिलाइट । चोखना दे॰ (कि॰) विहाना, चखना, स्वाद होना। चीखर, चीखला दे॰ (प्र॰) कीच, गारा। चीखा दे॰ (कि॰) चला, स्वाद लिया। चीखुर दे॰ (पु॰) गिलहरी, कडविल्ली । चीज दे॰ (स्ती॰ ) सत्तात्मक पदार्थ, बस्तु, द्रव्य । श्राभूपण, जिसे, वह चीज गिरों रखकर श्राये हैं. लडकी हण्ही है उसे कोई चीज यनवा दे। । चीठी दे॰ (स्त्री॰) चिट्टी, पन्नी । चीड ई॰ (पु॰) देशी ले।हा विशेष, काष्ट जाति । चोत तद्॰ (पु॰) चित्त, मन, दिन । चीतना दे॰ (कि॰ ) चाहना, इच्छा करना मनेारध करना, चित्र बनाना, चित्र करना, वितेरना ।

चीतल दे॰ (प्र॰) तेंद्रुया, चीता, बाघ, सर्प भेद । चीता दे॰ ( पु॰ ) चाह, इच्छा, मनेारब, बुद्धि, पुक जाति का व्याघ्र। चीस्कार तत्॰ (पु॰) चिक्छाइट, चिह्नाइ, प्रकार । चीथडा दे॰ (पु॰) सत्ता, पुराने रही कपड़े का दुकड़ा । चीधना दे॰ (कि॰) चिथेड्ना, बक्राटना, फाइना,

खरे।चना, द्रकड़े द्रकड़े करना । चोन तत्॰ (पु॰) देश विशेष, भारत के उत्तर पूर्वस्थित देश, श्रम्न विशेष, जिसका मार्डा यनता है, भंडी, सत्त, सीसा, धात । दिश की वस्तु। चोनो दे॰ (स्त्री॰) खाँड़, शक्तर, शकेंग, (गु॰) चीन सीनीहार तर्० (पु॰) रेसमी बरत, सीत का पता बख विशेष । [करना, जानभा । सीन्द्रना तद्० (कि॰) वहचानता, वरिश्य (सहावरा) सीन्द्रा तद्० (कि॰) वहिचाना। (पु॰) सिन्द, विश्वानी।

चीपड़ दे॰ (पु॰) श्रांत का माल, धांपा का कीचड । चीसड़ दे॰ (चि॰) जो खींबने मोडने सुकाने से भ तो हुटेन फटे। [कपडा, साडी, खींब।

चीर सत् (पु.) पेड की छात्र, पुराने बस्त्र का दुकड़ा चीरना दे॰ (कि॰) फाडना, फाड डालना, दुकडे डकडे कर देना।

चीरफाइ दे॰ (बी॰) चीरना फाइना।

चीरा दें (क्वीं) प्राप्ती, गीव की सीमा का पत्थर, चीर कर बनाया हुआ पाव !— उतारना (किः) किसी पुरुष का किसी भी के साथ प्रथम समसाम ! — युन्द दें (पुः) चीरा भाषनेवाला ! (विः)

कुमारी, बवारी । चोरी दे॰ (खी॰) मींगुर, एक कीट विशेष । चीरेता दे॰ (पु॰) मुनिम्ब, धोषधि विशेष ।

न्यार्था ६० (६०) म्।नम्य, ग्रावाध व्यापः । न्यार्था वद् (६०) विदीर्थ, फटा हुमा, गाण्डित ।~-पर्या (६०) निम्य वृद्ध, ग्राने वर्ते ।

चील दे॰ (पु॰) एक प्रतेस का नाम ।—अप्रपृष्टा भारता (पा॰) वळाकार से द्वीन सेना, सपट सेता।

चीजर दे॰ ( 3 ) बील, जुई, जूँ, चीड़ड । चीजा दे॰ ( 9° ) मूँग की पीड़ी या मीठे खाटे के सी में सिके एक प्रवार के कहाई में हाप से पसार कर बनाये गये प्रशासने ।

चीवर तन् ( यु॰ ) संन्यामी का वस्न, कौपीन | सुद्धान दे॰ ( सी॰ ) प्रत्य, मतना, जल निकटने की सूमि, नहर, गहुदा, सोता ।

खुझाला दे॰ (कि॰) निकालना, दवकाशा। चुँकती दे॰ (की॰) निवदारा, समासि, न्याय, फैसला। चुँकता दे॰ (की॰) समास होता, खुकता होता,

भश्य होता, घटना, न्यून होता। धुकार दे॰ (क्षी॰) खुहोती, खुह्मता। खुकाना दे॰ (कि॰) निपदाना, मेाल टहराना। खुकाना दे॰ (दु॰) निपटारा, निवम। चुकक दे॰ (पु॰) कुल्हिया, पुरवा, भीलुगा। चुक्रार दे॰ (पु॰) गर्जन, गरज ।

चुक्की दे॰ (खी॰) छुट, पूर्ताहै, घोखा, बाईएत । चुक्की दे॰ (खो॰) नियम, निरूपण, परिमित, परियाम,

समाधान, निध्यति, ग्रैसन्ता । श्रिम्ब्रशाङ । सुक तद् ( पु॰ ) चुक, सहा, अम्बरस, सहास, सुगन दे॰ (खो॰) सुनन, विनन, सुनत ।

चुगना दे॰ (कि॰) हूँ गना, धुगना, विनना।

सुद्गी दे॰ (सी॰) यथान, यसदान, निसा, एक प्रकार का सरकारी कर, जी दूसरी जगड में साने बाली नई बसुचो पर लगता है —यर (पु॰) बस्ते सुद्दी बद्दल पी कारी है। दिना, सुनकाला सुव्हारना दे॰ (कि॰) शालायन करना, सानका युव्वकारी दे॰ (सी॰) सुनकारी, सुमणाई, पुबकारी ! सुव्वनारी दे॰ (कि॰) सुन ट्रवना, रहरामा, रीमना,

वहना । सुद्यह दे॰ (५०) बढी चूँची, मोटा मन, वड्डी छाती । सुद्य तत्व (५०) मुनि विशेष, चोच ।

सुश्चक तद्॰ (पु॰) मेंह, मेप।

चुडकी (बी॰) नींव, री श्रद्युखिवी के मिलाने से वी
द्वार बनती है। सुटी मर भव, प्रवास स्त्रुक के विषे
वीच, निस्त्रेस करार सकेर ही रह जाता है। एक
प्रवार का गोटा, जिसे विविद्यों भी कहते हैं एक
प्रवार का गोटा, जिसे विविद्यों भी कहते हैं एक
प्रवार का गोटा, तिर्देश विविद्यों भी कहते हैं एक
प्रवार के बेंगूदे में पहिनने की श्रंमूरी। वर्षां,
चुटकी यमाना। ——उद्याना (बा०) नाथ प्रस्ता।
श्रंमुखियों से कपाइ पीसरा।——उपाना (बा०)
येव कन्द्रसा।—जीना (बा०) द्वारा, नोचना,
धारा करना, गाटाना, नाथ करना वरदास करना,
काम करना, रिट काना।—में (बा०) शीम, पुरेंदे
धीम।—चनाति में (बा०) प्रयान सीम।—चीं में
काम होना (बा०) होसे सार देश। —चीं में
काम होना (बा०) होसे सार होना।—चीं में

सुरुकुका दे ( पु • ) विश्वष्य वांत, बटहा ।-हैं।इना (बा •) विश्वष्य वाल इहन हो है वेगी बाव हहना तियसे बेहि तथी हान देहा है। सुरुकुट दे • (ध्रा •) सुरुक्त दोर । सुरोधा । सुरुक्त दे • (धु • ) सुरुक्त, जुहा, बोटी। (वि • ) चुटाना दे० (कि॰) याच लगना, चुटैल दीना। सुटिया दे॰ (पु॰) लोटी, चेारी का भेद जानने वाला,

(स्त्री॰) शिखा । चिंाटिल करना, जुल्सी करना । चुडियाना दे० (कि॰) घाव करना, श्राक्रमण करना, चुटीलो दे॰ (गु॰) घायल, ग्राइत, चृत विचृत । चुड़िहार, चुड़ीहारा दे॰ (पु॰) चुड़ी बनाने श्रीर वेचने वाला 1

चुडुवा दे॰ (पु॰) चीकड़ा, चर्वण, चीरा I खुड़ैल दे॰ (खी॰) प्रेतनी, डाकिनी, फूहड़ । चुनचुनी दे॰ (स्ती॰) खजुलाइट, कण्डू, कृमि, खर्जू । चुनत या चुनट दे॰ (खी॰) चुनन, सह, परत, सछ ! चुनरी दे॰ (स्त्री॰) साड़ी, स्त्रियों के पहनने का. रङ्गीन वस्र ।

चुनाला दे॰ (क्रि॰) विनवाना, ईंटे जुडवाना, ईंटे चुनवा कर दवा देना, गाढ़ देना, त्रापना ।

**झुनावट दे॰ (स्ती॰) चुनट, तह, परत ।** चुनै।टी दे॰ (छी॰) चुना रखने का पात्र, चुनादानी। चुनैति दे॰ (स्ती॰) ललकार, प्रचार, बढ़ाबा, चिट्टा, धिक्कार ।

खुन्धला दे॰ (गु॰) तिरसिंग, चक्रवैांधा, नेत्ररोगी । चुन्धलाना दे॰ (कि॰) चैंधियाना, तिरमिस होना । चुन्धा दे० (गु॰) जिसे न सूमे, छोटी खींखोंबाला । चुका दे॰ (कि॰) चुतना, चुतलेना, चुनना, विनना। चुक्री दं० (खी०) द्वारी पद्मराग मणि, ऌक्ड़ी के छोटे सिएन, धवाकु। होाटे द्वकड़े ।

चुप दे॰ (गु॰) निःशब्द, नीरव, मान, श्रनबोल, चुपचाप दे॰ ( गु॰ ) मीन, विन वेलि वाले, निःशब्द, गप्त रीति से, शब्द-रहित ।

खुपड़ना ३० (कि०) चिकनारा, मळना, मसळना । -चुपाचुप दे॰(गु॰)चुप होकर,गुप्तरूप से,शक्स्मात्,सहसा। चुप्पा १० (वि०) कम बोळने वाला, बुद्धा। चुप्पी दे॰ ( १त्री॰ ) मैानस्व, नि:शब्दता, शब्दहीनता, गाहन । स्त्रामेश्यी ।

चुभकी दे॰ (स्थी॰ ) हुवकी, खुड़की, गीता, खब-चुभना दे॰ (कि॰) घुसना, पैठना, विधना, खिदना, हृद्य में खटकना, चित्त में बना रहना, मझ, लीन। सुभाना या सुभाना दे॰ ( कि॰ ) घुसेड्ना, पैठालना,

छेदना, वेधना ।

चुमाना तद्० (कि०) चुमा दिलवाना, विवाह की पक रीति ।

चुमकार दे॰ (पु॰) चुचकार शब्द, फुसलाना, श्राश्वासन देकर वश में करना । जिन करना। चुमकारना दे॰ ( कि॰ ) टिटकारना, फुसलाना, उत्ते-चुम्मा तद् ॰ (पु ॰) चुम्या, मिट्टी, थोठ से श्रोठ छूना । चुम्बक तत्॰ (पु॰) एक प्रकार का लेखा, पत्थर

विशेष, लोहा खींचने वाली एक धातु । चुस्वन तत् (पु॰) मुखसंयोग, चुम्या, चुमा। चुम्बा तद्० (go) चुम्बन, चूमा l चुम्बित तत्॰ (गु॰) कृत चुम्बन, चुम्बा लिया हुआ। चुरकी दे॰ (स्त्री॰) चिकुर. शिखा, चोटी। सुरक्षट दे॰ (पु॰) फटा कपड़ा,सृरचार, सूरन, बुकनी। चुरगाना दे० (कि॰) वक्ता, विक्लाना,चें चें करना । खुरमुरा दे॰ (गु॰) झर झर करनेवाळा, वर्षण विशेष । चुराना दे॰ (कि॰) चेरी करना, अपहरण करना, हरना ।

चुरी दे॰ (स्त्री॰) चूड़ी, कांच की कँगनी। चुरुगना दे० (कि०) बढ्बड़ाना, बक्तना। चुर्त दे॰ (स्त्री॰) तन्द्रा, श्रावस, कँघ, कँघाई । चुल दे॰ ( स्त्री॰ ) खुनलाहर, खुनली, खाझ, कण्डू । चुलकना दे॰ (कि॰ ) बिलबिलाना, चुलचुल करना, खुजाना ।

चुलचुल दे॰ **( पु॰** ) बञ्चलता, बपबता । चुलचुलाना दे॰ (कि॰ ) गुदगुदाना, कुळबुळाना, खुनलाना, सुलसुक करना । चुलचुली दे॰ (कि॰) गुदगुदी, कुउबुली । खुलबुला दे॰ (गु॰) चञ्चल, चतुर, चपल, नरखट I चुलयुलाहर दे० (स्त्री० ) चन्चनता, छ्टपटिया । चुलबुलिया दे॰ (गु॰) बुनबुल, चन्चल । चुलहाई दे॰ (गु॰) कामातुर,कामी, छम्पट,व्यभिचारी I चुलहारा दे॰ ( गु॰ ) कामुक, कामातुर । चुलाना दे॰ (कि॰) चुवाना, टपकाना, गिराना । चुह्या दे० ( गु० ) चुन्धला, चुन्धा, तिरमिसा । चुहत्तृ दे॰ (पु॰) पसर, पसर भर, एक हाथ का सम्प्रदाकार |

खुवाना दे० ( कि० ) टपकाना, धीरे धीरे गिराना । चुसकी दे॰ ( खी॰ ) सुँहमर, सुड़की ।

सुसकर दे॰ (गु॰) विषक्षद्व, स्त्र पोने वाळा, श्रीक ध्यसन वाळा। सुस्ता (कि॰) सुरावाना। सुस्ता (कि॰) सुरावाना, चळता। सुस्सी दे॰ (सी॰) किस फल का रस। सुस्सा दे॰ (गु॰) सोभायमान, मनोहर, गहरा रक्षा गया, रसीळा। सुर सुद काला। सुदसुद्दाना दे॰ (कि॰) अधिक रह, पवियों का सुदसुद्दाना दे॰ (कि॰) अधिक रह, पवियों का सुद्दुत्वा दे॰ (गु॰) मसदसा, ट्योजा, हैसी॰। सुद्दुत्वा दे॰ (सी॰) निहयों का सन्द! प्योधर। सुद्दुत्वा दे॰ (सी॰) निहयों का सन्द! प्योधर। सुद्दुत्वा दे॰ (सी॰) निहयों का सन्द! प्योधर।

चूँटा दे॰ (पु॰) चोंटा, कीड़ा विशेष, जो जमीन में रहता है। [बकेंटिना। चूँटना दे॰ (कि॰) तोडना, नष्ट कश्ता, फोडना, चूँदाना दे॰ (कि॰) चुटाना, खुवाना, निकालना,

मारना, टपकाना

चूक दे॰ (गु॰) भूज, अम, धजात चपराध, गजती। एक प्रकार की रादाई का स्ता। (वि॰) राहा। चूकता दे॰ (कि॰) मूज,अन करना, बद्ध अप्ट डीना। चूका दे॰ (गु॰) मूज, आन्त, ब्ह्ध अप्ट। (पु॰) इस नाम का एक बद्दा लाक।

चूड़ तद् ० (पु ०) चेदरी, करणी शहुच्द मामक देख, राम्मे या वर का वपरता दिस्ता, छोटा कूप, धाम-रण चिरोप, सोमा या चाँदी की चूडी किने विभवा पहनती हैं। हायों के दोशों में पहिनाने कि चूड़ी, राट कि पारी का सिता या नेक्ष

चूड़ा तत् ( बी॰ ) मार्ग्सिका, सिर है बीच कि
रिता, बाहुभूयण, मारूक, मारूक्य, वन्यवंश ।
इरुविच संस्थात्वातः संस्थार विदेश, सुण्डल ।
यह संस्था विध्य वर्ष ही में होता है। यथा प्रधम
तृतीय कीं पद्म !—करण (९०) संस्थार विदेश
धुण्डल,मूहन।—मणि (९०) विरोगव,विरोग्युच्य,
खडद्वार विदेण, थीन, सब में थेट, सुविधा,
पुता। (९०) प्रधान, थेट, मारू ।—मणियात
(९०) वय रविधार हो स्टंपोहण क्षयदा सोमशार
हो सूर्यंप्रहण हो, तब यह में गा लाता है।

चूड़ी दे॰ ( स्री॰ ) धामृतण विर्शेष, इम ब्रबद्धार का पहनना मधवा का चिन्ह है। चूतड़ या चूतर दे॰ ( पु॰ ) नितम्ब, जंघा का ऊपरी चूतिया दे॰ (पु॰) इन्लू, उनवरु, नासमम्म, मूर्ख ।-चकर दे॰ (वि॰) चूतिया।—पन्यी दे॰ (खी॰) वस्तु । मुर्खेता, बेवकृफी । चून दे॰ (पु॰) गेहूँ का चूरन, थाटा, पिसान, पीसी चुनादे॰ (पु॰) चूर्ण जो कङ्कड पत्थर वासीप के। जला कर बनाते हैं, जो मकान बनाने या पोतने के काम में भाता है। (कि ) टकना मत्ना, गिरना | -लगाना (वा॰)वडा मारी घोषा देना, हानि पहुँचाना, ल्जित करना। (कि॰) प हे हुए फ ठका पेड से टूट कर नीचे गिरना, [बादि की क्यिका । टपकना | चूनो दे॰ (खी॰) श्रव की खुद्दी, केसई, चाबब चूम दे॰ (पु॰ ) टीस, व्यथा, चमक, वेदना, दर्द, पीक्षा । चूमना तद्० (कि) चूमा खेना, मिट्टी खेना, प्रेम

बूमा तद् ( पु॰ ) पुग्यम, पुग्या, मिही। चूमा तदं ( पु॰ ) पुग्यम, पुग्या, साहित चूमाचाटी दे॰ (स्त्री॰) चूम श्रीर वाटकर प्रस दिखाने की एक किया। चूर तद् ॰ ( पु॰ ) चूर्ण, पुक्ती, सुस्तुरा, सुब्द साहित

हिवा हुया, निसम्न, तछीन, नश्चे में सदस्ता ।
—जूर (वा॰) हुट हुट, सब्द खब्द ।—रहनी
(वा॰) भस्त रहना, माम रहना, कृत्वे रहना,
श्चित्रप्र वासक होना।—करना (वा॰) इन्हें
हुटने करना, दमाना।—होना (वा॰) प्रस्ता,
श्वासक होना।

च्रुरत सद् ० (पु॰) बुकती, रज, पावन की ब्रोपिं। च्रुरा दे॰ (पु॰) रेत, सुरसुर, च्रुर, रेतन, बुरादा। च्युरी दे॰ (स्थी) घी चुपटी हुई रोटी, च्रुटी, स्त्रियों का गहता विशेष!

न्यूर्ण तत्त ( दु० ) चूर, वुक्ती, रेण, धूबि रेत, गूना, धादा, रिथान, चूरन, सन्तु, वर्ष्णा ।—कार ( यु० ) चूरा बनाने वाबा, वर्षसार आति विशेष । कुन्तज —( दु० ) बद्धक, वृश्य, वेश् विन्यात निशेष ।

च्युर्णो तर्॰ (पु॰) शार्य दन्द का एक मेद।

चूर्गिका तद् (स्त्री०) पशु, सतुत्रा, चुरन, गद्य का एक भेद, संज्ञेप, श्रीसद्भागवत की एक टीका का नाम, फ़रकल वार्ते, प्रक्रिका कर ।

चुर्सित (ग्र॰) चुर्स किया हवा।

चुर्सा दे॰ ( पु॰ ) सिठाई विशेष, घी चीनी मिळाया हुशा वाटी का चुरा, चुर्मा छड्ड ।

चुल दे॰ (पु॰) चेाटी, रीख के बाल, लकड़ी का जोड़, कील, लोहें का कीला जो किवाड को चौखट से सटाबे रहता है, पाटी का ज़ुकीला भाग जो पावे में कसा स्टला है।

च्युलिका (स्त्री॰) हाथी के कान का मैळ, हाथी की कनपटी, खम्भे का उपरी भाग,नाटक का एक श्रंग विसमें किसी घटना के दिखाने के बनाय पर्टे की ष्राङ् से उसकी सुचना मात्र दे दी जाती है।

म्यूट्हा दे० (पु०) मिट्टी की वनी वह वस्तु जिसमें श्राम स्वकर रसाई बनाते हैं।

चुरुही दे० (स्त्री) छोटा चुरुहा !

च्चेता दे॰ (कि॰) चूथ्रना, सरना, टपक्रना, सांड्ना। च्यसना दे॰ (कि॰ ) पीलेना, खींचलेना, चुरालेना ! च्चूसनी दे॰ (स्त्री॰) चूसने वाळी वस्तु या जो वस्तु [(श्री०) चूहड़ी भक्ति। चसी जाय । चूहडू, चूहड़ा दे॰ (पु॰) मेहतर, भंगि,, धधम जाति, म्बृह्ना दे॰ (कि॰) चूसना, जूस लेना, चचे।इना।

च्चेहा दे॰ (प्र॰) सुषिक, मूला, इन्द्रर । चुही दे॰ (खी॰) छोटी मूस, सुपिका, मूसे की मादा। चे बपे स दे॰ ( वा॰ ) कचवच, विचपिच, शोरगुळ।

चेँची दे॰ (खी॰ ) सुई रखने का घर। चे चे दे ( वा ) चुहचुहाना, चेंचे करना, चूर्चा,

प्रतियों का शब्द ।

चे चपड दे॰ (बा॰) नाकरनुकर, स्पष्ट नहीं कहना, धिचिपच । यथा-"चे चपड़ करने से क्या लाभ", "सची बात कह दो, श्रभी तो वह चे चपड कर रहा है। " "उसका चे चपड न चलेगा।" खिवा, तरुख। चे हा दे० ( पु० ) यीवन, युवा श्रवस्था, छोटा, जवान, चे प दे॰ ( पु॰ ) गोंद, लासा, चिप, चिपकने वाली बस्तु, लस्हसा, वृत्त का फह !

चेचक दे॰ (खी॰) सीतला नाम का एक रोग ।

चेट तत्० (प्र०) कीतदास, दास, भत्य, कर्महार, मौकर, सेवक, चेळा, लॉड़ा, नफर, नाटकॉ में मसखरे की चेट कहते हैं।

चेटक ततः (पु॰) दास, भृत्य, उपपति, नायक विशेष, इन्द्रजाल विद्या, ठगने की विद्या। चेटका तदु० (स्त्री०) रमशान, मरघट।

चेटकी तत्र (प्र०) इन्द्रजाली, जादगर । चेटिका तद् ० ( छी० ) दासी, नायिका विशेष । चेटिको तद्० ( स्त्री० ) दासी, उपपत्नी ।

चेडक, चेडा तद् (प्रः) दास, भूत्य, चेछा। चेत ततः ( प्र० ) सधि, याद, स्मरण, बोध, ज्ञान, चेतनता ।

चेतन तत्॰ (पु॰) वित् + धनट । धारमा, प्राण, जीव, बुद्धि, श्रमुभव, योध, (गु॰) प्राग्युक्त, जनवान ।

—ता (स्त्रो॰) चेतन के धर्म। चेतना तत्० (स्ती०) बुद्धि, ज्ञान, चेतनता, चेत । (कि॰) स्मरण करना, सुध करना, मन में रखना,

सोचना, याद श्राना, ध्यान करना l चेतन्य तदः (वि॰) देखे। चैतन्य । चितन्य हुआ। चेता तद् ० (पु०) सन, चित्त, चेतना सावधान हुआ, चेताचनी तृद्० ( स्ती० ) सावधान होने की सचना ।

चेतीनो दे॰ (स्त्री॰ ) चेतावनी, सूचरा । चेदि तद् ० ( पु० ) एक प्राचीन नगर जिसका स्मारक चँदेरी नाम का श्रव भी बन्देलण्ड में हैं।—राज

तत् (प्र०) शिद्यपाल । चेप (प्र॰) चिपचिपाहट,लसबसाइट,लस । जोड़ना । चेपना दे॰ (कि॰) सटाना, छगाना, चिपकाना, चेय दे॰ (वि॰) संप्रहर्णीय, जुनने येगय। चेरा दे॰ ( पु॰ ) सेवक, दांस, भृत्य, कर्मकार, किङ्कर, चेरी दे॰ (स्त्री॰) किङ्करी,लॉड़ी,भृत्या । किपड़ा, लुगा । चेल तक्॰ (पु॰) [चिळ+श्रळ्] बस्त्र, चसन, चेला तत्० (५०) संन्यासी ग्रादि के पालित प्रत्र उनकी

गही का उत्तराधिकारी, शिष्य, (खी०) चेली ! चेदली दे॰ (सी॰) रेशमी वस विशेष, चेली का वनावस्त्र।

चेट्टा तक्॰ (छी॰) काविक व्यापार, यस, उद्योग, धम, श्रन्वेपण,श्रनुसन्धान ।--साश (प्र०) प्रयत्न, सृष्टि का सन्ता।

चेहरा ( पु॰ ) मुखदा, शक्क, मुँह पर बगाने का मिटी का राजस वानरादि का सराजा।

चैंदा दे॰ (g॰) कान्ना चीउँटा । चैन तर्॰ (पु॰) चैत्र महीना, वर्ष का पहिचा मास। चैनन्य तन् (प्र) जीवात्मा, परमात्मा, ब्रह्म, बुद्धि, ज्ञान, विचार, विवेचना, चेत,चेतना, प्रकृति, (ग०) सचेत. चेत में, चौकस, चेतन, चेतनता। ( पु॰ ) किसी किसी के सत से सगवान का प्राविसाव विशेष । यह महारमा १४८१ ई० में बहाल के नवद्वीप नगर में उत्पन्न हुए थे। श्रीहटू निवासी जगन्नाथ मिश्र के यह पुत्र थे। इनकी माता का नाम शची देवी था, इनका नाम विमाई और इनके वडे भाई का नाम विश्वरूप था। ये होता भाई यथा ज्ञान त्याभ करके विशक्त है। सबे । इस समय के नवद्वीप के पण्डिता में, ये सर्वेश्वेष्ठ सममे जाते थे। धीरे धीरे यह ज्ञान शब्द में श्रदसर होने लगे । योडे दिना में इनकी प्रसिद्धि चारे। थ्रोर फेल गयी । इनके थनेक शिष्य हो गये । कहा जाता है कि इन्होंन यहे वहे चमस्कारिक काम किये हैं। इन्होंने अपना अन्तिम जीवन पूरी थार बुन्दावन में विताया। उरक्तज्ञ देश के मन्दिरे। में विद्या मृत्तिं के साप इनकी भी प्रतिमा स्थापित है। ये गाहिया वैष्णव सम्प्रदाय के श्राचार्य माने जाने हैं। चैता (पु॰) पद्मी विशेष, माना विशेष।

चैती (स्त्री॰) चैत्र में काटी जाने वाली फमल, स्त्री, राग विशेष । (गु•) चैत मास सम्बन्धा ।

चैत्य तन (पु॰ ) देवायतन, मसनिद, गिर्जा, चिता, र्गांव का पूज्य वृद्ध, चाक्य वृद्ध, मकान, यज्ञशाला येख का पेड़, बीद संन्यासी, बीद्धों का मठ। चेत्र तन्॰ (उ॰) चेत, वसन्त ऋतु का पहला महीना,

इस महीने की पूर्णिमा, चित्रा मसत्र से युक्त है।ती है। मधु मास, बुद संन्यासी, किसरी के एक पर्वत का नाम, चित्रा के गर्म से युद्ध के एक पुत्र का नाम, यज्ञभूमि, मन्दिर ।

चेत्ररथ तर्॰ ( पु॰ ) चित्रस्य मामक गन्धार्र के बनाये हुए कुचेर के एक बाग का नाम, कुचेर का उद्यान । चेदा तप्॰ (पु॰ ) चेदी देश का रामा शिशुपाब, दमघोप सुत ।

चैन दे॰ (पु॰) सुख, ग्रानन्द, बज्रा। चेल तत् (प्रः) वस्त्र, वसन, कप्टा । जिलावन । चैजा दे॰ (५०) चीरी छक्टी, जलार की लक्डी, चैंकना दे॰ (कि ) चेमना, गेमन, गहाना, घरहाना, श्राश्चरित होता, अचिमत होता श्रवात में भाना, स्रोते साते वर्ग घटना, गी का दूध पीना । चेंगिला दे॰ (प॰) वांस की नली जिसमें काराज या पस्तक स्त्री जाती हैं।

चैंगा दे॰ (प॰) नली, नलुआ, नका। चैाँगो दे॰ (छो॰) नली. पेल्ला नली। किं। चीच। चैचि दे॰ (पु॰) चन्त्र, है। होड, ने। ह, चिडियी चैचिला, चाचला दे॰ (१०) हुमी दिहसी, हाद माव, नम्बरा, विलास, नाडा । "धनिशे के चेचिले ।" "होश की अपने कुछ दवा कीर्ज ।

समसे नाहक न चेत्वाला कीजै ॥ चेंदिला दे॰ ( पु॰ ) सुटांखा, चैंदरी, बाल गूँधने की होरी, जिपसे चोटी गैंपते हैं।

चैहा तद् ॰ (पु ॰) चहा, जहा, शल का जहा । चैंायना दे॰ (कि॰) चीरना, फाइना, चीयना, प्रकोटना, नेरचना ।

चेांप दे॰ (पु॰ ) उत्साह, बछाह, चाह, इच्छा, सोने का पक गहना जिमे खियाँ वाती में पहनती हैं। हरहरी । पिक का गिरा फर, फली। चे। प्रादे॰ (पु॰) सुगन्धित द्रव्य विशेष, टाकाफल, चामाड दे॰ (पु॰) पहाडी जाति विशेष, पहादी हाँहू। चे कर दे॰ (पु॰) मूसी, मीटी, तुप, यसार, बाटे की मूमी, रई, रवा ।

चे।क्षा दे० (गु०) उत्तम, श्रेष्ट, सरा, सदा, शुद्ध, तीक्ष्य, तेज धार बाला । (स्त्री०) चौछी ।

चाराई दे॰ (बी॰) सराई, श्रेष्टना, श्रदता, तीक्ष्णता । चागा दे॰ ( पु॰ ) चाग, विडियों का स्वाता, फामदार एक प्रकार आधा ।

चे।चला दे॰ (पु॰) हाव भाव, नसरा, नाज I

चाज दे॰ ( पु॰ ) दसरें। दी हैंसानेवाली युक्ति, युक्त बात, सुमापित, व्यह पूर्ण श्वरास ।

चाट दे॰ (स्त्री॰) धाव, चवे, धुम्मा, पटकन, सुद्दा, षक्षा,षाघात,पञ्चाद ।—स्त्राना (वा॰) मार स्वाना, बाहस होना, हानि उठाना, पृष्ठ जाना --पर चेाट ( वा॰ ) दुःख पर दुःख, एक विपत्ति पर दुसरी विपत्ति ।

चाटा दे॰ ( पु॰ ) बहा, ज्ला, छोखा, गुड़ का सैल, सृद् । लिंगड़ा करना ! चाटियाना दे॰ ( कि॰ ) चुटालना, चोटी पकड़ना, चाटी दे॰ ( स्त्री॰ ) शिला, पहाड़ का जपरी हिस्सा,

सिर के प्रथ्य का बाब समूह, कींटा, कींटी। — ध्राकाग्र पर खिसनी (बा॰) ष्रडक्कार करना, क्रस्तरून चमण्ड करना, अभिमान करना — कट-वान (बा॰) दास होजा, अपने कथीन का। — कट-वाना (बा॰) दास होजा, अपुगत होना, अधीन वन जाना। — किसी के हाथ में ध्राना (बा॰) किसी के अपने कथीन करना, अपने वय में करना ध्राहाबर्दी बनाना, द्वाना, प्रमाव जमाना, क्षरिकार जमाना।

चोहा दे॰ (पु॰) चार, तस्का, बटमार । चोड़ दे॰ (पु॰) जनानी कुरती, खैँगिया, बांचली, फ़ुरुग। तद॰ (पु॰) उत्तरीय चन्न, चोळ नाम का प्राचीन देश।

चात, चाथ दे॰ (पु०) गोवर, गोमय । चोधना दे॰ (कि॰) फाड़ना, चीरना, चोधना, नेम्बना, स्रसोटना, इपेडना !

चान्धला दे (पु॰) चुन्यला, जन्मा, तिरसिता ।
चान्धलाना दे (कि॰) चुन्यलाना । जिन्चापन ।
चोन्धी दे॰ ( ची॰ ) धुन्य, चुन्यलाई, तिरसिती,
चोप दे० (पु०) चेंप, चाव, इच्छा, हर्ष, मनेरव,
बसाह, इडाह, हीसला. लगन।—ना (कि॰)
मुग्व द्वेमा।

सावकारी (की॰) कळावत् का काम !
सावदार (पु॰) अक्षायरदार, चोव लेने वाळा नीकर !
सामा दे॰ (पु॰) खेंच, खीळ, कीळा !
सामी दे॰ (जी॰) होटा चामा ! [इच्च !
सामा दे॰ (पु॰) चेंचा, एक प्रकार का सुवान्धित
सार तद॰ (पु॰) चेंचा, एक प्रकार का सुवान्धित
सार तद॰ (पु॰) चेंचा, पुर मका, दूपरे का
धन सुराने वाळा, चेंछा, अपदारक, अपदरस्य कर्का,
विमा कहें पुने वसु ले आनेवाळा !---खाना, घर

(ধা০) गुप्तगृह, तहज़ाता, श्चिपा हुत्रा मकान।— मार्ग ( पु० ) श्चिपी राह, खिड़की का मार्ग।

निवासी थे। इनका दूसरा नाम विल्ह्या था। " विक्रमाङ्कदेव चरित " "कर्णं सन्दरी" नाटिका थ्रीर "चीर पञ्चाशिका" ये तीन प्रन्य इनके स्त्राज तक उपलब्ध हुए हैं। सुसापित अन्यों में इनके नाम से थ्रीर भी उद्धत रहोक पाये जाते हैं. इसी से विद्वानों का अनुमान है कि इन्होंने थीर भी कोई प्रन्य बनाये होंगे। चौरपव्याशिका निर्माण का हेतु बड़ा ही श्रञ्चत सुना जाता है। गुजरात के राजा बीरसिंह की प्रश्नी ग्रशिकला के। यह प्रताने थे, उस की सुन्दरता पर यह मोहित है। गरे। इनका गान्धर्व विवाह भी है। गया । इसके। सनकर राजा ने इनकी वध करने की श्राज्ञा दी। बच्च-स्थान तक पहुँचते पहुँचते, अपनी प्रेमिका के वर्णन में इन्होंने पचांस श्लोक बना डाले ! इनकी काव्य रचनाका हाल सुनकर राजा के। वहा स्त्राश्चर्य हबा। इस बर्भत शक्ति और शुद्ध प्रेम हो देख कर राजा ने श्रपनी लडकी विन्हरण के। न्याह दी। ये कल्याय के राजा विकसादिता की सभा के पण्डित थे । इनका समय ११ वीं सदीका श्रन्तिम श्रीर बारहवीं सदी का श्रादि काल निश्चित जान पडता है।

चोरी तत् (क्षी॰) घपहरया, हरन, चेारी करना । चोल तद् (पु॰) छोषध विशेष, प्रजीह, पुक देश का नाम, यह देश कादेरी नदी के किनारे पर हैं। इस समय मैसूर राज्य का दक्षिण भाग। चोळ देश को कर्नाटक भी कहते हैं।

चोला दे० (पु॰) वस्त, काय, शरीर, यथा—यसुनादास ने चेाला यदछ दिया, धर्षांत् उनका शरीरान्त हो राया, श्रयदा उन्होंने क्षपड़े यदक दिये।—हेंगुड्ना, बदलना (वा॰) प्राय सागना।

चेतती दे॰ (जी॰) घँरिया, कंचकी । [विग्रेप। चोत्रा दे॰ (बु॰) चोधा, कर्मजा, सुगन्धित द्रव्य चेत्रप (बु॰) रेगा विरोप। [स्त का स्वाद खेता। चेत्रपण तरू॰ (बु॰) [ चुए+थ नुस्कर योग्य, स्त लेंक योग्य, तद॰ (गु॰) [ चुए+य ] चूक्के योग्य, स्त लेंक योग्य, सु: प्रकार के भीगत के कर्नांत एक प्रकार

का भोजन ।

चेासा दे॰ (९॰) वह रेती जिसमें लक्डी रेती जाती हैं। चाहजु दे॰ (९॰) जनश, हसु, टोडी, टुड्डी, गले का जपरी माग।

चोहला दे॰ (पु॰) सोबा, चोमा, कीळा, कीळ । चोहाड़ दे॰ (पु॰) एक पहाड में रहने वाली जाति । चोहान (पु॰) चिन्यों की पुक जाति । [काळ । ची दे॰ (पु॰) चार संस्त्या, ५, पिठते दाँत, इल्का चीप्रमुत्ती दे॰ (सं॰) चार खाना, १), रश्ये का चीपाई मारा।

चैंकि दे॰ (छी॰) किसक, सटक, ग्रायङ्का, चिहुँक । चौंकना दे॰ (कि॰) किसकता, टिटक्रग, श्रवश्मा करना, श्रवराज करना, ग्राय्ययित होना !

चैंकिल दे॰ (गु॰ ) क्रिककने वाला, मडकने वाला, वनैत्रा, बदली।

चौंगा दे॰ (पु॰) कपट, छल, स्यात्र, फुसलाहट । चींगी दे॰ (धी॰) फुसलाहट, छल, कपट ।

चीह द० (५०) सूद, निवेश्य, धनसमस्त, बेसमस्त । चीतरा दे० (५०) चर्तरा, खाटा, धाना, धपाई, चीपाड। [तीस, ३४।

चैं।तीस दे॰ (गु॰) संख्या विशेष, चार धाषिक चैं।घ दे॰ (पु॰) द्यांव तिरमिराना, साफ साफ नहीं दीखना, तिलमिनी ।

चै। धियाना देश (कि॰) दृष्टि का सन्द पट जाना, व्याङ्क दोना, धवडाना, उद्विग्न दोना।

चीरा दे॰ (पु॰) श्रव का तल्घर, खाइ, श्रव स्वने के किये अमीन में किया हुआ गढ़ा।

चैरि दे॰ ( क्षी॰ ) चवरी, द्वीटा चैंबर, चामर, राज चिन्ह विशेष ।

चै।सर दे॰ (दु॰) सेठ विशेष, चीपड, मह स्रेन वासे। से सेठा साता है, जुए का एक भेद, कृतों की माला।

चीक दे॰ ( पु॰ ) कांगन, मैदान, नगर का प्रधान याजार !—ी ( छो॰ ) तान, काष्ठ निर्मित ४ पाये याजी चैठने की वस्तु, बाजार, हाट, चैट, चीराहा, चीहहा, पीटा याना, नाका !

चीकटा दे॰ (पु॰) चीवटा, चीकार बनी बस्तु । चीकड़ दे॰ (गु॰) घुन्दर, मनेवहर, क्तम, रमयीय, क्षेष्ठ, मन्या, बजी, बजबान, इट पुट । चीकड़ा दे॰ (यु॰) भूषण विशेष, दें। मोतिश का बाजा, जिमे लडके काना में पहनते हैं। कर्षे भूषण ।

चीकड़ी दे० (खी०) वडल कूर, फर्गाम, बद्दाल, चार मादिमिशे का गुट, आसूपण विशेष, चतुर्या, पत्थी। चार वसुर्या का ससूद्र, चार घोडो की मादी।—भरना (वा०) इद इद कर चण्ना, जैसे दिरेण चवते हैं। उदल्या, इत्ना।—भूलना (वा०) अपना काम मूलना, मोड में पढ जाना, मीचकका रह जाना।—मार वैठना (वा०) चारो के सोड कर चैठना, पशुपी का सुवासन, संतुचित होकर वैठना, सिमेट कर पैठना । सिमेट कर पैठना।

चैक्तिप्ता दे॰ (गु॰) सतर्क, सावधान, चौकस, सचेत, निपुरा, जामत, जागा हुमा, सचेष्ट, उद्योगी।

चीकपुरना दे॰ (वा॰) वेदी वनाना, हुन्न परम्पा के व्यवहारानुसार वेदी पर बेट व्टें बनाना । चीकभरना दे॰ (वा॰) विमाह श्रादि महत्व बारवीं

में चौक बनाना, चौक की मिटाई से मरना। . चीकस द॰ (गु॰) सावधान, चौकसा, सतर्क, पटुः

चैकिस दे॰ (गु॰) साबधान, चीक्सा, सतक, पटुः इस । यथा "दीनेश धपने काम में चैकिस है !" चीकसाई दे॰ (खी॰) सावधानी, सतकेता ।

चैंकसी दे ॰ (डी॰) युन, रद्या, क्त्रैयझान, यावधानी । चैंडा दे ॰ (डु॰) लीपा हुया स्थान वहाँ रसाई दनायी जाती है, चौत्रुटा स्थान, चौदोनी सूमि, रसाई बनाने वा प्राञ्चता है सम्प्र्या पूजा करने का म्यान, चौल्डिटा प्रथम, चक्रण, सीमजूल, चार सींग वाजा जङ्गली बकरा, चार वस्तुया का समृह, चार वृध्यि। बाली ताथा का पद्या।

चैंपकी दें (जीं ) चीहोती कार की बनी हुई बन्तु,
इस्सी, रचा, पहरा, चीहरती चीहरोरों के रहने
का स्थान, पूरव्या विशेष त्रिमें अहे हो स्थान
गत्ने में पहनते हैं ।—दार (पुः) चीही देन वाला
एवाँ काने वाला, पहरमा।—दारी ( स्त्री॰ )
चीहीदार की मदरी, चीहीदार की तनवाह।—
देना (कि॰) रसवारी बनन, रचा बरना, पहरा
देना ।—मारना (कि॰) दिएकर महस्त्रल की न
चुकान, महस्त्रल मारना।

चीके दे॰ (पु॰) चक्ले, हुरसे, पवित्र खीवा हुआ

चौकोना दे॰ (गु॰) चतुष्कोख, चौखँटा, चार क्षाने का चौकीर दे० (गु०) चौकीना। हि।र का डांचा। चै।खट दे॰ ( पु॰ ) हार के चारों थोर का काठ, चै।खटा दे॰ (पु॰) चौक्ठा, चौकेार काठ का ढांचा। चौखना दे॰ (वि॰) चारमंतिहा, चार खण्ड वाहा । चौखा (प्र०) वह स्थान बहाँ पर चार गांवां की सीमा मिले। सिण्डल चतुर्दिश।

चौखँट (वि॰) चारों श्रोर, चारों तरफ । (प्र॰) प्रथिवी चीख टा दे॰ (ग़॰) चीक्षेता, चौकेत, चतुप्कीय । चौगड़ा दे० (पु०) खरहा, शशक, खरगेाश, शसा।

चौगड़ा दे॰ (प्र॰) स्थान जहाँ पर चार गाँवों की सरहद मिले, चौहटा, चार वस्त्रग्रें का समृद्ध ।

चै।गान दे॰ (प्र॰) मैदान, एक खेल विशेष, गेंद खेलने का स्थान, नगाया बजाने की लकडी। हि.सटक । चैागानी दे॰ (स्त्री॰) इवहें की बली जो सीधी है।ती चौगिर्द हे॰ (वि॰) चतर्रिक। किश्ना, चतर्राण । चौगुना, चारगुना दे॰ (गु॰) एक की चार बार चौाघड़ा दे॰ (पु॰) पात्र विशेष, जिसमें चार घर या चार खट हो. पत्ते की खोंगी जिसमें पान के चार

वीडे हो । वडी जाति की गुजराती इलायची । चौड तत् ( प्र ) चुडाकरण संस्कार । तद् ० (वि ०)

चौष्ट. सत्यानाश । चैद्धा दे॰ (गु॰) फैटा हुन्ना, प्रस्थ, चक्छा, पन्हा ।

चीडाई दे॰ (छी॰) पाट, चकलाई, फैलाव, विस्तार, विस्तृति ।

चौडान दे॰ (पु॰) विस्तार, फैंबान, चौड़ाई, चकलाई । चौड़ाना दे॰ (कि॰) चकलाना, फैलाना, विस्तृत करना, चौड़ा करना । पालकी । चै। होल दे॰ (पु॰) पालकी विशेष, चौपलिया चौतिनी दे॰ (स्त्री॰ ) होटे यालकों की चारतनी दार ट्रापी, चौगोलिया ट्रापी, चौक्रकिया ट्रापी ।

चै।तरका दे॰ (पु॰) पट मण्डप, वस्त्र मृह, तम्यू, कनात, रावटी ।

चै।तरा दे॰ (प्र॰) चौतरा, चब्रतरा । चौतही दे॰ (स्त्री॰) मेहा चार तह का विद्याना । चै।तारा दे॰ ( पु॰ ) बाच विशेष, चार तार का याजा.

यह तस्वरे के समान होता है। ਗਿਲ।

चैताल दे॰ (पु॰) रागिनी विशेष, मृदङ्ग का पुक

चैाथ दे॰ ( पु॰ ) चतुर्थांश, चौथा हिस्सा, खिराज. एक प्रकार का कर जी। सराडों के समय में किया जाता था, चतुर्थो तिथि ।—पन दे॰ (पु॰) बुढ़ाई, बुढ़ापा ।

चौथा दे॰ ( गु॰ ) चतुर्थ, चार संख्या की पूर्कि।-पन (प्र-) चौथी अवस्था, बढाई ।

चै।थाई दे॰ (स्त्री॰) चौथा हिस्सा, चौथा भाग । चौथि दे॰ (स्त्री॰) चतुर्थी तिथि ।

चौधिया दे॰ (पु॰) चौथे भाग का मालिक, चौध सेने वाला। - उत्तर (प्र॰) चौथे दिन आने वाला ज्वर, चातुर्थिक ज्वर । जिं। चौथे दिन की जाती है । चौथी दे॰ (गु॰) चौया भाग, विवाह की एक रीति चै।दस्त दे॰ ( गु॰ ) चार दांत का वच्चा, पशुग्रों की ग्रवस्था विशेष, बजी, हप्ट प्रष्ट । डिटण्डना । चौदन्ती दे० (स्त्री०) श्रुस्ता, वीस्ता, धल्हहृदयन, चौद्धास या चौद्धश तद० (स्त्री०) चतर्दशी, चौदहवीं

चै।दह दे॰ ( गु॰ ) चतुर्दश, संख्या विशेष, १४। चौद्धनिया, चौदानी दे॰ (स्त्रं।॰ ) कर्णभूषण विशेष, वाला या बाली विशेष जिसमें चार मेाती लगाये जाते हैं। हर प्रश

चै।धर दे॰ ( गु॰ ) बळवान, बली, मे।टा ताज़ा, चौधराई दे॰ (स्त्री॰ ) चौधरी का काम, प्रधानता, मोटी, में।टपन, मुखियापन, श्रमुश्रावन, नेतृत्व । चै।धरी दे॰ ( पु॰ ) समाज का अगुद्धा, नेता, प्रधान,

सरपञ्च, वाज़ार का मुखिया, गड्डे का मुखिया । चै।पई तत्॰ (स्त्री॰) एक छन्द का नाम। यहीरी की होत्ती की वह मण्डली जिससे वे फगुन्ना गाते चर घर घूमते हैं।

चौपट दे॰ ( गु॰ ) उजाद, भए, वश्वाद ट्रा, फूटा । —करना (वा॰) डजाडना, उजाड देना, नष्ट करना, विवादना ।

चौधटहा (वि०) चौपट करने वाला सत्यागाशी। चौवटा (वि) सत्यानाशी, सर्वनाशी । खिल, बता चौवड दे॰ (पु॰) चौंसर, खेळ विशेष, पांसी का चौपतिया, चौपत्ती दे॰ (स्त्री॰) छोटी पुस्तक, क्रियने की छोटी कापी, हयबहि, गेहँ के खेत में जस्पन्त होने बाली वह घास जो गेहँ की फसल को बड़ी हानि पहुँचाती है, बटान, कमीदे की चार पत्तियों बाळी बूटी, ताश का एक खेब विशेष ! चौपल (g॰) पत्पर विशेष ! लौपहला दे॰ (g॰) चौपाळा, चारों घोर से समान, बह बस्तु जिसकी लम्बार्ड चौराई वाराय हो।

चौपाई दे॰ (स्ती\*) हिन्दी का पक छुन्द, तिसमें चार पद होते हैं। यथा—'' महत्त्रमवन, श्रमहब्दारी द्वह सुदररस, श्रतिशिदारी।''

--रामायण

चौपाड़ दे॰ (द॰) बैठक, बैठका, गृह विशेष । चौपाया दे॰ (द॰) पद्य, जन्तु, चार पेर के जन्तु परदवर, खटिया ।

चौपाला दे॰ (प्र॰) पालकी, चौडोला, यान विशेष । चौपुरा दे॰ (प्र॰) चार प्रांगे के चवते के किये चार धारों वाला कुर्जा । [यडी कैंट तादी । चौपेया दे॰ (प्र॰) एक दृश्य विशेष, चार पहियों की चौषया दे॰ (प्र॰) चौकीना गहा, कुण्द, कृतिम

हुण्ड । चौयरसी तद् ० (स्थी०) श्राह या बस्तव जो शीये वर्षे किश जाय । [दाटान । चौदारा दे॰ (दु॰) उसारा, हादा, चार दुसतों का चौदीस दे॰ (पु॰) चार घधिक शीस, चार शीर

बीस, २४ । चौंचे २० ( ९० ) चतुर्वेदो, चतुर्वेदच्छात, श्राक्षयों की एक व्यव्छ, माधुर शाह्मया । (१त्री०) चौचाहून । चौंबोजा दे॰ (९०) एक मादिक छन्द विशेष ।

चीमड़ दे॰ (स्थी॰) दाव, जिससे छारा पदार्थ चवाया जाता है या क्ष्यांटा जाता है।

चौमासा दे॰ (पु॰) पावस, वर्षाञ्चतु, चतुर्मासा, व्यापाद से कुचार तक के चार महीने ।

चौमुख दे॰ (गु॰) चार मुँह बाळा, चौमुहा, चार बसियों का दिया, वह मकान जिसमें चारो क्रोर द्वार हों (

चौमुखी दे॰ (स्त्री॰) महात्यी देवी, चारमुख बाली दुर्गा । चौमुहानी दे॰ (स्त्री॰) चौराहा, चौरला । चौर तर् (पु॰) चौर, चौरी करने वाला ।—कर्म

(पु॰) चीर का काम, चीरी करना, चपहरण करना !---मय (पु॰) चीर का मय चीर से उरा

चौरह दे॰ (पु॰) विज्ञ, उतान, चार श्रष्क, दाँव पेच । चौरस दे॰ (पु॰) समान, तुल्ब, समभूमि, बराबा, प्रका, एक सूच, एक सूत्र में, सीधा ।

चौरसाई दे॰ (स्त्री॰) समता, वरावरी, मुख्यना, सीधाई। चौरा दे॰ (दु॰) चबुतरा, सती की चिता, बोरों की चिता, भ्राम देवता का स्थान।

विता, थ्राम देवता का स्थान ।

चौराई दे॰ (स्त्री॰) चौळाई नाम का शाक । [१४। चौरानवे दे॰ (गु॰) नस्त्रे और चार, चार श्रविक नस्त्रे, चौरासी दे॰ (गु॰) शस्मी चार, म्४, चार श्रविक

शस्ती । [चतुग्पर, चीमुखारप, चीहु । चौराहा दे॰ (पु॰) चारों श्रोर कारे का प्रार्ग, चौक, चौरी दे॰ (श्री॰) चार वार चोई हुई लाल, चीपार, चौबार, छोटा चैंबर ओ घोडे की चूँछ के बार्जों का बनवा है छोटा च्यारा।

चौजड़ा दे॰ (गु॰) चार छर वाटा,चार करकी माठा । चौजा दे॰ (पु॰) ग्रह विशेष, बोडा, बोरो ।

चौलाई दे॰ (स्त्री॰) याक विशेष, चौराई का शाक। चौदर दे॰ (तु॰) बळवान, साहसी, क्योगी, उस्तादी। चौदा दे॰ (तु॰) चार रॉग्टियों का विस्तार या माप,

चार सूंटियों वाला काश का पत्ता, पश्च, पारवाया, बीपाया । सि बलने वाली हवा । चौदाहि देव (१९१०) कोची, फ़क्क, फ़र्म्य, बार्स ताला चौदार देव (१९०) सर्वेक्षायास्य का वह स्थान कहीं किसी शस्त्व या विवार के बिये लोग हकटे होते

है, पञ्चायती घर, मवैसाधारण की चैठक । चौस दे॰ (पु॰) थाटा, मैदा, विसान, चार बार ओता

हुआ सेत ।
चीसर दे • (30) चेंसर, चीरर, मेब विशेष । [साठ ।
चीसर दे • (30) चार चीर साठ. ६४, चार प्रीवक
चीहट दे • (30) चार चीर साठ. ६४, चार प्रीवक
चीहट दे • (30) चीराहा, बजार, चीक चजार ।
चीहहा दे • (30) जावजा ।
चीहल दे • (30) जावजा ।
चीहल दे • (30) जावजा । चार जार, चर चार चार ।
चीहल दे • (30) जावजा । चार पर चार जाता, चार पाठ चारा,

चौहान दे॰ (व॰) राजपूनों की एक जाति, किसी समय ये भारत के सम्राट् ये, इनका पहला चतुर्बोद्ध चौर चन्तिम राजा सम्राट् ध्यीशाज ये ।

चौगुना

च्यवस तत् ० (कि०) च्ना, टक्पना, सता। (पु०)
प्रतिव्व एक प्राचीन ऋषि,पुढोमा के गर्भ श्रीर भूगु
के श्रीरत से इनका जन्म हुष्या था। गर्भवित
पुळोमा को कोई राचत वलारका। प्रवंक कर कर
विये जाता था, इस अप्रयाचार से पीहित होने के
कारण क्षतका गर्भ गिर पढ़ा। श्रतप्य उनका नाम
च्यवन पक्षा। श्र्मोंक संस्कृत च्यु चातु का अर्थ
गिरता है। च्यवन एक दिन देवसमा में वैठ वे
क्योपक्यन में इन्हें मालूम हुआ कि महाराज
कृषिक के वंव से हमारा चंग संयुक्त हुआ है।
इससे कृषिकराज को नष्ट करने की ये चेष्टा करने
लगे। परन्तु महाराज की श्रतीम श्रीप्यता और
सहनशीलता देख इनको चपने विचार बदलने पड़े।
च्यवन के यौत्र श्राचीक से कृशिक हो पीओ व्यादी
गयी थी।

किसो सेरोबर के तीर पर च्यवन तपम्या कर रहे

ये। उनका शरीर मिट्टी से उका हुआ था। केवल दो अर्थि दीखती थीं। शर्याति की पुत्ती सुकन्या को वहा कुर्वृहण हुया। उसने उनकी अर्थि फोड़् डार्छी। च्यवन के कोच से रायांति की सेना का काम्युन यन्द थे। गया। बहुत अयुनस्थान करने पर हरका करस्या मालूस हुया। शर्यांति की प्रार्थेना से सुनि प्रसन्न हुए। राजा ने सुकन्या का विवाह च्यवन से का दिया। यह सुकन्या प्रसिद्ध पविप्रताओं में से हैं।—प्राश्न तव् ० (पु०) आयुर्वेदीय एक प्रसिद्ध चवनेह जिसे खाकर च्यवन ऋषि श्वना हो। गये थे।

च्युन तत् (गु॰) पवित, पड़ा, अष्ट, निरा, नष्ट ।— संस्कारता (खी॰) काष्य में व्याकाग का दोष । च्युति तत् (सी॰) पतन, स्खलन, गिरन, हानि, जिन्नता।

च्यूड़ा दे॰ (९०) चिडड़ाया च्रा

छ,

ह्य व्यक्षन का सातर्वा वर्षों, इसका स्थान साल है, श्रद्यात ताल के द्वारा इसका उचान्य होता है। श्रद्यत्व इसे ताल्व्य कहते हैं।

क्र तत्०( पु॰ ) छेदन काटना, (गु॰) निर्मंत, तरल, (दे॰) छ:, संस्था विशेष, घट, ६ ।

द्धई तद्दु॰ (श्ली॰) चयी, सेताविशेष, शावसेग, एक रोग क्रिसमें श्रुंद के द्वारा क्लोजे से रक्त निकलता है! सरीग बुक्ला हो जाता है। नाम का लप्पर, गरी। द्वारा कुल (प्रु॰) ताड़ी रिल्लाड़ी, शक्ट, रुद्धु, ल्रुट्ड । ट्वास्ट्वा है० (फ्रि॰) चौंशियाना, घश्यान, चक्राना, श्रवा का नामें संस्कार कराना। क्रिश्चर त्वारी हों। इक्तड्विया है॰ (श्ली॰) पालकी लिसे बठाने को छः टक्तना है० (क्रि॰) श्रवाना, शुद्ध होना, सन्युद्ध होना,

व्याकुल होना, वृद्धिम होना, सशक्कित होना ।

हुक्ताई दे० (स्त्री०) खवाई, तृष्ठि, सन्तुप्ता । हुकाञ्चक दे० (वि०) परिपूर्ण, सराप्दा, तृष्ठ, श्रधाना । इ्यकाना दे० (कि०) सन्द्राट करना, विवागा, तृष्ठि करना, श्रधवाना, निरुत्तर करना श्रवम्भित, करना, गृष्ट्रित करना । इक्कड़ दे॰ (पु॰) घीळ, घपड़, पेट्ट, खाने वाला । इक्त दे॰ (पु॰) इः का सपूह, वह समूह जितमें इः हों।एक प्राव्त का पिंजशा जितमें जाली लगी रहती है। जए का एक दाव. इः वन्टकी का ताण का

है। तुए का एक दाव, हः सुन्दकी का साग का . पवा, सुत्र, संदा, जीसान !—सूठना (कि०) होरा बढ़ना, हिम्मत हारना !—पंता करना (चा०) हथर बथर करना,हजना,दगना,थोला देना,प्रतारखा ! हम तव० (१०) हाग, बकरा, श्रदा, भेंदा !

ङ्गारी तत् (खी॰) वकरी, खेरी, खिरिया १ [झागळ। झगल तत् (पु॰) नीळा वस, वकरी, खेरी, खजा, झाग, झगुती दे॰ (खी॰) चुलनी, शोपणी, खनना, कनिष्टिका, कानी उँगजी, झ: गुणा।

कुँगुली दे॰ (खी॰) छः अँगुलिया, कविष्टिका । इ.ज़िया या झिंह्या दे॰ (खी॰) झांछ पीने या नापने का छोटा वरतन, झांड, महा, महा, कह ।

इन्हुँ दर या इन्हुँ द्र दे॰ (सी॰) सूते की एक जाति. प्रायः यह रात का निकलती है। इसकि हुर्गन्धि दूर दूर तक फैलती है। कहते हैं कि इसे शत ही का सुमता है दिन को नहीं। ह्य दे ( (गु॰) काटराज्यों, कार पताई, बना नज़रू । ह्य बा दे॰ ( कि॰) योधा देना, सनना, डी॰ जैयना । ह्या दे॰ (पु॰) याधारा, उसारा, द्वार के उपर की रुक्छी, राजी टे ज्यार की परती । शिव कड़कना। हमजुनाना दे॰ ( कि॰) सनमाना, गरम थी का स्ट्रास दे॰ ( पु॰) एक स्कार की चलती । ( कि॰) एक्ट् होना, समुद्द से धलय होना, घरना, स्यून होना, विहुडमा।

क्ट्रपटाना दे॰ (कि॰) सुटण्ट करना, वळकना, विवश है।कर सीटना, मुस्क्ति हे। इर मूमि में लीटपीट करना ।

स्टपटी दे॰ (क्षा॰) चवडाइट, विरुवता, चाह विशेष । स्टर्या दे॰ (तु॰) निकृष्ट, श्रद्धग किया हुवा, बीहा, वराया, समाजन्युन, समान से निकारा हुवा ।

झुटहा दे॰ (गु॰) चिश्चिडा, बहुया, एकान्त श्रमुरागी, विल्लाग प्रकृति का।

ख्यांक दे॰ ( खी॰ ) सेर का सोलहर्वा भाग, मान विशेष, पाँच बोला, कनेवाँ, बेल्ल विशेष।

ह्दा सन् ( की॰ ) उनाल, उनाल, रोगा, दीछि, महारा, सहु, समादार, समृह, दुना हुना, धना हुम्मा, चालाह :—फाल ( दुन) माधियाळ हुप, साल चुन, धुगारी का पेड :—माधियाळ प्रका विजयी, तिहेन, सीदामिनी ! [शाला, यनवाना ! हुटांना देन ( कि॰ ) धुरुवाना, धन्य करावाना, वुन-

इंटरिना द॰ (कि॰) धृटवाना, श्रत्य करवाना, बुन-इंटे दे॰ (पु॰) चुनै हुए, वने हुए, पृषक् हुए, चतुर, चात्राक, श्रपना मतद्वव साघर्ने वाले।

छुट्ट दे॰ (स्त्री॰) पष्टी, सुठ, पष्टी तिथि ।

इंद्वी दे॰ (स्त्री॰) धुरवीं, पछी, उडके के जन्म से एटमी दिन, संस्कार विरोप, जो जन्म के छुटवें दिन केता है, निधि विरोप, वत विरोप, इस व्रत में सुर्य देव की उपासना की जाती है।

में सूर्य देव की उपासना की जाती है। इन्न दें॰ (स्त्री॰) परी तिथि निशेष । सून्य (पि॰) ए नाम्बर का, सून्यां। सून्ये दें॰ (खी॰) परी तिथि निशेष । सून्ये दें॰ (खी॰) परी तिथि निशेष ।

खड़ रें? (सीं) यहें की उन्हों, सेक्षे की सब, सेहे का सींहया, का, जारी, तिनका, सूर, बींल का क्षा में वर्षेत होता हैं।

छड़ना दे॰ (कि॰) धान के ख़िक्ते निक्ताना, ख़ॉटना, चायल ख़ौरमा।

छड़ादे॰ (पु॰) मोतियों का उप्छा,पैर में पहनने की चुड़ीके श्राकारका एक गहना।(वि॰)ध देखा जैसे छुडी सवारी।

ह्यझाना दे॰ ( कि॰ ) चावळ साफ करना, वृक्छा छुडाना, भूसी धळग करना।

ह्मंद्रिया दे॰ (पु॰) परदेवार, दरवान, शामानरदार, कच्छुंकि, शामा का परिचारक, सक्षेत्र गली,होलिया। ह्मंद्रियाना दे॰ (कि॰) लुटी मारता, खड़ी हे समान करता, मार करके लम्बा करता।

कुड़ी दे (स्त्रीं ) वेंत, लक्की उण्डा, हाथ में स्पने का उण्डा, कुवी के याकार की एक बच्चा, वो कूजें से बनायी जाती हैं। गुजदारी, फूलदुईो, धौस की सुप्ती कक्की, हिंहनी, ग्राहन 1—वरदार (उ॰) बीचडार 1

हड़ीला, हरीला दे॰ (पु॰) जिदासासी, पुष्प विशेष, प्क प्रकार का सुगियत सेवार, काई, क्षीहार की मिट्टी, (वि॰) प्रकाकी, खकेंछा।

ह्युता तक् ( पु॰ ) खया, वल, सुहूर्त्तं, दिना, घरवकाल । ह्रॅटचाना दे॰ ( कि ) किती वस्तु का फालसू माम करवा देशा, सुनगना, कटवाबा, दिनवाना !

क्टबा देगा, बुनगाना, कट्याना है क्टिने का काम ! इंटाई रे॰ (श्ली॰) चृटिने की मन्द्री, छूटिने का काम ! इंटाव रे॰ (पु॰) धान की क्टाई, ब्टना, बक्टा निकलाई। [सुद्याना ।

होंडुना दे॰ (कि॰) होइना, स्थाग करना, तजना, होंडुखा दे॰ (पु॰) हुटा, होडा हुझा, स्थाग हुझा। होंडुनिरो दे॰ (स्त्री॰) हुईी, छोइना, श्यवशय युक्त,

श्रहण्डय, देवता के उदेश्य से छोड़ा हुया, हुट। इत सहर ( दु०) चत, स्रोड़ा, घाय, विषड, तिरान, बात ( ते०) दुसा हुया। ( स्त्री॰) तथ, दुस, यटान, वाला ।—कुस्मा ( दु०) कते, ह्यारी, करेड़ा !—त ( दु॰) तक, रचिर, छोड़, यीव, सम्मवा।—कीट ( स्त्री॰) कृत्र यर छोट ल्याना।

झ्तना दे॰ (पु॰) झुचा, झुत्र, बातपवारण, झाता । झ्तनार दे॰ (गु॰) केबा हुचा, विल्य, मधन, झायदार । झ्तरी तद्द॰ (स्त्री॰) झाता, मण्डळ, शामामा की पिना पा सायुष्यों के समाचि स्थान पर धनाया गया स्सारक भवन । कनूतरीं के वैठने के लिये बॉस का टट्टर जो एक कँचे बॉस पर बॉघा जाता है । इक्के या वहळ का छजिन, क्रहरसुत्ता ।

ह्यता दे॰ (पु॰) द्वाता।

छति सद् ० (स्त्री॰) चित, हानि, वाटा, तुकसान, टोटा । छतिया दे॰ (स्त्री॰) छाती, हृदया—ना (कि॰) छाती से ळगाना।

छ्तिसम दे॰ (पु॰) बृस विशेष ।

द्वतिसा १० (वि) चतुर, सवान, वाजाहः। (पु०)
निहि ।—पन दे० (पु०) सकारी। विज, छता।
द्वत्तर तद् (पु०) अधान स्वान, सन, यस
द्वत्तर तद् (पु०) अधान स्वान, सन, यस
द्वत्तर त्य (पु०) अधानसी हा सर, मध्यमिन्समी हा
द्वारा या द्वत्तर, चान, नाहर, हाता।

हसीस है॰ (गु॰) तीस छः, १६, छः अधिकतीस । इसीसो है॰ (स्त्री॰) छिनाङ, व्यभिचारिखी, दुरा-धारिखी, पर पुरुपरता स्त्री ।

हुव तत्० (पु॰) वृष्टि धीर पूप गेकने के लिये स्नायस्य विशेष, आतपत्र, क्षाता, सुत्तरी, राजाधां के हमाने का सास सुत्रा जो राजधिन्द्र समस्या जाता हैं .— स्वस (पु॰) कर्कवियेष, नद्यत मण्डल !— झुँहिं (स्त्री॰) रद्या, शस्य !— धर (पु॰) क्ष्वपति, राजा, महाराजा!— पति (पु॰) तिज्ञक्वारी राजा, सहराज, स्वायोग, नरपति !— सङ्ग (पु॰) वैधव्य, रर्ग्याग, प्रताश, स्वराक !— स्वन्धु (पु॰) तीच चत्रिय, चत्रियास्य, चत्रिय के समाम, चत्रियों डा हित् । [कूल, कुक्रस्तुत्ता, स्वताक ! झुक्ष तत्व० (रूत) रेषा विशेष, सूर्ट्ड फोर, घरती का झुक्ष तत्व० (रूत) थिनिया, घरती का पुल, सुसी, सीया, मनीद, राजन !

ह्यांक (पु॰) हिगरी, खुमी, कुकुरमुसा, जलवबूबा।
—ी (स्त्री॰) एक दवा का नाम।

छुत्री तद् (पु॰) धत्रिय, दूसरा वर्ष, वीर जाति, राज जाति, नार्द्द, नायित । (स्त्री॰) छोटा खत्ता, मृत मृतुष्यों का पुक प्रकार का स्मारक, श्मयतान में निर्मित यह विद्येष, माश्त की पुरानी प्रवा के खन्-सार ये अभी भी पुराने हिन्दू राज्यों में वरायी जाती है। [कुटी, पर्योक्करी। कुरदार तत् (पु॰) घर, गृह, कुल, व्याच्छादित गृह, छत्तर दे॰ (दु॰) एक स्थान पर राशीकृत श्रन्त, श्रन्न की राशि, गोळा, ढेर ।

छद तत् (पु॰) पत्र, पत्ता, पत्ती, पत्न, पंत्न, श्राट्झा-दन, उक्ता, लुपना, तमावकुत्त, पुनर्नवा श्रीपक्ष, पदहपुरना, द्वारा, वाल, रीति ।

झ्द्न तत् (पु॰) पत्र, पत्ता, पत्त, तमालकुण, तेवपात श्रष्काद्दन, दक्ता, झान, इत्त, खोळा गिळाफः । [मारा । ऋदाम दे॰ (पु॰) हुक्कुम, दो दमकी, पेसे का चौधा झ्दि तद्द० (स्त्री॰) इपार, झानो, गृहाच्छादन, वाटन । झ्दिकारियु तद्द० (पु॰) झोटी इ्हावच्यी, वसन शेक्ते की खोपिछ ।

हुमा तत्० (पु॰) कपट, छख, घोला, स्वरूपा॰शहन थपने को दिवाना, अन्य वेश !—तापस (पु॰) कुछा तपस्वी, कपटी सुनि !—वेश (द॰) गुप्तरूप, दूसरा रूप!

छुद्मिका तद्० (स्त्री०) गुह्ची, मनीठ ।

हुद्भी तद् ( वि॰ ) छुढी, कपटी, बहुरूविया । इनना दे॰ ( कि॰ ) निचुहना, गळना, साफ़ होना, बनना । यथा—मारने से इन्ह्यन कर पानी व्याता हैं। प्रविर्या कर रहीं हैं।

क्रनकाना दे॰ (कि॰) श्रीच पा रख जरु की जलाना. बसकाना, सचेत करना, सावधान करना । ''वैठा तो अचेत या परन्त हम होशों ने इसे छनका विया।" बिीयाचेळ में पानी पड़ने का शब्दा। हुनाक दे॰ (g॰) किसी वस्तु के टूटने का शक्ष, गरम क्रमाका दे॰ (पु॰) शीघ्र जळ जाना, पानी या द्ध का श्राममें शीध जलना, खनाना, रनाका, रुपयां चिश्विक विचार वाला । के बजने का शब्द ! छनिक तद्० (पु०) चिषिक, श्रव्यवस्थित, उचका, इनेक नत्॰ (पु॰) एशिक, एक चण, एक सहर्त्त । क्लत्य तत् (प्र॰) अवरों की गणना के अनुसार वेट बाक्यों का भेद यह भेद सात प्रकार का है। बेद, -वह विद्या जिसमें छन्दों के भेद थैं।र खचगादि हो, काव्य प्रवन्ध । श्रमिलाया, स्वेच्छाचार, गोंट, जाब, कपट, रंग, ढंग, श्रमित्राय, प्कान्त, विष, दक्कन, पत्ती, एक प्रकारका हाथ का धामूपरा। - गति (न्त्री॰) छन्दों की चाल, छन्द बनाने की रीति।—ोवद्ध ( वि॰ ) पद्यासम्ब, श्लोकपुक्त ।—

शास्त्र (पु॰) पिङ्गल सुनि प्रयोत शास्त्र, जिसमें छन्दो का वर्णन किया है। मिं पडना। ह्यन्ता दे॰ (कि॰) गठना, बन्धना, उद्यक्तना, उत्यक्तन हुन्द्रपानन तन् । (पु॰ ) कपटो तपस्वी, छन्न सापस. धर्त तपस्त्री, तापस बेराधारी धर्त । हम्दर्धेद दे॰ (पु॰) छलयल, कपट, प्रतारण, मक्कर l

हन्द्रानुबर्त्ती तदः ( गु॰ ) बाज्ञानुवर्ती, बाज्ञाधीन, चाजापादक ।

हुन्दी दे॰ (गु॰) कपटी, धूर्त, प्रतारक, छुली, ठग ! कुन्देश तत्॰ (पु॰) सामवेदी, सामवेदवेत्ता, सामग, सामवेदाध्यायी । -परिशिष्ट (५०) सामवेदी गोमिल छादि सर्वों का परिशेष शास, जिसे महर्षि कास्यायन ने बनाया है। उसमें सामवेदिवा के कमें बताये गये हैं। सामवेद सम्मत शास्त्र विशेष ।

कुन्दोभड़ (प्र॰) चशुद्ध पद्य, द्वित पद्ममयी रचना l छन्न तत्∘ (ग़॰) बिद्+को थाप्छादित, नष्ट, वन्सत्त, गृतु, गुप्त रहस्य, छिपा हुछा, ढाँपा हुष्रा, दिनना ।

द्यक्षा दे॰ (पु॰) दूध धादि छानने का कपडा, गालना, दृष्ती दे॰ (स्त्री॰) होटा हनना, मृषण विशेष । छञ्जू दे॰ (गु॰) दानने वाजा। जिल से निरलता है। द्यप दे॰ ( पु॰ ) राब्द विशेष, जो श्राधात पहुँचने पर इपई दे॰ (स्त्री॰) इ पदका सुन्द, स कडी का

ष्टन्द, खप्पप, **छ** पैर वाळा। द्यपमली दे॰ (स्थी॰) जन्तु विशेष, विसतुह्या ।

छपकाना दे॰ (कि॰) पानी डाउना या पानी में डाल्सा । मिरता है। ह्यकी दे॰ (स्त्री॰) एक जातु का नाम, जो खिव कर

छ्पना दे॰ (कि॰) छाया होना, मुद्रित करना, छ्प माना, दिपाना ।

द्यपरा दे॰ (पु॰) ध्रष्मर, घर द्याने का स्वपर । द्यंपिया दे॰ (स्त्री॰) द्यारा द्वपरा । इपरी दे॰ (खी॰) मड़ी, मेंतंपड़ी। हुपवाना दे॰ (कि॰) छाया कराना, बक्कित कराना,

चितवाना, सुद्धित कराना । हुए। दद् • (स्त्री॰) रात, निशा। काम।

हुपाई दे॰ (स्त्री॰) द्वापने की मनूरी या चापने का

हुपाका दे॰ (पु॰) शब्द विरोप जो नठ में किसी वस्त के बालने से होता है।

हुप्पन दे॰ (गु॰) पचास छ , ४६, छ श्रधिक पचास । कुष्पय दे > (पु॰) छ पद का छन्द्र,छुवाई, पट पदी छन्द्र । हुप्पर दे॰ ( पु॰ ) चाच्छादन, खुदि, खुवन ।—खट

(पु॰) पल्झ, घाट, मसहरीदार पक्झ ।

हुप्परवन्द् दे॰ (पु॰) छुप्पर बनाने वाला, चाब सिन्दर्यं, शोभा, प्रभा । वधिने वाला। क्रव दे॰ (स्त्री॰ ) डील, बाकृति, बाकार, डव, रूप, छ्वि दे (पु॰) ग्राकार, शोमा, सीन्दर्य, "तसवीर,

शिमित मुँह, मनेहर । ह्योला दे॰ ( गु॰ ) रिक्त, रिसया, रूपवान, सुन्दर, हुआस दे॰ (गु॰) बीस छ , २६।

हम दे॰ (गु॰) चम, समर्थ, योग्य, शक्तिमान् । - हु ( कि॰ ) चमा करे।, माफ करे। । दूराचारी ।

ह्मफट दे॰ (पु॰ ) कपटी, व्यभिचारी, दिनला, समहाम हे॰ (पु॰) शब्द विशेष, भूष्णी का शब्द I द्यमञ्ज्ञमाना दे॰ (कि॰) चमचमाना, कमकना, शोमित

ह्यमण्ड दे॰ (पु॰) निराधार, निरवज्रम्ब, धनाय हमा (स्त्री) चमा, दया, सहिच्छुना, माफ़ी, घरणी,

महन | —पन (g.) दवालुता,मिहरवानी,श्रमापन | द्यमासी (स्त्री॰) दुखें मास का, श्राद कुला विशेष,

छ माडी । ह्यामाद्दी (स्त्री॰) प्रत्येक्ष्य छ मासका। द्यमि (कि॰) चमा करके।—हर्दि (कि॰) चमा वरेंगे। द्यमिच्दत (बी॰) इशास, महेत, चिन्ह, समस्या ।

छ्य तद्• ( पु॰ ) इय, नाश, विनाश, घटी, हानि, रोग विरोप, छुई।—कारी (पु॰) नारा, विगाट।

--राग (go) चई, चई। ह्यर दे॰ (पु॰) जटामासी,फबदण्डा । विखसा,पामाना । द्वरद्वयि दे॰ (छी॰) कार फिरने का स्थान, शीवस्थान,

हरस दे॰ (पु॰) छ रम, पराम I हारिन्दा दे॰ (गु॰) प्राकी, धमहाय, धकेला, रिक-इस्त, शून्य हाथ, रीते हाथ !

हरी दे॰ (धी॰) देखे। हुड़ी। हुरे दे॰ (तु॰) घटे, खुने हुए, बराये हुए, उत्तम श्लम

घटग किये हुए, बीते हुए।

ह्यदेन तत्० (पु०) [ छदं + धनद्] छदि, कब, चमन, इस्टरी।

ह्यद्यिन तत् (ह्यर् + प्रायन) खीरा, ककरी।

ह्यक्तिं तत् (श्लीक) यमन, ह्यांट, खांसी । ह्या दें (प्रक) होशी होशी गोली, जो बन्द्रक में

भरी जाती हैं, एक नवीन तहर का तिजक जो

ग्रङ्गुक्तियों से खींच कर लगाया जाता है।

छ्डा तत् (पु॰) ह्या, ब्यान, क्पट, राठता, प्रतारणा, ठगई, फरेन, पोला, बहाना, चातुरी।—कारी (पु॰) छ्ळ करनेवाळा, उत, ध्रूप्त, घोलेवाज़।— प्राही (पु॰) छुळ कूँदुने वाळा, प्रतारक, शरू, पूर्व।

ह्यत्वक दे॰ (श्ली॰) उद्याल, उकान, इमड़, श्राद्यात से जल श्रादि द्वय पदार्थों का पात्र से बाहर निकलना।

क्रुलकना दे॰ (क्रि॰) इमङ्गा, ब्रह्मकना, ब्रह्मछना, बाहर निकलना जल छादि का ।

क्लकाना रे॰ (कि॰) उसकाना, उन्नेलना, गिराना । क्लक्सना रे॰ (कि॰) क्दना, फॉदमा, उन्नना, क्रलींग मारना ।

ह्रजङ्खाना दे॰ (कि॰) जल की गति, वे रेश्ड टेंग्ड गिति, सरावद गति, भरी हुई गता थादि निर्देश की ग्रीत गानी प्रवाह । [ (गु॰) कपरी, हुजी हा इज्जिंद्ध तत्व्॰ (गु॰) हुज्यक, कपर, पेश्वा ।—ी क्वांच्छ तद्॰ (गु॰) कपर, बोखा, सरता, गाव्य । हुज्ञित्वच तद्॰ (गु॰) कपर से बहाई, बोखा देने कै

लिये प्रशंसा । इस्ताना तद्॰ (कि॰) छन करना, ठामा, मटकना । इस्तो दे॰ (खी॰) चलनी, श्राटा चालने का खेद-टार पात्र ।

इताँग दे॰ (खी॰) कुदाब, फल्लॉग, उक्षाल, फाँद ।— साराना दे॰ उक्षलना, कुदना, कुर्लाब मारना,

हर्षित होना, श्रानन्दित हो कृदना । इतादा दे० (पु०) स्, सूक, सुका, ब्रह्मसूक, भूत-

झुजाबा द० (पु०) लू, लूक, लुका, श्रक्षलूक, मूत प्रतादि का उपद्रव।

क्रुंजिया दे॰ (गु॰) धूर्मं, चळकारी, घोखा देने बाजा । क्रुंजी तत्त्॰ (गु॰) कपटी, पूर्चं, गठ, घोखे बाज़ । इज्जा दे॰ (९॰) श्राभरण विशेष, श्रॅमूठी, मुन्दरी, श्रंगुजीयक ।

छ्वड़ा दे॰ (पु•) बांस धादि की बनी टेक्सी, देशा

ङ्घि तत् (धी) शोभा, सैान्दर्यं, कान्ति, प्रभा ।
ङ्वैया दे (पु॰) इत्पर हाने वाहा, छ्पर वाते
वाहा, शट बनाने वाहा। [होने का शब्द ।
ङ्क्टरङक्टर दे (पु॰) शब्द विशेष, श्रविक प्रृष्टि
ङ्क्टरङक्टर (कि॰) हितराना, विसरना, हटना,

कम्बुक चूर चूर भई तानी।

दृशे तार मेती कुहररानी

हुए तार भाग छहरराना — प्रान्त । इहिंदे ( खी॰ ) गुँड पर का छहसन, छीप, रोग विशेष जिससे मुँड का चमडा काळा हो जाता है।

कों दे॰ ( खी॰ ) खींह, लाया, प्रतिविश्य । कोंट दे॰ ( खी॰ ) सीटो, वान्ति, वरकाई, खूर, क्षित्का, काटने का उह्न, पुषक् की गयी निकस्सी

ढ़िल्का, काटने का बङ, प्रथक् की गयी निकम्मी धस्तु !--करना ( था० ) वयळ करना, समन करना, के करना !--जेना ( या० ) बीछ जेना, धराय जेना, सुनना, सुन जेना !

इंटिन दे॰ ( क्षी॰ ) उल्लटी करना, समय करना, भूसे से अब निकालना, कतरन, काटकूट, फटकना, साफ करना, सुधारना, श्रला करना, शुनना, हुककुर, ज़िलका, बरावन। [ज़िज करना, पड़ारेना।

ह्याँडना दे॰ (कि॰) चमन करना, कृटना, कतरना ह्याँडना दे॰ (कि) छोड़ना, त्यागना।

ह्याँद दे० (खी०) पगहा , पश्चमां के पैर शान्धने की स्स्ती, पैकड़ा, बाल, नोंड़े। [जकड़ना ! क्लांदना है० (फि०) वान्धना, गित रोकना, रोकना, ह्याँद्म, तत्व० (वि०) वेदवाती, वेद सम्बन्धी, रहूद्व, सूर्वं क्राँद्वर तत्व० (प्रिक्) भाग, खंश, खण्ड, हुकड़ा, हिस्सा। क्लाँदा दे० (उ०) भाग, खंश, खण्ड, हुकड़ा, हिस्सा। क्लाँदीम्य तत्व० (प्र०) सामवेद का एक हाह्या विशेष,

छांदोग्य झाहारा का उपनिषद् ।

हाँबड़ा दे॰ (पु॰) जानवर का बचा, छोटा बचा। हुाँहा दे॰ (स्त्री॰) छाया, परहाई, प्रतिविम्य, छा।

ययाः—'' कीन्हेंसि, धूप सेव धौ र्झाहा । कीन्हेंसि, मेशु बीजु तेहि मॉहा ॥

---पद्मावत ।

ड्रॉही दे॰ ( खी॰ ) इति, परहार्ही । झॉहारा दे॰ (गु॰ ) छायावान्, छायेळा, छायायुक्त, छायान्वित । ह्यांहें दे॰ (कि॰) छाय गयी, छा गयी, फेंक गयी, स्थारत हो गईं, पाटी, पाट दी, विश्तृत हो गयी, (स्त्री॰) राघ, पांस ।

झक दे॰ (पु॰) हजेबा, अल्पान, जलापबा, करप।
(की॰) मृसि दुप्हरिया, नया, मस्ती, माठ।
"द्विन हार्डे उद्दर्शन फिरस्सी विषम द्वि झुँका।"
—विस्ती।

ह्यांक्रेना दे॰ (कि॰) फटकना, निर्माल करना, साफ करना, शुद्ध काना मेल दूर करना, मल हटाना, नृप्ति द्वोना, श्रफरना, श्रधाना ।

हाको दे० ( पु॰ ) मतवाले, उन्मत, विश्वक्रह, विया हुआ, हैरान, तन्मय, मृक्षि, श्रवाये हुए।

हुशा, इरान, तन्त्र, नृत्यू, स्थाय हुए।
हुरान तद ( पु॰) वहरा, ध्रत, पुग्न विशेष!—वाह्न
( पु॰) अप्रित, वहि, ध्रतक देवता ।—भोजी
(गु॰) हुरान मपुक, वहरा ह्यार वाह्य, वयेत,
भेडिया — मुद्रत तत् ॰ (पु॰) क्रांसिक्टेट का यह
सुद्रवाँ मुख जो नकरें का सा है, क्रांसिक्ट का पृष्ठ
गण ।—मांस ( पु॰) वकरें का सास ।—र्थ
( पु॰) ध्रांति, अनक, यद्धि।

झागल तत्त्व (पु॰) झाग, धन, पाठा, एक धाभूपण । —नेगानी (पु॰) व्यक्तिवारी, वह कामुक जिसे गम्पागम्य का कुछ भी विचार न झो।

हांगी तत्॰ (की॰) वहती, चेती, पाठी, सन्ना । हांद्र या हांही दे॰ (पु॰) तक, महा ।

यथा — "श्रवनी द्वाझ को कीन खटा कहता ई।"

दाहुठ ( प्र॰ ) संप्या विशेष, ६६ । स्राज दे॰ (प्र॰) रोामा,उप्पर,मार्ग,उन्जा,सूप,कोचवशत । झाजा दे॰ (प्र॰ ) सोहा, रोमा, रोभित हुन्या, सजा, स्व, ब्लार, सुप्पर, सूर्त् । यथा —

''मुक्नानिकी काखरीन मिखि, मनिलाल टका ह्याजही । सन्ध्या समय मानहू नधनगन, लाल श्रम्थर राजहि ॥ जहाँ तहाँ वराय बढे, हॉल किरन यन समुदाय हैं। मानो गगन तम्बू तन्यी, साढे सपेत तकाय हैं॥''

ह्याजना दे॰ (कि॰) शोधना, फवना, सजना, खुबना, बचित मालूम होना, थोग्य होना ।

ह्याड दे॰ ( पु॰ ) स्थाग, स्थाग, कर, तज के, छाड़ कर, नदी का छोड़ा हुआ स्थान, मिछ, विना !

ह्माड़े दे॰ (कि॰) होडे, त्यामे, होडे हुए। ह्मात दे॰ (स्त्री॰) हाता,धाधार, ह्मस । तत्र॰ (वि॰) द्विज्ञ, हुर्जेज, हुरा।

हाता दे॰ (पु॰) हम, हमा, बातवज, मधुमिनवर्षे का नुसा, पहलवामी की छाती, विशास वन स्पत ।

ञ्चाती दे॰ (स्त्री॰) छोटा छाता, उर, हृद्य, वच स्थळ, सीना। —पर घर के पेड़िनहीं ले आयगा ( वा॰ ) श्रवने साथ पाछोक खेजाना श्रयांत श्राप क्यों घरटाते हैं, इस वस्तु की कोई ले नहीं जासकना श्रयना यह बस्तु ऐसी श्रद्धी नहीं है जिसे कोई ले जाय । (तुच्छ सी वस्तुका ज्यादे चादर करते देख इस बाक्य का प्रयोग किया जाता है।)-पर तो हाथ रखी (वा॰) इस बान की स'यता या श्रीचित्य के। तुस्टारा हृदय स्त्रीकार करता है।--पर चढ़ कर कीन पी जायगा (वा०) किसी यस्तु के। रचित होने के विषय में यह कहा जाता है।-पर पत्यर रखना (वा॰) सन्ते।प करना, किसी वस्तु की श्रमिद्धापा छोड देना, धीरज वांधना, धेर्य धरना ।-पर मुँग दलना (वा॰) दू स दने के श्रमिन्नाय से उसके सामने ही श्रविय काम करना, चिवृत्ता, कुड़ाना, मर्म वेधना :-फटना (वा०) चिन्ता से धरराना I --पोटना ( बा० ) विद्याप करना, द खित होना, होना, विडविलाना, यथा-शम के वियोग से सीता द्वाती पीट पीट कर रह जाती र्द "।—टॉकना ( वा॰ ) उप्ताहित होना, साहस प्रकाश करना, प्रतिज्ञा करना, अशेसा देना, यमय देना, यथा—"द्वाती ठोंक कर मीम अवाडे में उतर गये " में छाती ठींक कर इसके लिये प्रतिज्ञा करता हूँ।"--उंढी होना ( वा॰ ) आनन्दित होना, प्रसञ्ज होना, "तुमकी देखकर द्याती टंढी हुई " फिर इमारी द्याती कव ठंढी होगी । —का पंत्थर (वा॰) दुसद, राष्ट्र कण्टक, " झाती का पत्यर इटाना ही बचित है। " बाज कल तो हमारी ज्ञानी पत्थार की हो गयी है।--खोल कर फिलना ( वा॰ ) प्रेम से मिलना, शसाद से मिळना, यथा—"लङा से बौटकर श्रीशमचन्द्रजी हाती खोलकर भरत से भिले "।—लगाना —से लगाना ( वा॰ ) श्रीति करना, श्रेम करना, श्रेम से मिलना, छोटों के प्रति वडों का प्रेम. 'अनक ने शमचन्द्र की हाती से लगाया. पिता ने पत्र की छाती से लगाया"। – निकाल कर चलना (वाः) थक्डना, थक्ड कर चलना, थहड़ार से चलना, एँठ कर चलना।—भरं (बा॰) परिभाग विशेष, झाती के बराबर, जाती जितना, "यह पेड छाती भर का हो गया, जाती भर पानी में नहाओं "। - भर द्याना (वा॰ ) कहते कहते कण्ड रूक जाता. शांस निकल ण्डना, सुग्ध हो जाना, मोह के विवश होने से शत काम निकलना। -- पर चाल होना (वा०) साहस बीरता और इडता का श्रमुमान होना, सामुद्रिक का चिन्ह विशोप, यर्घा---

''जिसके छाती एक न बार सी ऐवें का वह सरदार ।''

हात्र तत् (पु०) शिष्य, अन्तेवासी, शिलाधीं, विद्याधीं, चेटा, मधु, सधुमधिक विशेष, सस्या । 
—-ात्रय तद्द (पु०) वह स्थान कही विद्याधीं वसें, बोर्डिक्ट्रहाज्य ।—-गस्ड तत् (पु०) हिस्स 
द्विद बाटा विद्याधीं !—- सुति (खी०) पुदने के लिये 
सर्वा, वह हुसि जो बिद्या अर्जन के निमित्त दी 
जाती है। पारितोषिक, प्रशंसा पूर्वक परीचा उत्तीर्थ 
कृतं वाले विद्याधियों का जो दिया जाता है। 
हुन्त तद् (पु०) व्यना, डकना, डकन, आस्कृदन, 
दक्षिन का नक्षा।

ह्यादान दे॰ ( पु॰ ) बळ रखने का पात्र विरोप, ससक, जळ रखने के ळिये चनड़े का बनाया पात्र जळयेली । क्कांटित (वि॰) ढका हुया, श्रच्छादित ।

ह्यान दे॰ ( खी॰ ) छुपार, छोत्र, छात्र, छत ।--विन ( खा॰ ) छोत्र, अनुसन्धार, जीव। - वीन (बा॰) भश्ची प्रकार विचार, परिपूर्ण अनुसन्धार कार, अनुशीस्त्रन, अन्वेषण, तदारुक करना, सहकीकात करना ।— मारना (वा०) खोजना, हुँड्ना, हुँड्नाना (कि॰) चलनी से खान कर साफ करना, हुनान दे॰ (उ०) नवें और छु, १६, छु, चिक्र नवें। हुनास दे॰ (खी०) भूसी, चोल्न, तुप, अज सुस्त, केरायी। [उठना। हुना दे॰ (कि॰) छुना मरना, पाटला, पाट करना, पाटला, पाट करना, पाटला, पाट करना, पाटला, पाटलरना, पाटलर

हाना द॰ (कि॰) छाया भरता, पाटना, पाट करता, हाजाना दे॰ (कि॰) दक जाना, छाया होना, पट जाना, धिर जाना, विस्तृत होना, स्थात होना, फैश्ना !

ह्यात्रा दे (कि॰) निकारना, गारना, हुंदुना, खोजना । ह्याप दे॰ (खी॰) टिकट, दाग, धाँगुठे का चिन्द, छ गई, सुदया, नकल करना, मोदर, चिन्द खडूर, ६२नाचरी, कार्यालय की सुदर, बाँट का चिन्ह, विरोप जिसमें इसके विषय की बातें चुरी दस्ती हैं, आर्मिक चिन्द विरोप, तिलक । यथा—

जपमाला इवापा तिलक सरें न एकी काम। मन कार्चे नार्चे बुधा, सांवे राचे राम॥

—विदारी । क्रापना दे० (क्रि॰) छापा करना, श्रक्कित करना, मोहर ळगाना, सहित करना ।

झापा है ( पु॰ ) खुपाई, चिन्द्र, सुद्रा, तिळक ।— ख़ामा (पु॰) मेस, ख़ारने की कल जिसमें कितार्थे ख़ारी आती हैं !—मारना (वा॰) धावा करना, ढ़ांका डालमां !—लागाना (कि॰) दिकट लगाना, सोहर लगाना, चिन्द्र विशेष से श्रद्धित करना है। द्वासिता (वा॰) अपड़े ख़ायने वातों का कर, श्लीयों से करड़े ख़ायने के विषे आंच कर विषा आता है, करड़े ख़ायने के ज्वयसाषियों से तियों आंने वाला कर।

द्धापी दे॰ (पु॰) कपड़े छापने वाला, जाति विशेष, जो कपड़े छापने का काम करती है, छीपी।

ह्माम तद् ० (गु०) चाम, दुर्वळ, घळहीन, घळाहित, चीया, पतवा, हुस्य ।—ोद्री तद् ० (वि०) छे।टे पेट बाली ।

ह्यायल दे॰ (पु॰) एक जनाना पहनावा । " ह्यायल बँद खाए गुजराती "

—जायसी ।

ह्याया तत् ( स्त्री॰ ) र्झाह, संश, शरया, रचा, साया, धूप रहित स्थान, श्रनातप देश, थक्स, प्रतिविद्य,

प्रतिच्छाया, परछाई, शतुकरण, सूर्यं की स्त्री का नाम । सर्यं की श्त्री का नाम संज्ञा था, संज्ञा के गर्भ से यम थीर यमुना दे। सन्तान उत्पद्ध हुए थे । संज्ञा सूर्य का तेज नहीं सह सकती थी, धत-एव उसने अपनी छाया की सजीव बनाकर अपने स्थान पा बैटा दिया भीर वह स्थय पिता के घर चल्ली गयी उसकी यह करतृत पिता के। पसन्द नहीं भ्रायी। पिता ने बहुत समन्ता बुक्ता कर पति के पास जाने के लिये श्राज्ञा दी परन्त संज्ञा ने पिता की श्राज्ञा न मानी, वह उत्तर देश में जाकर घोड़ी के रूप में रहने लगी, खाया के गर्म से मी स्वयम्भू श्रीर शनैश्वर नाम के देा पुत्र हुए थे। श्रवने श्रीर सीतेले प्रश्न के पालने में भेद देखन से सुर्य के। माल्म हुन्ना कि यह संज्ञा नहीं है । पुन द्वाया से सब बात मालूम हुई । सर्य विश्वकर्मा के समीय राग्ने । विश्वहर्मा ने कहा कि मेरे पास संज्ञा श्रायी तो थी, परन्तु मैंने प्रन इसे तुम्हारे ही पास द्धीटा दिया। सूर्य ने उसे यहत हुँदा। पना चगने पर घोडे के रूप में उससे जाकर मिले । उसी समय श्रश्विनी कुमारे। की स्वित्त हुई । सूर्य ने श्रवने रीज की धीमा करने की मतिज्ञा की (कि॰ वि॰) शाच्छा-दित किया, ढांक दिया । - ब्राही ( पु॰ ) धाकपंत्र, भावपंश करने वाला। - प्राहिशी (सी०) पृक राष्ट्रसी, छाया ग्रहण करने वाली स्त्री ।--दान तत् • (पु॰) एक प्रकार का दान । (कॉमे के कटेारे में घी या तेल भर दान देने वाला श्रापने सुदा की देख उस पात्र में कुछ दृष्य डालकर घनपात्र की देता है।--नट (पु॰) पुक रागिनी !-पाद (पु॰) छाया से समय मालूम करना, भपनी छाया के परिमाय से समय स्थिर करना । - पथ (पु॰) देवाच, श्राकारा, चन्तरिष,नमोभाग।—पुरुष (पु॰) बाहाश में देखी भयी पुरुष की हाया, अपना हाबारूपी पुरुष।-मगहप (पु॰) चन्द्रतापयुक्त स्थान, चाँदनी के सीचे का स्थान, विवाह के लिये बनाया हुआ मण्डप । — मित्र ( g. ) दाता, द्वत्र, चातपत्र । — सिङ (पु॰) एक प्रकार के तान्त्रिक जेर छाया के द्वारा शुमाशुम ज्ञान करने की शक्ति प्राप्त करते हैं।--स्तत (पु॰) ब्रह विशेष, शनिश्वर, शर्नेश्वर ।

ह्नार तद् (स्त्री) जा, भसा, देख, राज, पेंज, खाक, खार, खारी नितक, खारी पदार्थ । यथा— "ह्नारते सर्वारिके पहादृहते भारी किया, गारी भये। पांत में पुनीत एक पाईके।"

—गुल्सीशत । झ्रास्ट्रशिला दे० (पु०) सुतन्धित बस्तु विशेष, एक प्रभार का जब का सेवार जे। सुतन्धित होता है। जो पुष के काम में बाता है।

हारी तद् ( पु॰ ) द्वारी, द्वार करने वाला, दाहक, सहस करने बाला, महादेव, रद ।

हार दे० (पु॰) निनावा, निनवा, रोग विशेष, जिममें मुँह एक आशा है।

ह्याल दे॰ (पु॰) छिल्का, यकला, बोकला, स्वक्, चर्म, बक्कल, एक प्रकार की मिठाई।

" मतल्ह डाल धीर मरशेरी। माठ पिशकें भीर हुँदैंगी॥" — जायसी । चीनी जो शब्दी तरह सका न की गयी है। [—टी दे० (स्त्री०) द्वार को बना कपडा, सन या पश्सन का बना सक्त निरोप !

ह्याता दे ( पु॰ ) पर्कावा, फुश्मी, फोडा, फुरका, धाव, वमटा जैसे मृतद्वावा । [का पात्र । ह्यातिया दे (पु॰) एक प्रकार की सुपारी, द्वायादान ह्याति दे (स्त्री०) कटे हुए धुपारी के हुकडे, सुपारी । ह्यातिया दे (कि) इक बेना, द्वायाना, पैपेरा करना । ह्याया रे (कि) इन बेना, प्रायाना, द्वाया करना, ह्याया रे (कि) हुना, पाटना, ह्याय करना,

हायमी दे॰ (म्बी॰) शिविर, सिवाहियों के रहने का स्थान, पटटन के रहने का स्थान, पशाब स्नान का काम, पाटने का काम ।

ह्याची दे० (गु॰) दाया गया, छादिया, खास्ट्रादित किया, डांपा हुया। (पु॰) वच्चा, पुत्र, ३० से २० वर्षतक का हाथी, सुवा हाथी।

द्यासट ( पु॰ ) संख्या विशेष, साठ थीर छ , ६६ । द्याह ( स्री॰ ) ब्राटा, ब्रही, द्याद ।

द्विउल (३०) डाह, पलारा।

हिकती (धी॰) नकदिक्ती नामक घाम । हिकुती दे॰ (स्त्री॰) छुई।, क्ष्मची, बॉम की छुदी, सीटी, विना यनाया बीस मा वेंन का हुकदा । क्रिका तत्० (स्त्री०) शुत् .दीका सि्वने से वृक्तिं धाती हैं। क्रिकिका नत्० (स्त्री०) नव्यविक्ती, एक पाँचा जिसके। क्रिगुनिया, क्रिगुनी, क्रिगुजी दे॰ (स्त्री॰ ) छेशी र्थंगुली. कनिष्ठिका, कनश्रंगुली।

क्रिचडा दे॰ (पु॰) फोडे की पपड़ो, घाव का नया चमडा मल की थैली।

क्रिचडेल दे॰ (गु॰) दुबला, दुर्वल, चमचिचड़ । क्तिकड़ा दे॰ (पु॰) खलड़ा, चर्म, चमडा, छेवर I क्रिक्तला दे॰ (गु॰) वयला, कम गहरा, वठी हुई भूमि । -- ई (स्त्री॰) उथलाई, विश्वलापन ।

क्रिक्रली दे॰ (खी॰) एक प्रकार का खड़ हो का खेल, थे।डी गहरी नदी छ।वि । पिन, नीचता। क्रिक्रेश्यम, क्रिक्रेश्यम दे॰ ( g॰ ) चुदता, ओछा-

क्रिकेश्स, क्रिकेशिंडा दे॰ ( पु॰ ) प्रभाव रहित, हीन, श्रोछा, धविश्वासी, नीच, हस्का, श्रवम ।

द्विदक्तना दे॰ (कि॰) फैंबना, विखरना, व्याप्त होना, विस्तृत होना, फैल जाना, " चाँदनी क्रिटक रही है'' (पु॰) विकाश, प्रफुछता, मने।इरता, रमणी-यता, " बसन्त में फूलों का छिटकना क्या भछ। विकियाँ। मालूम होता है "।

क्किटकनो दे॰ ( स्ती॰ ) सिटकिनी, किवाड़ों की किछ, क्रिटकाना दे॰ (कि॰) विखेरना, विखराना, फैलना, हिस्सा । छीटना ।

हिटका (पु॰) परदा, बाब, पालकी का बगला छिदकी दे॰ (स्त्री॰) फैली हुई, खिली हुई।

क्विटफुट दे॰ (गु॰) बिखरा, इधर उधर पड़ा हुया । छिड़काई ( स्री॰ ) सिंचाई । सीचने की मजद्री ।

क्रिइकना दे॰ (ब्रि॰) ब्रिटना, सींचना, भिगाना, आई वनाना, पानी चिडकरा। [सींचना !

क्रिडकाना दे॰ (क्रि॰) छिटवाना, सिंचवाना, क्तिइकास दे॰ (पु॰) सींच, सिंचान, छिटाव। क्रिडना दे॰ (कि॰) धारम्म होना, चल पहना (जैसे

भगड़ा क्रिड़ा) । चित्रवाना, दुखाना, दुःख देना । क्रिडाना दे॰ (कि॰) छिनाना, छिनवाना, चिड़ाना, द्धितनिया, द्धितनी दे॰ ( खी॰ ) डिलिया, वीस की

बनी हुई फूल डाली, देशी, चड़ेबी, चड़ेशी, ढाका । क्रितरना दे॰ (कि॰) फैल जाना, बिखर जाना, ख्रिट-

फ़ुट होना ।

क्रितरवितर (गु॰) फैले इए, तितर वितर ।

क्रितराना दे॰ (कि॰) विखराना, फैलाना स्थाप करना, विस्तृत काना ।

द्विति तद् ( खी० ) चिति, पृथिवी, घरती, घरती, धरा, मुमि, जमीन । यथा—पाल (पु०) राजा ।--रुह (पु॰) चृज्ञ, पेड़ ।

> " क्रिति जल पावक गगन समीरा। पण्य रचित यह श्रथम सरीरा॥"

--रामायस । क्रिदना दे॰ (कि॰) विधना, चुभना, गड़ना छिद्र होना, रोकना, रुकावट डालना, रोकने की चेटा करना । (प्र०) वरिच्छा, फळदान, सँगनी ।

क्रियनी दे॰ (सो॰) श्रस्त विशेष, जिससे खेद किया जाता है।

क्रिदरा दे॰ (बि॰) छितराया हुया, छेददार, जर्जर । छिदवाना दे॰ (कि॰) छेद करवाना ।

छिद्र तत्॰ ( पु॰ ) छेद, विवर, विछ, रन्ध्र, दूपस्। देाप, कवान, ऐव ।--- त्यसन्धान (प्र॰) देाप का अनुसन्धान, देाप हुँढना ।-ान्वेपण तत्ः (go) दोष हुँडुना, खुबर निकालना ।--ान्वेषी (गु॰) छिद्र का श्रमुसन्थान करने वाला, देाप हुँडुने वाला।—दर्शी (वि॰) देाप हुँडने वाला।

हिद्रितं तवः (ग्र॰) छिद्र + को छत छिद्र, बेधितः छेद किया हुआ, बिल बनाया हुआ, दृपित ।

क्तिन दे॰ (पु॰) चुण, खिन, छन, अस्य समय, श्रदयकाल, थोड़ी देर, स्वदय समय विशेष का परिमाया ।---क्रिन ( घ० ) प्रति चया, पलपल, प्रत्येक पल, सर्वदा, सदा ।--भर में ( चा॰ ) एक पल में, वहत ही शीझ }

क्तिनकता दे॰ (क्रि॰) साँस को ज़ोर से निकाल कर नाफ का मळ या रहट निकालना | सहक कर भागना । (बन्द्रक का) रंजक चाट जाना ।

क्तिनरा दे॰ (पु॰) पर स्त्री-गामी, व्यक्तिचारी, लम्पट । द्विनवाना दे॰ (कि॰) लुटवाना, लुड्वाना, जे लेना, वलपूर्वक प्रहृश्य करना ।

क्रिनाना दे॰ (कि॰) छिनवाना, हरण कराना ।

क्तिनार, क्रिनाल दे॰ (स्त्री॰) वेश्या, वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्री, कुचाली, व्यभिचारिएी, दुष्टा ।

द्विनाला दे॰ (पु॰) व्यभिनार, कुन्दापन, कुबाब । हिनेक दे॰ (९०) वर्णक, एक चण, एक पर । हिम तन् (पु०) [ छिद्+क ] खण्डित, छेदित। -धन्या (पु॰) रहस्यल में जिस योदा का धनप टर गया हो ।-- नासिका ( गु॰ ) नकटा, जिसकी नाक कट गयी हो। - भिन्न (गु०) लिंडित, क्टाकुटा, ट्टाफूटा, तितरवितर, ब्रस्तक्यक. वष्ट्रप्रष्ट :—मस्तक ( तु॰ ) कवन्य, कटा मृँड, समृक रहित, सस्तक हीन।-सस्ता (स्त्री॰) देवी विशेष, दश सहाविद्या के अन्तर्गत छऽत्री महाविद्या । - संशय ( ग़॰ ) सशय शून्य, सन्देह शुन्य, सम्देह रहित ।—रुह्य (खी॰) गुर्च,गिशीय । हिन्ना तत्॰ (स्त्री॰ ) [ठित + हा ] गूरची, गुडची, बेश्या, पंथली, व्यभिचारियी, जिल्ल मस्ता देवी ।

द्विप दे॰ (पु॰) वनसी, वडिश, मछत्ती परुडने का यन्त्र । [टिकटिकी। त्रिपकली दे॰ (स्त्री॰) गृह-गोधिका, विसतृह्या, द्विपका देव (स्त्रीव) चुपका, गुप्त, जिडकाव, सिचाव ।

द्विपना दे॰ (कि॰ ) लुकाना, गुम होना, गुप्त होना, दयकता ।

द्विपा दे॰ (गु॰) लुका, गुप्त, अपकट, भ्रमकाशित, गुम। —स्ट्तम दे॰ (पु॰) अप्रसिद्ध, गुणी, गुप्त गुडा I द्विपाना दे० (कि०) गुप्त करना, गुप्त करना, डिपाना. लुकाना ।

त्रिपाच दे॰ (पु•) गोपन, दुराव, लुकात l न्त्रिपों दें। (स्त्री: ) ठिद्र यन्द करने की लक्दी, काग, होंटी धानी । जिएदी, शितानी । ष्टिम तद् (स्थी०) विम, शीम, सुरन्त, स्वरित, त्रिपोद्धवा तद्० (स्थी० ) गुरूची, समृता, समृत-लता, गुहुन् ।

द्यिमा तद् • (स्त्री • ) चमा, धवराध माफ दरना :--योग्य (गु॰) दमा योग्य, माफ करने छावक, समा करने के देशया।

द्वियालीम दे॰ ( गु॰ ) चालीम चौर छ . ४६, छ धधिक शालीस, पष्ट् चन्वारिशन् ।

दियासठ दे॰ ( गु॰ ) याड थीर ६ , ६६, छाउड, छ चधिक साठ, पर्वष्टी । घासी, पडशीति । हियासी दे॰ (गु॰) श्रासी और ए, ८३, ए श्रविक द्विताका दे॰ (पु॰ ) वकला, वरकल, अल, खक खचा, फल धादि के जपर का छात्र । क्रिलना दे॰ (कि॰ ) स्महना, धिसना, चमहा उसह जाना, रगद से चमडा छिळ जाना।

दिलाना दे॰ (कि॰) करवाना, रगहवाना, छाल उत्तरवाना, रगड छगजाना, क्टमाना l

द्विलिया दे॰ (गु॰) छोडने बाबा, साटनहार ! द्विलौरी दे॰ (स्त्री॰) शेग विशेष, मोशी श्रगुली के कार पर का बाब, चिनही, कुली । सित्तर, पटसप्तति । दिहसर दे॰ (गु॰ ) सत्ता थी। छ, ७६, छ धिक द्विह्ना (कि०) डेर लगाना, पुका करना । द्विहरना (कि॰) द्वितरना, विखरना ।

द्विहासी दे॰ (पु॰) श्मशान, मसान, मरावः । विस्मयः। ही दे॰ ( घ॰ ) धिकारार्षक मध्यय कृत्वित गर्म वावक र्खीक दे॰ ( स्त्री॰ ) बेग के साथ गासिका थार सब से सहसा बहिराँत होने वाली वायु का फॉका या रफीट । र्ह्यकिमा दे॰ (कि॰ ) नासिकामुख द्वार से जोर हे साथ

वाय के इस प्रकार निकालना कि शन्द हो। र्द्धीका तद् ( पु॰ ) सस्ती या जोहे के पतले तारों की दमी पृष्ठ प्रकार की जाली जिसको ऊपर टाँग कर वसमें दुध घी चादि रखे जाते हैं, सि≉हर, शिक्य। र्द्धीट दे॰ (स्त्री॰) दरेस, खुपे कपडे, एक प्रकार का कपडा जिसमें बेबवरे छापे जाते हैं,जलक्या, जल की बूँद ।

" राघे जिरदत होंट छतीजी " —सुरदास। र्द्धीटना दे॰ ( कि॰ ) दिखराना, खेत में श्रव फैहाना, डिनराना, बीज बोना ।

र्ज़ीटा दे॰ (पु॰) छोटा, जल के छोटे छोटे बग्रद क्या । द्वीञ्च हु। दे॰ ( पु॰ ) एणित मांस, बभस्य मांस, चमडे के समान भ्रमह्य।

हीहालेदर दे॰ (स्त्री॰) दुर्दशा, दुर्गीत, नशबी l हीज दे॰ (स्त्री॰) घाटा, कमी, दानि, चति । [होना ] द्यीजना देव (कि॰) घटना, कम होना, सूपना, न्यून ह्योजे दे॰ (कि.॰) घटे, कम हो, भोड़ा हो, चीय हो, कट जाय, दुधना हो।

हीट दे॰ (स्त्री॰) एरा हुया काहा, छाट, छाँटा । हीटना दे॰ (कि॰) फेंडमा, बिगाइना, विस्तरामा, नष्ट करना, फैलाना, विस्तारित करना, पानी

डिडकना, सार्वी सासों बादि छोटे छोटे बख बोना ।

छीन तद्० (गु॰) चीस, दुर्बन, दुवला, वलहीन । ह्यीनना दे० (क्रि॰) मटक लेगा, खींच लेगा, ले लेगा, टानना, इस्तगत करना, प्रहश करना !

क्षीना तद्० (गु०) चीस, दुबला, रहित, हीन, श्रस्यन्त दुवला, कमज़ोर,घोड़ा,कम.छीन लिया,काट डाला ।

द्यीनाद्योनी दे० (स्त्री०) छीनामपटी । **ञ्चीनाभ्रापदा दे॰ (स्त्री॰ )** यल पूर्वक किसी वस्तु की किसी से छीन लेने की किया। कितर कर । होनि दे॰ (कि॰) छीन कर. बल पूर्वक लेकर, काट कर, हीने (कि॰) दे॰ छीने हुए, बरवस किये हुए, न्यून हुए, नष्ट हुए,कम हुए,चलास्कार से छीन खे,कोट काटे । हीर्प दे॰ (स्ती॰) छाँई, लहसन, छहसुन,छक्डी विशेष, जिसमें मञ्जूली पकड़ने के लिये सूत बांधा जाता है।

(वि०) तेज, वेगवान् । क्रीयना दे॰ ( कि॰ ) कपहा छापना, छीट बनाना l क्कीपी दे॰ ( पू॰ ) जाति विशेष, जो कपड़ा छापती है। कुचिर दे० (छी०) मोटी छींट। ञ्जीमी दे॰ ( स्त्री॰ ) फरी, किसी पेड़ की फर्ला, के।या, खक्, छिलका, चाल ।

ह्यीर तद्० (पु०) चीर, दूध, दुग्ध, पय।—फीन तद्० ( पु॰ ) सवाई, फेना !—समुद्र ( पु॰ ) दूध का समुद्र, इरिसागर, यथा ---

"खानि पतार पानी तहँ काढ़ा

ह्यीर समुद्र निकस तहें ठाड़ा"

पद्मावत ।

ञ्जीलम दे० ( स्त्री० ) काटन, कतरन, व्यॉतम, झाँटन । द्धीलना दे॰ (कि॰ ) कतरमा, काटमा, झाल उतारमा फल आदि का छाल निकालना ।

छु यत (कि॰) दे॰ छ्ते ही, छूने ही से, स्पर्श करते ही, हाथ लगते ही. छुता है, स्पर्श करता है । लुझालूत दे॰ (पु॰) अवित्र, अधम का स्पर्श,

स्पर्शास्पर्श ।

ह्युईमुई दे॰ ( स्त्री॰ ) एक पौधा विशेष, जिसको छूने से उसकी पत्तियाँ मुरका जाती हैं । लजवन्ती, लजारी । क्रुङ्गितिया दे० (पु॰) कनिष्टिका, श्रंपुक्ती, व्हिंपुली, छे।टी ग्रंगुली । फरकारना ।

ह्यञ्जनारना दे॰ (कि॰) लहकाना, फिड्कना, डांटना छुद्धली दे॰ (स्त्री॰) विव्रवी, विनोद, कळोळ, खेल I हुङ्ग्राना दे॰ (क्रि॰) व्यर्थ इधर उधर घुमना। छुळुन्द्र दे॰ (स्ती॰) एक श्वातशवाली, छुछुंदर विशेष। ळुजुहड़ (सी॰) खाली हाँडी।

छुट दे० ( घ० ) बिना, छोड़के, घतिरिक्त, छोटा । क्रुटकाना दे॰ (कि॰) छोड़ना, गुक्त करना, उद्घार करभा।

ळ्टकारा दे० (पु०) मुक्ति, छुटाव छुड़ाव, बद्धार। ह्यटखेलना दे॰ (कि॰ ) मनमानी करना, उच्छृङ्खलता का व्यवहार, गुंडई, बदमाशी।

कुटखेला दे॰ (गु॰) बच्छङ्खल, गुंडा, बदमाश, लुखा । खुटखेली दे॰ ( स्रो॰ ) लुचपन, लिनाल, ज्यमिचार I छुटना दे० (कि॰) मुक्ति पाना, बद्धार पाना, जुट जाना, निकलना ।

**सुट**पन दे० (पु॰) सुराई, बधुता, वालकपन, लड़काई। छुटान, छुटानी दे॰ ( स्त्री॰ ) सुटी, श्रवकाश, श्रनध्याय ।

**छुटाया दे॰ ( पु॰ )** छुटाई, ल्रधुता, छुटपन, छे।रापन । क्कुट्टादे॰ (वि॰) जो यंधान हो,श्रकेका, निहत्या। कुट्टी दे॰ (स्त्री॰) खुटकारा, श्रवकाश, श्रनध्याय, विश्रान्ति समय, विश्राम विदा।

छुद्दे दे॰ छूट गये, वाकी बचे, श्रहम हुए l

ळूड्याना दे॰ (कि॰) मुक्त करना, लुड्या देना, छुटकारा कराना ।

हुड़ाना दे॰ (कि॰) रुद्धार करना, कृषा करना, द्या दिखाना, घंघी, फंसी, डलमी या लगी हुई किसी वस्तु की घलगाना,दूसरे के कबजे से घलग करना । ह्युड़ाला दे० (पु॰) मुक्ति, छुटकासा ।

ह्युड़ौती दे॰ (खी॰) हुड़ाने का भूरुय, दाम, कर, लुतिहर दे० ( पु० ) कुपात्र, नीच मनुष्य, श्रश्चचि बस्तु के संसर्ग से श्रशुद्ध हुन्ना बरतन या घड़ा |

क़ुतहरा दे॰ ( गु॰ ) श्रशुद्ध, श्रपवित्र, शुद्ध रहित । छुतिहा दे॰ (बि॰) छूत वाबा, अस्प्रस्य, तूपित, पतित, निकृष्ट ।

ह्युद्र तद्० ( गु॰ ) क्षुद्र, अविश्वसनीय, छे।टा, अधम, भीच, अल्ब, थोड़ा सा ।—धिरिटका (स्त्री०) करधनी, मेखला !---मेखला (स्त्री॰) लुद्रघण्टिका, च्चितारा, कटाई साम का एक पौथा । हुद्रा तत्॰ (स्त्री॰ ) नीज स्त्री, कुलटा, चेश्य, पतुरिया,

लुद्रावल तद्० ( पु॰ ) धाभरण विशेष, कमर में पहि-नने का गहना, करधनी, छुद्दघण्टिका । यथा--"कदि छुद्रावेल श्रभरन प्रा।

पाँवन पहिरे पायक चुरा ॥ "--पद्मावत ।

लुघा तद्० (स्ती०) शुघा, भूष,भुषास,साने की ६च्छा। ह्युंचिन सर्० (गु॰) शुधिन,मूबा,बुभुद्धिन, मुधापीडिन I लुप सन् । (पु॰) स्पर्ग, काडी, वायु । (वि॰) चन्नु स । कुपना दे॰ ( कि॰ ) दिपना, लुक्रमा, लुक्रामा, श्रदश्य

होना, श्रांबों की घोट में होना, गुप्त होना ! लुपाना दे॰ (कि॰ ) लुकाना, लिपाना, ढाकना l छुपा दे॰ ( गु॰ ) लुका, छिपा, गुप्त, धप्रकट । तद्० (स्त्री०) पै।धे, तृष विशेष।

छुमित तदु॰ (गु॰) धुमित, चोभ के। प्राप्त, मानसिक थ्यथा से दु ची, सबसीत, सोहित ।

हुमें दे॰ (गु॰) डरे, भवमीत हुए। हुर तत्॰ (प्र॰) द्वर, द्वरा, द्वरी, उस्तरा । छुरा तद्० (पु०) बडी छुरी, उस्तरा, बाल मूदने का थस, गाइयों का श्रस्न विरोप ।

हुरिका तत्॰ (स्वो॰) सुरी, चक्क् । हुरिन (पु॰) विज्ञती की चमक, भृत्य विशेष। छूरी तद्० (स्त्री०) शस्त्र विशेष, चक्कू, हुरिका। हुलक्ता दे॰ (कि॰) इलक के गिरना, पानी श्रादि का छन्नक के गिरना, वह से सूत्र प्रस्नव ए

छुल कुलाना दे० (कि०) छञ्क छञ्क के गि≀ना, यम थम के गिरता। [बक्ला उतारना । लुलाना दे॰ ( कि॰ ) खुवाता, म्पर्श कराना, छीलना, छुजहला दे॰ ( गु॰ ) चञ्चर, चपळ, चित्रिहा। छुंचाना (कि॰) बुखाना। हु ग्राय रं॰ (पु॰) लगाव, सम्बन्ध प्रतिमृत्तिं, प्रकृति

कृति, रूप, समानस्य, उनमा । छुदाना दे॰ ( कि॰ ) उजबाना, उनाल करना, साफ

करना, चूना फेरना ! [पेड बीर इसका फ्ला छुद्दारा दे॰ (पु॰) राजुर विशेष, खजूर के समान एक द्वहायट दे॰ ( स्त्री॰ ) जगावट, स्पर्श, छून । छुद्दे दे॰ पेति, लीपे हुए, लापने से, पातन से। हुदे॰ (पु॰) संघ की फूंक, हुको। द्वेत्राना दे॰ (कि०) हुलाना, स्पर्श कराना, हुने के

क्रिय प्रेरित करना ।

ळुश्रानी दे॰ (छी॰) फोडा फुन्सी, घाव, इरीस । छुई दे॰ ( छी॰ ) दुधिया मही, उदिया मही, जिससे बच्चे लिखते हैं।

कुईमुई दे॰ (म्बी॰) लजननी, लजन ती, छपनी, एक पौधा, भी छुने से कुम्हुळा जाता है।

छुञ्ज, छुञ्जा दे॰ ( गु॰ ) खाबी, रीत, रिक्त, शून्य। छूइला दे॰ ( गु॰ ) बोदा, बोदछा, बाछसी, निर्दोध, धनमिज ।

झुड़ा दे॰ ( गु॰ ) रिक्त, खाबी, खेपला, शून्य I खुद्धी, खुद्धी दे॰ (खी॰ ) कुस्सित, शीव, शून्य, रिक्त । छुट दे॰ ( स्त्री॰ ) बट्टा, लुडाब लुडाने का कर, चमक दीप्ति, दमक,श्राय,थवाध,श्वातन्य । विद्वार पाना ।

छुटना दे० (कि०) छुटना, निकल्ना, सुक्त होना, हुई (कि॰ वि॰) देते। छुटे ।

छ्त दे॰ ( स्त्री॰ ) अपवित्रता, श्रशुद्धता, श्रस्प्रस्य से हुमा हुमा, म्रापुरय, भारपुर ।

छुना दे॰ (कि॰) स्पर्शं करना, छुना, छुत्राना, द्वाय रखना, चूना पोतना !

र्द्धेक दे॰ ( पु॰ ) छेद,, कराव, विभाग ! तत्॰ (पु॰) घर के फालस्पशु पत्ती, नागर, छेकानुप्रास । दे (पु॰) धकालद्वार विशेष ।—पन्डुनि (पु॰) थल्ड्रार विशेष जिममें युक्ति द्वारा सत्य धनुमान

का विच्छेद किया जाता है। र्छेनना द० (कि॰) शेक्ना, चटकाना, घेरना, दुकडे हुकडे करना, राण्ड राण्ड करना ।

रोक्ते चारगः र्ह्येनविया दे**० ( ५० ) रु**ध्येया, घटकान वाला, घरने थाला, रहावट बाउने वाला ।

र्छेकाच रे॰ ( पु॰ ) छेंब्र, रहाब्र, श्रदकाव, धिराव । द्येकोकि तत्र (छी०) चेतुर की अक्ति, चतुर की कथन, परिदास, स्यड्ग्य, कान्यालङ्कार विशेष ।

वधा---जह कहत श्वनाम है छेन्डकहि तेहि मान, (श्दाहरण)" जे सुदात सिवराज की वे कवित्त रसमूछ जे परमेसुर की चर्डे तेई चाछे पूछ ।"

—भूषण।

छेटा तद् • ( सी॰ ) हेटा, वाघा, रुहाबट।

द्धेड़ दे॰ ( श्ली॰ ) दुखाव, पीड़ा, खिजावट ।—खानी ( खी॰ ) सेड़श्लाड़ ।—क्राङ्ग ( वा॰ ) श्लेड़खानि, चिद्राने वाली वात ।

छेड़ना दे॰ (कि॰) चिड़ाना, कुपित करना, खिजाना। छेड़ा (पु॰) रस्ती, सांठ, न्यक्ष, जपक्षास द्वारा तंग करने की किया।

करने का किया।
देश तद्द (पु०) चेत्र, खेत सूमि, युद्धस्थान, युद्ध
करने के क्षिये मेदान, तीर्थ, पुण्यस्थान, सदावर्त,
धन्नस्त्र ।—फृत्स (पु०) चेत्रफळ, स्थान का नाथ
घन फुट में । [जिसे वंशकेदो, खण्ड, तीप, ऐव ।
छेद तत्व (पु०) छेद्द, विळ, फॉक, मुँह, नाश, प्यंय,
देशक तव् (पु०) छेद कमने वाळा, छेदनकर्मा, व्यंयन,
विभावक, माध करने वाळा। किना, विभाग,
देशका तव् (पु०) [विद्द + धनट ] छेदना, छिट्ट
देशका तव् (पिक०) गड़ाना, खुभाना, पसाना,
वेंचना, पार करना ।
चिना दे० (पु०) चिससा, छेवना, फाड़ा हुया दूथ,
देसी दे० (पु०) स्वामी, पप्य या लोहा डायटन के

तिये घरा, शंकी, छेवमी । छेम या छेमा तद्० (ची०) सुन्त, धानन्द, मङ्गल ।— कुगल ( खी० ) धानन्दमङ्गल, कुगलमङ्गल ।

सुरता, श्रताय, रचकहान । 1400। दरत हाना। हिरता दे० (कि०) अपच रोग होना, दस्त होना, हिरी दे० (सी०) थकरी, खागी ! [क्क बार का कटाव। हिंदा दे० (पु०) पाझ, छोटा चान, छहासी खादि का हिदाना दे० (कि०) शासाना, श्रह्वित करना, काटना।

दे० ( जी० ) ताड़ी, मादक वस्तु विरोप । ज्रेवनी दे० (जी०) टांकी, पञ्जना, राजानी । ज्रेवनी दे० (जी०) टांकी, पञ्जना, राजानी । ज्रेवन दे० (पु०) चमड़े की तह, ड्रिक्स, स्वक्, स्वचा । ज्रेवन दे० (पु०) टांकी, चिन्ह, पाई, चेट, घाव, किसी अग्र से चिन्ह करना, सीमा जानने के जिये कुदारी प्रादि से कंकीर कर देना । यथा— ''काजानीस सुमानसर केंग्र, सुनि सुभवेंद भा जिव पर हिंदा।'' — प्रमायत ।

छेह (पु०) निश्चल, नृत्य का मेद विशेष, नाया (भ्री०) राष, सिदी, छाया, सीरक ।
छेहर तब्द॰ (भ्री०) छाया, साया ।
छेदे (भ्री०) छाय, पर, छै संख्या ।
छेदा (क्रि०) छीयना, काम होना, नह होना !
छेया दे॰ (पु०) वालक, सिग्छ, खेषका, लड़का ।
छेला या छेला दे॰ (पु०) वालक, सिग्छ, खेषका, लड़का ।
छेला या छेला दे॰ (पु०) वालका, सम्प्रका, बाहकूरी श्रीकामानी, योदहर, र्थाका, प्रकृति, शाहदी दिवावे में वस्त्रन कर रहने वाला ।—विक्तनिया (पु॰) हैना, शोधदा ।—छवीला दे॰ (पु०) रैनीला ।

हों तद् (पु॰) होह, प्रेम, दया, होम, होप। (विस्ती हो सपाने के लिये भी 'हो हो' कहा जाता है ) होड़ा दं (पु॰) चेटा, गुड़ की मेंट, जूसी, चीनी सपाने के लिये गुड़ से जो मेंट निकारा

होंई दे॰ (सी॰) गन्ने के कार का छित्रका जो खीछ कर फेंका जाता है। गड़ेरी का वह भाग जिसका रस चूस कर फेंक दिया जाता है।

होंक दे॰ (पु॰ ) बवार, वदार डालना, तरकारी या दाल खादिका होंडा जाना !

हों कि त दे ० ( पु॰ ) क्षार के मसाने, ववार । हों बाता दे ० (पु॰) प्रेम, प्यार, पियार, स्नेह, चे पक्टा । हों हा दे ० (स्रो॰) वहं सुई, सुई की खोळ जिसमें वह सुई रखी बाती हैं।

बंध पुंड रखा शांता है। -क्रेंग्रस्ता, क्रेंग्रेस्त्र के होता है। (खी॰) क्रेंग्रस्ती, क्रेंग्रस्त्री कन्या, टब्बरी, पुत्री। क्रेंग्रस्ता (पु॰) क्रिका, वक्क, टाल। क्रिक्ता रे॰ (खी॰) श्रस्ती, गोर्थी, केटा, वस्त्रहा।

क्षांत्र दे॰ (खा॰) अद्या, गादा, काला, वलक्षा क्षेत्रका (गु॰) छोटा । वैस्त्र दे॰ (गु॰) कवित सम समीगान सन्त्रः।

हैं।टा दे॰ (गु॰) कनिष्ठ, लघु, क्त्रीयान्, छहुरा । क्षेटाई वा हो।टापन दे॰ ( स्त्रो॰ ) खघुता, छोटापन, छहुरापन ।

ह्मेंड्ना दे॰ (डि॰) स्वागना, स्वाग करना, अपने यहाँ से स्टा देना, मुक्त करना, स्वतन्त्र कर देना। ह्मेंडा दे॰ (डु॰) सुद्धान, सुटकारा, मुक्ति। ह्मेंड्याना दे॰ (डि॰) सुटकारा कराना,सुक्ति कराना,

किसी प्रकार बन्धन कटवाना ।

होडौती दे॰ ( स्त्री॰ ) छटकारे का दाम, छड़ीती, उत-राई, उतारे का दाम !

होनिय तदः (प्रः) चोखिय, भूगति, भूमिपति, पृथिवी-पति, भूप, भुद्राल, भूगल, राजा ।

होनी तदः (स्त्रीः) चोणी, पृथित्री, घरती, मृमि, यथा-"द्वीनी में के द्वीनीपति अने तिन्ह छत्र द्याया, होती होती, द्यापे जिति श्रापे निमि शता के, प्रवत्र प्रवर्षड वरवण्ड वरवेर वायु, वरबे की वाली बंदेरी वर काज के. घेरले बन्दी विरद बनाये वर याजनक, बाजे बाजे बीरमाह घुनत समाज के, तळसी मदिन मन पर नर नारी जेते. बार बार हेरें सरा शबध सगराज के ।" कवित्त रामायण । होए दे॰ (पुः) एक बार का किया हुआ रह किसी

वस्तु पर एक बार रङ्ग चढ़ानाः रङ्ग भरना । होतना दे॰ (कि॰) भरनदरहना रह देना । प्रस्थिता । होभ तद ० (१०) दोम, घश्राहट, मन की चन्नुजता, छे। भा दे॰ (प॰) देवे। छोम । [इधर उधर का सिरा । होर दे॰ ( पु॰ ) किनारा, शन्त, कगर, एक किनारा, ह्यारना दे॰ (कि॰) घेलाना, छोडना, मुक्त करना । द्वीरा दे॰ (स्त्री॰) खडहा, छोहरा, बालह, (कि॰) क्षेत्रा, श्रेष्ठ दिया, गाँउ गोजा 1 द्यारा, द्वेररी दे॰ (खी॰) छडका, बटकी, पुत्र पुत्री ।

होरी दे॰ (स्त्री॰) बन्या, पुत्री, वालिका। (क्रि॰) स्रोल दी, छोद दी।

होलदारी (स्त्री॰) खेमा, छोटा तम्बू ।

द्योलना दे॰ (कि॰) छीलना, छाल उतारना | द्योला दे॰ (पु॰) घास, कटी घास, चना, ईस की काट कर छीलने वाला।

हीलानी दे॰ (स्त्री॰) ख़र्पी घास छी बने का शस्त्र। द्वाजी (कि ॰) छील डाबी, छील कर ।

क्रोह दे॰ (पु॰) स्तेह, मेार, प्रेम, प्रीति सुद्दवत |

क्रोह रे॰ (पू॰) प्यार, प्रीति, प्रेम, उक्फत । कोहरा दे॰ (प॰) लक्षा, बालक ।--कांडरी (स्त्री॰)

वालि €ा. खटकी।

छोही दे॰ (गु॰) प्रेमी, प्रख्यी, अनुसमी, अभिलापी। द्येकि दे॰ (पु॰) बघार, तदका।

है।कन दे० (प्र॰) बघार, छैका।

छैकिना दे॰ (कि॰) बबास्ना, डींइना । छै।कन दे॰ (पु॰) छीनाछीनी,कपट।छाटो । [कपटना ।

छै।कना दे॰ (कि॰) मपटामपटी करना, चै। इही साथ

द्यीकता दे॰ (पु॰) मपटामाटी करना । छै।नादे॰ (पु॰) शाबक, शिद्यु, बच्चा, जानवरका

वचा, खढका, छोरा, बाबक, छोटा बच्चा । यथा---

छोनी में न छांद ये। छच्चों छोनिय की देशेनी, छोटो छोनिप छपन ताकी धीरद बहुत ही। ---केवित्त-शमायण !

छीर तद्० (पु०) मुयदन,माया मुँद्वाना,बालबनवाना । छीरा (९०) होयर,ज्जार बाजरे का उद्वत्र । [धानन्दी । द्योजिया रे॰ ( गु॰ ) इपिंत, प्रसन्न, रसिक, विकासी,

ज

जा. व्यञ्जन का धाठवीं धचर,इसका उचारण तालु द्वारा | होता है। चतपुत यह ताल्य वर्ण कहा आता है। ज तत्र (पुर्व) किसी शब्द के साथ संयुक्त होने पर यह उत्पत्ति धर्म का बावक है। जाता है । यथा-मित्रज्ञ. थारमज, देहज, इत्यादि । विश्यु, विष, मुक्ति, सेज, वेग, जन्म, पिता, मृत्युञ्चय, छन्द शास्त्र का तीन चक्रों का गया। (वि०) घेगवान्, सेज, जेता।

क्ष दें। 'स्री।) जी का होटा चंदर, जी की जाति का प्रधन्न, धैसुधा।

आईफ (go) वृद्ध, वृद्धा !—। (स्त्री•) वृद्धावस्था, बुद्धाई ।

जक दे॰ (पु॰) यद्ग, रचित धन का रच ह, साडे धन का रखदारा, कंजूस धादमी । जरूदना दे॰ (कि॰) कलना, शांधना, खींव खींच कर

र्वाधना, इद बाधना ।

जकड़बन्द दे॰ ( पु॰ ) धकडबाय, रेगा विशेष, बायु जनित रे।ग. इस्तीका पेच।

जकुट तत्० (पु॰) कृता, बैंगन का कुछ, मञ्चाचछ। जकी दे॰ (स्रो॰) धुन्नबुछ की पुरू माति ।

जक्त दे॰ (पु॰) जगन्, संसार, दुनिया ।

जल तद्० (पु॰) यह, दव ये।नि विशेष ।

ज्ञस्मा दे० (दु०) यक्ष्मा, इस नाम का एक रोग् । ज्ञस्तनाच्यार्थ दे० (दु०) यह राजवंदगिय प्रधान शिल्यों थे, मैसूर के राजवराने में इनकी डश्वित हुई थी, स्त्रीष्टीय बारहवीं राजाव्दी में यह विषयाना थे। चित्र-त्वना के नित्युषता हुनमें श्रवीकिक थी। कहते हैं इस समय मैसूर राज्य में ओ यहे यहे प्रधान मन्दिर चर्तमान हैं, वे सब हुन्हीं के बनाये हैं।

जरूनी तद् ० (खो॰) यहियी।
ज़रुम दे० (पु॰) घाव, चत, चाट।—ी (वि॰) घायळ।
ज़र्स्मीरा दे० (पु॰) केप, देर, समृह, पेड़ीं की पेंदर का

भण्डार । जाखेड्रा दे० (पु०) जमाव, बखेड्रा ।

जखेया (पु॰) भूतयोनि विशेष । जख्म (पु॰) चाब, फोड़ा ।

ज्ञान (३.७) जागः, भुवन, संसार, दुनिया, ज्ञान , चळने वाले, जनसमुद्राय । चुरज, दिनकर। जमञ्ज त्वन (पु०) युग, दिनकर, भाजु, मार्चण्ड, जगज्ञात दे॰ (पु०) युग, दिनकर, भाजु, मार्चण्ड,

पीतल का मुल्समा। [लावण्य। जगजगाहर दे॰ (की॰) चमक, प्रकाश, व्यालाई जगजागी दे॰ (खी॰) प्रख्यात, प्रसिद्ध, विख्यात, संसार में विदित।

जगजीवन तद्० (५०) जगत् का श्राधार, जगत् का प्राण, रज्ञक, पानी, ईश्वर, सेंघ, वायु ।

प्राया, रचक, पाना, इन्बर, सब, बाधु । जमाइताल तव, (पु॰) कार्य । जमाइताल तव, (पु॰) कार्य । जमाया तव, (पु॰) गायाविरोप, पद्मस्वना विषयक सीति विशेष, इन्हों का सस्तिवेश और पद्मान कराने वाले अहिव्य नायों में का एक गाया। जगाया में बीव इस अद्य गुरू और आदि अन्त के टाडु होते हैं या। —" सबार " दुसका देवता जटा हैं ।

ज्ञाती तद् ० (क्षी०) शुवन, जो क, प्रथिवी, घरती, सूमि।
— तत संवाद, ब्रह्माण्ड, तमस्त भूगवदक, प्रश्नीतळ ।
ज्ञात् तत् ० (पु०) संवाद, ज्ञात, टेक, श्राह, कुएँ का
वनस्ता, कुएँ का चत्ता, वाधु, महादेव, जक्रम ।
— कर्त्ता (पु०) ब्रह्मा, विभावा, सप्टिश्कां, परमाश्मा !— झाता (पु०) अगवात् क, अगरक ।
— प्राया (पु०) वाधु, अनिक, यात ।— सात्ती
(पु०) सुरं, दिनसिंग, आस्कर, दिवाबर, आहु ।

ज्ञान्सेठ दे० (पु०) इनिहास प्रसिद्ध सुर्थिदाबाइ
निवासी एक धनकुबेर, इनका नाम फतेडचन्द्र था।

192२ ई० में दिखी के वादशाह ने हमको ज्ञात्म् सेठ की उपाधि दी थी, यह जीनी थे। इनके पुरस्ता मारवाइ से बक्काळ पाये थे। इनके पिता का नाम इययचन्द्र और माता का नाम धनवाई या। पन-वाई के माई माणिकचन्द्र को होई छड़का नहीं या, खतएय इन्होंने अपनी बहिन के छड़के फतेडचन्द्र को गोद लिया। प्रसिद्ध धनी मालिकचन्द्र के हमाछ ऐश्वमें के मार्किक फनेडचन्द्र हुए थे। बक्काछ के नवाय मीरकासित के क्रीथ में पढ़कर अन्तव्हित का करने में खपने प्राथा सवाने पड़े। विस्त धन के विषे उन्होंने कितने छज कथड किया। कितं पड़क्त मं दिस्ता नहीं मिली।

जगद तर॰ (पु॰) पाळक, रचक।
जगदम्बा या जगदम्बिका तद॰ (की॰) सब जगद की माता, जगमाता, वैत्यवी शक्ति, भादिशकि, भवाती, दुर्गा। [बा प्रारम्भ परमेळ्स, बह्या। जगदादि तद॰ (पु॰) नगद का खारम्भ सम्म, सदि जञदादा त्त० (पु॰) जगद के साथार, धनन्त,

जधदाधार त्त० ( पु॰ ) जगत् के घाषार, घनन्त, शेषनाग, संसार का श्रवलम्ब,बायु,परमाध्मा, धर्म । जगदानन्द तत्॰ ( पु॰ ) ईम्बर ।

जगद्रीश तत्० (४०) जगत् का स्वामी, परमातमा,

(१) जगसाय ।

(१) नवहीप निवासी न्यायराख के एक विक्यात विहास, 19 वीं सहीं के प्रारम्भ में यह अपल हुए थीं हमका वाल्यकाल खेलने ही में बीत गया। श्रद्धारह वर्ष की श्रवख्या में एक लेन्यासी से दूनकी भेट हुई। वे संन्यासी इनकी बुद्धिमानी देल प्रसक्त हुए चीर हमकी पढ़ाने को। जगदीय गई दिन्द के सुत्र थी, त्यापि प्रनके कहाँ की सहकर भी विधागार्जन इन्होंने निया। इनकी बुद्धि तील थी ही, यह एक व्हारी विद्यार्ग है। गये हैं। न्यायवास्त्र के 14 उपादेय ग्रम्थ इन्होंने जनाये हैं।

जगदीश्वर तत्॰ (पु॰) परमात्मा । जगदीश्वरी तत्॰ (स्री॰) भगवती, जक्ष्मी ।

जगद्गुरु तत्॰ (पु॰) श्रस्यन्त प्रच्य वा प्रतिष्ठित पुरुष, शङ्कराचार्यं के सम्प्रदायाचार्यों की श्रपासि, परसेरवर, शिव, नारद । ज्ञगद्धर सा० (पु॰ ) संस्कृत के एक पणिहत, न्याय वैशेषिक श्रीर व्याकाण के बडे प्रशिद्धत थे । वेकी-संदार, वासबदत्ता, मालती साधव प्रादि संग्कत ग्रन्यों की टीकाएँ इन्होंने बढ़ी ये।स्वता से लिखी हैं। उनके अन्त में इन्होंन अपना परिचय इस प्रकार दिया है। द्विजाति क्रचतिलक चाडेश्वर नामक एक प्रसिद्ध सीमांसक पण्डित थे, उनके प्रत्र रामे-ज्वर पण्डित भी प्रसिद्ध भीमासक थे। रामेश्वर के पुत्र रादाधर, गदाधर के पुत्र विद्यापर धीर विद्या-धर के पुत्र रसधर हुए। इन्हीं रसधर ही के पुत्र बगद्धर थे। जगद्धर के पिता की उपाधि ं श्रीमन्मद्दीपाध्याय, पण्डितराज, महाकविशाज, धर्माधिशारी " थी, इससे इनके कुछ की उधना जान पदती है। पण्डितवर रामकृष्या भण्डारकर के निर्यंगलुसार इनका समय १४ वों सदी के पहिले नहीं है। सकता 1

अगद्धात्री तत्० ( खी॰ ) चतुर्भुजा, मिहवाहिनी, भगवती, शरतकाल की दुर्गांपुजा के धननतर इनकी पुता होती है। इहते हैं एक समय देवताओं की यह समिमात हुवा कि हम लेगी से केई दमरा धरा नहीं है। ईंग्बर या परमेश्वर कोई वस्त नहीं है। देवताओं के ऐने उद्भत विचारों के। समझ हर. भगवती ज्योतिरूप में उनके सामने व्यविर्मन हुई देवता इस ज्योति का निश्चय नहीं कर सके, चत-एव इसके परिचय के लिये स सम्मति से वाय भीते गये। ज्योति के मध्यस्थित भगवती दर्गा वनके सामने एक लख रख कर बोली. यदि सम इसके। उठा की तब इस तुमके। शक्तिमान समर्मेगी, परम्त पहाडों की उलाइन वाले बाय भे वह तथ नहीं रह सका, इसी प्रकार चाहा चाहि बीर देवता मी धारो, परन्तु उनमें केहि भी सफड नहीं हथा. शव उनका समिमान दूर हथा और श्रन्होंने समस्रा कि हम खेगों में भी बढ़ कर केंग्र्ड प्रतापी है। उसी मृति के। परमेरवरी नमस कर,देवना पूत्रन लगे । यह भग वती रक्ताम्थरा,श्चिनयना श्रीत चतुर्मुजा हैं। सरस्वती । अगना तत् (कि ) उटना, मबुद्ध होना, जागून होता. निदा लाग करना, नींद से १८ना, समाहित होता, बरोजिन है।ना, देवी देवना या मृत का श्रधिक प्रभाव दित्याना, अमदना, वभश्ना, वसना, जलमा, कार्य करने के जिपे तैयार होना !

अगद्माध तत्॰ ( पु॰ ) थी पेत्र के देवता, जगदीश। ( देखे। इन्द्रशुप्त ), ईश्वर । - पश्चितराज ( पु॰ ) यह अबद्धार शास्त्र के वडे प्रसिद्ध विद्वान थे। दिल्ली के बादशाह के दरवार में थे। यह श्रवने विषय में जिलते है "दिलोक्लमपाणिपलय तले नीत नवीनं चय 'यह तैल इ झहाण थे. परन्तु काशी में रह कर इन्होंन विद्याम्यास किया था। इक्ते पिता का नाम पेरुभट्ट था, साता का नाम लक्ष्मी और ज्ञानेन्द्रभिष्ठ गुरुका नामधा जयपुर के राजा जयसिंह की बाजा से इन्होंने जयपुर और काशी में बेघगालायें बनायों थीं । दिली के बादशाह न इन्हें पण्डितशात की पदवी दी थी। इन्होंने संस्कृत की बहुत सी पुस्तकें बनाबी थीं। रसगङ्गाधर, मनेतरभाक्त्वमद्देन, गङ्गा उहरी, करुणा-बदरी, करवधाठी काव्य, मामिनी विवास, प्राणा मरया, श्रासफविछास श्रादि इनके बनाये प्रत्यों के नाम है। कियी मुसल्मानिन से इनका प्रणय है। गया था। अतप्त काशी के पण्डितों न इनकी आति बाहर कर दिया। इन्होंने ऋपनी शुद्धि प्रमाखित करने के लिये गड़ा के किनारे बैठ कर गड़ा खड़री बनाते प्रनाते प्राय ह्याय किये । बुद्धापे में कुछ टिनी तक ये सञ्जूषी में भी रहे थे।

जगिवास तवर ( पु ) देवर, निष्यु । जगिवास तवर ( पु ) विष्यु देवर । जगम्मय तवर (पु ) विष्यु देवर । जगम्मय तवर (पु ) विष्यु ।—ी (बी ) लक्षी । जगम्माता ततर (बी ) लक्षी, दुर्गा, सादि शक्ति । जगमीदिनी तवर (खा ) महानाया । जगमात या जगमगा दे (पु ) वसक्रीडा, वसक्रा

प्रमायुक्त, प्रसावान् । स्रगम्मित दे॰ (कि॰) चमचमाता द्वृषा, दीविवान । स्राम्मपाता दे॰ (कि॰) शोमना, चप्रकृता, दीवता । स्राम्मपाता तद्द॰ (खो॰) जगन की माता, देवी, दुर्गा॰ कश्मी, सरस्वती ।

जगजानी नद्॰ (स्थी॰) धझा, विचाता । जगरमगर (गु॰) वतमत, चमकीला । सरायक्षमा नद्॰ (स्ते॰) वेरवा, पातुर, पद्मरिया । जगवाना (कि॰) इटबाना, सावधान करवाना । अगह दे॰ (जी॰) स्थान, सूमि, धारती, ठीर, समाई, स्थिति, पद, चीक !—स्टिर खरस्यना (बा॰) अवसर पर व्यय करना, इचित खर्च करना। —स्टिर होना (बा॰) किसी काम पर नियुक्त होना, खासवान् कार्य का मिळ जाना, यगेचित होना, या योगय नियेता।

जगहर दे॰ (द॰) जागरगा, प्रवीध,निहा त्याग,जगाई। जगाज्योति तद्॰ (स्त्री॰) जगजगाहर, प्रकाशमान प्रकाशसीच, सर्वदा प्रकासित स्हनेवाची स्वोति, असण्डदीप, प्रभावशाची देव।

जगाना दे॰ (कि०) उठाना, सचेत करना, सेाते से इठाना, जागृत करना, मंत्र खादि का सिद्ध करना।

जगार दे॰ (स्त्री॰) जागस्य । जगाञ्चहु दे॰ (क्ति॰) जगाञ्चा, उठाञ्चा, जागृत करो । जगेसर तद् ॰ (पु॰) घजेस्बर, यज्ञपुरुष, यज्ञ स्वामी, विन्छु । जघन तद् ॰ (पु॰) कतर हे नीचे का भाग, कतर, कहि, जवस्य, कटिदेश । ~ कूप (पु॰) चुतड़ों पर का गडडा। — कपला (स्त्री॰) नृत्य विरोप, तृत्य का एक मेद्र, स्विभवादियों, उरावादियों, देश्य।

ज्ञास्य तवर (पु०) अनिसम, चरम, वरिष्ठ का।
विनिद्दत, चाहिंत, कुस्सित, श्रम्यम, चीक् श्रम्यम ।
—ज (पु०) द्वीदा, किन्द्र, यूद्ध, चीष्या वर्षा ।
जङ्गम तव् (पु०) चलने वाला, अस्थावर, गति सक्ति
विश्रष्ट, अहिन्छ। शैंबों का एक भेद !—जुस की
(स्त्री०) हम, श्रातपत्र !—ता (खी०) ज्ञास ।
धर्म या स्थायम् । चहुन्य, चपनता, धरियाता ।
जङ्गत तवर (पु०) वत, कानम, श्रम्यम, विनार, जल

का देश, निर्मन स्थान, हुयों का समूह ।—सेतु (पु॰) चल्रने बाला सेतु, जो बौंच चल सके, हटने बाला पुळः [विशेष, गवाच, गील, खिड्को ] जङ्गला तद्द॰ (पु॰) बनाइ, बन्य, स्टप्स, सिन्सी जङ्गलात तद्द॰ (पु॰) वनसमृह, धोरवन, सम्ब

जङ्गलो तद्॰ (गु॰) वस्य, बनोद्भय, वनैला, बन में जङ्गाल तत्॰ (गु॰) रीथ विरोप, एक प्रधार की रुजाबट, बांप, सेतु, पुळ, डांट, प्रवार, भगीना, कहादार बद्दा तसला। जङ्का तत् (स्त्री॰) जींब, जातु के नीचे का भाग । जिङ्किया दे॰ (पु॰) वस्त्र विशेष, जिसे कसरत करने के समय पहलवान पहनते हैं। धाष्ट्रादन वस्त्र, कटियट, जहा पर पहनने का वस्त्र ।

ज्ञन्यना दे॰ (कि॰ ) पसन्द होना, श्रटकछ होना, श्रटकळा जाना, किसी वस्तु की श्र॰ळाई बुराई स्रोत दास का माल्म होना, परीचित होना।

जचाना दे॰ (कि॰ ) श्रद्धकळ करना, परीचा कराना खोटे खरे की परीचा कराना, पहचनवाना, श्रजु-सम्बाग करना।

जचावट दे॰ (स्त्री॰ ) जाँच, परीक्षा, श्रनुशन्धान ।

जचा दे॰ (स्त्री॰ ) प्रसृतास्त्री । जच्छ (पु॰ ) यत्त ।

जजमान (पु॰) यजमान।

जञ्जाल दे॰ ( पु॰ ) बलक्तन, क्रेक्ट, ध्रपञ्ज, दुःख, हुश, बलकाव, बहिस्रता, व्याकुलता, घवशहट, कठिनता।

जञ्जालिया दे॰ ( गु॰ ) क्याती, वपद्रवी, संसदिया। जञ्जाली दे॰ ( गु॰ ) क्लेशी, दुःखी, घनशया हुद्या, प्रपञ्ची, दल्सन में फँसा हुन्या।

ज्ञज्ञोपयीत तद्० ( ९० ) यद्योपयीत, ध्रध्यसूत्र, वानेज, द्रववीत, संस्थार विद्योप, यरुषा, प्रतास्य, इस संस्थार के प्रथिकारी प्रिवर्ण हैं। ययाक्षत रू-11 संस्थार ५ वर्ष की अवस्था में प्राह्मण, यद्विय और वैदय बारूकों का यद्योगवीत संस्था होता है।

जजाित तद्० (पु०) ययाति,, एक राजा का नाम, एक चन्द्वंशी राजा ( यथाति देखेा ) ।

ज्ञस्तत्• (म्ब्रो॰) जटा, मिले हुए वाळ, वक्षों की लहुति । जटना दे॰ (क्रि॰) मूँडना, मूमना, दतना, धोला देकर ले जेना ।

जटल तद् ० ( खी॰ ) जटिल, किंत, गए, यक्ष्वाद । जटला दे० ( ए० ) समृद्द, समुदाय, भीद, बैठका, जनता ।

जटा तद् ( छी॰ ) एक में सदे हुए यहूत से वाल, साषुओं की जटा, जहितकेरा, जटामांसी नामक श्रीशिषि विरोप, ग्रातावरि, कवींक्सूच, वेद पाठ का एक भेद।—जुट ( डु॰ ) जटा का समृद, संजत बहुत केल, रिष की जटा।—जनास (डु॰) प्रदीस. दीएक, महारेच का तीमरा नेत्र ,—टट्टू (प्र॰) महेरा, महारेव, रुट्ट ।-चर (प्र॰) महारेव, राजक, गेगी। प्रक देशकार का नाम, बुदमेद !—पद्धी (स्त्री॰) महारेव की जारा, गाय- मासी नामक प्रक खाँपि !—मार (प्र॰) जटा का मार, जटा समृद, जटा समुदाय, बहुत लम्बी लम्बी जटा !—मीसी (म्री॰) धीपपि विगेष, साम्य दृदब विशेष, बाइख !

द्वाग्य प्रस्था कर्मा प्रसिद्ध विष विशेष, सम्प्रांत नामक पिद्धान का द्वेदा माई, महाराज द्वाराय का नित्र, सुर्व सारायि करण का पुत्र, यह महाराज द्वाराय का नित्र, सुर्व सारायि करण का पुत्र, यह महाराज द्वाराय की नित्र थे। जब पहुजरी से शावण सीता जी को हर के जिये जाता था तब उटायु ने सीता का विजाण सुत्र कर उनके रावण के हाथ से सुद्राने के बहुत यल किये से, जटायु ने बड़ी बीरता से युद्ध किया सवण का राव हुट गया, परन्तु भन्त में रावण के प्रस्त्रप्रदार से जटायु के पंत्र कर मा रावण के प्रस्त्रप्रदार से जटायु के पंत्र कर मा सा प्रदा भन्ति को हुटने निकले थे, तब उनकी मेट जटायु से हुई सी। सीना का समाचार सुनावर जटायु परलोकामा हुए। श्रीसमन्द्र ने चरने पिता के सित्र की श्रनितम विद्या स्वयं की सी।

जटाल तन्॰ (गु॰) जटायुक्त, जटायर, जटायारी, (पु॰) रूप्र, बटबुच बरागर, बड़ का पेड, गुगुन्न । जटाला तन्॰ (स्त्री॰) अटावनी, जटावाबी, जटा-मासी, खड़, छर ।

जटासुर शत्॰ (पू॰) एक राज्य का नाम, युधिष्ठर प्रादि वर वर्दिकाश्रम में रहते थे, उस समय पद राज्य जीवरी के। दरण काने की इच्छा से वर्दी प्रायय और अपने को वर्षा प्रदित्तालू पण्डित बता कर बदने लगा। एक दिन सीमसेन शिकार के लिये वन गये हुए थे। राज्य, पुधिष्ठिर नहुल और सहदेव के साथ दौरदी को वांच कर को जाने लगा। सेवोगवर भीसमेन से साम में सेट हो गयी, वर्दोने राज्य की साहर प्रचेत माई बीर ही राज्य, होर्सिंड का कार्य की साहर प्रचेत माई बीर ही राज्य कार्य की साहर प्रचेत माई बीर ही राज्य कार्य कार्य की

जटित तत्∙ (गु॰) जदित, बहा हुमा, संबह, बडाऊ ।

जिटिया दे॰ ( गु॰ ) जटायुक्त, जटाविशिष्ट, जटाधारी । जटिल सन् (गु॰) जटाविशिष्ट, जटाधारी, जी सरवतापूर्वक न समसा जाय, वितन, कटोर वल मन की बातें दवेषि । बटवच, धहाचारी, साथ । एक विष्यासक बालक, इसके विषय में विलक्ष वात कही जानी है। यह पारशाला जाते हरता था। इसकी माता गाँविन्द गाँविन्द सजने का कहा करती थी । प्राता के उपदेशानसार यह गोविन्द नाम का स्मरण करता हथा पाउराला जाने लगा । उसकी मक्ति से प्रमुख होकर भगवान बारक के स्टूट में उनके साथ खेला काते थे । एक दिन जटिल पाठशाला में ठीक समय पर नहीं जासका। गुरु के कारण पुँछने पर उसने टीक ठीक चता दिया, परन्तु उन्होंन उसकी बार्तो पर विश्वास नहीं किया, उसके। वेत से पीटा, परन्त उसकी देह पर बेंत का दाग नहीं पढ़ा। यह देख गुरु के। बदा श्राश्चर्य हथा। एक दिन गुरु के यहाँ हासव था. बन्होंने दहीं हो छाने के किये अधिक को कह रक्ला था। ब्राह्मण भोजन के समय एक कृदिया दही लेकर बालक पहुँचा, खोग दसकी मिडकी सनाने बरो । इसने इहा कि "मेरे मित्र गोंबिन्द न कहा है कि चाहे कितने ही चादमी इसमें से स्रांय परन्तु दही में कसीन होगा"। पुना ही हन्ना। तब लॉगो है। विश्वास हन्ना। बटिल के साथ गोविन्द के दर्शन करने के लिये गुरु थन में सबे।

जिटिजा तत्॰ ( छी॰ ) राघा छी सास डा नाम, यह धायन घोप की माता थी। दुमँद नाम का एक धार पाय हो हो दे नाम का एक धार हो छै। दे दे सा का पाय होटेट। था। इस्प्राय्ययिती राघा के चरित्र की यह भाषान कर्रिद्धा सामझी थी। महाशारियी, पीपट, वक, देहा, गीतम यहा की एक खरिकम्पा जी समझियों के पुत्र की स्थाही गाँधी थी।

जटो तर्॰ (प्र॰) बटवृष, शागद का पेड़, शिवजी, महारेब, पाकर। [प्रक चिन्ह । जटुज दे॰ (प्र॰) निल, मसा, ल्रहस्त, हारीर में का जटर तर्॰ (प्र॰) बदर, पेट, (गु॰) वद, व्हटिन, कटोर ा—ोमि (पु॰) पेट की क्यान, सम्म प्याने वाला, श्रमि, श्रथा, वशुला ।—ानल ( दु॰ ) वदरामि, श्रथा, वशुला ।—ामय ( दु॰) श्रतीसार, कलेत्दर, जलेत्दररोगी ।

जठरा तद् ( गु॰ ) सर्त, इड़, इंटिन, कंटोर । —गि ( स्त्री॰ ) पेट की श्राय, जठरामि ।

जरुराम तद्॰ ( पु॰ ) जलें।दर, जुंडरामथ, जल्रन्यर । जरुरा दे॰ ( पु॰ ) यङ्ग, जेंडा, श्रमम, (स्त्री॰ ) जरुरी यही, बुखी, मान्या, पुरुषा ।

ज़ड़ तत्॰ (गु॰) मूळ, यहरा, मूझ, निवॉध, निर्झुंदि, चवान शक्ति हीन, दुष्ट, अकार्यकारी, जो नेद एकने में असमर्य ही (दु॰) जळ, पर्वत, युक, सीसा नाम का धातु (सी॰) मूळ, पेड़ या पैषां का वह भाग जो ज़मीन के भीतर रहता है। जीव —िक्रय (गु॰) दीवेंद्यंग्री, आउसी, अळस, निरूसाही —िना (सी॰) ग्रूम्थता, अकड़पन, मूखता, देकश्वता, मूखता, वेंद्रकृती —जास्तु (दु॰) मुझती, मूख अीद, निवोंध पशु पची आदि ।—जुद्धि (गु॰) अज्ञान, निवोंध, मूखं, मुख़ जीद, निवोंध, मूखं, मुख़ जीद, निवोंध, मूखं, मुख़ जीद, निवोंध, मुखं,

अड़न दे॰ (पु॰) गहने जहने का काम, गहनों में मेाती परधर श्वादि जड़ना।

जड़ना दे॰ (कि॰) लगाना, यैठाना, ऋटशास्त्रा, सारना, साटना, नग यैठाना।

जड़पेड़ दे॰ ( खी॰ ) मूळ सहित पेड़, समस्त पेड़, समूचा वृच !—से उप्लाइना । (वा॰) जड़मूच से डसाइना, समूळ नष्ट का देना, निर्मूळ कर देना, मूच समेत डखाड़ डाळना ।

ज़ड़नट रे॰ (ज़ि॰) खुत्य, हुट, हुठा, घरनद की जड़ । ज़ड़भरत तत्॰ (पु॰) शास्त्रप्रम नामक स्थान के भरत नामक राजा किसी चन में चानप्रस्ख आस्त्रम ग्रहण करके रहते थे। एक दिन ग्रहा के निकट, एक दुःखी सुगिधिद्य की इन्होंने देखा। द्या परवस दोकर यह इसे ध्यपने आस्त्रम में के थाये। इसके पाउने पोसने जगे। योहीं थोड़े दिन चीत गये। मरत का प्रेम उस सुगिधिद्य से बहुत श्रिक हो गया। यहाँ नक कि मरते समय तक भी मरत उसे नहीं सूल सके। इसी का स्मरण

में भरत का जन्म हुया। परन्तु इनके। श्रपने पूर्व की बार्ते स्मरण थीं। श्रतपुत्र श्रपने पूर्व श्राश्रम में जाकर सुखी धास शादि से इन्होंने श्रपना जीवन विताया । दूसरे जन्म में यह बाह्ममा हुए । विषये।पभीग श्रादि से सांसारिक विषये। में न फैसने के लिये, यह उन्मत्त के देश में रहने लगे ! प्रपत्ती विद्या या बुद्धि का परिचय यह किसी की नहीं देते थे। त्रतएव इनके। मूर्खं समझ कर, गांव वाले काम करा जिया करते थे श्रीर दुःहः भोजन के लिये इन्हें दे दिया करते थे। पिता की सस्य के बाद भाइयें के ब्यवहार से यह वन में जाकर भगवदुभनज करने लगे । विकाधाना जडहन दे॰ (पु॰) अगहनिया धान, कातिक में कटते जड़दनिया दे॰ (पु॰) कतिका घान। जड़ाई दे॰ (खी॰) जड़ने का काम, जड़ने की मजूरी. जडाऊ दे॰ (गु॰) जड़ा हथा, जहित, जहाई किया हथा, पच्ची किया हुआ, नग जड़ा हुआ, खचित, मण्डित,-संबद्धाः

जझाना दे॰ (कि॰ ) जड़ाई करना, जड़वाना, दच्छी का काम कराना, नग वैठाना, शीत खाना।

जड़ात दे॰ (पु॰) जड़ने का काम, पश्चीकारी।—ट (की॰) जड़ने का काम या उत्तका भावा [कपड़े। जड़ात्तर दे॰ (खी॰) जाड़े की सामग्री, जाड़े के जड़ित तर्य॰ (पु॰) जड़ा हुसा, जड़ाई का काम किया हथा, रतादि जड़े हर्य!

जड़िनों दे? (खीं) जड़ की, हुए, सूखों। जड़िया (पु॰) जड़ने वाला, सुनार की एक जाति। जड़ी दे- (खी॰) सूल, सूरि. जड़ी हुई, जढ़ दी गई। —्ट्टी ( छी॰) दवाई, धेंगय, रखरी, सूल। जड़ीमूत तत्व॰ (गु॰) स्तम्भित, चिक्त, धाक्षविंत, स्तर्धाकृत। [धींळ (सर्व॰) जो, जितने, जेते।

स्तर्थिक । [डीङ (सर्वं०) वा, जितने, वेते । जत दे० ( खी० ) वाल, भति, रीति, श्राकृति, डीज, जतन तद्दु० (९०) यत, वया, वयान, परिश्रत । जतनी तद्द० (१०) यत्नी, व्योगी, वरायी, परिश्रती स्रवहर, थालाक । िस सूचना देना ।

जताना हे॰ (फ्रि॰) चेताना, यताना, यतझाना, पहले जती तद् ॰ (दु॰) यती, संत्यासी, योगी, भिखारी । जातु तत्॰ (खो॰) छाछ, बाधा, छाइ,पीपळ का गोंद । जतुक तत्॰ (पु॰) खाल, हॉंग, जहुळ । जतुगृह तत्॰ (पु॰) खाचागृह, ळाह का गृह, (जतुगृह ही में दुर्योधन ने पाण्डवें। की कन्द्र कराजे धारा लगावा दी थी।)

ज्ञमु तर् (पु॰) गर्ज की हड़ी, कण्डला, गले के वपरी भाग की हड़ी, उन्धे की जड़।

अधा तप्० (छ०) यया, जैसे, जिस प्रकार से, ज्यों। जत्या तद्० (छ०) यूप, पण्डली, दल, समृह, समाड, टेली, फुँड ।—वींधना (ग०) यूप बनाना, दल बींधना, दलगन्दी करना।

जयायित तद् (ध.) यपास्थित, ज्यो का त्यों, जहां का तहाँ, समुचित, योग्य, पूर्ववत, जैसे का तैसा, पहिले ही सा।

जयार्थ तद्० (६०) यथार्थ, टीक टीक, बिलकुर टीक, यहत ही टीक, उचित, बहत उत्तम ।

जयोचित तद्॰ (घ॰) यथायेग्य, ययोचिन, जैसा षचित हो, बचित, वोग्य, जैसा येग्य हो, वाजियी। जद् तद्॰ (घ॰) जय, यदा, जिस समय।

जद्ि तद्॰ (ग्र॰) यदाप, मले ही, पूर्व कथित वाश्य के ग्रथं में कुछ विशेष प्रयद्देस के द्वारा कहा जाता है। "मूलै फरे न वन, जद्पि सुचा वश्यहि अजद"।

--रामायग

ज्ञ तु ० (५०) यदु, यादव, चम्द्रवंशीय चन्निय । ज्ञदुनाय तद् ० ज्ञदुनायक तद्० १ भगवान् श्लीकृत्यचन्द्र ।

जदुर्गति तद् • ) जदुर्गति तद् • (गु •) यदुवर्गी, यादव, यदुकुल के ।

अदुराह या जदुराई तद् ० (पु॰) श्रीहरूण, पादवपति । जदुराय जदुरार जदुरार

ज्ञद्दि तद् ॰ (ध॰) ज्ञद्दि, यचित, जोमी खार्चि । ज्ञद्द तद् ॰ (ध॰) घरुपनीय बात, दुवंचन । ज्ञन तद्द॰ (ध॰) मतुष्य, मानव, चारमी, व्यक्ति, द्राप्त, चनुपायी, मजा, देहाती, समुदाय, भवन, सम्प्रवह्मवद्याद्वितयें में पाँचती, प्रकृष्णम का नाम। लेकि मार्चीक के जर्र का लेकि।

जनक तर्॰ (पु॰) पिना, जन्मदाता, वश्यक्ष काने वाळा, मिथिजा पुरी के राजधाने की उपाधि।) जनक वरा के पूर्वपुरय का नाम निमि था। निमि के पुत्र का नाम मिथि। मिथि के राज्ञध-काल में विदेहक। का नाम मिथि। मिथि के राज्ञध-काल में विदेहक। का नाम मिथिए। पढ़ा था। जनक मिथि के पुत्र थे। का नाम जनक पड़ा. सीता के पिता का नाम सीरध्वज्ञ जनक था। सीरध्वज्ञ के छे।टे माई का नाम कुराध्वज्ञ था।—तन्त्रया (श्री०) जनक की कन्या, सीता, जानकी।—पुर (पु०) जनक की राज्ञधानी, मिथिछा। - निन्द्नी (श्री०) सीता।—सुता (श्री०) सीता, जानकी।

जनकारा तद्० (गु॰) जनक राजा के सम्बन्धी, जनक के कुटम्बी, जनक के पद्म का।

जन्ला (गु॰) हिन्दा, नामदं, जनाना ।

जनहान तर्० (पु॰) चाण्डाल, ज्ञयम जाति, नीय जाति, स्वयय ( [सायास्य ! जनता तत्र॰ (भ्री॰) ले।क समृह, जनममुदाय, सर्व-जनता तत्र॰ [जन् + चनट्] जनम्, उत्पत्ति, यग्र, हुःछ-

विता, परमेशवर, प्रसद ।—शास्त्र (पु॰) बाबङ उरद्भ होने का सूतक ।

जनना दे॰ (कि॰) जन्म देना, उपय करना, प्रसव करना, शरवित करना, मन्तित उपय करना।

जनित तत्॰ (स्त्री॰) मीं, माई, श्वम्मा । जननी तत्॰ (स्त्री॰) माता, मीं, श्वम्बा, सुद्दी का दृष, चमशादृह, द्वा, गम्ब दृष्य विशेष ।

जनपद् तत् (पु०)देश, पान्त, पदेश, करस्थान, जो हाल्य, मतुष्तों की वामतृष्तों | कि चर्चा, तिरहार, कराव | मतुष्तों की वामतृष्तों | कि चर्चा, तिरहार, कराव | जनमात्र तत् (पु०) कराति, जीवन ।—पूँटी (स्थी॰) वालक के जनते ही दी जाने वाली पूँटी !—दिन (पु०) कन्म होने का दिन !—घरती (स्थी॰) कन्मपूष्ता ।—पन्नी (खी०) जनमहण्डली ।

—रीत्य तत् (पु०) पृद्वि जनिन पर्याणिव, प्राणीव, व्याणीव, व्याणीव,

होने पर खगता है। जनमाना (कि॰) प्रमत्त कराता, उत्पन्न कराता। जनमे तर्र॰ (कि॰) जनमे, उत्पन्न हुन्, पैदा हुन् । जनमेजय तर्र॰ (पु॰) राजा परीचित के पुन, पुरु राजा के पुत्र। जनयिता तत्० (पु०) पिता, जनक, वाप, जनमदाता । जनियेत्री तत् (स्त्री) भाता, जननी, सहसारी ग्रम्बा, मैया. सी ।

जनरव तत्॰ (पु॰) लोकापवाद, जनप्रवाह, जनश्रति. ख्याति, प्रसिद्ध, किसी भी बात की चर्चा ।

जनलोक तत्॰ (पु॰) लाकविशेष, उर्ध्वस्य सप्त पवित्र छोंकों में से एक लोक स्वर्गभेद।

जनवाद तत्० (पु॰) सम्बद, समाचार, धर घर की चर्चा, लोगों की अफबाह ।

जनशास, जनमांसा तद् ० (पु ०) वरातियां के उदस्ते का स्थान, चगर, ग्राम, प्रर । जनवासे दे॰ जनवासे में।

जनश्रुति तत्॰ (स्त्री॰) किंवदन्ती, श्रफवाह ।

जनस्थान तद् ० (पु.०) दण्डकारण्य, दण्डकारण्य के समीपस्य पुरू स्थान, जहां श्रीरामचन्द्र रहते घे । जनहाई दे॰ (४०) मनुष्य सहित, प्रत्येक मनुष्य,

प्रतिसन्दर्भ, हर एक, प्रत्येक स्थक्ति।

जना दे॰ (पु॰) जन, मनुष्य, लोग (कि॰) पैदा किया। जनाई दे॰ (स्त्री॰) जनाने वाली स्त्री, दाई, दाई की मज़रूरी, जता कर, सूचित कर।

जनातिग तद् ० (पु॰) श्रतिमानुष, मनुष्य से श्रधिक, मनुष्य की शक्ति से बाहर की।

जनाधिनाथ तत्० (पु०) नरपति, राजा, विष्णु । जनाना दे० (कि) जन्माना, उत्पन्न कराना। दे० ( वि॰ ) खीसम्बन्धी, नर्पुसक,निर्वल, दरपे। इ.सी ।

जनान्तिक तत्० (पु॰) अप्रकाश,गोपन, छिपा सम्भद् । नाटक में आपस में बात करने की एक भुद्रा । हस्त-सङ्केत से केवल एक मनुष्य की श्रवने पास बुला कर धीरे भीरे बात करना जनान्तिक कहा जाता है।

जनाव दे॰ ( पु॰ ) महाशयः माननीय, श्रेष्ट, मान्य पूज्य, सैन, सङ्केत, लखाव, चेताव, सूचना !--! (कि॰) जना दिया, स्चित कर दिया । [श्रीकृष्ण । जनाईन तस्० (पु॰) विष्णु, भगवान्, नारायण, जनावर (गु॰) जानवर, पशु, मूर्खे।

जनि तत् (सी॰) जन्म, स्वित् स्ट्रभव, गारी, स्वी, माता, पुत्रवधु, भावी, शतुका, जन्मभूमि। दे०

नहीं, मन, चिरोधार्यक ( सर्व॰ ) जिन ।

जिन हा दें (खीं ) छेके कि, पहेली, दो अर्थ कहते वाले शस्त्र।

ज्ञनित तत्० (सु०) जन्मा हुआ, उत्पन्न हुआ। जनितातवः (पु॰) पिता, पैदा करने बाला। जनित्र तत्० (पु॰) जनमभूमि, स्यति स्थान। जनिजी तत्॰ ( पु॰ ) उत्पन्न करने वाली, माता, मां। जनियाँ ( ११० ) धेयसी, प्यारी प्राकृष्यारी ।

जनी दे॰ ( खी॰ ) छी, दासी, माता, दन्या पैडा की। जन दे॰ (कि॰ वि॰ ) माना जैसे यथा, जिस तस्ट. जिस मंति। तत्० (स्ती०) सपत्ति, अन्स। जनक दे॰ ( श्र॰ ) माना, जाना विशेषतः, उपमार्थक। जनेक दे॰ ( प्र॰ ) यज्ञीपवीत, रक्ष का देाप, यज्ञसूत्र ! जनेत दं (स्त्रीः ) दरात, बराती, विवाहयात्री, वरयार्जा ।

जनेश तवः ( प्रः ) राजा, नृपचि ।

जनेषु तत्० मनुष्यों में, बन समाज में ।

· जनेया (वि॰) जानने वाक्षा, जम्म देने वाळा। जनादाहरेसा तथ्॰ ( पु॰ ) यश, गीरव, कीर्ति, मान, प्रतिष्ठा ।

जन्तर तद्० (पु०) यंत्र, तान्त्रिक यंत्र,कळ, श्रीज़ार । -- मन्तर (पु॰) यंत्रमंत्र, जादू टोना, मानभन्दिर। जन्ता दे॰ ( पु॰ ) तार खींचने का यन्त्र, बालक जनने की किया। - धर दे॰ (पु॰) वह घर जिसमें वचा जना जाय, सेंगी।

जस्तामा दे॰ (कि॰ ) निचादना, कुचल जाना, पिसजाना। जन्तु तत् (पु॰) प्रायी,जीव,देही.पशु । प्रन्थ विशेष । जन्द दे॰ ( पु॰ ) पारसियों का श्रत्यन्त प्राचीन धर्म जन्दा दे० (प्र॰) खेती का पुक यन्त्र ।

जन्ना देव (पुर्व) जन्मना, उपजना, उत्पन्न होना । जन्त्र तद्० ( पु॰ ) कल, यन्त्र, वाजा, गण्डा, तावीज, जन्तर, टोटका ।

जन्म तत्॰ ( पु॰ ) अस्पत्ति, जनम, उद्भव ।--द (पु॰) अन्मदाता, पिता, जनक (--दिन ( पु॰ ) वर्षगाँठ, वर्ष दिन, जन्म की तिथि।-पत्री (स्त्री॰) जन कुण्डली, जन्मकुण्डली।-भूमि ( छी० ) इत्पत्ति-स्थान ।—शोध (पु०) मरण, मृत्यु, जीव धर्म की सभाप्ति ।--स्थान (पु॰ ) ब्रत्वत्तिस्थान, स्वदेश । अस्माना दे॰ (कि॰) उपजाना, उत्पन्न करना।

जन्मान्तर तत्० (पु॰) दूसरा अन्म, द्वितीय जन्म, घन्य जन्म. । जिन्म सम्बन्धी ।

जन्मान्तरीय तत्॰ (त्रु॰) दूमरे जन्म का, श्रन्य। जन्मान्य तत्॰ (गु॰) [जन्म + फन्च] क्रम से इन्धा, ग्राजन्म नेत्रहीन, जन्माविध दृष्टिविदीन ।

जन्माष्टमी तर्॰ ( छी॰ ) जिन्म + भ्रष्टमी विशेष्ट्रस्य की जन्मतिथि, मादों कृष्ण पश्च की श्रष्टमि मतान्तर में श्रावण की कृष्णाष्ट्रमी।

जनमोन्सव तत्० (पु॰ ) [ जन्म + उत्सव ] जन्म दिन का उत्पच, जन्म बढ़ाह, वर्ष गाँठ।

अन्य तत्॰ (वि॰ ) उत्पत्तिशील, उत्पन्न हान वास्ना, (पु॰) जाति, पुत्र, युद्ध, हार, निन्दा, कूलह, वराती, दामाद, पिना, दह, जामा, जनमाधारण, शष्ट । ---जनकमान (पु॰ ) उत्पाद्य-अत्पादक भाव, पिता. पुत्र मात्र, नैयायिहा का एक सम्बन्ध विशेष ।

जन्या तन्॰ ( स्त्रो॰ ) माता की संगिनि, बहु की ससी. वधः प्रीति ।

सन्य तत्॰ (पु॰) धन्नि, ब्रह्मा, शाणी, बन्म सप्त विधे में से पक।

जप तत्॰ ( पु॰ ) पुन पुन भीरे भीरे कथन, पुन पुन मन्त्रीचारण, बार वार मन ही मन देवता का नाम स्म≀ण करना, जप करना, जपना I—कारी (पु∘) जाप ह, जब करने वाला ।—तप ( go ) पूजा. त्रर्वा, सज्ञन, सदावार, प्जा वाठ।—नीय (गु॰ ) जर करने येग्य, जप्य मन्त्र !-- परायण ( गु॰ ) उपासक, जाएक, इप करने वाद्या, जपनशील । —माला (स्त्री॰) बा करने की माउा, श्रदमाला, जपस्य, स्मरसी, सुमिरनी, १०= दाने की माला। —माली ( स्त्री॰ ) गीमुखी, एक प्रकार की थेजी जिसमें माला स्वक्र जप किया जाना है **।**—यस तत्॰ (पु॰) अर, (वाचिक उथाशु, श्रीर मानसिक्ये जप के तीन ब्रहार हैं।

जपत तद्॰ ( पु॰ ) जपता है, अप करता है। अथनं ततः (पु॰) देवता का नाम स्मस्या, जपा जपना तब् ० (कि ०) जगकरना, मन्त्र का रचारण ४१ना ! जपन्ता सद्॰ (गु॰) जप करने वाला, जापक । जपन्ति तत्॰ (कि॰) जपते हैं, मजते हैं। जपातन् (६६०) जवा पुषा का वृष्, गुरहर हा फूल । जपीतवी तत्॰ (पु॰) पुतक, श्रचंक, भजनानन्दी जपतपपरायण, तपसी तपस्त्री ।

জম নহ্॰ (गु॰) [ রণ্+ ১ ] রণিব, রণ किया हुआ जब दे॰ ( ६० ) यदा, जिस समय जिम काल !--तक ( घ॰ ) यावत, जिम ममय तक (--तलक (भ•) जदत∌।

जवड़ा दे॰ (पु॰) कहा, सुँह के भीता जा नीचे की इंडिया जिसमें डाउँ जरी होती हैं।

जबदमा दे॰ (कि॰) पूर्ण हाना, भर जाना, भरा रहना, सुन न पदना, कान का जबहता ।

जबदा दे॰ (गु॰) धनाडी, में।दू, नासमम, बड़ी जबहिया दे॰ (गु॰) कुरूप, श्रमुन्दर, भद्दा, कुशी, करिसन प्राप्तार वाला । सिदा, सर्वेदा । जव न तच दे॰ ( १४० ) श्रनिशमितः विना समय से, जवलग दे॰ ( घ॰) जिस समय तक, जब तक, जब लें। विरजे।री, वरयायी । जवरई दे॰ (छो॰) स्थाइती, सरती, श्रन्याय, प्रवत्रता, जवरद्स्त दे॰ (वि॰) बली, मन्नपूत । जियादती । जवरदस्ती दे॰ (स्त्री॰ ) सन्धाव, सत्याचार, प्रवक्षता, जदरा दे॰ (वि॰) यद्यान्, (पु॰) एक जानवर जी

दचिय धक्रिका के बहुती में पाया जाता है।

जमादे॰ (पु॰) जबहो, चीहइ । जमाई दे॰ (स्ती॰) अम्हाई I

जभीरी दे॰ (पु॰) पुक प्रकार का यहां नीतू।

जम तद् । (पु ) यम, यमराज, कृतान्त, ये।ग का एक यह ।—ी (प्र•) संयमी। जमकना रे॰ (कि॰) जम जाना, सक्त होता, जमकाना दे॰(कि॰) सहत्र करना, बैठाना ।

जमघट, जमपटा, जमघट दे॰ (-पु॰) भीड, जमा बढ़ा, दहा |

जमज तद्० (वि.) यसज, जुहुर्था। [इर कर | जमजम १० ( २० ) सहा, निरन्ता, टहर टहर, रह जमड़ाद दे॰ ( छो॰ ) एक महार की कटारी, जमयर । जमद्गि तत्॰ (पु॰) प्रश्चिष का नाम, जी पाशु-

राम के पिता थे। सहिषे ऋची इक्षेपुत्र, ये वैदिक ऋषि ये। ऋग्वेद के सुक्तों से बाना जाता है कि जमरुद्धि धीर विश्वासित्र, सहर्थि वसिष्ठ के विषयी थे । इनका विवाह शता प्रसेनप्रिय

( 3=8 )

की कन्या रेग्रका से हमाधा। समदक्षि के पाँच पुत्र थे । रुमण्यान्, सुपैन, बहु, विश्ववाह और राम, यही राम परश्र धारण करने के कारण पीछे परग्रसम नाम से प्रसिद्ध हुए थे। परग्रसम यश्चपि सब से छोटे थे. तथापि इनके गुण सब से बडे थे। सहर्षि जमदक्षि का चैवीर्य के हाथ मारे गये थे. पीछे परशरास ने यज कर जीवित किया था। जमदीया तद्० ( पु० ) यमदीपक, श्रयांत् कार्त्तिक करण अयोजशीको जी जस के नाम से घर के वाहर दिया जन्नाया जाता है। जमद्कतिया तद् (स्ती) यमद्वितीया, भैया है ज । कार्तिक शक्त २ । इस दिन सञ्चरा में विश्रामदाट पर स्नान करने का विशेष माहात्म्य है। जमदूत तदु॰ (पु॰) यमदूत, सृत्यु के दूत, सृत्यु चिन्ह, जो माने के पहले होते हैं। जमधर तद्० (पु०) कटार, विल्ल्या, ग्रस्नविशेष,

सीखी नोक वाली एक प्रकार की छरी। जमन तद् ० ( पु० ) यमन, स्तेच्छ, सुसलमान । जमना दे (कि॰) उत्पन्न होना, निकलना, उगना, अक्रित होना, बढ़ना, दढ़ होना, गाढ़ा होना, वन होना, दही का जमना पानी का जमना आदि । जमनिका सद् (स्ती०) जवनिका, परदा, काई। "हृदय जमनिका वह विधि कागी।"-- हुल्सीदास

जमराज तद्० (,पु० ) यमराज, धर्मगज, प्राणियों के पाप पुण्य के व्यवस्थापक पुक्त देवता । लोकपाव विशेष, विचिश दिशा के स्वामी !

जमहाई तद् • (सी॰) श्रालव से हाथ पैर टूटना, गित्रश्सारसः। जुभ्मा, बद्दन टूटना, जमीना। जमहाना तद् । (स्रो०) जमहाई लेना, गात्रविदेप, जमा दे॰ (बि॰) जे। एक स्थान पर एक्च किया गया हो, बरोहर के रूप में रखा हुआ बन । (स्त्री॰ ) पूँजी धन, " उनकी कुल जमा यो तो बीही " लगान, जीह, वहीं या कैशहुक का वह भाग जिसमें धामदनी की रकमें दर्ज की जाती हैं। — खर्च (पु॰) श्राय और ध्यय ।—जधा (स्त्री॰) धन सम्बन्ति, नगदी और माळ ।--मार (वि॰) बेईमानी से दूसरे का माळ मारने चाळा ।

जमाई सद्० ( पु० ) जामाता, दामाद, कन्यापति ।

जमात दे॰ (स्त्री॰) समूह, साधुर्यो का समूह, त्रखादा. ( "पवहारी बाबा की जमात " ) कचा। जमादार दे॰ (पु॰) देख भाव रखने वाला श्रधिकारी. सचिया ।

जमानत दे॰ (स्त्री॰) जिम्मेदारी ।

जमाना दे॰ (कि॰ ) चेट मारना, श्रम्यास करना. इकट्टा करना, राशि करना, र्याधना, राधान रखना, श्रपने श्रपने स्थान पर रखना उत्पन्न करना, प्रभाव फैलाना, प्रभाव जमाना, तरल पदार्थ की गाउा करना ।

जमालगोटा दे॰ ( पु॰ ) एक श्रीपध का नाम, रेचक जमाच दे॰ ( ५० ) भीडमाइ, समृद, समुदाय।

जमावद दे॰ ( पु॰ ) जुड़ाई, बन्धान, सहरत । जमावडा दे॰ ( g॰ ) भीहभाह, समृह् ।

जमीन दे॰ (स्त्री॰ ) भूमि, पृथिवी, स्थान, सम्पत्ति। जमीदार दे॰ (पु॰) भूम्याधिकारी, भूस्वामी }-ी भस्वामी की श्रधिकृत भूमि, जुमीन जिस पर बर्मीदार का कब्जा है।।

जमुना तद्० ( छी० ) यसुना नदी, यह नदी कलिन्द पर्वत से निकली है और दिली की परिक्रमा करती सथरा इटावा कालपी होती हुई प्रयाग में गड़ा से मिली है। चम्बल, केन, बेतवा ये तीन नदियां इससे मिली हैं। महाभारत के समय में इस नदी की वड़ी प्रतिष्ठा थी, यह सर्वाधिक प्रव्यनदी समसी जाती थी। यह नदी यहा की सब से बड़ी सहाविका नदी है।

जमहात दे॰ ( कि॰ ) जभाई जेता है, जँभाता है। जमोगना दे॰ (कि॰) सहजना, सहजाना, श्रधिकारी को अधिकार सम्भला देना, विचवानी होना, स्वीकार कराचा, जमानत देना ।

जन्ना दे॰ (कि॰ ) बढ़ना, जमना, पनपना, ग्रॅंकुर होना l जम्पति तत्॰ ( पु॰ ) दस्पति, जायापति, स्त्री पुरुप,

सरमारी । जस्थाल तद्॰ ( पु॰ ) प्रङ्क, कईम, कीवड़, सेवाल,

ज्ञस्त्रीरो तद् ० ( पु॰ ) नींवृ, जम्भीरी नींवृ । जम्बुक तत्र (पु०) गीदड़, शृयाज, सियार।

जम्बुमाली तदः (पु॰) राजस विशेष, रावण के सेनापति महस्त का प्रत्न 1

जम्मृ तद॰ (पु॰) जामुन का पेड या फड, जम्मृ फजः। कारमीर के जम्तांत एक नगर, कारमीर की राजधानी।—द्वीप (पु॰) सात द्वीपों में सुक्य द्वीप। इसमें नी त्वल्ड हैं, नितका एक खयड यह भारतवर्ष हैं। किरनेवाला, इन्द्र, गहेन्द्र। जम्ममेरी तद॰ (पु॰) अम्म नामक राचस का भेदन जम्मोरी तद॰ (पु॰) अम्म नामक राचस का भेदन जम्म दे॰ (पु॰) आम्मू नगर, कारमीर की शीतकाल की राजधानी।

जम्हाई दे॰ ( क्षी॰ ) जैमाई। जय तत्॰ (पु॰) जीत, वित्रय, फतह, गत्रु का परामव, चाराविद, प्रार्थना । विष्णु भगवान के द्वारस्वक का नाम । जय के छे।टे शाई का नाम विजय धा । ये देश्नों सगवान विल्य के द्वारस्वक थे । एक बार सनक श्रादि ऋषियों है। इन छोगों ने विदश दर्शन करने जाने नहीं दिया, जिस काश्य महर्षियों ने शाप दिया। पुन इनकी प्रार्थना से प्रसस्य होकर महर्षियों ने कहा कि " हमारा शाप ध्यर्थं नहीं हो सहता, संपापि तम छोग विष्णु से शत्रताया मित्रता करके मुक्त हो सकते हो। महर्षियों के शाप से जय, साययुग में हिरण्याच, श्रेता में रावण थीर द्वापर में शिशापाल हुमा था, विश्वय सावयुग में हिरण्यकशिषु, श्रेता में कुरमक्या थीर दापर में दन्तवक हवा या। इन खेरती ने तीनों जन्म में भगवान से शहता की थार भगवान के द्वारा मारेजा कर मुक्त हुए। -प (कि॰) जीता, वित्रय किया, जीन जिया। -करी तन्० (स्त्री०) चीवाई नामक एक सन्द का नाम । युधिष्टिर का बनावटी नाम, त्राम, वशीकरण, महामारत में वर्णित एक नाग का नाम, एक ऋषि का नाम, विस्वामित्र, धुतराष्ट्र, सञ्जय के पुत्रों के नाम, राजा पुरुवसु के पुत्र का नाम, द्विया दरवाने वाला मकान, सूर्य, धरयी नाम का पेड़, इन्द्र पुत्र जयन्त ।( वि० ) विजया । -- जयकार ( go ) जीत, धम्युद्य, धाशीवाँदा-मंका-जीव दे॰ (पु॰ ) श्रमिवारन, प्रशाम 1 " कहि जयजाय सीम तिन्ह नावे "

—सुबसीदास ।

—पताका (स्त्री॰) जवण्यीन, जय का करण्डा, जय का नियान, जयण्यान, जय का नियान, जयण्याना ।—पत्र (पु॰) श्रम्बसीय यज्ञ के घोटे के सिर पर वैधा हुया खेल, विवाद में जयबोधक पत्र, जीतरत्र ।—मङ्गुज (पु॰) राजवाहन मासक हस्ती, ज्वारामा के प्रीपिध, स्रत विरोप ।—माल या माली तत्र (स्त्री॰) विकाय की माखा, यह माखा जो स्वथ्य में क्ल्या वर को पहनातां हैं।—सील वन् ० (गु॰) सर्वदा जीतने वाळा।

जयचन्द्र, जयचन्द्र, जैचन्द्र तत्॰ ( पु॰ ) क्छीन का श्रन्तिम राजा । यह विजयचन्द्र का प्रत्र या । दिली के राजा भनद्वपाल की प्रत्रियों से विवयचन्द्र थी।र श्रतमेर के राजा सोमेन्यर का विवाद हथा था। से।मेंव्वर के पूत्र का नाम पृथ्वीराज, पृथ्वीराज श्रीर जयचन्द्र देश्मी दिल्लीपति धनद्गपाल के दौहित्र थे। श्रनङ्गपाल पृथ्वीसत्र की ध्रधिक चाहते थे। उनके कोई पुत्र नहीं था, श्रतएव वन्होंने दिल्ली का राज्य पुरवीराज की दिया। इससे जयचन्द की बढ़ा दुख हुआ। इन्होंने पृथ्वीराज की राज्यच्युत करने का इद संकल्य कर किया ! जयच द प्रतापी राजा थे, बन्होंने नर्मदा नदी के किनारे तक अपना राज्य फेकाया या। अपनी कन्या संयोगिता के विवाह के लिये उन्होंने स्वंश्म्यर रचा, स्वयम्बर में सभी राजाओं को निमन्त्रया भेजा गया । परन्तु पृथ्वीराज ग्रीह इनहे बहनोई मेवाद के महाराखा समरसिंह की निमन्त्रण नहीं भेता गया, पृथ्वीराज का तिरस्कार करने के लिये उनकी मृति को पहद्या बना कर द्वार पा जयचन्द्र ने खडा कर दिया था। देंबयेगा से संवेशिता ने उसी पीनल की मूर्ति के ही जयमाला पहना दी । यह सुन कर पृथ्वीराज संये।गिता की खे गया। जयचन्द्र ने इसका बद्या खेने के जिये गजनी के शहाबुद्दीन गोरी के ११६१ में दिख्ली पर श्राकमया करने की बुलाया। उसका पनीपन के समीर प्रध्वीरात से सुद हुचा, पृथ्वीरात विश्रयी हुय, राजनी का शुटेरा हुई हाथ फिर गया। दो थर के बाद पुन उसने दिल्ली पर चड़ाई की । धन की बार भी वहीं सहाई हुई, इस युद्ध में पृथ्वीराव हार गये। जयबन्द भी पृथ्वीराज से बदबा लेकर जुली नहीं हुया। उस पर भी मुसलमानों ने चढ़ाई की, वह हार कर मागा, मात्र पर चढ़ कर मदी पार करता था कि नाव हुव गयी, साथ ही स्था जयबन्द भी हुव गया। हुव मकार जयजन्द स्वर्य तो हुव गया परम्तु उसका सधर्म नहीं हुवा। जयत वे॰ (प्र॰) ग्रज विरोप।

जयित तत्० (कि॰) यह संस्कृत की एक किया है। इसका बर्य है जीतता है, हिन्दी में भी इसका प्रयोग समयम चाहि में पाया जाता है।

जयदेय तत् ( पु. ) १ — यह एक प्रसिद्ध भक्त कवि
हैं। संस्कृत का गीतगे।विन्दु नामक गीत काव्य इन्होंका बनाया है, बझाल में मानमूमि जिले के लेक्ट्र्लिल (किन्दुबिल्च) नामक गांव के रहसे बाले से । इनकी माना का नाम बामादेवी और पिता का नाम भोतादेव चा। यह बङ्गाल के सेनबंशी राज्ञा लक्ष्मयासेन की समा में रहते थे। राजा लक्ष्मयासेन का सन् १११६ हैं लामा जाता है, ज्ञता उनके साथी जयदेव के समय के विषय में अब सम्बेद काने का कोई कारण नहीं है।

२—यह प्रस्तराधव नामक नायक के रचिता हैं। यह विज्ञ जु कि और नैयापिक ये। इनकी माता का नाम सुमित्रा और पिता का नाम महादेव था। इन्हेरीने अपने की कैपिडन्य किला है। कैपिडन्य का अर्थ कैपिडन्य नात्र कुछितनुद्द निवासी है, इसका निश्चय करना कित है। यन्तु कैपिडन्य नेश्च ही उसका ठीक धर्य मालून पड़ता है। इनका स्तरा नाम पज्ञधामित्र और पीयूपवर्ष भी था। चन्द्रालेक नामक अळहूरा प्रन्य भी इन्हीं का यनाया है। इनके निश्चित तसम का अभी तक ठीक वता नहीं है। तसपि १२ वॉ सतावदी में इनका होना धनुसान किया अता है।

जयद्रय तत् (पुः) तिन्तु देश का राता। दुगेषन की बहित दुःशवा इनहां व्याही थी। इनके पिता का नाम कुद्दच्य था। जर पाण्डव कास्यक्तन में रहते थे, उस स्मय उहींने द्वीयद्दी की कुटी में अकेती देखे हरना चाहा था, परन्तु उसी समय कहीं से भीमसेन पहुँच यो। उन्हींने अयद्वस की

बड़ी श्रप्रतिष्टा की, जयद्रथ का सिर मुँडा कर वर्डी से निकाल दिया। जयद्रय ने घोर तपस्या की । शिव भी ने प्रसन्न होकर वर साँगने के लिये कहा तो उसने एक ही समय पाँचों पाण्डवों को जीवन की इच्छा प्रकट की । शिव जी ने कहा, अर्जन दी हो।इ कर अन्य पाण्डवीं की सम जीत सकते है।। महाभारत के युद्ध में श्रमिनन्य वध के समय सक-ठयुह के रचक जयद्रथ ही थे, उसी वर के प्रभाव से हरहोंने यथिष्टिर ग्रादि की भीतर नहीं जाने दिया। अर्जुन थे ही नहीं, वह संसप्तक के साथ छह रहे थे। प्रश्रवध सुन के अर्जुन ने सुर्यास्त के पहले ही जयद्वय के वध करने की प्रतिज्ञा की। दर्योधन के वीरों ने जयद्रथ की रचा करने की चेंद्रा की, उसी समय भगवान श्रीकृष्ण ने सदर्शनचक से सर्य के छिपा लिया है। स्वां ने समका कि सन्ध्या है। गयी. अब अर्जन स्वर्ग सर जायगा । परन्त बोली ही देर में उनका विश्वास नष्ट हो गया, सदर्शनचक की भगवान ने हटा खिया। सर्व की किर्ले चमकने लगों धर्जन ने जयद्रथ का सिर काट जाला । जय-डय के पिताने वर दियाधा कि जो कोई हमारे प्रज का सिर भूमि पर निरावेगा उसका सिर ट्रकडे टकडे है। जायगा । इसी कारण शर्जन ने जयहथ का सिर उनके पिता बृद्धचत्र की गाँद में रख दिया. उस सबम वृद्धचन्न करुचेत्र के पास स्वमन्तपञ्चक स्थान में तपस्या करते थे। जयद्रथ का सिर इन्हीं से भूमि पर गिरा, अतपुव उनका भी सिर खण्ड खण्ड हो गया। जयद्रथ के प्रत्न का नाम सरथ था। जयनगर सत् । (५०) राजपुताने की पुरानी राजधानी । ज्ञयन्त तत् (वि०) विजयी, बहुरूपिया। (प्र०)

यन्त तत्त्व ( ति० ) विजयी, यहुल्पिया । (go )

1 — असोप्याराज हे एक सन्त्री का नामा । २—
इन्द्र का पुत्र केन्द्र, पारितातहरूष के समय इससे
और कुष्य के पुत्र प्रपुत्त से युद्ध हुषा था। इसीने
सीता के बांच सारी थी। ३—एक स्द्र का नाम ।

१ — जारिकेश । ४ — धर्म के एक पुत्र का नाम ।

६ — प्रकृर के पिता का नाम । ७ — प्रकृर का नाम ।

६ — प्रकृर के पिता का नाम । ॥ ७ — प्रकृर का नाम ।

दे साथ। ॥ ६ — पुत्र पर्वत्त का नाम । १ — यात्रा

दे ताम। ॥ ६ — पुत्र पर्वत्त का नाम । १ — यात्रा

के एक योग का नाम ।

ज्ञयन्ती तत् ( क्षां ) विश्वविन्ती, गाँदी, इन्द्रपुत्री पताइा, मुचविरोप, दुर्गार्देची, खपराजिता, येाग विरोप, नगाविरोप, किसी प्रसिद्ध देव-विति सर्जुष्य क्षी ज्ञामितिय के उपस्टक्ष्य में उस्सव, भगवान् के स्रवतारों के जन्म की तिथी।

धवतारों के जनम की तिथी ।
जयत्तीपुर तत्व (पु॰) तिखहर से दस के सि की
दूरी पर का एक नातर, जिसे जयन्ता कहते हैं।
जयपात तर्व (पु॰)?—लाहीर का एक प्रतिद्व हिन्दू
राजा, ६७० ई० गाजनी का सुवक्तिन हन पर चड़
आया। वस्ते पैसावन की अपने अधीन कर जिया ।
१० इाभी चौर १० लाख रपया पुस लेकर पुल लैसर तथा। पुन १००१ में उसके पुत्र का प्रदुत्र ने जयपाल पर चड़ाई की, इत युद्ध में यह के इसी
दें। तथे ये पत्नु वार्थिक कर देने की प्रतिज्ञा कर
हुट गये। दो बार इस प्रकार की हार से यह दु परी
होकर अपित में प्रवेश कर सर गये। इन्दोर अपने
पत्र अपने प्रतिकृत्य कर सर गये। इन्दोर अपने

(२) धनहपाळ का पुत्र श्रीर पहले जयपाळ का पै: श्री

1 • 18 ई॰ में पिता से मरने के बाद यह लाईरर
के सिंदासन पर बैंड थे। 1 • 0 • 2 ई॰ में इनको

म सहपुद नजनवी ने पराजित करके लाईर को

धपने धपीन कर लिया। यही मुससमानों के मारत

में भायी साम्राज्य की नींव थी। मालूम होता है

पिता के चिरों को लुव जानने पर भी धनहपाळ

स्परा था।

जयोर दे॰ ( घ॰ ) जै बार, जितने वार, जितनी दुसे ।
जयमला (पु॰ ) १ — मिलह राजपुन वीर । यह बहुनीर
के राजा थे, बदुनीर मेबार का एक सामन्त राज्य
है, शया मांगा के पुत्र कहाने वाले पिनः उद्यक्त
उद्यमिंह जार कहार के दुर से चित्तीर कर
मा गये, तन सीरमेह जयमक चीर बीरतर पुज
मात्रुप्ति की रचा करने के जिये वधी चीरता से
जह थे । इनकी युद्ध-इराजता देखकर मुगलों के
पुत्रके एट गये । परन्तु मसंख्य नेना के सामने दें।
चाइमी क्या वन्तु होते हैं । २९६ ई॰ में देश के
लिये वीरमेह जयमक स्वमूर्ति में सर्वंदर के जिये
की गये । वर्षाय चक्य ने द्वाप्तिमाय के जिये

श्रांति निर्मित उशाय से इस धीर के मारा या, तथापि इनकी पास्ता की प्रश्नसा उसे कार्यों ही की, इनकी पास्ता की प्रश्नसा कर उसने दिखें में स्थावित की थी। (२) अकमाल में भी एक जय-मल राजा की कथा लिखी है। यह विश्यु-सक थे। वहीं श्रापत्ति के समय भी यह विश्यु-सक थे। वहीं श्रापत्ति के समय भी यह विश्यु-सक थे। वहीं श्रापत्ति के समय भी यह विश्यु-सक हैं देवते थे। किसी राजा ने इन पर चढ़ाई की, उस समय यह विश्यु प्रजन कर रहें थे। यह वक्ने नहीं गये, उन राजा की तीना दिखा मित्र हैंने व्या। देखने देखने ही केवल पुरू चढ़ी राजा ही यथ गये। उन्होंने जवमल से इन सब का कार्य पुछा। श्रन्त में बहु भी विष्णु मक हा यया। अध्ये। विश्वमी

जयवती तत् (स्रो०) श्रप्ति की सस तिहा के श्रन्तर्गत एक तिहा (वि०) जीतने वासी, जय काने वासी !

ज्ञया तत्० (क्षी॰) हुतां, ज्ञयन्तो कुण, तिथि विशेष,
(तृतीया, श्रश्मी, त्रयेगद्दाी,) दरीतकी, हुतां
की ससी, विजया, श्रामम्बद्धण, गीळदूर्यो,
श्रतका विशेष, सांत, श्रमी या फूँकर का वेद ।
—न्तराय (पु॰) [जय + भ्रत्याय ]जय
का विम्न, जय का विरोधी !—वह (वि॰)
[जय + भ्रावह) जय देने वाला, जीन कराने
वाला!
[हेस के राज का सार्थार

जयादित्य तत्॰ ( पु॰ ) कारिकान्नति के कर्त्तो काश्मीर जयाद्वय तत्॰ ( स्त्री॰ ) जयन्ती खीर हर्र ।

जयाद्र तत् ( कां ) जयपता स्वार रहे ता । यह हसयी की बादवी शताव्यी में हुं का । दिन्त्रिय की बादवी शताव्यी में हुं का । दिन्त्रिय की यात्रा करने के लिये यह निकला नगर दिनिक ने दसकर साथ न दिया, कत यह प्रयान चला गया चीर पहीं दश्श है ये हैं यान किया । जयावती तत् ( क्षिं ) पुरु मातु का नाम । जयाव्यती तत् ( क्षिं ) विराट के एक माहु का नाम । जयाव्यत तत् ( क्षं ) विराट के एक माहु का नाम । जयाव्यत तत् ) जीता विद्यायी, राषु-परानव-कर्ण, परानव-कर्ण, जयाव्यत त्रा , राषु-परानव-कर्ण,

जय्य तत्० (बि०) अय वस्ते के योग्य, अय करते हैं। समर्थ, अयोजयुन, निमका अय किया जा सके।

स्थान, भिल्ही।

जराना दे० ( कि० ) जराना, जरना, वालना, बलावना,

जराय तत्॰ (पु॰ ) गर्भवेष्टन चर्म, गर्माशय, गर्म-

जरायुज तत्० (गु०) जिरायु + जन् + ड] गर्भजात.

गर्भोत्पन्न, पिण्डज, मनुष्य श्रादि, चतर्विध जीवों

दम्ध करना, भस्म करना [

जर तद् ० ( खी० ) व्यर, तप, नाप, वुधार, बुड़ागा।
जरजर तद् ० ( बि० ) जर्जर, पुराना बृड़ा, फरापुराना,
गयागुज्रा । [(पु०) पुढ़ाया।
जरठ तद् ० (पु०) कठिन, जीर्था, पुराना, बुड्वा!—पन
जरम् तद् ० (पु०) हिंगु, जीरा, जलन, बुड़ाया, कुररोग
की खीपभ, कूर, काला जीरा. कृष्य-गीरक।

(बि०) जीयूं, पुसना, बृद्ध, बुड्वा । अरत तत् ० (कि०) जलता है, अलते ही । जरती तत् ० (बि०) जुद्धा, बुद्धां, प्राचीना, डोक्सी । जरत्त तत् ० (बि०) बृद्धा, प्राचीन, पुसतन, बीखं । अरत्कार तत् ० (पु०) वृत्ति विरोध । नापात वासुकी के भितीनीपती, बासुकी की भितानी का नाम भी अरत्कार ही था । (ब्रास्तिक देखों) एक दिन खी अरत्कार ने पति अरत्कार के नित्रा ते पराया । इसी कारण कृद्ध होकर करत्कार के नित्रा ते पराया । इसी कारण कृद्ध होकर करत्कार के विज्ञान करने लगी । अन्होंने कहा "असी वार्च तुन्हारे गर्भ में पुत्र हैं। इसीवे वार्के पुत्र का नाम आस्तीक पर्था ।

हैं। इसीर उनके प्रुत्न का नाम आस्तीक पड़ा । जरदायत तद्० (जु०) बृद्धा येत । कुछत्वा। जरता दे० (जि०) अधीक ध्वस्था होने से वालों का निरंग, शरीर के मांस का शिथिछ होना, बृद्धावस्था, चीथावसस, चीथायन, थोड़ा, श्रव्य। एक राचली का नाम, इसने मगथ के राजा जरा— सन्त्र के स्रीर को ओड़ दिया था। अहम ने इसका नाम गृहदेवी रखा था। इसी को लेग पहोदेवी के नाम से प्लते हैं। विस्ती को येह। (जि०) जळ गथा, जब्दा, बरा, दर्थ।

२--(पु) एक व्याध, यादवर्षण लोग होने पर हुत के तीचे व्यानतम् श्रीकृत्य को हृती व्याध ने मृत समस्त कर सारा था टोग करते हैं यह व्याध प्रवेशनम का बालि पुत्र श्रद्ध या दे ० (वि०) थोहा, ग्रहण, कम, कुछ, तिमेक ।

ज़रा दें ( गु॰) घोड़ा, कम, श्रव्य, न्यून। ज़र्रोद्या तद्द॰ ( पु॰) उनरोद्य, ज़्बर का भाष, उबर की प्यादित्या, सामान्यवय, जुलाम, श्रुडी, दुख्तर । बरातुर तद॰ ( गु॰) [बरा + श्रावुर] जीर्ख, दुबंळ, युद्धा, दोकरा, जारगियम । में श्रेष्ठ जीव | जराजस्था सत् (स्त्री) [जरा + श्रवस्था] वाद्देश्या-कस्था, बुदायस्था, जीव्यत्वस्था, बुदाई | जरासम्भ्रवत् (पु॰) [जरा + सन्य ] मगभ का प्रसिद्ध और पराक्रमी राजा । इसके विता का नाम बहुद्वय था, राजा वहुद्वय ने पुत्र के लिये तसस्था

बृहद्र्य या, राजा बृहद्र्ध ने पुत्र के लिये सपस्या की थी। प्रसन्न होकर देवता ने उनको एक फल दिय और कहा कि यह फल अपनी रानी को खिला हो. शवश्य ही पुत्र होगा । बृहृत्य की दोनों रानियों ने उस फल को आधा श्राधा चीर कर खाया, श्रतएव उनके श्राधा श्राधा प्रयात शरीर का एक एक भाग पृथक पृथक उत्पक्ष हुआ। राजा बहद्रथ ने उन फॉकों की फिकवा दिया। जरा नाम की एक राजसी रहती थी, उसने उन द्वकदों की जोड़ कर एक ग्रारीर बना दिया श्रीर यह पुत्र राजा को देकर उसने कहा श्रापका यह पुत्र पराकसी होगा। जरासन्ध की श्रस्ति श्रीर प्राप्ति नाम की कन्यायें कस्त्र की ब्याही गई थीं, कंस के मरने पर इसने मधुरा पर चढ़ाई की थी। श्रुधिष्ठिर के राज सूच यज्ञ के समय यह भीम के हारा ह्रन्हयुद्ध में मारा गया ।

जराह या जरीह ( पु॰ ) शस्त्र चिकिसक, चीड़फाड़ कर फीड़ा फुसी श्राराम करने वाला।

जिरिया दे॰ (श्र॰) हारा, सम्बन्ध, लगाध। ( जैसे यह काम राम के जिरिये हो सकता है। ) कारया। ज़री दे॰ ( स्त्री॰ ) कारचोबी, सुनहले तारों का काम, कामदानी।

जरीव दे॰ (स्त्री॰) एक प्रकार की बड़ीं या भाजा, जो लकड़ी की होती हैं। ज़मीन नापने की डोरी जो प्राय: ६० गज़ लयवा हससे भी श्रधिक लम्बी होती हैं।

जरीवाना ( पु॰ ) व्यर्थदण्ड, जुरमाना । जरुथ दे॰ (पु॰) मांस, पल, पिशित, कटुमापी । जरूर दे॰ ( श्र॰ ) श्रवश्य, निस्तन्देह ा—ी (वि॰) प्रयोजनीय, सापेक्ष्य, ग्रावश्यक ।—त (श्र०) द्यावश्यकता, प्रयोजन I

अर्जर तद् । (वि॰ ) जरातुर, जीर्ण, विदीर्ण, सरन्ध्र, विभक्त, घँटा हुमा, जीवर । ( पु॰ ) शैल्व नामक थीपधि विशेष, इन्द्रध्वज्ञ, इन्द्रका मत्त्रज्ञा, छरीजा। अर्जरी तद् (स्त्री ॰) लहसन, तिल्ल :-का (वि॰) बहु छिद्र युक्त वन्तु, मामा, जीर्थ, बर्जर, क्रातुर, सर्वरा, खदवड, जमद-खमद 1-- छत (वि॰) नष्ट शक्ति द्वीग्य-शक्ति, सामर्थ्य-रहित. चीय मामर्थं ।

जर्ण तन्० (पु॰) चन्द्र, चन्द्रमा, दृष्ठ ।—(वि॰) जीर्यं प्राना, सहागला, पटा प्राना ।

जर्त्तिल तत्र (पु॰) बनैना तिल, वन में उत्पन्न हुआ तिल, वनतिल, वनवात तिला । [की तस्वाकृ। जर्दा दे (वि॰) पीतवर्ण, पीछारङ्ग, (स्त्री॰) स्नाने अर्री (खी॰) पोतवर्ष पीकापन ।

जरां ( ५० ) चणु, चति छोटा दक्टा । जर्राह दे॰ (पु॰) देशी शखचिकिमारू।

जल तन् (पु॰) पानी, धप, वारि, पश्चमूत के प्रन्तर्गत भूत विशेष, सलिल, सस, पूर्वापादा नस्त्र, नेप्रवाद्धा । (गु॰) कड हिलाहित ज्ञान-शून्य !--श्राति ( पु॰ ) पानी का श्रमर,पानी का भींस, जल भ्रमर।—कस्टक ( पु॰ ) पानीफड़ सिघाडा ।--कन्द् ( पु॰ ) केला, कॉदा !--कपि (९०) जलबन्त विशेष, शिश्रमार, सँम।--कमल (.प. ) सपल, पद्म --करह (प.) नारीकेल फट, पद्म पुष्प, कमल, शङ्क, घोंचा, कोडी. वसादिका, सेव, तरही—कलमप (प्र॰) जल का विष, समुद्र मन्यन से उत्पन्न विष !--ऋष्ट ( पु॰ ) सुला, चनावृष्टि, चल्पनल 1-काक ( पु॰ ) पषि विशेष।-कामा (स्त्री॰) उँधाहोली, वश्वविशेष । — किरार (५०) रेशमी बद्ध विशेष । — किराट (५०) एक हिस्र बलगन्त -- कुछाट (पु॰) जल विहहस, जलसुगाँ। —कृपी (स्त्री॰) कृप, गर्त, गङ्गा पोसरा, पुरक्रियी, भैंवर साखाव ।-फूर्म ( पु॰ ) जल जन्त विशेष, बल कपि, शिश्रमार, सूस, सूस-मार । कित (पु॰) पश्चिम दिशा में ब्दय होने वाला पुच्छल तारा |—किया (स्नी॰) देवता के विषे अब पदान, इदकतपंषा ।--क्रीहा (स्त्री॰) जलाशय में बरावर वालों के साथ जल छिड़कना रूप खेळ।—खानि (पु॰) मेघ, समृद्र, नदी । —खाधा दे• (प्र॰) जलपान, क्लेवा 1—ग्रह्म (पु॰) भैंदर, कलुका तजाव। चर (पु॰) बलबन्तु, जल में रहने वाले प्राची। —चरकेत ( पु॰ ) कामदेव, सदन, सन्मय, सीनव्वज्ञ, काम-देव की ध्वजा पर मछली का निशान है इसी कारण उनको जलचरकेत. मीनध्यत श्रादि कहते है।—चारी (५०) मस्य, बलझन्तु।—झन (५०) प्रपा, पनशाल, प्याज, बर्हा पथिकों को जल पिलाया जाता है, जलदानस्यान ।—ज ( पु॰ ) पद्म, राह्य, कमज, धम्मोज (वि॰) जल में अरुपत्र होने वाले पदार्थ।—जला (गु॰) क्रोधी, मुँ मिलिया, पिकपिछ ।—जलाना (कि॰) मुक्त वाना, रिसाना, कोध करना !—जात (वि०) जल में उत्पन्न, सलिबजात । −डिम्प (९०) शम्बूक, सीव, दो क्याटी काढी । - तरङ्ग (पु॰) उर्मि, बीचि, लहर, घातुमय बाद्य बन्त्र विशेप, —तरगा ( पु॰ ) तरना, नाव या जहाज से पार (पु॰) बज से बचाने वाळा, झाता, घात्र ।—यज (पु॰) जन सीर स्थल।—द (पु॰) मेघ, बन्धर, घटा, बादल, घन, बारिद, माया, घास, कश्चा, घडा। (वि॰) जलदान कर्ता, जब देने वासा। —दागम ( पु॰ ) वर्षाकाल, प्रावृट् काल, पावस शतु ।—दाम ( पु॰ ) मेघतुरुव, मेच के समान, मेचो।म ।—देवता ( पु॰ ) यहण, जल के श्रीध-शता देवना 1—दोप (पु॰) पानी की निहति से रोग होना, कोपबृद्धि रोग, चण्डवृद्धि, पानी बगना, जलविकार |—धर ( पु॰ ) मेच, समुद्र, सागर, पुरु प्रकार की घास । ( वि॰ ) पानी रखने वावा ।-धारा (स्त्री॰) मरना, प्रवाह, सोता, स्रोत, पानी का गिरना l—धि (पु॰ ) समुद्र, सागर, दश राष्ट्र संख्या, शतङ्ग, शिटि!—धिजा

( स्त्री॰ ) कमला, लक्ष्मी, विष्युद्रिया।—निकास (प्र॰ ) जल निकलने का स्थान, वह सि होकर जल निकरता है, मोरी, पनाका ।—निधि (५०) समुद्र, सागर, वारिधि ।—निर्गम ( पु॰ ) गृह थादि से जल निकलने का मार्ग, मोही, प्रवाल, पानी का निकास !—सीम ( पु० ) वस्मी, ग्रीवध विशेष।—स्थर (प्र॰) असारान रावसरान। इन्द्र प्र≉ बार शिव का दर्शन करने गये। वर्डी एक बृहदाकार मनुष्य वैठा हन्त्रा था। इन्द्र ने उससे शिवजी के विषय में पूछा। क्रस्त उत्तर न पाने से रुष्ट होकर इन्द्र ने उस मनुष्य के लिए पर बज्र मारा, मारने के साथ ही श्रतिक्य स्तर्क मस्तक से निक्कने क्यों, इन्द्र व्याकुल हो गये, डन्हें मालूम हुआ कि मैं<sup>3</sup> शिव को ही मारा है l श्रतएव उन्होंने स्तति की. स्तति से प्रसन्न होकर शिव ने उस श्रद्धि की समृद में फेंक दिया। उसी श्रक्षि से एक जडका उत्पन्न हत्रा। जिसके रेाने से संसार बधिर होने छगा । इसका समाचार सुन ब्रह्मा वर्हा छाये, सुसुद्ध ने उस बालक को बह्या के हाथ समर्थित किया और इसको पालन करने के लिये कहा। वह लडका ब्रह्मा की गोदी में खेला करता था एक दिन उसने ब्रह्मा की मर्छे पक्षड कर स्वींची। ब्रह्माकी अखिं से जल धारा निकल पड़ी, इसी कारण ब्रह्मा ने इसं लडके का नाम जलन्यर रख दिया। बह्या ने इस लड़के को वर दिया कि शिव के श्रविरिक्त दमरा कोई उसकी नहीं मार सकता। बहुत ने .. इसके। श्रसरों का राश बनाया उसने इन्द्र की राज्यच्यत कर इन्द्रासन के। अपने श्रविकार में कर लिया। इन्द्र शिव की शरण गये। शिव ने उसका वध करके इन्द्र के। स्वर्गराज्य दिला दिया ( —पक (पु॰ ) गप्पी, गहपक, वाचाल ।—पत (कि॰) बकता है।—पति (पु॰) वरुण, ससद, सागर≀—पाई (पु॰) बूच श्रीर फल विशेष ।--पात्र ( प्र॰ ) होटा, घडा !--पान ( पु॰ ) कलेवा, सबेरे का भोजन ।—प्राय ( पु॰ ) जलमय, जलस्य |—संघ (पु॰ ) जल का नकुला, कद्बिलाव |---वल ( वि॰ ) दग्ध, मंस्म, स्नाग ं

से नष्ट !-वही (स्त्री॰ ) पैराव, तैराव, हेळाव ! - मय ( पु॰ ) जहां महै, जनप्रत्य पानी पानी। —मानुष (प्र०) जलजास मनुष्य, जल धार स्थल में चबने वाला मनुष्य। -- मार्जार (प्र०) जल-विडाल, अद्विलाव । - लता (स्त्री॰ ) तरह. लहर ।--रज्ञ ( प्र० ) वक, चक्रला ।--विज्ञाल (प्र॰) कदविशव । - विप्रव (पु॰) सला-संकान्ति !--शयन ( प्र॰ ) जल में होना, विदय का जल शयन।-सत (स्त्री॰) नहरका, जल-जन्त विशेष ! —सेनी (स्त्री०) जनशयनी एका-दशी, जिस दिन भगवान विष्णु शयन करते हैं. अवेष्ट शक्त पकानशी !-हरी (स्त्री॰ ) सर्वा जिसमें शिवजिङ्गस्या जाता है। मिद्री का एक धड़ा जिसमें नीचे सराख कर श्रीर कपड़ा की शंती उसमें पिरों देते हैं। फिर इसमें जळ भर कर तिपाई पर या किसी कंड में रस्सी से ठीक शिव-बिङ के जपर टींग देते हैं. जिसमें शिवलिङ पर पानी की बुँद टपका करें। शिंदा । जलक तत् (प्र॰) वराटिका, कोड़ी, शुक्तिका, सीप

ज्ञालन दे॰ ( पु॰ ) उचलन, तप, बलन । ज्ञालना दे॰ ( क्षि॰ ) बरना, दग्ध होना, दहना । ज्ञाल उटना दे॰ ( बा॰ ) ज्ञाल धाना, भड़क उठना, सहसा जल जाना !

ज्ञलबुक्तना दे॰ (वा॰) राख हो जाना, फ्रोध से श्राधीर हो जाना, प्रतीकार न कर सकने के कारण खरयन्त दुःखी होना।

जाला दे॰ (पु॰) सील, वालाव, सरं, सरीवा, पोलरा । जलाकर तत् ॰ (पु॰) [जल + प्राक्र ] सेान, स्रोत, सत्तना, चाव वॉधने का लोहा, (कि॰) दग्ध कर । जलाख तत् ॰ (पु॰) जलजन्तु विशेष, जलनकुल,

जदिलाव, जन निलाई । जलाञ्चल तर्० (पु॰) फरना, नाला, सोता, सोता । जलाञ्चल तर्० (पु॰) करैंचा,योनों हाथों में लिया हुंच्या अस,क्रपुंटगृहीत नल,मृतक के उद्देश्य से जलादान । जलाजल (पु॰) गोर्ट पुटे की किनारी या मालर ।

जलातन (र्गु॰) क्रोधी, जही, बदमिज़ार्ज । जलाद (दु॰) क्लाई, मृत्यु दण्ड पाये हुए श्रमियुक्तों को फॉसी देने वाला । जलाधार तत्॰ (पु॰) पुरुहिरणी, बापी, तङ्गग, भिस्म करना । जलाशय, सरोवर । जलाना दे॰ (कि॰ ) बालना, दाहना, दग्ध करना, जलापा ( पु॰ ) द्वेष के कारण बत्पन्न जलन था दाह l जलावला दे॰ (वि॰) खाक हुआ, चिडचिडा, क्रोधी,

जलामय तद्॰ (वि॰) जलभरा, जलमय, जल में हुवा हुवा, भीगा, चाला, चाई, दादा, गीला । जलामयी देखो नलामय।

जाजाज ( पु॰ ) प्रताप, महिमा, भातहू, यरा, तेज । जलावन दे॰ ( पु॰ ) ईधन, काष्ट, जलान कि खकड़ो, चिक, भैंबर । काठ जगरी चादि । जलावर्त्त दे॰ (पु॰) जल का धुमाव, चकोह, बल-जलाशय तत्॰ (पु॰ ) तहाग, सरीवर, सर, दह,

भीख, सालाव ।

जलाहल (वि॰) जलमय । जितिका दे॰ (पु॰) जन्नीका, जोंक। जित्या दे॰ ( पु॰ ) घीवर, मच्छीमार, कैवर्त । जलील ( वि॰ ) तुच्च, निकृष्ट, चपमानित, लजित l जलुक, जलुका तव्∘ (ची॰ ) जॉक । जलूम दे० (पु०) किमी उत्सव या अवसर के स्व-लक्ष्य में, बहुत से खोगों का सजधज कर, नगर में

परिक्रमा करने को निकल्मा। जलेचर नत्॰ (पु॰) जल में चलने या चरने वाले प्राची, हँस भादि जरुचर पद्मी। जलेन्यन तत्॰ (पु॰ ) बाइवाग्नि, बाइवानन जल जले पर मोन लगाना दे॰ (वा॰) दुःव पर दुस्र देना, दुःखी को दु ल देना, सप्ताये को सताना ! जलेतन दे॰ (वि॰) चित रिसिहा, चरपन्त कोघी, डाही।

जलेया (पु॰) बड़ी जलेयी। छिपेट । जलेवी दे॰ (क्षी॰ ) एक प्रकार की मिठाई, कुंपडली, जलेशय (पु॰) विष्यु, महन्री । अल्पति । जलेभ्यर तत्॰ (पु॰) जलाधिपति, बहण, समुद्र, जलोच्छ्वास (५०) जन्में बटने वाली खहरें, जनकी नाजी किसी तालाय से अन्यत्र जार खेजाने का [या वादत्री का विवाह । अलीत्सर्ग (पु॰ ) पुराची के धनुसार साळाव, इप

जलोद्र तत्॰ ( पु॰ ) जलन्धर, रोग, छुडराम, पेट [जलिका, जल का कीडा | की बीमारी । जलौका तत्॰ (स्त्री॰) [जळ+धोकस्] जॉक, जल्द (गु॰) चविलम्ब, शीव । -वाज (गु॰) शीवता काने बाला ।

जस्दी दे० ( थ० ) शीघ्र, स्वरा, तुरन्त ।

जरुप तत्० ( पु॰ ) बृषा य≆वाद, मृठा कगदा, विजयी की कथा, दूसरे के सिद्धान्त की खण्डन करके श्चपना मत स्थापित करने की व्यवस्था, वाद, विक्वादी । कथा, शास्त्रार्थ । जरूपक तत्॰ (पु॰) धावरूङ, वाचाज, गप्पी, ज्ञस्पना तद् । ( कि॰ ) बकना, विना प्रयोजन की वार्ते कहना,त्राप अपनी बडाई करना । विक्री,वतोळिया । जल्पाक तत्॰ ( पु॰ ) बहुत बोलने वाला, बकवादी,

ज्ञल्पित तत्॰ ( वि॰ ) वक्त, क्रथित, मिथ्या। जल्लाद् दे॰ ( पु॰ ) इत्या करने वाला, बध करने वाला सिममा जाता है। जव सद्० ( पु॰ ) यव, एक ग्रन्थ का नाम, यह देवास ज्ञयन तत्॰ (पु॰) वेग, दीड़ | [कृनात, काई, मॅल |

जसनिका<sub>्तत्र</sub>• (स्री॰) स्नावरण, श्राच्छादन, पर्दा, जवा दे॰ (पु॰) थँगुजी की एक रेखा जिमके चनुसार, ग्रमाश्रम का ज्ञान सामुद्रिक ग्राग्न वाले करते 🧗

यव, श्रद्ध विशेष !

जवाई दे॰ (खी॰) गमन, जाने का भाव। जवाखार दे॰ (पु॰) जब से निकाका हुन्ना एक प्रकार का स्नार,शारा विरोप । [तत्त्० (धी०) भ्रजनाइन । जवान दे॰ (पु॰) युवा, तरण ।—ी (खी॰) तरखाई जनाव दे॰ (पु॰) वत्तर ।—ी (पु ) वत्तर सम्बन्धी । बदबा, नीकरी से पृथक् किये जाने का हुक्म ।--तलय (गु॰) जिसके सम्बन्ध में समाधान के बिमे जवाब माँगा गया हो ।--देही (स्त्री॰ ) उत्तादा-वित्व।—सवाज (५०)शङ्का समाधान, वाद विवाद, प्रश्ते। तर ।

जवार दे॰ (पु॰) समुद्र की बाद, समुद्र का उफनाना। —माटा दे॰ (पु॰) समुद्र का उनार चढ़ाब ! जवारा दे॰ (पु॰) भुट्टा, जब, जई, ब्राड विरोप । जवाला दे॰ (पू॰) गोधई, बेम्स, मिटा हुना जब

थीर गेड्ड ।

)

जवास या जशसा दे॰ (पु॰ ) कटीली घास, त्रय विशेष, गरमी के दिनों में इसकी दशी बनाई जाती है। इसका स्वभाव है कि वासी पहने से सक जावा है ।

**जवैया (वि०)** गमनशील, जाने वाला । जस तदः ( पु॰ ) यश, . कीर्ति, नामवरी, भळभली, जैसे. जिस प्रकार से. जिस रीति से 1

जसत या जसता दे॰ (पु॰) धात विशेष, जस्ता । जस्यत, यशसन्त तद् ० (गु.०) कीर्तिवान, कीर्तिशासी । जस्मद्रस्त तद्र ० (प०) १---विख्यात तकाजीराव हे।लकर के पत्र, इनका पुरा नाम था जसक्त राव होलकर. सकाजी राव के चार पुत्र थे. उनमें यह छोटे थे. पिला के सरने के अनुस्तर राज्य के लिये चारों में विवाद हन्ना, ऋन्त में जसवन्त राव ही की जीत हई। यह राजा बने। इन्होंने अपने बड़े साई काशी-रावधीर मतीने खण्डेशव की गप्त हत्या की थी. जिसके फल से थोड़े ही दिनें में ये पागल हो गये। बहत दिनां तक दुःख भाग कर सन् १८११ ई०

में ये मर गये।

२--विख्यात महाराष्ट्र साधु इनका जन्य १८१४ ई॰ में पूना में हुआ, था, पहले १०) रू॰ चेतन की एक सरकारी नै।करी इन्हें।ने कर ली थी। धीरे धीरे हमकी उन्नर्ता होसी गई। अन्त में यह तहसी द्रदार बनाये गये | ११∤) रुपये इनके। बेतन मी सिखने लगा, सिपाड़ी-विद्रोह के समय इन्हें।ने सरकार की बहुत मर्ट की थी, अत्युव इनकी इज्ज्त भी बहुत बढ गई थी । इनके। खेल देवता कहा करते थे। एक बार यह कमिश्नर साहब से मिलने सतारा राये थे, वहाँ इनके दशकों की भीड़ लग गई । यह देख कमिश्रर साहय ने कलक्टर से इसका कारण पूँछा। कजक्टर साहब ने कहा कि "इनकी लोग देवता समभते हैं " कमिश्वर साहब ने कहा कि " इनको पेरान दे दो "। साधु असवन्त ने श्रव भजन में प्रपना मन छगया, हो उकर, सेन्धिया श्रादि राजा इनका बड़ा श्रादर करते थे।

३---माड्यार (जोधपुर) के राजा, ये सम्राट शाह-जर्हा के एक प्रधान सेनापति थे । इनकी बीरता

देख थे। रङ्गनेय इनसे भी तुरी राज्यता रखता था।

इनके पुत्र पृथ्वीसिंह की श्रीरङ्गजेश ने धोखे से जार डाला और भी इनके दे। पत्र कावल की लहाई में मारे गये । पत्रशोक से विहल राजा जसवस्त के १४४२ ई० में ग्रीएङजेव ने विष के द्वारा मार टाका (

जसस्वी तद ॰ ( वि॰ ) यशस्वी, कीर्त्तिवान । असी दे॰ (वि॰) क्रीतिमान्, यशस्वी। जस्य दे॰ (प्र॰) देखे। जसः।

जस्ममती तद् ० (र्खा॰) नन्द की रानी, यशोदा, यशो-मति, कृष्याकी माता। यथाः—

" चलत देखि जसमिति सुख पावै. इसक इसक घरनीधर रेगत जननी देख दिखावै "। ---सर सङ्गीतसार ।

जसे।द्वा तद् ० ( स्त्री ० ) जसुमति, नन्दशनी, कृष्ण की माता, यथाः — "सिखावन चलत जसीदा मैया'"। जसामित तद् ( स्त्री) जसुमति, जलादा नन्द्रानी, यथाः—''जसामित लटकति पाइ परे "। जस्ता तद्० ( ५० ) जस्ता धासु ।

जहर दे॰ (पु॰) विष, गरल !-वाद (पु॰) जहरीला फे।डा |--महरा (प्र०) जहर खीचने बाला काला

पत्यर विशेष । जहरीला देव (विव्) विषेठा, विपाद । जहत्स्वार्था तत् ( स्त्री ) गौगार्थ, धप्रसिद्धार्थ । जहँ दे० (श्र०) देखी जहीं।

जहाँ दे॰ ( अ॰ ) यत्र, जिस स्यान में, जिधर !-पनाह ( प्र॰ ) संसार के पाछक या रचक ।

जहिं (सर्व०) जेहि, जिसे, जिसको, (कि०) मारी, त्यागो, छोडो ।--ग्राज्य, जिस समय।

जहीं दे॰ ( आ॰ ) जहां ही, जिस किसी स्थान में । जहाज दे॰ (पु॰) बड़ी नौका, पोतयान, समुद्र में चळने वाली वडी नाव ।

जहात दे॰ (प्र॰ ) संसार, दुनिया ।

जहानक तर्॰ ( पु॰ ) प्रतय, समस्त संसार का प्रस्य, जगद्यासहाप्रकथ ।

ज्ञहिया (गु॰) जय, जिन वक्त, जिस समय। जहीं (गु॰) जहीं, जहांही।

जहाँगीर १० (पुर) भारत का मुगुळ सम्राट, यह श्रक्षर का पुत्र था, जयपुर की राजकन्या मरियम से यह उराख हुआ था इसका पहिले सजीम नाम या । बढ ब्रवराज की श्रवस्था में महाराया प्रताप के विरुद्ध कदने की भेजा एया था, इल्ही घाटी के युद्ध में मरते मरते बचा था। इसने श्रपने पिता के भित्र अञ्चलकाल के विष देकर मार डाला था। इसका विवाद जीधावाई से इन्ना था । पह भी धन्य बादशाहाँ के समान दुराचारी चाँद विलासी था। जिसमें इसे जीवन के घन्तकाल में ट व फेलना पढ़ा था। पक्षा की सत्य के धनस्तर, १६०५ ई० के १२ वीं अवद्वा को देन वर्षकी अवस्था में संसीत का आगरे के किसे में राज्यासियेक हवा थीर इसका जर्हागीर नाम श्वया गया । समधा धीर भीरवाडी ये हो कर इसने माफ कर दिवे थे। जगद जगह शहपताल, सराय धीर कुश्री इसने बन-वाये थे । इसके शामनकात में बृदस्पतिवार धीर रविवार की पदाहत्या नहीं हो पाती थी। सिऔ म्यास की कम्या से यह पहले ही से विवाह करना धाहता था, परन्तु श्रकवा की इच्छा व रहने से वनके बीवनकाल में जहांगीर का मनोरय पूर्ण नहीं हो सका था। उस लडकी का विवाद श्रक्तर ने किसी दूसरे से करा दिया था ! राज्य पाकर भारत के सम्राट्ने एक खी के डोम में पड कर एक जिर-पराधि घरनी प्रश्न का वध करने के लिये सेना मेजी थी थीर उसकी मरवा कर उसकी हत्री की मॅगवा लिया घा।

लानू सर्व ( ९० ) एक राजार्थ का नाम, ग्रहा नहीं के शिने से क्षार्थ प्रतिहें हुई है। हुव हे पिना का नाम स्वीतों के स्वार्थ के स्वार्य के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ

जाई दे॰ (स्त्री॰ ) जनी, बेटी, दुविता, कन्या, प्रश्नी । (ब्रि॰ ) जाकर, जाती हैं ।

ज्ञांगड़ा (प्र.) भाट, बन्दी, यशगाने वाला, बन्धुशा ।

क्षांगर दे॰ (पु॰) पण्डली ससेत जाय.शह,गाग,यरीर । जांच सद् ॰ (पु॰) जहा, जाहु, डर१श । जांचल दे॰ (पु॰) बडा बगुजा, वहराचिक्रोय। जांचिया र॰ (पु॰) बढाजा, टैगोटी, एक प्रकार का पहल्लानों का लेंगेरा।

जांचिल ( go ) साकी रंग का पत्नी विशेष। जाँच दे० ( go ) परल, परसाव, परीचा, धनुमन्धान सरे खोटे की पहचान।

जींचना दे० (क्रि॰) जींच करमा, पासना, क्योटी पर कमभा, शत्तुमन्यान, यपार्ष पता हमानं के निर्मे इपाप, श्योग करना, हुटराना, किसी के किये हुए काम को देलना, टीक करना।

जाँत दे॰ (स्त्री॰) डोज, बल भरते का डोल, पडी। (पु॰) द्याद, चार चढ़ाता, चरौंद।

(४) व्याव, चार चुनान, चारा चारा (४) ति है। वस्त्र । जिल्ला है वस्त्य । जिल्ला है वस्त्य

जा दे॰ (सर्व॰) जो, जिल, कोई, नद्द॰ (स्त्री॰) माता, देवरानी, (वि॰) सम्मून, उत्पन्न (वधा गिरिजा)। (कि॰) जाग्रे, चन्ना जा, दूर हो।

जांदर या जांद्रल (५०) हुच भात, शीर, पायम । जांकड़ दें॰ (५०) किसी दूकान वाजे से इस ठराव पर माठ सैतवाता या जेना कि विदे वद पसन्द न शाया या डीक न बेडा हो बाबिस किया जावगा। जांकर दें॰ (५०) जिसका, तिमका सरम्मी, जाय कर। जांका दें॰ (सर्व॰) जिसका, तिमका स

जाका दे॰ (सर्व॰) निसवा।
जासन (स्थो॰) कुए की नीव में दिवे प्रांतवाला,
पर्वणा, जमद, नेजार। [स्वार, मण्डेन हो।
जारा दे॰ (पु॰) वजु होसा।(कि॰) वासुन, निदा जाग दे॰ (पु॰) वजु होसा।(कि॰) वासुन, निदा जागत सद्व॰। स्थो॰) जासुन, साउवानी, मण्डेम, भागवान्। [देनी देवना की मण्डक सहिना। जागतीकाना (स्थो॰) दिवा, दीपक, दीहि, स्वेरिन।

जागनी ज्योति तद्० (वि०) पराक्रमी, प्रतापी, चौक्रमाई। [इडना, मचेन होना, मानचान होना। जागना दे० (कि०) निद्राप्याग करना, गींद से जागर दे॰ ( पु॰ ) जारण, हेश्य, कवच । जागरण् तद॰ ( पु॰ ) निद्रा स्थाग, गागना, प्रकादशी

श्रादि का राश्रि जागस्या,रात जगा, स्तजगा। जागरित तत् ( पु॰ ) जागस्या, निद्वा का श्रमाव। जागवितिक तत् ( पु॰ ) याज्ञवववय सुनि। जागरुक तत् ( पु॰ ) अगस्याशीक, जागस्या कर्त्तां,

आसने वाला, सावधान, कार्यंतस्पर । जासा दे० ( पु॰ ) जाति विशेष, इद

ज्ञारा। द० ( चु० ) ज्ञात विषयः, ६६ ज्ञारावन्द्री दे० (स्त्री० ) हदश्दरी, सीमानिर्देश, नींद, ऊँच, ऊँचाई। [ हे लिये होड़ रुसाना। ज्ञाराजागी दे० (स्त्री० ) निहारवारा, ज्ञारस्य, ज्ञाने जामू दे० (नि० ) ज्ञाराने वाला, ज्ञारस्य कर्जा।

जाग्रत तत्॰ (पु॰) जागता, श्रनिद्रित, सावधान, जागरया विशिष्ट, नींद से उठा हुआ, सचेत ।

जाङ्कुल तन्० (वि०) जङ्गल का उत्पन्न, एक प्रकार का स्थलपद्ध, निजैल प्रदेश। (पु॰)टिटिइरी पची कपिक्षल पची।

कापक्षळ पचा।
जाङ्गतिस्त सब् ( प्र॰ ) विपवेस, विपिषिकस्तक, सीप
के बाटने की चिकित्सा करने वाका, काळचेलिया।
जाङ्ग्युत तत्त्व (प्र॰) विप, काळकूर, खवाक, गरन
फळ किरोप। सिंगेल, सेंपेस, विप कड़केंवा।
जाङ्ग्युत तत्त् (प्र॰) विपवेस, संपेश चिकित्सक,
जाङ्ग्याल तत्त्र (प्र॰) वाचक, प्रार्थी, सीगने वाळा,
जाङ्ग्याल तत्त्र ( प्र॰) वाचक, प्रार्थी, सीगने वाळा,

करता है। [परीचा करना ! जाचना तद्० (कि॰) मींगना, याचना, परखना, जाचा तद्० (चि॰) भींगा, चंडा, श्रीमळपिन, हैप्सित, प्रार्थित परखा। श्रिथित चाडा हुआ,मींगा हुआ।

ज्ञाच्यमान तद्द (वि॰) याच्यमान, प्रार्थ्यमान, ज्ञाजक तद्द (दु॰) याजक, दुरोहित, यज्ञकराने वाला । ज्ञाजम दे॰ (दु॰) विद्यामा, शतरक्षी दरी, गलीचा,

जाजम दं॰ (पु॰) विद्यामा, शतरका दसा, चित्रविचित्र श्रासन विशेष, जाजिम।

ज्ञाजालि तत् ( पु॰) अधर्षवेद्य गोश प्रवर्तक सपि, यह कुछ दिनें तक दाधिमक हो गये थे, दमकी अवर्ता तपाया का अभिमान दो गया था। पुनः कासी के दुक बया ( हुजाधार ) में धर्मियास का वर्षदेश दुककर देगका चित्र ठिकाने हुआ। जाजा दे॰ (स्त्री॰) कंबीजी, (कि॰) इट इट, चळचळ।

ज्ञाजामन्ती दे॰ (खी॰) जयनयवन्ती एक शांगेनी। ज्ञाट दे॰ (पु॰) राजपूतीं का एक श्रवान्तर भेद, जाति विशेषः

जाठ दे॰ (पु॰) लहा, कोल्हू की धुरी ।

जाड़ दे॰ (दु॰) मस्दुश, दितों की जड़ । [सर्दी। जाड़ा दे॰ (दु॰) शीत, ठण्ड, जड़काल, हेमन्तसद्, जाड़ी दे॰ (की॰) दन्तपङ्कि, दाँवीं की कृतार। (वि॰) मोडी, स्थूल।

ज्ञाह्य तत्॰ (पु॰) जड़ता, मूखेता, मूड़ता, शीतलता, शीत, जड़ का धर्मे, अप्रसचता, खलसता, मोडपे।

ज्ञात तत् (वि॰) इत्युत्त । (ज्ञी॰) जाति, वंश, झाति, कुळ, सत्युइ, ज्यक, वित्रुज्ञ — कमें (पु॰) व्याविष्ठ संस्का। के अन्तर्गत संस्काः किया — पांत (औ॰) पीती, वंग, कुळ, वंशालुकम, वंशावती !—प्रतीत (गु॰) आत अल्य क्रिय का विश्वास हो गया हो, विल्वसनीय !—पेदा (पु॰) आत्रि, अल्य के सिक्त के

झातक तत्॰ (पु॰) पुन, वाळक, इत्पन्न सन्ताम का छुसाछुभ जनाने वाक बन्ध, फलित ज्योतिप का एक प्रन्थ। विदया।

ज्ञातना सद्॰ (स्त्री॰) यातना, पीड़ा, व्यया, दण्ड, ज्ञाताभ्य तत्० (ग्र॰) [ज्ञात + श्रम्य ] जन्म से श्रम्या, जन्मान्य, दष्टि-द्वीन।

ज्ञातापस्या सत्॰ (खी॰) [जात + धपस्य + धा] प्रस्ता सी, जिस सी ने पुत्र या कन्या उत्पन्न किया है।

जाता रहना दे० (वा०) मूज जाना, गष्ट हो जाना, लोया जाना, श्वदृश्य होना, श्वलाण होना, मर जाना, प्रम्यत होना, हाथ से निकल जाना, खला जाना।

जारित तद॰ ( छी॰ ) [ जन + कि ] धार्य जाति में मञुष्य समाज का विभाग विशेष जे। सृष्टि की व्यादि से जन्मानुसार चळा था रहा है । सीय,कुळ, बन्म, वश् झाति, ब्राह्मण, वित्रिय, वैरय, ग्रह्म, जादा दे॰ (गु॰) प्रधिक, बहुत, पुत्र, सन्तान, थादि, मैयाविको के मत से एक धर्म विशेष. जी व्यापक हो, यथा. — मनुष्य का मनुष्यस्य, की का गोल यादि । छन्दोविशेष, वृद्यविशेष, मान्ती । —कोश (पु॰) जावित्रो I-पत्री (स्त्री॰) जावित्रो, विशहरी का पत्र ।—चैर ( प्र॰ )स्त्रामा-विक शत्रता. जिस प्रकार नकत्र सर्प का थीर भैसे घोडे का होता है। - भ्रश (पु॰) जाति विनाश, श्रस्यवहायंता ।-भ्रशकर (पु॰) जाति नाश करते वाला पाप, नवविध पापों के अन्तर्गपाप विशेष।--मूछ (वि॰) क्रबच्यत, समाज वहिष्कृत, जित बाहिर :--स्मर (वि०) पूर्व जन्म की बातों की स्मृति पूर्व जन्म के स्मरण करने वाले ।—हीन (गु॰) जातिश्रष्ट, भनात, कुञात ।

जाती तत् (स्त्री) पुष्प विशेष, जाती फुल, वमेली, मालती, जावित्री !--पत्री (स्त्री॰) जावित्री । -- पत्त ( पु॰ ) फल विशेष, जायफल ! जातीय तत्॰ ( गु॰ ) जाति सम्बन्धी, जाति सम्पर्की, पक तदित प्रसयः यथा - पश्रजातीयः श्रश्र जातीय ।

जातीयता तत्० (स्त्री०) जातित्व, जाति का माव। जात सन्॰ ( ग्र॰ ) कदाचित्, कमी, सम्भावनार्थक । जात्धान तन् (पु॰)राष्ट्रस, निशाबर, शत्रिवर, रावण की एक सेना का नाम जिसके सेनापति साइपण थे। यथा -- "जातधान सेना सब मारे।"

जातेष्टि तदः (प्रः ) प्रत्र उत्पद्ध होने पर का बेरत नान्दीमुखश्राद्व, जात≉र्मका एक चहा।

जात्य तत् (गु॰) कुन्रीन, प्रधान, श्रेष्ठ, मनेहर, सुन्दर, जाति सम्बन्धी ।—त्रिभुज ( पु॰ ) समक्रोण त्रिमुत्र ।

जात्रा तद्॰ (स्त्री॰) देशाटन, पर्यटन, भ्रमण, तीर्थ यात्रा । यथा----

> तत वह बार न जानी दजा जेहि दिन मिलै जात्रा पूजा। --- गभावत ।

ज्ञात्यन्य सत्० (गु०) भन्मान्य, जन्म से श्रया. द्षिद्दीन । जादव (पु॰) यादव !-पती (पु॰) थी कृष्ण । जानी दे॰ (प्र०) माना, नमने। ।

यथा-शाहबादा, शाह का प्रत्र, गरीवनादा, गरीय का प्रग्न ।

ज्ञाद दे॰ (पु॰ ) सामा, कुहक, टोना, जन्तर मन्तर I जादूगर द० ( पु॰ ) लुइकी, मायाची, टानहा । जान तद् ( पु॰ ) ज्ञानी, डीठवन्द, घोका, मायावी, सर्वज्ञ, देवज्ञ । (पु॰) याम, सवारी, विमान, बाइन। (स्त्री॰) प्राया, श्रातमा, श्रतिप्रिय, भिषतम। ज्ञानकार दे॰ (वि॰) जाननवाता, प्रभिज्ञ, चनुर I -ी दे॰ (स्त्री॰) परिचय, विज्ञता, निपुशाना l जानकी तत् ( खी॰ ) जनक राजा की लड़की, जनक-राज-तनया, जनब्सुता, सीता, श्रीसमचन्द्र की धर्मपत्नी (देखो सीता )।--आनि तत्॰ (प॰) श्रीरामचन्द्र |--जीवन (पु॰) श्रीरामचन्द्र ! —नाथ ( पु॰ ) श्रीरामचन्द्र I- रमण (पु॰) I हिं, समस्ता है।

श्रीसमच्द्र । ज्ञानत तत्॰ ( वि॰ ) ज्ञानी, बुद्धिमान, ज्ञान से जानता जाननहार दे॰ (९०) जाननेवाबा, सममनेवाला। जानना तद्० (कि०) समझना, पहचानना, परिचय [समकतः। करना 1

ज्ञाननी दे॰ (कि॰) ज्ञातना, खिन्हमा, पहचानना, जानपद् तत्र (पु॰) जनस्थान, देश, पराना, ज़िला,

ज्ञानश्र दे॰ (कि॰) जानना, समसना, आना, समसी । जानपहचान दे॰ (पु॰) विन्हार, परिचित, चिन्ह पहचान ।

ज्ञानसर दे॰ (g॰) अन्तु, प्रायी, पशु पद्मी धादि l ज्ञानहार दे॰ ( गु॰ ) जवैया, जानेवाला, गमनगील । ज्ञानइ ( घ॰ ) माने।।

ज्ञाना दे॰ (कि॰) गमन करना, दूर होना, हानि होना, स्वोना, गुबरना, चैत्पट होना, माना, समभा l ज्ञानि द॰ (कि॰) समभा कर, आन कर ।

जानी दे॰ (कि॰) जान ली, समम्त ली, पहवान ली। जानु तन्॰ ( पु॰ ) घुटना, घोटू, जानू, देवना, खाटना, अर अहा मध्यभाग I —पाणि (क्रि॰ वि॰) धुटने के

ब्रिटना, पटरे के समान जातु ! जान फलक तत्॰ (प्र॰) सुदिया, चवति, मेहा ज्ञांचा दे० (कि०) पहचानना, समझना । [मॅ पढ़ना । ज्ञाप तद॰ (पु॰) जप, किसी मन्त्र के बार बार मन ज्ञापक सत्० (पु॰) जप करने बाला, भञन कस्मे बाला, जपने बाला, सदा स्मरण करने बाला, जपी, जपकती, सर्वश मन्त्रीयारगाकारी !

जापान ( पु॰ ) चीन देश के पूर्व एक द्वीप ममूह । का नाम !—ी जापान देश की, जापान देश के वाली । जाफरान दे॰ ( पु॰ ) कुछ्कम. केशर ।

ज्ञाफ्त प्राप्ती काँदे (१०) इनका प्रसिद्ध नाम मीर जाफा था, इन्हीं की निरनासवासकता के कारण सिराजुडीला गई। से उतारा गथा था, सिराज के सिंहासनच्छुत होने पर थड बन्नाल के सिंहासन के श्रिपकारी हुए, परन्तु १०६० ई० में इनकी निल्लासिना व्यक्तमेयदा देख श्रद्धरेजों ने इन्हें गड़ी से उतार दिया।

ज्ञाफर खाँ ( पु॰ ) इनका प्रसिद्ध नाम मुर्थिद कुछी खाँ था। दिछी के वादशाह प्रालमगीर नै १७०४ ई० में इनको वङ्गाल की नवाबी दी थी। इन्होंने अपने नाम पर प्रसिद्ध नगर मुर्थिदाबाद बसाया था।

जाद्य दे॰ ( पु॰ ) यमन करना, लाना।

जावाली तत्॰ (पु॰) एक ऋषि का नामः।

जाम तद् ॰ ( पु॰ ) वहर, याम, चार चड़ी, दिन रात का ब्राटवां भाग, तीन घपटा, प्याला, चपक, महिरा का प्याला।—" फना का जाम ऐसा कि में पी पी जूँ तू भर भर दे "।

आमद्भय तत्॰ (g॰) जमदिन का पुत्र (देखी पश्चराम)। जामन दे॰ ( जी॰) इच और फळ विशेष, जीरन, जीड़न, जिससे देदी जमाया जाता है, जी दही जमाने के काम में आवा है।

जासवस्त तद्० ( पु॰ ) ऋचराज, रामचन्द्र की सेना का प्रधान सेनापति, जान्यवान ।

जामकरती सद् ( र्षां ) जाम्ब्रवान की पुत्री, श्रीकृष्ण चन्द्र की प्रधान रानियों में से एक रानी, श्रीकृष्ण के श्वपुर सन्नाजिन के पास एक मणि थी, श्रीकृष्ण ने इस मणि को भांगा था, परन्तु उन्होंने नहीं दिया। सभाजित के होटे- भाई प्रसेन उस मणि को चारण कर शिकार खेळने पये थे। वहाँ उनको एक सिंह ने मार डाटा और मणि से वी। सवाजित ने समसा कि औहरूए ही ने मिए के ली है। यहा इस कुछड़ू को दूर करने के लिय ओहरूप बन में गये। उन्होंने एक नगढ़ देखा कि प्रसेन प्रेस मेर पड़े हैं। अपने साथियों को वहां खेड़ा कर वह एक एमंत्र की गुड़ा में छुत मेर, वहां करहींने ऐका कि एक वालिका इस मेपि के लिये के उन्हों हैं। अपहरूप को देख कर वालिका इस मेपि के लिये के उन्हों हैं। अपहरूप को देख कर वालिका इस साथियों को प्राथम के प्रकार करने कुछ के साथ दोनों चिकला और उनकी प्राय दोनों चिकला और उनकी का प्राय दोनों चिकला और अपिकृष्ण के सामान्य मतुष्य समम कर उनसे लड़ने लगा। अब वह हार गया, नय उनने अहल्या की सामि की सीर मिण तथा अपनी कन्या अहिल्या की सारित की बार मिण वा अपनी कन्या अहल्या की सारित की। बारवन्ती से न्याह करके औहल्या मधुरा औट आमे।

ज्ञामा दे॰ (पु॰) श्रद्धरक्षा विशेष, घेरदार श्रद्धा । जमाता, जामातु तत्॰ (पु॰) कन्या का पति, जमाई, दामाद ।

ज्ञानिनी तद् ० (छी॰) यानिनी, रात्रि, शत, चार पहर की रात, घवनों की भाषा, अरबी, फ़ारसी। ज्ञानिन, ज्ञामिनी दें जमानत, संस्कृष्ण, प्रातिभव, ज़्मानत करना, विचवान होना।—दार (पु॰) जमानत करने चाला।

जामुन दे॰ (पु॰) फल चिरोप, इसका रंग काला होता है श्रीर बरसात में फलता हैं |

ज्ञास्यवाम् तरः (पु॰) च चपित यह घद्या के पुत्र थे । त्रेतातुग में यह सुत्रीय के सेनापति देशकर सीताजी को हुँडने में रामचन्द्रजी के सहायक वने थे। हारव के अन्त में स्वमन्तकमधि के कारण कुरहीन श्रीकृष्णचन्द्र से लड़ाई की थी, अन्त में मणि और अपनी कन्या को श्रीकृष्ण के। इन्होंने दे ही । स्रोजियों (अपुतन्यानकारियों ) का कहना है कि यह जान्यवान् माल् नहीं थे, किन्तु अनार्यं राजा थे।

ज्ञाभ्युवत तद्० ( पु० ) कविषत भालु । ज्ञाभ्युनद् तत्० (पु०) सुवर्ध, स्वर्ध,हिरण्यमय, काञ्चन । झायका दे० (पु०) स्वाद, उज्जत । ज्ञायका दे० (पु०) उच्चित, प्रयार्थ ।

जायद दे॰ (गु॰) श्रधिक, श्रतिरीक्त ।

जायदाद दे॰ (छी॰) सम्वत्ति, मूमि । विमं मसाला । जायफान तद॰ (प॰)फल विशेष, जातीफल, एक आया तत् ( स्त्री ॰ ) भागों, पसी, स्त्री, स्त्रीनता। —जीव ( go ) तट, चारख, वेश्यापति वेश्यापति, स्त्री की कमाई खाने वाला, स्त्री से जीने वाळा।-पति ( पु॰ ) दम्पति, जम्पति, स्त्री पुरुष, नर नारी, पनि पद्मी । आये दे॰ (कि॰) उत्पन्न किये हुए। (पु॰) बेटा, बालक, सत, लहका, सन्तान । जार तक (पु॰) अपपती, गुसपति, धिगडा, लगचा, वार, दूसरा पति, भट्टबा, रूप का राजा। (कि०) जलाकर, भस्म करके।—कर्म तत्० (पु०) ध्यभिचार ।-गर्भ ( पु॰ ) व्यमिचारी, खम्बट, उपपति का गर्भ।--ज ( वि० ) उपपति से उरवद्ध सन्तान, जारोत्पन्न, व्यभिचारज्ञात सन्तान । जारमा तत्० (पु॰) [ज+चनर ] चलाना, जीर्यो करना, चय करना, धातु श्रादि का फुकना । जारना तद् • (कि • ) जलाना, यालना, लहकाना, दग्ध करना । जारल दे॰ (पु॰ )काष्ठ विशेष, एक प्रकार की लक्दी। ज्ञारा (कि॰) बलाया, भस्म किया । (पु॰) बार उपपति । जारी (गु॰ ) बहता हुचा, प्रवाहित । जारिग्री तद॰ ( खो॰ ) ध्यभिवारिग्री स्त्री। जारो १ ( छी० ) माह, धरती। आज तत्॰ ( पु॰ ) स्त धादि का धना हुआ महाली था चिहिया पकडने का फन्दा, पाश, जालीदार खिडकी, मरोदा, इन्द्रमाल, घेग्या, फरेब, धनावट । जालांग दे॰ ( सर्वे॰ ) जिसके जिये, जिम कारण, जिस हेत । मियेशी, मधनी । ज्ञालगाणिका तर् (स्त्री) दिधमन्यन माण्ड, जाजन्यर तर्॰ ( पु॰ ) त्रिगर्त देश, त्रिगर्त देशस्य, राषस विशेष, (देथी अळन्धर) पुरू ऋषि का नाम । जाजन्यरी विद्या ततः ( स्त्री॰ ) इन्द्रजाल । जालरम्ब नव॰ (पु॰) जानी का महोसा।

जालसाज् ( पु॰ ) फरेबी, चीन्त्रे बाजू, मुन्नी कार्रवाई

करने वाला ।—ी ( छा० ) फोब, दवावाजी ।

जीली सद्• (पु॰) सरुड़ी का फॉइ, जज रखने का वडा पश्च. सटका । जालिक क्व. (पु॰) महुद्या, वैवर्त, घींवर, मच्छी-मार, मध्दी, मकडा जाडेका मक्दा, इन्द्रजाविक, भदारी, काजीमा, । ( वि॰ ) माल में जीने वाला। जालिया तदः ( प्र॰ ) क्पटी, खुली, मायात्री, पूर्व, टग. फरेबी घोषा देने वाला । ज्ञाली तत् ( पु॰ ) जाल करने वाला, मायाची, बहुङ, धींतर, व्याध, मंमरी, मरोखा, तत् ( खी॰ ) तरोई, परवल, दे॰ (स्त्री॰) कमीदे का एक प्रकार काम । एक प्रकार का महीन छेददार वस्त्र, कच्चे श्राम की गुडली के जपर की पतली मिछी । (वि०) वनावट, मठा । ज्ञाल्म तत् ( पु॰ ) पामर, क्रूर, श्रसमीक्ष्यकारी, मूर्यं, धृत, ध्रवम, क्रुटिल, निप्तुर, नुशस I जायक सद् ० ( प्र॰ ) यावक, घलक, सहावर, खबता, खियों के पैर सहने का एक सह । जावका तद् ० (खी०) होंग, होंग का फुछ। जायनी सद्० (स्ती०) अजवाहन। जाचा दे॰ (पु॰) वपहीय विशेष, हिन्द महासागर का उपद्यीप, यह द्वीप उच जाति की श्राधीनता में हैं । यहाँ की चन्ही खूब घनी है । इसकी राजधानी बटा विया है। लड्डा में जो वस्तु उत्पक्ष होती हैं, वे की उरपचि । ही यहाँ भी उत्पन्न होती हैं। जार्चो दे॰ ( पु॰ ) यसज, यसज, एक साथ दे। सन्तान जास्त दे॰ ( सर्व॰ ) जियका, जिमकी । जासुस दे॰ ( पु॰ ) भेदिया, गुप्तवर, मुलविर । जासूसी दे॰ (स्त्री॰) जासूसी का काम, मेदिया। जाह दे॰ ( पु॰ ) घवडाहर, श्रावत्ति, विवत्ति, कममस, र्फसाव । जाहा दे॰ (पु॰ ) देखा, निरीवण किया। यथा---<sup>61</sup> पा।वती प्रनि सत्य सराहा,

ची फिर सुख महस कर जाहा" I

जाहि द॰ ( मर्व॰) जिसका, जिस किसी की, जिसे।

ज्ञान्ह्यो तत् (धी॰) भागीरथी, गहा, (द्या जन्दु)।

जाहिर दे॰ (प्र• ) प्रकास कास, प्रधार करण !

जिञ्चत दे० (कि॰) जीना है, जीविन है।

---प्रावत ।

जिद्धाद दे॰ (पु॰) जिल्लाव, जीवन दान, रोगा से सुटकाग । जिद्धान दे॰ (पु॰) नुक्लान, हानि, छति । जिद्धाये दे॰ पातिन जिल्लाये हुए, पाला पोसा । जिम्निपिया दे॰ (गु॰) चापन्तून, सुलामदी, मिथ्या प्रशंतक, चिरोरिया । [बापन्तृसी, मिथ्या प्रशंता । जिम्निपिया दे॰ (गु॰) चिरोरी, सुशामद, शनुनय,

जियना दे॰ (पु.) वृत्त विशेष । जिममिप तत्॰ (क्षी॰) गमनेच्छा, गमन करने की

इच्छा, जान की श्रमिळाया | जिस्सियुनल्॰ (वि॰) समनेच्छुक, जाना चाहने

वाला, जाने की इच्छा वाला। जिमीपा तत्॰ (सी॰) जीतने की इच्छा, जयेच्छा, पराभव करने की इच्छा, ज्यवसाथ, प्रकर्ष, चकसा।

जिगीपु तत्॰ ( कि॰) अयेष्तु, अय चाहने वाज, अय का श्रमिकापा करने वाला ।

जिद्यासु ततः (वि॰) [ बद् +सम्+ इ ] बुशुक्ष, भोजन करने की इच्छा रखने वाला, श्रुधित, भूला। जिद्यास्ता तत्तः (क्षी॰) [अद् +सन् + ला] भोजन की इच्छा, भोजन करने की इच्छा, भोजन करने की

चेटा, भोजन करने का श्रमिलाप । जिर्चासु तत् ( ति ) टथ-करगोच्छुक, वानक, वातुक. जशस. कर, वधायत ।

जियासा तत्॰ (स्त्री॰) [श्रद् + सन् + श्रा ] सुया, सस्त्र, भोजन करते की इच्छा, बुभुसा।

सूख, भाजन करन को इंच्छा अध्या । जिजिया दे० (खी०) ज्येष्ठा भगिनी, बड़ी बहिन, स्थन, चूँची। [जीवनेच्छुक ।

जिजीविष्र तत्० (वि०) जीते की इच्छा करने वाला, जिज्ञासन तर्न० (प्र०) [चा + सन् + धनट्] धरन करना, पूँछन, जामने की इच्छा प्रकाशित करना। जिज्ञासा तन्० ( खो० ) प्रका, पूँछना, जानने की

जिज्ञासा तत्॰ (खा॰) प्रथा, पूछ्ना, जानन का इच्छा। प्रच्छक। जिज्ञासु तत्॰ (वि॰) प्रथा करने वासा, पूछने वासा,

जिज्ञास्य तत्॰ (वि॰ ) पूछने योग्य, प्रश्न करने योग्य, जिज्ञासितब्य, विज्ञासनीय ।

जिञ्जीरा दे॰ ( पु॰ ) बेढ़ी, सिकड़, श्रृङ्खल । जिठाई ( खी॰ ) यड़ाई, जेडापन । जिठानी दे॰ (खी॰) पति के बेढ़े भाई की सी । जित् ( गु॰) जेता, जय प्राप्त करने वाळा। जित तत्त्र ( वि॰) [ जि + कः ] परास्त्र, परासाव प्राप्त, पराजित-पराजयी, वशीसूत, खपीन, जिथर, जहाँ । ( पु॰) अहँ इपासक, जैतसियोप ।—ह

(कि॰) जीतें, जीत जो, जीत मी।
जितता। (वि॰) परिताण, धवधि धीर संख्याजितेते पेंक, (कि॰ वि॰) जिस मामा में, विख्यापरियाम में यथा — जितता में भीतन करता हूँ
इतना करहैया नहीं कर सकता। [शज़ी की जीन।
जितती दे॰ (खी॰) परिमाणार्थंक, खेब की जीताई,

जितयेशि तत्॰ ( पु॰ ) हिस्त, हरिया, सूग । क्षितवार ( सु॰ ) जित्रैया, विश्वयी । जितराञ्च तत्॰ ( पु॰ ) कुत शत्र पराज्ञ्य, विश्वयी ।

जितराष्ट्रं तत् ( ५० ) कृत शत्रु पराजय, ावजया । जितवया ( गु॰ ) जीतने वाला । जिता (पु॰) हुँड, वह पारस्परिक सहायता जेा कियान

पक दूसरे की जेताई वेश्वाई में किया करते हैं। कितामित्र तत॰ (गु॰) [ जित + क्रमित्र ] विच्छ नारायस्था ( वि० ) विजयी, जिसने स्त्र स्त्र

जिये हैं। जिताहार तत्० (पु०)[जित + चाहार ] यज नयी, जिसने खळ केंग अधीन कर जिया है।

जिति दे॰ (सर्व॰) जितनी, जिधर, जिस तरफ़। (क्रि॰) जीत कर (खी॰) जीत।

(कि॰) जीत कर (खा॰) जीत। जितिन्द्रिय तद्॰ । (पु॰) [जित + इन्द्रिय ] इन्द्रिय जितिन्द्री तत्॰ । जीत, जितने इन्द्रियों के। वश में

कर जिया है, शान्त, बशी, श्रकामी । जिते (कि॰ वि॰ ) जिसश्रोर, जिस तरफ, निधर । जिते (गु॰ ) जिसना ।

जित्या ( गु॰ ) विजयी, जीतनेवाला । ज़िह्य दे॰ ( स्त्री॰ ) हठ, श्राग्रह, श्रड़ ।

जिधर दे॰ ( श्र॰ ) जर्हा,यत्र, जिस स्थान में । जिम सत्र ( पु॰ ) जैन धर्म प्रवर्त्तक, खाचार्य, जैनियों

के तीर्थंक्रूर, इनके तीर्थंक्रूर २४ हैं, यखिए समी स्वतन्त्र नाम भिन्न हैं, तथापि केवल तिन पर से भी उनका ज्यवहार होता हैं। जिन ही को कोई कोई बीदा बातनाते हैं और वैन धर्म को बीद धर्म की साखा मानते हैं, उनका ऐसा समस्तान निष्कारण नहीं हैं। वोयों में वीद खीर जैन का नाम प्राया एक ही साय प्राना ही ह्मस्य कारण है। परन्तु हमने शतिश्व भिन्न इन दोनों घर्ममतों की एकता की करना श्राचुलित हैं। हन हे मिद्दाल्स, घामिक प्रक्रियामें तथा भावार शादि ग्रस्टन्त भिन्न हैं। जैन भर्म प्राचीन है, बीद धर्म नवीन। नन् ( पु॰ ) विच्छ, स्पं, बुद्ध, (मर्व॰) जिनका यहुवचन। जिनकेरे दे॰ (मर्व॰) जिनके, जिस किमी के। श्रिव । जिम्म दे॰ (पु॰ ) इच्य, यम्नु, पदार्ण जात, प्रकार, जिन्द्रमानी दे॰ (स्रो॰) जीवन, जिन्द्रमी, जन्म। जिवरिया दे॰ (स्रो॰) जेवरी, मूँद या सन कि बटी हुँ पत्रवा सस्सी।

जिम दे॰ ( घ० ) यथा, जैसा, यादश-

—रामाययः ।

जिमाना दे॰ (कि॰) भेानन कराना, विस्ताना, श्रविधि संकार करना।

जिमीकन्द दे॰ ( पु॰ ) सूग्न, रस्मी । जिय तद्द॰ ( पु॰ ) जीव, माया, श्रारमा, हृदय ।

जियस तद् • ( पु॰ ) जीव, जी, प्राया ।

जियाना तद् ॰ (कि॰) जिल्लाना, प्राप्य दान देना, जीविन करना, पालना पेमला। जिनला। जिनला। जियार दे॰ (वि॰) साहसी, उप्ताही, यी, योदा, जिला दे॰ (पु॰) उपयान्त, प्रदेश के किसी सान का प्रधान स्थान, जहाँ पाकसीयारी राज्य प्यवस्था

काते हैं, नहीं कबारटर साहब रहते हैं। जिजाना दे॰ (कि॰ ) जीता करना, सजीव करना, निवित करना, जिला देना।

जिल्ह दे॰ (खी॰) पहाया दक्षी जा किसी पुस्तक की रचा के जिये उस पर खणा दी जाती है। साझ, चमडा!—गर दे॰ (पु॰) जिल्ह बाँधने वाला, पुस्तक बस्पनकर्ती, दक्षरी।

जिय तद्॰ (पु॰ ) जिय, प्राया, धारमा, जीव, चेतम,

'सुमिरहुँ धादि एक करतारः !

त्रे जिय दीन्द्र कीन्द्र संपाक्ष ''॥—पद्मावत । जियनमूरी था जियनमूरि तद॰ ( खी॰ ) संजीवनी धाषि, जिलाने वार्ज पूँटी। [बयी, विजयी। जिल्ला तद॰ (द॰) घर्तुन, निरीटी, इन्द्र, जीतने वार्जा, जिनाना दे॰ (कि॰ ) जीवित करना। जिस्स (वि॰ ) विमक्ति यक्त विशेष्य के साथ शाने से प्राप्त हथा ''जे।'' का रूप । जिस दे॰ ( सर्वे ) जिसका, सम्प्रन्थार्थवाची । जिह (स्त्री॰) रोदा, ज्या, चिछा। जिहाद (पु॰) मुमलमानों का धार्मिक यह । जिहि दे॰ ( सर्वं॰ ) जी, जिम, जिमहो। जिह्म तत् (वि॰ ) कपरो, कटिल, उजी, धर्च, मुद्र, दृष्ट, टेढा, श्रम्भवत, मन्द्र । (प्र॰) तगर का पुरा, अधर्म। - कर (गु०) कपटी, छली, पूर्ल। - ग ( पू॰ ) सॉप, सप, टेडे चळने वाले. चकगामी, जिमार, चटेर । याया. तीर । जिह्नज तत्र (वि०) चटेारा, लेालुप, लोभी. लुब्ध, जिह्ना तत् (छी) रसना, जीमा, जीम, रसनेन्द्रिय। —मुलीय तत्॰ (वि॰) जो जिहा के मूल मे सम्बन्ध युक्त हो।—स्वाद ( पु॰ ) विद्य + भास्ताद ] चाटना, लेडन करना ।--- प्र ( पु॰ ) मदाग्र. कण्डस्थः वरजवानी । जी दे॰ (पु॰) प्राया, मन, दिख, हृद्य, चित्त, साहस, दम, सङ्करूर, इच्छा, विचार, चाइ, प्रचलित वेख चाल की भाषा में प्रतिष्ठावादी शब्द, सम्मान स्चक शब्द । —उठाना (वा॰) वदामीनता, मन र्खीचना मित्रता में बाघा :—युरा करना (बा॰) जी मिचणना, वश्रहाई चाना,श्रयीति करना,वदासीनता दिखळाना |---चढ़ाना ( वा॰ ) उप्पाहित होना, मन को उन्नन करना, यहे बड़े कार्मों को करने का धमिजापा होना, किसी बड़े काम की करने की प्रवल इच्छा ।—विदारना (बा॰) मन में मेर होना, चचेत होना, मुच्छा बाना। - भर जाना (वा०) सन्तोष होना, नृप्ति होना, मन्द्र रहित होना, संराय दूर करना, श्रधाना, श्रधा जाना 1-ध्याजाना (वा॰ ) किमी वस्तु की चाइ होना, किसी वस्त का पयन्द हो जाना। भर धाना (वा॰) दवा श्राना, दवा युक्त होना, दवा हर्षे श्रधना सीच से गण रह जाता। दिसी के द व में दुवी होना ।—बहुत्नाना (वा॰) मन धहुनाना, मनी-

रक्षत करना, मनोविनोद करना !--पाना (वा=)

किसी के स्वमाव से परिचित होता, किसि को

पहचानना !--पानी करना (वाः) लिजित करना, दःखित करना, दःख देना, विदाना, खि-माना ।-- पर खेलना (चा०) किसी उद्देश्य से थपने को सङ्घर में डाळना, धपने को सङ्घर में डाल कर भी किसी काम को करना, ।--- पिधलना (बा॰) दया धाना, किसी के दुःख से दःखित होना, मेह आना।--पकड़ा जाना (वा०) श्रीक ग्रस्त होना, शाच धाना, बदासीन होना । -फटना (वा॰) प्रेम इटना ।-फिर जाना (वा॰) सन्तप्र होना, नप्त होना, श्रधाना, श्रनिच्छा होना ।--जलना ( वा॰ ) मन का दःखित होना. पीड़ा, चेदना, व्यथा ।—जलाना (वा॰) सताना, द्रःख देना, पीडा पहुँचाना, दसरों के कार्य के लिये अपनेको जलाना,स्वयंकष्ट रहाकर भी दससे को सुखी करना, निष्काम परीपकार करना। --चाहना (वा॰) किसी वस्तु की इच्छा। -- चुराना था छिपाना (वा॰) बाबस करना. शक्ति के अनुसार काम न करना, !--चलना ( वा॰ ) इस्ट्रियों के विषयों की छोर मन का जाना । चाह, इच्छा, ग्रमिळाप, मनोरथ ।—चळाना ( चा० ) शक्ति प्रदर्शन करना, सामर्थ्य दिखाना, सन चलाना।-दान करना (वा॰) श्रपराधी को चमा करना :- धडकना (वा॰) शक्ति होना, धवडाना ।—इव जाना (वा॰) शे।कित सच्छित होना ।--रखना (वा०) प्रसन्न करना, अन्य के इच्छानुसार काम करना, इस्छ।पूर्ति करना, मनोस्थ सिद्ध करना, वात रख लेना। -- से उतर जाना (वा०) अप्रिय हो जाना, श्रनीप्सित होना, चाह नहीं रहना। —से मारता (वा०) वध करना, जान से मारना, मार डाङना ।--करना (वा॰ ) चाहना, इच्छा करना, श्रमिलाय करना !—खील कर करना (वा॰) उत्साह से करना, प्रसन्नता से करना, किसी काम की सामर्थ्य भर करना। --खोलकर कहना ( वा॰ ) स्पष्ट कहना, साफ साफ कहना, निभेय कहना, उत्साह से कहना ! --पर धाना (बा॰) कप्ट में पड़ना, खाफत में फॅसना, श्रनन्यमतिक द्देशना, किसी से लाचार

हो जाना ।—घट जाना (वा॰) अनुरसाहित होना, हताश होना 1-लगना (वा॰ ) बीति करना, ग्रेम होना ।—जगाना ( वा॰ ) प्रेम लगाना, प्रणय उत्पन्न करना ।---लेना ( बा॰ ) मार डाग्नना ।--मारना (वा॰) निराश कराना मन तोड़ना ।—मिलाना (बा॰) मित्रता करना ।—में झाना (वा०) स्मरण श्राना । —में जल जाना ( वा० ) ईर्पा से दुःखित होना, कड़ना ।—में जो प्राना (बा॰) बापति से छटकारा पाना, द:ख के श्रनन्तर सुखी होना । भव का कारण दुर होने से निर्भव होना । —में घर करना (वा॰) हृदयको खपने सधीन करना, अपना प्रेम दूसरे के हृद्य में स्थापित करना ।---निकलना (वा०) मरना, मर बाना, बैकल होना, भय भीत होना, घवदाना ।--हारना ( बा॰ ) श्रधीन हो जाना, व्याकुछ होना, निरास हो जाना, घवड़ा कर काम छे।इना, श्रद्धाही हो जाना (—हट जाना (वा॰) सन हट जाना, भेस टट जाना, विरेश्य हो जाना, बदासीन हो जाना । जीग्रान दे॰ (पु॰) जीवन ।

ज्ञाञ्चन ५० (३०) जीविका, वृत्ति, बन्धान । ज्ञोळ्गुराना दे० (कि॰) सिकेष्ट्रना, समेटना, सकुचित करना।

करना

जीजा (पु॰) बड़ी बहिन का पति।

जीजी ( सी॰ ) बड़ी बहिन । [पामव । जीत दे॰ (स्त्री॰) जय, विजय, शत्रुपराधय, शतु-जीतना दे॰ ( कि॰ ) जयहरना, अपने अधीन करना, बश करना, शत्रु की हराना ।

ज्ञीतच दे॰ ( पु॰) जीवन, जीना, ज़िन्दगी, स्थिति काल । [जितवेया। ज्ञीतवना तद्द॰ ( पु॰) जयी, विज्ञयी, जयमान, ज्ञीतवैया दे॰ ( पु॰) जेता, विजयी।

जीता दे॰ (बि॰) प्रायाधारी, चेतन, जीता हुन्ना। जीति (कि॰) जीतकर जय प्राप्त करके। जीतिया दे॰ (की॰) बन्न वियोप, जीवस्पृत्रिका बन्न,

श्रारिवन शुक्का श्रव्यमी का महाळक्ष्मी का सत, यह अत प्रायः श्रियाँ सन्तान जीवित रहने के हेतु किया करती हैं। जीतू दे॰ (पु॰ ) जयी, विजयी, योद्धा, लड़ाका, जितवैया।

जितवा।
जीत जी रे॰ (या॰) जय सक जीता है,जीते रहते तक ।
जीत जी रे॰ (या॰) चाराजामा, कारी, घोडे की पीट पर
कसने की वानु, पोगीरा ।—पोशा (यु॰) जीन
के जरर का कपदा ।— सवारी (की॰) घोडे
की पीट पर जीन रस्त कर सवार होन की किया।
जीना रे॰ (कि॰) जीता रहना, जीवित रहना।
जीम रे॰ (स्त्री॰) जीता, रसना, सनिन्दिय।
—चाटना (वा॰) बाखायित होना, अस्त्र होना, किसी के लिये चलाना, अस्त्र होना,
पकने से खचेत होना।—पकड़ना (वा॰) वेटिने
न देना, योजी बस्ट करना, चात काटमा, वाक्यें
का देगव दियाना।—चहाना (वा॰) चटीर होना
हानि टाम का प्यान न करके सात जाना, निन्दा

करना. यक्षक करना । जीमा ( प्र. ) जीम के समान कोई चीज, जानवरों की धीमारी विशेष । विकी, मुँदफट। जीमारा दे॰ (वि॰) चरोर, लोमी, लुब्ध, बदवादी, जीमी दे॰ (स्त्री॰) जीम का मैल साफ करने की बस्तु I जीमना दे॰ (कि॰) भेजन करना, राजा। जीमार दे॰ (गु॰) घातक, नुशस, मारने वाला। जीमृत तत्॰ (पु॰) मेघ, धादल, धन, घटा, इन्द्र, पर्वत, मोषा, मुस्ता, सुर्य, पेष्या कर्ता, श्राजी-विका दाता | विराट की समा का एक पहल्यानु, दराई के प्रत्न का नाम, शास्त्रज्ञी टीप के एक वर्षे हा नाम।--धादन (पुः) (१) प्रसिद्ध स्मार्त पण्डित ये ग्यारहवीं सदी के प्रयम भाग में उत्पन्न हुए थे, इन्होंने मलस्मृति का भाष्य बनाया है। (२) शाल्बिहन राजा का पुत्र । (३) इन्द्र ।

(१) जागान्यह राजा का पुत्र । (१) हम्ह । (१) नागान्यह नाटक का मिल्ल नायक । जीयत द॰ (द॰) जीवित, जीवते हुए, हम राज्य का प्रयोग रामायण में किया गया है । [मलाजा। जीरक तद॰ (द॰) जीग, विचित्र हम्य विरोण, जीया तद॰ (द॰) जीग, वीक,स्वनाम मिल्ल मलाजा। जीयां तद॰ (वि॰) प्राग्न, बुरा, बुरा, जग विरोण, परियक, अजैगोमून, पाक विरोण !—सा (धी॰)

श्रशक्ता, दुर्वल्ता, दीर्वस्य, निर्वश्वता ⊢पस्त्र (पु०) फटा पुराना वस्र, सहा गला कपड़ा । जोर्षिण तत्० (स्त्री०) नीर्षता, युदावस्या, परिपाक,

पचान, प्रवचाक । जोगोंद्वार तत् (पु॰) पुशनी वस्तुमों की मरम्मत, जीगें का बद्धार, पुरानी वस्तुमों के। पुनः रडीकाय, पुनः संस्कार, सरम्मत ।

जील दे॰ (ख़ी॰) घीमा स्वर, मध्यम स्वर, तानपूरा या साही धादि का तार ।

जीय तत् (पु॰) प्राया, श्रारमा, जीव, विया, जी, प्रायाधारी, चैतन, जानदार, जन्तु, प्रायी, युहस्पति, देवपुर, विरुष्ध, श्ररक्षेपा नष्ठत्र, वकायन का पेड —दाज (पु॰) प्राया, चेतन । —घारी (पु॰) प्राया, चेतन । [स्रक्षीर, सैरेरा । जीवक तत् (पु॰) जीने वाहा, प्रयाक, सेवक, जीयदानि तद् ॰(पु॰) परमास्मा, देश्वर, श्रनादि पुरप, जीवों का श्राध्य, प्रायावों का ग्राध्यर,

पुरप, जीवों का धाश्रव, प्रायियों का घाषार। जीवगर सद्० (पु०) सुमा, बीर, पीइर, निर्मय। जीवड़ा दे० (पु०) प्रायी, जन्तु, जानवर।

जीयत् तर्॰ (वि॰) बर्तमान, सजीवे, चेतन। —पतिका (खी॰) सघया, जिसका पवि जीता हो ।—पितृक (गु॰) जिसका पिता बर्तमान हो।

जीवन तत्० (पु॰) [ जीव+ग्रनट्] जीविका, चल, मक्सन, मजा, बायु, पुत्र, ईरवर, गङ्गा, प्राणा-धार।-चरित, चरित्र (पु॰) जीवन का हाछ। वह पुस्तक जिसमें किसी की जिन्दगीका हाल हो । —धन (go) जीवन का सर्वस्व, प्राणाधार, प्राण-विष 1-मास (पु॰) जीवन का सब, न जीने का उर ।—मृरि ( छी० ) सञ्जीवनी नाम की एक बूरी, प्यारी, प्रायमिय ।--मृत ( पु॰ ) जीने जी मरा, जीता हुआ भी मृत के समान ।--यानि (पु॰) रस विशेष, शरीर में प्राण संचार करने वाला एक प्रकार का रस 🖡 जीवना तत्॰ ( छी॰ ) मेदीपच, (कि॰) जीना, जीता जीवनी तत् ( स्त्री ) संजीवनी बूटी, जीवन मृतान्त, विषाय । जीवन घटना का ब्रुचान्त । जीवनीपाय सत्॰ (पु॰) उपजीविका, वृचि, जीने का

जीवनौपध तत्॰ (पु॰) जिस थीपथ से मरे हुए भी जी जाते हैं, जीवन रचाकारी, जीवनापाय, उपजीविका रजावित !

व्यवानका, रवाष्ट्राचा । इर्तियन्त तद्० (वि०) जीता, जीवित, स्रचेस, जीवयुक्त । जीवन्ती तत्० (स्त्री०) स्वजीवन यूटी, जीव रखा करने वाजी महीएथ ।

जीवमन्दिर तत् (पु॰) शरीर, देह, काय, तत । जीवमुक्त तत् (पि॰) [ जीवन् + मुक्त) ] जीवन दशा ही में झानाजेन की सहायता से शह माजास्कार, इस जन्म ही में संसार बन्धन से मुक्त महासा।

जीवा तद् ० (की०) जीवन्ती, श्रीपष्ठ विशेष, ज्या, षतुप की डोरी, जी एक छोर से दूसरे छोर तक वैधी रहती है, रोदा, जीविका, बाळवच, मूमि, जीवन।

जीवात्मा तत्॰ (पु॰) यात्मा, माण, देही, जीव । जीवान्त भः तत्॰ ( पु॰ ) जीवनाशन, जी मारनेवाळा,

.बहेलिया, स्वाध, धातक, झूर । जीताधार (पु०) हृदय, धारमा का धाधार । जीतिका तन्० (ची०) हृति, जीवनेषाय, शन्धान । जीवित तत्० (पु०) जीवन, धायुष्य, धायु, चेतन । जीविता तत्व० (पु०) जीवे बाहा. सर्वीब, प्राय-

धारी ।

जीवी तत् ( चि॰ ) जीवधास, प्राणी, सजीवी। जीह, जीहा तद् ० (ची॰) जीम, निद्धा, रसना, जना । जुड़ा दे ० (पु॰) खुतक्रीडा, याजी चाग कर पीसा या कैंग्री टाउना, जुटकर्म, कपटकर्म ।—चोर (पु॰) धेर्खेवाज्, उत्त ।—चोरी (खी॰) उत्ती, धोरू-धाजी।

ह्युआँ है॰ (पु॰) कीई ओ सिर के वाटों में रहते हैं, जूँ।
दुर्प्यारा (पु॰) जवारी, दुपा खेतने वाटा।
द्युर्धारिहि (पु॰) ज्वारी की, दुपा खेटने वाटो के। |
द्युर्धार-भाटा तद्द॰ (पु॰) ज्वार भाटा, नदी का वढ़ना
वटना, पह समुक्त के निकटस्य निर्धों में होता हैं।
दुद्यारि दे॰ (खी॰) प्रस्त विशेष, ध्यादन में होने
वाटा एक प्रकार का ध्या, जोन्यरी।

द्धुग्रारी दे॰ (पु॰ ) जुन्ना खेळने बाळा, यूतकीडा कर्त्ता, कपटी, बुळकारी । जुरूमि, जुखाम दे॰ (पु॰) सरदी की चीमारी जिलमें नाक बहती श्रीर सारा ग्रारीर बेनाम रहता है। जुग नद्द (पु॰) जुग, बारह, वर्ष की श्रवधि, साल, श्रेता, हापर श्रीर कलि, ये चार ग्रुग, गुगल, पुगम, जोड़ा, प्रक्ति।

हुमत तर्॰ ( स्त्री॰ ) हुन्ति, चतुराई, श्रपने पछ को पुष्ट करने वाली उपपन्ति, श्रद्धभव की हुई सर्वमान्य वार्ते, श्रद्धभान मित्री । [ लुगनी। हुगनी रे॰ ( स्त्री॰ ) क्योत, ज्योति, रिक्षण, मन सुनानू रे॰ ( पु॰ ) क्ष्यप्रभ्य, श्राक्ष्यण विशेष को गर्वे में पदमा जाता है, स्वर्थोत, प्रवर्थाका।

जुगल तद्० ( पु० ) बोड़ा, युगन, रो, युग्म, युग, तुहूँ । जुगवत रे० (कि॰) प्रतीचा करते, पाछन करते, बासरा

देखते, यस करते, परखते, निरखते, जोहते। जुगधना दे॰ (कि॰) यक्तं या रचा पूर्वंक रखना। जुगविधि नद्गं (सी॰) देशनें प्रकार से, दोनों

रीति ले । झुगवैया दे॰ (गु॰) झुगवने वाक्षा, रचक, वचाने वाळा । झुगानझुग तद्॰ ( वा॰ ) सुयानुसुग, कई वर्ष, बहुत वर्ष तक, यहत दिनों तक ।

जुगाना दे॰ (कि॰) यत करना, उपाय करना, रणा करना, दुःख से उदारना, दचाना ।

ञ्चगालमा दे ० (कि॰) धरामा, गारु करमा, रोमस्य करमा, एक बार च्चा कर खावे हुए के पुनः मिकाल कर चवारा, जैसे वेल शादि करते हैं। जुगालो दे ० (ची॰) पारुर, रोमन्य, चर्बन्त, चर्बन्य। जुगुति दे ० (ची॰) युक्ति, रोति, सरकीय, चतुराई, अनुसान।

ज्ञगुप्सक (गु॰) ध्यर्थ दूसरा की निन्दा करने वाला । ज्ञगुप्सा तत् ( क्षां ॰ ) [ ग्र्य् +स्य + श्रा ] निन्दा, तिरस्कार, कुरसा, ग्लानि, चुया।

जुगुिसत सद्० (गु॰) [ गुण् + सन् + क ] निन्दित, सर्हित, पृष्पित, तिरस्कृत ।

जुङ्ग दे॰ ( खी॰ ) उमझ, साहस, उरसाह। जुङ्गित दे॰ ( बि॰ ) जाति पतिस, जाति बहिन्कृत। जुजु दे॰ (पु॰) भयद्भर, मूर्त्ति विशेष, भयद्भर कविषत मूर्त्ति, कविषत मूल योगि।

झुउम्ह (स्त्री॰) युद्ध, बड़ाई l

**ल्या**क जमां दे॰ (वि॰) यद सम्बन्धी, यद के किये, यह की सामग्री, छद्दाका, शूर, बीर !-या झा (go) युद्ध के लिये प्रग्तुत होते का बाद्य विशेष, रणभेरी, योदाधी को उसाहित करने वाला वाजा । जमार दे॰ (प॰) लडाहा, बीर, भट, रखर्वाकरा, शर । जमावट दे॰ ( छी॰ ) यह, मनर, कल्ड, यह के लिये इप्रदाव । इस्सावना दे॰ (कि॰) मरश डाजना, मरवा डाळने के लिये उपरेश, चलदवरेश, मध्य से विशेध एउटा काके माथा डालमा, ल्डा देना । ज़्द्र ( स्त्री॰ ) जो ही, शुट, ममूह, श्रोक l लुटमा दे॰ ( कि॰ ) मिलना, जुडना, प्कतित होना, इक्ट्रा होना, लखना, लढ़ने के लिये सामने चाना, सम्मोत करना. प्रपत्त होना ! ल्लद्याना दे॰ (कि॰) बोइना, एकवित करना, भिडा देना, अमाना, जमा करना, मिबाना ! झुटेंगा दे॰ (पु॰ ) खुट जाने बाबा, भिडने बाला, मिलने वाला, लहाका, लहने वाला । लुहारना दे॰ (कि॰ ) जुहा करना, वन्द्रिष्ट करना । ज़ुदारि दे॰ (कि॰) जुड़ा का है, बरिदाप कर है। ज्ञहना दे॰ (कि॰ ) मिबना, मिल नाना, ज़रजाना, सटना, पुक्तित होना । ज्ञाइहा दे॰ (पु॰ ) सुग्म, जीहा। जिले का कार्य। जुड़ाई दे॰ (स्त्रो॰) लोडने की मजूरी, लोडने का दाम, ञुढाना दे॰ ( कि॰ ) विश्राम काना, धकायर उतारना, दण्डामा, रण्डा देशना ! ि छडके, यमज सन्तान । लुड़िया, लुड़िहा दे॰(पु॰) एक साथ बलब्ब हो लुताई दे॰ (की॰) स्रेत जीतने का काम, चास,

ज्ञताना दे॰ (कि॰ ) धेत जीतवाना, धेव की जील लुनियाना दे॰ (कि॰) जुलों से सारमा, अप्रतिष्ठा काना, पनहीं मारना । जुत्य दे॰ ( पु॰ ) यूप, धमूह । ञ्चदा दे॰ ( वि॰ ) धळग, प्रयक, शिद्य । जुराई दे॰ ( स्री० ) विद्येग्ह, विदेशा । ज़द सद • ( पु • ) युद, संमाम, समर, स्टाई, रण । ञ्चिर्धिष्टर हद् (पु॰) युधिष्टर, स्वनाम प्रसिद्ध धन्दवंशीय राजा, यह अपनी सत्तवादिता के कारण

देव चरित्र हे। गये हैं । पाण्डवों में यही सर से बड़े थे। (देशे विधिष्टिः)! ञ्चन दे॰ (पु॰) सन्नय, दास, श्रवसा, मीका । अन्हरी दे॰ (स्त्री॰ ) जुला, ब्रश्न विशेष ! मिकाश ! सुरुहाई दे॰ (पु॰) चन्द्रमा । (छी॰) चौद्रनी, चन्द्रिका अस्त्रेया देव ( खीव ) चाँदनी, तारा, तारका, चन्द्रमा । ज़्वान दे॰ (छी॰) जीम, सुखा-ी (गु॰) मौखिङ, जवाती । ञ्जमना दे॰ (पु॰) खेत में बाद डाजने की किया विशेष। ञ्चमला दे॰ (गु॰) सव, सम्पूर्ण (पु॰) पूर्णवास्य । ज़ुरना दे॰ (कि॰) पुक्रमा होना, मिल जाना ! ञ्चरमाना, जुरशाना दे॰ ( पु॰ ) शर्थदण्ड, धनदण्ड। अरुपा दे॰ (खी॰) मार्या, पत्नी, खी, मेहरारु, जोरू। ज़रें दे॰ (कि॰) सिने, प्राप्त हो, खब्ब हो, मिल जाय। इस्में दे॰ ( पु॰ ) दे।य, श्रवराध । ज्ञल हे॰ ( पु॰ ) बढ़ावा, ससाह दमा, सन, हपर। ञ्चलना दे॰ (कि॰) मेंट करना, मिलना । ञ्चलाहा दे॰ ( पु॰ ) सुसलमान कपडे बुनने बादा । प्क कीडा जो पानी पर तेरता है। घामी सवारी। जुलूस दे॰ ( पु॰ ) किसी समाह का समारोह, पूम-जुल्फ (स्त्री॰) सिर के उंदे बार । जुटम ( ५० ) श्रत्याचार, श्रन्दाय । ञ्चलजान (पु॰ ) रेचन, दशावर दवाई। ञ्चवती तद्॰ ( स्त्री॰ ) युवती, युवा स्त्री, जधान स्त्री ! ज्ञवराज तद्० ( go ) युवराज, राजकुमार, राज्य का थधिकारी, राजपुत्र, रुपरात्रा । ञ्चद्या तद् • (५०) युवा, युवावस्या, प्राप्त, जवान, ज्ञवानी दे॰ ( १० ) मौलिक । जीतना, चेन जीनने की मजूरी । किर मनवाना ! ञ्चवार दे॰ ( पु॰ ) ग्रम्न विशेष, जुम्हरी। जुवारी दे॰ ( पु॰ ) जुबारी, छबी, कपटी । जुहाता (कि॰ ) पृथ्व करता। ज्ञहार दे॰ (पु॰) युदार्य यात्रा की तिदाई, बीरों के श्रमिवादन की रीति, युद्ध का श्रमिवादन, राजपूर्वी के प्रयास करने की हीबी, प्रयास, नमस्कार देण्डवत, पाञ्चागन, यपा--

धाप आपमदं काहि जोहार,

यह यसन्त सब कहैं त्योहारू ।

-चचावते ।

जुहारना दे॰ (स्त्री॰) किसी दूसरे से सहायता क्षेत्रा, किसी का पहसान उठाना।

जुही तदु॰ (स्त्री॰) एक प्रकार का फूलदार महाइ, जिसमें सफेद सुगन्धित फूल बरसात में छगते हैं। जहीता तत् ( प्र ) श्राहति देने वाळा।

ज दे॰ ( घ॰ ) सम्मान सूचक, माननीयों के छादर प्रदर्शन के लिये यह शब्द उनके नाम के धनत में जोड़ा जाता है। - यथाः श्रीकृष्ण्चन्द्र जुश्री रामचन्द्र जूं इत्यादि । तत् (स्त्री ०) सरस्वती, वायमण्डल, येल या घोडे के मस्तक पर का टीका !

अप्रा दे॰ (पू॰) जुषा, चृत, पाशकीडा। ज्ञाह दे॰ ( पु॰ ) जुम्रह, जुमा, छकड़ी की बनी इई एक बस्त के। कहते हैं, जो बैलों के कन्धे पर रखी जाती है, जिसमें इल बांध कर खेत जोता जाता है।

जुद्यारी दे॰ (पु॰ ) जुधा खेळने वाचा, बृतकर्ता जुए का जिलाई।, खुली, कपटी।

जुद्धार दे॰ ( पु॰ ) समद का जल उपनाना, समुद्र का जल बढना, समुद्र में उफान घाना, चन्द्रमा की पूर्ण बुद्धि होने पर समुद्र में उफान स्राता है । जुँ दे० (स्त्री०) चिल्ला, चीलड्, एक प्रकार का छोटा

कीडा जो कपड़ों के मैल से उत्पन्न होता है। जुस्त दे ( पु॰ ) युद्ध, लड़ाई, संग्राम ।---मरना (वा॰) बढ़ कर सरना, जान दे देना, प्राय देना।

जुम्हना दे॰ (कि॰ ) छड़ना, छड़ाई करना, मरना. मरने के समान कष्ट बढाना ।

ज़ुर दे॰ ( पु॰ ) समूह, बट, जटा, पटसन, पटसनिया जुरु हे ॰ ( पु॰ ) भोजन से वचा हुआ, उच्छिट। जुरुन दे॰ (g॰) भोजन का अवशेष, जुड़ा, सुरू पिता श्रादि सान्यों का जुड़ा ।

ज्ञुठा दे॰ ( पु॰ ) खाया हुआ भोजन, मुँह से छुई। हुई बस्तु, भोजन करने से बचा हुआ श्रज ।

ज्ञान दे॰ ( पु॰ ) शीतक, ठंढा ।

जुड़ा दे॰ (स्त्री॰) वैंधे हुए वाल, खोपा।

जुड़ी दे॰ (पु॰ ) वृषर विशेष, शीतवृत्रर, कम्पज्वर । जता दे० (पु॰) पगरखी, पनही, पैर में पहनने की

चर्म पादुका, जूती !--खोर ( गु॰ ) निलंका, जूते

खाने बाळा ।

जुती दे॰ (खी॰ ) सुन्दर थीर होटा जूता, खुबसुरत जुता, स्त्रियों के पहनने की छै।टी जूनी ।— पैजार (स्त्री॰) दंटा, बखेदा, मारपीट, भगडा ।

ज्य तद्० (पु॰ ) यूथ, दळ, फुण्ड, समृह, सेना। - प (५०) यूथपति, सेनाध्यत्त, दल का नायक.

फौजका श्रफसर ।

जुन दे॰ (पु॰) समय, काल, बेर, बेला, श्रवसर र्छॅगरेजी वर्षका छउवीं सास । [(वि०) प्रशसा जुना दे॰ ( पु॰ ) घास का बना रस्सा, बीडा, गेडरी। जुप तद् ० ( प्र० ) युर, जुबा, यजस्तम् ।

जुपी दे॰ (गु॰) जुमारी।

जुमना (कि॰) प्रक्तित होना, जमा होना। जरना (कि॰) जोड़ना, सिलाना। सिंग। जुरा दे॰ ( पु॰ ) बालों की गाँठ, वँधे हुए बाल, जुड़ा, जुरी दे॰ ( स्त्री॰ ) समूह, फुवड, दल, यथा-

'' वीध तया घानी जहें सुरी, जरी भाग सब सिंहल प्री "

जुट्टी, वैंधे हुए नये करले, एक मकार का पौधा, एक प्रकार के पञ्च ।

जूस दे॰ ( पु॰ ) परेह, कडी, रोग के लिये पश्य । जुह, जुहा दे॰ ( पु॰ ) समृह, जूपा, थ्रय, सेना, पद्मा-

वत में इस शब्द की स्त्रीलिङ्ग माना है, यथा--" हरिय की जुह स्थाय संग सारी,

हनुमत तबै छंगुर पसारी "। - पद्मावत ।

जही तत् ( पु॰ ) यूथिक, पुष्क विशेष । जुस्भग् तत् ( पु॰ ) [जुस्म + धनट् ] जैमाई, अङ्ग सोड्ना, मरोड्ना ।

तत्० (स्त्री॰) मुखविकाश जॅभाई, जुम्मण । जॉस्भका |

जें दे॰ (सर्व॰) जो, जो लोग, सब।

जेई दे० जो कोई, मोजन करके, खाकर । जेऊ दे॰ जो कोई भी, प्रनिर्दारित मनुष्य।

जेट दे॰ ( प्र॰ ) राशि, डेर ।

जेठ तद्० (पु०) ज्वेष्ट, बड़ा, श्रम्रज, पती का बड़ा

भाई, ज्येष्ट महीना, जेठ मास । क्षेटरा तद्० (५०) व्येष्ठ, बङ्ग, पहलौटा, प्रथम

तरपञ्च प्रत्र, जेठा, ज्येष्ठ, श्रयन ।

जेटा तद् ( पु ) वहा, जेड, जेपेट पहलीता, मयम जयम | कि ह्मी । जेटामी तद् ( की॰ ) जेड की ह्मी, पति के वडे भाई जेटी तद् ( की॰ ) केड की ह्मी, पति के वडे भाई जेटी तद् ( की॰) वडे, श्रेष्ट, प्रधानता |—मशु (पु॰) छीपिंच विदेश, एक प्रकार का पीया, सुल्हटी । जेटीत तद् ९ ( पु॰ ) वरेप्टोपस, जेड का पुत्र, पति के बडे माई का पुत्र ।

जेता दे॰ (वि॰) जितना, परिमाय धार संप्यार्थ वाची, तद् ० (पु॰) जीतने वाला, विजयी । जेती (वि॰) जितना । [वाते, मोजन करते । जेती (स्वै॰) जितनो, जोयो, जोवह, (कि॰वि॰) जेत इ० (पु॰) प्रजीता, पास्ट्र, थीती, कपटे में लगी कई थेती।—कट या कनरा (पु॰) जेव काटने

हुई भीजी — कट या कतरा (गु॰) जेव काटने बाह्म, चीत, वचका, गिरहकट । — सर्वे (३०) उपरी या निव का रावें। [ जमाने का सापन। जेमन तद्द॰ (३०) भीजन करना, साना, जोरन, दृदी जेया दे॰ (वि॰) जीत जाने येग्य, जीने के येग्य। जेर दे॰ (३०) गर्म यन्जन, जरायु, सेहेन, मिल्ली। — येद् (५०) थोटे की मेश्वरी में का कपदा। — नार (गु॰) चितमक, भगद्वस्च।

जेल दे॰ (पु॰) कारागार, बहा घर, लालघर, वेषुचें के रहने का घर, येषुच्रों की श्रेषि, पहिका। —दाना (पु॰) कारागार वैषनालय, बग्दीगृह। जेवडा दे॰ (पु॰) स्स्ता, डोर।

जनका द॰ (पु॰) रस्ता, कारा जेजाड़िया जेवड़ी दे० (स्त्री॰) रस्ती, डोरी छे।टा ग्स्सा। जेवना तत्० (कि॰) खाना, भोजन करना । जेवनार तद्व० (पु॰) प्रतत का भोजन, दावत, भोज।

जीवरी दे॰ (स्त्री॰ ) रस्ती, दोरी, रसरी । जेप्ड (इ॰ ) बेट का महीना ।

जेप्डा (स्त्री॰ ) ज्येष्ठा, नष्ठत्र विशेष । [पक घड़े । जेहड़ दे॰ (स्त्री॰ ) तल जपर रखे पानी से मरे कई ज़ेहन् (पु॰ ) पारयशक्ति, ब्रिह्म ।

जोहर दे॰ (पु॰) मरकी, मिट्टी का पात्र, श्वालद्वार विशेष, त्रियों के एक गहने का नाम ।

जेहल (पु॰) जेन्ह, कासमार ।—स्ताना (पु॰) जेन्हसाना ।

जेहि दे॰ ( सर्व॰ ) जिसके, जिसके, जिसके। जे दे॰ ( वि॰ ) जिलना, संस्था धार परिमाणार्य वाची।

ते दे॰ ( १श्री॰ ) जय, जीत, विजय । - जैकार फरना (वा॰ ) जय शब्देंका उचारण पूर्वक धारीबींद हेता, श्रम्युदय चाहना, महत्व सनाना ।

जिंगी पड़्य तत् ( पु ) अपि विशेष, यह प्रसिद्ध व्यपि अपि तह प्रसिद्ध व्यपि अपि विशेष, यह प्रसिद्ध व्यपि अपित देवल के गुरु थे। पहिले कसित देवल नामक एक ऋषि गृहस्य के धर्मों का पालन करते हुए व्यदिलतीय पर वास करते थे। कुछ दिशे बाद चैंगीपव्य क्षित्र भी पहीं आपे और उन्होंने वोगाम्यास के द्वारा सिद्धि आस की। मार्गि वैरंग ने वीगीपव्य की थोगासिद्धि देख उनके रिषय हो गये। जैंत दे ( पू ) कुल विशेष, रागिनी विशेष।

जैत्न ( पु॰ ) वृद्य विरोप । जैत्र ( गु॰ ) पास ( वि॰ ) विजयी ।

जीन सत् ( पु॰ ) जिनके धर्म की मानन वाला, जिनके बताये धर्म के अनुसार चवन बाला, जिन धर्मी। जैनी तत्० (वि० ) जैन मत वाळा, श्रावह, सरावदी, माद्धा, जीत की मान्ना। जिनोपासक। जीमाल या जीमाला सद् (स्त्री) जयमाना, स्वयम्बर जीमिन तद् (पु ) मुनि विशेष, प्रसिद्ध हिन्दू दर्शन प्रयोता, इनके बनावे दशन का नाम पूर्व मीर्भासा है। इस दर्शन की जैमिन दर्शन भी कहते हैं। ग्रास्तिक पहदर्शनों के ग्रन्तर्गत मीमांता दर्शन भी है। श्रुति चा। समृति का बड़ी विरोध है, उनका विचार इस दर्शन में किया गया है। यह मत्र रूप ही देवता मानते हैं। इन हे मत से स्टिट अनादि है, ईरवा सत्ता हे धन्तित्व ग्रादि क उपर इसमें कृत्र भी विचार नहीं किया गया है। यह रुपा हैपायन ध्यास के शिष्य थे। जैमिनी ने सामरेद थीर महाभारत इनमें पडे थे। मीर्माता दर्शन के च्युतिरिक्त एक संहिता भी इन्होंने बनाई है, जिसका नाम जैमिनी भारत है। सुमन्त चौर सुन्तान नाम के इनके दे। पुत्र थे। इनके देग्नी पुत्र धनुमत्री विद्वान् थे। इनके पुत्रों ने भी वेद की संदिताएँ [के पिता। वनाई हैं। जीयट तत् (पु॰) महामाप्य पर टीका करने वाजे कैयट

जियात्रिक ( ५० ) च दमा, कप् ( गु॰ ) दीर्घनीवी । जैसा दे॰ ( वि॰ ) यथा, जिस प्रकार, उपमानयाची ।

जैसी (वि•) " जैसा " का स्थीबिङ ।

जैसे जैसे (कि॰ वि॰ ) यथा, जिस प्रकार से जिस हंग से। जी हैं दे (कि ) जायेंगे, गमन करेंगे। जों हे ( सर्व ) कोई, जौन, यदि, सम्बन्धार्थक । जोंडे ( सर्व० ) जो, जो कोई ( फ़ि॰ ) देखी, देखकर जों दे॰ (कि॰) ज्यों, जैसे। जिल्लास्त । जोंक दे॰ ( पु॰ ) जलीका, रक्तपान करने वाल एक जोंकर दे० ( थ० ) जिस प्रकार, जैसा, चाहरा । जोंधरी (स्त्री॰) द्वादी मकाई । क्षेत्रिया (स्त्री० ) चांदती, जन्हद्वया । जोहीं दे॰ ( अ॰ ) जिस समय में, जिस काल में, जभी। जोख दे॰ (स्त्री॰) तीज, माप, नाप, परिमाख, वजन। जोखना दे॰ (कि॰) तीखना, तीळ करना, वजन करना, नापना, सापना । जोखा ( ५० ) लेखा, हिसाब। जोखिम दे० (स्त्री०) दायित्व. हानि की धाशङ्का, विवत्ति लाने वाली वस्त, जैसे रुपये, जेवर सोना, चौडी आदि |-उठाना (वा ) दायिव बोना. रहा का सार प्रहण करना, साहस. किसी भयहर काम करने के उत्ताहित है।ना | जोखों दे॰ (स्त्री॰ ) जोखिम, घाटा, बीमा । स्रोग तद् ० ( पु॰ ) बेाम, चित्त की वृत्तियों के बाहरी बस्तओं से हटाना, चित्त की श्रन्तर्मुख करना, ज्ञान प्राप्त करने का साधन, भगवान के उचित शक्त बनने का उपाय, मेल, मिलाप, अच्छा समृह । प्रदेश का मेल, तप। (पु॰) येगम, लायक-माया (स्त्री॰) भगवान की एक शक्ति। जोगडा दे॰ ( पू॰ ) पाखण्डी, '' घर की जोगी जोगड़ा व्यात पवि का सिद्ध ।

जोगवत दे॰ ( कि॰ ) परीवा करते, रखते, रका करते । जोगसाधन वा जोगाभ्यास तदः ( पु॰ ) वेागाभ्यास.

थे। ग्साधन, थे। ग की क्रियाश्रों का साधन करना । जोगी तद् ० ( पु० ) योगी, जोगाभ्यासी, महारमा । जोगिनी सद् (स्त्री) येशीनी, देवी की सहचरी बोगियों की स्त्री ( देखे। बेगिनी )।

जोगिया दे॰ ( पु॰ ) जोगी या संन्यासियों का सह. जोनिया रंग, गैरिक, एक रागिनी विशेष । जोगी (पु॰) ये।गी, योगाम्यासी 1-श्वर (पु॰)

सिद्ध, तपस्वी ।

जोगीडा दे॰ ( ५० ) एक प्रकार की तकबन्दी। जोगे खर तद्द ( प्र. ) बेशियों के उपस्य देव, भगवान नारायगा, श्रीक्रप्णा, शिव । श्चिम । जोग्य तद् (वि०) ये।ग्य, श्रव्हा, उत्तम, समर्थ, जी जन तद् ० ( ५०) बीजन, चार कीस का साप विशेष । जोट दे॰ ( ५० ) जोड़ा, साथी, सङ्गी, सहचर । जीटा दे॰ (प्र॰) बरावरी का. तत्त्व. समान. साथी सहचर, जोडी, दोनों । सिजान । जो इ दे ( प्र ) मेल, अन्यि, बोडाई, गाँड, टोटल, जोड़ ती दे॰ (खो॰) लेखा, गणित, हिसाब, गिनती, र्मका ।

जे। इन दे॰ ( प्र॰ ) जामन, सोहाया । जेडिना दे॰ ( कि॰ ) सिलाना, मिलान करना, एकत्रित करना, गाँडमा, गाँड लगाना, पैयन्ट लगाना । गणम करना, सङ्कलन करना, धन बटोरना, लगाना, सटाना, चिपटाना, जोड देना ।

जोडवॉ ( पु॰ ) यमज, दे। बालक पुक ही साय उरपन्न हए हो।

जोड़ा दे॰ (पु॰) बुग्म, युगन, खी पुरुप, जुना, एक बार पहनने येग्य कपडे । [ मजूरी। जो हाई पु॰ (खी॰) जोड़ाई का कास, जोड़ने की जोडी पु॰ (खो॰) दो, धुगळ। जोड़ (स्त्री॰) बोरु, खी, श्रीरत ।

जीत तद्॰ ( पु॰ ) रस्सी या चमड़े का तस्मा, जिससं वैत या घोडा, गाडी या हल में जोता जाता है। तराजु के पटडों की रस्सी । वह जमीन जो किसी श्रामासी के। जोतने बोने के। सिली हो । (स्ती॰) ज्योति, प्रकाश, किरण ।

जोतना दे॰ (कि॰ ) हल से जोतना, चासना, चास करमा, हल चलाना, हल से खेत की बीने ये। स्य यनाना । गाडी इस श्रादि चलाने की उसमें घोडों या बैलों के। लगाना । जोतमान तद॰ (गु॰) ज्योतिप्मान, चमकदार, प्रकाश-जोतार दे॰ (पु॰ ) हरवाहा, इलवाह, जोतने वाला चामा ।

जोति सद्॰ (स्त्री॰) वह घी का दीपक जिलमें खड़ी वत्ती जिसे फूलवत्ती भी कहते हैं, जलाई जाती है थीर जो किसी देवी या देवता के नाम पर जळाया जाता है। -स्यह्य (पु॰) भगवान्, खय, योगिये के ध्येय आरमा, आरमा का प्रकाश, जिनका लय योगी ध्यान कार्ते हैं।

जोतिय तद् ॰ (प॰) ग्रहनवत्र श्रादि के विषय की बातें बताने वाला शास्त्र, काल ज्ञान शास्त्र, इसके प्रधा-नव फलित श्रीर गणित ये दो मेद हैं, नज्य ।

जोतिषी सद्॰ ( गु॰ ) दैवज्ञ, ज्योतिषी, शास्त्रवैत्ता, गणितज्ञ, ज्योतिष विद्या ज्ञानने वाळा ।

जोती दे॰ (स्त्री॰) तराजुके पनडे बांधने की रस्सी, जुद्याद, इच जोतने वाजी रस्सी, जोत।

जोस्मा तद् ॰ (खी॰) ज्योस्ना, चिन्द्रकायुक्त सात्र, मकाशयुक्त सात्र, नोजी सात, चिन्द्रका, खीदनी, महारा । विजेबी सात । जोस्त्री तद् ॰ (खो॰) सात्रि, सात, शुक्तम्ब ही सात, जोधन तद् (ध॰) भाषेषन, स्वाई, क्षंत्राम, सनस । जोधन तद् ॰ (७॰) भाषेषन, स्वाई, क्षंत्राम, सनस । जोधन तद् ॰ (७॰) भाषा, सीस, बहाका, बहनेवाला, मह. सेना हम सिनाडी।

ज्ञानराज तद् ( पु ) कारमीर के विष्यात ऐतिहासिक ।
पिउत, कारमीर के एक मात्र इतिहास राजतरिक्षणी
के ये कतां हैं । करहण राजनरिक्षणी को पूरी नहीं
कर सके ये, उनके बनाने का रोपमाग पिउत जोनराज ने पूरा किया, करहण ने ११७८ है है साज
सर्दिष्णी में बिद्धा है कि पण्डित जोनराज महाराय, ११ भैद है संगतराजियी बनाकर शिवसायुज्य
प्राप्त हुए । इसी आधार पर यह बात निश्चत हुई
है कि जोनराज का समय १७ सी सदी है । इनकी
बनाई रानतरिक्षणी दूसरी राजतरिक्षणी के नाम से
प्रमिद है । मारविकृत प्रत्य की टीका भी इन्होंने
बनाई पी सुरुषी ही पर्य का नाम श्रीवर पण्डित
सन, इन्होंने, १७ सी सीर ११ में सदी के मध्य में
सीरसी राजवरिक्षणी वसाई है ।

जीनि या जोनी तद् ( खी॰ ) मेनि, स्त्री का विशेष चिन्ह, सत, क्यांच स्थान, बद्धम स्थान, खाकर, खान, कारण, हेतु, जाति, शरीर।

जीन्द्र दे॰ ( ५० ) चन्द्रमा, चौदती। जीन्द्ररी ( स्त्री॰ ) उत्तर। जीन्द्राई ( स्त्री॰ ) चन्द्रमा। जोरी ( च॰ ) यदि, यदपि। ज्ञोबन तद्॰ ( ९० ) यौवन, शुवावस्था, तरखाई. ज्ञवानी, स्नन, पये।धर, झाती, चूँची । ज्ञाबनयती तद॰ ( स्त्री॰ ) यौवनवती. यवती. तरुणी.

युवावस्थावली स्त्री, युवा स्त्री, जवान स्त्री।

जीवना, जीवनवा तद्० (पु०) जोतन, बीवन, तारण्य। [कुटिन्यनी।

जोय, जोरू तद्॰ (स्ती॰) जाया, मार्था, पत्नी, स्त्री, जोर (प्र॰) ताक्त, बळ, जोटा, संगी।

ज़ोरशोर (पु॰) प्रवलता, श्रत्यधिक । जोरदार (वि॰) बळवान, ताकतवर ।

जारदार ( वि॰ ) बळवान, ताक्तवर । जोराजोरी ( स्त्री॰ ) बळवर्वक ।

जोरावर ( गु॰ ) बनवान् । जोरू ( स्त्री॰ ) स्त्री ।

जोरो दे॰ (स्त्री॰) जोडा, जोटी। [डगी। जोला दे॰ (पु॰) कपट, छन्छ, घोला, धुर्सता, डगाई,

जा बत दे॰ ( कि॰ ) श्रमिखाप काते, चाहते, देवते ! जावना दे॰ ( कि॰ ) देखना, ताकना, खोनना, हुँदना,

श्रतुमन्धान करना, चितवना । [आर्था, क्राप्तिनी । जीपित् तत्॰ (म्ब्री॰) गोपित्, सीमन्तिनी, स्थ्री, जीपी, जीसी दे॰ (पु॰) ज्योतिपी, ज्योति शास-वेत्ता, दैवज ।

जीहना दे॰ (कि॰) बाट दखना, प्रतीषा करना, ताकना, खोजना, हुँदना, पता छगाना, मालूम करना, अनुसन्धान करना ।

जीहार ( पु॰ ) प्रयाम, रामराम ।

जाही दे॰ (वि॰) खोजी, दृढवैया, श्रमुमन्धानी । जाहारना ( कि॰ ) प्रयास करना ।

र्जी दे॰ (पू॰) जिस प्रकार से, जो, बदि, जब।—लग (श्र॰) जबतक, जिस समय तक, जितनी देर सक।—जों (श्र०) जबतक। क्रिवाच्य कहना।

तक। — जा ( झ० ) जवतक। किवाय्य करना। झोंकना दे॰ ( कि॰ ) गाली देना, वहना, वहवडाना, जो तत्॰ ( पु॰ )यव, शब्दविरोष, स्वानामग्रसिद्ध श्रष्ट!

जीन द॰ (सर्व॰) जो, जिया जीतुक (पु॰) दहेज, दवना। [ब्स्सव का भोत्र। जीनार दे॰ (पु॰) जेवनार, भोतन, भोत्र साना,

जीपै ( घ॰ ) यगर, यदि । जीरा ( पु॰ ) वह श्रद्ध जो गृहस्त क्षेग नाई बारी की

काम की मजरूरी में देते हैं।

जौलाई (श्री॰) शंगरेजी वर्ष के सातवें मास का नाम। जीहर (पु॰) रतन, तत्व, सार्राश, उत्तमता, ख्बी, शस्त्रों की भेद, राजपूनों का जुद्दारवत।

जोहरी दे॰ (पु॰ ) रहविकेता, रहाँ के परकने वाना,

इत तत्॰ ( पु॰ ) बुध, पण्डित, ब्रह्मा, महीसूत, मङ्गल, ( वि॰ ) श्रभिज्ञ, विदग्ध, चतुर ।

ह्यात वत् (वि॰) [ द्वा + क्त ] कुतहान, आना हुआ, विदित, प्रतीत, प्रवतत | —सार ( अ॰) विदित, मालूम | -सिद्धान्त (वु॰) शास्त्रतव्यञ्ज, शास्त्र का यथार्थ मर्भ जानने वाला | —योदमा (स्त्री॰) वाधिक विशेष विशेष प्रतने धीवन का ज्ञान हो | विशेष तत्र विशेष, तत्र ( स्त्री॰) [ ज्ञान क्ष्म ] वालव्य तत्र ० (स्त्री॰) [ ज्ञान क्ष्म ] वालव्य तत्र ० (स्त्री॰) [ ज्ञान क्ष्म ] वालव्य तेथाय. ज्ञान वेथाय,

झाता सद् (पु॰) [ ज्ञा-स्तन् ] झानशील, बोद्धा, ज्ञान प्राप्त, ज्ञानने वाला, ज्ञानकार।

हाति तत्० (पु॰ ) सपिण्ड, भाई वन्धु, कुटुम्ब, परि-वार, बान्धव ।

झान तत्० (प्र०) जिला + प्रनट विधे, चैतन्य, चेतनता, बुद्धि, अनुसान, प्रवगम, ग्रास्मा का एक गुण विशेष, समक्त ।--कागुड (पु॰ ) वेद का पुरु काण्ड जिसमें ज्ञान प्राप्त करने की रीति है, जिसमें वपनिषद स्नादि हैं।—गस्य (वि॰) ज्ञेय, ज्ञातन्य, ज्ञान की सहायका से जानने ये।या। ---द ( वि॰ ) ज्ञानदाता, ज्ञान देने वाला, हिता-हित समकाने बाजा।--दीप (पु॰) ज्ञानं रूप दीप, ज्ञान का प्रकाश, जिससे श्रज्ञान दर होता है। - पूर्वक (वि०) सज्ञान, ज्ञान के सहित. जानकर, सममकर ।-वान ( पु॰ ) ज्ञानवान, पण्डित, प्राज्ञ, विचचण (--जापी (स्त्री॰) काशी के एक तीर्थ का नाम, कहते हैं उद्दण्ड प्रकृति. धर्म-द्रोही, महस्मद गोरी जिस समय काशी के मन्दिशें की तोड़ फोड़ कर भारत का धन लूट रहा था, उस समय काशी के प्रधान देवता विश्वनार्थजी मन्दिर छोड़ एक कृप में कृद गये। विश्वनाथ सन्दिर के स्थान ही पर मसजिद बनी हुई पूर्व घटना का समारक हो रही हैं।--विहीन (वि०) ज्ञानहीन, ज्ञान रहित, मूट, मूर्खं, श्रज्ञान !--मय (वि०) ज्ञानविशिष्ट, ज्ञानमय, ज्ञानयुक्त, ज्ञानी. ज्ञानवान् ।

— सार्ग (पु॰) निवृत्तिमार्ग, व्यनिषदों का
सनन, ज्ञानाभ्यास (—मृत्त (पु॰) सव्यज्ञान,
ज्ञान जनित, ज्ञानोरक्त ।

हाती तर् (वि॰) [ज्ञान + इत् ] बोहा, झानयुक्त, बुहिसात्, प्राञ्च, (प्र॰) देषज्ञ, महाप्राज्ञ, प्रश्चलेता । हानेट्रिय तत्व॰ (डी॰) [ज्ञान + इन्दिय] हिस् इन्द्रियों से ज्ञान होता है, बुद्धि, मन, चल्लु, ओत, प्राया, जिल्ला, एकर्। [ज्ञाना। हात्यन तत्व॰ (ग्र॰) [ज्ञा + पिच् + यक्ट] बोधम,

झापन तत्० ( गु॰) [ झा नायचून पक्] वाबन, झापित तत्० ( गु॰) [ झा नियचू न क ] विझापित, जनाया, विदित किया. मालूम कराया ।

ह्रिय तत्॰ ( वि॰ ) [ ज्ञा + य ] बोधगम्य, जानने ये।म्य, जानने के अपयोगी ।

उया तत् ( स्त्री॰ ) माता, मा, जननी, पृथिवी, रोहा, धनुष का चिछा।—योष (पु॰) धनुष का दङ्कार,

धनुष का शब्द । उपाद्ती (की॰) त्रधिकता, बहुतायत । उपादा (पु॰) बहुत, श्रधिक । [श्वरण करना । उपानो दे॰ (कि॰) जिलाना, पालना, पेसना,

ज्यासा दर्भ (कार्क) जिल्ला, रोल्ला, रोल्ला, ज्यामित (खो॰) चेलगणित, रेलागणित । ज्यायान तत्॰ (वि॰) [ चृद + ईवस ] अधन, यहा,

लेटा, ज्येष्ट, प्रधान, श्रतीवृद्ध, वर्षीयान् । व्येष्ट सद्द० (लि०) व्रिष्ट - मेह्य ) श्रेष्ट, श्रतिवृद्ध । (पु॰) लेष्टतान्, इस महीने की पूर्विमा की ज्येष्टा नवन होता है श्रीर पूर्व चन्द्रमा हसी नवन के पास रहता है। —तात (पु०) पिता का यहा भाई।

जोष्ठा तत्ं॰ ( खी॰ ) भणत्र विशेष, श्रवेतस्वी नणत्र । ज्येष्ठाश्रम तत्॰ ( पु॰ ) [ ज्येष्ट + श्राश्रम ] गाहस्व्य, गृहस्वाश्रम, दूसरा शाश्रम ।—ी ( पु॰ ) गृहस्य, गृहस्वाश्रमी, गृही ।

हवों (क्रि॰ वि॰) जिस प्रकार, जैसे । विषयिवरित । उदों का उदों दे॰ (क्र॰) यचार्थ, डीक, चेंसा ही, उदोति: तत्त्व॰ (स्त्री॰) इति, नचन्न, प्रकास, दीसि, उनाहा, चमक, बिट्यू, श्रप्ति, सूर्य, मेंग्री ।—शास्त्र (पु॰) ग्रह, रासि, नचन्न श्रादि की विचा, खगीछ विद्या, उदोतिय।

| ज्योतिरिङ्गम् तत्॰ ( पु॰ ) जुगन्, खयोत ।

ज्यातिर्मण तद॰ ( प्र॰ ) [ ज्येतिर + गण ] बाकाश-स्थित पदार्थ ।

ज्योतिर्विद् सत्॰ (पु॰) [ च्योतिर्+विद्+किप्] गणक, दैवज्ञ, ज्योति शास्त्रवेचा ।

ज्योतिर्दिद्या तत्० (स्त्री०) [ज्योतिर + विद्या ] ज्योति शास्त्र, खगोळ ।

ज्योतिर्धेत्ता तत् ( पु॰ ) [ ज्योतिर् + वेता ] गण्ड, दैवज, ज्योतिथा । [ दास्ह शतिषों का चक्र । ज्योतिद्यम तत्॰ (पु॰) गरिष्वक, गति समृह, ज्योतिपू तत्॰ (पु॰) थेदाल, शास्त्र विशेष, महस्य

थादि गयान करने का शास्त्र,प्रहादि विषयक शास्त्र । ज्योतियी तन् ( पु॰ ) गयान, दैवज्ञ जोसी । ज्योतियोम तत्र ( पु॰ ) ज्योतिस + स्तोम। यज्ञ विजेष.

स्वर्ग फबक पंज । शिक्षि, राजनी, प्रकाशशुक्त शांत्र । ज्योतिकाती तत् ( स्त्री ) मावकानी, खता विशेष, ज्योतिकामान, तत् (गु॰) ज्योतिशुक्त, तेजली, प्रतापी, कहाशशुक्त । प्रतापन । ज्योतिस्य तत् ( पु॰) [ ज्योतिर +स्य ] भूतवारा,

ज्यात्स्ता तत् ( स्म्री ) चन्द्रमा की ज्योति, महारा, वांदती, चन्द्रका, कौमुदी, ज्योत्स्तायुक्त रात्रि, स्रीका सक्द कुळ की तर्रदी ।—क्काली सत् ( (क्री ) चर्च के प्रम प्रकार की पत्री जो सेम की कन्या यी।—र्मिय तत् ( (प्र ) चहेत्र पची ।—जुस तत् ( (प्र ) ) वहेत्र वची ।—जुस तत् ( (प्र ) ) दीवर, स्रीक्षी, प्रतस्य ।

ज्योंनार } दे॰ (स्त्री॰) सोज, दावत, रसे।ई।

ज्ञर तत्॰ (पु॰) [ ज्ञर+ष्ट्] रोग विजेष, ताप, स्वनाम मसिद्ध रोग। राषस चिरोष, देस-राज वाषासुर के मेनापति का नाम, इसके तीन पैर, सीन सिर, छ हाप थार नी नेष्ठ थे। इसकी सिंह महादेवनी ने की थी, थीर उन्होंने पाया की सहायता के लिये हुसे मेंना था। एक बार करनाम थीर प्रमुप्त के साथ श्रीकृष्ण बाणा की सहायता के लिये हुसे मेंना था। एक बार करनाम थीर प्रमुप्त के साथ श्रीकृष्ण बाणा की राजधानी में गये थे, थाणा ने स्वित्त्व को कैंद्र कर लिया था, स्वत्य्व श्रीकृष्ण का यहां जाना शाव- स्वक्त था। स्वाय् सेनाथित उन्हा ने सही श्रीकृष्ण की पीतित किया। श्रीकृष्ण ने दूसरे जबर की स्थि की, इसने बाणा के सेनावित को परास्त्र दिया थीर वस श्रीकृष्ण ने हागों सारियंत कर दिया। उसने साथ को स्वीव्य के प्रमुप्त हो कर दिया। उसने साथ चाही, श्रीकृष्ण ने प्रमुष्त होकर बसके हुष्कानुसार जगाय में क्या वनों की न रहने का बर दिया। (इसिक) न

ज्यरार्त ( गु॰ ) ज्यर से धाकान्त, बुखार से दु वी । ज्यरित ( गु॰ ) जिसे इवर है। ।

्रात्त (कुण) नात कर हा।
व्यक्त (कुण) वाका,कर,क्षित,रोशनी। [होना, स्रिते।
व्यक्तन तत्र (पुण) सिविद्दाह, तत्रन, ब्रह्मेयन, सातर
व्यक्तनी (पुण) प्रकाशमान। [तस्याई।
व्यान (पुण) जनान, युपा |—ो (स्रोण) जनानी,
व्याद रें (पुण) सुधात, कुटरी, ममुद्र का ब्रह्मान।
व्यादसांट। टें (पण) समझ के पानी सा बनाव

ज्यार दं॰ ( पु॰ ) जुन्नार, जुन्दरी, मसुद्र का वकान । ज्यारमाटा दं॰ ( पु॰ ) ससुद्र के वाली का बदाव घटाव, मसुद्र के निकट बांजी समस्त निद्यों में यह ज्यारमाटा हुन्ना करता है ।

ज्यारी (वि॰) जुधारी, जुधा खेबने वाला। ज्याला (स्त्री॰) र्षांच, ली, ल्यट, दाह, प्रकार, तायजन्य पीड़ा ।—मुखी (स्त्री॰) पीतस्थान विरोप, महाविधा, विशेष, देश विरोप, तिम स्थान से ज्याक्षा निकल्की हो।

भ

म्म व्यक्षन का नवीं वर्षों है, हसका उचारण तालु से होता है, धनएव इसे भी तालम्बदर्ग कहते हैं। मौकार तत्०(पु०)[मैं+इ:+धम्] मन मन शन्द कनकार। [करना। मौकान दे०(कि०) बहददाना, सीलना, धनुतार

मंख तन - (१०) मीन, मस्य, मह्मवी।—केतु (१०) सीन केतु, सीनरवज, मह्मवी के निशान बाला, कासरेन, सदन। [हुए मंस्वाइ दे० (४०) कोटेदार धनी स्माई।, तप्र रीत स्मार ६९ (४०) स्मार, पहिनने का एक बन्द्र र भाँगिया दे० (स्त्री॰ ) माँगुली ।

भँगला दे॰ (प्र॰ ) मता। भँगविया दे॰ (स्त्रीः) छोटे वालकों का मनग भॅगली या कुर्ताविशेष। भँगती भूम दे॰ (g॰) कांक । कि शब्द! कॅमकार दे॰ (प्र॰ ) में में शब्द, मीगर आदि कीड़ों भाँभाद दे॰ ( पु॰ ) खटपट, प्रयञ्ज, टंटा, बखेडा । भाँगादी दे॰ (वि॰) मगड़ाल् । क्रंक्सना दे० (वि०) कडवा, चिड्चिंडा, भाँभानाता दे॰ (कि॰) मंगन शब्द करना, मत्यास्कार, श्रामुपया श्रादि का शब्द । ध्विनि, चिद्विदाहर । भाँमानाहट दे॰ ( स्त्री॰ ) मानकार, घुँवरू शब्द, नुपुर-भाँसारी दे॰ (स्त्री॰ ) जाली, मरोखा। भाँडा दे॰ (पु॰) वह तिहाना या चौकाना वस्त्र जो किसी लंबे बॉस में टॉगा आता है। स्तंडी दे॰ (स्त्री॰) छोटा फंडा I भंडूला ( पु॰ ) वह यालक जिसके सिर पर गर्भ के िखटोसी । केश हो । भर्तेपान दे॰ (पु॰ ) पहाड़ पर जाने के जिये एक भाँबाना दे॰ ( कि॰ ) घट जाना, पुरसाना, कुलसना, कांवर होना विवर्ण होना, फिट पडना । भः तत्॰ ( पु॰ ) सुकाबात, सुरगुर, बृहस्पति. देह्यराज, ध्वनि. तेज पवन । घोखा। भर्त (स्त्री॰) छावा, प्रतिविम्ब, मलक, अन्धकारी, सहस्रा (प्र॰ ) होक्स, खांचा। भ्रक दे० ( go ) सैाज, सनक, लहर !—-भोरी (वा०) छीनाछीनी मापटा मापटी, खेंचा खेंची, लुटपाट, श्राक्रमण ।---मारना (बा॰) व्यर्थ श्रम, विना, प्रयोजन का काम करना, व्यर्थ समय गवाना ( भक्त भक्त रे॰ (स्त्रो॰ ) यक्तवक, व्यर्थ की हजत । भक्तना दे॰ (कि॰ ) वकवक करना, निष्फेल बोलते रहना, विलाप करना । भ्रदश्री दे॰ (स्त्री॰ ) पात्र विशेष, जिसमें दूध दूहा जाला है, दोहनी, दोहन पात्र | सकास्त्रक दे॰ (वि॰ ) बहुत स्वच्छ, चमकता हुआ, स्बच्छ, साफ सुधरा । भक्तीर दे॰ (पु॰) कोंक, कटका।

भक्तोरना दे॰ (कि॰ ) हिबोडना, कँपाना ।

भक्तिरा दे० ( प्र० ) अन्यह, बायु का वेगः। भकोजना दे॰ (कि॰ ) डवाना, हिवाना, कॅपाना। भक्क (वि॰) साफ, सुधरा, चमकीछा। (स्त्री॰) सनक । भक्ता दे॰ ( पु॰ ) तेज़ र्याची, यन्वह, वयार, गरम पकृति का मनुष्य, बहुत बकने वाला मन्द्य ! भक्की दे ( वि॰ ) उत्पत्त, पागल, यक्की, वक्काटी. प्रलापी, लहरी, तरङी । कासदेव । भाख ( छी॰ ) मञ्जूषी, मच्छो, माही ।--केत ( पु॰ ) सत्वमा हे॰ (कि॰) क्तींबना, पश्चाताप करता। भागडमा, भागरमा दे॰ (कि॰ ) छद्ना, छडाई करना, खटपट करवा, विवाद करना, विरोध उठाना, क्लह करना, भिडना, सामना करना । भगडा, भगरा दे॰ (पु॰) छड़ाई, दंगा, फसाद, वैर. विरोधः विद्रपे । भगडाना, भगराना दे॰ (कि॰) बहाई कराना, विरोध कराना. कळह कराना | जिल्लाकुँ स्त्रीन भगडा जिन दे॰ ( स्त्री॰ ) मागहा करने वाली स्त्री, भागडाज दे॰ (पु॰) बढ़ने वाजा, लढ़ाई करने वाला, बढाका । मन्मा दे॰ ( पु॰ ) श्रङ्गा, जामा, कुरता विशेष । मगुला दे॰ (प्र॰) छोटा मना, बातक का जामा | भगुलिया दे॰ (पु॰) खुलवा, चोलना, बालकों का क़रता । भाभ दे॰ (पु॰ ) लम्बी दाढ़ी, बृहतकूर्व । भाभाक दे॰ (स्त्री॰ ) दिस्क, चमक, भड़क, मूँ भळाहर. डिपटना, डॉटना, दवाना I श्रिप्रिय गम्ध । मामकारना दे॰ ( कि॰ ) धमकाना, तिरस्कार करना, भाभाता दे॰ ( प्र॰ ) एक प्रकार की मीठाई । भाजभार दे० (प्र०) सुराष्ट्री, जलवात्र विशेष, कृजा, मिट्टी का बना जल रखने का एक प्रकार का पाछ जिसमें जल दंदा रहता है । भठभारी दे॰ (छी॰) जाली, जालीदार मरोखा, कराव। भाज्मा तत्० (स्वी०) तेज वायु।—निल (प्र०) [ सन्मा + भनिल ] जोरदार श्रीधी ।--वात ( पु॰ ) पानी और र्याधी। मन्त्रमति तत् ( स्त्री॰ ) फूटी केंग्ड़ी i भार तद् • ( श्र॰ ) तुरन्त, शीव, उसी समय **।—पर** (चा॰) बहुत शीव्र, श्रति शीव्रता से, बहुत

जल्दी।—से ( वा॰ ) तुरन्त, शीघ, जक्दी [

स्तरक दे॰ (दु॰) लूट ससीट, लूटतराज । अहरूता दे॰ (कि॰) जडका देना, पोखे से खे खेना, अुखाना देका खेना, दुबळाना, उत्तरता, फीका पटना सखना ।

सर्द्रका दे॰ ( पु॰ ) धींन, यिंचान, स्ट्र, इरण, सर्द्रके से भारते का शब्द । मदरास का वागा (योचानाडी) विशेष ।

सटास दे॰ (खी॰) बीठार, पानी का बुॉटा, बायु के सोडे से पानी का इचर टचर जाना, सहात | सिट दे॰ (पु॰) साइ, यनसाइी अपने से ब्रयस कविषय पूर्वों का समृह, रख़डा, घीची।

सारिति तद् (थ०) दुन, शीम, स्वरित, बेरी, तुरन्त, जन्दी। तिसे की कल। साइ दें (बी॰) ध्रयड, प्रवण्ड वायु, सरी, खीद, साइन दें (खी॰) प्रवड, स्वण्ड वायु, सरी, खीद,

रु पतन, करन, बची की गुख या टेम । कहना दें (कि॰) गिरना, टपहना, पतन होना, करना,

च्ता, पर्के पञ्च थावि का च्ता, धनान राहनाई नीवत बादि का । विडाई, क्षोध, जीवा, छपट । महत्त्व दें ( डां॰) दो बीवी की खावन में मुक्तेन, महत्त्वता दें ॰ (डां॰) छटना, खाकायक करना, इसका करना, मस्त्रमाति करना, स्वयटना, स्वयट मारता।

सङ्ग्रासङ्ग्री दे० (क्षी०) खडाई दृहा, प्रपाह, इण्टा डपटी! चित्राता, सिनागा! सञ्गाना दे० (क्षि०) खडाना, क्षीय कराना सङ्ग्राना दे० (वा०) भय वा तथ जब जाना, तस्त्री

नष्टहोता, समस्य जलमा ।

साहुंबर दें । (६०) आह वी बेर, धारवेरी ।
साहुंबरी दें । (धी०) [हरवाता ]
साहुंबरी दें । (धी०) [हरवाता ]
साहुंबरी दें । (धि०) मारा, साहुं कराता, मैळ
साहुंबर दें । (धि० वि०) सुरत्त, होंगा | प्रवाह ।
साहुंबर दें ० (६०) वीप्रता, सर्वेश | प्रवाह ।
साहुंबर दें ० (६०) चरपट, सहार, होंग, क्रिक,
साहुंबर दें ० (६०) परपट, सहारत, धार दिखवाता,
धारवाता, कार्य सुंह कराता, प्राप्त सर्वेश कराता |
साहुंदि । (धी०) ज्यातास युंटे बरावर साहे प्रवाह ।

क्षेत्र हैं है ( खी॰ ) लगातार चूटि बराबर वानी वास्तरें इहना, बविष्विच्छिट, राहरी चामदनी, वार्षिक या मासिक भागद से बतिरिक्त लाग, अपरी भागदा

भाड़ौता दे॰ (पु॰) फल के समय की समाप्ति, फल की समाप्ति का समय, फल मार ।

भत्तहाँ दे॰ (यु॰) ध्वमा, पताका, कीविं ध्वमा, यदा पताका, शान चिन्ह विशेष, तरहम सुवक चिन्ह विशेष, कठिन ग्रथवा वर्षयोगी काम काने बालों का सम्मान सुवक चिन्ह, किसी वसम काम का समारक, सीमा निर्देशक !

भागङ्कता दे॰ (बि॰) बहुपन्न, प्रियक पत्तों से घना, बहुबेया, बहुत बाळ बाळा लडका, छोटा लडका जिसके सिर पर गर्भ के बाल हो, विना सुपडन किया हुया व्यक्ता ।

सन तद् ० (पु०) क्रयप्, धतुक्त्य शन्, क्रूष्य नुप्तर आदि की रवनि | चित्र वह गाम। सनमानी दे० (सी॰) सनस्तर्गी, क्रिमी क्रक् क्रमक तद् ० (पु०) आनि सिरोप, धानु निर्मित धरेता वह थान्य — मन मा सिरोप, धानु निर्मित

स्वता करून । स्वता क्षेत्र करना । स्वता करना ।

स्तनवाँदे॰ (पु॰ ) घान्य विशेष, एक प्रकार का धान । स्तनासून (स्ती॰ ) सनस्तनाइट ।

मत्र दं (च॰) मेर, शीव, तान्त, खरित । से शीवनापूर्वक, स्वरापूर्वक, मटपट, मट से ।

सरपतना दे॰ (कि॰) निदा खेना, पळक माराना, फरपटी खाना, सरदाना, सहम जाना, छड़िनत होना । सरपणाना दे॰ (कि॰) पुलक सारना, मटकाना, लजिनत करना, हराना ।

म्हाप्तरी द॰ (खो॰) जैयाई, दळकी नींद, घेखा, चकमा । म्हाप्य दे॰ (खी॰) ठपक, वेग से सामे बहुना, लेने के विये आक्रमण करना !—जीना (कि॰) छीन सेना, बरान्हार में खे सेना, ज़बरदानी छीनना ।

मपटना दे॰ (कि॰) लपकना, धारी पड़ना, धुरी इष्टा से किसी की धार धारी पड़ना, चड़ धाना, चड़ दीहना, छीनना।

स्तरहा दे॰ (१०) धाना, श्राह्मण, चनुई, दीन, लृट |--मारना (क्रि॰) स्तरहा, स्वर हर छीन बेना, बटाश्कार से छीनना, स्वट हेना ! भाषताल (प्र०) सङ्गीत कला का ताल विशेष। भापना (किः) पताकों का सुंदना सारुवा, क्षेपना, खडिनत होगा । सिंधोता।

स्तपलाना दे॰ (कि॰) खंगालना धोना खब पानी भाषाभाषी दे॰ (स्त्री॰ ) इड्वडी, शीवता, श्रतित्वस । भाषाट दे॰ ( सी॰ ) स्फ्रती, फ्रती, शीव, जल्दी संस्टपट ।

स्तुपाना दे॰ (कि॰) सत्यकि जेना, उंधाना, निहा छेना, श्रास्त्रस्य वरा अपने श्राप निद्रा श्राना ।

भत्रपास दे॰ (खी॰) भतेसी, फ़ंडी, खेटी छेटी बुंद, मही, दगाई, पर्तता । (प्र०) पर्त, धे।खावाज, दग । भपासिया दे० ( गु० ) छुवी, कपटी, पूर्त, श्रधमी, उन । भाषेट। (स्त्रीः) चपट।

भरूपेटा (go) चपेट, सत्पट सहोरा।

- भूष्यान (प्र॰) मांवान नामक एक प्रकार की डोली । भावकाना दे॰ (फि॰) धमद्वाना, चकित करना। थचस्मित करना, श्राञ्चर्यित करना ।

भत्वरा या भत्रवरीला (वि०) विखरे हए वहे वहे घंचराले बाटों वाला ।

भावा ( प्र॰ ) लटकन, फ़्रेंद्रना, गुच्छा । भतिया दे (पु०) भूषण विशेष, श्चिमें का एक गहना। साज्ञा ६० (वि०) लोमश, सबरा, बहुकेश, रॉबरा, बड़े बड़े बाल वाला, जिसके बाल बड़े बड़े हीं। भावा दे॰ (पु॰ ) गुच्छा, लटकन, स्तवक, फ्रांश । सत्त सत्। ( प्र० ) भोतः, भोतन, कर्ता, खादक। अत्राच्छ दे० (स्त्री०) चमक, दीति, प्रकास, शोभा, सलक | दिस, चिलक, दीविमान, प्रकाशशील |

भामकहा दे॰ ( पु॰ ) चढह, अगमग, चमकीला, भड़क-समकाता दे॰ (कि॰) चमकाना, चिलकाना, चम-चमाना, नाचना, क्रोध से इधा उधर हाथ फेंडना।

भूतमञ्जा दे॰ ( पु॰ -) प्रताप, तेज. प्रभाव, ज्ञान । सामंकी दे॰ (स्त्री॰ ) मानक, मालक, चमक, चकवक, शरेभा ।

श्रामक्तम दे॰ (श्र॰ ) लगातार, सतत, श्रविरत, भ्रश्रान्त, एक के बाद एक, ध्वनि विशेष i

भ्रमभ्रमाना दे॰ (कि॰) चमचमाना, चमकाना, चिलकना । बिँद से।

भागरसमार दे॰ ( थ ॰ ) सहसा वृष्टि धाना, बूँद

भामाका दे॰ ( पु॰ ) सड़ी, बुष्टि प्रपात ! श्वितस्त । भामाभाग दे॰ ( ग्र॰ ) समसम, लगावार, सवत, सम्पा दे॰ (वि॰) मधा हथा, ढडा हवा, श्राच्छादित । मार तन् (प्र) निर्मार, मारना, पर्वत से निकला हथा बल प्रवाह, स्रोत, स्रोता, करना । (स्त्री०) कड़ी, वर्षाः अधि जलन । गिरने का शब्द । स्तरम्हर दे॰ (पु॰ ) सन्का, सुराही, अन्न आदि के भारना दे॰ (स्त्री॰ ) साता, पर्वत के जळ का साता. छे।टी नदी, निर्मार !

स्तरप ( स्त्री॰ ) सकोर, लपट, चेत, टेक । भारवेर ( प्र. ) माड़ी के वेर, जंगली वेर ।

खिड़की, मोखा।

करहिं दे॰ (कि॰ ) करते हैं, बहते हैं, गिरते हैं, पत्ती नते हैं, छनकर गिरते हैं, उपकते हैं, चूते हैं, निकलते हैं | कर कर, चकर, द्यक कर ! भारि, सारी, भाडा दे॰ (स्त्री॰ ) निरन्तर जल ब्रष्टि, करोखा है। (प्र) संसरी, खिडकी, जालीवार

मार्भिरा तत्० (स्त्री०) वेश्यो, पतुरिया, कुळटा, बारा-इना, तारादेवी का नाम ि(प्र∘)शिव। भार्मरी तत् ( स्त्री॰ ) खंत्ररी, डफली, बाजा विशेष । सनों दे॰ (प्र॰) सप विशेष, जिसमें बहत छैद होते हैं श्रीर इससे मिन्ने श्रन्न प्रथक प्रथक किये जाते हैं। ( कि॰ ) करना, गिरना, टपकना ।

भारत दे॰ ('पु॰ ) स्वाला, क्रोध, कीप, जनजनाहट, उप्यता, श्रीच, उपकासनाः समूहः।

भाजक दे० (स्त्री०) चनक, जगमग, श्राभा, प्रतिविम्ब । भाजकत दे॰ (कि॰ ) चमकते हैं, जगसगाते हैं, स्नामा देते हैं, दीख पहते हैं, साफ साफ मालूम होते हैं। भरतकतादे॰ (कि॰) प्रकाशित होना, चमकना.

साफ याफ़ दीख पड़ना, उड़बळ होना । भाजका दे॰ (पु॰) फकोला, फोला। प्रकाश। स्तिजकार दे॰ ( पु॰ ) जळन, फलक, श्राव, श्रामा, भारतकी दै॰ (स्त्री ») दृष्टि, कटाच, भावली, खपाङ्गदृष्टि I भाजमन्त दे० ( पु० ) चनकता हुया, बहुत ही साफ़, थत्यन्त स्वच्छ, पतळा सूक्ष्म, तेव्, तीक्ष्य, ळहक । भालभालाना दे (कि ) धमकना, चमकित होना, मलमल करना, टीसना, पीड़ा करना, क्रोध करना।

भाजभाजाहर दे॰ ( स्त्री॰ ) चमक, फलक, प्रकाश ।

सालमाल दे॰ ( प्र॰ ) इलकी रेश्यनी, चमकदमक । मजहया दे॰ (वि॰ ) शक्ट्रित, सन्देही, संशयी, घोखा खाया हुन्ना, रुवा गया, वद्भित ।

फला दे॰ ( पु॰) हलकी वृष्टि, बौडार, पना, मालर | म्मलामल दै॰ (वि॰) ज्योतिच्यान्, प्रकाशयुक्तः ज्याति विशिष्ट । - (गु॰) वमकदार, चमकी छ।।

मत्लाना दे० (कि॰) सुधावाना, साफ करना, टींका लगवाना, किसी वस्त की शींगे भादि से जुड़वाना । मलामल (गु॰) चमकीका, (स्त्रो॰) चमकदमक। मह्मायार दे॰ (वि॰) चमकीबा, मदकीला, सुशोभित, रास्कार ।

मत्तार दे॰ (पु॰) माडी, गहनकानन, धना अङ्गळ। मद्भि तत् (पु.) मात्य, भांड, पटह दाझा, खपट। —कस्ठ ( go ) पेरवा, कवृत्तर ।

महुद्रक तर्० (पूर) काँक, मजीत । पिसीना, परिव । महिद्वरी तत् ( स्त्री : ) हुंदुक नाम का वाना, माम, सह्या दे॰ ( पु॰ ) रहा टोक्स, वर्षा। मह्माना दं॰ ( कि॰ ) चित्रना, खीबना, किटकिटाना । सत्य तत् । [ मत्य + श्रल् ] सास्य, सीन, मठश्री सकर, मच्य, बडी मध्यवी, पादीन, ताप, मीनशशि | —केतन या केत् (पु॰) मदन,कामदेव,मीनध्यज्ञ । —हि ( ९० ) [ऋप + यङ्क] स्रनिरुद्ध, कपापति, श्रीकृष्य का पीत्र, कामदेव का दूसरा रूप । —ागन ( पु• ) [ ऋष + धरान ] मत्स्य मोगी, मीनभवी, शिशुमार, मूल, जवजन्तु विशेष। —ोदरी (स्त्री॰ ) [ मध्य + वदरी ] ब्यासदेव की

माता, म'स्यगन्धा, योजन गन्धा । मेंद्रें ( स्त्री॰ ) तिरमिसहट, धुंघञावन, छावा, सामा, किल्मिलाइट ।

महाँई दे (पु०) मतिस्वनि, ल्ह्मन, प्रतिविस्त्र, संबक्त, द्वाया, यदा-- मेरी भव बाघा हरी राजा नागरि सीय। जातन की माहि परे स्पाम दरित दृति द्वाय।" (विहारी की सन्सई) काँक दे॰ ( धु •) पूच विशेष, माक, बेतस।

क्रांक दे॰ (स्त्रो॰ ) ताक, रष्टि, नजर ।

माक्ष, माकर दे० (प्र०) करिया मादी, करील के सबे मार।

भौकना दे॰ ( कि॰ ) छिप का देखना, ताइसा, भोट से देखना, निहारना, कन्छी से देखना। मांकामांको दे॰ (पु॰) ताका साकी, देखा देखी,

परस्पर निरीवण, परस्पराक्षीकन । र्मोको दे॰ (स्त्री॰) दर्शन, ग्रवलोकन। दिरिया विशेष। भांख दं० ( पु॰ ) जन्तु विशेष, वन्य जन्तु, वारहसिंघा, स्तीजन दे॰ (स्त्री॰) रित्रपे। के पैरों में पहने वाने वाजे नकाशीदार पीले कडे. जिनमें कक्टरी डाली जाती

🖁, जिससे चब्रते समय पत्रे । क्रिय, कम, मन्दा । स्तौम्त दे॰ (स्त्री०) मजीरा, एक प्रकार का बाजन, हरका भाँम्हट दे० (स्त्री०) महाहा, कलह, विरोध, रण्टा ! मामिर दे॰ (गु॰) बहिष्टियुक्ट, जिसमें धनेक जिन्न हों या हो गये हों।

मामितो दे॰ (स्त्री॰) बहुत छेद वाजी कछछी, मरना । क्तीभा देव (पुर) कींगा, कीडा विशेष, भी गर्मियों हे दिन में प्राय विशेष होते हैं। िर्मीम वजने वाला। स्तौमित्या दे॰ ( वि॰ ) कोची, केपी, रिसदा, खिन्तू,

मामी दे॰ (स्थी॰) सेल विशेष |-कोड़ी (बा॰) फूटी कीडी, सुछ नहीं, नित्यंक, बिना प्रयोजन ।

भाँट दे॰ (पु॰) सुप्ताह के जया के बाल, पशम, शप्प, भस्यन्त छह बस्तु ।

भाग दे॰ ( पु॰ ) डप्पन, डड्डन, बांस या तृश का बना हुआ गृहायरण विशेष, दीवार की रचा के जिये टहर, सिरकी की रही। भाषना दे॰ ( कि॰ ) डकना, बन्द करना, भाषकुदन

करना, आयुत करना, तोपमा, दाप होना । भौपो दे॰ (स्त्री॰) छिनाछ स्त्री, धोदिन, पद्मी। मांवरा दे॰ (वि॰) काला, कृथ्य, कृष्यवर्ण का। माविको दे॰ ( स्त्री॰ ) नव्हा, चेचला, हाव भाव । भाँता देव ( पु॰ ) पड़ी ईंट, राधिक पकते से देा तीन

या अधिक सटी हुई ईट, वेर की साझ कर साफ़ काने बाली हैंट विशेष ।

भौसना ६० ( कि॰ ) विगादना, फुसबाना, सुशासद कर है शस्ते पर ले बाना, चसल . खान का खोन दिला कर कुछ से खेना, भीका देना, ठगना। मौसा दे॰ (पु॰) फुलबावा, घोला, बसप्य द्वीभ ।

भौंस् दे॰ (गु॰) फुलकाक, धोलेवाज, धूर्च, ठग, विगाद् ।

भा तद् ० ( पु० ) मैथिल तथा नागर ब्राह्मणों की एक दपाधि ! भाऊ दे० ( पु०) माज, गोधा विशेष, पिञ्चल, अफन्न ।

स्ताउत २० (पु॰) स्तात, पाथा बदाय, पायुद्ध, प्रश्नुता । स्त्राता रे० (पु०) फेन, बशब्त, पानी में श्रव्धिक तस्त्र उठने से या श्रीर किसी प्रकार रमड़ पहुँचने से जो सफेट फेन निकटता हैं | स्त्रास्ता दे० (पु०) गाँता, भाँत, एक प्रकार की नशीली

पत्ती. जिसका धाज कल के महात्मा वडा घादर करते हैं, मादक वस्त विशेष । स्थान, मेंड्वा । भाट दे॰ (प॰) निकुत, छता आदि से विसाहुआ भास दे॰ (पु॰ ) कटीका, सबन पेड़, दीपक विशेष, जो बच के ब्राकार का पीतल ब्राटि का बनाया जाता है, जिसमें शीशे के स्वास लगाये जाते हैं, वित्तर्यों का साड, पञ्चराख ।--- ख़राड (प्र॰) पुक बन का नाम, जो विहार के पूर्व भाग में है, जहाँ वैद्यनाय नामक महादेव हैं। पुरी के पास के बन का नाम भी साइखण्ड ही है, यथा—"साइखण्ड में भले विश्वाले जी"। श्रीरेश जगन्नाय प्रेरी में ठाकर भले विराजे। जी "!--फँखाड (वा०) कटीकी तथा सूखी फाड़ी, वीहड़ वन, वीरान अक्रल ।—भारक (वा०) माइना, वहारना, साफ सुधरा करना 1--भूड़ (बा॰) काइन, बहारन, सफाई संशोधन, ऊपरी श्रादमनी, निय-मित आय से श्रधिक श्रीय, बचा खुचा:--हालना (वा॰)साफ़ कर देना, तोड़ देना,

स्पष्ट कह देना, तिरस्कार करना, श्रनादर करना,

श्रनचित कडे शब्द का प्रयोग करना ।--पञ्चाड

कर देखना (वा०) खूब देखना, खूब जीव

करना, परखना, श्रनुसन्धान करना, परीचा करना,

र्जावना, कसौटी कसना ।—फानूस दे॰ ( ४० ) शीशे के फाद हाड़ियां और गिकास श्रादि जो

रोशनी और सजावट के काम में लाये बाते हैं। ----बौधना ( वा॰ ) श्रविस्त बृष्टि होना, सर्वेदा

पानी वरसना, किसी वस्तु का तांता बाँघ देना, निरर्गळ बोलते जाना। स्ताइन दे॰ (स्त्री॰) बहारन, बुहारन, कृद्दा, कवरा, कतवार, साफ़ करने वाला कपड़ा, वह कपड़ा जिससे दस्तु साफ़ की जाती हैं।

भाइना दे॰ (कि॰) साफ़ करना, बुहारी खगाना, माहू लगाना, बुहारना या कपढ़े से साफ़ करना, बुन्दिया माहुना, सेव माहुना, गिराना, टरकाना, खुधाना, बतारना ।—फू कना (वा॰) भूत बतारना, टोडका कना, मन्त्र सेनदर बादि हटाना। भाइन्त दे॰ (अ॰) सभी समस्त, सम्पूर्ण, ब्रखिल,

सव के सब, समस्र रूप से, पूर्णरूप से। भाड़ी दे॰ ( पु॰ ) तलाशी, विद्या, मल।

भाड़ा भाषटा लेना दे॰ (बा॰ ) हुँड्ना, खोचना, छान्वेपख करना, मार्गख करना, तळाशी खेना । भाड़ा देना दे॰ (बा॰ ) तळाशी देना ।

स्ताड़ी दं॰ ( छरि॰ ) छे।टा श्रीर घना वन, सघन छे।टा बृज्ञ विशेष ।

भाड़े भपटे जाना दे॰ (बा॰) मल त्याग करने जाना, पाखाने जाना।

भाड़ू दे॰ ( ए॰ ) बढ़नी, शोधनी, सम्मार्जिनी, बुहारी, कूँचा !—कश मेदतर, भक्षी, हळाबलेार । सायङ् ( ए॰ ) थप्पड़, तमाचा, चपेटा ।

भ्मापा दे॰ (पु॰) दोकरी, बड़ी टोकरी. दौरी : भ्रावर दे॰ (पु॰) पङ्किल मूमि, दबदल । भ्रावा दे॰ (पु॰) चर्मपात्र, चाम का एक प्रकार का पान्न

जिससे तैळ या घी नापा आता है। कुप्पा, कुप्पी, खेददार यहा फलजा जिससे कहाड से प्रिया या सेव निकाजे जाते हैं, सेव झॉटने की खेददार कजड़ी। महाम (बी०) गुण्जा, कुएँ से सिदी निकाबने का

यंत्र विशेष । भ्कामर दे॰ ( पुं॰ ) शान, शाय, सिली, पधरी, पृक प्रकार का पत्थर जिस पर खब्ब तीखे किये जाते हैं ।

भामा दे॰ ( पु॰ ) र्मावा, पक्की ईंट । भोम भौम ( पु॰ ) मनकार, र्माय मीय ।

स्तार दे॰ (बि॰) बेबल, निषट, एकमात्र सम्पूर्ण, कुल, समृह । तद॰ (खी॰) ढाढ़, श्राग की लब, श्राम की लब, प्रतिक्रम, प्रकास होता हुआ पुरी तक फैला हुआ है। [साइकर। स्त्राप्ति दे॰ (जि॰) सारकर, सिराकर, स्त्राप्ताहर, स्त्राप्ताहर,

महारी द० ( खी॰ ) जळपात्र विशेष, गह्नथा, करवा, दीटीदार जलपात्र, सुराही, समूह, माड़ी, यूच सम्ह. यस जाल, कमण्डल ।

माज तत् ( धो॰ ) कड़, पारशहर, तीनावन, तरह, कामैच्छा। दे॰ (खो०) दो तीन दिन की लगा-नार वर्ष । (पु०) मालने की किया बहा रोकार. धारामय टटे बातनों का श्रीहना, टटा चातन सुधीरता, जलत, हाह ।

महालना दे (प्र.) घोटना, जोटना, चिक्रनाना, स्निग्च करना, पाखिस करना, साफ करना, टरे घात पात्र का टाँका द्वारा जिल्ल रोकना ।

भ्राजिइ तद्० ( भ्री० ) प्रा के समय यजाया जाने वाजा घडियान िकिनार, गोरट, मर्तमा भाजर दे॰ (को॰) जाबीदार, किनारा, मुख्येदार माखरा दे॰ (पु॰) सेता, काना, कुण्ड, बड़ा कुण्ड । माला दे॰ (पु॰) राजपूनों की पुक जाति ! ि डोकरा ! स्ताचा दे॰ (पु॰) माहा, मांवा, बदा जालीतार मिसक दे॰ (की॰) चींह, मय, हा, माक, प्रचामा ! मिमकता देव (कि: ) मडकवा, उरवा, वींक्वा. बावरित होता, बचिमत होना।

मिन्सका दे॰ (वि॰) चींका हुआ, उस हुआ, अय-मीत, श्रवक्रियन । भिय दिसामा। स्तिमहाना दे० (कि०) मटकाना, वींकाना, उत्पाना, मिमकी दे॰ (खी॰) भड़क, चींक, दर, मय। सिञ्मा दे० ( स्त्री० ) फुटी कोड़ी, कानी कीड़ो, जिगना নানত ত্ত গ্ৰহ

सिष्टमतयी दे॰ (स्ती॰ ) तिगना बूच विशेष I मिडक दे॰ ( स्त्री॰ ) धमही, धुइकी, फटकार । सिद्धकता दे॰ (कि॰) धनकी दना, धनकाना, धुडकी देना, फटकारना, निरस्कार करना, मटका देना । मिइकामिइकी दे॰ (छो॰ ) माटा, सादा, टंटा, बम्बेड्डा, बहाम्हडी, एटडारना चीर धमकी देना । क्तिहको दे॰ (स्त्री॰) छुइकी, द्वाव, धमसी । मिडिफिडाना दे॰ (कि॰) क्रोध करना, चिवक क्रीचित होता, चित्रचिशाना । क्तिनया दे॰ (पु॰ ) महीन चांत्र द बाला घान । मिपना (कि॰) मेंपना, एकिन होना।

मियाना (कि॰ ) सज्जित काना, गामाना ।

भिनदहा दे॰ (वि॰) द्वेंस, पतली हड़ी वासा, स्वर, सुक्रा ।

कितकिती देव (स्रोद ) सनमनी, कनकती, पैर का से। ज्ञाना। किमी शह की मन दय जाने से उनमें पक प्र€ार की मनसनी है। जाता, यह शरीर की निर्वेतना की पहचान है।

मिरिमिर दे॰ ( पु॰ ) मन्द प्रवाह, घीरे घीरे बहुना, दोटी धारा पतला, इलका। किएश । भिर्राम्हरा दे॰ (वि॰ ) विउक्तर पतला या महीन मिरी रे॰ ( खी॰ ) मिली, मींगर, कीटविशेष, दरार, दरम, गडट जिसमें मिशिमर का अब एक्ट्र है। । कुए के पास से निकलने बाला छोटा माना, तपार, पाला मारी हुई फसल ।

किरिक्तराना देव (कि.) करना, रपदना, गिरना, षहना I

मिलाँगा दे॰ (प्र॰) प्रशनी खाट, हरी खाट, जिल साट की विशावट इट गई हो। एक प्रकार के मिशही, सैनिह विशेष ।

सिजम दे॰ (स्त्री॰ ) कवच, सम्राह, स्नाहे का श्रहा के। यह में धर्कों से शरीर की रचा के विमित्र पहना जाना है, बहता, मिर पर का लाहे के कटारे के समान पहनावा । प्रिक्र प्रकार का धान। मिलमा दे॰ ( पु॰ ) संयुक्तमान्त में अस्पत्र होने बाला मिलमिल दे॰ (पु॰ ) हिळती हुई रेशानी, यस्थिर ज्योति, एक प्रकार का बारीक मुखायम कपहा 1 —ा (वि०) सीना, धमकता हुआ।

मिजमिलाना दे॰ (कि॰) रह रह का चमक्ना, प्रकाश का हिल्ला, थीव बीव में एक बार चमक जाना, कभी चमहना हथी चीय है।ना ।

मिजमिली दें• ( ग्री॰ ) विरद्यी श्रीर वर ऊरर श्रमी हुई बहुत हो चाटी पटरिया है। किवारों था निद-कियों में जडी जाती हैं। इनमे भीतर बाजा चाहिर देख सकता है, किन्त वाहित बाला मीतर वहीं देख मकता।

मिल्लइ (गु॰) दूर दूर पर श्वना हुमा बस्ना। सिक्षिका वन्० (धी०) सींगुर, बीट विशेष। मिह्ही तद् ( ग्री॰ ) ग्रति सुन्नम समझ, पंत्रज्ञा समें, सींगुर किश्विषा।—दार (गु०) किशीवाला।

भींकना दे॰ (कि॰) पश्चात्ताप करना, श्रनुताप करना, पछताना, शोकित होना, दुःखित होना, दःलडारामा ।

भींका दे॰ (पु॰ ) चक्की का कौर, उतना प्रश्न जितना एक वार में चक्की में डाला जाय।

भींखना दे॰ (कि॰) किकिकि करना, खीतना, िधीवर मामी, कर्णधार । दुखड़ा रेका। भींगट देे (पु॰) महाह, केवट, कैवर्त, दास, भींगा देव ( खीव ) चिंगड़ी मछली, एक प्रकार की मछली है

भीगर दे॰ ( प्र॰ ) कीट विशेष, किरली, धुरधुरा। र्सीसता दे० (कि०) सुंसताना।

र्स्तीन दे॰ ( गु॰ ) भोना, महीन, सूक्ष्म, पतला, पतील, दर्वल, बारीक। ( छी॰) भोनी, हलकी, महीन। भतिंता दे० (पु०) किरमिशा।

भ्रोंनी दे॰ (स्त्री॰) किरिक्तर, महीन, पतली। यथा— चादर मोरी भोनी, मुख मैळ कर दीनी। है चाहर मीर कविश श्रीड़ी ज्यों की त्यों घर दीनी। -कवीर साहब ।

भ्तीहका दे० (स्त्री०) भर्तेतुर, कीट। भील दे॰ (स्त्री॰ ) सरोवर, हद, जलाशव, ताल, बहुत बड़ा तालाब, प्राकृतिकं जलाशय, धारा रहित वडा सरोवर ।

र्सीसी दे॰ (स्त्री॰ ) फूही, खोटी खोटी बून्दे, फुहारा, मत्पास, वृष्टि की बहुत ही छोटी छोटी वृन्दें।

भक्तना दे॰ (कि॰) नम्न होना, निहुस्ता, नवता, लचना, सिर नीचा करना, लजा से सिर शवनत करना, श्रमिवादन करना, बड़े को प्रणाम करना, नीचे की श्रोर श्राना, क्रोधित होना। यथाः— '' सुको रानि श्रीरहु घरगानी ''।— रामायण् ।

स्तकाना दे॰ (कि॰) नवाना, नीचा दिखाँना, नम्र करना, प्रस्त करना ।

सुकावट दे० (स्त्री॰) निहुराव, नम्रता, लचाव, लरकाव ।

सुरुसुलाना दे॰ (कि॰) क्रोध करना, रिस करना, चिड्चिड़ाना, शीध कोध करना, खिसियाना। भुठिलाना दे॰ ( कि॰ ) जुठा करना, मूउ सावित करना

. मिथ्या सिद्ध करना, श्रश्चद्ध करना ।

स्कठाई दे॰ (स्त्री॰ ) मूठापन, मिथ्या, श्रसत्य । (क्रि॰) मुठा करके, मिथ्या बताकर ।

भुरुवालना दे॰ (कि॰ ) श्रश्च द्वताना, मिथ्या होना सिद्ध करना, प्रमाणों के द्वारा मिध्यात्व प्रतिपादन करना, सूठा ठहराना, सूठा बताना, बन्हिष्ट करना, जुठा करना । मुँह— (वा०) कुछ खाना, नाम मात्र के खाने के जिये बैठना, स्वरूप खाना। मुँह। मुँह—(वा०) मुँह पर मूठा बनाना, सामने मूडा सावित करना ।

माड, भांट ( प्र॰ ) स्तवक, ग्रच्छा, भांप, छोटा साट ! भुत्राह दे० (पु॰) यूष, समूह, समुदाय, दळ, भीड़भाड़, ठह, मण्डल, साधुवाँ का व्यवाहा, साधुवाँ का . समृह विशेष, जिसमें निश्चित संख्या के साधु रहते हैं ।

भुज्ञाहा दे० ( पु० ) पताका, यैजयन्ती, काँडा । भुत्त्हो दे॰ (क्षी॰) काड़ी, बृत्त का समूह, बनखण्ड, गुच्छा, साधुशों का एक दल विशेष, सुण्ड के श्रधीनस्य रहने वाला साधुदळ, इसमें भी साधुओं की एक नियत संख्या रहती है।

भुन दे॰ ( खी॰ ) सादश्य, समानता, छगाव, खुवाव । भूतभूता दे॰ ( पु॰ ) खिळीना, ळड्कों के खेळ की पुक वस्तु ।

भूतनभूती दे॰ ( स्त्री॰ ) नृपुर, पैजनी, घुषरू, सनसनी।

भूतमका दे॰ ( पु॰ ) गुच्छा, स्तवक, गुच्छा के व्याकार का एक गहना, कर्णभूषण, कनकुछ, फूछ या फछ का गुच्छा, ढेड़ी, फल विशेष ।

भुरना दे॰ (कि॰) सुखाना, सूख जाना, सुखा हो जाना, कुम्हजाना, मुरभाना I

भुरमुट दे • ( g • ) भीड़, मण्डली, समूह, समुदाय। कई काड़ों का ऐसा समृह जो किसी स्थान की

सुरस्ता (कि॰) कुलसना, जल जाना, पाला भार जाना । भुराना दे॰ (कि॰) सुखाना, शुष्क करना, सुरक्तवाना, सुखा हुया, मुश्काया हुया ।

मुत्राने दे (गु॰) सूखे, सूखे हुए, मुरकामे हुए, ( विशेषण ' ऋराना' का बहुवचन )।

भुरियाना दे॰ (कि॰) बीनवा, बराना, सोहचा, निराना, खेत की घास निकाल देना, फोली में भरना । सुर्जी दे॰ (कि॰) कुम्हलाना सुरक्ताता। सुर्जी दे॰ (स्त्री॰) ससेट, सिकेड़, सिकुडन, शरीर के मौंस का सिकुडाव, डीजा पदेना।

सुलकाना दे॰ (कि॰) दग्ध करना, मस्म करना, जवाना, जला देना।

कुजना दे॰ ( कि॰ ) इलना, हिलना, लटकना, हिलोबी पर चत्रकर हिळना, स्टटक प्याता ।

सुजनी दे॰ (स्थी॰) नधनी में डाल कर पहनने का पुक प्रकार का गहना।

मूँ म दे॰ (पु॰) घोसबा, गुन्ता, वासा, नीड, पियों के रहने का स्थान, खोता।

मूँ मता दे॰ (पु॰) क्रोध, खुनस, क्रोधावेग्र,क्रोध चढ़ना, रिस, चिड़ चिडाइट, क्रोपावेग्र।

मूँटर दे॰ (स्नि॰) दोकपत्नी सूमि, दो शक्ष वोधी जाने वाली सूमि, जिम सूमि में दो शक्ष योधी जाते हैं। [बचा खुचा।

मूँ उन मांठन दे॰ (पु॰) जुड़, मूट, विस्तृष्ट, भोजन से मूठ दे॰ ( गु॰) मिष्या, श्रद्धद ससता, निर्तयंक । —मूठ ( वा॰ ) मूठ, सरासर मूठ, विलक्क्स मूठ, निरा ससत्य ]

सूठ रे॰ (गु॰) निष्यावादी, झसलागदी, मृठ घोलन बाला, बरिबुष्ट, सीतन का बचा साग, मृता, भोतनावरोप !—साठा (बा॰) जुड़, तरिबुष्ट ! सूना दे॰ (गु॰) पका नारिबल, सूखा नारिबल का फल, सूर्स चल, सदीन कपका, पूर्वे में साग कलाग।

भूमक दे॰ (स्थो॰) भीड़, समूह, समुदाय, समा, भूषय विरोप, क्यंफूल, (वि॰) हिल्त वाला, कृति वाला !—साड़ी (सी॰) साबादार साडी !

मूनमून दे॰ ( पु॰ ) मेव, घन, षादलों का शमश्ना, हिलमिल कर, चहङ्कार के साथ हिलना ।

सूमना दे॰ (कि॰) हिल्ला, डोल्ना, बहरना, जघना, मद से फूल्ना।

सूमर दे॰ ( पु॰ ) सिर में पहनने का पुक गहना, जिसे रिडियाँ श्वसर पहना करती हैं।

मूर (वि॰) सूरा, सुरक, रीवा, व्यर्थ, जूडा, दाह, जबन, दुःरा।

स्तूरना दे० ( कि० ) कृटना, चूर्ण करना, फाइना, पेड़ से फळ बतारना, सूखना, किसी कारण बरा दुर्पछ होना, कळपना, पञ्चताना, पश्चाताप करना, दु खित होना, शोक करना |

मूरा दे॰ (वि॰) स्पा, मुस्माया, कुम्हलाया, श्रना-वृष्टि, श्रकाल पडना, महँगी पडना, वृष्टि न होना!

स्तूज दें ( श्वी ) दीवा दावा ववा, शोहार, हायी का श्रोदृता, बैंब पाटे श्वादि पशुश्रों के श्रोदृते का यस्त्र, सवारी का पदा, श्रोहार, यैंबी, टोपी।

मूलना दे॰ (फि॰) डोलना, दिल्ना, खटकना। छुन्दोविशेष, कविता बनाने की एक रीति।

मृता दे ( पु॰ ) हिंडोबा, पबना, बोळा, रस्सी के सहारे बंधा हुआ पाट जिस पर मूजते हैं, यूष विशेष, बांख बुख, हिलो का इर्जा।

मूँ सी दें ( सिं) ) कृती, भीती, भारात, फुरार, पुरू नगर का नाम, यद प्रयाग के सामने हैं। यह यहुत ही पुराना है। भारत के चत्रवर्धी राजामी की राजधानी, हरका पुराना नाम प्रतिष्ठानग्र है, हसे ही राजा पुरुरता ने चपनी राजानी बनाया या, इसी स्थान पर प्रतिद मीमासक बौद्धिनयी स्वध्यमंत्रवारक जुमारळभट शुपराच हुए थे। कहते हैं यहाँ के परक्ता किमी राजा का नाम चैपट था, इस मारी का नाम वस समय धम्मेर नारी पढ़ गया था। जो हो यह नगर पुराना है हमी सनदेद नहीं।

भेजना दे॰ (कि॰ ) सहारना, सहना, अवर खेना, पानी में हिलना, चोलना, पचाना !

र्मोंक दे॰ (खी॰) प्रक्षा, द्यावात, दकेब, रेटा, मकोरा, वट के साथ सींबना, मुकान, वाम, टाट, चाब, प्रदाब, पानी का दिलोरा।—देना (फि॰) श्राग में लगाना, नष्ट करना, भस्म करना, जलाना, जला देना, फेंकना, लापत्ति में डालना, स्रतरे में डालना।

संतर म डाल्या। मॉर्किना दे॰ (कि॰) फॅक्ना एडेल्ला, घुसेड्ना, ल्यापा, डाल्या, चूल्हे में बकड़ी ल्यापा, भाड़ फॉक्ना, रिया विचारे करना, निर्धक करना। फॉक्ना दे॰ (वु॰) घड़ा, रेला, सल्झ, सहारा।

भोंकी दे॰ (खी॰ ) भार, योक्त, जवायदेही । भोंटा दे॰ (पु॰) ) सिर के वड़े बड़े वाज, विखरे भोंटी दे॰ (खी॰) या डळके याल, ळट, पिछले

भाटा द॰ (सा॰) में या बळक बाल, लट, पळल बाल. चोटी, लट, बार, नटा, हिंडोले का भोंका । भोंपड़ा दे॰ (पु॰) सदी, जप्पर का खेटा घर, त्या

निर्मित गृह, घास पूस का घर, इटी, श्राश्रम । भौंपड़ी दे॰ (की॰) छे।टा मोपड़ा, इटी।

मोंपा दे॰ (पु॰) गुच्छा, स्तवक, फळ या फूल का मोंप, कोटा, बेर विराव, परिधि।

भोरा दे० ( पु॰ ) फल या फूछ का गुन्छा। भोकि दे० ( खी॰ ) धक्षा, टीकर, सहसा चक्कर श्राना, धूमरी, मस्ते मस्ते वच जाना, श्राफत खाना, हु:ख श्राना, किसि प्रकार का उपदृष्ध।

भोका दे० ( go ) ठेतकर, ठेस, बढ़क, घरका, स्रावात, मकोरा, बलाश्कार से खिलाल, मटका देकर खींचना, मोंटा पक्त कर ज़बरदस्ती खींचना, गिराने की दृष्ण से खींचना, सहसा खींचना, प्रायमक खपनी और खींच लोना या ठकेंठ देना।

भोभा दें। (पु॰) खोंता, श्रीक, वड़ा पेट, बम्बेवर, फर्बों का बढ़ा चबर, केले का घबद, केले का भोभा, एक सुबक्षे में स्टों हुए बहुल से फरा।

गुच्छे में छने हुए बहुत से फछ । भ्तोभ्ता रे॰ ( पु॰ ) बढ़पेटा, बड़ा पेट बाजा, तुन्दिछ, स्युकोदर । भोटिंग दे॰ (पु॰) भोटिवाला, भेतभेद, भेतों का भेद विशेष, (कि॰) मौंका देकर, मौंद्रा पकड़ कर लाट-काना, केश पकड़ कर खींचना, भोटिया कर खींचना । भोटियाना दे॰ (कि॰) वाल पकड़ के खींचना, मोंद्रा खींचना, मोंद्रा पकड़ कर भारना, क्षोध से सोंद्रा खींचना।

भोदि दे० (की०) है। दा भोदा, चादी, पिछत्ने वाल, छर, वेद्या समूद्र, ज्ञार समूद्र, तृष्य भादि का समूद्र, पूछा। भोता दे॰ (द्व०) कपड़े की सिक्टुक, डीठ डाठ, कपड़े का डीक न होशा, दें जा होना, घरीर में बड़ा दोना, कपड़े का डीक नहीं बैठना, 'चरकारी का रस्ता, ससालेदार सरकारी का रस, वच्चे, कदुके। भोतासमाल दे० (द्व०) दोला डाठा, चरपरा रसा।

भोजा दे॰ ( पु॰) यैद्धा, बड्डी मोजी, रोग विशेष, बड्डांक, ऊक्ता, वायु विकार से प्राधे शक्तका अवे-तन हो जाना, किसी शक्त का मारा जाना पतछा। ( वि॰ ) लटका, सिकुडा हुआ।

भोति दे॰ (बी॰) द्वायजी, थैजी, जेब, द्वांटा भोला। भीर दे॰ (पु॰) द्वां, तरकारी द्वारा । भीरी दे॰ (वि॰) सींबर, भीवर, द्वाला, हृष्ण वर्ण,

सीवळा, रोहुँबा रङ्ग न काळा न गीरा, स्वक, गुध्झा, सम्या। [सरह जळाना। भौतिमा दे० (कि॰) जळाना, खूब जळा देना, बच्छी भौतिसा दे० (वि॰) जळा हुबा, सस्म किया हुखा,

दग्ध, भुज़सा हुन्ना, जलाया हुन्ना। भरोर दे॰ ( खी॰ ) मगड़ा, रुटा, छड़ाई। भरोरी दे॰ ( क्षी॰ ) खेत की वास।

भ्तोरी दें॰ (ब्री॰) खेत की वास । भ्होंचा दे॰ (पु॰) टोकरी।

भ्रोहाना दे॰ (कि॰) चिड्निड्राना, गुर्राना, फुसकारना, मारने के। सींग दिखाना, श्रनायास गिरना।

ञ

हा यह व्यक्षन का इसवीं वर्ष है, तालव्य वर्ष हैं, क्योंकि तालु से हसका उचारण होता है। नासिका से उच्चारण होने के कारण इसके नासिक्य भी कहते हैं, यह चवर्ग का पंचम श्रचर हैं। ट व्यञ्ज का ग्यारहर्वा वर्ण, यह मृद्देन्य है। क्योंकि इसका बचारण मूर्जा से देशता है

ट तत् (पु॰) वामन, शब्द, नाद, ध्वनि, चन्द्रमा, गान, रुद, श्रह्लरा, बुढ़ाई, बृद्धावस्था, जरा. नारि कर का खेल्दा ।

टक दे॰ ( स्त्री॰ ) ताक, देख, निस्तर, दर्शन, लगा-सार देखना, धनिमेपप्रेचण, जिना पळक गिराये देखना, निरन्तर दृष्टि, श्रवण्डावलेक्नन, बडी तराजू का चौर्खेंटा पछडा !--दक (स्रो॰) सगातार देखते ही रहना, निरन्तर देखना, धविरत दृष्टि से देखना, छनिसेष दृष्टि से देखना 1--दका ( पु० ) टक्टकी, नेशों का शुला रह जाता ! —रकाना (कि॰) निश्च दृष्टि से देखना। --- टक्को ( छो॰ ) नियल हाँ ।-- टोना (कि॰) रदेवलना, एना, हुँदना ।--रोरमा--रोलना हुँदना, हाय से छूबर हुँदना ।—टोहना (कि॰) इँदना । करना । टकटीरना (कि॰) टटीबना, इंडना, तडाश

रकता दे॰ (पु॰ ) धुरना, (कि॰ ) सिल्ना !

दकराना दे॰ ( कि॰ ) टक्कर गाना, टकरा जाना, टक्कर भारता, श्रापात करना, चका मारता, टीना, टिकाना, सिखवाना। टमचाना दे॰ (कि॰) खुदवाना, सिद्धाना, तगाना, टकसार या टकसाज तद्द (पु.) रङ्गाराला, सिका बनाने का स्थान, जिस स्थान पर राये पैसे

ढाके जाते हैं, मुदालय।--का स्रोटा (बा॰) पहले से ही बिगड़ा हथा, शिवा के मनव ही से बच्दुहुल, जिनके बच्छी शिक्षा नहीं मिली। - चढ्ना (बा॰ ) शिवा पाना, शिविन होता. वपदेश पाना, शिचित होने के लिये प्रयस करना, सीलने के जिये चेष्टा करना !-- याहर (वा॰) श्रमपद, मूर्व, शीटा, विगड़ा, चरिवित,

राताव । टक्सालिया तद् पु । टक्साल का काम करने टकसाली वद् • प्र मिला, जिस टहसाली की थीर से टब्सार चरता है। सिन्हे दरवाने बाजा.

या डालने वाला. टकमाब का धरा माना हुन्ना, ( जैवे टकसालो मापा )पहा, प्रामाणिक (टक-साली कथा )।

टकहाई ( खी॰ ) टकेकी, नीच, कुलटाखी, इरजाई । टका दे॰ (पु॰) राये पैसे, जोड़ा पैसे या रापे, यथा.- "टका धर्म टका कर्म टकेंव परमं पदम् । यस्य गेहे टका नाम्ति हाटके (बाजार में)

टक दकायते ॥ " एक तील-विशेष । टकाई दे॰ (स्त्री॰) सिटाई, टॉक्ने की मन्ती। टकाना (कि॰) मिल्वाना, मिलाना । दकाही (खा॰) देखो टक्हाई।

टकी दे॰ (खो॰) साक, दक्षी, किसी की साक में ति उद्या। छिपना, लकाव । टकुष्मा दे॰ ( घ॰ ) छेदने का साधन, तकला, टकेत, टकेत दे॰ (गु॰) घनवान्, घनी, माबदार,

थाला, धनाट्य, धादासूचह पद । टकोर दे॰ (स्त्री॰) ध्वनि, धुन, टक्कार, सुवकार, चुमकार, चुबकारी, चुमकारी, डोझ बजाने का शब्द,

थाप, सेंक । टकोरना दे॰ (कि॰) सेंडना, सवाना, गरम बरना, बद्य करमा, ताता करमा, तपाना, ठे।कर लगाना,

ब्रजाता । टक्कोरा दे० ( पु॰ ) द्यारा द्याम, चेंदिया। टकौना दे॰ (पु॰ ) टका, देर पैसे।

टकोरी (स्त्री॰) दील (तीलने का) कींटा। टक्कर दे॰ (स्त्री॰) टोकर, टोकर खगना, सहसा मह

से सह का पढ़ा सगना।—साना (वा॰ ) रोका स्ताना, बज्ञात किमी चीज से सिड जाना, बाफ्त में पश्च जाना, श्रचानक दु प्री हे।ना, हानि उठाना, वतियस होता।-देना (बा॰) मिर से टोस्र देना, पशुश्री का परस्पर ग्रामात करना ।—मारना (वा॰) धम्हा खगाना, टोक्र मारना, टकेलना, रेखना, पेलना, पटकना, मुक्बिटा करना, सामना काना, यशयर में खडा होना |

टपाना दे॰ ( पु॰ ) गुरुफ, चूंटी, टेंबना, घुटना 1 टगया तत्॰ ( प्र॰ ) हात्रिकायों में से एक ।

टगर तत्॰ ( पु॰ ) सुहामा, क्रीड़ा, तगर का दृद्ध । टगरना दे॰ ( क्रि॰ ) डगरना, लुड्कना, बहना, गिरना ।

ाराना । टगरा दे० (वि॰ ) टेड़ा, वॉका, तिरङ्गा, सरग पताली । टगराना दे० (कि॰ ) घुसाना, टवराना, लुढ़काना, फिराना ।

टचलना ) (कि॰) पिघलना, हृदय का द्वीमूत टचरना ) होना, बुलना, गलना।

टबलाना } (कि॰) पिघलना, गलाना, बुलाना, टबराना टिवना।

टङ्क ततः (पुः) [ इङ्क + अल् ] परिमाण विरोप, चार मासे की तील, टाँकी, छेनी, जिससे परवार काटा जाता है। बढ़ , तल्वचर, कोध, खहङ्कार, सुद्धागा, सुरपी, दर्ग, सुद्रा, तिका, चनित्र, चनता, करुडा, टाँकी, तलवार का न्यान, कोश, पर्वत का स्ट्रु, छुदाल, सटाई, नीला कैश, छुदराई।।

टङ्क्षक तदः (पु॰) [ टङ्क्ष + क ] रजत सुद्रा, सिक्षा । —पति (पु॰) सुद्राध्यक्त, टक्साळ का मालिक, टब्साळ का अधिपति |—शाला (खी॰) सुद्रा-निर्माणमृद्द, टब्साल।

टङ्कुण तद्द ( पु॰ ) सुहाना, उपधातु विशेष, तिससे सोना चंदी श्रादि गङाई जाती हैं । [क्रूटना । टङ्कुना तद्द॰ ( क्रि॰ ) टॉक्ना, सीना, उटकाना, टङ्कार तद्द॰ ( पु॰ ) ज्या का शब्द, धनुष के देंदे का शब्द, चित्तले का शब्द, साझमें, विसम्य, अचन्मा, प्रसिद्ध, धनुष का सपानक शब्द।

टड्डी ( बी॰) पानी रखने का छोटा चहुवचा। टड्डोर रे॰ ( बी॰) घटुप के रोवे का शब्द, धनुप की टड्डार, धनुप की मयानक ध्वति, रोवे को पीछे खींच कर छोड़ देने पर जो श्रावाज़ होती है बसे टड्डोर कहते हैं।

टङ्कीरना दे॰ (कि॰) फाइना, घनुप के रोदे के फाइना, ज्या के खींचना, उसे साफ करने के लिये खींच कर छे।इना।

सङ्गङ्गी दे॰ (स्रो॰) चैर, पांच, राती, गोड़, फिल्ली। स्टब्स दे॰ ( पु॰ ) कृषण, सून, स्मड़ा, कंजूम, सक्सी-चूस। ठटका दे॰ (चि॰) नया, नवीन, कोरा, श्रमिनव, ताज़ा, श्रमी का, तुरन्त बना हुमा । (चु॰) उत्तरा पुतरा । (खी॰) ठटकी, नबी, नबीना, ताज़ी। ठटकी या ठटरी दे॰ (खी॰) घेरा, मेंड, पाला, श्रात्वनाळ, तुचों के मूल में पानी सीचने के लिये को पैरा बनाया जाता है। खोपड़ी, ठटी, ट्रष्टी। ठटपुँ जिया दे॰ (चि॰) योशी पुँजी वाला, श्रद्ध मुख

थन वाळा, जिसके पास स्वरंप घन हो।
टटवानी रे॰ ( बी॰ ) छेटी घेड़ी, टहुई।
टिट्या रे॰ ( बी॰ ) माँग, द्वार वन्द करने और बुद्धि
से दीशर की रहा करने के जिये तुशादि निर्मित

टहर, टही। इटीहरी दे॰ ('खी॰) पत्नी विशेष, टिहिम। इटुडा दे॰ (ख॰) घोड़ा, खेटा घोड़ा। इटुई दे॰ (खी॰) टटवानी, खेटी घोड़ी। इटोलाना दे॰ (कि॰) हायों से हुड़न, छु छु करके पहचानना, दोला दोई करना।

रुष्ट्रर दे० ( go ) र्काप, बड़ी रही, रहिया i टहुरा दे॰ (पु॰ ) ब्हा, डींग, डोल या नगाड़े का शब्द । इष्ट्रा तद् ० ( प्र० ) बढ़ा दहर । टट्टी दे॰ (क्षी॰) फॉप, टट्टर, टटिया, छोटा टट्टर । इटट्र दे॰ ( पु॰ ) छोटा घेखा, रहचा । टस्ट घस्ट दे० ( पु॰ ) पूजा का भारी आडम्बर । हराटा दे॰ ( प्र॰ ) लढ़ाई क्ताबा, बखेड़ा, उपद्रव । दश्रदा, दंदा दे० ( ५० ) क्तगड़ा, बखेड़ा, प्रवश्च । टिटिया दे० ( खी० ) एक प्रकार की भाग। टन दे॰ (पु॰) टङ्कोर, धनुष का शब्द, श्रदङ्कार घंटे की ध्वनि विशेष, परिमाण विशेष, श्रद्वाइस मन का एक टन होता है। - टन दे० (स्ती०) घँटा बजाने का शब्द । तिक्षिण स्वर । द्धनक दे॰ (स्त्री॰ ) टीस, कर्कश शब्द, गम्मीर शब्द, द्यनादन दे॰ ( स्त्री॰ ) घंटा बजाने का स्वमातार शब्द । द्रनाना दे॰ (कि॰ ) विस्तार करना, विस्तृत करना, फैटाना, पसारना, बान्धना, खींच कर बान्धना,

कसकर बान्धना । द्वप दे॰ ( स्त्री॰ ) फिटन, टमटम ग्रादि का वह साय-बान जो इच्छानुसार बड़ाया था गिराया जाता है। मूँद यूँद टपकने का शब्द, किसी वस्तु के सहसा गिरने का राज्य ( चाम का टपकना ) । ( पु॰ ) पानी रखने के नाँद के तम का खुला घडा वालन, एक बीलार, बाँस का टेक्स जिसमें मुर्गी के वच्चे इक दिवे जाते हैं।

टपक दे॰ (पु॰) रह रह कर होने वाली पीटा या वेदना, जल श्रादि की युँद गिरने का शब्द ।

टपक्ता दे (कि॰) चूना, वूँर वूँद गिरना।

टपका दे॰ (पु॰) पानी की बूँद, अलग अलग होकर गिरना, पश्के फर्टों का दुख से आप ही आप गिरना, आप से गिरा हुआ आम का पहा फल ! टपकाना दे॰ (कि॰) खुलाना, हानना, निकासना,

रङ्ग बादि निकालना, खानना । टपका टपकी दे॰ ( खी॰ ) वृँदा यूँदी, फुदार ! टपझाना दे॰ ( कि॰ ) कृद जाना, बल्ल जाना, बाने

टपझाना ६० (१६० ) छूद जाना, चलुळ जाना, म्राग यद जाना, श्रमसर होना, पीछेकी बात मूळ जाना, पहले की बात के। मूळ जाना।

टपना दे॰ (कि॰ ) नांचना, खांचना, कृद कर जाना, फाँद कर निकल जाना।

टप पड़ना दे० (कि०) धीव में हृद पहना, हाय बदाना, दूसरें के हास के बीव पा पड़ना, खिन चार से किसी काम की रठा जेना, किसी काम की गुरुना या हानि लाम दिना सोचे दी उसमें लग जाना, प्रधानक या जाना।

टपरा दे॰ ( पु॰ ) छप्पर, छात्रन, मोपदा । टपाटप दे॰ ( पु॰ ) छगातार, टप टप कर टपकना ।

टपाटप द० (पु०) लगातार, टप टप कर टपकना । टपाना दे० (कि०) कुदा देना, नँघवाना, कुदवाना, फँदाना, फँदवा देना ।

टप्पा रे॰ (बु॰) उत्हब्द, झाह्यमाना, पेस्ट प्राफिस, धरनाई, पालडी होने बाले कहारों की लाह, पीच भीव में उनका पहाब, खन्तर, छोटा मूनिमाना, नियत दूरी, मोदी सीवन, शांगिनी विशेष, एक प्रकार के गीन का गाम । गेंद का बहाल, एक प्रकार का कहा ।—खाना (वा॰) शोहती या गेंद् के बहाबते हुए चलना

टप्यर दे॰ (यु॰) परिवार, इन्छ, बरा, इन्दुन्ध । टमक दे॰ (खी॰) पीटा, यासना, वेदना, कष्ट, टीस । क्यति विरोध, पानी में पानी गिरने का सम्बत्त द्रमक्तना दे॰ (कि॰ ) गिरना, टपकना, चुना, टमक क्षेत्रना, क्षण में वेदना होना ।

द्याना, संया म बदना हाना । दमकी दे॰ (स्त्री॰) हमहुगिया ।

रमरम दे॰ (स्त्री॰) घोडे से खींची जाने वाली खुजी दो पहियों की छेाटी गाडी ।

डमटी दे॰ ( स्त्री• ) एक वरतन विशेष ।

टर दे० (क्षी०) अहङ्कार, गुमान, शकड पूँद, मेंदक की बोजी, इट, श्रष्ट, मुस्कु बात । (वि०) मत-बाला, उन्मत, स्रवेत, श्रसावधान —टर (की०) बहुवक, बहुवह !—टराना (कि०) बहुवक, करता टरटर काना, निर्धक बहुत बोजना, वरू-पाद करना।—टरी (गु०) बहुवादी, बहुनापी, बहुविधा।

टरई दे॰ (कि॰) इटती है, दळती है, हदनाना । टरना दे॰ (कि॰) इटना, टब जाना, खिसक जाना, दर हो जाना, भग जाना ।

टरकामा दे॰ (कि॰) हटामा, खिमयाना, टाख देना। टरामा दे॰ (कि॰) हटामा, हटा देना, टाख देना, मगा देना, हटवाना।

टर्रो दे॰ (वि॰) कोषी, यहवादी, बकी, गुंडा। टर्रोना दे॰ (कि॰) बकरक करना, विडिचिडाना,

हराना दुरु (१६०) बकाक करना, कोच में भाकर बकता, गाली देश। टलना दे॰ (१६०) हरना चायत होना, भग जाता, चळा जाना, सरकता, दूर होना, जाता रहना, नष्ट

हो जाना । [श्रंय । ठलप १० (ची० ) छांट, दुकड़ा, कतरन, खण्ड, भाग, टलमलाना २० (कि॰ ) स्वसमाना, खिति का धनि-

श्रित क्षेत्रा, संदिग्ध खिति का होना, छलचना। टजाटजी दे॰ (क्षी॰) बहाना, सिस, हीलाहवाला। टजाना दे॰ (क्षि॰) हिपाना, छक्ता, लुकाना, हरवा

देना, हटाचा कर छिपा हेना, सरका देना, गुरुवा देना । [सारहीन वस्तु, तोक्र् । टेझा दे॰ (पु॰) मूटमूट, धासल, मिष्या, निर्यंष्ठ, टेझा दे॰ (पु॰) पुरु प्रकार का बीस ।

टल्लोनवीसी दे॰ ( धी॰ ) व्यर्थं का काम, निटलापन, बहाना, टाल्मट्रख ।

द्रमार्ग तत्॰ ( पु॰ ) ट ठडढ या, टकारादि पाँच अवर । द्रमार्थ दे॰ ( क्षी॰ ) व्ययं धूमना । टस दे॰ ( छी॰ ) किसी बजनी बस्तु के खिलकने का शब्द ।—से मल न होनों ( वा॰ ) ज़रा भी न हटना, जरा भी न हिल्ला।

इटना, जरा भी न हिल्ला |

स्मक्त दे० ( खी० ) टीस, चमक, दर्द, न्वथा, पीड़ा ।

स्मक दे० ( की० ) टीस देना, न्यवा होना, घटना,
इटना, हिल्ला, रोना थोना | द्रूर इटाना |

स्मकाना दे० ( कि० ) हिल्लाना, चलाना, स्तकाना ।

स्मा दे० ( कि० ) मसकना, फटना, फट साना ।

स्म से मस दे० ( वा० ) हथर से उधर, इस वात से

हस बात पर, एक विनय को छोड़कर दूसरे विषय

पर, पूर्व स्थिति को छोड़ कर दूसरी स्थिति पर |

स्मर तव्० (यु०) त्रस्त,एक प्रकार कारेशमी मोटा कपड़ा।

हस्क दे० (खी०) गाँठ की पीडा, सफ की वेदना ।

टहक्तमा दे॰ (कि॰) हुखता, दर्द करना, न्यण होना, पिराना, पिवलना, द्वत होना । टहटह, टहटहा दे॰ (वि॰) शुन्दर, नवीन, ताज़ा सनेहर, समजीय, टटका ।

टहता दे॰ (पु॰) पेड़ की साखा, साख, डाल । टहनी दे॰ (क्ता॰) पेड़ की छोटी शाखा, ज़ोटी हाली टहल दे॰ (पु॰) सेवा, शुक्रूपा, ख़िदमत, घर का काम काल, सथा:—

" मीच टहल सब गृह के करिहाँ, पह विलोकि भवसागर तरिहाँ"।

--राभायस ।

—टकोर (बा॰) शुश्रूषा, काम काज, गृहरूमें।
— टकोर करना (बा॰) सेवा करना, अधीनता

टहलाना दे० (कि॰) वलना, फिरना, घृतना, अमया करना। हवा खाने जाना, सन्या खुबह असया करना। टहलानी दे॰ (स्त्री॰) दासी, सेविका, सेवा करने वाली की, घर का काम काल करने वाली की, मर का काम काल करने वाली की, मर का काम काल करने वाली की, मत्रीरन, नौकरानी।
टहलाना दे० (कि॰) धुमाना, फिरना, चलाना, टहलुका, हटलुका दे० (पु॰) सेवक, चाकर, नौकर, पृह कम करने वाला, दास, टहल करने वाला।
टहलुके दे० (स्त्री॰) कोंडी, दासी, चकरामी, काम करने वाली, टहल करने वाली की की, वह लक्षमी को डीपक में वसी वकसाने की डीली लाती है।

टहल्तु दे० (पु॰) नौकर, चाकर ।

टहीं दे॰ ( स्त्री॰ ) युक्ति, जोड़ तोड़, ताक । टहुका दे॰ ( पु॰ ) पहेली, चुटकुळा ।

टही दे॰ (पु॰) बालक का श्वा, बालक की कलाई, जन्मते बालक का शवा।

टक्षेक, टक्षेका दे॰ (पु॰) बूँसा, चपेटा, घरपढ़ा टाँक सद्॰ (पु॰) टक्क, चार माशे का परिमाच सीने का साधन, एक प्रकार की सुई, सिलाई, सीवन।

स्वित । [ ट्रांका चळाता | ट्रांकना दे॰ (कि॰) सीना, सिछाई करना, सुरवना, ट्रांकर दे॰ (पु॰) लम्पट, लुच्चा, बदमाश, गुंछा, उच्छक्कल ।

टौंका हैं (ए॰) सीवन, खुड़ाई, जीड़, जीड़न, सन्धान । टौंकी दे॰ (स्त्री॰) परधर काटने का धरत, छेती, रखानी, नास्तर, फोड़ा खबूँज़ा या प्रत्य किसी फत का चौकोना दुकड़ा, जिससे फल का प्रच्छा द्वरा होना पहचानते हैं । कुलहाड़ी, खसटा, पानी जमा करने का हीज़, होटा चहचचा।

टॉक्स दे॰ (वि॰) टॉकने वाला, पत्थर कारने वाला।
टॉग दे॰ (इनी॰) टॅगझी, गोइ, पैर, एँड्री से युटने
तक का भाग, लटकाब, टॅगाब — प्राञ्चाना
(वा॰) श्वनिवार चर्चा या हस्खेरा ।—तिले
से निकलना (वा॰) हार मानना ।—तिङ्गा
(वा॰) विकस्मा करना, किसी मापा के हुटे
पूटे याच् चौलना ।—एसार कर सीना (वा॰)
निश्चिन्त सीना।

र्टोगन दे॰ (फि॰) लटकाना, जनर चड़ाना, सम्बा र्टोगना दे॰ (पु॰) एक प्रकार का बोदा, पहाड़ी बोदा।

टाँगी दे॰ (स्त्री॰) कुरहाड़ी, फरसा, लकड़ी काटने का एक बस्त विशेष, टाँगी।

टांच दे॰ (वि॰ ) ) हडीला, हडी, वक्र, टेड़ा (धु॰) टांचड़ा दे॰ (वि॰ ) पेच, दवाव ।

टॉट दे॰ ( स्त्री॰ ) सिर के बीच का भाग, वॉदी, तालु, टरड़ी, खोपरी।

टाँड दे० (वि॰) पोढ़ा, डोस, ससार, सारयुक्त, कदा असाही, उद्योगी, उत्साहशील । [प्रगरुभता। टाँडाई दे० (स्त्री॰) पोढ़ापन, उत्साह, डोसाई,

टांड दे॰ (खी॰) दीवालों के बीच जड़ा तएना जिस पर सामान रखा जाय । मञ्ज, मवान, बैठान के लिये बॉम बादि का बना केंचा धासन । टांडा दे॰ (पू॰) खेर, एक सनुष्य का बोम्ह, पुक्र बार के बढाने ये। स्य चरत. बनजारे की बस्त । टाँडी तद् ० ( छी० ) टिड़ी, कीट विशेष । टाँय टाँय दे॰ (स्ती॰ ) कर्केश शब्द, वकवाद । टॉय टॉय फिस (बा॰) बक्वाद बहत किन्त परि-ग्राम क्य भी नहीं। िविद्धावम, थोरा I टाट दे॰ (पु॰) यन का बना हम्रा एक प्रकार का टाटक दे॰ (वि॰) टरका, नवा, नवीन, ताजा। टाटो दे॰ ( स्त्री॰ ) टटिया, टट्टो, फॉप, टट्टर । टाठी तद् • (खी॰) थाबी, मजरूती। टाडी दे॰ (स्त्री॰) लक्ष्मी काटने का शस्त्र विशेष. धेरी क्वडाडी, फासी, छेटा फामा 1 टान ( ग्ली॰ ) तनाव, सिचाव। शिंचना । टानना दे॰ (कि॰) फैबाना, विस्तार करना, ऐंचना, टाप दे॰ ( पु॰ ) र्हाच, नांच, बल्रहुन, डांक, घेरडे का शब, जो शसके दें।इने पर होते हैं। वांस का बना हमा पक मकार का टोक्स, जिससे सहिता परदी जाती हैं । सुर्रिगये। के बन्द करते का काशा। टापना दे॰ (कि॰ ) टाप मारना, इंडना, खोजना, ताकते रह जाना, बिराश हो जाना, विराश बैठे ताकते रहना, मुखा रह जाना । टापा दे॰ (पु॰ ) र्ह्याचा, वीस का बना दीरा बडा पिजरा, टवा, मदान, बद्धाल, कृद् । टापु दे॰ (पु॰) द्वीप, सूमि का वह माग जो चारों भ्रोर से पानी से घिरा हो। ( देखो द्वीप ) टावर दे॰ (खी॰) दोटा कोछ. ताछाव, बक्तत्रिम होटा सार I (go ) वार्ड**ड**, सद्दा I टार दे॰ (कि॰ ) टारकर, इटाकर, गाँवकर, बल्रहन कर, सरका कर। (पु.) घोड़ा, छीडा, कुटना, मेंडुथा, देर । टारन दे॰ ( पु॰ ) बहाहन, हटावन, टालन । टारना दे॰ (कि॰) इटाना,साहाना,दूर करना,टालना। टारी दे॰ (स्त्री॰ ) दूर, चन्ता, फासिला। टाज दे॰ (स्त्री॰) टाखमटोल, स्वात से काल काटना. ग्रहाना करके समय निकालते जाना। सकदी शस

थादि के बेचने का स्थान, लक्डी का देर, यज शशि, पहळवानें की खटाई का धे।सा । द्यालदल दे॰ ( g॰ ) ब्याज, बढाना, मिस I टालना दे० (कि॰) हटाना, विताना, काटना, निवाहना। टालमटेल दे॰ (पु॰) बहानायाजी, कपट, घोळ । टाला दे॰ (पु॰) छुब, क्ष्य, धोसा, बहनमाई। —हात्ना हताना (वा॰) टालना राजमरोल बताना, घोछ घ्रमाव करना, इतस्तत करना पटीवाजी काना। टाली दे॰ (स्त्री॰) गाय वैत के गलेकी घटी। जवात गाय जो तीन वर्ष से कम की हो बीर बहुत चन्नुत हो, बड़ी ईंट, एक प्रकार की ईंट। टाहली ( पु॰ ) टहलुवा, दास, सेवक I टिकटिकी है॰ (स्त्री॰) छिपकिजी, विमतुह्या, गृहगोधिका, टिक्ठी, उँची तिपाई निम पर र्वाञ्च कर प्रपराश्ची के बेत लगाये जाते हैं या फ्रांसी लगायी जाती हैं । टिकठी दे॰ (स्त्री॰ ) तिवाई सीन पाय की टिझ्डी। दिकष्टा दे॰ (पु॰) बाटो, श्रवाकड़ी, धपरा बीछ दुकड़ा। (स्त्री॰ ) टिकडी। दिक्ता दे (कि॰) बसना, टइरना, चलना, रहना, कपड़े घादि का बहुत दिनों तक चलना । टिकरी (स्त्री॰) टिकिया, पुरु प्रकार का पश्चान। टिकली दे॰ (स्त्री॰ ) बेंदी, स्त्रियों के सिर पर छगाने का एक प्रकार का श्रामुचण, सीभाग्य चिन्ह, टिकुली, छैारी टिकिया I टिकस (पु॰) कर, भाड़ा, किराया ! दिकाऊ दे॰ (वि॰ ) टिइन वाला, दहारक, चलाक, चित्राना । चलने बाला । दिकाना दे॰ (कि॰) रहाना, टहराना, बसाना, दिकाय दे॰ (प्र॰ ) ठहरने का स्थान, दिक्ते का स्थान,ठइराव,रियति, इदृता, पद्माव | चास-स्थान । दिकासर दे॰ (पु॰) टिक्ने का खान, रहरने की मूमि, दिकासा दे॰ (वि॰) टिहने वाला, विवह,राही,वटेाही । दिकिया दे॰ ( छो॰ ) छे टी रोटी, बाटी, पिसी हुई वातु की गोल धीर चिपटी बनी हुई वस्तु, कोपडे की गोल गोल टिकड़ी जो तस्तास पीन के काम में . घाती है।

दिकुरी दे० ( पु॰ ) दीला, भीदा ।
दिकुरी | देखों '' दिकती'' ।
दिकुरी | देखों '' दिकती'' ।
दिकेत तद्० ( पु॰ ) युवान, श्रिष्णाता, सरदार, नायदारे के गोसाई जी की दवाधि ।
दिकीर दे० ( पु॰ ) खेई, युवदिस, जैव, सोवदी ।
दिकीरा दे० ( पु॰ ) भीदी रोडी, वादी ।
दिकीर दे० ( पु॰ ) मीदी रोडी, वादी ।
दिकीर दे० ( खो॰ ) लगा, प्रवेश, सगाव, पैठ, पैसा', दिकंपा, पैवन्द, कपड़े या समङ्ग का दुकड़ा, जो जोडकों के साम आगा है ।

टिबलाता हे॰ (कि॰) चिवताना, गरुता, इत्वित करता, पतवा करना, पतळाना, । टिटकारिना हे॰ (कि॰) बैंज बादि के बसाहित करना, टिक टिक करके पशु के ज़ोर से चळाना। टिटकार हे॰ (पु॰) टिटकारी से बॉकना, टिटकार

देकर चल्लाना ।
टिटकारी दे० (पु॰) पद्य हर्षकंत का राज्य ।
टिटिक्सी दे० (पु॰) पद्यिविशेष, टिट्टिम, कहा जाता
है कि हसका बोल्ला माधी ष्रश्चम का सुचक हैं।
टिट्टिम तद० (पु॰) पद्मीविशेष, टिटिक्सी, टिट्टी।
टिट्डा दे० (पु॰) पत्त, फतिहर, फहहा, करिर ।
टिट्डी ह० (जी॰) मुणनाशक कीट, मलनास करते
वाला।

ठिपका दे॰ ( पु॰ ) दाग, डीका, बहुली खादि के द्वारा रक्ष से किसी वस्तु की चिन्हित करना । टिप्पन तद्॰ ( पु॰ ) टिप्पण, स्क्ष्म डीका, स्वहर चिवरण, जनमपत्र ।

टिप्पनी सद्॰ ( खो॰ ) टिप्पपी, टीका, विवरण, किसी विषय का भावार्थ, किसी पर अपना मठ प्रकाशित करना, किसी सन्दिग्ध विषय के समझने के किये खुवासा करना, स्पष्टीकरण।

टिप्पस दे॰ ( खी॰ ) युक्ति, प्रयोजन साधन का डीछ ।
टिपूसुतानान दे॰ ( पु॰ ) मैस्र के मसिद्द सुकतान
हैदरखती का पुज, हैदरकती के माने के बाद
टिपू उनके पर का अधिकारी हुआ, १७८२ ईसवी
दिसम्पर की मैसेर की सुळतानी हमे मिला

थीर ब्रह्मोलों से विरोध था. धतप्त हैदरब्रली के मरने के बाद शहरेजों ने मेसूर पर चढाई करना चाहा था, परन्तु टिपू की युद्धकुशलता से बे क्रछ दिनों तक दवे रहे, अहरेज सेनापति स्याच र महीने तक बदनौर में दिए की सेना से बिग हमा था । परस्त भन्त में उसे भारमसमर्गम कर देना पड़ा। बदनै।र से होकर टिकुने महलोर में अङ्गरेजी सेना पर चढाई की, कुछ दिनों तक युद्ध चलता रहा परन्त धन्त में सन्धि हो सबी। सन्धिपत्र में लिखा शया था कि यब धारम में लड़ाई नहीं होसी। यह सन्ति हो जाते पर दिए ने टावनकार पर चढाई की. ब्रहरेज श्रीर टावनकार के राज्य में मित्रता थी, श्रतएव प्रनः श्रापस में विरोध उपस्थित हुआ। महास के श्रहरेज सेनापति मेडोज ११ हजार सेना लेकर दिय से लड़ने के लिये थाये। सरहटे सहरेजों से किल गर्थे । हैंदराबाद के निजाम भी उसी तरफ हो गये । इस युद्ध के नायक वडे छाद कर्नवासिस थे । चारों क्रोर से टियू थिर गया, ३७६३ ई० में इस सेना के साथ दियु ने बढ़ी बीरता के साथ यद किया, अन्त में इस खेना से समुद्र के सामने टिपू के। द्वार माननी पड़ी, इसने सन्धि करनी चाही, सन्धि भी स्वीकृत हुई; परन्तु इस सन्धि के श्रनु-सार दिप की अपने राज्य का आधा हिस्सा छोड़ देना पड़ेगा । खुलतान ने यह भी मान लिया. श्राधे राज्य में से सरहडे और निजाम ने श्राधा श्राधार्वाट लिया। एक प्रकार से ४। ४ वर्ष शान्ति से कटे, टिपू ने इस बीच में श्रपनी बढी इन्नति करती थी. प्रनः फरासीसी थीर मरहर्ते की सहायता से बळवान् होकर श्रङ्गरेज़ों सेटिय ने युद्ध ठाना, वहीं युद्ध श्रन्तिम था, इसी युद्ध में टिप्रमारा गया।

दिभाना दे॰ (कि॰) लालच देना, लळवाना, प्रतिदिन घोडी सी वृत्ति देना।

दिभाष दे॰ ( पु॰) दिन की थोड़ी सी जीविका, लालच मात्र की दृष्टि। [बरसना। टिमटिम दे॰ ( पु॰) मन्द मन्द दृष्टि, धीरे धीरे पाली टिमटिमाना दे॰ (कि॰)दीपक का मन्द मन्द जलना। टिल टिनाना दे॰ (कि॰) चित्र ना, छेउना, दल थाना। टिलिया दे॰ (खो॰) छे।टिसुगी, सुनी का चया। टिनुना दे॰ (सु॰) फुसटाङ, खुलामदी, चिरासी काने वाटा।

करन वाटा। टिह्या (पु॰) केंची जगह, नीजा। टिह्या दे॰ (पु॰) थेंटा गौंब, खेडी यस्ती, पुरवा। टिह्यों दे॰ (स्त्री॰) थेंडी यस्ती, पही, गर्नेई, एक राजवानी का नाम जी। बता आरत में गहुराइ मात्र में है।

टियुनो दे० (खो॰) घुटना, चेडनी। टियुक्ता (कि॰) थें। जा, स्वस्कना, क्षोधिन दोना। टाटर० (पु०) फर बितेर, क्षीज का फर, टैंग्रं। टाटर० (पु०) पुटिया, सोटी, सिर धीर गडे के पुरु गड़ने का नाग।

टोकैन दे॰ (ति॰) टीका विशिष्ट श्रमिषिक, जिसकी टोका या श्रमिषे व हो गये हो, नःश्रद्धारे के मेल्समीजी की पश्ची।

क्षेत्र हैं। (ब्री॰) की प्रकेष विशेष । टीटजों हैं॰ (ब्री॰) की प्रकेष विशेष । टीडों हैं। (ब्री॰) विही, श्राम्स, प्रश्ना । [बहर । टोन हैं॰ (ब्र॰) संगः, त्रीसे की कब्रहेशर खेड की टीप हैं॰ (ब्र॰) सपास्त्र पत्र, समसुह, बस्तरिज,

ा दे ( पु.) या या या ता ता सह, इस्ताय में हो है का समझ है ता ना पूज थीर सुब के होंगे पुहता करने के लिये कह पादि का देना जिल का माने के लिये कह पादि का देना जिल अपना है। हो जैना समझ के जिले किसी चात की सिप्ता रीते तो लिय देना, बोनना, इसाब, अन्नवृक्ष्य की, हुंची।— उपादि का आति की समझ हुंचा, अन्नवृक्ष्य की, हुंची।— उपादि का आति की समझन करना, बोचा विकास माहन करना, बोचा विकास

टोप्ता रे (फा) द्रशाना, श्रविकार ज्ञाना, .

प्रमाय फैराना, टरोलना, हाथा से हु कु कर हे

हुइना, निवेशना, रिन्दी लगाना, ज्ञिया।

टोस्टाम रे० (१०) टीना, सीशा [स गवट।
टोस्टाम रे० (६मा) छट बाट, तरक भारत,
टोन रे० (१व०) होशी सुर्गा दिल्या।
टोजा र० (१०) जेनी सुमें, टारवा स्थान, निष्टी

का प्राप्टनिक स्तुर, भीटा।
टीन रे॰ (१जो०) सीग, व्यान, वेद्दना, सम्बवा।

टाम दं (स्तारा पा , प्राप्त , प्राप

टुस्ता दे० (वि॰) भीडा सा, जस मा
दुरा दे॰ (वृ॰) छेड़ी पूँर, प्रशे पूँद ।
दुर्गार दे॰ (व्यो॰) बर चर्षक धोत्र ग्राहित इच्छा
के साम। [पोत्र छोड़ा, अपना ।
दुर्घा दे॰ (वु॰) लुगं, स्टार, अपना ।
दुर्धा दे॰ (वु॰) स्त्र ग्राहित छोड़ कुर का, देंगमा ।
दुर्द्धा दे॰ (वु॰) टीट ।
दुर्द्धा विष् (वि॰) कहुन कोडे पन वाणा ।
दुर्द्ध दूँ दे॰ (वि॰) धोबा, पतरा, कमजीर।

टुर्रो नेद्र (म्बोन) नामि, बेल्ही। टुबर्ड्ड नक् (प्रन्) रचचित्र, स्रोग रूड । टुबर्डनाना देश (कि ) गुनगुनाना, धीरे धीरे गाना, शर्म सम्बद्धाना, मन्द्र शन्द्र बद्धाना।

उत्तर देन (पुन) हवारत, यहनक, हुए, ताला रहित पुर शुप, हुँदे, स्थापा [ गया हा | हुएडा देन (विन) हवहरा, सून्म, तिमहा हाथ बट हुएडाना देन (किन) पीट पर हाथ वापना, सुरह कमना, सुरह चहुतना, सुरह र्थिना |

दुणिहरा कसना दे॰ (कि॰) ) सुरव वहाना, झरब दुणिहरा चढ़ाना दे॰ (कि॰) हिन्मा, घरानी के दुणिहरा बीरना दे॰ (कि॰) हाथों को पीड़ की कोर स्वीव कर बांजता !

दुरिष्ट तद् । (को०) तन्त्र, साँद, नामी, हमक्टी क्रो, विना दाय की की । दसुरुना दे॰ (कि॰) बिटकना, क्रन्दन करना, रोना, कृष्टना,चीखना।

टुइक्रमा दे॰ (कि॰) सियकना, रीना, रिसा जला, क्रद्र हो जाना। शिन्द, पाद्का भी ना शब्द । ट्रॅंदे - ( पु०) ग्रापान व युका शब्द. श्रधो ब।युका ह्रगता दे० (कि॰) चीचेतनः, चोंबीसे वितनः, कुतरना, एक एवं द्राया खाना |

हुँड (पु॰) जी, रोहुँ, धान की फलियों के ज्यर की पन की छी। मुकी सी बाह्य ।

ट्रॅंडी तत्० (श्ली०) तुन्द. तुन्दि, नाभी, टूड, स्थाणु, ट्रहरे॰ (पु॰) इहड़ा, खण्ड, यशु—मा (य॰) थोडा सा, कनि ह सा, जहा सा, धन्य पतिमाण में।—ा(पु०) डाउक का एक प्रकार का राज्य। द्ध दद्वा, हिस्सा, खाड, बलाग, भाग ।

ट्राप्तद् (स्त्री ) भुटे, ट्रान, भूटन, लण्डन, टे।टा, कमी, हानि, चुरुपान, केल का वह र्थंग जो पुन्तक शादि लिखते सनय छूट जाता है थे।र यह पीडे से लिख दिया जाता है। (स्त्री०) हर गया, 2271 |

ह्राचा देव (किव) ह्रा साना, खगार हो जाना, बि । इ ज.मा, नष्ट हे.ना, थाकमण करना, बळ पूर्व ह याक-मणुकरना, चढ्रजाना, चढ़ाई काना (

हुडादे॰ (वि॰) ह्रस हुण. फटा हुया — फूटा (वि०) नष्टभ्रार, नितिन्विता,वण्डहर,खण्डरातः। हम दे॰ (स्ती॰) घोड़ी बात, चुब्कि टा, खुबरी, स्नाम-

रम बिरेरा— प्राम (पु॰) थोड़ी पूँजी, श्रदा मूठ धन, कुछ यो ,ीयात ।

ट्रसादे० (पु॰) प्रांत काफार, डाम की जा, बुर्जी के के। संदर्भ का फारु ग्रह्म है।

ह्मी दे (स्त्री) केपन, कली, श्रंहर ।

हुं (म्बी०) तो ते की बोबी की नकृत । [की मड्ली । हैं गरा, हैं गरी देश (पुर) सरस्य विशेष, एक प्रकार टेंबना (पु०) घुःना । वांम । टेयुनी (स्ती॰)सहास, छप्पर प्रादि की सरप्रते का

हेंद्र है। (qo) करीत काफ र, काप का पछाफ र, फ़रती, घांखों का हैंडर, धोती का लिस्टाव, जो कार में छपेर कर घोती पहनते हैं, बेर्सानी,

घोखाबाजी ।

टंटर दे॰ (पु॰) फ टविरोग, थांख के भीतर चोट से डमा मांब, रॅडर ।

टॅंटा दे॰ (पु॰) स्रविचार की सान, उच्छुङ्क स्रवीं, थामह भरी वातें, हउरुक्त वातें, व्यर्थ कंघन, निर-र्थक वेटिना, फुल्फरी।

टंटी दे॰ (स्त्रो॰) करीट का बड़ा और पक्का फल, शेय विशेष, कसर का एक रेश्य।

टें दूषा दे० ( पु० ) नटई, गर्ने की नय, गर्ने की र्घाटी। टंटें दे । (पु॰) ते ते की बोनी, चिल्टाहट, किय-

कि गहर, चील, कृत, नि.र्थं व चिछ हट।---का हीस (पु॰) एड प्रकार का नया हो।। बनावटी हीरा टेंट नाम के किसी ब्रह्मी के देवे बनाया है. हुमी कप्रण इस डीरेश नाम टर्डे का हीरा पड़ा है। दें दे ( छो ) थेंड, दिगव, आड, (कि) तेन

कर हे, लीबा कर के, लीक्ष्ण कर के, शान खड़ा के, टेथ के, सेज़ किथा, सान लगाई, पैती दरहे।

टेउ दे० (स्त्री०) टेब, थाइन, स्वयाय, बाना।

देह दे॰ (स्त्री॰) धूनी, दिहाव, सहारा, श्रवत्रम्य, टेरन, खस्मा, प्रण, प्रतिज्ञा, हठ सङ्ग्रहा ।

देहन दे॰ (स्त्रो॰) बाड़, थांन, थांगला, रोक। टेहिसा-दे॰ (कि॰) ब्राइना, चमिना, सहारा लवाना, वाश्रव देता ।

रेकनी रं० (स्थी०) धूनी, टेकन, सामा । देका, टेकरा दे॰ (५०) टीटा, कॅबी जुमीन, मिट्टी का डेर, सिद्दों का प.। इ.।

देकरो दे॰ (स्त्रो॰) टीटा, स्तूर, कँवी जुमीन ।

देकला ( स्त्री० ) स्टन, धुन।

देहान देव ' पुर ) टेह, बाइ, बबलम्ब ।

ट्रेको दे॰ (बि॰) डाम्पेक्स, प्रतिज्ञा पालन करने वाला, सत्यवन्य, बड़ी रहता से प्रशिक्षा पालन कर- वाला, इट्टी, जिही ।

देहप्रा (प्रः ) चाले का सुगा।

देहरा दे॰ ( पु॰ ) पान, साम्बूछ ।

टेक्क्षी दे॰ (स्त्री॰) सूर कातने का तकटा, चमारीं कासूण, गोर न मक श्राभूषण (

द्वैद्वादे० (पु॰) पेंड्री, एक प्रकार का चर्ला।

टेंद्र दे॰ (पु॰) वक, बांका, जभइ खाभइ, प्रश्वद, ति। छा, सीवा नहीं । - फरना (कि॰) मुकाना, नवाना, योंडा करना, तिरहा, करना ।— यड़ा (बा॰) तीरश्रीन, तिरहा, यांडा, वक, कुटिब । टेढ़ा (वि॰) वक, कुटिल, उत्रबद, नटहाट, शरीर । टेढ़ाई दे॰ (की॰) यस्त्रा, संकारन, तिरहापन । टेढ़ी दे॰ (की॰) यहह्वार, गर्व, दर्ग, प्रमानन, क्षप्रत्य, नीचना निवाई, इट, द्राप्रद्व ।

टेनर (कि॰) इथियार पर धार रखना, इथियार सेज करना, मुँद के वार्टों के ऐंड ऐंड कर राहा करना। टेनी दे॰ (खी॰) दोटी लंडिया, विश्वनी में। चरवादे

रसते हैं । टेंयुज (go) मेज,बोहोर कँची चौक्री । ि जोति,समय।

ट्युता (पुर) ने ना जारा र जया वाजा । विकास पर टोम दे॰ (स्त्री॰) बची का जवा हुआ गुल या फूल, टोर दे॰ (स्त्री॰) जय, पुकार, गुकार, दीननापूर्यक रखा

के क्षिये घाद्वान, स्वर, तान, ताल । टेरना दे॰ ( कि॰ ) पुष्टारना, लक्षशरना, बुलाना, हौंब सारना, घाद्वान करना, गोदार करना ।

टेरी (इति॰) पतली डाख, छाटी टहमी । टेरे दे॰ (कि॰) बुजाये, पुकारे, हुँकारे । टेतना दे॰ (कि॰) टारना, धुनेडमा, हटाना, ढके-

टजना द॰ (कि॰) टारना, धुपटना, हराना लगा, बलपूर्वक पीवे हराना ।

देख दे॰ (स्त्री॰) बान, आदत, हठ, जिद, प्रतिज्ञा, स्वमाव, अम्यास, चाल।

देवकी दे॰ (स्त्री॰) यूनी, खम्मा, यम्मा, सहारा, दीवार सादिका सयखम्य, नावका सब से ऊपर का छेटा पात्र ।

रेवना दे ( कि॰ ) याद देना, तेज करना, तीला करना, पैनाना, सान चदाना, धार देना ।

रेवा दे॰ ( दु॰ ) दिशन, जनमपत्री, जिथमें जन्म के समय की प्रदानि गंधित के द्वारा टीक करके जिली दिना है थी। ति में अन्तर पक्रने से तट- चुनार मनुष्यों के सुन्न दु व्य की व्यवस्था कही जाती है।

रेवेया (पु॰) तेज करने बाला।

हेस् दे॰ (पु॰) पराय का फूल, एक प्रकार का खेल, सुन्दर पान्तु निर्मुण मनुष्य।

रेहरा दे॰ (पु॰ ) गाँव, पुरवा, गँवई, छेटो वस्ती। रेहना दे॰ (पु॰ ) विवाह की पुक्र शांत गँ रेक्स दे॰ (पु॰ ) कर, महसूछ। र्टेंटी दे॰ (स्त्री॰) देली टींट । [कीड़ी। टैर्यों दे॰ (स्त्री॰) एक मकार की छोटी चीर वपटी टोंडमोंद्रें दे॰ (स्त्री॰) स्वर्ग, छुमाई। टोंडमोटोंद्रें दे॰ (स्त्री॰) टटोंबाई ईंडाई। टेंडमोदेंद्रें (स्त्री॰) धरकाव, दकाव, दकावर, रोक।

—टाफ ( स्थ्री० ) छेडखाड टीफ दे॰ ( पु॰ ) खोर, सिरा, किनारा, नेक, केमा। टीफना दे॰ ( कि॰ ) पुत्रना, पात्रा से जाते हुए के पुत्रना, रेकना, हैपाँ करना, सुरी रष्टि से देखना।

टोकरा दे॰ ( पु॰ ) दारी, उलिया, मीधा।—टोकरी ( स्त्री॰ ) छोटा टोकरा, उलिया, मीधा।

( स्त्रीक) छाटा टांबरा, डांक्विय, क्रांचिम।
टेंक्का टीकी देव (स्त्रीक) पुलनाङ, छेइन्द्राह, टोंक्क्ट टाङ, रुकाव।
टेंक्का रेक्काव।
टेंक्का रेक्काव।
टेंक्का रेक्काव।
टेंक्का रेक्काव।
टेंक्का रेक्काव, ज्यादन टांटरेनेद्राई देक्काव, ज्यादन टांटरेनेद्राई देक्काव, ज्यादन टांटरेनेद्राई देक्काव, ज्यादन टेंक्काव, ज्यादन क्रांचिक्चाव, व्यादन टेंक्काव, ज्यादन क्रांचिक्चाव, हानि। टेंक्काव, ज्यादन क्रांचिक्चाव, व्यादन व्यादन क्रांचिन। टेंकाव देक्काव, ज्यादन व्यादन क्रांचिक्चाव, क्रांचिक्चव, क

र्बास के क्षेटि छोटे हुकड़े, हुउर, हपट्टा। टैंटी दे॰ (स्त्री॰) पनाला, मार्स, नझ, पानी आने की नखी. नालिका ।—दार (पु॰) जलपात्र विशेष,

हपहर त्रियमें टोंटी बत्ती रहती है, तहुवा ।
टोंडरमल दे ( क ) सम्राट्य महर्मर के यह प्रधान
राजम्ब मन्त्री ये, यह सन्त्री ये, पक्षात्र के लहीर
में इत्त्रहा जम्म हुवा था, यह सुद्ध विचा में बख्यल
निषुण ये। इन्हें सम्राट्ट के सपने सेनायतियाँ की
स्रेणी में भी भर्ती दिशा था। यह गांव बजाने तथा
कविना काने में भी चतुर ये। यह गांव बजाने तथा
कविना काने में भी चतुर ये। यह गांव बजाने में
इनका मान कुठ कम नहीं था। यशिष ये राज्य
के राजाने के क्ष्यव ये तथायि दिसा थीर सीरवा
में इनकी सिद्धाः कुठ कम नहीं था। टोहरमज के
पहले राज्य का दिनाय हिन्दी में विद्या जाता था।

परन्तु इनके समय से फ़ारसी में जिना जाने लगा !

२ वर्ष की सबस्था में ये इतने बहेशज्य के

दीवान बने थे, कर बसुछ काने के खिये जी नियम

इन्हें।ने बनाये थे, उनसे ये बड़े बशस्वी समभे जाने लगे। शकवर के राज्य में टोडरमन्ट के समान ष्पाडिटर (हिसाव परीचक) दुसरा नहीं था। श्रपनी बुद्धि और परिश्रम से टोडरमळ महरि र से टीवान यन गये थे, इन्हें राजा की भी पदवी मिली थी। दोड़ी दे॰ ( स्त्री॰ ) रागिनी विशेष । दे(नरोडी दे० (स्रो०) चंगी, कर । टेनिया दे॰ ( पु॰ ) बान, पश्ची, लहुड, शेटका । दोनहा दे॰ ( पु॰ ) मन्त्री, यन्त्री, टोटका कानेवाला, जाद करने वाला। टोनहाई दे० (स्त्री०) जार्गस्ती, टोना, यन्त्र, मन्त्र । द्रोनहीं दे ( स्ती ) | दोना करने वासी स्ती, द्रोनहैया दे० (स्त्रो०) 🗐 जादगरमी | द्रीना दे॰ (पु॰) जारु। (कि॰) टरोलना, द्रदना, खे। जना । (पु०) वशीकस्य, छलन, जाद, . सुळ।वाः — टानी (स्त्रो०) मन्त्र यन्त्र का प्रयोग [ ---टामन ( पु॰ ) टोटका, वश करने के उपाय। टीप दे॰ (पु॰) बड़ी टोपी, कनटोप, साहब लेगों की रोपी, सीवन, र्रांका। द्येपन दे॰ ( प्र॰ ) टोक्स, दौरा । ट्रोपरा दे० ( पु० ) टोइरा, दौरा । द्यापरी दे॰ (स्त्री॰ ) टोकरी, दौरी । द्रीपा दे॰ (पु॰ ) सिर का ढक्ना, कपाल, खे।पड़ी,

टैापी दे॰ (स्त्री॰) सिर पर रखने का सिया हुआ एक प्रकार का वस्त्र।--दार (वि॰) जिस पर टोपी हो या जो टोपी लगाने पर कास में आहे। —साला दे॰ (प्र•) टोपी पहने हुए श्रादसी होपी बेचने वाला । ट्रीर डे॰ (स्त्री॰ ) कटारी, कटार । द्यारना (कि॰) ते।हना। टेरा दे ( पु. ) भीत की रचा की छोताती, पानी आदि से मीत की रचा करने के लिये जिस पर छाया जाता है 1 टील दे॰ ( स्त्री॰ ) समा, समिति, जमाव, युय, दल, समृद्, राहा, साँट, नील, महला । ट्रोला दे॰ (प॰) गाँव का एक साग, खण्ड, ग्रंश, पुक आति का बांस । नगर की पट्टो, महल्ला। दोली दे॰ (स्थी॰ ) समूह, यूथ, छोटा महला, सिल, द्रीष्ट दे० ( प्र० ) पता, श्रृतस्थान, खोज । देशहमा दे॰ ( कि॰ ) पता जगाना, अनुसन्धान करना, खोजना, हुइना, धन्देषण करना । टोहाटाई दे॰ (स्त्री॰) छानवीन, तळाश ! दें।हिया ( पु॰ ) टोइ रखने वाळा । ट्रोही (वि०) तलाश करने वाला । तिमधा है। टैंसि (स्त्री०) एक नदी का नाम, इसका दसरा नाम ट्रङ्क दे० ( ९० ) लोहे का हरका सन्दूक ।

देन दे॰ (स्त्री॰) रेलगाड़ी के कई एक जुड़े हुए सब्बॉ

ठकठिकया दे॰ (वि॰ ) टंटा करने वाला, सगडालू.

ठकठेला दे॰ ( पु॰ ) धकाधक्की, भागड़ा, टंटा, खखेड़ा !

डक्टीब्रा, डक्टीबा दं० (स्त्री० ) छे।टी नाव, डॉगी,

पनसुद्भा, करताल, करताल यश कर भिन्ना

की टेन कहते हैं।

वस्वैद्धिया ।

मगिने वाळा ।

χ.

ठ ट्यंजन का बारहवी याजर, यह मूर्जैन्य है क्वॉकि इसका ज्वाश्या मुद्रा से ही होता है। ठ तत् ( 30 ) प्रतिक्षा, देवना, इन्द्रिय से प्राण्या काने योग्य वन्तु, शित्र, महानाह, बेंधर शान्द्र, वन्द्रन, मण्डल, सूर्यसण्डल, सूर्थ्य, जनसमूह। ठई दे० (स्त्री०) ठहााई, निश्चित की हुई। ठक (स्त्री०) हो वास्त्रणों के टक्सने का राज्य । ठ कर के दे० (पु०) शास्त्र विशेष, जकड़ी खादि काटने का शब्द, मत्त्रज़, टंटा। ठकठकावा है० (कि०) वोकता, खटलटाना, मारना,

फुटना, सताहा करना, वेर करना, विरेश्य करना ।

यहा चौडे मुँह का वस्तन।

डकार (पु॰) ट खवर । डकुरसुद्राती दे॰ (पु॰) मीठी मीठी बात, निय बाजी, गुँड देखी वान, खुशामद । डकुराई दे॰ (स्त्री॰) प्रधानता, मुख्यता, ईश्वरता,

कुराई दे॰ (स्त्री॰) प्रधानता, मुख्यता, ईश्वरता, ग्राधिपत्य, श्रधिकार, मालिकाई, स्वामिध्य, शज्य । उक्तराइन द॰ (स्त्री॰) टाका की स्त्री, मलिकारन. स्वाधिती । ठकुरानी दे॰ ( स्त्री॰ ) टाकर की स्त्री } ठरूरायन दे॰ (स्त्री॰ ) साधिवता। डक्टर लर्॰ ( पु॰ ) हाक्टर, पूज्य मृथिं। ठम देव ( वर ) गढारा, चेत, घेला रेकर चेती करने वाजा, भुरावा देहर जाने वाजा, प्रतारक, धेरी बात (--वाडी (स्त्री०) दगई, धूर्तना टग का काम, कार, छन, माया।--विद्या (स्त्री ) ठगई, धुनेता, धेाया हते की चनाई ।--लाना (बि॰) छ इना, ठगना, धोला देना, घटधाना, - बहुद्दाकर को छोना । - लिना(किः) क्राट काना पर्तना काना. चडमे में उच्छना सच से ले लेगा। टाई दे॰ ( स्त्री॰ ) प्रवास्था, छत्र, धृत्तीई, धौरवा । रमना देः (किः) भुवाना, धोखा देना प्रतास करना ।

स्तार्द दे॰ ( स्वंज ) प्रवास्त्य, घो बा, चोती. काट छुव, स्वद्यका । विद्युत होता । स्वत्यका १० (कि॰) इता जाता, वासरित होता, स्तित देव ( की॰) इत्यती, पूर्वा, वासरित होता, स्तितो देव ( की॰) इत्यत्त चाली हती, पूर्वा, दुव्हें सबसे साजी, स्व की हती, तो स्वर्म हत्यती हो । स्तिता संव हता, का स्वति, स्वत्यक, घोस्त्राज, पूर्वती, क्रम्या संव के दें करणा।

क्यी, जीवा देने काला क्यी, जीवा देने काला उमे (कि) एपेता, घोत्रावा । उमे (कि) एपे, चीवा दिये, बद्दक्षये दुष् । उमेरी है (की) उमाई, घोला, खज, सुमना, साथा, सामा। उच्छा ६० (ड॰) मतहा, क्लड, विशिष, एउटा ।

ठवर दे॰ ( द॰ ) साइ, कबड, वावाव, रण्डा । इड दे॰ ( द॰ ) सीइमाइ, सुवह, समूर, दठ, मण्ड ही, पूष, मिरोड ।

रुट्टेट दें? (५०) टर, चाल, खपदेश सकान हाने के विये नो बील में टट्टर बनाया जाता है, मशान पर रखने के विशे मील का यन हुया टाटा

ठहा दे॰ (दु॰) हॅसी, दिछती, वरिशव, बीतुह, मेना-विनाद, दल, समूह, फुंड, भीड़ ।—करना (कि॰) हॅमी ठग्नेश करना, बरहास करना, विदाना।—मापना(कि॰)हॅमी करना, हेंसना, उपराम करना ।—प्रार घर हॅसना (या॰) खुर हैंसना, धहराय करना । सम्बन्धित (विक्र) परिवासनीय हैंसेस्सा ।—ी

ठिट्टेशज दे॰ (बि॰) परिशसगोन, हैसेकि 1—ी (खी॰) ठट्टा करना, हास्य करना।

ठठ द॰ (दु॰) रहु, भीद, सण्डली, दुङ, समृह, यनार । ठठक दे॰ (खी॰) श्रतिरन्ध, दृशव, श्रदश्य, सण्, मीति। [होना, मीन होना, द्वा सम्मा।

ठडकता दे॰ (कि॰) एकावा, वरताना व श्रवित ठडता दे॰ (कि॰) निर्मेश क्रम, संतीयन काना, यनना, साजन, स्वादन, सीजत करना, दूस से स्वीर डोक्ट स्वता श्रद्ध दीटना, रवय दूस रजात, साला, पेटना

डडार दे॰ (यु॰) वृत्त, २२, धाव, चेर, विवाद, घोट १ उडरो दे॰ (यो॰) दावर, धावनि, धावर का मध्य सप्रदेन, बद्धार, ठाठ, रथी, दुवंड क्रपीर, विवसं केवर रहिनों ही शेष हों।

डडाई रे॰ (कि॰) मन का, वीर का, मार मार का, स्रति इस्साइ में, स्रति बनद्वता से । स्यान्त

एक संग महिं हो है सुवालू, हैंसर स्टाई फुटाउन गालू।

--रंगावण रे

ठदाना दे॰ (कि॰ ) लगातार मान्या, मारता, पीटना, इटना, सिर धुनवा, मारते ही जाता ।

ठेडुकि दे॰ (कि॰) रुड कर, ठउव्हर, धरव्य, प्रतिविश्वन डोक्स।

उठेरा दे॰ (पु॰) जाति वेतेन, वर्तन वेचने पाणी जाति, करोरा। [स्मी, कवेरा जाति की गो | टठें रंग, ठठेरी दे॰ (स्थी॰) रहेरा की गो, करोरा की ठठेर रहों जो दे॰ (पु॰) निश्च सजीज, रहेशाज, ठोंजी काने बाला।

उद्रोजो दे॰ (स्त्रो॰ हँमी, दिलगी, परिशम । उड़ा (गु॰ ) बड़ा ।

टहा दें॰ (व॰) गुगे के थीर की सकता, प्रदर । टपढ दें॰ (क्यो॰) जन्म, शीर, शीरकास सदी। टपढ़ रुं॰ (क्यो॰) शीरणता, शीरकास, तारे का मसव।

टर्स्ट दें (गु॰) क्रोतट, सद् ।—प्रस्ता (कि॰) क्रीतड करना, क्रान्त करना, बहुते ब्रोह्म अथवा

कद मन्द्रप की शान्त करना, डाँडस देना, धीरज वें भाग, कि*मी* की सुकी देखकर स्वयं ग्रसक होना, श्रमिकपित्र सिद्धि से श्रामन्द्रित होना।--पद्गा (वा॰) शान्त होना, शोतळ होना, न्युन होना, घटना, श्रील होना, क्रांच कम होना, पौरूप ची ग होना, चत्रलता नष्ट होना, सरलाह का कम होना, प्रण चादि की जलन कर होना 1-होना (बा०) ठण्डा वस्ता।

ठस्टाई दे॰ (स्त्री॰ ) शीतल्ला, शैला दिनस्त, उन्ही छीपि, सोंफ, कासनी, गुलाव की पत्ती, धावजे की मोंगी, बादाम आदि वं। पीस कर बनाते हैं।

टगुढ़ो दे॰ (स्थ्री॰ ) जाड़ा, शैल, शीत, शीतस्ता ! --संस भाना (बा॰ ) दुःख करना, पश्चात्तार करना, हाथ मारना, छंबी सांस जेना ।

रुस (स्त्री • ) धातु विशेष इंबडाने का शब्द । क (स्त्रीः) शब्द, धानि । -का (पु॰) शब्द, ध्वनि।—कार (पु०) रुपये ,का शब्दा।

डनम्मा देव (कि ) ठन उन शब्द करना, डोसना, धमकता, सित्का दुखना, अपने किसी काम की द्वः व्यवक श्रवना हानिकारी समभाना ।

हनान दं ( (पु ) सङ्गत कार्थी के अवनर पर नेग पाने वालों का श्रिक नेग पाने के लिये सवलना, कियी बन्त के लिये बालकों का मचलना । हतहत-रेशियात है। (पु॰) छंछी बातु, निर्धन सन्दर्गा

रुन्ठनाना दे० (कि॰) उन्डन शब्द करना, फन-कताना. कनकाना ।

ठनाका दे॰ ( पु॰ ) ठन एटद, सङ्कार, कनकार ( ठनाठन (कि॰ वि॰) सनकार के साप रंपने का शब्द । हञ्चा देव (किव) परखना, जांचना, ठइरना,निश्चय होना। ठपना दे॰ ( कि॰ ) छपना, छपत्राना, चिन्ह करना, िजाता है, मुहर, मेाहर। दान छनाना । ठच्या दे० ( पु॰ ) छाने की वेंस्तु, यन्त्रं जिससे छाया टम्क दे॰ (स्त्री॰) हक रह कर चलना, लचक । 8 मक्ता दे० (कि॰ ) डहरना, डहर जाना, श्रदक्ष कर

चलना, किसी की प्रनीचा करने के लिये ठहरना, किसी की शट साक्ने के किये उद्दरना ।

ठरक दे॰ ( पु॰ ) खुर्राटा ब्रुरीना, नासिकाध्वनि, जो कफ़बक़ति के मनुष्यों की सीने पर होती है। ठरन दे॰ (स्ती॰) श्रधिक शीत, बहत लाहा, श्रधिक जाड़े से बड़ों का शिधिल होना, टिट्रन ।

टरना दे॰ (कि॰) टिडर जाना, शिथिल होना। ( प्र॰ ) सादकवस्त विशेष, एक प्रकार की महिरा। टरिया दे॰ (पु॰) एक प्रकार की मही का बना हजा मादक वस्त विशेष 1 । कि

ठर्रा दं० ( पु॰ ) मोटां सन, तनी, भहा जुता विशेष. टलुग्रा, ठलुचा दे० (वि०) निकम्था, येकाम ।

ठवन, ठानि देव (को०) चाल, गति, बढने की रीति विशेष खड़े होने की विशेष रीति, श्रकृष्टाई की चान, ऐंडकी चाल, (पेटवाली चान, वैठक,स्थिति, थासन, सदा, श्रम्दान् ।

ठबर दे० (पु०) है। र स्थान।

टस दे॰ (वि॰) ठोस, कड़ा, गफ, बढ़, भारी, चुम्र, महर, कोटा ( स्वया ), भरा पूरा, अनाउच ( उस श्राइमी ), कुरण, हडी,

टसक दे॰ ( छी॰ ) दर्प, गर्व, ग्रहक्कार, ग्रकड व्या महत्त्र, निष्कारण महस्त्र, देखीया, प्रतिष्ठा, गर्भीकी चेष्टा ।

**ठसकदार दे० (वि∘)** घमेड़ी, शानदार । [हट जाना । ठसहना दे॰ (पु॰) दुसक्ता, पटक्ना, हुश्मा, ठसका दे॰ (पु॰) पटनाव, बहस्रार, ब्रिभेमान, ठसन, सुली खांसी--- ' खांसी का दो तीन बार उसका श्रभी श्राकाता है।"

रुसनी दे॰ (छी॰) डॉसने की सामग्री, जिसमें कोई ची : टांसी जाती है, शजाका, बन्दूक का गत ।

डसाठस दे॰ खबाखब, हंस हंस कर भरा हुआ। ठस्या दे॰ ( g॰ ) सांचा, श्राकृति, श्राकार, गठन, र्दाना, श्रहकुार, श्रमिमान ।

टहर टहर दे० ( वि० ) रह रह कर, रक रहा।

ठहरना दे॰ ( कि॰ ) रक्तना, रकताना, वसना, रहना, दास करना, प्रतीदा, बाट ताकना, टिकना, श्रदकाना: तिश्रय होना, पहा होना, निश्यंय है। जाना ।

ठहराई दे॰ (क्षी॰) ठहराने की किया या मज़दूरी द्यधिकार ।

दहराञ्ज (वि॰) दिकाञ, स्ट्र, मञ्जूत I उहराना दे॰ (कि॰ ) रसना, टिकाना, श्रटकाना. बसाना. रहन के लिये स्थान देना, निश्चित करना, निर्योप करना पका करना, ठीक्डाक करना, शर्त करना, नियत करना,निस्टाना,रेकना रोक रणना । रहराच दे॰ ( पु॰ ) रक्षाव, निपटाव टररने का स्थान, टिझाव, निर्श्य, निश्चय, निश्चित विषय, जो बाइविदाद के पश्चाद स्वीहत हम्राही। मन्तर्थ, प्रस्ताव, विचारविशेष, भी किसी उद्देश्य से निश्चित किये जाते हैं. शर्चा उहरौती दे॰ (स्त्री॰) विवाह में देन वाले दायते की इंसी। का उहराय । रहाका दे॰ ( प्र॰ ) धमाका, धशका, श्रष्टहास, जोर हाँ, दौंब दें ( पु॰ ) बन्द्रक की ग्रावात दाय, स्वान, स्थल, दौर, दिकाना, भूमि । उहि तदु (स्ती॰) स्थायी, बहुत दिशी तक शहने वाला, र्राव, शीर, पास, समीव । ठाँउँ दे॰ ( ५० ) स्पान, ठाँच, ठौर, श्रवसर । ठाँठ दे॰ ( वि॰ ) नीरस, बेश्च की गी। ठॉयँ दे (स्त्री • ) स्थान, जगह, ममीप, पास । ठाँय ठाँय दे॰ ( स्त्री॰) साहा सगहा, बद्दक का शब्द ! ठाँय दे॰ (स्त्री॰) स्थान, जगह। ठाँसना दे॰ (कि॰ ) लवालव भरना, इवा न्या के मरना, दुवना । ठाकुर नद् (पु॰ ) ठनकुर, देवना, देवना की मर्चि. हैं व्यर की मूर्त्ति, स्वामी, प्रभु, मालिक, प्रधान ममु, मुरिया, नायह, चत्रिय जमीन्टारी की माननीय पद्यी, जमीन्दार, पहले मेथिल माक्षयाँ को भी टाइर या टक्तुकी पदवी दी बाती थी, विवापति ठाकुर, गौरियन्द ठाकुर इतादि, माई, नापित ।--हारा (पु॰ ) मन्दिर, देवालय, देव-म्यान, भगवान, का मन्दिर।—वाड़ी (स्त्री०) मन्दिर, देवस्थान, बगीवा कुर्झा के साथ का मन्दिर, जिस देवस्थान में बगीचा कुछा धादि बर्तमान हैं।, राहरद्वारा ।-से वा तर् ( छी० )

देवता का पूत्रन र

हार दें (पु॰ ) रहीं, तैयारी, वेपरचना, शान, हुप्पर

ठाटबाट हे॰ ( g॰ ) सम्बन, १६क, मडक। काटर दे॰ (पू॰) रहर,रही, ठउरी, पञ्चर, ढाँबा, धनाव। रात देखे। " हाद " । टाप्ट दे॰ ( वि॰ ) ऊँवा, खड़ा, स्थित, उपस्थित । ठाडा दे॰ (वि॰ ) खडा, सीधा, खम्बायमान । ठाढ दे॰ (वि॰) सदा, खडाहग्रा, सीधा, ३पस्थित उपस्थित हुआ, जी पिसा न हो, उसब "कीत चढ्त लीजा हिर जमहीं। . ठाउ करत है कारन तबढी ॥" —रधुनाधदास । —ठाढ़ी ( थ॰ ) बहुत शीव जलदी, शीप्रता से, तुरस्त तूर्तं स्वरित खडे गडे। हान तद॰ ( स्त्री॰ ) समास्थ्य, ग्रनुष्टान, चेष्टा ! ठानठ दे (पु॰) श्रव्यक्त शब्द, प्रधर भारि के . ते।डुने का शब्द, वन्दूक का शब्द । ठानमा दे॰ (कि॰ ) प्रायम्ब करमा, ठहरामा, प्रतिज्ञा करना, निश्चय करना । ठाना दे॰ (कि॰) प्रारम्भ किया, डहरावा, निश्चय किया, विचार, इत्र किया, प्रतिज्ञा किया I ठानी दे॰ (स्त्री॰) डइराई, विचारी। ठाम दे॰ ( पु॰ ) ठांव, ठीर, ठिकाना, स्थान, स्थल, जगह, ऋदाङ, श्रमेर I ठार हे . ( पु॰ ) मई, शीत, हिम, तुपार, पाए।, बर्फ़ी ठाला दे॰ (वि॰) बिना काम का,बेकार,खाली,कर्महीन। ठाली (वि॰) साजी, रीगा। टासना है (कि॰) माना, इसना, दवाना, दवा [ठांब, ठोर, मीका I दवा करके भरता । ठाहर या ठाहर दे॰ ( छो॰ ) स्थान, जगह, म्यट. ठिक दे॰ (सी॰) म्बान या श्वयर विशेष, धााबी, चक्की ।—ंडीर ( सी॰ ) डीकरेवाकी जगह । ठिकरा, टिकड़ा दे॰ (पु॰ ) स्त्रवृत्त, मिटी के क्टे वर्तन का टुक्डा | ठिकान पा ठिकाना दे॰ (पु॰) वाम, वासस्याय, र्डांब, डीर, राम, पता--हुदुना ( कि॰ ) २इने के क्रिये स्थान द्वदना, रेग्बगार द्वदना ।—सामाना ( कि॰ ) प्रबन्ध करना, व्यवस्था कर दैना J ठिकानी दे० (वि०) दिकाने बाजा, जिसका रिकना का रार, सहकमाहक, चमरकार, मुण्ड, समृह, दल । लग गया हो ।

ठिकाने लगाना दे॰ (कि॰) सारां जाना, सारा पडना, अन्त तक पहुँच जाना, अवधि प्राप्त करना, पूरा होना। मार डालना, खपा डालना, नष्ट अष्ट कर डालना, पूरा करना, सम्राप्त कर देना, श्रविध तक पहुँचा देना। विर्व, धोना, वामनः ठिंगना दे॰ (वि॰ ) नाटा, छोटा, छोटे आकार का. टिठक दे॰ (स्त्री॰) प्राधर्य में होना, भयभीत होना, श्राश्चीर्यंत होता. श्रवमित होता ।---साता (कि॰) प्राथर्थं से धरडा जाना।—रहता (कि॰) श्रवमो में श्राद्ध ज्ञानशन्य हो जाना. कर्तव्याकर्तव्य निद्वारिक नहीं कर सकता।

ठिठकता दे॰ (कि॰) ठिठक जाना, श्रवस्थे में धाना. विस्मित होना. शाकस्मिक, श्रदभुत घटना से निःसब्ध हो जाना. चकित होना ।

डिटरना दे० (कि०) अक्डना, जमना, पाले से हाथ पैर का सञ्च पड जाना, जड़ाना । श्रिकडाई । ठिठर, ठिठराहर दे॰ ( ह्यां॰ ) ठंडक, शैंख, जाड़ा, ठिटर दे० ( स्त्री० ) ठिटर, दिवराइट, टंडक, श्रकड़ाई, जकहा

ठिट्राना दे (किः) ठिटरना, जकड़ना, जसना, 'शीत से अकड़ना ) िका सारा हथा। ठिट्टरा दे॰ (वि॰ ) ठिटा हुआ, जकड़ा हुआ, पाले ठिनकता दे॰ (कि॰) घीरे घीरे रोना, शमेः शनैः

रेशना, सिसकना, सिसकी खेना, दुनकना । िया दे॰ (प्र॰ ) जगह, ठिकाना, हद का पत्थर या खंशा, थूनी, कारीगरों के काम करने का स्थान ।

**डिर तद॰ (** स्त्री॰ ) पाळा, कड़ी सर्दी ।

िरना दे॰ ( कि॰ ) बमना, धन होना, सहत होना, वॅथ जामां, जम जाना, एकत्रित होना, कठिन होना, पाळा कगना, जहाना ।

ठिल्लना (कि॰) ठेलना, डकेलना।

ठिलिया दे॰ (स्त्री॰ ) गगरी, छोटा घड़ा, मटकी, का खिळीना। सदक्ती। हिल्लवा ( पु॰ ) छोटा घोड़ा, मिट्टो का बना छे।टे घोड़े

ठिल्लाद्या (वि०) ठलुवा, निकस्मा। ठिल्ला (५०) घड्।, बड़ा घड़ा। हीक दे॰ (वि॰) उचित, येग्य, यधार्थ, पूरा, शुद्ध,

बराबर, सत्य, यद्योचित, यद्यायाग्य, जोहा ।

—ग्राना (कि॰) मिलना, वरावर होना, उचित घटना, जितना चाहिये उतना होना ।--- करना (कि०) शुद्ध करना, निश्चित करना, निश्चित कर खेना, दण्ड देकर सुधारमा, मारता, पीटना. सधा<u>-</u> रना।---ठाक (ग०) श्रद्ध, सत्य, क्रतप्रवस्थ, क्रतन्यवस्था, जिमकी व्यवस्था हो गई हो, निश्चित. निर्वात ।--ठाक करना ( वा० ) निश्चित करना. प्रवन्ध करना। ~मठीक ( श्र॰ ) यथार्थ शुद्धता से, यदार्थता से, ओडतोड, विलक्क ठीक ।

ठीकरा, ठीकडा दे॰ (पु॰) ठिक्स, सिट्टी के फटे

बरतन का टब्हा।

हीकरी दे॰ (स्त्री॰ ) छे।टा ठीकरा, गिटकी, कछ छ । ठीका दे॰ (स्त्री॰ ) निश्चय, ठीक, उचित, यथार्थ, इड़, वाजदी हजारा, काम करने के पहले ही उसके

लिये प्रजरी श्रादि का विश्रय कर लेना ! डीकेटार हे॰ ( पु॰ ) ठीका लेने या देने वाला। ठीप दे ( स्त्री ) एक प्रकार की खड़ीठी । ठीलना (कि॰ ) दक्वेचना, देलना ।

हीवन तद् ० ( प्र० ) थूक, खखार । सीहा तद॰ ( प़॰ ) गही, हद, सीमा, जगह। ठकुना (क्रि॰ ) पिटजाना, मार खाना ।

ठकराना दे॰ (कि॰ ) बतियाना, लात से मारना,

ठोकर से मारना, पैर से या चींच से ठोकर मारना । दुड़ी दे॰ (खी॰) डोडी, दाडी, चित्रुक, सुँजा चयेना जिसमें छावा न हो। विना छावा का चवेना।

ठतक दे॰ (स्त्री॰ ) सिसक, ठिनक, धीरे धीरे रोदन । ठनकता दुनकता दे॰ (कि॰) सिसकता, दिनकता, धीरे धीरे रोना ।

ठुमकना दे॰ (कि॰) सुडौछ चलना, स्वामाविक **ऐ**ठन से चलना । यथा—"इसक चलत रामचन्द्र बाजन पैजनिया।''

ठमका, दुम्का दे॰ (वि॰) छोटा, नाटा, ठिक्नना,

खर्व, योगा, वामन । हमकी है॰ (स्त्री॰ ) पतंत्र की डोरी के। विशेष रूप से भटका देना, ककावट, एक छोटा गीत, खरी

छे।टी पूरी । ( वि॰ ) नाटी, छोटी I द्वमरी दे॰ ( स्ती॰ ) एक होटा गीत, श्रफवाइ,:गए। ठमकि (स्त्री॰) मन्द्र गमन, एक एक कर चला।

श॰ पा•---४२

हुसकता दे० (कि॰) णद्दमा, य्यानवायु का त्याम,
धीरे धीरे रोमा, दूसों के क्योपक्रयन में कड़ी वात
कह देना, एक न एक प्रदङ्ग लगाने रहना ।
दुसनी दे० (की॰) शान्तरहित वायुखाम, पाद ।
दुसाना दे० (कि॰) भराना, कश्वाना, दुस्ताना,
दंसाना ! [जो गने में पहना जाता है ।
दुस्सी दे० (खी॰) पाटिया, एक सुवर्ष का प्राभूषण
टूट दे० (पु॰) जुड़ा, विना पसे की दाल, पत्ता डाल
रेहित वृद्ध, सुरम्, यूणा, स्थापु, कटा हाम,
ह्यकटा मनुष्य ! [दी गई हो ।

ट्टॅं ठिया दे॰ (वि॰) ट्टॅंड वृच किसकी शासा काट ट्टॅंडी दे॰ (खी॰) सूँटी,डोटी श्रव का डॉट ! टेंडेना, टेउना (पु॰) शुरना, देवना। टेंडेन, टेउना (पु॰) शुरना, देवना।

ठेंकुर ( पु॰ ) देखी घडगोडा । ठेंगना दे॰ ( वि॰ ) सर्व, होटा, नाटा ।

ठे गा दे॰ ( पु॰) लाही, लहुद, श्रेम्हा ।—हमी (श्र॰)

हाटा हाडी, परस्पर में मारामारी |—धजाना (कि॰) हाटी चवाना, मारामारी वरना ।

टेंट (गु॰) शुद्ध, केवल, श्रमिश्रित, प्राकृतिक, स्वभाव-सिद्ध, कान का मैला

उँडी दे॰ (खी॰) कान का मैल,हड्डा । हुस्सा बढ़ा घोता । टैक दे॰ (खी॰) टेक्सी, सहारा, अवरुप्य, अब से मरा टैका दे॰ (ख॰) वटा, रोक, वेरी, टॅडी, मेतत आदि का मुँद बन्द करने के लिये टेरी, रकावर, बाएँ पर का ताल ।—धिकारी (ख॰) डीकादार ।

ठेको दे॰ (स्त्री॰) विश्राम का स्थान, जहाँ मिर का योमा इतारने के लिये सुविधा है।

टेंद्र रं (शु॰) प्रमिश्रित, सनिमंत्र, बेमेछ, ग्रुद्ध । टेंपो दें॰ (खो॰) ठेंडी, दहा, डॉट. काग !— मुँह में देना (बा॰) ध्वाक् रहना, शुपवाप रहना, बुछ भी न बोलगा।

ठेजना दे॰ (कि॰) ढक्टेन्स, रेखना, पेलना, धका, देना, मॉकना, इटाना, धारो बदाना।

ठेला दे॰ ( दु॰ ) घटा, ढडेल, मोंड, एड प्रश्तर ही साब बादने की गाड़ी, तिमे धादमी खींचते हैं। —ठेली ( प्र॰ ) घरकमधरहा रेल्वेब !

हेस हा तद्॰ (पु॰) वह स्थान वहाँ स्नेन सिंचाई के बिपे बल गिरे।

ठेवना दे॰ (पु॰) घुटना, जानु, टॅडना। टेस दे॰ (पु॰) सेकर, चपेट, पीट, पांच्छा। टेसना दे॰ (क्रि॰) ट्रॅसना, मरना। ठेमरा दे॰ (पु॰) नहकड़ा, धिमामानी, गर्वीडा। टेसरी दे॰ (फ्री॰) दरवाओं के पहों के मीचे की बह कार्डी जिस पर कियारों की पु॰ युगनी हैं।

ठेही दे॰ (स्त्री॰) मारी हुई ईप । टेथौं दे॰ (स्त्री॰) जनह, म्यान ।

ठेया द० (स्था०) समह, स्थ हेरना (कि.०) ठइरना।

टोंक दे॰ (को॰) प्रदार, पात, गाड । [धणाना । टोंकना दे॰ (कि॰) भारना, पीटना, गाड़ना, यर-टोंग दे॰ (को॰) चोंच धणवा धगुली की मार । टोंगना दे॰ (कि॰) चोंचियाना, चोंच से क्लिरना,

ठोंगाना दे॰ (कि॰) चोंचियाना, टॉवना । टॉट दे॰ (ची॰) चोंन, टोर, चोट, पदियों हा घोट । टॉटी तत्र॰ (ची॰) चने के दाने का होएा, पास्ता की टॉडी ।

हों (अन्य॰) भेष्या योचक, यदा—पुक्र हो, हो हो हो होक दे॰ (स्त्री॰) मार कृट, मार्तने का शब्द, होक्ने का शब्द।

ठोकर दे॰ (स्त्री॰) देम, पैर की सार, छतियाना, बाजा, पैर में चीर जरा जाना ।—खाना (कि॰) गिर पटना, सुद्रकला, सूळ करना, सूख जाना, कुन्दा, इसि बटाना, पटी सहवा।—स्ताना (कि॰) पैर में चीट बगना।

होकरा दे॰ (बि॰) करा, काँ, कित, काँर, सरत । होकरी दे॰ (स्त्री॰) कई महीने की व्यापी हुई गी। होकराना दे॰ (बि॰) बार ही बार ठोकर साना, पोता पाति का ठोकर साना।

होड दे॰ (वि॰ ) जड, मूर्य गावदी । होडरा दे॰ (वि॰) पोपला, निता दीती का सुख, हुण्डा। होड़ी, ठोढ़ी दे॰ (स्थी॰) टुड्डी, चित्रक, दाड़ी। होड़ी, ठोढ़ी दे॰ (स्थी॰) टुड्डी, चित्रक, दाड़ी।

होर दे॰ ( स्त्री॰ ) चोंच, चम्चु, पित्ववी का टोट (प्र॰) यहाम सम्प्रदायी मन्द्रिंसे सनाई जाने वाजी एक प्रकार की मिठाई।

ठोज दे॰ (स्त्री॰ ) टोर, चीनी में पगी मोटी सी पूरी।

होला दे॰ ( पु॰ ) कुल्हिया, चिड़ियों का मोजन पान, होटे छोटे वर्तन, जिनमें चिड़ियों का खाना और पानी देते हैं। अंगुजियों का पर्व, गाँठ।

ठोस दे॰ (वि॰) पोड़ा,समार, कठोर. रड़,धना, ख्रन्त:सार-युक्तः,भीतर से भरा हुआ, भीतर से खेाखता नहीं ] ठोसना दे॰ (कि॰) ठासना, दवाना, भरना, दवा दवा के भरना।

डीसा दे॰ (पु॰) डेंगू। या अगूड़ा, सेाने या चीदी की गोली, जिस पर देवता का प्रावाहन और पुत्रन किया जाता है। डोहना (कि॰ ) टिङाना, तलाश करना। " जो श्रपना पद पाऊँ सो ठाँहाँ।"

---केशव ।

ठोहर दे॰ ( दु॰ ) अकाळ, तेजी, महर्ष । टौनी ( स्त्री॰ ) ठवनि, स्थिति, स्थान । टौर दे॰ (स्त्री॰ ) ठाँद, ठितामा, स्थल, आह, प्रवस्प, मौका, वात. अवसर, जीनिका का स्थान । —-रहना ( कि॰ ) वहीं रहना, खेत रहना, मास जाना. मारा पहना ।

ड

ड यह व्यक्षन का तेरहवीं वर्ण है. मूर्झा से बच्चारण होने के कारण इसे मूर्झन्य कहते हैं। ड तत्० (पु॰) शिव, महादेव, पश्चपति, भय, डर, शब्द, ध्वनि, नाद, बाड़वानल ।

डकई दे∘ (पु०) देले की पुक जाति ।

इक्द दे० (पु०) इंज का एक जात । इक्दरा दे० (पु०) विष, पुक्र प्रकार की श्रोपधि काली मिर्दा (वि०) तीहण, तीला, ब्हु, जिलकी गन्ध फैलने वाली हो, तीहणान्त्रि, ब्हुगन्धि।

डकराना दे० (कि॰ ) बैल या मेंसे की बोली। डकताहा (पु॰ ) चिट्ठी बॉटने वाळा।

अनार दें (स्त्री॰) उद्गार, भोजन से तृति का स्वक सुँद द्वारा निकलने वाला पेट का एक शब्द निशेष ।—जाना (कि॰) खा जाना, पचा जाना, किसी से इन्दु सेकर देने की द्वा प करना। —वैठना (कि॰) पचा लेना स्वाकर निक्षिन्त सैठना, किसी से लिये द्वप हा भूव जाना। —जैना (कि॰) डकारना, उकार जाना, हस्त-गत कर तेना, स्रथीन करना।

डकारना दे॰ (कि॰) डकार लेना, गरझना, पचा

डकेत २० (पु०) डांक्, चेर, घटमार, खुरेरा, घटहाय पर प्राक्तमण करहे उसकी वन्तुओं हो छीन क्षेते साखा। [समूह। इक्टेनी २ (पु०) डांक, डकेत, डकेतों का दल, उकेत

डकेती दे ( ५० ) डांझ, डकेत, दकेतें का दठ, दकेत डकेती दे॰ ( स्त्री॰ ) बांका मार्ने का काम, घटमारी।

दे० ( पु० ) ) भड़रिया, महरी के वंशज. डकौतिया दे० ( पु० ) र्कसङ्कर काति, वे ज्योतिष का व्यवसाय करते हैं और शनि आदि का निक्रष्ट दान लेते हैं। कहते हैं, एक भड़री नाम के बाह्यण ज्येतिप विद्या के पारङ्गत विहान थे, वह कहीं बाहर गये हुए थे, उनके विचार में एक ऐसा सहर्त्त दो दिन के बाद श्राने वाला था, जिस सहर्त्त के गर्भ से बड़े मारी विद्वान का उत्पन्न होना निश्चित होता था। वह गृह के लिये प्रस्थित हुए परन्त वन का मार्ग मूळ जाने से ठीक समय श्रपने घर नहीं पहुँच सहै। महते हा पहुँचा, परन्तु भड़री जी श्रनी वन में ही थे। वह बड़े चिन्तित थे। उसी समय एक ग्वाजिन जे। कहीं जास्ही थी वहां उपस्थित हुई। ज्ये।तिपी जीने इससे सब बातें कह कर इस विषय में सम्मति पूछी। उसने कहा सहतं निकट है, आप किसी प्रकार घर पहेंच नहीं सकते, ऐसे सहर्त का निकल जाना, जिसमें एक बड़े विद्वान के उत्पन्न होने की सम्भावना है अचित नहीं है । मैं यहां उपस्थित हैं। श्रतपुत्र यह सम्भव है कि श्रापके थीरस श्रीर मेरे तर्भ से इतनी वीर्यशाली सन्तति न है।, तथापि यह निश्चित है कि सामान्य की ध्रपेंचा यह घांधिक वीर्यवान हो, क्योंकि सहते का भी तो कुछ बल है। भड़री जी इन यात पर सहमत हुए।

इन्हीं से उत्पंत एकीतिया हैं।

हम दे॰ (पु॰) कदम, फाल, विन्यास। हराहगाना दे॰ (कि॰) हिजना, हिजते उलते चलना क्षिपत होकर चलना, कृषिते चलना, मलमल करना १

हगता देन (कि॰) हिलना, चन्चल हे।ना, स्थिर नहीं रहना, फिसल जाना, कांपना, खिस्फाना, चकना, हितना ।

डगमग दे॰ (वि॰) चञ्चत्र, ग्रस्थिर कींपने वाला, स्थिर न रहने वाला, चलायमान, खाँबाढोल ।

हगमगाना दे॰ (कि॰) हिल्लना, चञ्चल होना, खींबा-डोळ होना,कॉपना, लड्खड्डाना चलायमान होना । डगमगानि दे॰ (कि॰) चन्नल हुई, डगमग हुई,

डाँवाडोल हुई, हिली कॉपी। हरार है॰ (स्त्री॰ ) मार्ग, रास्ता, राह, पथ, पद्धति,

पेंद्रा। यथा—'' प्रेमनगर की इगर कठिन है जह रॅगरेज सयाना ।"

डगरना दे॰ (कि॰ ) हिल्ता, फिरना, फिसल जाता, दालवीं भूमि से लुदक जाना, शस्ते रास्ते घूमना 1

द्यारा दे॰ (पु॰) राखा, बीस का बना हुन्ना टोकरा जा गाल धीर विवला होता है।

श्रगरिया दे॰ ( छी॰ ) डगर, रास्ता, राह, मार्ग, पथ, पया--"कडा गये मनमें।हन श्याम, लगरिया वृक्त न पड़ी। "---सरदास।

हमा ( पु॰ ) हुमी बजाने का दहा ।

डमें दे॰ (वि॰) हिंबी, खसके, सरके, चले, टसके, कम्पित हो, चलायमान हो । हिंदीला घोडा । हमा दे॰ (पु॰) दुर्वंल घोड़ा, शस्त्रिपक्षरावशिष्ट घोडा हरू दे॰ ( पु॰ ) चमक, विच्छ का कौटा जो जहरीला होता है, विपैछा काँटा, कछम की जीभ, निय डक्क मारा हुमा स्थान या धाव ।--मारना (कि॰) पिष्छ या वरें का काटना।

डड्डा दे॰ (पु॰ ) वाचविरोष, दुन्दुमी बाजा, नगास, चैंसा, नगाड़ा, युद्धपात्रा विवाहयात्रा शादि में यह बजाया आता ई। ज्ञानने बाळी स्त्री। डड्डिनी दे• (खी॰) डाकिन, मून मेत की विद्या हर्डियाना रे॰ (कि॰ ) उड्ड में मारना, उड्ड से चेाट करना, उङ्क सारना, ज़दरीला काँटा धुमाना ।

डट्टीला दे० (वि•) डट्टबाला, बहरीले कीरे डड़र ( पु॰ ) चीपाया, गाय, वैल, भैंस भादि।

डङ्गरी ( स्त्री॰ ) डङ्किनी विशेष, लंबी लक्ष्री ।

हट दे० ( प्र०) निशाना ।

हरना दे॰ (कि॰) उद्यत रहना, तैयार रहना, मन्तुत रहना, धमना, रुक्ता, अल जाना, मस्तुत हे।कर घडा रहना ! हिस्ता ! डराना (कि॰) धराना, मिडाना, जमाना, खड़ा ह्य हैं दे॰ (स्ती॰) इटाने की मजदूरी, इटाने का काम ! हरेया दे॰ ( वि॰ ) द्वराने वाला. उद्यत. मस्तत ।

डहा दे॰ (पु॰) बाट, बोतल ब्रादि का सेंह वन्द करने की वस्त, यही मेख, साँचा, हक्के का नेचा 1

डढम्गुडा दे॰ (वि॰) दाडी रहित, जिसकी दाड़ी मुँड दी गई हो। (बारुा।

डिहियल दे॰ (वि॰) दादी वाला, लम्बी दादी डदुग्रा ) दे॰ (वि॰ ) जला हुन्ना, दग्व, सस्मीमृत (पु॰) तेल विशेष जी जला के निकादा जाता है, पाताब यन्त्र से निकाला हमा वेल ।

डंठा दे॰ ( पु॰ ) हांडी, मेंटी, दण्डी, बाँड, श्रव या फल बादि का डाँड, जिस सकड़ी के सहारे वे वृत्त में छगे रहते हैं।

डयुड तद्० (पु॰) दण्ड, अपराध का प्रावरितन, श्रवशाची की इसके श्रवशाच की गुरुना और ल्युता के अनुसार सजा देना, जिसके धर्परण्ड। शरिदण्ड भादि कई भेद हैं। व्यायामविशेष, पुक्र भ्रद्धार की कसरत, जिसमें दोनों हाथ भीर पैत के बच पर शरीर का सञ्जाबन किया जाता है !--पेल ( g • ) पहत्ववान, कमरती ज्वान I

हराहचम् तद्० ( पु॰ ) दण्डवद्, दुण्ड के समान समस्त चन्नों से गिरना, मूमिष्ट होकर प्रणाम , करना, अष्टाह प्रणाम करना ।

डराडवार ( पु॰ ) जैंची दीवार, चारदीवारी । उग्डनी ( गु॰ ) काद, दण्ड देने वाला, दण्डित । ष्टरहा तद्० ( पु० ) दण्ड, दण्डा, बहु, छाठी, सेाटा, पताका की सकड़ी, माण्डे की खकड़ी |

डयहाडीजी दे॰ ( को॰ ) बालकों का एक खेल !

डिग्डिया दे॰ (पु॰) खी का वस्न विशेष, स्त्रियों के प्रोड़ने का कपड़ा, दुपहा, श्रोड़नी, बाज़ार का कर उगाहने वाला।

डराडी सद् ० (स्त्री॰ ) मुद्रिया, दस्ती, हस्या, थेंद्र,
कुरुहाझी, फरसा आदि अस्त्रों में उत्पाई हुई
जरुड़ी, परुद्रने की रुव्ही, नाज, कुछ के नीचे
का उत्त्रा पत्रज्ञा भाग, फरवान, जिल्लेन्द्रिय।
काष्ट्रविशेष, जो तराज् के परुद्रों में उत्पाद्य जाता है। (पु॰) दण्डी, संन्यासी जो द्रयुष्ट भाग,
कारों हैं। पादण्डी, चिन्ह, प्रचिन्ह, ग्रुस मार्ग,
चौर मानी। दिसा, सीची वालीर या लीव।
डराइरिर, डुँडीर दे॰ (स्त्री॰) सीची चारी, सीची
डराइरीर, डुँडीर दे॰ (स्त्री॰) सीची चारी, सीची

डरास्तत तद्० ( पु० ) दण्डवत्, प्रशाम । डपदमा दे० ( फि० ) डांटना, दबाना, कड़े शब्दों से तिरस्कार करना, सुधारने के लिये बॉट बताना । डपें।रज़ड़ तद्० ( पु॰ ) जे। कहे बहुत पर दे या करे

डुपे(रज़्डू तद्० (पु॰) आ कह बहुत पर दे या कर इन्ह्य भी नहीं ! देखने में चतुर किन्तु वास्तव में कम समस बड़े डीज डोल का मूर्ज !

डप्पू दे० ( वि॰ ) बहुत मोटा, बहुत बढ़ा । डफ दे॰ ( पु॰ ) बढ़ी खंजरी, एक प्रकार के बाजे का नाम, व्रज में इसी पर होखी गाते हैं ।

खफला दे॰ (पु॰) डफ नाम का एक प्रकार का वाजा। खफली दे॰ (स्त्री॰) खंतरी। [मारना, ज़ीर से रेरना। खफारमा दे॰ (फ्रि॰) कुक मारना, चौल मारना, द्वाड़ खफाली दे॰ (पु॰) डफ वनाने वाला, संत्री पर चमड़ा चड़ाने वाला, डफ वाजा कर भील माराने बाला, एक प्रकार का सुसक्षमान फुकीर।

ड्य दे॰ (यु॰) वल, सामर्प्य, राक्ति, पराक्रम, जेब, धेळा, पताजा चत्रझ जो हुण्या आदि यनांग के काम आता है। ड्यक्तमा दे॰ (कि॰) चमस्कार होगा, शोमित होगा, जगसमाम, चमक्ता, हीस मारता, लेंगड़ा कर चलगा। [मीटा, स्यूज |

ड्रचका दे॰ (पु॰) ताज़ा, कुएँ का टटका नल। (वि॰) ड्रवगर दे॰ (पु॰) वर्मकार, मोची, चनड़ें के। साफ़् करने वाला, चमड़ा कमाने वाला।

डवडवाना ३० (कि०) श्रांखें भा श्राना श्रांस् श्राना, कण्टरुक आना, श्रीचक हर्षया शोकसे ' राज्यन निकलन।! डवरा दे॰ ( पु॰ ) सीली भूमि, पङ्किछ सूमि, लिवाड़ खुररी, गग्दे जरू का छोटा तालाव, गव्हा, गाँवई का वह छोटा तालाव, जिसमें मेंस या सुश्रर बैठ कर पानी गन्दा कर देते हैं।

डवरिया दे॰ (वि॰) जतरहत्या, वाँया हत्या, वाँये हाथ से काम करने वाला।

डवरी दे॰ (स्त्री॰ ) द्वीटा ताल ।

ड्डउस दे॰ ( पु॰ ) रच्या, चिन्ता, न्यवस्था, तैयारी, बळवात्रा के वपयुक्त वस्तुश्चों का भाण्डार, ससुद्र यात्रा के वपयोगी वस्तु ।

ङ्घवा दे॰ ( पु॰ ) " डन्या " पानी का गड़ा । इवाँडाल ( गु॰ ) चञ्चल, श्रह्मिर ।

डवाडाल ( गु॰ ) चञ्चल, आस्पर । डवियो दे॰ ( स्त्री॰ ) होटा उन्ना ।

डवेाना दे० (कि॰) हुयाना, बोरना, जब में मोता खिलाना, उमाइना, नष्ट आद करना, विमाइना । इध्या दे० (द्व॰) वड़ी दिविया, खल्दा, हुप्पा, रेल-मासी का खाना, धातु या काछ का पान्न विशेष । इज्यू, डबुझा दे॰ (द्व॰) लोहें या गीयला का कर्जुला

जिससे वह कार्यों में दाल धादि परोसी जाती है। इसकता (कि॰) जल में ह्ववना वसराना । [मदर। इसका (उ॰) कुएँ का ताज़ा पानी भ्रुना हुखा इसकोरी (स्त्री॰) व्यद की दाल की वरी।

डमर तत् (पु॰) डर से भागना, भय के कारण मागना, राजा को अपने समान अन्य राजा का मयं, अस्त्रकड़ । [यर्से, गरिवा । डमरुप्ता दे॰ (पु॰) बुटने की गरिक होरान, बोड़ों का डमरुप्तत् ॰ (पु॰) बाद्य विशेष, शिव जी के घाडा, का याजा, कापालिक योगियों के बजाने का याजा, चमरुकार, आस्वर्ष, अस्तुस्त — मच्य (पु॰) दो द्वीगों की आयस में बोड़ने वाळा एक प्रकार का सुन्ति खण्ड विशेष वह सुन्ति जिससे दो शपू आपस में मिले रहते हैं।—यंत्र (पु॰) दवाई तेंचा

कत्में का पुरू येन्न । [का चाना। इम्फ्त दे॰ (पु॰) खंनती के आकार का एक प्रकार इयम तत्त्व०(पु॰)[डि+श्रमट्]मभोगमन, जाका-रामार्ग में चलना, उड़ना, डड़ कर चलना, पत्नी

की गति । . [लोफ़ दहरात ] ड. तद् (पु॰) भय, ज्ञास, भीति, शङ्का, खातङ्का, डरना तद् • (कि॰) भव करना,श्रास पाना,शङ्का करना । डरपति (कि॰) उस्ती है, भवमीत होती है। डरपना तद् ॰ (कि॰) भय खाना, ४१ना, श्रस्त होना । डरपाना दे॰ ( कि॰ ) दराना, मयमीत करना। हरपे दे॰ ( कि॰ ) डरे, डर गये, भवगीत इए। डरपैर्कि तद् । (वि॰ ) डरने बाला, भीरु, उरवैया। डरपेाकमा तद् • ( वि • ) डानेवाला, भीरू, डरपेाक । हरवैया तद् ० ( वि० ) भयभीत, भीर, उर्पाक । हराऊ तद् ॰ ( वि ॰ ) डराने बाळा, भयङ्कर, भयान्छ. भवावता ।

डगक तद्० (वि०) डरने वाळा, भीर, सीत। हराना तद् ॰ (कि॰) भय देना, उरवाना, भय दिखाना, भीत करना ।

डराजु तद्० (वि०) मोर, उरवेका हराजना तद्० (वि॰ ) भयदायक, भयानक, भयदूर। डरावा ( पु॰ ) चिड़िया की दराने की एक प्रक्रिया। डरी दे॰ (स्त्री॰ ) बनी, खेाटे खेाटे टुकडे, डर गई। डरीला दे॰ ( वि॰ ) हाखाळा, रहनीदार । हरीना दे॰ (वि॰ ) उराज, उरावना, भयानक । डल दे॰ ( पु॰ ) दुकड़ा, खण्ड। तन्० (स्त्री०) मीछ। दलवा दे॰ ( ५० ) टोक्स, दीस ।

हलवाना दे॰ ( कि॰) मॉकवाना, गिरवाना, भरवाना, फॅक्याना । [ लग्द |

ढला दे॰ ( पु॰ ) डबवा, टोक्स, यहा दुकहा, टॉका, डिजिया दे॰ ( छी॰ ) छोटो टोहरी, वांस की बनी फूछ े रखने की छोटी टोक्सी !

हक्ती (स्त्री॰) दुब्हा, छोटा दुक्दा, टूक, राण्ड । हम दे॰ ( स्त्री॰ ) तराजू की रस्सी, जिसमे पछदे हंडी में बांचे जाते हैं। सूत, सूत की डोरी, मदिरा विशेष, छीर । (कि॰) काट, छेद् ।

हसन (स्त्री॰) दंसन, काटन।

हसना दे॰ (कि॰) उद्ग भारता, खेदना, काटना, पतनी घार वाली चीज से काटना, सांप का काटना, डक्ट्रियाना, चुमाना, गदाना ।

दसाना (कि॰) कण्याना, विद्याना, विस्तरा विद्याना । डिसि दे॰ (कि॰) उस कर, दम के, बाट के। हसीना दे ( पु ) इसाने की बस्तु, विश्वीना, , बिस्टर, निस्तरा ।

डदक दै॰ (पु॰) गुफा, कन्दरा,खोह, खिपने की जगह । डदकना दे॰ ( कि॰ ) डींबना, लाजच बरना, बिल-खना, निराशा से द खित है।ना, बिगदना, सल करना, छितराना ।

इंडकाना दे० (कि०) खोना, नष्ट करना, निशरा करना, निराश छीटना, विवादना, धोखा देना, ठगना, सताना ।

डहिक दे॰ (क्रि॰)डहरू के, उगा कर, धोखे में बाकर। डदडहा दे॰ (वि॰) बहजहा, इस भरा, ताज़ा, মকুন্ত, বিভা হয়া, মুদ্রভির।

ड६डहाना दे॰ (कि॰) पिलना, विक्सना, विकसित होना, खिळ जाना, प्रफुळ होना, हरा मरा होना । खदन तद॰ (प॰) हैना.पर.पख। (६३)॰) बलन, दाह i डदर दे॰ (स्त्री॰) उत्तर, मार्ग, शस्ता, शह, पथ,कुठला, मही का बड़ा बातन जिनमें धनाज था। जाता है।

हर्दिया दे॰ ( ध्त्री॰ ) उहर, उतर, मार्ग ।

सह (पु॰ ) बदहर का पेद तथा फ∌।

र्खंक दे॰ (पु॰) चीदीया शबिका ग्रत्यन्त पतज्ञा पत्तर, (स्त्री०) वसन, उल्लटी ।

डॉकना दे - ( कि - ) खांधना, फांदना, बमन करना ! डांग दे॰ (स्त्री॰) पांत के ऊपा की मृत्रि, शिएत,

बगळ, यस (प्र॰) ऋद, फर्ळांग । डॉगर दे॰ ( पु॰ ) पशु, बजहीन पशु, दुवैल पशु, मुखी की पत्ती (वि॰) मूर्य, दुवटा ।

डॉट ( धी॰ ) अधीनता, अधिकार, दखरु । हाँड हपट दे॰ ( खी॰ ) तिरस्कार, श्रपराधी की साव-

धन करने वे खिये तिरस्कार । कासा। डॉटना दे० (कि॰ ) ताडना, द्वाना, घुइकना, मार्यन डॉंटल दे॰ ( पु॰ ) डगडी, टगडी, सीडी ।

डोंटी दे॰ ( स्त्री॰ ) हण्डा, हाली, डांठ, उण्डी।

सींह दे**॰ (g॰**) दण्ड, बदला, श्वपराधी की सजा, [ याग्दण्ड, धिग्दण्ड, सर्यदण्ड, शरीरदण्ड, समाज दण्ड भादि इसके भेद हैं। ] नाव चलान वाली र्यास की बढ़ी, डाँडा, रीड़, पीर की हड़ी, बकड़ी, लाडी, ल्ट्ट ।--भरना (कि॰) जर्माना देना, दण्ड देना 1--स्तेना (कि॰) जुर्माना यसून करना।

डॉंडना दे॰ (कि॰) वर्ला खेना, सज़ा करना, दण्ड देना, शास्ति हेना ।

डींडा दे॰ (पु॰) मेंड्, सिचाना सीमा, किसी देश माम ख़ादि की श्रविष, खेत की सीमा। डॉडी दे॰ (छी॰) कर्णधार, खेवैया, नाव चलाने

वाला, माँभी ।

डॉक्सी तद् ॰ (खी॰) भुनी हुई मटर की फली । डामाडील दे॰ ( पु॰ ) श्रनिश्चित, श्रव्यवस्थित, इश्रर से डघर, श्रस्थिर ।

डॉब्रू दे॰ ( पु॰ ) दलदल में स्थल होने वाला नरगट । डॉबरा तद्॰ (पु॰ ) छड़का, बेटा, पुत्र ।

डॉबरी तद् ० (स्त्री०) छद्दश्, बेटी । [बड़ान हो । डॉबर दे० (पु०) भाष का क्या, वष्णा तो बहुत डॉबाडेाल दे० (चि०) चङ्गळ, क्वित्तित, प्रस्थित । डॉस दे० पु०) बड़ा मच्छड़, बड़ी मक्सी।

खाइना सद्॰ (स्ती॰) चुडैक, राचसी, टोनहाई, कुरूपा पूर्व कर्कशासी।

डाक दे० ( पु०) बोहे थादि के बदलने या बिश्राम का स्थान, बीकी । ( बी० ) चिट्टी पत्नी थादि को श्री से भेगने का प्रक्रम, सत्तवसन उप्त गर्थन, जहाज का स्टेशन, नीलाम की बीकी—स्वाम, उप्त ( पु० ) पत्नादि के धाने बाले का दुरुर ।—गाई। (खी०) सबसे तेज चलने बाली गाड़ी ।—मंगला दे० (प्र०) वह इमारत ने त्यक्ता की भीत से यात्रियों के ठटरने के बनी है। —महसूस दे० (प्र०) वह करने के बनी है। —महसूस वहे भीतने या सँगाने में कमें |—मुंशी दे० (प्र०) इक्ति सहस (प्र०) इक्ति सहस (प्र०) इक्ति सहस (प्र०) इक्ति सहस्त । दिया दे० (प्र०) इक्ति सहस्त । दिया देण स्टाम स्टाम । इस्त हुं (क्रि॰) वमन करना, थोकना, उप्त गण्य डाकर (प्र०) साल्यों के स्वी स्वि मिद्दी।

डाका दे॰ (पु॰) बनाकार से अपहरफ, ज़बरहस्ती ज़ीन लेना, बीरों का घाया, छोपा, आक्रमण !— ज्ञमी (जी॰) खुटना, डाका मार कर सम्पत्ति जींन लेना !—पडुना (कि॰) खुट नान, डाके से चीरी हो जाना, चलाकार से व्यवस्था हो जाना, छापा पड़ना !—-डालना (कि॰) रास्ते चलते हुए का माळ वळास्कार से चीन लेना, बलपुर्यक आक्रमण करता !—चिं। (कि॰) खुटना, ज्ञीनना, इस्तमन कर जोना !—सं डाकिच, डाकिनी दें (स्त्री॰) डाइन, चुहुँछ, प्रेतिमी, जन्तर मन्तर ज्ञानने वाजी स्त्री, येगियते । डाकिया दें (पु॰) डाइ, डाका डाळने वाळा, डाक ले जाने वाळा वियुन, पेरस्टमैन, चिट्टीरशा । डाकी दें (वि॰) खाज चेट्ट, बहुत खाने वाळा, श्रीदरिक, शक्ति से शचिक काम करने वाळा। (स्त्री॰) चमन, कें।

डाक् दे॰ (पु॰) डकैंस, वटात्कार पूर्वक धपहरण करने वाटा, इस्यु, साहसी, यटमार, लुटेरा । डांगा (पु॰) नवांश वजाने की टकटी ।

डांट दें ( स्त्री॰ ) घुड़की, घामकी, तिरस्कार, अस्सेन, खनादरसूचक सन्दों का प्रयोग, फिड़की, उपट, टेक, रोक, काग, खगाव की रोक।

डाटना दे॰ ( कि॰ ) धमकाना, झुड़काना, फिड़कार्न, डपटना, झुँह बन्द काना, रोक रखना, कस कर खाना, बड़ी सजधज से कपड़े पहचना।

हाद्व दे॰ (स्त्री॰ ) पिछुत्ते बड़े दाँत जिनसे मोजन पीसा स्रीर चवाया जाता है ।

डाहा तद्० (स्त्री०) दावानल, धाग ।

डाही दे॰ (स्त्री॰) दाड़ी, वाढ़ का दूसरा भाग, इड्डी, गाली पर के वाल । किंटिन। डाहें दे॰ (कि॰) जलाये, भरम किंगे। (प्र॰) लएक डाह्य दें॰ (प्र॰) गारियल का कचा फल, परतला, जिसमें सल्वधार लटकाई जासी है। दांभ, दुर्भ, करा।

हाबर दे॰ (पु॰ ) पात्र विशेष जिसमें हाथ धोया जाता है, चिल्रमची, गव्हा, गोज तालाव । (चि॰) सन्दला, मैला, क्लुपित, भाषर ।

डाभ तद् (पु॰) कुश, कचा नारियल ।

डामर तत् (५०) शिवेश्व शास्त्रविशेष, तन्त्रभेद, समान शप्टू का भय, परचक्रमय,पूना,शज, सर्जरस । डामज दे॰ (स्त्री॰) जनसमिवाद, जनम कृद । डामाडोज दे॰ (वि॰) शस्त्रित, चन्चन ।

डायन दे० (स्त्री०) डाकिन, चुडैत ।

डार, डाल दे॰ (स्त्री॰) शाखा, डाल, डाली। (फ्रि॰) फेंक कर, गिराकर—की डार (वा॰) छंड का छुंड, दुख का दुब, पंक्ति की पंक्ति, दीली, लखा, ससूह, शाखा की शाखा। डारना दे॰ (कि॰) डालना, लगाना, फॅकना, पद्दनाना बडेलना, उम्मलना |

डारिय तद्० (पु॰) दाहिम, श्रनार, श्रनार का फल । डाल दे० (स्त्री॰) शाखा, टहनी, डाल ।

डाल दे॰ (स्त्री॰) शाखा, टहनी, डाळ । डालना दे॰ (कि॰) नीचे गिरामा, छोडना, मिलाना,

हाताना दे (१६०) नाच गिराना, हाडना, मिलाना, घुसाना, भुळा देना, चिन्ह डाळना, पहनना, भार देना, पेट गिराना, के करना, किसी स्त्री की पसी की तरह रखना, लगाना । [ डलिया

हाला दे॰ (पु॰) हे।ला, बही हाली, दौरा, बड़ी हालिय तद॰ (प॰) दाहिम, घना। का फल।

डॉलिय तद् ( पु॰ ) दाहिम, घमा का फछ । डाली दे॰ ( स्प्री॰ ) मेंट, उपदार, फछ भादि उपदार में भेजना, फड़े। की टेक्सी, शाखा, फुछ राजे का

पान्न, जो प्राय वीस का बनता है।

डासर दे॰ (पु॰) गहिशा गडहा । [चटाई । डासल दे॰ (पु॰) विद्वीना, दसीता, विस्ता, स्रासन, डासना दे॰ (कि॰) विद्वाना, विस्तर विद्वाना

विद्याना करना ।

डासनी दे॰ ( क्षी॰ ) खाट, चारपाई।
हासि दे॰ ( क्षि॰ ) विद्या कर, गिरा कर, फॅंक कर।
हासी दे॰ ( ची॰ ) विद्या कर, गिरा कर, फॅंक कर।
हासी दे॰ ( ची॰ ) विद्या है, डाली, चताई।
हाह तर्व ( ची॰) वाह विदेश दोह, ला, गिर्दुरंगी।
हाहना तद्व॰ ( वि॰ ) दोही, दाही, देवीं, क्षोधी,
हाही तद्व॰ ( वि॰ ) दोही, दाही, देवीं, क्षोधी,

मन्दाधि रोगी । डिगना दे॰ (कि॰) हिल्ला, उगमगाना, शस्पर दोना, मतिझाभए दोना, गर्त से बदल जाना, इटना, परपराना, कीपना ।

डिगदि रे॰ (कि॰ ) इटता है, सरकता है, टलता है। डिगाना रे॰ (कि॰ ) हिटाना, कॅपाना, चन्नायमान करना, मतिशाग्नष्ट करा रेना, विचवित करना।

करना, मतजान्नष्ट करा देना, विचालत करना । डिम्मी (खो॰) द्वीरा तालाव, बाग का तालाव । डिझर दे॰ ( पु॰ ) मीया, स्यूल, धूर्च, दम, धोक्रे बाज,

डिहार दे॰ (पुर) माटा, स्यूज, धून, उन, धोडी बाज, दास, सेवड, नेवडर।

डिङ्गल तद् (वि॰) नीच, दूवित । (क्षी॰) राष्ट्र पूराने की पृक्ष मापा जिसमें वर्डा के साट चीर चारख पद रचना करने काते हैं।

डिठयारा तद्० (वि॰ इष्टिवान्, श्रीनवाजा, इष्टि-शक्तिपुक्तः। डिठौरा (पु॰) काजल का टीका नजर न लगे इस लिये थह क्षेत्रे यज्ञों के मापे पर लगाया जाता है। डिट्राना (कि॰) मजबून करना, इद करना।

डिसिडम तत्० ( प्र॰ ) हुगहुगी, हुग्गी, ढिदोता। डिसिडर ४५० ( प्र॰ )समुद्र का फेन, समुद्र का माग। डिविया दे॰ ( स्त्री॰ ) टक्कनदार काट या धातु का एक

प्रकार का गोल पात्र, उब्बा, डिब्बी। डिब्बा दे० (पु॰) वही दिविया।

डिब्बी दे ० (खी०) हिविया ।

डिम तत्॰ (पु॰) नेप्राम, पायण्ड, दम्म, धूर्च, पछय। डिमी तत्॰ (वि॰) पायण्डी, दम्मी।

डिम वत्॰ (पु॰) संप्राम, प्रज्य। डिमडिमी रे॰ (बी॰) हुग्गी,डुगडुगी,सुगारी,हिंडोरा। डिग्ब तत्॰ (पु॰) पाखण्ड, भय, त्रास, ल्ट्यार, विता द्वियार की लडाई, फुग्फुम, गडा, पिटरी,

इलचल, कीडे का छोटा बचा।

डिस्वक तद॰ (५०) शाख्य नगर के राजा महादत्त का प्रत्र, इस के सीतेले भाई का नाम या इस । सहादेव ने इसको थवव्य बनाया था, देवता ससुर दानव गन्धर्व शादि कोई इसके। मार नहीं सकता था । विरुपाद धीर कण्डोदर नामक दो महादेव के गवा इसकी रचा कं लिये सर्वेटा इसके पास रहा करते थे । इन जीगों न युक्त बार दुर्वासा ऋषि की बता तझ किया, उनके दण्ड कमण्डल धादि सेद ,फोद दिये । दुर्वांमा ने अपने तिश्स्त्रार का हाछ थीक्र्य से कहा, श्रीक्रय इस भीर डिम्बर केसाय युद्ध करने के जिमे ब्यत हुए। श्रीकृष्ण इम <sup>हे</sup> साथ शुद्ध करने करते उसके बड़ी दर तक मगा से गये, दिम्बक साम्बकि से युद्ध करता था। दिम्बक ने समका श्रीकृष्य द्वारा इस मशा गया, ऐसा समम्ब कर वह बनुना में घुष गया, प्रवनी जिहा बलाइ कर उसने धारमहत्या क ली। कहते हैं बारम इत्या के पार से डिम्बक के बहत दिनों तह नक्षात का दु स भोगना पड़ा ।

डिस्थिका तन्। (स्त्री) कामिनी, कामुकी, बर्टविस्य, पूचविशेष ।

डिस्स तत्॰ (९॰) [हिन्स + चच् ] सिद्ध, वाजक, मूर्च, जनारी, अञ्चान, हिन्द, अण्ड, पद्धसायक,

वळडा १—सक ( पु॰ ) सनुष्यों का शुभाशुभ बताने वाला एक प्रकार का चक ।—ज ( गु॰ ) प्रण्डज, द्विल, द्विजन्मा, पची, चिड़िया, शकुन्त । डिस्मक तत्र ( पु॰ ) बालक, शिश्रः । [ सुँहा बचा । डिस्सा तत्० ( स्त्री॰ ) बद्या, गरेला, श्रतिशिशु, द्रथ-डॉंग दे॰ (पु॰) बढ़ाई, श्रहङ्कार, दर्प, मभिमान, गर्न ।--मारना (कि॰) घमण्ड करना, बड़ाई हाकता, श्रपनी बढ़ाई श्राप करना, स्वयं श्रपनी प्रशंसा करना। - हाँकना (कि॰) डॉग सारना, श्रसिमान करना, श्रपनी प्रशंसा करना। डीठ तद्॰ ( स्त्री॰ ) दृष्टि, निगाह !--चन्दी ( चा॰)

इन्द्रजाल से देखने की शक्ति की नष्ट कर देना. नजरवन्दी, माया, इन्द्रजाल, नदविद्या । डोटना तद् ० (कि॰ ) दिखाई देना।

डीटा दे॰ (ृकि॰ ) देखा, देख पड़ा, (पु॰) नज़र, दीट I डोटि या डोटी तदु॰ ( स्त्री॰ ) दृष्टि, दीठ, नज़र । डीडियारा तद॰ ( वि॰ ) दृष्टिवान, अच्छी आंख वाला, देखने वाला, ताकने बाला, दर्शक, टक्टकिया ।

डीन तद्० (पु०) डिि + की पदी का गमन, प्राकश्य पथ में विवरण, उडना, श्राममशास्त्र विशेष । डील दे॰ ( पु॰ ) प्राकार, प्राकृति, काय, शरीर, देह,

हौत, सद्दी का ऊँचा द्वह l

डीला दे॰ ( पु॰ ) देनां, मटी का दुकड़ा ! डीह दे॰ ( पु॰ ) वास, वास-स्थान, वह स्थान जहाँ गाँव श्रादि बसते हैं।—पड़ना (कि॰) खँडहर हो। जाना, जजड़ हेश्ना, उजाड़ हो। जाना । डीहा दे॰ (पु॰) टीला, मट्टी का पडाड़ I

दुक दे० ( पु० ) सुक्का, धूँसा, मार । डुकरसा ४० ( ५० ) बृद्ध, बृढ़ा, पुराना, जीर्गा। हुकस्या दे॰ (स्त्री॰ ) बृद्धा, दुढ़िया, बृद्धा स्त्री । हुगडुगाना दे॰ (कि॰ ) हुग हुग करना, उङ्का यज्ञाना, **बङ्ग** पीटना ।

दुगडुगी दे॰ ( स्त्री॰ ) देखो डिमडिमी । डुग्गी दे॰ ( स्ती॰ ) बाँया तवला, बाद्यविशेष । डुगाडु या डुगाडुभ तत्० ( पु॰ ) सर्प विशेष, जल कासंप ।

द्वपद्धा दे॰ ( प्र॰ ) दुवहा, चादर ।

डुबकी दे॰ (स्ती॰ ) बुदकी, गोता, श्रवगाहम ।

ड्याना है ( कि॰ ) बहाना, योश्ना, गोता खिळाना. हुवीना, नष्ट अष्ट का देना, उलाहमा ।

इदान दे॰ (पु॰) अधाह जल, श्रधिक जल, श्रमाध जल, इवने ये।ग्य जल !

इद्योना दे॰ (कि॰) दवाना, बोरमा, हदाना। इमर तद् ० (पु॰ ) बहुम्बर, मूलर का बृच, फल । इरियाना दे॰ (कि॰) चलना, फिरना, रस्सी में र्वाध कर धुमाना, बागडोर पर बोड़ेके। ले चळना । इत्तमा दे॰ (कि॰) हिल्ना, चलना, कॅपना, कस्पित

होना, फूलना, फूले पर फूलना । इलाना दे॰ (कि॰) हिलाना, फुलाना, भगवान् की

हिण्डोले पर फुलाना, कॅपाना, टइलाना । डुँगर दे॰ ( पु॰ ) टीला, भीटा, हुइ, खेाटी पहाड़ी !

यधाः-- "चण ही में सब खोद बहावें. डँगर के। घर नाम मिटावें।

--- व्रज्ञविलास ।

डँगरी दे॰ ( छी॰ ) छोटी पहाड़ी । हुँगातद्० (पु०) चम्मच, डोंगा, रस्से का गोछ हुँड़ा दे० (वि॰ ) एक सींग का बैल, आभूपण रहित जैसे इसका हुँ हा हाथ बढ़ा तुरा छगता है।

ह्रव दे॰ ( पु॰ ) हुबकी, गोला, बुड़की ।

हुवना दे॰ ( कि॰ ) सम्र होता, हुवकी खगाना, बृहना, जलमञ्ज होना, घस्तमित होना,सुर्यास्त होना, ख्रिप जाना, नष्ट होना,बिगढ जाना,नष्ट श्रष्ट होना, लीन होना, ध्यानसञ्च होता, लो जगजाना, ग्रत्यन्त थासक हो जाना, विवश होना, मूर्छित होना ।

हुचा दे॰ (वि॰) वूड़ा हुआ, जलमग्न हुआ। (पु॰) जल का श्रधिक श्राना, बाढ़, मूर्स्ह्या ।

हेउह दे॰ (स्त्री॰ ) सन्दूक की बाढ़, डेवड़ा । हेउहा ( go ) ड्योदा, श्राधा श्रीर एक I

डेउडी (स्त्री॰) फाटक, दरवाजा, पौर, दहलीज । हेना दे॰ ( पु॰ ) देन, पद, पन, एक पेर रखने धीर

दुसरे पैर रखने के बीच की मूमि ।

हेगना ( पु॰ ) रेंकुर, देखें। श्रहगोड़ा । हेठी दे॰ (स्त्री॰) डंडी, नाल।

डेइहा (पु॰) पानीका सींप ।

हेह दे॰ (वि॰) एक और श्राधा, ग्राधा मिला हुआ एक, ११ ।--गत (खी०) एक प्रकार का नाच। —पास ( पु॰ ) एक पात्र श्रीर श्राधा पात, छ छुटाँक।—पीसा ( पु॰ ) श्रांट, जी देढ़ पात्र का हो, देढ़ पात्र को तील ।

हेना दे॰ (पु॰) विदेश का वास-स्थान, द्वुठ दिनों रहने का स्थान, पर, ताबू, पटमण्डण, कपट का मकाद, नाचने गाने वालो की मण्डली। (वि॰) वार्था, (देना हाय)। का स्थान। हेरा दे॰ (पु॰) धेमा, तबू, टहरने की जाद, ग्रहने

हरा दिं (कि॰) दराते हैं, मयमीत होते हैं। हेता, हेता दे॰ (पु॰) ढेटा, लीहा, हुकड़ा। दे॰ (मी॰) रसी की कसब के लिये जीन कर होड़ी

हुई जमीन । तत् ॰ (पु॰) वयल् पषी । हेवह दे॰ (पु॰) कम, सिवसिन्ना, देवहा । हेवहा दे॰ (वि॰) टेड्गुना, पुक कीर धाषा गुना, सार्द्युचित । [द्वार, चीवट, देड़ गुनी । हेवही दे॰ (खो॰) दावाजा, सदर दावामा, पाटक, देना तत् ॰ (पु॰) वडने का साधन, पहु, पच, पांख, चिदिवी के पर । दे॰ (पु॰) डाल्. शाखा,

टहती ।

क्षेद्र दें ५ (क्षी०) काट की मूट की कचड़ी ।
क्षेत्र दें ५ (क्षी०) क्ष्र हैं गर, टीजा, पहाड़ी ।
हैंगा दें • (क्ष०) माव निरोप, होटी नाव ।
होंगी दें • (क्षी०) शिंठ होटी नाव, कछड़ी ।
होंडी दें • (क्षी०) दिवीस, हुमहुमी, मनादी ।—

फिराना (क्षि०) एक मकार के याने के सहारे से
किसी यान के सक्षारित करना, सानकीय खाड़ा

होर, होस दे॰ ( पु॰ ) स्वितिश्व, दो मुंहा स्वित । देशकना दे॰ (कि॰ ) खोकना, धमन करना, उबटी करना, उरकाई थाना ।

के। प्रशासित करना ।

होकरा दे॰ (६०) युद्ध, आह, जीर्थ, सुद्धा, सुद्धा, होकरी (धी॰) युद्धा, सुद्धिया, सुक्रिया। होच दे॰ (५०) द्दर, हुवकी, सुदक्षी, गोता, रहना। —देना (कि॰) रह्नदेना, रह्मसम्भाना, गोता देशा

होवां रे॰ (पु॰ ) गोता, हुवकी । होम, होमडा रे॰ (पु॰ ) जातिविशेष, धन्त्यप्र जाति, जो सुप ब्रादि बनाने का रोनगा करते हैं ।

ह्यामनी या होमिन (छी०) होम की छी 'सुस-हमान जाति के लोग जिनकी खियां थेवक स्त्रिये ही के सामने गाती और नाचनी हैं थीर मर्द गवैवे और वजनिये होते हैं। होर २० (छी०) रस्सी, कुएँ से पानी निकालने की

रस्सी, डोरा, बागा, सृत । डोरक तत् • (g॰) दोर, सृत, सृत, गण्डा, रथासृत्र । डोरा दे॰ (g॰) सृत्र, सृत, सोवे कासृत, धागा, लीक, लकीर, रेखा, तल्बार की घार, धांस के बाल डोरे, धांसों में जो बाल रङ्ग की लकीर सी हेनती हैं।

हारिखाये दें ( कि ) इस्ती में र्वाय कर पकडें । हारिया दें ( पु॰) एक मकार का कपड़ा, एक प्रकार का याजा, जुड़ाहूँ। का सामा उदान बाजा जड़का, एक नीय माति जो रजवाड़े में मिक्सी । हुंची स्पत्ती हैं। [की रस्ती । होरी दें ॰ (ग्री॰) सुतरी, रस्सी, जोर, पानी निस्ति ने होता दें ॰ (ग्रु॰) कुएँ से पानी निम्नाजने का पात्र जो स्रोहा या चमडे का बनना है, पजना, हिडोरा । होताची वें ॰ (स्री॰) सोटा खोळ, क्यडे का बना

क्षेत्रा दोल । बेतल डाल दे॰ ( पु॰ ) पालाने जाना, बल फिर । बेतलत दे॰ (फि॰) चलता है, फितता है, हिल्ता है। बेतलना दे॰ (फि॰) चोलना, हिलना, इलना, फिरना,

भटकता ।

डीला दे० (पु॰) पुछ प्रकार की पालकी तिय पर खियां चड़ती हैं !—देना ! (कि॰) सामान्य कुछ की घी का विवाद के खिये श्वाकुछ के घराने में जाना, अविवादिता लड़की को विवादायें मेनना, ग्राह जातियों का अपनी विधवा पुत्री के दूसरे पति के यहाँ भेनना, लड़की ज्याद देना, रिवादायें कपनी लड़की या बहिन आदि राजा को समर्थित करना, मुनयमानी वाद्यादन के समर्ग में रान्युगने के कदिरय राजाओं ने घरनी बहिन भीर बेटियों का दोशा मुनयसामों के दिया या। इस विवाद रूपी यहाँ के प्रानिक, कामेर के राजा मगवानदात रीत सालित से । है।ली दे॰ (स्ती॰) पालकी विशेष, जो सियों के चढने के लिये है, चौपाला, खियों की पालकी। (कि०) गई, चली गई, रहल गई। िगरगज । डोंगा दे॰ (पु॰) मझ, मचान, ऊँचा आपन; डैंडि दे॰ ( स्त्री॰ ) डॉंडी, मनादी, तिंडीस । डै।ही दे॰ (स्त्री॰) डेवड़ी, हार, दरवाजा, उसारा ! ( ग० ) हेडगुना, उच्चस्वर से गाना ।

डील दे॰ (पु॰) डांचा, प्रकार, रीति, डक्व, हव, वयांत, तरह, भांति ।—डाला (प्र॰) दशा. हास्तत, प्रयक्ष, चेष्टा, उपाय ।

ड्यौद्धा दे॰ (वि॰) डेवडा, डेडगुना ।

ड्योही दे॰ (स्त्री॰ ) डेवड़ी, डीडी, हार, दरवाजा. फाटक |---दार या चान (पु॰) हार की रहा करने वाला, दरवान, हारपाल, प्रतिहार, हारपालक ।

₹

ढ व्यक्षन का चौदहवा वर्ष है, यह भी मुर्देन्य है. क्योंकि इसका ३०वारण मर्झा मे होता है। ड तस्॰ (पु॰ ) बड़ा डोल, ध्वनि, नोद, गम्भीर शस्द्र, कुचा, कुत्ते की पूँछ, साँप ।

हुईदेना दे॰ (कि॰) प्रावेश्यवेशन से कुछ पाना, धरना देकर न्येता पाना, किसी प्रकार का संय दिखा कर श्रपना कार्य सिद्ध करना, घरना देना !

हक दे॰ (प्र॰) तील विशेष, तीलने का सन. वट-खरा. बांट, पत्थर या लोहे का गोजा जिससे तीला जासा है। दिना, छिपा देना । ढकना दे० ( पु॰ ) ढपना, ढकन, चिपनी (कि॰) ढक डकनो दे॰ (स्त्री॰) छोटा डकना, डकने के लिये चिका, टकर । छोटी वस्त ।

दका तदुः ( पु॰ ) तिन सेश वाँट, घाट, खड़ा ठोंछ, हकार तत्० (पु॰) ह अवर, ह वर्ण, ह वर्ग का चौद्यावर्ण, व्यक्षनका चौदहर्वा प्रचर। (स्त्री०) हकार, उद्गार, एक मकार का शब्द जो भोजन के बाद मृक्षि की स्चना करता है, उद्धाय ।

हकेल दे॰ (पु॰ ) थका, ठेल, रेल पेल । दक्तिजना (कि॰) डेलना, घक्का देना, रेवना, पेलना। हकेला हकेली दे॰ (खी॰) ठेजमठेली, रेला पेजी ।

हकेलू दे॰ (पु॰) धका देने वाला, डेलने वाला, द हेळने वाळा, हटाने बाळा, भगाने बाला । हकोसना दे॰ (कि॰) एक सांस में पीना,ज्यादा पीना।

हकीसला दे॰ (पु॰) बाहम्बर, णखरह, मिथ्यानाल, क्षपट व्यवहार ।

हका तत्० (पु॰) दिका + प्रा ] बाद्य विशेष, बहा हेाल. नगारा, भेरी, दुन्दुभी, डमरू ।-री (स्त्री०) देवी विशेष, दुर्गका एक नाम।

हुगसा तत् (पु॰) पुक मात्रिक गसा। हुङ दे॰ (पु॰) रीति, प्रकार, प्रधा, लच्छ, चाल-विकार की लगाय। चलन, रहन सहन । हांदिया है (स्त्री ) इंद्री, वागडोर, बोडे की एक हर्सेंगड (पु॰) बड़े डील हील का,सुस्टंडा,मेरटा ताला ।

हुट्टा ( पु॰ ) इंडल: ज्वार, जुन्हरी आदि का सखा डंडल, सरेठा का एक छै।र जो सुँह और डाडी पर वधा जाता है।

सद्दी (सी॰) डाडी र्याधने का कपडा।

हाट दे॰ ( पु॰ ) हेपी, हेंडी, रोक, वजरी खादि अझीं जिह्नदी कीया। की डंडी ( हडकौग्रा दे॰ ( पु॰ ) एक प्रकार का भयानक कीया,

हड़दा दे॰ ( पु॰) पन्नी-विशेष, एक प्रकार की चिडिया जो मैंने की जाति की होती है।

हडहा दे॰ (वि॰) वहा साथ ही वेढंगा। (पु॰) ढांचा, श्राडम्बर ।

इंड्रहो ३० ( खी० ) बुदिया, चरखी, एक पची । हुँहोरना दे० (कि०) खोशना, हुँहना, पता छगाना, जल में भूली हुई बस्त की हुँदना ।

हुँदोरा दे॰ (पु॰) हिंडोरा, डॉड़ी, हुगहुगी, बाजे के साथ राजाज्ञा सुनाना ।

हँ होश्या दे॰ ( ५० ) ईंडोस फेरने वाळा । हनमनाना दे॰ (कि॰ ) गिर पड़ना, फिनल जाना,

चुक जाना, लुड़कना । फिपल गई। डकत दे॰ ( go ) डकना, उपना, जुकावन, जिपावन। डिनमनी दे॰ ( खी॰ ) डुलकी, जुड्क गई, गिर पड़ी, द्वपहुपाना दे॰ ( कि: ) होल बजाना, होलक पीटना, विशा ताल के होलक बजाना ! ह्रपता दे॰ (कि॰ ) दहना, दिवना, लुकना, अपने हो छियाना । ( पु॰ ) दक्ता, दक्ते की वस्तु । हपता दे ( पूर्व ) हकती, बाद्य विशेष । रपली दे॰ (खी॰ ) उफवी। हुप्प दे॰ (वि॰ ) बहत बडा । हफ दे॰ (पु॰) बडी खंजरी। हव दे । (१०) डील, धाकार, धाकति, धीलडीच, गहन, गठन, बनावट, धक्छ, तरकीय । हरहों दे॰ (वि॰) कल्प, भाविल, गॅंदुला, मैडा, मलिन सिही मिला हुआ बन्हा । द्ववीला हे॰ (वि॰) दश्दार, सहीब, संजीला, हराष्ट्रा देव ( प्र. ) तांबे का सिक्जा, वह छप्पा जो खेतों के प्रश्तानों पर काया जाता है। हमहम दे॰ ( पु॰ ) होत व नगारे का शब्द । हमलाता दे॰ ( कि॰ ) लुकाना, गिरमा, फिनछाना । हयना ( कि॰ ) प्वस्त होता, नष्ट होता। दरफ दे॰ ( स्त्री॰ ) दाल, ख़दकाव, मीचे की धोर मुकी हुई भूमि, दलक, यहाव, दरकन ! ढरकन दे॰ (खी॰) देखी दरक। हरकना (कि॰) गिर कर बहुना, दलना [ हरिन दे॰ (की॰) पनन, गति, कुकाव, द्यालुता, सहज द्यालुता । ঘিতে বল্পন । दर्स दे॰ (पु॰) पथ, शस्ता, शैजी, दग, बुन्हि, दरी दे॰ (क्षी॰ ) उजी, लुदबी, पिश्वजी, श्रीर था गई, प्रसन्न हुई, धनुतक हुई। क्षियलन । हलक दे॰ (स्त्री॰) दरक, बहाब, हालू, लुदुकन, दलकना दे॰ (कि॰) दरक का जाना, पानी ग्रादि द्रव पदार्थी का गिर जाता, शुद्रकता, पद्रना, विस्ता ।

दलका दे॰ (पु॰) श्रीस का यह रोग जिसमें श्रीव से सदा पानी वडा काता है। (गु॰) सुन्धना, चौंपना, सुका, सुलका।

द्धतकाता दे॰ (कि॰) गिगमा, सुक्काम, सीधा कर गिरमा, बढट कर गिरमा, नीधा करना १ द्धताना दे॰ (कि॰) गिरमा, जिमलना, धीनमा, बीद जाना, व्यतीत होना, सम्मदना, द्वारमा, सुक्रमा,

भर जाना, साँचे में पिशबे धातुओं का भरन धातुकुल दोना, रीमला, प्रस्त दोना । ढलावी फिरनी होंग दें (बार) सांसारिक वहारे का वरिवर्तन, पदाओं की सनिपता, फेलबदट सरियाता । ढलावाताता दें (किं) चलाब दोना, उनमाना

श्चरिवर होना, करिना, करिनत होना।
हजाना दे॰ (फि॰) साँचे से धनाना, साँचे में
दवाना।
हजुद्धा दे॰ (कि॰) उनार, नीचा, जुड़ा॰, दाल्,।
दक्षीन दे॰ (पु॰) चीर, प्रस्वपारी, पीदर, बाल तबचार
वांचने वांछा, साइसी दीवर। [तुरवाना र दुर्जानो दे॰ (फि॰) हराना, सिर्धाना, प्रदबाना,
हहना दे॰ (फि॰) हराना, सिर्धाना, प्रदबाना,

हहात दें ० (कि ०) गिरमा, पहना, गिर पदमा, पतित होना, हट जाना, हट कर गिर पदमा। वहार दें ० कि ०) गिरमा, गिर पदमा। वहार दें ० कि ०) गिरमा, गिरा दिने, एटनाए । हट्यादि दें ० कि ०) गिरमाते हैं, प्रकारों हैं। हमा और दुस्ता दें। हमा और दुस्ता दें। हमा और दुस्ता दें। हमा और दुस्ता, दें। होई वि० (पु॰) अझाई, दो और शाया, मार्ट्रवण, होंदना दें॰ (कि॰) तिपी, तीक दी, मुद्री, दिवादी। होंदी दें। कि ०) किए, गिर्मा होंदन, द्वार हों। हमा। होंदी दें। हिंक ०) तोपी, तीक दी, मुद्री, दिवादी। होंदी दें। विके का करारी मांग।

चाटा, पवत का करा साथा । दौचा दे० ( व० ) ठाठ, जोवा, वर, दौळ, पश्चेये जाने वाले का प्रथम स्वसङ्करन, प्राक्ट्यनिर्साय, स्वयनसे वस्तु, माट का दौरा । विद्याना । दौराना दे० (कि०) बोका, विद्याना, सकाता, दौराना दे० (कि०) दौर देना, कळ्डू आमाना, श्रयवाद कारा, सुसी श्लीसी योसना ।

श्रपवाद करना, सूचा सासा पासना । ढाँसा दे॰ (पु॰) देश्य, कदह, श्रपवाद, सीसी की टमक।

द्वाच रे॰ (बी॰) एकारा कुद, प्रमान, रोज, प्रतार, एक प्रवार का वाजर जी आणि के विष अवारी के कात पाता है।—के तील पात (पा॰) सदा पुरी रिपति जी, कभी नार एग नहीं। द्वादा रे॰ (१०) पुरु प्रकार का करहा, जो वाडी प्रवार के काल में याता है। एक प्रकार क बही पात्री जो राजपुताने के एतिय भीमते हैं। डाठो दे॰ (सी॰) वोड़े का मुँह वीधने की सस्ती, कसन, मुँडवन्धना घोड़े के मुँह पर शंघा जाने वाळा फैंदा। डाड़े दें ( सी॰) चील, चिरदाह।

ढाँड़ दें ( की॰ ) चील, चिरवाड़ । ढाइस तद् ( पु०) दार्छ, इट्रता, स्विस्ता, मानसिक इड़ता, सरोसा, साइस, धीरता, धैर्य — देंना ( कि॰ ) मरोसा देंगा, धैर्य देंना । — यंधाना ( कि॰ ) धैर्य रखने का डपदेश देंना, साइस देंगा, धीरज देंगा, इड़ता देंगा, इड़ होने के जिये उपदेश देंना, यानिज घराना।

ढाहिन दे० ( खी॰ ) ढाड़ी की खी। ढाड़ी दे० ( पु॰) वाति वियोप, गाने वजाने का व्यवसाय करने वाली एक नीच जाति।—स्तीला ( स्त्री॰ ) एक खेळ, भगवान् कृष्ण की वाक्ष्वीचा का व्यक्तिया।

हान दे॰ (पु॰) चेरा, चेड्रा, घाड्रा, डाता ।
हाना दे॰ (फि॰) डाह्रना, गिराना, उनाड्ना ।
हानर दे॰ (पु॰) घहरा, गेंद्रला, मेळा, मिलिन
हाना दे॰ (पु॰) श्रोतारा, श्रीरे, चरण्डा, भोतती,
बह यासा जहीं दाम तेकर रोडी विलोई
जाती है। [चिशेष, उतार, प्या।
हार दे॰ (स्त्री॰) प्रकार, भांति, मेद, भेन, क्योंग्रपण,
हारना दे॰ (कि॰) डाळना, उलटमा,

ढारी दे॰ (स्त्री॰) हार, हाळ, हळकाव, हार दी, • ढरका दी। [(स्त्री॰) फरी, फळक, चर्म। ढाल दे॰ (पु०) हारा, उलाव, हळाक, सुकाव, ढालारा दे॰ (फ्रि॰) सीचे में उलावना, विचादना, सीचे निरामा, किसी चातु हो पिवळा कर सीचे में उतारमा, यहाया, सराव पीगा, सस्ता वेंचमा, हामा छोड़वा, चंदा उतारना।

हालवी दें ० कि ) डाल्, उतास, उताह, लुड्छान, डडा हुमा, सचि से डाड कर निकाडा हुमा । डालिया (पु॰) डाड कर चर्तन वनाने वाली एक जाति विशेष । [बंडा, डाडा हुमा । डालू दें ० (बि॰) । उतार, जिलाङ्ग, जिलाइने वाला । डाल् (पु॰) डाक्ट, विक्यासवातक :—सा (कि॰) सासना । (पु॰) तक्या, उड़कन । ढाहिति दे॰ (फि॰) डाहती है, गिरता है, नारा करती है । [करार ! ढाहा दे॰ (पु॰) नदी का किनारा, करार, जैवा ढिंग दे॰ (पु॰) ससीप, पास, निकट, नशीच, किनारा, होर ! डिंटाई तदु॰ (स्त्री॰) डीडापन, गुस्ताखी, घटता !

डिटाई तद्० (स्त्री॰) डीडापन, गुस्तासी, घृष्टता । डिडिम दे॰ (पु॰) टिटिइरी पत्नी, टिट्टिम । डिडिम दे॰ (पु॰) हुनडुनिया।

ढिवका रे॰ ( पु॰ ) गुमश, गिलटी, फोड़े का गड़ा । ढिसरी रे॰ ( ध्त्री॰ ) वह खुच्छीदार डिविया निसके जरर बज़ीरख कर मधी के तेल से रोसभी करते हैं। सचि की पेंदी, पेच की रोक, बालटू।

हिमहिमी दे॰ (स्त्री॰) उमरू, खँजरी धादि दाओं का शब्द ।

का शन्न ।
ढिलाई दे॰ (म्हो^) मुस्ती, घाटस्प, शिथिलता ।
ढिलाइ दे॰ (चि॰) घानसी, घडमीण्य, मुस्त,
शिथिल ।
ढिटा तद् ॰ (चि॰) चुट, च्हुल, वेषड्क, निजर,
ढीठा तद् ॰ (च॰) घुट, स्थारा ।
ढीढ़ तद ॰ (च॰) घुट, स्थारा ।
ढीढ़त्त्र दे॰ (च॰) घुट, स्थारा ।

ढाइन् (२) (३) ) शालस, श्रासावधानी, श्रचेती, देरी, विळये, इत्तवेप । विळये, इत्तवेप । डीस्सा हे० (वि०) जो तमा या कसा म हो । गीला.

होता हे ( वि० ) वो तना या कसा न हो । गीला, सुक्त, बुटा हुटा, शिविल, बालसी, स्नसाधान, अचेत, सन्द । हींसाई दे ० (स्त्री ० ) शिविलता, सुटकारा, स्निक, हींसा दे ० (पु० ) टीला, हूँगर, पहाइ । स्वकता दे ० (क्र० ) सुनमा, मेरो करना, भीतर काना,

भिल जाना, शामिल होगा, फुकना, सिर फुकाना । दुकी दे॰ ( स्त्री॰ ) ताक, पीछा करना, किसी के चरित्र

का गुप्त श्रमुसन्धान करना। दुनमुनिया (श्री॰) वर्षों का एक खेल जिसमें बच्चे जुदकते हैं, कजती की एक दंग !

बुरकता (कि०) बुढ़कता, सिस्तकता । [की गति । बुरका दे० (कि०) मजुरे से चळता, नावता, कबूतर बुदता दे० (कि०) इत्मा, बळता, खड़कता । बुद्धता दे० (कि०) बुरमा, बळता, खड़कता । बुद्धासार दे० (कि०) उठवाना, गठरी उठवाना,

गिरवाना |

दलाई, दलाई दे॰ (छी॰) इबाने की मजूरी, गररी बदाने की मजरी।

दलाना दे॰ ( कि॰ ) दुराना, दल्याना, गिरवाना । हमा दे॰ (पु॰ ) मंड, मिट्टी का छोटा वीध जो बची की जड में डाखे हुए पानी की रोक रखने के किये वनाया जाता है। हॅंढढाँढ दे॰ ( कि॰ ) प्रताय, खोज, धनवन्धान,

हुँ हुन दे॰ (कि॰) खेल, रोह, सन्धान। द्वॅडना दे॰ (पु॰) स्रोजना, टोइ लगाना, पता

लगाना ।-दिदिमा (कि॰) खोतना, हेरना, तलाश करना, प्रयक्षपूर्वक हुँउना |

द्वॅद्वार दे॰ ( पु॰ ) राजपुनाने के ग्रन्तर्गत एक प्रान्त-विरोप जयपुर शज्य का प्रान्त ।

हँ दिया दे॰ (पु॰) जैन सन्यासी, जैन धर्म के भिष्ठक। (गु॰) हुँड्ने वाला, टोइ लगाने वाला. श्चनमन्धानी ।

ह्रक दे॰ (खी०) दुक्की, लाह । क्टिमा । ह्यकना दे॰ ( कि॰ ) घुसना, पैठना, पास भाना, बन्ध हका दे॰ (पु॰ )धाप, देस, किसी की ताक में छिपना, उदछ,घास का मान विशेष जो दस पूछे का होता ।

इसर दे॰ (पु॰) जातिविशेष, वैश्वों की एक जाति। हृद्द तत् • (पु॰) देश टीला।

ढें ऊ दे॰ ( प्र॰ ) तरह, बहर, बीचि ।

हें ह दे॰ (पु॰) सारस पश्ची। यिन्त्र । हैंक्जो दे॰ (खी॰) कुर्घासे बल निकालने का पुरू हें हा दे॰ (पु॰) धान ग्रादिका वकला छुटाने का यन्त्र । हेंकी र० (खी०) कृटने का यन्त्र ∤

हेंडस दे॰ (पु॰) ताकारी विशेष।

देंडी दे॰ ( स्त्री॰ ) पोस्ता का फून, कर्णमूषणविशेष । हेंद्र दे॰ (पु॰) जाविविशेष, एक मीन जाति, कीवा. मुर्खे ।

हेंद्वर दे॰ ( पु॰ ) व्यास की फूजी, टेंट | हेंद्रा दे॰ (पु॰) गर्म, लम्बोदर, बड़ा पेट, लंबी नामि, पैसें का मध्य माग ।

ढेंढ़ी दे॰ (स्त्री॰) कान का एक प्रकार का गहना, दे देवा, तरकी, फर्जा, पविवा । हेर दे॰ (स्त्री॰ ) शरी, गोखा, टावा। (वि॰) बहुत, देरा दे॰ (पु॰) मेंगू।,रस्सी पुँउन की कछ,चिन्हविशेष । ढेरी दे॰ ( स्त्री॰ ) राशि, टरठ, थोक, ढेर, समूह । देला दे॰ (पु॰ ) सिद्दी का दकड़ा, पिण्डा, लॉदा, लग्ड ।—चै।य (स्त्री॰) मार्शे शुक्त की चनुर्थी। इस दिन की शत्रि के। श्रशिचित हिन्द दसरी के घरों में देला फेंश्से हैं थे।र उसके वश्ले में गाली सनते हैं। कड़ा जाता है कि ऐसा करने वाले मन्द्य साल मर कबड़ी नहीं होते। परन्त शासों में देवा फेंक्ना कहीं नहीं लिखा है। किन्त स्वतन्तक मणि के विषय वाली क्या सुनने की लिखा है।

( देखो जाम्भवानु धीर स्वमन्तक )। देया दे॰ (स्रो॰) श्रद्धैया, श्रद्धाई सेर का मान, तीज । —देकर (बि॰) जन शुन्य, उनाड, अनड, श्रन्य,

देशिया दे॰ ( पु॰ ) भेंट, अपहार, असव विशेष में श्राश्रितों का मालिका की दिया हथा उपहार I दे। इ दे॰ (स्थी॰) देही, फली, बीनकोष।

देशक दे॰ ( पु॰ ) प्रशाम, नमस्कार, श्रमित्राद्दन।राज्ञ प्रशने मान्त में प्रणाम नमस्कार है शर्य में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है । दण्डवत् ।

होकना दे (कि ) पीना, घंटना, निगलना, निगल जाना।

दोका दे॰ (पु॰) पत्यर का बड़ा टुक्ड़ा, पाँच की संख्या, श्राम श्रादि खरिदने में इसका उपयोग किया जाता है।

ढीग दे॰ (पु॰) पालण्ड, बाडम्बर, धूर्तंचा !--धनूर (५०) धूर्लंसा,पाखण्ड ।—वाजी (बी॰) पाखण्ड ।

ढेंगी दे॰ (वि॰) पासण्डी।

द्वाटा दे॰ (पु॰) बालक, बेटा, पुत्र, सन्तान। —" तुम हो द्वादा नन्द बबा के, इस प्रमानु-

दुबारी "। द्वीटी ( स्त्री॰ ) ।

है।टौना (पु॰) पुन्न, बेटा, ढोटा ।

द्वीना दे॰ ( कि॰ ) जेजाना, उठाकर खेजाना, उठाना, ण्क जगह से उठा कर दूसरी जगह रखना।

द्वीर रे॰ ( पु॰ ) गाय, बीह, पशु, गी, भैंस ग्रादि पद्ध, डोब, डोडक, घुनि, ऋम, बान, छनन l

देश्य दे॰ ( पु॰ ) सुमलमानों का ताजिया।

देशिरी दे॰ (स्त्री॰) दाह, ताप, दहरू, स्ट, धुन, स्त्री, खगन, वान् ।

ढें।ल दे० (पु०) बढ़ा डोल्क। दै। लक्क दे० (पु०) छोटा छोल।

दीलिक्या दे॰ (प्र॰ ) डोलक वजाने वाला. होतक थजाने में निपुरा | वाली स्त्रिया बनाती हैं। ढें।लकी दे॰ (स्थी॰ ) छोटी डोल, ढोलक, जिले गाने डीजन दे॰ (पु॰) प्रियतम,रसिङ,रसिया । [होता है ] ढीलना दे॰ (९०) एक प्रकार का बाजा जो ढोल के समान ढीला दे॰ (प्र॰) छोक्स, वालक. रामविशेष. श्रुकार का पक्र प्राचीन प्रसिद्ध प्रेमी, डोला सास्ट की कथा प्रेसी समाज में प्रसिद्ध है। शायद इस कथा की प्रस्तक भी छप गई हैं। गाने वाली एक जाति। एक प्रकार का कीडा, सीमा का चिन्ह, बदाव, शरीर, पति, मूर्ख मनुष्य ।

दें। जिन. दें। जिना दे॰ (स्त्री॰) डोला वाति की, स्त्री, इस जाति के लोग मारबाद में अधिकता से पाये जाते हैं. इनका धन्धा गाना बजाना है ।

दीलिया दे॰ (पू॰) डोल बजाने बाला, डोलकिया. सजा सजाया पर्लेग विद्याया हुन्ना पर्लेग । देखी दे॰ ( g॰ ) डोल बजाने चाला, होलकिया.

जातिविशेष, ढोळा। (स्त्री०) दो सौ पान की श्रांटी, दो सौ पाम की पुक्र गड़ी।

दीलीत दे॰ (प्र॰ ) दोल वाला, दोल वजाने वाला. दोळकिया।

ढौंचा इं॰ ( फ़ि॰ ) साढ़े चार,साड़े चार गुना श्रधिक, साढ़े चार से गुणित, साढ़े चार का पहाड़ा ! डौकन तन्० ( पु॰ ) [ डौक + खनट् ] चूँ सा, उस्क्रीच, डाजी, नज़र, किसी प्रकार का ले। में दिखाकर अपने

मतलब को कास कराने का उपाय । डौरी दे॰ ( क्षी॰ .) ताप, दाह, दहक, चांप, रट, धुन, त्रवसा १

होसना (कि॰) हवं प्रकट करने के लिये। श्रम्यक ध्वनि विशेष ।

ग

ग्राज्यक्षत्र का पन्द्रवी वर्ष, यह भी सूर्द्रन्य है। गा ततः (प्र०) बिन्द, देव, भूपण, निर्मुण, गुणरहित, निर्याय, ज्ञान, बोध, बुद्धि, हृद्द्य, शिव, दान, गामगा तत् (पु॰ ) एकमात्रिकाण विशेष ।

प्रस, उपाय, विद्वान, जलस्थान, निर्वास, त्रिगुणा-कार। (वि०) गुराशून्य।

त न्यक्षन का क्षेत्रहर्वा वर्ण, यह दम्ला कहा जाता है, क्योंकि इसके उच्चारण का स्थान दन्त है । त तत्० ( पु॰ ) चौर, श्रमृतपुच्छ, गोद,म्बेच्छ, गर्भ) शह, सिवाकपूँछ, बच, रल, समत, बीह, योद्धा, कुटिल, तीव, तैरना । (खी॰ ) पुण्य, तस्य । तक्राव्ह्यक ( पु॰ ) सम्बन्ध, रिश्ता, स्थाव ।---।। (पु॰) बर्मीदार का समुचा भाग ।--दार ( पु॰ ) ज़नींदार ।

तग्रस्सुन (५०) वहरपन । तइसा (गु॰) तैसा, जैसा, वैसा। तई दे० ( थ० ) तक, पर्यन्त, धवधि, सीमा, लिये, वास्ते, तदर्थ। (स्त्री॰) ताक, दृष्टि। तई दे॰ (स्त्री॰ ) लोहे की छिछत्ती कड़ाही, जिसमें क्लेबी मालपुत्रा छादि बनाये जाते हैं।

तऊँ दे॰ ( घ्र॰ ) तथापि, तौभी, तदपि। तक दे॰ ( घ० ) तजक, तई, पर्यन्त, ग्रवधि । (स्त्री॰) दृष्टिः ताकं, तराजु, तखड़ी ।--तक ( प्र॰ ) पश्च श्रादि के हिकने का शब्द।

तकदीर (स्त्री॰ ) भाग्य, प्रारव्ध, नसीय । तकना दे० (कि०) ताह लगाना, दृष्टि रखना, देखा करना, एकटक देखना, चितवना, सस्प्रह दृष्टि । .तकरार (स्त्री॰ ) कगड़ा, टंटा, फसल काटे जान पर

खाद देकर जीता जाने वाळा खंत । तक्रीर (स्त्री॰) गुफुगू, बहस, भाषण, वार्ताछाप । सकता दे (पु॰) तकुष्रा, सूत कातन का यन्त्र, चरखा। (स्त्री॰ ) छोटा तकका, ग्रदेरन, परेता. चर्छा ।

तक्लोफ (स्त्री॰) दुःख, श्रावचि, मुसीवत।

तक्वाहा दे॰ (पु॰) ताक्ष्ते वाजा, रचक चौकीदार पहस्था, पहरेवाका I तकवाही दे॰ (स्त्री॰) रचा, चौकीदारी, पहरा, पहरे-

वालेका काम, श्रमीरना । दिष्टि स्वखी, लक्ष्ण करो । तकड दे॰ (कि॰) ताही, देवी, श्रवबीकन करी,

तकसीम (स्त्री॰) भाग । तकाई (स्त्री) रम्बवाली, रखवाली की मजुरी।

तकान दे॰ (पु॰) भावमङ्गी, दव। तकाना दे॰ ( कि॰ ) नाक स्थवाना, दृष्टि स्ववाना,

लक्ष्य रखगना, रखवाली करना ।

तकार दे॰ (प०) दिध सधने का दण्ड, रई। तिक दे॰ ( घ॰ ) ताक कर, सहय कर, देखकर । तिकिया दे॰ (स्त्री॰) सिरहाने रखने की वस्त श्रोसीया. बलीत, उपधान, मिरदाना ।

तकीनी दे॰ (स्त्री॰) छोटा उसीसा।

तकुत्रा दे॰ (पु॰) सूत कानने की खोहराखाका जे। चर्षे में लगायी जाती है, तकला ।

त्रक तत् ( पु॰ ) र्झाड, मट्टा, मडी !

तत्त तन् • (पु • ) [तष + छल्] ब्राच्हादन, कर्तन, काटना, चमडा, चम, चित्रानच्य ।-शिला (प्र॰) प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगर, यह पञ्जाव में था, इसका दरकेख यूनानिया के इतिहास में श्राया है।

तसक तद्० (३०) विष + श्रक्ष विदर्दे, लकडी कारने वाला, स्वनाम प्रसिद्ध संपैराज, विश्वहर्मा, स्त्रधार, वृत्त विशेष ।

तखड़ी दे॰ । (स्त्री•) पलडा, तसज्, ऋद द्यादि तसरी दे॰ े तीरुने की तरा ।

तग्रमीना (प्र॰) चटश्व सन्मान।

तसान तद् (पु ) तक्षण, बढ़ई, लक्ष्मी काटने वाला. सानी। बिन्त का चचर खधु हो यथा 'जीमून'।

तगरा तत्॰ (पु॰) कविता का गराविशेष, जिसके तगना द॰ (कि॰) सीना, सिटाई करना,नागा चळाना । तगर सन् ( पु॰ ) पुष्पविशेष, सुगन्धित काष्ट्रविशेष, मरुवा वृष्, मद्द वृष्ट् । की मजुरी।

तगाई दे॰ (स्त्री॰) विजाई, तागने का काम, सागने

तगादा ( पु॰ ) मांग ।

तगाना दे॰ (वि॰) तागा डालना,सिबवाना | जाता है। तग्गा दे॰ (पु॰ ) स्व, बटा हुवा स्व, जिससे तागा तगड़ी दे॰ (स्त्रा॰) कर्घनी, कटिस्त्र । तद्भ दे॰ ( पु॰ ) हैरान, सकरा, चुस्त, बोठा, सकेत, धोड़े की जीन की पेटी, कसन ।

तद्वा दे॰ (प्र॰) दे। पैसे, टका।

तडी दे॰ (स्त्री॰ ) महीर्णता, वबेश, गरीबी। तचना दे॰ ( कि॰ ) सन्तम होना, द खी होना, गरम हे।ना, तपना, तप्त शोना ।

तचा तद् ० ( न्त्री० ) चाम, चमडा, साल, गरम । तचाना दे॰ (कि॰) गरम करना, नपाना, जलाना । तज दे॰ ( प॰ ) नेश्यात, तेजपान का वृत्त, छोड़, छोड़

दे, त्याय, सिवा।-- (कि॰) छोड का, त्याग दिवा है। **67** I तजह दे॰ (कि॰) होड देता है, सामना है, साम

तज्ञन दे॰ (प॰) परित्याग स्थाय । (प॰) चात्रक,होडा । तजना दे॰ (कि॰) स्थायना, छोडना सम्बन्ध हो। देना।

तिज्ञ दे॰ ( ग्र॰ ) छोड कर, तज कर, त्याग कर । तिजये दे॰ (कि॰) छोडो, छोडो देा, छोडिये। यथा-

" जाके। प्रिय न राम वैदेही, त जिये ताहि केटि बैरी मम यद्यपि परम सन्नेही । "-तुबसीदास । तझ तद् • ( पु • ) तत्वज्ञाता, ज्ञानी, श्रात्मञ्ज, पण्डित,

स्वरू शाता. ईम्बर का जानने बाला ।

तजरवा (पु॰) धनुभव।

तज्ञरुवत दे॰ तजरुवा, धनुभव, विचार, ववार्ध ज्ञान । तज्ञचीज (स्त्री - ) स्पाय, निर्णय, कैमला, प्रवन्ध। तद तत्॰ (पु॰ ) [तर + चल ] तीर, कृष्ट, किनारा,

नदी का कलार, प्रदेश, शिव। (कि॰ वि॰) समीप, पाम !--स्य ( वि० ) तीर पर रहने वाला, तीर-वासी, सध्यस्य, बदासीन, धळन बहुने वाका, निर पेच । ( प्र•) उच्चणम्बस्य, स्वरूपउच्चण के मति-रिक ल्चया, परमाथिकता, श्रपद्मपातिता ।

तटाक तद् (पु ) तड़ाग, बदा सरोवर, बृहत् जलाराय, जिम सरोवर में कमलुद्रय हैं।।

तर्टिनी तव्∘ (स्ती॰) [तट + इत् ] नदी। तटी तदः (सी॰) नदीकृत, संर, सट, किनारा,

तरवाला, वीरवाजा, सेवक, तराई, घाटी | तड़ दे॰ (५०) दल, पन्न, गिरोह, जथा, दोबी, भ्रम्पक राज्य ।—तह (पु॰) लक्षी भादि के

हटने का अञ्चक्त शब्द ।—संदी (क्षी०) दलादली, एक जाति के कुछ लोगों का गिरोह । तड़क दे॰ (स्ती॰) चटक, चाट, एक लकडी जिस जिला, छैंकि देना। पर से छाजन हे।ती है। तड़कना दे॰ (कि॰) चटक्ना, टूटना, फुटना, टूट तङ्का दे॰ (पु॰) प्रातःकाल, भोर, विहान, भिन-सार, सबैरा, छैांक, बघार । समय ।

तड्के दे॰ ( घ॰ ) सबेरे, प्राःतकाल, प्रातःकाल के तडतडाना दे॰ (कि॰ ) तड़तड़ शब्द होना, भिटकना, कोधित होना, हिसाना | [(वि०) चमकीला। तहप दे॰ (छी॰) चटक, कपट, चमक, भड़क। -द्रि तड़पड़ा दे० ( पु॰ ) बृब्टि गिरने का शब्द l

तङ्गना दे॰ (कि॰) तलकना, दुःख से छ्टपटाना, हाथ पैर धुनना ।

तडपाना दे॰ (कि॰) बबकाना, दुःख देना । तद्योजा ( गु॰ ) प्रमावशाली, फुर्तीला, चटपटिया ।

तङ्फ दे॰ ( स्त्री॰ ) च्याकुलता, घगड़ाइट अस्यन्त हु:ख दायी, उद्विद्मता, श्रधिक हु:ख से श्रधीरता । यथा—। "उदा से तड़फ रहा है" "विना जल के मञ्जीवर्या तड़फ रही हैं। " "तड़फ तड़फ कर उसने प्राया दे दिये।" विद्वित होना, छुटपटाना । तङ्फ्डांना दे॰ (कि॰) तङ्गना, न्याकुछ होना, तहफड़ाहर दे॰ (ची॰ ) युक्युकी, घड़क, तड़क। सङ्फड़ी दे॰ (स्री॰) खटपटी,धुकधुकी, शङ्का से खटपटी । तडफाना दे॰ (कि॰) तड़फड़ाना, तड़पना, व्याकुल बिद्धिम करना । होना, छटपराना ।

तडफाना दे॰ (कि॰) सड़पाना, व्याकुछ करना, तद्धा दे० (पु॰ ) टापू, उपद्वीप, दोस्राव ।

तड़ाक दे॰ (वि॰) चमत्कार, भड़कीला, चटकीला, देदीप्यमान, शीब, सुरन्त ।—पड़ाक ( श्र० ) श्रति शीव्र,बहुत जल्दी,बल्यन्त शीव्रता से,शीव्रता पूर्वेक । सङ्खाका तत्॰ (छो॰) समुद्र का किनारा, समुद्रतट, बड़ी बड़ी नदियों का तीर--( पु॰ ) सारने का शब्द, टूटने की ध्वनि ।

तङ्गा तद् ( पु ) साळाव, पेग्बरा, सरवर, सरोवर, जलाशय, पाँच सौ धनुप के परिमागा का जलाशय । तङ्खातात तन्० ( पु॰ ) [ तड़ा + भाषात ] कपर घटे हुए इस्तिग्रुण्ड का श्राघात ।

तङ्गातङ् ( कि॰ वि॰ ) तड़तङ् शब्द सहित । तड़ाड़ा दे॰ ( पु॰) वरू की तीव घारा, तरेडा, तरखा । तड़ाया दे॰ ( पु॰ ) रसिकता, छैळापन, चटक, मटक, तदक भढक। धोखा, छल। तङ्गावा दे॰ ( पु॰ ) दर्ष, श्रमिमान, जपरी दिखावट. तडित् तत्० (स्त्री०) विद्युत्, विजली, सीदामिनी,

चञ्चरा, चपला, कोंघा, दामिनि :-- क्रमार तत्० ( पु॰ ) जैनियों का एक देवता।-पति तत्। ( ५० ) बादल ।--प्रभा तत् ( की०) कार्त्तिकेय की एक मात्रिका !-- वान् तत्० (पु०) बादल, नागरमोधा |-समाचार (५०) विज्ञती के द्वारा समाचार भेजना, टेलीप्राफ, तारवर्की, तार । तिड़िया दे॰ (स्त्रो॰) समुद्र तट का पवन । (विजली। ताडिब्लता तत्० (स्त्री०) [तड़ित् + छता] विच्छता, तड़ी दे॰ (स्त्री॰) चपन, घौल, घोला, बाहाना ।

तग्रहक तत्॰ ( पु॰ ) खग्जन पन्नी, खड़ेंचा, खंडलीच, भारद्वाज पत्ती, फेन. श्रधिक समास वाजा वाक्य, छान की छकड़ी, धरन, घन्नी, कड़ी, तरहकम्घ, बुच का वह स्थान जहाँ से शार्खे फूटती है। साफ़ सुधरा, निर्मेख । ( गु॰ ) मायाबहुळ, मायाबी । किर्त्तव्य कमों का उपदेशक। छली, प्रपञ्ची । तस्ड तत्॰ (पु॰) शिव का द्वारपाल, श्रनुकर्म शिचक, तगुडुल तत्० ( पु॰ ) चावल, चाउर, विना धकले का धान, कृदा धान, तन्द्रल ।

तत् तत्॰ ( ग्र॰ ) बुद्धिस्य परामर्शक सर्वनाम, वह, वही, बहा का विशेषणा, प्रसिद्धार्थक वायु। —कन्द ( पु॰ ) श्रदरक, बागहीकन्द I—कर्तु क (वि०) उसका बनाया, उसके द्वारा बनाया हुन्ना । --- कर्म (पु॰) वह कर्म, वही कर्म, जाना हुआ कार्य, प्रसिद्ध कार्य । -- कार्य ( पु० ) वह कार्य, से। काम ।--काल (पु॰) उसी काल उसी समय, उसी चया, चटपट । का लिक (वि०) इस समय का, तदानीन्तन।-कालीन (वि॰) उसी काल का, उसी समय का ।---कालोत्पन्न ( वि॰ ) इस समय का उत्पन्न ।—कृत ('वि॰ ) इसका वनाया, उसके द्वारा चनाया हुआ ।—क्त्रम् (५०) इसी चए, इसी समय, इसी काल में।--तुल्य वसके समान, वसके सहश, वसके ऐसा र—पर (वि॰) व्युक्त, कावसा, सुनियुष, धासक, श्रा हुसा, बयोग, तमम, सक्षमूळ तद्वत्ता, इसके श्रवार, ।—प्रायप (वि॰) तद्दासक, इसके श्रवुक्त, उसके श्रवुक्त, उसके श्रवुक्त, उसके श्रवुक्त, उसके श्रवुक्त, इस समास में इक्त पद कि प्रधानका रहती है, व्या—कृष्ण का दास, कृष्ण्यक्त, कर्मपारव इसी के क्षत्रगंत है।— फर्ता (उ॰) पील् कुष, गवर्षपळ, सासुन सुक, वद्री पुच, येन, रचेत कमत।—सम तव॰ (उ॰) हिन्दी में प्रयुक्त अस्त आस्त्रार्थ हों के स्वत्रांत है। स्वत्रांत है। सुव्यंत पुच, येन, युक्त पुच, य

त्रत तन्॰ (पु॰) वायु, विस्तार, विता, पुत्र, बाजा जो नारों से बजे।

ततञ्जन तद् ( घ० ) तःचण, उसी समय, तःकाल, बहुत शीव । यथा—

" ततझन हार बेगि उनराना । पावा सम्बद्धि चन्द्र विद्वताना ।" पद्मानत ।

तताधेइ दे० (खी०) नाच का येळ । ततबीर दे०(स्त्री०) तदबीर, बपाय । तत्तरी दे॰ (स्त्री०) धरखेडन, चपळा युक्ती, फलदार

वृत्त विशेष । [हिन्दू जाति । तत्तवा दे॰ (पु॰) जातिविशेष, कपदा थीनने वाली तत्तहरा दे॰ (पु॰) गर्म काने का हुआ ।

ततहरी दे (पुण्) गम करने का हुँ । तताना दे (किं) गरम करना, उच्छा करना, तपाना, लंकना।

ततार दे॰ ( छी॰ ) लेंक, गरम, रकेार, प्रचासन । ततिंड़ा दें॰ ( पु॰ ) पानी श्रादि गरम कश्ने का स्थान, पानी गरम करने का पात्र, हुंडा ।

ततेया दे॰ (स्त्री॰ ) वर्रे, बहुत चरवरी, छाळ मिर्चा । दसा दे॰ (वि॰ ) उच्च, गरम, तेज, सीक्ष्य ।

द्यसा दे॰ ( वि॰ ) उप्य, गरम, तेज, तीक्ष्य । तत्तायवा दे॰ ( पु॰ ) बीच बचाव, दमदिहासा ।

तेत्र तर्॰ (श्र॰) नहीं, बहीं, वस स्थान में, दस विषय में ।—न्द्र्य (वि॰) तस्त्वानीय, इस स्थान हा, इस स्थान सम्बन्धी ।—भग्नी (स्थि॰) आयों, सम्या, सन्ति पूजा, पूजी, पूजीया, पूजा स्त्री हा सम्बीचन ।—मानीव, पूजा, पूजी, स्त्री हा सम्बीचन ।—स्थान (यु॰) पुज्य, मान्य, स्वाप, सर्वेष, पुर स्वाप, सर्वेष, सर

वाला, वर्डाका निवासी, वर्डाका !---ापि (छ०) दिना नाम के स्थान का सूचना करने वाला शब्द, उस पर मी, वर्डा पर भी।

तत्व तत्० ( पु॰ ) यथार्थता, मूळ, साय, सार, मूछ व्यवस्था, सुरूमज्ञान, सुरूमनेश्च, धर्म, स्वरूप, यहामाव, प्रमुलन्धान, उद्देश्य, श्रम्वेषय, सार्शरा, सारथस्तु भ्रन्स, मतीज्ञा —कारक (पु॰) पण्डित, यदार्थ वितर्क करने वाला, धनुमन्धान करने वाला —झान ( पु॰ ) बहाजान, परमार्थज्ञान, श्रद्यास-विद्या, सत्वविद्या, ।—झानी (वि॰) ब्रह्मज्ञानी, बहाज ।—तः ( ষ০ ) यथार्थ सम्यक्, ठीक हीक, मला सत्य ।—हादी (वि॰) यथार्थक्का, सत्यवादी, ब्रह्मदादी ।—वार्ता (स्त्री॰) ब्रहु-सन्धान, श्रन्वेषण ।--वित् (वि०) सखित् महाज्ञ, बहाज्ञानी ।—विज्ञात (वि॰) तत्वज्ञान, यथार्थज्ञान, रहस्यज्ञान । — दोत्ता (पु॰) ब्रह्मजानी । —ानुसन्धान ( पु॰ ) यद्यार्थ झन्त्रेपण, सारवातु की जाँचँ, विरोप बृतान्त का सन्धान। विधारक ( ९० ) रचक, रखवाली करने वाला, श्रमिभाषक, देखरेस रखने वाला I—विधारंगा ( पु॰ ) रचयावेदग, देखरेल बब्ददता ।—ार्घविद् (वि॰) तत्वज्ञानी।—ाभियाग लता वृक्ष विशेष। तत्वायधान (५०) देखमाळ, जीच पडताळ।

तत्वावधान (पु॰) देशमाळ, जीव पडताळ। तत्य तद्० ( पु॰ ) तथ्य, सत्त, शक्ति, वळ। ( वि॰ ) प्रधान, सुख्य।

तथा तद॰ (श॰) थोत, तीर, जिस प्रवार, जिस तरह जिस सित । — गत (श॰) शोद, उद्व सगवाद, जिल नेत्र —च (श॰) जैसे !—पि (श॰) [ तथा + शिष ] तौमी, तैसा होने पर भी, तिस पर भी !—स्तु (श॰) शैसा हो, यैना ही हो, स्वीकारोकि !

तथेति तत्॰ ( ध॰) वैता, ताहरा । तथेव तत्॰ ( ध॰) वैता ही, इसी प्रकार, वधा के साय का अर्थ वीचक, वैता ।

तथ्य तक् (पु॰) [तथा+य] सस्, तरवार्ष, व्यापे वचन, वथास्वे । (वि॰) सन्द, वयार्षे । —ानुसन्धान (पु॰)) तस्व का बस्वेपण, साथ का शरहसम्बान, यथार्ष की जीव करना, साथ-सन्धान।

तद तद् (वि ) तत्, वह, सो ।--ग्रंश (प्र०) वह र्थंग, उसका यंश ।---धकरमा ( ५० ) वैसा नहीं करना, उसको नहीं करना ।—श्रातिपात ( प्र॰ ) उसका श्रतिक्रम करना, उछहून करना ।---ग्राधिक (बि॰) उसके शतरिक, उससे श्रधिक, ततोऽधिक। —-ग्रानन्तर ( पु॰ ) उसके पश्चात्, उसके बाद । — झन्ग (वि॰) उसके पीछे चलने वाला. तरपञ्चात्तामी उसके पञ्चात् चलने दाला। —श्र**तुगत** ( वि॰ ) उसका श्रतुगत, उसका श्रनवर्ती !—श्रनयायी (वि॰) उसका श्रनगामी। —श्रानुसार ( ध॰ ) तदनुरूप, वसके समान । —-ग्रन्त (थ॰) शेप, सीमा, अवधि ।---ग्रन्तः -( थ॰ ) उसके मध्य, उसके अभ्यन्तर ।---ध्रान्तः-पाति (वि॰) तन्मध्यवर्ती, उसके बीच में का। --- ग्रिप (थ॰) तथापि, तै। भी।---- श्रवाध (ध॰) उस समय से, तब से, उसी समय से ।—श्रवस्थ (वि॰) उसी प्रकार की श्रवस्था के प्राप्त, एक प्रकार की अवस्था वाले :-- अपर्थ (घ०) तन्नि-मित्त, इस कारण । (वि॰) तदमिशाय, वह धिम-प्राय ।—श्रनु ( ग्र॰ ) इसके बाद, उसके ग्रनन्तर. उसके पश्चात् (वि॰ । ।—गतः उसमें जिसः उसमें थासक ।—गति (स्ती०) स्तकी दशा, उसकी श्रवस्था ।—गुगाविशिष्ठ (वि॰) **वस गुग से** यक्त ।--भावबोधक (वि०) इस भाव का थोसक, उस भाष का सूचक **।** तद्वीर (स्त्री॰ ) तरकीव, उराय, प्रयत्न । ( प्र॰ ) वह काल, वह समय ।-- दि ( ग्र॰ ) तद-ववि, तरप्रभृति, तय से, इस समय से ।

तदा तत्॰ ( घ० ) उस समय, उस काल, तब !--त्व

तदाकार तत्र (वि०) वैसा ही, तद्रप, तन्मय। तदानीम् वत्॰ ( थ॰ ) इस समय, इस काछ । तदीय तत्० ( सर्व० ) तत्सम्बन्धी, उसका । तदुक्ति तत्० (स्त्री०) दसका वचन, दक्ति।

तदन्तम् तत्॰ ( वि॰ ) उसकी श्रपेता उत्तम । तद्त्तर तत्॰ (पु॰) इसका उत्तर, मत्यूत्तर, वह उत्तर, उसके बाद, उसके अनन्तर I

तद्वपरान्त तत्० (कि॰ वि॰) उसके पीछे, उसके बाद, उसके धनन्तर । तद्परि तत्० ( ४० ) उसके अपर, उसके मध्य ।

तदेकचित्त तत्० (वि०) समाम स्वभाव, उसका स्रम-रक्त, उसका भक्त, उसका श्रनुवर्ती ।

तदेच तदः ( श्र॰ ) वही ।

लदुगत तत्० (वि॰ ) उसके धन्तर्गत । तदन तद् (गु०) तित्+धन कृषण, व्यवक्रण्ड, कस खर्च करने वाला, वही धन, उतना ही धन | तिद्धित ( प्र॰ ) शत्यय विशेष जिसके। श्रन्त में लगाने से शब्द वनता है।

तद्भव तव्॰ (पु॰ ) संस्कृत के शब्द का परिवर्तित या श्रपश्रंश रूर । जैसे काष्ट का काठ, इस का धी । तद्वत तत् (वि ) उसी के समान।

तथी दे॰ ( श्र॰ ) तभी, तब ही, त्यों ही !

तन तदुः (पुः) तज्ञ, शरीर, काय, देह, धङ्क, स्त्री की गुप्त इन्द्रिय, (कि॰ वि॰) श्रोर, तरफ़ (--देना (कि॰) ध्यान देना, श्रत्यन्त परिश्रम सह कर भी काम करना, शक्ति से बाहर का कास करना ।

तनक दे० (वि०) तनिक, थोड़ा, धल्य, ग्रंश, द्रकड़ा, होटा, सुक्ष्म, श्रह्म, ज्ञासा, कुछ ।

तनकाऊ दे० (वि०) थे। हा भी, जुरा भी, कुछ भी। तनकीह (खी॰) विचारणीय विषयों की फहरिस्त, जांच, पहताल । मिजूरी । तनख्वाह दे॰ (पु॰) वेतन, मासिक वृत्ति, महीने भर की

तनना दे॰ (कि॰) फैलना, खिचना, विस्तार करना । तनय तत्० ( प्र० ) पुत्र, सन्तान, श्रात्मज, सुत, बेटा । तनया तत्० ( स्ती॰ ) कन्या, पुत्री, हुहिता, सुता। तनहा दे० (वि॰ ) एकाकी, श्रकेटा, श्रसहाय, सहा

यताहीन, निरालम्ब, आश्रय रहित।

तनादि तत्॰ (५०) [ तत् + आदि ] व्याकरण की द्रा-विष धातुश्रों के ग्रन्तर्गत ग्रष्टम धातु। तनाया दे॰ (५०) जवानी, युवावस्था, तारूण्य

तरुगाई ।

तनिक दे॰ (गु॰) तनक, थोड़ा, ऋस्प, सूर्मा त्तनिया दे॰ (स्त्री॰) लँगोटी, कीपीन, कछनी, जधिया ।

तिनिष्ठ तत् (पु॰) तिद् + इष्ट | चुद्द, ग्रत्यव्य, न्यून, चीण श्रति सुक्ष्म । की तनी, तनवा, पुत्री, कन्या I तनी दे॰ (सी॰) श्रापक्षे का बन्द, श्रापक्षा बांधने तनीयान तत्र (वि॰) तिन + ईयम ] सङ्मतर, भएरतर, बहुत थोडा, झुद्र, छीटा, छुछ ।

तन् तत् (पु॰) तिन + उ ] शरीर, देह, स्वक, धर्म, तन, श्री, केंचली, जन्म इण्डली में जन्मस्थान । ( वि॰ ) दुपला, कीमल, सुन्दर, बढ़िया।--कृप (प्र॰) रोमकृप, रोमछिद्र । -च्छन् (वि॰ ) नर्म, ( पु. ) करच, बपतर, सबाह, यह में जाने के डपवेत्मी परिच्छद !—ज ( पु॰ ) पुत्र, धारमज, सुत, सुन !—जा ( छो० ) कन्या, प्रत्री, तनया, दहिता।-ता (धी०) चीयता, सहमता।-त्व (पु॰) चीपारव, सङ्गरव ! - श (पु॰) कवच, शरीररचाकारी, सदाह !-- त्राग्र (प्र॰ ) तनुध, गरीराचण 1—स्थाम (go) मृत्यु, देहत्याम, शरीरपात, सरण। - चत (प्र॰) एक प्रकार के नरक का भाम ।--झगु ( पु. ) वाल्मीक शेग, छोटा घाव ।—मध्या (खो०) चील कटि खी.

पराजी कमरवाजी की ।--स्सा (पु॰) शेम. बोम, बाल, केंग्र ।

तनुक दे॰ (वि॰) धरुर, घोड़ा, सुध्न, तनिक। तन् तत् (प्र) देह, तन, काया, शरीर।-ज ( पु॰ ) पुत्र, श्वारमज ।—जा ( स्त्री॰ ) कन्या । ---नपात् (पु॰) चन्नि, वन्दि, चनल, चित्रक, प्रनारति के प्रयोज का नाम, घी, सक्लम । —श्रत ( पु॰ ) मनुष्य, देही, देहधारी ।

तनीत तत्र (कि॰) पैसे, फैरावे, विस्तृत होते। तनोरह तर्॰ ( पु॰ ) सँगटे, स्रोम ।

तन्त दे॰ (इ॰) परिवार, प्रवन्ध व्यवस्था, सुस्रसिद्धिः शुस्त, शीव, सन्तान, चौपधि, उराय ! तन्त्रमाना दे॰ ( कि॰ ) पिनविनाना, तनना, तीहा होना,मञ्चाना,कोध से बढना ! पिका,शन्तनाना । तन्तनाहर दे॰ (स्त्री॰) पिनपिनाहर जरने की तन्ति तम् ( पु॰ ) तन्तुवाय, ततवा, कपदा विनने याजी एक हिन्दू जाति ।

तन्त तन् (प्र) स्त, स्य, रावा, चावा, हाहर. वंश, सन्तान ।--फाप्ट ( पु. ) तीत का काट । ---कीट (पु॰) रेशम का कीडा, पाटकीट। —निर्यास (g) तालवृत्त ।—वाय (g) कपडा जिनने बाला, जुलाहा, ताँती, ततवा, कारी। -- ज्ञाला ( स्त्री॰ ) करहा बिनने का घर, तातघर —सन्तान ( प्र. ) श्रतिसङ्ग सत्, वहत पत्रजे सत, महीन सत्।

तन्त्रमा दे॰ ( पु॰ ) सतुना, तार।

तन्त्र तत् ( पु॰ ) सिद्धान्त, परिवार का काम, थै।पधि, प्रधान, सुरय, श्रुति की एक शासा का नाम, हेतु, द्वयर्थक, दोतरफी बात, राष्ट्र, अर्थ-साधक, उपाय, श्रपन राज्य की चिन्ता, प्रवस्थ, शपय, धनगृह, वपन, बोना, साधन, कुन्न, शिव-पार्वतीकथिन शास, इस शास के दो भेद हैं, एक का नाम द्विण्तन्त्र चीर दूसरे का नाम वाम-तन्त्र है। दक्षिणतन्त्र में पश्चरेव की उरामना सारिवक मनुष्यों के लिये सारिवक रीति पर वर्णित है। बामतन्त्र राइसी प्रकृति के मनुष्यों के लिये है। तन्त्र के इसी भाग के उपासको में पश्चमकार-मेवन की विधि प्रचलित है। इस शाह के यहुत में प्रन्य श्रव भी उपलब्ध होते हैं।

तन्त्राचाय तत्॰ (पु॰ ) [तन्त्र + श्रवाय ] श्रपने राज्य की व्यवस्था धीर शत राज्य की दशा तथा शस्ट्र परराष्ट्र का ज्ञान ।

तन्त्रि तत्॰ (स्त्री॰) निदा, नोंद, घूम, उँघाई, बालस्य, बाजम !-पालक (पु॰) राजा जयद्रथ । तन्त्रो तत् (स्त्रो॰) तिन्त्र 🕂 ई विवागुण यीन • का तार, गुडुची, शरीर की नाडिया, नाडीमेंद, युवनीभेद । (पु॰) पुक प्रकार का बाजा, सितार,

तन्त्रग्रास्त्री, तन्त्रग्रास्त्रवेता !

तन्त्रा नत्• (स्त्री• ) [तन्त्र + ग्रा ] ईपत्विदा, यक्षा-वट, ब्रान्ति, म्हपद्री ।

तन्द्रात्त तर्० ( वि० ) [तन्द्र + ग्रातु ] क्षान्त, थान्त, यकित, निदातुर, चाइस, निदालु ।

तन्द्री तर्॰ ( स्त्री॰ ) ब्रह्मन्त परिधम करने से इन्द्रियों की अपद्रवा, सर्वाहरीधिक्य ।

तन्ना दे॰ (कि॰) सीचना, फैबाना, विम्हार करना ! तञ्चाना दे॰ (कि॰) तन्तनाना, श्रकडमा, प्रेंडना, कड़ा हो जाना, मिशाब गरम करना।

तिक्षिमित्त तत् ( घ० ) [ तद् + निमित्त ] तद्यं तद्देतु, उसके लिये, उसके कारण, उनके हेतु । तिक्षप्ट तद्दं ( वि॰ ) [ तद् + निष्ट ] तत्रस्थ, तद्दर्ती,

वहाँ स्थित ।

तम्मय तद्० (वि०) [तद्+भव] दत्तवित्त, छगा द्रुधा, छवजीन, जीन।—ता तत्० (स्त्री०) जीनता. प्रकामता।

तम्मात्र तर् (पुः) ितत् + मात्र ] केवळ, वही, केवळ, एक, अद्वितीय, सांख्यायुतात, पञ्चभूतों का धादि, अमिश्र जीत सुक्ष्म रूप, यथा—राख, स्वर्ध रूप, रस, गन्य। [युन्दरी, कामित्ती। तन्त्री तत्वः (विः) [तत्तु + कृष्ण विं, रूप्याते, तप तत्वः (पुः) [तपु + अजः] गर्मी, उष्पता, गर्मी की शासु, अप्ति, एक करण का नाम, एक लोक का नाम, तपस्या, सरीत संयम करने के उत्याय,

पूजा, श्राराधना, माघ सहीने का नाम ! तपत दे॰ (स्त्री॰ ) गर्मी, उष्णता ।

तपती तत् ( स्थी॰ ) सूर्य की पुत्री का नाम, यह सूर्य-पत्नी हाया के गर्म से उत्पत्त हुई थी, कुरुवंतीय ऋज नामक एक प्रतिद्ध राजा थे, ऋज का पुत्र संवरण वहां सूर्व भक्त था, संवरण की तपस्वा श्रीर उपासना से प्रसत्त होकर सूर्यदेव ने श्रपनी क्या संवरण की क्याह दी।

तपन तत् (पु॰) [त् + चनर्] धीन्म, ताप, स्पै
स्पैकान्तमिष्ण, नास्-विशेष, जहाँ पाप फत का
भ्रोष करने हे लिये श्रिप्त से पापी जलाये जाते
हैं। मलातक इव, सिकार्य का पेड़, मदार अस्मी का पेड़, मारीका का चारिक के वियोग में
हाव भाव विशेष, स्वानसुष्णी, एक प्रकार का
श्रीप्त, पूष।—तनया(भ्री॰) स्प्रैकान्तमिष्ठ।
स्मुना नदी ।—स्प्रिण (पु॰) स्प्रैकान्तमिष्ठ।
---समजा (स्री॰) । सोदावरी नदी, यसुना

तपना तद् (फि) गरम होना, दहरूना, जंळना, प्रभाववान् होना, श्रतितेत्रशुक्त होना, तेजस्वी होना। तपनीय तद् (पु॰) उत्तापनीय, तपने योग्य, सुवर्ध, तपदी दे॰ (खी॰) गर्जेड, पृहा, दिप, छोटा योष। तपत्नोक सद्० ( पु॰ ) तपोलोक, स्वर्ग विशेष, जध्वे, स्थित सप्तलोकों के शन्तर्गत छठों लोक।

तपश्चरण् तत् (पु॰) तप, तपस्या। तपश्चय्यां तत्॰ (खी॰) तपस्या, तपश्चरण् । तपस् तत्॰ (पु॰) चन्द्रमा, सूर्य, पणी थिथिरश्रसु, अन लेक के जपर का लेकि!

तपसा तद् ॰ (स्त्री॰) तप से,तपस्या करके,तप के द्वारा, कष्ट से,श्रासाधना से,तापती नदी । वाला,तपी । तपसाल तद् ॰ (पु॰) तपस्वी, तपसी, तप कस्वे तपसी तत्त्व ॰ (पु॰) तपस्वी, तप करने वाला ।

तपस्क तद् (ं पुः) तपस्वी, योगी ।
तपस्य तत् (ं पुः) कागुन का महीना, कात्मुख्यात,
अर्जुन, कुन्दपुष्प, तथ, मञ्ज के दस पुत्री में से
एक। [क्ष्यस्मान ।
तपस्था तत् (स्त्री॰) तप साधना, योगसाधन,
तपस्विनी तत् (स्त्री॰) विपस् + वित् ÷ ही तपस्या
कारिया, व्रतनिद्यनियमकारियी, तपस्या करने
वार्वा स्त्री।

तपस्वी तव् (पु ) [तपस् + वितृ] तपस्याकारी, ऋषि, मुति, दीन, दयापात्र, चीकृष्रार, मञ्जूली विरोव । तपा दं ६ (पु ) पूनक, ष्राराधक, ष्रचंक, तपस्वी । (वि ) तप में भग्न । [करना, प्राप दिखाना । तपाना दं ६ (कि ) तमें करना, उच्च करना, तस तपात्यय तव् ० (पु ) वर्षाकात्र, मानुट् काल, वर्षा का समय । [ब्रापुक्तभ्यान । तपात्व दं ९ (पु ) ब्रुप्वेवया, खोत्र, सम्यान, हुँद, तियंत तत् ० (पु ) [त्य + इत् ] तस, उटफ, उत्ताप्त पुक्त। [स्वसी, नियमपुक्त । तथी तद् ० (पु ) तपस्वी, तपस्या करने बात्रा, शास्त-

तपु तद् (पु ) धाग, सूर्य, शमु। (वि ) तस, तरम, तपाने वाला। यु प्या, तपी। तपेश्चर, तपेश्चरी तद् (पु ) तपस्वी, तपश्चपीपा-तपे दे (क्रि ) तप जाये, गरम हो जाने, तपस्या करे। तपोधन तद (पु ) तपस्वी, चु काने, चूरप करेने तपस्या ही यन हैं, जिनके चन के हारा होने वाले कार्य सनस्या के दूसरा होते हैं, दौनामस्था।

( स्त्री॰ ) तपश्चारिक्षी, तपस्विनी, नियम परायण स्त्री, योगसाधनतत्परा । तपोनिष्ठ ( पु॰ ) सपम्बी । तपावन, तपावन तत् ( पु॰ ) तपस्वियों का श्राथम, वन का प्रदेश विशेष, जहाँ तप करने वाले

रहते हैं। । तपे।वला तत्० (पु०) तप की शक्ति। स्थित।

तपेश्मिम तत्॰ (स्त्री॰) तपोवन, तप करने का तपामुर्त्ति तर्० (प्र०) विषय + मृत्ति । तपस्ची, ईंश्वर, तपस्या की मृत्ति, महानपस्वी ।

तपारित तर्॰ (प्र॰) तपस्वी, जिसकी तप में रति हो। तपाराशि तत् । (पु॰) [तपस्+राशि ] तवस्वी, वडा तपस्वी, जिसकी तपस्या श्रधिककाल ब्यापिनी हो । तपालोक तत्० (पु॰ ) जवर के चौदह लोकों में से द्धवर्ष छोट ।

तप्त ततः (वि॰) तिप्+को तथ्या, तथा हुआ, संतप्त, गर्म, कुद्र, दु खित, श्रविशित पीड़ित। -- कुग्ड ( पु॰ ) गरम पानी का ताखाब, गरम पानी का मारना ।---कृष्ट्य (पु॰) व्रतिवेशेष, भावश्चित विशेष । — बाह्यक ( पु॰ ) नरकविशेष, जो तपी वालुका से बना हुआ है।—भाषक ( पु॰ ) एक प्रकार की परीचा ।-- सद्भा (स्त्री ०) शरीर पर ब्रह्म किये जान योग्य श्रद्धितप्त धातुमय भगवान् के भायुधों का चिन्ह ।

तप्पा दे • ( पु॰ ) चक्रजा, प्राथा, पुरा, पछी, गांव प्राप्त, गवई ।

तफसोल दे॰ (स्त्री॰) विवर्ष, ब्योरा | [ विशेषता । तफायत दे॰ चन्तर, व्यवधान, भेद, पार्थक्य, तब दे॰ ( घ॰ ) तदा, इस समय, इस काल, उम द्वय ऐसी दशा में, ऐसी खिते में, फिर, उस हे पीछे. तदनन्तर ।--हिं या हो ( घ॰ ) ठीक बसी समय तसी के बाद। यदली, परिवर्तन । तयदील (पु॰) बदला हुछा, परिवर्तित ।-ी (स्त्री॰) तबस्रची दे• (पु॰) तबसाबजाने बाङा। [बाजा। तवला दे॰ (पू॰) ताब देन का चमडे से महा एक तवाह ( गु॰ ) बरबाद, चीपट, नाग्र की मास । --ो (स्त्री॰) नाय, भ्रथ गतन।

तवियत दे॰ ( स्त्री॰ ) जी, मन, चिस । तमी दे॰ ( घ॰ ) तब्ही, तदेव, वसी समय । तम तत्॰ ( पु॰ ) विशेषण शब्दों के धन्त में श्राने से श्रमेकों के बीच एक का उत्कर्ष बोधक, श्रह्मन्त, सबसे बढ़ कर, श्रन्धकार, तमोतुषा, श्रहद्वार, तमालवृत्त, तेजपात का बृद्ध, पाप, क्रोध, श्रज्ञान, कालिमा, मोह, नरकविशेष, शह, बराह, पैर के श्रामे का हिस्सा ।

तमः तत्॰ (पु॰) प्रकृति का गुण, त्रिगुण के अन्तर्गत एक गुख का नाम, तमागुख, श्रन्थकार, शोक, पाप, श्रदङ्कार, क्रोध ।

तमक दे॰ (स्त्री॰ ) नेजी, जेशा, उद्देग, कोध । तमकना (दे०) (कि०) क्रोधित होना, क्रोध से छा**छ मुख होना** ।

तमका दे॰ ( पु॰ ) बहुत गर्मी, श्रधिक उष्णुता। तमकि (दे०) (कि०) क्रोध मुँह हो, लोरी बढ़ा के, चिद्र के।

तमगा दे॰ (पु॰) पदक, मेडज, तगमा, कुद्ध हुआ। तमगुन ( प्र• ) तमेगुण।

तमचर वत्॰ ( प्र॰ ) राष्ट्रस, उरुलु ।

तमचुर तद्० ( पु॰ ) ताम्रचूढ्, मुरगा, कुवकुट । तमत दे॰ (वि॰) ग्रमिलापी, इच्छुक, चार्डाची, प्रार्थी ।

तमतमाना दे॰ (कि॰) चाल होना, श्रधिक कोध का नाम । करना, चिउना ततप्रभातत् ( पु ) मश्कविरोप, बन्धशासय, नरक तमस तत्॰ ( प्र॰ ) श्रम्थकार, तमेशुल, नगर, नदी

विशेष, ऋष, नरकविशेष, राह, मसुविशेष । तमसातव्॰ (स्ती॰) एक नदीका नाम, इसी नदी के तीर पर महर्षि वालमीकि रहते थे। तमस्तिनी तव् ( स्ती॰ ) [ समस् + विन् + है] रात्रि,

रजनी, निशा, अधेरी सत, इल्ही |

तमस्तुकदे० (पु०) ऋषपत्त्र, कर्जपत्र, वह पत्र जो कर्ज बेने वाले धनी का जिखते हैं, दखावेज लेख। तमस्तिति तदः ( स्त्री॰ ) [ तमम् + ति ] धन्धकार समृह, घोर श्रन्धकार ।

तमा तत्॰ ( पु॰ ) राहु ( स्त्री॰ ) रात, निशा । तमार्ज्ञ, तमान्यू दे॰ (पु॰ ) सुरती, स्वनामप्रसिद्ध पत्र विरोप । भूम पान करने योग्य पत्रविशेष, साने

की सुरवी, पैनी तमाखू ।

तमाचा दे॰ (पु॰) धप्पड़, सापड़ ।
तमादी (की॰) बादे का समय ध्यतीत हो जाता ।
तमाम दे॰ (पु॰) सकळ, समल, समय, पूरा, कुल,
सारा, विष्कुळ । [मार्तण्ड, दिवाहर ।
तमारि या तमारी तत्त्॰ (पु॰) तमोनाशक, ध्यं,
तमाल तत्॰ (पु॰) कुण्विरोप, तिळक, पत्रक, वस्य
हुड, काळा खेर, काली पत्तियों वाळा हुड,
तमाह, मोरपंछ ।—पत्र (पु॰) तिळक, तेनपत्र ।
तमाशावीनी (की॰) व्यवकारी, ऐवाशी, टुप्कर्मता ।
तमाशा दे॰ (पु॰) मेळा, ताळक, ताच, प्रातिशवाही
शादि चित्त के प्रसक्त करने वाले दर्य ।—ई दे॰
(पु॰) तताशा देखन वाले ।

तिम या तमी तत्॰ (पु॰) रातः मोहः । चर तत् (पु॰) राचस, रजनीचरः।

तमिल तद॰ (पु॰) [तमिस्+र] तिसिर, श्रन्थकार, क्रोध, एक नरक।—पद्म कृष्युग्च, त्रदी पास । तमिला तद॰ (स्त्री॰) [तमिल+स्रा] श्रन्थकारमय

रात्रि, हृष्ण्यक् की श्रेंघेरी सत ।

तमी तत्० ( खो॰ ) [ तम + ई ] श्रत्यकारसय रात्रि, निशा, तमिम्ना ।—श ( दु॰ ) चन्द्रमा ।—चर (दु॰) राचस, निशाचर, चेार, व्यक्तियारी, लम्पट । तमीज़ दे॰ ( खी॰ ) विचेक, पहचान, दुद्धि, शिप्रताः

श्चद्य।—दार (वि०) बुद्धिमान, शिष्ट, विवेकी। तमुरा दे॰ ( दु०) वाच विशेष, सितार जैसा एक वाजा, चौतारा।

त्रमागुणा तक्त ( दु॰ ) [ तमस् + गुणा ] प्रकृति के स्रितिय गुणा के धारतर्गत एक गुणा विशेष। सेग्रह, क्रोध आदि के। इत्यक्त करने वाला गुण्यिशेष।

क्रोध आदि का बराब करने वाला गुण्यावशय । तमोगुण्या तत् (वि॰) अहङ्कारी, अभिमानी, द्यीं, गर्वी, क्रोधी प्रकृतिवाला ।

तमोझ तत्॰ ( पु॰ ) तमे।नाशक, दीपक, ज्ञान, श्रन्नि, सूर्य, चन्द्र, बुद्ध, विष्णु, केशव- शम्सु।

तमोज्याति तत् (पु॰) [तमस्+ज्योति ] ज्योति-रिक्षण, खयोत, ज्ञगन्।

तमोनुद ततः ( ५० ) [तमस् + नुद् + अच् ] स्यं, भवः,दिनकरः, देश्यरः, चन्द्रः,शवः,श्रञ्जाननाशकः गुरु । तमोपदः ततः ( ५० ) [तमस् + अप् + हन् + अ ] अध्यकारनाशकः,स्यं,चन्द्रः, श्रप्तिः,दीपकः, ज्ञान । तमोर तद्० ( पु० ) तान्यूज, पान । दे० ( पु० ) एक रस्म ( विवाह का तमोर वाटना )।

तमोल तद् ( पु॰) ताम्बल, पान, नागर येल की पत्ती।

[ चाली खी।
तमोलिन दे॰ ( खी॰) तमेलि की खी, पान येक तमोली, तम्बोली तद्ध (पु॰) ताम्बलिक, जातिविद्येप, जो पान का व्यवसाय करता है।

[का हंडा।
तम्बल्ति, तम्बेचरी दे॰ ( पु॰) जीवे का यरतन, तिबे

तम्ब्राह्मि, तस्विया दे॰ ( पु॰ ) तांवे का चरतन, तांबे तम्बू दे॰ (पु॰) पटमण्डप, वस्रगृह, रावदी, खेळदारी, स्पष्टकोट । [ की दीन ।

तम्बूरा दे॰ ( प्र॰) बाद्यविशेष, तामपूरा, तीन तार तम्बेरम तद्द॰ ( प्र॰) स्वम्येरम, हाथी, कुआर, दन्ती । तमहेद्दी ( खी॰) तांबे का विशेष प्रकार का हुंद्धा । तमहेद्दी ( खी॰) निश्चित ।

त्यवा (कि) तवना, दुखी होना ! [का कर्म, प्रयद्ध । तयारा (कि) प्रचात, तरपर !—ी ( जी० ) तैयार होने तर तद० (पु॰) [ लु+श्रळ्] तरना, श्राप्त, चूप गति, मार्ग, नाव की वतराई । (कि॰ वि॰) तले, लरे, पीढ़े, नीचे, विशेषण शब्दों के प्रस्त में आने से यह दो के बीच पुक तरहुश्या बताजाता है। विशेष, यहुत । दे॰ (वि॰) गीळा, श्रीतळ, इरा, सरापुरा, माळवार।

इरा, मरापूरा, माळदार । तरई तद्॰ ( ख़ी॰ ) तारा, नचत्र, वरैया । तरक दे॰ ( खी॰ ) तटक, घरण, कडी, तर्क, विचार-

परम्परा, (क्रि॰) छटक कर, दूद कर ।—करना (क्रि॰) घछन करना. पृथक् करना ।

तरक उद्देश (घ॰) तर्क भी, विचार भी, रोपमी। तरक ना देश (कि॰) सोच विचार करना, श्रवमान

करना, उञ्चलना, फ़्दना, क्तपटना । तरकस दे॰ ( पु॰ ) तुनीर, तृष्पीर, त्रोण, बाण रसने

रकस्त दे॰ ( दु॰ ) तूनीर, तूचीर, त्रीया, त्राया स्वतं का साधा, एक प्रकार का र्यास का चींगा जिसमें बाया रखे जाते हैं।

तरका ( पु॰ ) छड़का, मृत मनुष्य का सम्पत्ति । तरकारी तद्॰ ( खी॰ ) तृतिकारी, व्यक्षन वनाने योष्य फळ मळ ब्राहिर साग, भाजी ।

नाप्त पाठ पूर्ण आयुर्धांत, साला । तरिक दे० (कि०) तर्फ करके, हुझत करके, हुट के। तरिक प्रेत दे० (खी०) फूठ की तरह का काम में पहनने का एक प्रासूप्त, कर्णकृत । तरकीव दे० (स्त्री०) उपाय, मेज, बनावट, शैली, शिक्षा । तरकुल (५०) ताड का पेड । विस्तन । तरमं जिया (स्त्री॰) धनाज भाने का एक विवस्त तरकी (की०) दृद्धि, बढ़ती। तरङ्ग तत्॰ ( छी॰ ) छहर, हिनोर, कमि, वीचि, हेक, हिल्लोस । ( पु॰ ) उमझ, मीज, मानसिक उमझ कपटा, घोडे की फर्जांग, सीने की तारों की उमेठ कर बनाई गयी हाथों में पहनने की चुड़ी ! तरिह्याी बत् ( छी ) नदी, सरिता। तरङ्गित तत्॰ (वि॰) [तरङ्ग+इत्] कमियान, ल्डरॉयक, ल्डराता हुया। तरङ्गी तत्॰ (वि॰ ) ल्हरी, मन्मीजी, चञ्चसमा, . उत्साही,उद्घाहबान्ग, तरहवाला । तरखा दे॰ (खी॰) जल का तीत्र बहाब,घारा का बेग । तरतरा दे॰ ( पु॰ ) एक प्रकार का याख। तरदीय (स्त्री॰) सण्डन, मंसूखी। तरटुदुद ( ५० ) सीच, खटका, तरतराना (कि॰) कडहडाना। तरन तद् ( पु॰ ) ताय, तौर जाने वाला, पार होने वाला, मक्त है। बाने वाला।--तारन (gº) श्रवने साथियों के सहित मुक्त है।ने वाला, स्वयं तरे हो। इसरों के। भी तारे । तरना दे॰ (कि॰) पार हेग्ना, उद्घार पाना, तर जाना । तरिन तद् • ( पु • ) तस्था, सूर्य, स्वि, मानु, दिवाकर ! तरनी तद् ( स्त्री॰ ) तरकी, नौका, नाव । तरहुट (स्त्री॰) पानी अथवा ग्रम्य किसी तरल पदार्थ के नीचे वैठा हमा सैल । तरहन (स्थी) पानी के नीचे बैटा हुआ मैट ! तरहा (पु.) ते वियों के गीवर पुरुष्ट करने का स्थान ! तरहाना (कि॰ ) तिरही श्रांश से संदेत करना। तरज तद॰ (प॰) तजं, द्वार, द्ववेर, द्वार, तजेन, गान की रीति, गान का प्रकार, रीति, प्रकार, दग। ( कि॰ ) डॉट कर, निहार कर। तरज्ञत तद्र (कि॰) तर्नेत, तद्गता है, डांटता है। तरमन तद् ( प् ) तर्जन, गर्जन, तद्रप, उपेट, डांट । तरज्ञना ( कि॰ ) फटकारना, खाट बनलाना ।

तरज़ई ( स्त्री॰ ) छोटी तराजू । तरज्ञमा ( पु॰ ) भाषान्तर, श्रनुवाद, वन्या । तरम् तत्॰ (पु॰)[त्+श्रवट्] उत्तरम्, उत्तरमा, पार जाना, ते(ना, बदार, बचाव, डॉगा, नाव, स्वर्ग । (पु॰ ) पार होने बाळा, उत्तरने बाळा. तरने वाला, मुक्त होने वाला । तारिया तत् (धी ि ति+श्रीप्त ) नीका, नाव, चेंकुमारि, वृतकुमारी । ( पु॰ ) सूर्यकिरण, वर्क वृष्ठ, अकवन वृत्त —रह्न (पु॰) माणिक्य, मणि, सूर्यकान्त मिया ।--सुत (पु॰ )यम, शनि, कर्य । —सुता ( स्त्री॰ ) यमुना, काविन्दी नदी । तरम्मी तन् (स्त्रीः) तरम + है ] नीका, नाव, धृतकुमारी, तरनी, पद्मवारिखी । तरन्तं तद्० (पु॰) भेक,मेडक, कुदासा,बासार, सह । तरन्ती तत् (स्त्री) नीका, तायी, तरी। तरपन तद्॰ ( पु॰ ) तर्पण, तृति, मन प्रताद, मन की प्रसन्त्रता, मन्त्रों के द्वारा पितरों के बहेश्य से करते हैं। जनवदाम । तरपहिं तद्० (कि॰) तडपते हैं, गर्भते हैं, तरान तरफ़ दे॰ ( स्त्री॰ ) पारवं, दिग्, धार, पड, भोरी-दार (गु॰) पचपाती, पचवाला, सहायक, समर्थक, हिमायती ।--दारी दे॰ (स्त्री॰ ) मद्यपात । तरफना दे॰ (कि॰) तड़पना, व्याकुत्र हे।ना। तरदतर दे॰ (वि॰) सरादेश, भीगा हुया। तरबूज दे॰ (पु॰) स्वनाम प्रसिद्ध फळ विशेष, कळींदा, हिगवाना । तरल नत्॰ (पु॰) हार के बीच का मणि, हार, हीरा, लोहा, तक, पेंदा, बीड़ा I (वि॰) चञ्चर, द्वीमृत, पतवा, दीव्रियुक्त ! (गु॰ ) चञ्चल, चस्यिर, श्रनिश्चितचित्त, पतला, सीक्ष्य, चोला। —ता (स्त्री•) चञ्चवता, द्रवन्य।—कोचना ( छी॰ ) चञ्चलनपनी, चपळनेत्रा, मारी, मृगी । तरला तत्॰ (स्त्री॰) [तरब्र+धा] ववागू, मधु-मचिडा, बॉस विरोप (वि.) सबसे भीचे बाला, नीचे बाला ! तरलाई तद् • (खी॰ ) सारस्य, सरस्या, चञ्चलता, तरस्तायित सद् • (वि•) जातनारस्य, जिममें धरछना । करवल हुई हो । (पु॰) क्ष्य तरङ्गा बड़े तरङ्गा। तरजनी (स्त्री) प्रमृद्धे के समीप की वंगवी, भय, उर ।

तरिलित तत्० (वि०) [तरळ + इत ] चाण्यस्थान्तित, विलित, विचलित, आग्दोलित, वृद्यीमृत । तरच तद् ० (पु०) तह, युव, पेड़, रूख, गाळ । [युष । तरचर तद् ० (पु०) तह, युव, पेड़, रूख, गाळ । [युष । तरचर तद् ० (पु०) तहवर, बड़ा चुब, अपयोगी चुब, विय तरचरिया दे० (पु०) तसवर धारण करने वाळा। [लाड़ा। तरचार या तरचार या तद्वार त्यु० (खी०) तळवार, खड़, तरसा दे० (स्त्री०) तर, तीर, रीग, यन्द्रर, चेग चळ। (पु०) करचार, त्युग, स्हम।

तरसना दं ० (कि०) बहुत चाहमा, उस्किटित होना, जी सना रहमा, दया दिलाने की हच्छा रखने पर भी दया महीं दिखा सकता, केवळ उस्किटत होना, अभाव का संतेस सहा करना।

तरसामा (कि॰) भागा उत्पन्न करके उसे प्री न करना, न्यर्थे ललचाना।

तरह दे॰ (स्त्री॰) भीति, प्रकार, दाँचा, द्वय, रीति, इंग, दुक्ति, उपाय, हाल, प्रवस्था। तरहटी दे॰ (स्त्री॰) पहाइ की तराई, नीची सूमि।

तरहर दे॰ (स्त्री॰) पहाड़ का तराह, नाचा भूम। तराई दे॰ (स्त्री॰) पहाड़ या नदी आदि के पास की सरी या सीड़ बाली भूमि, पहाड़ की घाटी।

तराजू दे॰ (स्त्री॰) तुटा, पटड़ा, बो श्रस श्रादि के तीटने के काम में श्राता है।

तरान दे॰ (पु॰) उपाहन, प्राप्त किया हुन्ना, नहसीला गया, वस्तुल किया गया, राजकर, चन्दा श्रादि ! तराना दे॰ ( कि॰) पार क्शना, उद्धार करना, धचाना,

सराना देव (कि॰) पार क्याना, उद्धार करना, वचान एक गाना विशेष ।

सरावीर दे॰ ( वि॰ ) सरावीर, खूब मीर्गा हुआ । तरारा दे॰ ( पु॰ ) पानी की छगातार गिरने वाली धार, उक्षाळ, क्रुवांच ।

तरावट दे॰ (स्त्री॰ ) ठंडक, नती, स्निग्ध भोजन । तरास तद्॰ ( पु॰ ) त्रास, भय, शङ्का, डर, विपासा, प्यास, तृया ।

तरि तव्॰ (ध्वी॰) } [स् + ह ] नौका, तसी, तस्यी, तसी तव्॰ (ध्वी॰) [स् + श्रल् + हे ] नौका। तरीका दे॰ (पु॰) दक्ष, प्रकार, उपयोग की तीत। तस्त तत्॰ (पु॰) दुष, दुम, गाछ।—ज (पु॰) पुच से अर्थक फळ फूब थादि।—जीवन (पु॰) स्थ मूज। तरुखा दे० ( पु॰ ) तहवा, कुँनिया बीवता । तहया या तरुत तद० ( वि॰ ) नवीन, नृतन, युना, अवान, खिला हुसा, प्रकुछित । ( पु॰) बहुन, सीना, प्रण्ड, मोतियां ।— उवर ( पु॰) सात दिन के भीतर का उवर, नववश, नवीन उवर ।—द्धि ( पु॰) पांच दिन का वासी दही।

तरुणाई तद्० (स्त्री०) यौवन, युवाबस्था, युवाकाल, जवानी।

त्तरायी तत् (स्त्रीः ) युवती, युवावस्था की स्त्री, जवान स्त्री, पोडरावर्षींचा स्त्री, नववीवना, रमायो, कासिनी, गृहरूक्या, दस्ती नामङ बुख विशेष, पुष्प विशेष, सेवती का फूळ, जानाळगोटा, चौड़ा नामक सभ्यद्गटंग, मेवरात की एक रागिनी।

तरानाई तत्॰ (स्त्री॰) जवानी, तरुषावस्था। तरेड़ा दे॰ (दु॰) टोंटी से पानी का गिम्ना, धार बांध कर पानी गिरना।

तरेरना दे॰ ( कि॰ ) स्रोरी चढ़ाना, श्रांख दिखाना, र्श्याख बदछना।

तरेत दे॰ (पु॰) चया, छङ्गर का चिह्न। तरेया तद्॰ (की॰) तारका, तारा नकत्र। यथाः— 'यथा तरेया प्रात के, सब नृप भने बहास। किब दिन मणिकर राम छित,सङ्कत्ते चहुँ प्रात।'' किव विनय।

तरोचर ( पु॰ ) बुच, पेड़ । तरोँझी ( स्त्री॰ ) बुछाहे के इस्ये के नीचे की छकड़ी । तरोँस दे॰ ( पु॰ ) तीर, तट, किनारा पेंदे में का जळ।

" स्वाम सुरति करि राधिका, तकति तरिनजा तीर, श्रेंसुवनि करति तरौंस की, खिनक खरौंहै। नीर।"
—सतसर्वे।

तरौना दे॰ ( पु॰) कर्षीभूषया विशेष, वृक्तं मकार का गहना, जिसे दिश्वर्षा कार्नो में बहनती हैं। यथा— 'छसत श्वेत सारी दिप्यो, तरक तरौना कान । परवीमनो सुरसरि सजिज, रवि प्रतियम्ब बिहान॥' —सवसर्षे ।

तर्क तत् ( पु॰ ) [तर्क+श्रत्न] तर्क, जहारोह, बुद्धि-द्वारा विवेचना, न्यायशास्त्रसम्यन्थी विचार, हुव्यत . तकरार, श्रमुसान, कवपना, श्रमुसानोक्ति—वितर्क (पु.) शङ्का, सन्देह, श्रनिश्चित सिद्धान्त को निश्चित करने के लिए विवाद, बहुस, वादविवाद, सोचिवचार 1—विद्या (स्थी॰) ब्राव्वीदिही, न्यायविद्या !---शास्त्र ( पु॰ ) पडदर्शन के धन्त-र्गत एक दर्शन विशेष, गौतम धार वेशेषिक का वसाया आस्त्र ।

तर्फक तत् । (पु॰) [तर्के + श्रक् ] याचक, श्राकाची, तक्कारक। तर्रान तर्कण तद् (प्र ) तक्करण तक करने की

तर्फित तद् (वि ) [ नकं + इत ] विवेधित, आली-चित, शङ्कित, सन्देहान्वित, सन्देहयुक्त ।

तर्सी तत् ( गु॰ ) [नकं + इन्] तर्ककारक, नैयाधिक, न्यायसाखवेता, विवेचक । (दे०) कर्णमूपण विशेष । तर्क तदः (सी॰) सूत बनाने का यन्त्र, तक्त्रा. सकला ।

तक्टी तत्॰ ( बी॰ ) [तर्लंट + ई] सूत्र निर्माणयन्त्र. स्त बनाने की कल, तकुष्रा, फिरकी।

तकुंज दे॰ ( पु॰ ) ताइ का बृष, ताउफब, ताबीफछ । तार्खा दे॰ (पु॰) तीक्ष्णधारा, प्रवर धारा, वेग से घरने वाली घारा, शीधवाहिनी धारा I

तर्ज दे॰ (स्त्री॰) शैंबी, रीति, तरह, दव, दग, बनावट, तरीका ।

तर्जन तन्॰ ( पु॰ ) [ तर्ज + धनट् ) मरमंन, ताहन, राजेंत, धमकाने का कार्य, कोध से सयानक शब्द करना ह

तर्जनो तर्॰ (खी॰) ईंग्डे के पास की ईंग्रुवी, निहेंग्र करने वाली थेंगुली, यतकाने वाली, प्राहे शिकी। यथा---

" इदां सुम्दद बतिया के।उ नाहीं ।

जी तर्जनि देखत मरि जाहीं।"-समायवा। तर्जित सवर्॰ ( वि॰ ) [ तर्ज 🕂 इत ] मरिसंन, ताडित, धमकाया गया ।

तर्जुमा दे॰ (पु॰) श्रनुवाद, बल्या, एक मापा में जिसी हुई बात की दूसरी भाषा में करना ! तर्णक तर्व (पु॰) नवीनव स, तरबाङ उत्पन्न बठडा । तर्तराता दे॰ (वि॰) स्मिष्, व्यति चिकन । तर्तराना दे॰ (कि॰) चञ्चकता करना, गलफटाकी बरना, सम्राटा भरना ।

तर्तराहट दे॰ ( को॰ ) सबाटा, गीदड भमकी, गल-फटाकी, रत्राघा ।

दिर्पेण तत्॰ (पु॰) [ तृप + धनट् ] तृतिकरण, भीयन, यज्ञकाष्ट, महायज्ञविशेष, पित्रयज्ञ, देवञ्चपि धीत पितरों की जलावजिल द्वारा परितृप्त करना । मन्त्रों द्वारा पित वितामह के वहेरय से अल्लादान ।

तर्व दे॰ ( घोँ॰ ) बाद्य की छथ, स्त्रा, छनि । लराना दे० ( कि॰ ) बडबडाना, बकवक करना, कुछना,

चिद्रना, खरों का स्तार चद्राव श्रष्टापना । सर्घरिया दे॰ (पू॰) तलवार वाँघने वाला, सङ्गधारी । तर्प तत् • ( पु • ) [ तृष् + श्रष्ट ] श्रमिकाषा, तृष्णा,

इच्छा समझ, सर्व । तर्पण तत् ( पु॰ ) [ तृष्+ अन्य ] तृषा, पिपासा, तृष्या, प्यास, श्रीभेलापा, इच्छा । त्वित तद् ( वि ) तृपित, पिपासित, तृपान्वित, तर्स दे॰ (छी॰) दया, कृषा, कहणा, धनुहम्पा ।-

खाना (कि॰) दश करना, कुपा करना। तसीना दे॰ (कि॰) छचचाना, सुमाना। तसों दे॰ ( थ॰ ) परसे। का पिछछा दिन, परसें के थागे का दिन, वर्तमान दिन से पहला वा पिद्यला चौधादिन।

तक्ष तत्॰ (पु॰) [तळ्+थळ्] खण्ड, महीतळ, नीचे, द्यधीमान, गढ़ा, कातन, बन, तळा, पानी के नीचे का भाग, तलवा, तली, हथेली, सतह, स्बमाव, पारन, ताड़ का पेड़, मुठिया, गोड,कलाई विचा, खहारा, महादेव, पाताल विशेष, नरइ विशेष !-- घर (पु॰) नीचे का घर, सहस्राना । ─क्ट (पु॰) मैल, निचाइ, शुद्दसद्रा, भीचे बैडी हुई मेळ !-पड (पु॰) महमेट, मटियामैट चौपट, विनष्ट ।--फीर ( झ॰ ) तल फेर का [ताळ, पे।सरा, फळ विरोप र निकछाहुथा।

तालक दे॰ (अ॰) तक, पर्यन्त, श्रवधि । तस् (पु॰) तलना दे॰ (कि॰) भूगता, मूबना, तेब में मृतना । तजफना दे॰ (कि॰) तहपना एटवराना ध्याक्छ होना । तलय दे॰ (पु॰) वेतन, भावदयकता, माँग।

तलप्रजाना दे॰ (कि॰) ल्लक्षाना, बामाना, विकृत ं गति से चलना, दुवंडता से एक एक का चलना,

दिवते डोटते चलना, तश्पदाना ।

तत्तवरिया दे॰ (वि॰) तळवार धारण करने वाला । तातवा हे॰ पैर के नीचे का भाग, पादतल । तलवार दे॰ (स्त्री॰ ) खङ्ग, श्रसि । तलवासना दे० (कि०) पैर खियाना । तलहरो तद्० (स्ती०) पहाड़ के नीचे की ज़मीन, जिते के नीचे का चमड़ा, तला। तला दे॰ (स्त्री॰) पेंदा, श्रधे।साग, निम्नस्थान, वाह. तलाई दे॰ ( स्त्री॰ ) तलीया, खेग्या तलाव । तलाक ( पु॰ ) मुखलमान ईसाइयों में पति पत्नी का विधियवंक पारस्परिक त्याग । तलातल दे॰ ( ९० ) ले।कविशेष, रसातल, पाताळ, नीचे के सात लोकों में का एक लोक। तलाव दे० (पु०) पुष्करियी, पोखरा, सरोवर, तड़ाग। तलाश दे॰ (पु॰) श्रनुसन्धान, खोज, सन्धान, श्रक्तेपण, सार्गण, हृद डाँद, श्रावश्यकता, चाह । तिलत दे॰ (वि॰) तला हुया, वी या तेल में भुना स्तिक, स्वच्छ, श्रहप, निर्मत । तिजन तत्० (स्त्री०) शस्या, (पु०) विरत्, दुर्वछ, तली दे॰ (छो॰) तला,पेंदा, जूते के नीचे का चमड़ा । तल्लाश्रादे । पींच के नीचे का भाग। तलवा दे - चाटना (वा॰) हताश होना, होना. इसमनोरथ होना, खुशामद विशश करता ! तलवे तले हाथ भरना ( वा॰ ) स्वार्थ सिद्धि के लिए श्रनुगत बनना, लक्षीपची करना, लक्षी चप्पी करना, खुशामद फरना, असुनय विनय करना । ततो दे० ( अ० ) मीचे, प्रधोमाग से, मीचे की छीर, इतर के, घट के, कुछ कम।—ऊपर (वा॰) रबट प्रबट, नीचे जपर, दोनों सरफ़ । तलेटी तद् • ( सी॰ ) पेंदी, तळहटी, तराई । तर्लेंचा ( पु॰ ) महराव के ऊपर का भाग । तलीया दे॰ ( स्त्री॰ ) छे।दा तछाव । त्तल्प सत् ( पु॰ ) शस्या, पर्छंग, विद्योग, श्रष्टालिका । -कोट (पु॰) बिछीना का कीट, खटकीरा, िसरातिय । ं खटमन्त्र । त्रह्या तद्० (पु०) श्रस्तर, मितला, पांस, खण्ड, तहिका तर॰ ( स्त्री॰ ) ताली, मूँची, कुओ, धामी ।

तम तद् ( सर्व • ) तुम्हारा, तेरा ।

तंबा दे॰ ( पु॰ ) लोहें का छिछला गोल बरतन जे रोटी सेकने के काम में जाया जाता है। तवाजा ( स्त्री॰ ) भावभगत, श्रतिथि सरकार । तवायफ ('स्त्री॰ ) वेश्या, रंडी । तवारीख (स्त्री॰) इतिहास। तशरीफ (स्त्री॰ ) महत्व, बहरपन, मान्यता । तप्रतरी दे॰ (स्त्री॰) रिकाधी, थाली जैसा इरका विव्रवा वस्तन ! तथना दे॰ (कि॰) भाग देना, वाँटना, भाग करना। तपरी दे॰ (स्त्री॰) पात्रविशेष, ताँवे का एक वर्तन जिसमें सर्पेश श्रादि का जल गिराया जाता है । तप्र सत्० (वि०) द्वा हुआ, पिसा हुआ, कटा हुआ, कीछा हथा। त्यातन्॰(पु॰) विश्वकर्मा, श्रादित्य का नाम छीउने बाला, ताँने की थाली जिसमें भगवान् के। स्नान कराया जाता है। तस ( गु॰ ) तैसा, जिस प्रकार । तसदीक (खी०) जांच, गवाही, पुष्टि । तसमा (पु॰) चमड़े की चौड़ी डोर । का रेशम । तसर तद् ० (५० ) त्रसर, पहुवस्त विशेष, एक प्रकार तसला दे॰ (पु॰ ) कटोरे की तरह का बढ़ा गहरा लोहे, पीतल या ताँवे का धरतन । तसक्ती (स्त्री॰) चैन, घीरज, प्राराम । तसवीर (स्त्री०) चित्र। तसवीह (स्त्री॰) माना । तसी (go) तीन वार जुता हुन्ना खेत । तस्कर तत्० ( पु॰ ) चीर, चोष्टा, श्रपहर्ता, दूसरे का धन श्रपहरण करने वाला, श्रवण, कान, मैनफल एक प्रकार का केंतु, सम्बद्धन्य विशेष।---ता (स्त्री॰) चेारपन, चेाहर्इ । तस्करी तत्॰ (स्त्री॰ ) केषका नारी, कीधी स्वभाव की स्त्री, कोधिनी, क्रोधयुक्ता नारी, चेारी, चीर्य । तस्म दे॰ ( पु॰ ) चमोटा, चमेरटी । तस्मई दे॰ (स्त्री॰ ) सीर, हविष्य। तस्मिन् तत्० ( सर्व० ) उसमें, वहाँ पर । तस्मै तत्॰ ( सर्व॰ ) उसके लिए, उसको । तस्य तदः (सर्वः ) उसका । तस्स्र दे० ( ५० ) मापविशेष, इंच।

तहस्ततहम दे॰ ( घ॰ ) नष्ट म्रष्ट, तिनर मितर, दरनाद, घरल ।

तह (स्त्री॰) परत ।

तहसील दे॰ ( पु॰ ) खजाना, केरा, वस्षी, करप्रहण, हगाही. सरकारी कचहरी जहाँ मास्त्राजार थपनी थपनी मालगुजारी जमा करते हैं I-दार (पु॰) रातकर की उगाही करने वाला चफ़सर । वसुळ करने का काम !

तहमोजना (कि॰) वसूद्ध काना, उगाइना । तहाँ, तहाँ, तहवाँ दे॰ ( श्र॰ ) उस स्थान पर, उस

स्थान में. दल दौद, इस भूमि पर । त्रहाता है। ( क्रि.) ब्रपेटन, चीपतना, चीपत करना,

धरी करना, भवना, खनना, खनत करना । तहियां हे॰ ( कि॰ वि॰ ) उस दिन, पहले के दिन.

िस्थान पर । पहले । सही दे॰ (कि॰ वि॰ ) वहीं, वहीं, उस स्थान, उसी ता दे॰ (सर्वं०) दम। हे॰ ( चव्य०) तक, पर्यन्त । सन् (प्रसः) प्रभाव वाचक चन्यय। जैसे शत्तमता, शत्रुता आदि ।

तर्हि (फि॰ वि॰ ) नाई, तक।

ि घोडागाडी। तौंगा दे॰ (प्र॰) गाडी विशेष, एक प्रकार की ताँत दे॰ (स्त्री॰) चमडे की रस्ती, कपडा विनने का यत्र, पंक्ति, श्रेणी, सार, कतार ।—वौधना (कि॰ ) बक्वकी, धमडे की रस्पी से बांधना !- रिया (गु॰) दुबन्ध पतला।

तांती दे॰ (प्र॰) जातिविशेष, तनवा, कोरिया, पटवा, कपड़ा बीनने वाखी एक हिन्द जाति ।

सींबड़ा दे॰ (पु॰) तांबे का वर्ण, तांबे की वस्तु, मुडी चुत्री। घिता। तौदा दे॰ (पु॰) धातुविशेष, ताम्र, स्वनामप्रसिद्ध

ताइत दे॰ ( पु॰ ) धर्मरात्र, चर्मश्रवनी, तन्त्री, तांत, यन्त्र, जन्तर, गवडा, टोटका ।

ताई दे॰ (स्त्री॰) चाची, काडी, ताऊ की स्त्री, काका की हती, पिता के वह माई की स्त्री, कड़ाही जिसमें जजेवी चादि धनाई जाती है।

ताईद (स्त्री॰) सुपुष्टि, धनुमोदन, मजी प्रकार समर्थन ।

ताऊ दे॰ (पु॰) बडा नावा. पिताका मंत्रा माई. पितब्य ।

ताऊस ( पु॰ ) मेार, केकी, मयुर १

ताक दे॰ (स्त्री॰ ) हीठ, हटि, दर्शन, लह्म, हिंपात, श्रवज्ञोडन, सन्धान काया, टक्टकी, किसि मौके की बाट जोडना, खोन —मांक दे॰ (स्त्री॰) देख माल ।

ताकर दे॰ (सर्व॰) इसका, तिसका।

**ब**ळवान । ताक दे॰ ( पु॰ ) घाला, ताला । ताकत (स्त्री॰) बस्न, श्रविकार ।--वर (ग्र॰) ताकना दे॰ (कि॰ ) माँकना, देखना, घुरना, रहि-(सर्व) तिसका।

पात करना । ताका ( दे॰ ) ( कि॰ ) देखा, निहारा, निशान बीधा, ताकि दे॰ (कि॰) देखका, उसका। (भाष) , [श्रनुरोध ।

चत . जिससे . इसकिये । ताकीद (स्त्री • ) मजी प्रकार कही हुई वात, प्रयत्न

ताखा दे॰ (पु॰ ) घाटा, ताक।

तासी ( गु॰ ) दो प्रकार की श्रालों वाळा, ऐवी। ताग दे॰ (पु॰ ) डोस, स्त, सूत्र, धामा !-तीइ ( पु॰ ) गोटा, किवारी, घारी ।

त्तामना दे॰ (कि.॰) सीना,डोरा चन्नाना, टॉइना, टॉका लगाना, सुई में भागा लगाना, सुई में भागा पिरोना ।

तागा दे॰ ( पु॰ ) धाना, मृत, मोटा धाना। ताज दे॰ (पु॰ ) मस्तकावरण विशेष, राजा के सिर ही पगडी, मुक्ट, किरीट ।

ताजक तत्र ( प्र० ) ज्योतिष का प्रन्य विशेष ! ताजन देश (पु०) केहा, कशा, खानुक !

साजवीयो दे॰ (क्षी॰ ) मुगळ सम्राट शाहजहाँ की वेगम, सुमतान महल ।

साजमहत्त दे॰ ( पु॰ ) मुमनाज महस्र का समाघि मन्दिर जो श्रागरे में सम्राट् शाहबहाँ ने धन-वाया था यह यहा ही सन्दर है।

ताजुरी दे॰ (स्त्री॰ ) नपीनता, सरस्ता, सरसमाव, चन्हापन, टरकापन। [बहरीह ताज़ा दे॰ (वि॰) टरका, धम्बान, रसास, मर्वान, ताजिया (पु.) कागन की बाहति हो मुसबमान मेहर्रम में बनाते हैं।

ताज़ीम ( स्त्री॰ ) श्रादर, शदय।— रे ( ग्रु॰ ) श्रधिक प्रतिष्ठित ।

भावाशता ।
ताजी दे० (पु०) चुद्र अश्व निशेष, पहावी घोड़े जी
पक जाति, तेज घोड़ा,कुत्ते की एक जाति (गु०)
टटका, नवीन । [गहना, कर्मेकुछ।
ताटक्कू तद० (पु०) कर्षामूच्या विशेष, कान का एक
ताटक्क्य तन्० (पु०) उदासीनता,सिकट,सामीच्य।
ताड दे० (पु०) जान पहचान, परिचय, समझ, तोष,
अवसास, ताळ, ताव बुप, ताड़ का वेड़।

साङ्क दे॰ (पु॰ ) ताइने वाळा, समक्तने वाळा,

ताइका तत्० ( खी० ) सकेत नामक यद की कन्या, ्रिकेत्, निःसन्तान या,सन्तान प्राप्ति के लिये उसने महाकी प्रशासनाकी, बहुता के वर से ताड़का का जनम हथा। यह जनम के पुत्र सुन्द को स्थाही गई थी । किसी कारणवश सुन्द अगस्य के शाप से मारा गया । स्वामी की मृत्यु का बद्दला खेने के बिद ताइका श्रीर उसका पुत्र दोनों श्रमस्य के श्राश्रम में पहुँचे। धागस्य के शाप से ये माता पुत्र राचस भावापस हुए । इससे तादका का कोघ थीर भी द्विगुश्चित हुआ थीर ये अहाय जाति के राज बन बैठे। बाह्मण के। देखते ही ये धाग धवृता होकर उन पर बाकमण करने छगे। इनके श्रत्याचार से श्रमस्य का श्राश्रम जन-शून्य है। गया खपनी रचा के लिये महर्षि उस श्राश्रम की छे।ड़ कर भाग गये। इस वन का नाम ही साइका वन है। गया । गङ्गा बसुना के दक्षिण तट पर जो आरा जिला है वही ताडका का वन है। ताहका ग्रीर उसके पुत्र के फायाचार से महर्षिवृत्द बढ़ा दुःखी हुआ। इनके रचा पाने के लिए विध्वासित्र श्रयोध्या पहुँचे, महाराज दशस्य से राम श्रीर सदम्मण के विश्वामित्र ने माँगा। यद्यपि पुत्रप्रेम के वशवर्ती महाराज दशरथ, राम सद्दनगा की देना नहीं चाहते थे, तथापि राजधर्म की गुरुता की श्रोर देख बन्होंने राम श्रीर लह्मण की विश्वामित्र के साथ कर दिया। विश्वामित्र के तपावन में वे दोनों भाई आपे. रासचन्द्र ने ताइका की मार डाव्या और मारीच की बार्णों हारा दूर फेंक दिया। ताड़का की मारते से कीवध के देगप की जाशकूर रामजन्द्र पर नहीं की जा सकती है, क्योंकि जो ताल ठॉक कर राग में उन्हेंन के तैयार है.जिसने की जेशियत बजजा धीर केरास्त्रत होड़ की है वले की कहना ही किस परि-भाषा के अनुसार न्याय सहत है। सकता है। ]

तडङ्क तद॰ (पु॰) तारङ्क, क्यंभूपण विशेष, कान का एक गहना। [आघात, छुड़की, गुयन, दण्ड। ताडन तप॰ (पु॰) [तड् + खिच् + प्रतर] नाग, महार, ताड्ना दे॰ (कि॰) जाव लेना, समस्र लेना। (ची॰) हटि, धमकी, इण्ड, भर्तसन।

ताडनी तत्० (स्त्री० [ताडन + हे ] घेरहे प्रादि के। मारने की छड़ी, चाडुक, कोड़ा, कशा।

ताडमीय तत्॰ (वि॰) [तड् + खिचू + ऋतीय] ताड़ने वेश्य,ताड़न् करनेके रुपयुक्त,मारने बेशय, अपराधी । ताडपत्र कत्॰ ( पु॰ ) ताड़ बूच का पत्ता ।

ताडत, ताडित तद॰ ( गु॰) तिब्+ियम् +क ] श्रांचातप्राप्त, जिसका साङ्ग किया गया हो, मारा हुआ। ( कि॰ ) मारता है, डॉटसा है।

ताड़ी दे॰ (स्त्री॰) ताळ रस, नशीळा ताड़ का रस, मादक दृज्यविशेष, कटार की मूठ।

ताड्यमान तत् ( वि॰ ) [नस् + शिष् + शान्] पीड्य-मान, स्टाया गया, पीटा गया, स्राचातप्रास, यनाने के विष् सुदक्ष स्राटि की स्राहत करना ।

ताराह्य तत् (५०) गृथ्य, नाच, ब्हत मृथ्य, कोमळता विविजेत मृथ्य। कहते हैं गिळ वामक एक प्रत्यि ने इस विधा का सर्वमयम मतुष्यों में प्रचार किया, हुप्ती कारण इसके ताण्डव कहते हैं। महादेव और उनके गण इसी नृष्य के पद्मवासी हैं।

त्तायहंदी तत् • (पु॰) सङ्गीत के चीदह साटों में से साज निरोप । [प्राचानार्य तिण्ड मुनि हैं। तासिंड तत् • (पु॰) मृत्य ग्राग्य, चद ग्रास्य जिसके तासडी तत् • (पु॰) सामवेदान्तर्गत साण्ड्य शासा के पड़ने वाटा।

तात तत्॰ (पु॰) भद्ग, मान्य, मानतीय, श्रद्धेय, पुल्य, रहाध्य, पिता, चाचा, मियमाई, प्रियमित्र, पुत्र । यथा—''तात प्रणाम तात सन कहेक ।''

—-रामायगा ।

वहाँ पहला तात राज्य ग्रियमित्रवाची है धार दूसरा पितावाची । मिय सम्बोधन, पुत्र शिष्ट धादि का सम्बोधन, यथा — "कहहु तात जनती चित्रहारी।" —रामायण ।

(वि॰:) गरम, इप्ण, तस, तपाया हुन्ना। तातमु (पु॰) चाचा, काका। (गु॰) हाल का, रसी या इसी समय का।

तातनी तातनी दे॰ ( पु॰ ) उसकी, उसहा। तातज दे॰ ( वि॰ ) ताता, गमें । ठत्० ( पु॰ ) पिता के समान सम्बन्धी, खोड़े का काँटा, पाक, रेगा।

क समान सम्बन्धी, खाई का काटा, पाक, समा ताता दे॰ (वि॰) गरम, उच्छा । जिग्नयं, ममें, सतबक, भाव। तातीता (की॰) वन्दी, खुद्दी। (पु॰) भमित्राप, तातायेई दे॰ (स्त्री॰) नाव का एक बोळ। तात दे॰ (सर्व॰) बस्ते, उस कारण से, उस हेतु से।

( वि॰) गग्मा गरम, संतप्त, तपे हुये । तारकाजिक तपः (वि॰) तरकाखोरपञ्ज, इसी समय का २२२च हुमा, तरकाखोद्मय, तरकाखीन ।

तात्पर्य, तात्पर्या तत्० (पु॰) श्रमिप्राय, श्रयं, मर्म, श्रायप, मतळब ।

तात्विक तर्॰ (वि॰) यपार्थ, टीक टीक । ताद्वक्टय तत्व॰ (पु॰) तद्वयता, दसी प्रकार से क्षित, वर्षा भाव। विन, वसके लिये। ताद्वर्थ तर्॰ (पु॰) समान समिद्राय, दसके प्रयो-ताद्वर्य तर्॰ (पु॰) तात्वक्टयता, स्रमेदसम्बन्ध, मेद रहने पर भी स्रमेद प्रतीति।

तादाद (स्त्री॰) संस्था, गिनती, श्रुमार, श्रुमान । तादृश तद् (वि॰) तदूप, स्त्री प्रकार, स्त्री के ममान, बैसा ही, स्तर ऐसा।—तादृशी (स्त्री॰)

तदूप, तस्समान।
सान वदण (को ) [ वर् + घण् ] स्तेष, विखार,
आनवियेष, राग, स्वरा ( पु०) सान का एक सारविशेष |—दोहना ( कि० ) परिद्वास करना,
साचेष करना, तान को समाप्ति करना |—पुरा
( पु० ) काष विशेष, मिनार के ऐसा एक बाजा।
—सेन ( पु० ) नामी गर्यग, यह गौर माझण
थे, इस्टोंने गान विधा में सहुत पारद्गिता प्राष्ठ
की थी। कहते हैं एक सान्य धनने प्राह्मित्री सीम्
बादों के साथ सास्त्रार्थ करते हुए हुन्होंने द्वीपक

राग गांचा । दीवक राग गाते ही चारों घोर से दीएक आकर इनहें शरीर में चिपट गये। यार्ग यह यी कि तानमेन के शरीर में जब दीएक चिपटने एनेंगे, उसी समय चैन्न भावता में व राग गाक पानी वरसावेंगे, परन्तु चैन्न भावते ने ऐसा नरीं किया। अत्यत्व तानसेन का ग्रारीर दांच हो गया। वस अन्याय से हु दिल होक्द इन्होंने अपने जन्मस्थान के इंदिक्ट शुनरात की यात्रा की। घटनाकम से यह एक गाँव में पढ़ेचे वहीं ताता मेंग निष्याना नाम की दो खियां में इस विधा में यही निष्याना स्थती थीं उन्होंने इनको अच्छा किया। तमी से सामतेनी राग का गांना ताना से शुरू कार्ते हैं।

तानव तर्॰ ( पु॰ ) नचुना, चीयना, इराना ) ताना दे॰ ( पु॰ ) कैटाया हुया स्त, कपटे विनने के बिये फैबाया हुया स्त, चोत, तानास्त, तानी।

यथ — "ताना नाचे बाना साचे नाचे स्न पुराना । करिगह भीतर कविरा नाचे,यह सनगुरु कर याना" । —कवीर साहब ।

कराष्ट्रद्वी या कालीन जुनने का यन्त्र या काला। (कि॰) ताल देना, एसम काना, तपा कर अविना। तानावाना ( पु॰ ) फेराफेरी, अदल वहल । कपड़ा जुनने के समय अपने पीर फैलारे कुए स्ता [तिनके, तिन्दों को। तानि दे॰ (कि॰) तान कर, प्रीव कर। (सवै॰) तानी दे॰ (खी॰) ताना विनने का सूत। (ड॰)

रागी, गर्नेथा । तानाधेरी दे॰ ( धी॰ ) साघारच गाना । तान्त्रिक तर्॰ ( पु॰ ) तन्त्रशास्त्र, तन्त्रशास्त्रेचा, धारत्रत्वकः, ज्ञातसिद्धान्त, सुपण्डित ।

तासा दे॰ (कि॰) धर्विचना, कसना, तम्यू तानना, टानना, फैलाना।

ताप नत् (3°) [नप्+धम्] सन्तांप, वण्याः, व्याचा, भन्न की पीडा, बुग्याः।—जनक (3°) वण्यमनक, क्षेत्रकर, पीडादापक।

तापक तत्॰ ( वि॰ ) तापकत्तां, तापदेने बाला, दुःखः दायी, दुःलदाता । ( पु॰ ) ज्वर, मुखार । तायन तव॰ (षु॰) [ तप् + षिव् + अनह् ] तस करण तथाना, जबाना, शोबयुक्त होना, पीइन, सुर्वं, कामदेव के पीच वाणों में से एक, सुर्वकानकाणि, मदार, खोज बाजा, एक तरक, शाबू के। बीदा पहुँ-चाने वाळा तान्त्रिक स्वीत।

तापना दे॰ (कि॰) घमाना, गर्माना, देइ सेंकना, श्राग के पास बैठना, फूंकना, इड़ाना, वरशद करना ! तापतिख्डी दे॰ (खो॰) ष्टीहा, विलडी रोग, पेट का सेंग, रोग विशेष !

तापस तदः ( पु॰ ) तपश्ची, योगी, तपश्यस्थकत्तां, तपस्याकसने वाळा।—तरु हुङ्गुदोवृष्ठ, एक प्रकार का युच, जिसके फल से तेळ निकलता है, घगळा।

तापहीन तत्॰ ( वि॰ ) उष्णवारहित, पीड़ारहित । तापिच्छ तत्॰ (द॰) वृजविशेष,श्यात तमाळ का पेड़ । तापित तत्॰ (वि॰ )हुःखित, तापयुक्त । तापित तत्॰ ( खि॰ )हुःखित, तापयुक्त । तापी तत्॰ ( खी॰) एक नदी का नाम, यह नदी विस्थ पर्वत के दिख्य की खोर है और अपने

नाम से प्रसिद्ध हैं।
तार्याय दें ० (यु०) दीनातात्त्वी, कीवयबियरें र ।
ताय्य सद्० (यु०) दीनातात्त्वी, कीवयबियरें र ।
ताय्य सद्० (यु०) भावतात्त्विक, सीनातात्त्वी, तायं ।
ताय्य सद्० (यु०) भावतात्त्विक, सीनातात्त्वीत ।
ताफ्ता दे ० (यु०) एक प्रकार का रेसानी करवा, जिले
भ्यवहाँद भी कहते हैं।
ताबद्धतोड़ दे० (य०) एक पर एक, कागतार, सतत,
तायें (यु०) यद्योग्त्त, श्रभीन, ब्राह्मकरी !—दार
(वि०) सेवक, नीकर !—दारीं (स्वि०)
नीकरी, चाकरी, श्रभीनता ।

ताम (पु॰) ऐय, विकार, व्यवशहर, छ वे, ग्लानि, हरावना, हैरान, कृत । [हुआ घातु। तामस्वीमी तद्द॰ (सी॰) घातुविरोय, तांवा मिला तामजाम (डी॰) एक प्रकार की पालकी । तामस्वाम (डी॰) एक प्रकार की पालकी । तामस्त तत्द॰ (डु॰) कमल, पय, तांचा, ताझ, सोवा, सुवर्यं, घत्रा, सारव। -[का पीधा। तामस्त तत्द॰ (डी॰) भूमिका, श्रांववा, एक प्रकार तामजिती तद्द॰ (सी॰) भूमिका, श्रांववा, एक प्रकार तामजिती तद्द॰ (सी॰) वाश्रविसी, एक नगर का नाम, तो व्रविष्य वहल में हैं, तामस्त व

तामस तद् ( वि० ) तामसिक, तमेग्रुवयुक्त, मूड, जड़, दुष्ट, सळा (३० ) क्रोच, श्रद्धक्रार, तमेग्रुव्य । तामसिक तद् ० (३० ) तामस, तमेग्रुव्य का कार्य, तमेग्रुव्युक्त, घर्मविवजिंत कुळ, तमेग्रुव्यी, तामसी । तामसी तद् ० (छी० ) तिथा, राच, काळेगत्रि, दुर्गा, जटासासी । (३० ) क्रोची, श्राट्सी, तमेग्रुव्यी, दिसडा, कीपी, केपल ब्याववाका ।

तिसही, कार्या, कार्यन स्थानवाबानी तामह दे॰ (घ॰) तत्र, उत्तमें, उस मध्य में, उस ्यीन में! [धात्तिकीय | तामा तद्र॰ (पु॰) सम्म, तांता, स्वनाम प्रसिद्ध तामिक तद्र॰ (पु॰) देशविशेष !

तामिछ (पु॰) व्यन्धकारमय नरक विशेष, क्रोध, द्वेष, ढाइ, श्रविद्याविशेष। तामेसरी (ख्री॰) तांत्रे के रंग का एक रंग। तामीस दे॰ (पु॰) सम्पादन करना, श्राह्मासुसार काम

कर देना, माजिक की प्राज्ञा का पालन करना,

देश विशेष । तामीली दे॰ ( खी॰ ) सम्पादन, श्राञ्चापालन, श्राञ्चा पालन करने वाले को जी दिया जाता है। श्रद्दा-लत के चपरासियों का सम्मन तामील करने के लिये वादी और प्रतिवादी एक से जो मिनता है, श्रयत्रा वे स्वयं द्याब जाकर ले सेते हैं। देश

भाषा विशेष, तामील देश की भाषा ।

तामेश्वर, ताम्रिक्षर तत् (पु॰) श्रीषघविषेष, श्रपने शाम से प्रसिद्ध श्रीषथ, तिवे का भस्म। ताम्बूली तत् (पु॰) नातास्वेल का पात, पान । ताम्बूली तत् (पु॰) नातास्वेल का पात, पान । ताम्बूली तत् (पु॰) त्रतीखी, पान वेक्षे वाला । स्वतः (पु॰) क्रेसेल, पान वेक्षे वाला । स्वतः (पु॰) क्रेसेल, रहेरा, तिवे का व्यापार काले वाला ।—क्टूट (पु॰) ताम्बूल का पीचा ।—कर (पु॰) वृत्तिया, नीतायोया, तिवा इनले निकाला जाता है।—क्टूट (पु॰) कुण्कर, सुरगा, कुकरीया।—पद्म (पु॰) तिवाक वना पत्र, पद्मले लिस पर राजाज्ञा जिल्ली काली थी।—वर्यं (वि॰) तोवे के रंग का (पु॰) यारीर का वामा, सीलीन नातक हीय।

तामदाद (खी॰) देखेर तादाद ।

सायफा दे॰ (पु॰) नर्ते ही सम्प्रदाय,रिण्डियों का समृह चेश्या, चेश्यासमुदाय १

ताया तद् (१०) वडा चाचा, पिना का वडा माई। ( कि॰ ) तपाया हथा, यम किया हथा। ले।हे मादि पातुकी का लिचा हुमा सूत, धातु का थाता ।--बोधना (वा॰) खगातार कारी रतना, किमी काम के। जगातार करना, तांता वांच देना ।-इटना (वा०) श्रवत होता, हुट जाना, यद होना

तारक तत्० (५०) मन्त्रविशेष, उद्घारकता मन्त्र, रासतारक मन्त्र, तारक, सिनारा, नचत्र, र्याय की पुतली, तारक एक राष्ट्रस का नाम, देवरात्र । तारकासुर ने तरस्था से बह्या है। प्रश्वन कर है दो वर पामे थे। पहला वर यह था कि इस संभार में उत्तरी बळवान् दसरा कोई उत्पन्न न हो, चौर दूसरा वर यह या कि सहादेव के पुत्र से ही बह सारा आया। महार का वर पाकर वह दवताओं के। द ख देने लगा। देवताओं के कष्ट की सीमा न (ही । इसका बघ साधन करने के लिये देव साधों ने प्रयत्न करना प्रारम्भ किया। सहादेव के पुत्र रूपल होने के खिये देवताओं ने पडयन्त्र रचा । क्योंकि ये।गिरात महादेव विवाह करना ही नहीं चाहते थे। धतएव उन लोगों ने कामदेव की इसका भार सीपा। कामदेव आकर महादेव की कोधानि में नत्म हो गया [ इसमें देवताओं के कप्ट की सीमा न रही। हिमादितनया पार्वती शिव की पतिवास करने के विषे उन दिनों बसी पर्वत पर सपस्या कर रही थीं । भेर सपस्था करने के भनन्तर सहादेव मसब हुए थीर उनसे विवाह किया। उनके गर्मे से कार्सिकेय उत्पन्न हुए। देवताओं ने इनके। धपना सेनापति बनावा । बुद्ध में इन्होंने तारकसुर की मार डाला। (२) इन्द्र का शतु राचत, इसने इन्त्र की बड़ा कष्ट दिया, इन्द्र विप्तु की शासा में गये, विष्णु ने नपुंसक का रूप घारण करके इसे मार द्वादा।

तारकारि तर्• ( द • ) [ सारक + धरि ] सारकापुर का रात्र कारिकेय, स्वामिकासिक, पदानन ।

तारकी सन्॰ ( वि॰ ) तारकायुक्त, तारामहित । तारकृट तद् ( go ) काम्रहर, रूपा, पीवल I तारकेश्वर तत् (प्र- ) सदावित्, महारेव, इस नाम

का सीर्धविशेष ।

तारहरना दे॰ (कि॰ ) टिक्की बढाना, कारवार अष्ट है। जाना, प्रवेश बन्द होता, भुतावा देवर धपने वश में छापे हुए का छिटक जाना।

तारमा तत्० (प्रः) [त्+णिच्+ धनर्] रदा-रण, पारकाण, पार उतारना, बद्धार करना। —तरम् ( प्र॰ ) पार करने बाखा, बद्धार करने बाखा, स्वय बद्धार होने वाला ।

तारमा दे॰ (कि॰ ) पार करना, उद्धार करना, नाय, क्रिया की पत्नी। करना, उवारमा । तारणी (स्त्री॰) याज श्रीर स्वयाज की मांवा श्रीर तारागीय तत्र ( पु॰ ) [तृ+व्यच्+श्रमीय] तारच करने बेाग्य, उदारणीय, उदार करने वेाग्य, पार करने येथय ।

तारतगृङ्क सन् (५०) सफेर अवार ।

तारतस्य तत् (१०) न्यूनाधिक्य, सामान्य प्रभेद, दो पदार्थों में पुरुकी ऋधिकता श्रीश दूसरे की न्यूनता, योदा बहुत सेद ।

तारतोड दे॰ (पु॰) कारचोबी विशेष, एक प्रकार का सीने के तारों का काम,बरेकारी,बुदा निकालने का काम ।

तारन तद॰ ( पु॰ ) तलने वला, उदार र

तारना दे (कि.) उद्धार करना, उवारना, पार करना, मुक्त करना । फिटा इटा । तारपतार दे॰ (वि॰) तिनःवितः, विग्रमिण, तारपीन ( पु॰ ) चीड़ क्षश्री का वेज ।

तारस्य तत्॰ ( पु॰ ) द्रवग्व, चपछता । तारा तद॰ (खी॰) सिनारा, नचत्र, शीसों की प्रवसी।

(1) क्षिराम वाकि की छी. यह सुपेश मामक कपिराज की कन्या और शहर की शाता थी। वालि के मारे जाने के धनन्तर इसने सुप्रीय की अपना पति बनाया या । यह पशुक्रम्याओं में है जिनका प्रात स्मरण करना शासकारों ने बनावा है। (२) दरा महाविधा के बन्तारेत एक विद्या, वह काली का दूसरा रूप है, इनका बाकार-काली के समान तो नहीं-परन्तु सीभी भयक्टर है।

इनका वर्षा नी र है, जीस सम्यो श्रेष्ट स्वपस्ताती हुई है, पांच मस्तक जिम पर अर्द्धचन्द्र हैं. तीन श्रांखें हैं, चार हाथ धील ब्याझ इनका बाहन है। (३) देवपुरु बृहस्पति की स्त्री, चन्द्रमा इन्की सुन्द (तापर मे।हिन हे कर एक दिन इनके। हर ले गमे, बृहस्पति ने चन्द्रमा का श्रह्माचार देवताश्री से कह सुनाया, देवता श्रीर ऋषियों ने सारा की दे देने के लोगे चन्द्रमा से कहा, परनंत्र चन्द्रमा ने किसी का कहना नहीं सुना। यह देख रह बहुत्पति की श्रीर से लड़ने के लिये अस्तुत हुए । ब्रह्मा ने बातंको श्रधिक बढते देख चन्द्रमाको समका ब्रक्ताकर उनसे तास दि उचा दी, उस समय तास के तर्भ था, ब स्थाति न सर्भ निकाल कर अपने पास श्चान का अनुरोध किया, तारा ने उस गर्भ की सरपत पर निकाल कर रख दिया ! उस लडके का नाम स्वत्वा गया दस्युखन्तम, परन्तु जब चन्द्रमा को यह मालूम हुया कि मेरे थीरस से उसकी ' अध्यक्ति हुई है, तब चन्द्रमा ने असे ले लिया, श्रीर इसका नाम क्ला तुध । भाग्य। (कि०) तार दिया, उद्धार किया ।--गमा--(पु०) नचत्र समदाय, नवशें का समृद्र ।--पति (प्र॰) चन्द्रमा, युहस्पति, बालि ।—पथ (पु॰) श्राष्टाश, गगन मण्डल, नभोमण्डल ।—पोड (पु॰) चन्द्र, चन्द्रमा, विधु, निशाकर (--मगडल (५०) नचत्र भण्डल, नचत्रसम्बाय ।

ताराबाई दे (खी ) प्रसिद्ध सीसीदिया श्रीर पृथ्वीसत की चीर पत्नी । यह सील हुई राजाशाव स्थाना की कल्या थी । साराबाई के पिता पितामह श्रादि खोड़ा में राक्य करते थे । एक बार लागरा गामक अफ्तान ने हन पर चड़ाई की, सुन्तान वहाँ से भाग कर राजपुताना आरावल्ली के पाद-रेशस्त्र बेदतीर में श्रावक रहने लगे । उस समय ताराबाई युवती थीं, खुद के साज में रहना उन्हें बहुत अधिक अच्छा मालूम होता था । उनकी प्रतिद्या थी कि लो सुसलमानों से खोड़ा का बद्दार करेगा इसी से मं श्रपना विवाद करंगी। मेवाड़ के राजा राजमल के पुत्र प्रस्वीराज की इन्होंने श्रपना पत्नि वमाया। पुत्रनं इस द्रम्यित ने राजपुत सेना लेकर खोड़ा पर चढ़ाई की श्रीर उस पर श्रपना श्रथिकार फैला खिया। पृथ्वीगन प्रभुराय की विश्वासवानकमा से मारेगणे, उन्हों के साथ वीरवाला सारावाई का भी श्रन्त हो गया।

(२) प्रसिद्ध महागष्ट्र बीर थिंगाओं की पुत्रबधू खीर राजागम की पत्नी। १७०० हैं हों पत्नि की मृत्यु होने पर सिंहण पर खीरकांत्र को बता की चढ़ाई रोक्त के लिये नारायां हे ने यो हाओं का बेप घारण कर ठड़ाई की थी। तीन बरत तक ठगा-तार लड़ाई होने के बाद सिंगाड़ खीरकांत्र के अधिकार में आया था, किन्तु न्योंडी औरकांच्य वहीं से सीटा सोंडी तारायाई ने सिंहगड़ की अपने अधिकार में कर लिया। वस्टाई के खनक युद्ध और राज्नीत में नारायां के बिल्वच्या दुद्धिमत्ता का परिचय मिजना ही। उर्श्व हैं भें तारायाई ने परोली का सामा की। आईतांकी प्रतानी विवास की। श्री सिंहण के सीटाली। तारायां की। श्री सीटाली होताली। तारिका तक्ष (खी०) साखीस्त, ताड़ी, (बद्द०)

तारिका तत्° (स्त्रा॰) वास्त्रास्त, ताड़ा, तद्॰) तारिग्री तत्॰ (स्त्रा॰) दश महाविषा में दूसरी महा-विचा, उद्धारक्षीं, उद्धार करन वाली स्त्री। तारी दे॰ (स्त्रा॰) ताड़ी, शाहकहण्य, तार का वना

हुआ। तेल मापने का वर्तन जिसमें पाँच सेर तेल आता है | तारोख दे० (स्थ्रे॰) दिवम, दिन, विधि |

ताराख द॰ (स्थ्रा॰) प्रशंसा, त्वान, त्वाय । तारीफ दे॰ (स्त्री॰) प्रशंसा, स्तुनि, स्तव, परिचय । तारुग्य तत्व (पु॰) योधन, योधनावस्था, जवानी । तास्र तद्व (पु॰) वाखु. तालु ।

सारे गिनमा दे ( वा॰ ) नींद न शामा, निटक्ले बेंटे सहना,निकमा रहना । [न्यायशास्त्री,कर्ष शास्त्र हा। सिक्त सत्त्र ( पु ० ) तर्षशास्त्रवेसा, नीयायिक, ताल तव् ( पु ० ) इतिहाल, सालीययत्र, सुर्गी का सिंहासन, तालाय, गान का परिताल, ताली स्वान,

का शहर, ताड़ का पेड़, काचूर का पेड़, बीव या बीह पर हथेबी सार कर किया हु ग्रा-शब्दा, मजीरा, चरमे का एक ताल, बिचा, महादेव, पोकरा — कृटा (पु॰) भांभी बजाकर भगवद् भजन करने वाला — कृतु (पु॰) ताड़ के चिरु वाली ध्वावा वाली सीचा, बळराम !— व्यजहीं (स्त्री॰) सुक्वियेप दृश्विरिया प्रण !— माराना — हैं किना (वा॰) युद्धारे खाद्धान

करना चेष्टा विशेष से महायद करने के लिए ख़ुखाना. एक भूजा की जोड़ कर दसरे हाथ से उसे ठोंकना ! —ध्यज्ञ (पु०) बलसम,श्रीकृष्ण के वडे भाई।---पत्नी, मृतिका (छी०) श्रीपधविशेष, मुसली !-वन्त (प्र•) पंका, तालपत्र निर्मित पंचा, व्यवन, बेना, बेनिया।--बन्तक ( प्र॰ ) पंखा, व्यजन । तालक दे॰ ( प्र॰ ) श्रामज, विख्ती, सिटकिनी। तातमखाना दे॰ (५०) खनाम प्रसिद्ध पै।धा, फल । तालस्य तत् ( पु॰ ) तालु के द्वारा बचारित वर्ण, तालुजात [इ, ई, च, छ, ज, म, ज, य, श]। ताता दे॰ (प्र॰) द्वार बन्द करने की कब, द्वार का चवरोचक यन्त्र, बडा तालाव । तालाडू तत्• ( पु॰ ) वल्देव, हलधर, श्रारा, पुक साग, श्रम लच्चो वाला प्रस्प, प्रस्तक, महादेव। ताली दे॰ (स्त्री॰) चामी, कुक्षी, ताला बन्द करने की चामी, दोने। हाथ बजाने का शब्द, धपे।शी, ताल वृच विशेष, साडी, असडी, श्ररहर ।—एक शाध से वजाना (वा॰ ) श्रनहेत्री वात, श्रसम्मव । -- धजाना, मारना ( या॰ ) हाथ पर हाथ पट-कना, ठट्टा करना, ठहाका सारना, परिहास करना धुतकारना, दुनकारना, धिक्कारमा । [अध्ययन । तालीम रे॰ ( पु॰ ) शिचा, सिखावन, इपदेश, ताजीस तद॰ ( पु॰ ) युषविशेष । ताल् या तालु तत्० (५०) तारू, मुँह के उपर का भाग, मुद्दाँ, तालुबा, ताल, तालवृच । ताजेवर (गु॰) धनी, देव्हतमन्द्र, माळदार । ताय तद् ( पु ) ताप, सन्ताप, क्रोध, पुँठ, श्रव्ह चक्टन, तमक, बल, शक्ति, सामध्ये, कागज का तस्ता, परस्त, परीचा, उतावजी, शीधता, इट-यही !--देना ( कि॰ ) सराहना, ऐंडना, बटना, बज देना, मूँदी पर हाथ शतकर श्रपनी शक्ति बतलाना, चारानी बनाना |-- पेंचखाना ( वा॰ ) गरम होना, क्रोधित होना । [श्रवधियाची श्रव्यव । तायत् तव् ( प ) तय तक, वहाँ तक, इतना तक, ताचना तद् • (कि॰) तपाना, गरम इरना, गरम क्रके शराई सीटाई की जॉब करना, ताब देता, पालना, कमना, जाँचना, बल देना, श्रवहाना,

मरोइना, प्रता ।

ताव भाव दे॰ (पु॰) मौका, धवसर । (वि॰) इटकासा, चरासा । ताचर (स्त्री॰) बुसार, जलन, उचर । तावरो ( प्र॰ ) धाम, दाह, गर्मी, चक्रर, मर्छा, घवडाहर । तावज ( ग्डी॰ ) उतावलापन, हडवडी I तावान ( पु॰ ) सजा, दण्ड, खीट । ताबीज दे॰ ( पु॰ ) धरुद्वारविशेष, गण्डा, पन्त्र ) तास, ताम दे॰ (पु॰) गजीका, ब्हेदार पह, एक मकार का खेल घेटने के लिये कई प्रकार के चित्रित पत्ते. सीने का देशा ! तासा, ताशा दे॰ ( प्र॰ ) बाद्यविशेष, एक प्रकार का देशीयाजा। तासीर (स्त्री॰) गुण, पसर, प्रभाव। तास दे॰ ( सर्व॰ ) की, उसका, तरसम्बन्धी, तिसका । नासें। दे॰ (सर्वं॰ ) इससे । ताहम (भव्य०) तेमी, फिर भी, तब भी, तिसपर भी। ताहि या ताही दे॰ (सर्व॰) इसकी, इसे, तिमकी । ताहिरी दे॰ (ची॰) भोजनविशेष, पुक प्रकार का भोजन, पीले चाँवल धीर वरी ! तिकृतिक दे॰ ( पु॰ ) गाड़ी धादि के बैल चढाने का तिक्ररी दे॰ ( छी० ) तिहाई, तीमरा, एक प्रकार का यन्त्र जिससे यज्ञोपवीत का सत बटा जाना है। तिके।निया तद ( वि ) त्रिकोस, तीन के।य का पदार्थ, तिखँदा ।

तिका दे॰ (पु॰) माँस का छे।टा टुकड़ा।

तिक तव्॰ (पु॰ ) [ विज्+क ] स्तविशेष, तीनरस, तीया, चिरायता, तिकरसयुक्त, तीता, करुधा, चरवरा, विचवावदा, सुगन्ध, कुटन, बस्य दृष्ठ । —तगडुला ( छी॰ ) पिष्पकी, पीपछ ।—चक्रा (स्त्री०) दुरकी।

तिक्तक तद्० (पु॰) पटोल, पावा, चितिक, चिरायता, काला कत्या, ईहगुदी, नीम, कुटब । तिकका तद॰ ( श्ली॰ ) बदुतुम्बी, चिरपे।टा ।

तिखरा दे॰ (वि॰ ) तियारा, तिहारा, तिहरा, तीन-येर !-फरना (कि॰ ) तीन बार खेन की जीतना, धीन बार स्वीकार करना ।

की किया, चन्द्रकला का उतराव, घटाव. पणदश

तिखारना दे॰ (कि॰) दो बार जाते हुए खेत का तिथ तत्॰ ( पु॰ ) श्राग, कामदेव, काल, वर्षा ऋतु । जीतना, किसी बात की सत्यता जांचने के लिये तिथि तत्० (स्त्री०) प्रतिपदा श्रादि पन्द्रह चन्द्रकता तीन बार पृद्धसा, परखना । ितिहरा। तिग्रन या तिग्रना तद्र (वि॰) त्रिपुण, तिन गुना, तिग्म तत्॰ (वि॰ ) ितिज + म ी सीक्ष्ण, उग्र. खर. कद्व, पैना, तेज़ । ( पु॰ ) बज्र, पीपर, पुरुवंशीय एक चत्रिय । मानु, दिवाकर । तिग्मांशु तद्० ( पु० ) [तिग्म + श्रंशु ] सूर्य, रवि, तिघरा ( पु॰ ) मटकी, दूध दही रखने का वर्तन । तिज्ञारत (स्त्री०) व्यापार, उद्योग, व्यवसाय । तिच्छन तद् (गु०) तीक्ष्ण, तेन, कडेर । तिजारी दे॰ ( स्त्री॰ ) अन्तरिया, कम्पञ्चर, तीसरे दिन श्रानेवाला स्वर । तिजिल तत्० ( पु॰ ) [ तिज + इत ]चन्द्रमा,राचस। ति ही विही दे॰ (वि॰) तितर वितर, छितराया द्रिकदा । तिगाका तद् । ( पु॰ ) तृण, घास, तिनका, घास का तित दे० ( घ० ) तत्र, तहाँ, तहाँ। तितना दे॰ (कि॰ वि॰ ) उतना, परिमाण्याची। तितरवितर दे॰ ( अ॰ ) छिन्नभिन्न, इधर उधर. छितरा इन्ना । तितरी दे॰ ( स्त्री॰ ) । कीटविशेष, लघुकीट, रंगविरङ तिसस्तादे० (स्ती०) पर वाळाकीट। तितारी दे॰ (स्त्री॰ ) तीन तार की,तीन पूत्र वाली, तीन ताळ वाली । चिमावान, घेर्यवान, घीरतायुक्त। तितित्तक तदः ( प्र॰ ) सहनशील, सहिष्णु, चमी, तितिहा तद् (स्त्री ) घेर्य, धीरज, चमा, सहन-तितिचन । शीलता । तितिज्ञु तद् ० (पु॰) [तिज्+सन्+३] सहिष्यु, तितिस्वा, तितिसमा दे॰ (पु॰) घटक, घोखा, र्धाञ्चल, दम्म, अनुकरण, अवशिष्टांश, परिशिष्ट। तितोर्प तत् ( स्त्री॰ ) तस्ने की इच्छा । तितर्पं तदः (गुः ) [त्+सन्+व] तस्योच्छुक, तरना चाहने बाला ।

तिते (पु॰) तितने, उतने ।

तिती ( गु॰ ) उतना ।

तितेक (खी॰) उतने, उतना।

तिचिर तत्॰ ( पु॰ ) तीवर पन्नी, पन्नी, पन्नीविशेष।

चन्द्रकला से युक्त काल, दिन,हिन्द्र में की तारीख। —पत्र (प्र॰) पद्माह, जन्त्री, पत्रा ।—स्तर (प्र॰) तिथि की क्षानि । तिन द्वार हों, यैठक । तिदरा दे॰ ( प॰ ) तीन हार का दालान, घर जिसमें तिदरों दे॰ (स्त्री॰ ) तीन हार का छोटा घर. छोटी वैठक, छत्तरी। तिधर दे॰ ( सर्व॰ ) उस स्थान पर, उस स्थान की विधारा दे॰ (पु॰) पौधाविशेष, तीन धारे का सङ्गम, ज़िवेग्री, सीन धारा वाळा | तिन यातिन्ह दे॰ (सर्व॰) "तिस" का बहयचन .उन, वे स्रोग। (पु०) तिनका। तिनकना दे॰ (कि॰ ) महलाना, विगदना, चिदना । तिनका दे॰ (प्र॰) खर, डाँठी, घास का टुकड़ा, तुण ।--दाँतों में लेना (वा) शरण जाने की पुक सदा, श्रधीन होना, जी का दान सांगना, अपराध चमा करना । तिनगना ( कि॰) विगड्ना, कद्वहाना, करखाना, रूउना ! तिन्तिड तत्० (स्त्री०) इमली, कुचिया। तिन्द् तद्० ( पु० ) वृत्त और फळ विशेष। तिन्दुक सन्॰ ( ९० ) तमाळवृत्त, तेंदुवा । तिग्दुका तव् ( स्त्री० ) श्रीषघविशेष, पीपर । तिसी दे॰ ( स्त्री॰ ) एक प्रकार का चावल, जो फला-हार में गिना जाता और ऋषिपश्चमी के दिन खाया शाता है। तिपाई दे॰ ( स्त्री॰ ) तीन पाये की चैाफी, टिकटी । तिपैरा दे॰ (प्र॰) बड़ा कृप जिस पर तीन घाट हों, तीन चरसों के एक साथ चलाने के हों। तिचारा दे॰ ( पु॰ ) तीन चेर, तीसरी बार, तीन हार काधरयाकोडा ! तिवासी दे॰ (वि॰) तीन दिन का रखा हुआ। तिव्यत दे॰ ( पु॰) देशविशेष, हिमालय के उत्तरस्थित पक देश का नाम । तिमि तत्॰ (पु॰) शतयोजनविस्तृत मस्य, यृहत्

मत्स्यविशेष ! ( घ्र॰ ) तिस माति, तिस मकार,

तिस तस्ह।

तिर्मिट्गिल तत् ( पु॰ ) िमि से भी बहा मत्स्य, सुन्दर मञ्जली, तृष्ठ प्रकार का शण्दक औत् । तिर्मिट तह्॰ ( वि॰ ) भौगा. स्थिर, श्रचक्का, श्रचक । तर्॰ ( पु॰ ) श्रन्यकार, श्रथेग, श्रैषियारा । – हर ( पु॰ ) सुर्यं, रित चन्द्रमा, श्रीन ।

(पु॰) सूर्य, रित चन्द्रमा, श्रील ।
तिमित्र (पु॰) सप्देद कुँडरा, रुडरी, पुट।
तिमी तद॰ (धी॰) दृढ की पुत्री करवण की छी, मस्य
चिरों। [तीन सारते मिळते हों।
तिमुहानो दे॰ (स्त्री॰) वह स्थल नहीं तीन नहीं या
तिया दिए (की॰) भी, भोषित्र नारी, सबला।
नियतसा(गु॰)तीन खरिक्यों के बाद उत्पख हुआ पुत्र।
नियतसा(गु॰) चियों के स्त्रा। [को की बस्तु।
तिरहोता तद० (की॰) तिरास, स्वास। [का स्त्रा
तिरस्ता तद० (की॰) विशास स्वासीय, तीन कीन
तिरस्ता तद० (वि०) देशस्त्र स्वासीय, तीन कीन
तिरस्ता तद० (वि०) देशस्त्र स्वासीय, तीन कीन

कनखियों से देखना, तिराष्ट्री चितवन से देखना। निरङ्गाना तद् ० (कि॰) टेडा करना, थाँका करना, इटी ग होना, हठ करना।

तिरही तद् । (वि॰ ) रेड़ी, बाँकी ।

निरद्भीहें दे ( कि वि व ) निरङ्गापन या बीहापन किये हुए । चूँ द करके ट्रप्यना | निर्मिताना दे ( कि व ) निरमाना, किस्तिराना, बूँद निम्मा दे ( कि व ) तैरना, उत्ताना, पैरना, हेवना । निरपद नद्द ( पुव ) ) निष्याहे, तीन पैर की कैची निरपद नद्द ( रुक्ता ) । कियाहे, तीन पैर की कैची निरपद । पुव निर्मेश । कियक व वास । निरपदा । पुव निर ) देवाताना, मेंगा । । क्षिक व वास । निरपदा । पुव निर ( वि ) प्याम कीस तीन, ४३, सीन निरपदा है ( पिक ) प्याम कीस तीन, ४३, सीन निरपदा है ( धीव ) गसी निरपदा ।

तिरपाल दे॰ (पु॰) रोगन लगा हुवा कनवस जो मेह के वानी में बचाने के खिये काता वा क्षन्य क्षमु में भरे बोरों पा रेज्ये रेरेशमें पर खाला जाता है। तिभी लगा दे॰ (पु॰) मिहद्वार, राज्यम्हळ का यह द्वार जिसमें सीन पीलें हों कार जो अनुष के बाहार का बना हुवा हो।

तिरफला तद् ॰ (g॰) प्रिकरा, तीन फलका ममुदाय श्रेवला, हर्रे श्रीर वेडदा, तीन फल, तीन फल की सूरी । तिरवेनी तद्० (स्ती०) विवेगी।

तिरमङ्गा दे॰ (वि॰) टेड्गमेदा, कमडसामह, तिग्दा, थाँका। [नाम ! निरमङ्गी तद्द॰ (पु०) सन्द्विशेष, श्रीकृष्ण का एक

तिरमिरा तद्० (पु॰) नेत्र में उत्पन्न एक प्रकार का रोग जो शारीरिक निर्वेचता से उपन्न होता है, चकार्जीय !

तिरमिराना (कि॰) दृष्टि का रजेले में न टहरना, चैत्थना, चैंथियाना।

तिरस तहः (वि०) टेढ़ापन से, वकता से।

तिरसठ दे॰ (वि॰) साठ तीन, ६३,तीन स्रिष्क साठ । तिरस्कार तत्॰ ( पु॰ ) निन्दा, श्रवमान, स्रपमान, स्रमतिष्ठा ।

तिरस्ट्रत तत् (वि॰) धपमानित, निन्ति, धव-तिरस्किया तत् (स्त्री॰) धनादर, धपनिष्टा, धवहेग, पहरावा, धारब्राहन ।

तिरहुत या तिरहुति दे॰ ( पु॰ ) देश विशेष, विहास

तिराना दे॰ (कि॰) तैरना, पार होना, पैरना, छाम होना। [ग्रप्थिक नस्पे। तिरानचे दे॰ (वि॰) नस्पे ग्रांस तीन, ६३, तीन

तिरास ६० (प्र॰) पैशव, हेल्यब, बाइ, तरने पेगव। तिरासी दे॰ (प्र॰) चल्ती नीन,म्हे,तीन घषिड सस्मी। तिराहा २० (प्र.) तिरमहानी।

तिरोधान तद॰ ( दु॰) [तिस+धा+धनरू] ' धन्तर्दोन, लुकान, दिवान, दकान, स्वत्र्यान, धाष्ट्रादन।

तिरोधायक छए॰ ( पु॰) बाद करने वार्बा।

तिरोभाय तत् (पु॰) अदर्शन, अन्तद्रांत । तिरोभून तत् (चि॰) ऋष्ट. गुप्त व्रिपा हुखा। तिरोदित (चि॰)[ तिरस्+धा+क] अन्तर्वित, गुप्त, आच्छादित।

निरौंद्धा (गु॰) तिरहा।

तिर्मिंग दे॰ (पु॰) चद्यळ, श्रस्थिर, ब्र्णाता से न्याकुळ, इद्विमचित्त।

तिार्मराचा दे॰ ( कि॰ ) मूळना, बहकना, चौंधियाना, व्याकुलता से हाथ पैर धुनना, पानी पर तेल की वेँटों का फैंबना।

निर्मिरी दे॰ (स्त्री॰) चक्रत, घुनड़ी, भैंवर।

तिर्यम् तत् (वि०) तिग्स् + अच् + किप् ] टेझा, बाँका, तिग्छा सकः, कृष्टिलः, प्रायिषियेष ।—पति (पुः) सिंद, शार्दुलं।—स्प्रोता (पुः) पछ पची आदि, प्रह्मा का श्राठ्वां सगं।—योनि (पुः) पछ पची भादि।

तिर्हुत २० ( ५० ) प्रान्तविशेष, विहार का प्रान्त, मिथिला, तिरहुत ।

तिल तत् ( पु॰) मस्य विशेष, स्वनाम प्रसिद्ध श्रव-विशेष, शरीर का चिन्ह,काले काले शरीर के दाग, श्रत्यरूप, बहुत योझा ।—इ5**ट** (पु॰) तिळ की मिठाई. तिल की बनाई एक प्रकार की मिठाई। - चट्टा (प्०) केट विशेष, तैनपा, तैनचोरिका। —चावली (खी॰) मिला हुचा तिल थीर चावल, एक प्रकार का चवेना, काली श्रीर रवेत वस्तश्रों का मि गव । - चूरी (सी०) तिलकुट, मेादक विशेष, क्रटा हुँ या तिल ।—तेल (पु॰ ) तिल का तेल ।--धेनु (स्ती॰ ) तिल की वनी हुई गाय, ले। दान करने के लिये प्रायः माध महीने में बनाई जाती है।--पर्सी (की०) चन्दन।-पिञ्च (पु॰ ) तिल का पर्होड़ ।—पिएक (पु॰) तिल की खली, निल का स्वटन । वर (पु॰) पहि-विशेष ।-भेद ( पु॰) पेस्त का पौधा, पोस्त का विश्वा ।

तिलक तद्दर्भ (पुरु) डीका, चन्द्रन श्रादि का मस्तक-स्थित चिन्ह, पुष्पबुच विशेष, शरीग्स्य निल, श्रश्व-भेद, रोगभेद, राज्याभिषेक, गद्दी, लगाई की रस्म, भूपख, पुस्तकों की व्याच्या । (वि०) श्रेष्ठ, प्रधान, मुख्य, यह राब्द विशोग राब्दों के अन्त में स्थानेसे इन डी उस्कृष्टता—अधिकता बतळाता है ययाः— "रबुकुत्ततिळक सदा तुम उथपन धापन।"

— जानकीमङ्गलः । तिलकमुद्रा (पु॰) टीका तथा भगवद् श्रापुर्थो गा चिन्हा

तिलमिलाना (कि॰) चौंधियाना ।

तिलाङ्गा २० (५०) सिराही, सैनिक, तैनङ्गदेश के रहने वाले कहते हैं सब से पहले प्रहरेजी मेना में तैनक देश के ही वासी भर्नी किये गये ये, हसी कारण प्रकरिणी सैनिकों का नाम ही विलङ्गा हो गया।

तिजङ्गी दे॰ ( खी॰ ) गुड़ी. पतङ्ग, बङ्ग । तिजङ्ग, तिजरा दे॰ ( पु॰ ) तिनळरा द्वार, सीन जर का हार । ( स्त्री॰ ) विजरी ।

तिलचा दे॰ ( पु॰ ) तिलों का लड्डू । तिलस्म ( पु॰ ) जाद्, चमकार, करामात :—ी

(गु॰) जादू का, तिलस्म सम्बन्धी। तलहिन दे॰ (गु॰) तेल के बीजों (जैसे तिल, सरसों

तीसी श्रादि ) की फमळ। तिलहा दे॰ ( दि॰ ) तेळ के समान चिकना, तेळ में एका या बना, चिकका, तेळिया, तेसी ।

तिला दे० (पु०) सोनाः पगड़ी का छोतः, जिसमें से में के तारों का काम किया होता है, नपुंसकता दूर करने के निषे एक तेल विशेष !

तिलाई दे॰ ( ग्री॰ ) सानहला, छोटी कड़ाही। तिलाक ( ग्री॰ ) देखी तलाक्।

तिलाञ्जलि तन् (खी॰) धृतक संस्कार का एक कार्य विशेष, तिल पहित जल की श्रेत्रक्षि जो सृत्र पुरुष के नाम से दी जाती हैं —देना (बा॰) तिल मर सी सदम्य न रखना, सम्पूर्णतया लाग देना।

तित्वावा (पु॰) बड़ा कृष जिलपर तीन पुरवट चले । शेंद, पहरेदार का गरत ।

निलिया रे॰ ( पु॰ ) बिष विशेष, मरपत । तिलीरे॰ (बी॰) विस्त जिसका फुबेस समाया जाता है। तिल्लुवा रे॰ ( पु॰ ) तिल का सब्दूह, तिल का बना सब्दूहा [ पण्डुकी ।

तिलैहा दे॰ (पु॰) पश्चि विशेष, धुर्य्म्, पण्डुक

तिलोत्तमा तत्० ( खो० )स्त्रमं की श्रहना, देवाहना, स्वर्गीय श्रप्तरा । पहले देत्यराज हिरण्यकशिय के वश में निक्रम नामक एक दैत्य अध्यक्त हुआ। था 1 वसके सुन्द और रुपसुन्द नामक दी पुत्र थे। इन दोनों ने त्रिलोक जीतने की हच्छा से कडोर तपस्या की, ब्रह्मा ने इन्हें वर दिया कि ब्रिलेक में कोई भी तम छोगों के। मार नहीं सकेगा, हाँ यदि तुम छोग किसी कारण प्रापस में विवाद करोगे. तभी तम दोनों की परस्पर के श्राचात से मृत्यु होगी। चन क्या था. वे उरहव करने छगे. देवता उनके ग्रत्या-चार से प्रत्यन्त पीडित हुए । मिळकर सभी देवता. बद्धा के पास गये. बद्धा न विश्वकर्मा के बुछाया भीर सर्वोह सुन्दरी रमणी की सृष्टि करने के लिये उससे कहा, उन्होंने संसार के सभी बत्तम पटाचीं से तिज तिज संपद करके एक श्मणी की सृष्टि की, जिपका नाम तिलोत्तमा स्या गया। महा की बाहा से वह सुन्द उपसुम्द के ससीप गई। उसकी देख उन धमुरों के हृदय में धाप ही माप विवादानल मडक वटा | वे तिलोसमा के जिये चापस में छडने छने छीर भापस ही में कट मर गये। यही तिलोत्तमा दुवांसा के शाप से बायासा के यहाँ उत्पन्न हुई भी। तिलोक (प्र॰) तीनबोक, ग्रिखोक ।—ी (प्र॰) युन्द विशेष जिसमें २१ मात्राएं होते हैं। तिलोइक तत्र [तिल + उदक] तिल कीर जब मिला-कर तर्पण, पितरों का सर्पण, पिततर्पण। तिलौदन तर्॰ ( पु॰ ) [तिज+शोदन ] मिछा हुया तिल थीर चोदन, सिचडी, कुशराख । तिर्जोद्भना (कि॰) तेल लगाइर चिक्रनाना । तिजोंद्वा ( वि॰ ) तेजिया रंग या स्वाद वाला ! तिहा तद् ( स्त्री • ) पिछद्दी, झीहा, तिछ नाम का थवः वास विशेष । तियारा तद्॰ (पु॰ ) विद्री, व्रिगुचित, तीसरे धार । तिवारी, तिवाडी तद् • (पु॰) विपाठी, निवेदी । तिधासी दे॰ (गु॰) तीन दिन का शासी। तिष् सद् ॰ ( न्यो॰ ) तृषा, तृष्णा, विशासा, प्याम । तिम्रना तद • (कि ) ठहरना, स्थिर होना, विशवना,

लड़ा होना, गति शुन्य होना ।

तिष्ठति तद् ० } ( वि० ) ठइस हुचा, बैठा हुचा। तिष्ठेत वत्० तिष्य तद् • ( पु॰ ) [ तिष + य ] प्रायन प्रथ, आहवा नचत्र, पीस मास, कवियुग, करवायकारी । तिसका दे॰ ( सर्व॰ ) उसका, विसका, तिवारा । तिसराय (कि॰ वि॰ ) तीसरी बार। तिसरायत दे॰ (प॰ ) वाडी और प्रतिवादी से दसरा. मध्यस्य, मध्यवर्ती, तदासीन, विश्ववर्द्ध । तिसरेत दे॰ (पु॰) दो मगदृत्रे वालों से प्रयम तीसरा, त्तदस्य, मध्यस्य, तीसरे भाग का ऋधिकारी । तिसत दं॰ ( प्र॰ ) थ्रीपध विशेष । तिहत्तर दे॰ (वि॰) सत्ता और तीन, ७३, तीन थै। सत्तः । ित्रिमस्मित, तिमुना । तिहरा दे॰ (पु॰) तिब्रहा, तीनळड्डा । (वि॰) तिहराना दे॰ (कि॰) तिहरा करना, तीन बार बटना, तीन बार बळ देना, श्रिगुण करना, तीन तह िकाम, तिहरा बना। करना l तिहरावट दे॰ ( स्त्री॰ ) तिगुनाव, तिगुना करने का तिहरी दे ( वि ) तीन तह की । तिहरे दे॰ ( सर्व॰ ) तिहारे, तुम्हारा। तिहवार तद्र० ( प्र० ) त्योहार, पर्व, उत्सव । तिहचारी सद् ( छी० ) त्योहार के दिन का नेग जे। क्मीन खोगों को दिया जाता है। तिहाई दे॰ ( स्त्री॰ ) तीसरा हिस्मा, तीसरा भाग । तिहायत दे॰ (पु॰ ) तीयरा, बदासीन, मध्यस्य, पचपात रहिता। तिहारो दे॰ ( बी॰) तुम्हारी, तुम्हारे सम्बन्ध की। तिहारे दे॰ ( प्र॰ ) सम्हारे, सम्हारे सम्बन्ध का । तिहारी दे॰ (पु॰) तुम्हारा, तुम्हारे सम्बन्ध का । तिहु दे॰ (वि॰) तीनों, तीन !—पुर (पु॰) त्रिपुर, देखों का एक प्रधान नगर, इस नगर का नाग्र महादेव ने किया था ।--स्तोक (पु॰ ) त्रिलोक, सीनों लोक, पाताळ, मर्स्य श्रीर स्वर्ग । निहैया दे॰ ( ५० ) तृतीयांश, तिसस भाग । हो तद् ( क्षी ) खी. पत्नी, अमरावली, नलिगी, मनोहरण छन्द्र का नाम । तीयन तद् ( सी॰) शाक,भाती । ( पिष्ठला माग । तीकट दे (प्र) निसम्ब, पश्चाईश, इटि का

तीच्या ततः (वि०) तेज. तीला. पैना. चेला. कोधी, गरम प्रकृति, तीता, कहवा, उत्साही, चित्रकारी, चतुर, दच, प्रवीग्, निप्रग्. ( प्र॰ ) विप. लौह. यद. सरण, शख. समझ का नोन, यवचार, श्वेतकुष्ठ, तीक्ष्णगण, यथाः - श्रश्तेषा. बार्डा, ज्येष्ट, मृत्व । (वि॰ ) निरालस, सबुद्धि, थे।गी ।--काटक (प॰) घतरा, वसका, इगदी, करीर ।-कत्द (प्र॰ ) प्याज, पळाण्ड ।-कर्मा ( पु॰ ) निष्रण दश्च चतुर, कुशस्त्र ।-ता (स्त्री॰) तेज, उदवण, प्रखरता ।--दप् ( प्र॰ ) शार्वेल. ज्याघ, वाच ।-वृद्धि तत् ( वि॰ ) बुद्धिमान्, क्रशाम बुद्धि वाछा ।

तीदगा तत्० ( स्त्री॰ ) तारादेवी का एक नाम, जॉक, मिर्च, मालकॅपनी, लवा विशेष, बच विशेष, बन्द, केंबान । िचारदार । तीखा तत्० (वि॰ ) तीक्ष्य, चेखा, पैना, तेज़, तीख़ी तद्० (स्त्री०) सुक्ष्मस्वर, पतला शब्द । तीखर दे॰ ( प्र॰ ) बच विशेष का सत, बाटा विशेष, . फलाहार विशेष, श्रशरूट ।

तीञ्चन तद् ० (वि०) तीक्ष्य, तेज़, धारदार, चेाखा, पैना, अखन्त पैनी धारवाळा ।—ता (स्त्री॰) ( ऋखी, खरी। तीस्पाता ।

तीक्रो दे॰ (क्षी॰) तीखी, तीक्ष्य, पैनी, चोखी, ती है दे॰ (गु॰) देखे। तीक्ष्ण। तीज दे॰ ( खी॰ ) नृतीया, तीसरी विथि, मादों सुदी तीज, विवाह के पीछे की प्क रसम।

तीजा दें ( वि॰ ) तीसरा, वृतीय,तीसर । सुसलमानों के यहाँ का मृतक के तीसरे दिन का कर्मे।

तीजिया (स्त्रीः) श्रावस शक्त सतीया का पर्वे, त्योहार विशेष, छोटी तीज ।

तीजी दे॰ ( वि॰ ) तीसरा, तीसरे ।

तीत दे॰ (वि॰) तीखा, कहुआ, तीब, तीता। तीतर दे॰ (पु॰) तिचिर, पितिशेष ।--के मुँह में लहमी ( वा॰ ) श्रयाग्य सहम, जो जिस काम

के येश्य नहीं है इस पर यह काम सौपना। - के मँह में क़शल (वा०) श्रयोग्य के काम से श्रपनी रहा की घाशा, जो जिसके जिये सर्वेधा श्रवेत्य है उससे बाशा रखना ।

तीतरी दे॰ (स्त्री॰) पत्ती विशेष, तितली, पतक पतिङ्गा चित्रित पञ्चवाला कीट।

तीता तद् (वि॰) चरपरा, कहुआ, कटु, सम, गीला। दे॰ (प्र॰) जसर भूमि, हेंकी या रहट का अगुला हिस्सा, मसीरे के पेड का एक नाम । तीन दे॰ (गु॰ ) संख्या विशेष, त्रि, ३ ।—काल तवः ( प्रः) तीनों काल, भृत, भविष्य, वर्तमान। --तेरह ( ग्र॰ ) तितर वितर,डार्वाडोज,छिटफट. विक्रमिन, दल का नाश, समह अंश।

तीनी ( छी॰ ) तिसी का चावल एक धान विशेष। तीमारदारी ( स्त्री० ) बीमारदारी,बीमारों की टहरू । तीय दे॰ ( खी॰ ) श्रवला, स्त्री, नारी, यथा:---

सर्वेया—

''पीय पहारवि पास न जाह यों, तीय बहादर सों कह सापी। कीन वचेहै नवाव सुम्हें,

भने भयन सोसिछ। भय के रोपै ॥ वन्दि कियो हहूँ साइस्तर्खा, जसवन्त से भार करज से दोपै।

सिंह सिवाजी के वीरन से।

जो श्रमीरनि वीचि गुनिवन घोषै ।" —शिवशज भूपण् ।

कीयल दे॰ (स्त्री॰) स्त्रियों के पहनने के तिन कपड़े। तीयन दे॰ (पु॰) तरकारी विशेष, एक प्रकार की वनी हुई तरकारी। (स्त्री॰) तिय का वहत्रचन। तीर तद् ( पु॰ ) नदी का किनाग, तट, कूछ, थाए, सर, समीप, निकट, पास ।—स्थ ( प्र॰ ) तीर-स्थित, तटस्थित, तीर पर का, किनारे पर का। — न्दाज (पु॰) तीर चलाने वालाः निशाने वाल । —न्दाजी (खी॰) तीर चलाने की किया,धनुप विद्या। तीरथ तद्॰ (पु॰) तीर्थ, देवयात्रा, देव दर्शनार्ध

यात्रा, चरणोदक।-पति, राऊ, राज् ( ५० ) प्रयाग चेत्र, सब सीथाँ का राक्षा, प्रयाग । थयाः---" वट विश्वास सचल निज धर्मा.

वीरधराज्ञ प्रयाग सुकर्मा ।"--रामायण । तीरा दे॰ ( पु॰ ) देखे। तीर ।

तीर्णं तत्॰ (गु॰) [तृ+क ] बत्तीर्ण, पारहत, पार हुआ ।

तुरु दे॰ (पु॰) १द कड़ी, छन्द, भाग, यमक,समान यद की योजना, यया--निशनी, तिहारी धादि।

दुग्ग पर दुग्ग जीते सरका सिवाजी गाजी,

चौपाई ब्रादि के बन्त में जिस प्रकार के पद रखे

तुष्रर दे॰ ( पु॰ ) बग्हा, ब्राहकी।

तई (सर्वे ) त त्रही, त्रही।

जाते हैं।--

तार्थ तत् (पु॰) शास्त्र, श्रध्वर, क्षेत्र, पुष्यस्थान, रपाय, नारीरज अवतार, घाट, ऋषि सेविन जल, पात्र, बरतन, उपाध्याय, अपदेशक, ये।नि. दर्शन, विष, श्रागम निदान, संन्यासियों की उपाधि विशेष, ब्राह्मण का दहिना कान दिहिन हाथ के धँगुरे का उत्परी भाग ब्रह्मनीथे, अगुरे थार तर्जनी का मध्य नाग पिनृतीये तथा कनिष्टा का निवना भाग प्रजापत्यनाथै पूर्व देंगिलियों का श्रप्रमाग रेवनीधे कहा जाता है। ] चरणामृत, यज्ञ, मन्त्र, प्रक्षि, ईंप्या, माता-पिता, श्रतिथि ! — दूर (g॰) जैनियों के चीवीस धर्मावार्य श्रवना चवतार ।--हांद्र ( पु॰ ) तीर्थकाक, तीर्थ में रहने वाले काक प्रकृति के मनुष्य, मिण्या यात्रिक, श्रद्धामिक हीन तीर्यवात्री ।-- पूर्यटन (पु॰) तीर्वस्रमया-पाद तत्॰ (पु॰) विध्यु पादीय तत्॰ ( पु॰ ) श्रीवैष्णव !--यात्रा तत्० (स्त्री०) पवित्र स्थानों का स्नानादि तथा दर्शनार्थं यात्रा पुण्यस्थानीं का धूमना ।--राज (पु॰) सीर्घाधिय, सीर्थं स्वामी. प्रवाग ।- मैदी ( वि » ) पुरवक्षेत्र में बास करने वाले, वानप्रस्वाश्रमी। तीर्घिक तरः ( पु॰ ) पण्डा, बैाइचमें हे यो बाह्यण । तींजी दें• (स्त्री॰ ) तूली, सनाई, पिग्डली। तीवर दे॰ ( पु॰ ) वर्षसङ्कर जाति विशेष, वहेब्रिया, म्याध, समुद्द, मञ्जूषा । तीत्र तत्- (वि॰) श्रधिक तेत्र, कटु, कहुन्ना, प्रवर, नितान्त, तु.सह, प्रचण्ड । ( पु॰ ) लोहा, नदी का तट, शिव !-- कश्ठ सत्॰ (पु॰ ) स्रान, जमी-कन्द, श्रोल ।--शन्धा (स्त्री०) जवाईन, स्रज-वाइन । —वेदना (स्त्री०) घत्यन्त प्रधिक कष्ट, सहायातना । शिन दरा, पीडा। तीस दे॰ (वि॰) संख्या विशेष, बीस धीर दश, तीसरा दे॰ (कि॰\*) तृशाय, शीसर । तीसाँ (पु•) रनतीस के बाद का। तीसी दे॰ (स्थी॰) यद्य विशेष, बाहसी, बतसी, द्रासी, पसीना, ( वि · ) शीस संख्या से परिमित I तुम्र ( सर्वे • ) तव, तुम्हारा ।

तुद्धाना (कि॰) चूना, टपकना, गिर पड्ना ।

रुग्ग नाचे दुग्ग पर स्इमुड फरकें। मूपन भनत बाजे जिते जीन नगरे मा/. सारे कर नाटी मूप सिंघल की सरके। मारे सुति सुभट पनारे उद्गमट ताके. तारे ज्यो भिरत सिनारे गजधर के। गोककण्डा धीरन के बीजापुर बीरन के, दिएबी वर मीरन के दाहिम से दरके। -- सिवाबावनी । ---वन्दी (स्त्री - ) कविता विशेष, जिसमें समान पइ हों, सदी कविता। ) (पु॰) कीट विशेष, छोटी पतङ्ग, तुकला 🕻 • तुकली (स्त्री•) ( तुकान्त तवः (स्त्री॰ ) धन्यानुपास, तुकान्दी, काफिया वन्दी। तुकाजी होलकर दे॰ ( पु॰ ) जगन् प्रसिद्ध महारानी बहरूयाबाई के सेनापति, बहरूयाबाई का इन पर बढ़ा ही स्तेद था, उसी स्तेद का फच स्वरूप राज-प्रतिष्टा स्चक 'होळक्र' की उपाधि महारानी श्रहस्याबाई ने इन्हें दी थी। तुकाराम दे॰ ( ५०) एक महाराष्ट्र साधु, १४४८ ई॰ में पूना के समीपस्य दहुक नामक प्राम में इनका जन्म हुआ था। यह जाति के शूद्ध थे, तथापि दिचिया देश के सभी श्रेणी के लोग इनका धादर करते थे। १९ वर्ष की धवस्था में हुनका विवाह हुमा या, पान्तु वाल्यकाल ही से इनकी प्रवृत्ति धर्म की थ्रोर सुद्धी हुई थी। २० वर्ष की धवस्था में इनके पिता थी। माता विद्योक्तशासी हुए, दमी समय इनके बड़े भाई भी विरद्ध होकर घर स चर्चे गये । संयोगक्य बयी समय दक्षिय देश में श्रकान भी पहा हुचा था, इन्हीं सब घटनाची से तुका-राम ने संसार का यथार्थ स्वरूप देश जिया !

उन्होंने संसार छोड़कर भजन करना ही श्रपने लिये उत्तम कार्य विचार लिया। इनकी बनाई कविताका नाम श्रभङ्ग है। आठ हज़ार से भी श्रधिक हुनकी बनाई कविता हैं। इनकी कविता दिचिया देश में आदर की वस्त समन्ती जाती है। पुक समय चत्रपति शिवा जी इनसे उपदेश जेने गये थे श्रीर उपदेश लेकर वे वन में जाकर तपस्या करने जरों । उन्हेंने संसार चिन्ता विरुक्क छोड़ दी। यह देख शिवाजी की साता ने तुकारास की यह समाचार सुनाया । पुनः तुकाराम ने इन्हें तात्विक उपदेश देकर शिवाजी के। कार्य में लगाया। तुकाराम की मृत्यु का समय प्रायः अनिश्चित है, तथापि अनुसान किया जाता है कि संबद्१६१६ में उन्होंने परलोक यात्रा की ।

तक्कड़ (प्र॰) तक्वंदी करने वाला, श्रपद्व कवि । कविता के नियमों के विद्युद्ध कविता करने वाला। त्रक्कल दे॰ (पु॰) बड़ी पतङ्ग, बड़ी गुड़ी ।

तुका दे॰ (पु॰) वांस के हुकड़े, सुड़ा बाख, भोवर-तीर, पहाडी, छोटा पर्वंत ।

तुख ( पु॰ ) चेकर, मूसी, छिलका ।

तुगा तत् ( ह्यो० ) तुगाचीरी, वंशलाचन ।—दीरी -- चंशी (स्ती०) वंशलीचन ।

तुङ्ग तत्॰ ( पु॰ ) पुन्नामपूच, पर्वत, खुधमह, नारि-केल, येगाभेदा (वि०) उद्यत, उच, ऊर्ध्व, प्रभान, उथ, तीब्र ≀—ता (स्त्री॰) उचता, महत्ता !—अद्रा (स्त्री∘) दक्षिया देश की प्रसिद्ध नदी, मैसूर प्रान्त की एक नदी का नाम । —बुद्ध (.५० ) नारियळ का पेड़।

तुच्छ तत्॰ (वि॰) श्रस्य, धे।ड़ा, बहुत धे।ड़ा, श्रवज्ञात, तिरस्कृत,हेय,नीच, दीन, अधम निरुखा निकम्मा । --ज्ञान ( पु॰ ) हेयज्ञान, धनादर, धमान्यता ( —ता (स्ता॰) श्रवज्ञा, हेयता,नीचता, श्रधमता ।

—-द्रम (पु॰) नीच बृच, एरण्ड बृच I

तुक्त (सर्व∘) तुम ।

तुभ्ते (सर्व०) तुमको ।

तुड तत्॰ ( पु॰ ) संग्राम, युद्ध, रण। तुड़ाना दे॰ (कि॰) वैल आदि पशुओं का पगहा तोड़

कर भाराना, रुपया भुनाना, मूक्य घटवाना ।

तुगड तत्॰ ( पु॰ ) मुख, बदन, चीच, ठीर । तुतरा (जा) दे॰ (वि॰ ) श्रस्पष्ट डचारण करने वाला. प्रथक घटक कर बोलने वाला, हकताकर बोलने

तुतरा ( ला ) ना दे॰ (कि॰) श्रस्पष्ट उचारण करना, धटक घंटक कर बोल्डना ।

तुतिया दे॰ (स्त्री॰) तृतिया, उपधातु विशेष, विष विशेष, तुस्य, नीलाघोषा ।

तुत्ही दे॰ (स्त्रो॰ ) टोटीदार होटी घंटी।

तुत्थ तद॰ ( पु॰ ) तृतिया, नीडाथे।था ।

तुन दे॰ ( पु॰ ) बुच विशेष, नन्दीग्रच ।

तुनकी दे॰ ( स्त्री॰ ) पत्नजी एक प्रकार की रोटी । त्नत्नाना दे॰ (कि॰ ) सूक्ष्म स्वर से बजाना, सितार श्रादि बजाना।

तुन्द तत्० (पु॰) जडर, पेट, बदर ।-परिमृज (वि॰) श्रतंस, भातसी, श्रक्तां, पेट पर हाय फेरते रहने बाला, निकम्मा।

तुन्दिल तत्॰ (वि॰) तोदैंळ, खम्बोदार, बढ़ा पेटवाला, लम्बे पेटशला मनुष्य !

तुत्र दे॰ (पु॰ ) तुन वृत्त विशेष ।-वाय (पु॰) दर्जी, सूचीकार, कपड़े सीने बाळा ।

तुपक दे॰ ( स्त्री॰ ) बन्दूक्, छोटा बन्दूक्, पिस्तील । तुपकिया दे० (स्त्री०) छोटी तुपक। (पु०) बन्द्क चळाने वाळा । थिं। धी पानी। तुफान दे॰ (पु॰) श्रांधी, श्रंधड़, पानी, कड़,

तुम ६० ( सर्व०) मध्यम पुरुप का यहुवचन ।—तनौ ( सर्व० ) तुन्हारा, तुन्हारे, सन्वन्ध का।—हि तुमका, धावका ।

तुमङ्गी दे॰ (स्त्री॰) सँपेरे की वंशी, एक प्रकार का बाता जिसे सँपेरे बजाते हैं । प्रक्वजी, साधुओं का काष्ट निर्मित जलपात्र, सुला कद्दू का पात्र ।

तुमरा ( सर्व॰ ) तुम्हारा ।

तुमाई दे॰ (स्त्री॰ ) धुनाई, तुमाने का पैसा, तुमाने की मजूरी ।

तुमाना दे॰ (कि॰) धुनवाना, तुनवाना, रुई धुनाना । तुमुक्त तत्॰ ( पु॰ ) स्या संकुल, सङ्कीर्यायुद, श्रस्यन्त क्षेत्रमहर्पेण युद्ध, घोर युद्ध, मयानक युद्ध, शोरगुक, बहेड़े का बुध ।

तुर्वरो तत्० (स्त्री०) बीला, बीता। तक्का ४० ( ९० ) सूचा लक्षा या छौका, जिसकी सुबड़ो साउ लेगा बनाने हैं । तुक्तिका बद् (चा॰) स्दृह्, लागू, बीझ । तु वेवया तत्॰ ( स्त्री॰ ) कमगडल, कावा । तःवी तनः ( छी॰ ) लीही, मदारी की बसी । तुम्प्र तत्र ( पुरु ) वाद्य विशेष, तर्शा. तानपूरा । तुम्ब्रु नत् (पु॰) गन्यर्व विरोप, स्वर्गगायक, जिनो-पासक विशेष, धनिया थि।पहीके। तुम्ह दे॰ (सर्व॰) नुम, ब्राप 1-रेहि दे॰ तुम्हारे ही,

तुर्द दे० (स्तो०) तरकारी विशेष 1 सु(क तद > (प्र\*) तुरु, देश विशेष, उस दश के वसी स्ववनान हैं। जाति विशेष,जे। तुरकदेश में रहती

है, तरक देशवासी। तुरक्तडा (पु॰ ) मुपन्नमान, यत्रन, ४तेच्छ । तुरहान (पु॰) मुबरमानों के रहते का स्थान [—ा (पु०) तुर्को के बहते की जगह। (वि०) तर्फ सम्बन्धी ।

तुरकानी या तुरिहन (म्प्री०) तुर्के की स्त्री था तुर्क की मापा तुर्ह में उराब होने बाजी बन्तु । (वि॰) सर्वे जैयी ।

तुरम तर्॰ (पु॰) तुरह, मन्त्र येटक, येखा चिल, भन, यन्त करण ।-- ब्रह्मचर्य (पु॰ ) न मित्रने के कारण सीरवात ।-ाराही (पु॰) श्रव्यारोही, घीड्सवार, घुटसवार [धुइन्द्रा घुग्सनार। तुम्मी तर्॰ (स्थी॰) घोडी, अव्यवस्था। (पु॰) तुरद्ग नन्॰ (प्र॰ ) । घन्य, घोडा, बादी चलन तुरह्न तर्• (पु•) ∫ वाला, विता। सुरद्वाद्वा तर्० (स्त्रो०) चीव्य विशेष, ग्रसगन्य, श्रवतस्था । तुरत, तुरन्त दे॰ (घ॰) ही शीध्र, खरित, त्याँ,

क'पट, जरही, धनी साथ ही,उसी दम, तरहाळ, अस्री से तुरत ही, शीज ही, श्रति शीव ही, १३दिन, महपट ।

सुरपन दे॰ (स्त्री॰) श्रीका, श्रींप, सिराई, सगाई क्षामा चराना, एक प्रकार का होता र्याका क्षवामा ।

सुरपना दे ( कि ) सीना, टाइना, टाइा चछाना।

तुरस्ती द० (स्थ्री०) बाज, पद्मीविरोप, क्रापको । तुरही दे॰ (स्त्री॰) एक प्रकार का बाजा जो मुँड से बजाते हैं, रखसिता, साधुधों के बजाने की तरही। तुग ( न्त्री॰ ) शीत्रका स्वता अवती । (प्र० ) घेडा. मन, चित्त, शीवनामी ।

तराई दे॰ ( ह्यो॰ ) तायक, गद्दा । (वि॰) रक्षा, बेग। तुशना दे॰ (कि॰) छूट जाना, हुड़ाना, येज धादि पश्यों का बन्धन तोडकर भागना, घरशना, यातर हेरता (

त्रथपाट ततः ( प्र॰ ) देशाज, इन्डः सुरेन्द्र । तुरिय द॰ ( पु॰ ) घे।डा, धन्त्र ।

तुरी तत् (स्त्री ) क्यद्रा विनने का उपकास विशेष, तन्त्रकाष्ट, चितेस, तांती की कुची, धेारी, छताम, बाग कुर्जे का गुच्छा, मोती की लेडिये। का मन्द्रा, तुरही । ( पु॰ ) मत्रार, श्रन्यारोही। तुरीय तत्र (वि०) चतुर्थ घदस्या, चीवा, चार संस्या को पूर्ण करन चानी संर्थ (पु॰) ब्रह्म, श्रज्ञान से प्राप्त चेवनता का आधार, अनुपश्चिन, चैनन्य, मुक्तावस्था।(धी०) एक श्रवस्था, सीव की श्रवस्था विशेष !-वर्ण (पु॰) चै।यावर्ण, श्द्र, श्रवा वर्ण ।—।ध्रम (१०) वतुर्थ द्याध्रम, धीवा

्रासी ( घाधन, संन्यास ग्राधन । तुस्क तर्॰ ( पु॰ ) तुस्क, सुवन्मान, हुकिसान का तुरुपना दे॰ (कि॰ ) दले। तुरपना ।

तुरम २० ( पु॰ ) पेहडा, विहाय, बेड़ी, पाइपन्विनी रब्जू पैर बांधन की रस्सी।

तुरुष्क तर् ( पु॰ ) देश विशेष, तुरुर, तुर्किन्तान, सुरकी देश, गन्ध द्रव्य विशेष, शित्रावर, पूर, िके सनुत्य, अस्त्र । खे।बन्न, घुडमचार । तर्फ (पु॰ ) देखो तुरह।-चान (पु॰ ) तुर्छ जाति लुकिन ( झी॰ ) दंधी तुरकिन । तुर्को (स्थी॰ ) टर्झ, पुर्विस्तान !

तुर्त दे॰ ( घ॰-) तुःन्त, तुःत, शीव ।—फुर्न (गु॰) पहुत ही शीव, यात की शत में 1

तुर्नोव दे॰ ( घ॰ ) शीव, धुरन्त, तुर्ते । नुर्तो फुर्नी दे॰ ( च॰ ) नुस्त, श्रीय, श्रीयन से ।

तुर्त्य दे॰ (गु॰ ) सतकं, सावधान, बेगवान, रोज, प्रसर ।

तुर्रा दे॰ ( पु॰ ) कलगी, शेथी का फुँदना, चेाटो किनारा, जटाधारी, केन्ड्रा ।

तुल तद् (गु) तुल्य, सहरा, समान, वरायर ।
—कर खड़े होना (वा०) किसी काम के जिये
सेवार रहना । नतुलाना (कि०) रिजयिटाना,
नरमाना, नरम होता।

तुलना तद् ० (कि॰) जेम्बना, परिमाण करना, कृतमा, तीजना, मान काला। (न्त्री॰) ट्यान्द, सारदग, उपना, सारदवाण्य, समीहराण, न्यान्त, करना, एक की दूसरे से समानना, स्वपना, बँधना, कन्द्रान्त होगा। सरगा, उतारू होगा।

तुलनी तद्॰ (स्त्री॰ (तुला या तराजू की उंडी में सुई के दोनों श्रोर का ले। हा।

तुत्तवाई दे॰ ( स्त्री॰ ) तौस्न की उनस्त । तुलवाना दे॰ ( कि॰ ) भीत कराना ।

तुर्जिसि हा तत् ( रझी ) इतिथित, वृन्दा, तुजसी, एक पत्रेत्र और पूननीय देवहून, इसके पत्र सग-वान् विष्णु की पूना में काम खाते हैं।

तुलसी तत्॰ (स्त्री॰) तुलसिका, हरिविय, स्वनाम प्रसिद्ध देवहृष्ठ ।—देल तत्० (पु०) तुरसी की फुतभी, तुलसी की बचो।

तुलसीदास तत्॰ ( पु॰ ) भारत के प्रसिद्ध भक्त कवि. यह सत्यगरी ब्राह्मण थे। यसना के किनारे राजापुर नामक गांव में यह बराख हुए थे। हिन्दो भाषा में इनके बनाये प्रसिद्ध प्रन्य का नाम "मानम रावायण्" है। कहते हैं भगवान श्रीराम-चन्द्र ने रामावस याने के लिने इनके स्वस में ष्यादेश दिया था । बनका दर्श्वनिक सिद्धान्त विजिल्लाहेत था। रामानन्द स्वामी के समान यह भी विशिष्टाद्वेत सिद्धान्त के प्रचारक थे। कहते हैं तुरुसीदास बड़े ही स्त्रीपरायण थे । एक दिन इनेकी स्त्री रलावली श्रपने पिता के घर चली सई । तुत्रवीद्वाम को जरूपता लगा ते। बहु दै। है दें।डे श्रपने ध्वसर के बा गये, बनकी स्त्री से मेंट हुई, स्त्री ने कहा कि इप चर्मनय शरीर में जिन्नी तुम्हारी श्रनुरक्ति है, यदि उननी राम में होती ते। तुम्हला संसार-कष्ट द्वट जाता। स्त्रो की इन बातों का तुळसीदास पर बड़ा प्रभाव पड़ा,

वह उसी चए से संसार से विरक्त है। गये। बह सीर्थपात्रा को निक्ते, काशी, मधरा ग्रवेश्या धादि धनेक तीथों में बहन दिनों तक धमते रहे थय वे प्रवनी स्त्री छ।दि को स्मरण नहीं कातेथे। धनते घपते संयोग वश एक दिन वे अपने स्वसा के घा पहुँचे। उनकी खड़ा स्त्री वनका सत्कार करने लगी। घोडी देर के बाद दसने अपनी पति की पहचाना। स्त्री ने कहा---खाई छाउँ, तरसीराम ने कहा-भोग में है, स्त्री ने कडा--स्पूर कार्क सुनसीराय ने फड़ा — महोरी में हैं। यह सुनकर उनकी स्त्री ने कहा-महाराज जब सभी वस्त श्राप ही कोरी में हैं, तर एक विवासी स्त्रीका क्या प्रवसधाई १ त तसीदाय ने श्रव समभा कि उनकी स्त्री उनसे श्रधिक ज्ञानी है। केली उन्होंने उसी समय फॅंड दी ! सम्बर के राजा उनकी बढ़ी मस्ति करते थे। बारकाण्ड तक रामायण की स्वना त उसीराम में श्रयोध्या में की थी. जब वहीं के वैशांगियों से क्रद्ध भाग्डा हो गयातत्र यह चर्क से काशी धा गये थी। वडी इन्होंने खपनी समायण की पूर्ति की । तुलसीराम जिस स्थान पर रहते थे, वह श्राज तरुभी तुळसीघाट के नाम से प्रसिद्ध है। इनकी पालोकपात्रा के विषय में यह दोहा शसिद्ध है।

प्रसिद्ध है।

"संबद्ध सेगड सो खसी, (1६५०) खसी गढ़ के

"संबद्ध सेगड से खसी, (1६५०) खसी गढ़ के

सि श्राव बहुड़ सस्मी, तुन्सी तस्यो शरी। ।'
तुला तत्० (खो०) तराज, तक्सी, तीक ने का साधन

वागशी, समान, उराग. सहयराशि ।--किंदि

(स्त्रो०) तगज़ू की टंडी के दोनों किनारे, तैं।क

विशेष, विडिया, नुपुर, प्रस्व की संख्या।---दान

(पु०) दान विरिष्ठ, अपने सरी। के शराशर किसी

ससु का वारा ।---धार (पु०) कार्यानियाम

एक धर्मराग्वा थी। महागान्य विक्कृ, हसने

मार्षि नावकि को मोलभमं का उपदेग दिगा था।

(२) वाराखासी नियासी एक च्याय, इसने माता

पिना की सेवा के प्रभाव में सर्वद्किंगा प्राप्त की

थी। सभी का जीरनकुद्धान्य यह थावायास ही

वास सकता था।

तुलाना तद्॰ (कि॰) तै।बाना, तै।छ कराना, तुछा पर चढ़ाना । तुलित तद॰ (वि) तुछा हुम्रा, ती।छ किया गया,

तुंब्बत तर्रु॰ (म्न ) तुःख हुमा, ताळ क्वाग गया, बरावर, समाज। तुःबी तद्रु॰ (की॰) तृंबिक, विश्व बनाने की कळम, तुःबी दे॰ (फ्रि॰) तींबा जा सके, तींखा जाय। तुःब्य तद्य॰ (प्रु॰) समान, बरावर, सदद्य ।—ता

( श्ली॰ ) समानता, बराबरी, समता ।—यागिता ( स्त्री॰ ) श्रज्ञङ्कार विशेष ।

तुपर दे॰ (पु॰) पाहर, ब्रह्मविशेष, जिसकी दाळ होती है। तत्॰ (वि॰) कमीळा, श्मासुद्दीन। तुपरी दे॰ (स्त्री॰) फिटकरी, धोषध विशेष।

तुप तद् (पु॰) सुस, मूसी, चोकर, घान मादि का छिजका।—मह तद् (पु॰) मन्नि।

छिजका ।—प्रष्ट् तत्० (पु०) चनि । तुपानल तत्० (पु०) चास कृस की स्नाग, भूमी

की थाग । तुषार तद॰ (५०) शीत, पाला, दिम, वर्ष । तुषित तद॰ (५०) श्पदेवना विशेष, विष्णु । तुष्त तद॰ (गु॰ ) [ग्रप +क] एस, हिपेत,

प्रसवः !—ना (कि॰) प्रसवः होना । [प्रसवता । तुष्टि तद॰ ( स्त्री॰ ) [तुष् + कि ] सन्तोय,हर्षं, तृसि, तुसारं तद॰ ( प्र॰ ) तुषार, हिम, पावा, वर्षः । तुसी ( ग्री॰ ) मूसी, घोकर ।

तुहार (सर्व॰ ) तुम्हारा, तेरा। तहि (सर्व॰ ) समझे असके ।

नुद्धि ( सर्व॰ ) तुमको, तुमको ।

लुहिन तत्॰ (पु॰) तुपार, तुसार, शदनम । लुही दे॰ (सर्वे) तुमर्ही । (स्त्री॰) क्रोकिस का

शन्त केहिल की कुक । [सम्मोजन ! दृदे (सर्वे ) मध्यम पुरुष का एक चयन, भीव तृज्ञारना दे (कि ) सम्रे तथे करना, अभिशाप देना, माजी देना, चयमानिन करना, समादर करने की

इन्छा से यू कहाना । होना । तुरुना दे॰ (कि॰) एस होना । तुरुना दे॰ (कि॰) एस होना, सकराना, श्रवाना, प्रस्त तुरुगों दे॰ (ग्र॰) सन्त्रष्ट, सन्त्राप प्राप्त, सुरु एस हिन्द । (स्रि॰) सरकस, ह्युप, नियम, त्या । समय साम, जिसमें बीर खोग खहाई के त्यारित्र । समय वाय स्वकर पीठ की स्रोर छठकारे वहते हैं।

त्ँ या तद् ॰ (पु॰) सूबा टौंकी,कद्दू,साधु का जलपात्र विरोप । तृतर्ह दे ॰ (स्त्री॰) करहे, करवा, मिटी का एक प्रकार

का बरतन, जिसमें टोटी छगी रहती है। तूनक दे॰ ( की॰ ) तुष्य, नीता घोषा, वृतिया। तूनत दे॰ ( दु॰ ) कतरन, कटाकुटा, रेतन। तृतिया दे॰ ( रुप्रो॰ ) नीळाघोषा। तृतिया दे॰ ( स्प्रो॰ ) टडप्री, कनेरी नाम की एव

त्ती दे॰ (की॰) दुइर्यां, कनेरी नाम की एक चिडिया। ततु दे॰ (पु॰) कुत्ते की बुळाने का शब्द, धनादर के

साय बुजाना। त्नें सरना दे॰ (वा॰) सगहना, व्ययमानित करना। तृन दे॰ (पु॰) एक पेट का नाम, एक प्रकार की

ति द॰ (धु॰) एक पट का नाम, एक प्रकार का लकडी, जिसकी मेज कुर्सी चादि बनाई जाती है। तरकस, भाषा, बाख रखने का चौंगा ∤

तुनना दे॰ (कि॰) धुनना, त्मगा। तृनीर (पु॰) देखा "त्यीर"। त्फान (पु॰) आँची चीर वर्षां का एक साय होना।

तूफान ( पु॰ ) खाँची छोर वर्षों का एक साथ होना दंगा, सुसीयत । तुवर सत्॰ ( पु॰) रसविशेष, कपाय, कसैला ।

त्वर तत् ( पुण्) सावर्थ, काया क्त्या । त्वरी दे ( स्त्री ) तुम्बी, तीबी । तुमतदाक ( स्त्री ) बनावट, वटकमटक तटकमहक ।

त्मना दे॰ (कि॰ ) तूनना, रई धनना, हाथ से रई को साफ करना, विनोडा निकालना।

के। साफ करना, विनीडा निकाडना। तुमरी दे॰ (स्त्री॰) कुम्मीर का कपाल, मगर की लोपडी।

त्मिया दे॰ (पु॰) धुनी हुई रई का स्त, रई

त्सा दे॰ (कि॰) हाथ से दई धुपारना। त्री दे॰ (गु॰) समान तुल्य। (छी॰) तुरही, पुक वाता।

त्यों तत्० (वि॰) शीध्र, सुरत, सुरन्त, बहुत अन्त्री । त्यं तत्० (पु॰) जगाड़ा, मेरी, दुन्दुभी, रखवाध विशेष । (वि॰) चार की संख्या पूरण करने बाखी संख्या, सुरीय, चतुर्थे ।

त्न तर॰ ( प्र॰ ) विनौद्धा निकाक्षी हुई रुई, बीज रहित करास, रुधा, धाकाग्र, शहतूत, ग्रहरे खाट रङ्ग का करहा। ( वि॰ ) तुक्य, समान। ( हे॰ ) श्रामोजन, तैयारी ।—तचील ( वा॰ ) छोटी वस्त की बड़ी समस्त्रा, समान्य वात के। वडी समक् कर उसके लिये वही तैयारियाँ करना ।

तुलानीय सन्० ( पु० ) कदम्बद्धम, कदम का पेड । त्रुजिनी तत्॰ (पु॰) लक्ष्मणकन्द, रईवाला बृच्च, सेमर का पेड 1

तूली सद्० (सी०) नील का चूच, तसवीर बनाने की कलम,एक प्रकार की वालों की कुलम जिससे चित्र-कार तसवीरों पर रङ्ग चढ़ाते हैं। मी कहते हैं। त्वर तव् ( प्र ) शावपूर्वों की एक जाति, जिलं त्वर तुष्णी या तुष्णीम् तस्० (वि०) मौन, खप। त्तस ( प्र॰ ) भूसा, भूस एक प्रकार की अन, पश्मीना,

नमदा।—ो (गु॰) करंजई रङ्ग का।

सृख ( पु॰ ) जायफल I

**त्रखा** (की॰) तथा, प्यास, छाङसा ।

तृगा तदः ( १० ) घास, खड्,खर, घासक्तस, तिनका। -- कुटी (स्त्री॰ ) झास की बनी कोपड़ी, तुणा-च्छादित खधु गृह ।--राज (पु०) नारियळ, नारि-यळ का पेड, ऊख, सालवृत्त (--चत् ( वि॰ )त्य के समान, लघु, तुच्छ, साररहित, निकन्मा, रुक्ट ।

तुर्धासिन्द्र सत्० (५०) ऋषिविशेष, द्वापर के बेद-ध्यास, इन्होंने २४ द्वापर्युगों में वेदों का विभाग किया था, श्रत्रप्त इनकी वेदव्यास की उपाधि सिली श्री।

तृगावर्त्तं तत्॰ (पु॰) दैलविशेष, कंस का अनुवर दानव । इसको श्रीकृष्ण का वध करने के लिये कंस ने गोकुळ भेजा था,बवण्डल वन करके यह श्रीकृष्य को सेकर अपर उड गया, परन्तु श्रीकृष्ण बहुत भारी हो गये, इस कारण उनके वह ले नहीं जा सका, और श्रीकृष्णा ने इसका गळा पष्डड़ किया। श्रसएव वह आग भी नहीं लका, दानव बेहोश हो कर भूमि पर गिर पड़ा थीर मर गया। त्रसोडक तत्र ( १० ) चास और पानी, पशुर्णेका

मोजन । तृतीय तत्० (वि०) तीसरा, तीन की पूर्तिवाली संख्या।—प्रकृति (स्त्री॰ ) तीसरा, प्रकृति, स्त्री

श्रीर पुरुप से विलक्षमा स्वभाव वाला, नपुंसक ।

तृतीया तत्॰ (स्त्री॰) यच का तीसरा दिन, तीसरी तिथि, गौरी इस तिथि की स्वामिनी हैं।—स्त (वि॰) [ वृतीय + थन्त ] जिसके थन्त में नृतीया विभक्ति के विन्ह हैं। - शि (पु॰ ) दितीय + श्रंश | तीसरा भाग, तीसरा हिस्सा ।

तृपति ( ची॰ ) प्रसन्नता, नृष्टि।

तुस तद् (वि॰) [ तृप्+क ] परितोषान्वित. सन्तप्ट, इषित, श्राप्यायित, प्रसन्न, हृष्ट ।

तृप्ति तत्० ( स्त्री० ) [ तृप् + क] खुविवृत्ति, परितोष, श्राह्माद, सन्तोष ।-कर (वि०) सन्तोषजनक, तृप्तिकरने वाला।--जनक (वि॰) तृप्तिकर, श्राह्माद ननक ।

तृप्राड सद्० ( पु० ) त्रिपुराड, तिलक विशेष, तीन घारी का वेंडा तितक, जैसा शैव लगाते हैं।

तृप्र तद्० ( पु० ) त्रिपुर एक दैला के नगर का नाम. ( देखो त्रिपुरारि ) । . हिर्रधौर बहेडा। तुफाला तद् ॰ (स्त्री॰ ) विफला, तीन फल, श्रांवला, त्रविक्रम तद् ० ( प्र॰ ) विविक्रम, भगवान का वामन ध्यवतार, वामन ( स्वितीकासङ्गमः।

तृवेनी तद्० (स्त्री०) त्रिवेणी, गङ्गा वसुना और सर-त्रभुषन तद् ॰ ( पु॰ ) त्रिभुवन, तीन लेकि, त्रिलोक, स्वर्ग, मर्स्य श्रीर पाताल ।

लुमुहानी दे॰ (स्त्री॰) त्रिमुहानी, सीन मार्गों का मेाग, स्य दे॰ (स्त्री॰ ) खी, युवती, त्रिया।

सलोक सद् ० ( प्र० ) त्रिलोक, सीन छोड ।

लुविध तदु० (पु०) त्रिविध, तीन प्रकार का, तीन िनिसेात १ रङ्ग का । तृबुत्, तृबुता तत्० (स्त्री०) ग्रीयध विशेष, निसेष,

तृषा तदः (स्त्रीः ) [ तृष्+न्रा ] तृष्णा, पीपासा, प्यास, चाह दरकार।-र्स (वि॰) रिया +

बार्त | विवासा से वीड़ित, व्यास से व्याकुछ । तृषावन्त तद् (वि०) प्यासा, पिपासित ।

सुचित तत्॰ (वि॰) [तृष्+क] तृष्यायुक्तं, विपासित, प्यासा, श्रमिकापी, इच्छुक, बालची।

तृष्णा सत्० (स्त्रो०) [तृष् + न + ऋा] विपासा, पीने की इच्छा,उत्कण्ठा,श्रायन्त श्रभिन्नाच,श्रधिक वस्तुकता, ळोलुपता, जोम ।-- त्रय (पु०) तृपा निवृत्ति, पिपासा शान्ति,वासनानाश,कोलुपता की निवृत्ति।

तृसङ् तद्० ( ५० ) त्रिशङ् ए ह सूर्ववशी राजा, राजा इरिश्चन्द्र के विता (देखो विशस्त्र )

तृमुत तद् । (पु॰ ) त्रिमुल, महादेवें का मुख्य श्रस्त । र्ते दे॰ (ग्रा॰) से, लेका।

तेंतालीम दे॰ (वि॰) चालीस थीर तीन, ४३, तीन श्रधिक चालीस । ित्तीस । र्तें तोम दे॰ (वि॰) तीम श्रीप तीन, ३६, तीन श्रधिक तेंद्या दे॰ ( ५०) प्राव, चीना, छोटा प्राध । तेंद्र दे॰ ( पु॰ ) फड विलेप, वृत्त और फड़ । ते (सर्वं ) वे. वे सव। तें ऊ (सर्वे॰) वे सब के सब, वे भी।

तेइस दे० (वि०) बीन तीर २३, तीर श्रधिक ग्रीस । तेमाला दे॰ (पु॰) पश्चवितेष, विशूष्त्र के शाहार का एक श्रस्त, मजुली पङ्करे का यन्त्र ।

तेग दे॰ (पु॰) तज्वार, तरवार, कृपाया । तमयहादुर दे॰ (स्त्री०) सिक्तों का नवी गुरु १६७१

ई॰ में चीरङ्गनेव की प्राज्ञा से इनका सिर काटा गया था। इनके विता का नाम इस्मीरिन्द था, यह सिक्यों के छउवें गुरु थे। इनकी माना का नाम नानकी था । सम्राट् ग्रीतहारीय ने इन्हें परड कर दिल्ली सँगवाया था। समस्त्रान हान के लिये सम्राट ने इ है वडे कष्ट दिवे, पान्तु इन्होंने सुयब-मान हाना न चाहा। तैगवडादुः ने श्राने गले में एक कागन का उक्ता जीव कर सम्राट् से कहा कि इमारे गत्ते में जो यन्त्र येथा है, उस हे प्रमाय से कटा सिर जुर जाता है। उसी समय सम्राट्ने नि। करवा जिया, पान्तु सिर न जुरा। उनके गले से काराज स्रोह कर देखा गया तो उसमें लिसा धाकि "सि दिया, सर नहीं दिया" द्यर्थात् सिर ती दिया, परन्तु सन की वातें नहीं दीं।

तेगा दे० (पु॰) तल्यार, खङ्गा

तिज्ञ तर्॰ (पु॰) नेजम्, प्रमाव, पराक्रव, प्रवार, यक्ष, चमक, महाश, वीर्थ, सीना, वित्त शर्मा, मक्वन, महत्र, तीसरा सन्द (ब्रीप्त) जिह्न शरीर । तिजयान दे॰ (पु॰) तज्ञ का पत्ता, एक गरम मसाला,

तमारुपत्र ।

तेत्रवत तद् • (पु •) धीपघ विशेष ।

तेजमान तद० (वि०) प्रतावी, तेजस्वी, चनरकारी. वज्ञी, वीर्यंभान् ।

तेजवन्त तद् ० ( वि०) प्रनापी, चमकीला, चमरमारी । तेत्रस् नर्॰ (स्त्री॰ ) दी से, तापु, प्रताप, प्रपरताः

तीक्ष्यता, उध्रवा, बेग, बळ, बीर्य, संबरता, परा-कम, तीजना, प्रशाब, श्रीस, सुवर्ष । [रिष्टिकर ] तेजस्कर तत्॰ ( बि॰ ) सेन बढ़ाने वाले पदाध, ९एई, तेज्ञस्तिनो तत् (स्त्री ) महाज्योतिष्मती, महा भवापा नेवता, तेने युक्ता, मारूकँगनी ।

तेजस्वी तत्र (वि०) प्रतापादिकता, प्रमावसाजी, यड-बार, दीक्षमान् ।

तेजारत ( स्वी॰ ) व्यापार, वद्यम, कारीवार ) र्तजा (स्त्री॰) उप्रशः, प्रयत्तता । विकाशस्त्रका । तेजामय तत्॰ ( गु॰) श्रिश्च, ज्यो तर्मव महाशमय, तितना (ग्र॰) इतना, जिल्ला। मिए का। तेता दे॰ (वि॰) ताबन्, तिनना, उनना, उन परि लताला दे॰ ( प्र. ) तिमहला, तीन खप्र का महान, तीन राण्ड की घट री।

सेताजीय (गु॰) संदश विशेष ४३। तेति तन्∘ [ते+ इति ] बम वे ! तेतिक (गु०) उनगा। तेति तद् ० ( सर्व० ) ये चे, जिनने, उनने । त्तेतो दे० (वि०) वितना, धनना । तेपचो दे॰ (स्त्री॰) शंहा, टीर। [विशेष] तेमन तर्॰ ( वि॰ ) ब्रार्ट्स करण, बोदा, सी रा, व्य तन तेरस दे॰ (छी॰) ब्रवेदगी तिथि। तेरद दे॰ (वि॰) इन नीन, १३ संस्था विशेष, सीन

तैयन दे॰'( प्र॰ ) तीसरा चप । तेल तद् ॰ (पु॰) सैंड, तित्र विकार, स्मिध दया। —चहाना (कि॰) व्याह की एक रिने, दुरहा

चौर दुबदिन की रेड में इच्टी ग्रार तेर लगना। तेंजिन दे॰ (स्त्री॰) नेजी की स्त्री तेठ बैबने प्राजी,

वर्णमहर जाति विशेष की स्त्री। तैजियाद० (पु॰) पुरुसक्व विशेष, तेल कासारह,

विव विशेष लेलो दे॰ (पु॰) वाति विशेष, वर्णपद्भर

तेवर दे॰ ( पु॰) धूमरी, च्ह्नर, तिर्मिरी।

ं तेवरस दे॰ ( प्र॰ ) तेरस सीसरा धर्य ।

ते। राना दे (कि॰) घुनना, घुनसना, चक्का आना। तेनरो दे॰ (खो॰) बुड़बी, धनबी, क्तिडकी, श्रांख कडी कर है घडकना ।- चढाना (वा०) घडकना, श्रांखें दिखाना, भी चडाना, धनकाना।

तेवहार दे ) पु ) पर्व, उस्सव, उछ'ह । तेनों दे॰ ( श्रव ) तैसा, ताहरा, अन प्रकार, बैसा ।

तैचों प्रादे० (वि०) चूंबा, चुघटा, सोंघा, अन्धा, रात का श्रम्भा।

[ अहरूर | तेह दे॰ (पु॰) को ब, कोप, महोस, साहम, घमण्ड, तेहर दे० (स्त्रीः) बियों के पैर के एक गईने का नाम। तिहा दे॰ (प्र॰) तेह, क्रोब, केए।

तेही दे० ( सर्व० ) उसको, उसी धो । तें दे॰ (कि॰ वि॰ ) से (सर्थ०) तृ।

तैनित तन् (पुरु) करण विरोप। तैत्तिर तर्॰ (पु॰) पश्चि विशेष, तित्तिस्पद्यी, तित्तिस

पश्चियों का फुग्ड।

तैतिरीय तत्० ( वि॰ ) यहाँदीय साखा विशेष, यह-विद्वाद्र। चेंद्र का विद्वान, यज्ञ वेंद्र I सैसिरीयक तर् (विः) यजुर्वेद की एक शाखा का

तैयार दे० (वि०) उद्यन, पस्तुत ।

सेरना दे॰ ( कि॰ ) पेरना, तरना, हेलना, पार होना । रों त तत्॰ (पु॰) ते त. तिल श्रादि से उरपन्न चिक्कन पदार्थ ।-- कार ( पु॰ ) वर्णमङ्कर जाति विशेष, तेली।—िहिट्ट ( पु॰ ) तैलमल, तेल का मैक, तेळ का कीट।

त्रेलङ्ग तर्० ( पु० ) देश विशेष, कर्णाटक देश का एक प्रान्त विशेष, उस देश के वामी, दशविध बाह्यणीं के प्रश्तर्शन एक बाह्यण विशेष ।

तैलङ्गादे० (पु०) तैरङ देश निवासी, ॐप्रेज़ी सेना के सियाही। (देखो तिलङ्गा )।

तैलचे।रिका तत्० ( स्त्री० ) तिलचिटा, तैलपा, पि िचोरिका ।

विशेष । तैलपा तद् (पु॰) पिविशेष, विलच्हा, वैल-तैलमालो तर्॰ (स्त्री) वत्ती, पलीता।

तैलिनी तव् (स्त्री॰) पत्तीता, वसी ।

तैजो तत्॰ (पु॰) तंबकार, तेबी । (वि॰) तेल सम्बन्धी तैत्रमय ।

तैय तत्॰ ( पु॰ ) पै।पमास, पूस का सहीन ।

तैयी तर० ( छो॰ ) पुत्र्यत्त्वत्रयुक्ता पूर्णिमा, पीपी पूर्णनासी, पून की पूर्णिमा ।

तैमा दे॰ ( थ॰ ) इसके समान, उसके सहस्र । तो दे० ( थ० ) तम, तमा, निःसन्देह ।

नंदि॰ ( घ॰ )स्यों, इस बदार ।

तेर्दे सङ्ब ( श्ली० ) तुन्द, बढा पेट, जठर, खम्या पेट । ते बि तद्० (स्त्री०) तुन्दिका, तेंदिका मध्य, नाभि, नाशिकदर ।

तें|हीला सब्॰ (वि॰)] तुन्दिला, मोटा, स्थलकाय तांदैन तद्र (वि०) तादिला तद् (वि०)

तें|ही दे॰ ( थ० ) उसी चया में, उसी काल में, उसी समय में 1

तिक सन् ० ( पु० ) सन्तति, सन्तान, पुत्र, इन्या । तोक्ह दे० (सर्व०) तुनको, तुक्को ।

तीख (पु॰) तीप,सन्तीप । ते। टक तत्॰ (पु॰) छन्दविशेष,हादशाचर धन्द.प्रकटन्द

का नाम जिसके प्रतिशद में बाहर ध्रवर होते हैं। तीड़ दे॰ (पु॰) टूट, फूट, खण्डन, मञ्जन, नदी का बेग, नहीं की तेज़ी, प्रवाह की प्रवलता, धारा

की तीवता, दूध का या दही का पानी, सक, कों, तकक, पर्यन्त ।—जेडि (बा॰) दांव पेंच, चाल, युक्ति ।- डालना (कि॰) विनाश करना, नष्ट करना, फोड़ना, दुकड़े दुकड़े करना ।--देना (क्रिঃ) खोँचना, नोंचना, फळ फूळ আदि का

ताडना । ताउना दे॰ (कि॰ ) फोड़ना, दुकड़ा करना, रुपया भुनाना, रुखे के दैसे बदलाना, इन्ट चलाना सेंघ लगाना, इसारीख भई करना, श्रशक करना, द्वास घटाना, संस्था की भङ्ग करना. कारलाने के। धन्द करना, प्रतिज्ञा भक्त करना,

श्रत्म करना, स्थिर न रहने देना ! तीडुल दे॰ ( पु॰ ) वाला, कड़ा, कड़ूग, हाथ में पह-्रियुनाने का दाम। त्रने का गहना । त्तीइवाई, तुइवाई दे० ( छी० ) वहा, फुड़ाई, क्रया तोड्याना, तुड्याना दे॰ (कि॰) स्पया भुनाना,

फोड़ाना पुनः वनवाने के लिये गहने. प्रादि का सुखाना I

तां हा दे० ( दु० ) हरयों से भरी थेंगी, हजार हायों की थेंगी, चटका, पढ़ीता, बत्ती जिससे साप आदि में भाग लगाई जाती हैं। सिकड़ों, गले की सीकरी, पर में पढ़नने का चौदी का पृष्ठ भूपण वाटा, घटी, बुकसान, नदी का किनारा, स्सरी का दुक्झा।

ताड़ाना, तुड़ाना दे॰ ( कि॰ ) ताड़वाना, तुड़वाना । तोड़ी दे॰ ( स्त्री॰ ) सर्सी, राई, श्ववविरोप।

तीतमा दे॰ ( कि॰ ) निवर, दरी छादि बुनना, गूपना तीतिरि दे॰ ( की॰ ) नीतत्ती, क्यों की बोली। सीतिस्ता, तताना दे॰ (वि॰) अस्कटबाक, अस्तप्टबन्धा,

खरवडहा ( विल्ला वे (कि॰) इसकाना, अस्टर्स्स, स्रोतस्ताना, तुतस्ताना दे॰ (कि॰) इसकाना, धरपष्ट

तिता दे॰ (पु॰) पषिविशेष, श्रुकः सुधा, सुगा।
—चश्म दे॰ (पु॰) तेति जैसी बाँखें फेरने
वाला, वेशीन, दुशील, वेसुरीन !—चश्मी

दे॰ (खी॰ ) दुशीबता, खेबकाई । तीती दे॰ (खी॰ ) तेते की मादा, बपवसी, रखनी, सरेतिन ।

तोपड़ा दे॰ (पु॰) मिड्डिश, मक्खी, पिड्रिशिय। तोपना दे॰ (फि॰) डॉक्स, व्हिपाना, लुकाना, धार्वादित करना।

त्तोपा दे॰ ( कि॰ ) डका, हाँग, छिपाया । तेप्पाना दे॰ ( कि॰ ) गड़वाना, छिपवाना, छुकवाना । तोप्या दे॰ ( कि॰ ) देखे। तेएपा ।

तीवड़ा दे॰ (ड॰) एक प्रकार की चैली, जिसमें घोड़ों की दाना सिलाया जाता है। चमड़े की चैली।

तोमड़ी या तुमड़िया दे० (स्ती०) तुमडी, तूम्बी, साधुग्रों का जबपात्र !

तिमर तर्॰ (पु॰) ध्रस्तियोष, वाही, स्तांग, भाछा, यह घट हाय से चडाया जाता है, पुङ बन्धे उपटे में यूछ लगा हुआ रहता है। एक पत्रियों की जाति विरोप, कविता का पुक तुन्द। —ग्रह (पु॰) योदा, जो मार्ज से उटाई छड़वे हैं।—घर(पु॰) ध्रमि, धनड, हुटायन।

सीय तर्• (पु• ) जब, सबिल, वारि, मीर, पूर्वा-षाकृ नषत्र ।—काम (पु• ) परिष्याच, जब में बरख होने वाबा एक प्रकार का येत !—यानीर (वि॰) जळासिळापी, जळप्रामी, जब बाहने वाळा !—इ (गु॰) जळ देने वाळा, तर्यक्रकां (इ॰) मेन, वारित, घटा !—घर (पु॰) वारित, स्वारा, स्वारा, स्वारा, स्वारा, स्वारा, स्वारा, स्वारा, स्वारा, स्वारा, स्वारा !— निधि (पु॰) जळिंग, सगुन, सागर !— निधि (पु॰) अळिंग, सगुन, सागर ।—पिप्पली (खी॰) जलपीपळ, जळज शाक विशेषा—प्रसादन (पु॰) कतककळ, गिर्मली फछ, जिसके पीस कर जळ में डाजने से जळ साज़ हो जाता है !—सुचक (पु॰) सेठ, वर्षामू, सेठक, जिसके पीस कर हो हिंदी की स्ववार सिकती हैं।

त्तायाधिवासिनी ततः (स्तीः ) [ सोय+चिष वासिनी ] ळक्ष्मी, पाटबा युच ।

त्तायाशय तत्॰ (पु॰) जलस्यान, तङ्गापादि । तार दे॰ (स्त्री॰) धरहर, (सर्व॰) तेरा ।

त्तार्यः दे॰ (स्त्री॰ तुरई, शाक।

तोरण तर्॰ (पु॰) [तुर + धनर्] बहिद्दार, बाबदार, यन्दनवार, फूल या पन्नों की माटा जो शसव में टरकाई जाती है, कन्यरा, कण्डी, महादेव ।

तोरी द ० ( स्त्री॰) तरकारी विशेष, सरसीं, राई । तोरी द ० ( क्री॰) तरकारी विशेष, सरसीं, राई । तील दे ० ( क्री॰) तील, जील, नाप, परिमाण । तीलक तद॰ (पु॰) शस्ती, रची भर, बारड मारो भर,

तोजा (दे॰) घटसरा, बाँट, तौलने वाजा, गुजवेगा। [ ग्रस्ती रची ।

तीजा तत्॰ (पु॰) परिमाया विशेष, वारह माशा, तीश तत्॰ (पु॰) हिंसा, हिंसक ! तीशक दे॰ (पु॰) आद्याया विशेष, पुरुँग पर विद्याने

का ग्रहा ।--स्ताना दे॰ ( पु॰ ) वस्त्रों तथा गहनीं का कुठार या भाण्डार ।

तिाशा दे॰ (पु॰) पायेय, मार्ग में भोजन करने के जिये सामग्री, मामृजी खाने पीने की वस्तु।

---खाना दे० (पु॰) देखे। तोशकवाना । तीप तत्० (पु॰) [तुप्+श्रज् ] तुष्टि, तृष्टि, हर्प,

ताय तत्र (४०) [तुष् + श्रज् ] तुष्ठ, तुष्त, हप, धानन्द्र, धाहाद ! (वि०) घोडा, श्रष्ट्य ! तोषक तत्र (वि॰) [तुष् + ग्रज् ] हप्यनक, परि

तोषक, परितोपकारक,धीरजदाता, तृप्त करने वाला, प्रसन्न करने वाला । ते। प्रसा तत्० (वि०) [नुष्+श्रनः] सृप्तिकरस, थ्रानन्दितकरण, तृप्ति, सन्तोप । तीषित स्तु॰ ( गु॰ ) इषित, धोरजवान, तुष्ट, तुप्त। तीसक दे॰ (ची॰ ) तोशक, गहा । ताहरा, ताहार ( सर्व॰ ) तुम्हारा । तोहि द० (सर्व०) तुमको, तुमको। (जन्य सन्ताप। तौंसना दे॰ (कि॰ ) गरमी से फुलस जाना, उष्णता तै। (कि॰ वि॰) से। फिर। तीतातिक तक् ( पूर्व ) सुतात भट्टकृत दर्शनशास्त्र त्तीन ( सर्व० ) वह, हो (स्त्री०) दुध दुहते समय गाय के श्रमतो पैर में बलुड़ा बॉबने की रस्सी। तौर्य तदे॰ ( पु॰ ) सुरज श्रादि वाद्य विशेष, डोलक धादि बाजा । ितीन । तीर्यत्रिक तत्॰ (पु॰)नल, ग़ीत और बाद पे तीर तय॰ (प्र॰ ) एक प्रकार का यज्ञ । दे॰ (प्र॰ ) चालढाल, प्रकार, भाति । तीरत दे॰ ( पु॰ ) यहृदियों का प्रधान धार्मिक प्रम्य। तील तत्॰ ( पु॰ ) तुला, परिमाय किया, तोलने की रीति, मापनदण्ड, जोख, साल । [तोलना ] तीलना दे॰ (कि॰) जोखना, परिमाण करना, तीलवाई तद्० (सी०) तील करने का काम, तीलाई। तीलाई तद् • (स्री •) तील की मजूरी, वयाई । तीलाना दे॰ (कि॰) बोखवाना, तील कराना ! त्तीतिया दे॰ (स्ती॰ ) होटी खँगीछी, शरीर पेछने श्चिवि चनाये जाते हैं। की फ़ेंगीकी । तीली दे॰ (सी॰) पात्र विशेष, बटलेाही, जिसमें भात तालीया दे॰ (प्र॰) तालनेवाला, वया । तीही दे ( था ) ताभी, तब भी, तथापि, इस तीहू दे॰ ( श्र० ) तथापि, तै।भी, ते।ही । त्यक तव॰ ( गु॰ ) [ साजू + क ] कृतसाग, अध्यित, विसर्जित, द्वेष्टा हुमा, त्याग किया हुमा, विस्क्त, विदिसचित्त ।--जीवन (पु॰) गतप्राण, मृत । स्यक्ताद्भि तत्॰ (पु॰) श्रद्धि रहित शास्त्रम्, श्रद्धिहेन्त्र थि।ग्य । रहित। त्यजन (पु॰) त्याग, स्यजनीय (पु॰) स्याज्य, छोड़ने त्याग तत्॰ (पु॰) [स्याज् + धल्] दान, वर्जन, असर्ग, विरक्त, वैराग्य !--पन्न (पूर्व) वर्जनपत्र, फारस्ती,

इस्तिका (--शील (५०) दाता, दानशील ।

रयागम दे० (कि०) खजन, त्याग, विशाग ) स्थागना दे॰ (कि॰ ) छोडना, वजना, स्थाग करना । स्यागी तत् (वि०) दाता, शूर, वर्जनशील, स्याग-कारी. विवर्जक, कर्मफल का त्यागनेवाला, वैरागी. छोडने वाला. विरक्त । स्याजित तद् ० (वि०) सक्त, विश्वतित, छोडा हथा । त्याज्य तत् ( वि ) त्याम ग्रेम्य, वर्जनीय, परित्याम करने के उपयुक्त, त्याग करने योग्य, छोडने योग्य। रयों दे॰ ( श्र॰ ) उस प्रकार के, उमी रीति से। त्योंघा दे॰ (वि॰) रात का श्रन्धा, रतेंधिया, चन्धला । ळिसा, चतुराई । त्यानार, त्यानार दे॰ (खी॰) निषुणता, दशता, क्रश-त्यानारी, त्यानारी दे॰ (खी॰) कर्म निपुण खी, अपने काम को चतुरता पूर्वक स्वच्छ बनानेवासी स्त्री । त्यारी दे॰ (स्त्री॰) चितवन, दृष्टि, निगाइ, घुडकी. धमकी !--चढ़ाना (कि॰) कुद्ध होना, अखिँ धद्दलना । विद्धे । रये। रूस दे॰ ( पु॰ ) वर्तमान वर्ष से दे। वर्ष पहले या त्याहार तद् ० (पु ०) पर्व दिन, अस्तव का दिन । त्याहारी तद् ० (खी०) त्योहार के दिन कमीने चौर छे। दें। की जाने वाली वस्त । त्यीं (कि॰ वि॰) त्यों। त्यौरी (प्र॰) त्योरी, चितवन, धनकी । जपातव्∘ (सी॰) विद्+मा] बीडा लजा, लाज, धर्म, इया 1-कर (पु॰) जन्जाकर 1-रिवत (बि॰) सळज, ळजाळू ।--भर (पु॰) पूर्णे• लन्ता, श्रधिक लज्जा |--वान् (वि॰) अपायुक्त त्रपान्त्रित, लग्जायुक्त । मास, सन्वन्त ।

भ्रियत सन् (वि॰) भिष्या + क्षि वे लेखन, सरमा-अपिष्ट तत् (वि ) श्रत्यन्त लविशत, श्रतिशय श्रीहा-न्वित, सन्नज्ज । व्र**प** तत्त्व ( प्र॰ ) सीसा, रॉया । े इलायची । त्रपुरी तत्० (खी०) छे।टी इकायची, गुजराती त्रय तद्० ( वि० ) तीन, तीन की संख्या, ३, तीसरा । —गङ्ग (स्त्री o) तीन गङ्गा, यथा — मन्दाकिनी, भागीरधी थार प्रभावती ।-ताप (स्त्री०) तीन साप,देहिक,दैनिक ग्रीर भौतिक !--पाचक (पु०) तीन श्रक्षि, श्राहवनीय, दश्याप्ति भीर गाईपत्यानि थयमा जररानल, दावानल थीर यहवानल।--रेखा (स्त्री॰) तीन ककीर ।-राग (पु॰) वाच-पित थीर कफ से उत्पन्न रोग I

त्रयी सत् (स्त्री ) [ त्रय + ई ] वेदत्रय, ऋग, यजु. थार साम ये तीन वेद, प्रस्थी, गृहणी, सीम-न्तिनी, सीमराजी बृच ।-तन्त (१०) स्पै, भास्का, रवि।-धर्म ( पु॰ ) वेदोक्त धर्म, कर्म काण्ड ।--मय (प्र॰) ईन्वरीय, ईम्बर । - मख (प्०) झाहाय, द्विज, विम ।

घ्यादश तत्० (वि०) संख्या विशेष, तेरह की संख्या, तेरह संख्या की पृति करने वाली संस्था, 52 । त्ररोद्रशी ततः (स्त्रीः ) तिथिविशेष, चन्द्रमा की में।हवीं कवा के प्रदर्भे या लय है।ने का समय.

तेग्य, तेग्हवीं तिथि । त्रसरेग्रा तत्र ( प्र. ) तीन परमाशुर्वो का परिमाण, श्रमु परिभाग, गवाच के सुक्ष्म ठिद्रों से जो सूर्य वी किरणें धाती हैं उनमें जे। कण कथा सादीख पडता है इसके सातर्वे भाग की परमाछ कहते

हैं तीन परमाणधों का ब्रह्मरेण होता है। श्रसित नद् • (वि • ) प्रस्त, इरा हुआ, सयमीत भीर, शक्ति, शक्तान्तित ।

बस्त नत् (वि॰) शङ्कित, शसमाप्त, भीर ।

शासा तत्॰ ( पु• ) [ श्री+धनर् ] रचस्, बद्धारकरस्, निस्तार, उद्वार, रचा, बचाव, कवच 1--कर्त्ता (वि•) रचक, बद्धारकर्त्वा, रहा करने वाटा । হায়া। तत्॰ (वि॰) রাজকর্মা, रक्षकः। [परिवास ।

प्रात तर्॰ (वि॰) [प्रे +फ] रिच्नत, कृताचा, बदुधत, श्राता तत्० (पु०) [स्त्री+तृष ] रचाकर्चा, न्राया कर्ता, उद्धारक,थचाने वाला । प्राप्तरच्या, रचित । श्रायमारा तदः (पुः) [श्री+मान] रक्ष्यमासः মান্ত বি ( বু॰ ) [ রম্ + ঘদু ] রষ, शहू।, हर, हीरा चादि मिषाये। का एक प्रकार का दोष।---दायी (वि॰) [प्रास+दा+ियन्] भवदाता,

राष्ट्रादायक, भयप्रश्रांक, भयदायक, भयप्रद । शासक तत् (वि॰) श्रासदायी, भवदायक, मयदाता । श्रासा तद्० (वि०) गङ्कित, भीत, भवमान । त्रासित तत् (पु॰) [ श्रस्+णिष्+क ] मणान्वत. दरपाया गया ।

आह सद् ( कि ) ब्राहि, बचायी. रखा करें।, शाण करें। - करना (बा॰) रचा करने के खिये प्रकारना, दक्ष से व्याकुल होक्र रचह की प्रकारना ।

प्राहि तत्॰ (कि॰) रचा करी, बचाग्री, प्राण करी। त्रि ततः (वि०) संख्या विशेष वाच ह, तोत संख्या का वाचक, ३, इसका येग धन्य शब्दों हे साथ श्रादि थी। धन्त में किया जाता है। जब यह शब्दों के चारि में घाता है, तब इसका ठीक ठीक रूप रहता है, पान्त जब यह शब्दों के चन्त में चाता है तब विके स्थान में चय है। जाता है। यथा---त्रिभवन, जिद्दण्ड, त्रिमूर्चि, जिवेद श्रादि, तापप्रय, वेदन्नय, भवनन्नय, दगडाप्रय धादि ।

त्रिज्ञ तत् ( वि ) तीसवी, तीम संख्या की पूर्ण करने वाली संस्था।

त्रिंशति सन् (वि॰) तीस, ३०।

विक तत् ( पु॰ ) तीन संख्या, ३, त्रिपय स्थान, तिरमुहानी, जिफला, जिक्द्र, जिवली, पेट के तीन वछ, कमर ।

त्रिककुटु तत्॰ (पु॰) पर्वत विशेष, त्रिकृट पर्वत । त्रिकच्छ्रक तव् ( पु॰ ) धोती पहनने की रीति, रीति

के धनुसार धोती पहनना, तीन काँछ ।

त्रिकट तत्र ( go ) गोष्रीज्ता, गोखरू । त्रिकट्ट, शिकट तत्र ( पुरु ) सिर्च, सोट, पीपल का सिधवा ।

त्रिकर्मा तत्र (वि॰) तीन कर्म (यानी पड़ना, यज्ञ करना और दान देना ) करने वाले, मुमिहार ।

त्रिकाल तत्॰ ( पु॰ ) भूत, अविष्यत्, वर्तमान काल, प्रात , मध्याह, संच्या काळ |--- हा (प्र- ) युद्र | (वि॰) सर्वज्ञ, जिक्षालवेत्ता।—दर्शी (प्र॰) ऋषि

मुनि । (वि॰ ) त्रिकालज्ञ । त्रिकुट तत्० ( पु॰ ) सिघाडा ।

त्रिकुटा तत्॰ ( पु॰ ) सॉट, मिर्च, पीपर !

त्रिकुटी तव् • (सी॰ ) दोनो भींहों के बीच का स्थान ! निकृष्ट तर् (पु॰) पर्वत रिशेष, इसी पर्वत पर सङ्का नगरी बसी है। यथा ---

" गिरि बिक्ट उत्पर बय लका,

वह रह रावण सहत्र चराङ्गा ।" --रामायण ।

त्रिकीम्म तत्० (वि०) तीन केम्या, प्रिकेम्म विशिष्ट,
जो स्थान प्रिकेम्य रेखा के धन्यमंग है। (द्रु॰)
योनि, भग, छम्न से पांचर्म कीर नर्मी छम्न के
न्निकेम्य कहते हैं। —िमिति (स्त्री॰) त्रिकेम्य
वस्तुओं का मापने चाली विद्या। [ ये तीन।
विमास तत्० (द्रु॰) देशविशेष, आलम्बर, पङ्गाव का
पृक्ष मान्य विशेष।

त्रिगुण तत् (पु॰) भारत, रज और तमेशुण । (वि॰) तीन से गुणित, जो तीन संस्था से गुणा गया हो । —गुरुत (वि॰) तीन वार जोता हुआ खेत, तीन चाता।—ातीत (तु॰) त्रस, परम पुरुष। (वि॰) निर्मुष, जीव-मुक्त, ज्ञानी।—ातमक (वि॰) गुणुवन्यविषद, सेसार के पदार्थ।

श्रिसतुर तत् ० (वि०) तीन या चार, श्रातिश्चित । श्रिज्ञम तत् ० (द्व०) श्रिज्ञात्, तीनलोक, निशुवन ।— योनि (दु०) त्रिशुवनकर्त्वां,श्रिज्ञा क्षे बनाने वाजा। श्रिज्ञगत् तत् ० (द्व०) त्रिशुवन, स्वर्गे, मर्त्ये श्रीर

पातास । स्रितटा तद् ( स्वीं ) । ब्रङ्केश्वर रावण के अन्तःपुर की १क शचती । वद सीता की श्वा काने के लिये नियुक्त की गई थी । दूसरी रावसियों का व्यवहार सीता के साथ अध्यन्त निष्कुर कीर क्ष्म था । परम्बु तित्तरा के हृदय में सीता की खाले किकता प्रक्षित हो गई थी । त्रिकटा सीता के प्रति द्यायुक्त व्यवहार कासी थी। वेळ का पेड़ !

भिज्या तत् ( ची॰ ) व्यासाई रेखा, आधे विस्तार की रेखा।

त्रियाता ततः ( स्नां ) धतुष, कार्युंक, फमान । श्रियास्त्रिकेत ततः ( प्रः ) ययुर्वेद का एक ध्रध्याय, ययुर्वेद का एन भाग, यतुर्वेदाध्यायी ।

जित त्य ० (९०) गीतम ग्रानि का पुत्र । एकत और दित नामक इनके दो माई भीर थे। ये तीनों अध्यय्त तपस्वी थे। तित अपने अन्य दो भाइयों की अपेका अधिक बिद्दान् और कर्मी थे। एक समय ये तीनों भाई पद्य-तमक करने के विधे किसी गॉव में गई। पद्य-तमक हरने के विधे पक्षात् त्रित की बन में खेड़कर दोनों माई बर चले आये। बहाँ एक अड़िया जित की भीर नज़, इससे इंट कर बहु मारी । भागते भागते यह एक कुएँ में तिर गये। उसी कुएँ में जित ने सोमयझ किया। कहते हैं इस यह में देशाया वर्गस्थित हुए ये और उसी हम में सरम्बती नदी का भी आविभाव हुमा था। इसी कारया उस कुए का इद्यानतीर्थ नाम पड़ा। उस हम का उन पीने सोमरस पीने का फल दोता है। तिल के शाम से इनके होनों भाई में मिलन ये होता है। तिल के शाम से इनके होनों भाई में स्थिता हो गये और वे वन में सूमने करों।

त्रितयं तत्॰ (वि॰) तीन की पूरक संख्या, तीन संख्या, ३, घमें, खर्य और काम का समुदाय ।

त्रिद्वाङ तत् ( पु० ) श्रीवैदण्य संन्यासियों का संन्या-साश्रम का चिन्द्र विशेष ।—धारण ( पु० ) संन्यासियों का वृण्डम्रहण विशेष, संन्यास शाश्रम म्रहण कार्त समय काळदण्ड, बावरण्ड श्रीय संना-वृण्ड का म्रहण् करना। वृण्ड महण्यविधि ।

त्रिह्मुडी तत् ( पु॰ ) [ ब्रिट्ण्ड + इन् ] श्रीवेष्यव सम्प्रदाय के ज्ञिदण्डधारी पति, संन्यासी विशेष, ब्रिट्ण्ड धारण करने वाले संन्यासी ।

त्रिदिव तत् ( पु० ) स्वर्षं, छाङाछ, श्रन्तरिक ।— वाद् ( पु० ) दार्शतिक सिद्धान्त विशेष । श्रिदियोकस् तत् ० (पु०) [श्रिदिव + श्रोकस्] स्वर्णस्थ, स्वर्षं में रहते वाले देवता, श्रमर ! त्रिद्दोप तत् (पु॰) वात पित्त थीर कफ का विकार देग्यं सा (पु॰) श्रीपय विशेष, जिससे त्रिदेश प्रकृत होता है। त्रिद्दोप नाशक थाप्य । — ज्ञ (वि॰) त्रिदोप जीतत रेगा, सिविषा तिंशा। त्रिया तत् ० (वि॰) तिर्माण जीत रेगा, सिविषा तिंशा। त्रिया तत् ० (वि॰) तिम प्रकार से विविषा विश्वात तत् ० (पु॰) गायेग, हेरस्त, गायेग की त्रित्ति तत् भात की व्यक्ति प्रस्ति है थात् वा प्रवेश की विभाग का की व्यक्ति प्रस्ति है थात् वा सा त्रित्रिया। विभाग का त्रित्रिया। विभाग का त्रित्रिया। विभाग त्रित्रिया। विभाग त्रिया। विभाग त्रित्रिया। विभाग त्रित्रिया। विभाग त्रिया। विभाग त्रित्रिया। विभाग त्रिया। विभाग त्रित्रिया। विभाग त्रिया। विभाग व

भिनयन तत्० ( पु॰ ) शिव, शम्सु, महादेव ( वि॰ ) भिनयना तत्० ( सी॰ ) दुर्गा, भगवती । भिनेत्र तत्० (पु॰ ) सम्मु, महादेव ।— चूडार्माण

(पु॰) शराधा, चन्द्र, चन्द्रमा । त्रिपञ्चाशात् तत्॰ (वि॰) संख्या विशेष, तिरपन,

त्रिपञ्चारात् तत्० (वि०) संख्या विशेषः तिरपः तीन ऋषिक पवासः, १३ ।

निपताक तर्॰ ( ६० ) रेखा प्रवाद्वित कवाळ, नाटक के भिनाय की पक मुद्रा, तीन केंगुलियों के सहेत से दूसों के रोककर एक धादनी के सार रहस्य भाषण करना तीन रेखा पढ़े हुआ लगा । निपयान तर्॰ ( स्वी॰ ) गहा, भागीयों।

त्रिपद तत्॰ (बी॰) पदत्रम, भागाता। त्रिपद तत्॰ (वि॰) पदत्रम, त्रिरेखायुक्त (पु०) तिवाई, त्रिभुत । [गायग्री छन्द ]

त्रिपदा तत् ( धी • ) वृत्त विशेष, हतपदी वृत्त, त्रिपदिका तर् • (की • ) धातुनिर्मित यञ्च रसने की तिपाई।

त्रिपद्दी तत् (स्त्री॰) हाथी के बांबने की रस्ती, मापा कतिता का एक एन्द्र, हसवरी, गांवत्री, तिवाई। त्रिपद्धीं तत् (स्त्री॰) प्रावदर्शी, वत क्वासी। विपाट तत् (२०) चेत्रतिशा सेद। विपाट ति (३०) विषेदी, तिवासी, तील बेदों का ज्ञाना। विपाद तत् (३०) विष्यु, नासायय, उत्तर विशेव। विपाद तत् (३०) विष्यु, नासायय, उत्तर विशेव। विपाद तत् (३०) सिक्षा, नासायय, उत्तर विशेव। विपाद त्र (३०) सीक्षा, पाद्ध विशेष, सीक्षा। विपादसी दें० (यी॰) हस्त्वावय, हसादन।

त्रिपुरा तत् ( को॰ ) [ त्रिपुर + का ] हंसवदी, मिंडका, त्रिद्वत् । [होती हैं, वैसे का तिळक । त्रिपुराड तत् ॰ (पु॰) तिळक, जिसमें तीन धाड़ी रेसाएँ विषुपाडु तत् ॰ (पु॰) तीन धाड़ी रेसाघों का तिळक मस्स धादि से मस्तक पर वनाई टेसी ळकीर, टेड्डी तीन रेसा, त्रिपुण्ड, दैसाविशेष ।

त्रिपुर तत् (पु॰) मय दानव निर्मित पुश्चय, दैरय विशेष ।—दद्दम (पु॰) त्रिपुरान्तक, महादेव, रिख, त्रिपुरारि ।

त्रिपुरा तत्॰ (श्री॰) देवी विशेष, एक देवी का नाम। त्रिपुरान्तक तर्॰ (पु॰) त्रिपुर दहन, शिव, महा-देव, बम्सु।

त्रिपुरारि तत्॰ ( पु॰ ) महादेव का एक नाम, प्रस्रय के नाम करने से महादेव ने यह जाम पाया है। सारकासुर के तीन पत्र थे. जिनका नाम ताकाच, कमलाच और विद्यनमाती था। इन तीनों ने तपस्या करके ब्रह्मा से वर पाया था कि-- "तुम स्रोग तीन नगर में थास करें।गे. हजार वर्ष के बाद ये नगर भावस में मिलेंगे, इस समय जो बाण से रन नगरों का नाश कर सकेगा बसीके द्वारा द्वम स्रोगों का बध होगा ! "यह वर पाकर बन्होंने मय दानव की सीन नगर बनाने का भारेश दिया. मय ने अपने तपोबल से स्वर्ग में सोने का, धन्तरिष में रजत का, चीर मर्त्यबीक में लोहे का यों तीन नगर बनाये । कमलाच स्वर्ग में, तारकाच धन्तरिच में चीर विद्युरमाली मत्येनोक में वास करता था। तारकाच के हिर मामक प्रज ने भी तपस्या की धीर इसने भी ब्रह्मा से वर पाया कि इसके नगर के एक सरोवर में चस्त्र द्वारा मृतम्यक्ति की हुवाने में वह असी समय जीवित हो *बठेगा* । ब्रह्मा में ऐसे वर पाकर उन श्रमुरों का श्रसाचार बहुत ही यद गया। उनके प्रत्याचार से पीडित होका देवना ब्रह्मा के पास गये। ब्रह्मा ने विचारा कि महादेव के बिना इन श्रमुशें का विनास दसरे से नहीं होगा । श्रत-एव देवताओं के साथ केंद्र ग्रह्मा महारेष के पाम गये | ब्रह्मा के मुख से चतुरों के चलाचार की बात सुनकर महादेव की बड़ा क्रीच हुन्ना । उन्होंने देव-ताधों के क्यपाय के लिये अमुरों के विनाश करने का सङ्कलप किया। वह दिण्यस्य पर आक्क हुए। महाम स्वारिष वेन। श्रीको दूर आक्त प्रसुरों के न्या चढ़े, पुना बैंत पर चढ़ कर उन्होंने असुरों के नार देखे। उत्ती समय उन्होंने अस्पों का स्तन कार और बैंज के सुर बीच से फाड़ दिये। महादेव अञ्चय पर पाद्यपत अस्त्र चड़ाकर तीनों नगरों के क्रिकन की प्रतीचा करने लगी। जब वे पुर मिलने चगी उत्ती समय महादेव ने वाण क्षेत्रक रचन तीनों नगरों के। नष्ट अप्ट कर दिया। पुर के वाली चिक्काने चगी, महादेव ने इन सम्मी को लहाकर परिचम समुद्र में फेंक दिया। देवता निषकण्डक हो गये।

त्रिपुस दे॰ ( पु॰ ) खीरा, फल विशेष । त्रिपोलियो दे॰ ( पु॰ ) सिंहहार, राजमहरू का पहला हार,तीन हार का सकान । [हरें और बहेदा फल ।

त्रिफला तत्॰ (स्ती॰) समभाग मिश्रित र्थावला, निवाती तद्भ (सी॰) पेट पर पड़ने वाले तीन वल । त्रियेती तद्भ (सी॰) त्रियेगी।

त्रिमङ्ग तत्० ( पु॰) तीन श्रद्ध का मङ्ग, मूर्त्ति विशेष । भिङ्गा तद्व० ( पु॰ ) देहा खड़ा होना ।

िभङ्गा तद्० ( पु० ) टेड़ा खड़ा होना। जिभङ्गी तद्० ( पु० ) छन्द विशेष, श्रीकृष्ण की एक

सूर्ति विशेष । [तिनकोमा । त्रिभुज्ञ तत् ० ( पु॰ ) त्रिकोख रेखा, तीन सुजा का, त्रिभुज्ञातसक तत् ० (गु॰) [त्रिभुज + प्रारमक] त्रिभुज,

त्रिकीया । िस्तर्ग, तस्ते और पातास । त्रिभुवन तत्त् (पु॰) त्रिलोकी, त्रेलोक्य, तीन लोक, त्रिभेशु तत् (पु॰) ग्रस्केंद्र का एक भाग, मञ्जकात श्रादि तीन ग्रस्कालों का वेत्ता,चीनीनी और सहद ।

त्रिमुखा तद् ( जी ) बुद्धदेव की माता, मावादेवी । त्रिमुर्ति तद् ( पुः) महान, विष्णु कीर शिव की सूर्ति । त्रिमुद्दानी दे ( जी ) तीन मार्गे का मिलान, कहीं तीन मार्ग मिले हों !

जिया दे॰ ( खी॰ ) नारी, खी, कामिनी, बनिता । जियामा तद॰ ( खी॰ ) [ जि + बाम + क्षा ] राह्मि, रश्ती, निधा, यसुना नदी, हबदी, काळा निषोध, नीळ का पेंट्री

त्रियुग सन् (पु \*) विष्णु, नारायण, वसन्त, नर्पा थीर सरक् ऋतुत्रय । सरम्युग, द्वापर, श्रेता—युगत्रय । त्रियोनि सन् (पु ») लोभ श्रादि से उत्पन्न कल्ह । त्रिलोक तत्॰ ( पु॰ ) तीन लेक, त्रिभुवन, स्वर्ग, मर्स्य श्रीर पाताल ।

त्रिलोकी तत्० (खी॰) तीन कोको का समूह, प्रयामूर्लोक, भुवकोंक श्रेस स्वक्षेक, मिसुबन, ग्रिजनात्।
—नाथ ( दु॰) तीनों कोकों के नाय, दिक्छ,
निवंदार भगवात्। [ शम्सु।
विद्योचन तत्० ( दु॰) त्रिनेम, व्रिजनयन, महादेव,

जिलोह या जिलोहरू तव् (पु॰) तेतान, जांदी श्रीस वाय में तीन थातु। िर ज श्रीस तम। विद्याप से तीन थातु। िर ज श्रीस तम। विद्याप तव् (पु॰) श्रमें, प्रथं श्रीस तम, व्रिगुण सत्व, विद्याप्तिमक तव् ॰ (वि॰) ग्रेवापिक, तीन वर्ष का, तीन साठ का। ितीन वर्ष की भी। जिलापिका तव् ॰ (खी॰) विद्यापण विद्याप विद्याप त्रीम विद्यापी तव् ॰ (खी॰) विद्यापण विद्यापी विद्यापी तव् ॰ (खी॰) जिद्यापी विद्यापी व

के अपर पेट की तीन रेखाएँ। जिमिकम तत्० (पु०) वामनावतार विद्यु, वामन

भगवान, इनकी कथा प्रसिद्ध है। त्रिविक्रममद्भ सत्० ( प्र० ) संस्कृत के एक कवि का नाम, ये कवि प्रसिद्ध विद्वान देवादित्व शम्मां के पुत्र थे। बाल्यावस्था में पढ़ने लिखने की फ्रोर इनकी विशेष रुचि नहीं थी, इनके पिदा आमान्तर गये। उसी समय एक विदेशी पण्डिस रोजा के यहाँ ष्टाये और उन्होंने शास्त्रार्थ करने के विवे राजा से कहा । उस शजा का राज्य पण्डित त्रिविकमभट के पिता ही थे । राजा ने उन्हें ब्रुखवाया । उनके उप-स्थित न रहने के कारण जिविकमजी राजा के समीप गरी, राजा ने उनहीं शास्त्रार्थ करने की कहा और दिन भी नियत कर विथा। विद्या में विशेष परि-चय न होने के कारण वह चिनितत हुए थीर सर- . स्वती के मन्दिर में आकर उनकी आराधना करने लगे। सगवती प्रसन्न हुई श्रीर पिता के न श्राने सक भन्न गासा के झान होने का इन्हें बर दिया । इन्होंने शास्त्रार्थ में भादी के सीता श्रीर ये नळचम्प नासक प्रन्य बनाने जागे । सात उच्छवास तक उन्होंने वनाया या कि इनके पिता वाहर से चले आये, शतक विवश है।कर नजयम्पू हन्हें श्रथुरा की छै।व 'देना पड़ा | खटीय भाठवीं शताब्दी इनका समय श्रनमान से सिद्ध किया जाता है।

त्रिविध तत्॰ (बि॰) तीन मकार का, तीन धारा, विधा।

त्रिविष्प (पु॰ ) स्वर्ग, तिवृत देश।

त्रिवेनी यात्रियेणी नव् (खी॰) स्थान विशेष, गहा, यमुना श्रीर सरम्बती का सहम स्वान, प्रयाग, तीन पाटी।

त्रिवेद तत् (पु॰) ऋक्षत् वृत्र श्रेर साम ये तीन वेद् । त्रिगङ तत् (पु॰) विश्वास, श्रतम, चातक, पत्नी,

ु यद्योतः राजा विशेष, सूर्यक्षरीय एक राजा। इसी शरीर से स्वर्ण जाने के लिये उन्होंने सहचि वशिष्ठ के। यज कराने के लिये कहा था। इनकी धमिलापा पूर्ति को वशिष्ट ने धसम्भव बतलावा । तब में बिशायजी के प्रज्ञों के पास गये थी। बनसे श्रपनी श्रमिखापा कह सुनायी। उन्होंने कहा कि जिस काम के विषय में पिता की श्रस्तमाति है उस काम को करना हम लोगो को अधित नहीं है। सब जिशक ने कहा कि जब सुम स्तीग यज्ञ नहीं कशश्रोगे, तर में दूसरा गुर कर लूंगा। वशित्र के प्रजों ने इन्हें शाप दिया, तदनुसार वह चाण्डाळ हे। यथे । तदनन्ता विश्वामित हे वास त्रिराक गये थीर अपना मनोत्य इह सन्।वा। विश्वासित्र ने भ्रपन बेशाबाट से सभी वार्ते जान कीं ग्रीर वह यज्ञ करने के लिये प्रस्तत हो गये। इस यज्ञ में भूपि थीर देवताओं की निश्चित किया. केवल वरिष्ठ पुत्र होत सहै। दथ नामक ऋषि निमन्त्रत नहीं किये गये थे। बशिष्ट के पूर्जी व व्यापित की कि जिस यज्ञ में चलिय शब्दर्य थीर चाण्डास यतमान है, उस यत में देवता थीर ऋषिगय क्योंकर जा सकते हैं। यह सन विन्या-मित्र कें। यहा क्रोध हुआ। विष्वामित्र वं वशिष्ठ के पुत्रों ने। कुकु। माय भोजी डोम चैता महोदय को निपाद दी शाने का शाप दिया। विश्वामित्र के धनुरोध से अन्यान्य महर्षियों ने यज्ञ भारत्म किया, परन्तु वंद्धिंभी देवता नहीं शाया। इससे विद्यासित का क्रोध द्यार भी यहा द्यार वे व्यवसी तास्या के वल से उसे स्वर्ग भीतने का प्रयत कानी ल्यो। इन्द्र में इसके ऐसा नहीं करने दिया। फिर क्या था विन्यामित्र एक नयी सृष्टि श्चने बर्गे। ससम्रप्ति मण्डल भार तथरों की उन्होंने सृष्टि की, यह देखका देवों ने विन्यासित्रको समफाया, विश्वासित्र ने कहा त्रियंकु को मौंच कहीं गिरने देंगी देवों ने यह मान विद्या, तब से जित्रकु पन्तदिष में सिर नीचे किये हुए अटका हुआ है।

(२) हरिवंश में एक दसरे त्रिशक की क्या लिखी मिक्ती है। यह ऐन्द्रावरण के प्राथी। इनका पढ़ा भाम सत्पन्नत था । इन्होंने दमरे की व्याही स्त्री की हर तिथा था। इसमें इनके विता प्रप्रसंख हुए थे । तदनन्तर गुरु वशिष्ठ की कामद्रधा गी मार कर इसने गोम्नीस खाया, इन्हीं तीन वापी के कारण इसका जिशेक नाम पड़ा था। इसकी श्रधामिकता के कारण पिता ने हमें श्रपने राज्य से निकास दिया था। इसकी दुर्देशा देखकर विश्वामित्र की दवा चाहै। उन्होंने दिशंक की पिता का शब्य दिखवा दिया। इसी शरीर से स्वर्गे मेजने वे लिये जिन्जासित ने यह करायाधा। देववाधों ने इसे स्वर्ग में स्थान दिया, इसकी म्यी का नाम सत्याचा चा । मत्याचा के वर्मसे हरियन्द्र नामक विशंक की एक पुत्र हुया था। यह पुण्याता हरिश्चन्द्र श्रेशहृष नामसे पुकारा जाता है।

त्रिश्रूल सत् (पु॰) श्रस्त विशेष, महादेव भी का सुप्य थला ।—भारी (पु॰) शिवास्त्रभारी, महादेव, शम्स्र ।—पाणि (पु॰) महादेव।

त्रिज्ञुत्तो तत् (९०) शिष, महादेव, महेवा। त्रिश्टङ्क तत् (९०) विष्टुर, पर्वत, भिडेवय। नाम। त्रिष्टुप तत्र (९०) धन्द्रो विशेष, एक वैदिक सन्द का त्रिसन्ध्र तत्र (६०) ) ९एव विशेष।

विसन्त्य तत्॰ (पु॰) साय, प्रात श्रीर मध्यान्ह काल ।—व्यापिनी (१व्री॰) विसन्त्या के क्रन्तगैत

कियन् चया व्यापिनी तिथि । वेसनस्या तनः ((वी०) पात साम कीए न

निसन्त्या तत् (१४१०) पात ,साय द्वार बध्वान्हहाळ । त्रिस्थली (१४१०) प्रयाग, काशी द्वार गवा ।

बुटि तर्॰ (श्वी॰) चिति, हानि, व्यवच्य, नाग्न, स्यूनमा, साझाळहुन, प्रतिझा हा धन्यया कामा, अन, याराज, सग्य, काळमेर, महर्त, च्या द्वा- ्रांसक काल, प्रावप, ख़ीटी ब्रुटायची ।—कारक (पु॰) चृतिवारक, हात्रिकारी, देग्यी, प्रयाश्ची । ब्रुटित तत्त्व (वि॰) खण्डित, सन्न, चृत, टूटा हुम्रा । ब्रुटित तत्त्व (ख़ि॰) देखी जटि ।

भैता तरं । स्ता ) द्वा विशेष, दूसरा युग, इस युग का नाम १९३६००० वर्ष का है । यज्ञामि विशेष, यज्ञ के तीन दिखणामि, ताहँपत्य खेर आह्वतीय अग्नि ।—सि (पु०) [ नेता + श्रानि ] यज्ञ के धार्मि का स्था करने वाळा, आहितार्मि । —युगाद्य (क्षी०) जेतायुग की आस्म निवि, कार्सिक शका नवमी ।

त्रिधा तत् ( ज॰) [ ति + धा ] तिधा, तीन प्रकार । त्रिगुत्त्व तत् ( पु॰) त्रिगुष्ण का धर्म, त्रिगुण् का, स्वभाव, सत्व, रज धीर तत इनका समुदाय । त्रिगुण्य का,

विवाधिक तत् (वि) वर्ष त्रयासक, तीन वर्ष का, विसंविद्यारिक।

त्रैविद्य तद् ( पु॰ ) त्रिवेदञ्ज, वेदश्रयवेत्ता । त्रैविद्य तद् ॰ ( वि॰ ) प्रकारत्रय, तीन प्रकार । त्रैमासिक तद् ॰ ( वि॰ ) त्रिमासी, तीन मास सम्बर्धी, ्रतीन मास का ।

त्रैराशिक तत॰ (पु॰) श्रङ्क प्रकरण विशेष, जिसमें एक वस्तु कां मूल्य जानने से तीन वस्तुओं का मूल्य जाना जाता हैं | तीन की संख्या का गणित सम्बन्धी नियम |

त्रैलिङ्खामी तत् (पु॰) शिख तै व्यक्तस्वामी इन महाधमा का जन्म दाविषास्य माह्यप्रयंश में हुआ था। तन् १४२६ ई॰ के पुत महीने में विशिवा जिला के हैलिया प्राम में हुनका जम्म हुआ था। हुनके पिता का नाम मुस्तिहण्य था, यह वहे दानी थे। इनकी दे। स्त्री व्यी जिल्काच्य पीछे विशिव चर उरका हुए थे। यही जिल्काच्य पीछे विशिव स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए। वैशिक की १०वर्ष की अवस्था में हनके पिता का स्वर्गवास हुआ। पिता के विमेत्रा के अनन्तर इन्होंने अपनी माता से द्वास्त्रों का अध्ययन और योगाम्यास की विश्वा का पुर जोकदास हुआ। माता के अन्तिस

संस्कार के बाद पुन: ये घर नहीं छोटे। इनके छोटे माई ने घर चलने के लिये बहुत विनय किया, परन्तु हन्होंने कुछ नहीं समा । तदबन्तर उनके छोटे भाई ने इनहे लिए वहीं महात वनवा दिये. थीर मीजन की भी व्यवस्था कर दी। इसी समय संगीरथ स्वासी नामक योगी के लाध इनका परिचय हथा। ब्रैलिङ इन्हीं स्वासीजी के साथ प्रश्कर तीर्थ के। गये थीर वहाँ दस्होंने योग के गुढ़तत्वों का ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने उन्हों से मन्त्र ग्रहण भी किया। कुछ दिनों के बाद भगीरथ स्वामी, अनेक सीधों में घमसे हक सेतुबन्ध रामेध्वर यहुँचे । वहाँ से स्वामीजी के वर से एक दरित बाह्यण घनी धीर प्रश्रवान हथा था । स्वामीची का श्रद्धौकिक प्रभाव देखकर लोग बेटा धन प्रादि के लिये उन्हें सनाने लगे। श्रसण्य विवश है।कर स्वामीजी वहाँ से हिमाळय की ओर नैपाल राज्य में गये और कुछ दिनों सक वहीं बेगगाभ्यास करते रहे। वहीं सहीं की श्वधिकता के कारण स्वामीजी पनः शास्त में लौटकर नर्मदा के तीर पर मार्कण्डेय सनि के चाश्रम में रहने लगे। धनन्तर इन्होंने काशी में रहना स्थिर किया। स्थामीजी का प्रभाव चारों छोर फैल गया, खोग दूर हुर से इनके दर्शनों के निये साते थे। काशी के वाशी विश्वनाथ के समान भक्ति करते थे । १८० वर्ष की श्रदस्था में ये विनाशी शरीर की छीड़कर मुक्त हुए।

त्रेलोक्त तत्॰ ( दु॰ ) त्रिभुवन, त्रिलोकी, स्वर्ग सर्व श्रीर पाताल, श्रह्माण्ड ।—विज्ञया तत्॰ (स्त्री॰ )

भांग, भंग। त्रैनर्शिक (गु॰) ब्राह्मण, चत्रिय श्रीर वेश्य का धर्म। त्रैनार्थिक तन्द॰ (वि॰) तीन वर्ष सम्बन्धी। ब्रैनिक्सम तन॰ (पु॰) विष्णु, वासन सगवान।

नेटक तत् ( पु॰) संस्कृत का एक छन्द विशेष, भारक का एक भेद। जोरी तसर (स्टीर) जरून नींग श्रीकरींट । कि पर ।

जोटी तत् (स्त्री ) चन्सु, चाँच,थोड,टाँट । [का घर । त्रोगा दे० (पु०) त्या, तरकस, द्युषि, वाया रखने त्राचीश तत्० (पु०) त्रिकालाधिपति, त्रिलोकेश, सर्य, दिवाकर । इयस्त्रक तत्॰ ( पु॰ ) शिव, महादेव, त्रिलोचन । —सख ( पु॰ ) कुनेर, यदशज, धनाधिय । च्याहिक तत् ( वि० ) तीमरे दिन होनेवाला. तीमरे दिन का, दा दिन के बाद होने वाले शेग आदि । त्यकः तत् (खी०) स्वर्शेन्द्रियः द्वालः, बल्कतः चमडा, दालचीनी । —कस्स ( ९०) फोडा, बर्स, म्फोटक, घाव, द्वत। — एच (पु०) तेजपात। ─सार (प्र•) वीव : त्वचा तत्र (स्त्री ०) चर्म, दश्कल, द्वाल । त्वदङ्गितवः ( पु॰ ) भाषके चरण। त्वदीय तत्० ( वि॰ ) तुम्हारा, तुम्हरा सम्बन्धी । त्यरा तर्• स्त्री : ) वेग, शीवना, इत, शीव। -कारक (गु॰) शीधकारक, द्वाकारी। - न्यित (वि०) विशा + ग्रन्वित | तुर्या, त्वरित।

त्वरितोदित तत् (वि॰) [स्वरित+इदित] शील कथित बाक्य, जल्दी से कहा सया वाक्य ! त्वष्टा तत्• (पु॰ ) [ श्वच्+तृम् ] शादित विशेष, सूर्य, विश्वकर्मा, महादेव, प्रजापति विशेष, पर्ण-सङ्कर जाति विशेष, बढ्ई, चित्रा नश्चत्र का श्रधिष्टाता देवता । নিম্বর । त्वाप्र सत्० (पु॰) बृत्रासुर,वृत्र,नामक धसुर,वज्र, विज्ञा त्याप्री तद॰ (खो॰) चित्रा नवत्र, संज्ञा नाम की सर्वे की सी ! त्विप तत् ( स्त्री ) शोभा, प्रभा, कान्ति, दीहि,

इच्छा । विया तद् (सी०) दीक्षि, शोमा, राशि, किरण। लिपाम्पति तत् ( पु॰ ) पूर्व, स्वि, भान । त्वरित तर्॰ (वि॰) खतन्विन, (पु॰) शीघ्र, इत। स्विपि तत् ( पु॰ ) किरण, राशि, तेव, प्रमा।

छवि, वाक्य, व्यवसाय, जिगीया, जीवने की

ध

थ ध्य अन का सत्तरहर्वा श्रहर, दन्तस्थान से दचारण होने के कारण इसे दन्त कहते हैं। थ तत्॰ (पु॰) पहाइ, रचण, व्याधि विशेष, भय-चिन्ह, भच्या, महलार्वस ।

थहँ दे॰ (स्त्री॰) जगह, देर, भटाका।

ेथई दे॰ (स्त्री॰) कपडों की राशि, बस्तसमृह ईटो की बनी बदारी, गृहनिर्माता, घर बनानेवाला राज् धवर्ड । [धूनी, पाया।

थंव, शंवा, शंभ तद्० (पु॰) स्तम्म, खम्मा, खम्भा, थमना दे॰ ( कि॰) डहराना, रुक्ता, सम्हळना, स्थिर होता 1

यक दे॰ ( ५० ) पका, चका, चकान, देहा, गाँव की सरहद, प्रामगीमा, ढेर, राशि, , चाटाळा ।—शक ( वि॰ ) छचपम, तरवता, मिक्ट, धसक्द ।

. यकना दे॰ (कि॰) धान्त होना, हारना, हार जाना, अधिक परिश्रम से इन्द्रियों का श्रवश होना, हाथ पैर चादि की शिपिलता, धीमा पड़ जाना, सुरध हो जाना ।

शक्ती दे॰ (क्षी॰) खिये। के बाल माइने की सन की बनी कुंची (

यक्षा दे॰ (वि॰) ध्रान्त, धका हुधा, धकित, हान्त। यकान दे॰ ( खी॰ ) यकावट, शिथिबता ।

पकाना दे॰ (कि॰) श्रान्त करना, परिधम कराहर शिथित करना, हराना ।

यका मौदा दे॰ (वि॰) यका हुआ, धान्त, धमित। यकार तन्। ( पु॰ ) य अचर, तथर्ग का दूसरा वर्ण । यकावट दे॰ ( को॰) यकान, इसरत, इसस । थिक दे॰ (कि॰) थक कर, हार कर, लाचार है।। यकित दे॰ (वि॰) धका हुमा, आन्त, शिथिछ,

यवश छका हका। यकेनो ( छी० ) श्रान्ति, धकावट ।

थकीहाँ ( गु॰ ) धकामीदा, यका हुछा।

थका दे॰ (पु॰) ये।इ,चक्कान, खोंदा, धनीमूत पदार्थ, हमा हुचा पदार्घ, ब्रमावट । दिखि, सन्द । धगित द॰ ( वि॰ ) रुहा हुमा, रहरा हुमा, शिथिछ, थति (खी॰) घरोहर, शाती।-हर (पु॰) वह

स्यक्ति जिसके पास थाती या घरे।हर रक्ती है। । थती दे (वि०) पड़ी, वशी,नियतास्मा,घोक,शिंग, दें। थन तर्० ( पु॰ ) स्तन, गौ थादि की घूची, श्रीरांश्वेवा।

यनी दे॰ ( सी॰ ) घेड़े और हाथी का एक दोष।

धनेला या धनेली दे॰ (प्र॰) स्तन का शेग विशेष. स्तन का घाव, गुबरैले की जानि का कीडा। थनेइयरी सन्॰ (प्र॰) इस्त्रेत्र के रहनेवाले बाह्मण। थनेत दे॰ ( पु॰ ) गाँव का मुखिया, वह श्रादमी जो जर्मीदार की थोर से लगान वसल करने पर नियत हो। थपक दे० (पु०) थाप, डोक, खुमकार । धपकी दे॰ (स्त्री॰) थपक, ज़मीन के। पीट कर चौरस करने वाली काठ की सँगरी, घाषी, खनकारी । थपडा दे० ( पु० ) चपत, चपेटा, धप्पइ । थपड़ी दे॰ (स्ती॰) करताली, हाथों से ताली देना। थपथपी है॰ (स्त्री॰) धपकी। श्रमना तट० (कि॰) स्थापना, वैठाना, स्यापित करना, देवता ग्रादि की प्रतिष्ठा करना । थपा तदः ( वि॰ ) स्थापित, प्रतिष्टापित, स्थापना कियाहग्रा। कराना । ध्ययाचा तद् । (कि॰) स्थाना कराना, प्रतिष्ठित थपेडा दे॰ ( ४० ) धील चरेटा, घवड़ा, घका, टक्स । थावोडो (स्त्री०) यवडी, ताली। श्रद्भ हे . (पू०) चवत, चपेटा, घाप। थम तद् । (पु॰) स्तम्म, खम्म, पाया, थुनी। थमकारी दे॰ ( वि॰ ) रोकने वाका। थमडा दे॰ (बि॰) तुन्दिल, तोंदैल, बड़े पेटवाले । ध्यमना, श्रंभना दे॰ (कि॰) रुकना, ध्रंमना, ठहरना। धर दे॰ ( पु॰ ) घळ, सिंह, बाब का खेल. बीहड जङ्गल, थीरान बन (स्त्री०) तह, परत । श्रास्थर दे॰ (स्त्री॰ ) करप, कपन, डगमग, इलचल, एक प्रकार का कम्प, बहुत कम्प, यथा-" जाहे हे धरधर कांपता हथा भी प्रातःकाल गङ्गास्नान करने गया । "--कॅपनी दे॰ (स्त्री॰) एक छे।टी चिडिया विशेष । [संकपिना। श्रार्थासा दे (कि॰) क्षिपता, कम्पित होता, सय थरथराहट दे॰ (स्त्री॰ ) कम्प। धरधरी दे० (स्त्री०) कपरुपी। थरहाई, थराई दे॰ (स्त्री॰ ) पहसान, निहोरा। थरहराना दं० (कि०) चिन्ता से कॉपना। धरिया दे० (स्त्री०) याजी, टाडी। थाली ।

धरितया, धरुतिया, धरुक्कतिया दे० (स्त्री०) होटी

धरींना दे ( कि॰) किश्ति होना, कियत करना, कैया देना, यक्कित करना।

'थल तद्० ( दु० ) प्रका, जगहे, जमीन, र्जांन, धरती, खान के धरती, बाव की मीद, मलमपडल ।

धलकता दे० ( कि॰) घड़कना, फड़कना, नलकता, उथल प्रथल होना । [बाले महुष्य खादि जीव ।

धलचर तद्० ( दु०) श्रळचारी,सूमि पर हिने या चलने धलचारी तद्० ( वि॰) भूमि पर चलने वाले आणी ।

धलचर तद्० ( वि॰) मूमि पर चलने वाले आणी ।

धलखल दे० ( वि॰) मेरियन के कार्या फुनता था

हिलता हुवा ।

धलखलाना ( कि॰) सामान्य खावात से भी हिलां लगान, कश्तित होना, जिस प्रकार मेरे धादिमयाँ का मांस हिल्ला है।

थिलिया दे॰ (की॰) क्षेष्टा धान्न, भोनन वरसे का धाती है॰ (बी॰) क्षान, बैठक, बालू का सैदान। धालुइर, पर्वत या ब॰ की प्रान्त भूमि। धाद है॰ (पु॰) राज धुई, मकान बनाने चाला, ईटे पथ्य की जोड़ाई करने वाला कारीतर। [होना। धाइराना दे॰ (कि॰) कांवना, शक्कित होना, भीत धादाना (कि॰) थाड़ लेना, गाइराई मापना। धार्मा दे॰ (स्ती॰) कोर्स का ग्राह्म गुड़, मांद, लोज, पता, खराम।

थलवेडा दे॰ ( पु॰ ) नाव लगने का घाट। विरतन

शांती दे॰ ( g॰ ) चोरों का सेदिया, र्याग त्याने बाटा, घोरी का साठ मोळ खेने वाला, चोरों की चोरी के लिये समय स्थान शादि की स्वना देने बाला। चोरों का श्रष्टा रखने बाला, चोरों का सरदार।

धौंम दे॰ (पु॰) खम्भा, सम्भ, धूनी। धौंमना दे॰ (कि॰) धवलस्थन करना, रोकना, धट-काना, प्राइना, सहायता करना, विलम्ब करना। धौंबला दे॰ (पु॰) क्यारी, धालबाल, घाला।

द्यावला द॰ ( पु॰ ) क्यारा, आक्षवाळ, याळा। धा ( क्रि॰ ) हैं का सूत काल, रहा! धाई तद्॰ (वि॰) न सिटने वाळा, वना रहने वाळा। (पु॰) बैठक, मधाईं।

थाक तद्० (पु०) प्रामसीता, थोक, डेर का देर, सिरा, श्रदाला ! (कि०) थक कर, हार कर ! याक्सा दे० (कि०) थकता, थान्त होता,कुल्त होता । थाति. थाती (स्त्री॰) सञ्चित धन, जमा, धरीहर, पिश्च वीधने का स्थान । धमानत । थान दे॰ (पु॰) कपडे का धान, स्थान, देवल, जगह थानक तद॰ (प॰) जगह, थाला, फेन, साग । थाना दे॰ (पु.) स्थान, ठिकाना, बैटक, चैकी, चैकी, सिपाडी के रहने का स्थान, केतवाली, शहा ।-पति तत् (प्र) दिक्यान, प्रामदेवता । धानी दे॰ (पु॰) स्थानी, स्थान का स्वामी, स्थान का प्रधान या मुख्य । (वि०) सम्पन्न, पूर्ण । धानेटार दे॰ (प्र॰) केत्रवाल, प्रतिस का एक अपस्तर । धानैत (प्र•) धानापति, मामदेवता । धाप दे॰ (छी॰) धील, धपड, पशु का पाँव मर्थांद, बैठक, थपकी, छै।टे दोल के बजाने का शहर । यापन तद् • (पु • ) स्थापित काने का कार्य, राजने का हार्थ । थापना दे॰ (कि॰ ) थोंपना, गोवर पाधना, उपरी

बनाना, घपथपाना, टॉकना, रखना, रथापन करना, टहरा देना, घरना, सुकरें, करना, बेटना, कल्या स्थापन की पता। थापरा दे॰ (पु॰) डॉमी, होटी नाव।

धापा दे (पु॰) पद्य के पांच का चिन्ह, पजे का चिन्द । —देना या जगाना ( कि॰ ) किसी महल कार्य के भवसर पर खिर्चा ऐपन के थापे रुगती हैं। गियः ।

थापित दे॰ (वि॰) स्थापित, प्रतिष्टापित, बैंडाया थापी दे॰ (स्ती॰) धापने का शब्द, काठ की बनी हुई यापी, जिससे छत चादि पीटते हैं।

थाम दे॰ (पु॰) धम्म, धूनी, टेह, मस्तूज । धामना १० (कि०) रोकना, पकडुना, श्रटहाना, हाथ

में लेना, सँमालना । करना । थाम्हना दे॰ (स्त्री॰) सम्भालना, रोकना, विलम्ब ्यायी दे॰ (वि॰)स्थायी। विद्यापात्र । धार, थाल दे॰ ( पु॰ ) वही धाबी, भीजन करने का धारा (सर्वे ) तुम्हारा धाल (५०) देखे थार ।

थाजा दे॰ (९॰) बाखाबाला, र्थावला । थाली रे॰ (खो॰) घतिया, मेाजन करने का पात्र :

धाव दे॰ (स्री॰) याह।

थावर तदः (पुः) व्यावर, प्राणिविशेष, धचल, वचादि ।

पाह दे॰ (स्ती॰) तला, पेंदा, पानी के नीचे की भूमि. गहराई का अन्त, अन्त पार, सीमा, संख्या, परिमाण धादि । किमी वस्त का गप्त गीति से लगाया गया पता, उताराघाट, चाहर, चहाज,

जल का गहराव, जब के नीचे की भनि ।

थाहना (कि॰) थाड लेना, पता स्रगाना ।

धाहरा द॰ (वि॰) छिछला, जिसमें गहरा पानी न हो। थाही दे॰ ( प़॰ ) नदी का स्थला स्थान जहाँ ग्रधिक ਗਲ ਜਵਾ। गिहरी न हो।

धाहा दे॰ (स्त्री॰ ) उथकी नदी, नदी विशेष, जी थिगरी, थिगली दे॰ (की॰ ) च≆ती, पैबन्द, फटे

हुए कपरंका छेद सन्द करने की कपडे का जी द्रहरा स्वापा जाता है वह l रिहत. उहराव १ थिति तद ० (स्त्री०) निवृति, स्थिता, निश्चितवास. थिर तद॰ (वि॰) स्थिर, श्रवतः, निश्चित ।

थिरकना दे । (कि॰ ) नियुष्तापूर्वक नाचना। थिरको दे (छी०) चमरकार,विशेषता, घमने की रीति । थिरता सद - (छी • ) स्थिरता श्रवज्ञानस्य ।

थिरा तद॰ (स्त्री॰ ) स्थिरा, प्रथ्वी, धरती ।

धिराना द० (कि०) स्थिर है।ना, बैठाना, ठहराना, मिट्टी के बैठ जाने से पानी का साफ होना ।

थिरु दे॰ (कि॰) स्थिर हो, कायम रहा थी दे॰ (कि॰) "था" कास्त्रीलिहा

थीर दे॰ (वि॰) सुन्ती, स्थिर। थुकथुकाना दे॰ (कि॰) धुकाना, बार बार पृथ्ना।

धुकटाई दे॰ (वि॰ ) ऐसी घोरत जिसे देख सब युकें या निस्ता करें।

शुकाई दे० (स्त्री०) घुडने डा काम।

धुकाना थे॰ (कि॰ ) निन्दा कराना, सप्रतिष्ठा कराना सुँह में रखी वस्त को गिरवाना सगलवाना।

धुरकाफजीवृत दे॰ ( छी॰ ) तिरस्कार, में में सूँ तूँ, धिक्कार, युक्ता थी। नालत देना । [सुबकशद्द] धुड़ी दे॰ (स्त्री॰) लानत एका चौर तिरस्कार धुतकारना दे॰ (कि॰) ) श्रनाद्द के साथ निका ध्यकारना द० (कि०) हिना, धपमानित हरह निकाल देना।

थुथना ( पु० ) निकला हुन्ना खंबा सुँह । थुयनी दे॰ (स्त्री॰ ) शूक्त का मुँड । िलटकाना । थुथाना दे० (कि०) भौ चढ़ाना, तेवरी चढ़ाना, शोड थृ ( थ्र- ) थुकने का शद्य, धिक, छिः। थुक दे॰ (प्र॰) सह का पानी, कफ, खखार। थुकना दे॰ (कि॰) थुक फेंकना, खबारना। थ्या तद् (स्त्री ) स्थूच, स्तम्भ, खम्भा, सहारे की जरूरी जो छप्परों में जगायी जाती है। ध्रनकिया, ध्रनिया। [(वि०) त्ररा, खराव । थृथड़ा दे॰ (पु॰) श्रूकर श्रादि पश्चश्रों का मुख,यकनी. थ्यन, थ्यना दे॰ (पु॰) धारो निकला हथा सम्बा मुँह, यूथड़ा, पशुद्रों का मुँह। थ्यान (प्०) देखे। थथन । थनी तदः (स्त्रीः ) यसी, स्तम्भ, सम्भा, धरन। थुरन हे॰ ( पु॰ ) पीटन, कृचन, कृचना, कृटना । थुरना दे॰ (कि॰ ) कृटना, मारना, पीटना, रस्सी बनाने के लिये मेंज या नारियल के खर्फ के। पीटकर पतळा बनाना । थूल तद्० (वि०) मे।टा, भारी, भद्दा। थला तद् (वि॰) मोटा, ताजा। थली दे॰ (स्त्री॰) दक्षिया, सूजी, हाल की ज्यायी हुई भी के। जो पकाया हुआ दुलिया दिया जाता है वह भी धली कहाता है। धवा तद॰ (पु॰ ) टीला, हुइ, मिही का चौंदा। (स्त्रीव ) श्रुदी, धिक्कार । थृहर, थृहड़ दे॰ (पु॰) पौधा विशेष, सींज, सेंहड़, यह करीली पीधा होता है । थहा तद॰ ( पु॰ ) हुइ, टीला, घटाचा । थही दे (स्त्री ) सिट्टी की देर। श्रेडशेर्ड दे॰ (स्त्री॰ ) श्रासन्द, हर्प, नृत्य, जनित थानन्द, बाने के धनुरूरण का शब्द विशेष I दे॰ (वि॰) थिस्क थिस्क का नाचने की सदा की चिप्यी | तथा शखा। .थेंगली दे॰ (स्त्री॰ ) टिकड़ी, जोड़, पैवन्द, कपड़े में थेवा दे॰ ( पु॰ ) नग, हीश, धँगूठी या धौर किसी गहने में जहे जाने वाले बहुमूल्य पत्थर । श्रेथर दे॰ (बि॰) धका हुआ, असित।

धैचा ( पु॰ ) खेत के मचान का छाजन।

नाचने वाले घपने घूँ वर से जो शब्द निकालते हैं। थैया दे॰ (प्र॰) खेत के मचान के उत्पर का उत्पर ।-थैजा द॰ ( पु॰ ) बोस, गोन, लोघा, कोवला । थेजी. थेलिया द॰ (स्त्री॰) छोटा थेला. कोथली. बद्धश्रा, खेली। थोक दे॰ (प्र॰) धाक, इकट्टा, सब का सब, एकब, समुदाय, शशि, समूद, डेंग, पूक देश, भाग, विकी का इकट्टा साल, टोबा, महला।-दार दे॰ (पु॰) वह स्थापारी जी खुदरा न बेचकर इकटा माल बेचे (--वन्दो (स्त्री॰ ) दलावली. दलबर्न्डी । थोड़ दे॰ (पु॰) फले हुए केले का गामा, फिलत कदली बूच का गर्भ, कम, न्यून, घरप 1 थोडा दे॰ (वि॰) श्रद्ध, किञ्चित, कम, न्यून, तनिक । -थोडा (घ०)कड कछ, घटप घटप, रानै: रानै: थीरे धीरे, कम कम। — थे। डाहोना (वा०) क्रिजित होना, घटना, धीरे धीरे आगे बढ़ना, कमशः श्रमसर होना ।--वहत ( वा॰) घाटवाढ न्यनाधिक, कमोवेश 1-से थोड़ा (वा॰) श्रत्यस्य, बहत कम । थे।तरा दे० (वि॰) मेांथर, थे।थरा, कुण्डित, तेज़ नहीं। थोती दे० ( छी० ) थथन । विटी, पेखी। थोध दे॰ (स्त्री॰) निस्तारता, खेखजापन, तींद थोधरा दे॰ ( वि॰ ) खेखला, निकम्मा, जी किसी कास में न आर सके | धिरका। थोधला दे॰ (वि॰) श्रतीङ्ख, कुण्डिन, विना, थोथा दे॰ (पु॰) श्रीपध विशेष, फत्तहीन तीर, विना धार का वास, मेायरा श्रस, (वि०) छँडा, रीता, रिक्त, बेदुमका। (सर्व०) भद्दा, बेद्धंगा। थे।थी (क्षी॰) एक प्रकार की घास ।-वात दे॰ (बा॰) अनर्थक वाक्य, विना प्रयोजन का वाक्य, प्रर्थहीन वचन, अटपर्टांग वात । थोप दे॰ (पु॰) पालकी के बांस का सखड़ा, होप, र्दाप, छाप, सहर, भूपण, श्रलङ्कार । थोपड़ी दे॰ (स्त्री॰ ) चपत, धौल, तड़ी।

थोपना दे॰ (कि॰ ) पुरुचित, करना, सँमालना,

थापना, लेपना, गाँजना, बटोरना, साथे सदना ।

थोपियाना दे॰ (कि॰) चुना, बूँद बूँद गिराना, मिरिमिराना, बँदियाना । थोपी दे॰ (पु॰ ) चपेट, चपत धक्डा, सुक्डा। थीय, थोस दे॰ (स्त्रो॰ ) घरन की थूनी, लढ़ही का टेकन, खढी का टेकन ! थोवडा दे० (पु०) घषन।

थोर दे॰ (पु॰) केने का गाम यहर का पेड़। थोरा दे॰ (वि॰) योडा, ग्रह्म, किञ्चित्। थे।री (स्त्री॰ ) हीन, धनार्यं, जाति विशेष, थोडी । थे।हर दे॰ ( पु॰ ) यृहर, सेहड, सीन। थीना दे॰ (प॰) गीने के बाद की स्त्री की विदाई 1

ਫ

द् यह व्यञ्जन का भट्टारहर्वी और दुन्ता वर्ण है क्योंकि इसका बचारणस्थान दन्त है। द सन् । (पू॰) दाता, पर्वत, दान, दात, खण्डन,

रचण, भार्या, पत्नी, संस्करण, सुधारन, किसी शब्द के चन्त में छाने से यह देने वासे का बे।ध करता है। यथा-धनद, जलद, पयाद श्रादि। इसका कारता श्रर्थ हिन्दी में श्रवसिद्ध है।

द्६ तद्० (पु॰ ) दैव, भाग्य, श्रष्टम, ईंग्वा, देवता । -मारा (वि॰) माग्यहत, माग्य का मारा. दर्भोगी, धमागी।

दइय दे॰ । (पु॰) देव, विधाता छट्ट, ईरवर, वई दे∘ ∫ भाग्य। दंग (वि॰) चकित, म्त्रस्य । (प॰) भय, उर, धवराहट । दंगई दे॰ ( वि॰ ) दगा करने वाला, वपद्मवी । दंगल दे॰ (पु॰) पहलवानीं का युद्ध, समृह, जमावटा। दंगा दे॰ ( पु॰ ) सगहा, उपद्रव, वसेटा । द्गैन (गु०) उपद्रवी, धागी। द्द्वना (कि॰) दण्डदेना, सजा देना। दतिया ( सी॰ ) छोटे छोटे दात।

दंतुला ( गु॰ ) वडे दनों वाला । द्दाना (कि॰) गर्माना, गरमी क्षणना । दंदी ( गु॰ ) एक प्रकार की मिठाई, मगदालु । दंवरी ( ग्री॰ ) बैलों दारा सुखे श्रव के लंडबों हींद-

दंतुरिया (स्त्री॰ ) द्वीटे द्वीत ।

वाना, द्वीय चलवाना । दंग तन्॰ (पु॰) दन्तवत, सर्व या चन्य किसी वियेले

कीडे का काटा हुया घाव, डॉल, कवच, शसुर विशेष, मृगुमुनि के साप से धार्क नामक कीट की बे।नि इसने फाई थी।--मीठ (पु॰) महिष,भैंसा !

दशक तत्॰ ( पु॰ ) कीट विशेष, वन मध्दी, ( गु॰ ) दन्ताघातकारी, इष्ट्र मारने वाला, सर्प थादि । दशन तत्र ( पु॰ ) [दश + ल्युट्] काटना, दन्ताधात हिद्या, स्रिण्डित । करना, दति से काटना । दंशित तद्० (गु॰) दिश्+ इत ] दन्त द्वारा काटा

दंशी तद् ० (वि॰) डासने वाला, प्राक्षेत्रयुक्त धवन बोलने वाला, हेपी। (स्त्री॰ ) स्रोटा र्हास। दप्र तत्॰ (पु॰) दिंश + श्री दन्त, रदन, दति !

द्रप्रा तत् (स्त्रीः) दिष्ट्र+श्रा] विशाल दन्त, —नखनिष तत्॰ ( पु॰ ) बिह्नी, कुत्ता, यन्दर, मेढक, छिपकली ऋदि वे जीवजनतु जिनके दाँत थीर नामें में विष हों।--युद्ध तर् (पु॰) शुक्त ।-- ल तन्० (पु०) एक राज्य का नाम।

(वि॰) बडे बडे बीती वाजा। हिंसक जन्तु। देंग्री तत्॰ ( वि॰ ) बृहद्दन्त विशिष्ट, शुक्रा, सर्प, दंस तत्॰ ( प्र॰ ) दंश ।

दउरना (कि०) दौहना, भागना ।

द्क तत्॰ ( पु॰ ) उद्दक्त, पानी, जल, रस । द्कार तत्॰ ( पु॰ ) तवर्गं का तीमरा वर्णं '' द ''। दिक्लिन सद्० (पु०) उत्तर के सामने की दिशा।

—ी तद् ० (वि · ) दक्षिण का, देवी विशेष I (प्र॰) इचिया देश का रहने वाला !

दक्त तत्॰ (पु॰) निपुष, कुराल, प्रतीण, पटु, दादिना, (3.) मुनि विशेष, शिव का बैच, वृद्ध विशेष, श्रमि, शिष, मुरगा, विष्णु, बल, बीर्यं। प्रजापनि विशेष । यह ब्रह्मा के इस मानस पुत्रों में से एक -में। इनका विवाह मनुकी कन्या प्रसृति से हुआ या। इनकी १६ कम्याएं थीं। इनमें से तेरह दन्याए धर्म की, एक धन्नि की, एक

पित्रमण के। श्रीर एक शिव की व्याही गई थीं। शिव को ज्याही कन्याका नाम सतीथा। एक समय शिव ने दत्त का अस्यत्थान नहीं किया. इससे दत्त की बढ़ा क्रोध श्राया श्रीर इन्डोंने शिव की वड़ी मिन्दा की श्रीर उन्होंने शिव की समाजन्यत करके उनग यज्ञभाग शेक दिया। कल दिनों के बाद दस सब प्रजापतियों के श्रीच-वित बनाये राये. हसले दश का श्रहश्रार श्रीर भी बढ गया। इन्होंने चहस्पति नामक यज्ञ का श्रनप्रान प्रारम्भ किया. इस यज्ञ में सभी निस-न्त्रित किये गये, परन्त शिव और सनी नहीं। पिता के यज्ञ करने का समाचार सुनदर सती ने पिता के घर जाने की शिव की अनुमति चाडी. शिव ने श्रनमति देदी। मती पिता केयज्ञ में उपस्थित हुई । सती के सामने दर्पान्य दत्त शिव की जिल्हा करने लगे पति की जिल्हान सनने के लिये सती ने वहीं शरीर त्याग किया। इसकी खबर नारदं ने शिवतक पहुँचाई। शिवक्रीध में अधीर है। गये। उन्होंने अपनी जटा मसि पा पटकी। उसमें से बीरभद्र की बररित हुई. वीरमह शिव के अनुवरें के साथ यज्ञमूमि में पहुंचे छीर उन्होंने यज्ञ नष्ट श्रष्ट करके दक्ष का स्वित प्रतात किया और उसे जन्त डाला। पनः ब्रह्मा की प्रार्थना करने पर शिव ने बकरे का सि। दत के कबन्य में जोडने की अनुसति दी। द्य जीवित हुए। तब यज्ञ समाप्त करके उन्होंने धनेक प्रकार से महादेव की स्तति की।

— श्रीमद्भागवत।
—ा तन् (वि॰) कुराव्यता। (खी॰) श्रीवदी।
—कुर्या (खी॰) दुर्गां, मगवती, सती। स्तु-ध्वंसी तर् (पु॰) मशदेव धीरमङ्गः ।—जा (खी॰) डमा, सती, हुर्गं, सत्ताद्भ नज्ञ । —जायति (पु॰) चन्द्रः शिव कश्यव, धर्मं, श्रति, स्त्रः ।—ता (खी॰) जतुरता, पटुना, सेंयुव्य, नियुक्षता।—साविधि (पु॰) मथम मञ्जः । —पुता (पु॰) दल प्रभावति के पुत्र प्रचेता। —पुता (खी॰) सती, दमा, महादेव जी की पती, मवानी। द्त्तम दे॰ (पु॰) देश राज्य का जनभाषा के नियमा-सुसार बहुवयन, यथा—देव, देवन लोक. लोकना नायक विशेष । यथा— "एक भीति सच तियन सी जारी होग सनेह, में देखन मुतिसार सन्तन है मित्र सेट।"

—रसराज।

दक्तिमा तत् (वि०) भरल, उदार, श्रनुकुल, परछन्दा,-मुवर्ती, भ्रम्यचित्रामुवर्ती, चत्र, प्रवीण, भ्रयस्व्य, दिला दिशा, दहिनाभाग, चार प्रकार के प्रतिमी में से एक पति, अरेक नायिकाओं की समानभाव से देखने वाला। (देखो दत्तन)। -- कालिका (स्त्री) महाविद्या विशेष, आद्या शक्ति :--केन्स बहवानल, बहवाद्वि। खराड (प्र॰) विन्ध्याचल के दक्षिण का देश :-- गोल तन् ० (प्र०) वे राशियाँ (तुन्हा, बुश्चिक, धन, सक, बुस्स और सीन ) जो वियवत रेखा के दक्षिण पडती है।--ता ( खी॰ ) श्रमकृत्यता,सरत्यता सारस्य :—पथ दनिवन दिशा । —पूर्वी (स्ती०) दक्खिन श्रीर पूरव का देश ।---पश्चिमा (छो०) दक्षिण ग्रीर पश्चिम का दोन। -हस्त (पु॰) दाहिना हाथ !--ाझि (पु॰) विचिण + अग्नि विश्वाद्मिषिशेष ।-- चिल (प॰) दिविशा + भावत्र मिरय पर्वत, दक्षिण दिशा का पर्वत विशेष।—ाष्य (पु०) दक्षिण भगत के सिये मार्ग ।-परा तन् (स्त्री॰) नैक्ट त के खा। —-प्रवसाततः ( पु॰ ) उत्तर की अपेशादिकस की तक्ष श्रधिक नीचा या ढालुवी स्थान। —ावर्स (पु॰ ) दिलिए + धावर्सी शङ्कविशेष. दिहिनी थ्रोद सुदा हवा शहर, बहुम्लय शहर, मङ्गलस्वक श्रक्ष ।--।भिमुख (वि०)[दक्षिण + श्रमिम्बी दक्षिय थेर का रुख !--ामुख (वि०) इतिशस्य दिशा में इतसुख ।--।मुर्ति तत (प॰) शिव की तान्त्रिक मर्नि विशेष। —ाचह सत्० (प०) दक्षिण से अपनेवाला वास । —ागा (स्त्री॰ ) दक्षिण दिशा **।** 

इत्तिया। तत्० (स्त्री॰) दृष्तिण दिशा धर्म कर्म का पारितोषिक, मेंट. पृता। कर्म की मूर्खि के लिये इान, गायिका विशेष !—ई (वि॰) [ दृष्टिण + अई] दृष्टिया थे।न्य, दृष्टिणा के श्रविकारी। (

इतिसायन तर॰ (पु॰) भूयं का दिख्य दिया में मन, कई की संक्रान्ति में घन कि भक्रान्ति तक का काल, जब सूर्यं की दिख्यमति रस्ती है। द्विस्मी तद्॰ (स्ती॰) दिख्य देश की भाषा। (पु॰) दिख्य देश वामी। (वि॰), दिख्य देश सम्मन्यी। इतिस्मीय तत्व॰ (वि॰) दिख्य देश सम्भन्य, दान वाने का श्राप्तकारी।

द्रतन तद् (पु ) दश्वन, दिषण दिशा।
द्रतनो तद् (वि) दिण द्रावाती, दिण्यदेश का।
द्रावती तद् (पि ) धिवारा, सवा, ध्रायिक्ता - दिहानी
(स्थे) ध्रयिकार, दिलाता।—नामा (पु )
यह कागा जिसमें किसी विसेती वांतु का कमा

दिखिन दे॰ ( ५० ) दिल्ला दिशा। " देख दिखिन दिशा हय हिहिनाहीं।"

—तुलसीदास ।

दिखिनहा दे॰ (वि॰) दिख्य का। देखिना दे॰ (व॰) दिख्य से चाने वाझा पवन। देखिनी तद्॰ (वि॰) देखिया देशवासी, देखिया देश

मन्त्रची, दक्षिणी सुवारी, विबनी सुवारी । दतील (गु॰) घषिकार जमाये हुद, श्रष्ठिकार रावने गन्त्रा !— हार (गु॰) वह जोता जो किसी व्यवस्य १२ वर्ष नक श्रविस्त्रित श्रविधार किये हो। दगङ्ग दं॰ (१०) घषका, दण्डा, नगारा दुन्दुमी। दगङ्गा दं॰ (१००) धषिरवास काना, श्रवस्य

कशना। [ दगइ। दगड़ा दे॰ (पु॰) दगर, मागे, सह, रखा, पप, दगड़ाना दे॰ (छि॰) दगशना, दौहना, घनाना, घनना [ (वि॰) घनकीला। दगदगा दे॰ (पु॰)वर, मन्देद, एक प्रकार की कडीला।

दगदमा दे॰ (पु॰) बा, मन्देड, एक प्रकार की कंडील । दगदगाना दे॰ (कि॰) चमकाना, चहकना, प्रकाशित होता, मकामक करना ।

दगदगाहट दे॰ ( स्त्री॰ ) चमक, चमस्कार, प्रकारा ! दगधना दे॰ ( क्रि॰ ) वलना, छेड्ना, सताना, दु व देना, मानसिक कष्ट पहुँचाना !

दना, भागानक कष्ट पहुचाना ; दमता (कि॰) छुटना, (ब-दूक या तीप का) चरना, जलना, छुटस माना । दगरा रे॰ ( पु॰ ) दे।, विडम्ब, शस्ता । दगलफमल दे॰ ( पु॰ ) घोबा, छुळ, फरेब । दगला रे॰ ( पु॰ ) बड़ा खहा, चीगा, रुई भरा बड़ा स्थारिया ।

द्मावाना (कि॰) दागने का काम दूसरे से खेना। दमहा दे॰ (वि॰) दाग वाला, जिमने किसी ग्रुवक के। जलाया हो, जो दागा हुया हो।

द्गा दे ( क्षी ॰ ) छूळ, इपट, घेग्या ! — वाज़ दे ॰ (वि॰) छुळी, इपटो ! — वाजो दे ॰ (घे॰ ) इछ, इपट, घेग्या ! [इपटी !

कपट, घेग्या । (इक्टी । दमेल, दमेला दे॰ (वि॰) दागदार (पु॰) छन्नी द्राध्य तत्॰ (वि॰) दिह + की सस्मीकृत, सन्म किया हबा, जलाबाहबा, उबितत, श्रमितापित। —काऊ (पु॰) चडकाक, बुढ़कीया।—यानि (वि॰) नष्टवीज, मृबध्वंस, इत्पादन, शक्तिहीन । — रथ ( पु॰ ) गम्घवं विशेष, इनका नामधा धहारपूर्ण, धनेक रहीं का एक स्थ इनके पास या इसी कारण इनको छोग चित्रस्य भी कहते थे। जिस समय युधिष्ठिर ग्रपने मन्द्रेश को लेका वनवाय करते थे, उसी समय कारण विशेष मे शर्जन और चित्राय में धेार युद्ध हुआ, चित्राय हार गये. इसी कारण द खित होका उन्होंने श्रपना स्थ जला डाखा, तभी में उनकी दावस्थ कहने लगे।

द्ग्या तर्॰ ( की॰) चमङ्गबतियि, तिथि विशेष, बार विशेष, सूर्य के चस्त होने की दशा ।

दग्यागर (पु॰) पिङ्गल शाख में क, ह, र, म, श्रीर प की दावादर माना है। जुन्द के जारम में इन प्रचरों का रखना रिङ्गल शाख से बचाते हैं। दिखका तत्॰ (स्त्री॰) दाव चल्न, जना मान, सुना

श्रव, मृष्टघान्य । दग्धोद्द तन्॰ (वि॰) [दाध + उद्दर) द्वपातं, छुषा पीड़ित । (दु॰) भोजन की श्रमिटाया, भोजन वाण्डा ।

दङ्गल दे॰ (पु॰) एक प्रधार की चीकी, काएनिर्मित स्रासन विशेष, महायुद्ध, बदाधदी का युद्ध, वण-बन्धयुद्ध !

दङ्घा दे॰ ( पु॰ ) ऋगड़ा, रीला, हुश्छड़, बछवा।

दङ्गैत दे॰ ( वि॰ ) दङ्गा करने वाला, फगडाल । द्घ तत्॰ (पु॰) स्याग, हिंसा, नाश। दचक दे॰ ( छी० ) डोकर, दवाय। दचकना (कि॰) ठोकर खाना या स्थाना । द्वना (कि॰) गिरना, पड़ना। दच्छ तर्॰ (वि॰ ) दच, निषुण, कुशल ।--कुमारी तद् (स्त्री ) सती, दच प्रजापित की कन्या। --- स्तातदुः (स्तीः) दच की कन्या, सती। दच्छिन सदुः (स्त्रीः ) एक दिशाका नाम, उत्तर के सामने की दिशा का नाम. (गुः) अनुकट. सीधा, दहिना। दच्छिना तद्० (स्त्री०) दचिया, दान विशेष। दरना दे - (कि॰ ) डरना, धीरता के साथ सामना करना, श्रद्धना, खड़ा रहना, पीछे पैर नहीं देना । दडकना दे॰ ( कि. ) दरकना, फटना, चिरना । द्धेरा दे० (५०) प्रचण्ड सह,भारी वृष्टि, घणका, वृरेस । दड़ीकना (कि॰) सरजना, दहाइना। दहमुड़ा दे॰ (बि॰.) बिना दाड़ी का, दाड़ी रहित, जिनकी दाड़ी मूड दी गई। दहियज दे० ( पु॰ ) लम्बी दाही वाला । दराह तत्० (९०) दिण्ड + श्रल काठ पर पर परित काल, घड़ी, लाडी, यप्टि, दमन, निप्रह, शासन, प्रवस्थिति का उसके खपराध के अनुसार शरीर या द्यर्थ सम्बन्धी सज़ा, उर्ध्वस्थिति, संन्यास धर्म, सैन्य, ब्यंडभेद, शत्र दमन करने वाली राजशक्ति, ब्युह रचना विशेष, चक्रब्यूह, प्रकाण्ड, बड़ा

काल, बझी, टाडी, यदि, दमन, निमह, शासन, यमाधी का उसके खपराथ के खसुसार तरीर या धर्य सम्बन्धी सक्ता, करवेखिति, संन्यास धर्मे, सेन्य, चंदूरनेय, समु दमन करने बाली राजरिक, ज्यूद रचना विशेष, चक्रव्युद, प्रकाण्ड, चड़ा खन्द, केना, नेग्य, मानविशेष, भूमि नापने को टाडी जिसके काडी करते हैं। यम, पमराज, धर्ममान, अर्थ मोमान, अर्थ मोमान, अर्थ मोमान, अर्थ मोमान, अर्थ मोमान, सार्थोंग। हा नाम १ द्याडक सद्य (प्रः) वन विशेष, कृत्व विशेष, एक राज्य द्याडकारप्रय तत्य (प्रः) वन विशेष, कृत्व विशेष, एक राज्य द्याडकारप्रय तत्य (प्रः) वन विशेष, कृत्व विशेष, एक राज्य द्याडकारप्रय तत्य (प्रः) वन विशेष, कृत्व विशेष, एक राज्य द्याडकारप्रय निक्ति कारणवश राजा स रूट हो गये और उन्होंने करके देश के जङ्गळ होने का शाप दिया। तभी से वह देश वन हो गया और उन्होंन दसके देश के जङ्गळ होने का शाप दिया। तभी से वह देश वन हो गया और उन्होंने का साम देश प्रकारप्य नाम पड़ा। यह दिन्दुस्तान के दृष्टिया मामा में हैं। यनवास का कुळ समय और।मचन्द्रजी ने पर्दी विशाषा था।

द्गडदास तत्॰ ( पु॰ ) दण्ड भरतेवाला, जुरमाने का रुपया नौकरी करके चुकाने वाला ।

स्वाध्य तत्० (पु॰) यमः म, धर्मराम, श्रवय पाय का फरदावा, सुन्धार, सुम्हार स्वपुद्धमारी, दण्ड धार्या काने वाता, शासनकर्ता, दण्डी, संन्यासी, हारपाल, दन्धान, सिपाही । [विमह, सका,दण्ड । द्राउत तदः (पु॰) [ दण्ड + कल्ट ] अञ्चणसन, द्राउतायक तदः (पु॰) सेनानी, सेनापति, सतु-।हिस्सी सेना सामान्यालक, दण्डशाना, प्रवश्च विचार कर्ती, सुर्य हे एक नायक का नाम ]

द्गाइनीति तत् (स्त्री ) प्रधैशास्त्र, नीतिशास्त्र, दण्डन्यवस्था, श्रनुशासन ।

र्वास्तिय तहर (कि) [ वण्ड + क्षमीव ] सारित देने वेग्य, सज़ा देने वेग्य | [वान, चैकीदार | द्वाडपायुज नद् (पु∘) हारवाल, हाररचक, दर-द्वाडपायि तर् (पु∘) शिव के एक गया का नाम, दण्डपायि तर (पु∘) शिव के एक गया का नाम, दण्डपायी, यसराज | [न्दाने वाल, जक्टाई । द्वाडपायुक तन् (पु∘) थय, क्रांथिकारी, फॉसी

द्राइप्रणाम तद् ( पु॰ ) काद्र श्रमिशद्य । द्राइप्रणिती तद् ( पु॰) द्रण्डस्ता, द्रश्डदाता । द्रग्डमान तद् ॰ ( वि॰) द्रण्डमान, द्रण्डत, भात-द्रग्ड, सम्रापाण हुआ। द्रग्डदातुन् ॰ (कि॰) द्रश्ड के समान पतित है।कर

प्रणाम, सर्वोह, पातप्रेक प्रमाण, साष्टांग प्रमाण । द्वाइयोग तद्व (वि॰) दण्डाई, दण्डनीय, दण्ड पाते के येग्य, प्रयराधी । [मृत्यक्रमें । द्वाडानिन तत्व (ब्र॰) [दण्ड + घविन ] दण्ड धेर द्वाडानिन तत्व (ब्र॰) हा की की कहाई, सीटा-सीटी, लाग कारी । [सीवा जहा हुआ। द्वाडायमान तत्व (वि॰) वहा हुआ, दण्डक समान द्वाडायमा तत्व (वि॰) कहा हुआ, दण्डक समान द्वाडायमा तत्व (वि॰) क्यास स्पर्भ, दण्डी का प्यायत, संव्यासी का प्राचार । [संन्यासी, दण्डी । द्वाडाध्यमी तत्व (ब्र॰) संतार त्वामी, विरागी, द्विडत तत्व (वि॰) [वण्ड + हत्] वण्डमम, शासित,

द्र्युडी तत् (बि॰) दण्डयुक्त, उर्देत, उर्देवान । (पु॰) धतुर्याक्षमी, यती, येगी, संन्यासी, दण्डधारी, संन्यासी, सुर्यं ने एक पारवेचर का नाम,

सनायाफ्ना [

ए सार का एक पुत्र, दौन का ग्रच, शिव । संस्कृत के एक कवि का नाम । यह बडे प्रसिद्ध कवि हो गये हैं। यह धाल्डारिक भी थे। इनके बनाये ग्रन्थां का संस्कृत साहित्य में बहा सम्मान हं । काव्यादर्श, दश्कुनार वरित, छन्दोविचिति थीर कळापरिच्छेट ये चार धन्य हाके बनाये श्रमी तक मालुम हुए हैं। कःम्यादशं श्रीर दश-क्रमारचरित असिद्ध ही हैं परन्तु छन्डाविचित्त या कवापरिच्छेद धर्मात ६ प्रकाशित नहीं हर है। इनह स्थान का कुछ टीक ठिकाना नहीं मिलता। इध्वचन्द्र विद्यानागर कहते हैं कि य संस्थासी थे। संन्यासी कहीं एक अगड पर बनकर पहली नहीं रहा करते थे । संन्यासिया का दण्डी भी कहते हैं । धतपुव विदासागर का कहना ठाक मालूम दाता इ. एक ता संस्कृत कविया क समय निरूपण में यादी भमेटा दाता है। उनमें भी इन समते बाबा का समय निरूपण करना बढा ही कठित है। तथापि ऐसा अनुमान किया जाता कि सब्द कटिस्कार शुद्रक से ये प्राचीन नहीं थे। इनकी लेखरीता के धनुसार इन्हें कालिदास के कुछ पहले का मान सहते हैं। श्रत ९व ४ थीं सदी का ग्रन्त भाग यदि इत्का समय माना जाय ते। बहुत से मगडे निपट जायगे। इनके। दण्डिन् भी कहते हैं। द्राह्य तत्० (पु०) [ दण्डू + य ] दग्डाई, दुडयेग्य दण्डनीय ।

दतना दे॰ (कि॰) दाटमा,सामश करना । दतवन द॰ (की॰) दत्त, दन्तपायन, दांत साफ़ करने की उन्हों। दतारा दे॰ (वि॰) टांता वाडा, दॅवंडा।

द्वारा द॰ (वि॰) दोता बाला, देंतेला । दितया दे॰ (खी॰) दोटा दांत । (दु॰) पहाडी सीतर, नील मीरा । वुन्देल्यण्ड की एक राजधानी । दत्यन दे॰ (खो॰) दत्यन !

प्तुअन ६० (की॰) द्तिवन । दतुसन दे॰ (की॰) दति हा साफ करन के लिये नीम व वस्त्र झादि की लक्ष्मी की कृषी ।

दत्त दें (धी॰) दत्त्वन, सुवारी ! दत्ता दे॰।पु॰) पांचा विरोप। दत्ती दे॰ (धी॰) पोटं प्रेटं दति, यघों के दात। दत्ती दे॰ (घी॰) दत्तन, दन्तभावन। द्त्त तत्० (वि॰) [दा + कः] दिया गया, दिया हुया।
(पु॰) दान, शांता दिशेष, समावान का एक णवतास,
दत्तानेय श्रवतार (देखे दत्तानेय) वहां की कायांथे
की उपाधि : हादश विघ प्रत क शांतांत पक प्रत, तिसे दत्तपुत्र कहते हैं। शांशिक काल में सङ्करप्यूर्गक जिस पुत्र के स्तेदी थीं। श्रवन समान व्यक्ति को दें वह पुत्र। मैंग्यों की श्रवाधि, यथा—चाहरत, अर्थद्त शांदि।—गुप्त (पु॰) सत्तद्वा थीं। श्रवि के पुत्र (देखे दत्त्वियेप)। दत्तारपुत्र तत्० (पु॰) दत्तक, द्वादश विष पुत्रानांतं पुत्र विशेष, पोसपूत, गोंद किया हुशा पुत्र, सुतव्या।

दत्त-चित्त तत्॰ (वि॰ ) जिसन भली भांति मन दत्तातत्॰ (छी॰) दिस्त + आ विवाहिता कन्या, पात्रसारकत वर की दी हुई कन्या ।-सा (वि॰) दिस + बास्मा स्वय दसप्ता जो दसरे का प्रश्न होन के जिये स्वय भवते के। दान करे। धनुगत, जिसने बपने की समर्पित कर दिया है।-श्रेय (९०) [दत्त + यत्रेय ] दत्तानामक अत्रिपुत्र । भगवान विष्णु प्रतिन्ही श्रनस्था ह गर्भ से द्वा थेय के रूप में बरपन्न हुए थे। इशिश्वशी कुछ रेगी पुक बाह्यस्य प्रतिष्ठानपुर (वर्त्तमान क्रुँसी) में रहता था ! उसकी पतिवता स्त्री धनक प्रकारों से उसकी सेवा शुश्रपा किया करती थी पुरू दिन वह बाह्मण कियी वेश्या पर श्रनुशक्त हा ग्री र उसके घर श्री चलने के लिये भवती स्त्रास कहा। स्त्री उसकी कन्धे पर विठाकर वेश्या के घर के चर्जा । रात श्रंथेरी थी, जाते हुए उच्छी बाह्यण का पैर श्रंथि-माण्डव्य नामकश्चिष की दह में लगा। इससे कुइ होका सुनि ने शाप दिश कि जिसका पैर मेरे खगा है वह सुपेदिय होते ही मर जायगा। भुनिका शाप सुनकर यह स्त्री बहत चिन्तित हुई, पुन वह ददतापूर्वक बोळी," धव सुर्योदय नहीं होगा " पतिव्रता का कहना मूठा नहीं हो सकता, रात बीत गई, परन्तु सूर्य के दर्शन नहीं हुए। इसमे दवता वड़े चिन्तित <u>ह</u>ए द्यार सोचने हरो कि द्यद स्या करना चाहिये, बहुत विचार के धनन्तर देवताओं ने यह स्थिर किया कि पतित्रता की शान्त करना

विज्ञता ही का काम है। अनव्य देवता अनस्या की अस्या गये। अनस्या उद विज्ञता इसी के पास गई और उन्होंने कहा कि सुर्योदय होने दो, हुस्हारों पित सद स्वाचा तो दो से सिंहजा हूँगी। उस पति ज्ञता की ने कहा कि जय सुर्योदय हो, उसर सुर्योदय हो, उसर सुर्योदय हो, उसर सुर्योदय हो, उसर सुर्योदय हो कि कहा कि जय सुर्योदय हो, उसर सुर्योद के विशेद हों कि कहा, अनस्या ने उदके पति को जिल्ला हिया। अनस्या से उदके पति की जिल्ला, अनस्या से उदके पति की जिल्ला, अनस्या से उदके स्वाचित के स्वाच्या के विशेद से में अपना से अपना से

—दस्त (वि॰) [दत + आइल ] दत्त अवहत, दिवा हुआ जेमा ।—दर (गु॰) [दत्त + आइर] सक्त, लेवित, सेरबमान !—मयकर्म (गु॰) दान करके पुन: नर्स जेमा !—यहत (गु॰) दान करके पुन: नर्स जेमा !—यहत (गु॰) दान करके पुन: लेविन, देवन जे जेमा !—म्दानिक (गु॰) [दत्त + अमदानिक ] आटादम विवाद के अन्तर्मात विवाद विशेष, दिये दुष ऋष का मोध काल के किये विवाद !—सथान (गु॰) [दत्त + भववान ] काल माम (गु॰) [दत्त मामक्रवित ।

स्त्रिम तत्॰ (दु॰) दत्तक दुत्र, दिया हुआ पुत्र, मृहीत युत्र, पोतपुत । [याम, देना। दृद्त तत्॰ (दु॰) हुद्दा, साभी। दृद्ध हुं॰ (दु॰) छुद्दा, साभी।

द्वरीचेत्र दे॰ (पु॰) सृगुमुनि का खान, नहीं कार्तिक की पूर्यिमा को मेला छगता है। यह स्थान बिलया के पास है।

द्दलाना दे॰ (कि॰) डॉटना, सॉसना, मर्सन करना। ददा दे॰ (पु॰) दादा, पितामह।

दृद्धियोरा दे॰ ( पु॰ ) दिहहाज या दादी का मैका। दृद्धियाज दे॰ ( पु॰ ) पुरखे, कुळ, घराना, वंदा, दादी का घर, दादी का मैका।

द्दिया-ससुर दे० (पु०) ससुर का बाप । द्दिया-ससुर दे० (पु०) असुर का बाप । द्दिया-सास दे० (स्त्री०) द्दिया-ससुर की स्त्री। द्दोड़ा, द्दीरा दे० (पु०) फोड़ा, ग्रुसदा, फुलाव, बाद, बीटी श्रादि के काटने का चिन्द । द्रहु तत्व॰ (खी॰) दाद, खद्यती।—झ (पु॰) चक्र-मदैक, चक्रद्र, एक पैग्षे का नाम !—माशिमी (स्त्री॰) तैतिनतीकी, दद्दु नाशक श्रीपथ !—पीगी (चि०) दृद्द रोग विशिष्ठ, द्रद्दु रोगपुक्त । दृद्ध तत्व॰ (पु॰) दादरेशा !

द्धि तद॰ (पु॰) दधी, जमाया हुथा दूथ ।—कांदों (पु॰) पर्व विशेष का व्यवहार, जमायमी या गामनवसी के उपलक्ष्य में द्वी और इटल्टी मिखा कर बालना।—मुख्त (पु॰) शिक्षु, वालक, एक वानर का नाम जो रामलेना का वीदा था। - वल (पु॰) मुसीन के एक पुत्र का नाम।—रिषु (पु॰) भ्रायत्न का वीदा था। - वल (पु॰) भ्रायत्न सुनि। —सार (पु॰) नन्द्रमा, कमल, सुक्ता, मिती, लालम्बर हैथ्य,विव, मखला। सुना— तद॰ (स्नि॰) सीप।—स्नेह तद॰ (पु॰) वल, महा, खाछ।

दधीच या दधीचि तत्० ( प्र०) मृति विशेष, वसायह पुरागा में यह शुकाचार्य के पुत्र खिले गये हैं। महर्षि अधर्वा के थीरस से कर्रम प्रजापति की कत्या शान्ति के गर्भ से यह उत्पन्न हुए थे, यह वात षरम्बेद में किसी हुई है। कहते हैं कि जिस समय दच हरिद्वार में शिवविदीन यज्ञ कर रहे थे. स्स समय इन्होंने शिव के निमन्त्रित करने के किये दच के। बहुत समसाया, परन्त दच ने इनकी एक न सनी. इसी कारण यह श्रसन्तर होकर रच के यज्ञ से चले गये । जिस समय सूत्रासुर के थाक-मण से देवता दुःखित थे, उस समय उन्हें भाजूम हुआ या कि दधीचि सुनि की हुड़ी से यदि श्रस वनाया जाय ते। इससे चन्नासर मारा जा सकता है। यह जान कर इन्द्र दधीचि के पास बनकी हुट्टी भागने के लिये गये। इसके पहले इन्द्र ने दर्धानि का व्यवकार किया था । सहर्षि दशीचि तपस्या कर रहे थे. बनकी कठोर तपस्या की बात सुनकर हन्द से घळक्यपा नाम की खप्सरा की तपस्या भन्न करने के लिये सेला था। श्रवस्त्रपा के। देखकर महर्पि का बीर्यपात हथा । उसीसे सारस्टत नामक पुक प्रज्ञ शतक हुआ । इन्द्र के वपस्थित होने पर बदार-

चेता द्योचि उनके पूर्व श्वरकार को मूल गये श्वीर उन्होंने श्वरना उधीर श्रर्येय कर दिया। उनकी इंड्यो से बल बनाया गया और उसने खताबुर मारा गया द्योचि का नाम प्रसिद्ध दानवीरों में विज्यात हैं।

द्नद्नाना (कि॰) दनद्रत सन्द करना, यानन्द मनाना। द्नाद्न दे॰ (कि॰ वि॰) दनद्म सन्द सहित, जैसे द्नाद्न तोपें दगनं स्पर्ध।

द्यु तर्॰ ( छी॰) मतापति दच की कन्या थाँर करयप की छी, इसी के गर्म से वातापी, नस्क, कृपवर्गा, निक्कम्म, प्रकार, वतापु, प्रश्ति चाळीम दानवाँ की स्पत्ति हुई थी ।—ज (दु० 1 दुवत, खुर, दानव, देश ।—जिंदि ( पु॰ ) देवता, सुर, स्रमर, देश !—जिंदि ( पु॰ ) देवता, देव, विस्तु । —राप ( पु॰ ) हिरणकरुपर ।

दन्त सत्० ( पु॰ ) दाँत, दशन, रदन, ३२ की संस्या, कुञ्ज, पहाद की चोटी।—ाञ्चात (प्र॰) दिन्त +ग्राधात ] दांतों का श्राधात, दशनाधात, हाथी के दांतों की रकर ।-ासल (प्र॰) हाथी, करी, गज, इस्ती l—ायुध (go) दिन्त+ धायुष रे सुकर, बराइ।—कथा तत् ( स्ती ० ) सुनी सुनाई बात, जनश्रति, कल्पित बात । -काष्ठ ( go ) दन्तथावन, द्वीत साफ करने की जरुडी, दतुवन ।—स्ट्युट् ( पु॰ ) ग्रोष्ट, ग्रोठ, यथर, यथरोष्ट !-धावन (पु॰) दन्तश्चद्धिः दन्तमाजैन, दन्तकाल ।—धानी (छी०) धनिया। -पत्र ( प्र. ) क्यडल, कर्णालकार विशेष, कान का एक गहना, बाली ।--पिष्ट (वि•) कृतधर्वण चर्वित, चवाया हुद्या |-- बीज ( पु॰ ) दाहिम, थनार नामक फेब्ब <del>| चे</del>प्टन ( पु॰ ) दन्तमीस, मसूदा, मस्कुर ।-- प्राठ ( प्र• ) कपित्य, माई नाम की स्रोपप, जमोरी।—शृत (पु॰) दन्त-वेदना, दश्तिं की पीडा।

दन्तयक तद॰ (द॰) विद्युपाल का आई, विष्णुक्पी श्रीकृष्य से मारे काने पर पद विद्युप्तामी हुसा। यदी प्रेता में कुमकर्ष्य नामक सचन श्रीर स्वयुपा में दिरव्यक्षिय नामक देख हुमा था। [राम। दन्ताजिका तद॰ (स्री॰) स्वाम, पवाइ। प्राप्त द्यंतिका तत्त्व (क्षी॰) प्रचिविरोप, यदी सतावर । द्यंतिनी तद्व॰ (क्षी॰) हिस्तिनी, हियेनी । द्यंती तन्त्र (द्व॰) हाथी, गत्न. करी ! (वि॰) दंतैल, दंगीजी, दच्ची । (स्ती॰) स्वामाप्यात वृष्ण ! —पत्ता (दु॰) पिस्ता, मेवा विरोप ! द्यंतीजा दे॰ (वि॰) दौतवाला, दन्तैल, जिसहे बड़े बडे दांत हाँ, सूकर, कुह, सुखर, भीडिया !

दरताता द ॰ ( व॰ ) दीतवाला, दत्तन, । तत्तक बड़ चडे दांत हों, शुरूर, हुक, सुधर, मेडिया । दग्तुर तत्र ० (ग्र॰) अवत, दग्तुफ, पृहद्दत विशिष्ट निसके दांत उमझ सामद हों ।—स्कुद् (पु॰) बीतापुर, प्रतार।

बीतापूर, घनार । दन्तुरिया दे॰ ( स्त्री॰ ) वर्षों के द्वेटि दीत । दन्तेल दे॰ ( वि॰) } दन्तेल दे॰ ( वि॰) } दन्तेल दे॰ ( वि॰) } दन्तेल्खितक तद्द॰ ( पु॰) वे संन्यासी जो घोछजी

में क्टा श्रद्ध ग्रहण नहीं करते । दृक्त्योफ्ट्य तत्र ( वि॰ ) वे वर्ष जिनका उचारण दीत श्रीर कोट से हो, "व " भ्रष्टर !

भीर कोट से हो, "व " भचर । दुन्त्य तत् ॰ (वि॰) दॉतों की सहायता से उचारण किसे सर्वे वर्णे. द. च. छ ज. य भीर श ।

किये गये वर्ष, इ, च, छ, ज, व धीर श । दम्दद्यमान (गु॰) दहकता हुआ !

दन्द्रमाना दे॰ (कि॰) निर्मेत होकर काम करना, निषदक बैटना, निडर होकर बैटना । दश दे॰ (पु॰) बन्दुक तीप चादि के छूटने का शब्द ।

द्श दे (पुर) बन्दूक ताप आदि क छूटन का राज्य । द्याट या द्पेट (क्वी॰) ट्रीड, घावा, मर्पट, कपट, पुरकी, उपट, उटि, घमकी।

द्पटना दे॰ (कि॰) ऋषटना, देग्डना, सर्पेट लगाना, डॉटना, घुड़कना ।

द्पद्पाना दे॰ (कि॰) दप दप करना, चमकना, दीस होना, शोभित होना । दफ्तो (स्त्री॰) पुद्रा, जिल्द, गाता ।

दफन (पु॰) स्टतक के जमीन में गाडने की किया। दफनाना (कि॰) सुदाँ गाडना। दफा दे॰ (छी॰) बेर, बार, कानन की धारा।

दफतर दे॰ (पु॰) कार्योजय !—ो दे॰ (पु॰) जिश्द-साज, कितावों की जिरद बाँचने वाला ! दयक दे॰ (खी॰) मिह्नइन !

द्वकना दे॰ (कि॰) चुर हो रहना, बिप आना, क्षिप रहना, लुकाना, द्विपाना, घात में बैठना। दवकाना दे॰ (कि॰) छिपाना, लकाना, डापना. र्दाटना, धमकाना । िछिपाव । दबकी है॰ ( छी॰ ) दाँव, छिपकी, घात, खुकाव, ट्यकीला या द्यकेला दे० (वि०) द्या हुआ, परसन्त्र । दबङ्घ या दबङ्घा दे० (वि०) प्रभाववान, कुशील, कडड़ा 1 दबदबा दे॰ (पु॰) श्रातङ्क, रेाव, प्रताप। द्वना दे॰ (क्रि॰) नम्र है।ना, नवना, जलाना, अधीन होना, हरना, छिपना, दबक्ना। दववासा (कि॰) दसरे से दवाने का काम कराना । द्वा दे॰ (पु॰) दाँव, पेच, घात। (स्त्री॰) श्रीपधि, विकालने का काम । द्वाई (स्त्री॰) स्रोपध, मंड़ाई, डंठल से समात्र के दाने दवाऊ (गु॰) दन्यू, दवाने वाला, गाडी या इक्त जिसके श्रमले भाग में पिछले भाग की श्रपेता ्रिकाना, यासना **।** श्रधिक बोक हो। दवाना दे॰ (कि॰) दावना, डक्रना, छिपाना, दवामारना दे॰ (कि॰) कुचक कर मार डालना, पराधीन की दुःख देना । किरना, छीन लेना । दवा लोना दे॰ (कि॰) अपने अधीन करना, वश द्वाच दे॰ (पु॰) प्रमाव, दात्र, चाप, पशक्रम, श्रघी-नता, अधिकार ।--मानना (कि॰) उरना, सह-दार, रेाबीळा । मना, धाक मानना । द्वचीला दे॰ ( वि॰ ) ग्रीपध विशेष, प्रभाववान्, राय-द्येपांस दे० (वा०) है। ले है। ले, धीरे धीरे, शनैः विश्य । शनैः, धीमे धीमे । दवैल दे॰ (वि॰) दवा हुद्या, घधीन, परतन्त्र, प्रजा, द्याचना दे॰ (कि॰) दशना, दबाव डालना, पानी

पीना । द्म तत्॰ (वि॰) धोड़ा, कम, श्रल्प। दम तत्॰ ( पु॰ ) शान्ति, दण्ड, शासन, तपस्या के

दवास दे॰ (कि॰ ) एक प्रकार का पत्यर, चकमक

द्वासना दे॰ (कि॰) मदपीना, घूँट घूँट मदिस

में दवाचा देना।

क्लोश सहन करने की शक्ति, धर्माङ्ग विशेष, 'दान्ति, दमन, वाह्य इन्द्रियों का निग्रह, इन्द्रियों का दवाना, इन्द्रियों की चिपयों से रीकना। गर्व,

श्रहङ्कार, दम्भ, दर्प, कीचड, ब्रद्ध का एक नाम, दमयन्ती के एक आता का नाम, विष्णु, दवाव । हे॰ (पु॰) सांस, पन, प्राण, जीवनी शक्ति (जैसे अब इस कपड़े में क्रुछ भी दम नहीं रहा।) व्यक्तित्व । ( जैसे छापड़ी के दम का सारा खेळ है। ) धेएका, धार । --कर्त्ता (प्र॰) शासक, श्रधिकारी 1-धाप (प्र॰) चन्द्रवंशी राजा विशेष, यह चेदि देश के श्रधिपति थे। यदवंशी वसदेव की भगिनी सप्रभा दमधेष के। ज्याही गई थी, सुप्रभा के गर्भ से शिशुपाल और दन्त-बक्र दें। पुत्र उत्पन्न हुए थे। वसुदेव की जैठी बहिन कन्ती के गर्भ से युधिष्टिर भीम प्रादि उत्पन्न हुए थे। श्रीकृष्ण वसुदेव के पुत्र थे। यधिष्ठिर ग्रीर शिश्रपाल श्रीकृष्य के बुश्रा के विका योगी, भेजी ! प्रज्ञ थे। दमक दे॰ (पु॰) खसक, फलक, प्रकाश दमन करने

दमकना दे० (कि०) चमकना, सत्तकना ! दमकला दे॰ (पु॰) एक प्रकार की पिचकारी, वह

धँगीठी जिसमें कोयला जले l हिपया, पैसा ३ दमङ्गा दे० (पु०) सम्पत्ति, धन, दालित, ऋदि, दमड़ी दे॰ (खी॰) पैसे का शाउर्वा भाग, चिवचिल चिडिया।-के तीन तीन होना (वा॰) उनवृना, नष्ट होना, सस्ता होना, ज्यर्थ होना ।

दमदमा दे॰ (पु॰) सेसचा, धुस । [प्रकाशित होना । दमदमाना दे॰ (कि॰) दमदम करना, प्रतिशय द्मदार दे॰ ( वि॰ ) हरू, मज़ब्त, जानदार, चोखा, त्तीव ।

दमन तत्० ( पु०) [ दम् + धनट् ] वशीकरण, दण्ड, शासन, निग्रहकरण, पुरुविशेष, दीना नामक पै।धा विष्णु, शिव, एक ऋषि का नाम, एक राचल का नाम, कुन्द। राजपुत्र विशेष, यह विदर्भराज भीम का पुत्र था । सन्तान न होने के कारण बहुत दिनें तक भीम ने बहुत कुछ से समय विताया। एक समय विदर्भराज के यहाँ दमन नामक अहार्पि श्रतिथि होकर गये, उनके बर से चिदर्भ राज के तीन पुत्र श्रीर एक कन्या उत्पन्न हुई, राजा ने उन्हीं ऋषि के नामा-नुसार ही प्रपने पुत्र थीर कन्या का नामकरण हिया, तीने। पुत्रों का नाम, दमदन्त सीह दमन तया कम्या का नाम दमयन्ती हुन्या । दमसन्द्र तप् ० (पु.० ) दीना, एक पीचे का नाम।

इमनक्ततप्∙ (पु॰) दाना, एक पाघका न (वि॰)दमनशीऌ I

दमनी तत्र (धी॰) सङ्घीय, खरजा।

दमनीय तत् (वि॰) दमन करने योग्य, ताड़ने योग्य, ताड़न करने के उपयुक्त, तीड़ने येग्य, यया---

दोहा —

" कुँवरि मनाहर विजय बदि,

कीरति श्रति कमनीय ।

पावनहार विरंचि जनु, रूप्या न धनु दमनीय ॥"

. —रामायय ।

दमनू दे॰ (पु॰) दक्षने वाखा, दमन करने वाछा । दमबाज दे॰ (वि॰) फुसखाने वाखा ।—ी दे॰ (छी॰)

घोखा, छळ, बहानावाजी ।

दमयन्ती तत्॰ (धी॰) नल राजा की पत्नी, विदर्भा-धीम्बर मीम की कम्या, महर्षि दमन के वर से राजा भीम के। यह कन्याख प्राप्त हवा था, भपनी भपूर्व सुन्दरी कन्या का विवाह करने के ग्रर्थं राजा भीम ने एक स्वयम्बर सभा रची, उसमें देवता पर्यन्त विमन्त्रित किये गये । दमयन्ती ने इस के मुँद से नख की प्रशंसा सुनी थी। दमयन्ती ने देवताओं का छोदकर नल का ही वाण किया। कलि और शनि भी इस स्वयम्बर समा में जा रहे थे, परना शस्ते ही में लीटे हुए देवों से दमयन्ती द्वारा नल का वरण किया जाना उन्होंने सुना। इससे दोने। वहे धप्रसद्य हुए और ये दमयन्ती की कष्ट देने के जिये समय हुँ देने खरो । ११ वर्ष के बाद किया नल के शरीर में प्रविष्ट हुमा । नळ शबच्युत है।कर दमयन्ती के साथ बन वन मारे फिरे. इधर प्रनका भाई नियध देश का राजा बना, इसी प्रकार बहुत दिन मल के कप्ट सहने के भनन्तर कब्रि स्वयं हार कर वनके शरीर में निकल गया नल धीर दमयन्ती पुन निपध देश के शजसिंहासन पर विराजे।

दमरक, दमरख दे॰ ( स्री॰ ) चमरख, कमरख। दमा दे॰ ( पु॰ ) सांस का मसिद्ध रोग, स्वास रोग। द्माद् दे॰ ( पु॰ ) कन्या का पति, जामाता । द्माद्म ( कि॰ वि॰ ) खनातार ।

दमाना दे• (कि॰ ) नवाना, नम्र करना, निहुराना, छचकाना ।

दयानत

दमामा दे॰ ( पु॰ ) घींसा, नगाड़ा, दुन्दमि, उँका । दमारि तद्॰ ( पु॰ ) वन की थाग । दमावति दे॰ ( स्त्री॰ ) दमयन्ती ।

"राज्ञा नल कहें जैसे दमावति।"

— जायसी । दुमी (गु॰) दमनीय, नैवा जिमये दम छगायी जाती हैं। [स्री पुरुप, जोरू एतम, जोड़ा । दम्पति, दम्पती तत् (पु॰) आयायित, पतिपक्षी,

द्रम्म तत् ( पु॰ ) श्रहङ्कार, गर्व, कपट, दुष्टता, पाप दिसाऊ धर्माचरण, पावण्ड लोकप्रवण्यनार्य

धर्मांचरण ।

दम्मी तत् (वि॰) शहकारी, पाश्यदी, खोर्यो के ठमने के लिये घर्मांचरण, स्वार्य साधनार्य घार्मिक,

हपटाचारी, बगुलासगत । दस्मोक्ति तत्त् ( सी. ) [ दस्म + वक्ति ] गर्वोक्ति, ग्रहङ्कारमुक्त वचन, गरवीबी बात ।

द्रम्मोति र १९ (पु॰) वज्ञ, ब्रशनि, इन्द्र का वज्ञ । द्रम्य तत्र ॰ (वि॰) द्रमनाई, दमन करने थेग्य, दवड हेने योग्य। (पु॰) विधिया करने योग्य वस्द्रा।

व्या तत्० (स्त्री०) दूसरे का दु प दूर करने की इंग्ला, क्या, स्नंह, करवा, क्यान है – हृष्टि तत्व (स्त्री०) करवा क्यान क्यान हा का मार्थ। —ित्यान तत्व (यु०) क्यान द्यालु युरु । —िति तत्व (यु०) क्यान द्यालु युरु । द्वान के योग्य व्यक्ति ।—पात्र तत्व (यु०) द्वा के योग्य व्यक्ति ।—मय (वि०) द्यास्वस्य, साचान करवाक्षता, कृयास्वस्य, द्यापील, कृयास्य । —युक्त (वि०) द्यान ।—सुन्त (वि०) कृयासान, द्यापुक्त ।—युक्त (वि०) कृयासान, स्ट्याम्य ।—युक्त (वि०) कृयासान, स्ट्याम्य ।—युक्त (वि०) कृयासान, स्ट्याम्य ।—युक्त (वि०) कृयासान, स्ट्यामय ।—युक्त (वि०) कृयासान, स्ट्यामय ।—र्गील (वि०)

द्यानत (स्त्री॰) ईमान, मन्यनिष्टा।—दार (गु॰) ईमानदार, सञ्चा, सष्टनिष्ट।

दयालु पुरुष ।

कृपामय, द्यामय !--सागर तत्० (प्र०) बासन्त

टयार्ड (वि०) दयाल, दया से पूर्ण ) दयानन्द सरस्वती तत् (पु॰) स्वनाम प्रसिद्ध महात्मा, प्रार्थसमाज के प्राविकारक में संन्यासी थे। इनके पूर्वाश्रम की बार्ते विवादमय हैं, श्रीर वे परस्वर इतनी धनमिल हैं कि इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इन्होंने जिस समाज का श्रीसनव श्राविष्कार किया है वह श्रार्थसमाज के नाम से प्रसिद्ध है । सत्यार्थप्रकाश, ऋग्वेदभाष्य मुमिका आदि हिन्दी भाषा में लिखे इनके प्रत्थ हैं। प्रार्थसमाजियों में सत्यार्थप्रकाश की वही प्रतिद्या है। सत्यार्थवकाश में धर्मसिद्धान्तों की ब्रालोचना नहीं की गई है, किन्तु मनुत्यों के चरित्रों की, अतएव कतिपय बार्यसमाजी विद्वान भी इस रीति को उत्तय नहीं समसते। मूर्तिपुता थीर श्राद्ध थादि को वे वेट विरुद्ध बताते हैं। इनका दाशंनिक सिद्धान्त विशिष्ठाद्वेत है। परन्त्र विशिष्टाहेत सिद्धान्त के प्रकाण्ड विद्वान कहते हैं कि इनका यह सिद्धान्त भी श्रमिनव प्राविध्कार - डी है 1

दयास्त तदः (वि॰) दयालु, कृपालु, दया करने स्नेही । द्यित तत्॰ ( पु॰) पति, स्वासी, भर्ता । (गु॰) मिय, द्यिता तन्॰ ( स्त्री॰ ) पत्नी, भार्या, प्रिया, प्रियतमा, स्त्री।—धीन (वि॰) स्त्री के बराीभूत, स्त्री के श्रधीन, स्त्रैण ।

द्यौ दे॰ (कि॰) दिया, अर्थित किया, समर्पित। दर तत्० ( पु॰ ) डर, भय, भीति, शञ्च, मोज, भाव, प्रतिष्ठा, खिड़की, विना किवाड़े का द्वार, दरार,

छेद । ( सु॰ ) अल्पार्थक, ईपदर्थक, योड़ा । द्रकच (स्त्री॰) रगड़ या दव जाने से छगी हुई चोट । दरकता दे० (कि॰ ) फर जाना, धनायास दो हुकड़े हे। जाना, चिरना, विदीर्थ देशना ।

दश्का दे॰ ( पु॰ ) फटा, दरार,बीच का फटाव, चीरा, [दुकड़े करना। छिद्द, छ्रेद, फाँक। दरकाना दे॰ ( कि॰ ) फाड़ना, चीरना, छेद करना. **दरकार दे॰ ( पु॰ )** श्रावश्यक, श्रपेश्वित, ज़रूरी । दरकिनार दे॰ ( कि॰ वि॰ ) अलहदा, थला, पृथक। दरकी दे॰ (स्त्री॰ ) फटी, चिरी।

दरखास्त (स्त्री॰ ) शर्जी, प्रार्थना, निवेदन । दरक्त ( प्र॰ ) पेड़, बुद्ध । दरगाह (स्त्री०) मकवरा, देहरी, दरवा । दरगुजरना (कि॰) छे।इना, चमा करना। दरज तद ० (स्त्री० ) बरार, दराज, छेद । द्रजा ( पु॰ ) वर्ग, श्रेणी, क्छा। दर्शिन दे॰ ( स्त्री॰ ) दरजी की स्त्री, दर्जिन । दरजी दे॰ (पु॰) सुविजीवी, सुविकर्मका, कपड़ा सीनेवाळा ।

द्रम् तत्॰ ( पु॰ ) ध्वंश, विनाश । दरद तत्० ( पु॰) स्तेष्क्ष जाति, भयानक, भय, शींग, हिं गुज, किरात, धातु विशेष, शिंगरफ, सिम-

रिख, पारा । (स्त्री० ) व्यथा, पीड़ा, यातना, वेदना । दरदर दे॰( पु॰ ) हार हार, ईंगुर, सिन्द्र । दरदरा दे० ( वि॰ ) श्रधकुटा, श्रधविसा, मीटा विसा (खे की, अधकुटी । ष्ट्रशा, दानेदार । द्रस्दरी तत् (स्त्री ) पृथिवी । दे (वि०) मेर्ट द्रना (कि॰) पीसना, नष्ट करना। दरप हे॰ ( पु॰ ) दर्ष, गरूर, धर्मंड । द्रएक दे॰ (बि॰) दर्पक, कामदेव, मदन। दरपन दे॰ ( पु॰ ) दर्पण, श्राईना, मुक्त । दरपना (कि॰) कोध में भरना, बमंड करना ! द्वपनी तद् (स्त्री ) छे।टा दर्पण। दरपरदा दे० (कि॰ वि॰) बाइ में, छिप के। द्रव सद् ( पु॰ ) ह्रन्य, दान, घातु । िजाता है। दरवद्दरा दे॰ (५०) मध विशेष, यह चीवल से बनाया द्रवा दे॰ (पु॰) कबृत्रों के रखने का खानेदार सन्दर्भ, काबुक । का काम। द्रवान दे॰ ( पु॰) हारपाछ।—ी (स्त्री॰) हारपाछ

द्रवार दे॰ (पु॰) राजसमा, विचारस्थान ।---ी (पु॰) समासद, दरवार में बैठने वासे ! दरमा दे॰ (खी॰) एक प्रकार की खटाई, तृग

निर्मित एक श्रासन, र्याच, कट । दरमाहा दे॰ (पु॰) सासिक, महीना, वेतन, एक महीने की मजूरी।

दरसियान (पु॰) मध्य, बीच |—ी (पु॰) विचवनिया, दुळाळा, मध्यस्थ । (गु०) बीचका, मध्य का।

दरवाजा दे॰ (पु॰) फाटक, द्वार, दुश्रार, किवाद, ि हमा। दरविद्वित तत् ( पु॰) ईपदुन्मीनित, थोडा पिला दरवेश ( पु॰ ) फकीर, साधु। द्रश तद् । ( पु ) दर्श, देखना । दरस तद • ( पु॰ ) देखादेखी, दर्शन, दीदार । दरसन तद् ( पु ) दर्शन, दीदार । दरसना (कि॰) देख पडना। दरसनी हुडी दे॰ (की॰) देखते ही जिसके रपयाँ का भुगतान है। वह हडी। दरसाना ( कि॰ ) दिखलाना, मलकाना । दरही दे॰ (धी॰) मछबी विशेष। दराई ( छी॰) दरने का काम, दरने की मजदूरी। दरांती दे॰ (स्ती॰) हॅसुमा, हॅसुवा, एक प्रकार का चहा, जिससे खेत धादि कारे जाते हैं। दराज, दरार, दरारा दे॰ ( पु॰ ) फटा हुआ स्थान, चीर, पांक, दरका, दरार, निशान । शाब, दर । दरि सद् ( स्त्री ) पर्नत की गुहा, कन्द्रा, मोज, द्रित तद्॰ (वि॰) भीत, त्रस्त, उस हुवा, शङ्कित। दरिद तद् ( पु॰) कंगाली, कंगाल, निर्धन । दरिहर तद् ० ( प्र० ) दरिद्र । दरिद्र तन्० ( पु॰ ) बंगाल, निर्धन, निस्त, रङ्क, दीन. दुखिया, गरीव ।—ता (स्त्री०) निर्धनता, दीनता, द ख, दुर्गते, दैम्य। निधंन। दरिद्रति तत् (वि॰) दीन, दुगी, निस्ते, धनहीन, दरिद्री तद्॰ ( वि•) दरिद्र, कंगाल, निर्धन, धनहीन । दरिया दे॰ ( पु॰ ) नदी, समुद्र, सिन्धु । दरियाई (वि०) नदी सम्बन्धी।-धीड़ा (पु०) समुद्री घोड़ा !—नारियल ( पु॰ ) नारियल विशेष ।--दिल (वि॰ ) उदार, दानी ।--दिली ( स्त्री० ) सदारता । द्रियाफ्त ( पु॰ ) माल्म, ज्ञात, जाना हुन्ना । द्रियाय दे॰ ( पु॰ ) नदी, समुद्र । दरी सन् ( स्त्री • ) गुपा, खोह, कन्द्रा, पर्वत की गुड़ा, कन्दर, भासन विशेष, शतरंत्री ! (वि॰ ) विदीएं करने वाला, उरपोक :-- मृत् ( पु॰ ) पर्वत, पहाइ, गिरि। दरीचा ( पु॰ ) सिंहशी।

दरीची (स्त्री॰ ) जगला, पिडकी। विहवसन । दरीन दे॰ (वि॰) वनमापा के नियमानुसार, दरी का दरीवा दे॰ ( प्र॰ ) पान बेचने का स्थान। दरेती दे॰ (स्त्री॰) दाब या चने दछने की छैाटी चक्की, खेत काटने की हैंसिया ! दरेस दे॰ (स्त्री॰) फूछदार छाप का महीन सूती कपदा । दरेंसी दे॰ ( स्त्री॰ ) दूरखी, मरम्मत। दरैया ( पु॰ ) दरनेवाला, घातक, नाराक । दरीग (पु॰) चसत्य, मूठ, मिय्या।—इल्फी (स्त्री॰) मृती साची देने का जुर्म I— (पु॰) प्रवन्धक, थानेदार । दर्ज (स्त्री॰ ) दरज, दरार I दर्जन दे॰ (पु॰ ) बारह का समुदाय। 🕆 दर्जा दे॰ (पु॰) श्रेगी, केटि, वर्ग । दर्जिन दे॰ ( पु॰ ) दर्जी की स्त्री । दर्जी दे॰ ( पु॰ ) कपडा सीने बाला । द्द्दें दे॰ ( पु॰ ) पीड़ा, व्यथा। द्र्दुर तत्॰ ( पु॰ ) मेघा, मेंडक, भेका दद्धं तत्॰ (पु॰) दाद, दिनाय। दर्पे तत्॰ (पु॰) श्रमिमान, श्रहद्वार, गर्व, धर्मड, श्रात्मरलाघा, श्रात्मस्तृति, मान ।—कारी ( गु॰ ) वादा, गरूरी, घमडी। द्र्पक तत्॰ ( पु॰ ) कामदेव, मन्मय, मदन, दर्प करने द्र्पेश या द्र्पेन तत् ( पु० ) रूप देखने का श्राधार, चादर्श, मुक्रर, चारमी । दर्पणी तद् (स्त्री ) द्वीरी दर्पण, मुँह देखने का होटा शीशा, बहा, चाईना । दर्पणीय तत्० (वि०) सुन्दर, दिवनीट, उत्तम, चण्छा, मने।हर | दर्पी तत्॰ ( वि॰ ) स्रभिमानी, सहद्वारी। दर्बार दे॰ ( पु॰ ) दरवार । द्र्र तत्॰ (स्त्री॰ ) कुरा, डाभ, कारा। द्रां दे॰ ( पु॰ ) इरार, पहाडी राखा ! द्रोंना दे॰ (कि॰) निर्मयता पूर्वक खागे बढ़ना, येधदक चारो जाना। दर्चिका सन्० (सी०) गामी, सरकारी आदि चलाने का बर्नेन, पात्र विरोध ।

द्वीं तत्० ( खी॰ ) कर्जी, चमची, डोई, सीप का फन।—कर (दु॰) फन वाला सींप, सर्प, श्रहि. अर्जेग, अवङ्ग।

द्शी तत्० (पु॰) [ हर्ग्- अळ्] अवलोक्त, दर्शन, अमावस्था, पजान्तकृत थेगा विशेष, वन्द्रमा सूर्य की एकत्र स्थिति ।

दर्शक तत्त्र ( पु॰ ) हारपाळ, हारी, दरवान, प्रवीध, दर्शविता, दर्शनकारक, दिखाने वाळा, वताने वाळा, निरीचक, प्रधान ।

दर्शन तत्० ( पु॰ ) [द्य् + चनट्] चवलोकन, निरी-चया, देखना, नयन, नेत्र, चट्ट, ब्या, ब्रुद्धि, धर्मे, इरखिरुष, द्वर्यंग, चया, रंग। ग्रास निरोप, तत्व-विचा, प्रधान शास, मारतीय द्वर्यंन, द्वाद्य है। इनमें छः चास्तिक दर्यंन और छः नास्तिक दर्यंन के नाम से प्रसिद्ध हैं। न्याय, वैवेपिक, सांख्य, बेगा पूर्वमीमीता, उत्तरसीमीता वे शास्तिक दर्यंन है। ( देखे। प्यव्दर्यंन ) माध्यक्तिक, बेगार-चार, सोलान्तिक, खीकायतिक, नैन और श्रीस पे छः नास्तिक दर्यंन के नाम से प्रस्तिद हैं।

दर्शनप्रतिभू तत्॰ ( पु॰ ) प्रतिनिधि, हाज़िर जामिन, वह मनुष्य जो किसी ब्यक्ति विशेष को समय पर उपस्थित कर देने का दायित्व अपने कपर जे।

द्र्शनी दे॰ (स्त्री॰) द्रशैन निमित्त भेंट, उपहार, भेंट, चढ़ावा, पारितापिक, पक प्रकार की हुण्डी जिसे देखते ही द्रम्या पटाना पढ़ता है।

दर्शनीय तदः (वि॰) [ द्या + अनीय ] मनोदर,

मनोज्ञ, दर्शन योग्य ।—मानी (वि॰) अपने की

प्रमुद्द सममने वाद्या, अपने क्ल का अमिमानी ।

प्रमिन्द्रज्ञा तनः (वि॰) देखने की इच्छा, दर्शन स्पृद्धा ।

द्यित तवः (वि॰) दिखनाया हुआ, दिखाया,

उदित, प्रकाशित । [स्क, विचार करने वाद्या ।

द्य्यीं तत्। (पु॰) निरीडक, दर्शनकारी, द्रष्टा, विचार

दर्जी तत्। (पु॰) निरीडक, दर्शनकारी, द्रष्टा, विचार

दर्जी तत्। (पु॰) पत्र, पत्ता, पत्ती, समुद्ध, समुद्धाय,

सैग्य संप्रम्, सण्ड, दुन्दुन, आधा, कीचड्ड, जैवाई,

दाम, स्युळता, मीटाई, स्यान, धन, जळ में इर्स्यक्ष

दोने बाला तृथ विशेष ।—पति (पु॰) समुद्ध

को नेसा, समाजपति, समाजयेष्ठ, समाजयेष्ठ, म्यान। ।—वर्ज

फौजफाटा, सेना।

द्रलंक दे॰ ( खी॰ ) धमक, धनक, धरबराहट, द्रीस,
गुदंधी। [ चीं क्सा, उसना।
द्रलंकता दे॰ ( कि॰) कट जाना, चिर जाना, धरोना,
द्रलंकपाट दे॰ ( पु॰) भिड़ा हुआ कपाट, हरी पखड़ियों का कोश जिसके सन्दर कक्षी होती है।
द्रलंकि ( कि॰) दहल कर, यर्ग कर, कट कर।
देलक्षिण स्त॰ ( पु॰) कुन्द का देह।

द्वतगञ्जन तत् ० (वि॰) वेचा को सारने वाका भारी वीर ! (पु॰) धान विशेष । [श्रीज़ार विशेष । द्वतप्रभान दे॰ (पु॰) कमझाव खुनने वालों का द्वतद्वा दे॰ (खी॰) थसाव, ध्वान, पद्धिल सूमि, बहुता | — र (गु॰) टलक्षवाला ।

व्यक्तार (४ ६) क्ष्युवास्त्रात् हिल्ला, हुल्ला, व्यवस्ता। (१००) कांप्ता, हिल्ला, हुल्ला, व्यवस्ता। (१००) कम्प, इल्क, धमक, धर-इलद्रार दे॰ (१००) कम्प, इलक, धमक, धर-वाला, मोटी तहवाला।

वाका, नाटा तहवाका। इतन तद॰ (दु॰) [दल + धनट्] महँन, निष्पीइन, टुकड़े टुकड़े करना, चूर चुर करना। इतना दे॰ (कि॰) दाल चनाना, दे। टुक करना,

द्याना ६° (।क॰) दाळ चनाना, दा हक करना, दाल श्रळण श्रस्त्वय करना, रोंदना, सीढ़ना । द्रखवादल दे॰ ( पु॰ ) मेवॉ का समूह, घनघटा, घोर-

घटा, यड़ी छेना, बड़ा शासियाना, बड़ा पट-मण्डप ! इलमलना दे॰ (खी॰) मींबना, नींसना, मलना,

दुखनवार पे (जिल्हा) नावरा, भारता, विश्वा, दुखन करना ।--करता (कि ) पीसना, सींबना सेवृता, सेवृ डाउटना, मद्देन करना । क्रियाता । दुखसाना दे॰ (क्रि॰) दाल बनवाना, दुखने का काम दुखसा दे॰ (ठु॰) दुखनेवाला, दाल बनाने वाला । दुखसुसा दे॰ (ठु॰) पन्ने का बिरा, पन्ने की नस ।

द्लहन ( पु॰ ) चना, मूँग, वर्द, श्रग्हर, श्रादि दाल के श्रज्ञ ।

इलहरा दे॰ ( ए॰ ) दाल का व्यापारी। दलाम ( ए॰ ) श्रोसारा, बैठक, बरामदा। इलामा दे॰ ( कि॰ ) दसवाना, दाल बनवाना।

दलाल दे॰ ( पु॰ ) विश्ववाई, मध्यक्ष, कुरमा, पार-सिपें श्रीर जाटों की जाति चियेष ! [ पाता हैं । दलात्ती दे॰ ( खी॰ ) विश्ववानी, वह दृल्य जो दक्षाछ दिजित दे॰ ( गु॰ ) मर्दिन, शैंदा गया, फाड़ा गया, स्रधःकृत, तिरस्कृत ।

दितिङ्ग तद् • (पु • ) दितिः, दीन, दुली ।—ता (स्त्री • ) दारिङ्ग, दिव्हता, दैन्य, द्वस्त्र ।

दिजिद्री तद्॰ (पु॰) दरिद्रो, दरिद्रित, दीन, कंगाब, निर्धन, धनद्दीन ।

दितिया दे॰ (पु॰) चषकुटा, मेग्टा पीता हुबा चन्न । दितिहन दे॰ (पु॰) चन्न विशेष, जिससे दाल बनाते हैं, मुँग, अरहर, उरद चादि।

क्, पूर, अरहर, उरद आदा । दली दें ( वि०) दलित, दली गई, देा द्रक की गई । दलीपसिंह दें ( पु०) पक्षाव केसरी महाराज प्रताप-

सिंद का दोटा छड़का | सन् १००६ में ४ वर्षे की अवस्था में यह विहासन पर वैशवे गये । १००५ हुँ में सिख ग्रुद्ध के अन्त होने पर पत्ताव विहासन पर वैशवे गये । १००५ हुँ में सिख ग्रुद्ध के अन्त होने पर पत्ताव व्यवहीसी के अधिकार में आया। द्वाविषिद्ध के बालिन होने पर, इन्हें दे। छाल की शृति मिळती थी। १००५ हुँ में यह ईसाई हो गये। इसके वाद द्वीप विद्यापत गये, जिससे दुनकी माता के। बदाक हु हुगा। सन् १००६ हुं की २३ वीं अवद्वर्ध प्रदेश के दी इक में द्वीपिद्ध मर गये। द्वाविष्ठ हुं मा सन् १००६ में द्वीपिद्ध मर गये। द्वाविष्ठ (को) युक्ति, वर्ष वितंक।

प्रभावा ( जार) दुरका तक विवक । दलति दे॰ (की॰) चन्नी, जाती, दाख बनाने की कख । दलेल दे॰ (की॰) सिपाहियों का पुरू प्रकार कवायद जो उन्हें दण्डस्तुरूप दी जाती हैं ।

द्वीया दे॰ (प्र॰) दलने वाला, नाग्य करने वाला। दलम तप्र॰ (प्र॰) दलने वाला, व्यक्त, प्रथा। दलम तप्र॰ (प्र॰) दलाक, माल विचवाने वाला। दलाता दे॰ (प्र॰) इटनी, दूर्ता। विचवाने वाला। दलाता दे॰ (प्रे॰) इटनी, दूर्ता। विचवाने दें। त्यां। दलाती दे॰ (प्रे॰) दलाकी। विचवाने वाला। द्वारा तप्र॰ (प्र॰) वन, व्यव्या प्रकार विचवाने वाला। द्वारा विचवाने वालाने विचवाने वालाने विचवाने वालाने व

दवागिन तद्० ( क्षी॰ ) दशिम । द्वाग्नि, द्वागल तत्॰ ( पु॰ ) दावानल, वन की धाग, दुर्वो की रगड़ से स्ततः अपन्न श्रप्ति । द्वात रे॰ ( क्षी॰ ) मसिपात्र, स्यादी रस्त्रेन का पात्र । द्वानल ( पु॰ ) दावानल, द्वाग्नि ।

द्वामी (गु॰) चिरस्थायी, सर्दैव पुकसा रहने वाका । —र्वेदोवस्त (गु॰) वह व्यास्या जिससे सूचि-कर (माळगुनारी) सदा पुकसी रहे, उसमें कमी बेरी न है।

द्वारि तत्॰ ( पु॰ ) दाशनळ, वन की थाग । द्विष्ठ तत्॰ ( वि॰ ) सुर्र, थलन्त दूरवर्ती, धतिशय द्ववर्ती ।

द्वीयान् तत्॰ (वि॰ ) द्रतर, श्रतिशय द्रवर्ती । दश तत्॰ (गु॰) [दशन्+इट] संख्या विशेष, द्विगुण र्पाच. १० ।--कस्ट (पु॰) रावण, दशानन, ब्रष्टेश्वर ।-कसरुजित ( प्र॰ ) श्रीराम, शघर, रघुनाथ । — कन्ध, कन्धर ( प्र॰ ) शवण, दशा-नत ।--कर्म ( प्र. ) चय्रप्राशनादि दशविध कर्म वे वे हैं -(१ गर्भावान, २ पुँभवन, ३ सीमन्ती-खयन. ४ जातकरण. १ निष्क्रमण, ६ नामकरण, ७ श्रद्धप्राशन, ८ चुड़ाकरण, १ उपनयन, १० विवाह ) मरण के दसवें दिन का कुल ।-- किया गणित विशेष, दश गडे की गणना ।--गान तत्० (पु०) सृतक कापुक कर्मजी इसके सस्ते के दस दिन तक किया जाता है। शरीर के दस सुख्य श्रष्ट !--ग्रीव (प्र•) रावण, छट्टेश्वर । -दिक (गु०) पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दिविण, ईशान, चक्रि, नैक्टल, बायु, ऊर्ध्व, भीर घघ । —दियपाल ( पु॰ ) दशों दिशाओं के बधिपति, इन्द्र, चप्ति, यम, नेश्चति, वरुण, वायु, हुतैर, ईशान, ब्रह्मा चीर चनन्त।--धा ( घ॰ ) दस प्रकार, दस बार ।—नामी दे॰ (पु॰) शङ्कर मत के चनुवायी द्व प्रकार के सन्यासी (यथा---१ सीर्यं, १ धाश्रम, ३ वन, ४ धरण्य, १ गिरि, ६ पर्वत, ७ सागर, म सरस्वती, ६ भारती, १० प्रति ।) —पुर ( पु॰) देशमेद, माळवार देश का एक खण्ड, पुरमेद । — मुजा ( ध्वी० ) हुर्गा । - महाविधा (सी॰) दसविव देवी विशेष,

( यथा--काली, तारा, पोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिश्रमस्तः, धमावती, बगला, मातली छैर कमला।--मुख (पु॰) दशकन्धर, सङ्केश्वर, रावण !-- मुखान्तक ( पु॰ ) श्रीराम, रघुनाथ । मृत-( पु॰ ) श्रोपधि विशेष, दश श्रीषधियों के मूल !-यागभङ (५०) ज्योतिष का नवन वेच विशेष, जिसमें विवाहादि सम कमें वर्जित हैं।—रथ ( पु॰) इक्ष्याकु कुछोरपदा राजा विशेष, सूर्यवंशीय राजा, यह अज के पुत्र छीर श्रीराम-चन्द्र तथा धनके तीन भाटवाँ के पिता थे। इनकी राजधानी का नाम श्रयोध्या था, इनकी तीन प्रधान रानियाँ कौशस्या, सुमित्रा धौर केक्यी थी। परन्तु बहुत वर्ष बीत गये उनमें से किसी के प्रत्र वहीं हुआ, अतः वशिष्ट की अनुमति से उन्होंने पुत्रेष्टि नामक यज्ञ करना विचारा श्रीर उस यज्ञ की सम्पन्न वरने के लिये विभाण्डक ऋषि के पुत्र ऋष्यशृद्ध की जुजाया । उन्होंने पुत्रेष्टि थज्ञ कराया थीर यज्ञशेष तीन रानियों की खाने के लिये भिजवाया । कौशस्या ने शम की, समित्रा ने छक्ष्मण और शत्रज्ञ को और केंक्यों ने भारत की यथा समय उत्पन्न किया । यज्ञ करने के पडले दशर्थ सुवया करने बन में गरे थे। वहां किसी का शब्द सुन कर इन्होंने शब्दवेशी वाण मारा । उस बाग से धन्ध सुनि का पुत्र सरवण भारा गया। श्रम्ध सुनि पुत्र विधाग से मस्ते वागे । उन्होंने सस्ते मस्ते शक्ता की शाप दिया कि तुम भी प्रत्र वियोग से मरेगो । दशस्य जब अपने धुत्र श्रीराम का शक्याभिषेक करने की तैयारी करते थे, उस समय मन्द्रसः के क्रयक से केक्सी ने राजा के पढते दिये दे। दरों में एक तो राम का बनवास और दुसरा भरत का राज्याभिषेक र्मागा ! इसी धर्म-संकट में वह कर राजा दशरथ की अवने प्राण देने पहें थे !--शीस ( पु॰) दशानन, रावण ! - हरा (स्त्री॰) उपेष्ठ शुक्का दशमी, इसे गङ्गादशहरा कहते हैं। क्यों के यह गड़ा की जन्मतिथि है। आध्विन शुक्ता दशसी । कहते हैं इस दिन रामचन्द्र ने रावण को सारा था, पर यह ठीक नहीं है । इसे विजया-दशमी भी कहते हैं।

दक्ती दशन तत्० (पु०) दांत, दन्त, कवच, शिखर।—स्हट ( पु॰ ) ग्रोष्ठ, ग्रधर, हॉठ।—देश ( पु॰ ) दशन शोधा. टन्तरुचि । दशम त?॰ ( वि॰ ) दश संख्या की पूरण करने वाजी संख्या, दशर्वा ।—लच ( प्र॰ ) दशमांश, दसवां हिस्सा । दशमी तत् (स्त्री) पद का दसवां दिन, दसवींतिथि। दगा तत्॰ (स्त्री॰) धवस्था, भाव, गति, वृत्ति, स्थिति. दिशा की बसी, चित्त, कपड़े का छोर। दर्भाश तत्० ( पु० ) दशवी भाग, दशवी हिस्सा । दशाँगुल तत्० ( ग० ) दश शंपुत्र का परिवास खर-वजा. हँगरा । द्शानन तर्॰ ( पु॰ ) रावण, दशकण्ड । विवतार । दशायतार तर० ( ५० ) चारों युगों में विष्णु के दस दशाबिपाक तत्० (प्र०) दःखकी श्रन्तिम श्रास्त्रा। द्यमार्गा तत् • ( प्र. ) देश विशेष, बिन्ध्य पर्वत के पर्व श्रीर द्विया भाग का देश, मालवा का पश्चिम माग्र. इस देश की राजधानी का नाम विदिशा है। दशाई तत्॰ ( पु॰ ) बुद्द, देश विशेष, यह देश, यह देश के रहने वाले। द्याष्ट्रियं तत्० ( प्र० ) चन्द्रमा, निशाकर। दशाह्यमेध तन० ( पु॰ ) दस अध्वमेध यज्ञ विशेष. नीर्थ विशेष। दशस्य तत्॰ ( ५० ) दशमुख, सबय, दशानन । —जित् ( ५० ) राम, रघुनाथ । दगाह तत् । (प्र) दस दिन में किये जाने वाले कर्म, दस दिन साध्य कार्य । दशाहीन तत्० (वि०) दुर्भाग्य, दुरवस्था, दुर्गत, दुरवस्थापन्न, विना को। का कपड़ा ! दशोला दे॰ (वि॰ ) सुसी, सुभाग्य, श्रीमान् ( इस तद् ० (वि०) दप संख्या विशेष, पांच की दनी संख्या । —माध दे॰ ( प्र॰ ) रावण । दश्खत ( प्र॰ ) हस्ताचर । इसन तद्० (५०) दांत। दसवाँ (गु॰) १ के बाद की संख्या।

दसी (स्ती॰) कपड़े के किनारे का सूत, बैलगाड़ी की

पटरी, रांबी, चिन्ह, पता ! इसी तत्॰ ( पु॰ ) दशा, धागा, सुत, सुत्र । दसींखा दे॰ (पु॰) पहा का सखना।
दसींद्वार तद्द॰ (पु॰) दस द्वार,शरीर के मार्ग, विजवादरामी के वाद का समय। [ मर्शसक,राय,भारवा।
दसींघी दे॰ (पु॰) भाट,वन्दी,स्वितकवीं ग्रुव्यानाकशी,
दस्त सद॰ (वि॰) प्रशिष्ठ, प्रध्यापित, नष्ट। (दे॰)
हस्त, हाय, कर, पावाना।—कार (दु॰) हायसे
कारीगरी का काम करने वाला।—कारी (खी॰)
हाथ की कारीगरी।
[ सदी करना।
दस्तादत दे॰ (पु॰) खाचर, सदी, चपने नाम की
दस्ता दे॰ (पु॰) भावुविशेष, तामचीनि,र्शाम, कलई,
मृट, यँट,गुच्छा कूलें का, सिशिह्यों की दोदी
दोती, नारद, चपरास, संत्राफ, काम के चीवीस
तावों की गह्युरी, सोटा, वंडा, हरगिता।

दस्ताता दे॰ (द्र॰) दाष का मोता। चिक, उछाव। वस्तावर दे॰ (वि॰) वह दवा जो दस्त छावे, विरे-वस्तावेज़ दे॰ (द्र॰) वह कागड़ तिसमें किसी ध्यवहार विरोप की रार्जे किसी हीं, ग्रायपुत्र।

दस्ति दे॰ (वि॰ ) हाय का। (छी॰ ) छोटी मूट, छोटा कलमदान ।

दस्तूर दे॰ ( ९० ) रीति, चाल, प्रधा, नियम, विधि । दस्तूरी दे॰ ( छी॰ ) हक्, क्सीग्रन ।

दस्यु तत्॰ (दु॰) साहसिक, चोर, तरकर, डाँह, डँकैंग, दुईंचि, एक दुरानी जाति ।—सृचि अपवा दायुत (क्षी॰) चीरी, डँकेंत ।

इस्र तत्त् (पु॰) शिशिर, गर्दम, श्ररिवनीकुमार, श्ररिवनीसुत, जोडा ।—देवता (खो॰) श्ररिवनी नातक तपप्र । (वि॰) दोररा, हिसा करनेवाखा । दस्त्री तर्॰ (पु॰) श्ररिवनीकुमारद्वय, देववैदा ।

दह दे॰ (पु॰) गहर, गर्ते, गहरा, धावते, बलकुण्ड (स्त्री॰) ज्वाला, लपट, सा।

दह्स दे॰ (स्त्री॰) दाह, चमक, चित्रक, प्रकार, ग्रम ! दह्सना दे॰ ( कि॰ ) अतना, परचात्ताप करना, पश्च-ताना, धरुवाप करना, घलना !

दहकाता दे॰ (कि॰ ) जठाता, विगादना, परवाचाप करना, धनुताप करना, पद्यताना ।

दहुदुद्दुद्दु दे॰ ( अ॰ ) वेग से, जोर से, प्रवस्ता से, तीक्ष्यता से।—अजना ( वा॰ ) वडे वेग से अळना, यहुत वेग में थाग का ल्हबना। दहदल दे॰ ( स्त्री॰ ) दखदल । दहन तद्द॰ (पु॰) [दह + धनट] दाह, जलन, भस्मी

करण, सस्त होनां, श्रिप्त, श्रमळ, पावक, श्रान, चित्रक वृष्त, महातक, सिटाँवा, तीन की संख्या, क्यूतर, प्क रुद्र डा नाम, ज्योतिष का पुरू योग । (बि॰) दुष्टिचा, दुवैन, लटाने याबा, दुःग देने वाबा। —केतन (पु॰) पूम, पुर्धा।—पियां (स्त्री॰) स्वादा श्रीर स्था, श्रीय की सार्था।

दहना दे॰ (कि॰ ) जबना, यदना, महम होना, यहना, जल्खावित होना । (वि॰) दिख्य भाग, दहिना।

दहनाराति तत्॰ (पु॰) [दहन + श्रमति] जल, सबिछ, त्रीय, पानी, श्रप्ति का श्रम् ।

दहनीय तत् ( पु॰ ) [ दह् + धनीय ] दाहा, दाहाई, दर्घ करने थे।य, जलाने के वयसुक्त ।

द्वनोषल तद् (पु.) दहन + उपह ] छातिमय शयर, सूर्यकारतायि, धातशी शीशा। [सठावे। दह्य तद् (कि) जलावे, तम्र को, भस्म को, दहर तद् (कि) जलावे, तम्र को, भस्म को, दहर तत् (पु.) धीशा सूमा, चुरा, धीरम, को, स्वरुप, साता, माई, वालक, मस्क, वरण। (वि) स्वरुप, सुक्षा। तद्, पु.) दह, नदी में वह स्थान कहां कल गहा। हो, कुन्द, गहुडा, पाल।—ाकारा

सदः (पु॰) चिदाकारा, ईश्वरः। दह्ल दे॰ (स्त्री॰) मय से सहसा काँप जाने की किया। दहलारा दे॰ (कि॰) दवना, शक्ति, शक्ताकान्त,

दहलाना दे॰ (कि॰) दबना, शक्कित, शक्काकान्त, करिता, उरना, भयभीत होना । दहला दे॰ (पु॰) ताश का वह पत्ता जिस पर दस

वृहिता देव (पुण) नित्त का वह रहा जिल्ला है। वृहिता होता हैं। तत्व (पुण) पाडा, पालकाल। वृह्दलाना देव (फिल) द्वाना, कैंपाना, किंपान करना, भाषानीत करना।

दह्यत (स्त्री॰) भय, उत्त । विशेष । दहसेरा दे॰ (पु॰) दस मेर का तील, परिमाण दहाई दे॰ (स्त्री॰) ब्रङ्मों की गणना में दूसरे स्थान पर

लिखा हुधा छाडू, इस का सान या माव। दहाइना दे॰ (कि॰) गरजना, इकारना। दहाना दे॰ (कि॰) जलाना, भरम करना, यदाना। दे॰ (दु॰) द्वार, भराक का सुन, (नदी का)

मुद्दाना, मोरी, घोडे के मुख की लगाम !

दक्षिजार हे॰ (पु॰) दाझेआर |
दिहार दे॰ (पु॰) दिख्य, दिख्य भाग ।
दहीं तव॰ (पु॰) दिख्य, दुख का विकार, जमा दूध ।
दहीं तव॰ (पु॰) दिख्य, दूख का विकार, जमा दूध ।
दहीं ( अव्य॰) भाषवा, या, किंचा !
दहेंदु, दहेंद्धा दे॰ (पु॰) भाषि क्रियोप !
दहेंदुंड़ी दे॰ (खी॰) दहीं की द्वांद्री, जिसमें दृद्धी रखा या जमाया जाता है । दहेंद्धा दे॰ (पु॰) दायक, योतुक ।
दहींतरस्त्री (पु॰) एक की इक्ष, २०० ।
दहामाम तव॰ (पु॰) [दह्य + म्रान ] द्वाय, पु॰,

व्यक्तिमा तप् (पु ) [ च्यून आणे ] द्रेन, ४४, ज्ववित, जलाया ड्रूमा | [किया | द्रह्यो दे० (पु॰) द्रही, द्रिये | (क्रि॰ ) जलाया, मस्स हा तत्व॰ (वि॰ ) देने वाला, दाना, दानी, दानकर्त्ता ।

दे॰ ( पु॰ ) सितार का एक बेाळ । दाइज दे॰ (पु॰) शैतुक, देजा, दान, कन्याप्रदाता की देवबस्तु, जो कन्या का पिता कन्यादान के वपळच में वर की देता है ।

द्रुजां दे० ( ५० ) दाइन ।

दाई तद् । (चि ) दायी, दाता, देनेवाला, यह जिस शक्त के अन्त में आता है उसका देनेवाला धर्य होता है। (सुखदाई, दुखदाई आदि।) (ची ॰) धाय, धावी, वच्चे को दूध पिलाने वाली दासी, चक्रतानी, नीकरानी, फ़ारसी का दाया ग्रन्थ से यह ग्रम्थ विकला है।

दाई दे॰ (वि॰) दाहिनी । [का नाम । दाऊ दे॰ (पु॰) बढ़ा भाई, बढ़ा चाचा, थळदेवजी दाउँ दे॰ (पु॰) दींब ।

"सुक्ति जुँखारिहि वापन दाउँ ।"—बुळसीदास ।
दाऊदी दे॰ ( खी॰ ) एक काढ़ थयवा उसका क्रूळ,
एक प्रकार की शातस्वाक्षी, सफ़ेदी, यह ग्राव्य
धरवी के दावदी शब्द से निकळा है यथा—(थ॰)
—गुळदावदी, ( हिं )—पुळदावदी । (पु॰) एक
क्रांस का सबसे थक्का गेहैं । स्थिन की डांडी ।
दांड तद० (पु॰) दण्ड, सजा, ताड़ना, शासन, नाव

दाँड़ना (किं॰) दण्ड देना, सजा देना । दाँड़ा दे॰ (पु॰) सीमा, सीव, मेंड, सिवाना |—मैड़ा

द्दिंड़ा है॰ (पु॰) सीमा, सीध, मड, ातवामा — मड़ा (पु॰) सिधाना, छेार, देा ग्राम या खेतों के विमाग का चिन्ह विशेष । दौंड़ी दे॰ (पु॰) खेवक, नाव ख़ेबने के लिये लक्ड़ी का बना हुन्ना दाँड़।

दौत तदः (प्र०) दन्त रदन, दाह, दशन !--सँग्रत्नी काटना (वा॰) अचम्मे में साना, प्राव्यक्षित होता. विस्मित होना, विस्मय करना 1-कचकचाना (बा॰) क्रोध करना, क्रोध से दित पीसना।--कटकटाना (वा॰) धपकारी का बदला न खका सकते के कारण कोच से जळना।--काटी रोडी खाना ( वा॰ ) घनिष्ट मिन्नता करना, हिली दे।स्ती।—खट्टे करना (वा॰) दूसरे के प्रयक्ष को विफल करना अपने पराक्रम से शत्र की नीचा दिखाना !-तले उँगली दवाना (वार्) श्रवस्था करना, विस्मित होना, भीचक रह जाना।---निकालना ( वा॰ ) हार जाना, श्रपनी श्रयोग्यता थीर विवसता जवलाना।-पर चहाना (वा०) कल्ला करना, अपसानित करना।--पीसना (वा॰) क्रोध करना, क्रोध बतलाने के लिये दांत कटकटाना ।—चजना (वा॰) कटकटाना, कोध करना, भगडना, यक वक करना (--रखना (चा०) किसी के लिये उरकण्डित होना. स्वर्धा करना श्रवज्ञा करना, तच्छ जानना ।

दांतन दे॰ (पु॰) दतवन, दन्तधावन, दांत साफ़ करने की लकड़ी, मुखारी ।

दाँताकिटकिट (खी॰) वाक् युद्ध,समाङ्गा,गाली गलैाल । दाँताकिलकिल तद् ० (खी॰) दन्तकिलकिला, वक-कक, कगड़ा, गाली गलैाल, वाग्युद्ध ।

दाँती तद् ( खी॰ ) घास काटने को हँसिया, श्रास, के दाँत, दर्श ।

द्रीया (गु॰) बार्थे का उन्नरा ।

द्धि दे॰ (प्र॰) घात, ध्यसर, भीकृ, बारी, समय, ध्रमे खबुक्त समय ।—च्यनाम (बा॰) वीराम, जय करना, सरस द्वेना, आगे बढ़ना, वड़ चढ़ना, स्रदरङ्ग आदि खेतों में गोटी आगे वढ़ना ।— चलाना (बा॰) अधिकार चळाना, घात करना, चेट पहुँचाना ।—परुद्धना (बा॰) मछबुद्ध करना, कुरनी ळङ्गा, कुरती में द्वि पंच करना । —चैठना (बा॰) श्रदस सीना, हाथ से मीकृ चळा जाना । दांवरी तद॰ (स्त्री॰) रस्मी। दात्ताय सत्० (प्र॰) ग्रध पनी [ द्यात्तायम् तत् (वि ०) द्व सम्बन्धी,द्व प्रज्ञावति के पुत्र श्रादि, सुवर्णार्डकृत । (पु॰) सोना,सुनइली चीजें, मोहर, दच द्वारा अनुष्टित यज्ञ, इस यज्ञ में सती ने अपने पनिनिन्दा है कारण माण दे दिये थे, वीछे से शिव ने वीरमद की भेज यज नष्ट करा दिया था। दाज्ञायम्मी तदः ( श्लीः ) दमां, सती, रोहिसी न्ध्रतः श्रश्विमी सादि सप्तविशति गएश, दन्ती ग्रुच, जमालगीरा का वृष्ठ ! (वि०) सेाने का ।-पति (पूर्व) शिव, चन्द्रमा, धर्म । दाक्तिमा तत् (पु॰) कथन, उपाय, श्रधिकार, दक्तिए.

(प्र॰) एक होम का नाम ।

देशीय, दिच्या सम्बन्धी, दिच्यासम्बन्धी । तत्०

दाक्तिगात्य तत्। (ति।) दक्तिग देशनात, दक्षिण-देशीय । (पू॰) नारिहेल बृद्ध । दाक्तिएय तत्॰ (पु॰) उदारता, श्रनुक् इता, सरलता, मावविशेष, दिख्याचारस्य । (वि०) दिख्याहं, दक्षिया का, दक्षिया पाने ये।ग्य । कानाम । दाज्ञी तत् (पु॰) दच की बन्या, पाणिनि की साता दास्य सद॰ (पु॰) दचता, निरुणता, नेपुण्य । दास तद्० (पु०) दाचा, श्रेगूर, सुनका। टाखिल दे॰ (पु॰) प्रपंश, परिशोधहरश, गृहीत वस्तुका लैत्याना, जमा करना !-- गारिज दे० ( पु॰ ) सरकारी कागज में एक प्रधिकारी का नाम काट कर दूसरे श्रधिकारी का नाम चढा देना। - दफ्तर ( पु॰ ) दवा देना, स्ख खेना। दाफ़िला दे॰ ( पु॰ ) प्रवेश, पैठ ।

दाग दे॰ (पु॰) मृतक इमं, चिन्ह, अङ्क, कलङ्क, देाप थाग में जलने का चिन्द .—चहाना (वा०) कबड़ बगाना।-देना (वा॰) तपे बोहे से चिन्ह करना, दागना, जञाना, चङ्कित करना, कलङ्क खगाना !—लगाना (वा॰) भवती होना, नाप से कप्रद्वी देशा I—स्ताना (वा॰) दाग *च्याना*, भपकेंति होना।

दागना दे॰ (कि॰) चिन्ह करना, दात देना, तपाये खे।हे से शरीर जलाना, चड्डित करना, तेप या थन्द्रक हो।इना, तीप की याद दागना ।

दागी दे॰ (वि॰) चिन्हत, श्रङ्कित, दण्डित । द्याय तद् ० (वि •) जना हुधा, दग्ध । तत् ० (५०) गरमी, तार, दाह ।

द्वादना (कि॰) डाटना, ध्पटना । दाइक तत् • (g.) दाइ, दांत ।

दाइस दे॰ ( प्र॰ ) सर्प विशेष । हिलायची । दाड़िम तत्॰ (पु॰) श्रनार, बीजपूरक, फल विशेष,

हाडी दे॰ (धी॰) श्रनार । दाढ़ दे॰ (स्ती॰) चीह, पित्रले दति, पीसने के दति। द्वाद्वा दे॰ (स्त्री॰) बडा दाँत, दन्तविशेष । दादी दे॰ (सी॰) सुख के नीचे का भाग, शमथु,

चितुक, हुद्दरी के बाल ।--वनाना (कि ०) चौर कराना, हजामत बनवाना :--जार दे॰ (पु॰) जली दाडी वाला, स्त्रिया की एक गाली।

दात तत्॰ (वि॰) खिन्न, कर्तित, खेदन किया हथा, काटा हुआ, (पु॰) दातृत्व, बदान्यता, दान ।

हातन दे॰ (प्र॰) दत्न, दन्तकाष्ठ । दातच्य तत् (वि०) देने याग्य, दानाहा, दान करने दाता सन् (पु॰) देश्वाला, दानी, दानशील, दान-कर्त्ता, बदान्य, बदार !

दालार तन्० (वि०) दाता, दानी, देने वाला। दातुन दे॰ (स्त्री॰) दांतुन, मुलारी । दालुता या दालुत्व तन् (५०) वदान्यता, दानशीवता, दानशक्ति, श्रकृपयाता, दान करन की शक्ति ।

टातीन दे॰ (स्त्री॰) दतुवन् ।

दात्यूह तत्• (पु•) पश्चिवशेष, चातक, पपीदा, मेध। दात्र तत्॰ (पु॰) दा+त ] चलविशेष, दांती, करने वासी स्त्री । हॅसिया, देनेवाला । दाञी तत्॰ (स्त्री॰) [दातृ+ई] दानकर्जी, वान

दाद दे॰ (९॰) रे।गविशेष, बद्द, राज् ।—मर्दन (९॰) दद मद्न, भी।पघविशेष, चहवह।

दादनी दे॰ (स्थी॰) रक्म जो देनी है या खुकानी है। पेशगी दी हुई स्कम।

दादरा दे॰ (पु॰) एक प्रधार का चलता राग । [माई । दादा दे. (पु॰) पितामह, पिता का पिता, धाना, बहा दादि, दाद दे॰ (पु॰) मुराद, ग्रमीष्ट, मनोबाँदा । दार्दा (म्ब्री॰) पितामइ की खी, पिता की मावा,धानी । दादुर तद् • (पु • ) हुदं , मेडक, मण्डू क ।

दादू रें ( ए० ) उन्हें लखण्ड में एव आदि का प्रिय सम्बोधन, एक सहारमा का नाम, इन्होंने अपना एक नया पन्थ चलाया है। इनका पूरा नाम दान्द्रवाठ है। इनका चलाया मत दान्द्रव्य के नाम से प्रसिद्ध है, इनके शिष्य दान्द्रव्य कि क्र अपना परिचय देते हैं। यह मित भक्तित्रधान है। दान्द्रव्याल दें ( ए॰ ) देखो दान्द्र। दाधना दें ( कि॰ ) द्रथमा, जलाना, याळना।

दाधिक तत्० (वि०) दिथसंस्कृत वस्तु, दिथिमिश्रित मिष्टान्त, दहीवडा ! विंशका। दाधीचि तत्॰ (पु॰) द्धीचिगोत्रज, द्धीचि के दान तत्० ( पु० ) [ दा + अन्ह ] पुण्यार्थ धनत्याग, उत्सर्ग, त्याग, विसरण, कर, महसून, राजनीति के चार अपायों में से एक। शुद्धि, छेदन, एक प्रकार का मधु। हाथी का मदत्रल ।-पित (पु॰) नित्य दानकर्त्ता, सन्तदाता ।--पत्र ( पु॰ ) वृत्तिदानलिपि, दान की हुई वस्तु पर सम्प्रदान का स्वरव बतलाने के किये लेख। ---पात्र (पु०) दान देने योग्य व्यक्ति । --लीला (स्त्री॰ ) भगवानु श्रीकृष्ण की जीला विशेष।—सङ्ग (पु॰)दान के लिये बज़ के समान, वैश्य, एक प्रकार का घोड़ा 1-वीर (प्र॰) श्रवि दानकर्त्ता, प्रसिद्ध दानी। – चारि तत् (पु॰) विष्यु, इन्द्र, देवता ।—वेन्द्र तत्॰ ( पु॰ ) राजा वित्त ।—शास्त्री ( वि॰ ) दाता, बदान्य ।—शीख (गु॰) दाता, दानकर्त्ता, वदान्य ।

दानच तद॰ (पु॰) असुर, दैरम, दगुन, दनु की सन्तान ।—ारि (पु॰) देवता, सुर, असुरशत्रु । गुरु तद॰ (पु॰) सकाचार्य ।

दानवारी तत्॰ (पु॰ ) हाथी का मद। दानवी तत्॰ (सी॰ ) दानव की स्ती । (वि॰ ) दानव सम्बन्धी।

दाता दे॰ (चि॰) अनुभवी, बुद्धिमान, ज्ञाता, श्रमिजः। (पु॰) श्रन्त, धनाञ्ज, शस्य, धान्य, घोटे का वैंबा हुआ चना, सुजा हुआ चना।—पानी (वा॰) श्रवजन्त, सेरीमा, समय।

दानाई (स्त्री॰) बुद्धिमानी।

हाना खारा दे॰ ( पु॰ ) हाना द्यास, खाना पीना । दानाच्यत्त तद॰ ( पु॰ ) राज्यों में दान का प्रबन्ध करने वाला श्रफ़्सर !

दानिनी तत् ( फी॰ ) दान देने वाली स्त्री । दानी तत् ( वि॰ ) दाना, बदार, दानशील, दान देनेवाला, सततदाता । ( उ॰ ) कर संग्रह करने बाला । [ दान के डब्युक्त । दानीय तत् ० (वि॰) [दा + फानीय] त्रस्य, दातव्य, दानेदार दे० (वि॰) रवादार, दरदा ।

दान्त तत्० ( गु॰ ) [ दस् + कः ] सुशंक्षित, वशीमूत, जितेन्द्रिय, तपस्या वे क्लेश सहने येग्य । दान्ति तद्॰ ( खी॰ ) [ दस् + कि] तपःक्लेश सहि-

दान्ति तद् ॰ (खी॰) [दम् + कि] तपःवजेश सहि-प्युता, तपस्या के कष्टों की सहन करने की शक्ति, हन्द्रियनिमह, दमन ।

द्याप २० (पुरु) प्रताप, दर्द, गर्व, श्रिममान, श्रहङ्कार, शक्ति, वज, ज़ोर, उस्साह, रोप, क्रोध, रुशाव । द्यापक २० ( पुरु) द्यावेदाळा, श्रिममानी, श्रहङ्कारी,

प्रतापी। [धातङ्क, श्रविकार, रोव। द्वाद दे० (स्त्री०) विप, दवने या दवाने का भाव, द्वाद्य रखना दे० (वा०) छिपाना, छिपा लेमा, खुड़ाना, ठकना, श्रविकार रखना।

दावि दे० (कि॰) दाव कर, कस कर।

द्म तत्० (स्ती॰) गोबन्धन रज्जू, शस्ती, माछा। (पु॰) रुपया पैसा, मोज, भाव, मृत्य। (वि॰) एक पैसे का चौदीसर्वा भाग।

दामन दे॰ ( खी॰ ) अचिल, अञ्चल, बखाननामाग, इपदे डा होर, त्रस्य, शाल्य, अवलस्य ।—गोर ( गु॰ ) प्रस्तेवाका, दावा करने बाला, पीछे पृद्वे बाला । [ताञ्चलिस ) । दाप्राजिस तत्। (गु॰ ) ताञ्चलिस देश, ( देशो दाप्रवती बद् । (गु॰ ) माला, क्लू क्लॉ दो साला। दाप्राञ्चन तत्। (गु॰) अव्यवि का पादवन्यन रज्ज, विद्वादी, बोडे के पिछन्ने पेर विभन्ने ही रस्सी।

द्माद् ( ५० ) जमाता, सन्यापति ।

दमासाह ( पु॰ ) दिवालिया जिसकी आयदाद पावने वालों में उनडे पावने के अनुसार वेंट जाय ! दामासाही दे॰ ( स्त्री॰ ) यथार्थ भाग, उचित भाग

के कार्य।

दामिनी तत्॰ (स्त्री॰) विद्युजी, तहित, विद्युत्। यथा—

देहा |

दामिनि दमकि रही घनमाधी।

पळ की प्रीति यथा थिर नाईं ॥ —रानायण । दामी दे॰ (की॰) कर, वाङ्ग, ळगती, खयान, राज-देश कर । —लगाता (कि॰) कर ळगाना, कर दराजा । —यासिलात (दु॰) गांव के प्रधान ऋषव्यता । [होता है।

दामीयात दे॰ ( पु॰) वस्तुवियोव, जिससे रफ विकार दीमीदर तत्व ( पु॰) [ दान में बदर ] अंक्रिक्य का प्रकाम । कहरें हैं आंक्रुक्य वहकहूँ में बदे चयुक्त थे। यह की बस्तुओं को वह तीत फोड़ डाक्की थे, हसी कारण यसीदा (कृष्ण की पाक्कित माता) ने ऑक्ट्रक्य की कार में सरसी वीच कर कहूँ बोलजी से बांच दिया और सबर निश्चित होक्स काम करने लगीं। इपर ऑक्ट्रक्य भी समय पाकर थेले हो घर से निकल पड़े, उनके घर के पास ही दे पेड़ थे। उनहीं के बीच से वे निकलने उरो, परस्तु श्रीखली येथी हरें के करण दिवह म सके, अव्हींने निकटमें के किया ज्योंने को स बगाया हार्डों के दे विदे ज्योंने सा बगाया हार्डों के दे विदे ज्योंने सा बगाया हार्डों के दे विदे ज्योंने सा बगाया हार्डों के देश सा सी से श्रीकृष्ण का नाम

दामीदर हथा। दामीद्र गुप्त तर्॰ ( पु॰ ) संस्कृतका एक इति, यह कवि कश्मीरनिवासी थे। ब्रह्मीमत नामक एक प्रत्य इनका बनाया संस्कृत साहित्य में पाया जाता है। करमीर के इतिहास राजतरक्षियी से साल्म पदता है कि यह कवि सहाशाना जवापीड के सन्त्री थे. इनका समय सन् ७७२ से ८०३ सक विद्वानों ने चनुमान किया है, धतपृष दामादर गुप्त का भी यही समय मानता चाहिये । चेमेन्द्र की समयमानृका और इनका कुटनीमत ये दोनों एक ही मकार के चीर एक ही उद्देश से निस्ते गये हैं। वेश्याधी के फारे से बचाने के बिये ही उन्होंने कुटनीमत नामक ग्रन्म किछा है। वेश्यामाँ की चानाकियाँ इसमें सुब साफु दिसवाई गई हैं। यद्यपि इसका विषय धरबील है, सपापि इसकी उपयोगिता की चोर च्यान देने से इसकी उत्तमता माननी वडती है। मेरी समक से तेर विधा में न सही, परन्तु कविता में पण्डितराज आखाय से इनकी तुळना कई वर्शों में की वासकती है।

दमादर मिथ तद॰ (पु॰) ये कवि मोनराज के समकाजीन हैं, इन्होंही ने हनुमाबाटक का संप्रह किया है। इस प्रत्य के संप्रह करने के घतिरिक्त थीर केर्डू इनका उक्लेक्योग्य प्रत्य नहीं है। ग्यारहर्वी सदी इनका समय बताया काता है।

हान्यत्य तत् (पु.) परिषयावस्था, विवाह की व्यवस्था, क्षीपुरुषसम्बन्धी !— मुक्तिपत्र (पु.) तिस्राक्षमाता जिस पत्र क्षे। द्वित कर स्त्री पुरुष प्राप्त का सरक्य तोड़ देते हैं। यह रीति हिन्दु प्राप्तिक सम्बन्ध तीड़ होते ही पह रीति विनुद्धी की नहीं, किन्तु प्राप्तिक सम्बन्धातियों की है।

दाम्मिक तत्० ( ५० ) दम्मयुक्त, खहङारी, खारम-रखाची, खारमम्बासा करने वाडा, पाराण्डी, धृत्ते। ( ५० ) वकरवी।

हाय तत् (पु॰) बौतुक स्नादि देवधन, कन्यादान के समन्तर वर या वर के रिता के। दिवा नानेवाना धन, पैतृक्वपन, विता के। दिवा नानेवाना धन, पैतृक्वपन, विता के पन का मारा, वेशक्तिक धन, वरीती, दाहम, विवर्ष, कावद |—यन्यु (पु॰) झतार, दावद, ताव रहनेवाने रिता के पनाधिकारी।—सारा (पु॰) जूत शिता धादि का धनविसार। प्रस्म निर्मेष, पर्माधा का सन्य, जितमें धनाधिकारीया निरम्प है। स्वावनिस्पक धर्मगारम का क्रम

दायक सर्॰ (पु॰) द्राता, देनेबाळा, दान काने बाळा [द्रान, गीतुक, दर्धत । दायजा तद्॰ (पु॰) दाव, दाइजा, ब्याह सम्बन्धी दायरा (पु॰) मण्डळ, बृत, मण्डळी, कषा, उफन्नी,

खँजरी । दाया तत्॰ (पु॰ ) दवा, दात्री, शमियोग, वार । दायौ (गु॰ ) दहिना ।

दायाद तर्॰ ( पु॰ ) वृत्र, ज्ञाति, सपिण्ड, बसर्रापि॰ कारी, कुदुम्ब, परिवार, धनाधिकारी । [कारियाँ। दायादी तर्॰ ( श्ली॰ ) कम्या, दृहिता, बसर्रापि॰ दायाई तव॰ (पु॰) [दाय + काई | पिता दे धन पाने का अधिकार | [होना निश्चित हो चुका है। द्यित तत्॰ (वि॰) निश्चित अपराधी, जिनका दोषी द्यित तत्॰ (पु॰) उत्तरतृत्व, त्वायदार जिम्मेदारी । दायी तत् ॰ (वि॰) दानवील, क्रायमस्त, भारतस्त,

इहे शयुक्त, प्रतिवादी, किसी काम के बनने या विगड़ने का उत्तरदाता।

द्वार तत्॰ (पु॰) पत्नी, ज्ञाया, भार्यो, स्त्री, ज्ञुशाई ।

—कर्म (पु॰) विवाह, पायिम्बदण, व्याह ।

—खापी (बि॰) १वपको त्यापी, अपनी स्त्री

—ेखाही (पु॰) विवाह,
पायिमुद्दण ।

—िस्त्रा, शाळक ।

हारक तत् ( पु॰ ) अश्वविशेष कारने का श्रद्ध पुन, हारचीनी तत्॰ ( स्त्री॰ ) दारुचीनीय, चीन देश की ळक्की, दालचीनी। फाइना या चीरना।

दारम् तत् ( पु॰ ) विदीर्षं करना, फाइना, बीच स दारद तत् ( पु॰ ) विश्विशेष, पारा, हिंगुळ । दारमदार ( पु॰ ) निभैर, खाश्रय, ठहशव, निभैर ।

द्वारमद्वार ( पु॰ ) विमर, श्राक्षय, ठहराव, विमर द्वारम दे॰ ( कि॰ ) नाश करें, विदीर्ग करें ।

द्दारा तत्० (रक्षी०) जाया, भावां, छी, पत्नी । —-चित्रामन (पु०) [दारा + अधिरामन] पाणि अद्वर्ण, चिवाद, दारामाहि ।—पत्य (पु०) दिसरा-

+ श्रपत्य ] स्त्री, पुत्र l

दास्जिँ ( पु॰ ) धनार, दाड़िम । दारिका तत्॰ ( स्त्री॰ ) कन्या, पुत्री, दुहिता, तनया । दास्ति तत्॰ ( जि॰ ) कृतविदास्था, कृतमप्र, तोड़ा हुआ, फाड़ा हुआ ! [ कंगाजी ।

हुआ, पाड़ा हुआ। दारिद तद्० (पु०) दारिह्म, दीनता, निर्धनता, दारिद्र, दारिद्र्घ तत्० (पु०) दरिद्रता, दीनता, हुःच,

दैन्य, श्रन्न श्रादि का कष्ट, निर्धनता ।

हारी तदः ( पु॰) वहु दाराविशिष्ठ, परदारागामी, व्यभिचारी, तम्पटता,छुदरोग विशेष,विवाह, पति । (स्त्री॰) बुद्ध में पकड़ी हुई दासी।—जार (पु॰) गाली विशेष दासीपति गुलाम, दासीपुत्र ।

दाह तत् (पु॰) काष्ट, लक्ष्मी, देवदारु वृष्ट । —ऋदत्ती (स्त्री॰) वनकदली, वनकेला । — गन्धी (स्त्री॰) गन्धद्रस्य विशेष । —गर्मी (खी॰) दारु-भयी स्त्री, काष्टनिर्मित पुत्तविका, कटपुतत्ती । —चीनी (स्त्री०) पक वृत्त का खाळ, दाळवीनी।
— ज (वि०) काष्ठमय, काठ का बना ।—जवित्र
( पु०) काठ की पुतवी, करपुतवी ।—िनशा
(स्त्री०) वाकरित्र, दाव्हरदी ।—फ्ता (पु०)
विळगोजा।—मय (वि०) काष्ठमय, काठिनीमित,
काठ का बना हुआ मकान खादि —दिरद्रा
(स्त्री०) वाकरवदी।—इस्तक (-पु०) काठ का
वना हाथी, काठ की कळखी।

द्रांकक तत् ( (go) देवदार, इष्यवियोप, श्रीकृष्ण के प्रकाशिय का नाम, सुभद्राहरण के समय इसने श्राजुन से कहा था कि मैं वादवों के विरुद्ध रख नहीं हॉक सकता इस कारण श्राप सुक्ते वॉधकर वाहाँ वहाँ जा सकते हैं। सुख्य के समय का श्रीकृष्ण का संवाद इसने श्राजुन की सुनाया श्रीर दुखी हो कर स्वयं यन में चला गया।

द्रारुष था द्रारुन तत् (पु॰) चित्रहः (वि॰) भयानक, बीर, कडोर, कडिन, श्रसहः ।—वीर्य (वि॰) भयानक, बीर, भीम।

दाक दे॰ ( स्त्री॰ ) सद, शराब, मदिरा, बारूद । दाकड़ा दे॰ ( ९० ) मद, शराब । दाकड़ी दे॰ ( स्त्री॰ ) सद, मदिरा, शराब ।

दारोगा (पु॰) प्रवन्धक, दरोगा, थानेदार । दारज्ञो दे॰ ( पु॰ ) दाड़िम, श्वनार, यथाः—

देखा

सुभर भरये। तच गुनकनतु पाक्यो कुवत कुचाता । क्यों धों दास्यो ज्यों हितो दरकत नाहिं न ठाल ॥ —विहारी सदसहैं ।

दार्ख्य तत् ( पु॰ ) इद्रता, कठिनता, काठिन्य । दार्वा तत् ॰ (स्त्री॰ ) खीपधनियोप, रसेात । दार्वी तत् ॰ (स्त्री॰ ) दारुहरिद्वा, दारुहरदी !

दार्शनिक तत्॰ (वि॰) दर्शनशास्त्रवेचा, वर्शनशास्त्रवेचा, वर्शनशास्त्रवेचा, वर्शनशास्त्रवं । [ आवर्शित । दार्शनत तत्० (वि॰) अपमिति, अपमेय, आदर्श,

दार्धान्तक (गु॰) इंट्यान्त सम्बन्धी । दाल दे॰ (स्त्री॰) दला हुआ चना धरहर मूँग बादि,

द्शल ५० ( स्त्रा॰) ५७०। हुआ चना अरहर सून आदि, दल्रहन I—गलना (वा०) प्रभाव होमा,पूँछ-सल्लि ।

दालिद्ग तत् ( पु॰ ) दारिया, रंक। दालिम दे॰ ( पु॰ ) श्रनार, दाड़िम। दाद तत्० (पु॰) जङ्गल, वन, अस्त्र विशेष, वारी, उपताप, दावानज, बनाझि। [ श्रद्धताना | दावन दे॰ ( पु॰) पीटन, मद्न, मींपना, डॉड से यन्न दावना दे॰ (कि॰ ) दवाना, यह निकारमा, उठ से च्या ति≇ाउना I

दावरि या दावरी दे॰ (स्त्री॰) एक प्रकार की रस्सी, जिससे कनार से बैठ बांधे जाते हैं चौर उन्होंसे रेंदिया कर भूता थीर श्रञ्ज पृत्कृ काते हैं।

दासा द० ( पु० ) हक, स्त्रा, स्वरंबप्राप्ति के लिपे निवेदन :--गीर (प्र॰) दावा करने वान्य। दाप्राप्ति तत्॰ ( पु॰ ) दावानख ।

दावात (स्त्री • ) मसीपात्र, द्वात । दावादार ( पु॰ ) थपना श्रीकार कताने वाछा ! दायानल तत्॰ (९०) दायाग्नि, दाववन्ति, बन की श्राग, बनाझि, बनोदमव श्रक्ति ।

दाजिनी (स्त्री) विजली, स्त्रियों ने माथे का एक गहना। दावी दे॰ (स्त्री॰ ) याचना, प्रार्थन,, नालिश। द्राज तत्० (पु॰) मउली एकइने वाला, मक्लाइ, कर्णधार, महुद्या, धीवर ।

दाशस्य या दाशस्थि तत्॰ (६०) दशस्यावत्य, दशस्य के पुत्र श्रीशमचन्द्र चादि ।

दाञाई तत्• (प्र॰) विष्यु, नारायखा। दारा तर्॰ ( पु॰ ) दानकर्ना, दाता, दानशील। दाम तत्॰ ( पु॰ ) भूता, किङ्का, केंवते, धीवर, शुद्र,

टहलुपा । बरनाम निशेष, साधुद्यों की एक श्रष्ठ । —ना ( भ्त्री» ) पराधीनता, परतन्त्रता सेवडाई, पराधीनभाव, सेंब्रह्माव !—हत्व (पु॰ ) दास्य, सेवकमाव।—नन्दिनी (स्त्री॰) व्यासमाता, सत्य-वती ।-- हत्ति (स्त्री॰ ) पराधीन जीवन, नौहरी, दासना।—ानुदास ( ५० ) सेवह का मेवक । दासा दे॰ (पु॰) एक प्रकार का काए, जो उकडी के नीचे दीवार पर रखने हैं, हँस्छा,धोरी की खंटी । दासी तद् (स्त्री ) मुतिच्या, कर्मकरी, किङ्करी,

भन्य स्त्री, शूद्रा, परिवारिया, परिवारीका, चेवी, सेंबकी, लीडी ।

दास्तान ( श्त्री॰ ) दलवृत्तान्त, वर्णन, इचा ! दास्य तर्॰ ( प्र॰ ) दाम व, मेवा, जीविका. मृत्यता, नोक्री।

दाह पत् ( प्र ) दहन, भस्तीकरण, ज्वाला, ताप, जलन, र्याव, सेक, कुल्साव! -- कम या किया (पु॰)सुरदे की अष्टानेका कर्म !-जनक उनालाका ।---देना (बा॰ ) दग्ध काना, धन्येष्टि संस्कार करना, सुदौ खड़ाना !--- मर (go) प्रेतावास, स्मशान, शवदाह स्थान, चिवामसि ।-हर्सा (प्र॰) थ्रीपच विशेष, वीरस मुळ, ससस्त्रन, सुनन्धित घाम विरोप । [बाका, दाह देनेबाला । दाहक दे॰ (पु॰) दाहकत्तां, दाहकाने वाला, जनाने दाहुना दे॰ ( कि॰ ) जलाना, वाबना, भन्म करना । (वि॰) दहिना, दक्षिण, दक्षिण भाग। किया। द्वाहा दे॰ (कि॰) जलाया (पु॰) जलन, मस्म दाहात्मक सन् ( वि ) दाहस्वरूप, दाहमद। दाहिन या टाहिना दे॰ (वि॰) दहना,दिषण,धन्कुल.

सरक, सीधा । डिपयुक्त, जन्नाने येग्य, दहाई । दाह्य सत् (ति ) [ दह्+ पथर ] दाह करने के द्वास्य तत्र ( प्र. ) द्वता, निप्रणता । दिख्रली (स्त्री॰ ) बहुत द्वीर। मिटी का दीपह ।

दिया (पु॰) दीवा, दीवक !--वत्ती (म्त्री॰)

दिया जलाने का ।

दिक् सत्॰ ( पु॰ ) दिशा, डिग्, श्रोर ।--पति (पु॰) दिशाष्यक्ष, दिक्षाल, दश दिशाओं के अधिपति। कम से वे वे हैं, पूर्व का इन्द्र, श्रमिकीण का श्रमि, द्विया का यमराज, नैकटल कीया का नैकटल, 'पश्चिम का बरुण, बायव्य हे। ह का प्रवन, उत्तर का कुवेर,ईशान दोगा का महादय, अपर की दिशा का बहुत चीर नीचे की दिशा का चनन्त या विष्णु पति हैं।—शूल (पु॰) दिशाविशेष में जाने का निपिद्व दिन । शनि धीर से। मदार पूर्व का गृह-स्पतिवार दिचिया का, रिव और शुक्रवार पश्चिम का थीर सङ्गळ हुच उत्तर का दिक्यूब ईं। बर्यात् निर्दिष्ट दिनों में निर्दिष्ट दिशा की यात्रा

निपिद्ध है। दिस दे॰ (वि॰) दुली, व्यथित, कप्टयुक्त, वक्षेत्री। दिकत (स्त्री॰) परेशान, कठिनाई, तगी। दिफदार दे॰ (बि॰ ) रागपीड़ित, व्यधित, रागी,

बीमार, दुःसी दीन, कष्टवास, बन्नेशयक्त । दिखना (कि॰) दिलाई पहना।

दिखलाना दे० (कि॰) समकाना, कुकाना, दर-साना, यताना, यतलाना, प्रकरित करना, प्रकारित करना, प्रकारा करना, लखाना, लिंचन कराना, प्रवाद कराना, साहारकार कराना।

दिखराय वे॰ (कि॰) दिखा कर, जनाय कर। दिखलाचा दे॰ (पु॰) हुई।, भूमधाम, बाइरी साज-

दिखाई दे॰ (सी॰) जलाई, सुमाई। -देना दे॰ (फि॰) माजूस होना, माजूस पड़ना। दिखाऊ दे॰ (वि॰। दिखावटी, सुन्दर, समीचा,

सुहावना, बाटरी सुन्दरता, सुश्री। दिखाना दे॰ (कि॰) बतलाना. सुमाना, प्रसाद

क्रराना, दरसाना । दिखान या दिखासट दे॰ ( पु॰ ) बाहरी चटकमटक, टीमटाम, टीपटाप ।

दिखावटी ( गु॰) दिखीया, बनावटी । दिखावा ( पु॰) बावर, तड़क भड़क । दिखीया ( पु॰) दिखाने बाळा, देखने बाला । दिखीया ( पु॰) वनावटी ।

दिग्तद्० (स्ती०) दिशा, दिक्, श्रीर, देश,

--- प्रान्त ( प्र. ) दिशा का अन्त, दिग्मएडख, विशासों की परिधि ।- श्रान्तर, चकवाल. श्चान्तराल ५०) शुन्य, श्राकाश, व्योम, नभ । --- भारतर ( गु॰ ) विवस्त्र, वसारहित, नम्न, नंगा । ( पु॰ ) शिव, सन्यासी।—गज ( पु॰ ) दिशाधी के इस्ती थाठ दिश्यक हैं उनके नाम ये हैं -ऐरा-वत, पुण्डरीक, वामन, कुमद, श्रक्षन, पुष्पदस्त सार्वभौम, सुप्रतीक -दर्शन तत् (पु॰) बहु-दर्शन, सर्वभावालोकम, इङ्गितमात्र से विखाना। ---दाह (पु॰) देशदाह, श्रक्ति का उत्पात । —धा (वि॰) विपाल, विप से बुक्तया हुआ - वाश - पास्त (पु॰) दिशाओं के रचक इन्द्र वरुण, यम, कवेर धादि।—शासाः (वि ) नग्न, विवस, सङ्घा ।--विजय (पु॰) विद्या प्रथवा यद के हारा देशविजय।-विजयी (वि०) देश-जयी, विश्वजेता, सर्वत्र गयशील । विदिक (स्री०) सकल दिशाओं में, चारों श्रोर !-- ग्रम

हिङ्माम तद० ( ए०) एक बोद दार्शनिक पण्डित का माम, ये वीद्यस्त के अधार्य भी थे। वे काश्वी में रहते ये । इसका काश्विदास के समकावीत श्री में पण्डित लोग चताते हैं, खरा काश्विदास का ६०० ई० समय इनका भी समय मामा जाता है।

दिउचन ( न्त्री॰ ) कार्तिक शुक्क ११ शी, देवी स्थान की एकादशी ।

विधियार ( गु॰ ) नेन्न वाला, श्रांख वाला, ग्रांख । विद्योंना दे॰ ( गु॰ ) वर्षों का लिखक जो दृष्टि दोण हदाने के किये किया वाला है। दुष्पुँहें वालकों के मार्थ पर लगाया हुआ कालल का विन्दा जो इस किये जगाया जाला है कि वन्हें दूसरे की नज़र न लगे।

दिग्रङ दे॰ ( पु॰ ) नृत्यविशेष । दिहाना तद् ॰ ( क्रि॰ ) दढ़ करना, उहराना । दितवार ( पु॰ ) रविवार ।

दिति तत् ( सी॰ ) प्रजापति दस् की कन्या, करवप की की श्रीर देखों की माता का नात । देवताओं की जड़ाई में देखों के नाश होने पर दिति ने पूर्क दिन अपने पति से दुन्य छोरास्त करने वाले पूक पुत्र की प्रार्थना की, करवप दिति की प्रार्थना पूर्ण करके बोले, सुमले हज़ार वर्ष तक राभ्ये पास्या करना होगा और प्रकट होने दस्य बहुस ही छुद्धतापूर्वक रहमा होगा, दिति भी बड़ी सावधनी से पति के बताये नियमा का पाळन करने छनी । इस समा-चार की पाकर इन्यू व्यक्ति हुप, वह भीका रेखने छगे । एक दिन निवा पर धोये दिति से गई, दसी अवसर पर इन्यू ने बड़ा से गभी के ११ सण्ड कर दिये । वसी गभी से डराज पुत्रों का नाम मरुर हैं। दितिज ( स्त्रो॰ ) देख, दिति से उखन । दिदार (पु॰) देखा देखी, दर्शन । दिद्वता तद॰ ( खी॰ ) द्शनेच्छा, देखने कि हुच्छा,

दक्षने की रवाहिश । दिहुतु (गु॰) देवने की कामना रखने वाला। दि(उद्या तत् (छी॰) दक्षण्या, दहन करने की इस्ता, जलाने की इस्ता।

दिभिषु तत् ( खी॰ ) हिस्ता, देा बार व्याही खी। -पति (पु॰) हिस्त्रापत्ति, देा बार व्याही खी का पति, निभवापति।

दिन तत्॰ (पु॰) सूर्यंज्योति से नियमित काल, वासा, दिवस, ग्रम्न, ग्रह ।-व.र (पु०) दिव-पति, दिनमणि, सर्थ रवि। - काटना (वा॰) समय विताना, गुपर करना, दुःख या धालस्य मे दिन विताना।—केशा (पु) तम, श्रम्ध≆ारः — का दिन ( वा॰ ) समस्त दिन, सभूचा दिन। — खतना (बा॰) अच्छे दिन श्राना, सुन्य का समय उन्नति होना, बृद्धि होना, बढती होना —गॅंडाना (वा॰) चाल्स में पदका वंदे रहता युषा समय लागा |— ऋडना (बा॰) ऋधिक समय वितासा, जिल्हा होता, खिये के संबोधमें होने में विवास हाता । - खड़ाना (वा०) विल्म्ब करना, अति काल करके किसी काम दे। प्रारम्भ करना, धालस से कार्य समय विना देना ।—चर्या (ह्यी०) दिन सर का कास —उपोति. ( पु॰ ) स्नातप, पूप, पाम । —ढलना (वा॰) दिन घटना, दिन चला जाना दिन पण्टना, चच्छा या बुश दिन शाना, समय का परिवर्तन होना।—सानी (वि॰) प्रतिदिन दःता, बतदिन दःनइसां।—दिन (पु॰) प्रति दिन।—दू रात (वि॰) चक्रवाक पदी, सक्रवा (वि॰) दिनहीन, दरिङ, नि स्व निर्धन — माग्र ( पु॰ ) दिनकर, दिवाधपति, सूर्य ।-- पहना ( था॰ ) सन्ध्या इत्ता, दिन श्रीतना, दु प्र पड़ना, द्र स धाना ।—फिरना (धा-) भाग्य खुलना, युरे दिनों का चला जाना और करहे दिनों का चाना !—वर्दन (वा॰) प्रति दिन, दिन पर दिन - चिल (पु॰) पश्चम, पष्ट, ससम, चष्टम एशादश श्रीश हाल्स शाशि ।—मरना ( वा॰) हु 'ख श्रीश हुए से समय निताना । - मिन या मृश्चि ( पु॰) | दिवाहर, सानुः सूर्यं |—मान ( पु॰) दिवस, काल, स्पेश्व से स्पर्धांत के का समय स्पेश्व श्रीश स्पर्धांत से स्पर्धांत काल !—मुदना (वा॰) दिन हिपना, स्पर्थां होना !—मुस्त (वा॰) दिन हिपना, स्पर्थां होना !—मुस्त (पु॰) श्रीत होना, सम्प्या होना !

—मुस्त (पु॰) शहवायल, पुर्वं पर्धत !

दिनकर तत्० (प्र•) संस्ट्रन के एक पण्डित चीर कवि इन्हें।ने काजिदास के श्वर्वश की टीका बनावी थी । १३८४ है॰ में सम्बद्ध की टीका उन्होंन बनायी ऐसा कछ कोर्गों का कहना है। ये बैद्ध-धर्मांक्लस्वी थे, स्माव है इन्होंकी टोका का खक्ष्य करके मिलिनाच ने "दुर्व्याख्या विषमुच्छिता" कहा हो । यह दिन कर चेदभाष्यकर्ता सायग्र छीत सर्वेशदर्शतंत्रहरूकों माध्य से बाचीन जैसते हैं। इनका समय चैददवीं सदी का पिद्यला भाग ही माना जा सहता है। इन्हें मिश्र की उपाधि थी, इनका पुरानाम दिनका मिश्र था। (२) यह बार है अदेश के रज़िति जिला के देवता प्राप्त में १= १६ ई० में उरस्त्र हुए में । इनका नाम दिनकर राव था । इनके पिता सहाराष्ट्र माह्य थे थार उनका नाम राघव राहुथा। दिनव्हरात्रचार पीडिशों से गवालियर में स्ट्रते थे। वहाँ हनके पूर्व-पुरुष उन्ते उन्ने पृत्तों प्राधे । दिनकाशाव संस्कृत थार फारसी के बिद्वान थे। पहले पहल इनही हिमाधनवीय का क्षास दिशा गया । इनकी वेग्यता चीर प्रमुलक्ति के कारण इनका प्रवद्धता ही गया। शन्त स यह स्वालियर शत्रय के दीवान बनाये गये 1 उन समय राज्य की श्रवस्था वहत विगरी हुई थी। खजाने में रुपये नहीं थे। उन्होंन पृष हाजप के स्थान में है। हाजार धरना मासिक बेतन हर जिया था। राज्य के कामी पर इन्होंने उपयक्त मनु पाँ के। स्तका उत्तम प्रवन्ध किया | सिशही विद्रोड कं समय इन्हेंनि चहरेजों सत्कार की बड़ी सहायता की थी, बरा समय के बड़े खाट ने इनकी सहायता के बदते में हुई काशी के ज़िल में एक बड़ी ज़मीदारी थी । सन् १८१६ ई० में इन्होंने

ग्वा लिया का मन्त्रीप इत्याग दिया और कल दिशे तक धौलपुर में राज के सपरिटेंडेंट का काम करते रहे. तदनन्तर बड़े छ।ट की व्यवस्थापक सभा के बनाये गये | सन् १८६४ ई० में इन्हें के॰ सी॰ एस॰ बाई की पदवी गवर्नमेंट ने दी। पनः येराजा बनाये सये, लाडं डफरिन ने इनकी राजाकी उपाधि वैसनत कादी। बुद्ध श्रवस्था में दन्होंने सभी कामों के छै।डकर भगवद-भजन में मन लगाया। सन् १८६६ ई॰ में इस एक भारतीय प्रभूभक्त की जीवन लीजः समाप्त हुई |

दिनाई दे॰ (खी॰) दाद, दह, सेंहवा। दिन का भाग। दिनांश तत् ( प् ) प्रशेन्ड, मध्यान्ड, सायान्डादि दिनादि तक् ( पु॰ ) [दिन + झादि ] प्रभात, प्रातः-काल. सबेरा । दिनचय । दिनान्त तत् ि दिन + धन्त | दिवसावसान, सन्ध्या,

दिनमार हे॰ ( पु॰ ) देनमार्क देश के वासी । दिनारा दे॰ (वि॰) पुराना, वासी. रखा हुन्ना । दिनालांक तव् ( प्र ) [दिन + धाले। इ ] सूर्य का प्रवाश, सर्वकिरण, ध्रप !

दिनो दे॰ (वि॰) पुराना, यहुत दिनों का । दिनेर, दिनेश तत्० ( पु॰ ) [ दिन + ईश] दिनपति, दिनहर, सुर्य, भान ।

दिनैना दे॰ (वि॰) दिनी, पुराना बहुत दिनों का। दिनों भी तद् ( वि० ) दिन का अन्या, जिसे दिन में न समे।

दिपति (स्त्री॰ ) दीक्षि, मलक, श्रामा । दिपना (कि॰) धमकना। दि जाने वाली परीचा। दिव (पु॰) निः विता और ध्यन की सत्यता के जिये दिमाक या दिमागु ( ५० ) मस्भिष्क, भेग, घमंड ! 

दियट रे॰ (स्ती॰) दीपक रखने की कैंची बैठकी,दीवट। दियरा ( पु॰ ) एक प्रकार का पक्षान । दिया दे॰ (स्त्रो॰) दीवक, दीव, चियम्।—घत्ती

(स्त्री॰) दिया जळाने का काम ।---सलाई (की॰) स्वनाम प्रसिद्ध दीप वालने की एक वस्तु, प्राग काड़ी ।

दिल (go) कलेजा, मन, चित्त, इच्छा, साहसा —गोर (गु॰) उदास, खिस । - चला (गु॰)

वहादुर, बदार, दाना, दानी।-चस्प (गु०) मनोरक्षक, चित्ताक्ष्पंड ।--जमई (स्त्रीः) सन्तेष, विश्वास ।-- जला । गु॰ ) द्रश्य हृद्य, शोकाकुल ।--दरियाव ( पु० ) उदार, टाझी दाता । - पसंद (गु॰) मनोहर, बूटेदार बख विशेष, थामविशेष, । - सहार ( पु॰ ) रंग विशेष —स्वा (प्र∘) प्यासा।

दिलवाना दे॰ (कि॰) दिलाना, दान कराना, देना घातुकी प्रेरणार्थक किया ।

दितवाली दे॰ (बि॰) दिही का वासी, दिली का बना। (स्त्री॰) इदार स्त्री, साहम वाली स्त्री। दिलवैया दे॰ (बि॰) दिलाने वाला, दान करानेवाला.

प्रेरणा करके दान करानेवाला । दिलाना दे॰ (कि॰ ) दिखवाना, दान कराना।

दिलासा ( प्र॰ ) इंडिस । दिली (ग॰) हार्विक, अत्यन्त बनियः।

दिलीप तत्र (प्र) सर्यवंशी शजा, यह रध गजा के पिता थे। उन्होंने ६६ अध्वरीय यज्ञ किये थे. कालिदास का रघुवंश इन्हीं के चरित्र से प्रारम्भ कियागया है।

दिलेर (गु॰ ) साइसी, बी।, शर ा—ी (की॰ ) साहस, बस्साइ । हिंसे।इर, मसखरा । दिल्तमी (छी०) हुँसी मज्ञक । -वाज (गु०) दिल्ली दे॰ ( पु॰ ) युक्त प्रसिद्ध नगर का नाम, भारत की राजधानी। द्वि तत् ( पु॰ ) .स्वर्ग, धन्निरत, धाकाश, बन. दिवरानी ( खी॰ ) पति के छे।टे भाई की छी।

दिवस तत् (प्र) दिन, दिवा, वस्न, घहः, वासर । —सुद्ध (पु॰) प्रभात, प्रातः गलः ।

दिवसात्यय तत्- (पु॰) दिन की समाप्ति, साथं, सार्यकाल, सन्ध्या । [सुग्पति | दिवस्पति तन् ( पु॰ ) [विवस् + पति] इन्द्र, देवराज, दिसा तत् · (पु॰) दिन, दिवस, वासर—। कर (पु॰)

सुर्य, दिनकर, दिनश्या । संस्कृत के एक कवि का नाम । राजशेलर ने श्रपने पूर्व के कवियों में इनका भी नाम लिया है। ये कन्नोज के श्रधीध्वर हर्ष-वर्द्धन के सभासदी में से थे। श्रीहर्ष का सवय ६०० ई० कं लगभग निश्चित हुआ है, अतर्व

विष्य

इनके समापण्डित दिवाकर का भी वही यमय मानना चाहिये। यद्यपि ये नीच जाति के ये, तपापि इस कारच इनकी विधा का प्रवाहर नहीं किया जाता था। इपैन्द्रतं की सभा में वाया, मयूर खादि के ममान इनकी अतिहा थी। इनके विषय में एक संस्कृत का उन्नोक हैं ——

श्रहे। प्रभावो नाग्देच्या यन्मातङ्गदिवाकर , श्री हर्पस्यामनस्त्रम्याः समी बाणमयूरये। ॥ इनका पूरा नाम मातङ्गदिवाकर या ।

इनका पूरा नाम माताहाइबाइर था।

(२) भारद्राज गोजोपल एक प्रसिद्ध उद्योतिपी
ताह्यपा इनके पिता का नाम नृसिंह था। यिव
देवज्ञ इनके पक्षा और विद्याद्याता गुरु थे। प
युधावर दिवेदीजी इनका जन्मकाळ गाळे १२२८
या १६०६ ई० वतळाते ई। इनके बनाये कई
एक मन्य ई। इनमें जातकप्रवृति नामक सन्
१२१६ ई० में निर्मित हुआ था। गोश्यती नदी
के तीर पर गोळ नामक माम में इनका निवास
स्थान था।—च्य (वि०) दिन का प्रन्था, तिये
दिन में नहीं स्वस्ता हो, दिनींथ। (५०) अल्ल,
उक्ल्।—सीत (५०) पेवक, ब्लुझा, उक्ल्,
पोर, तक्कर।—मियी (५०) पूर्व, दिनकर।
—मध्य (५०) मध्याम्ह, दिन का मध्यमान
दितीय महर।

दिवान (पु॰) मन्त्री, वजीर, । (पु॰) पागळ, लक्नी । दियाला दे॰ (पु॰) प्रया सुकाने की श्रवक्ति, न्यास किये इद धन की न देना ।

दियाजो तद् ( की॰ ) दीपावजी, कार्चिक मास की ध्यमाबस्या का खोहार, जिल दिन छङ्मी पूजन तथा दीपदान किया जाता है।

दिगिज तन् ( वि॰) स्वर्तीय, दिग्य, चलीकिङ । दिगिरण तद्य ( दु॰) राजा विशेष, महाराजा श्राह का पुत्र चीर दिवाहन का पौत्र, दिविश्य का पुत्र धर्मस्य भीर पीत्र चित्रस्य था।

दिविपेद तव॰ (पु॰) देवता, शमर, देव। दिया तव॰ (पु॰) इन्द्र, देवताश। दियोदाम तव॰ (पु॰) प्रफान्य के पुत्र। ये सेनका के गर्म से उराझ हुए ये। इनकी चहिन का नाम चहिल्या था। (२) कायिराज मनुवशीय रिपुश्रय के पुत्र, इन्होंने तपस्या द्वारा ब्रह्मा की प्रसद्ध किया था और वर पाया था। ब्रह्मा के वर से नाराराज की कत्या अप्रमोदिनी से इनका विवाह हुआ था और स्वा मे इन्नुम भीर स्व इनके सिले थे। इसी कारण इनका दिवीदास नाम पड़ा था। इन्होंने बहुत दिन तक काशी का राज्य किया था।

(३) इनके प्रतहेन नाम का एक प्रत्न था। इनहे पिता का नाम सुदेव था। धायुवशीय सुद्देशत्र पुत्र कार्श प्रथम राजा, इनके पुत्र काशिसान, या कारय इनके नाम पर ही उस राज्य का काशी नाम पड़ा। . समीवश में हैहय नामक पुरु राजा शरपन्न हुए। यहवंशीय हैइय के पुत्रों ने इन्हें मार ढा रा । उसके बाद सदेव काशी के राजा हर. वह भी हैहय वशियो के द्वारा मारे गये। तद्दनन्ता उनके पुत्र दिवोदास काशी के राजा हुए चीर इन्होंने काशी को लब यज पर्वक सरचित किया। इस समय काशी यजा के उत्तर तीर भीर गे।मती के दक्षिण तीर तक विस्तृत भी । मज़्श्रेयम के पुत्र ने काशी पर चढ़ाई की थीर उपने युद्ध में दिवोदास की हरा दिया। तदनन्तर भद्रधेण्य के पुत्र दुर्द्न की दिशोदास के प्रश्न प्रवर्दन ने हराया । दिचौकम तव ( प्र. ) स्वर्ग निवासी, देवता, देव,

दिस्य तत् (वि॰) हवन्त, स्वर्गीय, सुन्दर, मनोश, ऐन्वरिक, ईश्वर सहयशी । (दृ॰) शत्य ।
—कारा (वि॰) के।यग्नारी, शत्यक्तां ।—कुम्यद ।
पु॰) कामस्पी स्नाम्य नाम पर्वत हे पूर्वभागस्य हुक्करणी विशेष ।—मन्य (दु॰) ऋष, छींग ।
—गायन (दु॰) स्वर्गीय गायक, मन्यदे ।—चलु (दु॰) आनच्छ उपवद्य ।—स्वर्द्य (दु॰) अश्वर्य हे अर्थस्वत, विना मांगे मास ।—दृष्टि (वि॰) अव्विक्ति झान मन्यत्र, मर्गेझ ।—धर्मी (वि॰) भागिक, मगोस्म, मगोद्दर, स्म्य ।—रह्म (दु॰) विन्तामणि ।—रम्य (दु॰) स्वोभागन, देवता का विभान ।—रस तद् ॰ (दु॰) वाग, पारद, स्म ।—जाता (ची॰) दूवी। —यसन, यद्व (दु॰) सुन्दर वक्त, मगोर्सर क्यू ।—स्वाम, यद्व (दु॰) सुन्दर वक्त, मगोर्सर क्यू ।—स्वाम, यद्व (दु॰) सुन्दर वक्त, मगोर्सर क्यू ।—स्वाम, यद्व (दु॰) सुन्दर वक्त, मगोर्सर क्यू ।—स्वाम्य (दु॰) हैववाणी ।

— झान (पु॰) उज्जळ ज्ञान, श्रळीकिक ज्ञान, वहाज्ञान । —स्थान (पु॰) सुन्दर गुः, स्वर्गीय । गुइ, उत्तम वासस्थान ।

दिव्याङ्गना तत्॰ ( स्त्री॰ ) सुन्दरी, वराङ्गना, मनोहरा स्त्री, उत्तमा सुन्दरी, स्वर्गीय स्त्री :

दिञ्यादिञ्य तत्॰ (पु॰) [ दिज्य + प्रदिब्य] मलौकिक मनुष्य, देव तुल्य मनुष्य, नायक विशेष ।

दिव्योदक मत्॰ (पु॰) [दिब्य + टदक] भाकाश जल, तुपार, हिम ।

दिश् तत् ( खी॰ ) दिक् पूर्व, खादि दस दिशाएँ । दिशा तत्॰ ( खी॰ ) दिय् , दिशा, दिक्।—शूल ( पु॰ ) दिक्शू छ ।

दिशि तद् ॰ ( की॰) दिशा !--नाय (पु॰) दिक्पाल, दिवाओं हे स्वामी :-प, पाल (पु॰) दिक्पाल, दिशमाथ, छोकपाछ, (पु॰) दिशाओं के राजा, दिशमाथ, छोकपाछ, (पु॰) दिशाओं के राजा,

दिश्य तत्० ( वि०) दिग्भव वस्तु, दिग्जात, दिशाओं में उत्पन्न होनेवाली वस्तु, दिशा सम्बन्धी।

दिए तत् (दु०) भाष्य, दैव, नियत। (वि) [दिश् ्+ क ] उपदिष्ट, प्रपदेश पाया हुना ।--वश्यक एक प्रकार के रहन या गिरधी रखते का छंग हक्ते सहाजन के। सिर्क रूपये का स्थाज मिलता है। भुक् (वि॰) भाष्याधीन, भाष्यकृष्ठ का भौग करने वाला।

दिष्ट्या तत्० ( २० ) हर्ष, श्रतिशय श्रानन्द स्वक दिस ( २० ) दिशा !

दिसना (कि॰) दिखना।

दिसा (क्षी॰) दिसा।

दिसीया (ग्रु॰) देखने या दिलाने वाला। [निदेश,परदेश। दिशावर, दिसावर तद्॰ (ग्रु॰) वपर देश, अन्य देश दिशावरी या दिसावरी तद्॰ (वि॰) वपर देशीय, अन्य देशी, दुसरे देश का, दूसरे देश का मालः

(पु॰) एक प्रकार का पान ।

दिहरा दे॰ ( पु॰ ) देवाळय, देवस्थान, मन्दिर । दिहली तद्द० ( छी॰ ) हार, देहली, डेवड़ी दोनों किवाड़ों के नीचे की ळकड़ी ।

दिहात ( खी॰ ) देहात, गांव ।—ी ( गु॰ ) गॅवेया, गांव मे रहनेवाला । दीत्तक तत्॰ (:पु॰) दीचादाता, मन्त्रोपदेशकर्ता, गुरु, वपदेशक, मन्त्रदाता, धर्मोपदेशक ।

दीचा तद॰ ( बी॰ ) भजन, पुत्रन, घत, संग्रह, गुरु मुख से अपने इष्टदेव का मन्त्र प्रतस्य, व्यदेश ! —कत्तां ( पु॰ ) गुरु, व्यदेशक, दीखाकारक ! दीचित तद॰ ( वि॰ ) [डीच् +क] व्यदिष्ट, गर्डात-

दीसित तन् ( वि ) दिश्य + क व्यविष्ट, गृहीत-सन्त्र, अजन करने में पत्न-, कान्यकुटन ब्राह्माओं की एक कह, उनाचि । ( पहुना, दीठ पडुना । दीखना दे ( क्रि॰ ) दिखाई देना, सुस्तना, दीव दीठ तद् ० (क्रो॰ ) हिंद, आंख, नेत्र, नयन, चहु-दुर्शन, नाक ।—यंद् ( खी॰ ) जादु , नव्यदेश ।

दीठा तद्० (गु०) द्रष्टा, दर्शक; देखने वाळा। दीठि तद्० (खी०) दष्टि, दर्शन, नेत्र, नयन।

दीदा (स्ती०) इष्टि, मज़र, नेत्र ।

दीदार (पु॰) दर्शन, मुलाकात, सेंट। विदी विदिन। दीदी वे॰ (की॰) वड़ी बदिन, वड़ी ननद, पति की दीचिति तत्त्व॰ (की॰) किरण, राशी, तेज, न्याय के पढ़ अन्य का नाम, पच्चय मिश्र कृत प्रक न्यायसम्ब।

दीन तत्० (वि॰) दिरिद्र, निर्धन, निर्देष, दुःखी, ग्रह्मान, भीत ।—चेतन (वि॰) विषण्य, धवतन्न, विद्वान, धवतन्न, विद्वान, धवतन्न, व्यक्ति, व्यक्ति, व्यक्ति, स्वान्न, स्विन, व्यक्ति, विभागित, व्यक्ति, विभागित, व्यक्ति, व्यक्ति, व्यक्ति, विभागित, विभागित, व्यक्ति, विभागित, विभाग

दीन के स्वामी, भगवान् । दीनार तत्० ( पु॰ ) स्वर्णालङ्कार, सुद्रा, निष्क परि-

द्दानार तत् ( पु ) र स्वयालङ्कार, युद्धा, ानस्क पार-माख, दे। कर्ष परिमित्त सुक्यं, टववहार की सुपमता के किसे मान करने की बस्तु, वसीस रची भर सोजा, सीने के पुराने सिकड़े का नाम

द्वीप तत्॰ (पु॰) प्रवीष, दिया, थालोःः, जलती हुई थत्ती की श्रप्तियाला ।—क तत्॰ (ग्रु॰) [दीप +यक्] प्रकाशक, धोतक, शोभाकर, शोभा- कारक। (पु॰) दीन दिश काव्यालङ्कार विशेष, जटा वयमान श्रीर उपमेद पार्मों का पुक्र ही धर्म वर्ष्यंत किया जाम, बद्देपक खलङ्कार है। हसके दो मेद ईंदीपक श्रीर ज्याबुक्त दीवक। यथा — दोड़ा

वर्त्यं प्रवर्त्यन हो घरमु जहँ बानन हैं एक । दोगक ताके। कहत है भूपन सुक्षवि विनेक ॥ बदाहरण्—

कामिती करते सी. वामिती करदे सी. दामिती शबक सेव बदा से ! कीरति दान से, सूरति द्वान सी. प्रीति कही सनैसान महासे ॥ सूपन सूपन में तकती. निवनी नव पूपन देव प्रमासे ! बाहिर चारिहूँ भीर जहान, कसी हिंदवान सुधान सिवासे !

दीयनो तर्र (का॰) बताजी, प्रत्याहात, प्रत्योहा। दीयनो तर्र (का॰) बीएव वर्ग विशेष, श्रन्त वाहर, प्रत्योहा। दीएनोवा नर्० (को॰) धीएव वर्ग विशेष, श्रन्त वाहर, प्रत्योहा। दीएलक। दीपान्वित सद्र (वि॰) ग्रोमान्वित, दीहिविधिष्ठ, दीपिका पर्र (वि॰) ग्रेमिविषक प्रत्य विशेष, सीपानी विशेष, दीरङ, दीर।

सामा । वत्यः दारकः, दार । दीपित तत्ः (वि॰) [दीर् + स्त] दीस प्रस्वत्तित शोभिन, शोसान्वित, प्राप्त, प्रकास्त्रतः । दीस तत्। (वि॰) [दीप + स्त] उश्वित, प्रकासितः

दीस तत्॰ ( वि ॰ ) [ दीय+क् ] उर्वेतत, प्रकासित निस्ति, सीक्ष्मीभून, दग्ध, परिदृद्ध, यदा हुमा । — मिहा (स्त्री॰) बण्डामुनी, श्रमाधी। — लोखन (पु॰) विद्याल, मात्री, विश्वी। दीताल तपरे (पु॰) [दीत + अप] मार्बार, विद्राल, मयुर, विद्या।

दीसाप्ति तर्॰ (पु॰) [दीस + श्रप्ति ] शास्य सुनि । (वि॰) तीक्ष्ण जठरानल युक्त, प्रव्यत्तित श्रप्ति । दीसाङ्ग तत्व॰ (पु॰) [दीस + श्रष्ट ] मयूर, मेर कलागी जिल्ली।

द्रोति तत् (स्था॰) [दीर्+कि] शोमा, प्रमा, युनि, तैव, दिवारा, रेश्यमी, यसक छाट, टी। सुन्दत्ता, याय से बेग की तीप्रदा, रियो के स्तमव सिंद् गुणा —मस्त्र (वि॰) सवस्यत, दीवारा, —मार्ग गोमाकर, बनक, सीत्यक्ष।

नीत्रिक्त तर्व (कु) [दीत + उन्हें सुर्वहान्यमधि । दीत्रोपमान तर्व (वि) प्रहारामान, वरवन, प्रहारासुक्त । दीपमान तर्व (वि) प्रकारामान, वरवन, प्रहारासुक्त । दीमक देव (कु) वर्षमीह, यह प्रहार की रवेत चीत्री, कीट विवेद मिटो का धूर ।

दीयर दे॰ (पु॰) चिराग दीएक रखने की काट की (दान सम्बन्धी वस्तु l बनी दस्त विशेष । दीयमान् बत्० (वि॰) जा दिया जाहा है, वर्तमान सीर्घ तत् (वि॰) ग्रायन, लम्बा चीरा, उत्हा, उध, बडा, पञ्चम पष्ट, सप्तम, श्रष्टम राशि, त्रिमात्रिक वर्ण, था, ई, र ब्रादि।—कीय (वि॰) धायत देह, बन्दा गरी।वाला |-फाल ( प्र॰ ) ण्धिह समय, धनेक स्तया, चिक्कास, बहुकाल । —केश (प्र॰ ) लम्बे केश, लम्बी दीरी I—प्रीय (पु॰) उष्टू, जैंदा (वि॰) दीर्घहण्ड, सम्बी गार्दन वाला ।—जङ्गा (पु॰) सारसं पदी, अँट, बगला, बद्धपद्यी।--fलहा (g. ) सांप, सर्प। (स्त्री०) राजा विशेषन की कत्या। —जीवित (गु॰) चिरायु, बहुत दिनों त**ह** कीनेवाला ।—जीधी (गु॰) बहु काल जीबी, विरतीयी । (पु॰ ) द्यावन्यामा, वक्रि, स्वास, हनुमान्, विभीषणः ।—तमा ( पु॰ ) एक महर्षि का नाम, उतस्य महर्षि के प्रत से जनमान्ध थे,।-नर (पु॰) तार्युष्ठ, ताहुका पेट्ट, स्वर्ध युष 1—द्रग्रङ ( पु∙ ) प्रण्ड कृष, रेद्रा का वृत्र ! —दर्शो (वि॰ ) दूरदर्श, पारदर्श, दूरन्देशी।

— ह्रांष्ट (वि॰ ) दूरदर्शा, यहज्ञ, प्रवीस ! ।पु॰) पण्डिन सुझवसी।—नाद् (पु॰) शङ्क ।—निद्रा (स्त्री॰) सृत्यु, सःग्य, कालधर्म ।---निश्वास ( पु॰ ) मानसिक कष्ट यतलाने वाला, प्रयल प्यास ।—पत्रक ( ५० ) तहस्तन, छाल वहस्तन, पुनर्नेबा ।-- पत्रा (स्त्री०) वृत्त विशेष, चिरपे।टा । --पुब्पक ( पु॰ ) मदार, त्राक श्रकवन I--पष्ट ( पु॰ ) सांप, विषधा :--मूल (पु॰) शालवर्णी, जवासा ।—सूजक (पु॰) श्रोपधि विशेष। विधारा !--रेद (पु॰) सुधर, शूकर, वराह । —रसन (पु॰) सर्प, सुजङ्ग, उस्म, श्रहि l (वि॰) बड़ी जीभवाता,।--रामा (प्र॰) ऋष, भरुलुक, भालु !- चंश (पु॰ ) नल, तृया विशेष, खस ।—वन् (पु॰) हाथी, हस्ति ।—वर्गा (पु॰) दीर्घ स्तर । -सक्थि (पु॰ ) शक्ट, गाड़ी, रथ । —सत्र (पु॰) यज्ञ विशेष, तीर्थ विशेषः —सन्धानी (वि॰) दूरदर्शी, सुङ्गमति। —सन्ध्यत्व (पु०) नित्य संस्कार -सूत्रो (वि ) शिथिङ, श्रावस, श्राटसी, विर-

किया, विजन्य से काम करने वाला । दीवांकार तत्त्व (वि॰) दीर्ष आकृति युक्त, वृहदाकार । दीवांच्या तत्त्व (पु०) दीषवस्म, करवा मार्ग । दीवांच्या तत्त्व (वि॰) चिरंजीयी, दीवंशीयी, यहुत दिनों तक जीने वाटा परमायुक्त । (पु०) शावमती चुल, सेमळ का पड़, काक, मार्कण्डेय मृति, सत्त विदंजीयी ।

सान, सहा चराजा । दीधिका तदः (खा॰) जलायय विशेष, तीन सा . धदुव के परिभाग का तलाब,जागी,वाददी,दिन्सी । दीर्ण तदः (पुः) [र्-ाक्क] विदारित,मञ्ज, कटा,टूटा । दीर्थ तदः (खा॰) दीष रखन का आधार, पीतळ,

स्टब्स् या मिट्टी की बनी एक प्रकार की बस्तु जिन पर दिया स्था जाता है।

दीवजी दे॰ ( स्नी॰ ) स्नेटा दिया । दोवान दे॰ ( पु॰ ) राज का मुख्य सिंच ! दोवा दे॰ ( स्नी॰ ) दीया, दोयक !

दीवाली दे० (स्त्री॰) चमड़े की पटी, दीपमालिका, स्रोडार विशेष को कार्त्तिक की भ्रमायस्या के। हेत्ता है। दीसना नद्द (कि॰) दीख पड़ना, प्रस्य होना स्कना । दीसा नद्द० (कि॰) देखा ।

दीसा तद्० (कि०) देखाः दीहतद् (वि०) दीर्घ, वड़ा, लंबा, बृहस्। यथाः—

दीहा।
दीह दीह दिग्गजन के केशव मने। कुमार।

द्दाह दाह ।दरगजन क कश्चव मना कुमार । द्दीन्हें राजा दशस्थिहिं दिगपाळन उपहार ॥ ——रामचन्द्रिका ।

दु: तत् ( थ॰ )यह जिन शब्दों के श्रादि में श्राता है वे राज्ञ निन्दार्थ योधक ही जाते हैं, यथा— दुर्जन, दुःशील श्रादि । कहीं कहीं कहिनता योधक धर्थ को मी यह योचन करता है।—दुर्गम, हुराराण्य, दुरागेह, दुःसाधन खादि।

दुःख तर्० ( प्र॰) पीडा, ह्वेस, कष्ट, क्या, मन का चोम।
एक धर्म विशेष, शोक, सन्ताप, मन का चोम।
कर तद्० ( वि॰) दुःखदायो, इत्रय कर।
—मय (वि॰) सम्बद्ध, पीड़ा युक्त, दुःखी।
मोत्त ( प्र॰) परिनाण, रचा।—सागर ( प्रु॰)
शोकार्णव, संसार, अधिक शोक। शिका।
दुःखडा दे॰ ( प्र॰) आपणि, मापदा, दुर्गति, क्या,

दुःखदाहाँ दे० (चि॰) दुःखदाता, छंशकारी । दुःखदाता तद॰ (चि॰) दुःख देनेवाचा, छेग्र दायक। [ध्यया देोना ।

दुःखना दे॰ (कि॰) पीड़ा होना, दुःख पहुँचना, दुःखाना दे॰ (कि॰) पीड़ा देना, कष्ट देना, दुःख पहुँचाना ।

दुःखान्त तत्॰ ( ए॰ ) दुःख का श्रन्त, दुःख का श्रव सान, नाटक विशेष जो दुःखद घटना से सामाप्त किया गया हो ।

दु:बित तत्॰ ( वि॰ ) पीड़ित, दुःखी, दुखिया। दु:बिया दे॰ ( वि॰ ) दिदः, कहाल, दुःखी। दु:खियारा दं॰ ( वि॰ ) दु:बित, पीड़ित।

दुःखी वत् (वि॰) छंग्रभाक् हुःखान्वित, हुःखयुक्त हुखिया।

दु:राला तत्० (स्ती०) श्रन्धराज एतराष्ट्र की कन्या दुर्वोधन की छे।टी बहिन, यह सिन्धुदेश के राजा जयद्वय दे। व्याही यी इसके धुत्र मा नाम सुरथ था । महाभारत के युद्ध में श्रर्शन के हाथ मे जयद्रय मारा गया था । यस समय दसका इन मुख्य क्या था, धनत्व बु राजा ही सिन्दुदेश का शासन करती थी। पाण्डव धन्यमेष यज्ञ के समय वज्ञ का धीश लेक्द्र धृगने चूनते दिन्दु- देश गते, रनके धान का समाचार पाते ही सुख के प्राण प्योस कर दर्ग । यह सुनक्त क्रुप्तैन ने सुराय के प्राण प्योस कर दर्ग । यह सुनक्त क्रुप्तैन ने सुराय के प्राणालिक प्राण सिन्दुदेश के शाज्या सन पर पैठा दिया।

हुआसन तत्॰ (वि॰) धवाष्य, धवरा, सनमानी करने वाला, जिसका शासन करना कष्टप्रद या दुस्साध्य हो। (पु॰) एनराष्ट्र का पुत्र हुयेँनि धन का द्योरा भाई दुमें वन सब समय इसी की सम्मति से कास करता था। यही कुरुचेत्र के युद्ध का सूछ काश्याधा अपूर्वे पाण्डवीं के हार जाने पर दुःशामन ने ही केश पकट कर दौपदी की समा में जाकर उसे नंगी करने की चेटा की थी। किन्तु मगवान् श्रीकृष्ण की सहायना में दौपदी की मानरचा हुई थी, इचर दुसासन झीवदी का बञ्च र्सीचने छगा चौर उचर बञ्च बडने लगा। वस्त्र सींवते सींवते दुःशान कींप गया धीर इसने दीपदा की छे।ड दिया। इस अपनान के। शुकाने के लिये भीमधेन ने पतिज्ञा की पी कि जात्र तक दु-रामन का वदस्यल फाड का रक्त न पीडिंगा श्रीर उस रक से दीपदी का केश न रगुँगा तब तक द्रीपदी के बाब खुन्ने रहेंगे। महामास्त के युद्ध में भीम ने अपनी प्रतिशापूरी भी थी।

दु शील तन्० (वि०) दुष्ट स्वामाव, दुश्चरित्र, कुशीझ. दुरावारी ।

दुधव (पु॰) काम्य का धूनि क्टुदे।प।

दुसम तदः (वि॰) खममञ्जम, रुन्याय भने।य, श्रद्धाविक, श्रद्धावेकाल । सिमय ।

यहालक, महायहाल । [समय : दुःसमय तन० (पु०) ध्रममय, विपन्हाल, दुःस का दुःसह तन० (वि०) ध्रमम जो महा स्वरूप

दु सह तर्॰ (वि॰) धमझ, ज्ञो महा न जाय, बस्ट, श्रति वृदिन, श्रतिशय दुःचदायकः।

हु-साध्य तर्॰ (बि॰) हुन्स से निष्पादन करने ग्रीम्य, कष्टनाध्य, बहुत परिश्रम सं सिद्ध होने ग्रीम्य, कठिन, हुष्कर बड़ी कडिनाई स सिद्ध होने ग्रीम्य। दु.साहस तर्० ( प्र॰) श्रतिशय साहस, श्रपिक सान-सिंक एडता, ककट साहस, तिभैयता । दु:साहसी त्र्य० ( वि॰) श्रस्त साहसी, श्रव्यत्त व्याही, श्रपियामदर्शी, श्रसावधान, प्रमच । दुस्पर्गी तय॰ ( वि॰) किष्कच्यु, कवाल, व्यासा । दुःस्वमतर् ( पु॰) क्रस्त्य, श्रग्रस स्यक्ष स्वमा दुस्यमत् ( पु॰) व्यक्तिग्रां वुरे स्वमाव बाल, वर्ष्यत्रम । [में हो । दुःभावा ( पु॰) वद स्वष्यक नो दो नदियों के बीच दुआदा था दुआरा नद्॰ (पु॰) हार, फारक, द्रशान,

ढेंवझी। दुइ (गु•)दो।

दुइज (स्त्री॰) द्वितीया तिथि।

हुई तद् ॰ (खी॰) हैत, मेद बुद्धि । दुफ्डहा (गु॰) दो कौडी का, नीच, पथन, तुष्छ । दुक्ड़ा दे॰ (गु॰) पैने का चीवा भाग, दमडी,

दराम । दुकड़ी रे॰ (खी॰ ) सुलम, बाही, कडियाली ।

दुकान दे॰ (खी॰) हार, बजार नहीं भीदा रखा चीर बेचा जाता है। —दार (पु॰) दुकान का माजिक!—दारी (स्त्री॰) हाट बाजार का काम।

मालक (----द्शार (स्त्रा॰) हाट बातार का काम । दुकाल तद्॰ ( पु॰ ) हुण्डाल, दुर्भिष, काल, महागी, अखडानि ।

दुफूल तत्॰ ( दु॰ ) कपहा, वछ, रेशमी कपहा, चौस, वछ, पटवध, उत्तरीय वछ, उपाता, दुपटा, श्रोदने वा बछ नदी के दोनों किनारे, विता धीर माता के दोनों कुट ।

हुकें ज ( गु॰ ) जिसके सामने चार भी कोई हो। हुकड़ ( पु॰ ) बाजा विशेष जो तबले जैसा होता है।

दुका (गु॰) जो चडेना न हो। ताश का ण्डण्सा विशेष!

दुवंडा (गु॰) दुनल्खा, देा खण्ट का सकान । दुख (गु॰) दुखा।

दुम्बद (गु॰) दु सदायी।

दुपदुंद ( पु॰ ) हुन्न बीर स्थात ।

दुखना (कि॰ ) पीड़ा होना (गु॰ ) देखने वाखा । दुख्यारा (गु॰ ) पोड़िन, दुब्धिमा ।

दुसारी (गु॰) व्ययन, दुना।

दुखियायादुष्टियः रा (गु॰) दुःखी। दुगई रे॰ ( स्त्रो॰ ) विषारी, कैवी, जिसके सहारे हुप्पर खड़ा किया जाता है।

दुगुन, दुगना तद्० (गु०) द्विगुण, दोहरा, दूना । दुगुणा तत् ( ५०) दिगुण, दूना ।

द्वाच तन्व ( पु॰ ) द्वा, चीर, पय, स्तन्य ।--प्रद (वि०) जीरप्रद्रुधार,बहुदुश्य | दिनेवाली गण्य | दुग्धवती तद् ( खी॰ ) चीरस्तनी, चीरिसी, दूध

दुन्थिकातक् (स्था॰) दृधिया, एक प्रकार कापीथा। द्धांधनां सन्० (स्त्री०) कड़वी सुंबी।

दुरश्रो तत्० (स्त्री०) दुधिया पौथा, सेहुंड, सेहुण्ड। ( पु० ) दुरधमथ, पायम, स्वीर, तस्पर्द ।

दुचित्त. दुचित्ता तद् । (वि॰) हिवित्त, दुवीधाप्रस्त, व्याकुल, उद्विम, सशक्रू, सन्देशन्विम, दुःधैत ।

दुनित्ताई तद् (म्ब्री) चिना, दुविधा, सन्देह, व्याकुरु, उद्दिप्तना, हैन्दिला।

हुन दे॰ (४०) निषेधार्थक तया ध्रमानार्थक खब्यप। दूर हो, चला जा, निब्लो श्रादि के वर्ष में इ्यका प्रयोग किया जाता है।—सार (पु॰) किड़की, धुड़की, ताड़ना, धमकी । - कारी (म्बीट) दुनकार, डांट सांब, ताइना, घुड़की 1—द्वक (वा∘) घुडकी, धनकी, डांट, सांसना, ताड्ना, शिचा देना, सिखाना, शासन करना । [श्रधीन करना, डाँटना |

द्वत्ताना, दुताना दे॰ (कि॰ ) दबना, वश करना, दुर्ति तद् ॰ (स्त्री॰) खुतिः शोभा, चमक, प्रशास प्रभा । द्तिवन्त तद्॰ (वि॰) चुतिमान्, भद्दीला, चमकदार,

शोशायमान । यथाः---

द्वतिवन्त के विषदा अति की की। धरणी कह इन्द्रवध् गहि दीन्डों॥

—शमचन्द्रिका ।

दुदही, दुद्धि दै॰ ! स्त्री॰ ) एक पै।धे का नाम जो [दे। भेद। दबाके काम में धाना है। दुधा तद्० ( घ० ) दिधा, दो प्रकार, दो रीति, दुधार दे० ( स्त्री० ) बहुदुम्घदा, बहुत दूध देने वाली,

जे। गाय बहुत हूच देनी है । दुधी त दे (वि०) बहुत तूध देनेवाली।

दुनी दे॰ (स्त्री॰ ) रामायण में यह शब्द दुनिया के थर्थ में प्रयुक्त होता है।

दुन्द नद् ( पु ) इन्द्रयुद्ध, मह्युद्ध, परःपर युद्ध, कलह, विवाद ।

दुन्दुभि तर्॰ (पु॰) नगमा, उँहा, धौता, महिपरूपी दानव, शानरशाज वालि ते इसे भारकर ऋष्यसूक पर्वत पर फेंक्दीया था। यह देवकर सतङ्ग सुनि ने उसको राप दिया, तभी से वाक्ति ऋष्यसूक पर्वत पर नहीं आ सकता। मतङ्ग सुनि का यह ग्राप सुप्रीव के जिये श्रमृत के समान हुशा था, वाजि के डर से माग कर सुवीव ने यहीं शरण ली थी। दृष्ट्वा दे॰ (पु॰) श्रेदन का चद्रा, स्वनाम प्रसिद्ध वस्त्र विशेष ।--तान के से।ना ( वा॰ ) निश्चन्त है।कर रहना, श्राउस में पड़ा रहना, काने ये।स्व पाम न करना, असावधान रहना, ध्यान देने

करना। श्रवकाश सींतने का सहैत। दुषद तद्० (पु०) दिग्द, दे। पैर वाडा, मनुष्य।

ये।ग्य विषय पर उदासीत होना ।--- दिन्ताना

(बा॰) सहैत करके कि मी को बुराना, या कुछ

कहना, युद्ध के सतय सन्धि के लिये हशारा

दुवहर (g॰) मध्यान्ह । द्ववहरिया दे॰ (स्त्री॰ ) मध्यन्ह, श्रयवा मध्यनश्चि,

पुष्पविशेष, श्रातिशवाजी विशय । सिन्दिग्धाः हुफ, यली (गु॰) देनों फनलों में उरवळ होने वाळा दुबक्रना (कि∘) छिपना, लु≅ाना ।

दुवराना (im») दुवला होना, ची बहे ना।

दुवलातद्० (वि॰) दुवंछ, चोषा, निर्वेछ, बख रहित, पतला ।

दुवलाई दे॰ (स्त्रां० ) दुर्वस्रता, दुवसापन, निर्वसता। दुविद् (द्विविद् ) सद्० (पु०) पुक्र वानर का नाम जे। सुमीव की सेना का एक सेनापति था।

दुविधा दे० (स्त्री०) सन्देह, राष्ट्रा, अस, अनिश्रय

ज्ञान, दुभाव। दुविधि तद्० (स्त्री०) दे। प्रकार, दे। भाति दे। रीते । दुभाव तत्० ( ५०) दुविधा। [भाषः कावेता। दुभाषिया दे॰ (पु॰) दे। भाषा जानने बाला,देा दुमुख तद्॰ ( पु॰ ) राइस विशेष, दे। मुखबाबा ( हुर्तर्० ( प्र० ) निर्धेष, हुःख, श्रवचैपस, निन्दा,

अशुभ, दुदिन, दुर्जुःद श्रादि । '' सु " श्रव्यय के विश्रीत वर्ष यह चतळाता है।—ग्रातिकाम

(बि॰) दुम्ला, कठिन, जिलका श्रतिकास दुःस्य से किथा जाय।-- प्रत्यय ( वि॰ ) शगस्य, दुरुत्तर, दुर्गम, सङ्कट, दुम्ता, जिनके पार जाना कठिन हो । —श्रद्रप्ट (प॰ ) दुर्भाग्य, हो दिन |-श्रुधिगम (वि॰) दुष्याप्य, जिनही प्राप्ति दुप्त से हो। —धान्त (वि॰) दुष्ट, डपदवी, धवाध्य ।--प्राव-स्था (स्त्री०) दुर्देशा, श्रापद की दशा, विपत् का समय। - धायह (पु॰) निर्यन्ध, श्रमिनिवेश. निन्दित हट, किसी वात पर बनरपहडू।--ध्याचार (९०) क्रयवहार, कदाचार, विरद्वाचन्या, कुनीति।~ब्राचारी (वि॰) श्रन्यायी, द शीछ, रुम्पर !-आतमा (वि॰ ) पापारमा, निरंब, दुए. अपद्रवी, कर, पापी I—न्द्राधर्ष (वि॰) प्रगतन, बहरूरी, दुर्गम, भयकूर । ( पु॰) बीली सरसी । —्याप (वि॰) दुष्पाप्य, दुर्छम, दु स से पाने थे।ग्य।—भ्रारीह (वि०) दुन्त से भारीहण करने ये। य. ऊँचा पेड, जिस पर दूरा से चढ़ा जाय।—प्रालाप (पु॰) कटुवाक्य, बुरी वात, गाली ।-- प्रालोह (गु०) दुनिरीहण, दुर्दर्श, थति कष्ट से देखने येग्य। — प्राशय (वि॰) क्, दुष्ट मानन ।—ग्राशा ( स्त्री॰ ) द्वरी श्राशा, नहीं पूर्व हे।न योग्य सारा ।--ध्यासद (वि॰) दुष्याप्य, दुर्जम । दुरई दे॰ ( कि॰ ) दिवसा है, लुकता है। दुरना दे॰ (कि॰) छिपना, लुइना, मागना पलाना, भिर्भाव स्वनाः

दुस्ता २ (कि॰) दिवना, लुहना, सामना पद्मान, पत्नाचन हराना ... चित्र भ्राव रहना । दुस्ता २० (कि॰) दिवाना, ग्रह रहना, लुहाना, दुस्ताताप तद्द॰ (क॰) मान्ते, दुवेवन । दुस्ता दे॰ (क॰) लुहान, दिवान, वट, ह्यट । दुस्ति तद्द० (क॰) पत्नाच, प्रयाप, रोप, प्रथमं । दुस्ति तद्द० (क॰) भ्रतिसन्द, स्तिययनिद्दि, सहायारी, पापिय, दुष्ट। [प्रह सन, दुष्प, हरी, दियो । दुसी दे (स्क्ष) भेळ में रा पहना, जुद्द हे सेट का

हुठक तर् (पु॰) शाप, गावी, दुवेचन । दुरुकि तर्॰ (स्थी॰) दुवारा क्यन, सार बार कहना एक बाद को दी प्रकार से हैं। चार कहना । खतु-चित तीत से कहना, जैसे गैंबार बे।छते हैं, सोजन सोजन, त्य क्य चाहि। दुरुदा है॰ (वि॰) देशुली, देशों और एक ही सा, जिस वस्तु का देशों बाजू एक समान हो। दुरुत्तर सन् ० (वि॰) दुरितकत, दुरुंध्य, दुंध से सरने थेग्य, निरुत्त, अपरीहाव्यं। दुरेफ तद् ० (३॰) दिरेफ, अपर, और। । दुरेफ तन् ० (३॰) दुरेफ, अपर, और। । दुर्ग तन् ० (३॰) गुरु, और, किजा — म्यन्त (९०) [दुर्ग + अध्यय] दुर्ग एक, गढ़ का स्ववास, किलादार, किले का सामी।

कि द्वारार, किसे का स्वामी क्रांत तर (कि) विश्व हुर्गत तर (कि) विश्व हुर्गत स्था, दुर्जी, दिद, दुर्गित तर (धी) विश्व हुर्गत द्वार, काति, द्वारी प्रवक्षा, प्रजेग, दुर्गत दिद्रत, कंगाती।—
नारिशनी (खी) हु वहारियी, भगवनी दुर्गा दुर्गन्य दुर्ग (सी देत)

दुर्गान्य तत् ( छी॰ ) े कुवास, कुनहक । दुर्गन्या नतः ( छी॰ ) गणण्ड, व्यातः । दुर्गम ततः ( चि॰ ) कश्मन्य, द व से जाने पेत्रव,

बीवड, बीहड,बीरान, ग्रजय,न प्रात होने ये।स्य ! —ता ( स्रो॰ ) गम्मीता, कठिनता, श्रीधटपन । दुर्गा तत् । ( खी । ) हिमालय की कत्या, भगवती. शक्ति विशेष, श्राचा शक्ति, दुर्ग नामक श्रमुर है विनाश करने से इनका दुर्गी साम पड़ा है। देव ताथी की स्वर्ग से निकाब कर महिपासुर स्वर्ग का राजा वन वैठा । इसमे दुखी है।कर देवता ब्रह्मा के नि≰ट गपे, प्रद्धा देवताओं को माथ खेकर महादेव के पास गरे, देवताओं की दुख कहानी सुन कर महादेव ने कोध किया चौर वन्हे मुख से एक ज्येति प्रकट हुई, इसी प्रकार सभी देवों हे शरीर में एक एक जोति प्रकट हुई चीर उस जोति समुद्राय ने एक छी का रूप धारण किया। देवाँ ने चाने घपने श्रम्भ राख्य वस रमणी को दिये, उसी खी ने महिषासुर हा नाश किया था। बाधाः शक्ति देवी महिपासुर के सामने जब लडन को उपस्थित हुई यों, तब उमये महिचासुर ने कहा था—देवी चाव सुमन्त्री मारेंगी, इसका सुन्ने कुछ भी कष्ट नहीं है, पान्तु घापके साथ साथ भेरी भी संसार में पूत्रा है। इसकी स्पवत्या चापको करनी चाहिये । देवी ने " तयास्तु " कहा ।

कार शक्कपच की सबसी, सबरात्र की नवसी। दर्गामी तद॰ (वि॰) क्रमार्गी, क्रमार्गगामी, दशचारी। हुगोबतो दे॰ (स्त्री॰ ) चित्रीर के महाराज साँगा की कन्या, बेसिन के राजा सिलोड़ी की यह ब्याही गई थी । गुजरात के सुबेदार बहादरशाह ने १४३१ई० में सिलेाड़ी की पकड़ कर मुसळमान बना दिया। सिकोडी के होटे भाई लक्ष्मण ने कुछ दिनों तक बड़ी बीरता से ठंड कर गड़ की रचा की थी, परन्तु श्रवगिवती सफलमान सेना से गढ बचाना कठिन समक्त कर उसने मुसलमानों के। गढ़ दे देना स्थिर कर लिया । राजमहिपी दुर्गावनी ने सुस्कमानों के हाथ पड़ने से मर जाना ही अच्छा समक्त कर ७०० सी राजपत छियों के साथ श्रक्षिकाड में शरीर भस्म कर दिया । (२) चन्द्रेल राजपूत सहाबा के राजा की कन्या ! महोबा हमीश्वर ज़िला का एक सुख्य जनपद है। दुर्गावती के रूप तथा गुण की प्रशंसा सुनकर गीर जाति के राजपून राजा दकपन्साह ने इनके साथ विवाह करने का पैगाम पठाया, परन्तु महीबा के राजा ने उसे स्वीकार नहीं किया । दळपन्साह सेना लेकर चढ़ आये और,महोता के राजा को परास्त कर उन्होंने दुर्गावती के साथ अपना विवाह किया। परन्तु दलपत्साह बहुत दिन तक दुर्शावती से साथ नहीं रह सके। विवाद होने के ४ वर्ष के बाद ही दुर्गावती विधवाहा गयी। इस समय उनके ३ वर्षका एह पुत्र या। उसी अपने पुत्र की रचक होकर यह गढ़ मण्डल राज्य का शासन करने लगी। वनके शासन काळ में राजा श्रीर प्रजा देश्नों सुखी हुए। दुर्शवती का यह सुख भी विधि से नहीं देखा गया, इनके राज्य के सुखी होने का समाचार दिल्ली के बादशाह श्रक्रवर ने सुना। श्चर्यंते। लुर श्रक्षवर की श्राज्ञा से सध्यभारत से इनके बेनापति श्रासफुखी ने १८०० सेना खेकर बढ़नण्डल की राजधानी सिंहगढ़ पर चढ़ाई की । प्रथम दिन के युद्ध में विजयलक्ष्मी महारानी की श्रोर रही, परन्तु दूसरे दिन के युद्ध में हाथी पर चढ़ी हुई रानी आहत हुई। उनके शरीर में दे।

वाण बती। उनकी यह श्रवस्था देखकर सेना भागने बती। युद्ध में जय की साजा न देखकर महाराती ने महाबत से खंकुर बेकर उसी के द्वारा युद्धभूमि में प्रायायात दिये। दुर्जह (तुरु) जो जस्दी पकड़ में न बा सके। (तुरु)

हुप्रेह (गु॰) जी। जल्दी पकड़ में न आ सर्क। (पु॰) श्रपामार्ग, चिचड़ी, श्रॅक्षास्मारा।

दुर्घट तत्॰ (बि॰) कप्ताप्य, दुःशभ्य, श्रति क्रित, जिसकी सिद्ध श्रति कष्ट से हो, न जीतने ये।य्य। दुर्घटना तत्॰ (खी॰) हुए घटना, दुःख की घटना,

विषत्पात । दुर्ज्ञत तत् ( वि॰ ) कृर, दुष्ट, खल, कुस्सित आचार वाजा, अधम, नीच, ओटा मनुष्य, कुंचा ।—ती

(क्षी॰) मृत्ता, वृष्टता, श्रथमता, शनुता। दुर्जनताई तद्॰ (खी॰) दुर्जन का कर्म, मृत्ता, दृष्टता, द्वराई।

दुर्जय तत्॰ (वि॰) दुख से जीतने ये।ग्य, दुर्दम, रूष्ट से इमन करने ये।ग्य, अपराजयी। (पु॰) प्रवटशसु।

दुक्तेंय (गु॰) जिनका जीतना बहुत कठिन दे। । दुर्सेय (गु॰) द्वींथ, कठिनाई से जानने येगा । दुर्देम तत्त्व (वि॰) दुर्दम्य, दुर्जयी, दुर्दमनीय, दुःख

सं दमन करने थे।स्य प्रवत्न, पराक्रमी, व्यवस्य । दुर्दशा तद० ( खी० ) दुर्गति, विश्वति, हीन व्यवस्था। दुर्दास्त तद० (वि०) दुरन्त, श्रद्यान्त, प्रवळ, भयङ्कर, भयानक। [मेबायुत दिन।

दुर्दिन तत्ः ( पु॰ ) कुदिन, पानी बादल का दिन, दुर्दैव तत्॰ ( पु॰ ) दुर्भाग्व, कुमाग्व, ग्रमाग ।

दुर्द्धपं (पु॰ ) निर्लेक, दुद्य। दुर्नाम तत्॰ (पु॰ ) अकीतिः, श्रयश, श्रपथश, कुरसा, निन्दाः, श्रशसा, बदनामी !

दुर्नामा तत्॰ ( पु॰ ) श्रर्श रोग, वनासीर । दुर्नामी तत्॰ ( पु॰ ) श्रपयश्री, श्दनाम ।

ुर्तिवार तत्॰ (वि॰) जे। बहुत कष्ट से निवारण किया जाय । [श्रसचरित्र, कुचरित्र, कुस्वभाव । दुर्नीति तत्॰ (खो॰) श्रम्याय, कुनीते, कुम्यबहार, दुर्वीतेत तद्द (वि॰) युचित्रा, उहिंग्र ।

दुबधात तद् (चि॰) दुष्तता, बक्षम । दुर्वत तत् (चि॰) दुषता, बळ रहित, निर्वेळ अस-मर्थ, बळहीन, कमज़ोर, बेरम ।—ता (स्त्री॰)

बल्हीनता, श्रसामर्थ्य, विर्वलता ।

दुर्भगा तत्र ( खी॰ ) पति स्तेह रहिता, भाग्यदीना की, श्रविय भार्या।

दुर्भाग्य तत्॰ ( पु॰ ) र्ग्टर, घयाग्य, मन्द्रभाग्य । दुर्भाय तत्॰ (पु॰) दुष्टभाव, दुष्ट, शमित्राय निन्दित स्वभाव ।

दुर्भित्त तत्॰ ( पु॰ ) धकाल कुसमय, महँगी। दुर्भित तत्॰ (स्रो॰) कुउदि,मन्ददुदि धन्न-मूर्पना।

दुर्नद् तत्॰ (वि॰) मस्त, महदूरारी, घमण्डी, समी-

गुग्युक्त, मतवाला, एक राज्य का नाम । दुर्मना नत्॰ ( वि॰ ) उद्विप्तचित्त, ग्रन्यमनस्क, चिन्तित.

हुमना नत्॰ ( वि॰ ) उद्दिश्चित्त, श्रन्यमनस्क, चिन्तित भाषित, उदास, विभयं, भ्रजन ।

हुर्मुख तन् ( पु॰ ) बातर विशेष, घोटक सिद्वपासुर का सेनध्यति विशेष । ( गु ) दुर्वादी, कठोरचवन बोबने वाला, कुडील ।

दुर्मम तद् ( ९० ) दसनी, सुगार, सुद्र । दर्मन्य सन् ( वि. ) महुँगा, बरमन्य बरनम्

दुर्मुद्रय सन्॰ ( वि॰ ) महँगा, बश्मूल्य, बहुतमूर्व्य का। दुर्मे या तन्॰ ( वि॰ ) मे शहीन, वुर्युद्धि, चल्ली।

हुयोग तत् (पुर) तुरा समम्, मेवास्क्वत्र दिन सन्द च्यान स्पन्न चाधक योगों का मेट, कुवाग, द ममय, कुमझत ।

दुरोनि तत्॰ (वि०) नीववशोद्भव, नीव वश में उत्पन्न, सन्यत्न, पतित त्राति, श्रम्प्रय जाति।

दुर्योधान नदः ( पुः )[दुः + युध् + धन्ट् ] धनराष्ट का ज्येष्ठ पुत्र, महामारत के युद्ध में येही कीरव दल के नेता से ।यह सीम के समवयन्क थे, भीम के बज्बीर्य चादि देखका ये जला करते थे । याएग€। ज में खेळ में दुर्गीधन ने भीम को विष देशका समुद्र में फॅहवा दिया था, वासुकी के प्रयत से मीम के प्रायों की रचा हुई थी। राजा धनराष्ट्र ने अपने उपेष्ठ मनीजे युधिष्ठिर की युवराज बनाना चडा था, पान्तु दुर्योशन के विरोध करने से वड़ नहीं हो सका। दुर्देश्वन की सस्मति से एतराष्ट्र ने पण्डवों की इस्तिनापुर से निकाल कर वारकावत नामक सगर में भेज दिया । वाकावत में पाण्डबों की जला देने की इच्छा से दुर्गेशन ने लाक्षासूद बनवाया था, परस्तु उनकी हरहा सक्षत्र न हुई । वहाँ से भाग कर पाण्डत पाञ्चाल राज्य में चर्चे गये। इस राज्य के राजा दुपद् थे, दुपद् के साथ की बों की पुननी शत्ना थी, ह्वइ की कन्या द्रौपदी का पाण्डनों के साथ विवाह है।ने पर वड शब्दना थी। भी यह गई | दीपदी के स्वयम्बर में भनक हे टे बड़े राजा निमन्त्रित हुए ये। श्रीरव भी गमे थे। एक एक करके की रवाने एक पाये करने का प्रवत्न किया, परन्तु विफार हुए । पायडव भी बाह्मण वेष में बड़ी अस्थित में चन्त में एअ-वेषध री धर्जुन न लक्ष्य भेद किया धीर दौषदी दन्धी को मिळी। धनराष्ट्र न पाण्डबी को खुला कर बन्हें श्राधा राज्य दे दिया थीर इन्द्रयन्थ में उनकी राज धानी बनादी | वर्ड पाण्डवें ने राजसूय यज्ञ किया, इनहा वज्ञ वही पूमधाम से समाप्त हुचा ! दुष्ट द्योंचन से यह नहीं दुखा गया। उसने शङ्कति म मिज दर घनाँमा युधिष्ठि। दो जुबा खेळन के लिय बुबाया। शङ्किन के छुठ से युधिष्ठिर राज्य हार गये, पुन, दौरही दांव पर श्ली गई उसे भी हार गा। दर्वाचन ने भरी सभा में द्रीपरो की द्यपमानित किया। द्वीपदी का अपमान देखकर भीम ने दु शासन का वचस्थल चीर दुर्गधन का उठ ते। इने की प्रतिहा की, बीर मीम ने चपनी प्रतिहा पूरी की थी। दुर्वोतन ने पाण्डनों के 12 वर्ष के क्रिये वन में भेज दिया। एक सम्य पाण्डवी की श्रवनी बसुना दिखाने के लिये दुर्गधन से घे.प-यात्रा की, परन्तु वहां चित्रसेन नाम ह गन्धर्म के द्वारा चे बन्दी हुए। इसका सनाचार सुनकर युधि हिर ने भीम और अर्जुन दो उनकी रचाके 🗇 लिये भेता। इन छे।गों ने द्येश्विन की कैंद्र से छुडाया । दर्योधन इससे बहुत लजिबत हुन्ना। पान्त इसने पाण्डवी के इस उपकार का वदला श्चपकार के द्वारा चुकाना निश्चित किया। पाण्डवी के बनवास की बबचि समाप्त हुई। उन्होंने श्रीकृष्ण को दुर्वेचिन के पास ग्राधा शास्य लीटा देन का प्रस्ताव करने के लिये भेजा । परन्तु चिभमानी दृष्ट दुर्वोधन ने बिना युद्ध के एक तिनके के बगायर भी मूमि देना न चाही। ग्रत युद्ध हुया दसमें की।वी का सर्वनाग हुन्ना । एक एक करके दीरव मारे गये। १८ दिन में दुवेरिन की धाहुति देहर यह युद्धयञ्च समाप्त किया गया ।

दुर्जन सन्० (पु०) श्रष्ट्राम चिन्ह, श्रशकुन, दुरे स्वया, श्रवस्य, कुरस्या।

दुर्जभ तत् (वि॰) तुष्त्राप्य, श्रति प्रशस्त, प्रिय, श्रते।खा,श्रपुर्व, अलम्य, कष्ट्याध्य।

. दुर्जीम तरः ( ५० ) भन्दवासना, दुर्नाळसा, श्रनुचित श्रमिताप, श्रमाप्य साम्तु की श्रमितापा !

दुर्नम्य तत्क (पु॰) धप्राच्या, कष्ट से श्रास होने येग्य । दुर्वचन तत्क (पु॰) दुर्वाय, कुस्सित वचन, कुवचन, निन्दिन वचन, कुवाच्य, माली, तुरवचन ।

हुर्वर्त्म तत् (पु ) इपय, श्रसन्तार्ग, कुस्सिन श्राचार । हुर्वह नद् (वि ) यहन करने के श्रयोग्प, भारी

योभ्रेत । [मिन्दित वात । दुर्तीक्प तर्॰ (पु॰) कुत्राच्य, दुर्वध्य, गार्डी, दुर्वीद् या दुर्शीद् तर्॰ (पु॰) तिन्दिर वचन, शक्रीति, श्रयस, श्रयस, दुर्गीम, श्रदगामी ।

द्वारि तन्० (वि०) भ्रम्तिकार्यं, श्रानिवार्यं, जो निवारण नहीं किया जा सके, प्रथवा जो इःख से निवा-लिए, दृष्ट हुन्छा, कुत्रासना । रित हो। दुर्शासना सन् (स्त्री०) बुरी बासना, असन् श्रमि-दुर्जासा तत्। (५०) अति सुनि के पुत्र, अनसूत्रा के रार्भ से हुनका जन्म हुन्नाथा। ये महादेव के श्रंश से श्रनसूपा के गर्भ में जन्मे थे। दुर्वासा बड़े कोधी थे। श्रीवं सुनि की कन्या कन्दली के साथ इनका विवाद हुआ था। इनके शाप से देवराज इन्द्र राज्यभ्रष्ट हो गयेथे। इन्धीं के शाप से पति परित्यका शकुन्तला के। धन्क कष्ट भेगाने पड़े थे। एक समय गरम सीर खाते खाते इन्होंने श्रीकृष्ण की कहा था कि इसे तुम श्रपने सब शरीर में लगा ले। श्रीकृष्ण ने वैसाडी किया, परन्तु ब्राह्मण का अनादर न हो। इस कारण उन्होंने पायस की श्रपने पैरों में नहीं लगाया। वह देख दुर्वां न ने कहा तुमने पैर में पायस नहीं सगाया, शतएव पैर के श्रतिरिक्त तुम्हारा श्रीर सम शह श्रवध्य हे।गा । इसी कारण मृत्यु के समय श्रीहरूण के पैर ही में स्थाध का गण लगा था। दुर्वासा के शाप से श्रीकृत्या से पुत्र की सुमल कपत हुआ था, जिलसे यहबंश का नाश हुआ। यह जन्ती

इन्होंने कुन्ती के एक मन्त्र बनाया या जिपके प्रमाव से कर्षों भार पाणकों की अरशित हुई। इनकी कोज काजी अद्देश है सीर इनकी मकृति विटलय यो। [चित, बनदू, गॅवार। दुर्चिनोत तत्र० (वि०) अविसीन, तुर, अशिष्ट, अशि-दुर्चिगाक तत्र० (पु०) दुर्श फड, अशुम परिणाम, दुर्चें न, दुर्माख |

दुर्विपद्य तत्० ( वि॰ ) घसछ, ६ठिन, कठोर । दुर्वु त तत्० (पु∘) दुर्धन, दुरस्मा, उपद्रवी, कुमागी,

दृष्ट, बदमाश, गुंडा ! दुर्बृद्धि तद् ० ( बी॰ ) मन्द्रवृद्धि, कुमति, श्रद्धान । दुर्बृद्धी तत् ० (वि॰ ) श्रवोध, सृद्ध, श्रुतावारी । दुर्वोध्य तत् ० (दु॰) कुमति, श्रवोध, सृद्ध, दुःख से समस्ताने येश्य ! [ योड़े की एक श्रवार की वाल । दलकी दें ० (बी॰) कुकर की वाल, श्रव्याति विशेष,

दुलको दे॰ ( खी॰) कूकर की चाल, प्रश्वाति विशेष, दुलझा दे॰ (पृ॰) दो बड़ की माता। (गु॰) होकरा, दुलुग। [ दो लड़ों का होता है। दुलख़ी दे॰ ( खी॰) बियाँ के एक गड़ने का नाम जी

दुलड़ी दें ( स्वी॰) क्षियों के एक गहने का नाम जो दुलसी दें ( स्वी॰) एक माँ के निश्वले दो ऐसे की मारा — इंटिना ( वा॰) छात मारमा, पास नहीं फ्रांगे देना, कड़ी यातें सुनावर हराना। — मारमा ( वा॰) पिछले पाने पैसे से मारना, किसी को अपसानित करना।

हुलह्त दे ० ( स्रो॰ ) दुस्हैं था. तब परिणीता थर्. तहे व्याही बहु, दसी. यतरी, दुन्हित । [बतरा. सीता । दुलहा रे ० ( पु॰ ) बर, विवाहाधे प्रस्तुः पुरुष, यता, दुत्तह्ति रे ० ( स्तो॰ ) दुलहत, वहें बहु, वर्ष, वही । दुलाई रे ० (स्तो॰ ) थोड़ने का बस्न विशेष, स्हेंसर

श्रीइना जो नाड़े के दिनों में श्रीइने के काम में श्राता है, फ़र्द, खींट थीर नैश्सुख की दोहर। दुखाना (कि॰) फुडाना, हुलाना।

हुन्तार दे॰ (पु॰) प्यार, स्तेह, लाइ, प्रेम, धीत । हुत्तारा दे॰ (वि॰) प्यारा, म्तेहवात्र, त्रिय, खाड़ला । हुत्तारी दे॰ (स्त्री॰) प्यारी, त्रिया, खाड़िली, लाड़ की, प्यार की ।

के शाप से श्रीकृत्य के बुझ के। मुनळ क्याब हुआ | दुलारे दे० (३०) दुकार किये दुए, ग्रुँह लगे, वाड़िले। या, जिससे युवंस का नाश हुआ । यह हुन्ती ही सेवा से अस्वन्त प्रसन्न ये और प्रसन्न होकर | दुवार सद् ( द ० ) हार, दुवार, कपाट, किवाह ।

दुजिद् नदु० (पु०) दिविद, एक बानर का नाम, यह ल्ड्रा के युद्ध में शमवन्द्रजी की छैना में था। दुवे है॰ (पु॰) बाह्मणों की एक श्रष्ठ, पण्चगीड

माहार्थों की ग्रहा, दुवेदी । दुवो (गु०) दोनों।

दुशमन दे॰ ( पु॰ ) शत्र, वैरी, विपन्नी, श्ररि, रिप्ना दुशाला रे॰ (पु॰) शाल का जोडा, महा कम्बन्न,

जनी बहुमूल्य वस्त्र विशेष जो चोइने हे काम में श्रातः हैं, जिसके चारों तरफ़ फूळ पत्ती कड़ी होती हैं। ्रक्ष्यवदार ।

दुर्खारेत्र तत्॰ (पु॰) मन्द प्रकृति, कुरीति, कुचजन, दुखरिया तन (बी) कुन्टा, व्यमिवारिगी, जिनाव । दुश्चरित्रता तन् ( म्त्री॰ ) कुचाल, कृत्यवदार, बद्-भाशी, गुडापन ।

दुखिकित्स्य (वि॰) ग्रसाच्य रेग्गी, जिसकी कठिनाई

से चिकिरसा की जा सके, चिकिरसा के लिये धसाध्य ।

दुष्कर तत्० (वि०) कष्टसाध्य, क्वेशकर, दु स से करने ये।ग्य, ग्रसाध्य, दुस्साध्य l

दुष्कर्म तद्० (पु॰) कुकर्म, नीच किया, श्रथम स्यवहार, बदफेनी, बदमाशी I

दुष्कर्मी तत्॰ (पु॰) दुष्कृतकारी, कुकियान्वित, पापी, अष्टाचारी, दुरारमा, वक्केब, बदमारा 🚦

दुष्द्रजीन तत्॰ (बि॰) दुष्क्रचीद्भव, कुवंशवात, मधम कुन्न में शरपन !

दुष्हत तन्॰ ( पु॰ ) पाप, कुकिया, धपराघ, दोप । दुष्ट्रती तत् (वि•) पापी, पापाचारी, दुष्ट्रमी,

दुशत्मा, बदमाश, गुंडा । दुष्ट तन्॰ ( गु॰ ) दुस, मीच, उपद्रवी, स्रघम, पापिष्ट, निर्देशन, विरद्दान्त कारण, कुजन, वदमाश, गुडा ।

—चारी( वि॰ ) ग्रधार्मिक, खल, दुर्जन । —ता (स्रो॰) दीसम्ब्य, खलता, दुर्जनता, बदमाशी, गुडापन ।

दुष्टातदः (स्त्रीः) स्रष्टा, पुत्रज्ञी, व्यभिचारियी, म्रमती, द्विनान, दुराचारियी।

दुपातमा तन्॰ ( पु॰ ) दुर, नीच, उपद्रची, बदमारा,

गुड़ा, भन्त करण का खेटा। माध्य प्रवेश। दुष्परेश सद्॰ ( पु॰ ) दुर्गम प्ररेश, धित परिश्रम हुष्प्राप्य तत्॰ ( वि॰ ) दुर्छम, श्रप्राप्य, श्रगम्य । दुष्यन्त तत्॰ (पु॰) चन्द्रवंशीय एक राजा, इनकेर

दुष्पन्त भी कइते हैं। एक समय ब्रहेर खेलने -दुष्यन्त यन में गये थे।जाने जाते वहकण्त मुनि के बाधम में पहुँचे। अपन परिवनों की बाहर ही छे।ड़का राजा चाश्रम में गये। वर्डा उन्होन तापम-वेपचारिणी एक श्र वेवाहिता युवती देखी, उसका नाम शक्रन्तज्ञा था। राजा ने उसी के सुँद से बसकी बत्पत्ति तथा नाम प्रादि सुन थे। दुष्यन्त ने शकुन्तला से गान्धर्व विवाह किया चीर किसी कार्यवरा अपनी राजधानी के लैंद गये। राजधानी में शब्द शकुन्तठा के। बुजवाने की राजा ने प्रतिज्ञा की थी, परन्तु वहाँ जाकर ये मूळ गये । शकुन्तजा के पृष्ठ पुत्र हुया । उस बाद्यक की तीन वर्षं की अवस्था हाने पर महर्षि कण्य ने जातकर्म थादि संस्कार कश्के शकुन्तका की राजा के पास मेजा। राजा ने शुकुन्त ठा के विवाह की वात मूलकर उसका प्रत्याख्यान किया। तेशस्विनी शकुन्तला ने भी बडी बड़ी बार्ते राजा की सुनाई, इसी समय देववाणी हुई। ''राजा तुम धवनी पत्नी चीर पुत्र की ग्रहण करो '। ( महामास्त द्यादि पर्व ) ( काब्रिदास ने धपने धभिज्ञान शक्तता नामक नाकट में इस क्या की दुव बलट दिया है।

दुसह तर्॰ ( वि॰) धसझ, कठिनता से सहने ये।ग्य । दुसाध दे॰ (पु॰) दोसाद, मीच जाति, चन्यज्ञ,

ग्रहपुरय जाति, श्रद्धत जाति ।

दुसुनी दे॰ (स्त्री॰) एक प्रकार का मीटा करहा जी विदाने के काम में चाता है,दो सून का विना वस । दुस्तर तत्॰ ( वि॰ ) दुष्ताः, श्रतरखोव, दुस्तरखोव,

कडिनता से पार जाने येग्य । दुस्त्यज्ञ तन् ( वि॰ ) धपरिहरणीय, दु व स स्थागने दुस्य तत् (वि॰) दुखस्यान्वित, दुस्री, दृरिद्र, क्षेत्रपुक, समुख्य ।—ता (स्ती॰) दारिदय,

र्देन्य, दीवांत्य, छोश, दुर्गती। दुहम्या ( दु॰ ) दो मुठ वाला ।

दुइना द॰ (कि॰) दोइनः, गारना, ग्री के स्तर्नों से दूध निशालना ।

दुहाई दे० (खी०) गुहार, पुकार, बुःख से उबारने के लिये पुकार, शरण, शपथ, कसम । - तिहाई करना (वा०) वार वार पुकारना, व्याकुछ हे।कर रचक की पुकारना. संकट से वचाने की बळाना । दुहाना दे॰ (कि॰) दुहवाना, दूध निकळवाना ।

दुहार दे० ( पु० ) दूध दुइनेवासा ।

दुहि दे० (कि०) दहकर।

द्रहिता तव् ( खी॰ ) कन्या, कुमारी, पुत्री . लड़की, बेटी !-पति ( पु॰ ) जामता, जमाई, दासाइ । दुहेला दे॰ (वि॰) कठिन, भारी, बोसैल ।

दुई दे॰ ( छ॰ ) दो, दोनों, उभय।

दुहुँवा या दुह्य तत्० ( वि० ) देवहने के थेएय, शहने के उपये।गी ।

दुह्ममान तन् (पु॰) जिसमें दुहा जाय,दे।हुनी विशिष्ट । दुष्टादे० (पु०) दे। का श्रद्ध, ताश का वह पत्ता जिन पर दो चूँदें, हों। कलाई में पहनने का र्चादी का गहना (दे०) श्राशीस ।

युज्ञ दे॰ (खी॰ हितीया तिथि, पन का दूसरा दिन। बूजा दे॰ (वि॰ ) द्वितीय, दुसरा, श्रन्य ।

हूचर दे॰ (पु॰) द्विसीयवर, दूसरा वर, जिसके दे। विवाह हुए हों।

दूत तत्० ( पु॰ ) वार्ताहार, चर, संवाददाता, सन्देशी, निस्टार्थ, मितार्थ और सन्देशहास्क-दूत के ये सीन भेद होते हैं। कार्य की सिद्धि असिद्धि आदि का भार जिस दूत पर हो वह निस्ष्टार्थ दूत कहा जाता है। जितने के लिये स्वामी का आदेश हो बतना ही काम करने वाला दूत मितार्थ कडा जाता है और जो केवल सम्बाद कहने बाला इत है। उसे सन्देशहारक कहते हैं।--ता (स्त्री०) दूत का काम,दूतकर्म । [चार पहुँचाने वाली,फुटिनी । दूतिका तत् (छी०) दूती, नाथिका की सखी, समा-दूती तदु० (स्ती०) दृत के काम में नियुक्त की हुई स्री, समाचारहारिखी, कुद्दिनी, सुटनी । यथाः---

''निपुन दूतर्ता में सदा, , साहि दूती बखान ।

दोहा ।

उत्तम, मध्यम, धधम येां,तीन भौति होां जन ॥

( इत्तम दूती ) मोहै जो सृद बोलिकै, मधुर बचन श्रमिशम । साहि कहत कविराज हैं, उत्तम दूती नाम ॥ (मध्यम दूती)

क्छ बचन हित के कहें, बेाले श्रहित क्छूक। मध्यम दूती कहत हैं, सालें। सुकवि श्रवृक्ष ॥ '' ( श्रधम दत्ती )

ष्प्रधम द्तिका जानिये वचन कहत सतराय । अन्धन के। मथि देखिके बरनत सब कविराय ॥

---रसराज।

द्रत्य (पु०) दूतकर्म।

द्ध तत्॰ ( पु॰ ) तुम्ध, श्लीः, पय, गोरस ।—पूत (पु॰) धन जन।—-मुँहा(गु॰) यचा जो माता का दूध पीता है। - पूख ( तु॰ ) दुध-सहा ।

दूधाधारी तर्॰ ( वि॰ ) दूध पी के जीनेवाला, केवल दूध के छाहार पर रहने बाळा, दुग्धाहारी, केवज दूध का श्रहार करने वाला, पथहारी ।

द्धाभाती दे॰ ( स्त्री॰ ) दूध और भाव, विवाह ही एक रीति, विवाह के बौथे दिन का वर धीर वध् का परस्पर का भोजन ।

दृधिया दे॰ ( पु॰ ) एक प्रकार का वीवा जिसका रस दूच के समान होता है, भाग जो दूव में छानी गयी हो, दूध मिली हुई। द्विधिया पौधा । दूधी दे० (वि०) दूध का, दुधै ना। (पु०) मीडी, दून (गु०) दूना।

ट्रमा दे॰ (वि०) देहहरा, दुगुना, द्विगुरा।

द्व तद्॰ (पु॰) दूर्वा, तृश विशेष, स्वनाम प्रसिद्ध तृया, यह तृया गयोशनी पर चढ़ाने के काम में श्राता है थीर इसे घोड़े यहे चाव से खाते हैं। दूबर या दूबरा तद्० (वि०) दुर्वज, निर्वल, बज रहित, पतील । द्विकी हरियाली। ष्ट्रविया दे० (स्त्री०) स्क्र विशेष, द्व के समान स्क्र. दुवे ( पु॰ ) द्विवेदी, दुवे, बाह्मणी की श्रवह विशेष ।

ट्टर तत्॰ (चि॰) श्रनिकट, श्रसद्विकट, श्रन्तर, बीच, व्यवधान, परे, न्यारा।--गामी (वि०) दूर गमन कारी, दूर जानेवाळा । (पु॰) तीर, वायु, पवन । —गम (५°) गधा, रासमः —तर (५°) प्रधिक द्र धल्यत द्रा — द्रशं त (पु॰) द्राधीन, देखं का एक यन्त्र तिसरी महायता से घहुत द्रा की वस्तु देखी जाती हैं। (खे॰) द्रा देखने वाला, क्षमतेशी ।— द्रशिता (खो॰) विवेक, विवे किता, द्रादेशी ।— द्रशिता (खि॰) विवेकी, ज्ञानी, सीप, द्राद्शी ।— हृष्टि (खी॰) द्रादश्रंन, विवेक। — सीन (पु॰) द्रावीचण, त्र दराने का यन्त्र। — सामाना (बा॰) पुणा करना, प्रपतान करना, सम्बन्ध तोरना।— योनाण् (पु॰) द्रश्वीन, त्र दर्शन पद्रशिन, द्रदेशन सुन्ति। पु॰) क्षासा। —— सून (पु॰) का सासा। — स्ट्रा

तूरोहरणा तर्० (पु॰) दूर कर देना, हटा देना, धन्तर का देना, भगा देना। [हटाया हुन्ना | दूरिटन तत्क (वि०) भगाया हुमा, निकाला गया, तूर दूर्यों द्र्रर, (न्त्रो॰) नृत्व विशेष, दूर्य मामा—एमी (न्त्रो॰) [त्र्री मध्यमी] भादों शुक्काण की कप्टमी।

दुलह दे० ( पु० ) देथे। दुण्हा ।

दूपक तद्० (वि०) [ दुप + शक्] निन्दक, निन्दा क्शने बाजा, कलङ्कित करने याचा दूपयिता।

दुष्या तत्॰ ( पू॰ ) निन्दा, देाप, बटि, देाप प्रकाशन, भार्सन्, कुक्चण्, शचस विशेष । लङ्कोध्वा शवण के एक सेनापति का नाम, इसके दूसरे माई का नाम रार था । रावण का राज्य गोदावरी तीरस्य दण्डकारण्य तक विस्तृत था। उसकी रचा के लिये खर भीर दूपण नामक दा सेनापति १४ हजार सेना के साथ वहाँ रहते थे। रावण की बहिन स्पंत्रसा भी उसी वन में रहती थी। मीता भीत ल्हमण के साथ जिस समय रामचन्द्र इस वन में रहते में उस समय सूर्पनदा ने श्रदना स्वाह शमचन्द्र से करने की इच्हा प्रकट की थी। इससे मुद्ध हाकर खहमधा ने उसकी नाक धीर बान काट डाल। सूर्वनलाकी ऐसी दशा देखका सा चौर दूषया न रामचन्द्र परचढ़ाई की । र्याच इजार सेना का मालिक दूपण था घर धीर दूपण दोनों ही राम के हाथ मारे गये। स्वल शहरपन नामक पुक्र राष्ट्रस इस समाचार की राष्ट्रण के पारु पहुँ-क्षाने के किएे बचा हुआ था।

दूषित तत्० (वि०) दोष मास, भमिशस, नि न्दत, दोषयुक्त, अष्ट, कल्क्षित, श्रवचादित, बदनाम ।

दूपोक्ता तर्० ( स्त्री०) जीवह, कीचह, कीचह, प्रांती का मल । [तीप, कुरिवत, गरित | दूप्य तत्० ( ति०) दूरणीय, पूपण करते येगय, निन्द-दूसर, दूसरा दे० ( ति०) दितीय. दूता कीर घन्य | इहिया दे० ( तु०) देशे हुंहा चूबहा |

टूहिया दे॰ ( पु॰) दो मुँहा चुण्हा। हुत तद्द॰ (पु॰) टक्, श्रांब, चपु, नेत्र, नपन। —ञ्चन तद्द॰ (पु॰) पण्डक, नत्रपट, हतपट। हुगाम्मीत (पु॰) गम्बिर विधेष जो प्रशेंको

हुगाग्रात (पु॰) गणित विधि विसेष जी महा कां वेध कर किया जाता है। इस्ते तर् (पु॰) श्रांत से दिखाई रेने वारा। इस्ते तर् (वि॰) पेग्न, श्रावस, क्टोर, श्रांति-श्राय, थगाड़, थज्ञधान्, क्टिन।—तम (वि॰) श्राधक विट्ठा।—ता (रां॰) क्रांठिय, क्टोर नता, स्थासा।—स्य (पु॰) क्रांठिय, क्टोरता। —भ्यासा (पु॰) समर्थ भुप्राति, सम्प्रभय्ती। —मितहा (वि॰) स्थिर प्रनेश, सस्य प्रतिश, सर्थसन्थ।—मत (पु॰) भूम क्रांग्रे प्रकाम

चित्त, धर्मनावया । -मुष्टि (दु॰) शहर, कृतायः, तत्रवार । विशेष, महानू बहुते वाला । हुइह्हा तदः (दुः) हीरक, हीरा । (वि॰) कठिन चहर हुद्धाता रे॰ (कि॰) पेतृहा करना, बळवान् करना, सत्तर बनान महत्वुत करना ।

हुदाति तत्० (स्त्री॰) धतुर का धप्रमाग, कोटी। हुस तत्० (वि॰) [स्प्+क]गवित, ग्रहंकृत, श्रमि-मानी, ग्रहङ्कारी, वसंही, गर्वीखा, श्रोसीशन

दूश्य तत् (वि॰) देवन मेग्य, देखने की वस्तु, रमयीय, मनोहर । (पु॰) तमारा।

द्वर्यमान तथ॰ ( पु॰ ) देखने ये। य, दर्शनीय, देखने के जिसे उपये गी।

दूपद्वती सन् (स्त्री०) एक नदी का नाम यह नदी स्रार्थित देश की पूर्वेसीमा पर बदती है।

हुए तर्॰ (वि॰) ई चित्र, सालेक्टित, नेन्नमे।चर, प्रकट देला गया, देखा हुमा !—क्टूर (उ॰) क्टप्रस्त, पहेलिका, पहेली सुमीविज !—याद (सु॰) प्रस्पकाद ! द्रष्टाम्त-तत्॰ ( पु॰ ) [इष्ट + श्रन्त ] उदाहरख, उपमा, नजीर, मिसाल, निदर्शन, समानता करण, तुलना करगा।

द्वप्रि तन्० (स्त्री०) ब्राखेकन, निरीचय, दर्शन, चन्नु, र्थाख, नेत्र, नयन नज़र, निगाह, बुद्धि, विवेक, विचार |--गाचर ( पु॰ ) नवनगोचर, साजात्, प्रत्यस्व |--पात (प्र०) दर्शन, ताक, कटाच, चितवन (—शीश (पु॰) शिव, महादेव।

देशाडा दे॰ (९०) दीसक का बना हुआ घर, बल्मीकी देई दे॰ (कि॰ ) देवे, देता है, दे करके।

देखना दे॰ (पु॰) पेखना, बखना, ताकना, निहा-रना ।—भाजना (वा॰) ध्यान से देखना, विचार

पूर्वक देखना, ताकना, निहारना, बखना । देखवैया दे॰ (वि॰) दर्शक, देखने वाला।

देखादे० (वि०) दर्शन किया, श्रवलेकिन किया, साजारकार किया ।—देखी ( स्त्री०) द्रष्टानुसरण, देख के श्रमुसरण करना । - सुना (वा॰) साचात् सन्दर्शन, विचार पूर्वक निश्चय किया हुन्ना, जाना हुश्रा ।

देजा दे॰ (पु॰) दायजा, दहेज, योतुक, कन्यादेव द्रव्य, (क्रि॰) सौंप जा, अर्पेण कर जा। देह दे॰ (वि॰) सार्द्धेक, श्राघा श्रधिक एक, एक

श्रीर श्राधाः हेद ! देदीप्यमान नत्॰ (प्र॰) जाउनज्यमान, श्रतिशय दीप्ति विशिष्ट, चमकीला, चमकदार, प्रकाश शील ।

देन दे॰ (पु॰) ऋषा, उधार, देय !—दार (पु॰) अध-सर्गो, कर्ज़ंखीर, ऋर्ण खेने वाला । — लेन ( पु॰) ब्यवहार, ब्यापार, चनिज, देना जेना।

देना दे॰ (कि॰) दे देना, दे डाबना, सींपना, त्यागना, व्यर्थित करना। ( पु॰ ) ऋषा, देय, देन, उधार, कर्जु।—पाना (वा०)देन त्तेन, दिया धन कारा ।

देनी दे॰ (स्त्री॰) देने वाली, सौंपने वाली। देमारना दे॰ (कि॰) पटकना, पटक देना, पछाड़ नीय। डालना । देय तत् । (वि०) दान योग्य, देने योग्य, परिशोध-

देर दे• ( स्त्री॰ ) विजम्य, श्रवेर, दील ।

हेंसी दे॰ (स्त्री॰) विलम्ब, गीण, देर ।

देव तत् ( पु॰ ) [ दिव्+ श्रव् ] अमर, सुर, देवता, नाटके कि में राजा। — कली (स्त्री॰) एक रागिनी का नाम।-कागुडार (पु॰) चनसुर, एक गीधे का नाम !-काष्ठ (पु॰ ) देवदारु काष्ट्र, चन्दन । —कुराह ( प्र॰ ) विना बनाया हुआ कुराह, स्वयं वना ह्या जलकुण्ड, देव खात ।--कुसुम (पु॰) सबहलता, लवङ ।—सात ( पु॰ ) श्रक्तत्रिम जजाशय । - गायक ( पु॰ ) गन्धर्व, देव ये।नि विशेष (—गिरि (पु॰ ) हिमालय पर्वत । (खी॰) रागिनी विशेष !-गृष्ठ (पु॰) बृहस्पति, सुरा-चार्य |--गृह (पु॰) देवालय, देव मन्दिर, ठाकुर-वाडी, चन्द्रमा श्रीर सूर्य का ज्योतिर्मण्डल । —चिकित्सक ( प्र॰ ) श्रश्विनी कुमार I—डान (पु॰ ) देवेल्यान, बत वेरोप, कार्तिक शुक्का एका-दशी। इन दिन भगवान् विष्णु निदा त्याग करते हें।—तरु ( पु॰ ) सन्दार बूच, पारिजात, कल्प-इचा-ता(प्र∘) धमर, देव, सर।—ताधिप ( पु॰ ) देवराज, देवस्वामी, इन्द्र ।—तीर्थ (पु॰) श्चंगुलि का श्रमभाग, उसी से देव तर्पण किया जाता है।--तुल्प (वि॰) देवता के समान, श्रमर सदश।—त्व (पु॰) देवताओं के धर्म, देवपद देवता का श्राविभाव ।—त्र (पु॰) देवस्व, देवता. को अपित धन आदि। — दत्त (पु॰) बुद्ध का छोटा माई, श्रर्जुन के श्रञ्ज का नाम, शरीर धारण करने वाले पश्च प्राणों के अन्तर्गत एक प्राण विशेष। (বি॰) देवप्रसाद, देवता का दिया हुन्ना ।—दारु (पु॰) बृच विशेष, पारिभद्रक, दवकाष्ट ।--दासी ( स्त्री॰ ) अप्सरा, स्वर्ग वेश्या, देवता को भेंट की हुई स्त्री, जाति विशेष की स्त्री।—दृत (५०) देवता का भेजा हुछा दूत, पवन, वायु ।—देव ( पु० ) सहादेद, ब्रह्मा !—ह्रोप्टा (पु० ) देव रात्र. देव निन्दक, नास्तिक, पाखण्डी, श्रद्धर, दानव. देख।—धान्य (पु॰ ) देवता का धान्य।—धुनि (ह्यी०) देवनदी, गङ्गा, भागीरथी ।—धूप ( ५०) गुगुङ, धूप विशेष ।—नागरी (पु॰) देव समान विद्वानों की लिपि, हिन्दी भाषा की वर्णमाला। —निन्दक (पु॰) ईथ्वर निन्दाकारी, नास्तिक पाखण्डी ।--निष्ठ (पु॰) ईध्वरवादी, ईध्वरभक्त । —पति (पु॰) इन्स, हेवराज, सुद्रपति ।—पद्य (पु॰) देवनारी, ग्राथादार, ज्ञास्त्रग्रामी, परिवाद-षय ।—पूजक (पु॰) देवीयासक, देवार्थक, देव स्थानकती ।—पूजा ( धी॰) देवना का पुण्य-हेवता की खारापना।—प्रतिमा ( धी॰) देव-श्रिस्मृति, मागावाज्ञ की मृति ।—वाजू (धी॰) देव सी, महाराभी, वथा—

''देवाघ जबहिं हरि हवाये। । क्यों तक्डीं तजि ताहि न श्राये।॥''--शमचन्द्रिका। —ब्रह्मा (go) देवऋषि, नास्य मुनि I—झाहारा (पु॰) देव प्जित ब्राह्मण, देव तुल्य ब्राह्मण। — भवन ( प्र• ) भश्वत्य प्रद्य, पीनल का पेड. म्बर्ग !-- मिशा (प्रव) कीस्तम मणि, घेरडे के धन विशेष की भवरी :--माता (खी॰) श्रदिति, क्रया की स्त्री ।—मातुक (३०) वृष्टि के बल सं पालित देश --- मास (प्र॰) गर्म का प्राठवी सहीता, देवों का महीता, रातच्य के परिमाण से तीत वर्ष का समय।-मनि (प्र॰) नारद। --यज्ञ ( पु॰ ) होस, हवन, मन्त्रोश्चारण पूर्वक शक्ति में घुनाहुति प्रदान ।--यानि ( पु॰ ) हप-देवता. भूत प्रेत पिराच थादि, गन्धर्य !--रथ (५०) देवयान, देवनाध्रा का विमान, पुरुषक स्व । —रात (पु॰) इन्द्र, सुरवति । रात (प॰) राजा परीचित ।—लोक ( प्र॰ ) देवों का वास-स्थान, स्वर्ग (--वाणो (स्वी०) सस्कृत भाषः । -- बृद्ध ( पु॰ ) कल्परुष, वराहम I-- वर्णिनी (ही ) भारतात मुनि की कम्या थार विश्ववा की पद्मी, इनके गर्भ से विश्ववा ने वैश्ववण नामक एक प्रम रूपस किया था. वैश्ववक का दमरानाम कवेर था। ये देवे। के घनाध्यक्त हैं, पहले लड़ा-पुरी इनकी राजधानी थी। पान्तु धपने सीने से भाई सबद्य को इन्होंन लक्टा वे ही, और स्वय हिमाजय के उत्तर धलकापुरी की धरनी राज घानी बनाया !--ग्रांशि (स्त्री:) सरपरिय, देवों की सक्षा 1—सर (५०) मानमरीवर । -- सेना (धी॰) सावित्री के शर्म से उपव प्रजापति की कन्या इतका कुमरा नाम परीथा. देवमेनाएति काचित्रय से इनका विवाह हुआ था. इनकी दूसरी बहित का नाम देखसेना है। - स्ट्री (क्षी॰) देवाहना, देवपती। - स्टान (पु॰) देवाल्य, देवमूह, देवमस्टिर। - स्टा (पु॰) देवचन, देवपूजा के क्षिये ध्यापित कोछ। - विसक (पु॰) असुर, देख, दानव, सुरारि।

देवक तत् (पु.) भोजवसीय राजा विरोप, भोज बंसीय राजा चाहुक के पुत्र । इनके भाई का नाम, उप्रमेन भीर कन्या का नाम देवकी या, देवक प्रमेहन्या के नाम हे (पु.) देवना का, देव का 1 देवकी तन् (स्ता) ) यक राजकम्य, श्रीकृष्य की माता:—नन्दन (पु.) ऑक्ट्या

देवन तत् (पु॰) [दिव्+ ग्रनट् ] ग्रीडा, स्ववहार, जिगीपा, बीळोचान, धृति, स्तुरि, धृत, उमा, देवता का बहुक्चन ।

"देवन दोन्हों दुन्दमी।"

देवयाजी तत्० ( स्त्री० ) देख्याहर शुक्राचार्व की करणा धीर शजा ययाति की म्ब्री | देश्यराज घृषपर्वा की कन्या शर्मिष्ठा के साथ इसका बरा प्रेम था। एक दिन दोनों स्नान कार्त गर्थी । मूख से शर्मिष्टा ने देवयानी के कवडे पदनालिये, इससे इन दोनी में विवाद हुआ। शर्मिंद्रा ने देवयानी के पिना को अपन पिताका स्तुतिपादक ( हाझामदी ) कहा थीर देवयानी की कुए में केंडकर स्वय घर वली गई | भाग्यवरा उसी वन में राजा यमाति वहेर खेलने आपे थे, उन्होंने कुएँ से स्त्रों की चिहाहट सुनवर उसे निकल्वाण । क्रुएँ से निकल कर देवपानी श्रपने घर नहीं गयी. उसने एक दासी से अपना ब्रुतान्त अपने पिना के निकट कहल-याया । पिता द्वाका नार्थ सब बार्ते स्वत्र पूपपर्या के निकट गये थीर सतके राज्य से भपने जान की हुच्छा, कारण के साथ प्रवट की । इसमे यूपपर्यो सहुत धवड़ाया थीर वह देवयानी के समीव श्राहर इमहा प्रसन्न करना चाहा। देव-यानी ने वहा कि बदि हजार दासियों के साथ तुम्हारी कन्या श्रमिंद्रा भेरी दाली वने ही में तुम्हारे नृगर में आ सकती हूँ। वृपपर्यां ने यह स्वीकार किया। शमिष्ठा ने अपने पिता की बाजा के सादर बीर सदर्घ स्वीकार किया बीर

वह इज़ार द्वासियों के साथ देववानी की लेवा करने बागी। एक समय देववानी, शिमें हा और इनकी द्वासियां किसी यम में विकर रही थाँ, इसी समय राजा यगति भी संदोग से उस बन में उपस्थित हुए! प्रथम दर्शन ही से राजा यगित और देववानी का प्रेम हा गयाथा। देववानी ने इनके एवी बनाना चाहा, ग्राकाचार्य ने भी हुस प्रस्ताव की स्वीहार किया। देवयानी का न्याद हो गया। इनके साथ श्रामें हा

देवर दे॰ ( पु॰ ) पति का छोटा माई । देवरामी दे॰ ( स्त्री॰ ) देवर की स्त्री, देवताओं की सानी, देवराज की स्त्री। यवा:---"हेवराजा किये देवरामी मनो,

पुत्र संयुक्त मुखेक में मेहिया । ''
---रामचन्द्रिका ।

देवल तत् (पुर) महर्षि विशेष, श्रासित शुनि के पुत्र श्रीर च्यासदेव के शिव्य । एक समय रम्भा गामक स्वर्ग की घरपा इन पर श्रासक्त हुई, परन्तु इन्होंने उसका प्रस्थाच्यान विषा । इसते चित्र का रम्भा ने शाप दिया कि तुम्हारी यह पुन्दरता स्वर्ण ही, तुम दसके शेगय नहीं ही, तुम कुरूप ही जाओ । रम्भा के साप से देवल श्रशबक्र ही गाओ ।

वेचल तव् (पु ) देव पूजेवजीवी, पुजारी माह्यण, नारद छुनि, पर्मेशास्त्र कक्ता छुनि विशेष । (दे ) सन्दिर, अक्टरहारा, देवस्थान, पथा:— " हुन्सी देवल देव को लागे लाल करेर । कता-क्रमाचे हिम सची माहिमा सहै न चेर ॥" देवहुन्ति तत् (स्त्रो०) स्वायन्छुव मनु की कन्या तथा कईम प्रजापति की भाषाँ, इन्हीं के गर्भ से सांख्यहर्णव प्रयोत्ता महर्षि कविल का जम्म हुला धा। विश्वल के खनिरक हुनके नी धीर कन्याएँ मी धीं।

देवा तद् (पु॰) देव, देवता श्रमार, पुर, दिवाङ, देवाङ्गना तद् (स्त्री॰) देवस्त्री, देवसार्था, श्रदसा । देवाम दे॰ (पु॰) कर्मसचिव, राजा के शासन में नेया देवराङा मन्त्री, राजा का प्रधान सचिव । देवाना ( ग्रु॰) उत्पन्त , विशिष्ठ, पागन । देवानिप्रिय ( ग्रु॰) सूखें, अका । . देवानि तत॰ ( ग्रु॰) देख्य, निरायर, दानव । देवाल दे॰ ( ग्रु॰) वारदीगरी, प्राचीर, वारों श्रोर की मीत, देनेबाला, दानी, दानशीन । देवालय तद॰ ( ग्रु॰) देवस्थान, देवल, देवगृह । देवाला दे॰ ( ग्रु॰) दिवाला व्यापार विगड़ना, खेन देन का मारा पड़ना, विवाला ।

देवास्तिया दे॰ (बि॰) जिसका दिशस्त्रा निकस्त्र गया, यतकर्षस्य, निर्धन, दिविद्य । नेदास्त्री हे॰ (श्ली॰) दिवासी का स्यादार । देवास्त्री हे॰ (श्ली॰) देनसेन, सरप्ती, महासमी । देवि तद॰ (श्ली॰) हेलो देवी ।

द्वाच तत् ( खा ) दुश्त देशा निक्षा है हिंदी तत् ( खा ) दुश्त देशा । देशा है से हता सिनेक राती, सातान्य देवरती, मासची, भादित्य मक्ता, स्थामा नामक एक पिंच विशेष । देवेंन्द्र तत् ( पु ) देवाधित, देवाना, हन्द्र । देवोंन्द्र तत् ( पु ) देवाधित, देवाना, हन्द्र । देवोंन्द्र तत् ( पु ) कार्तिक सुदी एकाद्यी जिस दिन भावानु चित्य निक्रा का त्याग करते हैं । देवोंग्रान तत् ( पु ) देवता का व्यवन, सुन्दर

वाटिका, विदार स्थान, नम्दन कानन । देवान्माद ( go ) वद पागरुपन जितमें रोगी पवित्र रहता सुरान्त्रित पुरुप मालाएँ पदनता है। प्रांखे बन्द नहीं करना श्रीर संस्कृत बोलता है। बर्ए,

देवता के केश से होता है | देवाराध्वा तर्व (क) ) देवाराध्वा तर्व (क) ) हिवाराध्वा तेवयूका । देवा तर्व (क) ) हिवाराध्वा तेवयूका । देवा तर्व (क) ) हिवारी का खल्ड , सण्डल, सकता त्वेवर ,—देवारिकेड (क) देव की अवस्था जानने वाला, देवा हुकान्य-चेका ।—निकाल (कु) दक की अवस्था जानने वाला, देवा हुकान्य-चेका ।—निकाल (कु) दक कि तर्व जाता हो जाने की रावाहा । ——मक (क) देव की सेवा करने वाला, देव की कहाँ से जुड़ाने वाला ।—मापा (जी) देव की संख्या , राष्ट्रमापा, देवा की वोजी ।—मय (कु) देवा की स्वाम, देवा में सर्वन विस्तृत । ——कूप (कु) देवा की स्वाम, देवा में सर्वन विस्तृत । (क) हेवा में स्वाम, देवा में वर्तमा।—रिकाल (क) देवा में सर्वन, देवा में वर्तमा।—रिकाल (क) देवा में सर्वन, देवा में वर्तमा।, देवा

में उद्दर हुआ। (पु॰ ) महाराष्ट्र बाह्मण का दिश की रीति भीति। एक मेर । देशाचार तत्॰ (पु॰) देश का श्राचार, ध्यवहार. देशाटन स्त॰ ( पु॰ ) देश परिश्रमण, देश की थात्रा। देशाधिप तत्॰ ( पु॰ ) राजधिराज, श्रविराज, देशा-धिपति, राज्याधिकारी । देशाधिप । देशाधीश सन्० (पु०) देश का स्त्रामी, शना. देशान्त तत्० ( प्र०) देश की सीमा, देश का सिवाना। देशान्तर तत्॰ (प्र॰) विदेश, सुमेर धीर सङ्घा का मध्यवर्ती भूमिकण्ड, मध्याह रेखा के पूर्व या पश्चिम किसी स्थान की दरी. भारत के ज्योतिषी लङ्का से और पुरुष के ज्योतिषी जीनविच नामक नगर से देशान्तर का गणित करते हैं।

देशावर दे॰ ( प्र॰ ) दसरा देश, धन्यदेश, परदेश । देशिक सन् (प्र) गृह, थावाये, ब्रह्मज्ञान के उपदेशक ग्रह ।

देशी तद॰ ( खी॰ ) शगिनी विशेष, दीपक, राग की भाषा । (वि०) देश का, देश सम्बन्धी, रेश में बस्पद्ध ।

देशामित तर् (भी ) देश की उद्यति, देश की ताक ही, देश की बदनी, देश की बृद्धि, देश में सुकाज होना, देशवासियो की सुखसमृद्धिपूर्णता । देह तर्० (स्त्री•) शरीर, तन, काय, गात्र, बदन,

जिस्म ।-- ज ( वि॰ ) देहेारपष्ट, देहजात, शरीर से उत्पद्ध, बदन से पैदा !—त्याग (पु०) मरण, मृत्यु, प्राणत्याग, मरना |—दुराना ( वा • ) गुप्त थड़ों का ढाँकना I-पात (पु॰) शरीरवतन, मृत्यु. मौत, मरन ।--भृत् ( पु॰ ) जीव, प्राया, धारमा । --यात्रा ( स्ती॰ ) शरीर धारण, भोवन, निर्वाह, मस्या, दराताम ।—हीन (पु०) देहरहित श्रशारि । देहरा ६० (५०) देवचर, धीहरा, देवालय, देहराङ्ग नामक नगर।

देहजी दे॰ (भ्री॰) चै।सट, हेबड़ी, ड्योड़ी, द्वार के सीने की लकडी, दिली नाम का नगर ।

देहारमचादी तर्॰ (पु॰) चार्बाङ, नास्तिक विशेष, जो देह के पारमा कहते हैं। इनके सिद्धान्त से देहा-तिरिक दसरा पदार्थ नहीं है, धारमा परमारमा चादि इनके सिद्धान्त में नहीं माने जाते। जिस प्रकार श्रव के। सदाने से इममें मादक्शकि उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार पश्चमूती के प्रकीवरण से उनमें एक प्रकार की चेतना उत्पद्ध है। जाती है और जब पञ्च मृत्री का विश्लेषण होता है तब घेतनता भी बाध्यवनात्र के साथ ही साथ नष्ट होती है। इनके मत में कमें धर्म धादि कह पदार्थ ही नहीं है थीर परलोक मानने की भी कोई प्रावश्यकता नहीं पड़नी । परन्तु पञ्चमूत्रों के प्कीकरण चार विश्लेषण में हेत क्या है इस प्रश्नका उत्तर धर्मी तक देहारमवादिया के। हेते नहीं बना I

हेही तद् ( वि ) शरीरवृक्त, शरीर, जीव, श्रारमा । (कि॰) देता है।

दें जा दे॰ (पु॰) दायजा, कन्या के। देयद्रध्य, यौतुक I देतिय तत् (पु॰) देख, असर, दानव, दिति के प्रश्न ।

दैत्य तत् ( प्र ) असुर, दिति प्रश !-- गुरु ( प्र ) शुकाचार्य, मार्गव ।-निसुदन ( पु॰ ) विष्णु, नारायण ।-पूरेाधा (प्र॰) शुकाचार्य ।-प्राता ( खी॰ ) दिति, कश्यप की खी।—पुज्य ( ई॰ ) देखों के पूजनीय, देख पुरेहित, शुकाचार्य !--सेना (स्त्री०) प्रजापति की कन्या चीर देव सेना की मगिनी, यह केशी नामक दानव की सी थी, केशी ने इसे वलपूर्वक हरण करके इससे व्याह िदेखपुरे।हित । कियाधा।

दैत्याचार्य तत् (१०) दिल + माचार्य | ग्रुकावार्य, दैरियारि तद० (प्र०) [दैत्य + घरि] विष्यु, गरायम ।

दैनंदिन तत् (पु॰) प्रात्माद्धिक, प्रति वासर सम्बन्धी, जो प्रति दिन है। - प्रतय (पु॰) ब्रह्मा का दैनिह प्रख्य विशेष, शति दिन का श्रवस्य, प्रति दिन पदार्थों में एक प्रकार की विकृति।

दैनिक सत् (पु ) प्रात्याद्विक, दिनभव, दिन का, मति दिन है। नवाका [-पन (प्र॰) मति दिन प्रकाशित होने वाचा समाधार पत्र । - चेतन (पु॰) प्रति दिन का बेतन, प्रत्येक दिन की मजूरी।

दैनिकी तत्। (स्रो०) एक दिन का वेश्त, एक दिन की मजुरी । िकार्स्य, कंगारूपन ।

दैन्य तद॰ (प्र॰) दीनता, दुरिद्रवा, कृत्याता, कातरता,

वैंस्य तद॰ (पु॰) दीवंता, लंबाई । वैंस्या दे॰ ( सी॰ ) र्मा, माता, देव, श्राव्यं या धार्च होने पर यह सन्द्र ग्रुँह से निकटता है ।

चेत्र तर्व (पुरु ) भाग्य, श्रद्ध ह, विधाना, श्रारुव, व्यव्य तर्व (पुरु ) भाग्य, श्रद्ध विधाना, श्रारुव्य, व्यव्य हैं विद्याद हैं विद हैं विद

दैसत तदः (पुः) देव समूह । (विः) देव दैवलक तदः (पुः) भात, मृतभक्त, मृत सेवकां दैवागत तदः (पुः) भाग्य से प्राप्त सुख या दुःख,

श्रकस्ताद, हठात् । दैवात् तक्॰ ( श्र॰) इठात्, श्रकस्मात्, देवाधीन । देवाधीन तक्॰ (५०) देवायक्, द्रेश्वराधीन, इठात्कार । देवानुरामी तक्॰ (५०) देश्यर का प्रेमी, ईश्यर भक्त, भागव्यभक्त, भाग्य ते प्रेम करने बाला, भाग्या-

नुसार काम करने वाला।

दैवानुरोशो तर्॰ (वि॰) देवशरीमूत, देवायच, माग्य।नुवर्ती, मारय पर निर्भर रहने वण्डा।

देवायत्त तत् ( पु॰ ) देवाधीन, भाग्यानुसार, श्रक-स्मान, हठान, ईश्वराधीन ।

दैविक तत्० ( वि॰ ) देव सम्बन्धी, भाग्य से उत्पन्न व्याधि, पीड़ा विशेष, भूतादि उपद्वय जनिव पीड़ा । यथा:---

" देहिक देविक भै।तिक तापा ।

रामराज काहू महिं व्याषा ॥ " --रामायसा । प्रारब्ध का, विधियस ।

दैवी तत् (क्षी) हिडास् घटना, श्रापद्, सम्पति विशेष, मानसिक सम्पत्ति, जो इड तथा परलोक के कार्यों में सहायक हो, जिसका उपदेश गीता में भगवान् ने किया है। दैदेय तत्० (पु॰) भाग्य, श्रद्दष्ट, देव, पूर्वकर्म, प्रारब्ध।

हैशिक सन्॰ ( वि॰ ) देश सम्बन्धी, नैशायियों हे सत से एक सम्बन्ध, समान देश जात बस्तुओं में यह सम्बन्ध माना जाता है। देशिलट विशेषदाता। दैहिक तत्॰ ( वि॰ ) देह सम्बन्धी, कायिक, शारीदिक, जिस्सानी।

देहीं दे० (कि०) दानार्थक, देना धातु की भविष्य कालिक किया, दूँगा। यथा:—

' निज भुज बल में बैर बढ़ावा। देहैं। इतर जो रिपु चढ़ि खावा॥

दों दे० (वि॰) हि, दो की संख्या (कि॰) ह्यासो, दे दें। । दोंड या दोंडा दे॰ (वि॰) दोनों, डमम, दुग्म। दोंडाय (उ॰) दो नदियों के बीच का देश। दोंडाय (उ॰) दो नदियों के बीच का देश। दोंका दे॰ (उ॰) बढ़ेदा, हो दोंत का बढ़ेड़ा। दोंकना दे० (कि॰) । गर्वना, गर्वन करना, खुखुराना, क्रुस्ना, इहाइना।

धूरना, इदाइमा।
दीकला ( पु० ) दो कलों वाला लाला ।
देकिहा ( पु० ) दो कृत वाला केंद्र ।
देकिहा ( पु० ) दो कृत वाला केंद्र ।
देखिहा ( फि० ) कटह लगाना ।
देखि ( पु० ) ऐसी, अपराधी, शज्जु ।
देगाला दे० ( वि० ) वर्णनङ्कर, दूसरे वर्ण से ज्यव ।
देगाड़ा दे० ( पु० ) होनती बंदूक, वह बंदूक लिसमें
दो नली हों, वह बंदूक लिसमें पुक साथ दे।
सोलेखाँ या कारतुस भरे जाँग।
देगाना दे० ( वि० ) योगसा, द्विग्रण, द्विग्रणिय,

द्वानाता दे ( वि०) देवत्ती, १६५४, १६ दोस्तुन ( गु० ) हुगुना । देव्हाद दे ० ( वि० ) हुइस, दूनरा । देव्हास ( गु० ) मरक, पीया विरोप । नेन्द्रा ( पु० ) मरक, पीया विरोप ।

दोजा ( पु॰ ) वह पुरुष जिसके दो विवाह हुए हों । दोजिया ( सी॰ ) गर्भवती स्त्री । दोजीया तदु॰ (स्त्री॰) हिजीबा, गर्भिसी, स्नन्तः सत्वा,

श्रन्तरगत्या, वह स्त्री जो गर्भवती हो, हुपस्या । द्वी जी से होना दे० (बा०) गर्भ रहना, गर्भवती होता, श्रन्तःसस्वा होना । देशका दे॰ (पु॰) दूजावर, देर विवाहरुक्तां, दूसरे विवाह का वर, पुरु विवाह के पश्चात् दूसरा विवाह करने बांबा ।

ाववार उरण वाला । दी तरुता (गु०) दो मजिला । [बाजा । दीतारा (गु०) पुढ तरह का दुवाला, पुढ प्रकार का दीद्मा दे० (कि०) फुडाना, मुकरना, यात कहकर

दाधक तन्॰ ( पु॰ ) छन्द विशेष ।

देश्चियमान तत् ( वि॰ ) पुनः पुन कम्पन विशिष्टः, बरावर कांपने वाला हमेशा हिलने वाला।

होन (पु॰) दुधावा, दो पहाडों के बीच का स्थान, दो वस्तुओं का सेल, काठ का खोखबा पान्न विरोप जो ऐतों की सिंवाई के काम खाता है।

होना दे॰ ( पु॰ ) दीना, पत्तों का बना हुझा कटेशा-नुमा पात्र, एक प्रकार का पत्रपात्र, पुष्प विशेष, होनामस्त्रा।

दोनातो दे॰ (की॰ )) दो नवी की बंदूक । दोनों दे॰ (वि॰ ) दोक, डमय, दो । दोपहर (यु॰) मध्यान्द । दोपीठा (यु॰) शेठवा ।

देवर दे॰ (गु॰) दुहरा, दो तह, दो वार । देवि दे॰ (पु॰) दुवे, झाहार्यो की एक पदवी । देविमापिया (वि॰) दमपिया ।

देशमुद्दा तद् ( पु॰) द्विमुल, दो मुँह का सांप करना,

द्रीय दे (वि॰) दो, दो की संख्या, र ।

देंारक तत्∙ (द्र॰) सिनाता का तार, ध्यनन्त चतुर्देशी के दिन का स्थल्य प्रसाद, जिपे धनन्तः कहते हैं।

दोर्द्याङ् तत्॰ (पु॰) बाहुरूपी इण्ड, सुन्नइण्ड । दोळ तत्॰ (पु॰) दोखोत्सव, श्रीङृप्य का फूलन, हिक्षोत्रा।

दोलन तन• (प्र॰) [ दुल्+ धनद् ] क्लन, हिलन । दोला तद॰ (प्र॰) हिडोला, क्लना, पालना । दोलिका तन• ( धी॰ ) हिंडोला, क्लन, जिस पर कलते हैं ।

द्देश्य तत् । (प्र॰) [ दुष्+धच् ] दूष्ण, श्रुटि, कल्ह, अम, पाप, भाषताच, चूक, मूज, ऐक, दुर्गुण,

कस्त, निन्दा श्रांतेष्ट, श्रांत वित्त श्रीर क्या ।—
कर (पु॰) द्वायावह, श्रांतिष्टका, निन्दाकर ।—
खराडम (पु॰) श्रवराच मार्जन, कलङ्क मार्जन,
देावारनयन ।—मायक (पु॰) निन्दक ।—
प्राह्म (पु॰) देाव प्रश्चकत्तां, श्रवदाद कारक,
निन्दक, श्रळ, विद्रान्वयो ।—सं (पु॰) पण्डित,
चिकित्सक, देववेता ।—श्रय (पु॰) बात, विन
का ।—मार्ग (पु॰) प्रायमेश्यन, श्रवदाश्यम ।
—मार्क् (पु॰) श्रवरायी, निन्दाई, निन्दा के
वेतय ।

दोपक तत् ( पु॰ ) निन्दक, श्रपराची, दोपी, पापी । दोपना दे॰ ( क्रि॰ ) दोप देना, दोष ख्याना, श्रपराच बगाना ।

होपा तत् ( क्षी॰ ) रात्रि, निशा, शत । ( घ॰ ) प्रदेश्य, निशासुख, सन्ध्या ।—तन (वि॰) निशा जात, रात्रिभत्र, सत में अवब्र ।

दोपादोप त्रक्॰ (पु॰) महाई द्वराई, इत्तम निरुष्ट । दोपारीपण त्रक्॰ (पु॰) दोष खगाना, श्रपराघ हमाना, जुमै हमाना ।

देग्यानद तन् (वि॰) दिग्य + भावह ] दोगोराङ, तिससे देग्य की क्षत्रचि हो। द्विकः भग्रद । देग्यी तत् (वि॰) कल्द्री, खरामी, पारी, देग देग्यीकहुक तत्त्व (वि॰) देग्यानात्रमा, जो। ग्रयो के

छे।द कर केवल टोप ही देाप देवा करता है, ऐब देखने वाला, खिद्राग्वेपी ।

दोसरा दे॰ (पु॰) दूसरा, द्वितीय, सङ्गी, सायी, सहचर ।

देशसाद दे॰ (g॰) धानुख, नीव जाति विशेष, दुसाय, अस्पृदय जाति, अद्भुत जाति, अन्त्यम जाति ।

दोस्त दे॰ ( पु॰ ) मित्र, बन्धु, सुहद् ।—ी (छी॰ ) मंत्री, स्नेह ।

दोहरा। ( खी॰ ) रखती, वह ची तिमका पति सृत हो गया है। चैरा जिसे धन्य पुरुष ने रस्र निया हो। दे दोहिएता दें॰ ( खी॰ ) भाषा का एक वृन्द निरोध । दीहराज दें॰ ( खी॰ ) दोनों हाथों का चरेट, ताजी। दोहरात तद्द॰ ( खु॰ ) दीहिय, बेटी का चेटा, देखित, चेरता, चेरता।

धोइता, धेवता । [धोइती, धेवती । दोहती कद् (स्री ) दीहित्री, बेटी की बटी, दोहिती, दोहद तत् ( पु॰ ) इच्छा, स्पृहा, गर्भ, गर्भिया का स्रमिळाप, गर्भिया की बालसा, साथ । जन्मसा ( पु॰ ) गर्भे के सकता गर्भिकट ।

(पु॰) गाम के काषण, गाम विश्व । वोह्य स्वात त्व ॰ (की॰) अञ्चयानादि पदार्थों में अभिकाप रखने वाली गाम वित्त हो। [दुइना दोइन तव ॰ (पु॰) दोइन वाला मुम्बल हुन के काल जा दोहन तव ॰ (पु॰) दोइनवाज, तूम दुवने का पाछ। दोहर दे॰ (खी॰) दोइराजक, जो ओड़ने के काम में आता है, गलेफ, खाव। [आहत होना। दोहरूना (कि॰) दोहरा काना, दोहर तोना, दूसरी दोहरा होना, दूसरी दोहरा हो। १००। हिस्सुस, हुपुयान, पछनी चेंग्रस, पहेंगी का छन्द।

दोहराव दे (g.) दोहराचा हुन्ना, दोहराने का काम, सह करना !

दोहला (गु॰) दो बार की व्यायी हुई गौ।

दोहली (स्त्री०) श्राक, मदार ।

होहा दे॰ ( पु॰) दो चरख का रक्षोक, पश्चविशेष, यह ४= मात्राओं का होता हैं। प्रथम तृतीय चरख में तेरह तेरह मात्राएँ श्रीर द्वितीय चतुर्थ चरखों में म्यारह स्वारह मात्राएं होती हैं।

दोहाई दे॰ (स्त्री॰) दुहाई, पुकार, गुहार, विचार के स्त्रिये प्रार्थना करना, श्रापम, सीगन्द ।

दोद्दान तद्द० ( पु॰ ) ठिहायन, दो वर्ष का यखा । दोहिता तद्द० ( पु॰ ) दोहित्र, बेटी का बेटा । दोंगड़ा दे० ( पु॰ ) भारी वर्षा ।

होंड़ दे॰ (खी॰) धावा, सर्पट, श्रक्ति वेग से गमन,
शीव्र गमन, प्रतिव्र का दल जी गुंदों या
जुआदियों के गिरोह को गिरमुलार करने की
जाता है — सूप् (की॰) यल, परिश्रम, डचीन,
वहा परिश्रम करना (चा॰) बहुत खोगा काना,
वहा परिश्रम करना । [चलना !
दीड़ना दे॰ (कि॰) धावना, सर्पट लगाना थेग से
दीड़ा दे॰ (पु॰) बुहचड़ा, बुहसवार, बटनार ।—दीड़

(कि॰) श्रविश्रान्त, श्रयक ।—-दौड़ी (खी॰) दौड़ भूप, शीव गमन।

दोड़ाक दे॰ ( पु॰ ) दीड़ने वाला, धावक, दोड़ाहा । दोड़ाका दे॰ ( क्रि॰) वेग से चलाना, शील चनना । दोड़ाहा दे॰ (पु॰) दोड़ने वाला, सन्देसिया, हरकारा । हीरय तत्॰ ( पु॰ ) दूस का धर्म, दूत का कर्म. वार्तावहता, वार्तावाहक !

होना दे॰ (दु॰) पत्ते से बना कटेरानुसा पात्र, दोना । होर (दु॰) अमण, फेरा। [दौरी से बड़ा। दौरा रे॰ (दु॰) टेक्स, बड़ी टेक्सी, टोकना, होरास्य तन॰ (दु॰) हुरास्मा का कार्य, परपीवन, बस्तात, दुष्टना, श्वनिष्ट, हुर्जनता, हुटना, पाजीयन, चीचना।

दौरास ( पु॰ ) चक्कर, फेरा, फॉका।

द्वीरी दे॰ ( खी॰ ) चंगेरी, टेक्सी, खेटा दीरा। द्वीदित्व तरा॰ (पु॰) दुविता, पुत्र, दोहता, कचा तनम, बेटी का बेटा। दोहिंची तरा॰ ( खी॰) कचा की कचा, दुविता जुजी, दुवित तरा॰ ( खी॰) प्रकाश, सुन्दरता, दीहि, बीभा,

द्यति तत्० ( स्त्री० ) प्रकाश, सुन्दरता, दीक्षि, शीमा, किरण, तेज, प्रभा। पिड़, धर्कवृत्त । द्यमस्ति तत्॰ (पु॰) सूर्यं, स्वि, भानु, श्रकीया का द्यमत्सेन तत्॰ ( पु॰ ) शास्वदेश के राजा, इनके पुन का नाम सत्यवान और प्रज्ञवधु का नाम सावित्री था। राजा धमत्येन किसी विशेष कारण से धन्धे है। गये थे। कतिपय अधम कर्मचारियों ने मिल कर राजा धुमस्मेन को शामच्युत कर दिया। तब महारानी शैन्या धीर प्रत्न सत्यवान की लेकर राजा ध्यमस्पेन वन में गये, एक समय मद्रदेश के शजा इसी यन में गये और उन्होंने ग्रपनी कस्या का विवाह सत्यवान से करना ठीक किया। महा-देश की राजकमारी का ब्याड सत्यवान से है। गया | सत्यवान प्रदशसु थे, घोड़े ही दिनों में बनकी खायु पूर्ण हो गई। साविश्री ने श्रपने पतिवत के प्रभाव से बनराज का सोहित करके उनसे कितने ही वर पाये । उन्हीं वरीं के प्रभाव से राजा सुमत्सेन ने नेत्र और राज्य प्रतः पाये थोर सत सत्यवान भी प्रनः जीवित हो गये । राजा च मत्सेन योग्य पुत्र सत्यवान की राज्य का भार देकर और उचित समय पर बानप्रस्थ बत

द्युक्तोक (पु॰) स्वर्ग लोक। द्युक्तद तत्त्व (वि॰) स्वर्गवासी, स्वर्ग मॅ रहने वाला, (पु॰) देवता, देव, सुर।

प्रहला कर पुनः बन में चले गये।

द्यूत तत् ( पु॰ ) जुझा, स्वताम प्रसिद्ध कीदा विशेष । —कार ( पु॰ ) जुझादी, जुझा खेलनेवाला । —क्रीड़ा ( खी॰ ) जुए मा खेल ।—पूर्शिमा ( खी॰ ) झाबिन की पूर्षिमा ।

द्यां (तत् पु॰) स्वर्गं, धन्तरिष्ठ, सुरलोक, धाकाश । द्यांत तत् (पु॰) द्वांति, प्रनाश, चमक, निरण । द्यांतक तत् (पु॰) प्रकाशक, प्रनाश्योंक, त्रीतिमान्। द्यांतन तत् (पु॰) प्रकाशक, प्रनाश्योंक, त्रीतिमान्। प्रतान तत् (पु॰) प्रनाशन, प्रनाशकरण, द्यांन,

चातित ततः (वि॰) प्रकाशित, प्रकटित, न्यक्तीकृतः। चारानी दे॰ (खी॰) देवरानी, पति के छोटे भाई की खी।

र्चोम्म ( पु॰ ) दिन, दिनस । शिमान । इम्म तद॰ ( पु॰ ) मान विशेष, सेलह, १६ एख द्रव सद॰ (पु॰) स्तेह दृत्य, चिक्रनी यस्तु, पनीली वस्तु, स्तीली वस्तु, रस, पलायन, पतिनेम ।—आव ( पु॰) तरलमाय, गलना, पिचलना।

द्भवण (५०) दीस, गानत, गाति, यहाव। द्भवण (५०) दीस, गानत, गाति, यहाव। द्भविड तर॰ (५०) देश विशेष, रिषेण देश का एक प्रान्त, वहाँ के रहने वाले प्राक्षण द्भाविड कहे प्राप्त, दीसा द्भविण तर॰ (५०) घन, द्रव्य, त्यावन, सोना, द्भवित तर॰ (४०) वहता हुआ, विश्वला हुआ, हसा-

युक्त, नम्र । [पिपलाना, राजाना । इयोकरण तत्० ( ५० ) कटिन दृष्य को सरल वरना, द्रयोभूत तत्० ( ५० ) गलित, मिथित, टिपला हुआ,

प्रयास्त अप ( पुण) नावत, स्मायत, देवली हुँया,
प्रयास हुँया।

प्रयो हुँया हुँया।

प्रयो हुँया हुँया।

प्रयो हुँया हुँया ( विल, घन, नैयापिकों के मत से
प्रयोग, यप, तेज, वायु धारण्य, नाल, दिक् धाम धार मन ये भी ह्या है।—जम्मसाव (पुण) यप्प धार वस्त वस्त्र पर्या हो।—जम्मसाव (पुण) यप्प धार वस्तु वस्त्र पर्या पर सम्बन्ध विशेष।

प्रध्या सर्व ( विल ) दर्शनीय, दर्शन योग्य, मनोहर,
रमणीय, देखने योग्य।

प्रधा स्वर ( पुण) देशने योग्य, स्वर्गक, द्रश्तनरार,
द्रासा तव् ( चिण) गाव, धाँग्र, सुनका, कियामिय।

—स्स ( पुण) मादरा, माय।—स्ता ( खीण)
धाँग्र की खता, धँग्र, की दहनी।

द्वाचिमा तत् ( की॰ ) दीर्घता, खबाई, दीर्घत, देखें । [ भेद, तेरहागा पिपलाने वाला। द्वायक तत् ( पु॰ ) द्रक्मरक, गलाने वाला, श्वर द्वायग्रा तत् ( पु॰ ) द्रक्मरक, गलाना, निर्मलीक्रय, पिपलान, यहाना, साक करना।

पिपलान, यहाना, साफ चरना।
द्वायित्र तत॰ (पु॰) देश विशेष, विन्य्य पर्वत मे
दिख्य दिशा का देश, विविद्ध देशवासी, शायण
विशेष, कचूर। [प्लायची, श्रविद्ध देशवासी, शायण
विशेष, कचूर। [प्लायची, श्रविद्ध देश ची भाषा।
श्रायिद्धी तत॰ (की॰) द्रविद्ध देशोष्पत चस्तु, छोदी
द्वत तत्० (पु॰) पिपला हुमा सुवर्ण श्रादि, शीभ,
गुरन्त, त्वरित। (पु॰) मृत्य विषयक शीश गमन।
—गामी (पु॰) शीश्रणामी, दुतगमनकर्षा,
कस्ती चलने वाला ।—पद्द (पु॰) धुम्न विशेष।
द्वर्षद तत्० (पु॰) चन्द्रवरी पुष्त नावक राजा वा

—गामी (पु॰) शीवगामी, इतगमनकर्चा, जल्दी चलने वाला ।-पद ( पु॰ ) छुन्ट विशेष। पुत्र, राजा पूपल के साथ भरहाज ऋषि की मित्रवा थी। प्रपत् के पुत्र हुपद और भरद्वात के पुत्र होए वोनो समान वय के थे. चत्रएव इनमें भी मित्रठा होगई। राजा प्रपत् के मरने पर द्रुपद राजा बनावे गए । भरद्वाज के सरने के बाद द्वीरण तपस्या करने लगे । द्वपद राजा होकर श्रपने वाल्यमित्र की भूल गयेथे। एक समय द्रोख पूर्व मैत्री स्मरख करके राजा के पास गये, परन्तु राजा ने दरिद बाह्य पुत्र से मैत्री करनी न चाही। दुख दिनों के बाद द्रोग कौरव धीर भागडवों के श्रस्तशिएक नियत हुये। दोण द्रपद के अपमान के। भूले नहीं थे। मीम धर्तुन श्रादि जब श्रस्त शिका में निपुण हो गये तय दोशा ने दूपद पर चड़ाई करके उसे याँघ वर अपने सर्पाप लाने के लिये अर्जुन को श्राजा दी। श्रर्जुन ने पात्राल राज्य पर चढाई मी धौर श्रामात्यों के साथ राजा द्वपद को बोंधकर वे ले श्राये। होया ने श्रयने पूर्व श्रपमान की यात का स्मण दिलाकर दूपद से मैत्री की, परन्तु इस दबाव की मैत्री को संत्री नहीं वह सकते। हुपद को इससे बढ़ा दुख हुआ। इसका बदका लेने के लिये दूपद एक पुत्र प्राप्ति की कामना से यज्ञ करने लगे गङ्गातीरवासी यात्र धार उपयात नामक दो स्नातक ब्राह्मणों को द्वपद ने ऋपना पुरोहित बनाया और उन्हों के द्वारा यज्ञ सम्पन्न

किया । इसी यज्ञ से जोगाइन्ता घष्टधा इन की दसित हुई थी । उसी यज्ञवेदी से एक कन्या उस्तव हुई थी, जिसे द्वीपदी अथवा इस्स्ववर्ध होने के कारण इस्सा कहते हैं । महाभारत के युद्ध में द्वीच ने हुपद को मारा था, परन्तु हुपद युव एष्टयुन्न के हुपदा दोगाचार्य मारे गये । युपद का एक ग्रुंसक सन्तान शिखपडी था, जिसके द्वारा भीष्म मारे गये ।

हुपदी तद्॰ (स्त्री॰) राजा हुपद की पुत्री, द्रीपही, पायडवों की स्त्री, (देखो द्वोपदी)

हुम तव् (पु॰) [हु+ न ] चुन, पारिवात, पेर, रूख, तर्वर ।—ज्याधि (बी॰) वाचा, वाख, वाही।—अंद्र (पु॰) ताववृत्त, ताड़ का पेड़ । (वि॰) उत्तम वृत्त, श्रेष्ठ पेड़ ।—त्य (पु॰) वंगवा —अंद्रम (पु॰) गिरसिट (पु॰) पृश्वतासी। टुमाजिक त्रव् (पु॰) राचस विशेर, एक राचय का

हुमालिक तत्॰ (५०) राजस विशेष, एक राजस क नाम ।

हुमारि तत्० (५०) [ हुम+धिर ] वृत्तों का शतु, हाथी, गज, करी। (बि॰) कुडार, कुलहादी, धन्यद, मचरख वासु।

हुमाश्चय तत् (पु॰) [ ह्यूम + त्राश्चय ] शरट, इक-लास, गिरगिट । (वि॰) वृक्ष पर रहने वाले प्राणिमात्र ।

द्रुमिला ( स्त्री॰ ) इन्द विशेष जिसके प्रत्येक चरण में ३२ भात्राएँ होनी चाहिये।

हुमेश्वर तत् (पु॰) [हुम + ईश्वर] तालवृत्त, त्रथ-श्ववृत्त, पीपल का पेव, चन्द्रमा, निशाकर। हुहिया तत्॰ (पु॰) विधाता, विधि, त्रहा, प्रजापति। माग।

प्रजापति । [भाग ।
देक्काया तद् ० (५०) तम्म के तीसरे भाग का एक
द्रोगा तद० (५०) परिमाण विशेष, चार आदक का
परिमाण, आवक चतुस्य । २२ सेर प्रचित्त परिमाण । द्रोग्याचार्य, कीरय पायडवें के घतुर्विधा
के ग्रह, (देजो द्रोग्याचार्य) कृत्य काक, वृश्विका
देवक्, चार सी चतुर परिमाण का जलायय ।
देवतवर्य क्षोटा फूल ।—काक (५०) येनेवा
क्षोता, क्यावासन, याइ काक ।—पुण्यी (की०)
पीचा विरोप, गोशीर्षक वृश्व यह याँच्य के

काम में श्राती है।—मुख (पु॰) चार सी गावों में से सुन्दर गाँव।

द्रोग्णाचल ( ५० ) होग्ए नामक पहाद ।

द्रोंगाचार्य तत्० (५०) दिरोण + याचार्य ] भरद्राज भटिप के प्रत्र । भरद्वाज का आश्रम राज्य तट पर था एक दिन गङ्गास्तान के समय भरहाज ने विवस्त्रा धृताची नाम की थप्सरा को देखा। उसके देखने से कामविवश महर्षि का रेतःपात हुआ। धृताची ने उसको *होए। नामक यज्ञ के पात्र* सं रख दिया, कुछ दिनों के बाद उस यज्ञपात्र से एक लड़का उत्पन्न हुआ। महर्पि ने उसका नाम भी द्रीय ही रखा । भरताज ने श्रशिबेश्य नामक क्टिप को आग्नेयास्त्र की शिक्ता दी थी। द्रोगा ने भी धनुर्विद्या श्रीर श्राग्नेयास की शिका उन्हीं अक्षिवेश्य से पायी। होए। का मित्र हुपद नामक राजा था। (देखो द्रुपद्) परन्तु किसी विशेष कारण से इनकी सिद्रतानष्ट हो गयी। पिता की याज्ञा से शरद्वान की कन्या कृपी से द्रोखाचार्य ने अपना ज्याह किया । उसी विवाह से दोख के एक पुत्र हुआ था जिसका नाम अश्वत्थामा था। श्रस्त विद्या सीखने के लिये होण महेन्द्र पर्वत पर परशराम के निकट गये और वहीं उन्होंने श्रस्त विद्या सीखी। पाएडव और कीरवों को पढ़ाने के लिये भीष्मपितामह ने इन्हें नियुक्त किया । धर्जुन इसका प्रिय शिष्य था। यर्जुन ने जब गुरुद्दिखा देने की इच्छा प्रकट की सब द्रोगाचार्यने कहा था—''ग्रर्जन जब कभी हम तुससे ख़द्द करें ' उस समय तुम भी मेरे साथ खूब युद्ध करना । उस समय किसी प्रकार का सङ्कोच भत करना।" इसी कारण महाभारत के युद्ध में प्रार्जुन ने गुरु के साथ बोर संग्राम किया । नहीं तो होए का सब से अधिक प्रिय शिष्य व्यर्जुन कभी गुरु के साथ युद्ध करने का साहस नहीं करता। उसी खुद्ध में श्रश्वत्थामा के मरने का संबाद सुनकर दोण मृद्धित हुए । इसी श्रवपर पर प्रष्टव् स्न ने सलवार से उनका सिर काट डाला । द्वारणी सत्॰ (स्त्री॰) [द्वोरण + ई ] देश विशेष, नहीं विशेष, डोंगी, छोटी नौका, पर्वत विशेष, दो

झाह तन॰ (पु॰) [हुह् + धल् ] वैर, ह्रेप, लाग, विरोध, जियासा, धनिष्ट चिन्तन, ध्रपगर, चिन, हानि पहुँचाने की हृत्या —कारी (पु॰) [हुह् + हुः + ध्रिप्यु ] ह्रेपी, बैरी, जिरोधी। —चिन्तन (पु॰) दुस्ती का प्रनिष्ट परने की चिन्ता, दिनी भी खाई सोवन।

द्रोहिया तर्॰ (बि॰) द्रोही, द्वेपी, बेरी, विरोधी । द्रोही तत्॰ (पु॰) [ दृह\_—हर्न् ] द्रोह करने वाला, यनिष्टकारी, राल, पिशुन, स्वभाव मे बैरी, बिरोधी, द्वेपी।

होतायन तत् (पु०) [होत्य-यायन] होत्याचार्य का पुत्र, त्रश्रायाना, यह सप्त चिरतीवरों में से हैं।

द्रोपदी तत्॰ (स्त्री॰) पाद्यालराज द्रपट की यज्ञ-वेदी से उत्पन्न कन्या। इसका वर्ण काला था इस कारण इसका दूसरा नाम कृष्णा था। स्वय-बर स्थान में लच्यभेद करके धर्जुन ने इसे पाया था । परन्त पाँचों भाइयो वा इसमे व्याह हथा । यह श्रपने पतियों के साथ वन वन धमती फिरती थी। श्रज्ञानवास के समय विराट के घर इसने मैरिन्धी ( दासी ) वा बाम किया था । द शासन श्रीर दर्योधन ने भरी सभा में इसका श्रपमान किया था। इमीका बहला भीम ने करतेत्र के श्रद में लिया था। महामारत युद्ध समाप्त होने पर **बुद्ध दिनो तक यह मुख शान्ति से राज्यभोग** करतीथी। पुन जब इसके पति भहाप्रस्थान के लिये उचन हुए तम जीपदी भी अपने पनिया के साथ चर्ता, हिमपूर्वन पर चढने के समय सन से पहले यही गिर धयी थी।

द्वन्द्व तत् ( पु ) युग्म, ओसी, युगल, मिश्चन, रहस्य, क्षी पुरप की जोधी, विज्ञार, जनतह, रोग विज्ञेग, पद्दिप्प समाय के ध्वन्तांग एक समाय का वात्र । द्वार समाय का वात्र वात्र द्वार समाय का वात्र वात्र द्वार समाय स्वाद वु व, राग हेप, राग कालप, विज्ञानी ।—कारी ( वि० ) चवहवारक, क्यावाद्, विज्ञानी ।—कर (पु ०) वकतार पंची, चकता । व्याद पु व विज्ञान स्वाद ।—यु ( पु ०) विज्ञान पंची, वकता । व्याद से वलव ।—युद्ध ( पु ०) मह सु अ, ह्यावार्द ।

द्वाचत्वारिंगत् , द्विचत्वारिंगत् तत् (वि०) रो ग्रिके चार्लीस, ४२, वयांनीस ।

द्वादश तत्० ( ग०) [द्वादश + डर् ] दो श्रधिक दश, १२ वारह, बारहर्में सच्या ।—उपवन ( ५० ) साङ्गेतिक थारह उपवन यथा ---शान्तनुक्रवह, राधात्रवड, गोयर्डन, परमन्दर, वरसाना, सकेत, नन्द्रघार, चौरधार, बलरामस्थल, नन्दर्गीव, गोरुल, चन्द्रनवन ।--कर (पु॰) बृहस्पति, वार्तिकेय।—पत्र (५०) चोनि विशेष ।—भानु (पु॰) बारह सूर्य ।-- भानकला (स्त्री॰) सूर्य भी बारह कलाएँ उनके नाम थे हैं। तपिनी, तापिनी, धमा, मरिची, ज्वलिनी, रचि, रचिनिम्ना, मोगदा, विश्ववोधिनी, धारिणी, चुमा, शोपिणी। --लोच्यन ( पु॰) मार्तिहेय, शुमार, देव सेना-पति ।-ातं तर्० (५०) [ डादग + घर ] वात्तियेय, गृह, पडानन ।-चन (पु॰) वारह धन जो ब्रज में है। मधुनन, तालवन, वृन्दानन, कुमुदवन, वामवन, कोटबन, चन्दनवन, लोहवन,

महावन, स्विटरवन, बेल्यन, भावडीर वन । द्वाद्यगोग्र तन् (पु॰) [ बाद्य + खगु ] इहस्पर्ण, द्वारावार्ष, देरपुर,। [ धाप्तरों का मत्र विधेष । द्वारायांक्, रत्य, (पु॰) बायुदेर भगवान् मा १२ द्वाद्यगाद्यगुल तत्व (पु॰) [हाट्य + खगुक] वितनि परिमाण, एक पीना, थाला हाथ, एक जिल्ला।

हादगामा तत्॰ (पु॰) [हाटरा + ब्राग्मा] स्पै, मातु, दिवास्त, व्यवस्त वा पेड ।

ह्याद्रणाह् ( पु॰ ) सृतक मा १२ में दिन मा कृत्य, १२ दिवस में समाप्त होने वाला यज्ञ विरोप।

ह्य (गु॰) दो।

हादशी तत्० (खी०)[ द्वादश + डट् + ई] तिथि विशेष, पच की बारहवीं तिथि, चन्द्रमा की वार-हवों कला का समय।

द्वापर तत्० ( पु० ) युग विशेष, तीसरा थुग, इसका सान ६६४००० वर्ष का होता है। इसमें श्रीकृत्य और बौद्ध दो अवतर दुए थे। सन्देह, श्रीनश्चय। द्वापञ्चारात् तृत्व ( वि० ) संख्या किरोप, दो अधिक पनात, २२, जावन।

द्वार तत् (पु०) निकलने का मार्ग,घर में से निकलने का पथ,इरवाजा ।—कस्टक (पु०) किवाद,क्पाट,ग्रर-गल ।—पिरोइत (पु०) किसी राज्य का सुख्य पविडत ।—पाल (पु०)द्वाररचक,दरवान ।—पालक (पु०) द्वाररचक, द्वारवान, पहरुग्रा, प्रहरी ।—यन्त्र (पु०) द्वारचक, द्वारवान, पहरुग्रा, प्रहरी ।—यन्त्र (पु०) द्वार चन्द्र करने का चन्त्र, ताला, डुफुल।

झारका तत्॰ ( स्त्री॰ ) स्वनाम प्रसिद्ध पुरी, श्रीकृष्ण की नगरी, जो काडियाबाइ में समुद्र के तट पर श्रीर समुद्र के भीतर है।

द्वारकोश तत् (पु॰) श्रीकृष्ण, द्वारका के श्रीघषित। द्वारा तत् (पु॰) कारण से, हेत से, सहायतसे, जुरिया, निमित्त।

द्वाराचती तत् ( स्त्री॰ ) द्वारवती, द्वारका, जिसको श्रीकृष्ण ने बसाया था, जो सुवर्णनवी द्वारका के नाम से प्रसिद्ध है ।

द्वारिका तत् ( स्त्री ) द्वारका, द्वारावती, चार भाम के अन्तर्गंत तीर्थ विशेष ।—श्वीश (पु०.) [ द्वारिका + अभीश ] श्रीकृष्णजी ।

द्वारी तत्० ( पु० ) [द्वार + इन् ] द्वारपाल, द्वाररचक, द्रश्वान, पौरिया। [बासठ।

ह्मापिंगु, द्विपिष्ट तत्त्व (वि०) दो अधिक साठ, ६२, द्वारसप्तति, द्विस्तप्ति तत्त्व (वि०) संख्या विशेष, दो अधिक सत्तर,७२,वहत्तर । [ इरवान, पौरिया । द्वास्थ तत्त्व (वु०) द्वारसचल, द्वारमा, द्वारी, द्वि: तंत्व (व्य०) वास्त्वय, दो वारा ।—श्रुतिधर (वु०) [द्वि:श्रुति + ध + श्रम् ] किसी वार को वो वार सनने ही से जो समस्य पत्रमा हो ।

हिसु तत्० (पु॰) समास विशेष, यह समास तत्पुरुव समास के श्रन्तर्गत हैं। [संख्या द्वारा गुणित । हिसुसा तत्० ( वि॰ ) हुगुना, दोहरा, हुवारा, दो द्विगुश्चित तत्॰ (वि॰) द्विगुशीकृत, द्वगुना किया हुआ, दो से जस्ब दिया हुआ।

हिचत्वारिशत् तत्० (वि०) संख्या विशेष, दो श्रधिक चालीस, ४२, ववालीस।

द्विज्ञ तत् (पु॰) [हि+जन्] दो बार उत्पन्न
वाक्षणादि जिबसँ, प्राह्मण, इनिव श्रीर वैरम, इन
वर्षों की दूतरी उत्पन्ति जन्म श्रीर वैरम, इन
वर्षों की दूतरी उत्पन्ति जन्म श्रीर वेरम, इन
पर्वेत हैं जन्म — पनि (पु॰) चन्द्रमा, श्रवाह,
चन्द्रमा शाह्मणों के स्वामी हैं। श्रुति में जिल्ला है
"सोमोऽस्माकं राजा" अर्थात् सोम हम लोगों का
राजा वानी शास्तक हैं।—प्राप् (छी०) शालवाल,
युच मूल में जल देने के लिये बनाया हुया थाजा।
— प्रिया (छी०) सोमलता, तोम नाम की बच्ची।
(वि॰) त्रियणं की प्रिय बस्तु।—चन्द्रमु (पु॰)
शाह्मण के समान, श्रश्राह्मण, उत्तम स्नाह्मण।
— वर्ष्य (पु॰) श्रेष्ट शाह्मण, उत्तम स्नाह्मण।
— मुद्र (पु॰) जन्द माहमण, नीचद्राह्मण।
— राज (पु॰) चन्द्रमा, श्रवारम, श्रवाहम्

द्विजनमा तत्वः (पु॰) [द्वि+जग्न+सत् ] विम, मास्त्रप्त, दस्त, पडी, पत्रिम, यैरम ! (वि॰) दो यार उरमन्न होने वाला । [श्रयउज, पडी। द्विज्ञाति तत्वः (पु॰) मासस्य, चन्निम, वैरम,

द्धिज्ञातीय तत्॰ (गु॰) त्रिवर्ण सम्यन्धी । द्धिज्ञालय तत्॰ (पु॰)[ द्विज + त्रालय ] वृत्त कोटर, वाह्मण गृह, पनियों का स्थान, घोंसला, खोंता ।

द्विजिह तत्० (पु०) [ हि+जिह ] सर्प, पिछन, सत्त, इधर की यात उधर कहने वाला, चुगल-खोर, चुगली खाने वाला ।

हिज्ञोत्तम तद० (पु०) [हिज + उत्तम ] माझर्यों में श्रेष्ठ, श्रेष्ठपत्ती, गरुत्त । [एक रेखा विशेष । हिज्या तद० (खी०) [हि + ज्या ] गोलाप्याय की हित्तय तद० (वि०) [हि + तद्या ] युग्म, दो । हित्तिय तद० (वि०) [हि + तीय] दो को प्रत्य करने वाली संख्या, बुस्सा, इन्सा, ह्य ।

द्वितीय तत् ( की॰ ) [ द्वितीय + खा ] गेहिनी, भाषाँ, तिथ विशेष, चन्द्रमा की दूसरी तथा ससरहवीं कला की किया का समय। द्वितीयान्त तत् ( नि ) जिसके अन्त में द्वितीया दिरुपी तत् ( प ) [हिरूप+इन् ]दिस्ति, दूसरा विभक्ति का प्रत्यस हो। विाली मध्या । हिंद्रा तत् ( स्त्री ) हो या तीन की परण करने हिरेध्र तत ( प्र ) अमर, भूद्र, श्रति, भँवरा। द्विन्य ततः ( पु॰ ) [द्वि + स्व ] दो सम्या, बारद्वय करण, एक को दो बार करना, दोहराना । द्विटैयया तत्॰ (स्त्री॰) विशासा नत्त्रत. इसके हो

देवता है।

डिधा तत॰ ( घ० ) दो प्रमार, इधर्थ, सन्देह, धनि-श्चित, द्विविध, दो भाँति।--कल्प (पु०) सदेह का विषय. श्रनिश्चित निषय, शक बाली वात । डिप तत् (प्र•) [ हि + पा + द ] हिरद, हाथी, गज। द्विपञ्चागत, द्वापञ्चाशत् तत्॰ (वि॰) मरया विशेष, टो अधिक पद्मास, २२, वापन।

हिपय तत्॰ ( पु॰ ) दो मार्ग, दो थोर का मार्ग। द्विपद् तत्॰ (वि॰) दो पैर वाला, द्विपाद विशिष्ट । (पु॰) मनुष्य, देवना, पन्नी, राचम ।--राजि ( पु॰ ) मिथुन, तुला, कुरुस, कन्या और धन का

पूर्वभाग ।

द्विपदी (स्त्री॰) देा पद का छन्द, हो पद वाला गाना। द्विपाद (गु॰) दो पैरों वाला (पु॰) मनुष्य, पन्नी श्रादि दो पैसे बाले जीता।

द्विपास्य ( पु॰ ) गणेश।

हिम्रा तन्० (पु॰) एक प्रकार का भाँप, दुसहा सॉॅंप, द्विजिद्धा, राजमर्प, चुगल । वारण, गज । द्विस्ट तत्० (पु०) [द्वि+स्द ] हाथी, दन्ती, करी, द्विरदान्तक तत्० ( पु॰ ) सिंह, केशरी। [विभवर। द्विरसन नन्० ( पु॰ ) [ हि + रमना ] मर्प, ग्रहि, द्विरागमन तत्० ( ५० ) [ द्विर् + थागमन ] पुनग-गमन, यह का पनि के घर दूसरी बार श्राना, गौना। द्विमक तत्० (गु॰) [दिर्+उक्त] वारद्वय कथित, दो यार कहाहुचा।

द्विरुक्ति सन्० (र्सी०) [दिर्+उक्ति] पुन पुन क्यन, एक बान को हो बार कहना, कान्य का एक दोप, यह शब्दगनदोष कहा जाता है, एक पद्य में एक ही अर्थ का बाचक शब्द सदि दो बार व्यात्राय नो दिशकिदोप होता है।

द्विस्ता तत्॰ (स्ती॰) दो बार व्याही स्त्री।--पति ( पु॰ ) तिथम स्त्री का पति ।

रूप धारण करने वाला ।

द्विभोजन ततः (पु॰) दोवार भोजन । दिसरा वचन । हिचचन तन्॰ ( पु॰ ) दो सल्या की बाचक विमक्ति, द्विचिद तत् ( पु॰ ) वानर विशेष, देवतायां के शय नरकासर से इसकी मेत्री थी। यह बढा उपदर्श

था। इसलिये बलदेव जी ने इसकी मारा था। द्विविध तन् ( घ० ) हो प्रकार, हो भौति, द्विधा। हिस्यभाध तनः (प्र॰) ज्योतिय में प्रसिद्ध लग्न निशेष। द्विहायनी तत् (स्त्रीः) दि+हायन+ई दि-वर्पीया, हो वर्ष की श्रवस्था वाली बालिका।

द्वीप तत् ( पु॰ ) व्याघ्रचर्म, व्याघ्र, जल मध्यस्य प्रथिवी का संगढ, जिसके चारों श्रीर जल भरा हुआ हो । हिन्दू गाखानुसार मान द्वीप हैं, ये सातों द्वीप मात समुद्रों से वेष्टित हैं। उन द्वीपों के नाम ये हैं।

१ जम्बद्दीप, २ कुगद्दीप, ३ प्रचद्दीप, ४ शालमली-हीप, १ काश्रहीप, ६ मान्हीप और ७ पुष्तरहीप। द्वीपवती तत्० (श्वी०) नदी, भूमि।

द्वीपवान तत्० ( पु॰ ) समुद्र, सागर। द्वीपशञ् तत्॰ (पु॰) छनावर, सतावर, श्रीपध

निरोप, शताबरि ।

द्वीपसम्भवा तनः ( स्वी॰ ) पिराडी सन्तरः । द्वीपस्य तत्॰ (पु॰) [द्वीप+स्या+ड्] द्वीप म रहने वाला, द्वीपवासी।

द्वीपिका तन्॰ ( खी॰ ) सतावर, शताबरि । द्वीपी तन्॰ ( पु॰ ) स्याव, चित्रक, चीता, बाघ। द्वीप्य तन् ( वि॰ ) [ द्वीप + य ] द्वीप में उत्पद्म होने [लाग, झोइ। वाला, व्यामजी का नाम । द्वेप नत्॰ ( पु॰ ) हिंसा, शत्रता, विरोध, ईर्प्या, बैर, हेपी ततः (वि०) [द्विष्+इन्] शत्रु, वैरी, रिपु,

विरोधी, ग्रमित्र । हेप्टा तन्॰ (वि॰) [दिप + तृन् ] विद्वेषक, द्वेषकर्ता । द्वेप्य तत॰ (वि॰) द्विप+थ द्वेप का तिपय, द्वेप वरने योग्य।

है तर्॰ ( वि॰ ) दो सरयावाचक। द्वेत तत्॰ (पु॰) दो, दो प्रकार का, भेट, सन्देह -- ज्ञा (पु०) [है त+ झा+ क्] है तवाही, निजेशरवाही।
--हान (पु०) है तवाह, भिन्न हैशर का झान।
--वादी (पु०) [है त + वर्+ यिज् ] जीव और
हैश्वर का भेद जानने वाला हैश्वर से जीव की
पुरक् सजा मानने वाला सिदान्त, माध्य आदि।
हैश्व तव् (थ०) सन्देह, संग्रय, हिप्रकार, अष्टग्वीकि, हो खुख।

द्वेधोकरमा तत्॰ ( पु॰ ) छेदन, खरड करना, दुकड़े करना, भेदन ।

द्वैसाच तत्० (पु०) विश्लेष, श्रलगाव, पार्थक्य, परस्पर का विरोष, श्रापस का मगड़ा।

द्वैपायन तत्॰ ( पु॰ ) ब्यासदेव की उपाधि । द्वेमातुर तत्॰ (पु॰) गर्णेस, जरासन्थ राजा । (वि॰) हो माताच्यों से उत्पन्न भगीरथ ।

ह्रेमालुक तत० ( पु० ) [ हिमालु+कन् ] नदी ताल । श्रीर मेध के जलहारा जिस देश में श्रव उत्पन्न होता हो, वहाँ के वासी, दो माताश्रों के पुत्र, भागीस्थ । द्वैरथ तत० ( पु० ) दो स्थारोहियों का परस्पर युद्ध । द्वैप तद० ( पु० ) द्वेप, हिंसा, वैर, विरोध ।

द्वचङ्गुल तत्० (वि०) [ द्वि + ग्रँगुल ] भ्रँगुलि द्वय-परिनित, दो ग्रँगुलियों के वसवर की वस्तु।

द्भग्रञ्जलि ततः ( वि॰ ) [ द्वि + श्रंजलि ] से ब्रञ्जलि परिमाण, श्रञ्जलिद्वय, हो श्रञ्जलियों से नापी हुईं वन्तु । श्रिचर, मम्त्रत्रियेष, हो श्रचर का मन्त्र । द्भग्नस्त ततः ( पु॰ ) [ द्वि + श्रचर ] वर्षद्वय, हो द्भग्रमुक्त ततः ( पु॰ ) [ द्वि + श्रणुक्त ] परमाणुद्वय, हो परमाणा ।

द्वचर्य तत् (गु॰) [द्वि + प्रर्थ ] प्रर्थं ह्यं तत् (गु॰) प्रिक्त स्वर्थे का वाचक, वे वाक्य या शब्द जिनके दो, प्रर्थं हों, ब्यङ्गोक्ति ।

ह्यात्मक तत् (पु॰) [हि + श्रात्मक] मिथुन, कन्या, धतु, मीनराशि, हिविध, दो प्रकार।

द्वग्राहिक तत्० (वि०) दो दिन के अनन्तर श्लमक होने वाला, दिनद्वयजन्म ।

## ध

ध यह ज्यक्षन का उनीसनों अत्तर है, इसे दनस्वर्मा कहते हैं; क्योंकि इसका उचारसस्थान दन्त है। ध तत् (पु॰) धन, हसा, कुबेर, धर्म।

धंघला दे॰ (पु॰ ) दगा, धोला, छल, कपट, चकमा,

धंश्रताना दे॰ (कि॰) घोला देना, चकमा देना, छलना, प्रतारित करना।

श्चंसना हे॰ (कि॰) घुसना, पैठना, प्रविष्ट होना, गड़ना, वेकस पड़ना, फॅसना।

धंधक दे॰ (वि॰) उद्यमी, परिश्रमी, कामकाजी, धंधावाला, व्यवसायी, व्यापारी।

घंधा दे० ( पु॰ ) काम, उद्यम, व्यवसाय, व्यापार । धंधार दे० ( वि॰ ) उदास, वेकाम रहने वाला, निकम्मा, पृकानती, निराला, निरुक्षा ।

धंधारी दे॰ ( स्त्री॰ ) उदासी, शिथितता, किसी काम में चित्त न देना ।

धकधक दे० ( पु० ) धोतमान, प्रकाशमान, उज्ज्वल, दीप्तिशील, धड़क, कम्प, कॅपकपी, थरथर । ध्वकथकामा दे० (कि०) धड़कमा, धरथराना, काँपना, कम्पित होना।

ध्यक्तधकी दे० ( खी० ) कॅपकमी, धरधराहट, कस्प, वेपधु, धरधरी, घधराहट, हदवधी, फेफझा, फुप्पुस । ध्यकेलना दे० ( कि० ) धाहा देना, डकेलना, ठेलना, धाहा देकर हटाना ।

धकेल देना दे॰ (कि॰) धका देना, श्राधात से पीछे इटाना, फोंक देना, ठेल देना।

भक्का दे॰ ( पु॰ ) श्राघात, श्रमिधात, रेला, फोंका, ठेलाव।—देना ( कि॰ ) श्राघात देना, रेलना, फोंका देना। [दयोची।

श्रक्षमधका दे॰ ( पु॰ ) रेलपेल, ठेलाठेली, दयोचा-धक्काधकी दे॰ (सी॰) धक्कमधका, रेलापेल, ठेलाठेला । धक्कामुको ( सी॰ )मारपीट, हाथापाई, मुठमेह ।

धगड़ा दे॰ (पु॰) धिंगरा, उपपति, जार, विट, भहुष्या। [बट बट्सना, छटपटाना। धगोलना दे॰ (कि॰) लोटना, लोट पोट करना, कर-

धचका ( ५० ) थाघात, भरका ।

धज दे॰ (पु॰) दीलडौल, टाटवाट, साजवाज, धाकार, धाकृति, व्यवहार, चालचलन, दशा, ध्रवस्था, रूप. डील. चाल, श्रासन । किता का एक भेद । धजभद्ग तद्० ( ५० ) ध्वजभद्ग, रोगविशेष, नपस-श्रजा तद्० (स्ती०) ध्वजा, पतास, कपडे की मही। धजीजा दे॰ (नि॰) रूपमन्, मुरूप,सुन्दर, सुडील सम्बरूप, सजीला ।

धरिजयाँ उडाना दे॰ ( वा॰ ) चपमानित, करना, श्रमतिष्ठा करना, दुर्नाम करना, श्रवश करना । धक्तियाँ करना दे॰ (बा॰ ) दुस्डे दुस्डे वर देना। धाउनी दे॰ (स्त्री॰) चीर, नतरन, दुकडा, कागज़ या कपडे का कतरन।

धड़ दे॰ (पु॰) देह, काय, शरीर, गले से नीचे का शरीर । यथा ।---

"सिर धड़ से अलग हो गया, वीरों की तलतारे थपनी चरुचकाहर से शतुर्था को चौंधियाती हुई धइ में सिर ग्रलग करने जुनीं।"

धड़का दे॰ (पु॰) गम्भीर ध्वनि, दनक, दर, भय। धड़क दे॰ ( खी॰ ) फड़क, मय, दर, मय से उत्पन्न ब्याहुजता, हृद्य का चोभ, धुकपुकी, कृष, सहम। धइफना दे० (कि०) सम बरना, धरमा, कोंपना, भय से व्याकुल होना, याखराना, शुक्रशुकाना, धद्धदानां, फदकता ।

धइका दे॰ (५०) भय, सन्देह, दुविया, दुचित्ता, धड़काना दे॰ (कि॰) मय दिगाना, हरमाना, व्यानुत करता, वेपाना,चिन्तित करना, सन्दिग्ध फरना, दुविया में डालना ।

धडधडाना दे॰ (कि॰) तड्फडाना, छुटपटाना, पचियों का पर काइना या फरफराना ।

थड़वा दे॰ (पु॰) पछि विरोप, मैना, मारिका। धंडा दे॰ (पु॰) जया, समूह, डाकुन्नों का समूह, पण, तोल. जोच. स्त्व, श्रीर ।

घड़ाका दे॰ ( ए॰ ) धमक, राज्द, भारी राज्द, कड़का।

धड़ी दे॰ ( घी॰ ) पाँच मेर की तील, रेमा। धन दे॰ (स्त्री॰ ) हायी हॉन्ने का शब्द, हाथियों के - चलाने के लिये, महेतार्यंक शस्त्र, तिरस्कारार्थं

शब्द, दुतकार । [ वर्णमञ्चर, जारज । धर्नीगरदे॰ (वि॰) हजात, नीच, श्रधम, दोगजा, धतुरा तद्० ( पु० ) धन्त, एक वृत्त श्रीर उसके पुण का नाम, यह विपेला होता है, यहते हैं यह महादेव को बड़ा प्रिय है।

धत्रिया दे॰ (वि॰) वपटी, छली, बहुरूपिया । ध्यवकाना है॰ ( कि॰ ) प्रावित होना, भगक उठना, जल उदना, एकबार ही जल उदना ।

धधच्छर तद्० (पु॰) धन्त्राचन, कविता का एक दोप । कविना के आहि मध्य या अन्त में अग्रभ-फलदानी श्रक्तों का श्राना दम्भावर या ध्रयत्वर कहा जाता है। व्यक्ति में हु, गु, नु, मध्य में र, ज, स और अन्त में क, ट, ज, अगुभ हैं।

धन ततः (पु॰) बारह राणियों में से एक, अर्थ, माल, इन्य, सम्पत्ति, दौलत, वित्त, विभव, स्थावर ' चीर जहम सम्पत्ति, गणित में जोड का चिन्ह.+ (ति०) धन्य, भाग्यवान ।--केलि ( ५० ) हुनैर, थनाधिष ।--स्तर (प्र०) धान का गीत !--गर्वित (प्र०) धनगर्वी, धन से शहद्वारी, धन उन्मत्त ।--विष्टा (खी०) श्रर्थविन्ता, धन पाने की इच्छा।

धनक दे॰ (स्त्री॰) कारचोबी, मोना या चाँडी के तार से बनी बस्तु, जुड़ाब, भोटे का सामान । धनकटी दे॰ ( खी॰ ) एक प्रकार का कहता, धान काउने का समय।

धन अय तत्॰ ( पु॰ ) धर्तुन, श्रक्षि, वायु विशेष, शरीरस्थित बायु, बुद्ध विशोप, चित्रक बुद्ध, नाग भेद, जलारायाधिपति । एक सस्ट्रन कवि का नाम । यह धारानगरी के राजा मोजराज के पितृत्य -मुजराज के सभा परिहत थे। इनना बनाया हुआ सम्हत में एक प्रस्थ है जिसका नाम "दशरूपक" है। इस अन्य में केवल नाटक के लचरों ही का वर्शन है। इनके पिताका शास विरूप था। महा राज मुझ का समय १० वीं सदी का शन्त्रभाग माना जा सकता है, सदनसार उनके सभापरिकत धन तथ का भी वही समय मानना होगा।

धनत्तर दे॰ ( पु॰ ) धनी, धन्धान, धनिक, प्रतापी, एक पौघा विशेष जिसका पत्ता सहुटा होना है। धनतेरम ( बी॰ ) मार्तिक मध्य ग्रयोदशी ।

धनन्तर तद् ( पु॰ ) धन्तनरि, देववैद्य, चिकिमण,

ससद से निकाले हुए चौदह रहों में का एक रख ।

धनद सत्० (पु०) [धन + दा + ड्]धनपति कुवेर, धनाधिष, खजानची । (वि०) दाता, दानशील, वदान्य ।---ानुज ( पु॰ ) (धनद + श्रनुज] रावण, दशानन ।

धनपति तत् (पु०) कुवेर, धनाधिप, धन का देवता, कुवेर का दूसरा नाम, शरीरस्थित वास विशेप, कहते हैं यह बायु बहा। के मुख से विकला और उन्हीं की आज्ञा से मूर्ति धारण करके धनपति नाम से परिचित हुआ। तदनन्तर उसी मूर्ति से ब्रह्मा की प्राज्ञा पाकर देवताओं के धन की रचा करने लगा।

---वासन पुराण ।

धनपिशासिका द्वत् (स्त्री॰) धनासा, धनतृष्णा, धन प्राप्त करने की व्यर्थ ठुण्णा । किता, धनवान् । धनवाहत्य तत्० ( पु० ) अर्थाधिक्य, धन की अधि-धनमद् तत्० ( पु० ) विभवगर्वं धन होने के कारण ग्रहहार, धनी होने की उसक, धनवान होने का सोभी। का धमएड ।

धनलुब्ध तत्० (पु०) धनलिप्सु, अर्थलोमी, धन धनवतो ततः (स्त्री०)[धन+वत्+ई] धनिष्ठा नजुज, धनान्विता स्त्री, धनवान स्त्री।

धनवन्त तर्० (पु०)धनवान्, धनी, मालदार, धनिक, लदमीपात्र, धनाट्य। किंगाल, निर्धन। धनहीन तत्० (वि०) धनरहित, धनशून्य, दरिह, धनाराम तत्० (पु०) [धन + ग्रागम ]धन की ग्राय, धन का जाना, द्रव्य का मिलना।

धनागार तत्० (पु०) [धन + श्रागार ]धन रखनेका स्थान, ख़जाना, भारखार ।

धनाद्व्य तत्० (पु०) [धन + आट्य]धन विशिष्ट, श्चर्थशाली,, धनी, ऐश्यरााली, धन सम्पन्न, श्रमीर, मालवर, भालदार ।

धनान्ध तत्० ( ५० ) [ धन + ग्रन्ध ] ग्रहहारी, धन गर्वित, धन के घमंड में अन्धा ।

धनाधार तत्० (पु०) [धन + आधार ]धन रखने का स्थान, धनागार, भारडार, बेंक, कोप, वाक्स, संदक यादि ।

धनाधिकृत तत्० (पु०) [धन + त्रधिकृत ] कोपा-प्यत्त, खुजाञ्ची । [ धिपति, धनेश्वर, धनाधिकारी । भ्रमाधिष तत् (पु॰) [भ्रम + अधिष ] कुवेर, भ्रमा-धनाध्यक्त तत्० (पु०) [धन+अध्यक्त ] क्रवेर. धनरत्तक, खजाञ्जी, भगडारी, रोकडिया ।

धनाउर्जन तत्० ( प्र० ) [ धन + अर्ज्जन ] धनुसाम. धन का उपाउर्जन । कृपरा । भ्रमार्थी तत्॰ (पु॰) [ पन + ग्रर्थी ] लोभी, लालची

धनाशा तत्० (सी०) [धन + आशा]धन पाने की श्राशा, धनतप्रा, धन की चाह, धनाभिलाप ।

धनाश्ची तद्० (स्त्री०) । धनेरवरी, रागिसी विशेष, श्रानासरी तदे० (श्ली० ) । एक छन्द का गाम । धनिक तत्०.( पु० ) [धन + इक ] महाजन, धनी, धनविशिष्ट, स्वामी, प्रमु, बांहरा। मिसाला । धनिया तदः (स्त्रीः) धन्याक, स्वनाम प्रसिद्ध धनिष्ठा तत्० (स्ती०) तेईसवानकत्र। भ्रमी तत् ( प्र० ) धनिक, धनाब्य, धनवान , लक्ष्मी

सम्पन्न, प्रभु, स्वामी, पति, महाजन, श्रधिकारी। धन, धनुष तद्० ( पु० ) धनुष, नवमराशि, चाप. कार्मक, चार हाथ का परिमाण।

धनुष्ट सद्० ( पु०) चिरौंजी।

धनकधारी तद० (५०) धनुधारी, बाण चलाने वाला. तीरग्रन्दाज्ञ, कमडैत ।

धनको दे० (स्ती०) धनुवी, धनुपी, छोटा धनुप। धनुर्धर तंत्० ( पु० ) घनुर्धारी, धानुष्क, चाप धारण करने वाला।

श्चनुष तत्० ( पु० ) धनु, कार्मुक, चाप । धनुषो तत्० (स्ती०) रुई धुनने का यन्त्र।

धनुष्रङ्कार तत्० ( पु० ) ज्याशन्द, धनुप के रोदे का शब्द, धनुप से बाए फेंकने के समय रोदे का शब्द । धनविंद्या तत्॰ (खी॰) धनुप के विपय की शिका

हेनेवाली विद्या. वास चलाने की विद्या । धनुर्वेद तद॰ (पु॰ ) [ धनुप-| वेद ] धनुर्विद्या गोधक

शास्त्र, धनुष का चलाना, खींचना, चढाना चादि की शिचाजिस शास्त्र में दी जाती है। इस शास्त्र के प्रकाशक मर्हिप विस्वामित्रजी हैं। यह अयर्व-येदका अङ्गहै।

धनुवी तद्० (खी०) होटी कमान, होटा धनुप।

धनुद्दी दे॰ (बी॰) द्वीटा धनुष, खेळने की धनुती। धनेश, धनेश्वर तत्० (पु०) धनाधिपति, क्वेट। धनेहा, तद्द० (१०) धनेस, क्वेट, धनाधिप

धनेसा तद् (१०) धनेता, कुचेर, धनाधिव, गुराका-चिप, वचरात । स्वीवधनी ।

धन्नासेठ तद् ० ( पु ० ) धनग्रेष्ठ, बहुत धनी, कृतार्थ, धन्नोटा दे ० ( पु ० ) धान के नीचे लगाई आने बाली रुक्टी, धुनी ।

धार तर् ( ५०) [पन + च] हच कार्ग, सायु, साय-बान्, पुण्यवन्, सुकृती, श्रेष्ठ, प्रमञ्जता पूर्वक आश्चर्य वेश्वक राज्य [—मानसा (बा॰) घनवाद कराव, वयकार सानना, उपकृत देशना [—साद ( ५०) क्षाधुवाद, प्रशंसावाद, स्तृति, तत्व, स्रार्थीय !—सादीं ( वि ॰) इपकृत, कृतन्न, स्तृतिकृती, गुण्यायक, सायु, यन्त्री !

धन्या तद् ( धी॰ ) [ धन्य + श्रा ] कृतापी छी, भाग्यत्ती स्त्री, थेटा छी, धनिया, सामछकी, पक नश्री का नाम।

धन्याक तत् ( पु॰ ) [ धन्या + क ] धनिया । धन्य तत् ( पु॰ ) धन्यत्, धन्य ।

धन्यङ्ग तत् ( पु ) [ धनु + धङ्ग ] धन्यन् पृष

धानदुर्ग तत्ः (पु॰ ) मिश्रतंत्र देश, जलशून्य स्थान, महदेः, मारवाद ।

भवर्त, मारवार |
प्रनारति तरु॰ (यु॰) देववैच, दिवोदास, समुद्र
मयता करने से यह उपक हुए थे | सुक्रमकोध
महिंदे दुर्वासा के शाप से दन्द उप्ताव क्ष्मीअप हो।
येथे, दनों करणा महाने समुद्र नयन करने
के विवे देवतामें को काला दी। पहसी बाद्रमा
वादि है साथ देवविष प्रनारती मी निकले थे।।
पन्यति समुद्र से विकल कर चपने तामने विच्छ
के देवकर कहने करो, मार्ग ! में वापका प्रताव करें,
वार में रहने के लिये स्थान बता हैं। विच्छ ने
क्या दिया, वास । कल का मार्ग देवताओं से वर
दुक्त है, जय सुमके याल का मार्ग देवताओं से वर
दुक्त है, जय सुमके याल का मार्ग देवताओं से वर
दुक्त है, वाद सुमके याल है। सम्मान सेता सेता
विद्या सार्विद होगी। गम्मदिक्य हो में चिक्सिपे
वेदी मार्गिद होगी। गम्मदिक्य हो में चिक्सिपे
वेदी सीरिद होगी। गम्मदिक्य हो में चिक्सिपे
वेता की निदियों नुनके। माल है। आर्थी चीर

श्ती ग्रासि के द्वारा सुन देवर प्राप्त कर सकेंगी स्था खेल्केएकार के जिले अधुवेंद के पाठ भागों में विस्तक करोगे। यही दूसरे जनम में कार्यास्त विवोदास हुए ये। इनके यताये प्राप्त का नाम प्रवास्ति संहिता है। ये मधानन राज्यतन्त्र के चिकिस्तक थे।

(२) महाराज विकाम की समा के नवरतों में से एक रल, ये सीडीय कुठ्यों करी के हैं। घट-रूपर, प्रयापक थादि इन्हों के समझ्तीन ये। इन्हें समाये किसी भी प्रस्थ का बाज तक पता नहीं खबा है, हो नवालों के दक्षों में हतिवर प्रशेष्ट, इनके नाम से प्रसिद्ध हैं। ये प्रशेष्ठ भी इनकी श्रद्धसुत कविस्त्र शक्ति के सारिचायक हैं।

धन्तवास तष् (पु॰) नवासा । धन्ता तत्॰ (पु॰) महरूरा, विज्वंत देश ।—यार

(गु॰) घनुष के बाकारवादा। धग्यो तत्र॰ (पु॰) घनुधारी, धानुष्क।

धप दे॰ ( पु॰ ) चपेट, यप्पड़, सदाचा । धपधप दे॰ ( गु॰ ) स्वेतवर्ण, कानळ, स्वच्छ ।

धवाइ वा धव्यङ् दे० ( पु॰ ) दीह, सर्वट, पावत । धव्या दे० (पु॰) घोला, बळ, चवेट, कळडू, श्रवबाद । धव्या दे० (पु॰) दाता, श्राम किन्द्र ।

घम (श्री∘) धमक ।

धमक (स्त्री॰) सबदायह शब्द, धाधात से स्रवस्त्र शब्द, पैर्श की धाहट।

धमका दे॰ (पु॰) बोक्तेल चन्तु के गिरने का राज्य, धमक।

धमकाना दे॰ (कि॰) बॉटना, किटबना, उसना, अय, दिसाना, धुडकता !

धमकाहर दे॰ (स्रो॰) बुड़की, फिड़की।

धमधूसइ दे॰ (वि॰ ) मोटा, स्यूब, तॉदेब, यहुत मीटा, निर्देहि ।

धमनी सप्॰ (स्री॰) [धमन + ई] नाड़ी,रिसा, तस। धमाका दें॰ (पु॰) किसी भारी बस्तु के सहसा गिरने का ग्रन्त।

धमाव्योकपृते वे (क्षी ०) रेखा,पुरुतवादा,देशराहर । धमाधम वे ( पु • ) रुतातार पैर वा किसी धन्य बसु के पीटन का ग्रन्त ।

नदी अनादन की शंख

धमार, धमाल दे॰ (दु॰) ताल विशेष,होशी में गाया आने वाला गीन विशेष, चौताल । धमीका दे॰ ( दु॰ ) एक प्रकार की खंतरी । धमिनल्ल तत्॰ ( दु॰ ) संश्तकेश, वनाशी हुई चोडी ।

भाग्यत्था तप् (चुर) स्वतान्यत्, प्राप्ता हुइ याता । भ्रम दे॰ (स्वी॰) भ्रम्ती, सूमि । 'पु॰) भड़, देह, हाय, सिरहीन शरीर, सिर से नीचे का भाग (कि॰) पकड़ । भ्रम्क दे॰ (स्वी॰) भ्रष्टक, म्यूप, ख्र, व्याक्रवता ।

धरक दे॰ ( स्ती॰ ) धड़क, सथ, उर, व्याकुलता । धरका दे॰ ( पु॰ ) घड़का, गम्भीर ध्वनि, भयदायक ध्वनि, हृदय का कम्पन ।

धरको २० (कि०) धड़की, धक्रधकाई।

घररा, घरन तत् (पु॰) [ ध + अनट्] परिमाण विशेष, २४ रक्ती, एक पळ का दसर्वा हिस्सा, कड़ी, स्वर, नाभी 1—उखाड़ना (वा॰) नाभी टळना, पेट की नाड़ी का विगड़ जाना !

घराग्री तत्॰ ( खी॰ ) [ ए + थनट + ई ] पृथ्वित्ती, मेदिती, नाड़ी, मूल विशेष, शानमिल दृष्ट । —ताल ( पु॰) अवनीतल, पृष्वित्तिल, ब्रुपती, बर्धुषा, पाताल । – धर ( पु॰) येपपात, धनन्त विष्णु, पर्वत, प्रहाह, राजा । —पति ( पु॰) मुपति, महिषाल, राजा । —पाल ( पु॰) रागा, महीषति । —स्रुता ( खी॰) भीता, आगकी ।

भरत दे॰ (कि॰) धरत ही, रखते ही। धरती दे॰ (स्बो॰) पृथ्वी, पृथिवी, मूमि।

धरता दं ० (का०) प्रश्ना, प्रायम, सुमा ।
धरता दं ० (का०) प्रश्ना करना, पकड़ना, रखना,
अधीन करना ।—देना (चा॰) एक प्रकार का
बढ, अप कोई बली मञ्जूष्य हुर्वन मञ्जूष्य के किसी
कारण से दुःख देना है, उस समय दुर्यंग्र मनुष्य
प्राया देने के लिये अध्या दुःख से प्राया पाने के
लिये बली मनुष्य के घर पर थेठ जाना है और
स्नामा पीना विज्ञ्ज्ञ हो सु देना है, इसे ही धरता
देना कहने हैं।

धरनेत दे॰ (पु॰) धरना देने वाला, इठी, हुशामही । धरपना तद॰ (कि॰) धर्पण, मार्सन, डांटना, दयाना, कोथ करना ।

धरहर दे॰ (स्ती॰) सहाय, श्रवलम्ब, श्राश्रय, यथाः— "बहि संसार श्रसार में ह राम नाम श्रुतिसार । रवि सुरेपुर धरहर करे नरहरि नाम बदार ॥"

धरन्ता (गु॰) पकड़ने वाला।

घरा तत्० (स्त्री॰) [ छ+ अब्+ आ ] पृथिवी, भृमि, गमीयय, मेर, नाड़ी, महादान विशेष । —तस्त (पु॰) भूतळ, मध्येतीक, पृथिवीतकः । – घर (पु॰) विष्यु, हुमै पर्वत ।—मर (पु॰)

ि धरा + प्रमर ] विद्या, ब्राह्मण, भूरेव ।

धराना दे॰ ( कि॰ ) ऋषी होना, अधीन होना, धारना, रखाना ।

धारित्री तत्० (स्त्री०) पृथ्वी, धरयी, सूमि । धरोहर दे० (पु०) न्यास, धाती, गिरो रखा हुत्रा दृष्य, यन्धक, रजा के लिये रखा धन, ग्रमानत ।

घरौना दे॰ (प्र॰ ) दुनविंबाह । घर्त्तव्य तत् ० ( ग्र॰ ) [ छ + तव्य ] घारणीय, ब्राह्म, स्थातन्य, श्रहण करते थेएव ।

धर्सा तत् (प्र) धारण करनेवाला, ऋणी, कर्जवन्द । धर्मतत्० (प्र०) धि + सन् द्रिभकर्म, प्रण्य, औय, सुकृत, न्याय, आचार, उपमा, यज्ञ, श्रहिंसा, उप-निपन, उत्तम आचार, स्वमाव, रीति, जाति-ष्यवहार, पंध, सत, इतंब्य, व्यवस्था।—कर्म ( ५० ) ग्रम भाग्य बनाने वाली किया, धर्मकार्य ! —काय ( so ) बुद्ध ।—कृत्य ( go ) धर्मकर्म, शास्त्रविहित कर्म ।-कोष ( छ० ) धर्मसंचय । —वारिएो (स्त्री॰) सहधर्मिणी, जाया, भार्यो, वनिता, पत्नी, स्त्री, लता विशेष ।-- चिन्ता (स्त्री०) पुरवसावना, सरकर्म की चिन्ता ।—जीवन (प्र॰) धर्ममय जीवन, धर्मानुवायी बाह्यए ।-- इ (पु०) धर्म ज्ञानयक्त, धर्मिष्ट, धार्मिक।—ज्ञान (प्र०) परलोक सम्बन्धी शुभाशुभ ज्ञान, कर्तव्य ज्ञान, धर्मबोध।-तत्त्व (पु॰) धर्म की यथार्थता धर्मरहस्य ।—द्वोही (वि॰) धर्मधाती, पापिछ, पापी, बेदनिन्दर्भ, शास्त्रनिन्दर्भ।--धरन्धर (वि०) घार्मिक नेता, धर्म के कार्यों में ग्रागे रहने वाला, धर्मात्मा, धर्माचार्य ।—ध्वज-ध्वजी (वि॰) धर्म की धजा वाला, दास्मिक, पालगडी, कपदी, किसी स्वार्थ के फारख धर्म करने वाला. हिलाचे का धर्मात्मा।-निष्ठ (पु॰) धर्मिष्ठ, प्रययान , धर्मस्यापक ।-पत्नी (सी०) अपने गोज की विवाहिता छो, शास्त्रविधि के प्रमुसार

निवाहिता पत्नी, धर्म की स्त्री, दश्च की सन्या 1 —पत्र (प॰) शुधिव्हिर, तर तरायण, वह प्रत जिन हो बचन देहर पुत्र मान लिया गया हो । - संदि (खी॰ ) धर्म भीर अधर्म का विवार। — माता (प्॰) सहपाराध्यायी, साथ पदन वा गा. सहपादी।-भीर (गुः) जिसको धर्म ह। सब हो। —मर्त्ति (प॰) धर्म का स्वरूप, धर्मात्मा, धर्मा वतार ।-याजर (पु॰ ) पुरोहित, पुराण वाचन वाला. यज कराने वाला ।--राज (प॰ ) धर्म से राज्य चलाने वाला, स्याधी राजा, यमराज, युधिद्विर का दमरा नाम ।—जाला (खी॰ ) वपासनागृह, प्ता कराने का घर, दानगृह, दान करने के जिये बनाया हुन्ना धर, श्रतिधिशाला, धर्मार्थ गृह, विचारस्थान ।---शास्त्र (पु॰) मन् श्रादि महर्षिया के बनाये शास्त्र, व्यवस्था शास्त्र, स्मृतिशास्त्र, मिन् चत्रि, विष्णु, हारीत, याज्ञत्रक्वय, उश्चना, चत्रिरा, यन, भावन्तरह, संहतं, काल्ययन, पशशास, व्यास, शहु, लिखित, दत्तु, गीलम, शातालप, बरिाट इन महिषेश हे उतारे प्रता धर्मशासक है जाते हैं। ]-शोल (वि०) धार्मिक, पुण्यसीन, पुण्यास्मा (न्सामा (न्सी॰) स्यायालय । —सहिता (बी॰) स्मृतिशास, धर्मशास्त्र [—सत्र (प्र॰) जैमिन प्रणीत एक प्रन्य विशेष ।

धर्म तत् (पु ) देव विशेष, महा ये दिखा धर्म से इन्हीं अवसि हुई है, महाहपुराण में जिदा है कि एटि वरत हुई से। स्ता प्रहा दें। चरी विज्ञा हुई भी। सी समय उनके देखिया धर्म से एक मनुष्य दान हुए मनिया प्रमान कर प्रहा है। चर्च प्रमान कर प्रहा है। वह पुरव कानों में दर्वत कुण्डल, कण्ड में ज्वेत मानल और धर्म मनुष्य होने हों में चन्द्रन हाममें हुए था। यहा ने कहा— गुम चनुष्य प्रमान हों। हसी कारण सम्म कर हम प्रहा हो के प्रहा हो कि प्रमान हों। हसी कारण सम्म चनुष्य दु लेवा में दिवाद थार कि में के चार पाद है। कर मान की पाय कारण है। से में का चार पाद है, वेद में भर्म का चारण मान हों। हसी हमार सी सान वा सात है। इसके दी सि भी मान सात हा है। इसके दी सि भी मान हा है। इसके दी सि भी मान हा प्रही हु प्रहार हों।

तिथि में धर्म का यास है हुमी कारण ए हाइती तिथि है। उपयास करने बारों का वातक दूर है। शहै। धर्म दूर स तर ( 20 ) यड एक संस्कृत के किये थे। इनका बनाया विद्राध सुकार है ने यो दूबमें के पचवातों है। उरीनी का समुमान है कि ये भेदूबमें के पचवातों थे। इनके स्थान भीर सनय के विषय में किसी हो। मी छुट्ट होने पता नहीं है, तथापि किसी हो। मी छुट्ट होने पता नहीं है, तथापि किसी हो भी छुट्ट होने पता है। है से किसी मो, वर्गों के माण देश में जोड़ मो वरीने प्राप्त है। हो भी देश में बाति है। स्थानि साथ देश में बाति हो स्थानि साथ देश में बाति हो स्थानि इनके साथ पुरीय में सिही हे पूर्व हो। साथ चाहिये। स्थानि इनके माद साय सहसाय से ही है। स्थानि है क्यों कि हनकी लेकर से बहुत अरोवीन हैं, क्यों कि हनकी लेकर से ती ही हुए सी नहीं सावूत होती।

धर्मध्यत तत् (पु ' तिथिला के जनकंदरी एक राजा का नाम । दण्डमीति, वेद् भीर उपलिपत् में इनका खगाव पानिदल था, वृक्तसम् सुलमा नाम की एक संम्यासिती थेगावर्म की चर्न करती हुई थेंगा धर्मध्यत की निद्वला की प्रणंता करती हुई मिथिता में उपस्थित हुई ! धर्मध्यत केमी खराख सम्बन्धी ज्ञान की जीवा सेने के हेतु असन ध्यमा रूप खेंड कर एक सुन्दर क्ष्मी का रूप थाग्य किया थार वह भिवा मांगने के व्यात से राजा के निक्ट उपस्थित हुई । बहुन देर तक राजा उस संन्यासिनी से धर्म सम्बन्धी याँग करते रहे। अपन में प्रमुख का मोखायां सम्बन्धी ज्ञान देखका उन्हें थाश्यो

पर्मित्राध तर्० (पु०) मिथिबाबासी एक स्थाप का नाम, यह प्रैतनम में श्रीतिय महाय था। एक समय किसी राम के साथ वह वन में बहेर खेटले गया था, वहाँ इस श्रीतिय माहाल ने स्वत्रभारी किसी नवस्त्री के बाल माहाल ने स्वत्रभारी किसी नवस्त्री के बाल माहाल प्रमंखाध धरनी वालि के खलुरूर माँत विक्रय चाहिका काम करता था, पान्तु उनका प्रमंखान सहुत चढ़ा वहा था। यहत दूर दूर के विद्वान माहाल दससे प्रमंजन नासिक खले हो हो हो हो हो हो से स्वत्री साथ में स्वत्री वहान हरता था, पान्तु उनका प्रमंखान सहुत चढ़ा दूर हर के विद्वान माहाल दससे प्रमंजन नासिक खाते थे।

धर्मात्मा तत् ( पु॰ ) [ धर्म + ब्रात्मा ] साधु, पुण्य-शील, धार्मिक, धर्मनिष्ठ।

धर्माविकरण नन्॰ (पु॰) [धर्म-मिधकरण] राजा का विचार स्थान, न्यायाळय, विचारागार, धर्मा वया

धर्माधिकारी तत्॰ (पु॰) [ धर्म + प्रधिकारिन् ] विचारकर्ता विचारक, धर्मन्यस, धार्मिक, व्यव. स्थादाता, महाराष्ट्र बाह्मणों की वपाधि विशेष ।

धर्माध्यक्त तत्॰ ( पु॰ ) [धर्म + अध्यक्त] विचारकर्त्ता, न्यायमूर्ति, विचारक, न्यायाधिय ।

धर्मा तसार तक् ( पु॰ ) [ धर्म + अनुसार ] धर्म के धनुसल, धर्म की रीति से।

धर्मोरसय तत्० (प्र.) [धर्म + श्ररण्य ] पुण्यस्थान विशेष, त्रपायन, महर्षियां के श्राध्रम, पवित्र वन । धर्मावतार (पू॰) धर्म + यवतार धर्म का अवतार धर्मका स्वरूप, बडा धार्मिक।

धर्मासन तत्॰ (पु॰) विभे + श्रासन विचार का थासन, स्यायकर्ता के बैठने का श्रासन ।

धर्मिष्ठ तत्॰ ( पु॰ ) [ धर्म + इष्ट ] साधुः पुण्वशीलः, पुण्यवान्, धर्मारमा, धार्मिक ।

धर्मी तत्॰ (वि॰) पुण्यवान् धर्मात्मा, साधु। धर्मोपदेशक नत्० (पु०) [धर्म + उपदेशक ] गुरु, श्राचार्य, धर्म के विषय का उपदेश देने वाला ! ध्यमर्थ तत्र (वि०) ∫ धर्म + य ] न्यारय, उचित । धन तत्॰ ( पु॰ ) पति, स्वामी, मर्त्ता, स्वनाम प्रसिद्ध ब्रुच विशेष ।

धवल तत्॰ (पु॰) श्वेतवर्ण, शुक्त, घौला, वृत्त विशेष, सफेद। (वि॰) सुन्दर, श्वेतगुणयुक्त। - पद्म शुक्त पच, हंस।

भ्रवला (स्ती०) सफेद गा (सु०) सफेदा - गिरि

( पुरु ) हिसालय की पुक चोरी । धवलाख्य दे॰ ( पु॰ ) पियाज । िभरते हैं । धवा दे॰ ( पु॰ ) जाति विशेष, कहार जाति, जी पानी धर्प तत्॰ ( पु॰ ) [धूप् + ब्रक् ] प्रतन्भता, प्रतन्भ्य, र्गार्वत, धीर । श्रमर्प, साहस, धुरता । धार्यक ता॰ (गु॰) धिृर् + यक्] साहसी, अहङ्कारी, भर्षण तत्॰ (पुः ) [भूग् + श्रनट् ] साहसकारण, पराभवकरण, दुष्टता का व्यवहार, रति ।

धर्पित तत्॰ (पु०) [ध्यू + सिच् + क ] परिभूत, पराजय मास, हारा हुन्ना [ धसकतादे॰ (कि॰) धसना, धस जाना, गिला, धसन दे॰ ( स्त्रो॰) पेल भूमि, इल्ड्ल .भूमि, धसने येश्य स्थान ।

धानना दे० (कि०) धुपना, गडना, पैठना । धसान, धसाब दे० (५०) दरदर, पङ्किल भूकि । धसाना दे० (कि॰) प्रवास, पैठाना, गहाना । र्धांगर दे॰ ( पु॰ ) एक हिन्दु जाति विरोष, जो प्रायः

कियानी श्रीह क्रदीगीरी करती है। घौधना दे॰ (कि॰ ) महे।सना, श्रफाना, श्रमुचित रीति से खाना, किसी अपराधी को पकड़ कर चलान कर देना।

र्घांधात देव (स्त्रीव) निष्यये। तन भागद्वा, नटल्रटी, विताकारण की लड़ाई। (स्त्री०) श्रॅंधःधुन्धी। ( गु. ) मतहाल् , लड़ाका, कलहढ़ारी ।

र्धां बतावाजी दे॰ ( खी॰) श्रवाधुन्धी, श्रत्याचार । धाँयधाँय दे० ( छो० ) शब्द विशेष, तोव धादि हे तरपर छटने की ध्वनि, धडाका ।

धौसना दे॰ (कि॰ ) श्रीसना, खोखना, ठाँसना । धॉसी दे॰ ( खी॰ ) रोग विशेष, खांसी, खोखी, काश की बीमारी 1

ঘার যা ঘার রবৃ । (মী ।) খারী, রবনারা, রুখ पिछाने वाली माता, दाई। (कि॰) दौड कर, भाग कर, सपट कर ।

धाक दे॰ (स्त्री॰) डर, भय, प्रभाव, श्रातङ्क, रोब, 🔻 रुग्राय, प्रतापः। विभवस ।

धाकर दे॰ ( पु॰) वर्णसङ्कर जाति विशेष, नीच जाति, धाखाँ दे॰ ( पु॰ ) पछाश वृत्त ।

धागा दे॰ ( प्र॰ ) तागा, सुत, डोस ।

धानातत् (पु॰) धा+तृन् विद्या, विधाता, वनाने वाला, विष्णु, सुर्य, भूगु मूनि हे प्रश्न | (गु॰) पालक, स्वक, धास्क 1

धातु तर्॰ (पु॰) शरीर धारक वस्तु, कफ़, बात, पित, रस, रस्ट, मांस, मेंद, श्रस्थि, मन्त्रा, शुक महाभूत । यथाः--पृथिती, जल, तेज, वायु, श्राकाश । [सद्गुण-गन्ध, रम, रूप, स्पर्श, शब्द रे गेरु, सनसिक धादि, शब्दये।नि, प्रकृति, म्याकरण के धातु, [मू, पच, पट् श्रादि । ] श्रष्टचातु-ि सोना, रूपा, काँसा, शाँवा, सीसा, रौंगा, होहा थ्रीर पारा | — माह्मिक (पु॰) सीनामीखी |--नादी (प्र॰) घातु परीचक। —वेदी (पु॰) धानु विधावेता, धानुद्रम्य परीचक |--साधिन (वि०) धातु द्वारा प्रस्तुत. जिसके बनाने में धातु का प्रमाग किया गया है।। घोषधि विशेष ।

घातुत्तव (पु॰) प्रमेहादि रोग जिसमें घातु नष्ट हो । धात्वितर तत्। (वि०) धातु + इतर विना धातु का, धातःहित ।

धात्री तत्॰ (स्ती॰) [धा+तृच+ई] घाई, इप-माता, दाई, पृथिनी, श्रामलधी युच ।---पश्च ( पु॰ ) नट, तासीरापत्र, चामलकी पत्र।--पूत्र (पु॰ ) उपमाता का पुत्र, नट, नर्तक ।-फल ( पु॰ ) धामलकी, धाँवला ।

धान तत्॰ (पु॰) घान्य, सतुष तण्डुळ, वकळा सहित वण्डुल, विना कृटा धावल, भनतिला चाँवला । धाना दे॰ ( कि॰ ) दौड़ना, काम करना, टइल करना,

परिश्रम करना। सन्, सतुवा। धानाचूर्णं तहर ( पुरु ) भुंते जब थीर चन का चूर्णं,

धानी दे (स्त्री) धान विशेष, धान के समान एक प्रकार का रंग, रह विशेष, हरे चीर पीले सह के मिजाने से जो रहु होता है।

धानुक नद्० (पु०) धानुष्क, धनुधर, तीरन्दान, एक नीच जाति।

धान्य तत्॰ ( पु॰ ) श्रष्ट, विना क्टा चावल, धार विछ का परिमाण, धनिया। - कीएक (पु॰) थान रत्नने का गृह, गोला।--चमस (५०) विपिरक, चिड्डा ।—धेनु ( पु॰ ) दान करने के बिये चन्न की बनी धेनु।—बीज (बीज का धान, बेते के जिये धान।--राज (पु॰) शस्य विशेष, यब, भी।—राजि (पु॰) धान की शरी ।

धाप दे॰ ( पु॰ ) पक् फुट का माव, पक सांस में , धाराधर (पु॰) बादब,तलवार । [डाकुकों की सेना। घामाई दे • (यु • ) की हा, दूधमाई, अपनी धाय का

धाम तत् (प्र.) धामनु, घर,स्थान, गेह, देश, धाश्रव, धवळम्ब, प्रमा, दीक्षि, राशि, प्रमाव, प्रस्यचेत्र ादि ।--निधि ( ९० ) सर्वे, रविः दिवाकर । धामा दे॰ (पु॰) वैत्रनिर्मित पात्र विशेष, धेन का वना टोश्स, चगेरा ।

धामिन दे॰ ( पु॰ ) सर्प की एक जाति, इस जाति के सर्पे दीइने में बड़े तेज होते हैं।

धाय दे॰ (स्त्री॰) दूध पिछाने वाली, धात्रो, इपमाना, घाई। - मारना दे॰ (वा॰) पुकार के रेला, रचक न मिलने के कारण रोजा, हाय हाय करके रोजा। धारतत्० (प्र०) [ध+णिच+धच] देना, ऋण, जलवारा, तीर, तर, किनारा, भूम के श्रामे का भाग, प्रसरता, तीक्ष्यता ।

धारक तत्० (गु०) [ए + यक्] धारमध्यां। (दे०) ऋणी. घधमणे, घरता, कर्जबन्द ।

घारण तत्० (go) [ ए+ णिक्+ ग्रनट ] धारने की श्रवस्था, प्रदेश, श्रवहरूवन, रच्चण, रसना, परिधान करना, ऋषा जेना ।

भारणा तत्॰ (स्त्री॰) [धारण + भ्रा ] बुद्धि, विषय प्रहण करने वाबी बुद्धि, बिंवत मार्ग पर स्थिति, मन की न्धिग्ता, विश्वास, उत्पाह, स्मरण, चेत । भारता दे (कि ) रखना, समाना, स्मरण करना, चेत करना, (गु॰) कर्जं, ऋग, श्रधमर्था ।

धारस दे- ( ५० ) डाउस, धेर्य, धीरता ।

धारा तत्॰ (स्त्री॰) रीति, ध्यवहार, भावरण, प्रकार, प्रयाली, प्रकरण, प्रवाह, बहाब, सीता, ताजीरात हिन्द की देफा, ( कि - ) धारण किया, उठा किया ।—धाहिक (वि॰) परम्परागत, कमागत, श्रविष्ठित प्रचलित, विना विच्छैद का, जगातार श्राया हुन्ना।—यन्त्र ( g> ) जन की कल, फ़ुद्दारा, गल फॅकने का यन्त्र।-गाही (पु॰) घारा के समान बहने वाळा 1 --सार (प्र॰) [ घारा + चासार ] मारी वर्षां, मूसळाघार वर्षां ! - सम्पात (प्र·) चिषक बृष्टि ।

जिननी दूर तक दौड़ा जा सके, अपर चढ़ने की 'धारि दे॰ (स्ती॰) धादा दालने वार्ण का समूह, पेड़ियाँ, तिन पर पेर रस्ता जाता है। [लंदका । धारियों (खी॰) प्रविदी, सेमर का बृद्ध, देवताओं की १४ बियाँ जिनके नाम है-(1) शबी (र) वनस्पति, (३) गार्गी (४) धृत्रोखों (४) रुविराष्ट्रति, (६) सिनीवाळा (७) कुहु, (म्) राका
(६) अनुसति (१०) शायाति (११) प्रज्ञा, (१२)
सेळा (१३) येळ (१४) ब्रुग्झाखी। [ब्रुक्षा ।
धारित तत्तृ० (वि०) एत, धारख किया हुवा, पकड़ा
धारी दे० (सी०) रेखा, जकीर, एक वीचे का नाम।
(वि०) रखने वाळा, ब्रुग्धी ---्दार (वि०) कपड़ा
विशेष जिसमें ळकीरें हों।

धार्तराष्ट्र तत्॰ (पु॰) एतराष्ट्र राजा के पुत्र दुर्वोधन छादि, काला पैर श्रीर चाँचवाला हंस, कल्लहंस, एक प्रकार का सर्व ।

धार्मिक तत् (वि॰) पुण्यातमा, धर्मशीळ, धर्मिनिष्ठ, धर्मांवरण करने वाळा ।—ता (क्षी॰) धार्मि-कत्व, धर्मशीळता, धर्मभाव ।

धार्य तत्॰ ( गु॰) धारणीय, धारण करने ये।न्य प्राद्य । धात्र दे॰ ( पु॰ ) दौड़, वृत्त विशेष ।

धायक तत्० (वि०) धावनकर्ता, दौड़नेवाला, द्रत-गामी, हरकारा, दृत । (पु॰) संस्कृत के एक कवि का नाम । ये कवि बहत ही प्राचीन और प्रसिद्ध हैं। ये कवि शमिल सौमिछ के समकालीन हैं। इनके विषय में विश्वज्ञ विलव्ज देन्तकथाएँ प्रचित्त हैं ] कोई कहता है श्रीह के नाम से इन्होंने नादिका बनायी थी, और बहुत धन भी वासा था। परन्त इस दन्तकथा में प्रमाण कुछ भी नहीं है । हाँ काव्यप्रकाश की 'श्रीहर्पादेवां-वकादीनामिव धनम्" यह पंक्ति असाण में कही जा सकती है। परन्तु यह पाठ ठीक नहीं है क्योंकि इस पाठ हो प्रष्ट करने वाला प्रमाण कहीं हदने पर भी नहीं मिलता है। प्रतरव "श्रीहर्षा टेर्वाण।सीनःसिव धनम " काव्यप्रकाश का यही टीक पाठ सानना चाहिये। इस बात की सिद्ध करने के लिये प्रमाण भी यहत हैं। श्रभितन्दन कृषि ने कहा है " श्रीहर्पी विततार गराकवरे बागाय बागों फलम " इति, इसी प्रकार श्रीर भी प्रसाख बदध्त किये जा सकते हैं। अतप्व इनकी श्रीहर्ष से सम्बन्धयुक्त न करने कालिदास से प्राचीन थीर भाव या शमिल सौमिल के समकानीन मानना ही युक्तियुक्त मतीत होता है ।

धावन ततः (पु॰) धाव + धनर् वेत पूर्वक समन, दीइमा, गति, किशव । (दे॰) दूत, हरकारा, दीवेवराहा । धाउना दे॰ (कि॰) दीइना, हथर उथर धूनना, धाउना दे॰ (कि॰) दीइना, हथर उथर धूनना, धाउनी दे॰ (खी॰) दूती, परिवारिका। धायमान तद॰ (वि॰) दीइना हुआ, मातवा हुआ,

दुश्तामी, शीवगामी, तेज दोड़ने वाला। भावा दे (पु॰) दोड, चड़ाई, श्राह्मण, झावा।

—मारना (बा॰) चढ़ाई करना, आक्रमण करना, कुणा मारता ।

भाह दे॰ (सी॰) चीसा, दुःस का शब्द, कृक । भिक्त तर्॰ (प्र॰) निन्दार्थ मृचक श्रव्यय, फटकार, स्री द्वी, इया, जानत।

धिकार तत॰ ( पु॰ ) फटकार, तिरम्कार । धिकारना दे० ( कि॰ ) निन्दा करना, फटकारना,

तिस्हार करना। शिकारीत । शिकारीत । शिकारीत । शिकारी है । वि॰ शिकारी है । विल्वा नाहित । शिकारीत । शिकारीत

चिया दे ० (आ) ०) चटा, पुत्रा, कन्या, तनया। चिरोदो दे ० (कि) ०) धनकाया, उद्दिंग, फटकारा। चिराना दे ० (कि) ०) धनकाया, साइना देगा, हानि पहुँचाने की धनकी देगा।

ध्वपा का बनक दना। धिपणा तद॰ ( छ०) गृहस्पति, देवगुरू, देवावार्य। धिपणा तद॰ ( को०) द्वदि, ज्ञान, मति, धी। धी तद॰ ( को०) मति, द्वित, ज्ञान। धींग, धींगडा दे० ( ए०) वपपति, ज्ञार, लगुण।

र्धानार्धांगी दे॰ (स्त्री॰ ) इड़ा हुड़ी। र्धीनार्धांगी दे॰ (स्त्री॰ ) उच्छक्क रू व्यवहार, श्रमुचित

रीति, श्रवभव कार्ये, मनमानी कारवाई, हड़ाकुड़ी। श्रींनामुहती ( ग्ली॰ ) धींगाधींगी।

भ्रोति तत्० (स्त्री॰) पीपासा, सुरुषा, प्रतीति, विश्वास, यथाः —

" भेाहिं द्वार वैठाय सचि, तू कित जल हित जाय । भ्वीति लाल तेग कराँ, दक्षि सुराय वत खाय ॥ " —कवि वाक्य ।

धीम दे॰ ( पु॰ ) सुस्त, शिथिल, शालसी, धीर ।

श्रोमत् तन् (वि ) बुद्दिमान्, बुद्धियुक्त । ध्रोमर दे॰ (बु॰) एक जाति विशेष, कहार जाति, मच्छीनार, नेवर्त, जाटजीवी ।

भीमा दे॰ (वि॰) सुस्त, शिषिण, चालसी, देशनल भीर। [शिषिखता, धालस्य। भीमाई दे॰ (स्क्री॰) भीमापन, सुस्ती, दिणाई, भोमान् नत्र॰ (गु॰) बुद्धियान्, चतुर, नितुषा, दच,

दुशन, ज्ञानवान् ।
धोमापन दे॰ (पु॰) देखेा धीमाई ।
धोमे धोमे दे॰ (पु॰) शर्ने शर्ने , धीरे धीरे, होले
होले, सन्द सन्द ।
धीम ३० (मा०) वृद्धिः सनि कन्या, पूर्वी तनवा ।

घीय दे॰ (स्त्री॰) बुद्धि, सति, कत्या, पुत्री तनवा।
घीर तत्व॰ (वि॰) धैयोन्विन, पण्डिन, वज्वान्,
ग्रवस्तुल, सुक्तिर, ग्रान्त, स्वित्तस्ति, विजीत,
तिष्ट ।—ता (श्र्वी॰) घीरव्यस्य ग्रिट्श,
ग्राज्ता, धैर्य ।—रा (पु०) शान्त स्वस्ताव।
—प्रशान्त (प०) नाटरोस्ति में सर्वेषुय क्षात्रक।—जिति (प०)धित साहसी नायह,
इस स्यद का प्रवेशा प्राय नाटक में किया
भारत है —रुक्तम्य (प०) अहिप, बीर, योदा,
प्रथम, साड, विजार।

धीरज तत् (पु॰) धेर्यं, धीरना, स्थिरता, बहुत विहों से नी नहीं घवड़ाना !

घोरा तर्॰ ( छी॰ ) रिष्टा, विनीत, मायिका विशेष, मानिती, प्राप्तमा, मण्या नायिका, मण्या सीर भौदा नायिकाओं का पीरा एक मेद है यथा — 'बन्शनि की श्वनाति सीं, वियद्वि जनावत केव । मच्या घोरा कहत हैं. नाहि सुमति रस चेष ॥'' —रसराज ।

( पु॰ ) पीर, पेर्यवात् । धीराधीरा तत्व॰ ( खी॰) [ चीरा + प्रचीरा ] मानिनी मप्पा नगडमा नागिडा यदा--"रति उराप है नार्डों, दर दिन्याचे वाम । मीडु मधीरा धीरिनेय, बरनत बनि नतिरास ॥"

—स्वराज ।

धीरिया द॰ (धी॰) हन्या, दुहिता, येटी। धीरी दे॰ (छी॰) हर्मानिका, सारा, घांखी में की धुतन्त्री, नेग्रों की काजी प्तरी।

घोरे दे॰ (ध्र॰) शनै, मन्द्र, धीरता से, स्थिरता से। घोरेघोरे दे॰ (ध्र॰) के।प्रटता से, मन्द्र, मन्द्र, ग्रनै शनै।

घोरोदात्त तर्॰ (पु॰) [धीर + बदात्ते] नायकविशेष, नित साइस तथा दण से सुक निष के प्यवहार हीं। घोरोद्धत तत्॰ (पु॰) [धीर + बदत ] नायकभेर नाटक का नायक, जो साइसी हो, थीर हो, धन्नी प्रभोना नाथ कार्ने वाला हैं।

धीवर धोमर तत् (पु॰) मस्यतीवी ताति निरोप क्षेत्रम्, जालभीवी, मम्लीमर ।

धीरांकि तन्॰ ( खी॰ ) बुद्धिसामध्यं, द्वानशिक, दुद्धि की तक्ष्यता । घोसिंखिय तन्॰ ( पु॰ ) मन्त्री, खमाया, बुद्धिशीयी,

तत् (वि॰) पेवांनित, पण्डित, चन्यात्, 'घासाचा तत् (द्व॰) मन्त्रा, थमाल, घासणा त्राध्यात्, धासणा त्राध्यात् स्थानित, धासणा कार्या मन्त्री। स्थानित, प्राक्षण कार्यो में सम्मति देने वारा मन्त्री। विष्टु ।—ता (म्त्री॰) पील्वाय, शिट्टा, 'घुझाँ तद् ० (पु०) पूर्व, स्नित्रताका, स्राविधिद, प्राप्टा केर्या । व्याप्टिये चित्राप्ट्र, स्वात्रताका, स्वविधिद, प्राप्ट्र, केर्या कार्यक्षण व्याप्ट्री केर्याच्या । व्याप्ट्री केर्याच्या । व्याप्ट्री केर्याच्या ।

"धुर्भो देखि त्वर दूपण केस । जाह सुपनना रामण प्रेस ॥"

—काग (पु॰) धानिन बेट, स्टीमर !—इन (पु॰) धुवानिकवने का सम्बा ! न्या (कि॰ प॰) धुवा "निकञ्मा, धुवा छाने से किसी वस्तु का विगक्त आना ! न्यंच (पु॰) धुदं की तस्त्र भद्रकेष साम्बा !

खुँगार दे॰ (पु॰) धुँग, यवार, धुँग्ग। सुँगारना दे॰ (क्षि॰) ववाग्ना, धुँग्गा, नग्गा देग। पुँच दे॰ (पु॰) योधनाई, इहरा, खैपेर, ध्रमशा। धुँधमर दे॰ (पु॰) खैपेरा, क्षमशा, ध्रमंगरना [ध्रप्रशा, पुर्मना है। किंगा पुर्मना पुरम्मना पुर्मना पुरम्मना पुर्मना पुरम्मना पुर्मना पुरम्मना पुरम्भना पुरम्मना पुरम

यु बतार १० (बार ) करता, वृह्म प्रतिद्व मयु प्राप्त स्वा पुत्र था। यह राचम वनङ्क मृति के धाप्त के पास रेतीले सममृति में रहा करता था। अनसेहार करने के लिये इस राचम ने नहीं दिनों तक मस्त्रेत में चित्र साहर तपरवा की। भीरे भीरे यह पृत्र धार्च कर करता सन्द कर लेता पृत्र युग्के बाद जब पृत्र दिन यह आस खेळा या, सदयन पर्यंत सब कृषि आते से। यह देवह श

देवता भी भवभीत है। जाते थे। यहद्व के प्रत कुवजवाव्य ने इसे मारा था । [धूर्च,ठग, उत्पाती । घुँघेला दे॰ (वि॰) छली, कपटी, हठी, दुराप्रही, भुक (पु॰) सलाई जिसपा कलावत बटा जाय। धुकड़ पुकड़ दे० ( पु॰ ) घड़क, हरकम्य, कॅपकपी, धरधरी, धरधराहट, घरहाहट, हुकाब, हिलाव । भुक्तड़ी दे॰ (स्ती॰) थैली, तोड़ा, रुपये रखने की थेळी, बसनी !

धुक्रधुकी दे॰ (स्त्री॰) एक प्रकार का गहना जी गर्ल में पहना जाता है, ज्याञ्चलसा, सोच, धनहाहट। धुक्तनी (खी०) धूनी, धोंकनी।

धुत्ती (स्त्री०) पताका, ध्वजा।

भ्रुजिनी (स्त्री०) सेना, फीज । धुतकार ( पु॰ ) दुनकार, फडकार तिरस्कार ।

धुधकी (स्त्री०) धुधकार। धुत्ता दे॰ (पु॰) धृत्तेता, इज, कपट, घोवा ।--देना

( वा॰ ) घोखा देना, खुलना, कपट करना । 'धुन दे॰ ( स्त्री॰ ) छौ, श्रभिटाप, मनोरब, चसका ।

धुनकना दे॰ (कि॰ ) तुमना, धुनना, रुई धुनना। धुनवी दे॰ (स्त्री॰ ) होटा घनु, घनुप, घनुही ! भूनि । (स्त्री॰) ध्वनि शब्द नाद प्राचाज़ (कि॰)

धुनी प्रका, पीट कर, लिस्मार कर। पुनियाँ दे॰ (पु॰) जाति विशेष, बेहना, तूमने वाला ।

धुनिहाब दे॰ (पु॰) हड़फ़ूटन, हड्डी की पीड़ा, शरीर का पीड़ा।

धुनीनाथ ( पु॰ ) समुद्र, सागर ।

भुनेहा दे॰ ( पु॰ ) रुई त्मने बाला, धुनियाँ। भुन्ना दे॰ (कि॰) धुनना, सिर पीटना, सिर धुनना ।

पुन्युमार तत्॰ (पु॰) कुवलयाध्व राजा, वृददश्व का पुत्र, वीरबहुरी सुद्धूम, गें।लमाब, कुहराम, कोलाहल । धुउला दे॰ ( पु॰ ) कहँगा, वांवरा, स्त्रियों के पहनने कासिटाहुशाएक वस्त्र जिसे वे कमर पर कस

कर पदनती हैं । [नहीं, धुमेला। भ्रमता दे० (पु०) धप्रकाश, ग्रॅंबेस, बहुत स्वस्कु

धुमलाई दे॰ ( स्त्री॰ ) धँधियारा, बस्बच्छता l धुमैला दे० (वि०) धुएं के रंग का, अस्वच्छ । धुर तत्॰ ( पु॰ ) भार, योमा, जुत्रा, गाड़ी या इक स्त्रींचने के समय तो वैत्रों के कन्धे पर रक्ले जाते |

हैं। स्रादि, धारम्भ, स्नन्तः किनास, ह्योर मुख्य, सीमा, हद, श्रन्ता, मृता, जड, धुरा, ध्रव, (वि॰) ठीक (यथा ''धूर सबेरे'' ) - से धुरतक (वा॰) इस सिरे से उस सिरे नक, श्रादि से श्रन्त तक।—ाधुर दे॰ (वि•) सीधे, बराबर । ( यथा—वे भुराधुर चले गये ) |—कट (पु० ) कर या छगान जो श्रासःसी उपेष्ठ सास में पेशरी देता है।

भुरपद दे॰ (पु॰) पुरु प्रकार के राग का नाम !

भुरसा दे॰ ( पु॰ ) धुस्सा, क्षे।ई, ऊर्य वस्न विशेष, एक प्रकार का जनी कपडा जो जाड़े के दिनों में घोडने के काम में घाता है।

भुरसाँक दे॰ (स्त्री॰) डीङ सम्प्या समय, गे।धृती का समय, गोधूरिया काल ।

भुरन्दर तक्∘ (वि॰) [धुर+घृ+ख] धुरीण, मस्द, धूर्धर, श्रवखड़, प्रकारड, भारवाहक, गाड़ी हल छ।दि खींचने वाला, वड़े कामों का प्रवन्ध करने

वाळा, प्रधान, नेता, बुखिया, ऋगुद्रा । भ्रुरदा दे॰ ( पु॰ ) मेघ, बादङ, यथाः— "धुंधुबारे धुरद्या चहुँपासा ।

समुक्ति परै नहिं श्रवनि श्रकासा॥ " भ्रुरब्य दे० (पु०) सेघ, बादल ।

घुरा तत्० (स्त्री०) भार, वीम्पा, चिन्ता, स्थ की धुरी, जिसके सहारे पहिया घूमता है ।

श्वरियाना दे॰ ( कि॰ ) मटियाना, माटी लगाना, धूल लगाना, धुन वड़ाना ।

धारी दे ( स्त्री॰ ) लकड़ी या छोहै का डण्डा जिस पर गाडी के पहिये भूमा करते हैं ।

भूरीसातव् (सु॰) [धुः + ईन] मार सहन करने बाळा,वधान,श्रेष्ठ धुरन्चर,साहसी,मुखिया,व्यपुवा ।

भुर्य तन्० (वि०) धुरन्धर, धुरीण, श्रोक बडाने बाला, भारवाही । (पु०) ऋषभ नामक श्रोपधि, ब्रुपम, बैट, प्रधान, श्रेष्ट, मुखिया, खगुमा ।

भुलना दे॰ (कि॰) साफ़ होना, विमेश होना, खच्छ होना, घोया जाना, पत्रित्र दोना । [धुन्नाना। धुलवाना दे॰ (कि॰ ) साफ़ कराना, स्वच्छ कराना,

भूलाई दे॰ (स्त्री॰) करड़े धोने का काम, वस्त्र घोना, वस्र साफ़ करना, कपड़े साफ़ करने की मजूरी।

धुलाना दे॰ (कि॰) निर्मे ॰ कराना, साफ़ कराना, कपडे साफ कराना ।

धुर्जेंड़ी दे॰ (स्त्री॰) खोहार विशेष, हेाळी का दूसा। दिन, जिस दिन लोग धृळ उडाते हैं।

धुस्म (९०) डीइ, टीला।

धुस्सा दे॰ (पु॰)धुवा लोह।

भुँघरा दे॰ ( पु॰ ( धुँपुन्ना, मस्बन्द्र ।

भूत तत्तः ( गुः) [पू+क्त] क्षियतः, केँपाया हुद्या, ( दे॰) भूतं, छुबी, छुलिया, कपटी ।—पाप ( गु॰) पापयुक्तः।

धूति दे॰ (स्त्रो॰) धृतेता, उगई, स्नन्न, काट, यथा— " तुबसी रघुवर सेवहहि, सर्वेन क क्रियुग धूति"।

धृ्यू ( पु॰ ) थाग जरने का शब्द ।

धूना दे० (पु०) राज, एक प्रकार का सुगन्य द्रव्य, यह एक वृत्त का गोद हे।ता है, कलकतरा, तार कोल का सत ।

घूनी दे॰ (की॰) वह यजिङ्गा जिसमें माथु लेगा याग रखते हैं भी। खाने मकों के। वसी धूनी से माम निकाट कर दिना करते हैं। मृत्याधा दूर करने के जिये कतितान कोपियों था धून।
—देना (बा॰) जजा देना, समाधि देना, सन्
साथु का धन्तित संस्कार करना — समाना
(बा ) साथु होना, धर धोड़ के निकर जाना,
येगी का बेद परना।— समाना (बा॰) व्यर
होना, उट ज्ञान। इट करना।— सेना (बा॰)

घूप दे (की०) री.द. सावर, तरन, सूर्य का प्रकार, याम, तरिशा। (३०) सुगच्य काष्ट विशेष, जो देवपूत्र में जवाया जाता है, गुग्गुच।—काज (३०) गर्भी का समय, प्रीध्मकाठ ।—पद्मी (की०) येत्र विशेष जितके द्वारा धूप की साय से समय साना जाता है।—हाह (को०) पूप प्रकार का वंग्न विशेष।—दान या दानी (की०) पूप देन का प्रीष्टा पात्र विशेष।—

सराना (कि॰) भगवान् के सामने रसे।ई प्रपंश करना ।

धूपना दे॰ (कि॰) धूप देना, धूप बलाना । धूपित दे॰ (बि॰) धूप दिवा हुद्या, धूप से वासित किया गया, धूप से सुगन्धित किया हुद्या।

खूम तव् (पु-) भीगी लक्डी क संवेग से ब्राह्म से त्व (पु-) भीगी लक्डी क संवेग से ब्राह्म से त्व (पु-) ब्राह्म अन्त्र विद्या (पु-) ब्राह्म अन्त्र विद्या (पु-) ब्राह्म अन्त्र विद्या (पु-) ब्राह्म अन्त्र (पु-) ब्राह्म (पु-) व्यव क्री मीड ।

धूमानती तत्॰ (स्त्री॰) दश महाविद्याची के धन्त र्गत एक महाविद्या । तन्त्रशास्त्रों में इनकी उत्पत्ति इस प्रकार लिखी है। एक समय पार्वती ने भूव से व्याकुछ हे।कर, महादव से खाने की वस्तु मांगी, परन्तु महादेव नहीं द मके । इसी कारण पार्वती ने महादेव ही के। वा डाठा | परन्तु इसमे पार्चनी के शरीर से धूम निक्कने खगा ! तभी से पार्वती का नाम धूमावती प्रसिद्धं हुण। पुन महारेव ने अपना शरीर कविपत करके कहा " देवि | जब तुमने सुकता सालिया है तब तुम विषया है। गई, णतपुत प्रव से तुमके निधना तेश से स्हना चाहिये, इसी बेश में लेग तुम्हारी पूजा करेंगे थीर यत सं सुम्हारा नाम धूमापती हुन्ना। पुरवायसिद्धि के बिये ऋष्यवतुर्वेशी की धूमावनी हिंसक्त का,धुमैबा। का बय किया जाता है। घूमरा, घूमल, घूमला दे॰ (वि॰) मटर्मबा, धुर् धूमा दे॰ (वि :) धूमेरा,घूमला,मटमेला,धुएँ का सारङ । धूमिल (गु॰) धुधबा, धुएँ हे रंग का।

धूमी रे॰ ( वि · ) अधमी, इरवाती, स्पद्र म । धूम तत्त् (पु॰) इत्या रक्त मिश्रित वर्या, इत्या बोहित वर्या, बेंगमी।—केतु तर्॰ (पु॰) देखी धूमकेर्य

—केश (go) राज्य विशेष, जी शुम्भ का सेना नायक थाः कपेत्त, कवृत्तर ।--पान (प्र०) तमाख धादि पीना ।--पान यन्त्र (पु॰ ) हक्का । धुम्रलोचन तत्॰ ( ९० ) एक शच्स का नाम, दान-वेन्द्र शुम्भ का सेनापति। शुम्भ ने इसी के। ६० हज़ार सेना के साथ, अवनमीहिनी महासाया की पकड़ने के लिये भेज। या । महामाया के हुङ्कार से ६० हज़ार सेना के साथ धूम्नजोचन मस्म हो गया। धुद्धादा तदः (प्रः ) एक राज्य का नाम। धुर दे॰ (स्त्री॰ ) पूछ, रज, रेस । ध्रुरा दे॰ (पु॰) चूर्ण, सक्रफ । धरि दे॰ (स्त्री॰ ) धलि, रज रेस, गई। थूरी दे० (खी० ) धुरी, धूजि । धूर्जिटि तत्० ( पु॰ ) महेन्वर, महादेव, शिव। धूर्त्त तव्॰ ( पु॰ ) बञ्जक, प्रतारक, शढ, खळ ।—ता (स्त्री॰) शहता, खलता, प्रवल्लना बदभाशी, ( स्त्री॰ ) नष्ट, ध्वस्त । गंडहें, पाजीवन । धूल, धूलि दे॰ (स्त्री॰ ) रज, रेखु, धूरि।-धाती भूसना देन (कि॰) निन्दित करना, श्रयमान करना, पीला रङ्ग, मदियारा रङ्ग । धुसर या धुसरा तत्० (पु॰) ईपत् पाण्डुवर्णं, हक्का भूसरित ( गु॰) चूक से सना हुया, घूल लगा हुया । भूहा दे ( पु॰ ,) धोखा, पृश् प्रकार के खेल का मध्य-स्थान, चञ्चापुरुष जिसे खेळ में गाइते हैं। धुका(श्रव्य०) धिकृ। धृत तदः (गु॰) [धृ+क] धारण विशिष्ट, धारण किया हुआ । श्रपराधी, पश्र्मा हुआ, गृहीत, घारित ! -कार्मुकेषु (वि॰ ) धनुर्वाणधारी, थोद्दा, चीर !-पट (वि॰) गृहीत वस्त्र, बस्त्रा-बृत, कपड़ा पहना हुआ।—ास्मन् ( वि॰ ) [धृत + श्रात्मन् ] जितेन्द्रिय, इन्द्रियों के धपने बरा में रखने वाला. सुस्थिर, ब्रह्मचारी, योगी ।

श्रु प्रा०---१४

घृतराष्ट्र तदः ( पुः ) शान्तनुनन्दन, विचित्रवीर्यं का चेत्रव युत, इनकी साता काशिराज की युत्री श्राम्बका थी, काशिराज की दूसरी कन्या अपना जिका भी विचित्रवीर्य ही से बगाई गई थी। सम्बादिका के गर्भ से पाण्ड उत्पन्न हुए ये। भूतराह का विवाद गोम्धरशाज सुब्ब की कन्या

गान्धारी से हुआ था। गान्धारी के गर्भ से धृतराष्ट्र के एक सी पुत्र हुए थे और एक कन्या । दुर्योधन श्रादि इन्हों के पुत्र थे : कन्या का नास द्व:शळा था । यह सिन्धुराज जयद्य है। ब्याही गई थी। महासारत के युद्ध में इनके सभी पुत्र मारे गये। गान्वारी के साथ घतराष्ट्र वन में चले गये । ६ महीने वहाँ रहने पाये थे कि इतने में उस वन में धाग खगी, अन्धराज घतराष्ट्र दौडु नहीं सकते थे,श्रतपुत वहीं जल गये । (२) नाग विशेष यह कह का पुत्र था, इसके साथ पाण्डवॉ का विरेश्य था । श्रश्वमेध का घेरडा क्षेकर श्रर्जुन मसिपुर गये । वहाँ श्रर्जुन पुत्र वश्रवा-इन ने घेरड़ा पकड़ लिया । पिता पुत्र में छड़ाई हुई, श्रर्जुन मारे गये । वञ्ज्वाहन की माता वित्राद्वदा श्रीर श्रज्ञैन की पत्नी रलुपी वहाँ श्राकर विळाप करने लगीं। उल्पी की सम्मति श्रीर माता की श्राज्ञा से वश्रवाहन सजीवन मणि चेने के लिये पाताल गरे। वहाँ धृतराष्ट्र नामक नाग के कहने से वासुकी ने मिशा देना अस्वीकार किया अतएव वअवाहन धीर वासुकी में लड़ाई हुई। लड़ाई में वासुकी हार गया और उसने सजीवन मणि वस्न-बाहन की दे दिया। यह देखकर धृतराष्ट्र ने अपने दो पुत्रों कें। अर्जुन के पास भेजा । अपने पिता की श्राज्ञा के श्रनुसार उन्होंने श्रर्जुन का सिर काट कर एक वन में फेंक दिया। इधर धर्जुन का शरीर मस्तक शूल्य देखकर वहीं हाहाकार मच गया। अन्त में श्रीकृष्ण धृतराष्ट्र के दोनों **पुत्रों** की मार कर प्रद्यंत का मस्तक ले आये । वह मस्तक श्रद्भन के शरीर से ओड दिया गया श्रीर सजीवन मिथा के स्पर्श से श्रर्जुन पुनः जी उठे।

माधि करसा से श्रुत चुनः वा उठ। यृति तदः (स्त्रीः) [पू + कि] पैर्य, धोरज, बाइस मन की स्थिता धारचा,सुख,नेगा विशेषः । [गम्मीर । धृतिमान् ततः (पुः) स्थितिचत, पैर्यावलम्बी, पीर, धृष्ट तदः (पुः) [ध्र्+क] मगल्म, साहसी, कसाही, निलंक, चतुर्विष नायक के धन्तर्गत

एक नायक विशेष । यथाः—

" करे देग्व निरसंक जो, खरे न तिय के सान ।

कान घरे सन में नहीं, नायक भ्रुप्ट निदान ॥" .

—स्सराज ।

—ता (क्षी॰) दिछाई, प्रगणसता, निलंगसता, भूतंता, मचलाहर, साइस !—केतु (पु॰) शिख-पाल का पुत्र जो पायहवें की श्रीर से खड़ा था। भूमपु, तद॰ (वि॰) [ धूप्+वतु ] एष्ट, प्रगण्स,

निर्देश्व ।
घूरपुत्त तर् (पु॰) पाझाखराज द्वुपद का पुश्र धीर
पूपत का पीय, महाभारत के पुत्र में इसने पुत्र
रोकातुर द्वीयाचार्य का सिर काटा था खेते पुत्र
के करिता दिन राज का द्वीयाचार्य के पुत्र
स्थलपामा ने दिन कर पाण्डवेर के शिविर में पुत्र
कर भएने पितृवासी एटयुझ को मार काला था।
घँगामुटि दे॰ (को॰) मुस्समुक्की, युस्सामुस्सी,

युक्त स्वा ।
येनु तद० (स्त्री॰) सबस्ता गी, नवत्रम्ता गी, दुषार
गाय, पृत्रिवी ।—मितिका (स्त्री॰) दक, उांस ।
येनुक तद० (प्र०) असुर विग्रेण, यह गर्देम के प्राकार
का या । नरानीत खेलुण इस रायुत को प्रकास
ने सारा या । एक समय श्रीकृष्य और बळराम
गी चराते चराने साळ वन में चले गये भीर वहाँ
साळ तीवने करो । वसी वन में चेनुक रहा करात।
या । ताळ गिरने का सन्द सुनकर चेनुक इनकी
थेगर दीवृत । यक्ताम ने नवके देग्ने पर पहन कर
साळ के पेड़ से वसे दे सारा, जिससे उसकी
गृज्य हुईं।

् इर . धेनुमती तत्० (स्त्री॰) एक नदी का नाम, गोमती । धेय (पु॰) घारण करने थेग्य । धेर (पु॰) घनायें जाति विशेष ।

धेला वा धेलचा दे॰ (पु॰) बधेला, बाघा पैका, प्क प्रकार का सिका, जिसका दाम बाधा पैका

घेतो दे॰ (स्त्री॰) मदबी, अघेती, भाषा दपया । धेर्य तद॰ (दु॰) धीरता, स्थिरता, भयादृस्य, धमा, सदिष्पुमा :—कजित (दु॰) धेरागली, धीर । —स्युत (वि॰) भस्यिर, चबुळ, सभीर, सदिस्स्य !—हाजी (वि॰) स्थिरता विशिष्ठ, धीर, ग्रान्त।

धेवत तद॰ ( पु॰ ) गाने का एक स्तर विरोप ! ध्री दे॰ (कि॰) थे। डाल, साफ़ कर ! धोधा दे॰ (पु॰) कल की मेंट, अपहार, बपायन । धोइता तद्द॰ (पु॰) दै।हिन्न, देहिता, बेटी का बेटा । धोई दे॰ (स्त्री॰) विना दिल्ल के की सून की दाल, जो सिताई गयी हो और जितमें पानीन न हो । यो धोंधा दे॰ (पु॰) टीला, मही का देर, मही का धोंवाला दे॰ (पु॰) भूमार, पुन्नी निकलने की राह । धोंकत दे॰ (पु॰) भूमार, पुन्नी निकलने की राह । धोंकत दे॰ (पु॰) भूसार, पुन्नी निकलने की राह । धोंकत दे॰ (पु॰) भूसार, पुन्नी निकलने की राह ।

दण्डवत करता।
धोक्त दे॰ (वि॰) वस्त्रास्त्री, महावदी, पराक्रमी।
धोस या धोस्ता दे॰ (दु॰) छुत, कपट, अम, गुडावा,
छुत्रता, प्रतारवा, प्रवच्ना, श्वातक, घ्रचानक।
—्याना (वा॰) छुत्रा आना, विद्वत होना,
ठगा जाना।—देना (वा॰) उगना, घुळना,
सहस्राना भन्नवा होता।

हमा जाना ।—देना ( वा॰ ) हमना, धृबना, धृता दे॰ (पु॰) पूर्व, दुवी, कपटी । ध्रीतो दे॰ (धृ॰) वटिस्टा, पहनने का वस्त्र, धीत वस्त्र, कार में पहिनने का वस्त्र । [क्राना । ध्रीता दे॰ (कि॰) प्रवस्ता, प्रवाबन करना, साफ़् ध्रीय दे॰ (स्त्री॰) एक प्रकार की सहवार । ध्रीय दे॰ (पु॰) कपटे साफ़ करने का काम, धोने का काम, धुने कपडे की खेव ।

चोविन दे० (स्त्री०) घोषी की स्त्री, रजकी । घोषी दे० (द्व०) रजक, कपडे घोने याजी जाति !— सास (स्त्री०) यही त्या !—पदाइ (द्व०) इस्ती का पक पेच ।

घोषी तत् (पु॰) संस्कृत के एक प्रसिद्ध कि,

"पवनद्त '' नामक एक प्रम्य, इन्होंने संस्कृत
भाषा में बनावा है जो सेवद्दत के समान है। वे
कवि बहरेग के निवासी थे। वे कवि जयदेव की
के समझजीन थे। जयदेव का समय नृष्टीय ११ वी
सदी का पुने भाग निर्चात हो जुड़ा है। उसी के
क्रमुसार पोषी कवि का भी समय मानना चाहिये।
जयदेव ने इन्हें " कविश्मावति " कहा है।

जयदव न इन्ह '' कविङ्मार्थाते '' कहा है ! धार या धारे (पु॰) समीव, निकट, धार, किनारा ! धारया (पु॰) सवारी, हैं।इ. सरपट !

भीरियो तद॰ (की॰) परम्परागत बात, हमागत

रीति, धर से चली बायी बात । घोषती (बी॰) घोती । धोसा (पु॰) भेजी, गुड़ की पिण्डी।

धी दे॰ (गु॰) शुच विशेष, धव बुच । धीं दे॰ (पु॰) थीन, धाव मन, बीस सेर, एक मन का धावा, (श्रव्य ) या, घषवा ।

धोंक दे॰ (की॰) रेग वीशेष, कागण्यास । धींकता दे॰ (कि॰) फुँक्ना, भाषी चलाना, धींकती से हवा देता।

धोंकनी दे॰ ( छी॰ ) सखा, आधी, वमड़े का एक यन्त्र जिससे लुहार जाग वज्वलित करने की हवा निकालते हैं।

धोंका दे॰ ( छी॰ ) धोंकती, मला । धोंज दे॰ (खी॰) विवेचना, विचार, धीरगीलन । धोंस दे॰ (पु॰ ) धमकी, खुलावा, चट्टाई, शाकतय,

मभकी, देश । धौंसा दे० ( पु॰ ) नगारा, दुन्दुभि, वड़ा नगारा ---

धासा दे॰ ( पु॰ ) नगारा, दुन्दुस्स, वड़ा नगारा ।— पदी (छी॰) भुड़ाचा. मांसा । धौंसिया दे॰ (पु॰) प्रधान, जगुजा, नेता, दल का

भारत्या द ० (पुण) भ्यान, अशुक्षा, नता, दल का प्रधान, होड़ के दुछ का प्रधान ! [परिकृत । धींत तत् ० (पि०) प्रदातित, धोध्या हुष्णा, रवेत, धींताल हे ० (ए०) धनवान, स्मा, दुर्जन ! धींताली हे ० (स्त्री०) थन, यह, स्मांपन ! धींताक तत् ० (पु०) हेश विशेष ।

धीस्य सत् (पु॰) पाण्डवें के घुरोहित का नाम, इनके उमेष्ठ आता का नाम देवल था। चित्रश्य की सम्मति से पाढ़वें ने चीम्य को ख्यना पुरेहित वनाया था। नारद ने प्रकल्प पुरेहित वनाया था। नारद ने प्रकला पुरेहित वनाया था। नारद ने प्रकला पुरेहित की सिना चीमा को सिना की सिना चीमा को सुधिष्टित को दी थी। उसी स्तेत्र के प्रभाव से युधिष्टित को ख्वा था। नार्दि सिनी थी। धीर दे॰ (पु॰) करेस विद्योग, कब्तर की एक जाति,

जहनी करूनर ।
ध्रीरा है ० (वि० ) धवल, रचेत, शुरू, शुक्र ।
ध्रीरा है ० (वि० ) धवल, रचेत, शुरू, शुक्र ।
ध्रील है ० (स्त्री०) धवड़, व्यत्त स्थपा, धाव ।—जहना
(वा०) पीटना, मुक्ता मारना !—मारना (वा०) ।
—लामाना (वा०) धवड़ सारना, धील बहना ।
—लामाना (वा०) वाल होना, चटी सहना,
हतासर होना, मेंगेरच भक्न होना, निरास होना ।
—व्यपा (वा०) सारपीट, सार कूट, बोट बवेट ।

थीला दे॰ (वि॰) घीरा, घवतः रवेत, ग्रुक्त, शुश्रः।
—िगिरि (वु॰) घवळागिरि, हिमाळव पर्वतः।
—यक्कड् (वु॰) मारपीट, ववद्रवः।—धप्पडु
(वु॰) मारपीट, दंगाः।

श्रीति (सी॰) वृत्त विशेष ! [चपत जमाना | ध्रीताना दे॰ (कि॰) ध्रीतियाना, षप्पद्म मार्गा, ध्यात तत् ॰ (वि॰) [प्यै+क] विचारित, विन्तित, सोचा हुआ, ध्यान किया हुआ |

ह्यातच्य तत् (सु॰) [ध्यै+तदय] ध्यान हे योग्य, ध्यान देने योग्य, झलक्त डपयोगी, अति-सय ब्रिय: [विचारकः।

ध्याता तत् ( पु॰) [धी+तृषा ] ध्यानकर्ता, ध्यान तत् ॰ (पु॰) [धी+धनद् ] सेष्, विचार, विचता, व्यक्तव्य पूर्वेक स्तराय, ब्रह्मक्याल, ज्ञान, बस्तु का वृत्तः स्तराय, ली।—धीम सेत् ॰ (पु॰) समाध्योगा।

च्यानसिंह दे॰ (पु॰) पक्षाव केसरी स्याजीवसिंह का प्रयान सन्त्री, इस पर रणजीतसिंह यहा मरोसा रखते थे। ज्यानसिंह के यह माई का नाम गुलावसिंह या और इनके छोडे साई का नाम स्वितसिंह था। इन तीनों भाइयों पर महाराज बड़ी श्रीति रखते थे। इनकी राजा की उपाधि मिली थी। इसके बाद राजा की प्राज्ञा से राजकीय पत्रों में "राजा कलान बहादुर " खिले जाते थे : महाराज रणजीतसिंह ने श्र**प**ने चन्तिम समय **में** श्रपने प्रत्र खडगसिंह की **राज्य** का उत्तराधिकारी श्रीर उनका श्रीभभावक ध्यान मिंह के नियत किया। परन्तु खडगसिंह श्युजीतसिंह के उत्तराधिकारी होने के योग्य नहीं या। दण्डों के परामर्श से वह ध्यानसिंह पर श्रविश्वास करने लगा, धनत में ध्यानसिंह कीर उनके पुत्र का महल में आना भी उसने रोक दिया। इस समाचार का कुफल खड़सिंह की बहुत ही शीव मिला। यह बन्दी होकर जेल भेत दिये गये। उनके पुत्र नवनिहालसिंह की पञ्चाव की गड़ी मित्री । खडग सिंह की मृत्यु जेलखाने में हुई, उसी दिन नव निदाससिंह भी तेरिया हार के गिरजाने से दवकर मर गये। इनके बाद खड्गसिंह की स्त्री ने राज्य

का कारवार प्रहण किया, रावसिंहासन पर थैठ कर रानी चाँदकमारी ने ध्यानसिंह से बदला-चकाने का प्रण किया । ध्यानसिंह भी इसे पदच्यत करने की चेटा करने लगे। यन्त में वह सपनी चेटा में सफल हए, रानी चौंडकमारी गही से उतार दी गयों चौर रणजीतसिष्ट की उपपन्नी के गर्भ से स्त्यस शेरसिंह राजगही पर बैठाये गये । शेरसिंह ने रानी चाँदकुमारी से व्याह करना चाहा, परन्त इसने इसे श्रस्तीकार किया, तदनन्तर इसमें लडाई हुई परन्त अन्त में सन्धि हुई और हु नी बाख रुपये वार्षिक रानी के। देना निश्चित हथा । ध्यान सिंह थीर शैर्रसिंह दोनों ने मिलकर रानी की मरबा डाला । सिन्धवाठा सरदार पञ्जाव में बडे प्रतिष्ठित हैं, वे राजकुर के थे। उन्होंने इन सब बातों को देख प्यानसिंह चीर शेरसिंह का काम तमाम कर देना ही उचित समस्ता। इसी विचार से प्रेरित होकर वे एक दिन कड़ सेना लेकर चढ चापे । दोने। दल में लड़ाई हुई, धन्त में शेरसिंह चीर प्यानसिंह दोनों मारे गये | इसी लढ़ाई में शेरसिंह का १२ वर्ष का श्रदका भी मारा गया। घ्याना दे॰ (कि॰) ध्यान करना, ध्यान खगाना । घ्यानी तद् • (वि॰ ) ध्यानकर्ता, ध्यान करने वाखा. ध्यान लगाने वाला, जपी, योगी । ध्यानीय तद् ( वि ) प्यान येगय, ध्यान करने के ये।ग्व, समस्यीय । च्याता **।** ध्यायक तत्॰ ( पु॰ ) विन्तक, विचारक, ध्यानकर्ता, घ्याचना दे॰ (कि॰) घ्यान करना, घ्यान छगाना, भजन करना 1 [(पु॰) विन्छ, नारायण |

रपेय तत् ॰ (वि॰) प्यानाई, प्यान योग्य, स्मरयीय, सुपद् (पु॰) एक राग विरोध ।
प्रय तप् ॰ (वि॰) निश्चित, स्थिर, रृद, श्रवल. प्रटल,
निल, (पु॰) विष्मु, पृक्तारा जो द्विय उत्तर
केन्द्र में आया स्थिर है, पुष का तरा, कपर् केन्द्र । भणवान का मक्ता यह रामा ज्वानवाद का पुन था। एक समय प्रदर्शी विमाता से श्रव मानित होकर बालक भव रोता हवा चपनी माता सुनीति के पास गया । माता ने रोने का कारण पूँछा, धव ने कहा-- " मैं पिता की शीद में यैटा था, सुरुचि ने मुम्ते किटक कर बतार दिया थीर कडा राज्यासन पर बैठने के लिये तुम्हें सेरे गर्भं से उरपद्ध होना चाहिये या। ध्रव की माता इससे द रिज ते। हुई, परम्तु हृदय का भाव छिपा कर उसने कहा, यदि तुम सचमुच शज्यासन पर बैठना चाहते हो तो तपस्या करके मगवान को प्रसञ्च करें। वह तमें राज्यासन पर बैठा देंगे। बालक अब तपस्या करने के लिये घर से निकल पडे । मार्ग में नारदजी ने स्न्हें उपरेश दिया। ध्रव की तपस्या से भगवानु ने प्रसन्न होकर वन्हें धर दिया । वर पाकर ध्रव घर लौट श्रामे । पिता ने उनकी राज्य दे दिया। राज्य पाकर ध्रुव न शिश्चमार पुत्री सूमि से विवाह किया। ध्रव का सौतेखा भाई एक यद्ध के हाथ से मारा गया। ध्र**व** यचीं से छड़नें बगे, परन्तु पितामह मनु के मनु-राध से बन्होंने युद्ध बन्द कर दिया । धून ने बहुत दिनों सक राज्य किया, चन्त में बन्हें प्रुप लेक प्राप्त हुन्या !--तारा (पु॰ ) मेर के जपर रहने वाला ।---जोक ( पु॰ ) बोक विरोप नहीं धव का वास है।

मुवा दें (पु॰) एक पीधे का नाम, भूव का । धर्मस तद॰ (पु॰) नाग, चय, हानि, चिति । धर्मसी तद॰ (पु॰) नागक, परमाणु । इन्जा तद॰ (ची॰) पताका, मन्दी, केंतु । ध्यजिमी (खी॰) सेना चिग्रेय, सीनावर्ती बुचादि की चिन्हानी।

घ्वजी तत्॰ ( पु॰ ) पक्षकाभारी । घ्वनि तत्॰ (पु॰ ) शन्द, नाद, निनाद, स्वरः ।—त

( गु॰ ) ग्रह्मित, षादित । घ्वस्त ( गु॰ ) नष्ट, झष्ट, ध्युत, ग्रह्मित । ध्यान्त तद॰ (दृ॰) ग्रन्थ झार,तम, ग्रॅंथेसा, ग्रॅंथियास । —गृष्ठ (दृ॰) सूर्यं, चन्द्रमा, श्रांत, सभेद रंग । न व्यक्षन वर्ण का यह बीसवीं श्रवर है, इसका उचारण स्थान दन्त होने से इसे दन्यवर्ण कहते हैं।

न तंत्र ( था ) निपेधार्थक शब्दाय, नडीं, श्रमाव मत, जिन, जिन, श्रजमाथा में यह बहुद्धवन का चिन्ह समस्ता जांसा है यथा—''श्रेगि करहु किन श्रांखिन श्रोटा '' —रामायया।''श्र्म श्रांखियां दुखियान की सुख सिरती हैं नीय ''आदि।

नङ्ग ) (वि॰) दिग्रन्थर, वस्तरीन । (पु॰) दस नङ्गा ) नामी गुसाइयों की एक मण्डली जी जलूस में नक चडके निकलते हैं।

नङ्गी दे॰ (स्त्री॰) नंगी श्री, विवस्ता स्त्री । नङ्गटा दे॰ (वि॰) नम्न, नङ्गा, विवस्त, वस्त्र रहित, वस्त्रष्टीन, लुखा, वदमाश, गुँडा ।

मङ्गभङ्क दे॰ ( वि॰ ) दिगम्यर, विवक्तक महा। नङ्गा दे॰ ( वि॰ ) दवारा, विना कराई का, नहरा हे —मुङ्गा-मुनङ्गा (वि॰) विलक्तक महा, नहरावहर, बस्त्रद्वीत |—भीती या भीता ( खी॰ ) ज्ञामा सलावी, सरीर की सलावी |

तहाया, प्रसार का तलाया। नङ्गे सिर दे॰ ( ना॰ ) खुने सित, डवारे सिर। नइइर ( पु॰ ) नैहर, पिता का चर, मयका। नड ( पु॰ ) नव, संस्या विशेष, ननीन नृतन। नडम्रा ( पु॰ ) नाऊ, सांपित। नडत ( गु॰ ) नत, सुकाहुबा।

नक दे॰ (खो॰) नाक, नासिका, नासा।—चदा (चि॰) क्रोधी, विद्वविद्या, उम. तीस्था।—धिसता (चा॰) विदेशि करमा, विश्वती करमा, देव्यवत करमा।—टा (चि॰) नेककडा, निसंका, ठरा, निसकी नाक कट रायी हो।—हीं (दु॰) नाक का वृक्क रेगा विदेशे।—तीं हां (चि॰) हैंसीड़, परिदासवरीज, रसिक, धूर्म।—सीर (स्त्री॰) नाक की शिरा।—सीर फूटना या वद्दाना (चा॰) नाक से स्विर निकवना, पृक्ष प्रकार का रेगा।

नक तदः ( पु॰ ) रात, रात्रि, रजती, निशा। [रङ्ग। नकक तदः (पु॰) छष्ठवस्त्र, मबिन, पूजवर्ष, पूमैछा नकरा ( गु॰) नककटा, अप्रतिष्टित, वेशमै। नक विसती।( स्ती॰) अधिक खुरामद करना। नक डिकनी (खी०) एक पौधा विशेष जिसको स्ंघने से बहुत ड्रॉके श्राती हैं।

नक्द (go) रोकड़, नगद, रुपये पैसे आदि ।—ी (खी॰) देखो नक्द । [द्वाना, गारजाना । नक्ष्मा (क्वि॰) नक्षियाना, माके दग आना, व्याकुक नक्षव (खी॰) सेंच चेतरी के लिये सकान फोड़ना । नक्षेत्रसर (स्त्री॰) छोटी नय, नशुनी ।

नफल (खी॰) त्रमुकरण, प्रति लिपि, पृक्ष लिखी वात की डोर्ग काल्याँ दूसरी जगह लिखना।—ी (गु॰) वनावटी, कुत्रिम।

नकुरा (पु॰) नाक, छंबी नाक।

नकार तत्॰ (९०) [न+क्स+श्रम्] नहीं, नहीं मानना, अस्वीकार, प्रतिपेध, निपेध करना ! "न" श्रप्तर !

नकारना दे॰ (कि॰) नहीं सानना, श्रन्धीकार करना, सुद्राना, सुकरना, स्वीकार करके पुनः नहीं स्वीकार करना ।

नकारा (पु॰) नकारा, नवादा । किपड़े का होता है। नकाव (की॰) मुँह का परदा जो आलीदार महीन नकुत्रा दे॰ } (पु॰) नोक, श्रवि ।

न कुल तद् (पु०) न्यौळा, नेवळा, पांचवी पाण्डव, पाण्ड का चेत्रत युत्र, पाण्ड की ली माझी के गार्म से और अधिवतीकुमारों के औरस से इनका जन्म हुमा था। यह णज्ञात चनवास के समय मस्त्य (जयपुर) राज के यहाँ यपना तन्त्रीपाल नाम रख कर गी चराते ये। युधिष्ठिर के राजसूव नामक यज्ञ के समय पे दशार्थ ( ज्यपुर) राज के यहाँ यपना तन्त्रीपाल नाम रख कर गी चराते ये। युधिष्ठिर के राजसूव नामक यज्ञ के समय पे दशार्थ ( ज्याधित हुं ) माळव देश तथा समुद्र तीरवर्त्तां आमीर देश के जीत कर पक्षाव में उपस्थित हुए। उसके बाद पंजाब, अमर पर्वत, द्वापाल खादि देशों को इन्हों ने जीता। सद्वनन्तर इन्होंने द्वारका में बाधुरेव के पास वृत्व मेजा था। यादवी के युधिष्ठर की प्रधीनता स्वीकार करने पर मारत के उत्तर पश्चिम प्रदेशों में रहने वाले म्लेच्छ परहव शादि असम्य जातियों को जीत कर ये इन्द्रमुख्य ळीड शाये। चेदिराज की जीत कर ये इन्द्रमुख्य ळीड शाये। चेदिराज की

कत्या करेलुमती से इनका व्याह हुआ था। करेलु-सती के गर्म से नकब की निरमित्र नामक एक प्रवास्त्र व्याधा ।

नकेल दे॰ (स्त्री॰) काउ की बनी पुक प्रकार की सलाई जो फेंट की नाफ में लगाते हैं. फेंट की हांडी। नका दे॰ ( पु॰ ) तास का इका, खेळ के तास में का इवका ।

नक्की दे॰ (स्त्री॰ ) नासिका से बचारण करना, सानु-नासिक प्रशास्य करना, निश्चय, स्थिर, दृढ़ | —मुठ (प्र∙) जुए का एक खेल । विदनाम । नक रे॰ (वि॰) भहीतिमान, श्रवयशी, दर्नामी, दष्ट, नस्त्र तत् ( पु॰ ) जिलका नाश न हो, तासगण, २० नद्दर, शरवनी, मार्गी श्रादि ।- नाध -पति प्रशास ( go ) चन्द्रमा । - चक्र (go) सारामग्डल, तारावक ।-प्रप (प्र०) नवन मध्यवर्ती प्रस्प विशेष, नच्च का चरिष्ठातः देवता ।-विद्या (स्त्री०) व्यक्तिय विद्या। —सचक (go) बिन्दित ज्येतिथी, मूर्ध ज्येतिर्वित नच्य सूचक का खद्मण युद्दासंहिता में इस प्रकार विवाहपाई। ययाः—

<sup>\*</sup> तिथ्युरातिं न जानन्ति ग्रहाणा नैवसाधनम्, परवास्येन वर्तन्ते ते वै नत्त्रसूचक " भविदिग्येव य शास्त्र देवताव प्रवद्यते. सपकिर्पक पापो झेया नक्षत्रसृचकः "।

नस्त्री दे ( वि ) माग्यवान, प्रतापी, माग्यशाखी । नद्यत्रेश तत् ( पु० ) नद्य ईश, चन्द्रमा ।

नक तत्व (पु॰) मगर, कृम्मीर, माका, एक प्रकार का बन्नजन्तु !--राज्ञ ( प्र॰ ) शीवर, ब्राह ( नमरा (गु॰) चङ्कित, चित्रित । विनाया हवा । नपराा (पु॰) मानचित्र, रेखा छादि के सहारे ना सन् (पु॰) नह, नाखन, हाय और पैर की चहु बियों के चममाग स्थित कठिन समें विशेष । यटा हुमा मदीन रेशम, पर्तंग श्वशने का स्रोश ।

—रेखा (भ्री॰) नम का विन्ह,च≩ाट ।—सिस्त.

—मे सिरा तक ( था॰ ) समस्त, निर से पैर तक, सम्पूर्ण शरीर । नखत वर्• ( पु• ) नचत्र, तारा, सिशरे।

नखर तद् । (पु॰) नह, नख, कटे नख।

नखरा दे॰ (पु॰) चोचबा, हाव माव।--निहा (१०) नखरेबाजी, चीचलेबाजी । मिया नसिंह । नखाय्घ तत् ( वि ) वाघ, छ कृत्र, मुर्गा, मेर, निखयाना दे॰ ( कि॰ ) नम्र से बहारना खबीरना. नखाघात बरना, खमाटना ।

मखी तद ( वि ) नख विशिष्ट, नवधारी, नख-बाला, नरील, वे जन्त जो नख से प्राक्रमण करते हैं ।

सरा सत्. ( g. ) पहाड, पर्वत, वृद्ध, जड़ पदार्थ मात्र, सात की संख्या। (देक) नगीना, धँगुडी चादि गहनों पर जड़ने के परवर |-- बर (प्र.) गिरधारी, श्रोहरुका :-पति ( प्र. ) पर्वत स्वामी,

पहाडों का माजिक, हिमालय पर्वत । नगचाई दे (स्रो॰) समीर, निष्ट, निष्टागमन, [पहुँ चना | घवाई । नगचाना दे॰ (कि॰) वास श्राना, समीव, जाना, नगचाहर दे॰ (छी॰) सामीप्य, निश्वरता, नगराई। नगजा (स्री॰) पार्वती । किसंगा से बनता है। नग्या ( प्र. ) सन्दोशास का वृक्त गया जो तीन धरारी प्रक जड़ी। नगएय ( गु॰ ) तुष्त्र, हेय । नगर्दीना तद् • ( पु • ) नागदमन, धीपघ विशेष, नगन तद् ० (वि०) नश्च, नङ्गा, वस्त्रहीन, दिगम्बर, थनावृत (—ो(क्षी०) छै।टी वच्ची को नगी घूमती फिरती है। विश्यर । नगमिन्नक सन् ( पु ) पात्रामाभेद, एक प्रकार का नगर तद (पु॰) पुर, प्राम, वडा प्राम ।-कोट ( पु. ) काट कांगड़ा, नगर के बाहर की भीत —नारी या नायिका ( खी॰ ) गणिका, बेरपा, बाराङ्गना,नगर की साधारण स्त्री !—चर्ती (वि॰) नगर के मध्य में स्थित, नगरवासी, नगर में रहने

वासी।-दा (गु॰) नागरिक, शहरुमा। नगराई ( सी॰ ) मागरिङना, चतुगई, धूर्तता । नगरी सन्॰ (छी॰) बस्ती, ग्रास, गाँव, छोटा नगर । नगरोपान्त तत् ( पु॰ ) नगर का परिसर, नगर कानिकास।

वाले ।-वासी (पु॰) नागरिक, नगर के

नगाड़ा या नगारा ( पु॰ ) नगारा, नकारा, नकारा। नगी ( की • ) नग, नगीना, पार्वती, नाग की !

नमीच दे॰ (पु॰) समीप, निकट, वात। नगीना (पु॰) द्वीरा प्रवा झादि। नगेन्द्र (पु॰) पवैतरान, हिमालय। नग्नतन॰ (षि॰) नग्ना, बस्रदीन। नश्नतन॰ (षि॰) नग्ना, बस्रदीन। नश्नताना दे॰ (कि॰) नाव कराना, नवाना

नचवाना दे॰ (कि॰) नाच कराना, नचाना, मूख कराना। [नाच करने वाला। सच्चेया दे॰ (उ॰) नचाने वाला, नर्तक, मुखकता, नचाहिं दे॰ (कि॰) नाचता है, नृत्व करात है। नचाना दे॰ (कि॰) भचवाना, माच क्शना, मुख

कराना । नचावत दे॰ (कि॰) नचाता है, मृत्र कराता है, नाच कराता है । यवाः---

सबहिं नचावत राम गुसाईं ।

नर नाचिहैं सरस्ट की नाई ी —रासायण् । सिन्दिस्ता (पु॰) वःजन्नवा ऋषि के पुत्र का नान। सह्मत्र (पु॰) वःजन्न तारा (—ी (गु॰) प्रतायी, भागवान् ।

नट तत् ( पु॰ ) वर्तकों की पुक जाति, तर्तक, तपवैवा, भांड, कीतुकी, मायाची ।—सागर ( पु॰ )
नरियोगिया, श्रीकृष्याचन्द्र, टोबस, जादुगा ।
—पूपा (पु॰) इस्ताल।—नद (पु॰) महादेव ।
नटखट दे० ( वि॰ ) धृतं, कपदी, क्वती, पालण्डी,
वरायाते, उपदची ।

उरपाती, उपट्रेची । मटखटी दे० ( छो० ) भूतेता, कपट, छल । सटत दे० ( फि० ) मा करता है, नाहीं करता है, अस्वीकार करता है ।

वाला का, दावश । [फारस, परम, मायका मदी तत् ( स्त्री॰) नट की स्त्री, नाटकों में सूत्रधार नहुत्रा, नहुता ( पु॰) नट, नटवा, नट की एक जाति विशेष । नटना (कि॰) नष्ट होना, विगड़ना।

मझ दें ( दुः ) जाति तियोग, जो चूरी खादि बनाते हैं, सुद्धिरा । [लिहुरा । नत तत्त्वः (वि॰) [ नम्ह + फ ] त्रम्न, विनयी, विनती, विन

श्रभवादन । नितनी दे॰ (स्त्री॰) नातिन, बेटा की बेटी, पैस्त्री । नतीजा (९०) परिषास, फता ।

नतु (यु॰) नहीं तो, श्रम्यथा, ऐसा नहीं ते। । नतित दे॰ (वि॰) नातदार, सवा, सम्प्रम्थी।

नाया दें (पिड) नाक में पहने का गहना . बड़ी नाय दें (पुड) नाक में पहने का गहना . बड़ी नाय वा नधुनी। [यहने के लिये नाक खिदाना ! नायता दें (स्त्रीः) नाक का खेद। (फिट) नाथ नायती दें (स्त्रीः) नाव, नाक में पहनने का स्त्रा का पुक्र जाभूत्रण एक मकार का स्वरंत, तिससे

बैळ नाधा जाता है। नथी दे॰ (स्त्री॰ ) दिशे, र्नसी, नाधी गई। नशुद्रा दे॰ (पु॰ ) नायने वाळा, विदुधा। नशुद्र दे॰ (स्त्री ) ळिडुई।

सथुता दे॰ (पु॰) नाक का अप्रभाग।

नद् तत्० (पु॰) बड़ी नदी, जिसकी घरा उत्तर या पश्चिम की श्रोर जाती हो, यथा—शोध, महायुत्र, सिन्धु श्रादि । [शब्द, जातसब्द । महिद्दत तत् ० (वि॰) शब्द किया हुशा, शब्दित, कुत-

निद्दत तत्॰ (वि॰) शब्द किया हुन्ना, शब्दित, हत-निद्द्या (की॰) होटी नदी। (पु॰) नन्दी बैब, पूर्व वंशाला का स्वनाम प्रसिद्ध पुरू नगर जहाँ के नैयायिक प्रसिद्ध हैं।

नद्दी सद् (खी) वर्षतों से निकला हुआ वह स्रोत जो समुद्र में जाकर सिते, ग्राम, सरयू, ग्रमुना खादि । —कारतों (खी) काकत्रकुं। नामक यूटी। —मार्भ (द्व) नदी के उभयतट के वीच का स्थान। —त (दुः) भीकाणितामह, भर्द्धन युन, निमक विरोप (ग्रा) नदी सेवएकः —मार्सक (विर) नदी के जल से अपन्न खेती बारी।—मुख (पु॰) नदी का बहाव।

नदेश तत्० ( ५० ) समुद्र, भागर, महोद्धि । नदोला दे० (५० ) वडी नौंद, जिसमें वैळ श्रादिकी

पिलाया जाता है, जो मही का बना होता है। ननका दे॰ (पु॰) छोटा बच्चा, लडका, लाडला, दुखारा १

ननद् तद् • (स्त्री॰) पति की पहिन, ननशे । ननदिया, ननदि है॰ (श्त्री॰) तनद्,पति की मितिनी। निनहाल हे॰ (दु॰) नाना का घर, माता के पिता का घर, नाना का गाँव।

नंतु तत् ( घ० ) निरचय, खबधारण, धतुशा, सम्म-विदान, धतुमति, धतुनय, धामन्त्रण, धाष्टेप, विरोधोक्ति, त्रस्तेषा ।

नन्द ततः (प्र॰) श्रीकृष्ण का पाळने वाटा पिता. यसना के दसरे तीर पर पड़जे एक गोइल नामक गाँव था. वहाँ गोप चसते थे। नन्द वन्हीं गोवाँ के अधिवति थे। इस समय कस मधुरा का राजा या । नन्द मधरा के राजा के करद सामन्त थे । भगवानु श्रीकृत्य गोकुक ही में पक्षे थे। यहीं रम्होंने कंस के हारा भेजे हुए राषसों का वध किया था। यहीं से कंस के धनुर्यंत्र में निमन्त्रित दोकर श्रीकृष्ण मशुरा गये धीर वर्दा कम की मार कर अपने माता पिता के यहाँ रहने छगे। पुन से प्राथन नहीं लीटे कृष्ण के चले जाने के बाद ही से नन्द का जीवन एक प्रकार का बोम्स हो गया था। इस और डिस्वक हो सारने के किसे एक धार श्रीष्ट्रच्या जून्दावन गयेधे श्रीर वहीं नन्द थीर यशोदा से भेंट भी हुई थी, नन्द भीर बशोदा की समभा कर श्रीकृष्य पुन॰ मञ्जरा छौट षाये इसके बाद एक बार और भी श्रीकृष्ण से इनकी मेंट हुई थी वह मेंट मभास चेत्र में हुई थी जो भन्तिम मेंट थी। शन्द पहली जन्म स द्रोग नामक वस थे।

(२) माघ का राजा, इस नाम के नी शजा 'वाटबियुत्र के सिंडासन पर फास्त्र हुए ये। इनकी उप्पत्ति के विषय में शनेक मकार की मार्ते मिछती हैं। सुरायों में बिज्या है कि ये एक स्टान

के गर्म से बस्पछ हुए थे। इनके पिता का शास नन्दी था। परन्त चीद प्रन्थकार कहते हैं कि नन्द बेरया के गर्भ चीर नाई के चीरस से उत्पन्न हुए थे। जो हो ये साम्यशाली थे इसमें सन्देड नहीं। पाटलियुत्र का राजा चपुत्रक मर गया था। राजमन्त्री यही विचारते से कि किसका समिपेक किया जाय. किन्त मत्र वे कुछ भी निश्रय न कर सके तब उस समय की प्रधा के अनुसार वे नगर के बाहर राजहत्ति, घष्टा, छत्र, क्रम्भ चीर चामर श्रादि राजसामग्री खेकर उपस्थित ये । इसी समय नन्द यहाँ तपस्थित हुए । राजहित ने इन्हीं पर घडे के जल से श्रमियेक किया और सँड से उनकी श्वनी पीठ पर रख किया, चारी श्रीर महत्वधनि है।ने लगी । इनके वंश में क्रमशः सात नन्द्र शजा हर थे। करएक नामक एक महाप्रियत नन्द के सन्त्री थे । ग्रन्स में मन्द्र राजगही पर पैटे जिन्हें महानन्द भी कहते हैं। इसके सन्त्री करूरक के प्रश्न शक्टाल थे। इन्हीं के सभापण्डित विख्यात वारुचि ये। प्रसिद्ध शासनीति क्षत्राळ चाणक्य ने इसी चन्द वंश की राज्यस्रष्ट करके चन्द्रगुप्त की राजासन दिया था । जिस्र बदना का श्रमनास्त्र काके विभागतन ने सदाराइस नामक नाटक बनाया है। ---रानी (स्त्री) बरोदा,श्रीकृष्य की पालने बाबी माता । मन्दकुमार सन्० ( पु॰ ) थे कश्यव गोत्रत दव के वराधर थे। बंगाल के महाराज आदि शा ने क्छोज से पाच ब्राह्मण विद्वान बुळाये थे। दच अन्धीं में से एक ये। नन्दक्रमार के पूर्वप्रस्प

जाने वर्गे । सिराज ने मन्द्कुमार की दीवानी का काम दिया । श्रॅंगरेज़ों के साथ श्रमवनाव होने के कारण सिराज के पदच्युत होने के अनन्तर मन्द क्रमार लार्ड छाडव के सँशी नियुक्त हुए। छाडव के विजायत चले जाने पर. वेरेलप्ट साहब बहाल के गवर्गर हए। ये पहिले तो नन्दक्रमार की बड़ी प्रीति से देखते थे परन्ता पीछे किसी कारण से इन दोनों में परस्पर विरोध हो। गया | वैरेल्ड के . वाट कार्टियार बङ्गाल के गवर्नर हुए, ये भी श्रपना सयम परा करके चले गये। भारत के प्रथम गवर्नर-जनरळ बारिन हेसटिंगज के जमाने में नन्दक्रमार को एक सकदमें में उस समय के जल सर इला-जाइम्पे ने प्राणान्त दण्ड की श्राज्ञा दी । सन्दक्तमार मरने के समय ५२ छाख रूपये श्रीर मूमि सम्पत्ति छै।इ गये थे। एक बार इन्होंने पुक छन्त बाह्यकों के। इच्छाभोजन कराया था।

नन्दन तत् ॰ (पु॰) निन्दू + एसु पुत्र , बेटा, आनन्द-दायह, सुखदायह, प्रसादक, प्रसत् करने वाळा, सन्तान, विष्छु, नारायण, पर्वत विशेष, हुन्द्र का उपयन। (वि॰) इपेननक, आहादशनक।—अ (पु॰) इरिक्टन

नन्दनन्दन तद्० (प्र०) श्रीकृष्ण ।

मनदा-तत् (सी०) निन्द--श्रा तिथि विशेष, देशें। पत्तों की प्रतिपत्, पद्यी और पुकादशी तिथि, सन्त्रति । भगवती का दसरा नाम । बाराह प्रराण .सें लिखाहै कि ब्रह्माने देवी से कहाथाकि देवि ! आपने देवें। के बहत बड़े कार्य किये हैं. परन्तु श्रापको एक श्रीर भी देवताश्री का कार्य करना चाहिये। यापकी महिपासुर का विनाश करना होगा। ब्रह्मा के यह कहने के अनन्तर देव-साओं ने भगवती की डिमालय में स्वापना की श्रीर वे इससे बहुत प्रसन्न हुए, इसी कारण भगवतीका नाम नन्दा पड़ा । दसरी प्रस्तकी में किया हम्रा है कि भगवती देवलोक नन्दनकानन श्रीर पवित्र हिमालय में रह कर बहुत आनस्दित हुई थी । इसी कारण उनका नाम नन्दा पढा है । बन्दारमञ तत्• (९०) [ नन्द् + शास्त्रज ] श्रीकृष्ण, श्रीवनसम्म ।

नन्दि तत्॰ (पु॰) शिव का द्वारपाल, धूत कीड़ा, जुआ का खेला।

निन्दिप्रामं तत्॰ (पु॰) ग्राम विशेष, नहीं श्रीरामचन्द्र के बनवास के समय भरतजी सपस्या करते हुट् राज्य ज्यवस्था करते थे ।

नन्दिवाप तत्० (g॰) धर्तुन के रय का नाम, सामन्द देने वाळा नन्दियों का शब्द, आटों की स्तुति । मञ्जळ घेषिया ।

निन्दनी तदः ( खी॰ ) [ नन्द् + इत् + ई् ] कन्या, धुवी, उता, ग्रहत, विशेष्ठ की चेत्र । कामधेतु की कन्या, मन्दिनी, महर्षि विशिष्ठ ने इसी चेत्र व की कन्या, मन्दिनी, महर्षि विशिष्ठ ने इसी चेत्र का पाळन किया चा ! सेवा से प्रस्त करके इसी नन्दिनी के प्रसाद से ख्योच्यापति राजा दिनीप ने स्मु नामक पुत्र पाया था। साखी,पजी की बहिन ।

नन्दी तव् (पु ) [ नन्द + हम् ] दिव का धनुवर, सहादेव ने इतके द्वारस्थक का काम दिया था | सुधावियेष, वदहुष, शालङ्काषत मुनि. यह रिव के क्षेत्र थे | [मिरानी का पति। नन्दीर्ह, नन्दोस्ती दे (पु ) ननद का पति, पति की

शन्द्रित, सन्द्रास्ता १० (पु०) ननद् का पति, पति की सन्द्रोता १० (पु०) नीद, मझे का बदा छोड़ा भीदा। [शिद्य, सवावक । -तन्द्रा १० (वि०) छोटा, नाटा, ळग्न, छोटा ळङ्का, नर्पं,सक तद० (पु०) छोद, स्टिंबइ, पुंसल्बदीन, पुरु

नर्षुंसक तत्० (पु॰) क्लोव, हिंबड़ा, पुंसस्वहीन, पुरु-परवहीन ।—सा (खी॰) नामर्दी ।—सिङ्ग (पु॰) तीसरा जिङ्ग ।

नप्ता तत्॰ (पु॰) कन्या का पुत्र, देशिष्ट्रत्र । नफर दे॰ (पु॰) चौका, चाका, सेवक, सृख । नफरत (सी॰) पृखा ।

नफ्रस (खा॰) युवा। नफ्सरी (खी॰) एक दिन की मजूरी। नफ्सा (प्र॰) छाम।

नफ़ीरी दे॰ (ख़ी॰) बाथ विशेष, तुरही, सहनाई । सबेडुसा (कि॰) सुलकाना, निपटाना।

नवेडा (पु॰) समाप्ति, सुरुक्ताव, निर्यय । [नाडियाँ। नब्ज़ ( स्त्री॰) जाड़ी, पहुँचे के कपर की रक्तवाहिनी, नब्दे (पु॰) संस्था विरोप, ३०।

नभ तत्० ( पु०.) श्राकाश, गागन, श्रतमान, श्रावण का महीना।—श्वर (पु०) आकाश में चक्रने वाके पक्षी।—स्थल (प्र०) श्राकाश। नभग तस् (पु.) पदी, परिद, नभवन, देवता, नपत, प्रद, पसेह, चिदिया।—नीय (पु.) गरुद, चन्द्रमा।

नमगामी वत्॰ ( पु॰ ) नमा, पची, नचत्र ।

समगेत तत्० (पु०) समामाय, गरुद, चन्द्रमा । समचर तद्० (पु०) पसेह, पती विद्यासागर, मेद,

वायु, पक्त । (वि०) चाकारा में धूमने वाला, चाकाराचारी, खेवर ।

समञ्जर या नमस्यर तत्० (पु०) श्राकारा में उद्ने बाखे, श्राकाशचारी, पद्मी, तांत, प्रवदेवता, विधा-षर, सिद्ध, गन्धर्य ।

भमस्य तत्- (पु.) भादपद, आदी का महीना, माडमाम ।

समस्यान् ततः (प्रः) [ नमस् + वर् ] बालु, स्रविल, प्रत, हवा । [ गमन, व्हना, व्हूमन । नेमागित ततः (सी०) [ नमस् + गति ] पालाग्र नेमासूस ततः (प्रः) [ नमस् + प्रत ] वारित, सेव, सन् ।

सम (१९०) तर, भीगा, बाई ।

नम् सत् ( च ) नमस्कार, प्रयाम, श्रभिवादन । ---से श्रापटी नमस्कार करता हैं ।

नमक (3.) भीन, ज्या ।—खदा करना (कि.) घरवा के बदले रवहार काना ।—फुटना (कि.) चेदमानी का परिचास सीमना !—हवाम (गु.) बाकाल के मति खब्कार कार्ने वाला !—दुलाल (१.) वरकार को बदला हमें बाला !

नमकीन दे॰ (वि॰) नीन की वस्तु, पकाळ जिसमें नमक पदा हो, उवणाक ।

नमत, नमति तद् ॰ (कि॰) नमस्का करता है, प्रखाम काता है, कमियादन करता है, नम्र होता है, नवता है, फ़क्ता है !

नमन तत्व (पु॰) [ नम् + चनर ] चरोगरानन, वस-होना, म्याम करना, विनोत होना, नत होना । नमस्हार तत्व (पु॰) [ नमस + कार ] प्रयाम, सम्मान प्रदर्शन करना !

नमाज दे॰ (पु॰) सुसरमानी की ईरान्तुति, सुसरमानी की ईम्बर मन्द्रना की रीति ।

ममामह तर्॰ (कि॰) इम खेल प्रकास करते हैं।

मिति तद् (g) इत नश्स्कार, विश्वच, कृत्विनय, प्रद्वीमृत ।

नसुचि तत्र ( ९० ) कामरेव, मदन, कन्दर्य, देख, विशेष, प्रसिद्ध दानव, महासुर श्रम्म का तीसरा भाई, श्रम्म से दोष्टा विद्यान्य कीर विश्वम्य से देखानसुचिषा।

(२) विध्यात दानवराज, इयके साथ इन्हें की मित्रता थी। तथापि इन्द्र ने नमुचि है। मार डाडा, नमुचि के मारने से इन्द्र की प्रकाहत्या का दीव लगा था। इस दीप की दर करने के जिये इन्द्र ने भ्रुक्त नामक नदी में स्मान किया था। श्रहणा नदी सास्वती बदी की प्रधान शासा है। ए इसमय दानवराज नमुचि इन्द्र हे भय में स्प की कि:शों में बिवा हमाया, यह वैशका इन्द्र ने इससे मित्रता की, और बोले, मित्र ] मैं सब कहता है दिन में पाशत में भीते या शुक्त वस द्वारा में तुम्हारा विनाश करने की चेटा नहीं क्रहेगा। एक दिन मीहार से दिशाएँ आण्डेक थी । डपी समय जलफेन हारा इन्द्र ने नमुचि हा सिंह ऐदन किया। इस समय वह दिस सुण्ड धोला घरे पापी । समने मित्रवध किया, यह कड कर दानवराज के सिर से इस्ट्रकी दौड़ाया, उर कर इन्द्र ब्रह्मा की रावण गये. महा के वप-देश से इन्द्र शरुण। नदी में स्नान तथा यह काके पादमुक्त हुए। स्रवन्तर यह दानवरात्र का सिर भी शहणा तीर्थ में स्त्रान कर चल्लपान की गया ।

नम्न सक्॰ (वि॰ ) [ नम्न्+र ] क्रवप्रयाम, विनयी। विनोठ, मिळनसार ।—ता (स्त्री॰ ) विनय, विनीतस्व, मृतुत, विनीतभाव ।

नय तत् (पु॰) भीति, तीति, स्रोति, स्वाप, धर्म, दूत विशेष । (वि॰) स्वास्त्य, वीचित्रः, नेता। दे॰ (पु॰) भी की संख्या, विषेत्र, स्रस्तीकार । —कारी (पु॰) नववैषा, नावने वाला ।

नयन तर् ( पु॰ ) क्षोत्रन, नेत्र, चाँझ, रुष्ठ । --गोचर (पु॰) दश्चित्तेवर, नेत्रपुण, धोती का सामना ।-विद्याद्द (पु॰) मीतिङ्गण्ड, मीतिशास्त्रपण्डत । न्यना तद् (स्त्री ) श्रांक्षें का तारा, पुतली, तारका, कनीनिका । नगरनो (स्ती॰ ) श्रांख की पुतली, इस शब्द का व्यव-हार प्रायः उपमान बाचक शब्दों के साथ हन्ना श्रिष्ठितिक, नव, टटका । नया दे॰ (वि॰) नवीन, नुनन, अभिनव, लाजा, नर तत् ( पु॰ ) मानव, मनुष्य, मानुष, पुरुष, भाग-वत में विष्णु का चौथा श्वतार नर का बतनाया गया है। यह धर्म की पत्नो मुक्ति के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं । नर और नारायण ये देा सर्ति घों, परम्तु दोनों की आकृति समान थी। महा. भारत में लिखा है कि नर नरायण बित्रकाश्रम में कडोर तपस्या करते थे। नारदजी वर्डा गये उन्हें बहा व्याध्यर्थ हुन्ना कि जिनकी उपापना समार कर रहा है, देवता ग्रादि भी जिनका सर्वदा ध्यान काते हैं, वे किसकी बपासना करते हैं | सारद ने पूँछा, भगवन् ! छाप छोग किसकी उपासना का रहे हैं। मगवन बोले-जो सहम, श्रविज्ञेय, कार्यविहीन, श्रचल, निस्म, तथा त्रिपुणातीत हैं, जिनसे सत्व ब्रादि गुण स्टब्स होते हैं, जो बास्तव में श्रव्यक्त होने पर भी व्यक्टरूप से अवस्थान करके प्रकृति नाम से परिचित हैं. वे परसामा ही इम लोगों के भी कारण हैं, इस लोग उन्हों की उपासना करते 🚰 । नर नारायण की कठिन तपस्या देख देवता डर गये, इनकी तपस्या में विश्व करने के अर्थ इन्द्रादि देवों ने अप्तरार्थे मेकी, परन्तु यहाँ अस्तराग्रीं के किये कुछ न हुया। उर्वशी की स्टि क्टरके मारायण ने अप्तरा स्रीत देवों के मनोरथ पर पानी फेर दिया । यही नर नारायण द्वापर के घन्त में शर्जुन श्रीर श्रीकृष्ण के रूप में श्रवतीर्था हुए थे। —देव (पु॰) राजा, नृपति, बाह्यण, विश्र। —नारायण (पु॰) दे ऋषियें का नाम, भग-वान् का चौया अवतार, श्रीकृत्य, श्रर्जुन ।-पति (पुः) राजा, चरति, वरेन्द्र 1-पुर (पुः) सर्यनोक, नुलोक, मुबोक।—सेच (पु॰) गन विशेष, जिस यज्ञ में मतुष्य का वध करके विल

दी नाती है। किजी समय में नत्में व सब से

ज्ञाह्मवाँका भोजन कराना समका जाता था, परन्तु श्रव यह शर्थ गीय है। न्याहन (पु॰) कुनेर, नरपुर सर्य्यमान, सर्यक्षीक। — चाहन (पु॰) कुनेर, यचराज, इदयन का पुत्र, गर्थाने, चक्कताँ। — सिंह (पु॰) ट्रेसंड, भगवान का प्रवतार। नरक तर्न॰ (पु॰) देवराजियमेन, देश चितेष, सूमि का पुत्र, कष्टतनकस्थान, पायमोगस्थान, निर्द्धा पुरायाँ के नश्कों में माम पुद्र प्रकार निर्माय स्मी हैं। तामिस्त्र, अन्यवासिस्त्र, रीरब, महाशीय, कुमनीयाक, काळ्यतास्त्र, स्वात्रवन, शुक्रासुन,

एक तरन (पुर) देवाशियमदे, तथा विराप, सूमा का पुत्र, कटमतकस्थान, पार्थमिश्यान, निर्ध । प्राची के नाकों में नाम इस प्रकार तिनाये वर्षे हैं। तामिस्त्र, जम्बतानिस्त्र, रोरव, महातीर्द्र, कुम्मीपारू, कारुच्य, श्रातिश्रवन, यूक्सपुत्र, अस्तिश्रवन, यूक्सपुत्र, अस्तिश्रवन, यूक्सपुत्र, क्रम्पुत्र, क्रम्पुत्र, क्रम्पुत्र, क्रम्पुत्र, व्यत्र, त्रात्र, त्रात्र व्यत्र, असिनिस्त्रपत्र, क्षात्रक्ष्य, प्रवित्र। व्यत्र, असिनिस्त्रपत्र, व्यत्र वृद्ध, असिनिस्त्रपत्र, व्यत्र वृद्ध, असिनिस्त्रम, व्यवित्रक्ष आदि ।— । न्यत्र वृद्ध, व्यत्र । ।— व्यत्र वृद्ध, व्यत्र वृद्ध, व्यत्र । ।— व्यत्र वृद्ध, व्यत्र । । व्यत्र वृद्ध, व्यत्र । । व्यत्र वृद्ध, व्यत्य वृद्ध, व्यत्र वृद्ध, व्यत्य वृद्ध, व्यत्यः, वृद्ध, व्यत्यः,

नरकट दे॰ ( पु॰ ) तृषाविशेष, सरकंडा। नरकासुर तद्॰ ( पु॰ ) पुरु राहस का नाम, यह

श्रीकृष्य का सित्र था। नरकेसरी तद्र (पुर) नासिंह, भगवान् का चौथा श्रवतार । (वि०) नाश्रेष्ठ, प्रधान मनुष्य ।

अवतार १ (प्रः ) (प्रः ) [ नरक + अन्तक ] विश्यु, श्रीक्रस्य ।

नरकामय सद॰ (पु॰) [नरक⊹स्नामय] प्रेत, पिशाच, नरक का रोग, कुष्टारेग।

सरको तव॰ (पु॰) नरकमेग, दुःखी, पापी। सरङ्ग तव॰ (पु॰) नारको, चारक, खंतरा, नरको, कमजा नींव।

नरदहा दे॰ ( पु॰) नाबी, पनाला, कीवड़ की होती। नरम दे॰ (वि॰) सुडु, केमच, अकठिन, थार्ट, शीवल। नरमद् दे॰ (वि॰) सुखद, सुख देने वाला, ठिडोल,

मसलार । [सन् वनाना । नरमाना दे॰ (कि॰) नरम करना, केमळ करना, नरस्तिंगा दे॰ (पु॰) एक मकार का बाजा, तुरही । मरसिंगिया दे॰ ( प्र॰ ) नरसिंगा बजाने बाळा । नरसी दे॰ ( पु॰ ) बीता हुआ या आने वाला चीवा दिन 1

नग्हड़ दे॰ ( पु॰ ) पिण्डली की हड़ी, पिण्डारी । नरहरि तत् ( पु॰ नृसिंह, नासिंह, विष्णु का ग्रव-तार !-दास (प्र॰ ) तलसीदास के ग्रह का नाम, इवि विशेष ।

नराधम तत्॰ (पु॰) निर्†श्रधम । श्रधम, नीव, पापी, दराचारी, असरकर्मी ।

नराजिप तन्। ( पुर्व ) [नर + श्रधिप] राजा, नरपति. चपति ,मपति, भपाछ ।

मरिया दे॰ (पु॰) खपरा, छोटी नाजी, मिट्टी का बना हवा एक मधार का खाड़ा जिससे सकान खाये जाते ई ।

गरी तत्० (को०) नर आतीया छी, चर्म विशेष. धाम, चमडा, लीड यन्त्र विशेष, जिसमें कपडे बुनने के लिये सत रखते हैं।

नद्ध दे० (वि०) पुछित्र, पुरुष । िष्टीं । मरेट दे॰ ( go ) सांसी, नजी, नजिका, मर्द्र, गवा, नरेटी दे॰ (क्वी॰) घीवा, गठा, नटई, गर्वन, टेंट्रबा । - द्वाना (वा॰) गला घीटना, सारता, जान से मार डाळना ।

नरेन्द्र तत्० (पु॰) [नर+इन्द्र ] नरेन्द्रा, बहु-देशाधिपति, राजा, नरपति, विपवैद्य, विध विकित्सक ।

नरेश वत्० ( पु॰ ) [ नर + ईंग ] राजा, नरवि । नरेश्वर तत्॰ (वि॰) [नर + ईरवर ] देशाधिवति, राजा, नरेन्द्र, नरपति ।

नरीत्तम तत्॰ (वि॰) [नर + उत्तम ] श्रेष्ठ मनुष्य, उत्तम मनुष्य, समाजवति, किसी दल का अगुन्त।) ( ५० ) विष्यु, श्रीष्ट्रच्य ।

नर्चक तद्० (५०) [नृत+ धक] नृत्यकारी, नाचने वाडा, नट, चारख । [नटी, बेरवा, बाराहना । नर्चकी तद् ( छी ॰ ) [ नर्वक + ई ] मृत्यकारियी, नर्सन तत् (पु॰) [ तृत + धनद् ] मृत्य, साथ, सङ्ग-सबी :- प्रिय ( पु॰ ) शिली, सपूर, मेत । नर्दक तर्॰ ( पु॰) [नर्द + धक्] बोबने वाला, रान्द्र कारे बाळा !

नर्दवा या नर्दा दे॰ ( पु॰ ) पनाला, नाली। नर्म तद् ( पु • ) [स् + मन्] कीतुक, लीबा, क्रीहा । नर्मद तत्॰ ( पु॰ ) [ नर्म +दा + इ ] केंकि सचिव, कीडा विरोप के सडायक, ज्ञानन्दकारी, सुखदायक। नर्मदा सद । ( छी ।) नदी विशेष, यह नदी दक्षिण में है । रेवा, मेहलकन्यका ।

नर्मदेश्वर (प्र॰) शिव, महादेव | नर्मसचिव तत् (पूर् ) [नर्म+सचिव ] राजा है साथी, क्षीडामित्र, मुसाहेव।

नमी (की॰) नरमी, केमहता। नल तव् (पु॰) तृष विशेष, फोंडी, बाँम नेजा. सीसा धातु की बनी नली, पाइप, नाली, प्रयाली, पनाची, खस, पितदेव, दैस्य विशेष । नैपधराज । स्वर्षवर विधि से इन्होंने विदर्मराज भीम की कन्या दमयन्ती से विवाह किया था। इसवन्ती के रूप थीर गुण की प्रशंसा सुनक्त नज उस पर शासक दृष्धी एक दिन राजा नज ने उदान में घुमते घूमते एक इसि पकडा था। ईस सनुष्य की वेली में राजा से कहने लगा. श्राप इमके। छे।इ दें, हम थाएका यहत उपकार करेंगे। राजा भीम की कत्या बुमयन्ती के सामने आप गुरा वर्णन करेंगे, जिससे वह भाषके साथ अपना विवाह कर लेगी। नल ने देंस की छे।ड दिया। इमपन्ती के समीप जाकर हम ने नज के गुणों का वर्णन किया, दमयन्ती नज पर श्रञ्जरक हो गई। कन्या की विवाह थे। य देख भीम ने खपंदर समा जोड़ी, उसमें देवताओं की छोडकर बुमयन्ती ने नल की ही बरण किया। युक बन्दर का नाम यह शिलाहार था।

नलकुषर सर्० ( पु० ) यद्याज कुवेर का प्रश्न । इसके भाई का नाम मणियीव या। एक समय दोशों भाई मदोन्मच हे। इर कैछात के पान शहातीर के तपोवन में खियों के साथ ऋषा करते थे। यह देख नारदती के। यहा क्रोध चाया। वन्होंने शाप दिया | नारद के शाप से नश्रक्षा चीर मणित्रीय दोनीं माई यमबार्जन वृष है। गये थे ) बहाल के प्रसिद्ध कवि गुणाकर भारतचन्द्र राय ने एक स्थान या जिला है कि नारद के शाव से नलकूतर का जन्म, यक्तदेग में भवातन्द मजूमदार के रूप में हुआ था।

नतार तत्० ( पु॰ ) पुष्पस्स, मकरन्द्र, उग्रीर, वीरण-मुख, सस ।

नलपर्धिक दे॰ ( पु॰ ) क्लिहारी।

नला तत्० (स्ती०) बदरस्थ नाड़ी विशेष, नरा। नलाना दे० (कि०) निराना, खेत की धास श्रादि

नवाता दे ( कि ) | नताना, खत का घास आहे निकासना | [शिरा, सुतान्धित इच्य विरोप । निकास तद ( ची० ) [निकक + म्रा] नाड़ी, नाडी, निक्तिन तद ( ची० ) पन्न, कमळ, पानी, बळ, पि विरोप, सारस पद्यी ।

नितिनी तत् ( क्षी॰ ) [ निक्त + ई ] प्रायुक्त देश, प्रायसमूह, प्रायता, कमिनी, कुमुदिनी, केहिं कमखार !—सह ( पु॰ ) मृत्याल, कमन की कंटी !

नित्तिया दे॰ (पु॰) बहेलिया,च्याध, निवाह,चिड़ीमार । नित्ती तत् (की॰) [ नल + है ] नरेडी,प्रीया, गर्दन, गता, चांटी, लोडे का एक यन्त्र, जिसमें सूत स्थ कर कपडे विमते हैं ।

मह्मधा दे॰ ( दु॰ ) बाँस का चाँगा, जिसमें पत्रा श्रादि रखते हैं, या साधु लोग पानी पीने हैं।

मय ततः (वि॰) नया, नवीन, नृतन, जिमिनन, संख्या विशेष, एक कम दस, ह, नी ।—मारिका (जी॰) नई दुलहिन ।—कुमारो (जी॰) ह कुमारिका वंशक ताम ही। इस्मारिका (जी॰) ह कुमारिका वंशक ताम ही। इस्मारिका, र तिमूर्ति, ह स्वस्थाती, ह रेसिखी, ह स्वमारिका, ए शास्मवी,न दुर्गी जीत ह सुमारा—ज्याद (उ॰) पृथिवी के नी माग, प्राचीन स्थारिक वेशकां ने प्रवा के तो माग, प्राचीन स्थारिक वेशकां ने प्रवा के तो माग, प्राचीन स्थारिक वेशकां ने प्रवा है। स्वस्थाति हैं हैं — मारत, हरावते, किंडुकर, भन्न, स्वमाळ, हिरप्य, स्प्य, दिस, कुस ।—प्रद (उ॰) स्पूर्य जादि भी मह ।— दुर्गा (जी॰) हुर्गा की नी सुर्ति, सैळदुर्शी आदि ।—द्वारा (उ॰) सरीर के नी मार्ग, प्रया—भन्नद्वार का वीजरा सार्ग पंडी पोन'।

—क्वीर । —द्वीप (पु०) निद्या, पूर्वी बंगाल का नगर विशेष 1—धार्भाक्त (खी०) नी प्रकार की अक्ति, अक्ति के ग्रुख्य दो सेट्ट हैं, व्यवीद 'प्या'' क्षीर 'च्यपरा'' 1 'प्या'' अक्ति श्राटीकिङ होने से इसमें केहिं सेट नहीं, किन्तु व्यवसा सक्ति नी

प्रकार की है यथा-- १ श्रवण २ की तंन, ३. स्मरण, ४ पाद खेबन ४ छर्पेश ६ बंदन, द्वास्य. म संख्य श्रीर ६ श्रात्म समर्पेश ।-- निधि (g.) क्षवेर का खजाना।—वधा (खी०) नई यह. द्वलहिन, सुवती ।-वाला (खी॰) नवधीवना. युवती ।--यौचना (खी०) सुवती स्त्री ।--रहा (प्र०) सुका आदि नव प्रकार के मणि। यथा -- हीरा, पत्ता, माणिक, नीलम, लहसनिया. प्रखरान, गजमका, मोती, मुँगा । विक्रमादिख राजा की राजसमा के नी पण्डित,यथा-धन्वत्तरि. चप्रवक्त अमरसिंह, शहक, वेतालगह, घरकपैर, कालिदाल. वराईसिहिर और वरहवि ( धामपण विशेष, जिसमें नौग्रन जड़े हों।—राज (प्र॰) श्रान्त्रिन मास की श्रक्त प्रतिपदा से लेकर नवसी 'पर्यन्त ग्रीर चैत्र शक्त प्रतिपदा सं केकर नवसी पर्यन्त सौ दिन सक किया जाने बाला श्रत। — रस (प्र०) नव प्रकार के रस, यथा —श्टगार, वीर, करुण, श्रदुशुन, हास्य भयानक, बीभास, शैड और शान्त :-भक्ति ( स्त्री॰ ) नव प्रकार की भक्ति, नवधा भक्ति।-शिक्षक, नृतन ध्रध्यापक, नया पढ़ाने वाला ।~सङ्गम ( पु॰ ) प्रथम समागम, स्त्री १६५ का प्रथम मिलन ।

नवती तद् ० (स्त्री ०) नवतीत, प्राप्तन, तैन्, नौती। सवसीत तद० (पु०) प्राप्तन, सब्बन, तैन्। नवम तद० (वि०) भवौ, चब संख्या की पूर्ण करने वाली संख्या।

नवमालिका (स्त्री॰) पुष्प विशेष, वर्णमुत्र विशेष। नवमाँश तत्र (पु॰) नर्वा मान, नर्वा हिस्सा, नव भाग में का एक भाग, रै।

नवमी तत्॰ (स्त्री॰) [ चयम + हैं ] नीमी तिथि। तिथि विशेष, चन्द्रमा की नवीं कला का क्रिया काल। [ लिया जाता है। नवपद्ध (पु॰) वह यह जी नवीन अस के निमित्त

नवजुनक ( पु॰ ) सरुष, सुवा, नी जवान । नवजुन दे॰ ( वि॰ ) नया, नवा, नवीन,सुन्दर, मनीस, सतीहर, ( पु॰ ) पुक्ष पीधे का साम ! — किछीर

सताहर, ( पु॰) पुक्त पाय का नाम । — किशार (पु॰) ब्रीकृष्ण्यक्द ।—वधू (स्टी॰) सुग्धानायिका का एक भेद, सुन्दरी न्त्री । भदा दे० (वि०) मतीत, मूतन, नया। नवाँग नव् ( पु॰ ) नवम, नवाँ हिस्सा । नवाडा दे॰ ( प्र॰ ) नाव विशेष, नाव, डोंगी । नधाना दे॰ (कि॰) सुधाना, निहराना, नम्न करना, नवा देना,विनीत करना | सिम्बरमर का प्रथम श्रद्ध | नदान तत्॰ (पु॰) निव+श्रव निवीन श्रव. नवारना दे० (कि॰) रमना, भटकना, घपना, फिरना, किसी मधीन धरत का भीग करना । नवारी दे॰ (स्त्री॰ ) प्रध्य विशेष उमहा बच्च, नवारी

थिटी का बेटा। काफुछ । नवासा रे॰ (पु॰ ) दें।हिन्न, दे।हिता, पुत्री का पुत्र, मवासी दे॰ ( म्त्री॰ ) बेटी की बेटी,दोहिती। (वि॰)

संख्या विशेष, 🖘 ।

नवी दे॰ (स्त्री॰) गराँवन, मौना, पगा। (पु॰) मुम्हमानी के भवित्यहुका । निरच्या उत्पन्न । नवीन तर्० (वि॰) नव्य, नृतन, तारकाबिक त्रवद्य, नवीदा तत् • ( स्त्री • ) [नव + अद्रा] नूतन विवाहिता छी. नवयीवना, सुरुधा नायिका विशेष । यथा-"माधा नो भव जात जुत रति न चहत पतियङ्ग | ताहि नवेद्धा कहत हैं, जो प्रवीन स्माह ॥"

--रसराज । मध्ये दे॰ (वि॰) नवति, ६०, नवदहाई, १० कम

नद्य तत् (वि०) न्तन, नवीन, चाधुनिह । नश्वर तत्॰ ( वि • ) नाग्रदान्, विनासी,विनसनगीळ. मिध्या १

नष्ट तत्र (पु॰) [ नश्+को नाशपास, ध्यस्त, पठा-वित. मृत, अपित, अष्ट, दुष्ट, शह। (वि॰) खदरांन विशिष्ट, तिरे।हित, नाशाश्रय ।--चित्त ( वि॰ ) मृद, इतदुद्धि,घज्ञान, चविवेकी !—चेष्ट ( गु॰ ) [ नष्ट + चेष्टा ]स्पन्दहीन,निस्तब्ध, चेष्टा हीन।—चेष्टता (स्त्री॰) प्रलय शोक धादि हे द्वारा शरीर की चेष्टा श्रूत्यता, संज्ञाहीनता, कुक्म चिक्कपुर्वत, पाप कान की इच्छा ।—ा (स्त्री∘) म्रष्टता, दृष्टता, शहना !--युद्ध ( गु॰ ) निर्वृद्धि, श्वविषेक्षा -- स्रष्ट (गु०) विगदा हुमा, हुटा फूटा, बेकार ।—संस्टृति ( वि ) विस्तरण्हील. स्मरण शक्तिविद्यीन ।

नपुतत्० (स्त्री०) भ्रष्टा, दुष्टा, व्यमिवारियी. कुररा । नस दे॰ (स्त्री॰ ) नाड़ी, रग, सिरा ।

नसाना दे॰ (कि॰) नाग्र करना, विगाइना, ग्रष्ट करना, तिनर बितर करना ! का भ्रम्रमागः। नसी दे॰ (स्त्री॰ ) इल का फाल, चौ, तीडा, फाले नसीर दे॰ ( पु॰ ) माग्य, घरष्ट, कपाउ। मसीव दे॰ (पु॰) श्रभाग्य, दुर्भाग्य, श्रशुम,श्रपशकुन । नमीहत (स्त्री॰) सीख, उपदेश, लानत मलामत ।

नसर दे॰ ( पु॰ ) प्रधाना धाव, नस का घाव। नसैनी दे॰ (स्त्री॰) निवेनी, सीवी।

नस्ता दे० (स्त्री०) नाक का छेद, नथना। निगस। नस्य दे॰ ( पु॰ ) साम्रकृत्वूर्णं, हुलास, सानुनानिष, नहुँ (पु॰) विशह की पुरु रीति जिसमें बर की

इज्ञामत बनायो जाती है, नल कारे जाते हैं। मह दे० (पु०) नख, नखा, माखन।

महक रे॰ ( वि॰ ) दर्वेख, चीखवल, पतला, स्टर I नहट्टा दे॰ ( ९० ) नवचत, नलाघात, वहाट,खसाट। नहनी दे॰ (स्त्री॰ ) नख काटने का घरत्र विशेष. नहस्री ।

नहस्रा दे० (स्त्री०) नहनी, नहस्ती । नहरती दे॰ (स्वी) नहती, नखकरती, नख काटने का चस्त्र ।

नहरुष्ट्या दे० ( पु॰ ) एक रेगा का नाम, यह प्राय पैर में होता है थीर वैद्यों के राय में द साध्य है। नहलाना दे॰ (कि॰) स्तान कराना, नहाना, नहवाना 🖡

नहुवामा दे॰ ( कि॰ ) नहलाना, स्नान कराना । नहान दे॰ (पु॰) स्तान, श्रवगाहन, शीव। नहाना दे० ( कि.० ) स्नान करना, शरीर शुद्ध करना, धरणहरू करना ।

नहानी दे॰ (स्त्री॰) स्त्रियों का रजीदराँन के समय का स्नान, मृतक स्नान । विपवास । नहारद्भुद दे॰ ( घ॰ ) विना भोजन, विना खाये,

नहारवा वि. ( पु॰ ) रोग विशेष, मार निम्बना, नहारू हस रोग में शरीर के किमी स्थान से नहारुआ सुत के समान थीड़े निकलते हैं। यह रोग राजपुताने के प्रान्तों में विशेष होता है।

नहारी ( जी० ) कलेवा, प्रातःकाल का जल पान ।
पहारा ( कि० ) राना करता। [ जा वर ।
नहिंदार दे० (पु० ) पीहर, मैका, जी का अपने पिता
नहिंदार दे० (पु० ) पीहर, मैका, जी का अपने पिता
नहीं दे० (पु० ) पीर्त्य, मान, मत, न, नकारना ।
नहुंप तत्० ( पु० ) चन्द्रसंशीय आसु नामक राजा के
पुत्र । इन्होंने तपस्या और यज्ञ आदि के अनुष्ठान
हारा इन्द्र का पर पाया था । महर्ष अलस्य के
पाप से इन्हम्पर से आए होकर पृथ्वी पर वस
हज़ार वर्ष तक सींप होकर हन्त्रें रहना पदा था ।
नहुंप के बहुत प्रार्थना करने पर अगस्य ने अनुमह करने कहा था कि तुम्हारे वंश में दुधिष्ठिर नामक
राजा होंगे उन्हों की प्रस्तवार से प्रहारहरी गति
होगी। बनवार के समय भीम एक पिन अहेर को
गये थे, वहीं भीम को नहुपक्षी अजगर ने पक्ष

- लिया। भीम के आने में विलम्ब देखकर उनको हुइने के लिये युधिष्टिर भी निकले। वहाँ की अवस्था देखकर युधिष्टिर ने सर्थ का परिचय पूँछा और साथ ही भीम की रुदा का उपाय भी। समें अपना परिचय देकर उसी समय रापसुक हुआ और दिक्य शरीर धारण करके वयास्थान चला गया।

नहुस्तत ( पु॰ ) मनहुसी। [ प्रत्यय । ना दे॰ ( श्र॰ ) नहीं, श्रमाव, निपेय, निपेपार्थक नाइक ( पु॰ ) मुख्या, अगुष्या । नाइन दे॰ ( जी॰ ) नापित की खी, नाई की खी । नाई दे० ( शु॰ ) सहस्य, समान, तुक्य, प्रकार । नाई दे० ( पु॰ नापित, नाऊ, चौरकार, स्वनाम क्यात

माउट दे॰ ( पु॰ ) नामि, दुड़ी। नाऊ दे॰ ( पु॰ ) नाष्ट्र, नापित। नोदिया दे॰ ( पु॰ ) महादेव का वाहन, वैस्त, वृपम, को महादेव का वाहन हैं।

नाँव, नाऊँ दे॰ ( पु॰ ) नाम, संज्ञा, श्रभिधान, कीर्ति यश, प्रतिष्ठा ।

नाँह दे० ( छ० ) निपेधार्यक शब्यय । नास तत्० ( ए० ) नि + श्रक] स्वर्ग, जहाँ हु:ख न हो, स्वर्गजोक । दे० (छी०) नासिका, नासा ।—पति (पु०) इन्द्र, देवराज, सुरेम्द्र ।—नदी (क्षी०) अप्तमा, देवाङ्गता, स्वर्गवेश्या ।—कदाना (या०) अपमानित होना, धातादर कराना ।—कदा होना (या०) रूपं धपनी प्रतिष्ठा गैवाना, अपना सान्त होना ।—का वाला. (वा०) रूपं धपनी प्रतिष्ठा गैवाना, क्षपं सान्त वाला. (वा०) अध्यस्त होना, विरक्त होना, मुद्ध होना।—रखना (वा०) प्रतिष्ठा रखना, मान रखित रखना।—रखना (वा०) प्रतिष्ठा रखना, मान रखित रखना।—रखने वाला निक्र सुन्ना (वा०) त्राक का प्रकरोता। नाका दे० (पु०) रोग वियेष, त्राक का एक रोग । नाका दे० (पु०) रोग कि अपन्त, एक मार्ग का क्रन्त, एक सार्ग का स्वर्ण होना, विरंदि होग । नाका दे० (पु०) मार्ग का अपन्त, एक मार्ग का स्वर्ण होरा । विराम क्षित्र होग । विराम क्षित्र होग । विराम क्षा स्वर्ण होग । विराम क्षा स्वर्ण होग । विराम क्षा स्वर्ण होग । विराम क्षा होग ।

नाकिन दे (खी०) वह स्त्री जो नाक से बोले। नाग तत्० ( पु॰ ) सर्प, साँप, श्रहि, पद्धग, हाथी, इन्ती, सूचम, बायु भेद ।—उरम (.पु॰ ) धातु विशेष, सीसा !--कन्या (स्त्री०) नागों की कन्या, पातालवासी देवतायों की कन्या ।--केशर (१०) पुष्प विशेष, एक प्रकार के फूलों का बचा। ---गर्स (प्र॰) सिन्दर I---चास्पेय (प्र॰) नाग-केशर वृत्त ।--ज (प्र॰ ) सिन्दर, रङ्ग ।--दन्त ( प्र॰ ) गजदन्त, हाथी का दाँत, घर की दिवालीं में गड़े डच्ड, खूँटी।—दन्तक (पु०) घर की भीत में जमें दरहे, खँटी, ब्राला, ताख ।-- इन्ती (स्त्री०) श्रीहस्तिनी, विशस्या, इन्द्रवारुगी। --- दमनी (सी॰) छोटा पौधा विशेष ।---पञ्चमी (छी०) श्रावण शुक्त की पद्ममी जिस दिन नाग की पूजा होती है।--पाश (पु०) श्रस्त विशेप, सर्पसुँह, एक फंदा जिससे युद्ध के समय शब्रु को वाँध जेते थे। फाँस, फंदा, फाँसी ।--फाँस (पु॰) पारा, फाँसी, फंदा।—चैल (पु॰) पान, तान्वल ।--भाषा (स्त्री०) प्राकृतभाषा, वह भाषा जो पातालवासी वोलते हैं।--माता (स्ती॰) करवप ऋषि की स्त्री, कह ।--रिपु ( पु॰ ) नकुल, न्योला, मोर, मयूर, गरुइ, हायी

का बैरी, सिंह।--लोक ( पु॰ ) पाताल, नागों

का चासस्थान।

नागद्दीन दे॰ ( पु॰ ) पीघा विशेष, मरश्रा, मुगन्य-युक्त पीघा।

नागन, नागनी दे॰ ( खी॰) सर्पिणी, सॉपिन, नाग की मादा।

मागर तद॰ (पु॰) नगरवामी, चतुर, वस, निपुण, कुराल, बाह्मण विशेष, इस जाति के बाह्मण गुज-रात में विशेषता से पाये जाते हैं।

नागरङ्ग तत् ( पु॰ ) नारही, काँजा नीवृ । नागरमुक्ता तत् ( प्री॰) मोथा विशेष, जह विशेष । नागरमोथा तद् ( पु॰ ) मुगन्धनृष विशेष का मूल, नागरमोथा

नागरि तद् (खी॰) । चतुर खी, नगर की छी। नागरिन तत् (खी॰) । चतुर खी, नगर की छी। नागरी तत् (खी॰) लिपि विगेप, एक प्रमार के

श्रद्धर, सस्कृत, श्रद्धर, शिवितों की लिपि, सन्यो की लिपि। नागल तद्० (पु०) इल, जिमसे खेत जोता जाता

नागत तर्॰ (पु॰) इल, जिनस खन जाता जाता नागा दे॰ (पु॰) नम, दमनामी गुमाइयो नी एक शासा, चैतानियो नी एक शासा।

नागाद्वा तत्० (श्वी०) नागदीन, मस्त्रा ! नागारि तत्० (पु०) [नाग ⊹श्वरि] गरड, नागगुनु,

वैनतेन, मयूर, मोर, न्योखा । मागार्जुन सत्- (पु॰) सहस्रवाहु, कार्नवीर्य, इसी महाप्रतापी राजा को परशुराम ने मारा था ।

नागिन १ तद्० (की०) नाग की की, सार्पेणी नागिनी । सार्पन।

नागोज्ञीभट्ट तत्० (पु०) एक परकृत वैवाकरण वा नाम, वे वार्शानिवासी भहाराष्ट्र व्याख्य थे। इनके पता या नाम शिवभट्ट और माता का नाम सती था। वे म्हक्रेरपुर (निगरिर) के राजा रामसिंह के आशित थे। इन्होंने यहुत प्रम्य रचे ईं। परिमाण्ट्रपोरत, लागुशच्देन्दुगेलर, युरन्माश्रुपा, लागुमञ्जा शादि व्याकरण के प्रम्य पायरिचलेन्द्र-शेलर, तीर्थन्दुगेषर, शादि गोलरान्य घर्मशास के बारह प्रम्य तथा पहुत से मन्यां ची टीन। इनकी धनाई ईं। वहते हैं मौलह वर्ष तक थे कुल नहीं पहते थे, पीझे क्रिमी के उपदेश से इन्होंने बार्गार्सी के मन्य वा जप किया, विमये इन्होंने श्रसीम शास्त्रप्तमता हुई । विद्वान् इनका समय १७ वीं सदी स्थिर करते हैं।

नागोद दे॰ (पु॰) छाती पर रखने का कवच, उर-स्त्राण, छाती का मिलम ।

नागीर दें (पु॰) मारवाड के एक नगर का नाम, यहाँ के नागीरी वैल प्रमिद्ध हैं। फिलाँग जाना। नावना दें (फि॰) लॉचना, डाम्ना, दाक जाना, नाच दें (पु॰) मृत्य, नाट्य, नाचना।—नचाना (या॰) सताना, पोहित करना, दिक करना, तम करना, विवय करना।

नाचना दे० (कि॰) मूख करना भाव करना, बृदना। नाचिह दे० (कि॰) नाचता है, नृत्य करता है, बृदता है।

गासिकेता तत्॰ (पु॰) प्रसिद्ध तपस्वी उद्दालक के पुत्र, एक समय महर्षि उदालक पूजन सामग्री -नदी के तीर पर छोडकर चले श्राये। घर श्राकर उन्होंने श्रपने पुत्र नाचिकेता को उन सामधियों भी लेने के लिये भेजा, परन्तु उन्हें वे वहाँ न मिलीं, धतपुव नाचिकेता रीते हाथ चले धाये, उनको देख पिता ग्रह्मन्त कुद्ध हुए श्रीर उन्होंने कहा तुम यमराज का दर्शन करो। पिता के ऐसा भहते ही नाचिकेता गिर कर मर गये। उदाजक भी दशा श्रद्भुत हो गई, वह भी सूच्छित हो गये। शव वहीं पड़ा रहा, दूसरे दिन देखा गया उस शव में दुख चेष्टा होने लगी। उद्दालक ने अपने पुत्र को यह कह कर प्रणाम किया कि तुमने -ग्रपने प्रभाव से देवलोक का दर्शन किया है। तुम्हारा शरीर मनुष्य का शरीर नहीं है। पुन नाचिकेता ने श्रपनी यात्रा का हाल वर्णन किया। कठोपनिषद् में नाचिकेता का बन्तान्त दूसरे प्रकार से कहा गया है। वहाँ उनको राजपुत्र लिखा है। नाज दे॰ (पु॰) श्रनाज, श्रव, धान्य, नखरा,

धमण्ड, मान ।
नाज़ं (पु॰) भग्नता, हाबभाव ।
नाजायत् (पु॰) अयुन्तित, श्रतियमित ।
नाजायत् (पु॰) अयुन्तित, श्रतियमित ।
नाजिम (पु॰) अयुन्त्रक्तो, श्राम प्रथम्भकत्तो ।
नाजिम (पु॰) वासा, वामस्थान, बहने की भूमि,
क्याँट देश विरोध, नृज्य, माच ।

नाटक तत्० (पु०) गथपधमय काव्य विशेष, रङ्ग-शाला में खेलने के उपयुक्त काव्य, इश्यकाव्य का एक भेद । (गु०) नरीक, नचचैया, नाचने वाला। —-शाला (खी०) नाटक गृह, घर जहाँ नाटक खेला जाता है। नाटकी (ग०) नाटक वाला. स्थान करने वाला.

खेला जाता है।

नाटको (गु॰) नाटक याला, स्वांग करने याला,
नाटकोयु (गु॰) नाटक सम्बन्धी, नाटक की कथा।
नाटन वै॰ (पु॰) नर्तन, नाच, नाच करना

नाटा दे॰ (वि॰) हस्त्र, खर्व, हस्वाकृति, डिंगना, बौना, छोटे कद का।

नादिका तत्० (क्षी०) नाडी, दश्यकाव्य विशेष, स्वाँग, उपरूपक का एक भेद ।

नाटी दें (स्त्री ) छोटी, टिंगनी, छोटे कद की, इस्वाकृति की स्त्री।

नाट्य तत्० (पु०) नदी का पुत्र, वेश्यापुत्र। नाट्य तत्० (पु०) तृत्व, गीत ग्रीर वाग्य, मट समूह, नाड्य ग्रारम्भ करने के नचत्र, यथा— श्रद्धाभा, धनिष्ठा, पुत्र, हक्, चित्रा, स्थाती, जेग्रा, ग्रातीभा, श्रीर रेवती।—शाला (श्री०) नाड्य मन्दिर, नाच बर, श्रदारी के हार के समीप का घर। [विषयक गाल्य। नाट्योक्ति तत्० (श्री०) [नाड्य मेडकिं] नाट्य

नाठ दे॰ (पु॰) श्रभाव, नास्ति, श्रूल्य, रहित, वर्तित । नाठा (पु॰) ग्रकेला, ग्रनाथ, ग्रसहाय ।

नाठी दे० (कि॰) नष्ट की, नष्ट हुई, भारों, टलगई, हट नई, मुकर गई, पलट गई, गई। नाइ दे० (खो॰) प्रीक्षा, वॉटी, मरेटी, गला, गर्दन। नाइ। (पु॰) इज्ञास्वन्द। नाडिका तत् ॰ (खी॰) एक वडी, साठ पल, घटिका, नाडिकाइल तत् ॰ (पु॰) स्वर्गीय रेखा विवोप,

निरत्तदेश ।

नाडी तत्० (क्षी०) धमनी, शिरा, उदरस्थिरा, हाथ की सुख्य नस, नजी।—तिक (पु०) श्रीपध विरोप, चिरायता।—श्वर्ध (पु०) सुनार, हवर्ष-कार।—मसङ्ख्य (पु०) नावियों का समूह, नाही समुदाय।—झान (पु०) रोग परीचा, निदान क्षाना —झग्ग (पु०) नरों का बाय, नासुर। नात दे॰ (पु॰) सम्बन्धी, विरादरी, नातेदार, हिंत्र्। नातर या नातरु तद्॰ ( ग्र॰) नहीं तो, नान्यथा, नान्यतर ।

नाता दे॰ ( पु॰ ) सम्बन्ध, नात । नाताकृत ( गु॰ ) वलहीन, दुर्वल । नातिन दे॰ ( खी॰ ) पीठी, पत्र की बेटी ।

नातिन दे॰ (इती॰) पौत्री, पुत्र की बेटी। नाती दे॰ (पु॰) पौत्र, पुत्र का पुत्र, पुत्र का देटा, पोता। बयाः—

" उत्तम कुल पुलस्त्य के नाती।

शिव विरंचि पूजेंद्व बहुमॉंती॥" —रामायण । नाते (क्रि॰ वि॰ ) मिस्र से, सम्बन्ध से, लिए, निमित्त ।—दार (पु॰ ) सम्बन्धी ।

नाथ तत् (पु॰) स्वामी, प्रभु, नियन्ता, कर्ता, प्रति-पालक, नाक की रस्सी, जो दुष्ट थैन श्रादि को पहनाने हैं। एक सस्प्रदाय विशेष, गोरखनाथ का चलाया कनच्छा सम्प्रदाय का दुसरा नाम नाथ सम्प्रदाय है। इन्हें श्रुत्वायियों के नाम के अन्त में नाथ जगा दिना जाता है। यथा —गोरखन-नाथ, गम्मीरनाथ, श्रष्टुन्दरनाथ श्रादि।

नाथवान् तत्॰ (पु॰) पराधीन, प्रभु विशिष्ट, मालिक के साथ, सस्वामिक।

नाधना दे॰ (कि॰.) वर्शाभूत करना, नाक छेदकर नव पहनाना, नथ पहनाने के लिए नाक छेदना ( नाँद दे॰ (छी॰) नदोला, मिट्टी का बना बदा श्रोड़ा वस्तन जिसमें भाव बैल सानी खाते हैं।

नाद तत् ( पु॰ ) [मद् + धन् ] ध्वनि, शब्द, रात्वत, श्रद्धंचन्द्राकार वर्ण, जिसका उचारण धनुस्वार के समान होता है, त्रहास्वरूप विशेष ।

नाद्दन तत् (पु॰) [नद्+िष्ण् + धनट्] शब्द करना, शरजना, ध्वनि करना, नाद करना।

नादना दे० (कि०) श्रारम्भ करना।

नाद्यिन्दु तत् (पु॰) विन्दु सहित, श्रद्धेन्द्र, योगिमों के प्यान करने का तत्त्व । [बने का मार्ग । नादाह्य दें (पु॰) पनाला, नात्ती, खाई, जल निकनादित तत् (वि॰) क्रिष्णित, ध्वनित, संजात शब्द ।
नाधना दें (क्रि॰) युक्त करना, जोतना, यँल
को हल या गाड़ी खींचने के लिये वुप में
लगाना ।

855

नाधा दे॰ ( प॰ ) पानी निकालने का मार्गे. पाट या चमडे की वनी रस्पी जिससे वैल जुए में जोते जाते हैं।

नानक दे० (पु०) सिक्खों के गुरु। १४६६ ई० में । ईरावती नदी के तीरस्य पत्नाव के तलबन्दी नामक गाँउ में नानक का जन्म हन्ना था। नानक के पिता का नाम काल था। सात वर्ष की श्रवस्था में काल ने श्रपने पत्र को विद्यालय में पढ़ने के लिये भेजा। नी वर्ष की श्रवस्था में श्रपने पत्र को यज्ञोपवीत देने के लिए काल प्रवन्ध करने लगे। यह देख मानक ने भ्रपनी श्रमस्मति प्रकाशित करके वहा इस लौकिक यज्ञोपनीत से क्या लाम, परमात्मा का नाम उपवीत है। काल् सामान्य स्थिति के गृहस्य थे। उन्होंने एक दिन क्छ पैसे नानक को बाज़ार से सामान ले आने के लिए दिये। परन्त नानक गरीनो को पैसे बाँट कर घर लीट श्राये। उनके पिता-ताइना देने लगे। उस समय नानक ने कहा कि मनुष्यों के साथ वेचने ख़रीदने में जो जाभ होता है, उसमे श्रधिक लाम ईश्वर के साथ बेचने खरीदने में होता है। उस समय नानक की श्रवस्था ११ वर्षे की थी। एक दिन नानक सोते थे, उनके पैर किसी देवमन्दिर की छोर थे। इसमे लोगों को चारचर्य हचा किमी के पँछने पर नानक ने कहा जिथर में पैर फैलाऊँ उधर ही तो ईरवर के मन्दिर है। इस प्रकार भावीं सिग्न ग्रह का हृदय धर्मभात से पूर्ण था। नानक एकेश्वरतादी थे। इन्होंने बढे परिश्रम से श्रपने पन्य वो प्रचलित विया था। इनके बनावे ग्रन्थ का नाम " ग्रन्थसाइय " है। इस पन्थ के साधु उदासी बहे जाते हैं। नानक के हिन्दू और मुयलमान दोनों शिष्य थे। लोग कहते हैं कि हिन्द और मुसल्मान इन दोनों जातियों में प्रेम स्थापित करना ही नानक का उद्देश्य था। ४० वर्ष की श्वास्था में ये शिष्यों के गुरु हुए। कहते हैं उनके मृत गरीर की सुमल्मान चेलें क्यर देना चाहने थे थीर हिन्दू जलाना । इसिक्षये दोनों में नान्द ( गु॰ ) नन्दा, छोटा । खब कराड़ा हुआ, चन्त में देखा गया कि नानक नान्हरिया ( पु॰ ) होटा बचा, याजक।

का शरीर वहाँ नहीं था, इस कारण कफन के दो दुकडे करके चैलों ने श्रपना श्रपना मनोरथ पूर्ण किया।-पन्ध दे॰ ( प॰ ) सिख सम्प्रदाय. गुरु नानक प्रचारित मत, एकेश्वरवाद ।--पन्धी दे॰ (प॰) गुर नानक के मत के श्रनयायी, सिख। —गाही दे॰ (प॰) नानकपन्थी, श्रयात् सिस । नानकार ( पु॰ ) कर रहित भूमि, माफी ज़मीन । नानखताई (स्त्री॰) टिकिया भी तरह एक प्रकार भी सोधी चौर खसा मिठाई।

नानवाई ( पु॰ ) रोटी बना कर वेचने वाला। नाना। नानसरा (पु॰) ननिया समुर, पति या स्त्री का नाना तत् ( ग्र॰ ) श्रनेकार्थं क, उभवार्थ, त्रिविध । दे॰ ( पु॰ ) मातामह, माता के पिता।-कार

( पु॰ ) [नाना + श्राप्तार ] श्रनेक रूप के, विविध भाँति के, श्रानेक श्रामार के, बहुत चाल के। —कारण ( पु॰ ) भाँति भाँति के कारण, श्र**ने**क प्रकार के हेतु ।-- जातीय ( प्र॰ ) धनेक प्रभार, थनेक तरह।-स्मा (प्र०) [ नाना + थात्मा ] श्रात्मभेद, पृथक् पृथक् श्रात्मा ।-ध्यनि ( ५० ) थनेक प्रकार के शब्द, विविध ध्वनि ।—प्रकार ( पु॰ बहुत भाँति, श्रनेक रीति।--भाँति (वि॰) भॉति भॉति, तरह तरह, रग रग।--मत (पु॰) भिन्न भिन्न मत्, बहविधि सिद्धान्त।—रूप (५०) थ्रनेक प्रकार।—र्थ (पु०) [नाना + ध्रर्थ] श्रनेक शर्थ, बहुत श्रर्थ।—विधि (गु॰) श्रनेक ' प्रकार, धनेक उपाय ।—शास्त्रज्ञ ( पु॰ ) विविध विद्या विशास्त्र, पटशास्त्री ।

नानी दे॰ (स्त्री॰) मानामही, माना की माता। नानुकर ( पु॰ ) सन्देइ, थरतीकार, नाहीं। नान्द् दे० ( पु॰ मर्टी का बढ़ा पात्र ।

नान्दिया दे॰ ( पु॰ ) शिवराहन, व्यम । नान्टीमुख तत्॰ ( पु॰ ) श्राद विशेष, जो पुत्र जन्म

विवाह श्रादि उत्पव कृत्यों में किया जाता है थम्यदयिक श्राद्ध । यथा—

" तत्र नान्दीमुख श्राद वरि जातकर्म सब कीन।" ---रामायय ।

नान्हा (गु०) नन्हा, छोटा।

नाप दे॰ ( पु॰ ) साप, परिमास, तील, बजन, जीख। नापना दे॰ (कि॰) मापना, परिमाण करना, सीलना जीवना ।

नापित तत्० ( प्र० ) नाई, चौरकार, वाल बनाने वाला, नाळ ।

नाभ तत्० (पु०) } पेट का मध्य स्थान, नामि, नाभि तत्० (स्ती०) हे नाफ, एक राजा का नाम चक का मध्य, तोंदी, नाम।—जन्मा (पु०) ब्रह्मा, प्रजापति, विधाता । -वर्ष (प्र०) भारतवर्ष, हिन्दस्तान ।

नाम सत्० (पु०) नाव, संज्ञा, श्रमिधान, यश, ख्याति, प्रसिद्ध !-क (पु०) नामवाला । इसका प्रयोग नाम वाले शब्दों के अन्त में होता है। - फरण या कर्म (पु॰) संस्कारविशेष, नाम स्खना,जन्म के इसवें दिन यह संस्कार विथा जाता है :--करना (बा०) प्रसिद्ध करना, यश फैलाना, विख्यात होना — कीर्तन (पु०) ने। प्रज्ञार की भक्ति का एक मेद !-डवाना (बा०) कलकित होना, बदनाम होता, दर्नाम होना ।—देसा ( बा॰ ) नाम रखना ।--देव ( प्र॰ ) एक मगवत मक्त का नाम जिसकी विस्तत कथा भक्तमाळ में है।-धरना (वा०) नाम रखना, नाम उहराना, दोषी उहराना, अप-. राधी बतलाना ।-धराई (खी०) बदनामी, बेह-उत्तती, धप्रतिष्टा ।—धीय (पु॰ ) संज्ञा, नाम ।— निकालना (वा॰) नामी होना, यशस्त्री होना, प्रिट होता. नेक्नाम होना ।--निज्ञान (प्र॰) नाम वता, नाम धाम, पता ठिहाना।--लेकर मांग खाना (वा॰) दूसरे की प्रतिष्ठा से श्राय प्रतिष्ठित यनाना, विसी प्रतिष्ठित से अपना सम्यन्ध यताकर धन कमाना )-लेना (बा॰) स्तुति करना, सन्त्र का जय करना समस्या करना, समस्या करते रहना ।--शिष (go) सत. नष्ट, जिसका केवल नाम रह गया है। 1-होना (चा०) यश होना, कीर्ति श्वना, प्रतिष्ठा धडाना, प्रसिद्ध होना।--शिप तरा॰ (चा॰) गष्ट, मृत्यु प्राप्त, सरा हया |

नामा (गु॰) नामक, नामधारी ।

नामाङ्कित तत्॰ (पु॰) [नाम + श्रद्धित ] नाम-चिन्हत, नाम सदित, खदा हश्रा नाम । (वि० ) प्रसिद्ध, विख्यात, प्रतिष्टिम, ग्रशस्वी ।

नामायली दे॰ (स्ती॰) [नाम + श्रवली] विष्णुसहस्त्र-नाम, देवनामाङ्कित उत्तरीय रामनासी, नामश्रेणी. नामों की सची. नामों की तालिका।

वामित (ग्॰) नवाया हथा. नम्र बना हसा। नामी दे ( वि ) विख्यात, प्रसिद्धि, यशस्त्री, कीर्ति-मान् ।--होना (वा॰) प्रसिद्धि पाना, विख्यात होता।

नामुमकिन (गु॰) असम्भव, जो हो न सके। नायक तत्॰ (पु॰) िनी + शक् ] प्रदर्शक, नेता, श्रेष्ट, श्रमशामी, प्रधान, हार के मध्य का संखि, साला का समेर, सेनापति, अध्यच, प्रेमाभिळापी प्रहच शहारसाधक प्रत्य । यथा दे।हा---

" तरुन सुधर सुन्दर सक्छ, काम कलानि प्रवीन. नायक सी मतिराम कहि, कवित गीत रसलीन " —रसराज 1

मायन दे॰ (खी॰) नाइन, नापित की स्त्री। नायव दे॰ (पु॰) सहायक, प्रतिनिधि ।

नायिका तत्र (स्त्री०) प्रेमासका सुवती, सामान्य वनिता, सखी, भगवती की पक शक्ति विशेष, श्रद्धार रस का श्रातम्यन । यथा देहहा--'' इवसत जाडि विकाकि के, चित्त विच रसमाव, ताहि बखानत नायिका, जो अधीन कविराय।"

--- 7R7131 1

खकीया, परकीया श्रीर सामान्याभेद से नायिका सीन प्रकार की हैं । यथाः---''स्वकीय व्याही नायिका, परकीया परवास.

सो सामान्या नायिका, जाकी धन से काम "। पुनः बाठ ब्रबस्था के भेद से इनमें से प्रस्पेक के आठ भेद हे।ते हैं 1

नायिकी तद् ० (स्त्री०) नायक की स्त्री, तीय, त्रिया, क्कट्टनी, दूती, बेश्या, नर्तकी, नाचने वाली । नार तत्० (५०) नर समूह, बहुत मसुख्य । (दे० म्ही०)

स्त्री, लुगाई । नारक तत्॰ (वि॰) नश्क सम्बन्धी, नश्क में रहने

वाले जीवा।

नारकी तत्र (वि०) नश्कस्य, नश्कवामी, नरक्रभेगी, पापी, दराचारी, दुराचार ।

नारद्रक तत्र (पु०) फल बच विशेष, कमला नींनू, .. शंतरा एक प्रकार का स्वटमिटा फल I नारडी (ह्यी •) फल विशेष ।

सारद तत्र (पुरु) देवर्षि, सुनि विशेष, नारद के विषय में श्रीमदभागवत में इस प्रवार लिखा है। नारश्येष्टल धाराणी की एक दासी के पत्र थे। वाल्यकाल में ये उन बाह्यणों की सेवा करते थे। झाक्षण भी इनसे बहुत ग्रेम करते थे। एक दिन नारत ने बाह्मणी का वरिद्धशास था लिया. इसमें बनका चित्त शुद्ध है। गया थीर वे हरिग्रण गान काने लगे, इस समय उनकी श्रवस्था पाँच , वर्ष की थी। इसके कुछ ही दिने। ई बाद साँप के कारने से इनकी माना का वियोग हथा। श्रव नारद स्वाधीन हो। गये। प्राथम होद कर उत्तर दिशा की थोर ये उपस्थित हुए । घमते धमते यह एक जहना में पहुँचे। वे भूग व्यास से सताये हुए थे ही थे। एक सालाव में स्नान जलवान काके थे वसी के तीर पर एक वड़ के पेट की खाया में गेंड | नारायाणी तत्० (स्त्री ) कक्सी, नारायण की स्त्री, गर्ये और भगवानु का स्मर्ण करने छगे। भगवानु । ने हृदय में उनकी दर्शन दिये, परन्तु नारद श्रमधान् नारद की बड़ा कष्ट हुआ । भगवानु ने नारद के याकांशवाणी द्वारा समस्याया। नारद, इस जन्म में तुम हमारा सतत दर्शन नहीं कर सकते, हमने तुम्हारी अनुरागपृद्धि के लिये ही समद्देश दर्शन दिया है। तम साथ सेटा करेर, उसी से लग हमारे-पास या सकते है। इसके श्रमन्तर नारद इस शरीर की छोड परमधान पहुँचे । पुत्र सुनस्रृष्टि के समय नारड, मरीचि, भूगु शादि ब्रह्मा है मानत पुत्र हुए। त्रमुचैवांपुराय ने नारद की सद्धा का पुत्र बतवाया है।---ो (पु०) एक दकार का सात, विम्वामित्र के एक पुत्र का नाम।--ीय (गु०) नारद सम्बन्धी (पु॰) शदारह पुराणों में से एक । नारविधार दे॰ (पूर्व) किली, गोरी।

मुद्दा दे॰ (पु॰) नाहा, लाह धारा, मीबी, कक्षावन्द्र, पाजामा की कमर में घटका कर रखने वाला. यहा

चीत गाँचा होता. बड़े जीर से रेाने का शब्द. वैर्ष का जल बहने का भागे।

नाराच तन्॰ (पु॰) तीत्मय षाण, विशिष, तीर । नाराज दे॰ (पु॰) श्रसन्तुष्ट, श्रप्रसञ्ज ।

बारायण तत्र (१०) विष्णु, (तर देखे) संस्कृत का एक ज्येतियी, इन्होंने महत्त्वेमात्तण्ड नामक

ज्योतिय का एक अन्य संस्कृत में जिसा है भीर सार्सण्ड बहुभा नामक उमकी टीका भी ऋषि ही ने जिस्से हैं। प्रिज्ञत स्वाकर डिवेदी के मन से इन प्रन्थे। का निर्माणकाल सन् ११७१ ११७२ है॰ है। नागवण ने भी अपने अन्य में यही अपना समय विवा है। महत्तं मार्चण्ड के अन्त में इन्द्रीने श्रवना कुछ परिवय दिया है, जो यह है। इनके पिता का नाम अनन्त या। देविमिरि से कछ दूर पर टावर नामक गाँव में ये रहते थे। इतका समय १६ वीं शताब्दी मानना ही उचित है। —तेल (१०) धीषध विशेष, पका हथा तैर विशेष !--विता (स्त्री॰) मृत पनिती के बद्धा के क्रिये प्रायश्चल विशेष ।

दुर्गा, गहा, मुद्राल मुनि की पन्नी, शतावरी, ञ्चतावर, नारायस सम्बन्धिमी ज्योति विशेष ।

का दर्शन बहुत समय तक नहीं कर सहै। इससे | मारि दे॰ (स्त्री॰) नारी, शवला, नाडी, वह यत्र जियमें दपडे बुनने के समय सत रहा जाता है। वांस का दुकड़ा, जिसमें मट्टा चादि भर का यउड़ा या बैस्तो की दिया जाता है।

नारिकेर, नारिकेल तत्० (पु०) ध्वनाम शसिद्ध फन विशेष, मारियळ, श्रीफछ ।

नारियल दे॰ (प्र॰) नारीकेल फाउ ।

नारो तत् (स्त्रो॰) नाडी, पुरुष धर्मयुक्ता स्त्री, स्त्री, ये।पिन, अवजा, महिला, खलना, बुदुम्बिनी !--रुपाएँ (पु॰) खिया हे मचपान कुमह धादि छ देाप, यथा पान ( नरा। श्रादि का ), दुर्जन समर्ग, पति थे निरह, पूमना, ( तीर्थयात्रा धादि ), पर गढ़ में निजा थीर वास ये स नारियों के दूपण हैं।~धर्म (पु०) क्षियें। का धर्म, पति सेवा, पुत्र पाउन चादि। पविश्वता धर्म, सामिक होता, ।जोदर्शन ।

नारु दे॰ ( प्र॰ ) ( देखें। नहारुश्रा )। नाल तव् ( पु॰ ) कमल भादि की डंटी, हरिताल, नारु। (दे०) फोंका, नल, बली, नल वे प्राकार की बनी हुई वस्तु, घोड़ा बैल श्रादि के ख़र में जडी जाने वाली बस्त, जो खोडे की बनी हुई होती है । जिसे मनुष्य होते हैं। नालकी दे॰ ( स्ती॰ ) शिविका, पालकी, यान विशेष, नाला दे॰ (पु॰) जल निकलने का मार्ग, मेारी, पनाला। नालायक दे॰ (वि॰) श्रवाग्य, दष्ट, पाजी, भोंद्र । नास्तिक सत्० (पु०) आग्नेयास, वंदक, असण्डी । नालिसिंदुक दे॰ (प्र॰) संमाल । नास्ती दे॰ (स्ती॰) छोटा नाला, मुहारी, मुहरी। नाव तद ० (सी०) नी, नीका, तरनी, खोंगी, बीट । नाचना दे॰ (कि॰) नमन, नवना,ऋहना,प्रयस है।ना । मावरि दे॰ (स्त्री॰) निवास, जलकीहा, नाव पर जल-कीड़ा, नार कुलाना, नाव फैरना । नाचिक तत्० (पु॰) कर्णधार, मस्ति, नाव खेने बाला, ६वट, कैवर्त । माश तत्० (पु०) निश्+ चल् ] चय, ध्वंस, छय,

वति, हाति, अपन्य, अदर्शन !--वान् (गु॰) विनश्वर, नश्वर, विनाशी।

नाशक तत्० (पु०) नासकर्ता, ध्वंसक, चयकारी, चतिकर, द्वानिकर्ता, बजाह, चयकारक ।

नाशन तत्० (पु०) [नश्+िणच्+श्रनट्] ह स-करण, इनन, मारण।

नाशपाति या नाशपाती दे॰ (पु॰) फल विशेष, बर्मात में उत्पन्न होने वाला फल।

नाशित तत्॰ (पु॰) [नश्+िष्म्+कः] ध्वंसित, हत, उच्छेदित ।

माशितव्य तत्॰ ( गु॰ ) [नश्+िणच्+ कथ्य] नाश करने येथ्य, नष्ट करने के डपयुक्त !

माणी तत्० (वि०) नाशक, नाशकर्सा, वजाहु, वड़ाऊ । नास दे॰ (स्त्री॰ ) नस्य, सुधनी, हुलास, समाकृ का चूर्ण ।-- झानी (स्त्री०) नास रखने की विविधा। नासना दे॰ (कि॰) भागना, पलाना, पीड देना। नासत्य तत् ( पु॰ ) श्रश्वनीकुमार, देववैद्य । नासमभ दे॰ ( गु॰ ) बुद्धिहीन, श्रवीध, श्रज्ञान, मूढ़,

मुर्ख ।—ी (स्त्री॰) मुर्खता, श्रज्ञानता ।

नासा तत्॰ ( स्त्री॰) निष्म + त्रा ] नासिकाः नाकः . हार पर की लकड़ी, रोग विशेष, नाकड़ा, नासिका-द्वार पर निकटा हुन्ना मील।--पाक ( पु॰ ) नाक का एक रोग विशेष !--पूट (पु॰) नाक, नाक का यह चमड़ा जो छेदों के किनारे पादे का काम देता है।--भेदन ( प्र० ) नकविंकनी घास l-वामावर्त्त (प्र॰) बाम नासिका में पहनने के गहने, नथ, बेसर धादि । - मल ( प्र ) नाक

की मैल ।—योनि (पु०) नपुंसक विशेष । नासिक (प्र०) बंबई के पास का तीर्थ विशेष, जर्हा मोदावरी के तर पर पत्रवरी हैं।

नासिका तत्० (पु॰) बार्णेन्द्रिय, नाक, नासा।

— मल (पु॰) नाक का मैल । नास्तीर तत्॰ ( पु॰ ) श्रवसर, श्रवगामी, हेनापति हे

थारी चलने वासी सेना | (स्त्री०) नस | नास्टर दे॰ ( पु॰ ) नस्र, नस का बाद, पुराना बाव । नास्ति तत्॰ (कि॰) नहीं है, श्रविद्यमानता, श्रभाव।

नास्तिक तन् ( प्र.) [नास्ति + इक] अनीश्वरवादी, ईश्वर नास्तित्ववादी, ईश्वर की सता न मानने बाला, जो बेद का प्रमाण नहीं मानते हैं, बेद निन्दक, पाखण्डी, चार्बाक, लौकायतिक ।--ता ( ह्यी॰ ) नास्तिक्य, कर्मफल चादि कुछ नहीं, इस प्रकार का ज्ञान, सिथ्या दृष्टि !--वाद ( पु॰ ) परछोक न मानने वासा विद्वान्त ।

नास्तित्व तद् ( पु ) अभाव, असम्भव, शून्यता । मास्य तत्० (वि॰) नाक का। (पु॰) नासिका में डरपन्न होने वाला, बैल की नाक में लगाई जाने वाकी रस्सी।

नाह दे॰ ( पु॰ ) स्वामी, माजिक, गाय, पति । नाहक दे० (पु०) व्यर्थ, दिना प्रयोजन, श्रयधार्थ. श्रनचित् ।

नाहर दे॰ ( पु॰ ) न्याव, वाच, शेर, शाईल । नाहरू दे॰ ( प्र॰ ) शेर, याघ, चाम का द्वकड़ा, मेटि

खींचने का रस्सा । नाहुल दे॰ (पु॰ ) म्हेच्झें की एक जाति विशेष । नाहिं दे॰ (श्र॰) नहीं, निषेध, खस्त्रीकारर्थक श्रव्यय! नाहीं दे॰ (ध॰) नहीं, न, मत, निपेध बोधक

श्रद्धव

नाहुचि तत् • (पु • ) निहुच + इल् ] राजा नहुच का प्रत्र. राजा थयाति ।

निः तत्॰ ( श्र॰ ) उपसर्ग विशेष, निवेषार्धक, निश्र-यार्थंक, निवेश, भुशार्थंक, श्रतिशयार्थंक, संशय, चाचेर, कौराल, उपरम, सामीप्य, बाध्य, दान मे। च. ग्रन्थांव, बन्धन, विन्यास । यह उपसर्ग जिन शब्दों के पहले चाना है उनके अर्थ की विवरीत कर देता है। यथा -निरुद्योगी, बद्योग-गून्य ।---क्राटक (वि०) सखी, शानन्दी, वाधा रहित, नि.शञ्च !—पाप (वि॰) चदोप, पाप रहित निरपराघ ।—शड्ड (वि॰) निडर, धमय, मयग्रन्य, साहसी !-प्रभ (वि•) प्रभाहीन, तेज-हीं ।, दीसि रहित !-- शन्द (वि॰ ) नीश्व, शन्द-हीन, मौनी, वास्य रहित, धवाक् !-- शालाक (वि०) निर्जन, एकान्त, रहस्य ग्रीपन, गुप्तस्थान। —शेष (वि॰) समाप्त, सम्दूर्ण, शेष रहित। —श्रेग्री (स्त्री: )सीड़ी, नसेनी, श्रविरोहिग्री. काष्ट्रमय सीपान । काठ की सीही ।—श्रेयः (५०) कुशल, शुम, अनुमव, मक्ति, मोच, मुक्ति, विद्या ।--- हवासित ( वि॰ ) दीर्घनिश्वासी — श्वास ( पु॰ ) प्राणवासु, प्रश्वाम । — सङ्ग (वि॰) सङ्ग रहित, सङ्गच्युत, वासनारहित । —संशय (वि॰) निःसन्देह, निश्चय, संशय रहित। —सन्देह (वि॰) चसंशय, निश्चय, धुव ।-साम्पर्क (पु॰) श्रसम्बद्ध, बहासीन ।—सर्गा (पु॰) विदा, उपाय, मिकलना, निकलने का मार्ग, मृत्यु, निवांग, बहिर्गमन, निर्गमन, चरण, सरहना, मरना, चुना ।- सहाय (वि॰) सहायहीन, श्रसहाय, एकाकी, श्रकेखा, निराश्चन्त्र, दु'शी, श्रनाथ !--सार ( वि॰ ) भ्रसार, मारहीन, तेन बहित, छूँदा, रिक, काकी।—सारग्र ( पु॰ ) वहिष्करण,निर्गतकरण, विकासना ।---मृत (वि॰) चरित, महा हुया, विहा हुया, निकला हुया, निर्गत। - स्तेह (पु॰) प्रेमगून्य, प्खा, निर्देश। —स्पृह ( वि॰ ) स्पृहाहीन, इरदा रहित, क्रनि-<sup>इ</sup>द्ध ह ।—स्त्र ( वि॰ ) इरिद्र, निर्धन ।

निग्रर (धम्य॰) पाम, समीप ।—ाना (कि॰)

समीप जना, पास पहुँचना ।

निकट तत्र (वि॰) समीय, पास, अदूर, धासब, सब्रिकट, नगीव, उपकण्ड, इपान्त मञ्जिहित ! —वर्ची (g·) निरुरम्य, समीपस्य !—स्य ( पु॰ ) पास रहने वाळा ।

निकन्द तद् • (वि •) बिःस्कन्ध, स्कन्धरहित, प्रयहा । निकन्दन तत्० ( पु॰ ) निर्मृतन, उखाइना, उबाइन । निकपः तद् ॰ (वि॰) निष्कपर, शुद्ध सनका।

निकम्मा दे॰ (वि॰) विठला, विना काम का, निर्मुणी, सालसी, शिथिङ।

निकर सत्॰ ( पु॰ ) [नि + कृ + घळ ] समृह, साथि, सार, न्याय, देवधन, निधि, निश्चय, कररहित ।

निकरना दे॰ (कि॰) निकलना निर्गत होना, वहिर्गं। होना. निकालना ।

निकरम्ब तद् ( पु ) समृद्ध, यथ, दल, गिरे।इ। निकल दे॰ ( छी॰ ) निकास, निर्मह ।-चलना (वा) बाहर है। जाना, भाग जाना, पला जाना, घधिक होना, बढ़ के बीलना |--पडना (कि॰)

वाहर चाना, तैयार होना, चापे से बाहर होना I निकलना दे॰ (कि॰) निकसना, नि सून द्दोता, आगे

जामा भागना, भाग उठना । निकसना दे॰ (कि॰) निकल्ला।

निक्रपा तदः (स्त्री॰) राचस माता। ( ध॰) निकट, समीप, चन्तिम ।

निकाई दे॰ (खी॰ ) निकाने की मजुरी, निराई ! निकाना दे॰ (कि॰) धोषे हए खेत से घास निहालना, निराना, सेाइनी करना ।

निकाम तद् ० ( वि० ) निष्काम, जिसहे। किसी यात की इच्दा शेष न हो, इच्छारहित,बिस्पृह, कामना रहिता।

निकाय नद्• (पु॰) [नि+चि+धनू] नियल, निवास, छक्ष्य, समृह, समृहों की एकता, कुंड, देर, राशि, परमात्मा ।

निकार तत्० (पु०) [नि+कृ+घल्] धपकार, धिकार, निन्दा, श्रनादर ।

निकारना दे॰ (कि॰) निहालना, बाहर करना, धुमने न देना, निरेध करना, श्रस्त्वीकार करना ।

निकाल दे॰ (पु॰) निसार निकास, बाहर आना, वचने की युक्ति, हपाय, ओड़ तेरह।—हालना

पृथक करना।—देना (वा॰) उवारना, बाहर करना, श्रस्तगाना (—सामा ( वा॰ ) दवा सेना, इंड निकालना।--सेन (वा॰) ख्वाड़ देना, र्काट सेना, काड़ लेगा। किस्ता, काड़ना । निकालना चे॰ (वा॰ ) उखाइना, उतारना, प्रकट निकास दे॰ (पु॰) निकाल, निकालने का मार्ग, इस, कगर, गाँव का परिसर ।

निकासना दे॰ (कि॰ ) निकालना, बाहर कर देना । निकासी दे॰ (सी॰) कर, गाँव से निकलने का कर निकलने का धाज्ञावत्र, परवाना । विहिब्कृत ।

निकास दे॰ (वि॰) निकाला हुन्ना, निक्कासित, निकास्ता दे॰ (पु॰) थूनी, टेक, स्तम्म, खम्बा,धाम। निकुच दे॰ ( पु॰ ) बड़इछ ।

निकुञ्ज तत् ( पु॰ ) चता गुल्मयुक्त स्थान, निविद-स्थान, छताच्छादित स्थान, क्रीड़ा स्थान, कुआ । —विहारी ( go ) श्रीकृष्ण ।

निक्कटी तत्॰ ( खी॰ ) छे।टी इबायची । निकुम्भ तत्॰ ( पु॰ ) दैश विशेष, यह देश श्रीकृष्ण के हाथों से मारा गया था (२) कुम्मकर्श का पुत्र, यह सबग्र का मन्त्री था। छङ्का के युद्ध में यह मारा गया था। इसके भाई का नाम कुम्भ या। निकुम्भिला तत्० ( स्त्री• ) राचसी का देवघर, सेव-नाइ का यज्ञस्यान, उङ्का की एक देवी का नाम । निकृति तद्० (की०) अधर्म, बुरी कृति, बुरा काम, वाद, बसाधुता ।

निकृष्ट तद्० ( गु० ) [नि + कृष् + क ] खराव, द्वरा, ग्रोझा, सन्द, खोटा, ग्रधम, मीच, निन्दित, श्रव-ज्ञात, तुच्छ ।--ता (स्त्री॰) मन्दता, कदराई. ग्रधमता, नीचता, निचाई।

निकेतन तत्० ( ५० ) गृह, झालय, भागार। निक्ती दे॰ (क्वी॰) लोहतुला, लोहे के तौलने की छोटी [दिखाना, श्रपमान करना । सराज्, काँटा । निकोसना दे॰ (कि॰ ) खीसना, खिलियाना, दाँत निष्कारण तव् ( पु॰) बीखाशब्द, सितार श्रादि का शब्द, जो तार से ध्वनि होती है।

निक्तिप्त तत्॰ (बि॰) [नि+चिप+क] स्रक, ग्रर्पित, न्यस्त, स्थापित, यन्धक रस्ता हुन्या ।

( वा० ) बाहर कर देना, स्थानान्तरित करना, नित्तेष तत्० ( पु० ) [ नि + चि + अल ] सेपस्, फेंकना, लाग, समर्पित वस्तु, रखा हुन्ना धन, उपनिधि न्यास, समर्थण, स्थापन, थाती, गिरों। निद्येपक तत्र्० [नि+चिप्+श्रक्] स्थापनकर्ता, समर्थक, न्यास रखने वाला, थाती घरने वाला. गिरों रखने वाला, त्यागकर्ता ।

नित्तेपसा तत्॰ (पु॰) [ नि + चिष् + धनट् ] स्थापन, समर्पण, त्याग करण ।

निखटह देव (विव) जालसी, निकम्मा, निहुर, निर्देश, कडोर. उदाऊ, लुटाऊ ।

निखराड दे॰ (वि॰ ) सध्य, वीच, वीच का भाग, मॉॅंम, मभारी, वीचोवीच ।

निखनन तत्० (पु०) [नि + खन् + अनद्] खोदना, खनना, कोइना, गोइना ।

निखरना दे॰ (कि॰) स्वेत होना, साफ़ होना, चम-कता, उजला होना, नंगा होना, स्थिर होना, थिराना, छिलका उतारना।

निखराना दे॰ (कि॰) थिराना, उजला होना। निखरी दे॰ (स्त्री॰) जो खरी न हो । वह रसोई जिसे चौके के वाहिर खा सके। पूरी आदि।

निखर्च तत्० ( पु॰ ) संख्या विशेष, दशखर्व संख्या. दश हज़ार कोटि, १००००००००००। (वि०) वासन, दुसका ।

निखवख ( गु॰ ) सम्पूर्ण, समस्त ।

निखात सत्० (५०) [ नि+सन् +क ] गर्च, परिसा, गढा. खाई, खता।

निखार (पु॰) शुद्धता, निर्मलता। [कपड़े घोना। निखारना दे० (कि०) उजाला करना, साफ करना, निखिल तव्॰ (वि॰) समग्र, समस्त, समुदाय, सकत्त, ग्रस्थिल, सब, सर्व ।

निखेध ( पु॰ ) निपेध, रोक, रुकावट ।

निस्तोट दे॰ (वि॰) सीधा, सरत, शुद्ध, खोट से रहित. धवगुरा सून्य ।

निखोड्ना दे॰ (कि॰) छीलना, उधदना, छिलका िपैकड़ी, काठ। निकालना ।

निगड़ तत्॰ (पु॰) लौहनिर्मित श्रद्धला, वेदी, निगड़ित तत्० (बि॰) [निगड्+इत] वँधा हुन्ना, यस. वेडी पहनाया हुआ।

निगद तत् (पु॰) [नि +गद्+ष्रल् ] कथन, भाषय कहना, श्रीपथी विशेष ।

निगदित तत्॰ (पु॰) [नि+गद्+क) विधल, भाषित, उल्लेख किया हुआ उक्त, वर्षित, कहा हुआ।

निमात दे॰ (वि॰ ) नगा, लद्गदा, नम्न, दिगम्बर । निमन्दना दे॰ (कि॰ ) तागना, टॉगना सीना, पिरोना ।

निगन्दाई दे॰ ( ब्री॰ ) सीने ना नाम, सीना।
निगम तत्। (पु॰) [ नि + गम् + श्रव् । राख विशेष,
वेद वरे ग्राखा, नाप, ग्रास व्यादे, व्याव्यात्र, पुर्द,
वेद, साजार भी राह, निश्चय मार्ग —- ब्रा (पु॰)
निगमशाववेजा, निगमशावजाता, निगमविद् ।
—मदी(श्री॰) भागीरथी, गजानदी।—निवासी
(पु॰) वेदो में निजाय करने याला, विच्छ, मुद्या।
निगलना दे॰ ( म॰) धूँटम, सीलना, गले में उतार
जाना, या जाना, गर वर जाना।

जाना, त्या जाना, नट वर जाना । तिमाली दे० (खी०) दुझ पीने की नजी, मुँह नाल । तिमुख तद् ( वि ) निर्मुख, स्वयून्य, गुख रहित । तिमुद्ध तत् ( वि० ) [ नि + गुद्द + क ]दुर्चेष, ग्रप्त-वारव, ग्रुस, तुरा हुझा, ग्रति ग्रुस, श्रति द्विपा हुझा, श्रति कटिन, ग्रप्तम्द्र, हुर्मन । [ चायडाल । निगोडा दे० ( यु० ) श्रक्मी, दुराचारी, हुप्क्मी,

निभार दे॰ (बि॰) डोस, इड, पोड, निरंट। निश्रह तन्॰ (पु॰) [नि +श्रह् +श्रल्] ताइना, श्रहार, यन्त्रण, बलेश, वन्धन, सीमा, चिन्निसा,

इन्द्रियादि दमन, शासन, चिड, घिन, डुपय । निम्रहरण वन॰ (पु॰) [ नि + ग्रह् + श्रनर् ] पराजय, श्राक्रमण, विरोध, क्लह, युद्ध, मानसक्टन,

धानमण, विरोध, कलह, युद, मानसवडन, हठ, बन्धन, घुदनी, रोप, कोप, बोध। निम्राही तन् (पु॰) [नि+मह्+णिन्] क्लेशनायक

निम्नहक्तां, रवडरायक। किम होते ही। निम्नटत दे॰ (कि॰) निम्नटते ही, न्यून होते ही, निम्नटना दे॰ (कि॰) प्राना, कम होत, न्यून होता।

निपटना दे॰ (१४०) घटना, क्या हात, न्यून होत निघटाना दे॰ (कि॰) घटनाता, क्या कराता। निघटा दे॰ (कि॰) घटी, घट गई, क्यानी हुई।

निचार द॰ ( कि॰ ) घरा, घर गई, कमती हुई। निचार तद्॰ ( पु॰ ) घिषद, पोरा चभिषान, नाम-सप्रह। निवयपु तत्॰ (पु॰) श्रमिधान, नामकोश । निवयस्यदा दे॰ (पु॰) हुलखाना, एष्टता करना, दिवाई करना ।

निध्न तत्॰ ( वि॰) श्रधीन, वशीभृत, शिष्ट, श्रायत्त । निचय तत्॰ ( दु॰) [ नि + चि + श्रल् ] सप, गण, समृह, दल, यूथ ।

निचला ( गु॰ ) नीचे वाला, निरचय, श्रवद्यल । निर्चित तद॰ ( वि॰ ) निरिचन्त, चिन्ताग्र्न्य, बेफिऊ, ग्रशोची, श्रचिन्ता ।

निचिताई दे॰ (क्षी॰) श्रनवधानता, श्रसाप्रधानी, प्रमाद ।

निचित होना दे॰ (वा॰) निवटना, श्रवकाश पाना, श्रपना काम पूरा करना ।

निचाई दे॰ ( खी॰ ) नीचता, श्रवमता, तुन्द्रता, कुटिजता, श्रोद्वापन, चुद्रता, नीचपन इजनपन, खोटाई ।

निचोंड़ दे॰ (पु॰) सार, निष्कर्षक, निष्पत्ति, श्राध्य । निचोंडना दे॰ (क्रि॰) दवाना, गारना, च्स खेना, निचोंड या निचोर (वि॰) छुदेश, खोभी, धाऊवप । (पु॰) रस, सार, तत्व, निदान, धन्त्य ।

निञ्चाबर दे॰ (खो॰) उतारा, हर्पदान किसी प्रिय के सिर के चारों श्रोर रुपया या पैसा घुमाका नाई बारी को देना, नोझावर करना, वारना।

निहिद्र तत्॰ (कि॰ ) छिद्रहीन, रन्ध्रशून्य, सर्वोङ्ग सन्पूर्ण।

(५०) स्वरीय धन, श्रपने श्रीधंकार का धन । निजञ्जाल दे॰ (५०) निर्विवाद, वपटग्रन्य, निरापद, निश्चिन्त ।

निक्सिनिक्स दे० (की०) पवित्रता, शुद्धता, योज्यता। निक्साना दे० (कि०) निरुक्षना, क्यूँबना, ट्यूरना, बुक्ताना, निर्वापित करना, श्रीम का बुक्ताना। निक्सारना दे० (कि०) स्वतीदना, कटकना, माइना,

युदारी भारता, मारता, साफ्र बरता। निर्माल दे॰ (वि॰) भोज रहित, क्या हुगा, सुदील। निटिलाच तत्० (पु०) [निटिल + श्रच] शिव, महा-देव, शम्भु ।

निठल्ता दे॰ (पु॰) निकम्मा, श्रालसी, लुबा, रुलुवा। निदुर तद्॰ (बि॰) निष्दुर, फहोर, कटिन हृद्य, निह्यं, स्तेहधूस्य, दिन प्रीति, संग दिल, कहा दिल बाला।—ता (ची॰) निदंयता,किनता, कहाई।

चाला ।—ता (ची०) निदंयता,कठिनता, कड़ाई । निदुराई दे० ( खी० ) कठोरता, कठिनता, हृदय की क़्रुता । [ ध्रष्ट, डीट ।

भूरता । १ थ्ट, ७१६ । निडर दे० (वि०) निर्भय, निःशङ्क, भयश्रूच, अश्रङ्क, निडाला दे० १ (वि०) ज्ञानश्रूच, जङ्ग, स्थावर, निडाल दे० ४ अचल ।

नतडाल दे॰ Ј अचल।
नित दे॰ ( अ॰ ) निल, मतिदिन, सदा, सर्वदा।
—उठ (अ॰ ) प्रति दिन ठठकर, नियमित, सदा, निरन्तर।—नव (वि॰) निख नया,प्रति दिन नया, निल निल दसरा।—प्रति (अ॰) निल्य नया,प्रति दिन नया,

सतत,सदा,सबैदा। [कृता,पबैत का प्राप्त भाग। नितस्त्र (पु०) किट के पीछे का भाग, खृतद, पुटा, नितस्त्रिचनी तत्० (की०) [नितस्त्र + हन् + है] प्रकार नितस्त्र विशिष्टा की. अवटा: नारी.

स्त्रीमात्र, चौड़ी कटि वाली स्त्री।

नितराम (अन्य॰) सदा, सर्वदा । नितानत तत्॰ (पु॰) अतिशय, अस्यन्त, अधिक

(वि॰) एकान्त, स्रवश्य, श्रतिशय विशिष्ट। नित्य तत् ( वि॰ ) कालत्रयन्यापी, तीनों काल में इहने दाला, शाध्वत, भूव, सनातन, जिसहा कभी नाश न हो। (पु॰) समुद्र, स्थिर, निश्चित, जनम मृत्यु रहित, सनातन, प्रतिदिन, सतत, ग्रश्नान्त, श्रनिश, श्रनस !—कर्म ( पु॰) प्रतिदिन का क 'ब्य कमें, प्रतिदिन श्रतुष्टेय कमें, श्रावश्यक किया, प्रत्याद्विक व्यापार !-- फ़रय (५० ) नित्य-कर्म ।-- किया (स्ती०) प्रतिदिन का कर्त्तव्य कर्म प्रसाहिक व्याणर :--गति ( पु॰ ) वायु, ग्रनिल, पवन ।—ता (स्त्री०) चिरकालीनरव, समातमता । -दाम ( पु॰ ) प्रतिदिन का कर्त्तव्य सान । -- नैमिचिक (पू॰ ) नित्य श्रीर नैमिचिक कर्म, सन्ध्योपासन और ग्रहण स्नानादि। ---प्रति ( अन्य॰ ) प्रतिदिन, सदानियम से।  विशेष, जीव का प्रतिदित का नाश |— मुक्क (वि॰) कियावार, कर्मनिए, चिरमुक्त, जीवनमुक्त ।

— यौवन (वि॰) स्थिर सौवन, सदा युवा सक्ते । नाश |— यौवन (दिश्र) हिस्स सौवन, सदा युवा सक्ते । वाला |— यौवना (स्थी॰) हिस्स सौवना, दिर गौवना, दिर गौवना, दिर गौवना, दीर गौवना, दीर हिस्स क्या !— स्मा (पु॰) प्रतिकार, अनवस्त, सदा, सर्जवा !— स्मा (पु॰) प्रतिकार, अनवस्त सदा ! [वस्तु का विचार ! क्या सीत्यानियविष्य तद् (पु॰) निस्स और अनिस्य निस्यानियविष्य तद् (पु॰) निस्य और अनिस्य निस्यानियविष्य तद् (पु॰) स्वयान्य विस्तृ का मानव्य स्थानिय तद् । पु॰ । स्वयान्य विस्तृ का मानव्य स्थान्य वद् वद् (पु॰) स्वयान्य विस्तृ का मानव्य स्थान्य वद् वद् । यहा स्थान्य क्या स्थान्य स्थान्य के साथि थे। यहा स्थानिय के स्थानिय स्थान्य के साथि थे।

निधस्म दे॰ ( पु॰ ) स्तम्म, सम्भा।

निधरा दे॰ (बु॰ ) खण्छ हुआ जळ, सिद्धी के बैठ जाने से निर्मेच हुआ जळ, निर्मेच जळ। निधारमा दे॰ (कि॰ ) निखारना, साफ़ करना, खण्छ

करना, दारना । निदर्ह (गु॰) दयाहीन, निर्देशी ।

ानद्द (गु॰) देवाहान, लद्या।
निद्दशिकका तत्व ( स्ति॰) रथेत, होटी चटाई ।
निद्दशा दे॰ ( कि॰) निन्दा करना, अपमान करना।
निद्दाई दे॰ ( कि॰) निन्दा करने हैं, नहीं मानते,
प्रतिष्ठा नहीं करने । [निन्दा करके।

निद्रि दे॰ (भ॰) निरादर करके, खपमान करके, निद्र्यान सद॰ (५॰) [नि + दण्-मशनद्र] दशन्त, बदाहरण ।—पत्र (५०) दशन्तवत्र ।—मुद्रा

( स्त्री॰) प्रतिष्ठासुद्दा, मानसूचक सुद्धा । निद्दर्शना तद॰ (खी॰) [निदर्शन + का] काब्याळङ्कार विशेष, इसका ठचण इस प्रकार है। यथाः— सहस्र वाक्य जुग अस्य की, करिये एक अरोत । भूपन साहि निदर्शना, कहस जुदि दे थोप ॥

( ब्दाहरख )

देखा ।

श्रीरिन की जो जनम है, से जाकी एक रीज । श्रीरिन की जो राज सें, सिवसरजाशी मौज ॥ साहित सों रन मोडि कै, कीनी सुकवि निदाछ । सिव सरजाहे। एवाळ है, श्रीनिन की जेंजाळ ॥

—शिवराज भूपय ।

निदाय तर्॰ ( पु॰ ) प्रीध्महाल, उच्या, धर्म ।-कर (प०) सर्थ, दिवाहर !-- काल (प०) ग्रीध्मकाल-शात. उपेप्र थीर भाषाद का महीना, भन्ता, श्रास्य-करण, नतीजा।

निदान तन्० ( पु॰ ) मृत कारण, चिन्ह, बेाघ, श्रादि कारण, कारण, रेग निर्णय, रेग का मलान-सन्धान, बैग्रह के एक प्रन्थ का नाम (घ०) श्चन्त में, पीछे, निष्कर्षं, सार्गश ।

निदारस् ( पु॰ ) भवानक, कठिन, कमोर ।

निदिध्यामन तत्० (५०) [नि + ध्री + सन् + पनद्] पुन पुनः स्मरण, परमार्थं चिन्ता विशेष ।

निरेश तत् (पु॰) नि+दिश+चल ] माजा, थादेश, धनुमति, निये।ग, कथन, कथा, धनुशा-यत्र यथा ----

''कीन्देसि मेरि निदेश निमेट्ट । देव दवाय नागनर पेट्ट । " -- प्रहादचरित । निद्धि ( धी॰ ) निधि, संगाना, धनागार ।

निद्व ( पु॰ ) ऋस्त्रविशेष । निद्रा तत्० ( छी० ) भवस्या विशेष, मनुष्य की एक श्रवस्था, मेध्या नामक नाडी से मन का संवेशा. सुपुति की भवस्या, शयन, सीना । विल्ला, मुवैया । निदाल तन् (वि॰) निदाशीक, निदायक, सोने निदित वर्॰ (वि॰) प्राप्तनिदा, निदागत, माथा हमा। निधइक या निधरक दे॰ (वि॰) निमंत्र, निडर, धराहू, साइसी, उद्योगी, बरसाही । ( थ० ) श्रवानक, सहसा, पुकापुक, श्रकमाल 1

निधन तद् (वि०) धनहीन (पु॰) मृत्यु, मरण, नारा, ध्वम, मृत्यु, मीत ।—ता (स्त्री) कंगाजी. दरिद्वता, निर्धनता ।

निधान तत्र (वि॰) घर, ठाव, खुबाना, लान। निधि तत्॰ (स्ती॰)[नि+ध्य+कृ] हुचेर का भाग्डार, सम्यत्ति, रत विशेष, द्याधार, समुद्र, भाण्ड, के।प, संख्या, बहुत धन ।---जात (पु॰ ) समुद्र से बल्पम । स भादि। -- नाथ (पु॰) कुवेर, धनाधिव। —पाल या प्रमु (पु॰) कुरेर, द्यधीरा, स्वामी, राजा।—सुना (ह्यो॰) छङ्मी। तिधेय ( गु॰ ) रखने येाग्य, स्थापनीय, स्थापन करने

केश्य ।

निनद (पु॰) शब्द, ध्वनि।

निनाद तत् । (पु ) [नि + नर् + घन ] शब्द, रर, ध्वनित, शब्दित। चाहर, गर्जन, ध्वनि । तिनादित तत्० (गु०) [नि+नद्+णिष्+क]

निनाया दे॰ ( पु॰ ) खटमळ, माक्रण, बहिस, कृमि

विशेष, खरकिस्वा । निनायी दे॰ ( पु॰ ) राग विशेष, मुख का एक रेगा ! निनार ( गु॰ ) समस्त, विलक्क सम्पूर्ण ।

निमारा ( २० ) प्रथक न्यास, दर हटा हथा। निर्माद्या दे० ( पु० ) छ। छ रोग।

निनीपा तत् ( स्त्री ) [नि + सन् + भ्रा] प्रदेखेच्छा, लेने की इरहा, प्रदेश काने का श्रमिलाय।

निनीपु तत् (पु॰) ग्रव्योच्छ, ग्रहण करने स श्रक्षित्रापी।

निनेता तन्॰ (पु॰) नायक, प्रधान, मुख्य, श्रेष्ठ, नेता । निनौना ( कि॰ ) मुख्यना, नीचे करना ।

मिन्दक तत्॰ (वि॰ ) दूसरे का देश हुइने वाला, परदे।पानसन्धानकत्तौ, निन्दा ऋरने बाला ।

निन्दकाई दे॰ (स्त्री॰ ) निन्दकता, निन्दा काने का स्वमाव ।

निन्दना दे॰ (कि॰ ) करहू छगाना, देख खगाना। निन्द्नीय तत् (वि॰) निन्दा का पात्र, निन्दा के ये।ग्य, गर्ह्या, निन्दा।

निन्दा तत्॰ ( छी॰ ) कुन्ता, गर्हा, अपवाद, दुर्नाम, भवश, मिथ्या कलडू, दुसई ।-स्तृति ( खी॰ ) व्याज स्तुति,मृपावाद मिष्यास्तुति, श्रन्यया स्तेष्त्र ।

निन्दास दे॰ ( स्त्री॰ ) जेंचाम, मत्रकी, निद्रालुना ! निन्द्रासा दे० ( प्र० ) जैवास, निन्द्रालु ।

निन्दित तत्॰ (वि॰ ) व्येखित, धवशात, सुगुप्सित, गहिंत, मुस्सित, भधम, दूचित, करुद्भित । निम्द्य तत्० (वि०) विन्दनीय, हेय, तुब्द्य ।—कर्म

( पु॰ ) कुरिसत कर्म, मिन्दित काम ।

निम्नानव दे॰ (वि॰) नी भ्रषिक नडवे, ११, एक कम सी।-के फोर में पहना (वा॰) धन जी हैने में लगना, कृपणता, चक्कर में पहना, कि कर्चम्य विमुद्ध है।ना ।

निप तद्॰ (सी॰) युव विरोप ।—जी (सी॰) घड की सपति, छ।म, बृद्धि।

निपट दे॰ ( वि॰ ) यसि, विङक्क, पूरा पूरा, यहुता-यत से, बहुत, श्रिष्ठक, श्रत्यन्त, श्रतिश्रय । निपटना दे॰ ( कि॰ ) पूरा होना, खतब होना, समास्र होना, सम्पूर्ण होना । िहस्ता । निपटाना दे॰ (कि॰ ) ठहराना, पूरा करना, समास्र निपटारा दे॰ (पु॰ ) निवटीन, क्षत्या, निप्रंत । निपटारा दे॰ (पु॰) निवटीन वाटा, निवेस्, निर्णावक । निपटारा (पु॰) देखो निपटारा ।

निपतन क्ष्यु (पु॰) [नि + पत् + श्रनट् ] ग्रथःपतन, सरम, नष्ट होता, सारा ज्ञाना, नीचे गिरना । निपतित तत्व (पु॰) पतित, ख्युन, अष्ट, स्थलित,

निपतित तत् ० ( पु० ) पतित, च्युन, अष्ट, स्थकित, गिरा हुःग।

निपात तत्० (पु०) मृत्यु, पतन, गिशना, मश्य, नाश, निधन, श्रधःपतन, ज्याकरण में च श्रादि खीर प्रश्नादि श्रव्यय के। निगत कहते हैं।

निपातक तत्र (पु॰) नासक, बनाइने वाला, गिराने वाला, बाहने बाला । [मारना ।

निपानना दे॰ (कि॰ ) गिराना, ढाइना, नाश करना, निपातित तर्॰ (बि॰ ) [नि + पद + यिच् + क्ष] श्रथःविस, नीचे गिराया हुद्या।

निपान तत् ( go ) क्ष्य या ताळाव के पास पद्धकों के जल पीने के लिये बनाया हुश जलकुण्ड प्याहाब, कहरा, हीदी ।

निपीडन तत्॰ ( पु॰ ) [िनः + पीड् + खनट् ] मदैन, व्यथा, पीड़ा देना, दुःख देना, मसलना ।

निर्मोडित तन् ( वि० ) मरिंत, स्यथित, दुःखित।
निपुर्या तन् ( वि० ) कार्यवम, प्रांभेश, पड्ड, योग्य,
प्रश्नोख, चहुर, कुराज, रच।—जा ( शि०) कार्यसमा, योग्यम, प्रश्नीखा, चाहुरी। [ इचका।
निपुर्याई दे० ( क्षी० ) द्वदिमचा, चहुराई, कुराजाई,
निपुत्रो ( ग्रु० ) पुत्रहीन, निर्मय।

निपुनाई ( छो॰ ) चतुरता, निपुणाई ।

तिपुत्र या } (बि॰) दुन्नहीन, निस्तन्तान, खपुत्री। निपूत्रा दे॰ } (बि॰) दुन्नहीन, निस्तन्तान, खपुत्री। निपाड़ना दे॰ } (कि॰) दाँत दिखाना, निकोसना, निपोड़ना निखंडाता की एक सुद्रा। निफात तद् (बि॰) विफात, परिणान सून्य, निष्य-कोजन, स्थर्थ , निफात, निस्थेक, फल रहित। निकोट (गु॰) स्पष्ट, साफ साफ। निवकौरी (खी॰) नीस का फल।

निवटना (कि॰) हुर्दी पाना, पुरा होना, मलस्याग करने को भी कहीं कहीं निवटना कहते हैं।

नियटी दे॰ (वि॰) चृडी हुई, खुर्च, चंटा — रूप्प्र (पु॰) सुदी हुई रहम्म, वहा चंट महुत्य अहा चालाक सादमी, हुनियासाज धादमी, हुनियासा। आदमी। नियटेंदा दे॰ (पु॰) सफाई, निर्वेय, स्टटकारा.

निवद्ध (गु॰) गुंथा हुया, वँघा हुया।

नियम्भ तत्० ( पु॰ ) अन्य, साम्म्मं, प्रन्थों की वृत्ति, स्थिर जीविका, यन्येज, यन्यान, रोग विशेष । नियम्यन तत्व॰ (पु॰) ठहराव, पण, समय, यन्तं, हेतु,

कारण, निमित्त, बीणा ग्रादि का ऊर्ध्वमाग । निज्ञिध्त तत्० (पु०) बद्ध, संगृहीत ।

ानवाम्धत तत्० (५०) वद्ध, सगृहात । नियन तद्० ( वि० ) निर्वल, द्ववला, दुर्वल, यलहीन,

सामव्यद्वीत । [करना, दुनका, कुनका, स्वामव्यद्वीत । [करना, दिन काटना । निवाह वर्ष् (पु॰) निर्वाह, प्रा करना, समाप्त निवाहना दे॰ (कि॰) प्रा करना, सिद्ध करना, थोम्बता, पूर्वक समाप्त करना, रचा करना।

निवाह दें ( वि॰ ) टिकाज, निपरारू, स्थायी, चिर-स्थायी, बहुत दिनों तक टहरने वाला। [ देने से । निवह दें ० (कि॰ ) साथ किये, संग दिये, साथ निवुद्धा दें ० (पु॰ ) नीयू, निम्सु लीम् ।

नियेद्रना दे॰ (क्रि॰) निपटाना, पूरा करना, चुकाना, साथ करना।

निवेड़ा रे॰ ( पु॰ ) निपदारा, निवटेरा, सफाई ! निवेड़ि रे॰ ( वि॰ ) निवाहु, निपदारू । निवेड़ रे॰ (वि॰ ) निवदाने वाला, निर्णय करने वाला । निवोरो रें॰ ( सी॰ ) " निमकोड़ी" रेंखो । निवारा दें॰ (वि॰ ) तुल्य, सदश, समान । ( पु॰ )

निभना दे॰ (कि॰) पार खगना, पार पड़ना, समाप्त होना, थन व्याना । [ रखा करना । विभाता दे॰ (कि॰) निवाहना, चलाना, पार करना, निभाव (पु॰ निवाह, विवाह ।

निभृत तत्॰ (वि॰ ) नम्र, विनीत, निर्जन, विरत, गुप्त, पञ्जन, निरचल, श्रस्तमित, एकान्त, रहस्य । निम तत्० (पु॰) शलाना, नकु, स्पी, कतरनी। (दे॰) थोडा, न्यून, कम। प्रयोजन, बास्ते, लिये।—कारख (पु॰) प्रयोजन,

निमक दे॰ (पु) लवण, नान, लोन, नृन ।--हराम (वि॰) ग्रविधन्त, विश्वासघातक।

निमकी दे॰ (र्छा॰) श्रचार विशेष, नीवू का श्रचार, नीन का भींदू।

निमकौड़ी दे॰ ( खी॰ ) नीमवृष्ठ का फल, निर्दारी। निमन दे॰ (वि॰) सुन्दर, व्यानीय, मनोहर, मनोरम, रमणीय, पोड़ा, इड, सरत, टोस।

निमनाई दे॰ (श्ली॰) पोडाई, सुन्दरताई, श्रव्हापन । निमनाना दे॰ (क्रि॰) पोडा बनाना, सुन्दर करना, श्रव्हा बनाना, सुवारना, सम्हालना ।

निमन्त्रया वद० (५०) आमन्त्रया, आहात, आवाहन, नेवता, बुलाइट ।—पत्र (५०) उप्तय में सिम्स्वित होने के लिये बुलावे का पत्र । [श्राहृत । निमन्त्रित तद० (वि०) नेवता गया, बुलाया गया, निमन्त्रयिता तद० (वि०) श्राह्मात्रनती, आमन्त्रयः कर्ती, आमन्त्रयः भेजे वस्तु , वस्त्रान्य या उस्तव- कर्ती, आमन्त्रया भेजे वस्तु , वस्तान या उस्तव- कर्ती की आमन्त्रया भेजे वस्तु बुलाता है, न्योता देकर बुलाने याला।

निमम्न ( गु॰ ) निमन्त्रित, हुर्मा हुद्या । निमन्त्रन (९॰) थवगाह, स्नान, हुरमी लगा वर किया हुद्या स्नान ।

निमग्जित (गु॰) ह्या हुशा, निमम्। निमय्ना (कि॰) देखो "नियमा "।

निमय तद॰ (पु॰) [नि+मि+श्चल्] विनिमय, परिवर्तन, एक पदार्थ देक्त दूसरा पदार्थ खेना, यदना।

निमात्ता ( गु॰ ) सावधान, जो मत्त न हो । निमान (पु॰) नीची जगह, दलुवा जगह ।—ा (गु॰) गहरी जगह, नीची जगह ।

निमि तत् (पु॰) सीना के पिता कुगच्य जनक के पूर्वपुरन, इनके पुत्र का नाम मियि या चौर इनके पान मियि या चौर इनके पान के चतुमार उस राज्य को भी मियिजा कहते हैं। मिथि के पुत्र का नाम जनक था। जनक के जननतर इनके यशपर केवल "जनक ए इस उपनाम से परिचित होते थे। सीनाजी के पिता का नाम जनक नहीं या किन्तु उपनाम था।

निमित्त तत् (पु॰) नारण, हेतु, निदान (प्र॰)
प्रयोजन, बास्ते, लिये।—कारण (पु॰) प्रयोजन,
हेतु, निमित्त, न्याय के सत से उत्पादक जिविष कारणों के श्रन्तगीत नारण जियेग ।—राज (पु॰) विदेह, राजा जनक, नियेजा के एक राज वियेप। निमिष (पु॰) पजक, नेत्रॉ वा यद होना, काल वियेष।—स्त्रेस (पु॰) तीर्थं वियेष, नैमिपारण्य।
—ति (गु॰) मिवा हुआ, यट।

निमीलन तत्० (पु०) [ नि+मील+श्रनट् ] सुद्रित करना, श्राँद मूँदना, श्राँद मीचना।

निमीलित तत्॰ (वि॰) मुदित, मुँदा हुन्ना, यन्त्र हुन्ना पलकों से नेत्र को बन्द करना।

गहराई, नीचापन, श्रधेगतस्व । [ना पेड निम्ब ततः (पु॰) स्वनाम प्रसिद्ध वृष्ट विरोप, नीम निम्बक तत्॰ (पु॰) नीम ना पेड, नीर ।

निम्बरक तत्॰ (पु॰) नीम का बृच।

निम्यादित्य तत् (पु०) एक वंत्र्यव सम्प्रदाय के प्रव-संक श्रावायं। इन्होंने हैं ताद्वैत सिदान्त का प्रचार दिया है। इनका निम्वादिख नाम पहने का वाराय सुनने में यह श्रावा है कि ये किसी जैन सागु से शाखायं करते थे। शाखायं करते ही करते संप्या हो गई। श्रव सन्त्या होने के वाराय जैन सागु से मोजन वर ही नहीं सम्मा है, इसी श्रम्यविष्या को मिताने के जिये इन्होंने एक नीम के पेद पर स्व पो पोक दिया और उस सागु से मोजन करते हैं जिये यहा। स्वै देव तय तक उम पेद पर ये जब तक उम नागु ने सोजन नहीं कर जिया। यही पाराय है कि इनका नाम निम्बादिल या निवार्य पवा। इनके बनाये प्रन्य का नाम घर्माप्यि बोय है। इनका समय १० वीं सदी माना जाता है। निम्तृ दे॰ ( पु॰) वृत्त विशेष, नीज् , कागजी नीवृ के वृत्त, कागजी नीवृ।

नियत तत् (वि॰) [ नि + यम् + क] नियम विशिष्ट, यटकाया, त्यातातः, छेक, नित्य, सर्वेदा, निर्धात, निर्देष्ट, व्यितीकृत, यह, दिमत, सासित, निरिचत, नियुक्त, ठहराया हुच्या ।—मानस्स (वि॰) प्रशास्त्र चित्र, वितेरिह्य ।

नियतास्मा तत् ( बि॰ ) [ नियत + आरमा ] श्रास्य-बशीभूत, बशी, अमी, बती, बितेन्द्रिय, बयोन्द्रिय। नियताहार तत॰ (बि॰) [ नियत + श्राहार ] परिमित भोजन, मितभुक्, मिताशन, श्रदणाहार।

नियति तत् ( स्त्री ॰ ) [ नि+यम् + कि ] नियम, दैव, विधि, भाग्य, ग्रह्ध, विधाता।

नियतेन्द्रिय तद्० (गु०) [ नियत + इन्द्रिय ] जिते-न्द्रिय, इन्द्रियदमनशील, संयत शरीर, प्रशान्त चित्त ।

नियन्ता तत् ( पु॰ ) [ नि + यम् + छुन् ] शासा, शासनकर्ता, प्रभु, निथामक, सारथि, नियम करने वाला, शासन करने वाला, रथवान् ।

नियन्त्रित्त तत्० (वि०) संयमित, नियमित, निगृहीत, यन्त्रित, जकड़ा हुआ, बँधा हुआ, निवारण किया हुआ, रोका गया।

नियम तत् (५०) [नि + चम् + थल् ] निश्चय, धव-धारण, निर्तेष, निरूपण, प्रकास, धारा, इमन, निर्चेष, योगी, शौच, सन्तोष, तप, स्वाप्याय और ईश्वरप्रिष्मान इनको निचम कहते हैं। प्रतिज्ञा, खद्वीकार, स्वीकार, उपवासादि वत, कसैन्य कमें, नेस, प्रतिवन्य, खटकाव, योगं का एक धंग।

नियमन तत् ( पु० ) [ नि + यम् + अनद्] तियम, बन्धन, दमन, वारण, रूकाबट, निवारण, रोक, अटकाब, होद ।

नियमशाली तत् (गु॰) [ नियम + शाली ] नियम युत, रीलनुशाधी, नियमित कार्यकर्ता, नियम पूर्वक कार्य करने वाला।

नियमसेवा तत्० (श्री०) नियमपालन, कार्तिक मास मॅ नियम पूर्वेक भगवान् का श्राराधन ।

नियमित तत्र (गु०) [नि + यन् + क ] कृतनियम, नियमबद्ध, निश्चित, विधिबद्ध। नियर दे॰ ( भ॰ ) समीप, निकट, पास, नज़दीक । नियराई दे॰ ( स्त्री॰ ) समीपता, निकटता ।

नियराना दे॰ (कि॰) पास श्राना, नगचाना, निकट ब्याना, समीप पहुँचना ।

नियर दे॰ ( छ० ) तमीप, समीप में, निकर में। नियामक तद॰ ( पु॰ ) नियमकत्तां, नियम्ता, निश्चा-यक, पातवाहक, कर्णधार, माविक।

नियाय तद्० (पु०) न्याय, धर्म, सचाई, विचत व्यवहार।

नियार दे॰ ( पु॰ ) कही, चर, लेहना, बहू आदि को उनके पिता के घर से बुळाने के लिये दिन कहता मेजना । [ पाद का खाद । नियारा दे॰ ( वि॰ ) एथक् अटरा, न्यारा, ससंबद

नियारिया दे॰ ( पु॰ ) सुनार, सुवर्णकार ।

नियुक्त स्तर (तु॰) [िन + युन् + क ] नियोग विदिष्ट, मिथोजित, जिसका नियोग किया जाय, जिस पर किसी कार्य का भार दिया जाय, आझा प्राप्त, अयचारित, झात ।—ि ( सी॰) काम का सींवना, नियुक्त किया जाना ∤

आंत, अववात्स्त, काता :— ( प्रा= ) कात का सौंपना, नियुक्त किया जाना ! नियुत्त तत्त्० (वि॰) [ नि + यु - कि ] संख्या विशेष, इस छाख, १०,००,० !

नियुद्ध तत्० (५०)[नि+थुध्+क] बाहुयुद्ध, महायुद्ध, पहलवानों की कुरती।

नियोग तत् ( पु॰) [ नि + युज् + वज् ] स्वधारस, आज्ञा, हुस्स, नियोगन, अर्धुसति, शास्त्र, प्रेप्स, भारार्थण, मंगोनिवंग, प्रवृत्ति, निरस्य, प्रधिकार मेरण, खाज्ञा, पति के माई या थ्या किसी से सन्तानोत्पत्ति करा लेना।—कस्त्रीं (पु॰) नियोग कांगे वाला, भार अर्पयाच्या।—ध्यमें (पु॰) पति की सुलु होने पर पति के होटे साई से पुत्र क्रप्य कराता। यह प्रथा कवित्रुग में विजित है।

नियोगी तत्॰ (वि॰) नियोग विशिष्ट, नियुक्त, श्राज्ञाप्राप्त, किसी व्यापार में छगा हुआ।

नियोजन सत्॰ ( पु॰ ) [ नि + सुन् + धनर् ] नियुक्त करण, भेरण, आदेशन, आज्ञा देकर किसी कार्य में सनावा, स्थापन ।

नियोजित तत्॰ (वि॰) नियुक्त, संयोजित, स्थापित, श्रादिष्ट, किसी कार्यं में नियुक्त किया हुआ। निर्तर॰ (उपमर्ग) नहीं, विना, निश्चय, वाहा, याहर, उचित !—केंगल (गु॰) शुद्ध, केंबल, साबिस !

निरङ्कर तद् (वि॰) निग्रकार, घाटार रहित, धाटार ग्रन्थ,पाहतिक ग्राकार, मनुष्ये के घाटार से रहित, (पु॰) परमेन्वर, परमारमा, विष्णु भावान।

निरङ्क्ष्य तत् ( गु • ) [ निर्+ श्रृष्ठ ग्र ] श्रनिवार्य, स्वतन्त्र, स्वेद्छाचारी, निरम्निरादर पूर्वे कार्य कर्त्ता, हरीला, निष्ठो ।

निरत्तदेश (पु॰) भूमध्य रेखा के समीर की भूमि जड़ाँ रात और दिन पुक्र परिमाण के हेाते हैं।

निरक्तन (पु॰) निरीषण, दर्शन ।

निरत्तर (गु॰) श्रनपड़, मूर्त, वश्वर श्वान रहित। निरायना दे॰ (कि॰) देखना, साकना, निरीषण करना।

निरञ्जन तत्० (वि०) निरुव्लङ्कः, निर्मेल, सेत्रोमय, निरत तत्० (वि०) [नि+म्म+क] श्रतिशय श्रनुष्कः श्रासकः, छना हुधा, तथर किसी कार्य

में निश्न्तर लगा हुचा निरति तदु॰ (फी॰) बन्नोति, चन्नेम, चस्नेह ।—

गय ( गु॰ ) सर्गतम, गकुष्ट, सब से अच्छा । निरधार नद्द॰ (पु॰) निर्दार, निश्चर, निर्मय ।

निस्तुनासिक (पु॰) वे श्रवा जिन्न ज्ञासण नासिका की सडायता से नहीं होता । विवार। निरुत तत्॰ (वि॰) स्मृत रहित, श्रन्त सूत्र, श्रन्तन, निरुतर तत्॰ (वि॰) छनातार, निनवड निविद्

गरन्तर तर्॰ (वि॰) लगातार, निनवर निविद्र, घन, प्यनवहारा, सर्वेदा, श्रविष्मेद, श्रनवस्त, श्रतीम, भ्रपरिधान, श्रभेद, सद्द्या, समान, सघन, सटा हुमा।

निरन्तराभ्यास तत्॰ (पु॰) [ निन्तर + प्रभ्याम ] स्वाप्याय. वेदारपयन, पठित शाखों का सभ्यास । निरन्दराज तत्र । (ति.) [ निर्माणकार विकास

निरन्तराज नद् (वि॰) [ निर् + धन्तराछ ] खिन-च्देर, निःवकारा, धवकारा शृन्य ।

तिरस नन्॰ (वि॰) [तिर्+श्रयः] श्रयः। श्रताहार, श्रूप, जिता श्रयः का।

निरपत्य तत्॰ (वि॰) [निग्+चपत्य] निःसन्तान, पुत्र कम्याविद्यान, सन्तानदीन। निरपराध्य तत् (गु-) [निर्+ध्यपाघ] ध्यपाध श्रूत्य, देष रहित, निष्याय, निर्गय । श्रिटुद्वे । निरपाय तत् ० (द्व०) [निर्+ध्यपाय] रषा, निर्वेष, निरपेत तत् ० (द्व०) [निर्+ध्यप्य] स्वापीन, धनपेतु,त्रदासीन, खायरबाद ।— ति 'गु०' धना-वर्षक, धनायहा।

निरमाही (गु॰) मेग्डरहित, जिसे किसी प्रकार का मेगड न है।

निरम तर् (द्रा) नरक, द्रु स सेताम्यान । विवर्धर । निरम्बाधि तत् (वि०) श्रवधि रहित, बेहर, निस्सीन, निरमंत्र तर् (सु०) [निर्+श्यों∉] श्रवाप, श्रमति वन्यक, सेोकटोक।

निर्धक तत् ( वि॰ ) [ निर्+ धर्मक ] धन्ये ह, धप्रयोजन, व्यर्थ, विफड, हुया, निय्क्तन, धर्महीन । निरान्डिस (वि॰) जगातार, क्रमण, क्रम वद ।

निराद्य (गु॰) देश्यशून्य, शुद्द, म्बच्छ ।

निरवित्र (गु॰) सीमा रहित ।

निरनयउ (गु॰) निगहार । निरन्नाना ( कि॰ ) निगई करवाना ।

निरदारना (कि॰) टाजना, इटाना, निवारण करना। निरदान (पु॰) द्रवसस, कटाका ।

निरस तद् (पु॰) नीरम, रसहीन, रमाभाव, शुरह।

निरसन नत्॰ (पु॰) [ निर्+श्रम् + धनर्] परान् स्यान निराहरण, सण्डन, निर्देश, विसर्वन ।

निरस्त तत् (वि॰) [निर्+श्रम् +क्त] प्रताटयात, निराकृत, निर्दित, हटाया हुथा, हराया गया,

त्यागाहुना, दोशाहुना सक ।

निरस्त्र तत्० (वि॰) [निर्+ग्रस्त] ग्रस्त रहित, मे इयिशर का, माली हाथ। [प्रकारी | निरा दे० (ग्र॰) केवल, मान्न, ग्रसहाय, ग्रन्य रहित,

निराई (छो॰) निराने का काम।

निराकरण (पु॰) फैसचा, निवटारा, सन्देह की दूर करना, शक्टा मिटाना 1

निराहार तत्॰ (वि॰) [निर्+धाकार] धाकार रहित, धशरीर, शून्य, सुग। (पु॰) धाकार, परमेन्वर, विष्णु, महा, शिव।

निराक्रोत्तो तन्॰ ( वि॰ ) निश्टर, सन्तुष्ट, शन्त । निराकुल,(गु॰) निराङ्क, निश्चिन्त, म्याङ्क नहीं । निराकृत (पृ॰) हटाया हुया, श्रयमानित, अस्तीकृत । निराचार तत्॰ (वै॰) [निर्+श्राचार ] श्रताचार, आचारम्रद, श्राचार शक्ति । [निर्मश्रात, निर्मय । निरातङ्क तत्॰ (वि॰) [निर्+श्रातङ्क ] निर्श्यक्त, निराद्य तत्॰ (वि॰) [निर्+श्रादर ] श्रादरहीन, श्रयमान, श्रातिहा ।

निराधार तत् (वि॰) [निर्+श्राधार ] श्रधार ग्रूप, सनाग्य, स्राध्रव रहित, सूचस्थित ।

निरातन्द तन० (वि॰) [निर्+ आतन्द ] आत्मस् रहित, आत्मस् प्रस्य, दुःखी । [निर्धिष्ठ । निरापद तत्त् (चु॰) | निर्+ आपद ] अत्तापद, निरापद तत्त् (वि॰) [निर्+ आत्मय ] रेगगरहित, नीरोग, खख्य ।

निरामिष तद॰ (वि॰) [निर्+श्रामिष] श्रामिष श्रुत्थ, मास रहित (पु॰) वत विशेष।

निरायुष तत्० (वि॰) [निर्+श्रायुष ] श्रायुष रहित, निरस्न, श्रस्न हीन, खाली हाव ।

निरात्तम्ब तत्० (वि०) [निर्+श्राष्टमः] अवस्यन रहित, श्रनाश्चय, विना श्राश्चय का ।

निराजय तत् • (वि॰) [निर्+श्राहय] प्राह्म • १६त, विना महान, प्रकारत, त्रिनेत, प्रतिवतचार। [ रहित, कप्रिंद, ह्योती। निराजस्य तत् ० (वि॰) [ निर्+श्राहस्य ] प्राप्तस्य निराजस्य तत् ० (वि॰) प्रकारत, निर्मेह स्थान, जन सुस्य स्थान।

निराचना दे॰ ( बि॰ ) निराना, खेत से घास निका-निराश तत्॰ ( बि॰ ) खाशाहीन, बेमरेता, हतारा । निराश्रय तत्॰ ( बि॰ ) [ निर् + खाश्रय ] बाश्रय शून्य, निरास, निरासम्ब ।

निरात तत् ( पु॰ ) [ निर्+ शत्+ धण् ] निराक-रण, दूरीहरण, खण्डन, निर्वप, खणा।

निराहार तद्० (वि०) [निर्+श्राहार] श्रभोजन, श्रनशन, भेक्षनामान, मूखा।

निरिन्द्रिय तत् ( वि॰ ) [ निर्+ इन्द्रिय ] इन्द्रिय शून्य, इन्द्रिय रहित, क्रया पहु प्रश्रुति ।

निरी (स्त्री॰) केंबल, निरा, निषट ।

निरीक्तक (पु॰) देखने वासा, दर्शक, देख भाछ करने वाळा ! निरीत्तरण तद्० (पु०) [ निर्+ईच्+श्रग ्] श्रव-कोकन, देखन, दर्शन, ईखरा।

निरीज़रेशा तत्र (४०) निरक्ष्या, देश विद्येष, पळचा इर्-य स्थान, पूर्व दिशा में भद्राग्ववर्ष में यत्रकेष्ट नामक स्थान। दथिया भारत में रुद्धा, पश्चिम दिशा में स्द्रेमानवर्ष में रोमकतामक स्थान, क्लाकुतवर्ष में सिद्धवृत्ती।

निरोध्यर व्हर् (पु॰) [ निष् + ईश्वर] ईश्वराभाव-वादी, नास्तिक | —र्हमैन (पु॰) ईश्वर सत्ता न साननेवात्ते शाख, र्लाष्य जैन प्रादि | —र्द्यास् (पु॰) प्रमोश्वर की सता न सानने वाट्या सिद्धान्त, नास्तिक सिद्धान्त ।—वादी (पु॰) वास्तिक।

निरोह तत् (पु॰) [निर्+ईहा ] ईहा ग्रूप, निरवेष्ट, निष्पृह, स्थिर, धीर, शिष्ट, वासता रहित, निरमिद्धाप । इस शब्द का प्रदेश निरपराध के अर्थ में करना श्रत्यन्त मुळ है।

निरुक्त सत् (पु॰) वेदाङ्ग शास्त्र विशेष, इसमें वेदिक शब्दों के कई मकार के क्षर्थ तिले गये हैं। यास्त्र सुन्ति विरचित एक प्रम्य का नाम ।—ों ( खी॰) शब्दों की ब्यास्थ्या. ब्याकरण के निप्रभावुक्क स्रव्य व्यास्थ्या।

निरुत्तर तत्॰ (वि॰) [निर्+वक्तर ] वक्तर हीन, श्रवाक् वक्तर देने में श्रसमधं।

निरुत्साह तेव॰ (वि॰) [निर् + असाह ] असाहहीन, निरुत्तेष्ट, जो कोई काम असाहपूर्वक न करें।

निरुद्धक तत्॰ (वि॰) [निर्+ उरसुक] श्रक्तिकत, निरुद्देग, उरसुकता रहित।

निरद्यांग तत्॰ (वि॰) [ निर्+ डयोग ] उद्यमहोन, उद्यक्षासान विशिष्ठ, निरुचेष्ठ, निकम्मा, निकाम ।

निरुपद्भय तत्॰ (वि॰ ) [निर्+वपद्भव ] बरपात रहित, दौरास्म्यक्षान, शान्त, श्रवञ्चळ ।

निरुप्म तत्० ( वि॰ ) [निर्+वपम] श्रनुल, वपमा श्र्न्य, श्रनुपम, श्रप्तै ।

निरुपाधि तत्॰ ( वि॰ ) [ निर्+उपाधि ] उपाधि-द्दीन,श्रन्याज, श्रक्षट, निर्मळ, शुद्ध ।

निरुपाय तत्॰ ( वि॰ ) [निर्+ वपाय] वपाय रहित, निराधय । [ कार, अस्वरूप । निरुप तत्॰ (वि॰ ) अवययहीन, कावपनिक, निरा॰ निक्रपण तत् (५०)[नि+रूप्+भनट्] निर्णय करना, वितर्क करना, स्थिर करना, श्रवधारया । निरूपित तत् (वि॰) [नि + रूप् + फ] हननिरू-पण, निर्णंय किया हुआ, विस्तारपूर्वक कथित, िताकना, प्रवलोकन करना । निर्धीत । निरेखना दे॰ (कि॰) निरीचय करना, देखना, निरेट दे॰ ( वि॰ ) निगार, पोड़ा, डोस । निरोग तद॰ (वि॰) रोग रहित, सुस्य, आरोग्य, भहा, चंगा।—ी ( गु॰ ) रेग्य मुक्त, शेयरहित। निरोध तत्॰ (पु॰) [बि+रुष्+थळ्] बेधन, श्रवरोध, घेरा, फाँस ।—क ( गु॰ ) रोकने वाचा रकावट डाउने वाला, घैस डाउने वाला !—न (पु॰) रोक, याम, रकावट। [निकला हुणा। निर्गत तत्॰ (वि॰) [निर्+गम्+क] नि सत, निर्गात्य सत्तः (वि॰) निरूछ कर । तिर्गन्ध ततः (वि॰ ) गन्धश्रन्य, गन्धहीन । निर्गम तत्॰ (पु॰) [निर्+गम्+श्रज्]वाहिर जाना, निकबना, नि सरग्र । किरना, पछायन । निर्गमन तत्॰ ( पु॰ ) बाहिर जाना, निकलना, प्रस्थान निर्मुत् या निर्मुन तदः (पुः) त्रिगुयातीत, सत्व रश श्रीर तम इन तीन गुर्णों से धतीत, परमेश्वर, विचा बादि सद्गुणों से शून्य, गुणहीन, निकम्मा, मूर्लं। [विशेष, एक भीषघ का नाम, संमालू। निर्मुश्रहो तर्॰ ( छो॰ ) नीडरोकाविकाप्रप्य, प्रस्य निधगुट तद् • ( पु • ) केश, शब्दार्थ निरूपक प्रस्तक. सूची, द्रवयगुणागुण दर्शक प्रन्य !

निर्द्धत ( गु॰ ) इंडहीन, कपट हीन।

निजन तत् (वि०) एकान्त, जनग्रून्य, जनहीन, विजन, निमृत । , बिरारहित। निर्जर तत् (पु॰) धमर, देवता, देव। (वि॰) धजर, निजल तर्॰ ( वि॰ ) जबशूस्य देश चादि, महमूमि। —ापकादशी (ची०) जेड की शुक्ता प्रकादगी। निर्जित तद् (वि ) प्राप्त पराजय, परास्त, परा-जित, वसीमृत। निर्जीय तन् ( वि ) जीवारमा रहित, प्राण्यून्य. जद, घचेत, मरा हुया, मृत, दुर्बेळ, थान्त । निर्फार तत्॰(पु॰) पर्वत से गिश्नेवाला जल प्रवाह पहाड़ का फरना,फरना,घोत,सोता घरमा,सर्वे का घोडा ।

निर्भारिग्री सन् ( स्त्री॰ ) नदी, स्रोतस्विनी । निर्माय तत् ( पु॰ ) निश्चय, सफ़ाई, स्वच्छता, फरि-थाव, श्रवधारण, स्थिरीकरण, विचार, तर्क, चर्चां, विरोध परिहार, निहान्त ।—कत्ती (3.) निश्चयकर्त्ता, निर्णयकारक, श्रवघारक I निर्मायोपमा (स्त्री॰) भळङ्कार विशेष जिसमें अपनेय श्रीर उपमान के गुर्यों का विवेचन किया जाता है। निर्मात तद॰ (वि॰ ) कृतनिश्चय, स्थिरीकृत, निष्पञ्च, सिद्ध, निश्चय किया हुआ ! निर्मोता तत् ( पु॰ )निश्रयकारक, श्रवधारणकर्ता । निर्दर्दे दे॰ (स्त्री॰) कठोर श्रन्त-करम वाला, निर्देय, दयाहीन, द्यासून्य । निर्दय तत्॰ (वि॰ ) निष्टुा, कठिन, दयाशून्य । —ता ( स्त्री॰ ) निष्ठरता, दयाग्रून्यता ।

निर्द्यता (खी॰ ) क्रसा, क्ठोरता। निर्दिष्ट तत्॰ ( वि॰ ) निरूपित, स्थिरीकृत, निश्चित, निर्देश तत्॰ (पु॰) [निर्+दिश्+यळ्] बाज्ञा, बादेश, प्रस्ताव, कथन, निरूपण, निर्यय । निर्देश तत्॰ (वि॰) देश रहित, धरराध श्रत्य,

निष्कलङ्क, निष्पाप । निर्धन तत् (वि ) धनश्च्य, धनहीन, दरिद्र, कगाव, रंक ।—ता ( स्त्री॰ ) कंगावी, गरीबी । निर्धर्म तत्॰ (वि॰) धर्मरहित, धर्मशून्य, अधार्मिक । निर्घार तत्॰ (पु॰) निश्चय, निर्मेय, जाति गुण चीर किया के उत्कर्ष अथवा अपकर्ष के द्वारा **करना** ।

सजातीय से प्रयक् करना । निर्धारम् तन्॰ ( ५० ) निश्चय, निर्मय काना, स्थिर निर्पत्त तद् • (वि • ) निष्यत, धनाय, दीन, धसहाय। निर्फल ( गु॰ ) निष्फल ।

निर्यत तन्॰ (गु॰ ) षलहीन, घवल, घराफ, दुवैल । निर्दाचन ( ५० ) चुनाव, निर्षय। निर्वासन तत्॰ (पु॰) दूरीइस्य, नगर आदि से

बाहर करना, देश निकाला देना ।

निर्देखि तव् (वि ) असमम, अज्ञान, ज्ञानहीन, थवोध, मूर्ख।

निर्धुमा दे॰ (वि॰) श्रवूमा, नासममा, मूर्खं। निर्मय तत्॰ ( वि॰ ) अय रहित, निटर, साहसी, घृष्ट, दीह ।

निर्मप्त तत्॰ ( वि॰ ) निर्मोही, निर्नोम, ममसाद्दीन, धनुराग शून्य, निस्पृह, समका रहित ।

निर्मर्याद् तत् (वि॰) [निर्+सर्याद] अनादरकारी, मत्यताहीन, सर्यादाशून्य, भपमानकारी।

निर्मात तत्॰ ( वि॰ ) मल रहित, स्वच्छ, परिष्कृत, शुद्ध, अजला ।—ता ( र्खा॰ ) शुद्धता, परिष्कार । निर्माती दे॰ ( स्त्री॰ ) फड विशेष, स्वतः फल :

निर्मलोपल तत् ( पु॰ ) [निर्मल + डप्ल ] स्फटि । निर्माण तत्॰ ( पु॰ ) [निर्म + मा + भनट् ] यनावट.

निर्माण तत्॰ (पु॰) [निर्+मा + श्रनट् ] बनावट. गठन, रचना, अम्थन, सृष्टिकरण ।

निर्माता तद॰ (पु॰) [निर्+मा+तृम्] निर्माण कारक, निर्माणकत्ता, रचक, रचयिता, रचने चाळा, बनाचे वाला।

निर्मोदय तत् (पु॰) [निर + माल्य] देवेष्क्विट दृत्य, निवे देत पुष्प चादि, देवशसाद,देवदस्त वस्तु,पसाद, नेवेदा । (वि॰) वासा पुष्प खादि, पर्युषिन दृत्य।

निर्मित तत् (वि॰) [निर्+मा+क] गठिन, रचित, कृत, बनाया हुआ निर्माय किया हुआ, स्चा हुआ, गड़ा हुआ, रचना किया हुआ।

निर्मिति तत् (सी॰) [निर्+मा+कि] निर्माण, गठन, रचन, करण।

निर्मूल तव॰ (वि॰) [निर्+मूल] मृख रहित, अखड़ा हुथा, जड़ से खेदा हुथा, विना जड़ का, विना मूल का। (पु॰) श्वंस, नाश, उच्छेद।

निमीक तरः ( १० ) [ निर्ममुख्म धन् ] कंचली, सर्वस्वक, सांव का खेड़ा हुना कच्चक, गस्मी के दिनों में विष से अधिक सन्तस होकर सांव ध्यवे कपर का चमड़ा खेड़ देते हैं यह उनका खामाव है, केचुल, मेंचुली।

निर्मोह तव् (वि॰) [निर्+ मुह् + धन् ] निर्देश, क्टोर, क्टिन हदय का !—ी (गु॰) प्रेमशून्य, द्वाशून्य, अनुराग रहित ।

निर्यातन तत् (वि॰) [निर् + यत् + शिच् + धनट्] प्रतिहिंसा, वैरहोधन, श्रपकार का बदला, राबुता सुक्राता, दान, स्थान, रखी हुई बस्तु को लौटाना, क्रम्य का परिशोध, नारण, हस्या।

त्रहर्य का पारशाध, आरथ, हत्या । निर्योस सद् ० ( पु० ) [ निर्+यास ] कपाय, काय, सुदों का रस, गोंद, काड़ा,मीर्माता, स्थिर, निश्चय ।

निर्युक्ति तत् ( छी ॰ ) [ निर्+ युज्+कि ] युक्ति रहित, अनुरयुक्त, अनुचित।

निर्युक्तिक तद॰ (वि॰) [निर्+युक्तिक] युक्ति रहित, अयोक्तिक, मनगड़न्त, अनुचित, अनुप्युक्त ।

निर्धेगित्तेम तदः (वि॰) निश्चिन्त, किन्ता सून्य, स्थिता रहित । ब्रियपत्रय, नक्टा, बेदया, बेदामै । निर्काडम तदः (वि॰) | निर्म सक्या ] उडडाहीय निर्काडम तदः (वि॰) | निर्म तिय्म क ] बेपरहित निर्जेप, खनाशक, बेटाप, बेटीस ।

निर्लंप तद॰ (बि॰)[निर्+िलप्+ बल्] लेपग्रत्य

सङ्ग रहित, पापशून्य, स्वतन्त्र ।

निर्लेश क्षर ( वि॰ ) छेश रहित, सवैवा अभाव। निर्लोभ तद॰ (वि॰ ) लोगरहित, स्रोमहीन, श्रस्टोभी। निर्योचक तद॰ (वि॰) [निर्+वाचक] चुननेवासा, निर्देशकर्ता, निर्देशकारी।

निर्वोचम तत्॰ (पु॰) [निर्+वन् + शिन् + धन्ट्] चुनान, किसी ससूह से भवने मनेमस की निकाब जेना, समुदाय से किसी एक की खनना।

निर्वोग्ध तत् (पु॰) [िनर्+वा + कः] श्रस्तगमन,
निर्मृति, गनमञ्जन, हाथी का स्वान, सङ्गम,
श्रपवर्ग, मेंच, विश्वास्ति, विश्वाम, निश्चल,
शून्य, विश्वा का वपदेश, नामि देश में जप करने
मेग्य प्रख्य श्रीर मानुका संदुदित मूलमन्त्र।
— मस्पक्त (पु॰) परित्राख, रखा, मोख।— मुख (पु॰) मीख का धानन्द, श्रह्मानन्द, श्रुक्त, मोख,
वैद्धण्ठ।

निर्देश तद् (वि॰) वंग्रहीन, निस्तन्तान, श्रपुत्रक । निर्दात तद् (वि॰) [निर्+वात] वाग्रुरहित स्थान, वह स्थान जर्डा वाग्रु न जा सक्षे ।

निर्वाध तत् (वि॰) [ निर्+तःथा ] वाधा रहित, श्रकण्टक, सुगम, सरका।

निर्वाषण तत् (५०) [ निर्+वर्+िषम् श्रवर् ] त्याग, दान, प्राणनाश, वब, सुकाना, समास होता, निर्शेष होना |

निर्वास तद॰ (पु॰) [नीर् + वस् + धब् ] वहिण्डरण, द्रीकरण, बाहर कर देनां, निकाख देना ।

निर्वासक तदः ( पु॰ ) निकासने वाळा, निकास देने वाता, वाहर करने वाळा । निर्धामित सम् (वि॰) [निर्+वस्+ णिव्+कः]
दशकृत, निकाला गया ।

निर्दास्य तन् (गु॰) [निर्+वल्+प्यण्] विशं सन येग्य, निहाजने येग्य, चवराधी।

निर्माह तन्॰ ( पु॰ ) [ निर्+वह्+धण्] निष्पति, समाप्तिजीविका, कार्यमाधन ।

निर्मित्रहरूक ततः (दुः) ज्ञान विशेष. सामान्य द्यान, भेद, प्रमध्य या-समाणि (दुः) ज्ञानुज्ञान खादि भेद के तथा देश के कारण श्रवितीय बादु के ज्ञाकम ये आकारित देशदर एक रूप से खबरणान, परमामा, साजानुकार।

निश्चिकार तत्र् (वि॰) विकार ग्रूप्य, विकार शहित, निर्देश, पृथा रहित, एक रम, एक मात्र ।

निर्शिन तर् (वि॰) श्रवाप, जिलमें किसी प्रकार वाषा न हो, यक्कोरा, प्रमुद्रेग, विश्व ।हित, घड-चन ग्रुव्य ।

निर्धिय तर्० (बि०) निर्धे र. विचार रहित । निर्धियाद तर्० (बि०) दिवाद स्ट.प. साथतिहीन । निर्धियद तर्० (बि०) निर्मय, माहसी, विदर । निर्धोत तर्० (बि०) पीज रहित, द्वा, छूंजा । —समाधि (बी०) समाधि विदेश ।

निर्वार तत्र्० (वि॰) वीर ग्रून्य, बीरदीन । निर्वात तत्र्० (बी०) मिदि, निश्वति, वृचि रहित । निर्वेद तत्र्० (दि॰) भवनी प्रवशा, स्वादमानन, स्वास्मावहरून ।

निर्धेर तत् (वि॰) ग्रु रहिन, स्रवात ग्रुव। इदार। निरुपोत्र तत् (वि॰) करद शून्य, निरुप्य, स्रव्ह, निर्ध्योच तत् (वि॰) स्वाध होत, स्रोग्र, निरोग्र। निर्हर्ष्य तत् (वि॰) विहर्म ह + स्रन्ट्] ग्रव वहिरुप्य तत् (वि॰) विहर्म ह निराजना, स्पी निरुप्यन्तः।

वहिष्टाया, सुदा निकालना, स्पी निकालना। निर्देतुक तदः ( विक ) प्रयोजन सून्य, प्रदेतुक, भका-स्पा, निकास्पा।

निज (पु॰) विभीषण के राइस मंत्री का नाम । निजज या निजउन तद् • (वि॰) निर्हेडन, रहजा-दीन, बेंदण, बेंदामें।

निजय सर्॰ ( प्र॰ ) गृह, निशास, शावस । निजाम दे॰ ( प्र॰ ) सबसे श्रविक दास उटाएने वाले के हाथ किसी धस्तु के सेवने की शील । निर्ताम सत् ( वि॰ ) स्व दिषा हुमा, प्रस्तुह, गुत, मूह, तिरोहित । [निवाय कत्ती। निवाय कत्ती। निवाय कर्ती। निवाय कर्ती। निवाय कर्ती। निवाय कर्ती। निवाय तद्द ( की॰ ) सुमारी, कविवाहित। निवर्तन तत्त्र ( दु ) स्त्रीटाता, रोक्सा, वायय व्याय। निवर्त ( दु ०) महुह, सह, हुए।

निवातना (कि॰) दया करना, रक्षा करना। निवात (प्र॰) बात द्वीन प्रदेश, बद्द स्थान जर्हा

प्रवत्तका आस्ति।

निवानकवन तत् (१०) देख विशेष, यह देख agic का पुत्र थीर देखाति हित्यकारेपु का पौत्र था । इसके यशक दानव निवासक्वव के नाम से प्रसिद्ध हैं। महासारत में इनकी संख्या तीन कोटिखिली हुई है। यह दानवों का दल देवों का प्रश्व शत्रुहै। पाण्डवों के वनवाम के समय श्रर्तुन इन्द्र से अछविद्या सीखन हे लिये स्वर्ग गर्वे थे । इन्दादि देवों से धीर अखविया में नियुष यद सथा गन्धार्वी से उन्होंने चम्बविधा सीली। श्रस्तविचा की शिचा समस द्वीने पर शहुन से गुरुद्धिया देन के लिये इन्द्र ने कहा । अब धर्तुन ने गुहर्द्धिया देना स्वीकार की, तब इन्द्र न निवातकवय राष्ट्री का बघ ही गुरद्विणा में र्मागा । सातली परिवालित दिव्य स्व पर चड़कर श्चर्तंत निवातकवच राषसा के वामस्थन पर पहेंचे । इतके साथ कर्जन का घोर युद्द हुआ । उस युद्ध में निवातक्ष्य का समूछ विनाश हुआ। इन दानवीं का वासस्थान रमातङ में या।

नियान दे॰ (दि०) नीयान, ग्रह्माई, निश्ता, स्त्रा, निया, स्त्रा, निया, स्त्रा | [ दोवर करना | नियाना दे॰ (दि०) मुकारा, निहाना, मोहना, नियार दे॰ (दु०) रोक, केर, पहे, जिपसे पर्वेग स्त्री नात है। [ मना कर्म वारा।

निवारक सन्० ( पु॰ ) दूर करने बाजा, रेग्डन बाला, निवारण तन्० ( पु॰ ) रेग्ड, रुहाबट, शटहाब, बाधा दूर करना, निवारना, हटाना, प्रश्नीत करना, वपग्रमित करना।

नियारत दे (कि ) वचातत, वचाता है, रचा करता है, रोक्का है। निवारमा दे॰ (कि॰) रोकना, वचाना, वर्जना, हटाना, दूर करना।

निचारा तद् (पु०) जलकी झा, नाव फेरना। निचारि दे॰ (कि०) त्रवा कर, रोक कर, वस्ज कर, मने कर, उटक कर।

मन कर, इटक कर । निनारो (स्ती॰) फूल विशेष, जो चैत्र में फूचता है। निनारित तत्॰ (वि॰) त्रचाया हथा. रोका हुआ,

रिचत किया हुन्ना, हटका हुन्ना । निवाला ( प० ) कीर, झास ।

नियाला ( पु॰ ) कीर, प्रास ।

निवास तत्॰ (पु॰) [नि +वस् + वज् ] वासस्थान, देरा, मकान, जगह, वर, गृह, निळय । निवासी तत्न॰ (वि॰) रहने वाळा, वसने वाळा,

वासकर्ना। निविद्य या निविर तत्० (वि०) सधन, धना, बहुत

| नायद त्या | नायर तत्व ( ।व ० ) तथन, थना, थुत सदा हुआ, एक से एक मिला हुथा | [हुआ । | निविष्ट ( गु० ) लगा हुआ, तत्वर, जीन, विचटा | निवीत ( गु० ) सके से लटका हुआ, बज्ञोपकीत,

निबुक्त दे॰ (कि॰) निषद कर, श्रवकारा पाकर । निबुत्त (गु॰) दृश हुआ, विरक्त । [विश्राम | निबुत्ति तत्त्व॰ (क्की॰) श्रवकारा, दम्यन सुक्ति, निवेद्क (पु॰) प्राथौं, निवेदन करने वाटा । निवेदन तन् ० (पु॰) प्राधैना, विनती, श्रमिकाप

ानवहन तत्० ( धु॰ ) आधना, ावनता, लानकार झहारा, मनोश्य कथन ।—एश्र (धु०) प्रार्थनापत्र । निवेहिन तत्र् ( बि॰ ) श्ररित, प्रवित, दिया हुया, निवेहन किया हुया, दान किया हुया।

निवेरना (कि॰) समाप्त करना, किसी भागड़े का निर्योग कर उसे समाप्त करना।

निवेरा ( पु॰ ) चुना हुषा, खाँटा हुपा निर्वाधित । निवेण ( पु॰ ) पड़ाव, शिविर, सस्ते में ठहरने की जावह ।

निशङ्क तद् (वि॰) शङ्का रहित, शङ्का ग्रन्थ, निर्भंथ, निडर, निःसन्देश, निःसंशय ।

निशन्तर (पु॰) राष्ट्रस । (गु॰) रात में चत्रने वाते । निशमन ( पु॰ ) देखना, सुनना ।

निगा तत् ( खे॰ ) दशना, खुरमा निगा तत् ( खी॰ ) रात्रि, राजनी, सर्वेरी, यासिनी-रात, हरिझा, हण्दी ।—कर (१०) चण्डमा, विधु इन्हु [—गम ( ए० ) [ निशा + ष्रागम ] रात्रि का श्राम, सन्थ्या, सन्ध्याकाळ, साँका — चर (यु०) शास्त्र, सेरा, प्रताळ, उद्दूक, उरुप्, सर्प, सक्त्राक, स्वक्र क्रिय, स्वक्र पक्षी ।— चरी (खी०) शास्त्री, सेर्यप, क्रस्तर। —चारी (यु०) शात में सकने वाता। ।— दन (यु०) [तिरा + श्रप्टन ] उप्दूक, उत्त्वस्य [—गत (यु०) [तिरा + श्रप्टन ] शास्त्र क्ष्य स्वप्तकाळ, प्रभात, प्रायःकाल, मास्त्रद्वस्य — चित्र त्राप्ट स्वयं स्वयं क्ष्य स्वयं क्ष्य स्वयं क्ष्य स्वयं क्ष्य स्वयं विद्या स्वयं क्ष्य स्वयं क्ष्य स्वयं विद्या स्वयं क्ष्य स्वयं विद्या स्वयं विद्या स्वयं विद्या स्वयं विद्या स्वयं विद्या स्वयं विद्या स्वयं स्

निशात तत् (वि॰) शाखित, तीक्षीकृत, शान दिया हुआ, पैनाया हुआ।

निशान दे॰ (दु॰) वज़ ध्वजा, जो शब्राओं का राज्ञ-चिह्न हैं।—ा (दु॰) छक्ष्य।—ी (स्त्री॰) चिन्ह, स्मरण् करने का साधन।

निशि तत्॰ ( खी॰) निशा, राति, रात ।—चर (पु॰) निशाचर, चन्द्रमा । - नाथ (पु॰) चन्द्रमा, चीद् ।—मुख (पु॰) प्रदेशप, सम्प्यकाल । —भातु (पु॰) चन्द्रमा ।

निशित तत्॰ ( नि॰ ) तीखा, तीक्ष्म, पैना, पैनी। निशीध तत्॰ ( पु॰ ) अर्द्धरात्रि, आधीराव, रात्रि मध्य।

निश्रीथिनी तत्ः (स्त्री॰) सत, सत्रि, स्त्रनी ।

तिहास तद् ( दु ० ) विष्यात दानव, यह कश्यय के श्रीस्त श्रीर वश्की पढ़ी देनु के गर्म से इध्यत हुआ था। इस के उपे से मार्थ का नाम शुम्म श्रीर खेरि का नाम नहिंध था। नहिंध है। इन्हें ने मार्थ भी रे नी श्रीर के रे मार्थ के प्राप्त के स्वार भी रे निर्माण के स्वार के स्वर्ण से निकाल कर ये स्वर्ण से ने मान्य शक्तीय वा वर्त वेटें। एक समय मिण्यासुर के मान्य शक्तीय नामक अस्त इराव से उनकी मेट इहं। इन दोनों ने स्काल कर ये स्वर्ण से स्वर्ण है। इन दोनों ने स्काल कर ये स्वर्ण से स्वर्ण है। इन दोनों ने स्काल कर ये स्वर्ण से स्वर्ण से एवं हुए हैं। इन दोनों ने स्काल कर से स्वर्ण से स्वर्ण येतर पर कारणावनी देवी के हाय मिण्यासुर मारा गया श्रीर उसके सेनापित चवड श्रीर सुण्ड मार्स काल में विषे हुए हैं। इन्होंने कारणावनी देवी का नारा करते ही विषे हुए हैं। इन्होंने कारणावनी देवी का नारा करते ही विषे से संकरण किया श्रीर चयड मयद से भी साचात

किया। श्रव इन लोगों ने सुधीर नामक दूत को 🖟 देवी के निकट भेजा। दृत देवी के निकट जानर वहने लगा-पृथिवी में सुम्भ और निसम्भ से वह कर दूसरा चीर नहीं है और तुम भी इस ससार में सर्वेत्तम सुन्दरी हो धतपुव तुमको उचित है कि इन दोनों में जियमे चाहो तुम श्रपना विवाह कर लो। देवी ने कहा-—तुम जो कहते हो वह यहत ठीक है परनत मेंने एक प्रतिज्ञा की है कि जो युद में मुक्तको हरा देगा उसी से मैं श्रपना स्थाह करू गी । शुस्भ के पास जाकर दृत ने ये बातें वहीं। भुग्रजोचन नामक देख को उन खोगों ने देवी की पकड़ लारे के लिए भेजा। भूछलोचन को देवी ने मार डाला । तब चराइ श्रीर मुराइ को शुक्त मे देवी के पास भेजा। चएड सुएड की भी वही दशा हुई। चगढ सुगढ के मारे जाने पर तील भोटि ऋडीडिगी सेता के साथ रक्तवीज भेजा गया। देवी के साथ रक्तवीज वड़ी वीरता से लड़ा. परन्त अन्त में वह भी मारा गया। श्रम श्रमत्या शुस्म श्रीर निशस्स युद्धचेत्र में उपस्थित हुए और मन भर लड़ बर. इन्होंने भी वीरों के समान गति पाई।-मर्दिनो ( बी॰ ) दुगदिवी, बात्यायनी देशी ।

निशेष ( ५० ) निशास्त्र, चन्द्रमा ।

निश्चय तत्॰ (पु॰) स्वित, श्वचञ्चल, श्वसदाय, तिर्शेष, सिदान्त, श्वनताय, विरवास, प्रतिज्ञा, स्पष्ट, श्ववस्य ।—ात्मक (गु॰) वषाये, निस्तन्देहासक । —द्वान (पु॰) इङ्गलय, श्वदा।

निर्चर (पु॰) 19 वे मन्त्रन्तर के सप्तर्थियों में से एक प्रार्थि का नाम।

निश्चल तत्॰ (वि॰) श्रयत, स्विर (पु॰) पर्वत, बृष, स्थावर।

निश्चला तन्॰ (वि॰) ग्रचला, स्थिता (खी॰) प्रिचित्री, मूमि।

निद्रिचत तव॰ (वि॰) निर्णीत, स्थितीहव, निरुपय विया हुथा।—कसी (वि॰) स्थितस्मी, दरवसी। निद्रिचनत तव॰ (वि॰) चिन्ताहीन, सुन्धित, उद्देश

निहित्तन्त तत्० (वि॰) चिन्ताहीन, सुन्धिर, उद्देश शून्य, चिन्ता रहित, नैफिकः।

निरुचेष्ट सत्॰ (बि॰) चेष्टा रहित, श्रनुयोग, निस्पाय, श्रचेत, मूर्त्या प्राप्त, येहोग । निश्चित्र तव॰ ( वि॰ ) छित्र रहित, दोप रहित । निश्चेयस ( प्र॰ ) मुक्ति, मोच ।

निश्वास तत्॰ (पु॰)[ नि + न्यम् + धन् ] प्राववायु, स्वास, साँस ।---सिद्दिता ( स्रो॰ ) शिव प्रयीत शास्त्र विशेष ।

निप्रगिप ( गु॰ ) समास, जिसमा कुछ भी न बचा हो । निपड्ग सत्व (पु॰) त्या, वाया रखने की थैली, माया, त्यारि. तरस्स ।

त्वार, सरस्स । निपयाण तद॰ (बि॰) घट्य, विषयण, व्यविष्ट, वैठा हुझा । निपध तद॰ (धु॰) पत्रंत विरोण, वृत्रियोग, निषध वेरा का राता, निपाद, स्वर । [ पीवर विरोण । निपाद तद॰ (धु॰) स्वर विरोण, पहला स्वर, चायहाल, निपद्ध तद॰ (धि॰) निपेध ना विषय, बजिंव,

निवारित, रोक्षा, प्रतिपेधित, मना किया हुणा। निपिद्धाचरण तत् ० (थि०) श्रकमंत्ररण, शास्त्र निरुद्ध

निपुदम ( पु॰ ) नाशकत्तां, मारने वाला । निषेक रुप॰ (पु॰) सस्कार विशेष, गर्मावान सस्कार । निषेचन ( पु॰ ) खेत श्रावि का सीवना ।

निषेच त्रवं (३०) खत आद का सावता।
निषेच त्रवं (३०) प्रतिपेग्न, निवृत्ति, निवारण,
वारण, मना चरना।—पन्न (३०) निषेच पी
प्राच्या स्वकं पत्र। [सेकने वाता।
निषेचक त्रवं (३०) निषेचकर्ता नितारचकर्ता,
निष्क त्रवं (३०) एक सी ध्याद रची धर सोता,
सुवर्षा, हेम, एक मक्तर पा गांवे वा गहना, पुकपुत्री, साखीव परिसाध विदेण, श्रावरक्ती, दीनार।
निष्कादक त्रवं (वि०) अत्रव्यक्त, क्ष्यक्त यून्न,

निष्द्रोग । निष्कषट तत॰ ( वि॰ ) कषट शून्य, अवषट, सीधा, सरल, कपट रहित ।

निष्कर तत् (वि॰) कर रहित, राजस्व रहित, वृति । निष्कर्ष तत् (पु॰) निरचय, निष्पति, स्थिरीहत, व्यवस्था, तारार्थ, सत्य, प्ररचल, सिद्धानत ।

निष्कतङ्क तत् (वि॰) निर्देश, धपराधद्यीन, गुड, दीहरील ।

निष्काम तत॰ ( नि॰ ) सामना रहित, इच्छा शृत्य, फल मी श्रानिच्छा सहित साम, जिम साम का फल मगवान् को श्रावित किया जाय। निष्कारण तत् (वि॰) कारणहीन, हेत्रश्रन्य, निष्प-योजन, श्रहेतुक ।

निष्कभसा तव् (पु॰) संस्कार विशेष, निःसरस्य, वाहिर निकलना।

निष्कान्त तत् (वि॰) निर्गत, प्रस्थित, निःसत, वाहिर निकला हुआ।

निष्किय तत् (पु॰) बद्धा, निरक्षन। (वि॰) किया शून्य, अकर्मा, जड़ । तित्रस्य । निष्ट तत्० ( वि॰ ) स्थित, स्थिर, तत्पर, श्रमिनिविष्ट,

विष्ठा सत्० ( स्त्री० ) निष्पत्ति, नाश, अन्त, निर्वहरण, यात्रा, इदमक्ति, धर्मविश्वास, धर्मतत्परता, विश्वास, स्थिरता ।—याम् (गु॰) श्रदा भक्ति रखने वाला ।

निष्ठर तत्० (वि०) परुप, कडोर, निर्देश, कडिन, कृर, दुराचार ।—ता ( स्त्री॰ ) कृरता. कठोरता. निर्देथीपन ।

निष्णात तत्० (वि०) प्रवीण, विज्ञ, परिडत, अभिज्ञ, िनिरचय। पारङ्गल, पारदर्शी । निष्पत्ति तत् ( स्त्री॰ ) समाप्ति, शेष, श्रवधारण,

निष्यन्द तत्० (वि०) विमा धड्क का, स्पन्द रहित, श्राचलन, निष्काप, स्थिर, इड । क्टिंच, सिद्ध । निष्पन्न तत् (वि॰) समाप्त, शेप, सम्पन्न, साङ्ग,

निष्परित्रह तत्॰ (पु॰) योगी, तपस्त्री, वैरागी, संन्यासी। निष्पादन तत्र (पुरु ) सम्पादन, साधन, निष्पत्ति करता. शेप करना, सिद्धान्त करना, समाधान

करना, प्रतिज्ञा पूरण करना, निप्पत्ति, नियुक्ति । निष्पाप तत्० ( पु० ) निरपराध, निदेषि, पापहीन । निष्प्रतिभ तत्० (वि०) श्रज्ञ, जड्, मूर्खं, निर्वोध,

[ पद, विव रहित । हतत्रुदि । निष्पत्युद्द तत् (वि०) निर्विष्ठ, वाधाहीन, निरा-निष्यभ तत्० (वि०) दीसिरहित, प्रभाहीन, श्रस्वच्छ

ग्रिहेतुक, श्रकारण । इसमनोरथ । निष्पयोजन तत्० (वि०) प्रयोजन रहित, निरर्थक, निष्फल तत्० (वि०) विफल, निरर्थक, ज्यर्थ, फल रहित । निस्तारना दे० (क्रि०) वचाना, उदारना, उदार

निसङ्क तद्० (वि०) निःशक्य, घशक्त, पुरुषार्थहीन । निसङ्कट तद्० (वि०) निःसङ्कट, सङ्कटमुक्त, सङ्कट रहित, चनायास।

निसन्धाई दे० ( छी० ) सन्धि रहित, निश्चित्र,

ठोंस, पोड़ा

निसरना दे॰ (कि॰) निकतना, निकसना, बाहर होना, निकरना ।

निसर्ग तत्० ( पु० ) प्रकृति, स्वभाव, रूप, स्वर्ग, सृष्टि, त्याग, परिवर्त्तम, स्वाभाविक, प्राकृतिक ।---ज ( वि॰ ) सहजात, स्वभावज, नैसर्गिक।

निसवासर (कि॰ वि॰ ) रातदिन।

निसाँस दे॰ ( वि॰ ) त्राह भरना, विलाप करना । निसाँसी दे॰ ( ग़॰ ) दःखी, न्यस्त, उद्रिध ।

निसान दे॰ ( पु॰ ) नगारा, दुन्दुभी, सूर्य ।

निसार दे॰ ( पु॰ ) निकास, निकाल।

निसास तद्० (पु० ) निःश्वास, साँस, प्राणवाय । निसित तर् ( वि॰ ) पैनी, तीच्ए, धारदार, निशित ।

निसदिन (कि॰ वि॰) रातदिन, सदा, सदैव, हमेशा। निसिनिसि ( ग्री॰ ) हर रात, रात रात, श्राधीरात ।

निसीठी ( ग० ) तत्वहीन, थोथी, सारहीन । निसुष्ट तत्० (वि०) मध्यस्य, न्यस, ग्रापित, होदा

हथा, त्यक्त। निस्तुप्रार्थ तत्० (पु०) दूत विशेष, धन का आय

व्यय और पालन आदि के विषय में नियुक्त कियाहुआ दृतः। निसेनी या निसेनी तद्० (खी०) काड या वाँस की

वनी ढंढीदार सीढ़ी, नसैनी।

तिस्रोत दे॰ ( पु॰ ) एक ग्रौपधि का नाम ।

निस्तव्य ( गु० ) निरचेष्ट, क्रियाहीन ।--ता ( खी० ) निश्चेष्टता, निष्कियता, हर्ष एवं शोक के वेग में मन की एक निष्क्रिय श्रवस्था।

निस्तरम् वव॰ ( पु॰ ) पार होना, तरना, उद्धार करना, मुक्ति पाना, छुटकारा होना, उपाय ।

निस्तल तत्० (वि०) तल रहित, गोलाकार, गोल, वर्त्तल ।

निस्तार तत्० (पु०) [निस् + ह + धन्] रचा, उदार, त्राण, मुक्ति, भोच, छुटकारा, बचाव ।

करना, झुटकारा देना, त्राण करना, रज्ञा करना । निस्तारा दे॰ ( पु॰ ) खुटकारा, बचाव, मोस, मुक्ति।

निस्तेज तद्० (वि०) तेजहीन, प्रताप रहित, भोधा। निस्तोक दे॰ ( पु॰ ) नियदेश, निर्णय, फैसला ।

निखप तत्॰ ( बि॰ ) निर्लज, श्रशिष्ट, लजा रहित ।

निर्द्धिश तत् (वि ) ग्रमि, खड्ड, तलवार । निस्पन्द तत्॰ (वि॰ ) स्पन्दन ग्रुन्य, कम्प श्रून्य, निश्चेष्ट श्रदल, स्थिर । [निरभिलाय । निस्पृह् तत्० ( वि० ) स्पृहा शून्य, बान्धा रहित, निस्य तत्॰ ( वि॰) निधंन, इरिड़, हु सी, अर्थहीन । निस्चन तत्॰ ( पु॰ ) गब्द, ध्वनि, निनाद। निस्वांस ( ५० ) निश्वास । निस्सड्डाच ( गु॰ ) सङ्कोच रहित, वेतवव्लुफ । निस्सन्तान ( गु॰ ) निवंश, सन्तति होन । निस्सन्देह ( गु॰ ) सन्देरहित, सचमुच । निस्सरण ( पु॰ ) निम्लना, यहाव, निकास। निस्सार ( गु॰ ) तुच्छ, सारहीन, पोला । निस्सारित (गु॰) निकाला हुआ। निस्वार्थ ( गु॰ ) निष्नाम, श्रमिलापा शून्य । निहुद्ग दे॰ (वि॰) नद्गा, नग्न, चिन्ता रहित, फक्क । —लाडला ( गु॰ ) दस्त्रिता में मल रहनेवाला, उच्छञ्जल दरिङ । विध किया हुआ। निहत तर्० (नि॰) ग्राहत, निपातित, मारा गया, निह्न्या दे॰ ( वि॰ ) श्रव्यहीन, श्रव्यरहित, खाली द्दाथ, विना हाथ का। निहाई दे॰ (स्त्री॰) लोहे की बनी एक प्रकार की वस्तु जिस पर तपे हुए सोने चाँदी श्रादि की गढ़ते हैं । अयोधन, निहाली । निहानी दे० (खां०) श्री या रज, ऋनु, कपडे होना ।

निहायत दे॰ ( थ॰ ) थलन्त, अधिक, श्रतिशय. श्रपरिभित्त । निद्दार तत्॰ ( पु॰ ) बुहर, बुहिरा शिशिर, हिम, यथा-

" जिमि निहार में दिनकर दूरा।" ( रामायख ) निहारना दे॰ (कि॰) देखना, विलोकन करना, उर्शन करना, अपलोकन करना, निरीचण करना, च्यान पूर्वक देखना।

निहारा दे॰ (कि॰) देखा, निरीचण क्या, अवली-कन निया।

निहाल दे॰ ( नि॰ ) प्रपष्ट, सुन्ती, प्रानन्दित, हर्षित, नृप्त, श्रमिलापपूर्ण होने से नृप्त, मनोत्य सिदि । निहाली दे॰ (स्ती॰) निहाई, चर्याधन । निहित तत्र ( ५०) [ नि+धा+क ] म्यापित. श्रिवंत, न्यस, रखा हुआ, रचापूर्वंक रखने के लिये रखा हुआ।

निहरना दे (कि ) कुकता, व्यना, नवना, नछ होना, प्रयत होना।

निहरा दे॰ (पु॰) नत, सुना, नग्र। निग्न करना। निहराना दे॰ (कि॰) कुत्राचा, नवाना, प्रणत करना, निहार दे॰ (वि॰) कृपा, उपकार, विनती, विनय। निहोरा दे॰ ( पु॰ ) चिरीरी, विनती, श्रनुनय, विनय, उपमार, प्रार्थना, पहुसान, उलाहुना, स्रहृता, नम्रता ।

निद्रातत्० (९०) [नि+न्हु+ ग्रन्] श्रपलाप, धपन्दव, गोपन, लकाना, छिपना, धविधास, न मानना ।

निद्वाद तत्० ( पु॰ ) गट्ट, ध्वनि, नाद, निनाद । नीद तत्॰ (स्ती॰) निदा, भपकी, उँघाई, श्रातस। -- उचाट होना (वा०) नींद न चाना, नींद इटना ।-भर सीना ( वा॰ ) सूत्र सोना, गहरी निद्रा से सोना ।

नीदड़ीया } (स्त्री॰) नींद, निदा। नीदरी नींदना डे॰ (कि॰ ) सोना, शयन करना। नीटु दे॰ ( पु॰ ) सुवेया, निवालु, शयालु । नींच दे॰ ( पु॰ ) वृत्त विशेष, निम्म वृत्त ।

नींच दे॰ (पु॰) निरुषा, कॅनिसे नोर, फन विधेर। नीक नोका १ दे० (वि०) भला, श्रद्धा, उत्तम, या नीके 🕽 सुन्दर, खूबसूरत।

नीच तत् (वि॰) श्रथो, निम्न, श्रपकृष्ट, श्र<sup>ध्रम</sup>, इतर, जधन्य ।--गगा (वि०) नीचगामी, पामर, श्रधम ।--शा (स्त्री०) नदी, हादिनी, निस्न-गामिनी।--गामी (वि०) नीचे की छोर से चलने वाला, निम्नगामी, निर्जन ।—ता (स्री॰) श्रधमता, श्रपञ्चरता, जबन्यता ।

नीचट (गु॰) एकान्त, निर्वत, इद, पद्दा। नीचा दे॰ (वि॰) नीच, धधम, छोटा । ( पु॰) तला,

तल ।—ऊँचा ( वा॰ ) ऊपङ्गायह । नीचाई दे॰ ( स्ती॰ ) नीचता, नीचपन, सुदाई। मीचाशय तत्॰ ( वि॰ ) [नीच + श्राराय ] चुटाराय,

पुद्रान्त करण, सबुहृदय ।

नीचू दे॰ ( पु॰ ) अधलात, वृष्णविरोप, एक वृष्ण का नाम । • नोंचे दे॰ ( अ॰ ) तले । नीजन ( गु॰ ) निर्जन, एकान्त, बीरान । नीज् ( खी॰) पानी भरने की डोर । नीफर ( पु॰ ) करना, लोत । नीट दे॰ ( वि॰ ) तुग्हारा, तुम्हारे सम्बन्ध का ।—ने ( खी॰) अहिंब, अनिच्छा ।—ो ( गु॰ ) अधिन,

श्रनवाहा ।

सीड़ तत्० ( पु॰ ) पिंच का वासस्थान, विहंगावास,
कुलाय, धातस्थान, वॉसला, खोता । [हुआ।

मीत तत्० ( वि॰ ) [ नी + क्त ] प्राप्त, गृहीत, विश्वा

मीति तत्० ( बि॰ ) [ नी + क्ति ] न्यास्थ व्यवहार,
दिवत व्यवहार, चलन शाल विशेष, तय।

—क्तग्रा ( बी॰ ) त्रस्य विशेष, हितोपदेग,
धुद्रदपाण्यान ।—इ ( वि॰ ) नीतिशालवेका,
भीतिशाल मितास्य , राजमस्यी ।—विधा
( खी॰ ) नीतिशाल, हितोपदेश देव वाला शाल

—सार ( पु॰ ) नीतिशाल, विशेष।

नीद दे॰ (स्ती॰)) निद्रा। नोद्रा दे॰ (स्ती॰)

नींधना ( तु॰ ) ग़रीय, निधैन । नीप तत॰ ( पु॰) कदम्य वृत्त, कदम का पेढ़ । भीवी तत्॰ (खी॰) व्यापार करने वालारें का मूलधन, कियों का कटियल ।

सीबू दे० (पु०) निम्दू, एक प्रकार का खहा फल जिसका रस विशेष करके काम में लाया जाता है। तीम दे० (पु०) नींव। [मनीरम। नीमन दे० (वि०) खन्छा, भला, उत्तम, सुन्दर, नीमर (पु०) निर्वंब, दुवला, चलहीन। नीमा (पु०) जाता, विवाह में दुखा के पहिनने का

नीमा ( पु० ) जामा, विवाह म दूखा के पाहनने का चल्ल विशेष ।—स्तीन (की०) श्राधे वाह का कुर्ता । मीमाचत दे॰ ( पु० ) एक अस्प, जिले नीमाचन्द्र सरस्वती ने चलाचा है ।

भीर तत् ( पु॰ ) पानी, जल, रस, सलिल, पथ।

—ज (पु॰ ) पत्र, कमल, कदविलाय। ( वि॰)

जल से उरपत्र बस्तुमात्र, निर्भूली देश, अरजस्का
स्त्री, कुमारिका, कन्या।

नीरख दे॰ (वि॰) निर्दर्शन, निष्फल, वृथा, ध्यर्थ। नीरद तत्॰ (पु॰) [नीर+दा+ड्] जलद, मेघ, मोथा

नीर्पात्र तत्० ( पु॰ ) सागर, ससुद्द, प्रयोनिधि, तोष-निधि । नीर्पानिधि तत्० (पु॰ ) सागर, ससुद्द, जलधि ।

नोरमय तत्॰ (बि॰) [ नीर + मयद्] जलमञ्ज, जल-बेप्टित, जल में द्वया हुआ। । नीरस तत्॰ (बि॰) [ नीस् + रस] रसहीन, छुष्क,

बेस्साद, स्वाद रहित । जितासा।
नीराज्ञन तद० (पु०) निसर्ज्ञन, अल,
नीरुज्ञ तद० (पि०) स्वस्थ, रोग का अभाव।
नीरोगी तद० (वि०) सेन थून्य, पीड़ा रहित, सुख।
नील तद० (पु०) अलाम रंग, आकाश के रंगवाला,
नील रंगयुक्त वृज्ञ, ताकीशपद, विप, गरल, ३०६
नुस्र के भेदों के अन्तर्गत एक प्रकार का रूस। पर्यंत

नुष्य के भेदों के प्रस्तानीत एक प्रकार का नुस्य। पर्नेत विरोप, मिखा विरोप, नदी विरोप, यह नदी मिसर देश में बहती है। निधि विरोप, कुनेर के एक ज्ञान का नाम। वानर विरोप, यह रामचन्द्रची की सेवा में था और इसने सेतु बनाते में रामचन्द्र की यही सहायता की थी। (२) माहिप्मती तुरी के एक राजा। इनकी एक

(२) माहब्पता पुरा क एक राजा। इनका एक प्रवास सुन्दरी कन्या के रूप पर मोहित होकर आमि ने उससे प्रपान व्याह किया। अपिन ने राजा नील की यह वर दिया था कि जो कोई इस नगरी पर चढ़ाई करेगा, वह भरम हो जायगा। युपिटिर के राजद्य पड़ के समय सहदेव ने इस नगर पर चढ़ाई की थी, उस समय सहदेव ने देशा कि उनकी सेना आग से विरी हुई है, तब सहदेव ने वेशा कि उनकी स्ताय आग से विरी हुई है, तब सहदेव ने वेशा कि उनकी स्ताय आग से विरी हुई है, तब सहदेव ने वेशा कि उनकी स्ताय आग से विरी हुई है, तब सहदेव में वेशा कि उनकी सहदेव की पूर्व जेकर सहदेव में बति जाने के लिए कहा। अपिन की आजा से नीलराज में सहदेव की पूजा की । सहदेव भी कर लेकर वहाँ से इचिया की यूपा से वोर चल्चों भी कर लेकर वहाँ से इचिया की यूपा से वार वेशा पड़ा से प्राच के प्रचा की एका विरा चल्चों से प्रचा की प्रचा की निर्माण करने विरा पड़ा की निर्माण करने विरा पड़ा से विरा चल्चों से प्रचा की प्रचा की निर्माण की प्रचा की निर्माण करने कि प्रचा की निर्माण करने कि प्रचा की निर्माण की प्रचा की निर्माण करने कि प्रचा कि निर्माण करने कि प्रचा कि निर्माण कि प्रचा कि निर्माण करने कि प्रचा कि निर्माण कि प्रचा कि निर्माण करने कि प्रचा कि स्वाय कि स्वाय कि निर्माण करने कि स्वाय कि निर्माण करने कि स्वाय कि निर्माण कि स्वाय कि स्वाय कि निर्माण करने कि स्वाय क

पर्वंत का नाम जो दिश्वर्ण भारत में है। नीलक तत् ( पु॰ ) भील रह का मृग विशेष, बीज गणित का प्रमाण विशेष। नीलकगुठ तत्॰ (पु॰) नीले करठवाला, शिन, महादेव, शरभ, मार, मयर, शिखी, संस्कृत ज्योति शास्त्रवेता. इनकी थनाई "ताजिक नीलकएठी" नाम की प्रतक का ज्योतियी समाज में विशेष श्राटर है। इनके पिता का नाम अनन्त और पितामह का नाम चिन्तामणि था। महतंचिन्तामणि नामक अन्य के क्ता रामदेवज्ञ इन्हीं के छोटे भाई थे। नील-कएठ के पत्र भी प्रसिद्ध ज्योतियी थे। इन्होंने भी महर्तेचिन्तामणि की टीमा पीयप धारा बनाई है। इन्होंने श्रपने अन्य के श्रारम्भ में श्रपने पिता का कुछ ब्लान्त लिखा है जिससे मालूम होता है कि नीलक्ष्य मीमासकः नैपापिकः ज्योतिपी श्रीर वैवानरणी थे चौर ये चनवर के समासद भी थे। ये विदर्भ देश के रहने वाले थे। इनकी स्त्री का नाम पता था । ये श्रक्तवर वादशाह के समनालीन थे, इसलिये इनका समय खुटीय १६ वीं सदी का पिछला भाग ही मानना चाहिये। निलपहला। नीलकमल तत्॰ (पु॰) नीलवर्षं ना पन्न, कृष्ण कमल, नीजगवय तव् ( पु॰ ) नीज भी, शेम, भी के समान पक अञ्चली अस्त ।

प्क अप्तवी अन्तु। नीलागव दे॰ (पु०) नीख गी, रोक्ष, नीलगाव। नीलप्रीय सद० (पु०) महादेव, शिव, नीलकण्ठ, विष पान करने के कारण सहादेव का कण्ठ नीला पड गया है, इनीचे हुन्हें नीलकण्ठ कहते हैं। नीलवड़ी दे॰ (स्थ्री॰) नील का दुकश, नीलरहा।

नीलवड़ी दे॰ ( म्यां॰ ) नील का दुकड़ा, मील्राह्न । नीलम दे॰ ( पु॰ ) नीलकान्त मणि, रस विशेष । स्वीलम । [विशेष ।

खालमः। [विजयः] मीलमणि तत्॰ (पु॰) नीलम, नीलकान्तमणि, स्व नीलमाधय तत्॰ (पु॰) विष्णु, नारायण, जगस्राय, अगदीराः।

नीजजोदित तर्॰ (पु॰) शिव, महादेव, ग्रम्भु, नीलर कण्ड, नीब धीर रक्त मिश्रिन वर्ण, वेंगनी रह, मेयदूत। [मानी रहा |

नीतावर्षे हद॰ (वि॰) रयाम रहः, श्राक्षाती रंगः, प्राक्षा-नीता दे॰ (पु॰) नीते रहं वाळा नीत रहः हुं हा । सीताई दे॰ (प्रची॰) रयामना, नीत्र्या, नीजादन । नीतायोधा द॰ (पु॰) निराक्षन, वृतिया, उपधानु विशेष । नीजाम दे॰ (पु॰) विश्वी, विश्वा, येवना। यह शब्द . पुनैगाजी, "लेलान" शब्द का अपभ्रंग है। किसी बस्तु को मील जेने वाले —बादे वे कितन ही हाँ दस वस्तुका—सृब्य येवाने जाते हैं, बसमें से जो सबसे अधिक सृब्य देना "मीक्षा करता है श्रीर उपके माद दूसरा नहीं बोलता, तो वह बस्तु स्थे। अधिक सृक्य देन वाले कहाय येवी जाती है। नीलास्वर तत्व॰ (पु॰) बल्दन, शमैस्वर

नीजार्च तत्॰ (पु॰) पीघा विगेप, क्टीला प्क बृद जिपमें पीले कूल लगते हैं,प्रियनाता, प्रियार्थामा । नीजोरपल तत्र॰ (पु॰) भीलकमल, भीने पर्चो का

नीकोत्पल तन॰ ( पु॰ ) नीलकमल, नीन्ने पर्तो का रमक, नीन्द्र पद्भन्न, नीन्नेन्द्रीवश् । नीकोपल तत्र॰ ( पु॰ ) नीनम, नीलमणि ।

नालापल तत्॰ ( पु॰ ) नानम, नालमाण । नीलोफर ( पु॰ ) नीलकमलः । नीच ( सी॰ ) जह, स्थाधार । नीचा दे॰ ( पु॰ ) सुनाइट, मन्दाई, मन्दता ।

नीचार तन्० (पु॰) तिली का वृष्, प्रक्रमकार का श्रव जो ताजावों में होता है। [इनारकन्द। नीची तन्० (खी॰) चनिये का स्वच्यन, पूँजी, नाग नीचन तन॰ (प॰) देवा, जनपड, जनपड, जनपड,

नीमृत् तत्॰ (पु॰) देश, जनपद, जनस्थान । नीग्रार तत्० (पु॰) शीन निवारण काने वाटा बारुद्रादन, शामियाना, कनात, तम्बू, पटमण्डय, बमनगढ़।

नीसानी (पु॰) इन्द्विरोष । नीसारमा दे॰ (कि॰) निकाबना, निकामना । नीहार तत्त् (पु॰) घनीमृत शिशिर, चरफ, हिम, तुपा, श्रीस, कुट्स, कुटासा ।

नीहारिका (खी॰) कुहरा, इतामा. पदायों की प्रयागक्या । एक दार्गिक निदान्त निसके अनुसार यह माना जाता है कि जात के यात्र पदार्गि श्रीन होने के पूर्व वाच्य रूप के ये। इसे नीहारिकावाद कहते हैं।

नुकता (पु॰ ) विन्दु, धनुस्तार का विन्दु ।—यीन (पु॰ ) दोपदर्शी, समाठोचक !—चीनी (धी॰) दोप निकालना, समाठोचना ।

सुकती (की) बुँदिया, बूंबी, मिठाई विशेष ! सुकस ( पु॰ ) घोड़ों का सफेद रहा ! सुकसान ( पु॰ ) घाडा, टोटा,हानि ।

शुकलान ( पु॰ ) घाटा, टाटा,हानि ।

मुकीला ( गु० ) चोकदार, सन्दर । सुकाड (go) छे।र, कीना, नोका जुक्स ( ए॰ ) दोष, खराबी, ब्रहि । मुख्या दे (पुः) नलका खसीट, नख का बक्रीट। सूचना (कि॰ ) उखाइना खाचना । सुच शना (कि॰) उख इवाना । नृति (स्त्री०) स्तृति, स्त्रीत्र, खरामद् । जुरकाहराम (गु०) वर्ष सङ्कर । सुनार्ड (म्ब्री॰) लुनाई, सुन्दरना, ळावण्य, खरापन । स्वियाँ दे॰ (प्र॰) जाति विरोप, नौन्या। न्तन,नृत्त नत् (वि०) स्या, नवीन, श्रमिनव । न बा दे॰ (ए०) तमक विशेष। िकी सूत्रेन्द्रिय ! मून दें (पु॰) लोन, नोन, नमक (--रे (स्त्री॰) वस्त्रों नवर तंत्र ( प्र ) विदेया, मूप ग्र विशेष, यह मूपण पैर की खेंतु लियों में पहना ज ता है, पायजेब, पैजनी ष्टंबर !

हुष् । तृर (पु०) शोभा, प्रकाश, ज्येति, सीन्दर्य की श्रामा। मृतायाज (पु०) मनुषय की खोपड़ी। मृता तन्० (पु०) एक राजा का नाम, ये बहुत दानी ये. दान में व्यतिकाम होने से ट्रन्टें बारट की येति भास हुई। पुनः श्रोकुरम्म ने इनका बदार किया।

नृत्य तत्र (पु॰) नर्तत, र्नाण, नावना — कारी (वि॰) नाचने वाळा, नवैया, नट, नर्तं ही ।—की

(स्त्री०) माचनेवासी ।

नृदेव या नृदेवता तत् (पु॰) रामा, सूत्र । नृप तत् (पु॰) रामा, सूराल, सूत्रति. तर्वात, रामा । ——वाती (पु॰) रामवंदानाशक, परश्चराम, भागव ।

मृपति तदः ( ९० ) नश्पति, राजा, मृपालः । मृपाल तदः ( ९० ) राजा, भूपति, मरपति, मृपति । मृपराह् तदः ( ९० ) सः, चीर, चोहा, वगह स्प-धारी जनवान् विष्णु का चंत्रता विसेष ।

नृशंत तत् ( वि॰) घातक, कृर, दुष्ट, व्याघ, हत्यारा, परदोही !

नृतिह तदः ( पु॰ ) प्रधान महुष्य नाम्रेष्ठ, भगवाम् वा पुङ यवनार विशेष, जिन श रूप महुष्य श्रीर सिंड कं सभान या, वरसिंह ध्यवसर ।—यनुर्दगौ ( (क्षी॰) वैदाखमास की शुक्का चतुर्दशी, हसी दिन

भगवार् सं सह अगट हुए थे, इत कारण इसको मुसिंद वयन्ती भी कहते हैं। कि मुसिंदावगर । मुद्दिर तवर्॰ (घ॰) नासिंद प्रवतार, भगवान् विष्णु नेहें, में इत (स्त्रो०) नेव, गड़, निवः। ने तता (१०) नेवट, गकुर, वन्तु विदोप । ने सन के (एक) महत्व स्वतीर ।

नेऊन के (पु॰) सब्दल, नवती । नेक, नेकु दे॰ (वि॰) कुड़ थे(ड़ा, खदर, खद्धरा, तनक, खच्छा- भला, दत्तम, मने(हर, मनेतम, रमणीय। —साम दे॰(वि॰) नामी, कीर्दिशन, यहासी।

—ताम २० ( । १३० ) नामा, क्षाप्तशास, यहात्वा । नेका तत्र० ( १९० ) पेषण ६. पाल्डक, पेषणकका । नेगा दै० ( १९० ) विवाद में दान नो वंधा रहता है। वैभान, दण्युग !—सार ( १९० ) नातेदार स्वादि की विवाद स्वादु क्यारी में देवा ।

नेपी रे॰ (बि॰) नेप पाने के अधिकारी, नेग में हिस्सा षटाने वाला. चरवा, मैंगना अधिकारी | नेजक तत्र (३॰) थेवी, रजक, परिष्कारक, श्रद करने वाला, कपड़ा थेपी वाला।

ने तत्तर (पु॰) परिष्करस्य, छोधन ।
नेटा दे॰ (पु॰) पॉटर, नाक का सज, रॅट । [बाह्या ।
नेटमी दे॰ (दि॰) स्थिर, स्थायी, एक स्थान पर रहने
नेतक दे॰ (पु॰) नक्कुट, नसकट । [अनुसार ।
नेना तत् ० (पु॰) ने का तुल, प्रधान, ग्रुच्य, श्रेष,
नेता तत् ० (पु॰) ने हति, प्रस्त रहित, श्रनस्त, हतना
नर्त, नेतह, नहीं, प्रस्त महीं।

नेती दे॰ (स्त्री॰) मयानी की रस्पी, मयानी घुमाने की रस्सी। एक महार का माटा होरा, जिपके इटवेगरी गारू में इत्ता कर साफ़ करते हैं, येग की किया विशेष।

नेत्र तर्० (पु०) चहु, अदि, तयन, आहि।— कनोतिका (सी०) शॉसों की पुनती, दृष्टि। — चहुर् (पु०) नेत्रविधायक चमैदुट, नेत्र यन्द करने वस्त्री पपनी, पणका

नेत्र तीत दे॰ (पु॰) वन्धवा वन्दी, दविडल, व्यवसाधी । नेत्राम्यु तदः (पु॰) व्यञ्ज चश्च का जल, व्यस्त्रधा । नेतुत्र्या (पु॰) एक शाक का नाम ।

नेपथप तम् ० (६०) वंश. यङङ्कार, भूषण, रङ्गपूमि का भीतरी म'न वर्डा नाटक वे पात्र सञत हैं, जुनान खाना, खड़ार घर ! नेपाल तत् (पु॰) रेश विशेष ।—रे (वि॰)
नेपाल का रहने वाखा।

नेपुर तद् (पु॰) न्पर, पात्रमूपण, विदित्ता, गावजेव । नेम तद् ॰ (पु॰) नित्ता, संवत, धर्म में हट, नत, प्रतिज्ञा, वचन, सङ्कल्प ।—धर्म (पु॰) ग्रह्म स्ववहार ।

व्यवहार ।

निर्मित तत् ० (क्षी ०) चक का घेरा, चक्रतरिधि यय क
पहियो का यह साग जो मूनि में लगा रहता है ।

चक्र का मान्त साँग, क्ष्य के समीप यग हुआ।
चीरस चीता, क्ष्य के पान रस्सी रसन के लिये
रपी हुई तिकाशी लक्ष्यी । — पाक ( पु० )
पित्रम, पाचुवतिय राज्ञा विरोप । [ पाक क ।

नेमी तद् ० (पि० ) निरमी, निषम करन वाले, नियम
नेराना (क्षिक क० ) पास पहुँचना, नजरीक जाना ।
नेदा दे० (पु० ) प्याल, नाली, डाठी ।
नेदे, नेसे दे० (ख०) निकट, समीर, निया, पास ।
नेव दे० (क०) भीत की जड, मीन, मूल ।
नेवसना दे० (क०) निमन्त्रण देना, ब्रटाने के लिये
पन्न भेक्षना ।

पत्र मेनता ।
नेवता दे॰ (पु॰) बुबाइट, तिमन्वया, ज्योता ।
नेवता दे॰ (कि॰) ववना, नग्न होना, निहुन्ता,
समना। [वान, कर्डी इसे नेवल भी कहते हैं।
नेवर दे॰ (खी॰) धोडे के पेतें में राजद से उपख
नेवज, नेवजा दे॰ (पु॰) नकुण, न्योला, यह मधिं
का स्वामाविक चार् है। [जाना है।
नेवार (पु॰) निवार, स्ती पट्टी जियमे पजह बुना
नेवाजी दे॰ (कि॰) शरण में खी, कुषा की। (पु॰)
हुना करने वाणा, दवाबु, (स्ती॰) हुवा, दवा

क्या करने बाजा, दशाल, (क्सी ) क्या, दया। नेवाज् दे ( पु.) क्याल दशाल, अस्वता। नेवाज् दे ( पु.) क्याल दशाल, अस्वता। नेवाज्य दे ( पु.) नेवाज्य शांति, मेम, विकासा हा विकास । नेवाज्य दे ( पु.) नेवाज्य शांता । श्रामिण्यक । नेवाज्य दे ( पु.) नेवाज्य शांता । श्रामिण्यक । नेवाज्य दिवाज्य ( पु.) नेवाज्य स्त्री, स्त्री, स्त्रम, सुकद् , नेवाज्य त्याप ( पु.) शांच्या विकास के केवि स्त्रा । यह दिवाज्य सी। पश्चिम के केवि का सर्पाच्या है।

नैस्त्राय तर्व (पु॰) द्विष्य और पश्चिम के बीच की दिशा, इप दिशा के श्रीपति निक्र ति हैं इम कारण इसके। नैक्टल कहते हैं।

नैकट्य तत्० (वि०) निकटमाव सामीप्य, समीपता, निकटता. निकटरव । त्राय€, वय । नैगम तन् (पु॰) उपनिषत्, विषक्, नागाः, नयः, नैचा (प्र॰) हक्के की नली। डिल्ल्या सस्तर । नैची (खीं) नीचा मार्ग, पुरवट के बैखों के चलने का नैत तन्॰ (वि॰) धारमीय, बारम सम्बन्धी । [होना | नैजाना दे ( कि ) मुक्ता, निहरना, नवना नम्र नैतिक (ग्र.) नीति सम्बन्धी शाचार व्यवहार सम्बन्धी । नैन, नैना तद्० (पु०) नयन, श्रांख, पगडा, गावन ख़ाँद, पश्च बांधने की रस्सी ।—ी (स्त्री॰) ने प्रवासी : नैन् दे॰ (प॰) नीनी, भवनीत । नैपाल सद् । (पु॰ ) साँग, देश विशेष, नीति रहा, नैपाली वद् • ( पु • ) समसिन्न नामक थात्र, नैपाल वासी । <u>जिश्</u>तरवा । नेपुर्य तन् ( पु॰ ) निपुणता, चतुरता, दस्ता, नैमिचिक तत्॰ (वि॰) निमित्त सम्बन्धी, किसी हेतु से आया, खोशर भादि का अयव, कियी कारण

विशोप से किया जाने वाबा काम । नैमिप सन्ः (पुः) नीर्थ विशेष, पुरु तीर्थ हा नाम जो दिद्वार के पास है !

नैमियारस्य तत्० (पु०) यह वन जहां स्तजी पीरा यिक रहते थे तथा खार भी अनेक महर्षि रहा करते थे।

नेया दे॰ ( पु॰ ) नी, नीका, नाब, तरणी। नेयायिक तत्॰ ( पु॰ ) न्यायशास्त्र विशास, तर्रशास्त्र

विशास्त्र, त्याथ पढ़ते या पढ़ाते वाला । विशास्त्र, त्याथ पढ़ते या पढ़ाते वाला ।

नैराइय ततः (दु॰) निराशा, माशा हा ख्रभाव, इनारा । नैर्मट्य तत्० (दु॰) निर्मलता, ग्रुद्धता, स्वष्ट्या, मखाभाव । प्रसाद, चढुावा ।

निवेद्य तत् ( पु॰ ) कर्षण, जन्मगं, देवता का भोग, नैसर्गिक तत् (पु॰ ) स्वामाधिक, प्राकृतिक, स्वमाव-सिंद्य, ।थत ज्ञत्यक्ष । .

नैष्टिक सन्० (पु॰) यावज्ञीवन गुरु के गृह में हक वर्ष मत पाछत वाला, धार्मिक, विव्वासी ! नैहर दे॰ (पु॰) पीड़न समझा सी रूपिता का सा

नेहर द॰ (पु॰) पीहर, मयका, स्त्री क पिता का घर ।-नेप्सा (पु॰) रस्त्री का दुकड़ा जिसमे दूच दुवते समय किसी किमी गाय क पीछे के पैर बॉब दिये आते हैं। नेहि दे० (कि॰) वध दहते समय गौ के पिछले पैर जिससे वाधते हैं। की रस्ती। नोई दे ( स्ती : ) द्वध दहते समय गाय के पैर वाधिने नेकिचेंक है॰ (स्ती॰ ) सहत से वार्ते करना. लाग-दाट ।

नेक्सोंक दे॰ ( सी॰ ) खेंचाखेंची, खेंचासनी, उपरा चढ़ी, अनवनाव, खटपट, पारस्परिक हेप ।

ने।च ६० (५०) चुरकी, बकोट, खगेरट । [खसीटना । ने।चना दे॰ (कि॰) चुटकी साग्ना, यकाटना, ने।टिस दे॰ ( पु॰ ( विज्ञापन, सुबनावत्र ।

ने।न दे॰ ( पु॰ ) निमक, नृत, नोन।--खा ( पु॰ ) यक प्रकार का श्राम का श्रवार ।

ने।ना है॰ (कि॰ ) गाय भेंस खादि का दूध दूहने के सिये पेर बांचना ( पु॰ ) फल विशेष, सीताफक, पुगनी दीवाल की गली हुई मिही।-पानी ( पु० ) लवस्युक्त जल, खारी पानी, लवसाम्बु, काम करती है, नुनिया। समद का बढ़ा। ने। विया दे॰ (पु॰) आहि विशेष, तो सून बताने का नोय दे॰ (g॰) एक प्रकार की रस्ती जिससे गाय का

वैर वाधने हैं। नेहर (गु॰ ) अनीखा, अक्स्य ।

नौ तत् (पु॰) नाव, नौका। नौकर हे॰ ( पु॰ ) चाहर, सेवक, मृत्य, महीना लेकर

सेवा करने वाला ।—ानो ( खी० ! टहरूनी । नौकरी दे॰ ( स्त्री॰ ) चाकरी, सेवा, नौकर का काम l नौका तत् ( ची॰ ) नाव, त्री, तस्मी । नौखराड तद्॰ ( पु॰ ) ( नवखराड देखे। )। नौतरा दे॰ (छो॰) श्राभूवण विशेष, पहुँची, कँगन । मौची दे॰ (स्ती॰) होडी श्रवस्था की वेश्या. वेश्या

की शिल्या, जो। इसके बाद इसके पद की अधि-कारियारे होती है ।

मौद्धावर दे० ( पु॰ ) निलायर, डतारा l नौजवान (गु॰) तरुण, नवयुवर । मौद्रना दे० (कि॰। निहुरना, नम्न होना, प्रयक्त होना। नौतन ( मु॰ ) नृतन, नया। ब्रियद् पूर्वक बुळाला। नौतना देव (कि॰) निमन्त्रण देता. नेहता हेना, नौता दे० ( go ) विमन्त्रमा, वेदता । नौता दे॰ (कि ॰) नवना, निहुरना, मौद्रना, नोना मिट्टी ।

नौनी दे॰ (स्त्री॰ ) नैन, सक्खन । नौतत दे॰ (क्षी॰) ममय, अवसर, बाद्ययंत्र प्रदर्शत. नगाडा नकीरा थीर स्थान।-जाना (प०)

वाद्यगृह ।

नौमासा तव • ( प्र॰ ) गर्भ हे नवें मास का उत्सव. संस्कार विशेष, प्रचवन ।

नौमि ठरा॰ (कि॰) में प्रशास करता हैं। निवी तिथि। नौमी तर्० (छी०) नवमी, तिथि विशेष, पद की नौरंग ( प्र० ) पछी विशेष, खीरँगजेव का अवसंग्रत । नौरतन तदः ( प्र॰ ) नवरत ।

भौरोज ( पु॰ ) नगे माल का प्रथम दिवस, भारतवर्ष में अक्षयस्थात ने इस नाम का परु मेला जारी

किया था। नौत दे० (वि०) नवर, सन्दर। नौलखा (गु॰) नी लाख का, मूल्यवान । नौला (पु०) म्येक्स, वकुछ। नौशा ( प्र॰ ) दुस्हा, वर l नौसिखिया ( गु॰ ) नवशिचित, श्रहपञ्ज ।

मोशिख सद॰ ( प्र॰ ) नवशिक्ति छात्र, विद्यार्थी । नौसादर दे० (गु० ) एक प्रकार का खार। न्यक्कार तत्० (पु० ) तिरस्कार, कुरसा, निन्दा, गर्डा, श्रवज्ञा, घुला ।

न्यभोध तत् ( पु॰ ) बटबुछ, बरगद । स्यर्श्व तत् ( पु॰ ) दस अस्य, संख्या विशेष। श्यस्त तत् (गुः) नियस् + को समर्थितः दत्तः सिंखत, स्थापिन, रचित ।--शस्त्र ( गु॰ ) जिसने

शस्त्र छै।इ दिया है।, पगस्त, हरा हचा ।

न्धाड (पु॰) न्याय । न्याय तत्० (पु०) नीति, युक्ति, यथार्थ, उचित, तर्कशास्त्र,विवार,विवर्क, विवेचना ।--।धीश तद्यः ( पु॰ ) न्यायकर्त्ता, न्यायवादी !--ालय ( पु॰ ) िन्याय + आलय ] धर्माधिकरण, विवारगृह । ---कर्त्ता (g.) विचारक, न्यायाधीश, तर्कशाखवेता, गौतम मुनि।—तः (ि० वि०) धर्म से, न्याय ले ।---शास्त्र ( पु॰ ) तर्कशासा ।

क्यायदा सत् (पु॰) विचारक, न्यायकारी, न्यायकर्ता । स्यायी तन्॰ (पु॰) मध्यस्य, न्यायकर्ता, दिनत करने वाला 1

स्यारा दे॰ (वि॰) श्रद्धना, प्रयक् भिन्न, श्रति रिका । स्यास सनः (पु॰) राजने येगय धन श्रादि श्रपंण, स्यान, सान्त्रिक क्रिया विशेष, धरेत्वर । स्योज तद्दु॰ (पु॰) स्याप, दचित, यद्यार्थं विचारा । स्यून तत्त ( गु॰) श्रासम्हर्ण, किश्वित, धेरा, हम, श्रवत ।—ता (छो) श्रुटाई, नीचता, तीवान। स्योतना ( क्रि॰) निमत्रवा देना, स्येता देना । स्योतनहरी ( गु॰) निमत्रित । स्योता दे॰ ( गु॰) निमन्त्रया, श्राह्वान, नीता । स्योता दे॰ ( गु॰) नहरू, नागरित्र । स्वाना दे॰ ( गु॰) नहरू, नागरित्र ।

## प

प ध्यक्षन वर्षे का इनहीयनाँ श्रदा है। इसका उचारण द्योग्र से हे।ता है. इप कारण इसे ओप्ट्रा वहते हैं। प तत् ( पु० ) पदन, दायु, पर्श, पत्र, पात । पर्योर द॰ (पु॰) चहेर, राजपूरी की एक जाति विशेष, प्रमार चत्रिय, श्रद्धिवंशीय चत्रिय । पर्वांस दे॰ ( पु॰ ) कशनी, कथा, इनिहास । पर्वारिया दे॰ (पु॰) भाट, कडानी कडने वाली एक अस्ति जो नावती थीर गाती है। पकड़ दे॰ ( छी॰ ) प्रहण, घरन, रोह । प्रद्वना रे॰ (कि॰) प्रदेश करना, रोक्रमा, बरना, गहता, श्रष्टादि वन ना । विदय कराना । पक्र झाना दे॰ (कि॰) धावा देना, पहदवा देता, पक्तना दे॰ ( कि॰ ) सीकता, रॅंघना, परव होता । पकला दे॰ (वि॰ ) घार चत, फोटा, फ्रांसी। पक्षवाई दे॰ ( बी॰ ) पकाने का कान मिद्र करने का कःम पद्याने की मजूरी। यी में बनी हुई सामग्री। पर्भवान दे॰ (प्र॰) परवात, प्रध्या हवा श्रव, मिटाई. पक्षमाना दे॰ (कि॰) सॉम्हाता, धनवाना, रंथाता । पका दे॰ (वि॰ ) पन्त्र, पका हथा, सिद्ध । --पकाया (वा॰ ) पश्य बना ह्या, तैरार, सिद्ध, पकाकर रला हुमा, तैवार किया तथा । —ई दे॰ ( खो॰) पकाने का दाम, पकाने धी मज़री, सिद्धना, तैयारी, पकाव ।-ना दे॰ (कि॰) पकवाना, पक्का करना, राधना, खराता, सीमाना ! प्रकास दे॰ ( पु॰ ) दहना, हिगरना, पुछनापत । पक्षाडा दे॰ ( ५० ) पर्जोड़ी ( स्त्री॰ ) पाक्र विरोप, बरा, फुरोडी, बजहा |

पक्का दे० (वि॰) शिंघा हुमा, पढाया हुमा, निर्यंत्र चतुर, दय, सावधान, हड़, योड़ा, घोड़,सिंह, बनाया हुमा।

पक्की दे॰ (स्त्री॰) थोड़ी, निर्दागी।—रसोई दे॰ (स्त्री॰) वह रसोई जा सदाग, न हो, निष्या। पक्ति तद॰ (स्त्री॰) [प्यू+िक] पाठ, पकाना, पक्रमा, पाठ काना, मिद्धि, पकाई।

पक तत्व (विक) [ पच + का ] परियत, तैवार हुया, सिंद हुया, सुरइ, नित्रया, विवास के जिले उन्मुल, निकट विनास । यि में बनी हुई साने ही यह । पकाल तत्व (गुक) [यक + प्रया ] मित्राई यादि, हेवल पकाराय तत्व (30) [ यक + प्रया या ता वा ता का त्यान, स्वामा ता वा ता

पत्त तत्० ( द्व० ) परंदाह दिन रात, पाल, प्रापा
महीना, खैरी। खीर छनेण पार, वियो के
ध्वयव वियेत, या, यहून, पांस, दिन।
सहायक, पठन, साल, मण्डल, दहन, मारू, पाररे,
पीता, रामकुत्तर, पत्ती, वण्या, देह का अवयव,
देहाह ।—द्वार ( द्व० ) वास्त्रदेशा, सिहसी का
हार ।—घर ( द्व० ) कन्द्र, शतपार, संस्कृत के
परु प्रसिद्ध पविद्वत का नाम ( देवो जयदेर )
( वि० ) पण पाराण करने वाले, साशक, सालयदाता ।—पात ( द्व० ) तास्त्र री, ध्वव्यित
सहायता दान, दक जोर हुकाय ।—पाती ( दव०)
पण्डरावकणो, ध्वव्यित नाहरवहाना, प्रत्याय से
परु च कोसहायता करने वाला, तास्त्रार ।

पक्षक भर् (पु॰) सित, सुद्दु, महायक, खिडकी। पद्मान्नान तत्॰ ( पु॰ ) स्वनाम प्रसिद्ध रेग्ग विशेष. कियी किसी ग्रंग का अवश हो जाना, लकवा का भार जाना। पद्मान्त तत्॰ ( ए॰ ) [ पच + शन्त ] पूर्विमा,श्रमा-वस्या, पञ्चदशी वर्व । पत्तान्तर तत्० ( पु० ) भिन्नपन्न, बूसरा पन्न, विप-पित्तराज तर्० (पु०) गरुड़, मयूर, एक प्रकार का घेखा । पक्तिराविक सन्० ( पु० ) पनी के वस्ते। पद्मी तन् ( ए०) पचधारी,परवाले जीव, पच विशिष्ठ, चिडिया, पलेस, बाख, तीर, विशिख, सहावह ! पत्तीय सन् ( वि॰ ) पत्त का दत का समुद्र का श्रीर का, हिमायशी, तस्फदार । पदम तर्० ( पु० ) अधि राम, वरवनी आवि के बाल. किञ्चलक, देशर, सुत्र आदि का प्रस्यलय भाग वस्य । [पन्द्रह दिन, पास | पेल तद० (पु०) पच, पखवारा, आधा सहीता, पाल हो नदः (स्ती०) दशाकी पसी। पखरौटा दे० (पु०) तवक, सोने या रूपे का पत्र, नो पान के बीड़े या मिठाई पर छवाया जाता है। पस्तवारा हे० ( go ) वक्ष, सासाई, वन्द्रह दिन । पखा दे० ( प्र० ) वज्र, पाँच, पर। वधा-"वर्का मोर चारे जटा शीश होते ।----( शानदीपक ) । पाबाउत दे० दिखो पाबायज्ञी। पखान तद० ( पु० ) पापाण, पत्था, अपल. यथा-''ख्यो पन्हिसी जंबरी, खेंबस बटत परमान । तुरुमी रसना राग वह, पाप कितिक बनुमान ॥" पछारना दे० (कि०) प्रवालन करना, घोना, खंदा-लना, साफ़ करना, शुद्ध करना । पखारे ३० (कि०) धार्ये, प्रचन्छन किये, शुद्ध किये। पलान दे॰ (सी॰) पुर, मलक, बड़ी मसक, वर्म निर्मित जलपाल, यह एक प्रदार का चाल का बहा चै।फंब यैना होता है जिसमें जल खाते हैं। सारवाड प्रादि देशों में वहाँ जल की सहँगी है

वहाँ ऐसे थेले विशेष पाये जाते हैं। परवादाज रे॰ (पू॰) सुदक्ष, एक प्रकार का काजा।

पत्यावजी दे० (पु०) पखला बनान्सासा पसिह्न हे० ( प्र० , पद्मी, बिहिया, पट्टती । पस्तिस दे॰ ( ५० ) काया, विन्त्र, सुद्रा, श्रद्ध, काय । पखेर दे० (पु०) डेव्हर, बात की डोकर ! पखे(रत दे॰ (पु॰) ठे।करे, यह पखीर शब्द का वह-निस्नाः छात है सारना । पखारना दे० (कि०) डोकर सारना, छात का धक्का पखीड़ा या पखीरा दे॰ (पु॰) पारवें की हड़ी, कन्धे की हड़ी। पग दे॰ (१९) पर, पांच, पेर, लरण, जोड़।—डग्रडी. या द्राडी ( सी॰ ) छोटा, मार्ग, विना बनावा हुआ सार्ग, परविन्ह, लीक, गुप्तमार्ग।--- आरना (कि॰) पद्यारना, श्राना :--पर दाल बजाना (कि॰) नाचना और पैर संताल ब्जाते जाना। पगड़ो दे॰ (स्त्रां॰ ) पान, पनिया, सिरवन्धा, सिर र्वाचने का वस्त्र विशेष, प्रदर्शाष, चीरा । पगना दे॰ (कि॰) निमक्षित होता, सुबना, हव जाना, रस में हुवना, मझ होना, लीन हेरना | पगला दे॰ ( पु॰ ) पागलः उन्मत्त, मुखं सिद्धी । पगहा दे॰ ( पु॰ ) बड़ी रस्ती. जिससे वैळ भैंस खादि र्वाधे जाते हैं। पगहिया, पगही है॰ (स्त्री॰ ) डोटा पगहा। पना दं॰ (वि॰) रत में हमया हुया, चीनी है स्स में ह्रवाया गया। गिरा गीली मिटी। पमार दे॰ (पु॰) मीत बनाने के लिये नीजी मिटी. पगारनि दं॰ (स्त्री॰) मुंडेस, इत की आर्रे और औ हुछ कैंबा बना है। वया:---'श्रति उच्च धगारनि बनी प्रगारनि बन्द चिन्तामणिवार ।" --रामचन्द्रिका। पंगिया दे० ( स्त्री० ) पगड़ी, पान, चीरा । पगु दे॰ ( पु॰ ) पाँव, पैर, पद, चारा। पग्रसाना दे॰ (कि॰) रोमन्य करना, चन्नामे दृष् हो। प्रमः चयाना, जुगाली करना । पङ्क तत् ( पु० ) कर्दम, अधाः अदो, पांक, कीचर । —ज (६०) कतल, प्रम, सरीहर, प्रवस्तीक I —निधि (go) सम्रह, सागर I—मह (go)

कमल, पद्म, बरोद्य, सम्सित ।

पडिल नन्० (वि०) कर्दममप, पहुसुक्तः। पड्डहरू तद्० (पु०) पद्म, कमल, साध्य नामक पश्चि विशेष ।

पड़ार ( पू॰ ) पेतु, से।पान, सिवार, बाँध, सीढी। पड्डिल ( जु० ) करैम वाली जगइ। ( प्र० ) नौहा, नाव ।

पंक्तितत् (स्त्री ) सन्नातीय संस्थान विशेष, एक समाज के मनुष्यों की बैठक, पाति, पात, पहत, धारी. लकीर, श्रेणी कतार, पद्म का छन्द विशेष, दम की संख्या, पृथिती, गौरव, प्रतिष्ठा, पाक, जन समृद्द, समा -चर ( १० ) कस्त्रची, कुछह । -- रूपक (पु॰) धराह्रेय, श्राद्ध सीजी वाह्मण श्राद्धं में मोजन करने वाला ब्राह्मण, पवित ब्राह्मण ।--पाचन (१०) वंक्ति की पवित्र करने वाला, श्रोत्रिय बाह्मण ।

पंख दे॰ ( पु॰ ) पाखि, पच, हयना, हैना । पंखडा दे॰ ( स्त्री॰ ) पँचड़ी, कखी, फूज की पत्ती ! पंखा दे॰ ( पु॰ ) विजना, स्वजन, बेना, पङ्गा । पिखया दे॰ (बि॰ ) कगडाल, बसेडिया, दराचारी. कुक्रमीं (स्त्री॰ ) द्वीटा परा।

पंखी दे॰ ( स्त्री॰ ) छै।टा पंचा, चिहिया, पच्छी । पंगत दे • (स्त्री • ) पांति, धारी, श्रेणि, स्तार । पंगला दे० (वि०) छगडा,पंगुल। [का कृत्रिम सून। पमा दे० (वि०) पतचा पानीसा, पनिहा, पुढ प्रकार पगास दे॰ ( पु॰ ) मझली का एक भेद।

पंग तत्० (वि०) पाद विकल्ल चलने में असमर्थ, लक्ष, खोडा, पाद हीन ! ( पु० ) शनिमह !

पंगुल तन्० (पु०) स्वेताम्ब, शुक्कवर्ण का घोड़ा, रवेत काँच के समान घोड़ा। (वि०) पंगु। पचक दे० ( स्त्री० ) पटकन, शुष्कता, सुलाई उतार । पचकता दे॰ (कि॰) पटकता, सूखता, ग्रुषक होता,

गलना, सूच कर सिकुड़ जाना | विमाग हों | पचराना दे॰ (वि॰) पाँच खण्ड वाबा, जिसमें पाँच पचघारा दे॰ (वि॰) पाँच घर वाजे महान। पचतोत्तिया दे॰ (पु॰) वस्त्र विशेष स्रोदृनी की सारी। गचना दे॰ (कि॰) सहना, गचना, यत्र करना, उद्योग करना, परिश्रम करना, श्रधिक परिश्रम से धक

जाना, इजम होना :

पचपचाना दे॰ (कि॰) प्रत्यन्त सहनाः पसीतना । पचपन द० (वि०) शस्या विशेष, पचास धीर पीच. १६। सिकान, एचखण्डा। पचमहला द॰ (वि॰) पचछना, पाँच महल का पचमान सत्॰ ( प॰ ) पकाने बाला, पकाता हथा। पचमित दे॰ ( वि॰ ) मिलित, सिश्रित। पचमेल है॰ (वि॰) प्रमान , पाँच बन्तमाँ की मिला-

वट, सिश्चित, घाळमेल मिपीच हर हो। पचलडी दे॰ ( श्ली॰ ) पाँच लक्ष्मा दार, जिस दार पचलोना दे॰ ( प॰ ) धीपध विशेष एक घोषधि का नाम जिसमें पाँचा नमक पडे हा ।

पत्रा डालना दे॰ (कि॰) पचाना, खा जाना, जीर्थै कर देना, इडए जाना, दबा लेना ! पचानवे दे॰ (वि॰) संख्या विशेष, नब्बे पाँच ६४।

पचाना दे॰ (कि॰) पकाना, जीर्थ करना, इजम करना. सडाना I

पचारा दे॰ (पु॰) जीर्ण, पकाव,पचना, पश्व हो जाना । पचास दे॰ ( वि॰ ) संख्या विरोप. वांव दहाई, १० । --- के दे० खगमग पचास के।

पचासी दे॰ ( वि॰ ) संख्या विशेष, श्रस्ती पाँच, नर्र, पाँच श्रधिक शस्मी।

पचि तद् ॰ (कि ॰ ) पथ कर, इजम हो हे, शुक्त हो है, पिंच ग्रधिक दीस। घुस कर, जी तोड़ कर । पचीस दे॰ (वि॰) संख्या विशेष, बीस पाँच, २५, पचीऱ्या दे॰ (स्री॰) एक प्रकार का खेल का नाम,

पह खेळ सान कीडिये! से खेळा जाता है । पच्चका दे॰ (पु॰) पिचकारी, दसकला।

पचोतर दे॰ ) (पु॰) पञ्चतर, पाँव अधिक सी, पचीतरा दे॰ | र्याच हुपये सेहडा |

पचौनी दे॰ ( बी॰ ) पाकाशय, ग्रामाशय, बद्ध पचने का स्थान, घोम, मोत्र, पटा !

पद्यर दे॰ (पु॰) की ज, खुँटी, मेख, बडा खुँटा। --- मारना (वा॰) खिकाना, सताना, दुःख देना, श्राइ देना, दोते हुए किसी काम में विश्व डाछना, कियी के काम को धटा देना।

पची दे॰ ( वि॰ ) लगा हुचा, संलग्न, संयुक्त, ब्रासक, भटा हुछा।-होना (या०) दा वस्तुमीं की सदाना, किसी चीज से दो दल्जों के जेड़ देना, बहुत प्रेम करना, श्रातिशय प्रेम होना।
—फारी (छी॰) जड़ाई, खुदाई, गहनों पर सम आदि जोड़ने का काम, बहुक घटने देनाना, रक् करान, टीका मारना, खुशाना, खुड़ाई करना। पट्याम, परिन्म तद्द (पु॰) पश्चिम, वह दिशा जिनमें सुर्य श्रद्ध होते हैं।

जियमें सूर्य अस्त होते हैं।
पच्छी तत्० (पु०) पची, चिहिया, पखेल।
पक्कां तृ० (ख०) पटकन, धड़कन, पिराना ।
—स्वाना (डा०) तिर के डळ पिराना. वेखाय
निराना, चित पिराना। [ देना।
पक्कां दे० (कि०) पिराना, पटकाना, सूनि में पिरा
पक्कां ता दे० (कि०) पशासाप करना, पढ़ाना।
करना, पीछे में किसी बात पर वृग्य करना,
शोक करना, खेद करना, अनुवाप, चश्च म
रहने के छारा अधिय किसी क्यां के हो ता नी
सेता वृग्य होता है वह पञ्चाण करना प्राता है।
पक्कां दे० (९०) पश्चासार, शोल, खेद, अनुनाय।
पक्कां दे० (रही०) एक छस्त का नाम, जिससे फोड़े

ं ब्रादि चीरे जाते हैं, खुरा, महरनी । पद्धपात तद्द (पु॰) पचपात, सिफारिण किसी ब्रोर का साथ।

पञ्चा दे० ( ची० ) पश्चिमवान, परिक्रम की ह्या, जी पवन परिक्रम की ग्रोत से ज्ञाती है। [दिशा के देश । पञ्चाह दे० ( पु०) पश्चिम दिशा, पश्चिमदेश पश्चिम पश्चिमाय दे० ( ची० ) पश्चिम ह्या, पश्चम व्यार। पञ्चोड़ना } ( कि० ) फटकरा, सूप से फटक कर पञ्चोरना } साफ करना।

पजाचा टे॰ (पु॰) भ्रहा बर्दा ईटें श्रादि पकायी बाती हैं।

पजेंद दे॰ ( श्ली॰ ) वृँघरु. पाँच का नहना, न्युर । पजेंद दे॰ ( श्ली॰ ) निकन्मा, दुष्ट, टुश्लरित्र, प्रथम, नीच !

पञ्च तत् । ति ) संस्था विशेष, पांच, १ (पु ) वीषरी, समाज का अगुरा, पञ्चायत में थेडकर विवार करते वाका, अप्यस्य, विवारकर्या । —क्सपाल (पु ) वह विशेष। —कसपाल (पु ) क्षत्यर, गण्यम्म, मेताव्य, विशेष। —क्षाय (पु ) क्षत्यर, गण्यम्म, मेताव्य, विशेष। विशेष। अगुरुवस्य, वे पांच

कोश '-- गब्य (पु०) गौके पीच पदार्थ दही. दृष, मोमूत्र, गोमय, गोषृत, 1—चासर ( पु॰ ) छन्द विशेष, यह छन्द सोलह श्रवरों का होता है. इसमें एक अचर लख़ और एक बचर गरु होता है ।—-चुड़ा ( छी॰ ) छप्तरा विशेष, स्वर्गीय वेश्या विशेष !—जन ( ५० ) देख विशेष, असर विशेष, यह असर पाताल में रहता था. भगवान श्री कृष्य ने इसे मारा था, इसकी इड़ी से ओ शक्त बना है उसे पाञ्चतन्य कहते हैं, वह भगवान क्रव्याका प्रिय शङ्क है।—स्योगनार (प्रः) पांच प्रकार का सोजन, भोज्य, भक्ष्य, लेख, चेाप्य, पेय, पंची की ज्योनार।--तत्व ( पु॰ ) पञ्चभूत, श्राकाश, दायु. जन, श्रद्भि, पृथिवी ।—सन्त्र ( पु॰ ) पाँच प्रकार के तन्त्र, मारथ, मीहन, बशी-करण, बद्धारन श्रीर वीहेपण, इस नाम की एक पुलक।—तम्मात्र (पु॰) पृथिनी प्रादि सक्ष्म पञ्चमृत, रूप, रस, गन्ध, शब्द, स्पर्श ।—ता या त्व ( स्त्री॰) मृत्यु, मरग, निधन, काळ धर्म, पद्यत्व I —्य ( go ) क्षेत्रक, केकिला |--दश (वि० ) पन्दरहर्वा संख्या, पन्दरह वं। पूर्ण करने वाली संख्या ।--दशानर्थ ( प्र० ) पन्दरह प्रकार के धनर्थ यथा-चारी, हिंसा, मिथ्या, दम्म, काम, क्रोध, विस्मरण वैर, खप्रतीति, मेद, खेद, चिन्ता, क्षेत्रम, सर्व, स्वर्दा !--धा ( श्र० ) पांच प्रकार, वश्रविध ।--नास ( प्र॰ ) मनुष्य, धानर, हस्ती, कर्म, व्याघ, शशक, शलकी, गोधी, गेंडा, कुर्म । --- नट ( पु॰ ) देश विशेष, पंताव देश, वह देश जर्हा पाँच नदी हैं । सतल्ज, न्यास, राबी, चनाव, मेल्रम ।--पास्डव ( पु॰ ) पाण्हु राजा के र्णाच पुत्र यथा - युधिष्टिर, भीम, ऋर्तुन, नकुछ श्रीर सहदेव।--पान (प्रः) पूजा का पान विशेष, पांच पात्रों से किया जाने वाला, पार्वेग श्राह विशेष ।---प्रासा ( पु॰ ) शरिरस्य, प्रासादि पाँच वाय. यथा - प्रासा, भ्रमान, स्थान,उदान, समान । —भद्र (प्र॰) चीड़ा जिसके ५ श्रम उच्च हो। भूत (पु॰) पञ्चतत्त्र, पृथिवी, जल, तेज, वायु धार श्राकाश ।--भूतातमा ( पु॰ ) देही, प्राची, श्रीरी ।--मकार (पु॰) वाममार्गियों की

रवासना, सच, र्मान, सन्छ, सुदा, सेंधुन । -- महायज्ञ (प्र) सुरुषां हे पांच प्रकार के निया. वर्म. यथा -- बहायल चितृयल्, देश्यल्, वयत, थीर भूत्रवस धर्मा पार सर्पेण, हत्त. न्दिधिवेवा थें।र प्रना !—मदा ( प्र॰ ) श्रीमदा-हेत ।—सटा (स्त्री॰) व्यवप्रा में निता की जात वाजी वाच गृदाएँ, यथा-वाचाहनी स्था-पत्नी, स्त्रिधानी, बस्बोधनी बीर, सस्यापीकाणी । -रडो (वि॰) विचित्र वर्ण, धनेक महार के र्गी स रंगा।—रज्ञ ( पु॰ ) सुत्रयं व्यादि पाँच प्रकार के रज. यथा—सन्धां, रोप्य, राष्ट्रा. स्प्रतिक, नांबा ।---गात्र (प्र-) मन्य विशेष, श्रीवैध्यवसाध का सन्ध।—चक्र (प्र॰) शिव सरादेश I—बडी (धी०) पाँच प्रकार के क्लों का समद पर स्थान का नाम, जो गोडावरी नदी के तीर पर है, यनपास के समय कटा वर्षों तक श्रोसमवन्द्रती यहीं रहते थे।--- दार ( पु॰ ) कानद्व, सद्व, सन्मथ ।-- ज्ञाख (पु॰) हाथ कर, इस्त ।- गिख ( पु॰ ) सिंह, क्षेमरी, ऋषि विशेष, ये विप्यात दार्शनिक सासुरि के शिष्य थे। प्राप्तरी प्रसिद्ध सांच्य दर्शन के रचयिता महर्षि कपिकदेव के शिष्प थे। वश्चतिस्त्र ने ही मास्य दर्शन का प्रचार दिया है। बासुरी की स्रीकानाम कपित्राथा। पञ्चित्रायने प्रश्नमाव से गुरुवती कपित्रा के स्तव्यान किये थे, इसी कारण इतहो बहुत जीम द्वित्रापुत्र सी कहते है। -स्ता (को०) प्राणियों के संघ के वान स्यान, यथा- -चाहा, चनशी, जायल, बढ़नी धी। धहारलने का स्थान।

पञ्चक तत् । ( पृ० ) धनिष्ठा से लेटर रेवती सक पाँच नवध, पांच संख्या, पशुम सम्बन्धीय ।

पञ्चाती दे॰ (छो॰) पानी के जोरम चत्रने वाली चक्की, अञ्चय, एक प्रकारका यन्त्र ता पानी के प्रकेस चन्ता है, इसवे आटा स्मादि पीक्षा आता है।

पञ्चम तर्॰ (दि॰) पाँत की संख्या की प्राप्त करने बानी संख्या, धाया भादि से दरदश स्वर विशेष । पञ्चमी तत्० (सी०) चन्द्रमा की पाँचनी वका की क्रिया का काल, तिथि विशेष, पॉचर्री तिथि, पष की पाँचर्वी तिथि।

पञ्चाङ्ग तत्॰ ( पु॰ ) पत्रा, पश्चिमा, ग्रह, नश्चत्र, तिथि श्वावि देखने का पत्रा, जंत्री ।

पञ्चाङ्गुल तत्० ( वि॰) पाँच याँगुलि परिमाय सुन्त । पञ्चाङ्गुलो तत्० ( की॰) पाँच याँगुलियाँ, पाँगी याँगुली, यथा—पाँगुस, तर्जनी, मध्यमा यगामिश स्रीर कनिछा।

पञ्चाध्यायी तत्॰ (स्ती॰) श्रीमद्रागपत के राममदरल के पाँच श्रम्यायों का समुदाय, रामप्रवाध्यापी।

पञ्चानन तव॰ (पु॰) सिंह, वेमरी, शेर, महादेन, शिन, शहर ।

पञ्चाम्हत तक् (पु॰) शक्ता, दुग्ग, एत, दिष श्रीर मञ्ज, इत गाँचाँ बस्तुमों के मेल से यनो दुई बस्तु, यह बस्तु भगवात के स्तान के जिए बनाई बाती है।—योग (पु॰) श्रीपषि वियेष, गुएव, गोडा, मुख्तो मुद्दिश श्रीर ग्रवाबरा, इतवे योग से बनी श्रीष्वि।

पञ्चाम्नाय तत्॰ (पु॰) शिव के पाँच मुग्न से निकता हुत्रा पाँच प्रकार का शैवशास्त्र, तन्त्रशास्त्र ।

पञ्चायत दे॰ (स्री॰) जातीय सभा, जो किसी विवाद को शान्ति परने के लिये होती है, प्रिचार परने की सभा।

पञ्चाल तर्न (पु॰) देश विशेष, पञ्चान देश। पञ्चालिका तर्व (को॰) वक्ष श्वादि की बनाई हुदै पुतरी, करपुतनी, गुड़िया, गीत विशेष, दीवरो, पाञ्चाल देश की सकरन्या।

पञ्जायस्या तत्० (क्षी०) मनुत्रों को पाँच श्वास्थाएँ, यथा—बास्य, कुमार, पीगयड, युवा श्रीर युद्ध:

पञ्जीकरण तत् (पु॰) पद्मभूत हे भागों का मिजान, सृष्टि मकरण का एक सिद्धान्त।

पञ्चेन्द्रिय तत् (९) वाँव इन्द्रियाँ, पाँच जाने-न्द्रिय वा क्येन्ट्रिय ।

पर्जी दे॰ ( पु॰ ) साधी, सङ्गी, मित्रमवडन । पञ्छाला दे॰ ( पु॰ ) गुड्डी की पुँछ । पञ्छो दे॰ ( पु॰ ) पन्डी, पर्वेर, चिड्डिया । पञ्जर तत्० (पु॰) शरीर की हड्डियों का समूह, पाँजर, पसली, उठरी, पिंजदा, पद्मियों के रहने के स्थान, पिंजरा।

पश्चिका तत्० ( जी० ) पुस्तक चिशेष, जिससे तिथि वार श्रादि जाने जाते हैं, पचाह, तिथिपत्र ।

पञ्जीरी दे॰ ( स्त्री॰ ) एक प्रकार का देवता का प्रसाद, कसार, घी में घाटा भून कर और शरकरा मिला कर जो पदार्थ बनता है।

पट तत्० ( पु॰ ) वस, सतन, कपड़ा, कपड़े का वता हुआ चित्र, पदाँ, यवनिका शब्द विशेष जो आधात से उत्पक्ष होता है, गिरने या मारने का शब्द, किवाइ, देवमिन्दर का किवाइ, तिर्मेन्द्र, सीधा। —कार (ए॰) तन्मुवाय, वस्त्र निर्माय-कर्ता।—कुटी ( स्त्री॰) कपड़े का बर, तत्रम् कृतात।—मझरो (स्त्री॰) एक रामिनी का नाम। —मराइप (पु॰) वस्त्रह, कम्म्रा —चेस्ट्र ( पु॰) कपड़े का स्त्र ।—चेस्ट्र ( पु॰) कपड़े का स्त्र ।—चेस्ट्र ( पु॰) कपड़े का स्त्र ।—क्रप्ट्र का स्त्र ( पु॰) कपड़े का स्त्र ।—क्रप्ट्र पु॰) कपड़े का स्त्र ।—क्रप्ट्र पु॰) कपड़े का स्त्र आमियाना।

पटक तत्० ( पु॰ ) डेरा, कुनात, पटाव, छावनी, शिविर, सेना के रहने का स्थान ।

पटकन दे० (स्त्री०) पछाड, पटकी, चोट।—खाना (बा०) पछाड़ खाना, गिरना।

पटकता दे॰ (कि॰) पहाबना, गिराना, नीचे गिराना। पटका दे॰ (पु॰) कमरवन्द्र, कमर बाँधने का वख। ---------------------------------। (कि॰) पहाबा जाना, गिराया जाना,। पटकाला दे॰ (कि॰) गिराया जाना, पड़ांडा

जाना । पटद्यर ( पु॰ ) चिथड़ा, पुराना कपड़ा ।

पटसर ( पु॰ ) स्थिता, पुराना कपशा। पटशुः दे॰ ( पु॰ ) सिसी, तस्ता, पट्री, पीड़ा। पटतर दे॰ ( पु॰ ) उपमा, बराबरी, समता, उड़ा-हरस्, मिसाल।

पटन दे॰ ( पु॰ ) पाटन, झावन, कोठा श्रादि की पटरी से पाटना, छत पाटना, छत बनाना।

पटना दे० (कि०) पाटना, पाटन करना, झानना, भर पाना, नसुल हो जाना, हुँढी आदि के रूपये मिल जाना, सींचना, पानी सींचना, भरना, झाया जाना। (पु०) नगर विशेष, पाटलीधुत, यह नगर किसी समय विद्यार की राजधानी था। "

पटनि ( ची॰ ) कपड़े, वस्त्र ।

पटनी दे॰ ( खी॰ ) नैया, मॉकी, कर्यधार, केवट। पटपट दे॰ (पु॰) शब्द विशेष, अध्यक्त शब्द जो झन्न आदि के भूजने से या सारने से होता है।

पटपर दे॰ ( बि॰ ) वंजर, उसर। पटरा दे॰ ( पु॰ ) पटवा, तक़्ता।

पटरानो तद् (सी०) यदी रानी, महिती, महारानी, -राजा की वह स्त्री जिसका राजा के साथ श्रमिपेक हुआ हो, पट्टरानी।

पटरी दे॰ ( खी॰ ) झोटा पटरा, तहता।

पटल तद् (पु०) परदा, दशना, क्रिवाइ, परवर। पटली (ची०) श्रेणी, पंक्ति, पाँत, फूले.पर बैठने की काठ की पटरी। [रेशम या डोरे में पिरोते हैं।

पटवा दे॰ (पु॰) जाति विशेष, जो श्राभूपर्यों को पटवाना दे॰ (कि॰) रुपये भरवाना, रुपये बसूज कर लेना, सिचवाना, किसी गढ़े का पटवाना।

पटवारी दे॰ (पु॰) गाँव का हिसाव रखने वाला, भूमि का लेखा रखने वाला।

पटह सन्० (पु॰) मेरी, दुन्दुभि, नगारा। पटा दे॰ (पु॰) पाट, काधासन, जिस पर बैठ कर भोजन या देव पूजन आदि किया जाता है।

पीझा, गदका। [ पटाक शब्द । पटाक (पु०) फिली छोटी चीझ के गिरने का पटाका दे० । (पु०) छुदाका, शब्द विशेष, एक मकार पटाका के स्नातिश्वपाझी, अनिकांत्रा। पटाका दे० (फि०) सींचना, पानी देना, सौका देना,

लीपना, गोवर से वा मिस्टी से लीपना, पोतना। कड़ी और पटरी से छत को वन्द्र कराना। हुँडी के रूपवे भरना, विचाद मिटाना, विस्तृत होना, फैल जाना, किसी गर्त को मिस्टी से भटनाना।

पटापट दे० (पु०)मारने का शब्द, श्रम्यक्त शब्द विशेष।

पटाव दे॰ (पु॰) सिवाई, खबाई, द्वार के ऊपर का काठ, छत की कड़ी पर तख़्ता खादि रख कर सिट्टी का भराव देना।

पटिया दे॰ (की॰) पटरी, पट्टा, सिली, सिर की बनाई सोटी, स्लेट, पट्टी। (पु॰) एक गहना जो गले में पहना जाता है, पटिया, हस्सी।

पटीना दे० (पु०) एक प्रकार के पदी का नाम।

पटीमा दे॰ (पु॰) छापने का पटरा, जिस तस्ते पर कपडे रस कर छीपी लोग छापते हैं।

पटीर तत्० (पु॰) चलनी, चालनी, क्यारी, खेत, वारिद, मेघ, वेछसार, वशरोचन, वातरोग विगेप, चन्दन, खदिर, धैर, उदर, अठर, पेट, कन्दर्पं।

पदोलना दे॰ (फि॰) निचोडना, चूसना, सार निकाल खेना, मारना, पीटना, फुसलाना ।

पटु तद॰ (वि॰) दज, निषुण, नीरोग, चतुर, कुराब, होयियार, चालाक, सुन्दर, तीरख, स्पुट, निष्टुर दयाहीन, पूर्च शट। (पु॰) पटोल, परोस, पावर, करेला।—ता (छी॰)।—त्य (पु॰) चतुराह, दसता, कुरालता, निपुचता।

पटुवा दे॰ (पु॰) पटवा, रेशम का माम बरने वाला, रेशम से माला श्वादि गूँथने का माम बरने वाला, पटहरा जो बाजू बैरली पिरोते हैं।

पट्रका दे॰ ( पु॰ ) पटना, कमरवन्द, कटिबधन, कमर बाँधने का कपड़ा।

पट्टत दे॰ (पु॰) पुरुपत्व, पुरुपार्य, पट्टता, चतुरता। पट्ट्या दे॰ (पु॰) पाट, सन विशेष, जिसकी रस्सी तथा कपटे कम्बल ग्राटि बनते हैं।

पटेर दे॰ (६०) एक पीचे वा नाम, गोंदी। पटेरा दे॰ (६०) एक तरह वा दूरा। पटेंडा दे॰ (६०) जटवानी वा नाम, प्रमुख, शर्पिक बार, जाति विरोप, सुरमी जाति वा सरपञ्ज, गोंव का मुख्या, सुरुवा, गुक्तात महाराष्ट्र शादि

मान का मुख्या, श्यान, गुनात महाराष्ट्र श्राद प्रान्तों के पायरों की एक पदवी। पटेंता दे॰ (पु॰) एक प्रकार भी नान, बनरा। पटेंतों दे॰ (की॰) ग्रोत पदेंता, ग्रोटी नाव। पटेंत दे॰ (पु॰) बटेंत, डेंगेल, सठ चलाने भी किया

में कुराल, परेवाज । परेला (पु॰) देखो परेला ।

पटांतन दे॰ (पु॰) पटन, पटन, तक्ते से धर पाटना । पटांत दे॰ (पु॰) रेगमी यख, रेशमी होगा, पटुना, पाट के बने कपडे।

पटोल ठव्॰ ( पु॰) पग्वर, परोस, परवत । पटोलिको ( स्वी॰) सफेर पृख को तुर्वः । पटोहिया दे॰ ( पु॰) उल्ल, पेवा, उल्क । पटोनी दे॰ ( पु॰) पटेली माउ, पैया। पष्ट तत० ( पु० ) पाटी, रेटामी सन के कराडे, वैरोध वस्त, पराड़ी ।—महिपी (खी०) मधान महारानी, पट्टरानी ।—ग्रिप्य तत्० (पु०) प्रधान चेला । पट्टम तत्० (पु०) नगर, पत्तन, वहा प्राम, शहर । पट्टा दे० (पु०) घोडे की पेटी, कुत्ते के गले में बाँधने का चमहा, कार्नों के पास रखे हुए याल, चम्न नामा, किसी प्रवार वा श्रविचार पत्र ।

पट्टो दे॰ ( स्त्री॰ ) पाटी फोड़ा बॉधने व कपड़ा विसी वत्तु का भाग, लियने की पटिया, सहती। पट्टे दे॰ ( पु॰ ) एक प्रवार का गरम कपड़ा जो उन का होता है, जिसे पटट भी कहते हैं।

पट्टा दे० ( पु॰ ) नवयुवा, पहतवान, कुरती लड़ने वाला, पाटा, जवान हाथी, नस, सिरा।

पटन तत्० (पु॰) पाठ, पड़ना, प्रध्ययन पटनीय (गु॰) पुदने येगय । पटाना दे० (कि॰ भेडना, रचाना, करना, पटवाना । पटानी (कि॰) रचाना करना, भेडना, पटराना । पटाचनी (स्त्री॰) पठाने की उडारत ।

पडित (गु॰) पड़ा हुआ। [ छोटी बसी।
पडिया दे॰ (स्त्री॰) युवती, तस्यी, जवात स्त्री,
पडौता दे॰ (कि॰) पड़ाना, भेजना, पड्याना मे।
पडौता दे॰ (स्त्री॰) पड़ाने की मज़री, भेजने का
दास, सिजाने की उजता, सीगात को सस्त्री
पर वालों की छोर से वर के घर वालों के वहीं

भेवी जाती है। पड़ जाना दे॰ ( (क्रि॰ ) पटका जाना, पढ़ाइ खा जाना, गिरमा।

पड़ना दे॰ ( कि॰ ) गिरना, पटकता, घटना, घट जाना, उहर जाना, हेरा करना ।

पड़या तद्॰ ( स्त्री॰ ) प्रतिपदा, परवा, परेवा। पड़पड़ाना दे॰ ( क्रि॰) वडवदाना, विना प्रयोजन की

यार्ते फरना, पीटना, त्यू पीटना, जलना । पड़रहना दे० (वा०) से। रहना, काम छोद देना, हताय होना, निराश हो जाना ।

पड़रा दे॰ ( पु॰ ) भैस का यद्या, पहवा । पड़ा दे॰ ( पु॰ ) पहरा, भैस का बचा ।

पड़ापड़ न्दे॰ (घ॰) बार बार मार से न्द्व मार के, धमाध्य पीटकर । पड़ापाना दे॰ (कि॰) श्रनाथास पाना, सहज से पाना, विना परिश्रम पा लेना, गिरा पाना।

पड़ाव दे॰ (पु॰) शिविर, सन्निवेश, सेना के उहरने का स्थान, झावनी, देरा कंपू, मार्ग का वास-स्थान।

स्थात । पिड्या दे॰ ( खी॰ ) भेंस की बची, पाड़ी । पड़ोस दे॰ (पु॰) प्रविवास, समीपवास, सविकटवास । पड़ोसी दे॰ (पु॰) प्रविवासी, समीपवासी पास पास रहने वाले खापस के पड़ोसी हैं। [क्रम्यास । पड़त दे॰ ( स्त्री॰ ) पुड़ने की चाल, अध्ययन की रीति.

पहल दे० (स्त्री०) पड़ने की चाल, अध्ययन की रीति, पहला दे० (कि०) पाठ पड़ना, अध्ययन करना, अभ्यास करना, वाँचना, सीखना, रटना, घोलना। पहलन दे० (स्त्री० अध्ययन, पाठ, सन्ध्या, सवक।

पढ़ा दे॰ (वि॰ ) पण्डित, पड़ा हुआ।—गुना (वि॰) —िलखा (वि॰ ) पड़ा हुआ, प्रवीख, प्रभिन्न।

—-- तित्वा ( वि॰ ) पड़ा हुआ, प्रवाख, आभज्ञ । पढ़ाना दे॰ ( कि॰ ) सिखाना, सिखसाना, शिचा देना, विद्या अध्ययन कराना, पाठ पड़ाना, सनस्या देना ।

पढ़िन दे॰ ( खी॰ ) एक प्रकार की महकी। प्रा तद॰ ( ख॰) प्रतिज्ञा, वचन, होड़, धर्म, बीस गढ़े कोड़ी का परेमाय, ब्यवता, खेन देन का ज्यापार, मुद्दम, बेतन।—म तत् ( ख॰) वेचना, विक्रश करना, दुकान च्लाना।

पराव ( पु॰ ) छोटा नगाड़ा ।

पिग्रित तत्॰ (वि॰) वेचा गया, वेचा हुन्ना, विकीत शर्त किया हुन्ना, स्तुत, स्तुति किया हुन्ना।

पराड (स्त्री॰) मिति, इदि । [(सी॰) मिति, इदि । पराडा दे॰ (पु॰) पुजारी, देवप्दवक, तीर्थ पुरोदित । पराडत तत्त्॰ (पु॰) विद्वास् , पहा हुआ श्रम्थापक, पहाने नाला—मन्य (पु॰) पण्डिताभिमानी, विद्यामिमानी, मुखं।

पिरिडला (स्त्री॰) पढ़ी लिखी औरत, शिविता स्त्री, विदुपी स्त्री।—ई दे॰ (स्त्री) परिवत का काम, कर्मकायुड आदि कराने का कृत्य।

पत्पानायाः आद् भारत का इस्त । प्रियुड्डताड्डन दे (स्त्री०) परिवृद्ध के स्त्री । प्राहुडक दे० (प्र०) पत्ती बिरोप, घुष्ट्यू । प्राहुद्धों दे० (स्त्री०) जल्ल का पत्ती विशेष । प्राह्म (प्र०) बेचने योग्य बस्तु, व्यवहार की बस्तु, वेचने के लिये वाजार में रखी हुई वस्तु।
—वीधी (स्त्री॰) हाट, याजार, वृक्षान।
—शाला (स्त्री॰) दूकान, हाट, याजार।—स्त्री
(स्त्री॰) वेश्या, वाराहमा, गुरिया।

पत दे॰ (स्त्री॰) सुख्याति, बदाई, प्रतिष्ठा, कीर्ति, यश ।--ज (यु॰) परिंद, पदी ।

पतङ्ग तत्॰ (पु॰) सूर्यः पनी, फतिङ्गा, टिट्टी, गुङ्डी, कनकौथा, उड़ने वाला झीवा, एक प्रकार की लकड़ी जिससे रङ्ग निकाला जाता है।

पतङ्का दे॰ ( पु॰ ) फतिङ्का, चिनगारी, चिनगी, स्फुलिङ, श्रम्नि के छोटे छोटे करा।

पतञ्जलि । तत्० (५०) व्याकरण महाभाष्यकर्ता या पतञ्जली । ऋषि इन्होंने पाश्चिन के सूत्रों पर भाष्य-वनाया है। योगदर्शन कार पतक्षति श्रीर व्याकरमा महाभाष्यकार पराञ्जलि दोनों एकडी व्यक्ति थे। कात्या-यन ने पाणिनि के सन्नों का खरडन किया और पाणिनि के पश्चपाती पतक्षांकि ने कात्यायन के वार्तिकों का त्रपने भाष्य में खरहन किया। इन्होंने एक वैद्यक का भी प्रन्य बनाया है। भारत के पूर्वभागस्य गोनर्द प्रदेश के ये वासी थे. इनकी माता का नाम गोणिका था । प्ररातस्ववेत्ता परिडतों ने महाभाष्य के शब्दों और चाक्यों के आधार पर पत्रक्षति का समय निर्णय कर दिया है " मौर्ये हिरएपधि भिरची: प्रकरिपता " इस वाक्य के उकड़े से यह श्रवस्य मानना होगा कि चन्द्रग्रप्तके पीछे पतअलि हप हैं। श्रतएव उन विद्वानों ने ईशवी सन् के १८० वर्ष पूर्व एतक्षिति का समय माना है। इसी प्रकार और प्रमाखों के श्राधार पर युनानी सिनिएडर श्रीर पाटलीपुत्र (पटना ) के राजा प्रप्य-मित्र के समकालीन वे पतअखि का मानते हैं। पत्तमाड़ दे॰ (पु॰) एक ऋतु का नाम, जिस ऋत में बुक्तों के पत्ते मह जाते हैं, वसन्त ।

पतन सर्व॰ ( प्र॰ ) [ पर्व + धनट् ] पहाड, पटकन, पड़न, गिरन, स्थलन ।

पतञ्ज तत् (पु॰) पन, पंख, पर, पाँछ।—ि (पु॰)
पन्नी, चिहिया। [पात्र।
पतत्प्रह तद॰ (पु॰) पीकदान, पीकदानी, प्ठीवन
पतला दे॰ (वि॰) सूक्ष्म, क्षीना, ह्रस्य, दुबैंज, महीन।

पतलाई दे॰ (स्त्री॰) दुर्वलता, दुवलापन। पतलो ( ५० ) सरकडे की पताई। पतवार दे॰ (स्त्री) वन्हर, नाव के पीछे का डाँड जिससे नाव दहिने थाये धुमायी जाती है। पता दे॰ ( पु॰ ) चिन्ह, खोज, सन्यान, ठिकाना । पताका तत् (स्त्री) ध्वजा, सदा, निशान,

फरहरा । पताकी तत० ( पु॰ ) पताकाधारी, ध्वजाधारी, ध्यजैल, ध्वजा वाला ।—सी (स्त्री॰) सेना । पति तत्॰ ( पु॰ ) स्वामी, प्रभ, भर्ता, रचक, धव। -देच-देवता (स्त्री०) पति को देवता के

समान समकने वाली स्त्री, देवबुद्धि से पति ही की सेवा करने वाली, पतिव्रता । यथा ---

" पतिदेवन की गुरु वेटी। तेरों यम स्रत कडावत चेटी॥ "

—रामचन्द्रिका । —धुक (गु॰) पति में श्रनुराग रखने वाली स्त्री। -- झता (स्त्री॰) कुलवती, पतिदेवता स्त्री, पति की सेवा करने वाली स्त्री ।

पतित तत् (वि॰) भ्रष्ट, दोपी, कलङ्की, जाति च्युत, समाजन्युत, श्रधमी। (पु॰) श्रन्त्यज्ञ, श्रञ्जत जाति, थस्पूरय जाति ।—पाचन (गु॰) पतितों को पवित्र करने वाला, परमात्मा, परमेश्वर ।

पतिमा तर्॰ (स्त्री॰) प्रतिमा, मूर्ति, किसी वस्त की बनी हुई सुर्ति । िकापग्र। पनिया दे॰ (स्त्री॰) चिट्टी, पत्र, प्रतीति पत्र, विश्वास पतियाना दे॰ (कि॰) मरीसा करना, विश्वास करना,

प्रतीति करना । पतियारा दे॰ ( पु॰ ) मरोसा, विश्वास, प्रतीति । पतिचरा तद्० (स्त्री०) पतिवरण करने के योग्य स्त्री. निवाह योग्य श्रमस्या वाली । चिटाई । पतरो दे॰ (स्त्री॰) चत्रई विशेष, एक प्रकार की

पतील दे॰ (वि॰) पतला, कीना, मिहीं ।-। (पु॰) बदुवा, बदुला ।

पतीली दे॰ (स्त्री॰) बदुवी, बदुई, बटकोई, देगची। पतुकी दे॰ (स्त्री॰) मिट्टी की इदिया, छोटी कडाही।

पतरिया दे॰ (स्त्री॰) वेरया, नर्तकी, वाराहना ।

पतली (स्त्री॰) पहुँचे में पहनने का एक प्रकार का श्राभुपए ।

पतही ( स्त्री॰ ) छोटे दाना वाली मटर की छीमी। पताह दे॰ (स्त्री॰ ) बेटा की स्त्री, प्रत्रवय , बह । पतौवा दे॰ ( पु॰ ) पत्ती, पत्ता, पञ्चव, पात । पतन तत्० ( पु॰ ) नगर, प्राम, पुर, शहर ।

पत्तर दे॰ ( पु॰ ) पत्र, पत्ता, चिट्ठी, सोने चाँदी या

तोंचे का पत्र, जिसमें दान भादि की बातें लिखी जाती हैं।

पत्तल दे॰ ( स्त्री॰) पतवार, पतरी, पत्ता।

पत्ता दे॰ (पु॰) पात, पत्र, पत्ती, कार्नो में पहनने का रित्रयों का एक धामपण ।-होना (वा॰ ) भाग जाना. निकल जाना, चपत होना ।

पत्ति तत्॰ (पु॰) पैदल चलने वाली सेना, एक प्रकार की सेना का नाम। एक स्थ, एक डाथी, तीन घोडे श्रीर पाँच पैदल जिस सेना में हों उसका नाम पत्ति है।

पत्ती दे॰ (स्त्री॰) पाती, पत्र, पंखड़ी, भाँग, बृटी। पत्यर दे० ( पु० ) पत्नान, सिला, पाधर, उपल । —द्वाती पर रखना (वा॰) सन्तोप बरना, सह-

लेना, वरा न चलने से खुप रह जाना, बहुत बड़ी श्रापत्ति को धीरज पूर्वक महना।--पसीजना (वा०) के।सन चित होना, सदय होना, दवावान् होना, द सी पर दश करना -पानी है।जाना (वा॰) कठोर चित्त का भी केंामल हो जाना, कर चित्त में भी दया उत्पत्न होना।—सा फैंक मारना (वा॰) विना समझे बुमी छड़ना, वात विना जाने ही उत्तर देना, कडोर बार्ले कहना, करी बात कहना !--से सिर फीडना (वा॰ ) कठिन काम करने के लिये उद्यश होना, मूर्ख की सिखाना, नासमक के। समकाना 1-द्वाना (वा॰) मारी होना, ठिउक जाना, ध्यब होना निर्देव

होना ।--कला (स्त्री० ) प्रसनी चान्न की यंदूर । पत्नी तत्॰ (सी॰) सार्यां स्त्री दारा, ब्रोरू, इट्रिवनी। पत्यारो दे॰ ( पु॰ ) पतियारा ।

पत्र सद् ( पु ) पाती, चिट्ठी, पत्ता, पर्यं, पहा, l—दाता ( प्र॰ ) चिट्टी देने वाला, चिट्टी बॉटने वाजा, चिट्ठीरसा ।--दारक ( द्र॰ ) ध्रमु, घाँसु, वाङक, बासु ।—परशु (क्षी॰) सेामे के पत्र काटने वाली केंची ।—पाइया (की॰) सेाने का देखा, पहना विशेष, जो मस्तक पर लगाया जाता है, खौर ।—एडम (पु॰) पत्र विद्याता, पत्र वचनाना, रंग चड़ाना, वरक ।—एय (पु॰) पत्री विदेषा ।—रेखा (खो॰) तिलक की रेखा, सन्दन लगाना ।

पना दे॰ (पु॰) तिथिपत्र, पद्माङ्ग, पिलस्ता, परा, पनाङ्क तत्र॰ (पु॰) पुष्ठ संस्था, पनों पर के न्नङ्क । पत्रात्वय तत्र्० (पु॰) हाककाना, पेष्ट व्यक्तिः । पत्रिक्षा तत्र्॰ (सी॰) चिट्टी, पत्नी, पाती ।

पत्री (स्ती०) देखों पत्रिकाः

पर्य तत्० (२०) वार्षे, राह,राध्ता, वाट, रेंडा, खार। पर्यर २० (५०) पर्यर, पखान ।—कता (५०) पुरानी चाळ की बंदूक।—चटा (५०) शास्त्र विशेष, कृषणा।—फीड़ (५०) करफोड़ना, पिं

विशेष । प्रथरांना दे० (कि०) पायर के समान हो जाना, कहा होना, ब्रख श्रादि का कहा होना, परवर से

कड़ा हाना, अध्य आद का फड़ा हाना, उत्पत्त सजना, परथर मारना । पथरी दे० ( सी० ) आंकड़, संकरी, एक प्रकार का

पंचर्राह् (स्तां ) आहंद्र, कहरा, एक प्रकार का रोग, बूटी विशेष पहिलों के भीतर का श्रह, पंचरीटी, कूढ़ी, परम का पात्र ।

यथरीला या पथरीलो दे॰ (वि॰) कङ्करेली, नर्हा बहुत कङ्कर हो, प्रस्तामय सूमि। [का वरतन । पथरीटी दे॰ ( खी॰ ) प्रत्य की कुँसी, पथरी, रावर पथिक तद॰ (वु॰) बटोही, यात्री, खब्स, राहगीर,

राष्ट्री, मुनाफ़िर, सस्ता चलने वाला।

पचिवाहक ( पु॰ ) कहार, मजूर । पुथ्य तत्त्॰ ( पु॰ ) रोगी का आहार, रोगी का हित-कारी आहार, दाव का जुल आदि ।

प्रशासित (वां के पहुंच के पहुंच कर्तिका), रोनियों के अनुकृत सहय पदार्थ, इनके गुयकारी भोजन। पद् तत् ( पु ) पांच, पैर, चरया, पैर का चिन्छ, पदाङ्क, स्थान, प्रतिष्ठा, मान, जादर, अधिकार, मिला, एवं खब्द करूप, चिमकि, के साथ का राज्ञ। —कस्स ( पु ) हैया, पांच। —मर ( पु ) पैदल प्रयादा, पैदल खलने वांका। —सर ( पु ) पर

गासी, मनुष्य ।—च्युत (ं गु॰) अधिकारश्रष्ट, पदभ्रष्ट ।—ज (पु॰) पांच की अँगुलियाँ ।—स्याम (पु॰) अधिकारश्रप्ट, श्रामकारा, !—जाता(पु॰) पद की रचा करों नाला, जुता, पगस्ती, पगहीं। पदना दे॰ (पु॰) पदनकड़, पार्च नाला, अधिक वादने नाला, उपाँकन, उपाँ

पदनी दे॰ ( डी॰) हुराचारिष्णी, व्यक्तिचारिष्णी। पदपटी दे॰ (डी॰) तृष्य विशेष, एक वकार का ना व। पदपत्र तद॰ (उ॰) पुस्कासूल, एक्कस्सूल, कमल का पत्र, कमलक्षता, श्रविकाश्यत्र, पद डां नियुक्ति का पत्र विधारपत्र।

पदपीठ तव्॰ ( पु॰ ) खड़ाऊँ, जूता । पदम तदु॰ ( पु॰ ) पन्न, कमळ, सरीहड़ ।

पदची तत् ( औ॰ ) पदिति, श्वाधि, श्रष्ठानुम्मान सुवन पर, स्वरूप पोतक श्रद्ध, पन्या, पथ, मार्ग । पद्युक्त तत् ( पु॰ ) युक्त श्रद्ध, स्तुपता शब्द, दो शब्दों के मिलाने से चना दुधा शब्द, खुन्द मेद, जिन शब्दों में अपूर्ण का नियम रहता है ने पद तृत्त या धष्टरहुत्त कहे जाते हैं।

पदस्य तत्॰ ( वि॰ ) पदारुड़, पद पर वर्तमान । पदाङ्क तत्॰ ( ए॰ ) पद चिन्न, पेर का दाग । — छानु-सरगा करना ( व॰ ) पीचे पीछे चळना, अनु-याची वनना, अनुकरण करना ।

पद्मधात तत्० (पु०) जात का आधात, पैर से मारना। [सेना, पैरक्क सेना। पद्मित तत्० (पु०) पदातिक, पैरक्क सेना। पद्मित तत्० (पु०) पदातिक, पैरक्क स्वने वाजी पद्मारा है। कि०) तक्क करना, दुःख देना, धनकाना, दुरवाना, हैशन करना, कुकाना।

पद्मिमीज तत्० ( पु०) चरण कमज, कमल के समाम बराय, कमल पुरुष यद । [ फमल पुरुष चरपा | पद्मित्व तत्० ( पु० ) [ पद + अरिकेट ] पदचम, पद्मित्व तत्० ( पु० ) . वस्तु, सासमी, सामान, तत्व, पद का शर्थ, सन्दों का प्रतिपादा, वैदेपिक न्याय के मत से सात वस्तु थों की पदार्थ संज्ञा है —क्ष्म, पुण, कर्म, सामन्य विदेप, समन्नाय और स्रभाय, वैदायिकों के सत से सीलड़ परार्थ ।

पद्मसन तत्० ( ति० ) पादपीठ, पीड़ा, बैठनं का पीड़ा, काष्टासन विशेष । पदोड़ा दे० ( पु० ) पदना, पादने बाला, पदश्का, िपारी, ऋम । पदद । पद्धति तत् ( स्त्री ) पहची, मार्ग, पैशा, डगर, परि-पदा सर्० (५०) रायल, पहुत्त, कमल, संस्या विशेष, सी मील १०००००००००००००००००० ब्युड विशेष, राशिस्य, श्रीसम, नाग विशेष पद्मीसर के पत्र, बलदेव, रतिबन्ध विदीप । - काष्ट्र ( पु०) थोपधि विशेष, पदाउद । - गर् (प॰ ) ब्रह्मा, अजापति, विधाता, विधि ! - जन्मा ( १० ) ब्रह्मा, प्रजापति, पद्म में अपन्न ।--तन्त ( प्र० ) मृणाळ, पद्म की उद्यी।—नाम ( प्र० ) विष्यु, नाशयस ।---नेत्र (पु०) पद्मपत्र के समान पत्र विशिष्ट, कसल पद्म के पत्र के समान जिसकी धाँस हो।—एम्र ( ए० ) प्रकामल, कमसदस्र । पत्र :--पलाश-स्तोचन (प्र०) श्रीहच्या, विष्यु, प्राप्त के समान विस्तत होचन ।--याति ( प०) धह्या, प्रजापति, हिरण्यगभे I—राग ( पु॰ ) स्क-वर्णं मणि विशेष।-रेखा (स्त्री॰ ) इम्तरेखा विशेष (-- लाइन्डन (५०) सूर्य, क्रवेर, राजा, प्रशापति !—संचित (वि॰) पद्म समान चन्न विशिष्ठ ।—संद्ध (पु० ) एक मकार का चित्र काष्य शलक्कार विशेष।—स्तुषा (स्त्री०) सक्सी,

प्रस्तुस तक् (प्रः) संस्कृत के एक विकास महाकृति, वे थाए के राजा और मोनदेव के वचाराजा सुत्र के समासद थे। भोनदेव के पिया के वर्ष में हर्षों ने एक कान्य रचा है, जिसका नाम नवताइसाङ्कारित है। रचनारीती तथा मधु-रिमा में वे कालिदास की याश्मी करते हैं। इनका नवनाइसाङ्कुलनादास का जानकीहरण, अन्याय का पुद्चित्रत, कालिदाम का रहाँ से दोते सतान संयों के काम्य हैं। इनका दूमरा माम परिमाख था। दश्मी अनान्दी ही इनका समय है। पद्मार्थी कर्ष (पुर) मसरात यह के पुर, ये नाग काम के मार्ग में क्यक हुए ये। इनकी माता का नाम सुसुक्त्य था।

चारियी, पद्मगी, मनवादेवी, शृहद्वध राजा की

दुर्गा, गङ्का, कमला, राजस्टस्मी ।

कन्या । एक नदी का नाम ।—कर (पु० ) श्रवायाय विशेष, दीरिका, वापी, तझा, कमल पुक्
पुष्कियों !—चती (क्षि॰) मत्यादेवी, नदी
देवेष, पद्मानदेवी, पद्मानदियी नामक एक पुरु
शित्रोवी, पद्मानदेवी, पद्मानदियी नामक एक पुरु
शित्रोवीवित्रकृषों जबदेव कदि की धी का नाम!
—त्त्राया (न्त्री॰) [पद्म + धालया] लक्ष्मी, कमवा
विसक्ष कमज ही गृह्व हो।—स्त (दु० ) [ पद्म
+ धालय ] येगासन विशेष, महा, धनावि।
—ह्व (क्ष्रो॰) [पद्म- धाह्मा ] पद्मानदियी, पुष्क
विशेष !—स्त (वि० ) [ पद्म + धाह्मा ] पद्मानदियी
नेत्र, विरुष्क सामाय ।

पद्मिनी सन्० (स्त्री०) पद्मयुक्त देश, पद्म समूद, पद्म ळता, क्रमतिनी, नलिनी, सुत्रखया स्त्री, उत्तमा स्त्री, वरवशिती, स्त्रियेत के चार भेगों में मे एक भेद । यक महारानी का नाम । सहाराया भीममिंह की प्रधान महियी। १२७३ ई० में बङ्गगसिंह मेबाद हो राजधिहामन पर बंदे परन्त इनहे छपा-सवपरक होने के कारण उनके पितृव्य भीमसिंह राज्य ब्यावस्था करते थे । पश्चिमी बढ़ी सुन्दरी स्त्री थी, उसका सौन्दर्य ही उसके खिबे काल हो गया, उसकी सुन्दरना की जाग में मेवाड़ की सम्धानी जलसुन गई । जिल्लाी वंश के सम्राट ने पद्मावती के रूप गुण की प्रशसा सुनी। पश्चिनी के मिलने की धाशा से खुल क्यटरच कर दिल्ली के सम्राट् ने मीमसिंह के। केंद्र कर लिया । खिलजी धलाउदीन ने मोचा या कि इस उपाय से पश्चिनी हमारे हाय लग जायगी, परन्तु उनका सोच विचार पानी में पड़ गया । पश्चिमी ने श्रपनी चतुरता से उनके कान मार लिये । पश्चिमी ने सम्राट् के यहाँ करवाया कि में आप के वहाँ आने की प्रस्तुत हैं, परन्तु उसने पहुँ जाप अपनी सेना यहाँ में हटा जें, धरोंकि इमारे साथ हमको विदा करने के लिये बहुन सी खियाँ चावेंगी। किसी प्रकार उनकी प्रतिष्ठा में याथा न हो, और उन बडेघर की खियों के साथ धादर का बताँव हो, इसका प्रबन्ध घापको करना होगा चौर अस्तिम बिदाई खेने के जिये एक बार इमारे पति से मेंट करा देवी होगी। कामान्य चवाउद्दीन ने सय बातें मान सीं। नियत दिन हज़ारों बीर राजपुत पट्टे श्रोहारी पालकी में चढ़ का श्रजादरीन के देरे में जमा होने लगे. भीमसिंह के लिये पश्चिमी से थोड़ी देर के लिये भेंट करने की भी स्ववस्था हुई थी। श्रपनी पालकी में भीमसिंह की बैठा कर पश्चिमी लौटी, पश्चिमी की सहेलियाँ जा रही हैं यह समझ कर किसी ने रोका टोका नहीं। अभी तक पश्चिनी नहीं आई इससे खिल-जी भ्रालाउद्दीन बहुत घवडाया, शीघ ही उसने पालकियों के श्रोहार उठवाये, श्रोहार उठाने पर जो उसने देखा उससे उसका कोच और निराशा श्रिधिक बढ गईं। पालको से उत्तर कर राजपूत बीरों ने शीव्रही सम्राट की सेना पर धावा किया। सम्राट् की सेना वहाँ ही लड़ाई में जूम गई। इयर भीमसिंह एक घोड़े पर सवार होकर वित्तीर के क़िले में पहुँचे। परन्तु इतना करने पर भी विती अपने स्वामी की रचा न का सकी। अला-उद्दीन में बढ़े समारोह से चित्तीर पर चढाई की. राजपत बीर भी जी खोल कर किले की रचा करने लगे। पद्मिनी का चाचा गोरा श्रीर उसका भतीजा वादल ये दोनों वडी वीरता से श्रनेक शत्रश्रों को सार श्रन्त में उसी बुद्ध में काम श्राये। स्वयं भीमसिंह युद्धकेत्र में उपस्थित हुए, इधर राजपूत बीराहनाओं ने चिता में प्रवेश किया। भीमसिंह युद्ध में मारे गये, चित्तीर की भूमि वीर-शून्य हो गई, परन्तु श्रवाउदीन को पश्चिनी नहीं मिली, श्रलाउद्दीन ने देखा था कि चिता से धूम निकल रहा है। वह स्थान एक तीर्थ सममा जाता है ।

पद्म तत् (पु॰) छुन्द, कवि की कृति, काव्य, रलोक कविता, शाव्य, शव्यता ।—स्वता (खी॰) रलोक स्तता, कविता करता, पद्मश्यन ।

व्यस्ता, कार्या करण, प्रधारना दे० (कि०) बना जागा, विद्य होना, पूज्यों के ब्राने के या जाने के समय इस गब्द का प्रयोग किया जाता है।

पन तर्० (पु०) पण, होड़, ठहराब, शर्त, प्रण, प्रतिज्ञा श्रवस्था, यचन, भाव, वाचक, भावार्य योतक यथा—त्तडकपन, भोजापन व्यादि ।—कपड़ा ( पु० ) भीवा कपड़ा जो प्रख व्यादि के वर्षवने के लिये होता है। -गोटी (छी॰) वनी यसन्त. चेचक का एक मेद। - घट (पु०) जलावधार. पानी भरने का घाट।—घ ( पु॰ ) प्रत्यज्ञा,रोदा, चित्री, धनुप का गुरा। चक्की (स्त्री॰) एक प्रकार की चक्की जो पानी के वेग से चलती है। -पना (कि०) मोटा होना, बढ़ना, परिवृद्ध होना, ताजा होना सरसक्त होना।--पनाहर ( खी० ) सनसनाहर, जोर से हवा के चलने का शब्द।—ब्रह्म (पु०) पान रखने का उद्या। —भात ( पु॰ ) पानी में भिगाया हथा भात । --वाडी (की॰) पान की वाडी, पान का वसीचा. जहाँ पान बोया जाता है।—वार (प्र०) पौधा विशेष राजापतों की एक शाख ।- बारा (प्र०) पत्तल, पत्तरी।--- जाला (स्त्री०) प्याक, पैश्याल।---स्ता (वि०) फीका, ग्रलोना, खाने की किसी वस्त में छविक पानी पड जाने के कारण पानी का सा स्वाद होना ।--स् (पु०) कटहर का वृत्त, कटहर का फल, सुत्रीव की सेना के एक बानर यूथपति का नाम :-सारी (पु॰) पसारी, (गु॰) गांधी श्रीवध आदि भिराना येचने वाला विनिया।---साल (पु॰) प्याक, पनशाला, पानी पिलाने का स्थान, प्रपा :- सोई (खी॰) छोटी नाव, डोगी —हा (पु॰) पता, चिन्ह, सुराग, चोरी नहें वस्त का पता चताने के लिये कुछ ठहराव करना, वस्त्र का चौड़ान, कपड़े की चौड़ाई ।--हाना (कि॰) भी भैंस आदि का हुध दुहुने के लिये उनका सन सुहराना ।—हारा ( पु॰ ) पनभरा, पानी भरने बाला, नौकर।—हारित (खी॰) पानी भरने वाली, मजूरिन।—हारी (स्त्री॰) पानी भरने वाली स्त्री, पनहारिन ।

पनव दे॰ (पु॰) पखब, डोल, नगारा, डंका।
पनद्वी दे॰ (खी॰) जुता, पगरली, उपानह।
पनापी (खी॰) नाली, मोरी। [मार्ग, नाली, मोरी।
पनापी तर्॰ (खी॰) प्रणाली, जल निकलने का
पनिया दे॰ (पु॰) पानी, लल। (खि॰) पानी कालारै।
पनियाना दे॰ (कि॰) सींचना,पानी देना,पानी भरता।
पनियाना दे॰ (पु॰) पनियार, एक मकार के फल का

भाग (

पनी दे॰ (वि॰) प्रया करने वाला, इंद्र प्रतिज्ञा । पनीर दे॰ ( पु॰ ) छेना से थना हुआ खाय, खाय विशेष, खाने की एक यस्तु का नाम, अम्ल सवोग

विशेष, साने की एक वस्तु का जाम, श्रम्ल सयोग से दुध को फाड़ ढालने से जो साद्य बनता है।

स दूध का फाइ डालन स जा खाद्य बनता है। पनीहा दे० (पु०) पानी के सबोग से बनी हुई बस्तु, जलजन्त, जल में उत्पन्न होने बाला जीव।

पनेरी दे॰ (पु॰) पानवाला, तमोली।

पनेरिन दे॰ (खी॰) धानबाली, तमोलिन । पत्य दे॰ (पु॰) धर्ममार्ग, मत, मार्ग पदवी ! पत्या दे॰ (पु॰) मार्ग, बाट, पैटा, पन्थ, मार्ग,

रान्ता, राह। पत्र्यी दे॰ (पु॰) किसी धर्मपथ के श्रनुगयी, पत्र्याई।

पत्या २ ( ४०) 'कता पत्यप क शुरावा, पत्याह । यथा — नार्पत्यी, कत्रीरण्यी, पियह, यादी, बटोही, खष्या, मार्ग वलने वाला । [चलन्मी । पत्याह १० ( वि० ) पत्थी, पत्य मा खुवारारी, सता-पह्मा वत्० (४०) [पर् + न + गम् + ट ] सर्षं, उरम,

ग्रहि, श्रोपध विशेष ।—पति (पु॰) शेप, सर्प-राज, धनन्त । निवला ।

पझगारि तत्॰ (वि॰) सर्पश्रन्तु, गरङ, मोर, गृष, पञ्जगाशन तत्॰ (पु॰) [पन्नग+श्रशन] पश्चगारी, गरङ पद्मी।

पदमी त्रत् (की॰) सर्पिणी, मनसादेवी। पदमी दे॰ ( पु॰) रत विशेष, हरे रह का मणि, हरिन्मणि, एष्ट, पेज।

पन्नी दे॰ (खी॰) सुवर्ण श्रादि ना पतला पत्र, तबक। पपडा दे॰ (ख॰) डुकड़ा, चूर्ण, दिलना। पपड़ियाँ दे॰ (औ॰) छोटा पपड़ा।

पपड़ियाकत्या दे॰ (पु॰) स्वेतकत्या, सफेद रीर । पपड़ी दे॰ (खी॰) हिलका, परत, स्वक्त, उदं या मूँग

के घाटे के बने पापड़ | पपड़ीला दे॰ (वि॰) पड़तीला, घपिक छिलके बाला | पपनी दे॰ (फी॰) बरनी, बरवनी, पफ्त, बरानी |

पपना दे॰ (स्त्री॰) बरती, बरवनी, पष्म, बरौनी। पपरा दे॰ (सु॰) पपड़ा, द्विलका, स्वक्, इन्छ धादि मा स्वक्।

पपरी दे॰ (को॰) छोटी पपड़ी, पतला दिलका। पपीना दे॰ (पु॰) पपैया, शतस्य छतद्भाः। पपौहा दे॰ (पु॰) पदी विशेष, चातक, हम पदी का स्वभाव है कि नदी द्यादि का पानी कभी नहीं पीता, किन्तु स्वॉती में बरसने वाले मेघों का ही पानी पीता है।

पपैया दे॰ (पु॰) खिलीना विशेष, एक प्रकार का वृत्त, पपीता, श्ररूप खरवृत्ता, पत्ती विशेष।

पर्पाटा दे॰ (पु॰) पलक, श्रांप का पलक, श्रांपुर। पम्पा (खी॰) किष्कित्था के समीप एक सरोवर वा

पय तत् (पु॰) पानी, नीर, जन, दूष, चीर, झीर। —मुख (पु॰) देवल दूष पीने वाला, दुधसुँहा।

पयद तत्० (पु॰) वादल, थन, सन । पयस्यनी तत्० (स्री०) दुम्बवती घेतु, दुधार गाय,

श्रिक दूध देने वाली गौ, नदी, स्रोतस्विनी। पयान तत्० ( पु॰ ) प्रयाय, यात्रा, प्रस्थान, जाने का उद्योग, विदाई, गमन, याला विदा।

पयाज दे॰ (पु॰) पुधार, नेरथा, खड़, सूखी घाम । पयोद (पु॰) मेघ, बाटल ।

पयोधर तत्॰ (पु॰) स्तन, चूची जिससे दूध निक-लता हो, मेघ, वास्दि, वादल ।

पयोधि तत्॰ (पु॰) समुद्र सागर, भूमगडल के चारों श्रोर फेले हुए सात सागर।

पयोनिधि तत्० (पु॰) समुद्र, सागर, श्रम्युनिधि। पयोजित तत्० (पु॰) दुध या जल के श्राहार पर मन

फरना, बत विशेष। पयाराणि तत् ( पु॰ ) समुद्र, धयोषि, पयोनिधि।

पर तत्० ( वि० ) धन्य, इतर, क्षित्र, दूर, धनारमीय, गन्नु, प्रधान, वरक्ट, श्रेष्ट, श्रधिक,पश्चात ( अ० ) वपरान्य, तरपर, उद्यत । [ जाना ।

परकाम दे० (कि०) सचना, श्रश्यासी होना, मिल परकाम सद्० (पु०) परकार्य, श्रन्यशीय कार्य,

दूसरे का काम। [का काम करने वाला। परकाजी तद्० (वि०) परोपकारी, परार्थी, दूसरे परकता द० (कि०) मधाना, श्रम्याम डाल्ना,

मिलाना, पहराना। िना, भिन्न विषय। परकीय तत्० (वि०) श्रान्यदीय, श्रान्य सम्बन्धी,दूसरे परकीया तत्० (म्ला०) प्रायुक्तय ग्रामिनी स्त्री, दूसरे

की स्त्री, गाविका विशेष । यथा —

"प्रेम करै परपुरुष से। परकीया सौ जात ।" —ससाज। परख दे॰ ( खी॰ ) परीचा, जांच, खेज, श्रमसन्धात । परखना दे॰ ( कि॰ ) जीवना, प्रीचा करना, सचाई, खुदाई का अनुसन्धान, क्सीटी कमना।

परखाई दे॰ (सी॰) जीव का काम, परीका करना, परखने का कास. परखने की सजदरी।

परखाना या परख्याना दे॰ (कि॰) जैनवाना । परीचा कराना, श्रसली नक्की पहचनवाना ।

परस्ती (सी॰) एक छोटी चोहे की सुजानमा चीज़ जिससे यंद बोरे का श्रशादि निकालकर नमने के तौर पर देखा जाता है।

परखैया दे० (प्र॰) जचवैया, परीचक ( प्रधरी दे॰ ( सी॰ ) सोना दालने का सीचा।

परधनी दे॰ (स्त्री॰ ) स्नोना चाँदी टालने की परधी ।

परचा दे॰ (पु॰) परीचा, जीच, धनुसन्धान, परिचय । किळ सामान ।

परन्दन दे॰ ( पु॰ ) श्राटा, दाल, मसाला ग्रादि फुट-परचूनिया दे॰ (पु॰) परचून वेचनेवाला विशया,

. मेदी । परन्युनी दे॰ (स्त्री॰) परन्तुत के वेचन का व्यापार,

ू सोदीस्राने का व्यापार ।

परची दे॰ ( पु॰ ) परख, कचि, परीचा । परञ्जती दे॰ (स्ती॰) इदि का शेप भाग, इदिप्रान्त। परञ्जना (कि॰) दुवदा दुळहिन की आस्ती क्तारना । परहाई दे॰ (स्त्री॰) शरीर या किसी वस्तु की माया, प्रतिविस्त्र, प्रतिद्वाया ।

परश्चिद्र सत्० (पु॰ ) परदोप, दूसरे की बृदि, दसरे का दौर । कारण जमीन के स्वामी की दिश जाय ! परजकर (पु॰) वह कर जो जसीन में बसने के परज्ञचट द० (पु०) कर,ग्रुक्क, माड़ा, किराया, राजा की भसि अपने काम में ठाने के कारण जो राजा की कर दिया जाता है। [पाला पोसा, दूमरी जाति का। परजात तत् • (वि •) दूसरे के हाग अपस्र, दूसरे का परत दे॰ (स्त्री॰) तह, लड़, थाक, छिलका, पपड़ा ! परतम (वि॰) बड़े से वड़ा, सबसे बढ़ा।

परतन्त्र तत्० ( वि० ) पराधीन, श्रन्याधीन, श्रन्यवश्र,

परवश, दूसरे के कब्जे में 1 परतस्त दे॰ ( पु॰ ) हेग उण्डा । [स्टब्काई जाती है ।

परतला दे॰ (पु॰) ववचार की पट्टी,डाव, जिसमें वलवार

परता हे॰ ( पु॰ ) श्रदेशन, चरखी, परेता, सत कातने की कल, खर्च और नका मिला कर भाव, ( इस वस्त का 'परता' यहाँ नहीं पहता।)

परती दे॰ (स्त्री॰) वंजर, श्रनुर्वर मृति, जसर भूमि, जिस भूमि में थक आदि अपन न हो, रेसीकी मिरोसा, यकीत । परतीत तत् (स्त्री ) प्रतीति, निश्चय, विखास,

परत्र तत् ( वि॰ ) श्रन्यत्र, परकाल, परत्रोङ, स्वर्ग । परत्व ततः (प्र०) पाता, पर का भाव, पार्थक्य. श्रेष्टता, सत्परसा ।

परदादा दे॰ (पु॰) प्रपितासह, बाबा का बाप। परदादी दे॰ (स्त्री॰ ) प्रपितामही, वावा की माता. बुड्डा दादी |

परदार, परदारा तत्० (स्त्री०) परभार्या, घन्य की स्त्री, इसरे की स्त्री, दसरे की लगाई, इसरे की श्रीरत।--सिगमन तत् ( पु० ) व्यभिवार। परद:ख तत्० (प्र०) अन्य की पीडा, इसरे का क्लेश । परदेश तत्० ( पु० ) विदेश, श्रन्य देश, भिन्न देश । परटेशो तर (वि०) विदेशी, वैदेशिक, दसरे देश का, दसरे देश का वासी। कि हासि करने वाला ! परहेपा तत्० ( पु॰ ) परहिंसक, परानिष्कारी, इसरे परझोह तत्० ( ५० ) परानिष्ट, दूसरे का श्रद्धम, पर

વીસ્મા परधन तत् (प्रः) अन्यधन,श्रन्यद्रन्य,द्रसरे का धन ।

परन सत्॰ ( पु॰ ) प्रया, प्रतिज्ञा, नियम । एरनाना दे॰ (कि॰) विवाह कराना, व्याह देना।

( प्र. ) प्रमासामह, नाना के पिता । परनामी दे॰ (खी॰) प्रमातामही, प्रमातामह की पती।

परस्तप ततः ( पु॰ ) विजयो, शत्रु नाशक, वीर । परन्तु तत् ( ध॰ ) किन्तु, अधिकन्तु, अपर, किंवा। परपराना दे (कि॰) वरपराना, कहवी वस्त के मर्मेखान में लगने से वेदना विशेष !

परपराहर दे॰ ( खी॰ ) चरपराहर, काळ ।

परपृष्ट ( पु॰ ) कोकिल, (वि॰) श्रन्य द्वारा पापित । परपुर दे॰ ( वि॰ ) पूर्ण, मश्पूर, परिपूर्ण ।

परपैंठ दे॰ ( पु॰ ) श्रवती हुँडी की तीसरी प्रति या नक्ष्म, पहली हुँँ ही, उसकी दूसरी प्रति का गाम

पैठ और तीसरी प्रति का नाम परपैठ।

परा तत्॰ (पु॰) पर्वे, इत्तव, लोहार ।
परया तत्॰ (सी॰) प्रतिपदा, प्रक्म । [ परवरा ।
परयस तद्॰ (गु॰) पराधीन, स्रन्यवरा, परतन्त्र,
परम्रह्म तद्॰ (पु॰) पराधीन, स्रन्यवरा, परतन्त्र,
परम्रह्म तद्॰ (पु॰) पराधाना,पाम पुदन,प्रशोजम ।
पर्भुत्त स्त्री॰) दूसरे की भोगी हुई।
परभूत नद्ग॰ (पु॰) केकिल, केपिल । (वि॰)
समुत्र सहाया। पहुँचीन वाला, स्रगुका साथ
देने बाला, स्रन्यपालित ।

देन चारा, क्रम्यासित ।
परम तत्व (वि०) उस्कृष्ट प्रधान, श्रेष्ठ घागामी,
ध्राम्यर !—गति (स्त्री॰) मुक्ति, मोच, उस्कृष्ट
गति, उत्तम गति।—पद (पु॰) श्रेष्ठ स्थान,
उत्तम वद, मुक्ति पद, देवता का पाम !
—पुद्वप (पु॰) परमाया, विष्णु ।—प्रसा
(पु॰) परमेरवर, पामाया, नारायण् ।—घाम
(पु॰) वैकुण्ड, परमायद, मुक्तिपद !—मिन्न (पु॰)
धाक्तिपद मिन्न !—जाम (पु॰)
धाविशय क्राम, ध्रायाय बाम, मिन अकृष्ट
दाम !—सुँस (पु॰) पेगां।, संन्यासी, ध्रवभृत,
संन्यासिया की पुक ध्रवस्या विशेष !

परमत तत्॰ (पु॰) दूसरे का मत, दूसरे का सिदान्त, श्रम्य सम्मति, दूसरे की मजाह ।

परमात दे॰ ( पु॰ ) चर्तवा, मूँजा विशेष । परमाणु तत्॰ (पु॰ ) झलन्त सुक्ष बस्तु ज़िससे छै।टा दूसरा न हो, कवमात्र, काळ विशेष ।

परमात्मा तग् (पु॰) [परम + शामा ] परमत्, प्रस्तात, पुः प्रस्ता । [द्र्यं। परमानम्द्र त्त्र (पु॰) श्रत्यन्त शानन्द्र, श्रतिशय परमाश्च तन् (पु॰) [परम + श्रष्ट ] पायम, द्रुग्य, सीर, पश्चाश्च । [श्रायु, अस, वर्ष श्रत्य । परमायु तत् (पु॰) [परम + श्रष्ट ] आवित काल, परमार्थ तन् (पु॰) [परम + श्रस्ट ] अल्ड वन्तु, प्रमार्थ तन् (पु॰) [परम + श्रस्ट ] व्लूष्ट वन्तु, प्रमार्थ तन् (पु॰) [परम + श्रस्ट ] व्लूष्ट वन्तु, प्रमार्थ तन् विपय सर्वेति सर्वेति, पर्म-कार्य, वपार्थ ज्ञान, पवित्र ज्ञान ।

परमेश्वर तत् (पु॰) [पाम + हंप्यर ] पाश्रद्ध, शिव, विष्णु, पामाला, मंदेरवर सम्पकः हंप्यर, भगवान् । परमेश्वरो तत् ० (प्री॰) बहमी,दुर्गा,पावती, सरस्वती । परमेशि तत्र ० (पु॰) श्रद्धा, पितामहः, जिन विशेष, शाल्यामा विशेष, गुरु विशेष । परम्पर तत्• (पु•) प्रयोत्रादि, क्रमायतः उत्तरी-त्तर, सृग विशेष ।

परम्परा तत्० (की०) श्रन्यम्, वरा, कुछ, सन्तान, परिपाटी, श्रतुक्रम, क्रमग, श्रातुपूर्व ।—गत (वि०) [परम्परा + श्रागत ] क्रमागत,वरातुक्रम से प्याया हुग्रा, पीड़ी दर पीड़ी से श्राया हुग्रा। परता रे० (वि०) तूसरी श्रोर का, उधर का, क

थोर का । परत्नोक तत् ( पु॰ ) श्रन्थलोक, दूसरा लोक,स्वर्ण दिखोक, जोकान्तर, वत्तर काल, जन्मान्तर ।

दिखोक, खोकान्तर, वत्तर काल, जन्मान्तर।
---गमन (पु॰) मृत्यु, मरण, निधन, परलोक
गमन, लोकान्तर गमन।

परवाल या परवर दे॰ ( पु॰ ) पछव॰, हानामस्थात
फल, जिसकी तरकारी होती है, पावर । [परवार |
परवाग तत्त्व ( वि॰ ) पराधीन, षान्यवरा, षान्यधीरा,
परवा, पड्डवा तर्द्व (की॰) प्रतिवरा, चन्द्रमा की
प्रथम कछा, ग्रुक एवं कृष्यपम् की प्रथमतिथि ।
परवान् तत्व (वि॰ ) परतन्त्र, पराधीन, परवा ।
परहा तत्व (पु॰) स्त्र विशेष, पासमिया ।
परहा तत्व (पु॰) क विशेष, पासमिया ।
परहा तव्व (पु॰) क विशेष, पासमिया ।

कुन्हाडी !—धर (q•) गर्णेश, कुटारधारी l परशुराम तत् (पु॰) महर्षि जमदिम के पुत्र, इनकी माता का नाम रेलुका था। इनके पितामह सहर्पि श्राचिक बाहाया थे, परन्तु इनकी पितामही सत्य-वती चत्रिया थीं। परशुराम का नाम केवस सम ही या, परन्तु गन्धमादन पर्वत पर इन्होंने तपस्या के द्वारा महादेव की सन्तप्र किया थीर उनमे तेजे।सय परशु पाया इसी कारण इनका नाम परश्रराम हुचा । परशुराम ने श्रपनी माता रेखुका का निरकाट डाला था और इक्कीस बार पत्रियों का ममुख नाश करने की चैटा करने पर भी परशुराम पृथिवी है। ति चृत्रिय नहीं बना सहे थे। महर्षि पशक्त ने सीदास प्रत्न सर्वकर्मा की रचा की थी, और भी अनेक राजकुमारी की जहां तहाँ रचा हुई थी, महर्षि करवप, ने इन समन्त चत्रिय राजकमारी है। खे चाकर राज्या भिषेक कराया । पिक दिन के धनन्तर।

परश्य तदः ( धः ) परसों, धाने वाळा डीसरा दिन,

परस दे॰ (पु॰) स्वर्ग, छूत । किरते ही से ।
परस्त दे॰ (कि॰) छूते ही, स्वर्ध करते ही, स्वर्ध
परस्ता दे॰ (कि॰) स्वर्ध करना, छूता।
परस्ता दे॰ (पु॰) हैं दिवा, हें चुना, दौती, दाती।
परस्ता दे॰ (पु॰) हैं। विशेष, परसुत का रेग, छड़का
होने के बाद जो खिमी की रोग होता है।
परस्ता दे॰ (खि॰) छड़के चाली, खिलके तुरन्त
कड़के हुए हों, परत्त रोग वाजी स्त्री।
परसीया दे॰ (ख॰) आगो वा पीछे का तिसरा दिन, पक्ष
दिन के अनन्तर का पहछा या पीछे का दिन।
परस्वी दे॰ (ख॰) हता वाल, दिना, ठहरना,
स्वर्व हें पु॰। हना, वाल, करना, ठहरना,

परस्पर तत्० (प्र०) धन्मेन्य, इतरेतर, प्राप्त में । परस्मेपद तत्० (प्र०) व्याकस्य में किया का प्क प्रकार का चिन्ह ।

परा तत्० (प्र०) विमोच, मुक्ति, प्राघान्य, प्रतिछोम्य, वैपरित्य, म्ह्यार्थ, आसिमुख्य, विक्रम,
गति (इण्तर्म) भङ्ग, प्रवह्नार, प्रतादर, प्रतावृत्ति, तिरस्कार, प्राव्य का स्वरूप विशेष । वासिरूप मुलाधार से शपक प्रधम उक्ति, नाद सक्य वर्षेषु शब्द का श्राहे स्वरूप (वि०) आयुक्तिः,
सबसे पर, सबसे बङ्ग, सबीबरि, सबके करर।
पराहे दे॰ (स्वि॰) दूसरे की, गैर की, श्रुव्य की।
पराह्त तत्० (पु॰) व्रत्त विशेष, प्रायश्चित विशेष,

खङ्गः, बुद्धः रोगः विशेष, वन्तुः भेदः । पराकाद्वाः (स्त्री ) झन्तः, चरमः सीमाः, सीमान्तः, चरमतीमाः, ब्रह्माः की श्राधी श्राष्टुः ।

चामसीमा, ब्रह्मा का आधा आधु। पराक्रम तत्० (पु०) शक्ति, तीर्य, विक्रम, प्रताप, बद्योग, निस्क्रमण।—शूर्य (गु०) शक्तिहीन, निर्वार्य, प्रताप रहित, दुवैछ।

पराक्तमी तत् (चि) विश्वेवात्, विकसी, प्रवापान्वित, प्रवापा, व्यवान्, साहसी, ग्रंस, वीर, गेरहा । पराग तत् (पुः) पुष्परेश, पुष्पपूर्ती, स्नानीयहच्य, गिरि विशेष, व्यापा, चन्दन, स्वस्क्वन्द् गमन, स्वेस्क्वपुर्वक गमन।

परागति (स्त्री) गायत्री। परागता (कि॰) श्रद्धारक होना। पराङ्गसुख, परांमुख तत्॰ ( पु॰ ) विश्वख, बिह्युख, कीटा हुखा, ब्यासीन, मुंहफिरा । परामिक तत्॰ ( पु॰ ) परामब, विश्लकार, डार । परामिका ( की ) परत्र नाम की पुरु रागिनी । पराजित तत्। (वि॰) छुत परान्त, परान्त्, विजित, विजित, हारा हुखा ।

पराजिता तद् ( सी॰ ) लता विशेष, विष्णुकाम्ता । पराजेता तद् (सु॰) पराजयकर्षां,विजयी,वीतनेवाला । पराठा दे ( पु॰ ) वस्टा, ती की सहायता से सेकी इर्ड मीटी परतदार पूरी, स्वनाम असिद्ध परवाला ।

परात दें ० ( दु॰ ) थाल, बड़ी थाजी । परातिका तत् ० (छो॰) स्रोपधि विशेष,लाल पुनर्नवा । पराती दे॰ (स्त्री॰) परात, याली । (दु॰) प्रातःकाल गांगे मेाच्य भजन, प्रमाती । [परमारमा, विच्छ । पराराय (वि॰) सर्वश्रेष्ठ, जिसके परे केाई न हो (दु॰) परास्त्रमा (दु॰) परमास्ता।

परादन (पु॰) फास्स देश का बोड़ा । पराधीन तद॰ (वि॰) शस्त्रतन्त्र, परवश, परतन्त्र । —ता (स्त्री॰) परतंत्रता ।

—ता (स्ताट) परतज्ञा । परान (१०) प्राया । पराना १० (किट) भागागा, भाग जाना, वट जड़ा परानी तद्० (पु०) प्रायो, जीवधारी, चंतन । पराञ्च तत्र्व । पर+ खल ] जन्म का अल, दूसरे का

श्रन्न, दूसरे का दिया हुआ श्रन्त । प्रापर (९०) फालसा !

पराभव तत्० (पु०) पराजय, हराना, परिभंब, तिर-स्कार, उत्खनन, विनाश, उखाड़ना ।

पराभित्त (q॰) वान प्रस्थ विशेष, जो गृहस्थों के वरें। से बोड़ी भिन्ना से वन में निर्वाह करते हैं। [हारा। पराभूत तव॰ (वि॰) पराक्षित, परास्त, निर्जित, परामर्था तव॰ (पु॰) डपदेश, मंत्र, विचार, सम्मति,

सवाह।—न ( पु० ) खींचना, स्मरण, चिन्तन, विचारना, मध्यत्य करना। चित्रा करना प्रयाम' तद्य० ( पु० ) निवृत्ति, तितिचा, जमा, सदाना, एरामोद तद्य० ( पु० ) निवृत्ति, तितिचा, जमा, सदाना, एरामोद दे० (पु०) कुसतावा, कुलाना, स्तीता। प्रामृष्ट (वि०) पकड़ कर खींचा हुआ, पीड़ित, विचारा

हुमा, निर्णात । [निषुण, तत्वर, श्रमीष्ट । परायण तत्० (पु॰) ग्रासङ्गवचन, श्रत्यासक्त, श्राश्रय, परायत्त (वि॰) पराधीन । थित का । पराया दे॰ (वि॰) श्रन्यदीय, श्रन्य सम्बन्धी, इसरे छा, परायु (५०) ब्रह्म । परार (वि॰) पराया, दसरे का । परारध (पु॰) पराई। वाला तीसरा वर्ष ।

परारि तर्० (वि०) पूर्वतर वर्ष, गया हवा या धाने पराह (प्र०) करेळा । भिन्न । परार्थ तर्॰ (५०) श्रन्यार्थ, दूसरे के निमित्त, स्वार्थ

परार्द्ध तत् (वि॰) उप कीटी, चन्तिम संस्या, संख्या का रोप, ब्रह्मा की श्राधी श्राय । परार्द्धि (प्र॰) विष्णु । सिवेतिम ।

पराद्धर्य तद् (वि॰) प्रधान, श्रेष्ट, सर्वेत्हरू, पराज दे॰ (पु॰) पहाल, घास, तृण्। पराजन्ध (पु॰) प्रारव्ध, भाग्य, नसीय।

परावत (५०) फाउसा । लिगो का भागना। पराचन ( पु॰ ) भगदड, पलायन, एक साथ बहुत से पराचर (वि॰) सर्व श्रेष्ठ, दूर पास हा, निकट दर का

इधर उधरा छा।

परावर्त ( पु॰ ) छौटना, पछटाव, श्चदळ बदछ, सेन दैन ।-- म (पु॰) प्रसावर्तन, पीछे फिरना, जैनियों के मनामुसार प्राथी का दे।इसना, अद्धरणी '-ध्यमहार (पु॰) किसी सुध्दमें की फिर से जांच।

परावर्तित (वि॰) पीदे फेरा हुचा, पलटाया हुना । परावसु ( पु॰ ) ( १ ) श्रमुरा के पुरोहित का नाम. (२) रेंग्यमुनि के एक पुत्र का नाम । (३)

पुरु गम्भवं का नाम (४) विभ्वामित्र के एक पुत्र का नाम |

परावद ( ५० ) सप्त प्रकार के वायुधों में से पुरु। परावा ( वि॰ ) पराया, विराना।

परावृत्त (वि॰) पेरा हुआ, बदला हुआ !---ि (गु॰) पल्टाव, सक्दमें का पन विकास

परावेदी ( सी॰ ) भटक्टेवा, इटई।

परागर तत् (पु॰) महपिं वशिष्ठ का पौत्र धार शक्ति का पुत्र, इनकी साना का नाम धररपन्ती था । इनके विषय में गदामारत में खिखा है कि एक समय अयोध्या के राजा कल्मापराद अहेर सेट दरका रहा या चीर इधर से वशिष्ठ के क्षेष्ठ पुत्र शक्ति का रहेथे, राजाने इन्हें सार्थे छै।इने के लिये कहा परन्तु इन्होंने उस पर कुछ प्यान न दिया। इस कारण कलमापराद ने शक्ति के कोडा लगाया। शक्ति ने राचस हो जाने का राजा को शाप दिया. तरन्त राचस धनहर राजा ने शक्ति की सा डाला चौर प्रन घीरे घीरे वशिष्ट के धन्यान्य पुत्रों की भी भार हाला | इसमें विश्व मित्र की भी सम्मति थी। वशिष्ठ पुत्रशोक से कातर हो छर प्रापा देने की उद्यत हुए। वे पर्वत में कृदे, चिम्नि में कृदे । परन्तु किसी प्रकार स्तके प्राया नहीं निक्लो, चन्त में इताश होका चे चपने चाश्रम के। सीटे चाते थे। स्मीसमय वीक्षे में बेदध्वनि सनायी वही। वशिष्ठ ने पूछा कौन है ? बत्तर मिला चापकी ज्येष्ट प्रश्नम् श्रदश्यन्ती, श्रदश्यन्ती ने कहा-"मेरे गर्भ में धारका पीत्र वर्तमान है. बारह वर्ष से यह वेदा-ध्ययन का रहा है।" यह सुनकर वशिष्ट मसग्र हुए, उन्होंने देगा कि हमारा वंश चलाने वाला वर्तमान है. उसी समय पक शावस खाने के लिये श्रदश्यन्ती की धोर छपका। वशिष्ठ ने मन्त्रवस से उसका राष्ट्रसत्त्व दूर किया। यह राष्ट्रस राजा करमापपाद था। वशिष्ठ ने स्रवेश्या जाकर उसे राज्यशासन करने का छादेश दिया। पराशर वहें होन पर अपने पिता की मृत्यु का संबाद सुनकर एक यञ्च करने की बद्यत हुए। राष्ट्रसङ्ख्या नाश करना ही उस यज्ञ का वहेश्य या । पान्तु पुलस्य पुलह चादि ऋषियों ने उन्हें सममाया कि तुग्हारे पिता की मृत्य राचसों से नहीं हुई, किन्तु चपनी सुरयु का प्रधान कारण सुम्हारे पिता ही हैं। यह सुनकर पराशर ने यज्ञ करना छे।ड दिया । सरस्यास्था नामक धीवर कन्या से परासर के पुक्र पुत्र अपन्न हुआ या जिसका नाम द्वीपायन था । पराश्वर ने पुक्र संदिता बनाई थी, जिसका नाम "पराशसंहिता" या पराशस्यति है ।

पराश्रय तत् ( वि॰ ) पराधीन, परवश ।—ा (खी॰) बोदा, परगाञ्चा, ।—िन्त (वि•) परवन्त्र ।

परास (पु.) किनी विशिष्ट स्थान मे बतना चन्तर जितने पर विशिष्ट स्थान से फैकी हुई कीई बस्त गिरे ।--रे ( स्ती॰) एक रागिनी का माम ।

परासु (वि॰) शामधीन, गतं प्राम् । परास्त तत्० ( वि॰ ) पराजित, पराभूत, हारा । पराह हदः ( ५० ) भागाभाग, भगाह, देशस्याव । पराहिं दे॰ (कि॰ ) भागते हैं, भाग जाते हैं, चले आते हैं, दीड जाते हैं। पराह तत् ( ए० ) दिन का दूसरा भाग, श्रपसह । परि तत्॰ (उपसर्ग) सर्वताभाव, वर्ज्जन, व्याधि, रोष इस प्रकार, शाख्यान, भाग, बीप्सा, शालिहन, स्वाया, दे।पाष्ट्र्यान, दे।पक्ष्यन, निरसन, पूजा, ज्यापकता, विस्मृति, भूपण, उपरम, शोक, सन्तोपभापण। परिक ( स्त्री॰ ) खोदी चाँदी। परिकर तत्॰ ( पु॰ ) कटिवन्धन, कमरवन्द, पर्यङ्क, खट्वा, खाट, परिवार, समारम्भ, बृन्द, समृह, सहकारी, विवेक। परिकरमा (खी०) परिक्रमा। परिकर्म तत्० (पु०) कुद्धम श्रादिके हारा श्रक संस्कार, स्तान उवटन जगाना प्रादि। शरीर संस्कार सात्र ।--। ( पु॰ ) सेवक, दहलुआ। परिकल्पन ( पु॰ ) प्रपंचना, दताबाज़ी घोखाघड़ी। परिकरपना तत्० (स्त्री०) रुपाय, चिन्ता, चेष्टा, डबोश, कर्म, किया । परिकीर्श (वि॰) ज्यास, विस्तृत, समर्पित । परिकीर्तन तत्० (पु०) प्रस्ताव, स्तुति, वदाई, प्रतिष्ठा करण, सब प्रकार से प्रशंसा फरना । परिकृट (पु॰) शहर के फाटक की साई। परिक्रम (पु॰) टहलना, फेरी देना परिक्रमा !--गा (गु॰) टहलना, घृमना ।—ा तत्॰ (स्त्री॰) क्रीडार्थ पेदल चलना, पद विहार, देवपरिक्रमा. प्रदक्षियः । परिचत (वि०) नप्ट, अप्ट। परिज्ञव ( ५० ) छींक। परिता ( सी॰ ) कीचड़, परीचा, जाँच। परिक्तित ( ५० ) एक राजा, परीचित । परिक्तिप्त ( वि॰ ) खाई श्रादि से घरा हुआ। परिक्रोद्धा (वि०) निर्धन कंगाल। परिखना (कि॰) पहचानना, जाँचना । परिखा तत्॰ (स्ती॰) राजधानी के चारों श्रोर की

खाई, खाल, नाला ।

परिखाना (कि॰) जाँचना,।परखना। परिशासन तत्० (पु०) मापना, गिनना, गरान करना, संख्या करना । संख्याकृत । परिगणित तव् (वि॰) ठीक ठीक गणना किया हुआ. परिगत तव्॰ (वि॰ ) प्राप्त, तन्ध, विदित, ज्ञात, विस्मृत, चेष्टित, गत, वेष्टित । परिगह ( पु॰ ) क़द्रम्बी, श्राधित जन। परिगुरिटत (वि॰) उका हुआ, दिपाया हुआ। परिगृहीत (वि॰) स्वीकृत, शांमल । परिगृह्मा ( स्त्री॰ ) धर्मपरनी, विवाहिता स्त्री। पिछाह सत्० ( पु॰ ) प्रतिग्रह, स्वीकार, सेगा के पीछे का भाग, पत्नी, भार्या, परिजन, भूल, सेवक, परि-वार, श्रादान, ब्रह्म, स्वीकार, शाप, शपथ, राह् के द्वारा सूर्य का जास, सूर्य ग्रहण ।—सा (पु०) पूर्णरूप से ग्रहण करना. पहनना । गदा, सुदगर, शूल । परिच तद्॰ ( पु॰ ) लोहा जड़ी लाठी, लौहमय यष्टि, परिचाप सत्० (पु०) शब्द विशेष, मेधगर्जन मेघध्वनि । परिचय तव॰ ( पु॰ ) विशेष रूप से ज्ञान, जानपह-चान, मेल, सिन्नता । परिचर तद॰ ( ए॰ ) युद्ध के समय शत्रु के प्रहार से रथ की रचा करने वाला, सेना की ध्यवस्था करने बाला, दरवनायक, सहायक। **डिपासना** । परिचर्या या परिचरजा तत्० (स्त्री०) सेवा, शुश्रुपा, परिचायक तत्॰ (वि॰) ज्ञापक, बोधक, जिसके द्वारा परिचय प्राप्त हो, जान पहिचान करनेवाला, [ सुश्रृपाकारी, गुलाम । परिचारक वत्॰ ( पु॰ ) भृत्य, सेवक, नौकर, चाकर, परिचारिका तत्र ( की॰ ) दासी, सोंडी, सेविका। परिचारे (कि॰) भचारे, लखकारे, बुलाये। परिचालन (प्र॰) चलाना, चलने में लगाना, हिलाना हरकत देना। परिचित तव्॰ (वि॰) परिचय विशिष्ट, ज्ञात, चीन्हा हुआ, जाना, परिचय, जानकारी । परिचेय (वि०) परिचय योग्य । परिच्छद्वत् तत् (पु०) देश, वसन, भूपण श्रादि, परिधान, श्राच्छादन, पोशाक, परिवार, हस्ति श्रव थादि का वखा

परिच्छिद्ग तत्॰ (वि॰) परिच्डेद विविष्ट, श्रवधि प्राप्त, सीमाग्द, परिमित ।

परिच्छेद तत्० (५०) प्रन्य विच्छेद, प्रन्य के प्रध्याय, सीमा, प्रवधि, विमाग, प्रकरण, ब्यायान पर्ने।

परिद्याहीं (स्त्री॰) परद्याई'।

परिज्ञक (पु॰) पर्यक ।

परिजयन (पु॰) पर्यटन ।

परिजन तत्० ( पु० ) परिवार, कुटुम्ब, पुत्रकलत्र श्रादि पालनीय वर्गं, स्वजन, सम्बन्धी, नातेद्वार, रिस्तेदार, श्रनुचर, श्रनुगामी ।

परिझान तत्॰ (पु॰) निश्चय योध, सब प्रकार से जाना हुया, विशेष रूप से ज्ञात ।

परिस्तृत तदः (पु॰) [परि + नम् + क्त ] परिस्ताम प्राप्त, पकः, पका हुआ, देवा चलने वाला हाथी, नम्न, नवा हुआ।

परिस्ति तत् (स्त्री॰) [परि + नम् + कि ] परिसाम, निष्पत्ति, समता से शेष होना, निश्नमाव ।

निप्पत्ति, समता से शेप होना, निम्नमाव । परिणय तत्॰ (दु॰) विपाह, टारपरिग्रह, ट्याह ।

परिखाम, (परीखाम) ततः (पुः) [परि+नम्+धर्] विशर, भर्रति मा दूसरे रूप में बदल जाना, अपरधान्तर प्राप्ति, मावान्तर जाम, उत्तर चाल, श्रेप ।—चूर्गी (बि॰) दूरवर्गी, विज्ञ, अभिज्ञ, परमालदर्गी, दूरदेशी।—चाद (पुः) सान्य दर्शन मा सिदान्त विशेष, जिम में जतान की उपित नारा थाटि निवयरिखाम के रूप में माने गये हैं।

परिणायक तत्० (पु॰) पिति, वर, धव, पाँमा रोलने वाला।—रत्त (पु॰) बौद्ध चक्र वर्तियों के ससधन धोषों में से एक।

परिखाह तत् (पु॰) परिसर, विन्तार, जिस्तत, विगालता, चींबाई, श्राकार, श्राहति, दीर्धरवाम । परिख्तिता तत् (सी॰) [परि+नी+क+श्रा] विवाहिता, उना, पाखिगृहीता ।

परियोता (पु॰) पति, स्वामी, वर्ता । परियोगा (वि॰) ब्याइने योग्य ।

परित तत्० (श्र०) सर्वेत , चतुर्दिशा में व्याप्त, चारों तरफ से, चारों श्रोर से।

परितच्छ (५०) मत्यच ।

परिताप तत्० (पु०)" [परि + तप + घन्] मनस्ताप, सन्ताप, वलेश, दु रत, शोक, भय।

परितुष्ट ततः (गु॰) [परि+ग्नुप्+क्त] सन्तुष्ट, श्राह्मादित, श्रानन्दित, हष्ट।

परितृष्टि तत् (स्त्री॰) सन्तोप, तृति, श्राहाद, हर्षे । परितृत्त तत् (गु॰) [ परि + तृप + कः ] सम्यक् तृत, श्रातशय तृत, श्रिक तृत, ।—ि ( श्री॰) तृति, श्रायाना ।

परिताप तत् (पु॰) हर्पं, हित, सन्तोप श्राहाद, झातिरजमा, प्रसज्जता ।—क (पु॰) सन्तुष्ट वरने वाला, प्रसज्ज करने वाला ।—य (पु॰) परितुष्ट, सन्तोप ।

परित्यक्त तत्० (वि०) परित्याज्य, द्वोडने योग्य, परित्रत, त्यक्त, सय प्रशार से द्वोद्दा हुत्रा।—ा (पु०) परित्याग करने वाला, त्यागने वाला। परित्याग तत्० (पु०) सत्र प्रकार से त्याग, विमर्जन,

वर्जन ।

परित्याज्य (वि॰) परित्याग योग्य । परित्योग्ध तत् (जु॰) रखा, बचाव, उद्धार, निम्हति । परित्यात तत् (वि॰) रचित, पालित, पाला हुया ।—ा ततः (वि॰) निस्तारक, परित्रायक्कों, रचक । परिदान तत् ( पु॰) परिवर्त विनियम, वरला,

लेनेदेने । परिटेवक तत्० (वि०) विलापकर्तां, हु स देने वाला, हु सरायी, जुद्यारी, जुद्या सेलने वाला ।

परिदेवने तन् (पुर) श्रद्धानान, श्रुवात्वतान, परचानाप, निनाप, पदनाता, श्रुवतीहा, श्रुप का रोल । परिधन । तत्त्व (पुर) पहतान, रहनावा, पहिरने परिधान । का वस्त्र, परिधेयवानन, यथा—

"जटा सुकृट परिधन सुनिचीरा" । रामायण ।

परिधि तत्० ( रत्रो०) परिवेष, बेप्टन,, बेर, मण्डला-कार रेता, चन्द्र सूर्य मण्डल, चन्द्रसूर्य मण्डल के चारों घोर जो कभी कभी मण्डल दील पड़ता है, घेरा, मण्डल। [ योग्य। परिधेय तत्० ( वि० ) पहनने के योग्य, धारण करने

परिध्वंस तन्॰ ( दु॰ ) श्रपचय, नाग्न, हानि, चनि, वर्णमङ्गर जाति विग्रेष । [ प्रतिष्ठा प्राप्त । परिनिष्ठित सन्॰ ( वि॰ ) परिसात, हानी, प्रतिष्ठित, परिपक्त तत्र (वि०) सुपक्त, पका हन्ना, पट, निप्रण, उपयक्त, योग्य, दत्त, क्रशल, चतुर, कार्यदत्त, कार्यक्रशल । िलुटेसा, ठग । परिपत्थी तत् ( प्र ) शत्र, वैरी, विपन्न, चेार, परिपाक तत्॰ ( पु॰ ) जीर्याता, पकता, परिणाम, नैपुर्य, निपुराता, फल, निष्कर्ष, उत्तर काल। परिपाटी तत्त ( स्त्री ) रीति, प्रथा, चाल, अनुक्रम, पराक्रम, उत्तम, श्रङ्क विद्या। रिचाकरना। परिपालन तत्० ( पु० ) प्रतिपालन, पोपण, रचण, परिपालक तत् (पु॰) प्रतिपालक, रक्ताकर्त्ता, रचक, घोपकारी । परिपालित तत्० (वि०) रचित, प्रतिपालित, श्राश्रित । परिपिष्टक तत्० (पु०) सीसक, सीसा, धातु विशेष । परिपृत तत्० (वि॰) पवित्र, शुद्ध, विना छिलके -काधानः। परिपुरन तत्॰ (वि॰) समस्त, सकल, समपूर्ण। परिपृरित तत्० (वि०) भरा हुआ, भराप्रा। परिपूर्ण तत्० (गु०) परिपूरन, समल, सकत, सम्पूर्ण, पूरित, भरा हुआ, पूर्ण, प्रजुर, यथेष्ट । परिवाजक (पु॰) संन्यासी। परिभव तत्० (पु०) पराजय, पराभव, परास्त, अवज्ञा, अनादर, हेयबुद्धि ।—पद (पु॰) दुप्कृति, दुर्थश । परिभाव तत्॰ (पु॰) श्रवज्ञा,श्रनादर,पराभव,पराजय । परिभाषग्। (पु॰) निन्दापूर्वक कथन । परिभाषा तत्॰ (स्त्री) परिकृतभाषा, प्रहसि, यन्थ संचेप करने के लिये साहेतिक नियम । परिभृत (वि॰) हराया हुआ। परिभ्रमण तत्॰ ( पु॰ ) पर्यटन, ग्रनवरत अमण, सतत घूमना, सर्वदा घूमते रहना । परिभ्रष्ट (वि॰) नष्ट, पतित । परिमग्डल तत्॰ ( वि॰ ) वर्तुल, गोलाकार, चक्र, गोल। - चक्र (पु॰) ग्रह्पथ, ग्रहचक। ्परिमल तत्ः ( पु॰ ) मलने से या रगहने से उत्पन्न सुगन्ध, सहक, सुगन्ध, सीरभ। परिमाण या परिमान तत्॰ (पु॰) माप, वज़न, तोल, परिमार्जित तत्॰ (वि॰) परिशोधित, ग्रुब, साफ । परिमित तत्॰ (वि॰ ) प्रमाखित, नयातुला, नापा

हुआ, मापा हुआ, नियमित।--व्ययी (पु॰)

मितव्ययी, समक वृक्त कर खर्च करने वाला, खर्च में किफायत करने वाला, किफायतशार । परिमित्ति सतु॰ ( स्त्री॰ ) परिमाख, किनास, श्रवधि । परिरम्भ तत्॰ (पु॰) त्रालिङ्गन,भेंटना,श्लेष लिपटाना। परिवर्जन तत् ( प्र० ) त्याय, परिहार । परिवर्त तत् ( प्र॰ ) बदला, लेन देन, क्रय विकय, हेरीफेरी। परिवर्त्तन तत्॰ ( पु॰ ) पळटाव, पलटना, प्राफेरी परिवर्त्त (वि०) पीछे का, बाद का। (पु०) प्रति-निधिः, बदलाः। परिक्षा (स्त्री०) प्रतिपदा, प्रत्येक पद्म की प्रथम तिथि । परिसाद तत्० ( पु० ) गाली, इलहना, निन्दा, हेप । परिचादक सत्० (प्र.) निन्दक, निन्दा करने वाला, हेपी। परिवार या परिवास सद् ( पु॰ ) परिजन, घराना, कुटस्त्री, कुटस्य के समुष्य, पुत्रादि, कुनवा, साईवंद । परिवारसा तत्॰ ( पु॰ ) भौगना, रेक्ना, रुकावट ढाळना, वाधा डाळना **i** परिवाह तन्॰ ( पु॰) जळ की बळाळ, बहाब, सेधपथ, मेधसार्ग ( परिजृत तत्० ( पु॰ ) रचित, श्राच्छ।दित, घिरा हुश्रा, परिवेष्टित, कपेटा हुझा, डका हुआ I परिवेषमा तत्॰ ( पु॰ ) परे।सना, भोजन परसना । परिवेष्टन तत् (पु०) चतुर्दिक से प्राच्छादन, मण्डलाकार वेष्टन, श्राच्छादन । परित्राजक तत्॰ (पु॰) संन्यासी, मुनि, चतुर्थाश्रमी। परिव्राष्ट्र तत्० ( पु॰ ) संन्यासी, यती, योगी। परिशिष्ट तन्० ( पु॰ ) अवशोप विशिष्ट, अवशिष्टार्थ प्रकाशक, प्रन्य भाग, बाकी, खबशिष्ट । परिशास तत्० ( वि० ) परिशोधित, परिष्कृत, साफ़ स्थरा, पवित्र, शुद्ध, इव्हदल । परिशाहक तत्० (वि०) श्रतिशय शुक्क, बहुत सूखा परिशेष तत्॰ (५०) ग्रन्त, सीमा, विच्छेद, समाप्ति। परिशोध तत्० ( पु॰ ) परिशोधन, सर्वतीभाव से शुद्ध ऋगापनयन, ऋग् जुङाना, प्रतिकार, प्रतिदान । परिश्रम तत् (पु॰) श्रायास, श्रम, उद्योग, चेटा,

बलेश. धकावट ।

परिश्रमी तन्॰ ( पु॰) बद्योगी, क्षमध्याँ, चेटान्वित । परिश्रान्त तन्॰ ( वि॰ ) श्रमयुक्त, सर प्रकार से परि-श्रमयुक्त, श्रवसञ्ज, क्षान्त ।

परिपद् तत् ( सी॰ ) समा, संग्द, समिति, बहुत क्षोगों के प्रकृतित देगे का स्थान । [पए। परिष्कार तत् ( पु॰ ) निर्मेश, म्बच्छ, श्रुद्ध, सुप्यफ, परिष्कृत तत् ( पि॰ ) मुपिन, श्रुटङ्कृत, सुप्यपुक्त, निर्मेश, श्रुद्ध स्वस्कु, वेष्टिन, प्रास संस्कार।

विसक्ष, शुद्ध स्वरक्ष, वाष्ट , प्राप्त संस्कार । परित्यङ्ग सत्त्व ( पु॰ ) कालिङ्गन, रमया । परिसंख्या तत्त्व (खी०) गयाना, सीमा, काव्यालङ्कार

विशेष, यथा —

" सतन वाति बचु वस्तु अहँ, वस्तन एकहि दौर ।
तादि कहत परिसर्थ हैं, भूपनकित हिल्दौर ॥ "
गुण शादि का किसी वस्तु विशेष में नहीं विधम
किया माता है वहीं ही परिसंक्यान्द्रार होता है,
यथा—"कति मतवारे बहीं हिए दौर निकायित,
सुरान मेही चम्रजाई परकीति है। भूपण मनत
नहीं पर सर्पे वाशिम में, केक पश्चितिह मीह
विद्धान गिने है, गुनिगन चेर जहाँ एक विश्वी के
छोक, देंथे कह एक सरकाकी गुन मीती है, कह
कर्यों में पैर एण यह में में विशास शरकी के
सात में में। गामीति है। "

—शिवराजमूषय ।
पिहर दे॰ (कि॰) ऐंड कर, स्थाग कर ।
पिहरत्ता दे॰ (कि॰) ऐंडका, स्थाग कर ।
पिहर्ता दे॰ (कि॰) ऐंडका, स्थाग कर मा, स्थागवा ।
√पिहार तत्र॰ (द०) अवज्ञा अनार्द, यपमान, भेषवन,
स्थाग, एक आति निशेष, राजद्वी की एक शाखा।
परिहास तत्र॰ (प॰) वरहाम, टहा, कीतुक, कुत्हल ।
परिहास्य तत्र॰ (प॰) हैंसने से पेग्य, हारय के वपयुक्त, हसी का पात्र ।

परिहित तत्॰ ( वि॰ ) परिधान किया हुआ, श्राच्छा-दित, पेंडित।

परी रे॰ (खो॰) मंडि से तेल निहालने की पृष्ठ प्रहार की कबड़ी, यप्तार, वेदाहना, स्तरों की बेरवा। परीच्छित तद॰ (वि॰) मन्य हैप्सत दूतरे का हूट। परीक्त सद॰ (वि॰) परीवा करने वाला, जांव करने वाला, प्रभी की उत्तर देखने बाला। परीता तत् ( स्ती ) प्रत्यच रीति से गुण का विवे चन, जाँच, परस्त, स्वोज ।

परीचित तत्॰ ( गु॰) जिसरा गुण विवेचित हथा है. श्रमिमन्यु के प्रत्र । ये मरम्यराज दिशाट की कन्या इत्तरा के गर्म से उत्पन्न हुए थे। एक समय क६ नामक स्थान में वास के समय राजा परीचित ने मुना कि इसके राज्य में कवि घुस घाषा है, वे कृति की समन करने के लिये सास्त्रती नहीं के तीर पर पहेँचे। वहाँ बन्होंने देखा कि राजीचित वस पहन कर एक शुद्ध एक गी श्रीर एक देल की दण्डे से पीट रहा है। इस वैब के केवत एक ही पैर था। राजा परीदित ने समम्बा ये ही धर्म हैं थीर वह श्रुद्ध कवि है। किंत्र के। मारने छे विये राजा ने तळवार बठायी । इस समय कलिशज वेप उतार कर राजा के पैरों पर गिर पड़ा और उसने शरण ब्रहण किया। शरकागत समस्त कर राजा ने उसे द्याद दिया चौर जुधा, मच, हिंसा चौर छी ये चार स्थान उसके रहने के लिये उन्होंने बनाये । एक समय राजा थहेर खेलने गयेथे। समय घधिक है। जाने के कारण राजा छुघातुर है। गये थे। वे एक काश्रम में एक महर्षि के पास गये। सनि मीनी थे, इसी कारण उन्होंने रामा के प्रभी के उत्तर नहीं दिये। इससे कुद्ध होकर एक मरा सर्वि राजा ने उस मुनि के गढ़ी में खगा दिया। इस मुनि के शक्ती नासक एक पुत्र था, उन्होंने किसी से यह घटना सनी धार शाप दिया कि जिसने मेरे पिता के गर्स में सांप लगाया है, इसकी साववें दिन तक्क सांप कारेगा । मुनि ने जब अपने पुत्र से ये बातें सुनी दे। वे बडे दुखी हुए धीर राम की शाप की बात कहवा भेनी जिसमें वे साप्रधान है। जांय । देखते देखते सातवां दिन भी धागया, तथक राजा की कारने के खिये जा रहा था उसे पक बाह्यण मिला जी शजा की चिकिंग्सा करने जा<sup>डा</sup> या। तत्तक ने उसकी परीवाकी, जिपसे उसकी विद्वचा से मीत है।दर तच्छ ने बहुत रूपये देका उस माह्यक के। स्त्रीटा दिया। टीक समय तक मे राजा को काटा थीर राजा का श्रीवन समाप्त हुया । पद दे॰ (पु॰) पेर, पर्न, ब्रन्थि, बांस मादि की गाँउ ।

परुष तत् (पु॰ ) निष्टुः त्रचन, कडोर चान्य, कुवचन, गाली। (वि॰) कठोर, कड़ा, निर्दय, अनेक रंग का, कहुरवर्ण, रुच, तीक्ष्ण, निष्ट्रोकि। —ता ( धी॰ ) कठिनता, चिष्ठरता, नीचता, प्रोहापन |-भाषी (वि॰ ) दहोरभाषी, गाली बक्षतं चाला। परुषाक्षर तत्० (पु०) टेवे श्रवः, व्यङ चवन, तानाजुनी, कुवचन, कट्टकि, निष्दुर बचन । परुषेक्ति तत्र (सी०) [परुप + इन्हि] वहोस्वास्य, नीरस दचन, वालीयळीज । धरे दे॰ ( ध॰ ) धनन्तर, पश्चात्, शेप में, चन्त में, दर, उधर, पछी श्रोर, उस पार । परेखा हे॰ ( प्र॰ ) पश्चात्ताप, अनुनाप, पञ्चतादा । परेत तत्॰ (वि॰) मृत, मरे हुए सनुष्यों की आह न होने तक परेत कहते हैं, पिशाच, प्रेत । ( प्र॰ ) योचि विशेष, मूत, प्रेत, पिशाव !-राष्ट्र (पु॰) शेतराज्ञ, यमराज, धर्मराज । परेतना दे॰ (कि॰ ) अटेरना, सूत वर्षटना, चरखी में सबं रुपेटना, सुत की फेंटी बनाना । परेता दे० ( पु॰ ) छटेरत, चर्खा, रहेटा। परेचा तदु॰ ( पु॰ ) पारावत, क्ष्पेात, क्वूतर, प्रतिपद तिथि, पच की पहली तिथि। परेश बद॰ ( पु॰ ) [पर + ईश] परमेध्वर, परशास्मा। परेशान दे० (वि०) वंबदाया हुन्ना, व्याहुन ।

छ्रेह दे॰ ( पु॰ ) कड़ी, जूल, स्सा ! परीच तत्० (वि०) भूत काळ, जो सामने न हो, जो हेसान गया, हो अज्ञात हो । परेषिकार तत्॰ (पु॰) [ पर + वपकार ] पराया

हित, धन्यहित, दूसरे की मळाई। परीपकारी तव्॰ (बि॰) दूसरे का हितकारी, पर-

हितकत्तां, यन्य शुभ चिन्तक, दूसरे की मछाई सम्मिति। चाहने धीर करने वाला 1 परोपदेश तव् ( पु॰) दूसरे के हित की वात कहना, परोस दे॰ ( पु॰ ) समीप, निकट, पड़ोस।

परोसना दे॰ (कि॰) परसना, भोजन की सामग्री पत्तल या थाली में रखना।

परोसा दे॰ ( पु॰ ) भोजन के लिये सज्जित सामग्री, सजाया हुआ थाल ।

परोसी दे॰ (पु॰) अपने घर के पास के घर में रहने वाला। परोसैया दे॰ ( प्र॰) परोसने वाला, परिवेपक, भोजन देने वाला, परसैया।

परोहन दे॰ (पु॰) सवारी, रथ, बहली, गाड़ी। परोहा दे० ( पु॰ ) चरस, मोट, पुरवट, पुर, चमड़े का बना थेला, जिलसे जल विकालते हैं।

पर्कटो सन्॰ '(खी॰ ) वृत्त विशेष, पाकड़ का वृत्त यह वृत्त वनस्पितयों में है। उस पृक्ष को वनस्पति कहते हैं जिसमें विनाफल दमे ही फल फर्जें। पर्चा दे॰ (खी॰) परख, जाँच, परीखा, अलुभव,

चिन्हान । िकराना । पर्चांना दे॰ (कि॰) भेंट करवाना, सिलाना, परिचय पर्चानिया दे॰ ( पु॰ ) शाहे वाला, श्राहा दाल आदि

येचने वाला, थोदी। पिरचून वेचने का जाम। पर्खनी दे॰ ( सी॰ ) ग्राटे का न्यापार, सोदीयाना, पर्च्चती दे० (स्त्री०) परवसी, बाँद्र का मान्त भाग, होटा छप्पर ।

पर्क्या दे॰ (पु॰) रक्तवा, सङ्खा, सूजा, जला हुत्रा धान। पर्छाई ६० ( स्त्री० ) प्रतिबिग्व, खाया, परछाँई । एर्ज दे० (स्त्री०) ढोलक के वजाने का हथकड़ा, ढोलक

काएक बोल। पर्जिक्ष ( पु०) पर्यंक, पर्लंग ।

पर्जानी (स्त्री॰) दारुहरदी।

पर्जन्य तत्० ( पु॰ ) इन्द्र, शब्दकारी शेव, मेव का शब्द, वारिद, वादल ।—ा (स्त्री॰) चारहरूदी । पर्मा तत्० (पु॰) पत्र, दल, पत्ता, पत्ती, पता, पान, पनास ।—कार (५०) वरई, तम्बोसी ।—कपुर (पु॰) पानकपूर।—झटी (स्त्री॰) पत्तों से चनी भोपड़ी, पर्या निर्मित छुटी, तृख आदि की चनी भोपड़ी ।—कुई ( पु॰) बत विशेष, जिलसं ३ दिन डाक, गूलर, कमल और वेल के पत्तों का क्षाथ लिया जाता है।—कुच्कृ (पु॰) ब्रस विशेष जिसमें प्रथम दिन ढाक के, दूसरे दिन गुलर के. तीसरे दिन कमल के और चौथे दिन येल के पत्तों का काथ पीकर पाँचवें दिन करा का जल पिया करते हैं।--खगड (प्र॰) वनस्पति जिसमें फल न लगते हों।--चोरक (पु॰) गन्धवच्य विशेष ।--नर (प्र०) डाक के पत्तों का बना प्रतला जो फिसी

मरे हुए व्यक्ति का बाह कर्न करने को उसकी इडियों के न मिलने पर बना कर जलाया जाता है। —भोजन (पु०) वह व्यक्ति जो कैवल पत्ते साक्त रहे, वक्ती |--मणि (स्त्री॰) पता, ग्रस्त्र विशेष ।—माचल (पु॰) कमरस का वृष । · -मृग ( पु॰ ) वृक्षों पर रहने वाले वानर ग्राहि जीव जन्तु।—य (go) प्रसुर का नाम जो इन्द्र द्वारा मारा गया।--राह (५०) चलन्त भात ।-- जता ( की० ) पान की बेल ।-- बल्क ( प्र॰ ) ऋषि विरोप ।—वरली (छी॰) पलासी नाम को लता।—शवर (५०) देश विशेष। --- ग्राजा (की॰) मनियों का पत्र रचित गृह, पत्र गृह ।--शालाश्र ( पु॰ ) भादारव वर्ष के एक पहाद का नाम।—सि (पु०) फमल, पानी में बना हथा घर, सागर । पर्णक (पु॰) पार्थिकगोत्र के प्रवर्तक ग्रापि का

पर्यास (30) तुलसी। पर्यिक (30) पत्ते वेचने वाला। [की घरायी। पर्यिका (खी०) मानक्टर, शालपर्यो, श्रीन मयने पर्यिकी (खी०) मपना। [(30) तुगन्य वाली। पर्यो तर्व (30) वृत्त, तुम, तर, रूप, पेव।—र पर्ते (30) तह, परा।

पर्दन्ति (छो॰) घोती।

पद्में देव ( ५० ) सवनिका, पादा ।

पदांदा दे॰ ( पु॰ ) वाचा का चाप, प्रवितामह, युद्ध-पितामह, विता का दादा। [विरोप, पापट। पर्यट तद॰ ( वि॰ ) वृचिगिय, विकासपह, श्रोपपि पर्यटी ततु॰ (स्त्री०) रूपकारी को प्रमाणकारी

पर्पटी तत्र (खी॰) शुलतानी मही, एक सुगन्धित लको का नाम, यपड़ी, पपरी, कुर्नुरी पतली रोटी। पर्यद्व, पर्यक्ष चल (सु॰) स्नाट, स्तर्या, पलना,

पर्यक्क, पर्यक्ष सार्च (पुरु) स्नाह, सर्वा, प्रकान, पत्नम, सेन, सम्या।—मन्यन (पुरु) ध्रासन निर्मेष, योगासन का भेद, यह आसन यस से पीठ जानुं धीर जया को बांधने से बाता है।

पर्यटन तत॰ (पु॰) बारबार समन, सूमना, धमण । पर्यजुर्योग तत्रु॰ (पु॰) विज्ञान्म, प्रम, किनी समात विषय को जानने के लिये भरत ।

पर्यन्त तत्॰ (३॰) शेप सीमा, अन्तसीमा, तक। —देग (३॰) मीमान्त, देश, किमी देश के श्रन्त का देश ।—भू (की॰) नदी नगर पर्देत श्रादि के समीप की भृमि, परिसन भृमि ।

पर्यक्तान तव् ( पु॰ ) चरम, अन्त, समाप्ति, शेष, परिमाण।

पर्याप्त तत्० (पु॰) [ परि + काप् + क्त ] यभेश, काक्री, आवस्यकता के अनुसार, ज्ञस्तत के मुनाबिक, उतना जिनने से काम चल जाय।

पयोय तर्तः ( तुः ) पाला, त्रम, ष्रानुद्धीं, परितंत, प्रकार, ष्रयस्त, निर्माण, दृत्यधमं सम्त्रः विषेष सम्पर्क विरोष, डांल, श्रोलरा, वार्ता ।—दावक (पुः) एकार्ष वायक, एकार्ष योधक ।—प्रयक्त (तुः) सिर्पाहिया वा पर्याप से सोना, पहरे कार्ता वा पारी से सोना।

पर्यालोचना ततः ( स्त्री॰ ) ध्यान से देखना, विशेष रूप से श्रवलोकन, विचार पूर्वक देखना।

पर्युत्स्युक्त सत्० ( बि० ) [ परि + टरसुक ] शोगार्च, बह्रिन्न चित, व्याद्रख ।

पर्युपित तत् (वि) [परि + वस् + क] पहिछे दिन की बनाई बस्तु, वासी । [सिरे पर, प्रहा । पर्वा वे॰ (वि॰) छत पार का, उत्त सिरो का, परवे पर्व तत् (दु॰) जीति, प्रचान, जक्यान्तर, प्रमा-स्था और प्रतिपद की सन्त्र, विषय सक्तिव पार्दि, ग्रन्थविष्युद, अन्य पा भाग विधेप,

प्राप्ताय. चणिक वाल. स्वव्यकाल, उत्सव,

स्पेशर । पर्वणी तद्० ( ग्ली० ) स्पोहार, वस्मर ।

पर्यंत सन् (दु॰) शेल, तिर्मित, नम, पहाड, देवीं पिरोप ये देवीं नामन के घटे नित्र और उनके सहयोगी थे।—ज (पु॰) पर्यंत जाल, पर्यंत से उत्पन्न।—जनिद्मी (घी॰) पार्यंती। —पाज (पु॰) हिसालय पर्यंत ।

पर्यतारि तत् (४०) इन्ड, महः, मुरुति, बहुणीत ।
मुनर्व हैं कि पहुने, इन प्रवेतों के पर मे, इसी से
ये भी धन्यान्य पश्चिमों के समान उड़ा परते में।
फमी फमी में उड़पर मगरों पर येव जावा बरते
थे, इनके धैकने मगरों दी पया दशा होती थी
भर पहुने पी आवस्पना नहीं है, यह इतर इन्ह भी समा में चूँची, इन्ह ने इसका मक्क्य

करने के लिये पर्वतों के पक्त काट हाती तभी से इन्द्र को पर्वतारि कहते हैं। पर्वतिया दे॰ ( पु॰ ) लीकी, लीखा, कदद । (चि॰) पर्सतीय तत्त (वि०) पर्दतजात, पर्वत से उत्पन्न पर्वतवासी, पर्वत सम्बन्धी ।

पर्वात दे॰ ( प्र॰ ) अञ्चनहारी, कानस वाली। पल तत् ( प्र ) शामिप, कर्ष चत्रव्य, चार तोला. साठ विपलकाल, ऋष्यल्प काल, थोडा समय, घडी का साठवाँ ग्रँश, निमेप, गुण, घास, खर।--कार्ए (पु॰) ध्यवदी के शङ्क की उस समय की परखाँई की लग्बाई जब मेप संक्रान्ति के मध्यान काल में सूर्य विषयत रेखा पर होता है। -- दरिया (वि०) श्रत्यन्त उदार, वटा दानी। —भर में (वा॰) उसी चण, तुरन्त, शीघ, बहुत शीव ।--मारते (वा०) पल भर में, शीध, श्चल्यन्त शीव । िसिरा, नोक।

पलई (स्त्री॰) बुक्त की कीमल डालीया टहनी, पत्तक दे० (प्र०) निमेप, पत्त, पपनी ।-पोटा ( प्र. ) त्रांख का रोग विशेष जिसमें वरनियाँ भाड जाती हैं और नेत्र बरावर भाषका करते हैं।

पत्तका (प्र०) पत्तंग, पर्यक्ष ।

पलक्या (५०) पालक का शाक।

पत्तंग दे० (पु०) पर्वेङ्ग, खाट, खटिया, शस्या। ---इर दे॰ ( स्त्री॰ ) छोटा पत्रॅंग, खटोला।

पताटन दे० (खी०) सेना, थोदा, सिपाहियों का दल. एक पलटन में हजार सिपाही रहते हैं।

पलटना दे॰ (कि॰) बदलना, फेर बदल करना, लौटना, मुकरना, मुहना ।

पलटा दे॰ ( पु॰ ) परिवर्तन, परिवर्त, बदला, श्रदला बदला, प्रतिकार,प्रतिफल, किये का फल।--खाना ( बा॰ ) फिरना, उलटना ।—लेना (वा॰) लौटा लेना, वयला लेना, वैर शोध करना, बेर ञ्चकाना ।

पलदाना दे॰ ( कि॰ ) बदलाना, फिराना, लौदाना। एलटाच दे॰ ( पु॰ ) फिरान, लौटान।

पलड़ा दे॰ (पु॰) पहा, तराज् का पहा।

लोरना पोदना ।

पलर्थी दे॰ (स्त्री॰) धासन विशेष, स्वस्तिक श्रासन बाएँ पैर की दहिने लंधे पर और दहिने पैर की वाएँ जंबे से भिला कर बैठना, मनुष्यों की एक प्रकार की चैठक । िपाना, पनपना । पलना दे॰ (कि॰ ) अति पालित होना, बदना, बद्धि पलल तत्॰ ( पु॰ ) मांस, श्रामिप, खली जो पशुओं को खिलाते हैं।

पलवल दे० ( प्र० ) परवल, परोसा । िरचा करना । पलवाना दे॰ (कि॰) पोसवाना, पालन कराना. एलवार दे० ( प्र० ) नाव विशेष, वडी नाव।

पलवारी दे॰ ( प्र॰ ) नाव का चलाने वाला. केवट. मलाह, मॉर्फी, खेवट ।

पला दे॰ (प्र॰) वडा चमचा, कर्छा, उन्त्र, परी, तेल धी ग्राटि निकालने की कलकी विशेष ।

पलासङ्क तत्र (पु॰) प्याज। पलान दे० ( प्र० ) घोडे की जीन।

पताला दे॰ (कि॰) भागना, भय से एक स्थान छोड़ कर दसरे स्थान को जाना, छाना, छा जाना ।

पलानी दे० (स्त्री०) खावनी, खाँद, तृख निर्मित । एलाञ्चा दे० (कि०) जीन बाँधना, घोडे पर जीन क्सना ।

पलावक (प्र॰) भगोड़ा।

पलायन तत्० ( ५० ) भय के कारण दूसरे स्थान में जाना, प्रस्थान, भागना, रूपोश होना ।

पलायमान तद् (५०) भगोड़ा, भग्नु, भगनोद्यत । पत्तायित सन्० ( वि० ) भागा हुआ।

पलाल दे॰ ( ए॰ ) पयाल, प्रवाल ।

पलाव दे० ( पु., ) पलानी, छावनी ।

पलाश तत्० (पु॰ ) वृच विरोप, किंग्रक वृत्त, टेस् का पेड़, डॉक का बृख, हरा रंग, मगध देश, राचस. पत्र, पत्ता, पत्ती !--पापडा (प्र०) पलाग का वीज ह

पलाम दे॰ ( पु॰ ) पाठने का काम, रहा करना ! पंजित तत्० (वि०) िसी कारण से देशों का पक जाना यालों का सफेर हो जाना. साप, कर्टम, बुद्ध, शिधिल ।

पलया दे॰ ( पु॰ ) लीट पीट ।-मारना ( वा॰ ) | पली दे॰ ( छो॰ ) परी, एक अवार का चम्मच, बी, तेब आदि निकासने की कर्छी।

पत्तीत दे॰ (प्र॰ ) भून, देत, विशाच, ये।नि विशेष, मत ये।नि । (वि० ) मेला क्षेत्रा ।

पतीता दे॰ (पु॰ ) ते।प की रंशक में आग छताने की वसी. क्षडे की सोटी बसी ।

पत्तवा दे॰ (प्र॰) पावित, पटा हथा, पोसा हथा, पाला पोसा ।

पलेयन दे॰ ( पु॰ ) सुखा भाटा, जिसके सहारे रोटी वेती जारी है।- निकातना (वा॰) पीटना, पीट कर घेटम कर हेना।

पलेव दे॰ ( पु॰ ) परेह, कड़ी, जूस।

पलोडत रे॰ (कि॰) चरण सेवा करता है, घीरे धीरे पाँव स्वाता है। पिइलैंडा । पलोठा दे॰ (वि॰) प्रथम पुत्र, प्रथम तथुस पुत्र,

पल्ज तव् (पु॰) धान रखने का स्थान, गोबा, थानार ।

पल्तव तद॰ ( पु॰ ) नमे पत्तों सहित शासा का श्रम-भाग, पत्र, शाखा, शुँहर, नवीन पत्ती का गुच्छा. किशलय, विटप।--क (पु॰) मझली विशेप।--ब्राहि पागिडत्य (बा॰ ) जिस विद्या का फल न देखा जाय, निष्क्रच विद्या, व्यर्थ श्रनाप

श्रदाप बक्रना । परुजवास्त्र ( पु ) कामदेव ।

पस्तिविन सन्॰ (बि ) पछन्युक्त, सपछन, पिग्तत, बहुनीकृत, नवीन पत्रयुक्त, किणालान्वित ।

परज्ञवों ( पु॰ ) पेड़ । ( वि॰ ) एररवयुक्त । परुजा दे॰ ( पु॰ ) शन्तर, व्यवधान, दूरी, सहायता, कपडे का छोर, र्जावर सीन मन का बोसा. (वि०) दूसरा, इस भीर का, (पर्वेश गाँव )।

—दार ( १० ) मजूर, चीम दीने वाला।

पह्ली तत्॰ ( क्षी॰ ) छोटा गाव, गॅंबई, जानम, शत-रॅंजी। (वि॰) इस धोर की, इस परनीपार। परुजु दे॰ (पु॰) वस्न का स्टूट, कपडे का दोर।

—दार (पु॰) बरी दे काम वाका कपड़ा, जरी दार कपड़ा । चाम (१०) बहुबा। परनता तत्र (पु॰) यस्य बलासय, वापी, सहाग ।---पल्डिगडा दे॰ ( पु॰ ) पनहटा, पानी भरे घटे रखने

का स्थान । पव (पु॰) गोवर, वायु, भोसान, वरसाना ।

पचर्ड (स्री०) पची विशेष ।

पचन तत्॰ ( पु॰ ) वायु हुवा, बतास, वायु कीयु का स्वामी, देवता विशेष ।-- कुमार (प्र॰) हनुमान, मीम 1-तनय (पु॰ ) हनुमान, भीम 1-चक ( पु. ) दवं हर, चकवात, चक्रा साती हुई कोर की हवा |-स्या (प्र०) श्रमि, श्राम |-रेखा ( खी॰ ) बदवशी अप्रसेन की की का नाम, कस इन्हीं का बेटा था।-सन (प्र०) प्रवन दा पत्र, हनमान, सीम ।

पचनायन तत्र ( प्र॰ ) करोदा, खिडकी।

पवनाल (प्र॰) प्रनेश याम का धाया। पश्चनायर्सी तत्र ( स्त्री॰ ) महर्षि कश्यप की एक स्री परानाश या पत्रनाशी या परानाशन तत्॰ (पु॰) बायु भचक, बाबु का बाहार करने वाला, मर्प साँप। पवनी (स्त्री ) गाँव में रहने वाली वह नाऊ वारी शादि प्रमा जिसे गाँव के इस जाति वार्टी से

नियमित रूप से कुछ मिलता है। पतमान ( ५० ) परन, गाईपत्माक्षि चन्द्रमा का पुरु नाम ।

पवर्ग ( पु॰ ) वर्णमाळा का पाँचवा धर्मै। पवाई दे॰ (स्थी॰) घोडे के पैर की सांकर, पैक्डी,

पकडा, एक जता, एक पैला। पवाज दे ( १० ) गॅंबह्या, ब्रामीण, गॅंबार, नीच,

यधम १ पवाना (कि॰) विवाना। चित्र कर । पत्रारिदे (कि॰) द्वार कर, फैर कर, बजाज कर, पर्वार दे॰ (प्र॰) जाति विशेष, चन्नियो की एक

जाति, चत्रिय जाति की एक शासा, परमार ! पर्वारना दे॰ (कि॰ ) फेंग्ना, डाउना, पराना I

पवि तत्॰ (पु॰) वज्र, इन्द्र का बस्त्र विशेष, इतिश । -पात (पु॰) यज्ञ पडना, वित्रजी गिरना !

पवित्र तद॰ (वि॰) शह, स्वच्छ, पाप रहित, साफ, विमल, निमल, पाक, देशप रहित, निर्मेंप, निष्क रुष्ट्र I--ता (स्त्री ) शुद्धता, स्वय्यता, निष्क-स्टूबा, निर्देषका, विमेन्नता, विमस्ता !

पवित्रा तद्० (सी०) कुश के धन दृश्के विशेष भी हायों की श्रंगुजिये। में श्राद काकादि में घारण किये आते हैं, विरोध धाकार की बनी होने की

कॅंगुडी, एक प्रकार की रेशम की माला जो पवित्रा एकादशी के। भगवान के। समर्पित की जाती है। पवित्री तद॰ (स्थी॰ ) इस महिका, पैती, या कसा दी बनाई जाती है, केवल सुवर्ण अथवा अध्यात से भी यह बनती है। पना, तर्पम ग्राटि में इसके धारण करने की विधि हैं।

प्राप्त दे० (प्र०) अर्थ, लोग, जन। पशामी दे॰ (वि॰) अन की बनी, मुखायस कर के वने पश्मीना, दुशाले व्यादि ।

पश्मीना (पु॰) पराम का बना करहा। प्रभा तन् ( पु॰ ) जन्त्र विशेष, सींग पूँछ वाला, प्राथी, चत्रदराद, प्राधानात, साधकी के त्रिमान में का एक साव।—ता (स्त्री॰) पशुभाव, सूर्वता ।-- सूर्वप (वि॰) पशु सदश, निर्वेष. अवस, मुखं, मुद्र ।- पति (पु.) शिव, महादेव, ज्ञिलोचन ।—पाल ( पु॰ ) पशुपालनङ्का, पशु-रक्क ।--राज ( प्र० ) सिंह, सूरोन्द, योर ।

पश्चात् तत्० (य०) पीछे, पश्चिम दिक, धनन्तर, वाद । पश्चात्ताप तत् (प्रः) कर्मान्तर सन्ताप, पश्चात्

शोक, अनुशोचन, पल्लावा । पश्चातसी तत् (वि॰ ) सतुवर्ता, पश्चादगामी, पश्चाद श्रवस्थित, पीछे चलने वाला, स्वमतस्थित ।

पश्चार्ध स्तर (दि०) शेपाई, धाराई, शरीर का श्चवर भाग ।

पश्चिम तत्० ( पु० ) परिचम दिशा, पर्छाह । प्रयतोहर तत्० ( ५० ) चीर, चोर, जो देखते देखते चुरा ले, उठाईगीर, सुनार ! पश्यामि तत्॰ (कि॰) में देखता हैं।

पश्चाचार तत्॰ (पु॰) श्राचार विशेष, वासमार्गियाँ की किया विशेष ! पिच। प्रवास दे॰ (प्र०) एक पन्न, पास भर, पन्द्रह दिन,

पद्माल (पु॰) परधर, पापास । पस्तरता दे० (कि॰ ) फैलना, विस्तृत होना, श्रधिक दर तक न्यास होना, लेट जाना, पड़ जाना ।

गसराव दे॰ (प्र॰) फैबाव। पसली बे॰ ( स्ती॰ ) पाँचर की हब्डी, पक्षर । पसा दे॰ ( गु॰ ) सुड़ी भर, दें। सुड़ी भर । प्रसाई है॰ ( शी॰ ) बावल विशेष ।

पसाना दे॰ (कि॰) गेंधे हुए चावलों का मीन निकालमा । पसार तत्० (५०) प्रसार, फैलाव,विस्तृति प्यापकता । पसारता दे॰ ( कि॰ ) फैलाना, सखते हे सिये धव में फैलावा, विकास १

पसारा हु॰ ( प्र॰ ) विस्तार, फैलाव ।

पसारी दे॰ ( पु॰ ) पनुसारी, नांधी । पसीजना दे॰ (कि॰) पानी हरना नश्म होता पसीने का निकलना, स्याल होना, दयाई होना ! पस्तीना दे॰ (प्र॰) प्रस्थेत, स्वेद, प्रदेख । पसीन दे॰ ( पु॰ ) पसीना, प्रस्तेद, स्वेद ।

पस्रत दे॰ (सी॰) सींवन, सुर्पन, । पस जना है॰ ( कि॰ ) सर्पना, सीवा, श्रोरा जालवा । पसेव दे॰ ( प्र॰ ) किसी किसी सकती की जलाने पर उसके किसी अनजले आग से बदबदार पीला पानी सा जो निकलने लगता है रहे पसेद कहते हैं. पसीना ।

पहलाना दे॰ (कि॰) पछताना, पळवाबा करना, पश्चासाप करवा, अनुसाप करना, अनुशोधन करना । पह दे॰ ( छी॰ ) तड़का, ओर, सबेरा, शिनसार। -फटना ( कि॰ ) प्रातःकाल होना, सबेरा होना, मिलाकात, चिन्द्रार । सर्वेदिय होना ।

पहुन्तान दे॰ ( खी॰ ) परिचय, चिन्हारी, जानकारी, पहचानना दे॰ (कि॰) जानना, चीन्हना।

वहतना है० (कि०) पहिरचा, परिधान करना . कपुडा पहस्ता, वस्त्र घारण करना ।

पहनाच (पु॰) पोशाक, पहिराव। यहनाचा दे॰ ( पु॰ ) पहिचाद, कपड़े पहिनने का र्थंग, बढावा " पहनाचा बढावा "।

पहर सदः (प्रः) काल विशेष, प्रहर, समय का परिमागा, दिस का चतुर्थांश, एक प्रहर प्रायः तीन घण्टे का होता है।

पहरा दे० (प्रः) चौकी, रचा । धारण धराना । पहराता हे॰ ( कि॰ ) पहनाना, पहिराना, ∉पटे पहरा देना दे ॰ ( बा॰ ) चौकी देना, श्लवाली करना ! पहिराना (कि॰) पहराना।

पहरे में डालना दे॰ (बा॰) रचा में रखना, हवाजात

में देना, पहत्त्व की सींपना ।

पहरे में पड़ना दे॰ (बा ) हवालात में रखना, किसी याराध के विचारार्थ हवाकात में रखा जाना । पहरावना, पहराउन ३० ( ५०) बखविशेष तो प्रत्येक बराती के। विदा के समय कन्या के विता की थोर से पहराया जाता या दिया जाना है । पहरापनी दे॰ (की॰ ) वछ, बसन, काडे का जोड़, जो विवाह श्रादि डरसव के समय दिया जाना है ! पहरिया पहरुष्टा दे॰ (पु॰) पहरा देने बाखा. चौठी करने वाला, चौकीहार । पहरु दे॰ ( पु॰ ) प्रहरी, पहरा देने वाला, पहरुवा। पहल दे॰ (की॰) प्रान्त, भाग एक क्योर का, रहेत धिनी हुई दरी रही। पहला दे॰ (गु॰) भयन, जारा प्रारम्भ छा। ( पु॰ ) पहाड़ रे॰ ( पु॰ ) पर्वत, शैन्न, गिरि। -सी राते (या॰) वडी रात, दीर्ध रजनी, क्ष्ट की शत्रि. पर्लेश की शतः घड़ों की सची। पहाड़ा दे॰ (पु॰) जोड़ती, गुणन, सहुलन जुड़े जुड़ावे पहाड़िया दे॰ (वि॰ ) पर्वतवासी, पहाड़ का रहने वाला, पर्वती ।~(स्त्री॰) द्वारा पहाड़, पहाड़ी । पहाड़ी रे॰ ( छी॰ ) छे।टा, पहाड, टीबा, टेब्सी, पहाड पर रहने वाला । पहितान दे॰ ( छी॰ ) जान पहिचान चिन्हार | पहिनना दे॰ (कि॰ ) पहनना, धारण करना । पहिया दे॰ (पु॰) चक्र,ग्यवक गाडी का चक्रा पहिया । पहिरना दे॰ (कि॰) पदनना, घारण काना। पहिराचन दे॰ ( पु॰ ) वस्त्र, वसन, पहराचन । पहिला दे॰ ( वि॰ ) प्राथमिक, प्रारम्मिक, पहले का. व्याने का, द्यगद्वा। पहिलो दे॰ ( घ॰ ) साथे, प्रथम, सादि । पहिलोंडा दे॰ (पु॰) प्रथम पुत्र, व्वेष्ठ पुत्र । पहुँच दे॰ ( घी॰ ) द्यामन, शक्ति, सामध्ये, पैसार, मनेस, पैठ, प्रसि स्वक पत्र, स्पोद । पहुँचना दे॰ (कि॰) प्राप्त होना, पहुँच जाना, चला

शाना, यह जाना, पूतना पास थाना [ पहुँचा रे॰ (पु॰) मधियन्थ कलाई। पहुँचाना दे॰ (कि॰) प्राप्त कराना, भिशाना, प्रााना । पहुँची दे॰ (ग्री॰) बडाई में धारण करने का जनाना भागूपण विशेष।

पद्वडना दे॰ (कि॰ ) एंटना, सीना, शयन करना, पौढाना । पहुड़ाना दे॰ (कि॰) लेटाना, सुजाना, शयन करना, श्चितिथ्य, श्चतिथि सरकार, दावत । पहनई था पहनाई दे॰ ( खी॰ ) मेडमानी, बादर, पहुच तदु । (पु॰) पुध्य, कुसुम, फुक्ष । पिक रस्म । पहेना दे (पु॰) बसत की विदाई के दिन की पर्देखी दे॰ (स्रो॰) प्रदेखिका, गृह प्रश्न, यह काम्य का एक गया है। इसमें एक सामान्य पर्ध प्रकाशित किया जाता है, परना चलजी अर्थ छिपा रहता है, इस प्रकार जर्म एक कान्य से दे। धर्ष प्रकाशित किये जाते हैं उसे पहेलाहा या पहेंग्री कहते हैं । भिने घड़े रखे जायें। पन्तेडा दे॰ (प०) यह स्थान जहीं पीन के पानी के पन्हेंड्रो दे॰ (क्षी॰) यह छीता स्थान जहाँ पानी से मरे घड़े रखे जाप । षा दे॰ ( पु॰ ) पांवः पैर, पदः, चंरण । पर्डि ( पु॰ ) पैर, पांव ।—ता ( पु॰ ) पांयता, पठँग का वह भाग जिस छोर पैर रहें। पाँक दे॰ (पु॰) डीवइ, पष्टू, कहँम, दलद्र । पाँख, पौखड्ग ( पु॰ ) पंदा, पर। पोखडो (छो॰) पघती। पौलरी (स्त्री०) वस्रहा। गिरती है। पाँछी (सीक) पर्तने, पत्रदार कीड़ी जी दीवक पर पाँग (पु॰) बहु नई जमीन जो किसी नदी का बळ घट जाने पर निरुत्ते, कछार, शाहर, गङ्गवरार । पौगत ( पु॰ ) उँट । जिल्ला है 🛊 पौगा दे॰ ( पु॰ ) एक प्रकार का नृत, जी बनावा पाँच १० (वि॰) पद्म, संख्या विशेष, १ ।—सात (वा॰) कमट, श्रवकत, व्याहसता, वृद्धिता, विषये विजित हैं। पाँचक ( पु॰) धनिष्ठा चादि पाँच मच्या जिसमें चनेक पाँचजन्य (पु॰) श्रीष्ट्रण का शल। पाँचभौतिक ( पु॰ पाँच तस्त्री से बना हुचा शरीर। पांचर (खो॰) लम्ही के छोटे दुक्डे। पाँचाजिका ( छी॰ ) वपडे नी बनी गुहिया। पाँचाल ( पु॰ ) वहई, नाई, जुलाह, धोदी श्रीर चमार इन पाँचों का समुदाय, भारत के पश्चिमीतर

का प्रान्त विशेष ।—ी ( स्त्री० ) गुड़िया, वाक्य, रचना-प्रणाली विशेष, द्रौपदी, स्वर साधन की रीति विशेष ।

पाँचवां दे॰ (गु॰) पञ्चम,पाँच को पूर्ण व्यनेवाक्ती संख्या। पाँजर दे॰ (पु॰) पनत्री, पाश्वे-पञ्चन,पाँजन की हड्डी। पाँमा (वि॰) नदी के जल का कम होकर लोगों के प्राने जाने का मार्ग हो जाना।

पाँडच ( पु॰ ) महाभारत के नायक चुधिष्टिर, भीन, अर्जुन, नकुल, सहदेव। सफेर हाथी, सफेर रंग। पाँडे दं॰ ( पु॰ ) पाठक, अध्यापक, शाक्षस, बाह्मसाँ की एक व्याधि, वहाने वाला।

का एक ब्यास, पढ़ान वाला। पाँत (स्त्री०) श्रेणी, कतान, श्रवली।

पाँती, पाँनी दें। (स्त्रीः) श्रेष्टी, कतार, पंक्ति, प्रवक्ति, मिठाई का परांसः ची लड़ की के विवाह में वरा-निर्भी के घरों में प्रत्येक व्यक्ति के हिसाय में राष्ट्रा जाता है।

पौतर दे॰ ( g॰ ) डमाइ, निर्कंग स्थान, वीरान । पोपाश दे॰ ( g॰ ) पॉवड़ा, पार्यदाज । पोपती दे॰ ( g॰ ) ऐंदाना, पेंर की खोर, पेंर की खोर का विद्वीना । ब्रिंग पना हुआ होगट वाग ।

क्षोर का विश्वीता। ब्रियेर बता हुआ होटा बाग। पौदाम (पु०) शजबसाद के सास पास या वारों पौदा दे॰ (पु०) पैर, चरवा, पद, गोड़।—उठावा (वा०) शीव शोध चलना, वेग से चलता।

( बा० ) पीड़ा देना, दुःख देना, पीडिन करना । —तें।इसा (वा०) किसी के काम में बाधा डालना, किसी की हानि पहुँचाना आलस में बैठे रहना, श्रधिक चलना — श्री श्री पीता (वा०) ऋधिक आदर करना, श्रत्यन्त सक्ति करना, अनुनय विनय करना, चिरीरी करना । -- निकालना (बा०) मर्यादा छ। इना, क्रस राति के डॉक जाना ।--पकड़ना (वा०) शरण में श्राना, चिरोरी करना, विनसी करना ।--पर पाँच रखना (वा०) भनुकरण करना दूसरे के चाल पर चलना, शीवता कराना । -पाँग (वा०) पैदल :—पीटना (बा०) श्रधीर होना, घवडा जाना, व्यर्थ का परिश्रम करना, चित्कल उद्योग करना।—पुत्रना(बा०) सक्ति करना, श्रद्धना रहना, पृथ्क रहना।—फ़र्ँक फ़र्ँक रखना (बा॰) सावधान होता, सावधानी से बलता विवारपूर्वक किसी काम के। करना।--फैलाकर साना ( वा॰ ) निश्चिन्त रहना, बिना चिन्ता के रहना, निडर रहना, निर्भय रहना। – फैलाना (चा०) अपना स्वधिकार वहाना, पैठ कराना, पसार करना !--मर जाना (बा०) यक जाना, श्रास्त होना ।---रगङ्गा ( वा० ) निष्पत काम करमा, निश्येक उद्योग करना, शोक करना, दुःख प्रकाश काना (-लगना ( वा० ) प्रवास करना, नमस्कार करना।—से पाँच खोधना (वा०) सर्वदा किसी के पीक्षे कमा रहना, रचा करना, एक चरा है लिये भी नहीं है।इना [—से पाँव भिद्धाना (वा॰ ) त्ररावरी करना, तुरुवता करना । —साना (व ० ) पांच छून्य होना, पांच में किन-क्तिनी इडाना।—दुवे आना(वा०) धीरे धीरे आरता, शनै: शनै: श्राना ।

पाँवड़ा दे॰ ( पु॰ ) टाट या नारियळ कि जटा की बती चटाई का टुरुड़ा जो पैर पेछने के लिये छ्योद्री पर विद्याया जाता है, पांपास ।

पाँशव तत्॰ (पु॰) पाँगा निमक । पाँशु, पाँसु तत्न (पु॰) धृति, रेखु, रेखुका, स्त्री का मासिक धर्म ।

पाँशुका तत्॰ (स्त्री॰) घ्बि, रज, रेग्रु, रजसाला स्त्री।

पांगुल तर्॰ (वि॰) पूलि बुक्त, पूर्ण प्रसरित, पूजि विभिन्छ। ( वु॰) शिष, सहादेव, साकी याचा। पांगुला तर्॰ (स्त्री॰) अष्ट चरित्रा स्त्री कुछ्या,बेरमा। पांस दे॰ ( वु॰) चाद, सार, पूर। पांस ता दे॰ (कि॰) खाद देगा, माद सहाता। पांसु दे॰ ( वु॰) पसखी, पांस के हड्डी, पृलि। पार्र दें॰ (खा॰) पेंपा, पेंस का तीमरा मात, एक प्रकार की पत्री पत्री का तीमरा मात, एक प्रकार की पत्री स्त्री किस पर बाना छपेश सात्रा है।

पाड (पु॰) प्रांव, पैर।

पाक तर् (पु॰) [ पय् + घन् ] स्तोई, उत्कू, पेयक,

भग्नमिति, एक वैल का नाम — कर्सा (वि॰)

पायर, प्यमर, रम्जनकारी, रामोई बनाने वाला,

स्तोडमा !— नार (पु॰) जनालार !— गृह (पु॰)

रम्यताल्य, रमोडंबर !— पुक्ष (पु॰) क्याली,

हॉडी !— पर्टी (फी॰) क्याली, पु॰र, जाना,

मट्टी, पंजाबा !— युज (पु॰) वृपोप्तमी, गृह

प्रतिष्ठा व्यानि के लिये इनन !— गाला (छी॰)

रम्पनगृह, पाकलान, स्तोई घर !— मासून (पु॰)

इन्द्र, देयराज !— स्थाली (की॰) हॉडी, बहुई,

पाठ पाठ विरोप !

पाकह या पाकर दे॰ (५०) वृष्ट निर्धेष, पकंदी वृष्ट । पाकसा दे॰ (छि॰) उचलना, सॉम्फ्या। पाकरी दे॰ (खी॰) पाकविया वृष्ट । पाकरी दे॰ (खी॰) पाकविया वृष्ट । पाकरीहरसी दे॰ (खी॰) गहवा, सहसी, गरम यट-

लोइ एकट घर वटाने वा धीजार।
पाका हे॰ (पु॰) फोड़ा, मचा।
पाकी (वि॰) परमे, तैचार, परिपक।
पाकुक दे॰ (पु॰) पाकड़, पाककता।
पाकुक दे॰ (पु॰) भावक, पाककता।
पाक्किय दे॰ (पु॰) माजीरार।
पाक्किय तदे॰ (पु॰) साहायह, सहायहाल

पासिक ततः (वि॰) सहायम, सहायदाता, थझ में उत्तर होने बाला, पन्द्रहवें दिन प्रमारा होने बाला, पलगरे का।

पास दे॰ ( पु॰ ) पन्न, पस्त्रमरा, पन्डह दिन, भीति, दीवार।

वाखवड तरः (दु॰) दम्म, क्वर, पृक्षता, छुन, नास्ति-कता, लोक में पूत्रा पाने के लिये होंच की रचना। पारतपृष्ठी तर्॰ (वि॰) पृष्टी, छली, कपटी, नास्तिक।

पारतर दे० (पु०) घोड़ा और हायी वी कृत, जो लोहें के तारों की घनती है।
पाखा दे० (पु०) उसारा, एक धोर की वीवाल।
पाम दे० (स्ती०) पगड़ी, पित्रण।
पाम दे० (कि०) रस में पमना, रस घड़ाना।
पामाल दे० (कि०) रस में पमना, रस घड़ाना।
पामा दे० (पु०) जन्मन, विविस, सिक्षी।
पामा दे० (पु०) घोड़ों का ममूह।
पामुर दे० (स्ती०) चयाई, दगाल, सुगाल, रोमन्य,
घ्याप हुए की पुन चयाना।

पागुराना हे॰ (कि॰) जुगाली करना, खुगलाता चत्राना, रोमन्य करना।

पाचक रात्० ( पु॰ ) सूपकार, रन्धननत्तां, पाकनर्ताः, स्मोहपादार ।—ता (खी०) स्मोहं बनाना, रीघने का काम, रसोहं, बनाने का गुख ।

का कान, स्साह, क्यान का गुण । पाचिका तक् ( कीं) स्मोई बनाने वार्ता खी । भाचोर कर् ( पु॰) दीवार, भीत, पारदीनारी । पान्न दे॰ ( पु॰) दीवा, एक तीच्य परन से शरीर वा

हुष्ट रिपर निकलवाना, पन्न सुरावाना । पाह्नस् दे॰ (दि॰ ) दीना लगाना, गोटी फोदना । पाह्ने रे॰ (ख॰) खनन्तर, पीछे । पाड़ी रे॰ (ख॰) खपम, हुए, हुरावारी, हुर्निनीठ.। पाड़्यारच वन॰ (ख॰) साराव्य के शहर का नाम जी

प्रजन नामक राष्ट्रस की श्रस्थि से बना था। पाञ्चभौतिक नत्० ( ए० ) पत्रभूत द्वारा निर्मित, पञ्चभूतमय, पद्मभूतों या विकार।

पाञ्चाल तन्० (पु०) देश विशेष, पत्राम्ब देश, पत्राम, द्वपद राजा का देश ।

पाञ्चाली तत्० ( १ती०) पाञाल देशोद्रवा राजध्न्या, पायडवपली, याञ्चलेनी, झैपदी ।

पाट दे॰ ( पु॰ ) पडुवा, एक प्रकार का सन, चौड़ाई, नहीं का पाट।

पाटहामि तत्० ( पु० ) रेशम का कीड़ा । पाटचर ( पु० ) चोर, तस्कर । प्राटन रे० ( पु० ) झाता, झत पटनाना, झाँड झाना।

पाटना दे॰ (कि॰) झवाता, झत तत्रवाता, पूर्ण करना, भरता, सर देना।

पाटमहिपो नद्॰ (स्त्री॰) पट्ट महिपी, प्रधान रानी, महारानी, पट्टरानी। पाटस्वर तर्क (पुक) रेशमी वस्त्र, रेशमी सपड़े, पट्टाबर। [प्रधान रानी। पाटरानो तद्क (स्थीक) पट्टाबी, पटासी, बहारानी, पाटल तक्क (पुक) पाटली हुन्त, गुलाब का फूल, सामान्य लाल रंग, गुलाबे। (पुक) स्वेत और लाल रक्क का मिश्रक्ष।

पाटला तत॰ (स्त्री॰) दुर्गा, पार्वती, भगवती, पुष्प बुच विशेष, लाल लोध ।

पाट तिपुत्र सत्० (५०) पटना नगर, विहार प्रदेश का प्रधान नगर, प्रसिद्ध सहाराज खर्शांक की राज-धानी बहीं थी। [सुस्रता ।

पाटस तत्० ( पु०) पहता, विज्ञता, सेतुरस्य, ज्यारोस्य, पाटा दे० ( पु० ) परता, पर्श, धोशी का तस्ता जिस पर वे कपढ़े धोले हैं, पीला, पीठ, पाट ।

पाटिका ( र्सा० ) पीधा विशेष, झाज, खिलाका, एक दिन की अब्द्री । [सेाने का एक ग्रहमा । पाटिया दे० (प्र०) पटिया, दुस्ती, गरेलों में पहनने का पाटी दे० ( की० ) खाट की पटिया, पश्ती जिस पर लड़के खिलाते हैं, यालाकों के लिखने की पद्दी । चटाई, सीनकपाटी !

पाटीर तत् (पु॰) चन्दन, सख्य, हुम।
पाठ तत्॰ (पु॰) चन्द्रम, पडन, विचाध्यास।
——हास (पु॰) झाल्यचन, पडने की रीति,
प्रध्यमन का सम।—प्रास्ता (की॰) खाल्यवन
ग्रह. विचालय।

पाठक ततः ( पु॰ ) उपाध्याय, श्रध्यापक, पहाने वाला, गुरु । [कराना, विधा पहाना । पाठन ततः (पु॰) पहाना, ध्रध्ययन कराना, ध्रश्यास पाठा दे॰ (पु॰) जवान, हृष्ट पुष्ट, महा, थोखा,

पहुलवान् ।
पाटित (कि ) पहाया हुआ ।
पाटी दे (कु ) पुबा करी, हुमी ।
पाटी दे (कु ) सुबा करी, हुमी ।
पाटीन तह (कु ) सस्य विशेष, महादी का भेद ।
पाट्य तत (कि ) पाटो पहुक्त, पड़ के वेगय ।
पाड़ दे ० (कु ) मझ, मजान, जो थर्याई लोग सकान
बनाने के हिये वींघते हैं।

पाइना दे॰ (कि॰ ) गिराना, पद्माइना, पटकना । पाइन दे॰ (पु॰ ) भैंस का बचा, मोहज्ञा । पाहा दे० ( पु० ) स्नुग विशेष । पाही दे० ( स्त्री० ) नदी पार होना ।

पाग्र दे॰ (ब्ली॰) पोना, पत्ता, क्यड़े की माँडी, ताँड्ल। पाग्रि। तत्त्॰ (यु॰) हाथ, हस्त, कर।—ऽह्रश्र (यु॰) व्याह, बिवाह, परिचय।—तस्त (यु॰) काराल, हस्तत्त्व।

पासिख ठतः (पु॰) द्वाय के द्वारा बजाया जाने वाला । स्टब्ज प्रादि वाष, पास्तिबाय, हाथ से बजाने जाने वाला बाजा, ढोलक प्रादि ।

पाणिनि तत्० (प्र० ) सनि विशेष, इन्होंने संस्कृत का व्याकरण बनाया था. इनके पिता का नाम देवल और माता का नाम दाची था। माता के नामानसार इनको भी खाची पत्र या जाचेव बहते हैं। शानधार देश के अन्तर्गत राखातर नामक स्थान में इनका जन्म हुआ था इस फारण ये शासातरीय भी कहे जाते हैं। शब्दशास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने के लिये पालिनी शिव की धाराधना करने लगे. महेश्वर प्रसद्ध हुए, श्रीर उनकी इप्रसिद्धि के लिये उन्होंने वर दिये । महेश्वर के ग्रसाद से पार्थिन के एक व्याकरण बनाचा जिसका नाम श्रद्राध्यायो या पासिनिदर्शन है। यह आठ अध्यायों में विभक्त है। इस कारण इसे अधाध्यायी कहते हैं। सीमदेव रचित कथासरित्सागर के अनुसार दररुचि और कात्यायन के चे समकालीन थे। परन्त यह यात प्रामाखिक नहीं मानी जा सकती। क्योंकि यास्त्र-रचित निरुक्त पड़ने वाले इस यास को कभी नहीं मान सकते । ज्योंकि निरुक्तकार ने अवैक स्वानों में सादर पाणिनि का नाम लिया है। पास्क सुनि श्रहत ही प्राचीन हैं, और पाखिनि उनसे भी प्राचीन है। व्याकरण के अतिरिक्त एक काव्य भी पाखिनि का बनाया हुआ है, जिसका नाम जाम्बवतीवय है। कतिपय बिहान व्याकरणकर्ता और काव्यकर्ता को भिन्न भिन्न पाणिनि मानते हैं, परन्त । जेमेन्द्र के इस रहोक से वे जननी आन्ति समभा सकते हैं। " नमः पाणिवये सस्मै यस्य स्वयस्तादसः।

श्रादौ स्थाकरणं कात्यमनुजान्ववतीजयस् ॥ "

उस पाणिनिको नमस्कार,जिसने रह इसाद से पहले

क्षाकरण और सरसन्तर जारवस्तीसय कास्य बनाया ।

पाखिनोय तन्॰ ( पु॰ ) पणिनि सुनि निर्मित झन्य । पाखिपाद तन्॰ ( पु॰ ) हाय पैर, कर चरण, हाय और पाँव ।

पाखिपोइन ततः ( पु॰ ) पाखिप्रहृषः, विवाह । पायडर तत्॰ ( पु॰ ) कुन्द पुष्प, गैरिक धानु विशेष, ( गु॰ ) रवेत वर्ष पुक्त ।

पार्डव तत्॰ ( पु॰ ) पार्डनन्दन, पार्डपुत्र, पार्ड राजा के पुत्र, प्रज्ञपारडव।

पाधिङस्य तन्० (पु०) परिष्ठत का घर्म धीर क्से, नैपुरय, दचता, विद्या, परिष्ठताई, दिहस्त, विहत्ता। पामङ स्वरु (प०) शक श्रीम धीत विश्वत वर्गा स्वरू

पाश्च तद् ( प् ) शुरू थीर पीत मिश्रित वर्ण, रक्त पोन मिश्रिन वर्षे । कुरुवशीय एक राजा का नाम । विवित्रवीर्यं का छेत्रज पुत्र, महर्षि कृष्ण द्वैपायन ध्यास के धीरस थीर विविद्यवीये की विश्ववा पत्नी चन्ना जिका के गर्भ से अपदा। पाण्ड की दे। स्त्रियौ भी। कृती चीर माडी। भीतहत्या कती ने पाण्ड के। स्वयम्बर में वस्या किया था। इसके धनन्तर भीषमधितामह ने मद देश हे राजा की पत्री सादी की पाण्ड से ब्याह दिया। भीकापिता-मह ही धतराष्ट्र, पाण्ड और विदर के रचक थे. युधिष्ठिर, मीत भीर शर्जुन क्रन्ती के गर्म से बयब हुए थे। मादो के गर्म से नकुछ चीत सहदेव अत्यस हुए थे। पागडु के चेत्रन प्रत पाण्डव कहें जाते हैं। पाराडु ने शान्तलु की मष्ट कीर्तिका उद्दार कियाथा, धनक राजाग्रीं हो। जीत कर बरदोंने धिधिक धन एडबित किया था। थीर बसी धन से पाँच यज्ञ किये वे। यज्ञ करने के धनन्तर पाण्ड श्रवनी पक्षियों के साथ वस में गये। बद्दौं बन्होंन काममोहित एक मृग का बध किया, उसने शाप दिया कि तुम स्त्री सङ्घ काले ही सर बावे।गे | माने के भय से पाण्डु ने स्त्री-सक्र करना ही छेट दिया। दुर्वांसा ने कुन्ती की जिस मन्त्र का उपहेंग दिया था, बसी से कुन्ती ने देशों का चाहान करके सीन पुत्र इलाख किये। पाण्डु के अनुरोध से कुन्ती ने इस मन्त्र का स्पर्रेश मात्री की भी किया, मात्री ने भी चरने दे। पुत्र उत्पद्ध किये। एक दिन पाण्डु ने कामार्त होडर माद्री का सङ्ग किया, जिससे उनकी मृत्यु हुई, पाण्डु का मृत श्रीर हस्तिना पुर जाया गया या थार उसका धन्तिम संस्थार विदुर ने किया।

पायहुर नत्॰ ( पु॰ ) शुरू पीन मिधित वर्षे । प यहुरा तत्॰ ( स्त्रो॰ ) मस्राग्न, लता विशेष, शुरू पोत वर्षे वस्ती स्त्री, मापपर्षो लता ।

पार्यहेय तत् ( ५० ) ब्राह्मणो की पृक्ष जाति विशेष, श्राप्यापक, पाडक, पाँडे ।

पात तत्० (पु॰) [पत्+धत्र्] पतत्, गिरना पडना।(दे॰)पुस्तक केपन्ने, ग्रुत ब्रादि खे पत्ते कर्णमूपण्, एक प्रकार का गडना।

पातक तत्॰ (पु॰) पाप, अव, किविवप, व्ह्युप, व्युप्तम, अपराध, देश्य ।

पातकी तत्॰ ( पु॰ ) पावी, दोपी, श्रवसंघी । पातधापरा ( वि॰ ) श्रवन्त दरवेकि ।

पातथा १रा ( ।व॰ ) असन्त दश्यक । पातञ्जल तत् ( पू॰ ) शास्त्र विशेष, येग शास्त्र, पन-ञ्जलि निर्मेत येग दशैन ।

पातर दे॰ (स्त्री॰) वेश्या, पतुरिया, गयिका, (पु॰) पत्तजा, दुर्येख, विर्वेख ।

पातराज ( पु॰ ) सर्प विशेष ।

पातशाह (पु॰) बादशाह।—ी (स्त्री॰) पादशाही। पाता तत्॰ (वि॰) रचिना, रचक, रचल कर्जा,

दे॰ ( पु॰ )भ्य, पत्ता, पत्ती । पाताम ( पु॰ ) मोजा, सक्षनसा ।

पाताळ तत् ( ( पु॰ ) छम्र से चीवा स्थान, न्वनाम प्रसिद्ध गद्दा, स्थात् ह, मागडीह, प्रयोद्ध न, नरह, दिवस, बहुवानळ, एह यन्त्र सिवेप जियये चीविष स्थाने हैं। पाताळ हे सान भेद हैं, पया— धतळ, विज्ञ , सुनक, तळातळ, महातळ है।—पेतु ( पु॰) पाताळवासी देश विज्ञेष।—स्याद ( पु॰) पाताळवासी देश विज्ञेष।—स्याद ( पु॰) वित्तहरा, व्हिरेरा।—तुस्मी ( पी॰) छता विरोद।—निज्ञप ( पु॰) देश सर्व।—पुपति ( पु॰) सीसा।—मंत्र ( पु॰) मंत्र विरोद पित्र हो सीसा।—प्रांत ( पु॰) मंत्र विरोद पित्र हो सीमा प्रसंत्र ( पु॰) मंत्र विरोद विरोद हो सीमा प्रसंत्र ( पु॰) मंत्र विरोद विरोद हो सीमा प्रसंत्र ( पु॰) स्वात हो हो सीमा प्रसंत्र ( पु॰) स्वात हो हो सीमा प्रसंत्र ( पु॰) स्वात हो हो सीमा प्रसंत्र ( पु॰) सीमा प्रसंत्र ( पु॰) सीमा प्रसंत्र हो सीमा प्रसंत्र ( पु॰) सीमा पु॰) सीमा प्रसंत्र ( पु॰) सीमा प्

पातिस्य तदः (वि०) पातक, पाप, दुराचार, दुष्कृतः जाति अध्य क्षेत्रे का कारणः। पातिवस्य तदः ( प्रः ) पतिव्रता का धर्म साध्वी धर्म, सतील धर्मा।

पाती दे॰ (खी॰ ) चिडी, पत्री, पत्र।

पाञ्चतव्॰ (पु॰) जिसके द्वारा जळ श्रादि पिया जाय, श्राधार, भाजम, भाग्ड, राजमन्त्री, सचिव, दे। तीर का अन्तर, पर्ण, पत्र, पत्ता, नाटक खेलने वाला, नट, शनुकास्त्राकारी, वर जिसके। कन्या दी जाय । विद्या ग्रादि गुगों से युक्त, ये।ग्य, दानीय व्यक्ति, पारहौकिक क्ल्याण के लिये जिसकी खान दिया जाय।——क ( go ) हाँड़ी, धाखी, भिचापात्र I--तरऊ ( प्रः ) बाद्य विशेष I--ता (स्रो०) येत्यना, श्रधिकार (—त्व (प्र०) वाचतः ।

पात्रिय (वि॰) वह व्यक्ति जिसके संग वैडकर एक थासी में भोजन किया जा सके, सहभाजी। पात्री (वि॰) जिसके पास बस्तन हों, जिसके पास

सुवेग्य छोग हो ( सी० ) छेग्दे बरतन । पाथ तत्० ( पु॰ ) जङ, पानी, नीर, ते।य ।—नाथ

( पु॰ ) समुद्र ।-पति ( पु॰ ) वरुण !--सासिनी (स्त्री॰) नागवल्बी लवा ।

पाथना दे॰ (कि॰ ) थे।पना, कपड़े बनाना, उपरी बनाना, गोवर पाथना । िशिला, पथरा। वाधर देव ( प्रव ) पत्था, प्रस्तर, पाखान, पापाण, पाधा ( ५० ) जङ, यस, प्राकाश ।

णाशि (प॰) समझ, श्रांख, घाव की पपड़ी, पितृ तर्पण के लिये जल विशेष, कीलाज ।

धार्थेय ततः (१०) पथ में स्थय करने की सामग्री, पथिकों के खर्च करने का द्रव्य, शस्त्रे का खर्च, रास्ते में खाने का भोजन, राही खर्च।

पाद्याज सन् ( पु॰ ) कमल, पदा, पुग इरीक । पाथोद सत्० (पु॰) मेव, धन, वारिद, बादल, समुद्र। पायोधि तद॰ (पु॰) [पाधस् + धा + कि] जलसारी, समुद्र, सागर, जल्हा, तायनिधि ।

पाथोतिधि तद् ( पु ) [पायस् + नि + धा + क्ति] समुद्र, सागर, पाथाधि ।

पाद तत्॰ ( पु॰ ) [ पट्+धम् ] चरण, पैर, पाँव, ऋरवेदीय मन्त्रों का चतुर्थांश, रहीक का चतुर्थांश, चतुर्थ भाग, चौषा भाग, बड़े पर्वत के समीप का ं पाधा दे॰ ( पु॰ ) उपाध्याय, पुराहित !

छोटा पर्वत 🕌 (खी०) जुता, खड़ाऊँ । —कदक (९०) विद्या। - कृच्छ (९०) वत विशेष. प्रायश्चित विरोप ।--- खराड ( पु॰ ) दन, जंगल । —पद्धति (स्त्री॰ ) शस्ता, पगडंडी । - प्रहरा ( प्र॰ ) पादस्पर्शं पूर्वेक प्रशास, अभिवादन !--चारी (पु॰) प्यादा, पदाति। (वि॰) पैदल चलने वाना, पैरे से चलने बाला !-- झ ( पु॰ ) श्रवर वर्ण, शूद्र जाति।-- त्रास ( पु० ) जुता, खडाऊँ. पदरखक, पैर के मोते।—दारी (स्त्री०) पादरकार, विवर्ष, शीत से पेर का फटना ! - प (५०) बृच, हुम, तरु, रुख, पेड :---पदा (प्र-)पद्म सदश चन्या, चरण कमल !---पीठ ( पु॰ ) वाद स्थापनार्थ श्रासन, वादासन, ' पैर रखने का पीड़ा !- प्रसालन (प्र.) पैर धोगा, पाँव घोना ।--प्रहार ( पु॰ ) पादाधात. बात मारना !--- प्रवाहन (प्र०) पैर दवाना. पगचम्पी करना ।

पादक (वि०) चलने वाला, चतुर्थांश, होटा पैर। पादकंटक (प्र०) नूप्र, विदिया।

पदाकोलिका (९०) नृदुर।

पादगंडिर ( पु॰ ) पीलपाँव रोग, श्लीपद रोग ! पाइप्रस्थि (स्त्री०) पुड़ो श्रीत घुट्टो के सध्य का भाग, गुङ्फ |

पादचत्वर (५०) बक्स, वालुका टीजा, फोला। पोक्ट का पेड । (वि॰ ) निम्दक, चनस्खोर । पाइचारी ( पु॰ ) पैरन चलनेवाला ।

पादना डे॰ (कि॰) पाद माना, अधीनाय त्याग कासः

पाद ने।न दे॰ (पु॰) काला निमक ।

पाद्य या पाटार्घ्य तत् (प्र.) श्रतिथि के पैर घेले का जल 1

पादार्पणुतद० ( पु॰ ) प्रदेश करना, पैर देना। पादका तत्॰ (स्त्री॰) खड़ार्क, जूना, पनडी, पन. रखी, पे।लिया, मिलीपर ।

पाद्देश्यक सत् (पु०) पां धेवन, देवता या गृह के पेर का धे।या जक्र, चरगामृत, पादा, पांच धीत के लिये जल 1

पान तत्० (प्र॰) पीना, ज्ञव द्रव्य जळ श्रावि का भी जाना, (दे॰) ताम्बूळ, पत्ता, रामायण में पान का श्राप, इस्त, कर, हाथ है। -पाज (प्र॰) मदिशा पीने का पियाटा, जलपाब, पानी पीने का पाज, पनडच्या --गौराह (प्र॰) बल्शिय स्वापायी, मत्याला।

पाना दे॰ (कि॰) प्राप्त होना, सिलना, एकत्रित करना, लाभ होना। (प्र०) पना, प्रष्ट किसी बस्तु का दिसाब जिला हुम काना —(सी॰) सिलि यंग्र में स्थय एक राजपून स्थी। यह विजीर के महाराया संग्रामसिंह क यहाँ अपने दाजक पुत्र द्रथसिंह की धाव धी, इसन अपने पुत्र के प्राप्त सो बर वदय सिंह के प्राय्तों की रथा की थी। पाना का स्पार्थसान और प्रमुवक्ति संसार के इति-इसमें सीने के अपनों से जिला गया है। इसकी प्रस्तुत्रत्र व्यक्ति ससार ने यहन बहेगी।

पानायय तत् । (प॰) [ पान + श्रद्यव ] महालय सेग, श्रिक नद्या होने का सेग, जो प्राय मत बालों के हुआ करता है। [मय पोने में श्रनुरक । पानासक नत् । (दि०) [पान + श्रामक] स्य दिव, पानाहर तन् । (३०) [पान + श्रामक] पाना पीना, श्रद्ध नाल ।

पानी दे॰ (पु॰) बल, तीय, मीर, सामध्य, शक्ति, छावण्य, चमक, शामा, यनावट की सुन्दरता। -- करना ( वा॰ ) नष्ट करना, स्तराव कर देना, उचित करना, *जञ*वाना, महज बरना, सुगम करना -- का बुनबुला (बा॰) श्रम्यस्ता, नव्यस्ता, च्यामहाता, चाह्यच्या —देना (दा०) तपण करना, पितरों का जल देना । सन सौगना ( बा॰ ) ऐया भारता, जिम्हे तुरन्त सर जाय । —पड़ना (बा॰) मैच बरमाना, बृष्टि होना, लिबत होता, सामाना 1-पीपी कीसना ( घा॰ ) सर्वेदा दुता सनाना, ऋहान्त दशुस षाहना ।—पीना (षा॰) त्रल्लवा स्टाना, जण्यान क्रमा। — सरना ( बा॰ ) ऋषीन होना, ऋषीनता स्बीकार करना, फिट पड़ना, तुष्छ होना।—में ष्प्रांग लगाना (वा॰) धतम्बव काम करना । मिटे कादे के फिर बमाइना।—पतला करना (वा॰) पीडा पहुँचाना, दु छ देना, दु छ हना।

पानी फान दे॰ (पु॰) सिवादा, पानी में उपल होने
पाग्य सदः (वि॰) पियक, रासी, यात्री, दर्शी।
पाप सदः (पु॰) अधर्म, कलुप, अधर, अरस्थ।
—स्युडन (पु॰) थाप नाशक, मंत्र विशेष, सव विशेष जो पाप दूर करने के लिये किये जाते हैं।
—सहं (पु॰) धर्म चन्द्र, मज्जुन, राहु, छनि,
बुध, रवि, श्रनिष्ठकार कर्म, अञ्चल स्वान प्रति।
(पु॰) पापारमा, पापी।—जनक (पु॰) पानीक्स
दक।—नापित (पु॰) ध्रनेगपित।—स्पी
(वि॰) पाप की मुर्ते, पानासा, प्रधमे।—राम
(पु॰) कुछ राम, चेवह।

पाप इ दे॰ (पु॰) मूँत या उर्द की बहुत पतडी एक मकार का रोटी। —येलना (वा॰) पापद वनाना, बहुत परिश्रम करना, यहुत मिहनत टा कान करना, उपात कड़ा करना। —खार दे॰ (डु॰) केंचे की शक्त, वेंग्रे के दुख की जहा कर पृक्ष मकार का बनाया हुता चार। [पापी। पापासमा सर्व॰ (वि॰) पारिष्ठ, ध्वमर्भ, व्यरची, पापिन दे॰ (खी॰) पारीयती, पाप करने बाजी टी, (पु॰) धनेक पारी, पापिनी स्त्री, स्वपमैवारियी,

"में पापिन ऐसी ब्रजी, कोबजा हुई न राख्य।" पापी तत्० (वि०) पापारता, पापिष्ट, अपराधी, दृश्कर्मी, दुराचारी।

पामर तर् (वि०) क्षधम तीव, पाष्टर, दुष्ट। पामरी न्त्र (वि०) वधमा छी, रेतमी बख। पामा तत्र (खो॰) रोग विशेष सुनदी, साज कण्डू। पामारि तत्र (उ०) गन्यक, सुनती नराक। पामरि दे (उ०) रिवादा, पेदन, पदाति, सेवक, दुन, चर, मह, पहल्यान।

यथा—''इनुमान से पायक हैं जिनकेरे ।'' —तुःसीहास ।

पायह दे॰ (पु॰) मधान, मध्य, मांच। पायज्ञामा द० (पु॰) बह्मादशदन विशेष एक प्रकार का कपटा जो पैर में पहना जाता है, स्वनाम प्रसिद्ध बाद्ध। पायती दे ( खी ) पेर की ओर की खाट, पेताना. पदतल, जाट का वह आग जिथा पैर रहता है। पायल दे॰ ( खी॰ ) पैर का भूषण, पायजेव । (गू-) स्यात, सन्दर गति, वॉस की सीढी।

पायस तनः (प्रः) दृश्य बादि के द्वारा यनाया अन्न, परमास, तसमई, चावळ, दच थै।र चीनी मिश्रित पक्कान्त्र, खीर । .. विस्था के बने खम्भे । पाया दे॰ ( पु॰ ) खाट का एक पैर, मक्वा, हैंटा या पाधिक दे॰ (पु॰) दूत, पिवादा, पदातिका, हरकारा !

पायी तर् ( प्र॰ ) वान हर्ता, वीने वाला, वान करने वाका । पार तत् । ( पू० ) तीर, दूसरा तट, नदी छांच कर

जिप स्थान पर जाया जाय । समाप्ति, शेप, पूर्णता, प्रास्त, सङ्ग, तरण, उद्धरण, मे।चन । -- क तत् (वि:) समर्थ, कर्म समाप्तिक्तां, पारग, पुर्तिशारक, पालक, प्रीतिकारक, व्याधाम-कारी।-करना दे० (वा०)पार जाना, पार डतरना, टांबना, किसी काम की पूग करना, बाला, परखेवा । नियाहना, पूर्ण करना । पारख दे० (प्र०) परखने वाला, परीचक, जीवने

धारली दे० ( पु॰ ) पारख, परखेया 1 पार्ग तत् ( वि॰ ) [ पार + गम् + ह ] समर्थ, पार-

गामी, निरुशा, कर्मद्रच, नदी समझ आदि के पार वतरने नाळा १

पारमा तत्० (१०) वत के दूपरे दिव का भे जन, उप-वास के दमरे दिन का विदित में। जन।

पारतन्त्र्य तम्० (पु०) पातन्त्रता, पराधीनता, श्रम्बन्धीनता, पारवश्य ।

पार्श्विक तर्॰ ( वि॰ ) परकेक सम्बन्धी,पारलोकिक. परलोक का विषय। िकिङ्गा पारिधा तद्॰ (प्र॰) पार्थिव, मिट्टी का बना शिव पारद तत्० ( पु॰ ) घातु विशेष. पारा, रस घातु निष्यान, श्रमिशः। क्लेच्छ जाति विशेष । पारदर्शी तत्॰ (वि ) पारगामी, निपुण, दच. पारवृश्कि तर् (पु॰) कामुक, पालीस, दूसरी

भोजन । स्त्री पर प्राप्तका । पारन तद् । (पु ) पास्या, उपवास के दूसरे दिन का पारना देव (पुक) पारवा करना,पूर्ण करना,पूरा करना।

पारमार्थिक तत्॰ (वि॰) परमार्थ सम्बन्धी, परकाल विषयक, पारलीकिक, साजगापक, ग्रुख्य, प्रधान । पारम्पर्व तर्॰ ( गु॰ ) परम्परागत, कलक्रम,श्रनक्रम परम्परा से आया, कुल रीति, कुछ परम्परा ।

पारत दे॰ (१०) पीधा विशेष

पारलोकिक तद॰ (वि॰) परलेक सम्बन्धी, परलेक के उपवेशी. परलेख का नियम

पारतम नत्० (पु०) सूदा है समें और बाह्मण है श्रीरम से उत्पत्न सन्तान, निवाद जाति, पर खी तनय, शस्त्र, लोहाख ।

पारस दे॰ ( पु॰ ) स्पर्शमिया, एक प्रकार के परवर का नाम जिसके सार्थ से लोडा भी सोना हो जाता है। देश विशेष, ईरान, फाम्स देश ।—नाश ( go ) पारवेतथा, जिन विशेष, तेईपर्व जिन |--पीतल (पु॰) बृक्त विशेष ।

पारसाल दे० ( पु० ) गत या वागामी वर्ष ।

पारसी तर् ( छो ० ) भाषा विशेष, पारस देश की भाषा, ईरान की भाषा, पारसवासी, एक जाति विशेष। विनाते हैं, पार हो, दूसरी छोर हो। पारहि दे॰ (कि॰) पार काते हैं, पूरा वस्ते हैं। पारसी ह सन् ( प्र ) पारव देशीय, पारत देश के वासी या चन्तु। [(कि॰) पर किया।

पारा दे॰ (पू॰) धातु विशेष, पारद, रस धास, पार। पारायमा तत् (५०) प्रसम्म पाठ विशेष, नियम-पूर्वक सप्ताह भर पठन या पाठन ।

पारायशिक तत् (पु॰) पास्यया न्त्री, पाउक, छात्र । पाराचत तत् ( पु॰ ) क्योत, गृह क्योत, कब्तूस, श्रापनुस की लक्डी। पाशचार तत्र ( ५० ) समुद्र, सागर, दोनों श्रोर पाराशर सत् (प्र.) पराशर का पुत्र,वेद व्यास । (ग्र.)

पराशर सम्भन्धी, पराशर-म्मृत, भिक्ष संहिता ( वाराजय तत्० ( पु॰ ) पारासर पुत्र, ध्यासरेन ।

पारितात नत्० ( ५० ) पारिभद्र पृत्त, देवतरु.सुरहम, देवमाओं का ब्रुच, पुषा विशेष, इस्वन्ध्रत ब्रुच । पारिशाह्य तत्ः ( पु॰ ) सम्बन्ध, वन्धन, गृहापकरण

गृहस्थो के लिये स्पयुक्त सामग्री। पारितथ्या तत् (स्त्री ) सधवा सियों के धारण

करने की उपयुक्त बातु, दिकुखी, वेंदी ।

पारितोपिक तत्र ( वि॰ ) तुष्टिजनक दान, प्रसन्नता-सचक दान, पुरस्कार। पारिन्द्र या पारीन्द्र (वि०) सिह,मृगेन्द्र,शेर, पश्चामन । पारिविध्यक्त तत्र (प्र०) तस्कर, चोर, खुटेरा, डार् ।

पारिपात्र तत्र ( पु॰ ) पर्वत विशेष, एक पर्वत का नाम, विन्यावल के पश्चिमी साग का नाम जो मारवा देश की सीना पर है।

पारिपार्श्व ( पु॰ ) चतुचर, घरदली ।

परिपादर्वक तत्र (प०) नट विशेष, जो सूत्रवार की सहायता करता है, पासवान, धरदली ।

पारिभद्धतत्० (प्र०) देवदास वृत्त, निम्ब वृत्त, माल का पेड़ी

पारिभाव्य तत्र (प्र.) जमानत, प्रतिम् । पारिभापि . तत् ( प्र ) साङ्केतिक विशेष, विषयों

के विशेष, अर्थने। घक शन्द विशेष । पारिमाग्रहत्य तत्र ( प्र.) धति स्थम परिमाण, वर

परिमाशु जिससे छे।टा दूसरा न दो । पारियात्र ( प्र. ) देखो ''पारिपात्र''।

पारिरक्षक ( प्र. ) तपस्वी, साध । पारिश ( प्र॰ ) परात, पीपछ ।

पारिशील ( १० ) एक प्रकार का प्रशा पारिपद तत् (पु॰) समासद,नमास्य मम्य । (वि॰)

परिषत् सम्बन्धी, समा सम्बन्धी । पारी दे॰ ( खो॰ ) बारी, पाला, श्रवमा, क्रम,पर्याय ।

पारीय ततः (वि॰) पार्वमनकर्ता, पार्वामी । पामध्य तत् (पु॰) पानिन्दा, परद्रोड, परनिष्ट, श्रविय भाषण, चार प्रकार के वाचिक कार्यों के

श्रन्तर्गत पाप विशेष । कडोस्ता, परुपरव, दुवाँक्य, क्दोर वचन ।

पार्घट (५०) राख, भरम ।

पाण्डव । पार्थ तत् (पु.) प्रथा का पुत्र, धर्तुन, सीसरा पाधन्य तत् (पु॰) प्रयक्ता,प्रयक् होना,भिस्ता,पभेद । पार्थ (पु॰) एक रह का नाम । [(वि॰) पृषु सम्बन्धी । पार्थनी ( पु॰ ) मारीरन, बड़ाई, स्यूछता, मेाटाई। पाधिय तर्॰ (पु॰) राजा, नृपति, महीपाल । (वि॰)

पृथिती सम्बन्धी, पृथिती का विकार, पृथिती से उत्पन्न, सृण्मय।—ी (स्त्री॰) पृथियी से उत्पन्न,

सीता, बमा, पार्वेती ।

पार्पर (१०) यम ।

पार्चेस सत्० ( पु॰ ) पितृपच में किया आने वाला श्राद्ध विशेष । पर्य पर किया जाने वाला श्राद्ध. प्रमावस्था आदि के दिन कर्चन्य श्राह्म, पर्व कृत्य । पार्चत (वि०) पर्वत सम्बर्गा । (प्र०) धकापन, हैंग्रू

शिला जत. मिलाजीत. सीसाधात. एक ग्रह्म। —पील (वि॰) श्रप्रतेष्ट १

पार्वती तत्॰ (स्ती॰) सैसाष्ट्र मृतिका, मुखतानी मिट्टी, धात्री फन्न, यःमलकी, व्यवित्रा, पुरु प्रकार का पत्थर, दुर्गा, भगवसी, सहादेव की सी, अपने पिता दच के यज्ञ में बिना निमन्त्रण के सती वप-स्थित हुई, परन्त बढ़ी पिता के द्वारा की गई पति की निन्दा में सह नहीं सकी धत्तएव वहीं, यज्ञ-कुण्ड में बुद कर इन्होंने खपने प्राण दे दिये। तद-नन्तर पर्नतराज हिमालय के घर, मैनका के गर्म से ये उरवज्र हुई । मे पर्वतराज की कन्या थीं । इस कारण इनका पाउँती नाम हचा । शिव से विवाह करने के लिये इन्होंने कठिन तपसा की थी।--य (पु॰) पहादी ।—जोचन (पु॰) साठ के साठ भेदी में से एक।

पाइर्व तत्० (प्र०) कन्या के मीचे का भाग, पांतर, पास, निकट, समीर।-नाथ (पु॰) जैनी के तेईसर्वा सीर्थेट्टर :--- दर्ती ( वि॰ ) पारवेस्य, सह चर, पास रहने वाला।--भाग (पु॰) हाथ के समीर का भाग, पसली :--शूल (पु॰) शूबरीय विशेष, पाँतर का शुरू ।

पाळ तर्॰ ( पु॰ ) पाळक, रचक, त्राणकर्ता, स्वनाम स्यात वस्तु, जो नावी पर शामी जाती है, जिसके सहारे नाव चलती है संयू, छोटा तबू, यरसावी घासपात में रख कर फल प्रकाने की विधि ।

पालक तन् (go) रचक, पे।पक, शायन-कर्तां, अन्त-रचका (दे॰) भाजी, शाक निरोप, पालक का साग ।-ना (छी०) दवालुता, रचहता, रचा। पाजकी दे॰ (खी॰) शिदिहा, होती।

पाजस्य तत्॰ (२०) पालक का सात ।

पालन तरः ( ५० ) [ पाळु + चनट् ] मरण पेपण, प्रतिपाछन, रश्चण, प्रहीदार करण, पूरण, निर्वाह ।

यालामा सत्० (क्रि॰) पालन करना, रज्ञा करना, । पावना दे॰ (पु॰) पाना, प्राप्त होना, सिल्टना, प्राप्य, पासना, निवाहना, हिगडोला कलन। पालनीय तन० (वि०) पालने ये।स्य. रक्षण करने ये। य, पालन करने के उपयक्त ।

पालची दे॰ (कि॰) पालन करिएगा ।

पोला दे॰ (१०) रचित, पोसा हुआ, नीहार, हिम.

तुपार, पारी, वारी, पर्याय, क्रम निरूपण, काळ निरूपश । विशास करना ।

पालागन दे० ( ९०) शभिवादन, प्रखास, पांव छना, पालाश तव् (वि०) पनाश बृच विशिष्ट, पलाश बृच सम्बन्धी, हरे रङ्ग का, छड़ना वृत्त, दाक ।

पालि तदु॰ ( छी॰ ) भाषा विशेष । वैद्धां हे समय र्छ हिन्द्रस्तानी भाषा । यह आषा संस्कृत से गिरी थीर सामधी अदि प्राकृत भाषाओं से चड़ी हुई बीच की सापा है, बैाड़ धर्म के प्रस्य इसी सापा में लिखे गये हैं।

पातिक दे० (गु०) पोपक, रचक, पालक।

पालित तदः (वि॰ ) रचित, स्थापित, पेापित, रचा कियाहणा।

पाली तद् ( खो ० ) पिक्क, श्रेषि, कोन, प्रशंसा, करियत भेरतन, शत्रष्ट्वार विशेष, कान की बाली मूँछ वाली छी, प्रान्त भाग. लेतु, उरसङ्ग. गोदी, हेश, प्रस्थ परिमाण् ।

पाले दें ( थ ) श्रयीन, वश में, श्रथिकार में अधी-वता में --पड़ना (वा॰) श्रधीन होना, बरा होना (--यथा

" शांज करजें खल काल हवाले । परेंड कठिन रावण के पाले ॥ "

----रामायण

पान दे॰ (पु॰) बतुर्वारा, चीथाई माग, चीथा एक सेर का चीयाई, चार छटांक ।

पासक तत्० (पु०) श्रक्ति, श्रमल, श्राम, बह्रि। (वि॰ ) पवित्र, पवित्र करने वा हा, परिकारक, ववित्रकारी ।

पावड़ा बे॰ ( पु॰ ) पविहा ।

धावन सत्॰ ( पु॰ ) पवित्र, पवित्रकारक, स्वच्छ, शुद करने वाला, जल, श्रक्षि, गोवर, कुशा, गङ्गा, सरसङ्ग, सूर्यं दर्शन आदि पावन करने वाले हैं।

पाने ये।ग्य, श्रादाय धन, बाकी (

पावजा दे० ( पु० ) चौथा भाग, चतुर्थाश, चार ध्वानां. रुपये का चौथा भाग, चवली।

पावली दे॰ ( सी॰ ) रूप्ये का चौधाई भाग, चवली । पावस दे॰ (पु॰) वर्षा ऋत, प्रावृट काल, वर्षा काल. बस्सात ।

पाश तव • ( प्र॰ ) रङ्य, रस्सी, ग्रन, फांसी, फन्दा, श्रस्त्र विशेष । िखेरना । पाशक तर्॰ (पु॰) पासा, पासा खेळना, जूजा पाशा दे॰ (प्॰) इन्,जूशा, चौपड़,दर्श सूपस विशेष । पाशित तत्॰ ( पु॰ ) पाशयुक्त, यस, बन्धा हुन्ना । पाशी तद॰ ( प॰ ) पाशधर, रब्जू विशिष्ट, वहुण । पाशपत सत्० (प्र॰) पश्चपति सन्त्र के व्यासक, शैव रौव सम्बदायी ।

पाशपतासा तत्॰ (५०) शूळ विशेष । धर्जुन का घस, यही अश्व श्रञ्जन ने सपस्या द्वारा सहादेव से पाया था । पाद्यात्य तन् (वि०) पद्याज्ञात, परचात् उत्पन्न, भोन्ने पैदा हुआ, पश्चिम देशी, पश्चिम के वासी.

पश्चिम देशोद्भव, येारुव देश वासी। पापामु तत् (पु॰) शिला, पत्यर, पाथर ।--दारमा, था टारक (९०) टॉकी, खेनी, परधर काटने का फख ।

पास दे॰ ( अ॰ ) स्मीप, निकट। पासा दे ॰ (पु॰) स्वनाम प्रसिद्ध की होपयायी वस्तु,पाशा । पासी दे॰ ( पु॰ ) जाति विशेष, व्याध ।

पाहन दे॰ ( प्र॰ ) पापाया, परवर, पाधर ।-- रुमि ( पु॰ ) एक प्रकार का कीड़ा, पत्थर का कीड़ा,यह पत्था ही में श्रपने रहने का घर बनाता है।

पाहरु दे॰ ( पु॰ ) पहरुमा, चौकीदार, रचक, प्रहरी. चौकी देने बाजा। र्गिव से सम्बन्ध रखना । पाही दे॰ ( छी॰ ) दूसरे गांव में खेती करना, दूसरे

पाहुन दे॰ ( पु॰ ) पाहुना, ऋतिथि, सेहसान । पाहर दे॰ (पु॰) थैना, उपहार, क्यना ।

पाहुँ दे॰ ( पु॰ ) व्यक्ति, जन, सर्वसाधारण । पिछारा ३० ( गु॰ ) प्रिय, प्यारा, स्नेही ।

विक दे॰ (पू॰) पति, स्त्रामी, शियतम, सर्ता, प्यासा । विक तत्० (३०) पाभृत, केकिल, केहल :-पयनी (स्त्रीक) सिष्टमापियाी स्त्री, के किल के समान बेरलने

वाकी की।-चेनी (की) पिक वयनी, सधुर भाषिको सभ्य भाषिको ।

ग्रिकशान था पोक्रदान दे॰ (पु॰) निष्टीवन पाथ, थुक्ने का पात्र, उगाचदात । हिन्ता, पानी है।ना I पिघलना दे॰ (कि॰ ) टघनना, द्रव है।ना, पनला विधलाना दे॰ (कि॰) टघटा, गलाना, इव करना, प्रताहा काला है

विधनात्र दे॰ (पु॰) रघन्नाव गलाव। विर्धे। विद्व तत्र (पुरु) दिहार वस्त्र विशिष्ट, विपन, पीन पिद्वत तत् (५०) मीड पील मिश्रित वर्ण, क्षिश रह । कडार, कपिश, पिशह , पीतज, हरताल । नीत बीत बण विशिष्ट, मीर पीत, निधि विशेष. कपि, कना, श्रीम मुनि विशेष, नकुछ, स्थावा, विष विशेष, पह सम्बद्धा का नाम, पिडनावार्य कृत छन्द्रीयन्थ विशेष ।

पिट्रता तदः ( छी० ) विदेह देश में रहने वासी एक देश्या था नाम, क्लिंडा, नाडी विरोप, जी दहिनी नाह से निहस्रती है, पदि विशेष । राजा अतर्दरी की पत्नी का नाम, यामन नाम के दक्षिण दिशात की इथिनी का नाम ।

पिड्गूर दे॰ (पु॰) हिंदोला, मृत्रना, पालना । विचक्तता दे॰ (क्रि॰) दवता, सिकुइता, सिमिटना । पिच हाना दे॰ (कि॰) द्याना, सिकेडना।

पिचकारी दे० (पु॰) पच्छा, इमक्छा सह पानी

आदि दूर फेंकने के लिये यन्त्र विशेष । पिचएड नन्॰ (पु॰) पशु का श्रह्म, पेट, उद्दर, जहर । विचित्रिहत तन्॰ (वि॰) मुस्दिल,तोद वाला । हिमा । पिचिषचा दे॰ (गु॰ ) पिचपिना, सदा हुवा, गला विद्यु तत्व (पु०) कार्पान, क्यास, वृक्ष विशेष, कुष्ठ

विशेष, एक असुर दा नाम, भेरव, शस्य विशेष, क्षे परिमाणा ।

विद्यमा दे • (पु॰) विचकती, पद्मा । वित्तमन्द तनः (पुः) निम्ब वृत्त, मीम का पेइ । विद्यार दे॰ (पु॰) श्रील की जकन।

विच्छ तप्र ( पुर ) मयूरपुच्छ, मेरायह, शिवण्ड, बाह्युड, पूँच ।

पिच्छम ( पु॰ ) पुँछ, मोजाम ।

पिच्छविका ( खो॰ ) शीशम, शिशपा।

पिच्छन ( पु॰ ) दवानर चपश करने की किया। पिच्छणद (प्र॰) पैरो का एक रोग विशेष ा—ी (वि॰) पिच्छपाद रोग यक्त घोड़ा।

पिच्छ्यास ( पु॰ ) बाज पत्ती, श्वेन ।

पिन्छनार (पु॰) मोर की पुँछ।

पिन्छन (पु॰) अकासबेल, मोचरस, शीशम. वासुकि के वश का सर्प विशेष। (वि॰) चिकना, फिसलाइटी, जिस पर से पेर फिसले ।

पिच्छ तब्हरा (स्त्री०) बेर, बदरी बुच, उपोद की शाक्र । पिद्रना, स्पटन । पिन्छजन दे॰ ( पु॰ ) पिछलना, धासकता, गिरना,

पिन्डा (खो०) सुपारी, शीशम, नारङ्गी का वृत्त, प्राकाशलता, निर्माती का पेड, चॉवल का मौंड़।

थाशिन, धनुनर्ती, पिञ्चनगा (पु०) श्रजोन, श्रनुगामी, चेला, सेयक, टहलुशा ।

पिञ्जम् या पिञ्जम् ( ५० ) "देखो पिछलमा।" पिछजना दे॰ (कि॰) फिनखना, गिरना, पटना, पैर रपटो से गिर जाता ।

ण्डिलयाई दे॰ ( खो॰ ) डाविन, भूतिन, खुईल। पिछता दे॰ (बि॰) पीछे का, श्रनन्तर का, परचाहर । पिछ्याड़ा दे॰ (पु॰) परचाङ्गाग, पीछे का भाग, मकान का पिछला हिस्सा।

विद्याड़ो दे॰ (स्त्री॰) एक प्रकार की रम्बी, जिससे घोड़ों का पिद्रला पर याँचा जाता है। ( छ० )

पोदे, पश्चात्, पृष्ट भाग । पिछान दे॰ (वि॰) परिचय, पहचान, जान पहि-पिछाने दे॰ (वि॰) परिचित, जाने हुए, पहेँचाने गए। पिद्धा दे० ( थ्र० ) पोझे, पश्चात, पोझे का भाग। (पु॰) सनान का विख्वाहा।

पिछेज दे॰ (गु॰) विद्याहा, घर वा पिद्यला भाग। पिक्रीरा हे॰ ( पु॰ ) दोहर, दुपट्टा, चहर, उत्तरीय, ळपर चोड़ने का बद्धा

पिडौरी दे॰ ( स्त्री॰ ) डोहर, दुपरदा, पतली चादर । पिञ्चन तत् ( पु॰ ) स्ई पुनने की धनुई।।

पिञ्जर सत्० (पु०) छथ विशेष, पीठ रक्त वर्ण, रक्त पीत मिश्रित वर्ण, पिजरा, जिसमें परोक्ट रखे जाते हैं। पश्चिमों के रस्तने का घर । नामकेशर पुष्प,

शरीर का श्रस्थि समूह ।

पिञ्जरा, पिजरा, पिजड़ा दे० (पु०) पत्ती रखने का घर. जो खकड़ी या लोहे के तारों से बनता है। पिञ्जल तच० (पु०) कुछ पत्र, हरिताल, अतिशय व्याकुत्त होना, तीतर पत्ती, श्रूपण विग्रेप, श्रङ्गद, बाजूबन्द, विजायठ।

पिञ्जिक्ता तत् ( स्त्री॰ ) रहें का यहा। पिञ्जियारा दे॰ ( पु॰ ) पिजारा, रहें पुगने वाला, पीजने वाला।

पिञ्जूल तत्० (पु०) वाती, दीप की वत्ती, प्रशास । पिञ्जूप तत्० (पु०) कर्षमल, कान का मल, खूंट, ठेंठ। पिञ्जूप तत्० (पु०) पेटी, पिटारा, सन्दूक, पिटारी,

नरकुल, नरकट । [ विद्यारी । विटक्त तद् (पु ) वैद्यादि रचित पात्र कियेल, विद्यात, पिटका ( सी०) विद्यारी । [पीटने की लकड़ी, उंडा । पिटका दे ० (कि०) सार खाता । (पु ०) सुगवर, सुँगरा, विद्यारा दे ० (पु ०) कपड़े आदि स्वर्ष का तकड़ी या

येत का बना हुआ डब्या । पिटारी दे० (स्ती०) छोटा पिटारा ।

पिष्टक ( ५० ) दाँत का मैल।

पिट्स ( ची॰ ) शोक में झाती पीटने की क्रिया।
पिट्ट ( वि॰ ) मार काने का अत्यासी। [विशेष।
पिटर ( पु॰ ) मोधा, मधानी, धाली, घर निशेष, अनिन पिटो दे॰ ( ची॰ ) उद्दें की भींगी, हुई पिसी दाल।
पिटक दं ० ) फ़ सी, स्मोटक।

विडका (स्त्री॰) देखी "पिडक।"

पिरांड तत् ( पु॰ ) बाटे की वनी गोल वस्तु विरोप,
देत का एक देश, रह का एक देश, रमीर, देद,
पितरों के उद्देश से दिया हुवा रान, गोल,
मरडल, वर्सुदाकार, गम्बद्धस्य दियो हुवा रान, गोल,
मरडल, वर्सुदाकार, गम्बद्धस्य विशेष, वाप पुण,
प्राधीयन, जीविका, सन्न का गोला जो पितरों
के उद्देश्य से दिया जाता है ।—हुटावा ( वा॰ )
थवाना, सार उदारमा, अपना दास्तिव हटाना,
पीझा हुद्वाना, उद्धार पाना।—फला ( जी॰ )
तक्षी विशेष, कहुत्तम्ती, विवलीकी।

प्रिश्व विशेष, कडुएया, विवेशिय, पिराइली दे॰ (की॰) फिल्ली, पिरुद्धरी, रोग विशेष,

पिसड़ा तर्॰ ( पु॰ ) पिनरों के उदेश करके दिया हुआ जुद्ध, दुकड़ा, मैनफल, कस्त्री विशेष । पिस्डरा दे॰ (पु॰) खुटेरा, हम, हकैत, एक ज्ञाति बिशेष, जिसका सूदमा खसीटमा काम है, हाकुओं का वस्त । श्रपणक, चौंद्र, संन्यासी, ग्रीप, महिपी, रचक, भरवाहा, हुम श्रिणेप । [ जड़ । विराडालू दे॰ (की॰) फल विशोप, ओपिज विरोप की पिस्टित तम्॰ (वि॰) राशीह्रत, गुक्तित, इकहा किया हुआ, मिलिस, अदित, ग्रिपा

पिसडी तत् ( स्त्री॰ ) पिरही, तगर, लौशा, लाङ, खर्जूर विशेष, ज्ञान निरूपण करने का उपन्यास, बेरी, पिलिएडी, लटाई, शिव का लिझ, देवता की वर्षि !--सुस्ता ( स्त्री॰ ) नागरमोधा ।

पिराडुक या पिराड्क तत्० (पु॰) पत्नी विशेष, सुरा, सहतर की जाति का एक पखेरू।

पिसडोल दे॰ ( पु॰ ) खड़िया सिट्टी, छुई।

पिग्याक तत्॰ (पु॰) पीना, खली, तिल त्रादि से तेल निकाल लेने पर जो उसका साग बचता है।

क्तिर दे॰ ( पु॰ ) पितृ, पितृपैतामह, पूर्वपुरुप, पूर्वज, पुर्वज, पुर्वज, पुर्वज, पुर्वज, पुर्वज, पुर्वज, पुरवज, पु

पितराई दे॰ ( स्त्री॰ ) पितर सम्बन्धी, कुटुम्ब, पीतल पितरिहा ( वि॰ ) पीतल का।

पितरी तत्व (यु॰) साता पिता, मा वाप, यह शब्द संस्कृत हैं, पितृ शब्द के प्रथमा हिनचन का यह रूप हैं।

पितरों ला दे॰ (पु॰) पितृ पूजन करने का पात्र, पात्र विशेष, जिसमें पितरों की पूजा करने की सामग्री रखी जाती हैं।

पितलाना दे० (क्रि॰) पीतल के वर्तन में रखने के कारण दही श्रादि का विगइ जाना, पीतल का मुर्चा लग जाना।

पिता या पितु तत्० ( पु॰ ) याप, जनक, जन्मदाता, तात ।—मह तत्० ( पु॰ ) पिता के पिता, बावा, श्राजा, पितु बनक, ब्रह्मा, प्रजापित, सुनि विश्रोप । —मही तत्० (जी॰) पितासह पत्नी, पितृजननी, तृत्वी, आजी ।

पितिया दे॰ (पु॰) पिनृष्य, चचा,काका, पिता का भाई। —नी (सी॰) चची, चाची।—सुरुर (पु॰) विचया ससुर।—सास (खी॰) चचिया ससुर। पित (पु॰) पिता।

पितृ तत्० ( पु॰ ) जनक, पिता ।—ऋकय ( पु॰ ) पितृधन ।--क ( वि॰ ) पितृ सम्बन्धी, पिता का पेतृक ।—प्राण (५०) पितरों का भ्रत्य, पुत्रोत्पादन मे यह ऋष छुटता है।—कर्मकरूप (पु०) पितृकर्म श्राद्वादि, पिता की ग्रीर्ध्वदेहिक किया, पितृश्राद्ध । —कानन ( पु॰ ) श्मशान, त्रेतभूमि, शबदाह-स्थान ।---हृत्य ( पु॰ ) पितृश्राद्ध, पितृक्रिया । —गृह ( पु॰ ) पिता का घर, प्रेतभूमि, श्मशान । --- प्रातक ( प्र॰ ) पितृहुन्ता, पिता को मार<sup>ने</sup> वाला।--तर्पण (प्र०) पितरो के उद्देश्य से दिया गया जल, पितरों का एपि साधन। —तिथि (खो॰) पर्व, श्रमावस्या, पिता का मर<sup>म्</sup> दिन ।--तीर्य (पु॰) तीर्थ विशेष, गया तीर्थ, तर्जनी श्रीर श्रॅगुष्टका मध्यस्थान ।--दान ( पु॰ ) पिनरों के उद्देश्य से श्रद वस्त्र श्रादि का दान। --पत्त ( पु॰ ) बबार मास का कृष्णपत्र । (वि॰) पिता के दल के।-पति (पु॰) यम, यमराज, काल, दण्डधर ।--पैतामह (पु॰) पूर्वज, पूर्व पुरुष ।—प्रसु (स्त्री०) सन्ध्या, साथ-क्काल, पितामही।--भ्राता (स्त्री॰) पितृत्र, चाचा, वाका।—यञ्ज (पु॰) तर्पस, श्राद्ध। - लांक ( प्र.) लोक निशेष, पितरों का स्थान। —चन (पु॰) न्मगान, प्रेप्यूमि, शवदाह स्त्रान । —य (पु॰) चचा, भागा, पितृब्राता।—श्राह ( पु॰ ) पितृत्रिया, पितृतृत्य, ।—प्वसा (स्री०) पिना की भगिनी, बुग्रा ।--सन्निस (५०) पितृ-तुल्य, पितृसम् ।

पित्त तत्॰ ( पु॰ ) शरीरम्थ धानु विशेष, तिक्तशानु । — भी (खी॰) पित्त नाशिनी लता विशेष, गुडुची, गुइच !- उथर ( पु॰ ) पित्त जीनन उपर, पित्त के पारण शरीर टार ।—रक्त (पु॰) रोग विशेष. पित्त रक्त पीड़ा, पित्त रक्त अनित पीड़ा।

पित्तल दे॰ ( ५० ) धानु विशेष, पीतल । वित्ता तन्॰ ( पु॰ ) शरीर का मीतरी भाग, वित्तानार, क्रोध ।--निकेप्तना ( था॰ ) दवड देना, ताइन करना, सङ्गा देना ।—मारना ( वा॰ ) श्रोध वन करना, सहना, चमा करना ।

पित्तनी तत्० (स्त्री०) शालपर्णी नामक वृदी विपेष। पित्तपापड़ा दे॰ ( पु॰ ) एक श्रीपधि का नाम। पिदड़ी दे॰ (स्त्री॰) प्रदक्षी पची। पिधान तत्० ( प० ) ढकना, श्रव्हादन, श्रावरण। पिन दे॰ ( प॰ ) शब्द, ध्वनि विशेष। पिनकी दे॰ (पु॰) पीनक वाला, श्रफीमची। पिनपिनाना दे॰ (कि॰) टकोरना, टनकना, शब्द होना, शब्द बरना, क्रोध बरना, क्रद्ध होना। विराना। पिनहाना दे॰ (कि॰) पहनाना, पहराना, परिधान पिनाक तत्॰ ( पु॰ ) शिवधनु । पिनाकी तत्० ( पु॰ ) महादेव, शिव, महेश। पिन्ना दे॰ (पु॰) खली, पीना। पिन्नो ( स्त्री॰ ) चावल का लड्डु । पिपड़ा दे॰ ( पु॰ ) मर्जेड़ा, कीट विशेष। पिपा दे॰ (पु॰) स्वनाम प्रसिद्ध पात्र, बाष्ट निर्मिन गोलाकार पात्र विशेष, मद्यपात्र, मदिरापात्र, पीपा। पिपासा तत्॰ (स्ती॰) प्याम, तृपा, तृप्णा, जल पीने की इच्छा ।—तुर (वि॰) [पिपासा + श्रातुर ] श्रधिक प्यासा,बहुत प्यासा हुशा । [युक्त, प्यामा । पिपासित तत्॰ (वि॰ ) तृपित, तृपान्वित, पिपासा विपास ( वि॰ ) प्यामा, बस्कट इच्छा रखने वाला,

ळाळची यथा --रफविपास । पिपीतको ( छी॰ ) वैशाल शुक्क १२ शी। पिपील तत्० ( सी॰ ) चींटी, विपीलिका । यथा --" जिमी विवील चह सागर थाहा !"

—-रामायया ।

पिपीलकत्त्वर (पु॰) चीजॅटा। पिपीलिका सत् (स्त्री) चींही, चित्रही, चित्रही !-भक्तक या भक्ती (पु॰) द्विष अभिन्दा का एक जन्त जिसका धाहार चिटियां है। मातुक-दाप ( पु॰ ) यालको का एक रोग विशेष। पिष्पटा ( स्त्री॰ ) मिठाई त्रिरोप ।

स्त्रमुख )-याह ( पु० ) एक पीधा विशेष, मे।मचीनी ।

विष्पजी तत् । (सी ) श्रोपचि विशेष, पीपर !-प्तराह ( पु॰) श्रायुर्वेद के श्रनुसार भीषत्रि विशेष।—मृत्त ( ए॰ ) पिपरामुछ ।

विय तदः ( प्॰ ) प्रिय, वियतम, पति । पियर दे० ( प्र० ) पीछा, इवदी का रंग । विया (प्रः) विय । पिणाना दे॰ ( कि॰ ) पिलाना, पान कराना । पियार दे॰ ( पु॰ ) प्यार, प्रेम, नेह, दुलार । पियारा दे० (वि०) प्यारा, प्रिय, श्रेमी, मने।हर, मनेत्स, बळारा । वियारी दे॰ ( स्त्री॰ ) विया. व्रियनमा, बुलारी । पियाल तत्॰ ( पु॰ ) बृज विशेष, विशेजी का पेड़. मेवा दिशेप । वियासा ३० ( ५० ) करेल, प्यासा ! पियास दे॰ ( खी॰ ) प्यास, तृपा, विपासा ! पियासा दे॰ (वि०) पियासित, प्यासा, तृपित, तृपा-स्थान का नाम : ਰਿਜ 1 पियासी दे॰ ( सी॰ ) सत्त्य विशेष, बाह्मणों के एक वियुख वा वियुप (पु॰) शस्तः। विरसी ३० (स्त्री०) कुड़िया, फुंसी I विरधी (स्त्री॰) पृथ्वी । विरन ( ५० ) चौवाये वाशु में का लॅंगड़ायन । विशर्ड (स्त्री॰) वीलायन । पिराक (पु॰ ) पहचान विशेष, गूमा । हिता । विराना ३० (कि॰) दुःख हाना, व्यवा हे।ना,पीडा विरीत दे ( वि ) प्रिय, प्यारा, प्रियनम, प्रेसपात्र । यधाः-- 'जय रधुनन्दन माण विरीते । हुम जिन नाय द<u>ह</u>त दिन यीते ॥ ' ---रामायखा पिरोजा दे॰ (पु॰) जंगाजी रंग की एक सामान्य मणि । विरोता दे॰ ( कि॰ ) गूँचना, गांधना, गुइना । पिलई दे॰ (स्त्री॰ ) रेग विशेष, बरवट, विछही, तापतिछी । पिलक ( ५० ) पीले रंग की एक चिड़िया। पिलचना दे॰ (कि॰) लिपटना, चिमटना। पिलड़ी दे॰ (स्त्री॰ ) गोली, पिण्डी।

पिलकता (कि॰) गिराना, खुड़काना, उकेसना ।

पिलना दे॰ (कि॰ ) धावा करना, धावा मारना,

पिलखन (पु॰) पाकर का बुख।

देखना, धका देना, दकेखना l

पिल(पला दे॰ ( गु॰ ) पिचपिचा, दर्बन, शिथिन हीसा पिलपिलाना दे॰ (कि॰) नस्माना, टीका होना, शिथित होना, दर्बल होना । िशिधित्रवा । पिलपिलाहर दे॰ (स्त्री॰) क्रेमलता, वर्वलता, पिलासा दे॰ (कि॰) पिणाना पान कराना । विल्लवा दे॰ ( पु॰ ) कीट, कीटा, क्रिन, विक्ला। पिरुक्ता दे॰ ( पु॰ ) कुत्ते का बन्ता, होता कुता। पिछलु दे॰ ( पु॰ ) कीड़ा, कीट, पिछवा ! पिशङ्क तस्० ( पु॰ ) पिङ्गल वर्ध । (वि॰) पिङ्गलवर्ध विशिष्ट, मदियारा रङ्ग । विशास तदः ( प्र. ) देवयानि विशेष, प्रेत, उपदेवना, दिधर्मी मनुष्य, अनाचारी ।-- प्रस्त (५०) उन्सत, चातुल, श्रंडचंड यकने वाला ।—ध्र (वि०) पिशाची को नष्ट करने वाला। (पु०) पीली सरक्षेत्र I पिलाचक (प०) भूत, पिशाच ।--ी (प०) कुवेर । पिशाची (स्त्री॰) विशाचछी, जटामांसी ! पिशित तव् ( पु॰ ) मास, पळ, जामिप । पिशिताशन तदः ( पु॰ ) [शिरात + अधन ] रायस, नियाचर, मांसभन्ती । विश्वत तन्० (वि०) छित्र कर दीष बताने वाला, दो समुप्यों में विशेष कराने वाला. कर, चुगळ-स्तोर, निन्दरः ।---वस्तन ( पु॰ ) दुर्वास्य, निष्दुर बाम्य, गाली । विश्वना (स्त्री॰) चुगळखोरी। पिष्ट (वि॰) चूर्ण किया हुआ। विष्टक्ष तत्व ( पु॰ ) पूरी, पुत्रा, मिठाई, पक्षवान । विष्टपेपण् (go) पिते के पीसना,कड़ी बात की फिर विसने की मजुरी। कहना । विसाई दे॰ (स्त्री॰) धाटा धादि पीसने पा काम, विवास दे० ( पु० ) थाटा, चून । पिसाना दे० (क्रि॰) चूर्ण कराना, बुकवाना । विस् दे० (३०) कृमि विशेष। पिनीनी (स्त्री॰) पीसने का काम I पिस्ता ( पु॰) बृच विशेष, जो शाम, दिनश्क, इराक चौर खुरासान से खेकर चन्नानिस्तान तक होता है }

विद्वित तन् (नि) पुत्त धाष्ट्रास्ति, व्रिशास ह्रूष्या, दक्षा हुष्या, दक्षा हुष्या, वाह्नत ! [ पान कर, पी कर | पी दे ( पु ० ) निय, नियसम, पित, कामी, ( कि ० ) पोत दे ० ( प्यी ० ) सत्वार, यूक्ष !—दान (पु ०) दानी ( रुवे ० ) सत्वार, यूक्ष स्त्र विशेष निर्मा देश स्त्रो कोष युक्ष हर स्वयंने सामने स्तर्त हैं, वालद्वान |

पोच रे॰ (स्त्री॰) मांहा, कांबी। [कचरता | पोचना रे॰ (क्वि॰) पोटना, छात माश्मा, कुचलना, पोच्यू रे॰ (पु॰) फल विशेष।

पींझ दें (पु.) पश्चादा, कत्तनतर, विख्ला माता।
—करना (चा०) खरेतना, भगाना, हीराना।
—करना (चा०) जीटा देंग परिवर्तन करना, निससे विचा हो उसी की देंदेना, स्थानना, फेरना।

पीहें दें ( प्र. ) पश्चात, यनन्ता, परे ।—डाजाा ( वा॰ ) मूज जाता, भुद्धा देना, धर रखना, हरा देना, दृश्कर देना ।—पड़ना (बा॰) दिक करना, सवाना, किसी काम के निये सकत कहना । —ज्यमा ( वा॰ ) थीड़े पहना, हिष्ट रकता, पर्वेश हु प देना, सतवह ज देने की पेष्टा बरना। पीजन (यु॰) भीं के वाल प्रनेत की पुनर्का। पीजर वा पीजरा ( यु॰ ) पिजरा। पीजर वा पीजरा ( यु॰ ) पिजरा।

पीडना दे॰ (कि॰) प्रस्ता, इटना ।
पीठ तद्द॰ (प्री॰) प्रष्ट, विल्लाहो, पीछे, ब्रास्त, पीड़ा !
— में पीठें डालमा (बा॰) घचाना, स्वा करना, माय करना !— को माम को प्रमा, माय करना !— को माम को प्रमा, साद के देना, प्रसाद का माम के हाग करना !— हेना ( बा॰) मामा, माम जाना, इटनमा, क्राय होन्य किसी काम से हाण हटा केना, इटनमा, टनमा !— माम के हाण होने केना करना, स्वाच केना, महाचना देना, धीसना देना, पांत्र के बाना !— पीरना ( बा॰) माम को होना, क्राय होना, विमा काम होना होना होना, विमा काम होना, विमा काम होना होना होना, विमा काम होना !— कामा !— कामा होना !— कामा !

पोठा दे॰ ( पु॰ ) भोजन विशेष । पोठिका ( स्त्री॰ ) पीढ़ा, स्रश, स्रप्याय । पीठियार्जेक दे॰ ( वि॰ ) सटे सटे, भिदा हुमा, सटा

पाठियोशन दर्भाव ) सट सद, मिसह हुआ, सटा हुआ, एक रूसरे में जुड़ा हुआ। पीटों देर (श्वी०) पीसी क्यर की दाळ। पीटोंता देश (जु॰) पत्नों का एछ, पीठ। पीड़ देश (श्वी०) दुःस, येदन, व्यथा, पीटा, दर्द, येदना। पीड़क तप्र (चि०) दुःसर्थी, दुःस्वायक, क्येर पीड़ना देश (कि०) दुःस्त ऐना, पीड़ा देना, क्येण

रंगा।
पीड़ा तर्० (की०) व्यवा, दु स, वेश्ता, यापा।
नर (वि॰) पीड़त स्तरकार, दुलशायी।
पीड़ित तर० (वि॰) पुडित स्तरकार, दुलशायी।
पीड़ित तर० (वि॰) पुडित दुली, पीड़ा युक्त।
पीड़ियों (सी॰) पिडली।
पीड़ियों सिक्ट (वि॰) पीड़ युक्त, पीड़ा विक्रिष्ट।
पीड़न दे० (दु॰) पीड़ों दर, पीड़ों हो, पीड़े,

पीटा दे॰ (पु॰) पटश मोझा, मन्त्रिया, पटा, काग्रस्त । (सी॰) वंश परश्या, पुरुषानुक्रम ।—सन्य (पु॰) सहवावार, स्रमिका।

पीत तत्त्व (पु०) वर्ण विशेष, एक प्रकार का रंग, इटिट्या शह (पु०) पीतवर्ण युक्त, पीयर, पीटा । —कः (पु०) केयर, हरतान्न, कारा, तानातानी, तुन, हरदी, पीवन, पीठाचवन, गरद, गाजर, सफेदगीरर, पीटाडोच, जिरायन, तीना पठा ।—कर्द्य (पु०) गाजर ।—क्ट्रली (पु०) चवक, कर्द्यां सोलकेटा ।—करसीरकः (पु०) पीटाडकेर ।

पोतम दें ( पु॰ ) प्रियतम, बिंग, पीग, स्वामी। पोतस्स तर॰ ( पु॰ ) हरिया, छळशी। पोतल दें ॰ (पु॰) मिश्रित पातु विशेष । [पीतब का। पोताल दें ॰ (पु॰) मिश्रित पातु विशेष । [पीतब का। पोताला दें ॰ (वि॰) पीतब निर्मित, पीतळ का बना, पोताम्श्रम तत्॰ ( पु॰) [ पीत + मामर ] श्रीकृष्ण, विष्णु । (वि॰) पोत्रवर्ण बच्युक, पीते रंग की रिम्मी पोता। पदने हुए, या पीते रंग के करें पुने कर ए ]

पीती (६०) घोड़ा (६०) प्रीति।

पीतु ( पु॰ ) सूर्यं, अभि, यूथपति ।—दारू ( प़॰ ) गुकर, देवदार। पीथ ( पु॰ ) पानी, घी, श्रक्षि, सूर्यं, काल । पीथि (५०) वेहा। हिन्ना । पीन तत्र ( वि० ) पीवर, स्थूब, मांसल, मोटा, भरा पीतक दे॰ (स्ती॰ ) अफ़ीस के नशे की फॉक, अफ़ीस के नशे से उँवाई श्रामा । पीलना दे० (कि०) तुमना। पीनस दे॰ ( प्र॰ ) नासिका का एक रोग विषशे, पालकी।—चारा (वि॰) जिसकी नाक में पीनस का रोग है। । पीनसा (खी०) ककड़ी। पीनसी (वि॰) पीनस से पीड़िता । पीना दे० (किः) पात करना, जल पीना, सिक्ड्इना, सङ्कृत्वित होना। घीनी (स्त्री०) पेस्त, तीसी, तिलकी खली। पीय ( स्त्री॰ ) मधाद, फोड़े या बाव से सफेद लसदार जो मवाद निकलता है उसे पीप कहते हैं । धीपर दे० (प्र०) देखे। पीपस । पीवरि ( पु॰ ) छोटा पाकड़ । पीपल दे॰ ( पु॰ ) श्रश्याय का यूच, विष्वल का पेड़ । पीपला दे॰ ( पु॰ ) तबबार की नेक ! पीयलामूल दे॰ ( पु॰ ) ज्ञापिध विशेष । पीपा दे ( यु ) काष्ट्र या जीहा निर्मित गीखाकार पात्र विशेष, सद्यपात्र, भद्य रखने का पात्र। पीव दे० ( स्री० ) मल विशेष, प्य, फोड़े का मल । पीवियाना हे॰ (कि॰) पक्ता, पीव बहना, गस-ग्रहाना । घीय ( प्र० ) प्रिय । पीयर (वि॰) पीला। [हिंसक प्रतिकृत । वीया ( पु॰ ) विय । पीयु ( पु० ) काला स्या, शूढ, क्षीवा, व्हल् ( वि० ) पीयुख ( पु॰ ) धमृत-हचि ( पु॰ ) चन्द्रमा । —वर्ष ( पु॰ ) चन्द्रमा, रूप्र, सुन्द विशेष ।

पी**यृप** तत्॰ ( पु॰ ) त्रसृन, सुधा, शसी, दूध।

पोराई है॰ (स्त्री॰ ) डीव वजाने वाला (

पीरत दे० (स्ती०) पीड़ा, पीर ।

पीर हे॰ (स्त्री॰) दुःस, बंदना, पीड़ा, व्यथा।

पीरी (स्त्री॰) बुढ़ापा, गुरुवाई, चाळाकी, डेका, हुदूवत, श्रमासुसिक शक्ति, चमस्कार, कारामांत । पीस्त (प्र०) एक प्रकार का सर्गा। पील ( पु॰ ) हाथी, शतरंत्र के खेळ का एक मोहरा जिसे "फील" या जट भी कहते हैं। पीरता दे॰ (वि॰) पीतवर्ण, पीतवर्ण का, पीले रंग का। पीरताई दे॰ (स्त्री॰ ) शितस्व, पीळा रंग, पीखापन । पीस्ताम दे॰ ( यु॰ ) रेशमी वस्त्र विशेष । पीद्धी दे० (स्त्री०) सोहर, सुवर्ण सुद्रा, लेके की मोहर (कि०) पी चुके, पी जिया। वीला तद् (पु॰) वृत्त विशेष, जिसके परे हाथी राग विशेष ! खाते हैं, एक शग का नाम। पीलू ( पु॰ ) बुच विशेष, फर्लो में पड़ने वाले कीडे, पीसक्तड दे० (पु॰ ) मधप, उन्मत्त, पिनैया । पीस या पीसर तत्० ( वि॰ ) स्यूल, पीन, मीटा, चरवी बाला, बलिए, ताकतवर । पीसना दे॰ (कि॰) पिलान दश्ना, बुक्ना, यूर्ण पीहर दे (प्र ) नेहर, सैका, स्त्री के पिता का घर. साइका । पीद्य दे॰ (पु॰) पिस्स्, कृमि विशेष । पुं सत्० ( पु॰ ) पुरुष, पुमान्, नर, पुरुष वाचक शब्द । पुंलिङ्ग तत्॰ (पु॰) पुरुष चिन्द, पुरुषस्य । पुंशिक्त तत्० ( खी० ) पुरुषार्थ, पुरुपस्व , पुरुष का किलटा । "सामर्थं । पुंछाली तत् ( छी० पतुरिया, व्यभिचारियी, वेश्या, पंसवन तत्० ( ५० ) गर्भ संस्कार विशेष, स्त्रियों के करने का एक वता। पुंस्तव तत्० ( पु० ) पुरुषार्थं, पुरुपत्व । पुञाल दे॰( पु॰ ) पुदाल, पगल, पलाल । पुकार दे॰ (खी॰) हांक, गुहास, डांक, दुःख निवेदन । पुक्तारना दे॰ (कि॰) गुहारना, एकि सारना, डांकना, श्राद्वान करना । पुक्सी ( स्रो॰ ) काविमा, काविस । पुरवराज दे० ( ५० ) मणि विशेष, एक रत का नाम, पदाराग संख्ति, गोमेद ।

पुङ्ग तव्॰ (पु॰ ) राधि, श्रेथि, समृह, दल, डेर ।

—फल ( go) पुङ्गीफन, सुवादी l

पुद्धता (पु॰) घास्मा ।

पुद्भव तत् (वि०) क्षेष्ठ वहा, माननीय, उत्तम, यह शब्द जिसके अन्त में बाता है, उसीकी श्रेष्टना बत-लाता है। यथः—राजपुह्नव, बाह्मणपुक्कव चादि।— केतु ( ५० ) शिव। िर्देश । पुद्गनियादे॰ (स्त्री॰) नाक में पहनने की फुछीया पुङ्गीफ त (पु॰) सुवादी। पुचकार दे॰ ( पु॰ ) सान्त्वन बाक्य, ढावृस देना, वण करना, विगर्डे हुए बैक ग्रादि की सात्वन वास्य सं वश में कस्ता। [में चूना पोता जाता है । पुचारा दे॰ ( पु॰ ) चूना पोतन की कूँची जिससे भीत पुच्छ तन्॰ (पु॰) लाइगूल, पूज, दुम, जन्तु विशेष,

पश्चाद्भाग विशेष ! पुरुञ्ज तत्॰ (वि.) पूँब वाला, पुरुञ्ज विशिष्ट, पुरुछ युक्त ।—तारा (स्त्री॰) धून्नहेतु, श्रशुम, सूचक कारी । पुत्रवैया दे॰ (पु॰) प्रकृह, पूत्रने वाला, श्रनुसन्धान

पुतना दे० (कि०) पूरा होना, पूर्य होना, न्यून न रहना, पूजिन होना, पतिष्ठा पाना, पूर्ण कराना । पुताना द० (कि०) पुता त्रामा, पूता पाना, मराना ।

पुजापा दे॰ (पु॰) पूना के उपकरण, पूना की सामग्री । पुतारी दे॰ (वि॰) पूत्रा करने वाला, पूत्रक, ऋर्चक । पुरुत तर् ( पु॰ ) हेर, सशि, समूर, जड पदार्थी का समृह !—ा (पु॰) गुच्छा, समृह, गहा !—

द्ल (पु॰) सुमना का शाका —। (ग्रस्थ०) बहुत सा ।

पुद्धि (पु॰)समृह, पूँजी। पुट तर्॰ ( पु॰ ) युगन, युगा, चाच्छादन, पन्नादि

रचित पुरपाधार, मध्य, श्रम्यन्तर चूर्ण, पेषण, सम्बस्तुर, घोडे का पैर, घोषधि पकाने का पात्र पिरोप, दोना, डिब्बी, झंगुजी किसी दवाई में जल व रस डाळ के इसे घोंटना चौर सुलाना, मिखाव, मिलना, पद्म, कमङ ।

पुटक तद् (पु •) देाना, पत्र निर्मित पात्र, पद्म, कमल । पुटकिनी तत्॰ (ची॰) पश्चिनी, पश्चचना, पश्चयुक्त दश, पद्म समूह। धाधन्त प्रणव से युक्त मन्त्र। पुटित तत्॰ (वि॰) युक्त, धाष्ट्रादित. धाष्ट्रत ! पुटो तद॰ (स्ती॰) धाच्दादन विशेष, कीपीन पतादि

रचित पात्र, दोना।

पुट्टा द॰ (पु॰) पशु चादि का पश्चाद्भाग, किट के जपर का भाग।

पुँड़ा दे॰ ( पु॰ ) वडी वुडिया, गट्टा, पुरुन्द्रा । पुड़िया दे॰ (छी॰) कागज की छोटी गाँउ जिसमें दवा श्रादि वाधी जाती है।

पुड़ी दे॰ ( स्वी॰ ) पाछ, डोळ का चमडा, चर्म । पुराड दे॰ ( पु॰ ) तिलक, चंदन, टीका ।

पुराहरीयः तत्० ( पु॰ ) शुक्त पद्म, स्वेत कमझ, कमस मात्र, रवेतच्छत्र, श्रीपथ विशेष, श्रक्तिकेश्यका दिग्गज्ञ, कीपकार विशेष ।

पुराहरीकात्त तत्० (पु०) [पुण्डरीक + यद्य] श्रीकृत्य, कमल के समान जिसकी र्खालें हों।

पुराष्ट्र तव॰ ( पु॰ ) इचु विशेष, पौडा, अस, देख विशेष, अबिशन का चेत्रत पुत्र । ग्रन्थ महिप दीर्घतमा के थौरस से विज्ञान की महारानी सुदेण्या के गर्भ से पीच पुत्र उत्पन्न हुए थे, उनमें पुण्डु एक हैं। इनके नाम पर इनका श्रधिकृत्य राज्य भी परिचित होता है।

पुराहुक दे॰ (पु॰) माधवी ब्रता, तिलक, ईस, वींडा । पुष्य या पुन्य तत् । (पु ) शुभ घटष्ट, धर्म, सुकृत, शोभन कर्म, उत्तम कर्म, पावन, पवित्र ।--कर्म (पु॰) पवित्र कर्म, धर्म कर्म। --- हुन (वि॰) युग्पब्रती, धार्मिक, सुकृती ।—गन्त्र (९०) चम्या।--जन (पु.) सजन, शदस, वदा। —जनेश्वर (पु॰) कुवेर, यद्याम ।—पत्तन (पु॰) एक नगर का नाम, पूना ।—भूमि (पी॰) धार्यावर्स देश, हिमालय धौर विश्याचल के मध्य का स्थान, पुग्यस्थल, तीर्थस्थान।—सान् (वि॰) पुष्ययुक्त, सुकृती, घामिंह।—शील ( पु॰ ) पुण्यराजी, धार्मिक, पवित्र ।-- इलोक ( पु॰ ) विष्णु, युधिष्ठिर, नळ राजा ।

पुरायाई या पुरवाई दे० ( छो० ) धर्म, सुकृत कर्म, धार्सिकता । पुरायात्मा तत्॰ ( पु॰ ) [पुरव + धारमा] पुण्यस्वभाव

पुण्यचारी, घमेंशील, धर्मचारी, घामिङ । पुरापाह तत्॰ ( पु॰ ) पुण्य बनक दिवस, पवित्र दिन,

सरकारी मारुगुज़्रां वस्छ करने का पहला दिन। --वाचन (पु॰) देव कमों में स्वस्तिवाचन के पहले मङ्गल के लिये पुण्याह शब्द का तीन वार बबारण ।

पुनला दे० (पुन) मूर्ति. काष्ट तृश गादि विर्मिन सृति। पुतलो दे॰ (स्त्री॰ ) श्रांख का तारा, काष्ट्रादि निर्मित छोटी प्रतिमा ।

पुताई दे० ( ह्यी० ) पोतने का काम या मज़री। पुत्तालिका तत्० ( छो० ) पुननी, गुटिया ।

पुत्तिका तत्॰ (स्ती॰ ) पुतन्ती, काष्ठ विमित सृतिं, पुननिका, कीट विशेष, जुद्दमचिका ।

पुत्र उत् ( पु॰ ) सुत, श्रदस, सन्तान, बेटा, पुत्रामक नरक से ग्ला करने वाटा :-- जीवी ( पु॰ ) बृच विशेष, पुत्र जीवक वृत्त ।

पुत्रार्धी तर्० (गु०) पुत्र + अर्थी सनगन कांदी, पुत्रेच्छु, पुत्र शक्षि की श्रमिलापा रखने वारा ।

पुत्रिका तत् (सी) ) अन्या, दृष्टिना, तनया, पुत्र के नमान रखी हुई कर्या. पुनलिका, पुनली ! —पत्र (पु॰) दौहित, दोहिता, पुत्री का पुत्र, गौरा पुत्र, दत्तन लिया हुआ कन्यापुत्र ।

पुत्रिम्मी तद् (वि०) पुत्रवती, ससन्ताना, छड़ हे वाली । पुत्रो नत्० (स्त्री०) दृहिता,कस्या तनया ।

पुत्रेष्टि तत्॰ (पु॰) सन्तानार्थं यज्ञ, सन्तान प्राप्ति का उपायभूत यहा !

पुदीना दे॰ (पु॰) सुगन्ध शाक विशेष, स्वनाम स्यान वनस्पति जिसकी चटनी बना कर खायी आती है।

पुदुनल तत्॰ ( पु॰ ) बात्मा, देह, शरीर, जैनियों के सन सं चैतन्य विशिष्ट पदार्थ विशेष। (वि०) सुन्दराकार रूपादि विशिष्ट द्रथ्य ।

पुन: तत् (थ्र०) द्वितीयवार, पुनर्वार, बारान्तर भेद श्रवधारण, श्रविकार, फिर, पुनि, बहुरि ।--पुनः ( छा० ) बार बार, फिर फिर, मुहुः मुहुः, श्रसङ्घ ।—पना पुनपुन या पुनपुना नदी विशेष जो गया है पास है।--संस्कार ( पु॰) द्वितीया-चार इपनयनादि संस्कार l

पुनरिप सत्० ( घ० ) द्वितीयवार, पुगर्वाः । पुनरागमन तत्॰ (पु॰) द्वितीयबार प्रायमन, खोटना. कौट थाना, फिर थाना।

पुनराञ्चत्ति तन्० (स्ती०) फिर च्यावृत्ति, पुनः पाठ ।

पुनराय दे॰ ( पु॰ ) बूसरे वार, पुनर्वार, पुनरच ।

पुनरुक्ति तत्॰ (स्त्री॰ ) पुनः कथन, कही बात के फिर कहना, कान्य का एक दोष l

पुन त्यान तत् ( पु॰ ) पुनः उठना, हितीय वार बढाना |

पुनर्जन्म नदः ( ए० ) द्वितीय बार उत्पत्ति, द्वरा ज्ला, पुनःह दुभव |

पुनर्सव (वि०) जो फिर मे नमा है। गया हो। पुनर्नभातन् (स्ती०) शाक, गदबपुद्धाः !

पूनर्भव तत्॰ ( पु०) नख, नह। (वि०) पुनर्जन्म,

पुनः अरवल, पुनः विदाह । पुनर्भू नत्० (स्त्री०) दिल्डा, दो वार व्यादी स्त्री। पुनर्धसु २५० (१०) सातर्वा नवत्र, रान्धर्व, सुनिमेद । पुनक्षिवाहतप्॰ (पु॰) प्रधन ऋपु के समय का

संस्कार विशेष, यर्साधान कंस्डार, द्वितीय वार विवाह, दूपरा विवाह । श्रिपतिष्ठा करना ! पुनवासा दे० (कि०) प्रसादर हम्ना, घपनान छरना, पुत्रश्च तत्० ( घ० ) पुनर्दार, पुनरपि, हितीय वार, फिर भी, श्रीर भी !

पुनि दे॰ (घ॰) फिर,पुनः, बहुरि, द्वितीय वार :-पुनि (ध०) बार बार, पुनः पुनः, बारम्बार । यधाः---

' पुनि पुनि लाबा दश्स दिखावा। ''

— तुजसीदास । पुनीत तद्॰ (वि॰) पित्र, शुद्ध, निर्मक, स्वच्छ,

पावन, पाक । मानकरना । पुता दे॰ (कि॰ ) गाली दैना, श्रनादर करना, प्रय-पुजाग सन् (पु॰) ९६३, बृख विशेष, पाटल झुम । पुत्रार (पु॰) चडवड का पेड़ ।

दुमान् तव् ( पु॰ ) पुरुष ।

पुर तत्० ( पु॰ ) नगर, पुरा, गाँव, प्राम इटादियुक्त स्थान, वर बाम जिलमें वाज़ार चादि हैं। एक राइस का नाम 1—त्रास (पु॰) शहरपनाह, परकोट।-द्वार ( पु॰ ) परकोटा का फाटल । —पाल ( पु॰ ) कोतवाल ।

पुरहम हे (सी) कोई, कुमुदिनी, सुमे।दिनी, नतिनी, कमे।दनि, नीवोफर ।

पुरउध दे० ( कि० ) पूर्ण करेंगे, पूरा करेंगे । पुरस्ता ( पु॰ ) पूर्व पुरुष, पूर्वत्र ।

पुरजन वर्० (पु० ) पुरवासी, पुर के मनुष्य !

पुरख्य तत् ( पु० ) एक सुर्देशीय राजा, यहुत पुराने समय में देगासुर शुद्ध में देवता देवां से हार कर भावान् के सरपापक हुए, श्रीर उनकी आज्ञा से महाराज पुरक्षम के निक्ट वन लोगों ने प्रार्थना की, उनहों ने हुन्द के निक्ट वन लोगों ने का आदेश दिया, वर्षाय हुन्द्र इसे स्वीहार काना नहीं चाहते ये परन्तु सन्त्र में देवताओं के अलु-रोघ से इन्द्र को श्वीकार करना पडा, युपकाणारी हुन्द्र पर बड़ कर महाराज पुरक्षन ने सुद्ध में देवी के हारा दिवा र तभी ने राजा पुरक्ष ककुत्का कहे जाने जोगे और उनके यंत्र की काइस्का नाम से मसिदिह हुई । हुन्हों के बेदा में मनवान् रामचन्द्र क रूप में प्रकट हुप्य थे !

पुरञ्जर तत्॰ ( पु॰ ) वय, बाहुमूल स्कम्ब सम्या। पुरद्य तत्॰ ( पु॰ ) सुवर्ण, काञ्चन, न्वर्ण, हेन, सोना। पुरण ( पु॰ ) समुद्र। पुरत ( कव्य॰ ) त्राते।

पुरिनया दे॰ ( गु॰ ) प्राचीन, बृङ्ग, बृद्ध, एक नगर का नाम, जो प्राचीन वहादेश में बीर सम्प्रति विद्वार में हैं।

पुरन्दर तत्० ( प्र॰ ) इन्द्र, महेन्द्र, देवगम, इन्द्र का नामान्तर। इन्द्र समुखों के नगर का नाम करते हैं इस कारण इनका नाम पुरन्दर पत्रा है।

पुरवजा ( वि० ) परं का, पहले का, पूर्व जनम का । पुरवज्ञ र० (कि०) प्रां को, पूर्व करे, मरदो, प्रवा हो । पुरवज्ञ र० (कि०) प्रां को, पूर्व करे, मरदो, प्रवा हो ।

पुरवास्ती तत्० ( पु॰ ) [ पुरम् + वम् + यम् ] गीर-जन, नगर में रहने याजा । [या रहन बाटरा पुरविया या पुरविद्या (वि॰ ) पुर्वेदेश में पैदा हुआ, पुरवी दे॰ ( सी॰ ) रागिनी पिरोदा पुरवद्या या पुरविया ( सी॰ ) पुग्व की । [में।ट।

पुरदट ( दु० ) चमड़े का बहुत यहा दोल, चरसा, पुरवा ( दु॰ ) ग्रीटा गाँव, मेहा।

पुरवाई ( सी॰ ) पूर्व की वायु ।

पुरवैया (स्त्री॰) पूर्वकी हवा।

पुरश्चरण वर्॰ (पु॰) [पुरम् + चरनं मन्हू ] सन्त्र बादि के। चेतन करना, नियमपूर्वक सन्त्रवर, बानुष्टानकरण, विधि सदित मगदन् पृका। पुरसा (पु॰) जचाई या गहराई का एक माप। माप, पाँच हाथ का पुक माप।

पुरस्कार तत्॰ ( पु॰) [ सुर्त् + इः + धम् ] पारितोः पिछ, ब्रादरपूर्वक दान, साधुवाद, बत्तन कर्मे का बदवा, धन्यवाद, पुजा।

पुरस्कृत तव ॰ (वि॰) [पुरस+ क्र + क्य] पारितेषिक पाण हुष्या, प्लिन, धन्यवाद पाणा हुष्या, इनाम पाया हुष्या। [बाल,पयम,पहले,वारी,पूर्व,प्वं में । पुरस्तात् तव ॰ (च॰) प्वंविक, मयम काल, वतीत पुरा तव ॰ (च॰) पात्रीन, पुराना, पुराने समय में,

्रस्तात् तर् ( पः) प्रविदेष्ट्र मयम कार्क, स्रतीत स्रात्त् ( रा०) प्राचीन, स्रतान, स्राने समय में, चिरन्तन, स्रतीत, भून, चिरातीत, निकट, सर्वि-दित । (दें) गाँव, स्रत्या, बन्ती !—कृत (पुः) मारुष्ठ न्में, प्रैकाल, कृत पहले जन्म में किया हुद्या, आप्य, क्षट ।

पुरामा तन् (पु॰) व्यासादि सुनि प्रमीत प्रन्य विशेष, श्रष्टांदश पुराया, पुरातन, इतिहास, पुराया उम विद्या की कहते हैं जिसमें प्राचीन इतिहास के मिप धर्म के तत्व निरूपण किये गये हो । प्रराणी में पांच प्रकार के विषय लिखे नाते है । यथा:--सर्गं, प्रतिसर्गं, वश, मन्दन्तर चौर वंशानुचरित मे ही पांच विषय पुरागों के वर्णनीय हैं। सर्गे--ष्टादि सृष्टिका स्पित्तिकम्, प्रतिसर्गे—प्रलय है चनन्तर का सृष्टि कम, बंश-देवता दानव श्रीर रापाओं की वंशावली, मन्वन्तर-मनुष्टीं का राज्यकाञ्च श्रीर राज्यध्यवस्था, वंशानुचरित— मनुष्यें की वंशावजी (--ग (पुर ) हहा, पुराणवह !-पुरुष (पु॰) विष्णु, नारायण, सगवान । -वेसा (पु॰) पुराखझ, पुराखादि शाधज्ञाता, पौराविक । विद्या 🏻 पुरातत्व ( पु॰ ) प्रत्नशास्त्र, प्राचीन समय सम्बन्धी पुरातन तत्र (वि०) प्राचीन, पूर्वकर्तान, धहुकालीन,

चित्तन, पुराना, खगले समय का, पहले का ।
-क्या (खो॰) इतिहास, शाचीन वृत्तानत ।

पुरातज ( पु॰ ) तजातळ । पुरान ( वि॰ ) पुराना ।

पुराना दे॰ (बि॰) प्राचीन, पुरावन, पहले का, पहले समय का। (कि॰) प्रा करना, भरना, पूर्व करना, भर देना। पुरारि या प्रारो तर्० (पु०) महादेव शिव, शस्भु, त्रिपुर दाह के अनन्तर शिव का नाम त्रिपुरारि या प्रसारी पड़ा है। हिरण्याच के तीन पुत्रों के नगरें। की बिदुर या पुर संज्ञा है। इसके जळाने के कारण महादेव का नाम पुरारि है, त्रिपुरासुर के मारने से शिव का नाम त्रिपुरारी पड़ा है ।

परा तद्० ( पु० ) नगर, गांव, पुर, पुरवा, नगरी, जगदीशपुरी, जगवाय चेत्र ।—चती ( खी॰) एक नदी |-- नसु ( पु॰ ) भीषम |-- जूस ( पु॰ ) प्रानाहाल, इतिहास (—साह ( पु॰ ) इन्ह्र ।

पुरि (स्त्री॰) पुरी, शरीर, नदी (पु॰) राजा इस नामीसंन्यासियों में से एक।

पुरिस्ता (पु॰) देखे, पुग्सा।

पुरीषत् तत् (पुः) श्रन्त्र, श्रांत, नाही, उस नाही विशेष का नाम जिसमें निदा के समय मन स्थिर रहता है I—माह ( पु॰ ) धत्ररा I

पुरोपम ( पु॰ ) साप, उरद ।

पुरीपा तत्० ( पु॰ ) विष्या, मछ।

पुर ठद॰ (पु॰) देवळांक, राजा विशेष, ययाति राजा का कनिष्ट पुत्र खीर नहूच का पौत्र, ययाति की देवयानी और शर्मिष्ठा दे। खिया थीं। देवयानी शुकाचार्य की कन्या थी श्रीर शर्मिष्टा देखराज ब्रपपर्वाकी। शर्मिष्ठा के गर्भ से सीन पुत्र उत्पन्न हुए थे जिनमें पुरु सबमें कनिष्ट थे। श्रुकाचार्य के शाव से ययाति जराग्रस्त है। सये थे. उन्होंने श्रवना चार्ड्स्थ खपने पुत्रों में से किसी के। देना चाहा परन्तु किसी ने पिता की बुढ़ाई लेनी स्बीकार नहीं की ! धन्त में उन्होंने पुरु की श्रवनी बुढ़ाई देनी चाही, पुरु ने विता की श्राज्ञा की श्रादर के साथ प्रहरा किया । ययाति ने पुरु के। ही श्रपने राज्य का श्रधिकारी बनाया |

(२) हस्तिनापुर के चन्द्रवंशी राजा प्रसिद्ध विश्वयी श्रहकर्जेंडर (श्रह चेन्द्र) के भारत श्राक्रमण के समय इन्होंने वितस्ता नदी के पास इसे रेशका था, यद्यपि उस युद्ध में पुरु हार गये ये श्रीत धककाँडर जीत गया था, तथापि उसने पुरु की पीरता से सन्तुष्ट होकर इनका राज्य इन्हें जीटा दिया था ।

पुरुकुरस तत्० ( पु॰ ) मान्धाता के प्रत्न, ये राजा शशिबिन्दु की फन्या इन्द्रमती के गर्भ से उरक्त हुए थे। इनके वड़े भाई का नाम सुचकुन्द था। महर्षि के शाप से प्रस्कुरत की स्त्री नदी हो नई थी । महर्षि सौअरि है साथ इनकी पाँच बहिनों च्याही गई थी। नर्मदा नदी के उत्तर तीर के देश इनके राज्य में थे। नर्मदा के गर्भ से प्रस्कृत्स की पुक पुत्र वरपद्म हुन्ना था, जिसका नाम त्रपदस्य था । राजा पुरुहत्स ने नर्मदा की प्रार्थना से पाताल के श्रनेक सन्धर्वों का विनास किया था।

पुरुख ( यु० ) पुरुष।

पुरुखा दे॰ ( पु॰ ) पूर्वपुरुष, विता वितासह छादि । पुरुखे दे॰ (पु॰) पुरुखा का यहुवचन, पूर्वपुरुव, विता पितामह, वापदादे धादि।

पुरुजित् ( पु० ) कुन्ति भोत का पुत्र, और अर्जुन का मामा, विद्या |

पुरुद्दस्म ( ५० ) विष्यु । पुरुवा ( दे० ) पूर्व दिशा।

पुरुभा ना (प्र०) भेड, मेडा !

पुरुराज तत्० ( पु॰ ) बुध का पुत्र और चन्द्रमा का पौत्र बृहस्पति की पत्नी सारा को चन्द्रमा हर ले श्रामे थे, तारा ही से चन्द्रमा को एक पुत्र हम्रा था जिसका नाम तुप था। राजपुत्री इचा के साथ बुध का विवाह हुआ था। हला के सर्म से बुध के पुत्र पुरुष्या हुए थे। बर्वशी इन्ह के शाप से मर्स्यलोक में पुरुखा की स्त्री के रूप में उत्पन्न हुई। श्रमनी प्रतिकापूरी च क्रने के कारण अर्वशी ने पुरुष्वा के। छोड़ दिया। बर्वशी के निरह से श्रवीर होक्स पुरुखा चारो तरफ बुमते फिरे, अन्त में एक दिन कुरुचेत्र नामक स्थान में पुरुष्वा वै वर्वशी की देख पाया। राजा ने उर्वशी को ग्रपने घर चलने के लिये कहा। 'उर्वशी बोली, " मैं श्रापसे गर्भवती हुई हूँ। वर्ष के श्रनन्तर कई सन्तान उत्पन्न होने वाले हैं। मैं आपके पुत्रों को आपको सौंपने आउँगी, उसी समय त्रापके बर एक रात रहूँगी, उर्वशी के सात पुत्र हुए। उनको खेकर उर्वशी राजा को सोंपने छाई। श्रीर उसी समय वह एक रात रही भी थी। प्रयाग

नगरी पुरस्ता की राजधानी थी, यह नगरी गना के किनारे स्थापित की गई भी। इस कारण उसका माम प्रतिष्ठान था। पुरस्ता को गन्धवों से एक श्रप्ति पूर्व स्थान मिला था। उसी श्रप्ति मे पुरस्ता ने श्रदेक यह किये और यज्ञयल से ये गन्धवंदोक में गये।

स गय ।

पुरुप तत् ( ( ( ) ) पुसात, नर, जीव, जीवासा ।

—कार ( ( ) ) पुरुप का कमे, चेषा, पीरप, शीवे।

—कुञ्कर ( ( ) ) पुरुप हो , यह एवर मी पुक्रव

धन्द के समान हैं । जिन सज्ञा वाचक राज्दों के

धन्त में यह शब्द आता है उनकी अष्टता बोधन

करता हैं । यथा—नगह और, सचिवर जर, ।

—ानुकेम ( ए ) पुरुपों की चली आई हुई

परुपरा ।—स्य ( ( ) पुरुपों की चली आई हुई

परुपरा ।—स्य ( ( ) ) पुरुपों की का साहस ।

—खहीन ( ( ) ) पुरुपों की का साहस ।

स्वहीन ( ( ) ) पुरुपों की उनकी अध्या ।

पुरुपाटक ( ५० ) नरमची रावस ।

पुरुपाधम तत्॰ (पु॰) [पुरप+श्रथम] निदृष्ट मनुष्य, नीच, पामर मनुष्य।

पुरुपार्थ तत्० ( पु॰ ) पुरुष मा प्रयोजन, पुरुष मा उद्देश्य—पर्मे अर्घ काम और मोच इनकी पुरु-षार्थं सज्ञा है।—ीं ( या॰ ) उद्योगी, परिश्रमी, सामर्थ्यान्।

पुरपोत्तम तद्॰ ( पु॰ ) नारायण, विष्णु, भगवान, श्रीहृष्ण । वह्नभाषार्य जी के मत से गोजेारविद्दारी नित्य श्रनिर्वेचनीय श्रीष्टप्ण ।

पुरुष्टृत तन् ( पु॰ ) पुरुद्ध, देवराज, इन्द्र ।

पुरुरधा ( पु॰ ) इलाम पुत्र, पुरु चन्द्रवशी राजा जिमकी राजधानी प्रतिष्ठानपुर (प्रयाग के समीप ) मुन्ती में थी।

पुरेन दे॰ ( श्री॰ ) कमलपत्र, कमल वेल ।

पुरोचन तर् (पु॰) दुर्योपन का मित्र और सेवक दुर्योधन की आड़ा से इसने वारणावत नगर में पारहमें मा विनाण नरने की इच्छा में लाकागृह बनावा या। विदुर के सहेत से पारहमों की पुरोचन की दुष्टता मालूम हा गई। भीममेन ने पुरोचन के घर में और उनके रहने के लिये जो लाचागृह बना था उतमें खाग लगा पर स्वय निकल गये। पुरोचन परिवार के साथ वहीं जल गया।

पुरोडाग या पुरोडास तत् (पु॰) बजीय हिव विशेष, जब के थाटे की बनी दुई एक प्रकार मी रोडी, हवन मा अवशेष, यज्ञभाग का हिव। पुरोधा तत् (पु॰) पुरोहित, ऋष्टिक्, याकक, यज्ञ नराने वाला। पुरोचर्ची तत् (पि॰) श्रद्धमस्, ध्रमेगामी, श्रागे चलने पुरोहित तत् (पु॰) श्रद्धिक्, पुरोधा, याकक, धर्म

कराने वाला ब्राह्मण, उपांष्याय।—ाई (की॰) पुरोहित का काम। पुरोहितानी रे॰ (की॰) पुरोहित की की। पुर्का रे॰ (पु॰) बुद्ध, एरंज, पूर्व पुरुष। पुर्का रे॰ (पु॰) बुल, कपर, साहस, यहाया, उसाह।

पुर्या दे॰ ( स्त्री॰ ) पूर्व की हवा । पुर्वाह दे॰ ( स्त्री॰ ) पुर्वा, पूर्व की हवा । पुर्वाना दे॰ ( क्रि॰ ) भरवाना, पूर्व करना । पुर्वेया दे॰ ( स्त्री॰ ) पुरवाई, पूर्व की हवा । पुर्सा दे॰ (पु॰) पुरुव की ऊँचाई का परिमाय, पुरुव

के बराजर, चार हाय मा नाप । पुला दे॰ (पु॰) सेनु, याँध, बन्ध ।

पुलक तत्० ( पु॰ ) रोमाञ्च, रोमोट्मेद, शरीर के धन्तर धीर वाहर हर्पेडन्य विनार, प्रकर विशेष, मणि का टोप विशेष, गन्धर्व विशेष, हरतात । ---ाचलि ( स्त्री॰ ) धानन्ट मे प्रपुद्ध रोम ।

पुलकित तत्॰ (वि॰ ) हर्षित धाह्मदिन, रोमाझ-युक्त, प्रमत्न । [ऋषि, ब्रह्म के मानस पुत्र ।

पुलपुला दे॰ (वि॰) गला हुआ, सदा हुआ, पिलपता। पुलपुलाना दे॰ (वि॰) भयभीत होना, डरना, क्पना, दीला पदना, शिथिल होना।

पुजपुजाहट दे॰ (खी॰) भग, हर। [धापि। पुजरित तत्॰ (पु॰) सप्तक्षपियों के अन्तर्गत एक पुजस्त्य तत्र्॰ (पु॰) सुनि विशेष, सप्तर्गियों के अन्तर्गत धापि विशेष। पुजनि धापि, ये प्रकार्

यन्तर्गेत ऋषि विशेष । पुलिन ऋषि, से ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, इननी गणना प्रजापतियों में हैं । इनके पुत्र का नाम्न विश्रवा था । पुलह तत् (पु॰) पुलस्य के समान ये भी ब्रह्मा के मानस पुत्र चीर सप्तक्र(पियों के शन्तर्गत हैं। इनकी स्त्री का नाम गति था, गति के गर्म से कमें श्रेष्ठ, वरीयान् चीर सहिष्यु नामक तीन पुत्र पुलद के हुए थे। कोई पुलह की की का नाम इमा बताते हैं चीर दनके गर्म से कईम, शम्यरीए चीर सहिष्यु नामक तीन पुत्रों का होता मानते हैं।

पुलहामा दे॰ (कि॰) मनाना, खुश करना, प्रसन्न करना। [ ग्रह्मता १

पुलाक तत्० ( पु॰ ) तुच्छ धान्य, ग्रस्वहीन धान्य, पुलाय दे॰ ( पु॰) माँसोदन, माँस के साथ बना हुआ भात, ग्रुसलमानों में इसका अधिक प्रचार है।

पुलिन तद० (पु०) तट, तीर, किनास, जल से निकला हुआ भाग, हीप।

पुलिन्द् तस्० (पु॰) स्लेच्छ् जाति विशेष, भील, शवर। पुलिन्दा दे॰ (पु॰) गठरी, कागजी का सुद्धा, पोटरी। पुलोम्र (पु॰) एक देख जिसकी बेटी का नाम शवी था।

पुलोमजा तद॰ (ची॰) इन्द्राखी, शची, इन्द्र की स्त्री का नाम, पुलोम नामक दानव की कन्या, जा इन्द्र को ट्याही गयी थी

पुलोमही (स्त्री०) अफीम।

पुलोमा तत्० ( खी० ) महर्षि मृगु की पत्नी और च्यवन की माता, दैत्यराज वेशानर की ये कन्या थीं। [की डॉडी ।

कल्या थीं।
पुवार या पुवाल दे॰ (पु॰) पयाल, पलाल, धान
पुव्कर सत्॰ (पु॰) हिल छुरवाय, वाधमारव, सुल,
आक्ताय, अव, पश्च, कमल, कुष्ट रोग की श्रोपिंध,
कारव, पर, वाख, द्वीप विशेष, युद्ध, असिकांष,
तलवार की स्थान, रोग विशेष, नाम विशेष,
सारस परी, उक्त युत्र, पर्वत विशेष, तीर्थ विशेष,
वो अजमेर के पास हैं। एक राजा का नाम।
निषध देश के राजा तल का खोटा भाई। इसने
कित की सहायता से जुए में राजा नव को हरा
कर उन्हें राज्यस्तुत कर दिया था और स्वर्थ
निषध देश का राजा यन गया था। जब कित ने
नल को छोड़ दिया तय नल चुनः अपने राज्य
के अधिकारी हुए थे।

पुष्करिस्मी तत्० (स्त्री०) सौ धनु के परिमास का चौकोना जलाधार, जलाशय, तालाव।

पुष्कतः तत्॰ (५०) प्रात चतुष्टयास्मक मिन्ना । (वि॰) ऋधिक हेर, श्रेष्ठ, उत्तम ।

पुष्ट सत्० (बि०) तैयार, भरा हुचा, बलदान, बलिष्ट, मज़बूत, प्रतिपालित, मॉसल, स्यूब, हृष्टपुष्ट, मोटा ताजा।

पुष्ट तत्० ( की०) द्योपि विशेष, प्रष्टकर श्रोपि ।
पृष्टि सत्० ( की० ) द्धदाई, पोषण, पालन, पोडण
मानुकान्यगंत देवता विशेष ।—कर ( १० ) वल
वर्द्धक, पुष्टदे ।—का ( की० ) जल की सीप,
सुसही, सीपी ।—दा ( की० ) ख्रवान्या वृष्ठ,
पुष्टिदाती, खोल्यकारिणी । -मार्ग (५०) ब्रह्मसम्प्रदाष्टा ।

पुष्प तत्० (प्र०) कुसुम, प्रस्त, पूल, गुल, स्त्री का स्व, विकास, कुबेर का स्थ, चन्न रोग विकेष, पुली रोग।—करमुडक (पु॰) उडजियनी नगरी का एक द्यारा जो दिग्न का चान कहा जाता है।
—स्वाप (पु॰) कामदेन, मदन।—रस्स (पु॰)
पुष्प का मधु, मक्तन्द ।—रेस्स (पु॰)
प्राप्त का मधु, मक्तन्द ।—रेस्स (पु॰)

पुष्पक तत् ( पु॰ ) एक विमान का नाम जिस पर परिकर सहित श्रीरामजी लंका से त्रयोध्या गथे थे।

पुष्पदस्त तत्० ( पु० ) शिव का श्रमुकर विवेष, यह श्रमुकर एक समय शिव और पावेंगी की वार्ते सुनता था, इससे पावेंगी यहुत कुद हुईं । उनके शाप से सर्वर्तिका में कीशान्त्री नगरी में एक माञ्चय के वहाँ पुष्पदस्त दास्त हुए थे । इस माञ्चय का नाम सोमन्द था । सोमन्द ने अपने प्रज मा नाम काशावन वस्त्री रखा था ।

(२) एक प्रधान गन्धने, ये पार्वती की सहस्वरी अवा के स्वामी थे। इन पर किसी कारण शिव जी कुड हुए थे, जिससे इनकी प्राकाश में चलने की शक्ति नष्ट हो। गई, पुनः ग्रामें का करने पर शिवकी प्रसन हुए, और शन्ध्यम् पुण्यश्य की गई शक्ति फिर सिल गई। पुण्यश्य के बनाये शिव स्तील का नाम महिन्म स्तीन है। (३) व्यष्ट दिगातों में का एक दिगात । उत्तर श्रीर पश्चिम दिशा के श्रीवपति धातु इस हाथी पर पद कर उन दिगाओं की रहा फरता है। पुर गञ्जिल तद॰ (की.) दुध्यप्य कश्चति । पुरिपत तद॰ (बि॰) दिकसित, मुक्त ।— । (बी॰) रक्षण्यत सिंग् (वि॰) दिकसित, मुक्त ।— । (बी॰) पुरिपेद्व (पु॰) कामदेव । पुरिपेद्व (पु॰) कामदेव । पुरिपेद्वान (पु॰) कुळगती, बाम ।

पूष्प तदः (पुः) एक नसन्नका नाम, बाटवाँ नसन्न। पुस्तक रात्॰ (स्त्री॰) प्रत्य, पोधी, (यह शब्द हिन्दी साहिता में "पोथी" श्रयवा " किताब" का शर्थ वाची होने के कारण स्त्रीलिङ्ग समस्ता जाता है। —ी (स्त्री॰) पोधी,पुसक (—कार (वि॰) पोधी के रूप का।—ालय (पु०) वह घर जिसमें पुम्तकों का संग्रह हो। রিড, ছজ। पुहद या पुटुदि सद् ( पु॰ ) पुटा, कुषुम, वसून, पुरुप्ति तद् • ( खी॰ ) पृथिती, पृथ्ती, धरती, धरा । युद्धा दें० ( पु॰ )पकाछ विशेष, मीटी पूडी । पूँगी १० ( रही० ) वर्षित, सरबी। पुँछ दे॰ (स्त्री॰ ) पुष्कु, लाहुच । प्रँ इतीह (स्थी॰) दर्शका प दिना दे (कि॰) पॉड्ना, साइना, साफ करना, मञ्ज वरना, जिल्लासा करना | पुँद्धार दे॰ (दि॰) वही पूँड्रवाला, शःब्द्धार पूँड्वाला। पुँजी दे॰ (स्त्री॰) मृत्र धन, सम्पत्ति । पूरा तत्व (प्र॰) बृन्द, समृह शशि। पुराना दे (कि॰) एर्डुक्ता, पास जाना, प्राप्त होता ।

पूजनी दें (किः) तिकासा करना, अनुसन्धन करना, टोह त्याना, प्रश्न करना । पूजी दें र (कीः) अधिकवें की पूँज । पूजा कराव (द्रः) युजारी, देवलक, धर्मक, प्रदिसें में वेतन सेकर द्वा करने पाला। पूजन तत्व र (द्वः) पुजारी, वेतन साराधन । पूजन तत्व र (दिः) धर्मन, धर्मन, धराधन करना, प्रानन देव (दिः) धर्मन करना, धराधन करना,

पूर्मीफरत तर्॰ (३०) सुपारी, इसैबी, खाबिया।

पुळ हे॰ (स्त्री॰) धादर, सस्मान, धन्त्रीपया, मरन ।

पूजनीय तर्० ( वि० ) पूजनाहै, पूजन के वेग्य पूजन करते के उरवुक्त, श्रेष्ट वडा, आदा के जायक। पूजा तव० (स्टी०) प्राची, शारायना, बादर, सम्माव। पुज्य तव० (वि० ) पूजनीय, पूजने वेग्य।—मान (वि० ) पूजा, पुजनीय।

पूट दे॰ ( प्र॰ ) प्रद्वा, पग्न के चृतक की बही । पूटा दे॰ ( प्र॰ ) प्रद्वा, बाता, जिदद । पूड़ा दे॰ ( प्र॰ ) पकीडी, यहा ।

पूड़ी दें (स्त्रीः) पूरी, गेहैं के बारे की बनी बस्त पूड़ी दें (स्त्रीः) पूरी, गेहैं के बारे की बनी बस्त जो पी में सैंक कर दीवार की जाती है। पूर्वी दें (स्त्रीः) रहें की वहल | [बिबा। पूत तदुर्ग (हुक) पुत्र, सल्तान, बेटा, बबस 1 तदुर

पूराना तदं ( भ्ट्री ) दान ही निरोप, इसी दानदी को करत ने कृष्ण को मारा के लिये गोकल में जा था। यह माया से सुन्दर सूचिं नना कर नद के पर माई थीर करण को गाँदी में सेक्ट विश्विद्य सन बनावे परिवार करते हों। साहत्य सन्दर्भ कर कर के रूपे, पास्तु शीक्ष्य के स्वत्य कर के रूपे साहत्य के स्वत्य के

खेळने ळगे । [वाखा । पूतनारि सत्० (पु॰) श्रीकृष्ण, पूतना का पप करने पूतनासुर्भ तत्र्॰ (पु॰) श्रीकृष्ण ।

पुनरी दे॰ (स्त्री॰ ) पुतबी, मूर्चि श्रीव की सरह । पूनजो तद्॰ (स्त्री॰ ) गुडिया, पुचितका, कपड़े का सना सिल्डीता ।

प्तास्मा भर् (प्रः) [ प्रः + धारमा ] पृतिय स्वमाव, यद देंद्र, निष्पाप ग्रारेर, स्वक्क रहित । पृति तत्र ( स्थाः ) [ प्रः- कि ] पनित्रमा, श्रव्हि, स्वच्छा। — स्पाप्तः ( युः ) क्ष्णे शेव विशेषः, क्षान का पास्त्र। — क्षाप्तः ( युः ) शुर्णे श पृती स्त्र तर्षः (क्षः ) प्रतित्रम, प्रवित्रो कृत, शोधित,

ग्रद किया हुमा, समितः रचितः । पुद्गिता दे॰ ( पु॰ ) मुगन्धि साग विरोव । पूनसकाई दे॰ (स्त्री॰ ) शलाका विशेष, जिससे पूनी बनाई जाती है ।

पूनियाँ दे॰ (स्त्री॰) पूर्विमा, फ्राँमासी, मास का श्रम्तिम दिन, जिस दिन महीना समास होता है। पुनी दे॰ (स्त्री॰) रई का गहा।

पूना दे॰ (स्त्री॰) पुनिया, पूर्णमासी।

पूर्ण तर् (स्त्राच) यूचात, यूचनाता । पूर्ण तत् (पु॰) पूचा, विष्टक, पहवाल विशेष । पुर्य तत् (पु॰) वर्ण से निकला हथा गाँदा सफेद

विगड़ा हुया ख्न, दुर्गन्ध रक्त, पीय । स्वारा हुया ख्न, दुर्गन्ध रक्त, पीय ।

पूर तद्० ( पु० ) जल समृह, जल प्रवाह. जल घारा, खाध विशेष, गुक्तियाँ में भरी जाने वाली वस्तु । पुरक्त तद्० ( वि० ) पुरचकत्तां, समापक, समाप्ति

पूरक तत् । (वि ) प्रायकत्ता, समापक, समाप्ति करने वाला, प्रायागाम विशेष। दाई नाक से श्वास खींचने का नाम पूरक हैं। मुखन करने का श्रद्ध, फक विशेष, वीज पुरक, विजीस नीजू।

श्रह, फ्रेंश विशेष, वाज पुरक, विजास नायू । पूरमा तत् ( पुर ) [पूर + श्रनह्] पिण्ड विशेष, पूर्ण करना, भरता, पूरा करना, भर देना ।

पूरागीय तत्॰ (वि॰ ) पूर्णं करने के उपयुक्त, पूरा करन के ये।या।

पूरना दे॰ ( कि॰) विनना, शुनना, श्वनाना । पूरण वद्द॰ (दु॰) पूर्व दिशा । सिम्पूर्ण । पूरा दे॰ ( स्त्री॰) पूरण, पूर्ण, सरा पूरा, सब, समझ, पूराई दे॰ ( स्त्री॰) शोकाई, भराई, पूर्णवा ।

पूरिया दे० ( स्त्री० ) सगिकी विशेष । पूरा दे० (गु॰) पूर्णं, सरा, सम्पन्न शेष, सरा, भरपूर । पूरी, पूड़ी दे० (स्त्री०) लुचई,सोहासी,पडवान विशेष । पूर्णं तत्० ( गु॰) भरा, पूरा, सम्पन्न, शेष ।—कुम्स

( पु॰ ) जल पृरित घट, महल बट, प्रां कलस ।
—व्या ( स्त्री॰ ) तीधारोदा, सीधी रेखा ।—ता (स्त्री॰) पुलें, पूरण, सरण ।—पान (५०) सर्खु पुणें पात्र, हवन के समय वास्त्र आदि से भर ॰ र दान किया जोने बाला पात्र । पात्र विरोप, जिसमें २४६ सुद्धी बावल भरा जाता हैं .—भूत (पु॰) काल विशेष, पहले का समय, बीता समय । जो समय स्वर्थ देखा गया हैं।, परन्तु वसे बीते बहुत हिन हो गये हों वह पूर्णमूत कहा जाता हैं। —मा या मासी (स्त्री॰) पूर्णिमा, ग्रुकु पच की पत्रवृद्धी तिथि, पूरो, पन्तुद्धी

पूर्णा तत् ( स्त्री० ) पञ्चमी, दशमी, पूर्णिमा श्रीर श्रमावस्या इनकी पूर्ण संज्ञा है।

पूर्णांवतार तत्ः ( पु॰ ) भगवान का धवतार विशेष, भगवान् की पोठस कलाओं का प्रकाश, श्रीकृत्ण भगवान् ।

पूर्णाहुति तत् (स्त्री०) [पूर्ग + ब्राहुति] हवन पूर्ण करने की ब्राहुति, बन्तिम ब्राहृति ।

पूर्णिमा तत्॰ ( छी॰ ) शुक्क पत्र की पन्द्रहर्वी तिथि, जिन दिन चन्द्रमा की कला पूर्ण होती है।

पूर्त तत् ( ९० ) खातादि इसं, परोपकाशर्थे तालाव कुन्नी स्नादि खुरवाना ।

पूर्ति तत्॰ (स्ती॰) पूग्य, भाग, पालन, पूर्यता, समासि।

पूर्व तर् ( पु ० ) पूरव दिशा, प्राची दिशा। ( वि०)
पहले का, श्रादि का, आदा प्राथमिक।—गङ्गार
( खी० ) नदी वियोप !—अ (५०) उपेष्ठ मान्य
क्रम कर दिल।—देश (५०) गण दिवस, गया
क्रम कर दिल।—देश (५०) प्राची दिशा के देश,
मध्य देश।—पत्त (५०) ग्राख दिशा के देश,
मध्य देश।—पत्त (५०) ग्राख का
प्रज, म्यदानत का विद्वह पदा —पु तर (५०)
पिता पितामह आदि।—याम (५०) प्रशम प्रदर पडडा पदर !—यदि (७०) पहले के समान !
—वर्ती (गु०) आगे वाडा, अमतर !—वायु
(५०) पूर्व का पत्रन, प्रतिया (मु०) नायक और
नायिका के खलका हुया।—राम (५०) नायक और
नायिका के खलका वियोप ! दर्शन प्रयय कथा
परस्वर श्रमुसा।

" जो प्रथमहिं देखे सुने, बाड़े प्रेम समान। विन मिछाप जो विकलता, सो है पुरव राग ॥ "

— स्तरात ।
पूर्वो तत्वः ( खी० ) पूर्वे दिक्, मानी दिक्, प्रयम।
(वि०) पूर्वेत, प्रयम आत, पूर्वेद्दव । (दे० ) गीव,
युरता, टीखा ।— टीमेमुख (द्व॰) पूर्वे खुत, पूरव
के सानने । - ट्रभ्यास (पु॰) ) पद्वे का सम्यास,
स्नाने की वान ।— ट्रबिय (चि॰) पूर्वं कालाविम,
विश्वाब्य पूर्वत ।— ट्रबस्या ( खी॰) प्रवं कालाविम,
विश्वाब्य, प्रयम स्वराय ।— ट्रवस्य ( खी॰) त्वान्वः
द्वस सम्बां के सन्तर्गत शीवश्र (ची॰) सनाद्वस सम्बां के सन्तर्गत शीवश्र निषय ।— द्व

(पु॰) दिन के भागका पहला माग, दिन का पहला याम ।

पूर्वो दे॰ (की॰) रागिनी विशेष! [कडा हुणा। पूर्वोक्त तद॰ (वि॰) [फ्वें + उक्त] प्रधस कथित, पहले पूता दे॰ (वु॰) घास की खटिया, घास की गड़ी। पूप दे॰ (वु॰) वीष मास पूस, धनुमांस। पूप्या तद॰ (वु॰) सुर्थ, रवि, भानु।—ा (खी॰)

पूपता तत् (पु॰) सूर्यं, रवि, मानु ।—ा (खी॰)
बातिंक्ष्यं की खनुक्ती, एक मानुका का नाम ।
पूपा तत्र्॰ (धी॰) सूजन, चन्द्रकला विरोप, सरीरस्य
बातु विरोप, जो रचिया कान से निरुव्वता है।
(पु॰) पूर्यं, रवि, मास्कर। -रमज्ञ (पु॰) मेन,
बादल।

पुस ( पु॰ ) गीपमास ।

पृत्त ( पु॰ ) बनात. ब्रद्ध ।

पुन्छक तर्॰ (पु॰) प्रश्नकों, तिज्ञामु पुत्रने वाशा । पुन्छा तत्॰ (स्त्री॰) तिज्ञामा, प्रश्न, पूर्वपण । पुतना तत्॰ (स्त्री॰) सैन्य, सेना, इटक, विरोप संस्थायुक सेना ।

पृथक् तर्० ( ग्र० ) भिछ, ग्रन्थ, विरुद्धेद, न्यारा, घटना, भिछ, जुदा ।—करण ( पु० ) ग्रह्मा ब्दना, भिछ ब्दना, विशक्त करना ।—लेंग्र (पु०) प्रक पुरुष से धनेक वर्षों की दिग्रयों ने उदन्छ पुत्र । पृथमानता तर् ० ( स्त्रो॰ ) वित्रेक, वैरान्य ।

पृथान्तन तत् ( पु॰ ) साधारण सनुस्य, सूर्यं, तीय, पापी, प्राकृत । [विविध बहुस्य । पृथान्तिय तत् ( ध॰ ) ताना प्रधार, धनक विध, पृथान्तिय तत् ( स्थे॰ ) मेदिनी. सूमि, धगती, घग । पृथानितः ( स्थे॰ ) सेदिनी. सूमि, धगती, घग । पृथानितः ( स्थे॰ ) सूमि, घरिणी।—पति (पु॰)

मूपति, राजा, यम, बराह, ऋपम नामक श्रोपधि ।
—पाज (पु॰) राजा, भूपति, भूमीव्यर ।
—पाजक (पु॰) राजा, मूपती, दण्डावर ।

—पालक ( पु॰ ) रागा, मृपती, दण्डघर । पृयी ( स्त्री॰ ) पृथ्वी ।

पृष्ठु तस् (वि॰) महत्, निवुष, विद्याल ।—राज (षु॰) स्पैयारी पीचर्वा सन्ना, ब्यादि राजा। ये वेखु राजा के पुत्र ये। इन्धिन बपने बाहुरख से पृष्ठियी के समझ राजाओं को जीत लिया या। इन्धेने पृष्ठियी को यरावर समनल कर दिया था,

इस कारण इनका नाम पृथु पदा था। इन हेराज-सुय यज्ञ में बाक, महर्षियों ने इनका शाज्यामियेक किया था। इनके शासनकाल में विना जोते ही मसि से श्रद्ध इत्पन्न होता था। महाराज प्रथ ने श्चनेक यज्ञ किये घे, श्रीर समस्त प्राणिया की श्रीन-लपित जन्य प्रदान करके सन्तुष्ट किया था । इन्होंने चरवमेध यज्ञ करने के समय पृथियी की समस्त वस्तर्थों की सोने की प्रतिमा बनवा कर बाह्यणों के। दिया था । इन्होंने ६६ इजार सुवर्ण-छत्र धीर मणि।त मूपित सुवर्णमय पृथिती बनवा कर माहायों को दान दी थी। इनकी उत्पत्ति इस प्रकार है। श्रुतियंशी शङ्ग नामक प्रजापति ने धर्मराज की कन्या सुनिधा के गर्म से वेशु नामक एक पुत्र रत्यक्ष किया था । येळ महादराचारी धीर कुमार्गी राजा था । उसकी समक्र से समार में इसके चर्ति-रिक्त चीर केहि पूना के येग्यन था, श्र प्रव उसने याग यञ्च त्रादि करना यन्द करा दिया। वेष्ठ के श्रत्याचार से प्रजा दु लित है। गयी, तब मरीचि थादि ऋषिये। ने बेणु की चिनादनी दी, परन्तु उसने इन बातें।पर कुछ भी घ्यान नहीं दिया, तद महर्षियों का क्रोध श्रीर बढ़ गया, उन्होंन वेगु का निप्रह करना ठान विया। मद म रिपेयों ने मिलकर शाप देकर वेशु के। सार डाजा थीर सब महर्षि मिल कर वेणु हे हर के। सथने लगे, सथने से एक काला मनुष्य उत्पन्न हुन्छ। जो निपाद जाति का श्चादि पुरुष है। पुन ऋ वियो ने बेलु का दहिना हाच मचना प्रारम्भ किया, इससे पृथु की अपित हई ।

हुई। पृथुक तर्० (५०) [पृथु+क] चित्रहा। (५०) पाचक, शिद्ध, क्रमार।

प्रसमा तत् ( पु॰ ) [श्रु + रोमन् ] मह्बी, मस्य, मीन! ( ति॰ ) बुहरळोसपुष्क, रोबाँदार। प्रश्चल तत् ( ति॰ ) महन्, बहा, छति विस्तृत। प्रश्निवा तत् ( पु॰ ) हुए विशेष, स्वौना हुए। प्रश्नुदक तत् ॰ ( पु॰ ) [ श्रु + वस्क] नीर्थ विशेष। प्रश्नुदक तत् ॰ ( पु॰ ) [ ग्रु + वस्त ] मेंव,

मेंट 1 (वि॰) धृदत् द्रायुक्त, दडा देट वाला। पृथ्वी तत्॰ (स्त्री॰) मृसि, ज़मीन, पृथिवी, धन्त्री. धरित्री ।—पति (दु) राजा, नरपति ।—पाल (पु॰) राजा, भूपति ।

पृथ्वीका तत्॰ (सी॰) बड़ी इलाइ , छोटी इला-इसी, क्रम्य जीरक, कलैंजी ।

पुथ्वीराज तव् ( ६ ) भारत का श्रत्तित हिन्दू राजा । सन् ११६६ ई॰ में महम्मद गोरी पृथ्वी राजा के जीत कर श्रीर केंद्र कर गुजनी से गया। व ि से जाकर डनने पृथ्वीराज नी आपे पोड़ कार्जों । श्रन्त में चन्द्र कचि के की द्वर से महाराज पृथ्वीराज ने महम्मद गोरी का बण किया श्रीर स्वयं उन्दोंने श्रास्त्रहसा इन लंगी (देखी जयणन्द्र) पृथ्वत् तव् ( दु॰ ) विन्दु, क्या, रवेत विन्दु शुक्त स्व,

पृपत्कत्व, (पु०) बार्य, शर्!

पृषदृश्य तत् ( पु॰ ) [ पृषत् + ग्रन्व ] वायु, पवन, वतास, राजा विशेष ।

पृषोद्र तत्॰ ( गु॰ ) [ पृष + उद्रा] प्रक्पोद्रा, छे।टे पेट वाळा। (पु॰ ) सपँ।

पृष्ठ नव् (पु०) शारीर के पीछे का आग, पीठ, पुस्तक का पृक पद्मा, सफ़दा — अन्यि (पु॰) क्रुव्य, क्ष्ववह — ता (अ॰) प्रश्नात, पुठ देख, पीठ को आरे । — पीपक (पु॰) पीठ डॉकने वाला, सहायक, मदवारा । — चेंग्र (पु॰) पुछात्त्म, पीठ की इहीं, सेव्दण्ड | — अ्या (पु॰) पुछ देखें में रफ़्तेंद्र की देशेप, पीठ का फोड़ा, पिरकी । पुछात्त्मिय तत्व (खी॰) [एड+ श्रव्य] पीठ की इट्टी । पुछात्त्मिय तत्व (खी॰) पिटारी, मस्त्रुपा, पेटी । पुछात्त्मिय तत्व (खी॰) पुटारीस्य तत्व (खी॰) पुटारीस्य तत्व (खी॰) पिटारी, मस्त्रुपा, पेटी । पीठ की इट्टी । पेर्ट्स हैं वी॰) क्रुटा का दिखना, पण्डि बिरोप ।

ऐंग दे॰ (स्त्री॰ ) कूटा का हिलना, पोच विशय । ऐंट दे॰ (स्त्री॰ ) हाट, बज़ार, सण्डी ।

पेंदा दे॰ (पु॰) तका, पेंदी, तीचेका साग, श्रधोसाग। पेंदी ( खी॰ ) पेंदा, गुदा. गाजर।

चेई (स्ती०) वेटी, पिटारी ।

पेखना दे॰ (कि॰) घेचया, देखना, निरखना, दर्शन करना। स्वांत बनाना, खेळ करना, क्रीड़ा करना।

पेखानिया दे॰ (पु॰) स्वांग रचने वाङा, बहुरूपिया, देखने वाढा, दर्शक ।

पेखवैया दे० ( पु॰ ) देखने वाला, देखवैया, प्रेषक ।

पेंकित देः (वि०) प्राप्ति सेत्रा हुथा। पेंकिय देः (कि॰) देखिपे, श्रवचोकीय। पेंच दे॰ (पु॰) घुमाव, गरीर, कीळ विशेष, कॉटा। पेंग्यक तद॰ (पु ) ब्लूब्स, धुम्बू खुसट। पेंचा दे॰ (पु॰) ब्लूब्स, क्षियकियक्षा।

पेट दे॰ (प॰) उद्दर, जटर।—श्राना (बा॰) पेट चलना, दस्त थाना, अधिक साई फिल्ना, दस्त की बीमानी ।--की दुख देना (वा० ) मुखें मरना. पेट भर श्रन्न न खाना ।—का पानी न दिल्लना (बा॰) किसी बात की छिपाना, प्रकाश करन का समय बाने पर भी प्रकाशित नहीं करना, डिजना, हुलमा नहीं, स्थिर रहना।-की धाग ( वा० ) चुब, भूख की पीड़ा, सन्ताः का दुःख ।—की श्राग बुक्ताना (बा०) खाना, भोजन करना। -की बातें (दा॰) ग्रप्त क्षातें, छिपी वातें। —गङ्बङ्गाना (चा०) पेट में दर्द होना, पेट की पीड़ा !--शिरना (बा॰) गर्भपात होना, गर्भ का गिर जाना, गर्भ नष्ट होना, !-- जलना (वा०) भूखा रहना, चुधित होना ।—दिखाना ( वा० ) धपनी श्रवस्था जनाना, दरिद्रता प्रकाशित करना । -- पालना (वा०) किसी प्रकार निर्वाह करना, स्बार्थ साधना, दुख से दिन यिताना ।--पीठ एक होना (बा॰) दुर्बल होना, निर्वल होना। —पोक्कता (वा॰ ) सब से छै।टा ळड्का, श्रन्तिम गर्भ की सन्तान ।-पोस (वा॰) पेटार्थ, पेट्ट खाऊ, पेट पांचने चाला ।—फुलना (वा॰) बहुत इँसना, इँसते इँसते पेट में वळ पढ़ जाना। —वहाना (वा॰) छोभ करना, दुसरे का धन पचाशा --वांधना (वा॰) कम खाना !--भर (वा०) जी भर, इच्छा भर।—भरना (वा०) श्रधाना, तृप्त होना, सुख करना, तृप्त करना, सुख देना।—मारना ( वा॰ ) श्रासम्बात करना, स्वयं मार कर मर जाना, श्रास्महत्या करना !--में चैदना (बा॰) श्रन्तरङ धनना, श्रत्यन्त मित्र बनना, भेद लेना, भीतर की बात जानना।--में लेना ( वा॰ ) सहना, फेलना ।—रहना (वा॰) गर्भ रहना, गर्भवती होना !--लग जाना (वा॰) भूखें। सरना, भूखें। रहना, पेट भर शक्त न मिलना I

-लग रहना (वा॰) झांधत हेला, मूखे रहना ! -से होना ( वा० ) गर्सिणी दाना, पेट रहना. गर्भ रहता। -हडवडाना (वा॰) पेट की मीमारी होना ।

पेटा रे॰ ( पु॰ ) टोक्स, पिटारी, पिटारा, पेटा । पैदारा दे॰ ( g॰ ) विदाय, हो हरी। पेटार्थी, पेटार्थ् दे॰ ( वि॰ ) खाङ, पेट्स । पेटिया हे॰ (पु॰) पति दिन का भोजन, सीधा, पुक

सम्ध्य साने के येग्य सीधा । पेटी दे॰ ( स्त्री॰) कमरवस्द, कमरकस, पेट का बन्धन, पिटारी, सन्द्रक, छेटा पिटारा ।

पेट्र दे॰ ( वि॰ ) पेटार्थी, बदर पोप । पेटौला दे॰ (पु॰ ) रेग विशेष, श्रतिसार, श्रीव गिरना, दिकदिकाना, ज्याक्रलता, उद्वेग, बह्रियता।

पैडा दे॰ (पु॰) कॉहड़ा, कृष्माण्ड । पैड दे॰ ( प्र॰ ) वृत्त, रूब, तर, द्रम, दरहर । पेडा दे॰ ( पु॰ ) सिठाई विशेष, एक मिठाई का नाम। पेड़ो दे॰ (स्त्री॰) छोटा पेड़ा, सुपारी, नोल प्रादि की

करी हुई डाँठी, पान की एक जाति । पेंड दे॰ ( पु॰ ) नामी के नीचे वा भाग। पैम तद् ० ( ५० ) मेम, स्नेह, मीति। पेमो तद्० (वि०) प्रेमी, प्रीतिपात्र, प्रिय। पेय तत्॰ ( वि॰ ) पान योग्य, पान वरने के उपयुक्त । पेह दे॰ ( पु॰ ) पश्चि विशेष, विलायती मुगाँ।

पेलना दे॰ ( कि॰ ) ठेलना, हुमना, ठाँसना, घुसेइना, तेल निकालना, त्यागना ।

पैलहिह दे॰ (कि॰) रामायण में इस भव्द का प्रयोग. लाग करेंग, दाल देगें, छोड़ देगें, हटा देगे. मिटा दैगें, न मानने,तिरम्कार करेंगे--यर्थं में हया है।

पैवड़ी दे॰ (स्त्री॰) पीला रह, पिगड़ा।

्षेत्रमो दे॰ (स्त्री॰) पोयूप, धमृत, सुधा, खाद्य विशेष. जो फरे दूध से बनता है, हाल की व्यायी गी का पहला दूध, पेत्रस ।

पैशगी दे॰ (वि॰) श्रक्रिम, श्रगाऊ। पैशाद्य दे॰ ( पु॰ ) सूत्र, मूत, प्रश्नाद ।

पेजी तत्र (स्त्री॰) श्रयः, मामपेशी, सुपश्वनिका, नदी विशेष, पिशाची विशेष, राष्ट्रमी विशेष, श्रसि-कोप, म्यान ।

पेपक तत्॰ ( ५० ) महंनकारी, पीसने वाला। पेपरा तत्॰ ( पु॰ ) [ विष् + श्रनट् ] मर्दन, पीमना, चंगी करना, वॉटना ।

पेपणी तन्० (स्त्री०) पेपण यन्त्र, शिलपर, सिल। पेपसीय तत्॰ ( वि॰ ) पेपस योग्य, पीसने योग्य। पेपन दे॰ ( पु॰ ) निरीचण, प्रेचण, तमाशा। पे दे॰ ( थ॰ ) पर, ऊपर, परन्त, निश्चय, श्रवश्य,

( पु॰ ) ऐव, दोप, दूध पानी । पैकड़ा दे॰ ( पु॰ ) वेडी, सॉक्र, रिकान।

पैकड़ी दे॰ (स्त्री॰) वेडी, पैर की जजीर, पैर बाँधने की मॉकल ।

पैकार दे॰ ( पु॰ ) फेरीवाला, व्योपारी । पैकी दे॰ (स्त्री॰) हुक्के का भाड़ा दिवैया, एक खेल। पैदाना ( पु॰ ) मल, विष्ठा, मल त्यागने ना स्थान । पेगंचर (५०) दृत, नवी, ईश्वर का दृत । पैगाम (पु॰) सन्देशा । पेगू दे॰ ( पु॰ ) बहादेश का प्रान्त विशेष । पैचना दे॰ ( कि॰ ) पहोडना, फटरना, बनाना। पैद्या दे॰ ( पु॰ ) उधार, बदला, पलटा।

पैज दे॰ ( पु॰ ) भण, प्रतिज्ञा, होड़ । पेंजनी दे॰ (स्त्री॰ ) भूपए विशेष, पैर का गहना, एक थाभूषण जिसे लड़के पहनते हैं, और जो क्यूतराँ

के पैरों में डाली जाती है. फॉफ । पैड दे॰ ( स्त्री॰ ) फाल, हेग, चलने के समय दोनों पैर (भोजन। के वीच की मृमि।

पैंड़ा दे॰ (पु॰) मार्ग, बाट, गेल, गस्ते में स्वाने का पैताना दे॰ (कि॰) पैर की श्रोर, पदराल, पायतल। र्पेतालोस दे॰ ( वि॰ ) *मरचा* निरोप, चालीम घौर

पाँच, ३१, पाँच श्रधिक चालीस । पेंती दे॰ (स्त्री॰) पित्री, कुण के छल्ते। पैतीस दे॰ (वि॰) सरमा विशेष, तीस धीर पाँच, ३४। पैंसठ दे॰ (वि॰) संख्या विजेष, साठ श्रीर पाँच, ६४। पैंठ दे॰ (स्त्री॰) हरही का स्त्रोना, पहुंच, हरही की

प्रतिनिप, हुएडी के खोने पर जो बिसी जाती है। [ ज्ञाना । पहुँच, भवेश । पेटना दे॰ (कि॰) प्रवेश करना, धुसना, भीतर [कराना । पैटार दे॰ ( ५० ) देशो चेठार।

पैठाजना दे॰ ( कि॰ ) भवेश कराना, ग्रसाना, पैसार

पेंड़ दे० (पु०) पदाक, पर्विन्ह, पेरॉ का चिन्ह।
पेंडा दे० (पु०) कॅनी लड़ाकें, जो वस्सात के दिनों
में काम में लाई जाती हैं।
पेंड़ी दे० (खी०) मोडो, सोपान, नियेनी।
पेंडरा दे० (ख०) बनने की सीति, गति विशेष,
इस्तो या लक्ड़ी खेलने के समय की चाल।
पेतला दे० (वि०) उथला, विज्ञला, उत्तान।
पेंतुक तत्० (वि०) पितृपन, पिता का पन, वर्षाती,
मारुसी।

पैंदल दे॰ (पु॰) पैरों ने चलने वाला, पश्चाति, सिपाही।

पैदा (पु॰) उत्पन्न, प्रकट।

पैन दे॰ ( पु॰ ) छोटी महर, नाली, खेतों में पानी से जाने के लिए छोटी महर।

एँना दे॰ (बि॰) तीक्ष, तेज़ । (पु॰) ब्रह्म्य, फ्राँकुश । पैनाला दे॰ ( कि॰ ) भीष्य कराना, तेज़ कराना, पार दिख्याना ।

पेताला पे० (पु०) पनारा, मोरी।
पेदा दे० (पु०) पहिया, चक्ष, निस्सार, आन्य।
पेदान तद्० (पु०) पहिया, चक्ष, निस्सार, आन्य।
पेदान तद्० (पु०) प्रकान, प्रत्यित, विद्या, यात्रा।
पेर दे० (पु०) पेत्र, वरस्य।
पेरता दे० (फ०) नैरना, तरने की रीति।
पेराई दे० (खी०) विनती, सुशामदः प्रयत्न, उद्योग।
पेराई दे० (खी०) पेरने बाला, प्रयद्धी तरह पैरना
बानने बाला। [बुयाव जल जातें हो।
पेराब दे० (पु०) पेरने के योग्य जल, अधिक जल,
पेरी दे० (द्यो०) पाँव का एक प्रकार का गहुना।
पेता दे० (पु०) फाट का पाद वियोग, जिसमे अद

पैसन्द ( पु॰ ) जोड, पैनदा ।

पेशाच तन्० (पु०) बाठ प्रकार के विवाह के बन्त-र्गत एक विवाह। (वि०) पिशाब सम्बन्धी पिशाच का।

पैश्रुन्य तत्० (पु०) पिश्रनता, खलना, पर्गनिन्डा, श्रन्य का श्रीहेत चिन्तन ।

पैसा दे॰ (पु॰) ताँचे का सिका, देवुमा, धन, द्रव्य, गेकड, सम्पद्मा — उड़ाना (वा॰) बहुत सर्च, करना, अधिक व्यय करना, जुराना, टाना।
—खाना (वा॰) विश्वासवास करके खा लेना।
—जुन्नांना (वा॰) धन गेंबाना, धन वरवाद करना, यटी उठाना।—जुन्ना (वा॰) धन का मारों जाना, धन का नाश होना, यटा होना।

पैसार दे॰ ( पु॰ ) पैझर, प्रवेश । [ कस्ता । पैसे लगाना दे॰ ( वा॰ ) धन नगाना, धन कुर्च पैसेबाला दे॰ ( वि॰ ) धनवान, धनी ।

पैसीं से दरवार बॉधना दे॰ (वा॰) धूँस देकर सनमाना काम करना, वृंस देना।

पैंहे दे॰ (कि॰) पावेगा, प्राप्त करेगा। [द्वोटा लड़का। पोटम दे॰ (प्र॰) साँप का वजा, दूध पीने वाला बचा, पोड्याना दे॰ (कि॰) घमाना, तपाना, रोटो वेल करके देना।

पंडिस दे॰ ( श्र॰ ) श्रलग हो, दूर, यह शब्द नीध आतियाँ का सावधान करने के लिये—जिससे वे श्रुग् नहीं बोला जाता है। श्रथवा वे हो बोलने जाते हैं जिससे लोग हट जाँय।

पोंक्तना दे० (कि॰) चया चया में पतले दस्त होना। पोंक्त दे० (पु॰) कींट, जृमि।

पोंना दे॰ (पु॰) मूर्ल, डीला । (गु॰) छूँखा, शून्य । पोंनी दे॰ (स्त्री॰) नती, छूँछी, खोखली, मूर्खा की । पोंडन दे॰ (पु॰ ) स्त्रदन, साफ् करण ।

पोंक्रना दे॰ (क्रि॰) काइना, साफ, करना, स्वच्छ करना, पोंड कर साफ करना।

पोंद्र( दे॰ ( पु॰ ) नासिका मल, नेटा, छिनक । पेएलर दे॰ ( पु॰ ) तालाय, सरोवर, तडाग ।

पांच दे॰ (पु॰) तुरं, नष्ट, नीच, मंद, धवम, यज्ञानी, प्रश्चचि, दुःखित ।

पोटला दे॰ ( पु॰ ) बड़ी गठरी, गहुर, गहुा। पोटली दे॰ (स्त्री॰) गठरी, शहुर विशेष।

पोटा दे॰ ( पु॰) गेंडा,एसक, पनी का फॉर्म, पनीनी, श्रोम, लड़का। पंहा दे॰ ( वि॰ ) पुष्ट, यलवाने, औह, साहसी, पोहाई दें ( सी॰ ) कहाई, पुष्टता, यलवना, साहस।

पाढ़ाइ द ( चा॰ ) कहाइ, युटता, युवनता, साहस । पोत तत्॰ ( पु॰ ) शिख्रु, शानक, बस्स, घचा, तर्ग्यी, नौका, समुद्रयान, जहाज़, दस वर्ष का हाथी ।

, | दे० मालयुनारी, देन, किश्त ।

पंतिक तत्० (पु०) बालुक, धवा, जनमनुषा बचा।
पंतिडा दे० (पु०) बच्चे का निदीना।
पंतिडी दे० (खी०) सेरी, किही, हल।
पंतिना दे० (कि०) लीपना, मिट्टी या चूने में दीजल
पोतना। (पु०) पोतने का यक या कृषी, जिससे
पंतिन हैं, पोता। [पुतना, अल्डकोरा।
पंति दे० (दी०) पुत्र का पुत्र, पुत्र का लडका,
पंतिती दं० (दी०) पुत्र की कस्या, पौती, बेटे की

कन्या।
पीथा दे० ( पु० ) वडी पोथी, प्रन्थ ।
पीथा दे० ( पु० ) वडी पोथी, प्रन्थ ।
पीथी दे० ( घी० ) प्रत्य, पस्तक ।
पोडना द० ( पु० ) पदी दिशेष ।
पोना दे० ( कि० ) गूर्यना, गाँ,ना, गृहना, पिरोना ।
पीपनी दे० ( घी० ) वाब विशेष, एक बांजे का

पीपला दे॰ (बि॰) दन्त रहित, विना दोतो का। पीमचा दे॰ (पु॰) स्मीत बस्त्र, एक प्रकार का स्मा े हुव्या क्पडा।

पांच दे॰ ( हती॰ ) बता विजेन, जो चरमात में उत्पन्न होती हैं, शान विजेप !—ी ( छो॰ ) बता जिजेप, जिसकी मांजी चनायी जाती हैं। पार दे॰ ( प॰ ) गाँउ पनिष्ठ को स्रोप की स्रोप के स्टेंड

पार दे॰ (पु॰) गाँठ, प्रनिथ, बांस की गाँठ, वो गाँठी के बीच का भाग।

पास दे॰ (पु॰) प्रोर । पास दे॰ (स्त्री॰) दोडी गाँठ।

पोला दे॰ (वि॰) हुँ द्या, मून्य, रीला, रिक्त, खाली, नरम, भोमल।

पोली दे॰ ( खो॰ ) खनारी, खनाडी, मूर्प, खज्ञानी । पालाक ( खो॰ ) पहितने के घपडे, परिच्छट । पालीटा ( बि॰ ) गुप्त, द्विपा दुखा । पालीटा ( बि॰ ) गुप्त, द्विपा दुखा ।

पोपक तत्र (पुर) [पुर्+ यक्] पालक, पालनम्नी,

भरपनार्गः, महायता देने वाला । गोषण तन् (पु॰) [ पुप्+धनट ] यतिपालन, रच्छा, पोषणीय तन्॰ ( वि॰ ) पोग्य, पोम्पने योग्य, पोषण वस्त्रे के उपञ्चन ।

पोपियतु तनः (पु॰) कोकिन, भर्ता, पति, स्वामी।

पाश तत् (६०) पोष्ण, पात्रियता, पालन करने याला । पोष्य तत् ( वि०) पाल्य, पोषणीय, पालन करने योग्य तत् (वि०) पाल्य, पोषणीय, पालन करने योग्य ।—पुझ (५०) दत्तक पुन, पालन पोषण के द्वारा थनाया हुआ पुन ।—यर्ग (पु०) अवस्य पालनीय, कृद्ध पिना माता आदि, परिजन वर्ग। पोसना दे० (कि०) पालन पोषण करना, रवा

क्रना। पास्तादे० (पु०) श्रफीम का बृक्त, टाने का पेड। पोष्ट दे० (प०) भान काल, भोर, मङका, विद्वान,

सनेता। पाहना दे० (जि०) रोटी दनाना। [ वरने घाला। पाहारो तद्० (वि०) पवटार्स, वेबल दूध का श्राहार पेरहियुट्टि टे० (जि०) पिरोट्टे, गुँचिन, पोहना

चाहिये। पों दे० (श्वी॰) जल सत्र, चीपड के पाये वा एक्का। पीतरह तन० ( पु० ) श्रवस्था दिशेष, पींच वर्ष से

सोलह वर्ष भी ध्रमस्या तक।
पींचा (पु॰) साहे पाँच ल पहाण।
पाँचा दे॰ (पु॰) ईस्न नियेष, उम्म, पौंदा।
पाँचा दे॰ (कि॰) मोना, यायन वरता, लेटना।
पाँचार दे॰ (कि॰) मुलाण, यथन कराए।
पाँग्डरा दे॰ (कि॰) पुताण, यथन कराए।
पाँग्डरा दे॰ (वि॰) पुताण, यथन कराए।
पाँग्डरा दे॰ (वि॰) पुताण, यथन कराए।

के गहु का नाम, इंड निगेष, पीडा, उत्य । पींडू म तत् (पु०) जाति जिगेष, इंड निगेष, पुण्ड देग या पुक राजा पींडडूम वासुदेव नाम से इननी प्रसिद्ध है। जगस्य के ये बढ़े सिन्न थे। इनके रिपा रा नाम चतुरेव था। बसुदेव की दो जिल्लों थीं सुततु और नाचाडी, मुनतु के गर्म से पींडूम थीं। सावाडी के गर्म में में पिंडूम या नाम चासुदेव गय कर पींटूम राज्य करते थे। वासुदेव अप्रोत्त करते थे। वासुदेव अप्रोत्त करते थे। शिहुन वा वासुदेव करा जाना पींचडूम में महा नहीं जाता थीं। पींचडूक पड़ा परना था में साड़ चक्र मानापारी हुँ, मैरे जीमी चमना किन में हैं, होनी प्रसाद वह अपनी

उद्ग्डता प्रकाशित किया करताथा। वह और भी कहता था कि वासदेव इस साम को ब्वाल के छोकरे ने से लिया है। श्रीकृष्ण को सधारने से जिये उसने द्वारिका पर चाकसण किया था। थनेक यादव उसकी सेना के द्वारा भारे राये। अन्त में श्रीकृष्ण और पौण्डक के साथ युद्ध हुआ, श्रव पौरडक को असली चासदेव का पता लग गया, इसी खढ़ में वह मारा गया।

पौत्तलिक तद० ( प० ) सर्तिपुतक। प्रोध सत्० (प०) पोता, पत्र का पुत्र।

पोत्री तत्र (स्ती०) पोती, पुत्र की कन्या। पीधा दे (पु०) बृक्त का घंडर, छीटा बृक्त। पोन दे॰ (स्त्री॰ ) तीन चौथाई, चार भाग का तीन हिस्सा ।

पौना दे॰ ( पु॰ ) भरना, लोहे का एक वर्तन जिससे सेव तथा पक्षोडी आहि छानी जाती हैं। हाथ से रोटी बनाना ।

पौने दे० (गु०) एक चौथाई कम। फाटक । पौर तत्० ( गु॰ ) नगर सम्बन्धी, द्वार, किवाइ, पौरक ( प्र० ) घर के बाहर का बाग। पौरव तत॰ (पु॰) पुरु वंशभव राजा विशेप, दुष्यन्त । पौरस्य तत्० (वि०) प्रथम, आद्य, पूर्व का, पूर्वीय, पूर्व दिशा सम्बन्धी । [मताबलम्बी । पौराशिक तत्॰ (पु॰) पुरास शास्त्रवेत्ता, पुरास योरिया दे० ( पु॰ ) द्वारपाल, द्वारपालक, डेवड़ीदार,

दंखान । **पौरी दे० (स्त्रो० ) पौर, डेबढ़ी, द्वार** ।

पौरूष तत्० ( पु० ) पुरुषत्व, पुरुष का कर्म, पुरुष की शक्ति, पुरुपार्थ, यल, हिम्मत, लाहल, ताकत। वोंक्षेय कत्० ( वि० ) पुरुप निर्मित, पुरुप का यनाया

हथा।

पौरुष्य ( पु॰ ) साहस, पुरुपःव । पौरुहूत ( ५० ) इन्द्र का ग्रस, बद्र ।

पोरू (स्त्री॰) एक प्रकार की मिट्टी या ज़मीन। पोरेय (पु॰) नगर के समीप का स्थान, देश,

िदारोगा। आस चादि। पौरामच (पु॰) पाकशालाध्यस, बावर्ची खाने का पौरोहित्य तद्० ( पु॰ ) पुरोहित का कमैं।

पोर्णमास ( पु॰ ) एक योग वा इष्टिका जो पूर्णमासी को किया जाता है। विन की अधिष्ठात्री देवी। पोर्णमासी तव॰ (स्त्री॰ ) पूर्णिमा, पूर्णमासी, बन्दा-

पोंचोदिक तत्र (वि॰) पूर्वाह की किया, पूर्वाह सम्बन्धी । विभीपरा। पौलस्य तत्० ( प्र० ) क्रवेर, रावण, कम्भकर्ण

पौलिया दे॰ ( स्त्री॰ ) पौरिया, छोडी खड़ाऊँ। घोली दे० (स्ती०) पौरी, खड़ाऊँ।

पाँजीमी तद् (स्त्री) प्रजीमजा, प्रजीम नामक दानव की कल्या, इन्द्रास्थी, शखी।

पौचा दे॰ ( प्र॰ ) चौथा भाग, पाद भर। पीप सन्० (पु०) पूस, चैत्रादि हादश महीने के

जन्तर्गत दशम सास, धनुर्मास । पौष्टिक तत्र (प्रः ) प्रष्टि बर्दक, प्रष्टक, प्रष्टिकर पोपक । ऐसी दवाई जिससे शरीर पुष्ट हो ।

पोसरा या पोसला दे॰ ( पु॰ ) पौ, प्याङ, प्रपा, पानी पिलाने का स्थान, पौशाला।

पौह दे० ( ए० ) जलशाला, जलसत्र । प्याऊ (पु॰) देखो " पाँसला "। प्याना दें (कि॰) पिलाना, पान कराना । प्यार दे० ( ५० ) प्रेस, शीति, स्तेह ।

्यारा दे॰ (बि॰) ब्रेमी, ब्रिय, स्नेही, ब्रियतम। --जानना ( वा० ) बादर करना, सम्मान करना, श्रेष्ठ जाननः।।

प्यारी दे॰ ( स्त्री॰ ) प्रिया, पियारी, प्रियतमा । प्याला दे॰ ( पु॰ ) कटोरा ।

प्याचना दे० (कि०) प्याना, पिलाना, पान कराना। प्याऊ दे॰ (स्त्री॰) प्रपा, पानी शाला, जहाँ धर्मार्थ पानी पिलाया जाय ।

प्यास्त दे॰ ( स्त्री॰ ) रूपा, पिपासा, रूप्णा ।—वुक्ताना (वा॰) पानी पीना, प्यास दूर करने के लिये कैसा ह पानी पी खेना, मनोरय पूर्ण करना ।---मारना दे॰ (बा॰) अधिक प्यास लगाना, पिपासित होना ।--लगना ( वा० ) पिपासा लगना, तृपा मालम होना ।

प्यास्मा तत्० (वि०) पिपासित, तृष्णावन्त, तृष्णान्वित । प्रतत् (उपसर्ग) ग्रारम्म, उत्कर्प, सर्वतोभाव, प्राधान्य, ग्रास, एयाति, उत्पत्ति, व्यवहार ।

प्रकट तत्॰ ( गु॰ ) [म + कट् + चल्] स्पष्ट, प्रकटित, प्रकाशित, ध्यक्त।

प्रकटन तत्॰ (पु॰) [प्र+क्ट्+श्रनट्] प्रसाशन, व्यक्तीन्स्य, प्रकाश करना, व्यक्त क्स्ना । प्रकटित तत्० (वि०) प्रशाशित, व्यक्त, स्पन्ट । प्रकरप सन्० ( ५० ) काँपन, कॅपकॅपाइट, थरथरी। प्रकरपन तन्॰ (पु॰) वायु, नरक विशेष।

प्रकर तत्० ( पु० ) फैले हर इसम ग्रावि, समृह, दल, गिरोह ।

धकरण तत्० (पु) [प्र+कृ+थनर्] प्रस्ताव, थमिनय करने की सीति, रूपक भेद, ब्रन्थ सन्धि. प्रन्थ विष्टेद, 'निरूपणीय एक विषय की समाप्ति पुरार्थवाचक सुत्रों का समृह, प्रसङ्ग, कारह,

श्रध्याय ।

प्रकरी तत्॰ ( श्वी॰ ) नाट्याद्व, चत्वर भूमि, नाटक खेनने की वेदी। ्रिटरकर्र, श्रेष्टना, प्रशस्त । प्रकर्पतत्० (५०) [प्र+कृप्+थल्] उत्तमता, प्रकाराइ तत्॰ (वि॰) बृहत्, श्रनिशय, विशाल । ( पु॰ ) वृत्त स्मन्ध, युत्त का यह स्थान जहाँ से शाखा निरस्ति है।

प्रकाम तत्० (गु०) [प्र+काम्+धन्] यथेप्पित, यनेष्ट, इच्छा पूर्वक, इच्छापूर्ति, सनमाना, सन भर, खूर। [भाँति, तरह, प्रम, मुक्ति। प्रकार नव्॰ (पु॰) [म+ह+धन्] दह, रीति प्रकारात्तर सत्० (वि०) [ प्रशार + धनन्तर ] ग्रन्य निथ, श्रम्य प्रमार, दूसरी रीति ।

प्रकाश तत्० (पु०) [प्र+कास् + घल्] व्यक्तः, विकाण, उदय, द्वीसि, प्रकट, स्पष्ट, प्रसिद्ध, । रयानि, उन्नेला, ज्यानि, रोणनी, धूप, तेज,चमक, फेचान, दीशिमान ।

प्रकाशक तन्० (पु०) प्रकाशकर्तां, दीक्षिकारक, प्रमाग करने वाला, उजाला करने वाला ।

प्रकाशन नत्॰ (पु॰) [प्र+काश्+धनट्] प्रचार करण, व्यक्तकरण, फैलाना, व्यक्त करना, प्रसिद्ध करना, प्रशास करना ।

प्रकाशित तत्० (वि०) [प्र+काश्+क ] मनाश, विशिष्ट, धनि हन, प्रपटिन, उदिन, व्यनीमृत, प्रमिद्ध, उदिव ।

प्रकाशी (पु॰) चमक्ता हुआ। प्रकार्य तत्० (वि०) प्रकाशनीय, प्रकारनीय, प्रकाश

करने योग्य, प्रशास करने के उपयुक्त ।

प्रकास ( ५० ) प्रमाश का व्यवस्था।

प्रकीर्म सत्० (वि०) [प्र + रू + क्त ] विचित्र, विस्तृत, श्रनेक भक्तार से मिश्रित। (वि॰) मन्यविच्छेद, श्रध्याय, कारड, चामर।—क (पु०) चँगर, श्रध्याय प्रकरण,विस्तार, फटकर, जिसमें भिन भिन प्रभार की वस्तुओं की मिलावट हो।- वेंगी [बर्णन, क्थन। (स्त्री०) दुर्गा । प्रकातन तत्॰ ( पु॰) [ प्र + कृत् + धनर् ] प्रनारन, प्रकीति त नत्० (वि०) कथित, भाषित, उक्त, व्याहत, वर्णित, निरूपित । [ युक्त, क्दा प्रकृषिन तत्० ( वि०) कोधान्विन, क्रीधित, क्रीध-प्रकृत तत् (वि०) उत्तमता मे विया हुआ,

यथार्थः सन्यः वास्तविकः। प्रकृतार्थं तत् (वि॰) [प्रकृत+ग्रयं] उचित ग्रयं, उचित व्यवहार, यथार्थ, उपयक्त ।

प्रकृति तत् (स्त्री ) [प्र + छ + कि ] स्वभाव, धर्म, गुण, माया, ईश्वर की शक्ति। चरित्र, योनि, उलित्ति स्थान, उद्भव चेत्र, चिन्ह, जन्म चेत्र, श्रद्भ, स्वामी, श्रमात्य, सुहन् , काप, राष्ट्र, गान्य, दुर्ग, ज़िला, पुरवासी, समृह, शक्ति, प्रमात्मा, पद्मन, इक्रीम धनर के पाद वाला छन्द विशेष, माता, धातु, प्रत्यय के पहले का भाग, सत्त्र, रज श्रीर सम इन त्रिपुर्णों की माम्यावम्था, प्रधान, माया, शक्ति, चैतन्य, भगवानु की माया नाम थी शक्ति।--मिद्ध (वि॰) स्वमात्र जान, स्वभात सिद्ध, स्त्रभाविक।

भक्त. प्रतन् (गु॰) [प्र+कृप्+ सः] उत्तम, श्रेष्ट, प्रशन, मुख्य, उन्हेष्ट, प्रधान, भला।—ता (स्त्री॰)

श्रेष्टता, उत्तमता । मकोट ( पु॰ ) परिस्ना, परिकोटा, धुम्म, शहरपनाह । मकीप ( पु॰ ) चलन्त अधिक कोष । चपलता, किसी

रोग की प्रवतना । भक्तेग्र नत्॰ ( पु॰ ) केाटे के नीचे का घर, हाथ का

पहुँचा, कताई से केहुनी तक, फलाई थीर केहुनी के बीच का भाग।

प्रकीष्णा (स्त्री॰) एक व्यप्तरा का नाम।
प्रक्रम तत् (पु॰) क्रम, शवतर, उद्योग, व्यारम्भ,
व्युद्धान जिम्म करना, व्याने वहना गं फ्रमम कर (पु॰) मली भाँति कुमना, पार करना,
प्रकानल तत् (पु॰) प्र मक्रम म को व्यारव्य,
व्युद्धिकय हुव्या, व्यारम्भ किया हुव्या, व्युद्धित।
प्रक्रिया तत् (स्त्री॰) राजाव्यों का चामर स्वजन धौर
स्व प्रारासाहि स्वापार, देवचेश, वैवक्तं, रीति,
प्रकार, विधि।

प्रक्लिश्न सत्० (वि०) तृप्त, सन्तुष्ट, पतीना सं लदफद। प्रक्लेद ( पु० ) नमी, तरी।

प्रस्तय ( पु॰ ) चय, नाश, थरवादी।

मताल (पु॰) प्रायक्षित । [शुङ करना । प्रत्ताल (पु॰) प्रायक्षित । [शुङ करना । प्रत्तालन तक्॰ (पु॰) प्रवारना, घोना, साक् करना, प्रत्तिप्त (पु॰) फॅका हुचा, पीहे से मिलाया हुचा । प्रतिथ तक्॰ (पु॰) फॅकना, व्यागना, व्याग करना, होइना ।

प्रखर तत्० (पु०) तीखा, तीष्ण, निशित । (वि०) घोड़े की जीन, चारजामा ।—ता (स्त्री०) तेज़ी, उप्रता ।

प्रखराष्ट्रा तत्० (वि०) तीष्ण किरण, तीव किरण। प्रख्यात्र तत्० (वि०) प्रसिद्ध, विख्यात, यशस्त्री, कीर्तिमान्।

प्रख्यानि तत्॰ ( स्त्री॰ ) प्रसिद्धि, सुयग, नामवरी । प्रगट तद्॰ ( वि॰ ) स्तर, खुला हुन्ना, प्रकट, न्यक्त, प्रसिद्ध, प्रत्यञ्च, जाहिर, विदित्त ।

प्रगटना दे॰ (कि॰) व्यक्त होना, प्रसिद्ध होना, जाहिर होना, विदित होना।

प्रताहर स्वार्क, प्रताहर कर्मा कार्या होता है। स्वार्क, स्वार्यं, स्वार्क, स्वार्क, स्वार्क, स्वार्क, स्वार्क, स्वार्क, स्वार्यं, स्वार्क, स्वार्क, स्वार्यं, स्वार्यं, स्वार्क, स्वार्यं, स्वार्यं, स्वार्यं, स्वार्यं, स्वार्क, स्वार्यं, स्वार्

प्रमुख् तत्० (बि॰) सरस, ऋजु, उदार । (पु॰) उत्तम स्वभाव । प्रमृहीत (वि॰) भली भाँति प्रहण किया हुत्रा, जिसका उचारण सन्धि के नियमों पर प्यान रखे विना किया गया हो।

प्रगृह्म (वि॰) ब्रह्म करने येगय, सन्धि के नियमों .का ध्यान रखे थिना उचारमा करने येग्य ।

प्रश्रह तत्॰ ( पु॰ ) तुला सूत्र, तुलारुज्, तराज़ की डोरी, पश्च याँधने की डोरी, लगाम, पगहा, थन्दी, स्तुतिपाठक।

प्रयाह सत्॰ ( पु॰ ) वाँधने की डोरी, रस्सी। प्रघटक ( पु॰ ) खिड़ान्त।

प्रघटी दे॰ ( स्त्री॰) कुल्हिया, सोना खादि धातुओं के गलाने का पात्र, धरिया, प्रगट हुईं। [हालान । प्रघाता तद्द॰ ( पु॰) हार के वादर का व्यवस्य प्रध्यक्त ( पु॰) राज्य के एक सेनानायन राजस का नाम। देख, राजसी ( वि॰) भणक, खानेवाला।

प्रस्तराह तत्० ( वि॰ ) व्ययुम, तीम, तीच्य, व्यतम, भयागम ।—मृतिं ( स्त्री॰ ) मताय युक्त गरीर, भयागम व्यामम व्यामम ।—ता ( स्त्री॰ )—त्य (व॰) देवी, तीखापम, प्रवचता, उपता, भयहरता ।—ा ( स्त्री॰ ) तर्वेद पूज वासी त्येव दृष् । हुगाँ, चयहो, हुणाँ की एक सखी। [ फैलाव, विस्तृत ।

प्रचालन तत् ० (पु॰) प्रचार, प्रसार, प्रसिद्ध, न्यायकता, प्रचालित तत् ० (वि॰) प्रसिद्ध, न्यायक, सर्वत्र गृहीत, सर्वत्र त्यवहत, जिसका न्यवहार स्व स्थानों में होता हो। [मचलन, विस्तार, न्यायकता, प्रचार तत् ० (पु॰) [प्र+चर् + घष्ट् ] प्रकार न्यक, प्रचारक तत् ० (वि॰) प्रकाशक, यक्तकारक, प्रसिद्ध-कार्त, फीलाने वाचा। [स्पष्टकर्या, चराना। प्रचारमा तत् ० (पु॰) न्यक, कर्त्य, प्रकाण कर्त्य प्रचारमा हे॰ (कि॰) प्रसिद्ध करना, फैलाना, चलाना। प्रचारित तत् ० (वि॰) प्रकार चुच्या, चलाना हुव्या, प्रसिद्ध तत् व्या चलाया हुव्या, चलाना हुव्या, प्रसिद्ध करना, फैलाना चलाना।

हुआ।
प्रसुर तत्त्वः (वि०) श्रविक, बहुत यथेष्ट ।—ता
(स्त्री०) यादुल्य, श्राविक्य, श्रविकता, श्रविकाई।
—न्य (प्र०) यथेष्ठता, श्राविक्य ।—-पुरुप (प्र०)
चार, तस्कर।

प्रचेतसी तत्॰ (स्त्री॰ ) प्रचेता सुनि की कन्या । 🤈

प्रवेता तत् (पु॰) वरण, मुति विशेष प्रष्ट्रधित्त, प्रशासत वित्त प्राचीत यहंसात का पुत्र, प्रजापति विशेष, महा। का पुत्र, लोक पितामह, महा। ने अपने गरीर से वेद वेदाहित पुत्रों की मिष्ट की, उनके नाम वे हैं — अति, पुत्रहस, पुत्रह, मरीचि, मृत्र, प्रहित, क्षह्त, विश्व, विशेष, विश्वन, स्वाची, क्षि, महा, स्वाह्मी, क्षि, स्वाह्मी, स्वाह

प्रचेल (पु॰) पीला चन्द्रन ।—कः (पु॰) घोडा । प्रचेल (पु॰) पीला चन्द्रन ।—कः (पु॰) घोडा । प्रचोद्रक (वि॰) प्रेरणा करने वाला, उत्तेतित करने | याला ।

प्रचादन ( पु॰ ) प्रेरणा, उत्तेजना, आजा, नियम । प्रचादित नत्॰ ( वि॰ ) प्रेरित, नमोजित, गमनानु-

मति प्राप्त, जाने की श्रवुमति प्राप्त, सम्यक् कथित । प्रच्युन तत् (वि॰) पतिन, चरित, गिरा हुन्ना, स्वतित, परभ्रष्ट, परच्युन् ।

भन्छ्य (पु॰) पृद्धने वाला, प्रश्न कर्ता। भन्छद तत्। (पु॰) प्रि+ खद+ खली

प्रन्छद् तत्व॰ (पु॰) [ प्र+ छद् + छत् ] चाच्छादन, उत्तरीय बस्त्र, चहर ।—पट (पु॰) उत्तरीय बछ, पिद्वीरी ।

प्रच्छ्य तत् ( वि॰ ) खाच्छुल, खाच्छादित, गुप्त । प्रच्छिद्धिता तत् ( स्ती॰) के, उलदी, उद्गार, वमन, विम रोग विरोप । [ चाद्र । प्रच्छाद्भ तत्र ( पु॰ ) जुरमा, पिद्योगी, खोदनी.

प्रज्ञा नत्॰ (पु॰) प्रकृष्ट्येन, प्रतिराय वेत । प्रजरम् नत्॰ (पु॰) उवतन, जत्तन, बरन । प्रजरित तत्॰ (वि॰) व्यक्तित, जत्ताया हुमा, भस्म । प्रज्ञरम सत्॰ (पु॰) वास्य विगेष, पद्माना, किस्मा ।

—न ( दु॰ ) यातचीत । प्रज्ञा तत्त् (र्ह्मा॰) सन्तान, सन्तति, वराउर्वा मनुष्य, श्रविकारित्यन, रैयन ।—काम ( दु॰ ) दुप्रप्राप्ति मी हत्त्वा सने वाला ।—कार ( दु॰ ) प्रजा कृषात्र अने वाला प्रचापति, स्त्रा ।

प्रज्ञागर तत्० ( पु० ) श्रतिशयज्ञागरण, श्रवन्त चिन्ता।—ा (स्त्री० ) एक श्रप्यरा वा नाम। प्रज्ञाधिकारी राज्य स्त्रु० ( पु० प्रज्ञा समात्मक राज्य शामन, सहा का साम्य प्रजा की स्पर्धण के प्रतु-

सार चलना हो । प्रजापनि तन्॰ (गु॰) ब्रह्मा, दच, करवर्षे चादि सहर्षि, महीपाल, राजा, जामाना, दिवाकर, वन्हि, स्वष्टा, दस प्रजापनि, पिता, स्वनामरुयात कीट निशेष ।

प्रजारी दे॰ (कि॰) जला कर, भस्म करके, उन्ध करके। यथा-वार्जीह् होल देहि सब तारी ।

नगर केरि पुनि पूँछ ' प्रजारी ॥ —समायण ।

प्रजायती तत्० (म्ब्री०) श्रानुनाया, व्येष्ट भाग्यती, पुत्रवती म्ब्री । ब्राहार । प्रजासन द० (पु०) प्रजा का मोजन, प्रवासन, माधास्य प्रजित (पु०) विजय करने वाला ।

प्रजाहित तत्॰ (पु॰) प्रजाका उपकार, प्रजाका शुम । प्रजेश या प्रजेश्वर तत्॰ (पु॰) शजा, सहीपाल,

भूषाल । प्रजीस (पु॰) प्रयोग ।

प्रज्ञमार्टका ( खी॰) धन्द विशेष, जिपके प्रत्येक चरण में १६ मध्याप् होती हैं।

में १६ माश्राएं होती हैं। प्रज्ञ तत्॰ (वि॰ ) विज्ञ, श्रमिज्ञ, पण्डिन, प्रवीच। —ता (स्त्री॰ ) विद्वत्ता, पाण्डिस्य।

प्रद्वासि तन् ( छी॰ ) निवेदन, विज्ञायन, सङ्केत । प्रजा तन् ( रहे॰ ) बुद्धि, सति, ची ।— चसु (दु॰ ) धृतराष्ट्र । (वि॰ ) बुद्धिमान्, ज्ञानी ज्ञान दृष्टि छै इत्तर देखन वरण, धन्यर !—प्रारमिता ( छी॰)

बीद मध्यानुभार गुणी की पराकाश ।—सम् (पु०) विद्वान, परिटत । [ व्हरून्स । प्रकातिन तत्० (ति०) छातिसम् उनद्वन विशिष्ट, प्रकात तत्० (पु०) प्रभी की सति विरोप, प्रथम

उद्दूषन, तिर्यगमन । प्रमु तत् ( (१० ) पन, श्रतिका, कीछ, कार. पुराय,

पुरातन, बहुकाश्वीन !—ख (पु॰) नल का श्रम्रसात । प्राप्तत नत्॰ (वि॰) [म+नम्+क्त] प्रचित निशिष्ट

कृत प्रचाम, चापी में निशा हुचा, नम्र, विनत । —पाल (वि०) शरकामतश्चक, दीनगळक।

प्रणानि नन् ( खी०) [व + नम् + क्टि] प्रणाम, प्रणि-पान, नश्रता ।

प्रणाय वत्॰ ( पु॰ ) [ प्र+श्ली+श्रल्] त्रेष, श्रीति, चतुराण, चतुरक्ति, विश्रम्भ, निशंश ।

प्रणयन तत्० (ु०) [ भ+नी+धनर्] रचन, - अम्तुतकरण, निर्माण,संरकारकरण, रचन, अथन। प्रस्पिनी तत्॰ (स्ती॰ ) प्रेमास्परा, दनिता, प्रिया, भार्या, अङ्गना, स्त्री । प्रसायी सत्० ( वि० ) प्रेमी, श्रनुरागी, श्रनुरक्त । प्रसाच तत्० ( प० ) श्रोंकार, मन्त्रसेतु । प्रस्वता (कि॰) प्रसाम करना। प्रगानों दे॰ (कि॰) प्रणास करता हूँ नम्न होता हूँ। प्रसाम तत्० (प्∙) [प्र-+ सम्र + घम ] प्रस्ति, प्रसि• पात. श्रत्यन्त मक्ति और श्रदा के सहित नमस्कार । प्रणामी तदः ( वि॰ ) नमस्कारी, देवताओं के प्रणाम

के लिये दी जाने वाली दिच्छा। प्रगायक (पु०) नेता, सेना, नायक ।

प्रणाल ( प् ) पनाला, मोरी, नाली | प्रणाली सन् (स्ती०) धारा, रीति, प्रकार, अल

निकलने का सार्गः परस्परा, पनाला, नर्दवा। प्रसाम तत्० ( पु० ) ध्वेम, नाश, उत्पात।—न (पु॰) नाश करने का भाष या क्रिया 1-ी (पुर्व) नाश प्रयक्ष, भवेशन

प्रशिधान तत्० (पु०) मनेपोग, अवगति, ध्यान, प्रशिक्षि सदः ( पु॰ ) चर, दृत, प्रार्थना, श्रवधान । प्रशिपात तत्॰ ( पु॰ ) प्रशति, प्रयाम, नमस्कार । प्रशिद्धित तत् (वि॰) श्चित, स्थापित, मनोयाग

कृत, समाहित। विका। प्राणी सन् (वि॰) श्रष्टल प्रस वाला, हद प्रतिका प्राणीत तदः (वि॰) संस्कृत श्रमि, यझ मन्त्र हास प्रवित्त श्रक्ति, बनाया हथा, रचा हथा, तैयार किया हमा।--ा ('स्त्री॰ ) यज्ञय जल विशेष,

यञ्चय पःश्र विशेष । प्रियोता (पु॰) स्वमिता, कर्ता। प्राप्तेय ( वि॰) होकिक संस्कार युक्त, श्रधीन, वशवर्त्ता । प्रसादित तद॰ (वि॰ ) प्रेरित। प्रतन् ( वि॰ ) चीस, दुवला, सुक्ष्म, मिहीन, बारीक,

वहत छोटा । प्रतपन ( पु॰ ) तसकरना, उत्ताप, गर्मी । प्रतप्त तत् ( वि॰ ) उत्तप्त, प्रमाववान । प्रतान सन्० (पु०) विस्तार, चौड़ा, वायु रेश विशेष । प्रताप तदः (प्रः ) प्रभाव, तेज्, प्रखरता, भूरता, ऐध्वर्य महिमा, शोभा, इकवाल !-- वा वान,

प्रतापी, इक्कालमंद !

मतापसिंह तत्॰ ( पु॰ ) मेवाह के प्रसिद्ध स्वदेश सेवक संन्यासी महाराया, वित्तीर के श्रविपति, महाराया उदयसिंह के पुत्र । इश्होंने धर्मश्चा के लिये जी कष्ट सहे हैं इससे इनका नाम इतिहास में प्रसिद्ध हैं। राजस्थान के समस्त राजा सुगुरुसम्राट के श्रधीन हो गये। स्वार्थ के दश होकर धर्म की श्रवहेला कर समस्त राज्ञाश्रों ने श्रवनी स्वाधीनतः वेच दी थी, परन्त महारागा ने चनेक कप्ट सह कर, श्रपनी स्वाधीनता की रचाकी थी। एक समय श्रस्वर के राजकमार मानसिंह ( श्रकवर प्रव सलीम का साला ) दिल्ली जाने के समय प्रताप की राजधानी कसलसीर गये। प्रताप ने उनके स्वागत के लिये बड़ी सैयारियां कीं, भोजन के समय प्रताप का पुत्र श्रमरसिंह चहाँ खड़ा था। मानसिंह व्रताप के न प्राने का कारण बार बार श्रमरसिंह से पुँछने जागे। धन्त में प्रताप वहाँ उपस्थित इय थ्रीर बोले कि " जो राजपून इन्डाहार घपनी वहिन वेटियां सुनदमानों का व्याहता है श्रीर तुर्की के साथ नित्य सोजन करता है, उसके साथ सूर्य-वंशी राजा भोजन नहीं कर सकता ।" इस बात से मानसिंह का कोध वह गया। मान दिल्ली पहुँच कर अनेक छलबल फैला कर प्रताप को कष्ट पहुँ-चाने खगा। श्रन्त में उसने श्रक्षर से कह कर प्रताप पर चढाई करा थी। परन्त इस चढाई से प्रताप डरने वाले नहीं थे। सुट्टी भर राजपूर्ती को केंद्रर महाराया ने मसरुभानी सेना का सामना किया, इसी प्रकार वे यावजीवन लढ़ते रहे. परन्त स्वाधीनता उन्होंने नहीं खेची। इन्हीं को घमेरचा के कारण भारत ने " हिन्दुओं के सुर्य " की उपाधि दी थी। पाज तक इनके बंश तभी इसी गौरवास्पद इपाधि से भूपित किये जाते 🖁 । धर्मरचा के कारण ये धना हैं।

प्रतापी तत् ( वि ) प्रतापवान्, वेजस्वी, तेजधारी, ऐश्वर्यवान्, प्रभावशाली ।

प्रतारक तत्॰ ( वि॰ ) वज्रह, ठग, धूर्त, घळ, शर । प्रतारण तत्० (प्र०) चञ्चला, ठगई, भूर्त्तंता, शहता । प्रतारणा सदः ( स्त्री • ) प्रवक्षना मिण्या छलना, डगई, धूर्संता ।

प्रदारित तत्र (वि॰) प्रविद्वार, छुळा हुमा, थोम्बा लागा हुमा, मिन्या कथिन, हगा हुमा। प्रतिवार (खी०) रेष्टा, चतुन की डोरीर चिछा, ज्या । प्रति तत्र (उत्तर्मा) प्रतिनिधि, मुख्य सदश, ल्या, चिन्दु एक एक, संव, समस्त, भागा, श्रस, प्रति-वान, स्तोक, प्रवर, निश्चय, प्रयस्ति, विरोध, सगाधि, यमिमुखता, जामिमुख्य, रन्नगव, पास, सामने येना ही ज्यों का खाँ।

प्रतिकार, प्रतीकार तत्॰ (पु॰) बदबा,पल्टा, वपाय। प्रतिकारक (पु॰) प्रतिकार करने वाला, बदबा सकाने वाला।

प्रतिकतिच (पु॰ ) लुधारी का जोड़ीशर । प्रतिकृत (पु॰ ) परिला, लाई । प्रतिकृत तर्॰ (वि॰ ) विग्ल, विरुद्ध, बलटा, प्रति

ातकृत तर्∘ ( ष॰ ) विरच्च, विरद्ध, बळटा, भात यन्षक !—ता या स्व (खो॰) विषचता,प्रतिपचता, विशेष !—ा ( स्त्रो॰ ) सीत, सम्बी !

प्रतिकृति (स्त्रो॰) तसवीर, सृति द्वाया, यदन्ता, प्रतीकार, रता । [फल, यदला । प्रतिकृत्य तत्त्वः (ख्री॰) प्रतिकार, प्रतिविधान, प्रतिकार तत्वः (ख्री॰) चया चया, पल्टब्ल, प्रतिवार तत्वः (पु॰) चया चया, पल्टब्ल, प्रतिवार तत्वः (पु॰) वान, प्राह्मया है। विधिवहान, प्रदिवित्यः ।

प्रतिप्रहण तत् (पु॰) धादान, प्रहण, स्वीहार, दान क्षेत्रा, यदवा लेगा, एक वस्तु के बदके में द्वारी वस्तु लेगा।

श्रीत्महोत ( दु॰ ) दान खेने वाला, प्रतिप्रदीता । प्रतिघात नत्। ( दु॰ ) मारख, घाघात, मार के धर्ब की मार |—ो सन्, चैरी, विद्रोही । प्रतिचिक्तोष्ट्रीं तर् (वि॰) प्रतिकार करने का इच्छुक । बद्दा खुकाने की इच्छा रखने वाला ।

प्रतिचिग्तन तर्० (पु०) चिन्तित का पुन चिन्तन. शार शार प्यान।

प्रतिरहा ( छी॰ ) प्रतीषा, बाट, इस्तजार । प्रतिरहाया तत्र ( छी॰ ) प्रतिविश्व, प्रतिकृति, परवर्षि ।

प्रतिइहिं है ० (पु०) प्रतिविश्व, हावा, पहाँही । प्रतिहा तत् ० (स्त्री०) चहाँहार, शपय, प्रय, प्रय, चादा।—पत्र (पु०) घहाँहारिक्षि, स्वीकार पत्र।

प्रतिज्ञात तन्॰ ( पु॰ ) बादा किया हुन्ना, प्रतिज्ञा किया हुन्ना, चडीकृत, स्वीकृत ।

प्रतिहान तत्० (पु०) आहोहार, प्रतिहान, हवीहार, यदा [दितन, पुन: पुन: दर्गन । प्रतिदर्शन तत्० (पु०) दर्गनाहार दर्गन, कि कि प्रतिदर्शन तत्० (पु०) दर्गनाहार दर्गन, कि कि प्रतिदर्शन तत्० (पु०) दान के बदले का दान, विवि मय, बदला, रखे हुए दृष्य का लीटाना, परीहर है। खीटा देना, प्रानत लीटाना। [निन्म, सर्वदा ] प्रतिदिन तत्० (पु०) अत्यह, धहरह, दिन दिन, प्रनिदेय तत्० (पु०) पुनद्गंतम्य, जीटाने योग्य, के। देने योग्य ।

प्रतिद्वन्द्व (पु॰) बरावर वाजों का धायस का मनदा।
—ी (पु॰) शत्र, बशवरी का विरोधी।

प्रतिद्वाद्वता (कि) भरावर वाटों की छाई।
प्रतिद्वाद्वता (की) प्रतावर वाटों की छाई।
प्रतिदादित तर् (की) प्रतिरुद्ध, राद्ध का रूद, साई।
प्रतिनिधि तर् (पु०) वद्गी, एवन, प्रधान का
स्थानायक, प्रतिभू।—त्य (पु०) प्रतिनिधि होने
का भाव, क्रिया या काम।

प्रतिनियातन ( पु॰ ) श्रपकार जो श्रपकार का व्यक्ता देने को क्रिया जाय । क्रिता।

प्रतिनिवर्त्तन ततः -(पु०) प्रस्तावर्तन, स्टीटाना प्रतिपत्त तत् -(पु०) घेरी, घरी, ग्रहु, रिपु। -ी (पु०) विश्वी, ग्रनु, येरी के पष्ठ का, ग्रहु का साथी।

प्रतिपट् तर्० ( छी० ) तिथि विरोष, चन्द्रमा की पदली कला का क्रियाकाल, शुक्त और कृष्ण पष की पहली तिथि, पावा, पत्रवा, प्रतिपदा ।

प्रतिपत्ति वन्० ( स्त्री॰ ) मुख्याति, सम्मान, सम्झन, गौरव, भवक्मता, पदवासि, प्रशोध, निव्यक्ति, दान, प्रतिष्ठा, यदा ।

प्रतिपद्म तन्० (वि०) जाना हुथा, निरिचत, प्रमाय-सिद्ध, थ्रवगत, थ्राहीकृत, प्रतिद्वित, मानगीय, सान्य । जापक, सस्यापक, प्रमायक । प्रतिपादक तन्० ( वु० ) प्रतिपत्तिजनक, योधक, प्रतिपादन तन्० ( वु० ) सम्पादन, योधन, ज्ञापन, क्यन, द्वान, प्रतिपत्ति ।

प्रतिपादित (वि॰) जो भली भौति सममा दिया गया हो, निर्धारित, निर्मापतः। प्रतिपाद्य तत्॰ (वि॰) बोधनीय, ज्ञापनीय, कथनीय, वर्णन के योग्य, बत्रान के लायक।

प्रतिवाल ( पु॰ ) रचक, पोपक। किताँ ।
प्रतिपालक तत् ॰ ( पु॰ ) पालनकर्ता, रचक, पोपणप्रतिवालन तत् ॰ ( पु॰ ) पालन, रचण, पोपण।
प्रतिवालना दे॰ ( फ्रि॰ ) पोसना, पालना, रखना,
रचा करना।

प्रतिपाद्धित ( वि॰ ) रचित, पालन किया हुणा। प्रतिपाद्ध्य तत्० (वि॰) प्रतिपातनीय, रचणीय, गोप-नीय, पोपणीय, पोप्य, पालन करने थेाग्य।

प्रतिपुरुष तत्॰ ( पु॰ ) प्रतिनिधि, प्रत्येक मनुष्य । प्रतिप्रस्तव तत्॰ ( पु॰ ) निषेष की हुई वस्तु का पुनः विधान, एक बार रोक कर पुनः आज्ञा देना ।

प्रतिकाल तत्॰ ( पु॰ ) तुरुषकल, समुचित फल, कर्म के अनुसार फल, जैसा कर्म वैसा फल। इतप्रति-कार। [ प्राप्त।

प्रतिकालित तत् (वि॰) प्रतिविभिन्नत, प्रतिन्द्रामा प्रतिवन्ध तत् (पु॰) कार्व प्रतिवन्धक, प्रतिष्टम्म, विश्च, वाचा, रुकायट ।

प्रतिवन्धक तत् ( दु० ) प्रतिरोधक, वाघक, निवा-रक, व्याधातकारक, निवारणकर्ता, रोकने वाला । —ता ( स्त्री० ) रोक, रुक्तवट, ग्रहचन, विघ्न, वाघा ।

प्रतिविंव (पु॰ परक्षाई, कृष्या, मूर्त्ते, चित्र, शीया।

—क (पु॰) अनुगामी। विरावर का येदाः।
प्रतिभट तत्॰ (पु॰) प्रत्येक बीर, समान बीर,
प्रतिभा तत्॰ (सी॰) वुकि, झान, प्रखुषक्रमतिस्व,
दीक्षि, प्रतात्कता।—शाली (वि॰) प्रतिभा
वाला।

प्रतिभाग तत् ( पु॰ ) प्रत्येक ग्रंस, राज्य के हिस्से। प्रतिभू तत् ( पु॰ ) जामिनदार, मनौतिया। प्रतिम तत् ॰ (वि॰) तुल्य, सदस, समान। प्रतिमा तत् ॰ (ब्बी॰) प्रतिमृति, सूर्ति के समान,

प्रतिमा तत्० (न्ब्री०) प्रतिमृति, सून्ति के समान, प्रतिकृति, प्रतिन्द्राया, प्रतिरूप, चित्र, द्ववि । प्रतिमान तत्० (पु०) प्रतिबन्ध, प्रतिन्द्वाया, हाथ

के सत्तक का एक भाग । [मार्ग । प्रतिमार्ग तत्० ( पु० ) प्रतिषय, मार्ग भागं, प्रत्येक प्रतिमास्त तत्० ( पु० ) मास मास, प्रत्येक मास । प्रतिमूर दे॰ ( पु॰ ) प्रतिविन्य, परङ्गाँही, छात्रा । प्रतिमूर्त्ति तत्॰ ( स्त्री॰) शाकार, छवि, प्रतिमा, प्रति-कृति, मुर्ति के समान सुर्ति ।

प्रतियत तत् ( पु॰ ) लिप्सा, वान्छा, वन्दी, निप्रष्ट करने का प्रयत्न, गुणान्तर का प्रष्टण, संस्कार, संशोधन, प्रष्टण, प्रतिश्रष्ट ।

प्रतियोग तत्० ( पु॰ ) विरोध, विवाद, प्रतिपत्तता ।
—िता ( छी॰ ) विषत्तता, शत्रुता, विरोध, विवाद, प्रतिस्पद्धाँ, चटा उत्तरी ।

प्रतियोगो तत् ( वि॰ ) विरोधो, प्रतिपन्न, विरुद्ध पन्न । (पु॰) विरोधो, सृत्यु, सहयोगीका विपरीत । ---ता (स्त्री॰ विपन्नता, सृत्युता, विरोध, विवाद, प्रतिस्पर्दा, चडा उत्तरी ।

प्रतिरक्ष, प्रकृत वरारा प्रतिरक्ष (पु॰) वरावर का लड़ने वाला। प्रतिराज्ञ तत्त्व (पु॰) प्रतिरात्रि, प्रत्येक रात। प्रतिद्धप तत्त्व (पु॰) प्रतिवा, प्रतिसृति, श्राकृति। (वि॰) सनान, सदय, तुल्य, बरावर।

प्रतिरोध तत्० ( पु॰ ) तिरस्कार, सध्यतिपस्न, निपेष, त्रोक, क्कावट । [टा, टाँक्, अपहारक । प्रतिरोधस या प्रतिरोधी तत्तर ( पु॰) चोर, तस्कर, प्रतिरोधित तत्तर ( पु॰) चोर, तस्कर, प्रतिरिक्षित तत् ॰ अनुकर्षितिए, समान चेख, नक्का । प्रतित्तोस तत्त् ० (वि॰) वाँवाँ, डव्बटा, विपरीस, वाम, विज्ञाम ।—ज (पु॰) प्रतिज्ञोम जात, उत्तम वर्षं भी व्यो में श्रथम वर्षो के पुरुर से उत्पन्न सम्तान । —विवाह ( पु॰) विवाह वियोग जिसमें वर मीच वर्षों का ग्रीर वसु उच्च वर्षों मी हो ।

प्रतिबच्चन तत् (पु॰) उत्तर, प्रत्युत्तर। प्रतिवर्ष तत् (पु॰) प्रत्येक वर्ग, साख साल। प्रतिवर्षाक्य तत् (पु॰) प्रतिवर्षका, उत्तर प्रत्युत्तर। प्रतिवाद तत् (पु॰) खुचडन, विरोध, आपत्ति, प्रतिवाद तत् (पु॰) खुचडन, विरोध, आपत्ति, प्रतिवाद तत् व

प्रतिवादी तत्० ( वि॰ ) प्रतिपत्ती, विपत्ती, प्रत्यर्थी । प्रतिवाधक तत्व ( पु॰ ) निवारम, प्रतिबन्धक, बाधा फारक। [स्थिति। प्रतिवास तत्व॰ ( पु॰ ) पद्मोस, निकट बास, समीप

प्रातवास तद॰ (पु॰) पद्मार, ानकट बार, समाप प्रतिवासर तद॰ (पु॰) प्रतिदिन, प्रत्यह, दिन दिन । प्रतिवासी तद॰ (पु॰) श्रासन गृही, निकटस्थ. प्रतिवेशी, पास पास रहने बाला, पद्मोसी ।

प्रतिविधान तद् (पु॰) प्रतीनार, प्रतिनिया, वानिरण, उपाय । श्रिनुरूप। प्रतिविम्य तत्० (प्०) प्रतिच्छाया, प्रतिमा, प्रतिमूर्ति, प्रतिविभिन्नतं तत् (वि०) प्रतिच्छाया प्राप्त । प्रतिवेश सत्॰ (पु॰) भरान के सामने का मजान, गृह के समीपस्थ गृह, पडोस । पिडोसी । प्रतिवेश या प्रतिवासी (वि॰) समीप रहने वाला. प्रतिगन्द तत्० ( पु॰ ) प्रतिध्यनि, शब्द का शब्द । प्रतिष्ट्याय तत् ( पु॰ ) रोगविशेष, पीनम रोग, ज़काम, सरदी । निश्चित कथन ।

प्रतिश्रव तत्॰ ( पु॰ ) श्रद्वीकार, स्त्रीसार, प्रतिज्ञा, मतिश्रत तत्॰ ( वि॰) श्रज्ञीरुत, स्वीरुत, प्रतिज्ञात । —ि (वि॰) स्वीकृति, प्रतिष्वनि, श्रनुमति ।

मतिपिद्ध तत्० (वि॰ ) निपिद्ध, निपेधित, निपेध किया हुआ।

भितिपेध नव॰ ( पु॰ ) निषेध, हटक, रोक । मतिष्क ( ए॰ ) दूत । भितिष्ठ (वि॰ ) प्रसिद्ध, प्रख्यात ।

प्रतिष्ठा तत्॰ (स्त्री॰ ) क्षेक्ति, श्रादर, गारव, सम्मान, स्थापना, चार श्रक्तर का छन्द विरोप, सरमार विशेष, उद्यापन।—कारक (वि॰) सम्मान-कारक, गाँरवकारक ।—सूचक ( पु॰ ) सम्मान प्रकाशक, श्रादर प्रशाशित करने वाला।

प्रतिष्ठान तत्॰ (पु॰) नगर विशेष, राजा पुरस्वा की राजधानी। हरिवश में लिखा है कि यह नगर गङ्गा से उत्तर की थोर है, परन्तु कालिदास कहते हैं कि गड़ा चीर यसना के सक्तम पर यह नगर है, चात कल यह नगर मून्यी नाम से प्रसिद्ध है। —पुर (पु॰) राजा पुरुरवा की राजधानी जे। अथाग के समीप गंगा के उस पार कुसी में हैं। प्रतिश्वित तत्॰ (वि॰) प्रतिष्टायुक्त, गीरवान्वित,

स्थापित । प्रतिसीरा (स्त्री॰) परदा, यवनिमा । प्रतिरूपद्धों तत्॰ (भी॰) ईपां, मन्यरता, गुप्तदेष, स्पर्दा, ढाह, जलन ।—ी (बि॰) उद्गड। प्रनिद्दन तत्॰ ( पि॰ ) रद्द, निराण, निराहत, प्रति॰ बद, रोका, भ्रष्ट । मतिहार तत्॰ ( ५० ) हार, ड्योडी, डेवरी।

प्रतिहारी तत्० (पु०) हारपाल, पौरिया, ड्योडीवान। प्रतिहिंसा तत्॰ ( स्त्री॰ ) हिंसा वा प्रतिशोध, अप कार का बदला।

प्रनीक तत्॰ ( ५० ) एक देश, श्रृह, श्रवया, न्यात्या में किसी श्लोक या वाक्य का उद्धत एक श्रश या चरण ।

प्रतीकार तत्॰ ( पु॰) श्रपनारी के प्रति श्रपनार, थैर शोधन, शत्रता निर्यातन, प्रतिफल, प्रतिशोध, चिकित्मा. निवारण का उपाय, बदला, उपशम, चाला, प्रस्याशी। प्रतीत्तक सन् ( प० ) बार देखने वाला, सह जोहने प्रतीत्ता तत्॰ ( स्त्री॰ ) इन्तजारी, बाट देखना, किसी

के याने के लिये रहरना। प्रतीकाण तन॰ (पु॰ ) नुल्य, समान, मदश, तुलना,

प्रनीची तत्० (स्ती०) पश्चिम दिशा, सूर्य के ग्राम होने की दिशा। - श (पु॰) पश्चिम दिशा के िदिशा में स्थित। स्वामी, वरण। प्रनीचीन तत्॰ (वि॰) परिचम दिशा में उत्पन्न, परिचम प्रतीच्य (वि॰) परिचमी। रियात, प्रसिद्ध। प्रनीत तत्॰ (वि॰) हात, धवगत, हप्ट, सादर, प्रतोति तत्॰ (स्त्री॰) ज्ञान, योध, ल्याति, प्रसिद्धि, कीर्त्ति, धादर, हर्षे ।

उपमा ।

मतीप तत्० (पु०) महाराज शन्तनु का पिता। (वि॰) प्रतिकृत, विपरीत, विरोधी। श्रिवनत । प्रतीयमान तन्० (वि०) होय, योधगम्य, अनुमूत, प्रतीहार ( पु॰ ) मन्त्रि का मेल का एक भेद। भनोद (पु॰) पैना, चाबुक, सामगान विशेष । भन्न नत्॰ (वि॰) पुरातन, पुरास ।---तव (पु॰)

पुरानस्य, वह विद्या जिसमें प्राचीन समय की बानों की निवेचना हो। [प्रकट, प्रसिद्ध। भ यत्त गत्० (वि॰) सानात्, सम्मुख, मामने, प्रश्रार, भयत्र तत्० (वि०) नृतन, नयीन, श्रभिनव, श्रद्ध, योधित ।

भन्यङ्ग तत्॰ (पु॰) श्रायम विशेष, कर्ण नामिका श्रादि । भ यन्त नव्॰ (पु॰) म्लेच्झ देश। (वि॰) सबितृष्ट, प्रान्त भाग !-- गर्दात ( प॰ ) परंत के समीप ्का छुद्र पर्वत ।

प्रत्यभिज्ञान तत् (पु॰) परचात् ज्ञान, पीछे ज्ञानना, स्मरण, अनुमान, कारण विगेप से स्मरण होना । भव्यभिग्राग तत् (पु॰) प्रवापगयः अपराधी होक्स पुनः अपराध करना, अभियुक्त होका अभियोग करना ।

प्रत्यमिलाप तत् (पु॰) पुनरमिद्धाप। प्रत्यमिदाद् या प्रत्यमिदादम (पु॰) वह श्रासीबीद जो किसी पुरुष हो प्रणाम करने पर सित्ते।

जो किसी पूडव के प्रवास करने पर सिज ।
प्रत्यव तद् (पु॰) विश्वास, निश्चय, ज्ञान, अधीन,
सपथ, हेतु, द्विद्र, खानार, प्रकृति में इस्त आने
वाली विभक्ति । [पन, मुद्दालेह ।
प्रत्यर्थी नत् (पु॰) शतु, प्रतिवादी, अर्थी का प्रति
प्रत्यर्थी नत् (पु॰) पुनर्दान, जीटामा, फेर देना,
प्रति दान । [विक्र, ज्याबात ।
प्रत्यसाय तद॰ (पु॰) पाप, दुस्टह, दोष, श्रनिह,

प्रत्यक्षयं वद् ( यु॰ ) पार, दुरब्ह, दाय, आगड, प्रत्यह् तद्॰ ( श्र॰ ) प्रतिदिन, दिन दिन, प्रतिवासर । प्रत्याख्यान तत् ॰ (यु॰) निरावरण, निरसन, खण्डन, श्रस्तीकार, निन्दक ।

प्रत्यागमन ( पु॰ ) लौट माना ।

प्रत्यादेश तत् (पु॰) निराक्तरण, खण्डन, भक्त के प्रति देवता का द्यादेश,उपदेश,देववाणी, परामर्श ।

प्रस्वाधर्मत ( १९०) होट याना, बांदिस थाना । प्रत्याशां तत् । ( बी > ) शासरा, शाकाक्ष्म, बाच्हा, व्यसिक्षाया, विश्वास, भरोसा, प्रतिषा, बाट देखना । - रहित ( वि > ) शासा रहित, बाटा शूरम | [बनिकापी | प्रत्याणी तत् ० ( वि ० ) भरोसा बाका, बाकाक्षी,

प्रत्याशी तत् ( वि॰ ) भरोता चाळा, व्याक्षाक्ता, प्रत्यासञ्च तत् ( वि॰ ) निकटवर्ती, समीपस्थित । प्रत्याद्वार तत् (पु॰) व्यवने व्यपने विषयों से इन्दियों को हटाना ।

प्रत्युत तत् ( प्र॰ ) वैपरीत्य, वस्त्र, वस्त् । प्रत्युत्तर ( पु॰ ) जवाब का जवाब ।

प्रत्युत्तर ( पु॰) अवाध का जवाजा प्रत्युत्पन्न तत्॰ ( बि॰ ) अपनि विशिष्ट, प्रस्तुत, प्रति॰ भान्वित ।—मति ( बि॰ ) उपस्थित बुद्धि, सृक्षम

दुद्धि युक्त, सुक्ष्मदर्शी, प्रतिभानित । प्रायुपकार तत् ( पु॰ ) उपकार के प्रश्नर उपकार, प्रायुपकारी तत् ( वि॰ ) उपकार के बदले उपकार करने वाला। प्रस्युव था प्रस्यूष ( पु०) प्रभात, प्रातःकाल, सूर्य, बसु विशेव ।

मत्यूह तत्० ( पु॰ ) विष्न, याधा, वापद, घटकाव प्रत्येक तत्० ( प्र॰ ) एह एक, प्रति प्रति, भिन्न भिन्न, हरएक, स्वस्स, सक्छ।

प्रथम तब्द (वि०) श्रेष्ट, पहळा, पेस्तर, मुख्य, श्रामे, श्रादि में, शुरू में —मिति ( क्षी०) उत्तम मति दान । - जो ( दु०) नेटा, बङ्गा (—पुरुष ( दु०) उत्तमपुरुष ।—स्ताहस (पु०) श्रवराधियों का प्रथम वर्ष्ड, प्रथम वार का प्यवाख ।

प्रथमतः तत्० (भ॰) पहले पहल का प्रथम, पूर्व । प्रथमा तत्० ( खी० ) पहली विभक्ति, श्रेष्ठा, बझी, प्रथम । [ श्रेष्ठ थङ्ग, मस्तक । प्रथमावयव तत्० ( पु०) प्रथमोष्यक थङ्ग, शास्त्र थङ्ग,

प्रथमावयव तत्॰ ( पु॰) प्रथमात्वज्ञ चङ्गा, आद्य चङ्गा, प्रथमी ( स्त्री॰ ) पृथिवी । प्रथा तत्॰ ( स्त्री॰ ) चस्त्रन, धारा, सीते, स्ववहार,

ख्याति, प्रकार । [( स्त्री॰ )क्याति, प्रसिद्धि । भयति तत्त् ॰ ( वि॰ ) क्यात, प्रतिब्दित, प्रसिद्ध ।—ि मधी ( स्त्री॰ ) पृथिवी ।

प्रथु ( पु॰ ) विष्णु, पृथु ।

प्रह्न तरु (ति ) दानक्याँ, दानी, दाता, देनेशस्य ।
प्रदक्षिण या प्रदक्षिणा तदः (उ॰) देगेडेस्य से
दक्षिणावतं अमण, चहुदिंग अमण, चारो श्रोस
अमण, मण्डलकार पुनना । विमिष्ठ ।
प्रदक्त तदः (वि॰) आदर प्रदेश दान दिया हुआ,
प्रदक्त तदः (वि॰) आदर पर्देश दान दिया हुआ,
प्रदक्त तदः (वि॰) आदर पर्देश दान दिया हुआ,
प्रदक्त तदः (वि॰) स्वारं महोना दें।

प्रदर्शक तत् (पु॰) दर्शक, प्रकाशक, दिखानेहारा । प्रदर्शन तत् (पु॰) ईखण, दर्शन, दिखाना ।— स्थान (पु॰) सुमायशगाह ।

प्रदर्शनी तत्० ( खी० ) तुमाहग, वह स्थान अहाँ दिखाने की भाँति भांति की चीज़ें रखी जांय थीर वनमें जो सर्वोत्तम समभी जाय उस पर पुस्कार दिया जाय।

प्रदक्त ( पु॰ ) बाख. तीर । प्रदान तत्तु॰ ( पु॰) दान, व्यर्षेष्, प्रकृष्ट दान, स्याय । प्रदीप तत्तु॰ ( पु॰ ) दीपक, दीपा, दीप । प्रदीप्त तत्तु॰ ( पु॰ ) व्यव्यक्तित, प्रकाशित । प्रदेश तर्॰ (९०) एक दश, स्थान, देश का एक भाग, प्रास्त, तर्जनी चीर घडगुष्ट का परिमाण । प्रदेशनीया प्रदेशिनी तत्रे (खी॰) तर्जनी नामक धँगजी।

प्रदेश

प्रदोप तत्र ( पु ) सायङ्काल, सूर्वास्त के पश्चान् दे। महर्त्त काल । शात्रि के पहले चार दण्ड, गीवृत्ति --बेटा, सन्च्या, दिन की समाप्ति, रात्रि का आसम्म, दिन थीर रातके बीच की सन्धि ।—कार्ज (पु॰ ) सावङ्काल, सन्ध्या का समय ।

प्रसम्भ तत्॰ (पु॰) बन्दर्प, कामदेव, श्रीकृष्ण का पुत्र। ये हिन्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। शिव के कोथरूरी प्रक्षि में भरम है।कर कामदेव प्रचन्न के इत्य में श्रीकृत्या के यहाँ उत्पन्न हुए। जन्म से मातर्वे दिन श्रीकृष्य का शत्रु शम्बर सुतिकागृह से प्रश्ने को को गया। श्रीकृष्य ये सव जान गर्वे. तथापि बन्दे।ने इसके खिये कुत्र प्रयत्न नहीं किया । देखपति शम्यर की महारानी का मापावती श्रम या । मायावती के पुत्र नहीं था । शस्त्रर ने प्रवस्त की पाळन करने के लिये सायावती के हाथ हों वा । यही सायावती स्वयं रति थी। प्रश्नम के। देखते ही मायावती के। अपने पूर्व तन्म की बात स्माण है। श्राधीं। मायावती ने पति का प्रत्रवी पारत करना श्रमुचित समस्र धात्री की उनके पालन का सार सींपा। जब प्रयुग्न सुवा हुए, तर् मायावती ने बनही अपना पति बनाना चाडा. यह हेल प्रसम्बन्ध कहा कि सुम पुत्र भाव छै। इक्त यह भाव क्यों स्वीकार करना चाहनी है। मायावती ने कहा, "नाम ! आप मेरे पुत्र नहीं हें और न शासर ही शापका पिता है । शापके निता श्रीकृत्य हैं, शस्त्र भाष के। यहीं चुण कर लाया है। मैं थापके रूप पर में।हित हुँ, धार शम्बर का नाश कर मेरा मनेतरम पूर्ण कीजिये। यह सुत कर प्रसुरत ने शुस्दर के साथ सुद्ध किया और वैण्या मात्र से शाक्तासुर की मार वह द्वारका चले गये ! प्रद्योत ( पु॰ ) किरण, रशिम, बाभा, चमक, एक यश का नाम l

प्रद्योतम ( पु॰ ) सूर्यं, चवक, दी सि । प्रधन (पु.) श्रधिक धनी, खड़ाई, खड़।

प्रधान (परधान) तत्॰ (वि॰) भेष्ट, मुख्य। ( ५० ) प्रशस्त माया, प्रकृति, प्रमात्मा, बुद्धि, सेनापति, मन्त्री, सचिव धादि !-ता (स्त्री •) श्रेष्ठता, मुख्यता, प्रधानस्त ।--नगर (पु॰) राजधानी, प्रसिद्ध तगर, वडा मगर, जिला । प्रधि (प्र॰) पहिये का प्रसा

प्रचीतन् (वि०) प्रकृष्ट बुद्धि युक्त, बनम बुद्धि विशिष्ट । (स्रो॰ ) प्रकृष्ट बुद्धि । प्रध्वंस तत्॰ ( पु॰ ) नारा, विनिटिट, स्य, ध्यपस्य।

—ो या—क (पु॰) नाश करने वाला । प्रन (go) प्रचा

प्रनाम सद् ० ( ३० ) प्रणाम, नमस्कार. श्रीमवादन । प्रनाशी तद्॰ ( वि॰ ) विनशनरील, ग्रनिस, ग्रनिस कारी ।

प्रपञ्ज तत्॰ ( पु॰ ) विषयांस, भ्रम, धारा, विस्तार, प्रनारण, जगन, संमार !—ो (वि॰) छुबी, कपटी, डॉमी, बखेडिया ।

प्रपश्चित तर्॰ (पु॰) विग्तृत, भ्रमयुक्त, प्रतारित । प्रपन्न तत्॰ (वि॰) शरणागत, चाश्रयाकाडची, चाधित ।

प्रपा तन्० (स्त्री०) वानीसाला, वौराला प्याज । प्रपात तन् ( पु॰) पर्नतों का पार्श्व, किनारा, काना, जैसे " जनप्रपात "।

प्रिपतामह तन्० ( पु॰ ) ब्रह्मा, वितामह के शिता। प्रवितामहो तव्॰ ( स्त्री॰ ) प्रवितामह ही पत्री, विता-महकी माना।

प्रपुता दे॰ ( पु॰ ) लता विशेष, पर्नार नामक पीघा। प्रयोग नन्॰ (पु॰) योग का पुत्र, यो के को बेटा। प्रयोत्रो तन्॰ (स्त्रो॰) धीत की धन्या, पाते की छड़की। प्रकृति तत् (वि॰) विकाश युक्त, व'फुरब, विक-सिन, सि मा 1-ना (स्त्रीक) हर्ष, भ्राह्माद, वहास, विद्यास ।—यद्न (५०) प्रयञ्जबदन, प्रसञ्ज मुल। प्रफुविजन तत् (वि॰) प्रस्फुटिन, विकशित,

विद्याशयुक्तः। प्रयम्य तत् ( ५० ) सन्दर्भ, प्रय, काम्यावि प्रन्यन,

परस्पर ऋत्वित धाक्य समृह, क्रम ने की गयी वास्य रचना ।---ऋदरना (स्त्री॰) प्रबन्ध रचना, काव्य स्थाना ।

प्रवस्थक तत्० (पु० ) प्रवस्थकक्ती, प्रवस्थ रचयिता । प्रवर तद् ॰ (गु॰) सति श्रेष्ठ,गेल विषयह ४ तथा३ प्रवर। प्रवास तत् ( बि० ) बद्धवान्, बस्ती, साइसी, डीट, सहजोर, मज़बूत ।-ता (स्त्रीः) बतात्कार. पारवश्य, परदशता ।

प्रवाल तत्० ( पु॰ ) विद्रम, सूँगा ।

प्रवृद्ध सन् ( वि॰ ) जागृत, जागता हुआ, सचैत, सावधान,सावहित । [निद्रा त्याग,नींद से जागना । प्रयोध तन्० ( पु० ) ज्ञान, सावचेती, सावधानी. प्रवीधन तत्॰ (पु॰) जागरण, जगाना, चिताना, चितादनी देना, सावधान करता ।

प्रभञ्जन तत् ( पु॰ ) अनिल, वाय, पवन ।--जाया (पु॰) इनुमान । - सुत (पु॰) हनुमान, भीम ।

मसद्ग तत्० (पु०) बृच विशेष, नीम का पेड़ । प्रभव ततः ( पु० ) उत्पत्ति, जन्म, जन्म हेत्, जन्म कारण, जहाँ से जन्म होना है, स्थान ।

प्रभा तत्० (स्त्री०) दीप्ति, भ्रालोक, प्रकाश, तेज, कुवेर की प्ररी, गोपी विशेष ।--कर (पु०) रवि, दिनकर, । अग्नि, चन्द्र, समुद्र, अर्क वृत्त, अकवन

का पेड़। — कीट (पु) खद्योत, छुगन्ँ। प्रभात तत् ( पु॰ ) प्रातःकाल, प्रत्यूप, सबेरा । प्रसाली तद० ( श्ली० ) एक रागिनी जो सबेरे गायी [माहारम्य, गौरव, शान्ति । जाती हैं। प्रभाव तत्॰ ( पु॰ ) कोप और दगड का तेज, शक्ति प्रभावनी तत्॰ (की॰) पानाल गडा, जयोदशाचर छन्द, बज्रनाथ देख की कन्या, जिसको श्रीकृष्ण ने

[गणाधिप विशेष ।. ें हरण किया था। प्रसास तत्॰ ( पु॰ ) तीर्थ विशेष, सोमतीर्थ, जैन-

प्रभिन्न तत्॰ (पु॰) मत्तहस्ती, मतवाला हाथी ! प्रसु तत्० ( पु० ) स्वामी, मालिक, पालक, समर्थ,

नायक, नेता ।--ना या त्व (स्त्री॰) प्रधानता, ब्राविपत्य, कर्नृस्व।--भक्त (पु०) स्थामी का यनुरागी, कुनकुर ।

प्रभूत (वि॰) जो भली भाँति हुआ हो, निकला हुआ, प्रचुरता ।

प्रभूत तत्० ( वि०) प्रचुर, अधिक, श्रतिशय। प्रभृति तत्० ( घ्र० ) गणवोधक, इत्यादि, वरौरह ।

प्रभेद तत॰ (पु॰) भिन्नता, विशेष,पैलक्ष्य,प्रथक्ता प्रमथ तत्० (प्र०) शिव गण।

प्रमधाधिप तत्॰ ( पु॰) शिव, महादेव, शम्भु । ममद तत् ( पु॰ ) हर्ष i-कान्स ( प॰ ) रस्थवन. राजार्थों के ग्रन्तःपुर के योग्य उपवन ।--वन ( पु॰ ) राजा के अन्तःपुरोचित वन, राजाओं के महत्त के भीतर का नजरवाग ।

प्रमदा तत्॰ (स्त्री॰ ) उक्तमा स्त्री, रमणीया नारी, (रहिस ज्ञान, अनुभव। सुलच्या स्त्री । प्रमा तत्० (पु॰) यथार्थं ज्ञान, प्रमिति, प्रमाण, अस प्रमास तत् (पु॰) मर्यादा, शास्त्र, निवर्शन, इण्टान्त, उदाहरख, साची, लेख, प्रभृति, प्रतिपत्ति, सान-नीय, सत्यवादी, नित्य।-पूज (प०) निदर्शन पत्र, दृशान्य लिपि ।

प्रमाशिक तद्० (वि०) प्रामाशिक, जिसे ठीक समक कर ब्रह्म कर सके, सातवर ।

प्रमाणित (वि॰) प्रमाणद्वारा सिन्द, निश्चित । प्रमातामह तत्॰ ( पु॰ ) मातामह के पिता, परनाना, नानाके पिता।

प्रमातामही तव् ( की॰) प्रमातामह की भी; माता-सह की बननी, परनानी, नाना की साता।

प्रमाध तत्० ( प० ) प्रमथन, यल हारा हरण, बिलो-डन, निकालना ।

प्रमाधी ततः ( पु॰ ) पीइनकर्तां, मारणकर्तां, प्रमधन-शील, देह और इन्द्रिय को दुःख पहुँचाने वाला। प्रमाद तत्० (वि०) श्रनवधानता, श्रसावधानी, अग,

प्रमादिक (वि०) गुलती करने वाला र—ा (स्त्री०) वह कन्या जिसे किसी ने दृषित कर दिया हो। प्रसादी तत्॰ (वि॰) प्रसाद विशिष्ट, श्रनवधानता-युक्त, धसत्तर्क, आन्त स्वभाव । प्रमित तत॰ ( बि॰ ) ज्ञात, विदित, श्रवगत, प्रमाण

प्रमिति तत्॰ ( स्त्री॰ ) प्रमा, यथार्थ ज्ञान, सत्यवीध, यधार्थयोघ।

प्रमीला तत० तन्त्रा, तन्त्री ।

प्रमुख तत्॰ ( वि॰ ) प्रधान, श्रेष्ट, प्रथम, मान्य, मान नीय, अगुधा ।

प्रमुद्दित तत्॰ ( वि॰ ) हृष्ट, ग्राह्मादित, श्रानन्दित

प्रमेय तत्० (वि॰) उपपाय, प्रतिपाटन वस्ते के थोग्य, प्रमाण साध्य, प्रमाण से मिद्र किया जाने वाला । प्रमेह तत्० (पु॰) रोग विग्रेय, मेह रोग, पून दोप, प्रमोजन तत्० (प॰) मोजया,स्वाग, उत्तरण, मुक्तस्य,

उदस्य
प्रमोद नन्॰ (पु॰) हर्ष, श्राहाद, उल्लास ।—क
(पु॰) प्रमोद क्रते वाला, एक प्रमार का जदहन।
- — त (पु॰) विन्छु का नाम । (ति॰) हर्षकारक, प्रसुर ।—ित (की॰) उपनि, शक्ति,
श्रापिकना, प्रसुरता।

प्रियत तत्० (पु०) पवित्र, पूत, छुढ, नियमित, त'पर। [श्रादर।

प्रयञ्ज तत् ( पु॰ ) प्रहृष्ट, यन्त, श्रव्यवसाय, चेन्द्रा, प्रयाग तत् ( पु॰ ) तीर्थ विनेष, तीर्थराज, प्रसिद्ध तीर्थ, जहाँ ग्राग यमुना और ग्रुत सरस्वती वा सक्तम है। यहाँ कहा जी ने श्रवमेच यज्ञ निये थे। —चाल ( पु॰ ) बाह्यण विशेष, जो सक्षम के तट पर वान खेते हैं।

प्रयाण तत्॰ ( पु॰ ) गमन, प्रस्थान, निर्योण, यात्रा । प्रयास तत्॰ ( पु॰ ) प्रयत्न, श्रम, क्रेश, श्रायाम, वेष्टा, परिश्रम, यमावट ।

प्रमुक्त तत्॰ (वि॰) प्रकार्यमुक्त, प्रहरूद समाधि युक्त, प्रहृष्ट सर्थाग युक्त, सबम विशिष्ट ।

प्रयोग तन् ( पु॰ ) प्रयुक्ति, ध्युष्प्रान, ध्यनहार, निन्-शैन, उदाहरण । [कारी, प्रवर्गन, प्रेरक । प्रयोजक तन् ( पु॰ ) प्रयोगकर्षा, निर्धानक, नियोग-प्रयोजन नन्॰ ( पु॰ ) वार्ष, हेतु, निमित्त, क्षमिप्राय, दहेरय, सतलव ।

प्रयोज्य नन्॰ (बि॰) जिसका प्रयोग किया जा सके। (यु॰) मृष, चेला, मूल घन।

प्रराजना तत्॰ (स्ति॰) प्रानेना, प्रवर्तनार्थ, रोचक क्या, पुरस्ताहर।

प्रहरों तन् ( पु॰) शहर, बीजोद्दमेद । प्रतापित तन् ( पि॰) विपत, उक्त, मिरवा दशा-रित, श्रद्धाद बमा हुया, उदपर्यंग कहा हुया । प्रतान्य तद॰ ( पु॰) वैय विशेष, श्रद का पुन, एक समय श्रीहरण, वलराम श्रीर गोप बाजक रोज बहे ये, यहाँ यह गोप मा वेप घर कर गया था। श्री कृष्ण प्रजानासुर की श्रमिसिना समक कर गोप यातकों से महायुद्ध करने जारे इस युद्ध में बढ़ी हो कर सा या था कि जो हार जायगा, वह जीतने बाले को श्रपने कन्ये पर वैद्या कर दुर्मावंग, प्रजानासुर वक्तराम के साथ युद्ध में हार कर उनकी श्रपने कन्ने पर वैद्या कर दुर्मावंग, प्रजानासुर वक्तराम के चाथ वर वरना ही चाइन प्रजानम् कि वलराम इतने भारी हो गये जिनसे प्रजानासुर उननों हो नहीं सहा अपने अपना सुनि प्रताम कर वरना हो स्वत्या प्रताम व्यापना वर्ग करनी श्री स्वत्या प्रताम वर्ग करनी श्री स्वत्या प्रताम वर्ग करनी श्री स्वत्या प्रताम प्रताम प्रताम वर्ग करनी श्री स्वत्या, परन्तु चहुन गीप्र ही बाहुयुद्ध में बलराम ने दसे सार त्राला।

प्रलय तत्० ( पु॰ ) करपान्त, स्य, युगान्त, करप मा नारा, सस्य, नारा, मृखु ।—कत्ता ( पु॰ )

लयनारक, विनाशक, महादेर । प्रलाप तत्० ( पु० ) श्रनर्थंकथचन, उन्मत्तो केसमान श्रमद्भत यचन, बनयाद, श्रथंदित बातचीत ।

प्रलेप तत्० ( पु॰ ) प्रकृष्ट क्षेपन, धौपिश्र ग्रादि था लेपन, लेप।

प्रलोभ तर्० ( पु॰ ) यहा लोभ, विशेष लाजब, घूँस, स्पृष्टा, लालमा, बाच्छा, श्रमिलापा ।

प्रलोभन तत्॰ ( पु॰ ) लोभ, लुभार, लालव । प्रवचन ( पु॰ ) व्याल्या, ग्रंथै फोलकर यताना । प्रवञ्चना तत्र॰ ( छो॰ ) भतरण, टगर्टै ।

प्रवशा तत्० (वि॰) नम्न, विनतः, सुरा हुन्ना, नवा हृन्या, नीची भूमि।

प्रवर तर् (पु॰) सन्तान, वरा, श्रेट, प्रधान, गोत । प्रवर्त्त तर्॰ (पु॰) घारम्म, लम्मा, नियुक्त, तरार । प्रवर्त्तक तर्॰ (पु॰) प्रेरक, प्रयोजक, हरमाहदाता, सहायर, उद्योगे वाला ।

प्रचर्त्तन सत् (पु॰) थेरख, प्रमृति, खाज्ञापन प्रेपण । प्रचर्त्तिन तत् (पु॰) श्राज्ञापित, प्रेरित, खगाणा हथा ।

प्रपर्वता नत्॰ (पु॰) एक पर्वत का नाव, यह पर्वट दिवेश दिना में किरिस्त्रापुरी के पास है। बन-वान के समय वर्षा ऋतु में राम और सक्मण इसी पर्वत पर रहे थे। प्रवाद तत् ( पु॰ ) प्रसार, चर्चा, निन्दावाद. किंव-दन्ती, उड़ती ख़बर ।

प्रवास तत् ( पु॰ ) विदेश, श्रम्यदेश, परदेश, भिन्न देश. देशान्तर. देशान्तरवास ।

प्रवासन तत्० ( पु॰ ) देशान्तर भेजना ।

प्रवासी तत्र (वि०) विदेशी, श्रन्य देश वासी, देशा-न्तर में रहने वाला ।

प्रवाह तत्॰ ( पु॰ ) नर्दा की धारा, स्रोत, यहाव। प्रवाह्यक तत्॰ ( पु॰ ) गाड़ीयान, गाड़ी डाँकने [होना, पेट चलना । प्रवाहिका तस्० (श्री०) त्रतीसार रोग, इस जारी प्रविष्ट सत्० ( वि० ) निविष्ट, धुसा हुआ ।

प्रयोगा तत्० (वि०) निपुण, कुशल, दच, चतुर, बुद्धि-मान्, संयाना, चालाक।—ता (खी॰) निपुर्णता, चतुराई ।

प्रवृत्त तद् ( वि॰ ) उद्यत, तत्पर, लगा हुआ । प्रचृत्ति तत् (सी०) कार्य में लगने की इच्छा.यल. उपाय, इच्छा च्यभिरुचि ।

प्रवेश तत्० ( पु०) पैठ, पहुँच, वैठार, वैठाव, रसाई । प्रवेशक्त ततः ( पु॰ ) प्रवेश फर्ता, अवेशकारी पैठने वाला, व्रसने वाला । यशस्त्री, भन्ता । प्रशंसनीय तत्॰ (वि॰) तारीफ़ के योग्य, प्रशंसापात्र,

प्रशंसा तद॰ ( खी॰) श्लाना, नारीफ़ । प्रशम तत्त्व (पु॰) शमता, उप्शम, शान्ति, विराम. (विरति, निवारण । निवारण । प्रशमने सत्० (५०) मारण, वध, शमता, प्रशानित, प्रशस्त तत् (वि॰) सुन्दर, स्वच्छ, विस्तृत, परिसर युक्त, प्रशंसनीय, यति श्रेष्ठ, श्रति उत्तम ।

प्रशस्ति तत्० (स्थी०) उत्तमता, तुख स्तुति, ग्रमि-नन्दन, वे विशेषण जो पत्र के श्रारम्भ में जिसके नाम से पत्र लिखा जाय, उसके लिये, लिखे जाते हैं।

प्रशास्त तत्० (वि०) ग्रत्यन्त चमताशाली, श्रविधीर । प्रश्न तत्॰ (पु॰) जिल्लासा, पूलना ।

प्रश्रय सन्॰ (पु॰) प्रख्य, स्नेह, स्पद्धां, प्रगल्मता। प्रश्नाच तत्॰ ( पु॰ ) पेरगब, सूत्र । प्रश्नित तत्॰ ( वि॰) प्रयुधी, विनीत, स्नेहान्वित, एक

हाथ में फ्राने योग्य दस्य ।

मन्छय तत्॰ (वि॰) शिथिक, त्रसक्त । दिधि निश्वास । प्रश्वास तव् ( पु॰ ) नासिका से वायु का निकालना. प्रधा तत्० (वि०) प्रश्नकर्ता, प्रस्तुक, जिज्ञास ।

प्रष्टु तत्० (वि०) प्रयंगामी, श्रेष्ट, प्रधान, संख्य

प्रष्टा तद० (५०) पीठ, ऋसुग्रा, सुरुष, श्रेष्ट । प्रसक्त तत्॰ (वि॰) प्रसङ्घ विशिष्ट, श्रतिशय, श्रनम्क अनुरागी, प्राप्त, उपस्थित ।

प्रसङ्घ तव्॰ (पु॰) सङ्गति विशेष, प्रसक्ति. प्रस्ताव. मैश्रन, सम्बन्ध, उद्देश, उपलच, श्रवसर्।

प्रसद्भ तत्० (पु०) सन्तुष्ठः दयान्वित, निर्मल. स्वर्छ. प्रकल्ल ।—चित्त (प्र०)सन्त्रष्ट चित्त, दयात, यन ब्राहक ।--ता (खी०) सन्तोप,प्रसाद, प्रकुरत्तता, निर्मलता, स्वच्छ्वा ।—सुख (वि०) जिसके चेहरे से प्रसन्तता प्रकट है। हँसता हुया चेहरा।

प्रसाद तत्० (प्र०) द्या, कृपा, प्रसन्नता पूर्व हिं हुई बस्तु, प्रसन्नता, श्रनुप्रह, काव्य का गुंच विशेष, स्वास्थ्य, सुस्थता, देव निवेदित बच्य, नैवेद्य,गरु की जठम, कृपा ।

प्रसाय तत्० (पु० ) गर्भ मोचन, मनना, फल, कुसुम, फूल।—गृह (यु॰) सूतिका गृह, सौरी।

प्रसर तत्॰ (पु॰) प्रकृष्ट रूप के सञ्चार, विस्तार, प्रक्रय, बेग, समृह । इसरमा तत्॰ (पुं॰) सेना आदि का चारों तरफ प्रसत्त (पु०) हेमन्तऋतु ।

प्रसादन ततः (पु॰) प्रसन्नता करण , सेवन, मनाना, प्रसन्न करना ।

प्रसादी तत्॰ (वि॰) प्रसन्नता युक्त, कृपा विशिष्ट, देव निवेदित यश ।

प्रसाधन तत्०(पु०) निष्पादन, सम्पादन, वेश रचना। प्रसाधनी तत्॰ (स्ती॰) कङ्कतिका, कॅगही।

प्रसाधिका तत्० (स्त्री०) वेश कारीणी, वेश रचना करने वाली, श्रद्धार करने वाली।

प्रसार तत्॰ (पु॰) प्रसरण, विस्तार, फेंलाव, प्रकरण । प्रसारण तत्० (पु०) विस्तार करण,पसारता, विद्याना, पञ्जविश्व कर्म के अन्तर्गत एक अकार का कर्म ।

प्रसारिय तत्० (वि॰) विस्तारिन, विस्तृत, फैलाया हुआ ।

प्रसारी (वि॰) फेउने वाला। प्रसित्र (रावे) पीय, मनाह । प्रसिति ( खो॰ ) रस्मी, रश्मि, ज्याला, लपट । प्रसिद्ध तत्॰ (वि॰) स्यात, प्रत्यान, उजागर,

विख्यात, नामजञ्च, प्रतिष्टित, प्रचलित भूपित। प्रसिद्धि तत्॰ (स्त्री॰) रयाति, प्रचार, भूपा, श्रलङ्कार । प्रस्तोद सत् ( कि॰ ) प्रसत्त हो, कृपा करो । प्रस्तत (वि॰) सूर सोया हुआ ।—ि (स्त्री॰)

गाडनिद्रा, नीद् । प्रसु तत्॰ ( स्त्री॰ ) माना, जननी, श्रम्या । प्रसुद तत्० ( वि० ) उत्पन्न, ज्ञात । प्रस्तुन (वि॰) उत्पन्न, पैटा, उत्पादक । जिस्तन किये हैं । प्रमुण नतः (म्प्री॰) जशा, प्रमवकारियी, जिससे बच्चे प्रसुति तत्॰ ( स्त्री॰ ) प्रसान, उद्भव, उत्पत्ति, जन्म,

जन्माना, दच की पत्नी श्रीर सती की माता का नाम, दत्त यज्ञ ना जिनाश करके जब सहादेव ने दच को सार डाला था, तज उन्हीं की प्रार्थना से महादेव ने दत्त को पुन जीविन किया था। प्रसुतिका (स्ती॰) प्रसुता,वह स्त्री जिसके बचा हथा हो। प्रसृत तत्० ( पु० ) ग्रुप, मूल, कृषुम । प्रसृत (वि॰) फैला हुआ, बढ़ा हुआ, भेजा हुआ,

विनीत, तरपर, लगा हुआ, शचलित, लपट । —्रा (पु॰) व्यभिचार से उत्पन्न प्रत्र ।

ममेक (पु॰) सेचन, निचोइ। प्रसेद (५०) पमीना । प्रसेद (पु॰) बीनकी नुदी, बैला। प्रस्काद्म (पु॰) फलाग,कार,शिप,विरेचन,ग्रतीसार । भस्करत (वि०) पनित, गिरा हथा। मस्यातन ( ५०) स्वलन, पतन, पत्ते का विदायना । प्रस्पर तत्॰ (पु॰) पापाए, प'यर, पाथर, शिला, उपल, परत्रवादि रचिन शस्या !-- मय (पु॰ )

पापाणमय, पथरीला ।

प्रस्तरस्य (५०) विदाना, विद्यीना । मस्तार (पु॰) फेंजाव, विस्तार, परत, समतल । मस्ताध तत्॰ (पु॰) श्रवसर, प्रसद्ग, स्तुति, श्रकरण, युत्तान्त कया, षथानुष्टात । प्रस्तायना तत्॰ (खी॰) श्रारम्भ, वाक्यानुशन, भूमिना,

श्चवतरशिका, मुल्य बक्तव्य के पहले का बक्तव्य ।

प्रस्ताविक तर्० (वि०) समयानुसार, यथासमय । प्रस्ताबित तन्० (गु०) कथित, उल्लिखिन, इत, विचा-रित. कर्तव्य रूप से निर्दारित ।

प्रस्तन तत्॰ (वि॰) प्रकास प्राप्त, प्ररक्तसिक, प्राप्त-द्वित, निष्यात, प्रकर्ष, स्तुति युक्त, उपस्थिन,

प्रतिपत्र, उद्यत ।

प्रस्य तत्॰ (वि॰) प्रकृष्ट स्थिति विशिष्ट। (पु॰) परिमान विशेष, ताल, एक सेर, पर्वत मा एक देण, पर्वत की समतत भूमि।

प्रस्थान तत्० (पु॰) गमन, यात्रा, प्रयास, निर्मास । प्रस्थापन तन्० (पु०) प्रेरण, प्रेपण, प्रदाना, भेजना । प्रस्थापित सत्० (नि०) प्रेपित, प्रेरित, श्रति सुन्दर रूप से स्थापित।

प्रस्तुपा (खी०) पोते की खी. पतोहू। प्रस्केट (वि॰) खिजा हुया, विकसित । प्रस्कुटिन तत् । (वि०) प्रकुल्लित,प्रमानित, विकसित ।

भस्त्रवर्णातत्० (पु०) उत्तम रूप से बहना, पर्वन मा निर्मेर, एक पर्वत का भाग ! प्रस्नाच (पु॰) चरण, करना, पेशाव । प्रज्ञव तत्॰ (पु॰) मूत्र, मूत, पेशाव। प्रस्तेद तत्० (५०) श्रतिशय घर्म, श्रधिक पयीना ।

प्रहुर तत् ( पु॰ ) दिन के ग्राठ भाग का एक भाग, [चौभीदार । चार घडी। प्रहरी तन्० (पु०) यामिक, पहरथा, पहरेदार, प्रहर्ष तदः ( पु॰ ) अतिशय श्राहतादः, श्रयन्त हर्षे l प्रहर्पिक्ती सन्० ( स्त्री० ) त्रवेदरान्द्रश सन्द्र विशेष । प्रहस्त तत् (पु॰) परिशास, श्राहाम, श्राहेप, रूपक

विशेष, नाटक का एक भेद ।

महस्त तत्॰ (g॰) विन्तृत,ग्रहपुत्नि वाला हाय,वापर, चावड, तपडा, शबण का एक सेनापति का नाम ी महार तत्॰ ( पु॰ ) श्राधात, मारण ।

महारी तर्० ( बि॰ ) मारण्डतां, मारने वाला । प्रदित तव् (वि॰) विस्त, निरम्त, प्रेपिन, प्ररित। प्रहीस (वि॰) परित्यक्त, छोडा हुन्ना।

प्रहुत ( ५० ) विनवस्तरेव, मून, दस्र।

महत (वि०) चराया हुन्ना, फैहा हुन्ना, फैराया हुया, क्टाया हुया, माग हुछा। ( पु॰ ) प्रहार, चार, एक व्हरिका नाम ।

प्रहृष्ट तर्स् ॰ ( वि॰ ) सन्तुष्ट, ३२ तसित, स्नानन्दित । —मना ( वि॰ ) सन्तुष्ट विस्त ।

प्रहेलिका सन् (सी॰) दुविज्ञेय प्रश्न, कृटार्थ भाषित, दुस्ह वाक्य, पहेली, बुक्तीवल (

प्रह्लाद् तत्० ( पु० ) देखपति हिरण्यकशिषु का प्रत्र । ये परम विष्या भक्त थे, बाल्यावस्था ही से इनकी विद्यासक्ति प्रकाशित हो सची थी। दैत्यराज ने अपने पुरे।हित पण्ड थाँ। श्रमरक को प्रहाद के पड़ाने के लिये नियुक्त किया था। प्रह्लाद की विष्णुमकि देख कर बैचारे ब्राह्मण रोखी जाने के भय से कॉयने लगे । अपना बबाव करने के लिये इत लोगों ने हिरण्यकशिप से कह दिया कि राज-पत्र नास्तिक हो। गया। हिरययकशिपु ने प्रहाद की बहस सममाया, पान्त कुछ फल नहीं हुआ। हिरण्यक्रिय ने प्रहाद की क्रपुत्र समक्त कर उसे मार झालने के खिये अनेक प्रयत किये, परन्तु महाद नहीं मरे। एक दिन प्रहाद श्रपने पिता के सामने भगवानुका गुण कीर्तन करने सभी । प्रह्वाद ने कहा परमेश्वर ज्यापक है, उनकी प्रभा चारी और फैली हुई है। हिरण्यकशिषु ने कहा तो इस खम्मे में तेरा ईश्वर क्यों नहीं है ? प्रह्लाद ने खरभे की ओर देख कर संशवान के प्रशास किया: परन्त हिरण्य-कशिषु खम्भे में भगवान् की नहीं देख सका था. ध्रतएव उसने खम्मे पर पदावात किया। बस, वह खम्भा बीच से फ़ुट गया, वहाँ से नृसिंहरूप-धारी भगवान् प्रकट हुए और उन्होंने देखकल का नाश कर दिया। देव पितर ऋषि श्रादि सभी वहाँ उपस्थित हुए श्रीरा उन छोगों ने भगवान की स्तृति की, परन्तु नृसिंह का कोच शान्त नहीं हुआ। श्रन्त में प्रहाद उनकी स्तृति करने छगा, भगवान ने कहा, प्रह्वाद में तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम दर सारीते, प्रहाद ने कहा कि महाराज, आप सुसे बर का जालच न दिखावें, इम कामासक हैं. श्रतपुत्र इसके। वर न चाहिये, यदि श्राप वर देना चाहते ही हो तो वही वर दीजिये कि मेरे हृदय में कभी वासना इत्पद्ध न है। भगवान् ने वही वर दिया। पुनः भगवान् के कहने से प्रहाद ने नसरा वर यह माँचा कि मेरे पिता का अपराध चमा है। । भगवानु ने " प्यमस्तु " कह कर पितृ-शोक-कातर प्रह्लाए की प्राध्वासित किया । प्रह्ल (विक ) नहा, विनीत, श्रासक ।

प्रहुलीका (स्त्री॰) पहेली।

प्राप्त तत्व ( धा ) पूर्वे, धारो, पहले, प्रथम, आधा, धारि, शारेम ।—तन ( दु ) दुराना, प्राचीन, पहला ।—काल (पु ) पूर्वे हाठ, प्राचीन समय । प्राप्तीम्य तत् ( पु ) विश्व के श्रष्ठिषय पेष्ट्रवों के अप्राप्त समीत पृथ्वर्य विशेष, योष्ट्रता, प्रदुशसा स्वेष्ट्रान सता ।

प्राकार सन्॰ (पु॰) हुँटों की बनी दीवार, चार दीवार, कोट की भीत, नगर के चारों श्रोर की दीवार । प्राकृत तन्॰ (बि॰) प्रकृत सम्बन्धी, सीच, अधम.

प्राञ्चत तर् (बि॰) प्रकुत सम्बन्धी, मीप, जपम, जम्बता, मापा चिरोव, वास्तविक, बस्तुतः, स्वामा-विक । — तम (बु॰) वर्षा, शरत् श्रीः। वसंत क्रतु में सम से बात, पित और रूफ से उरवद उस !— प्रज्ञय (पु॰) प्रख्य विरोप, प्रकृति का नारा, महाप्रख्य !— भागा (बी॰) माया विरोप, संस्कृत का प्रकृत्य !— भागु (बु॰) एक देश पर खपमा अवना अधिकार वाहने वासे वासे सामा-विक शतु ! मिस्तुती, मौतिक, क्रीकिक, मीच ! प्राकृतिक (बि॰) प्रकृति सम्बन्धी, स्वामाविक,

प्रास्तर्यं तत्व (पु॰) प्रस्तरःव, तीक्ष्यता । प्रागभाव तत्व (पु॰) संस्तर्गामाव विशेष, विनास भावत्व, सम्भावता, किसी वस्तु के वरपत्त होने के प्रस्ते का श्रभाव।

प्रासद्भय तत् ( पु० ) प्रावसता, श्रहङ्कार, श्रसि-मान, दुर्ग, गर्द, धनण्ड, ज्यापकता, श्रीद्धस्त, स्त्रियों का स्वामाविक भाव ।

प्राभूतिक तद ( पु॰ ) पाइन, धतिथि, अभ्यागत । प्राची तद ( स्त्री॰ ) पूर्व दिशा, स्पोदय दिन्, पूर्व दिन, वह दिशा जिसमें सूर्य बदय होता है।

प्राचीन तेर॰ ( ५० ) पूर्व देश का उत्पत्त, पूर्व दिया का उत्पत्त, पूर्वकाल का अपन्त, पुरातन, पूर्वकालीन, जुन्द ।—गाया (बी॰) प्राचीन क्या, पुरात त इतिहास ।—ता (ची॰) पूर्वकालीनता, प्राचीनस्त, प्रातनस्त, चुदाबस्या।—वर्हि (५॰) भाग विशेष ।

प्राचीर तत्॰ (पु॰ ) वाहर का केाट, प्राकार, चार-दिवारी । बहुल्य, बहुतायत । माञुर्य तत् (पु॰) प्रशुरता, अधिकता, बाहुल्य प्राचेतस (प्रः ) प्राचीन वर्दि के प्रत्र, प्रचेतागण, वाहमीकि मनि, विष्यु दश्च, वरुण के प्रत्र का नाम, प्रचेता के वंशत ।

प्राच्य तत् ( पु॰ ) शरावती नदी के पूर्व दक्षिणदेश । ( वि॰ ) पूर्वदेशीय, पूर्वदेश-उत्पन्छ । प्राजाक ( ५० ) स्थ चलान वाला, सास्थी।

प्राजापत्य तत्र ( प्र. ) द्वादरा दिन का त्रत, रेहिसी नचत्र, प्रवाग, विवाह विशेष । दिन्न, निप्रणः। प्रात तत् ( वि ) पण्डित, ब्रहिमान, श्रमित, विज्ञ. प्राउय तत्॰ ( वि॰ ) प्रचुर, यरेष्ट, बहु, श्रधिक । प्राञ्जन तत्॰ (वि॰) साल, ऋजु, सीधा। प्राञ्जलि तत्॰ (स्ती॰ ) संयुक्त करद्वय, शक्तकिपुट।

प्रान्त ( प्र. ) श्रंत, रोप, सीवा, श्रेश, दिशा, देश का भाग, भदेश।-भूमि ( छी० ) किमी वस्त का श्रन्तिम भाग, किनारा हो।र । िन्याय कर्ता। प्राडविदाक तत्॰ (पु॰ ) व्यवहार द्रष्टा, विचारक, प्राचा तत्॰ ( पु॰ ) हृद्यस्य वायु, जीव, श्रानिल वायु,

निन्दास, ब्रह्मा, प्रमापति, स्वनाम स्वात विश्विक द्रव्य ।-त्याग (पु॰) जीवा विवर्जन, जीवन त्याग, मृत्यु, मरण।—द्गुड ( पु॰ ) वध दण्ड. प्राण नाराक दण्ड ।--दाता (तु॰) जीवन दाता, प्राण रचक !—नाथ ( पु॰ ) स्वामी, नाथ, पति, श्रमु ।—प्रस् (पु॰) प्रायस्तान, प्राय सान पर्वत प्रतिज्ञा, श्रायन । श्रायास । - प्रतिष्ठा (स्त्री ) प्रतिमा श्रादि में देव वकरण, जीव संस्थान। —प्रिय (वि॰) प्रियतम, माण तुक्य विव ।—सय काष (९०) कर्मेन्द्रिय सहित प्राण पश्चक ।--सम (वि॰) प्राय तुक्य, प्राय सदश ।—समा (स्त्री॰) जाया, भार्या, पद्मी । मिः दु। प्रामान्त तत् ( पु॰ ) प्रापावमान, प्राम शेष, मरस. प्राणायाम तत्॰ ( पु॰ ) वेगगङ्ग विरोष, न्यास विरोष, रेवक, पूरक थीर कुम्मक नामक प्राणी के दुमन करने के बनाय, स्वांस की ब्रह्मायड में ले जाने की [ जीव, शरीरी, देही, जीवधारी। किया। प्राम्ही तत्॰ (वि॰) प्राम् विधिष्ठ, मनुष्य, सचेतन प्राग्रेण या प्राग्रेभ्वर तत्० (प्र॰) पति, स्वामी, प्राणे का ईश्वर ।

भातः तत्॰ ( पु॰ ) प्रभात, विहान, सुर्वादय के समय का तीन सुद्वतं काछ।—कर्म, कृत्य ( पु॰ ) प्राप्त काल किया जाने बाला कर्म, सम्ध्यावन्द्रना-दिकर्म, सबेरे करने के काम ।-- काल (प्र॰) सर्वोदय के अनन्तर छु दण्ड काळ ।-- किया (की०) प्रातकात का कर्त्तव्य क्रमें !--सन्ध्या ( खी॰ ) पात काल की सन्ध्या, प्रात काल की किये जाने वाली वैदिक मन्त्रोपायना ।

प्रातराश तद॰ ( पु॰ ) प्रात कालीन भोबन, प्रातमीं-वन, अञ्चपान, जळखदा । िचता, शत्रता । प्रातिकृत्य तत् (पु॰ ) वैपरीत्य, विरुद्धाचन्या, विर-प्राद्मीय तत्० (पु०) प्राविभाव, वदय, प्रकारा, [वितस्ति, चीता, वाबिस्त |

प्रादेश तत्॰ ( पु॰ ) तर्जनी सहित विस्तृत श्रह्गुष्ट, प्राधा ततः (स्त्रीः ) प्रजापति महर्षि कश्यप की भार्या, गन्धर्व श्रीर श्रप्तरा हन्हीं के गर्म से उत्पन्न हुए हैं। प्राधान्य तत्॰ ( प्र॰ ) प्रधानता, प्रधानत्व, श्रेष्टता,

मुख्यता ।

प्रान्तर तत्० ( पु॰ ) दूर, झून्य पथ, दुर्गम पथ, द्वाया बल श्रादि रहित स्थान, उजाद स्थान,वीरान, जङ्गल ! प्रापक तत्॰ ( पु॰) प्रापणकर्ता, पहुँ वाने वाला ।

प्रापण ता॰ (पु॰) प्राप्ति, पावना, पहुँचाना, मिलना । माप्त तत्॰ ( वि॰ ) छब्ध, ब्रासादित, मिखित, प्रस्पा-पित ।-काल (प्र०) निष्टिंप्ट काळ, उपयुक्त

घिनादि वृद्धि ! समय । प्राप्ति तत्॰ ( खी॰ ) पाना, लाम, श्रधिगम, वपार्जन,

प्राप्य सत्० ( वि० ) प्राप्तस्य, प्रापणीय । प्रामाणिक तत्॰ (वि॰) चति मान्य सिद्धान्त, ययार्थ, विमाण सिद्ध । सत्य, मनायायुक्त । मामाग्य तत्० ( ५० ) प्राह्मस्व, प्रह्मा करने येगय, प्राय तत्० (घ०) बाहुएय, बहुधा, कभी कभी, स्मा [करने वासे कर्म। मग, करीव ।

प्रायश्चित्त तर्॰ (पु॰) पापनासन कर्म, पापचय प्रारक्ष्य तव्ः ( पु॰ ) पूर्वानुष्टित कर्म, श्रद्ध, प्रान्तन चिनुष्टान । इमे, पूर्व कर्म, माग्य ! पारस्भ तर् ( ३० ) उत्तम रूप से खारस्म, वपक्रम, प्रार्थना तत् (की) याजा, विवेदन रीति से माँगना, विनय से माँगना ।

प्रार्थित तन् ( वि॰ ) याचित, निवेदित, विज्ञापित, वाध्वित. जीवा. भागा।

प्राजन्ध तर् (खी॰) प्रास्ट्घ, ललाट, भाग्य, ब्रह्स ( भावृत्त तत्॰ (पु॰) वृँघट, थे।ढ़नी।

प्राच्छ (स्रो०) वर्षाकाल । [राजाओं के रहने का भवन । प्रासाद तत् (पु॰) मन्दिर, मकान, देवना श्रीर प्रिय तत्॰ (वि॰) हव, स्तेह-पात्र, प्रियतम, प्रेमी, प्रणयी!--नम (पु०) भ्रत्यन्त प्रिय पति !--वादी

(वि॰) भिष्टभाषी, प्रशंसङ, स्ततिकर्ता । प्रिया तत् (स्ती०) प्रेमास्पदा सारी, नियतमा, प्रवायिनी, प्यारी, प्रेयसी, वरूलमा ।

प्रीत तत् ( वि॰ ) तप्त, सन्तुष्ट, प्रेम पात्र, प्रिय । प्रोति तत् (खी०) बेम, स्नेह, प्यार, प्रखय ।—कर (वि०) ग्रेमजनक।—कारी या कारक (९०)

प्रसन्नता उत्पन्न करने वाला । - पात्र (प्र॰ ) प्रेमी. प्रेमभावन ।--भोज (पु०) वह मोत या ज्यासार जिसमें इष्ट सित्र समिजित है।।

प्रोत्यर्थ ( अन्य० ) प्रसन्नता के किये । प्रेष्ट्रन तत्० ( पु॰ ) हिं डोला, डोला । प्रेतक (-पु०) देखने वाला, दर्शक।

प्रेक्स ( ५० ) श्रांख, देखने की किया।

प्रेक्सगीय (वि०) देखने ये।स्य ! प्रेज्ञा (स्त्री॰) देखना, दष्टि,निगाह, शोमा, प्रज्ञा, बुद्धि ।

प्रेया ( प्र० ) गति, चाल । व्रेत तत् (पु॰) भून, पिशाच, योनि विशेष, मृतक।

—कर्म ( go ) चल्पेष्टि किया, श्राद्ध । — नदी (स्त्री०) वैतरस्मी नदी।

प्रेतनी दे॰ ( खी॰ ) भूतनी, डांबनी, डायन, खुदैव । ग्रेम तत् ( पु॰ ) स्तेह, प्रियता, हार्द, प्रख्य, प्रीति । -- भक्ति ( स्ती॰ ) स्तेहगुक्त भगवत्सेवा, भगवान् भाजन, प्रेसी, प्रिय। में एकान्त प्रोति । प्रेमास्पद तत् (वि॰) स्तेह भाजन, प्रस्पयी, प्रस्य-व्रेमा ( पु॰ ) स्नेह, स्नेही, इन्द्र, वासु वृत्त विशेष ।— लाप (पु॰) प्रेमपूर्वक यातचीत ।-- लिङ्गन

( पु॰ ) प्रेम पूर्वक गले लगाना। व्रिमिक (पु॰) प्रेमी, प्रेम करने वाला।

प्रेमी तत्० (वि०) प्रेमयुक्त, स्तेही, प्यारा, स्तेह भाजन। प्रेयसी तत्० ( खी० ) वियतमा नारी, द्याता, दान्ता वहांमा, प्रिया, प्यारी, स्त्री । भिजने वाला । भेरक तत्० (प०) प्रेरणकर्ता, प्रेपक, पदाने वाला प्रेरम् तत्० ( पु० ) प्रेयम्, पठाना, भेजना ।

पेरगा तत् (स्थी०) विधि, श्राज्ञा, श्रादेश । पेरियता (पु॰) भेजने वाला, उभाइने वाला। प्रेरिन ततः (वि॰) प्रेपितः नियोजितः प्रतयाः

भेजा हुआ, नियुक्त किया सया । प्रेपित ( वि॰ ) प्रेरित, भेजा हथा, प्रेरणा किया हथा। प्रेय ततः ( वि॰ ) श्रतिशय प्रियः, श्रत्यन्त स्तेर पाचः चत्यन्त बह्नभा दास, भृत्य, सेवक। प्रेथ्य तत॰ (वि॰ ) प्रेरसीय, भेजने योग्य । (प॰ )

भैप ( पु॰ ) कष्ट, दुःख, सर्वन, उन्माद, श्रेजना । प्रैच्य (प्र०) दास. लेवक। किहा हुआ। माक तत्० (वि०) कथित, उत्तम प्रकार से कथित,

श्रीत्रग्रा (प्र०) पानी खिडकना. यज्ञ में वध के पूर्व यज्ञपद्य पर जल छिड़कना, वध संस्कार विशेष । प्रात (वि॰) मजी भाँति मिला हुआ, छिपा हुआ।

(प्र०)कपडा। ि उद्योग । भोत्साह तत्० ( पु० ) श्रतिशय उत्साह, श्रत्यधिक प्रेचित तत्॰ (बि॰) प्रवासगत, विदेशस्य, परदेशी ।

—पनिका (सी॰) विदेशस्य पति की सी.नायिका. विशेष, यथा---

जाको पिय परदेश में, विरह विकल तिय होय। ब्रांधितवृतिका नायिका. ताहि कहत सब क्रोय ॥ रसराज ।

भौड़ित तत्० ( पु॰ ) पुराहित, पुराधा । भोद्यक्ट (पु॰) पूर्व भाद्रपद और उत्तर भाद्रपट नंजन्न. भाइमास ।-- (स्ती०) पूर्वा भाइपद और उत्तरा भाइपर नच्छ। -ी (स्त्री०) भाइमाल की पूर्णमासी। प्रोंड तत्० ( वि० ) प्रवृद्ध, प्रगल्भ, निपुण, विवाहित, यौचनावस्था के बाद की प्रवस्था।—ता (स्त्री०) प्रौदृत्व। घोंडा तत्० ( सी० ) तीस वर्ष से पचास वर्ष तक की स्त्री, नायिका विशेष । यथाः---

निज पति सों रति केलि की, सकल कलानि प्रवीन । सासों प्रौदा कहत हैं, जे कविवा रसलीन ॥ रसराज । मीहि तत॰ (स्त्री॰ ) सामर्थ्य, उपसाह, प्रगत्मता, उद्यम, उद्योग, श्रद्यवसाय ।---चाद (पु॰) प्रभुता के महित जिवाद ।

सब तत् (पु॰) मेप,वानर,चाएडाख,च्छतगति,उद्दलन, भूमि, जलनारु, पानी, कौडी, नौडा, नाउ,तरिष । सबद्भम तत् (पु॰) वानर, रुपि ।

सावन तत् ( पु॰ ) जलमम द्ववा । मोहा तत् ( द्वि॰) रोग विरोप, पिजही, ताप विज्ञी । प्रमुत तत् ( पु॰ ) स्वर विरोप, चतिश्य दोर्घ स्वर । प्रमुति तत् ( र्व्वा॰ ) चूटना, पॉटना, उद्युजना । सान ( पु॰ ) पदा, पित्र जो मुंह से गिरना है । सोप ( पु॰ ) टाइ, जलन ।

फ

फ यह व्यक्षन का वाइमचों श्रवत है, इसना उत्त्वा- | फट्टो, फॅकी दे॰ ( खी॰ ) फरनी । रख-स्वान ओह है इस बारण इस वर्णकी फट्टा दे॰ ( पु॰ ) नीट, फीडा, पनक्ष कोटक सज्ञा है । फट्टार ( खी॰ ) सरोरा, प्रात नाल ।

ज्ञान्त्र मश्चा ह। फॅदता दे० (कि०) फमता, खटम्मा, उलकता, रम्मा। फॅदताता दे० (कि०) सुलाग, सुलाया देगा,पुमलाग। फॅदा दे० (पु०) फॉमी, फमदी, उलक्षन, थटम्म। फॅदा दे० (कि०) उलक्षना, खटम्मा, यक्षमा, फरे

में फैनना।
फैंसाय दे० (पु०) उजमान, घटनाव।
फैंसियारा दे० (पु०) उजमान, घटनाव।
फैंसियारा दे० (पु०) घटमार, टग, जहाद।
फिंसा दे० (ची०) फरी।
फिंसा दे० (ची०) फरी।
फिंसा दे० (ची०) फींक, खरड, दुरखा, घरा भाग।
फिंसा दे० (ची०) घींक, खरड, दुरखा, घरा भाग।
फर्साडिया दे० (पु०) वठववड, यनविन्या, वरमादी,
गणी, वानुती।
फर्साडियार दे० (ची०) वे मिर पैर की वाह, चन-

फ्कोडियात दे॰ (खी॰) वे मिर पैर मी बात, जन-र्यंक बात, जिना प्रयोजन की क्या, उदपरोंग बात । फुक्र तर्॰ (यु॰) दुराचार, दुराचारी।

फ्रां वर्न ( पुं० ) हुराचार, दुराचारी । फ्रांड वं ० ( वि॰ ) निद्दग, व्यव्हुबल, हुडू, वानेत्रिया, स्मानाल, जनान । फ्रांच वे० ( यु॰ ) पटा, पत्रला, पानी सा, प्रतेषत, फ्रांक ( वि॰ ) स्वर्ग, वेकालना । फ्रांच्का तन्० (सी॰) लोट सी बात, आसर्प्यवहार,

प्तार्थक तन्त्र (खा॰) बर का बात, स्वतद्यवहार,
योगा, सुनावा, मिय्या, न्याय सरान्यों य्याग्या।
फाँडी दे॰ (खा॰) फेँडी, त्या की मात्रा।
फाँडानहरू दे॰ (खा॰) फाँडन की हवा।
फाँड्रमा, फर्युवा दे॰ (खु॰) होती, होती बा
व्यवहार।
फर्डुा, फॅंड्रस दे॰ (खु॰) बरन, माम, फराव।

फट्टो, कॅकी दे॰ ( खी॰ ) फक्की । फट्टा दे॰ ( ख॰ ) कीट, फोडा, पतह । फट्टा ( खी॰ ) स्टेसर, मात माल । फट्टा ( ख॰ ) स्पा, फट्टमर । फट्टा ( ख॰ ) स्पार । फट्टोहत ( औ॰ ) स्टरमा । फट्टोहत या फट्टोहती ( खी॰ ) हुईगा, हुर्गति ।

फजीहत या फजीहती (की०) हुउँगा, हुर्गति। फज़्ल (वि०) व्यर्थ। फट दे० (वि०) प्रशाग प्राप्त, विश्वनित, कुला हुया, प्रकृतित ((व्य०) पटकार, विरस्सार, व्यनादर, मन्त्राज। फटक तद्० (पु०) स्प्रटिक, प्रश्तर विदेण (व्य०) पड़ीर।

फटकत टे॰ ( बी॰) पक्षोरन, अक्षकण । फटकता दे॰ (कि॰) पक्षोरना, यत्र से कण निभातना। फटकार दे॰ ( यु॰) तिरस्भार, भाग । फटकार या फटकिसी टे॰ ( बी॰) फिटक्सी,

फटकरी या फटकिरी डे॰ (झी॰) फिटकरी, कार विशेष। फटको डे॰ (झी॰) एक मकार या जाल निससे

फटफटाना दे० ( कि॰ ) फहफडाना, व्याहुल होना, हाथ पर धुनना, विनश होने के कारण उखलना इदना, दुश्याना।

फटा दे॰ (वि॰) सिंद्रद्र, फॉम्द्रार, दरना हुया। फटाफ दे॰ (च॰) शीव, तुरत, तुरन्त, उसी समय, तरवण, तन्हाल।

फटाका दें॰ ( ए॰ ) धडामा, यन्तूम खादि वा गरद । फटाना दे॰ ( मि॰ ) धडाम कराना, प्रथम् कराना, इमडे कराना, चिरवाना । फटाव दे॰ (पु॰) विलगाव, भिन्नता, भेद, अलगाव। फटिक तद्० ( पु० ) पापाग विशेष, स्कटिक, बिल्लीरी पत्थर ।

फड़ दे॰ (स्त्री॰) सूत स्थान, जुवा घर। फड़क दे॰ ( स्त्री॰ ) स्फुरण, रह रह कर फरकना। फड़कना दे० (कि०,) स्फुरण होना, फुरफुराना, वाब्र

के कारण अङ्गों का ईपत् कम्पन, फरकना । फड़की दे० (स्त्री०) श्रोट, व्यवधान, श्रन्तर, श्राह । फड़फड़ाना दे॰ (कि॰) फटफटाना, तटफना, छट-िढीठ, चकवादी। फड़फड़िया दे॰ (वि॰) भड़भड़िया, जल्दीबाज़, श्रष्ट, फड़ाना दे॰ ( कि॰ ) चिरवाना, चिराना, फड़वाना । फड़िङ्गा, फड़िंगा दे० (स्त्री०) किली, कीग्रर, एक

प्रकार का कीट। फड़िया दे॰ ( पु॰ ) पैकार, विसाँती, खरीद कर वेचने वाला, व्यापारी, फड़वाज़, जुए के श्रहे का मालिक। फर्सा तत्० (पु०) साँप का चौड़ा मस्तक, फर्सा, फर्सा।

-धर ( प॰ ) नाग, सर्थ, साँप।

फिस्किक तत्० ( ५० ) छोटा पत्त, तुलसीदल । फणिपति तत्० (पु०) सर्पराज, शेप, यनन्त, वासकी । फासी तत् ( प्र ) सर्प, साँप, नाग, पंचर, कील। फणीन्द्र, फणींश तत्० ( पु० ) सर्पराज, फणिपति, वाला छोटा कीट ।

वासकी, भ्रतन्त । फतिङ्गा, फरिया दे० (पु०) पतझ, पतंग, उड़ने फद्फदाना दे० (कि०) फदफद करना, उथलना,वलव-

जाना, छोटे छोटे दाने पड़ना । का मस्तक, हमर । फन दे॰ (पु॰) फल,नाग का मुंह, नाग जाति के सर्प फनगा दे० ( प्र० ) ग्रॅंखफोड़ा, टिड़ी, कीट विशेष । -फनफनाना दे० (कि०) फफकार ना, फफकार छोडना. उत्तेजित होना।

फिनियाफिनी दे० देखो फन। फलिक दे॰ ( पु॰ ) सर्प, साँप, फन वाला। फ़र्नोश दे॰ ( प्र॰ ) सर्पराज, नागेश, साँप। फफसा दे॰ (बि॰) फ़ुला हुन्ना, फीका, फोफसा। फफुन्दना, फफुँदना (कि॰) सबना, बसना। फफ़ुन्दा, फफ़ुँदा दे॰ (पु॰) किसी वस्तु को सील सें रखने से उस पर जो बदबुदार सफेटी कर जाती है.

उसे फफ़ँदा कहते हैं।

फफुन्दी, फफुँदी दे॰ ( खी॰ ) सड़ाइन, गुमसाहर । फफोला दे॰ (पु॰) छाला, स्कोट, स्कोटक, पक्का. चिन्ता, व्याधि, मानसी व्यथा । फफोले फटना दे० (वा०) मानसिक दुःख, सन की फफोले दिल के फोड़ना दे॰ (बा॰) सन की चाह पूरी करना, गुम्मार निकालना, इच्छा पूर्व करना।

क्तव दे॰ (स्त्री॰) छोसा, सनेहरता, रमयीवता, रम्यता । फ्तव्ह्ना दे॰ (कि॰) पनपना डाल निकलमा, शासा फ़टना, करूला फरना।

फबता दे॰ (वि॰) येग्य, सजना, ठीक, सुहाना। फबती कहना दे॰ (वा॰) घटती हुई वार्ते कहना, खुदकुछा छे।इना, हँसी करना, जुहव करना, किसी की शोभा को दसना।

फ्बन दे॰ ( स्त्री॰ ) शोभा, शङ्कार, सजावट, हाजन । फबना दे॰ (कि॰) से।हना,शोभना,शोभा देना या पाना । फबि (स्त्रो०) फबन, छवि, शोभा। फबीला दे॰ (वि॰ ) सजीला, शोभावमान, रस्त, फर है॰ ( पु॰ ) फब, भाला की नेक, फबक ।

फरकना दे॰ (कि॰) फड़कना, क्षिना, स्फुरखन्होना, फुरफुशना, घरधरावा ।

फरक ( ५० ) णटगाव, भन्तर, पार्थक्य । [ फडक् ] फरक (स्त्री०) फरकने की किया या साव, चन्नलता. फरिक दें। (कि ०) फड़क कर, धर्रा कर, धरधरा कर। फरचा दे॰ (पु॰) परिष्कार, निष्पत्ति, मेबों का फटना। फरचाना दे ( कि॰ ) बाजा देन, जुकाना ।

फरहा दे॰ निर्मत, स्वच्छ, ग्रुद्ध । [ घोधना, भलना । फरजाना दे० (किं०) स्वच्छ करना, निर्मेख करना, फरजेंद् (पु॰ ) पुत्र, लड़का, बेटा ।

फरजी ( प॰ ) शतरंत का एक मोहरा । फरफन्द दे० ( पु० ) बुळ, कपट, धोखा, बुष्टता । फरफ्न्दिया दे॰ (वि॰) छली, इपटी, धेालेबाज़। फरमा (पु॰) डांचा, डोंबा, कागज़ का पूरा छ्या हुआ तस्ता। [या बनाने के लिये दी जाती है। फरमाइश ( खी॰ ) प्राज्ञा खास कर किसी चीज जाने पहरमान ( पु० ) शतकीय बाज्ञापत्र ।

फरमाना (कि॰) थाज्ञा देना, कहना। फरलाँग (पु॰) भूमि की र्लंगई का एक माप, =

फरलींग का एक मील होता है ।

प्राण् (पु॰) बसी दर्ग, प्रस्तितः, समतवः भूमि।

—ो (खो॰) हुडा की नवी।
फरस्स दे॰ (पु॰) विश्वीना।
फरस्म दे॰ (पु॰) परश्च, कुछा, कुछहाडी।
फरहरा दे॰ (पु॰) धरमा, पताका, केतु।
फरहरा दे॰ (खी॰) फणडी का क्यारा। (गु॰)
स्वसुखा।

फरा (पु॰) व्यक्त विरोष । फराक (पु॰) मैदान, श्रायत स्थान (वि॰) लवा चौडा —त (वि॰) विस्तृत, श्रायत, लंबा चौडा, समनछ ।

प्तराको ( ची॰) चीशुई, विस्तार, छेवाव, सम्पत्तता । फरागत ( धी॰ ) शुरुहारा, सुक्ति, छुद्दी । फराग्टी रे॰ (खी॰) वर्षाची । [उतरा हुद्या । फरामेगा ( वि॰) विस्तृत, सूळा हुवा, चिच से

फरात ( कि॰ ) भाग हुवा। फरातना ( कि॰ ) पतारता, कैलाना।

फराजता ( १६६ ) पत्तास्मा, कलामा फरास ( ९० ) फर्मस ।

फरिया दे॰ (खो॰) होटा बहुँगा, बन्यायों की घयरिया। फरी दें॰ (खो॰) बाल, फल्ड । [बटोरी जाती हैं। फरहा दे॰ (यु॰) फाउडा, प्रख विशेष, जिससे मिट्टी। फरीटा दं॰ (यु॰) बीस का हुकडा, सम् बिशेष। फरीटा दं॰ (खा॰) दिखना, डड़का, कराना। फला त्र॰ (खु॰) प्रस्ता गु॰, फतक, चर्म, डाल,

ह्हितिदि, समित्राय, कमें जन्य द्वाम या सद्वाम फड, प्रतिष्ट हुट्टा-जातक (पु॰) फडद, तफड । —र् ( वि॰) फडदाता, फडदायक !—र्ताता (पु॰) फडदेश बाळा, फडवर।—मूज (प॰) फडफीर मुख!

फलक तत्॰ (पु॰) चमे, दाल, बक्षिव्वयः, नाय-देसा, काष्ट, पदक, पटसा, तत्ना । —ना (कि॰) इन्नक्ना, इमाना, फरकना ।

खुक्दा, क्षाता, एक्ता।
फलाता (३०) फोला, हाला, फलका।
फलाता दे० (कि०) वर्षक होता, फल लावा, कता।
फलासुमीयज दे० (३०) एक प्रशाद का खेल।
फलायात तदे० (व०) मक्स, सर्थक, कच्युक्त।
फलायात तदे० (व०) मुक्स सर्थक, कच्युक्त।
फला दे० (३०) गुक्त घर्षा, सार्दे द्वा, बायादि का
क्षात्रात, सर्खों की धार।

फ्ला हू दे० (१०) ध्वुत गति, र्जाक, छहन, फशास । फलाना दे॰ (१०) धसुक । फलामल तदा० (१०) रुगमाताम, दिवाहित । फलाम दे० (१०) देन, फलाझ । [मोजन। फलोहार तदा॰ (१०) फल मोजन, खडालिसिक फलित तदा॰ (१०) फल मोजन, खडालिसक

विशेष । [तारपर्थार्थ, मिद्राग्त । फलितार्थ तद॰ ( पु॰ ) [फलित + अर्थ] सिद्ध बर्थ, फलियाँ दे॰ ( खी॰ ) छीमी, फली । फली तद॰ ( गु॰ ) फर युक्त, फलवान, सकड, फल विशेष्ठ, छीमी, फलियाँ ।

ावाराष्ठ, धामा, कालचा। फल्ला दे॰ (यु॰) गरीवा, माझर। फलोद्य सत्। (यु॰) [फत + बदेय] लाम, प्राप्ति, मनेसथ सिद्धि, श्रानन्द।

फ़लोसामा तत्र (सी०) द्वारा दृष, सुनका।
फ़रका दे० (पु०) फ़लोटा, साला।
फरम् वन्० (गु०) असरा, निर्मेष्ठ, तुम्ला। (पु०)
सवा को पुढ नदी का नाम। इसी नदी के तीर
पुर गया यहर ससा है।
फुटारा दे० (पु०) कुहारा।

फसकड़ २० ( पु॰ ) पैर फैबा कर बैठना । फसकता दे॰ ( क्रि॰ ) फटना, फरना, दरकाना, मर कम, दीला होना, सिथिल होना ।

फसकाना दे॰ (कि॰) फाइना, दरकाना, बीटा करना, शिथिङ करना । फमड़ों दे॰ (की॰) फॉसी, फन्दा । फसना दे॰ (कि॰) बक्तना, इकना, बळकना !

फसना दे (कि) विजयंत, पिखपिको । फसडी (बी) फंदा, फासी । फसाना दे (कि) विखमाना, वमाना, अधीन

करना, यश में काना | फहरना या फहराना दे॰ (कि॰ ) उड़ाना, फार्रना | फाँफ टे॰ (कि॰) फाउ चाहि का टकटा, खरा, विभाग,

फार्ट्स वा फार्ट्स दे ( कि ) उड़ाना, जार प्र फार्क दे ( कि ) फड़ खादि का दुकड़ा, खश, विमाग, हिस्सा, भाग।

फाँ हना दे० (कि०) फक्का मारना, खाना, खड़ाना। फाँकी दे० (खी०) पूरेवच न्याय की व्याख्या, शास्त्रीय प्रश्नों का विचार, एकिक्का, देवा की माजा, खुर्यों देना। (कि०) चोका देना।

फौंड ( प्र॰ ) धञ्चल, घचरा। फाँद दें० ( पु० ) फँदा, फाँसी, पाश, फसडी । फौदना दे॰ ( कि॰ ) कृदना, इल्लाना, लोधना । फोंदा दे० ( ५० ) फेंदा, फांसी, फसड़ी। फाँडी दे॰ (स्त्री॰) भार, गञ्जों का बोक्ता। फाँपसा दे० (कि०) फ़जना, सजना, सजन होना। फॉपा दे॰ (वि०) फुला, सजा। सिंह, चित्र। फॉफड या फॉफर दे॰ ( पु॰ ) श्रवकारा, श्रन्तर, होद. फॉस दे॰ (प्र॰ ) सहस कीटा। जिल्ल में बकाना। फॉसना दे० (प्र॰) वधिना, बहुमाना, पक्डना, फॉसा दे० ( पु० ) फॉदा, फन्दा, फॅसडी। फॉसी दे॰ (स्त्री॰) दरह विशेष, प्रासा दण्ड, एक प्रकार की रस्सी जिसमें गला करेंसा कर श्रादमी

मार डाले जाते हैं।--देना (कि॰) गले में फाँसी डाव कर मार डालना ।---पड़ना (बा० ) मारा जाना, प्रास्त दण्ड से द्विडत देाना।--लगाना (वा०) गठा घोंट कर मग्ना, फॉसी लवा कर मस्ता, ग्राहमहत्या करना ।

फाग दे॰ (प्र॰) होली का खेळ, होली में रंग प्रादि डाइना ।--खेलना (वा॰ ) होली का धोहार मनाना, रंग डालना, गुजाल या प्रवीर मलना ! फागुन या फाल्गुन दे॰ (ए॰) फाल्गुन सास, धारहवाँ महीना ।

फाट ( पु॰ ) हिस्सा, भाग, चौड़ाई i फाटक दे॰ ( पु॰ ) सुख्व द्वार, बड़ा दरवाज़ा, बाहर का दुश्वाजा, सदर दुश्वाजा । निकसान : फाटना दे॰ (कि॰) फुटना, टूटना, विगड़ना,

फाटी दे॰ (कि०) फट गई। फाइ ( g॰ ) सुराख, दराज, दर्ग ।

फाइखाऊ दे॰ (वि-) काटने वाला, कटहा, कटखना । फाइखाना दे॰ (कि॰) चिधाडुना, काटना, काट खाना, क्रोध करना ।

फाइना दे॰ (कि॰) चीश्ना, फोड़ना, तेाट्ना। ्रफाङा, फारा दे॰ (वि॰) चीस हुआ, फटा, दरका। फाबी दे॰ (कि०) मली लगी, शोभायमान हुई, सजी, खुजी, सुन्दर लगी।

फायदा (पु॰) लाभ । फारना (कि॰) फाड़ना, चीरना ! फारस ( पु॰ ) भारत वर्ष से पश्चिम, ईरान का देश ! -ी (खी॰) ईसनी भाषा।

काश ( पु॰ ) कृतरा, दुरुदा ।

फाल तर्० (प्०) एक प्रकार की ले। हे की कील जो हल के आगे लगाई जाती है,जिससे ज़मीन खोडी आती है। शिव, बलराम, सूती वस्न विशेष, नवविध शपय के श्रन्तर्गत श्रष्टम शपथ, सवारी का टक । फालसा दे॰ (पु॰) फल विशेष। फाल्मन तत्र (प्रः) वर्ष का बारहवी माल, अर्जन, फाच दे॰ ( पु॰ ) घेलवा, सुँक, बस्तु खरीदने के बाह जी विना दाम की वस्त ली जाती है।

फावडा दे॰ ( प्र० ) कदार, कदारी, फरसा । फावड़ी दे॰ ( खी॰ ) छे।टा कुदार, क्रदाजी । फसिखा ( प्र॰ ) वरी, धन्तर ।

फाहा दे॰ (प्र॰) रुई का छेटा गोला,तो सुवन्य हत्य धतर श्रादि में हवा रहता है । मलहम की पट्टी । फिकारना दे॰ (कि॰) सिर नहा करना, सिराबारना। फिकिर दे॰ (स्त्री॰) चिन्ता, उपाय, कलाना । फिला (स्त्री०) चिन्ता, फिलिर। फिट दे॰ (पु॰) फिटकार, दुस्कार, तिरस्कार, फिटकरी दे० ( सी०) चार विशेष । [शाप, सराप । फिटकार दे॰ ( पु॰ ) धिनकार, विरस्कार, गाली, फिटकारना दे० (कि०) विकासना, तिरस्कार करना, शाप देना. सरापना ।

फिटाना दे॰ (कि॰) फेटवाना, सनवाना, सुबवाना ! फिट्ट दे॰ ( वि॰ ) छजित, शर्माया हुआ, उतरा हुआ। यथा-- उसका चेहरा 'फिट्ट 'पड़ गया। फिर दे॰ ( श्र० ) और, 'पुनः, श्रनस्तर, पुनि, वहरि, पीले, वाद, पश्चात् ।

फिरका (पु॰) दस्था, जमात, कौम I फिरकी दे॰ (स्त्री॰) एक खेळने की बला, फिरिहिरी। फिर जाना दे० (कि॰) छोटना, छोटजाना, पछ-टना, सुड जाना, पराहसुल होना ।

फिरत दे॰ (वि॰) फिरा हुआ, जौटाया हुआ, जौटाया गया, फेरा हन्ना। (स्त्री॰) वापसी, वह कर या खुद्री का महसूल जो किसी महसूजी साल के नसर में छाये जाने पर जी जाती थीर उस माछ को दूसरी लगह भैजने पर वापिस दी जाती है।

फिरता दे॰ (कि॰) रमता, चलता, घमना। फिरना दे॰ (कि॰) घमना, अमण, करना, पर्यटन हरना, रमना, छीटना, पढटना, भुइना । फिराना दे॰ (कि॰) घुमाना, छीटाना पचटाना,

मोडना ।

फिराप दे॰ ( पु॰ ) घुवाब, फेरबदुब, पल्रटाब । फिरे दे॰ (कि॰) छीटे, यूमे, उछटे, बापन धावे. चौट थावा ।

फिर्की दे॰ ( छी ० ) सिशी, फिरहिरी। फिर्नी दे॰ (स्त्रो॰) खेजने की पुरु वस्तु। किल्जो दे॰ (छो॰) पिंडची, घुटना। [वीज्ञा करना। किसकिसाना द॰ (कि॰ ) उरना, भीत होना, श्रामा फिसलन दे॰ (छी) निश्चवन, स्पटन । फिपलना दे॰ (कि॰) खसबना, निरना, खिसबना, किमजद्दा दे॰ (वि॰) विब्रलहा, पिच्छिल, नहीं की मूमि बहुत विक्ती है।।

किसलाव ( पु॰ ) बिवलन, स्पटन । रपटन । फिनलाहर दे॰ (म्प्री॰) चिक्रनाहर, बिछलाहर, फिद्दरिस्त ( स्त्री॰ ) लाता, सूची, बही । फॉिचना दे॰ (कि॰) घोना, घोती घोना, कपडे घोना। फीका दे॰ ( वि॰ ) नीरस, स्वाद रहित, उसर, सीटा, जो न मीठा है। न निमकीत।

फीता (पु॰) कपड़े की पट्टी।

फुँकार दे॰ (पु॰) फुककार,कुद्ध सर्प ग्रादि का शब्द । फुकनादे॰ (कि०) जटना। (पु॰) धागफूकने की निगाबी । सूत्राधार, थेबी ।

फ़ुकती दें (श्त्रीं) द्याग फ़ूँ कते के जिये वांस की या घातु विशेष की चौंगी ।

फुँगी, फुनगी (स्त्री॰) कबी, फुनगी। [धकेटा। फ़ट दे॰ (वि॰) घटन, मिल्ल, बायुग्स, प्रकासी, फुटकर या फुटकल दे॰ (वि॰) मिन्न भिन्न, चलत भरूग, प्रथक् पृथक्, कई प्रकार की बातुओं का समृह जैसे "फुटकर स्वी।" [ पुकाकी ।

फ़ुटकी दे॰ (स्त्री॰) विटकी, ब्रयुग्म, ब्रमहाय, ब्रव्हेखा, फ़ट्टैल दे॰ ( वि॰ ) फुट, चायुग्म, चकेला । फ़ड़िया दे॰ (स्त्री॰) फ़ुसी, झोटा घाव। फ़्रार दे॰ ( पु॰ ) दुवहार, विरस्कार । फुरकता दे॰ (कि॰) दुदना, बसुस्रमा |

फ़ुद्रगो दे॰ (स्त्री॰) पश्चि विशेष । पिचे । फुनगी दे॰ (स्त्री॰ ) कवी, कॉपल, मझरी, बीमड फुनगद॰ (स्त्री॰) पेड का शिखा, पेड की सबसे जँवी चोटी ।

फ़ॅसी रे॰ (स्त्री॰) घन्होरी, गर्मी के दिनों में पसीना मरने से जो छोटी छोटी फ़नसी निकलती है।

फ़ॅदना दे॰ (पु॰) मन्दा, मालर, गुच्छा, स्वक्षा फ्रफ्फा दे॰ (प्र॰) हमा के पति, फ्रप्की के खासी. । क्ष्यू

फुफ्फी दे॰ (स्त्री०) पिता की बहिन, फुछा, यूछा। फुफकार दे० ( go ) फुल्हार, कूँ कूँ का शब्द, फ़ॅंकार।

फ़ुफ़ेरा दे॰ (वि॰)फ़ुद्धा के सम्बन्धी |

फ़र दे॰ (पु॰) सत्य, यथार्थ, ठीक, परीचित, सन्ना, प्रमाखित ।

फुरफुराना दे॰ ( कि॰ ) शरीर के शेंगटों के सहसा खडे दोने से शरीर का पुक बार कॉप बडना, कांपना, हिस्तना।

फ़रफ़री दे॰ (छी॰) धरधरी, कम्पन ।

फ़रहारी दे॰ (स्त्री॰ ) कपकरी, हिरन । फ़ुरि ) दे० (कि०) सुसक्त, सुस्ती, उपजी, प्यान

फ़री में बाई।

फुर्त दे॰ (वि॰ ) फुर्नाला, बेगवान्। फ़र्नी देन (स्त्री॰) शीवता, चटपटी ।

पुर्तीला दे॰ (वि॰) चटपटा, वेगवान, शीप्र काने फुलका दे॰ (वि॰) फूटा हुवा, इटका (उ०)

विका।

फफोछा, पनली रोटी 1 डिटाना । फुलकारना दे॰ (कि) फुफहारना, फुटाना, फन फुल कारी दे॰ (पु॰) पुक प्रकार का कपड़ा, जियमें

सुई के काम बने रहते हैं, नैनू करहा ! फुलको दे॰ ( खी॰ ) इसकी रोटी, पवली रोटी।

फुलमड़ी दे॰ (स्त्री॰ ) एक प्रकार की यातस्याजी ।

फुलवाई दे० (खी० ) फुडवाड़ी, पुथावाटिका, फूबॉ का पुष्यवारिका । फुलचाड़ी या फुलचारी दं ( छी • ) पुरुषेधान,

फुनह्या दे॰ ( पु॰ ) लाही की मार 1 फुळाना दे॰ (कि ०) सुत्राना,मेहा करना, फुरा देना । फुलासरा दे॰ ( पु॰) लक्तो चप्पो । फुलेल दे॰ (पु॰) सुगन्धित तेल । फुलोरी दे॰ ( सी॰) बेसन या सूँग की पकीड़ी ! फुल्ल (वि॰) खिला हुआ। --ा ( वि ) फुला हुआ।

फुल्ली दे० ( जी० ) श्रील का एक रोग, नाफ का एक

श्राभूषण, पुँगदिया । फुसफुसाना दे॰ (कि॰) छिप इर वार्ते करना, काना

कानी करना, गुप्त नार्ते करना । प्रसुक्तसाहर ( स्त्री॰ ) कुसफुल करने का भाव, किया।

कुसकुसाइट (आ) कुस्काने वाला । [धोखा देगा। कुसलाता १० (कि) मुळावा देगा, सांसना, कुसलाता १० (कि) मुळावा देगा, सांसना, कुसलावा (पु॰) सांसा, चकना, मुळावा।

फुसाहिन्दा दे॰ ( दि॰ ) विनौना, वृकास्पद, वुर्गन्धी । फुरुका दे॰ ( दि॰ ) हुवैछ, शक्तिवीन, दीला ( पु॰ )

खाना, पत्नोता। व्यापनी (क्या )

फुह्यरा दे॰ (पु०) फब्बास, तट की कब विशेष। फूँ (स्त्री०) फुफकार, सर्प श्रादि का सींस खेना। फूँक दे॰ (स्त्री०) श्र्वीस, सींस दम, प्रायः र—देना (बा०) श्रास लगामा, सम्ब से काइना।—फुँक

(का॰) छात्त लगाता, सन्त्र से माहता। — फूँक इस पाँव धरना (वा॰) सावधानी से काम करना, सोच विचार कर चलना।

फू कता दे० (कि०) आत सुबतानाः वजानाः। फू कताना दे० (कि०) फनफनानाः, फुफहारनाः, क्रोध का निम्बासः।

फूँ ही दे० (क्त्री॰) कॉसी, छोटी दूँ प्र। फूँ कना दे० (कि॰) सुँह से इवा निकालना, श्राग

सुलभागा ।

फूझा (स्त्री॰) हुआ, पिता की चितिण ।
फूट दें (स्त्री०) फल विशेष, ककड़ी, वर्की हुई
ककड़ी, विशेष, परदार हैंप, क्षममेल, असममिल,
खालामा, क्षित्रतादा — पद्मा (या०) विशेष
क्षेत्रता, हेप पढ़ना, विशेष अयल होना।—फूट
कर रोता (वा०) व्हर्गना, मुक्क है से रोना।
—रहमा (वा०) हु वहना, जलता होना।
—होना (वा०) अनवनाय, क्लिताय।

फूटन दे॰ ( स्त्री॰ ) जनवसात्र, निरोध, द्वेष । फूटना दे॰ ( क्षि॰ ) फटना, ट्रटना, नप्त होना, दुकड़े दुकड़े होना । फूटता दे॰ ( वि॰ ) हरा हुया, फूरा, वह अष्ट, सम्र । फुटा दे॰ ( प्र॰ ) अम्र, खण्डित, हरा।

फूटो दे॰ (कि॰) हुटो हुई, समा ( ६८७०) संसी कोडी।—सहँ पर काजल न सहँ (वा॰) समय पर सामान्य कष्ट न सह कर पीड़े अधिक रूष्ट डागा, होटे क्ष्ट से थयने के लिये वड़े क्ष्ट में फैसना।

में फैसना।

पूर्ता दें ( पु॰) कुशा हो पति, रिता के अधिनीपूर्ता दें ( पु॰) कुशा हो पति, रिता के अधिनीपूर्ता दें ( पु॰) पुस, कुना ( कि॰) कुशा, खिला,
खुत यथा ( —कीमी (स्ती॰) पृक्ष प्रशास साथ।
फुलाता दें (कि॰) खिसा, सुश्रमा, हुळकाना, खान-

न्दित होना।

फूलात रे॰ (पु॰) सूजन, शोध, फुकाहट। फुली रे॰ (स्त्री॰) अखि का सोगः "कुरुना किया

का मूत्र काल' (स्थ्री॰) फूबी हुई। फूद दे॰ (पु॰) तृषाः वास, सुखी वास ।—में विजन गारी डालना (वा॰) कमहा उठाना, कनड़ा

र्टरा करना । जन्म के (१०) सरहा स्थाता सन्ती, प्राने

फूलड़ा दे॰ (पु॰) गृदड़, क्ष्माबा, घमी, पुशने बस्त्र । फूसी दे॰ ( स्त्री॰ ) चोकर, सूसी ।

फूहडु वा फूहर है॰ (डि॰) श्रिरीवित, जनसीक्षा, मूर्ख !--पन (पु॰) भहापन !

फूहड़ा वा फूहरा दे॰ (वि॰) इस्तित वादी, इन्नका। फूहा दे॰ (यु॰) रहें का फाइा जिसे दूष में मिगो कर बनों के पिछाते हैं।

फूहार, फूहारी दे॰ (स्त्री॰) क्षीसी होटी छोटी बूँद। फॅक दे॰ ( म्त्री॰ ) प्रचेप, निचेप, खाग।

फ्रॅंकता दे० (क्रिं॰) प्रचेषय करना, खानना, दूर करना, निकाल देना, ध्यतगकर देना, घोड़े को सरपट दौड़ाना। जह पदाधा ही के खान के वर्ध में बुसका प्रयोग होता है।

फेंक देना (बा॰) दूर गिरा देना, निरोप करना। फेंकाब दे॰ (पु॰) फेंक, लाग (बि॰) लागने योग्य, फेंकने योग्य।

फेंकेल दे॰ ( पु॰ ) फेकने वाला।

फॅंट दे॰ ( ज्ञी॰ ) कमरयन्य, कटियन्थन, पहुला । —वाँधना ( या॰ ) उद्यत होगा, तैयार होना, प्रस्तुत होना, जनना, कमर वाँधना, हुयदसी। र्फेटना दे॰ ( कि॰ ) मिलाना, बेसन धाढि को अच्छी तरह सानना । फेंटा दे॰ ( पु॰ ) मुरेडा, साफा। फेंटी दे॰ (मी॰) प्रॉटा, लच्छा,प्रहीया । प्रिसामध्ये । फेंकड़ी दे॰ (स्त्री॰) चलने की अगक्ति, यागमन का फीया तद्० ( पु० ) फेन, काग, गाद, मल। फीन सत्व (पूर्व) काम, समृद्ध कफ, जलमल ।-इर फेनयत्त ।--वाही ( प्र० ) जल, रस, समुद्र, दूध। फ़ैनाना दे॰ ( बि॰ ) मान चाना, फेन उठना, धान्त

िमिडाई । होना, थकित होना । फेनी दे॰ (स्ती॰) परुवान विशेष, एक प्रकार की फीनुस दे॰ ( पु॰ ) धमुत, सुधा, पीयूप, नव प्रसूत, गी और भैंस का दुध । [माँस ली जाती है,लगज् । फॅरुइा (पु॰) हानी के ऊपर का भाग जिसके हारा फेसडी ( खी॰ ) युन्य, चलनशक्ति । फीर दे० (थ०) पुन , पुनि, वहरि, बारवार । ( पु० ) धुमाव, बौँकापन, बक्रता, चक्रर, पलटाव, बदली.

त्ररे दिन, श्रभान्य, कठिनता ।—साना ( वा० ) चक्र साना, भटरना, क्यं उठाना, दु स सहना । —देना (बा॰) लौटा देना, पलटा देना, पीझा दे देना, प्रत्यर्पण करना ।-फार ( या॰ ) श्रद्रख यदल, छुल कपट, घोग्या, इधर उधर । फेरना दे॰ ( कि॰ ) लीवना, घुमाना, हवाना । फीस दे॰ ( पु॰ ) घुमात्र, प्रविचय, मॉॅंबर, सहपटी। फेराफेरी दे॰ ( खी॰ ) श्रलशे पत्नरी, परस्पर श्रर्पण । फेरी दे॰ ( स्त्री॰ ) प्रदक्षिणा, निस्त माँगना, भिचा के लिये चश्रर लगाना ।—याला ( पु॰ ) निमाँती.

पैकार, गली गली घूम कर येचने वाला दुवानदार । फेंन तद् (पु॰) सियार, श्रमाल, गीदड । फेर दे॰ ( पु॰ ) फेर, चक्रन, चक्र, धुमाव।

फेंटा (प्र०) देखो " फेंटा "।

फैलना दे॰ (कि॰) पसरना, विधरना, चारों श्रोर फैल जाना । फैलाना है॰ ( कि॰ ) विद्याना, पसारना, विन्तर युक्त करना, चौडाना, प्रचार करना, प्रभाश करना

फैज़ाब दे० ( पु० ) पमराव, प्रचार, विद्याव । फोंक दे॰ (गु॰) सोसला, पोला, भीतर मे गून्य, योथा। (छी०) वाण का एक भाग

जिधर पेच लगाया जाता है।—ो ( स्त्री॰ ) नली. छदी । फोफी दे० ( खी॰ ) नली, छुड़ी, नलिका, एक प्रशार का बाजा। (वि॰) पोली, घोखली। फोंहार दे॰ ( छी॰ ) फ़हार, फ़ही, फींसी

फों के दे॰ ( पु॰ ) सीठी, निस्सार वस्तु । फोकट दे॰ (पु॰ ) हाँ हा, कहाल, दरिद्ध। (गु॰ ) सॅत का, विना दाम का, विना परिश्रम का।

फोकड़ दे॰ ( पु॰ ) घुरा, वृहा। फोकर ( प्र॰ ) दरित्र, दीन, कगाल । फोडना दे॰ ( कि॰ ) तोइना, भग्न करना, नष्ट करना,

फाइना, चीरना, दुकडे दुसडे करना । फ्तोड़ा दे॰ ( पु॰ ) वस, स्फोटक, पिरनी। ( कि॰ )

तोंडा, तोड़ दिया, इसड़े कर दिया।

फोरा दे॰ ( कि॰ ) फोड दिया, तोड़ दाला। फीला दे॰ ( पु॰ ) फफोला, झाला, फुस्सा । झिला ।

फोस्का दे॰ ( पु॰ ) फफोला, फोला, पुलना, फलका, फीज दे॰ (खो॰) सेना, सैन्य, सैनिक, योदा। —दारी (को॰) कगड़ा टटा, मारपीट।—ी

(वि०) सैनिक। फौन टे॰ ( बी॰ ) मृखु, मरण, निधन।

फौरन दे॰ ( थ॰ ) तुरन्त, शीध। फोलाट ( पु॰ ) पका लोहा ।--ी ( वि॰ ) पीलाट

पावना हुआ।

व

य यह व्यञ्जन का तेईसवाँ वर्षी है, यह छोच्छा वर्षा है. क्योंनि इसका उचारण स्थान छोष्ट है। ब तव् ( पु॰ ) बन्य, समुद्र, सागर, जल । वँक ( पु॰ ) मुनाव, मुनावट ।

चँकाई दे॰ (स्त्री॰) बक्रसा, टेडापन, तिरहापन । चँग ( ए॰ ) गॅंगे की भस्म का रस विशेष, बगाल। वेंगरी दे॰ (बी॰) दियों का एक आभूपण जो पहुँचे पर पहिना जाता है।

वंगता ( पु॰ ) फ्रेंगरेजी हैंग का सकान ।
वंगाता ( पु॰ ) भारतवर्ग का पूर्वी ग्रान्त विशेष ।
वंगातिल ( खी॰ ) बंगात देश व्यक्तिनी की ।
वंगातिल ( खी॰ ) वंगात को वारिन्दा ।
वंगी ( खी॰ ) वंगात का वारिन्दा ।
वंजी ( खी॰ ) कोंग, जबद्द ।
वंजी ( खी॰ ) कोंग, जबद्द ।
वंजी ( पु॰ ) कोज़, जबद, वीरान ।
वंजी ( पु॰ ) कोज़गरी, वह व्योपारी जो वैज आदि
पर माल लाव कर वूमा करता है ।
वंजीरी ( रजी॰ ) वंजीर की वी ।
वंजीरी ( रजी॰ ) शोपिक विशेष, गर्भ नाशक
शोपिष्ट ।

वँटबाना रे॰ (कि॰ ) विभाग कराना, यँटाना, हिस्सा सगाना । [कर्ची । वँटबेया रे॰ (फ़॰) बॉटने वाला, विभाजक, विभाग-वँटाना रे॰ (फि॰) भाग कराना, हिस्सा कराना, भाग सराना ।

वंडी दे॰ ( ज़ी॰ ) झोटा यहा, अपवेहाँ । बंडेरी ( स्त्री॰ ) घर के इस, का सर्वोच भाग। बंडोहा दे॰ ( पु॰ ) वयवदर, चक्रवात, अन्यह। बंद ( पु॰ ) बंधन।

वैंद्गी (स्त्री॰) सलाम, पूजा, गुलामी । वैंद्गीय (पु॰) उत्सव के अवसर पर द्वार पर वाँधी जाने वाली पसों की साला।

बाधा जान वाला पत्ता का साला। बंदर (पु॰) वानर।—ो (स्त्री॰) यंदर की सादा। वंदी (पु॰) भार, चारण, क्रेंदी।—गह (पु॰)

जेलखाना ।—जन ( पु॰ ) चारण, भाट । घंटक (स्त्री॰ ) स्वनास प्रसिद्ध आग्नेयास्त्र विशेष ।

वंदुहा ( पु॰ ) तुष्कान, श्रंबह । वंदुहा ( एका॰ ) वाँदी, गौकरानी । वंदोबस्त ( पु॰ ) प्रयम्ब, व्यवस्था । वंदोल ( पु॰ ) हासीपुत्र ।

इंध (पु॰) गिरी, गाँठ, बल्बन ।—क. (पु॰) रेहन, आती, गिरवी, घरोहर ।—मा (कि॰) गाँठ पदना, घंद होना, केंद्र होना ।—बादा (कि॰) गाँठ विल्लाना ।—डि (स्ती॰) याँघने फी

मज़दूरी । संधानी (स्त्री॰) कुली, सजदूर ।

बंधानी ( स्त्री॰ ) इस्ती, मजद् बंधुग्रा ( पु॰ ) चंदी, लैदी। वंधुर (वि०) ढाल्, चढ़ाव, उत्तराव। (पु०) हंस पत्ती।

वंधेज (४०) वंधान, नियत।

वंसी (स्त्री॰) वाँस का बना मुँह से बजाने का बाजा।

चस्वर दे॰ ( पु॰ ) लता, लतिका, येल ।

इक तद० (पु०) पिंच विशेष, वगला ।—ध्यान लिगोंना (वा०) पांचवड करना, दम्म करना, मत- जय सामने के लिये धार्मिक बनना दिवांचा धर्म । अधुर किरोप के हाम से यह मारा गया है। ऑकुप गैप वालकों के साम माम वसाने के जिये वन गये थे, वहाँ ज्यासी गायों को जल पिजाने के लिये वन गये थे, वहाँ ज्यासी गायों को जल पिजाने के लिये वे एक तालाव पर गये। उसी समय वकरूपमारी खहुर श्रीकृष्ण को निगल गया। ध्यननर श्रीकृष्ण के तेत से व्यथित होकर उसने श्रीकृष्ण को उनल दिया उपरान्त श्रीकृष्ण के उसने विशेष प्रकार कर उसने मार बाला।

वकची दे॰ (स्त्री॰) श्रोपिष विशेष । वकना दे॰ (कि॰) वक्ताद करना।

वक्विक्ष्य दे० (वि॰) वात्त्री, गण्पी, वक्वादी। वक्क्षाव् दे॰ (पु॰) वक्क्फक, वक्वक। वक्क्षाद्वी दे॰ (पु॰) वक्क्षकिया, गण्पी, योहिया,

हृथावारी । वक्तवास दे० ( प्र० ) वक्तवार, याचावागा, मुखरापन । वक्तवाहा दे० ( प्र० ) यहबहिया, वक्षी, वाचाल, यक्त

बादी, बकवाद करने वाला । चक्तरा दे॰ ( ए॰ ) यज, छाग, छागल ।

वकरी दे॰ ( स्त्री॰ ) हेरी, हागी, हाजा । वकसा दे॰ ( पु॰ ) हिस्तका, हाल, स्वक्, स्वचा । वकसा दे॰ ( वि॰ ) समेट, मिलान, बन्धेनी । बकसूना, यकसुत्रा दे॰ ( पु॰ ) चपरास का काँदा। यकसीला दे॰ ( वि॰ ) बक्त्या, वसीला, कराय। वकासुर तन्॰ ( पु॰ ) यक नाम श्रसुर (देग्दो घक)। यकिया दे॰ (स्त्री॰) छूती, चाकू, घनन् । ( वि॰ ) यक-यादी, घनकी।

वकी तत्॰ (स्थ्री॰) पिनणी विशेष, वक की म्त्री, पतना नामक राजसी।

वकेलू दे॰ ( पु॰ ) मूँज, वाँस का वक्खा। यकोटना दे॰ ( पि॰ ) नोचना, खसोटना, नपाधात ं करना, नपाचत करना।

यक्रम दे॰ (पु॰) रॅगने ना नाष्ठ विशेष। [स्वया। चक्रल तद्॰ (पु॰) वराज, वक्रला, छिलान, ध्वक्, ; चक्री दे॰ (वि॰) गप्पी वस्त्रादी, माचाल। चक्रदस्त तत्॰ (पु॰) प्युर विशेष,शिशुपाल के माईं

का नान ( वि० ) टेडे वॉर्तो वाला । यस ( उ० ) दुनिया, सरार, एखी । यस्तरी दे० (स्त्री० ) महत्त, गृह, धर, कुरी, कॉपड़ी । यसान तद० (उ०) यबार्ड, सर्पन, स्त्रीत, ततात्र, ग्रयसा । —कस्ता (या०) स्त्रीत करना, यहाई गरना । यसानना दे० ( वि० ) क्टना है, यना करता है ।

प्रशासा करना, स्तृति करना, वर्षान करना। स्वतार है॰ (पु॰) दौँका, स्वता। स्वती। पर्वारा है॰ (पो॰) प्रत्य श्वते का सपडार, दौंका, वित्या है॰ (पु॰) एक प्रकार की विद्याई। पंजियामा। कि॰) व्यत्तिया को सिर्धाई करना। पंजियामा। कि॰) वर्गत्व। को सिर्धाई करना।

बलेड़ा है • (पु॰) सगड़ा, समट, टंटा, छड़ाई। —सुसाना (वा॰) सगड़ा मिटाना।—सचाना

( या॰ ) स्नाझ करना, टंटा करना । वसेडिया रे॰ ( प॰ ) क्रण्डाला । किटाना, द्यंटना । वसेरना रं॰ ( क्रि॰ ) तिडीयं करना, विचित्त करना, वस्तेर रे॰ ( पु॰ ) सरकुन, क्षप्रकुन, क्षप्रम सुचक चिन्हा ।

144 व । बरोतिमा दे ( (कि ॰) टोहता, पुत्रमा, दिक् दिहाता । उत्तीरा दे ॰ ( पु॰ ) करात, एकरव । बरिटाटा ( पु॰ ) हतात, दान, घवटार । बाग सद्॰ (पु॰) वह, बताटा ।—बाल (बी०) वतके की भी कार. चहात्त्वे —बुष्ट ( ची॰ ) बरास्ट पाया, दीह ।—जूट दौड़ना ( वा॰ ) सस्य दीदना, यिना रोक दीदना । [एक भेद । बगड़ दे॰ ( पु॰ ) एक प्रकार का वीवज, पावज का बगड़ा दे॰ ( पु॰ ) दुःम, युज, युद, पोशा । बगाड़ या दे॰ ( पु॰ ) एजी, दुलिया, रुपटी, पूर्व । बगदना दे॰ ( कि॰ ) भुजना, की जाइना, द्वांताडीब करना, येये हुए की जीटाना, किराना, भुजाना

वगपाती दे॰ (स्त्री॰ ) कम्, क्षंत्र । वगमेल दे॰ (कि॰ ) इकट्टे होकर चवता, बगुठों की नार्ड पति वांच कर चलता !

नाई पीते बीच कर चलना | बगरे दे॰ (कि॰) फैले, थिखरे, छितरा गये, छीट गये | बगल (पु॰) कच, कॉल, किनासा |

बगला दे० (पु॰) बक, मक्ष्यची।—भगत (पु॰) क्यरी, पाखण्डी, धूर्म |—मारे पखना हाय (बा॰) व्यर्थ का परिश्रम क्राना, गरीज की मारना निष्कळ है।

ारफळ है। [इंटना प्रमाताना (कि॰) एक तरक करना, दांगे या गांवे प्रमाता (की॰) थेजी, जेब । प्रमाहंस दे॰ (दु॰) हंश विशेष । [कॅंक देना,प्रसारना । यगारना दे॰ (कि॰) छिटकाना, फैक्शाना, विशेषा, यगायन (क्षां॰) वळवा, सराजकना | [बर्गाका । विगया दे॰ (पु॰) हुळनाईंगे, पुरन्वाटिका, छोटा प्रभाविका ।

रीवों का पदशा (

वधेला दे॰ (पु॰) खांबरु, बाब का बचा, बघेल चित्रय । महम, देश विशेष । बङ्ग दे॰ (प्रः) धात विशेष, रस विशेष, रांगे की बङ्गरी, बङ्गली, दे॰ (स्ती॰ ) प्रलङ्कार विशेष, हाम में पहराने का गहना, जिसे स्त्रियाँ पहनती हैं।

घड़का दे॰ ( प्र॰ ) खपरैळ घर, वारादरी, हवादार नवे ढङ्ग का सकान, धँगरेजों के रहने का घर । बङ्गसेन, या वङ्गसैन तत् ( प्र• ) धगस्य का ब्रह्म । वङ्ग या बङ्गा तत्० (५०) र्वासकी बढ़ का पेर । (५०) नासमक्त, अनभिज्ञ, मूर्ज, निर्देखि, चेदकुक प्रयाः-राम सन्तन कसरे शह वहा ।

धन्वी काम नदी प्रनि गङ्गा ॥

—शमाधवा । बहाल दे॰ (प्र॰ ) देश विशेष, जो गया जी से पूर्व है, गांबदेस । ि जाति की स्त्री । वङ्गालिन दे॰ (स्त्री॰ ) बङ्गाल देश की स्त्री, वंबासी वङ्गाली दे॰ ( प्र॰ ) बङ्गाल देश का वासी, बङ्गवासी । बङ्गा, दे॰ (स्त्री॰ ) भौरा, सह फिकी, खेल की एक वस्त ।

वच दे॰ (पु॰) वचन, वाक्य, बोली। (स्त्री॰) छोषधि विशेष, पुरु बृत्त की जह ।

वस्तकाता है। (वि०) छोटा, वसी के लिये, वसी के उपयुक्त। ( पु॰ ) सर्वेया, भगतिया। चसकामी देव ( खीव) मीची, लोडी।(विव) छेरटी। धचत दे॰ (स्त्री॰ ) शेष, श्रविशिष्ट, भवशेष, पाकी I

वस्ति दे॰ ( छी॰ ) शेष, अवशिष्ट । वचन सत्॰ (पु॰) बात, बाक्य, कवन, कौछ करार, प्रस्तु, होड़ ।—न्द्र्युक्त ( वि॰ ) श्रविश्वासी । -- होडना (बार ) नहारना, वचन से सुदना, अप्र प्रतिज्ञा <sub>धोना ।</sub>—तोडना ( वा॰ ) कही हुई बात से महना, बचन छोड़ना 1--दन्त (वि०) मंगेतर, सगाई किया हुआ |---देना ( वा०) प्रया करना, प्रतिज्ञा करना ।--निभाना (वा॰) प्रतिज्ञा पालन करना, कही बात को पूरा करना, ग्रपनी बात पर पक्षा रहना ।—चंद करना (वा॰) वर्षन होना, प्रतिज्ञा कराना ।--- अन्ध होना ( बा॰ ) बचन देना, प्रतिज्ञा करना, श्रवनी वातों

में वेंश्व जाना ।---ग्रासना (वा॰ ) बाजा पालना, ।

श्राज्ञा सानना, कही हुई बात सातना ।—लेना (बा॰) प्रतिज्ञा करना, वचनवद्य करना !--हारना (बा॰) कही बात की पूरी न करना, अपनी हानि की वात के। स्वीकार कर खेना, विन जाने बुक्ते किसी बात के लिये प्रतिकार अस्ता।

बचना दे॰ (कि॰) रज्ञा पाना, शेष रहमा, श्रवशिष्ट रहना, बचा रहा । विक्रपसः । वचपन दे॰ (पु॰) बारय, छड़काई, लड़कपन, वचाना दे॰ (कि॰) रहा करना, उद्धार करना, छिपाना, शेष रखना, शेष वचा रखना ।

वचान दे॰ (प्र॰) स्ता, उद्घार, रखवाली, पत्र. सहायता ।

बद्धा दे॰ (प्र॰ ) लडका, होरा लढका । वस्त्रनाग दे० ( ५० ) श्रीषध विशेष, एक विष का बच्छल तद् ० ( ५० ) वस्तल, प्रेमी, कृपाल, दयाल । वच्छा देः ( प्र० ) साथ का यच्चा, बच्छशः ।

वदशासुर तद् ० ( प्र०) वस्तासुर, एक श्रमुर का नाम जिसे कंस ने फ़रणचन्द्र को सारने के लिये शेजा था, श्रीर श्रीकृष्य हारा सार डाला गया था । वहाइ, वहाइ दे॰ (पु॰ ) वस्स, गौ का वस्ता, गौ का छै।टा वच्या ।

वद्यक्त (प्र॰) देखो बछडा। वञ्चल दे॰ ( प्र॰ ) देखें। बच्छन । विद्धिया दे० (पु०) सौकी बाखी। वर्त्तरा, वर्त्वेडी रे० ( प्र० ) घोड़े का वच्चा। वज्ञका दे॰ ( प्र॰ ) पक्षीड़ी, बरा, फ़लीसी । वजना दे॰ (कि॰) शब्द होता, वाजे से शब्द निश्च-सना, सस्वरशब्द निकलना । (पु॰) भगवा, रंटा । वजनिया दे॰ (पु॰) वाजे वाले, वाजा वजाने वाले ।

सस्वर शब्द निकले । वजन्त्री हे॰ (प्र॰ ) वाजा नलाने चाला, सूत्य करने वाले का साथी. समाजी । गिलगा। बजयकाना दे० (कि॰) वयलना, उपनता, सङ्मा, वजरबद्दू दे॰ ( पु॰ ) फल विशेष, कहते हैं इस फल के प्रताप से बच्चों पर त्ररी दृष्टि नहीं लगती । वजरङ्क, वजरंग दे॰ ( प्र॰) महादीर, हनुसान जी का

वज्ञनी दे॰ (की॰) याजा यजाने डी चीज़, जिससे

पक ला**म** ।

वजरद्भी, यज्ञरंगी दे॰ ( प्र॰ ) एक प्रकार का तिलक .. सहाबीरी तिल्हा वजरा दे॰ (पु॰ ) एक मकार की नाव, जो छाई रहती है. इसकी चाल वनारस में श्रधिक है। बजाक दे॰ (५०) सर्पं विशेष। िष्यवसायी । वजाज दे० (पु०) कपडा चेचने वाला, कपडे का यजाना दे० ( कि.० ) बाबा बजाना, बाजी से स्वर के साथ शद्य निकाळना । निभागा। बजा लाना दे॰ ( वा॰ ) पूरा करना, पालन करना, बजाय ( कि॰ वि॰ ) बद्धे में, एवज में । सम्प्रता दे॰ (कि॰) फसना, उल्लाहना, लगना, वेंघना, वेंघ जाना I वस्ता (कि॰) श्रदक्ता, लगना, इसका। वस्ताना दे॰ (कि॰) फसाना, फन्दे में डाळना, पक-इना, अधीन करना । वट तर्॰ ( पु॰ ) सृच विशेष, बरगद का बृद्ध । बर्ट्स दे॰ (क्वी॰) बटेर पची, जरी बादछा का काम धनाने की विद्या। वटखरा दे० ( पु० ) बाँट, तीवने की वस्ता । यटना दे॰ ( पु॰ ) वल देना, ऐंटना, रस्ती बनाना । वटमार दे॰ ( पु॰ ) ठग, डाँकृ, इक्रीन, धूर्स । षटमारी दे॰ ( स्त्री॰ ) दगई, पूर्चता, उद्देती । घटरी दे॰ ( धी॰ ) छोटी कटोरी, पियासी । वटलोई दे॰ (स्त्री॰ ) छोटा बदुधा । यदलोही दे॰ (स्त्री॰) छोटा यद्वचा, भात या दाख चुराने का पात्र। षटमार । घटपार दें (पु॰) मार्ग का कर खेने वाला, ठग, बढवारा दे॰ ( पु॰ ) मान, श्रंश, हिस्सा, बाँट । वटाई (१०) वाँटने काकाम, रस्सी धटना, रस्सी यनाना, रस्सी बनाने की सञ्जूरी । वटाऊ दे॰ ( पु॰ ) पयिष्ठ, पाञ्ची, बडोही । बटिया दे॰ (क्षी॰ ) बटलरा, बाँट,मौळने की बस्तु । बटुधा दे॰ ( पु॰ ) एक प्रकार की कपड़े की कई सानों की डोरी से खुडते मुँदने वाली घैकी, दडी बटलोई, दाल मात पकाने का पात्र विशेष ! बद्रक तर्॰ ( पु॰ ) मेरव विशेष, ब्रक्कचारी, विद्या-ध्ययनार्थे ब्रह्मचारी, बेंडा ! बदेर दे॰ (स्त्री ) पद्मी विशेष ।

वदोर दे॰ ( पु॰ ) जमाव, समूह, भीड, उहा। वदोरना थे (कि॰) एकत्रित करना, इकट्टा करना, समेरना । वटोही दे॰ ( पु॰ ) पथिक, पान्य, पान्नी, बटाऊ । वहा दे॰ ( पु॰ ) फिरता, नाट, गिस्री सादि बदछाने का मूख्य, डिब्बा डिविया, दर्पण, मसाक्षा पीसने का परवर विशेष, छोड़ा । बड़ दे० ( पु० ) वट, घरगर, यूच विशेष।—चड (प्र॰) बक्ष वक, सक्सक । वङ्प्पनदे॰ (पु॰) बड़ाई, श्रेष्ठता, प्रधानता, बड़ापन। वडवड दे॰ (पु॰) बकपक, व्यर्थ का प्रलाप, निष्प्रयोजन बार्ते । वड़वड़ाना दे॰ (कि॰ ) वक्षक करना, प्रवाप करना। बडवडिया दे॰ ( पु॰ ) बक्षादी, बक्षी, गप्पी। बङ्घानल दे॰ ( पु॰ ) समुद्र के भीतर की श्राग। बहुहुत दे॰ ( पु॰ ) फल विशेष, एक फल का नाम, श्रीवैष्यव सम्प्रहाय के चन्त्रांत एक शाखा। वड्देला (५०) जंगली स्थर। बड़ा दे (वि॰) महान्, प्रधान, विशाल, सुरम, बृहद् । यडाई दे॰ (छी॰) महाव, उचता, प्रशंसा, विशालता। बडापा दे॰ ( पु॰ ) महत्त्व, महाई, महता l वडी, वरी दे॰ ( ह्यी॰ ) साने की एक वस्त, जो उरह या मूँग की बनाई जाती है। यहँ वा दे० (पु०) जल, ईल, इस् ! घड़े मिर्या दे॰ ( पु॰ ) बृद्ध, बुद्धा, निर्वृद्धि बृद्ध । वढइन दे० (स्त्री०) सुतारिन । [धाली एक जाति। बढ़ाँ दे॰ (पु॰) सुनार, लड़दी के काम बनाने बढ़ती थे॰ ( स्त्री॰ ) घधिकता, वृद्धि, लाम, प्राप्ति। वढन दे० (स्त्री• ) वदती, रृद्धि । बिहत होना। यदना दे० (कि.) अधिक होना, अधिकता होना, बढ़नो दे॰ (स्त्री॰) माडू, बुहारी। यदाना दे॰ (कि॰) प्रधिकाना, वृद्धि करना, छवा करना। बढ़ा लाना दे॰ ( वा॰ ) सम्मुख करना, चारी छाना. प्रत्यच करना । बदाब दे॰ ( पु॰ ) बद्रती, चद्राव, बमडाव । बढ़ावा दे॰ ( पु॰ ) उक्रमाना, उत्साह ।

बढ़िया दे॰ ( वि॰ ) इसम, रगर्गाय, महँगा, हुर्मूंख ।

बंदेला दे० ( प्र० ) बन्य सुकर, बन का सुधर ।

बहे।तर दे॰ (पु॰) व्याज,सूद, रुपमे का भावा, जाभ।

—ी ( पु॰ ) व्याज, नफा, लाभ, सूद । वहन्त दे॰ ( स्त्री॰ ) वृद्धि, यङ्ती, वपज्ञ, लाभ । विश्विक सत्॰ ( पु॰ ) जाति विशेष, यनिया, व्यापारी,

महाजन, सौदासर ! —पद्य ( पु०) हाट, याजार । विगाज दे० (पु०) वाशिज्य, लेनदेन, व्याशार, सौदासरी । विगाया दे० ( पु०) वशिक, विनया, वैश्य जाति । वत दे० ( पु०) कीट दिसेष, यात, कोळ, करार!

---कहा ( पु॰ ) गप्यो, यक्को, यक्तवादी, वातूनी ।

—चढ़ाव (पु॰) ऋगड़ा,वार्तो बार्तो में बिरसता ।

—िविना ( पु॰ ) बात्ती, वात बनाने वाला। बत्तक दे॰ (पु॰ ) पद्मी विशेष, हंस पद्मी का पृक भेद विशेष।

चतकहान दे ( पु॰ ) कहा सुनी । वतकही दे॰ (स्त्री॰) वातनीत, वोळजाळ, क्योपक्यम । वत्तकह दे॰ ( पु॰ ) वकवादी, वर्ष्यक्षिया । वत्तराता दे॰ ( क्रि॰ ) वित्याना, वातचीत करना, सम्भाष्या करना, संवाप करना, वुन्ताना, विव्याना, वत्तताना दे॰ ( क्रि॰ ) समझाना, वुन्ताना, विव्याना,

सिखाना, सङ्केत करना । वृता दे॰ ( प्र॰) खपाच, शींस की कराठी या खर्वाची। वृताई दे॰ (कि॰) वतला कर, समका कर। [बुक्ताना। वृताना दे॰ ( कि॰) वतलाना, सिखाना, समकाना,

बसास दे॰ ( पु॰ ) बास, पश्न, वाषु । बतासा दे॰ (पु॰) मिटाई विग्रेप । फिळ, बातर्जात । बतिया दे॰ ( सी॰ ) छोटा केमळ फळ, धप्रकता बतियाई दे॰ ( कि॰ ) बतळा कर, सामक र । बतियाहा दे॰ ( फि॰ ) बात करना, बतराना, सम्मा-

षया करना, संराप करना ।

वत्नी दे॰ (वि॰ ) वन्ही, वाचाल । वताली वे॰ (की॰)भांड्रेती, भांड्यना, भांटों का काम । वतौरी दे॰ (कीं) फोड़ा जो वालों के टूटने से होसा है, वलतोड़ ।

वसी दे॰ ( सी॰ ) वाती, पत्नीवा, दीपक, दीया. वीस की छुड़, छास की डंडी, मोमनची घाव में भरने की बनी, एक तरार की येग किया !—चड़ाना ( वा॰ ) घाव में बन्नी डाळना !—जज़ाना ( वा॰ ) दीपक जन्नाना, दिया वारना। वत्तीस् दे॰ (वि॰) तीस श्रीर दो, ३२, दो श्रविक तीस। वत्तीसा दे॰ (उ॰) एक श्रोपित्र का योग जिसमें ३२ श्रोपित्रयाँ डाजी जाती हैं श्रीर जो बोड़े श्रादि जानवरों का दो जाती हैं।

वन्तीसी दे॰ ( स्त्री॰ ) दन्तपंकि, दन्त समूह, दाँतों की कृतार । ( वि॰) वत्तीस वस्तुओं का समुदाय । —दिखाना ( वा॰ ) वाँत दिखाना, देंसना, चिरीस करना ।

वत्सा दे० ( पु॰ ) चीवल का भेद, बिह्नेया ।

वशुत्र्या दे० ( पु॰ ) शाक विरोप ।

बद दे० ( छी० ) रोग विशेष, रान के ओड़ों में बड़ी गाँठ का निकलना, बाधी, वाधी उठना । बदुड़ दे० ( स्त्री० ) बैर, बैर का फल, बैर का बच्च ।

बद्दा दे॰ (कि॰) नियत करना, निश्चित करना, प्राप्तना, दाँव लगाना | [बपशीर्ट, वेह्स्सती ! बद्दार (पु॰) अपकीर्ति, अपशीनता—ी (स्त्री)

वद्माश दे॰ (वि॰) लुचा, गुंडा, कुक्मी। वद्माशी दे॰ (स्त्री॰) लुक्चाई, दुप्ता।

बद्र तत् ( पु॰ ) फल विशेष, बेर या सेव, तें झा, हज़ार इपये की थैली, विनौता, कपास का भीज। बद्रि या बद्रि तत् (पु॰ ) फल विशेष, बेर का फल और युच ।

चद्रिकाश्चम तत्० ( पु० ) तीर्थ विशेष, उत्तरीय तीर्थ, जहाँ वर नारायया तपस्या करते थे ।

बद्त्त दे० ( पु० ) प्रतीकार, निवारण, वाद्रल । बद्द्रताना दे० ( क्रि॰ ) पल्टमा, परिवर्तन करना, बल्ट्टा करना, श्रन्यचा करणा, एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु लेना।

वदस्ता दे॰ ( पु॰ ) परिवर्षन, पखटा। वदस्ताई दे॰ ( स्त्री॰ ) ण्वटाई, पुड़वाई, भुनवाई। वदस्ताना दे॰ ( क्रि॰ ) पखटा करना, बदळ देना, पुरामी वस्तु को देकर नई वस्तु जेना।

बद्दती दे० (स्त्री०) मेघ, वादछ, स्थान परिवर्तन, स्थान का वरिवर्त्तन, एक स्थान को छोड़ कर दूसरे स्थान पर जाना। (वि०) वादछ वाछा दिन जैसे थाज बदबी का दिन है।

वदा दे॰ (वि॰) मविष्य, भवितम्य, भाग्य, श्रदस्ट, होनहार, भावी। वदायजी दे॰ ( %॰ ) ईंग्यों, स्पद्धों, हिसं, देखा देखी, होडाहोड़ी।

यदि तत् ( झ॰ ) इच्या पण, किसी बात के लिये बाजी रखना। (कि॰ ) कह कर, यथान करके, शर्म जगाकर, प्रतिज्ञा करके।

ददी दे॰ (ग॰) रुप्य पर । (छी॰) सुराई, कमीनापन । बदौलत (वि॰) धारय से, भाग्य से, सबन्न । पद्मल दे॰ ( पु॰) मेच, बक्की, बादल, घटा । (ख॰)

यहेल दे॰ ( पु॰ ) मेघ, शक्ती, बादल, घटा । (ख॰) यहले में ।

वद्भ तत्० ( ति० ) यँघा, वँघा हुमा। बद्धी दे० ( धी० ) भूपण विरोप, कष्ठमूपण । बघा तर्॰ ( द० ) इनन, मारण, इप्या, हिंसा। बघा तरे० (कि० ) मारना, मार डालमा, इनना, हम्या बस्ता। ( १० ) मोरीटार लेखा वस्ता।

हम्या करना। ( ९० ) टोटीदार कोटा गहुश्चा, सुसन्नमानों दा जलपात्र, मिही का लेटा। दघस्यान तत्॰ ( ९० ) क्ष्य स्थान, प्रासियों के सारे

जाने का स्थान, वह स्थान जहाँ श्रपराधियों की फाँसी दी जाती है।

प्तास दो जातो है।
वधार्ष दे ( ची० ) हपीं सब, मानन्दीस्थस, मङ्गळावधार, पुत्रीस्थय खादि माङ्गळिक समय में को
पान्यय बीग मानते हैं। [मङ्गळीस्थय ।
वधादा दे ( पु० ) माङ्गळिक वपहार, मङ्गळाचार,
वधिक तद् ( पु० ) पुरुष्पत होन किया हुआ चैळ,
मारता ।—करना ( वा० ) अप्यु निक्शळता। ।—करना ( वा० ) अप्यु निक्शळता,
आरता ।—करना ( वा० ) अप्यु निक्शळता। ।—करना ( वा० ) अप्यु निक्शळता,
आरता ।—करना ( वा० ) अप्यु निक्शळता। विद्या ।
विद्या त्वार ( पु० ) पुरुष्पत ह्या । विद्या ।
विद्या त्वार ( पु० ) पुष्पत ह्या ।
व्या त्वार ( पु० ) पुष्पत ।
व्या त्वार ( वा० ) युवती सी, पुष्पत , प्रोटी यह ।
वस्य त्वार ( वि० ) वपाई, क्य के नेसम ।—मृति
( ची० ) वपस्यात ।

वन ( ५० ) जंगळ ।

वनज तत् (पु॰) प्रव से वरपत वस्तु मात्र, कमत्व, होई, जॉड मादि। वन से वरपत, फड़, कुछ भादि। वनजर दे॰ (पु॰) पाती मृति, कसा मृति, फण्डदर। वनजर दे॰ (पु॰) पाती मृति, कसा मृति, फण्डदर। वनजारा दे॰ (पु॰) व्याचारी पनिया, सौदामा, व्याचारी की पुक काति, पहले समय में ये लेगा पेयन की चीजों हो पैछ पर छाड़ कर हुस प्रान्त मे ब्रह्म प्रान्त तरू ले जाते थे, श्रीर श्रपनी चीज़ें बड़ी बेच कर बढ़ां से दूमरी चीजें ले भाते थे। इनकी ब्रस्स समय "सार्थवाह" था "सौदा-गर" संज्ञा थी।

चन अरी दे॰ (स्त्री॰) बनजारे की स्त्री, बनजारे की परतु।

यनठनके टे॰ (बा॰) सजधज कर, श्रद्धार कर। बनत दे॰ (बी॰) एक प्रकार का गोटा, जो गोटे से ही बनाया आता है, बनना, तैयार होना, सिद्ध होना, प्रस्तुत होना।

चनतराई वै॰ (की॰) पौधा विशेष : [देाना । चनना दे॰ (कि॰) तैयार होना, स्वांग सतना, प्रेम चननिधि सत्॰ (पु॰) मसुद्द, जलसारी ।

वनपडना २० ( वा॰ ) सुधरना, निमना, निवहमा। वनमानुष तद्॰ ( पु॰ ) एक प्रकार का पशु, जिसकी बहुत सी वार्ते मनुष्यों से मिलती हैं।

बनमाला तद् ० ( क्षी० ) बनमाला, यह माला जिये भगवान् पारण करते हैं, गले से पैर तक लटकी बाली माथा, गुल्ली, कुंद, मन्दार, पारिजात भीर कमल इन गुल्मों की माला, फूल भीर पत्ती से बनी माला !

वनमाजी तद्० ( पु० ) श्रीकृष्ण । वनरपकड दे० ( पु० ) निन्दित हठ, दुराग्रह ।

बनरा दे० (पु०) दूलह, चर । बनरी दे० (खी०) दुलहिन, विवाहिता या म्याही

वनरी दे॰ (स्त्रो॰) दुस्त्रहित, विवाहिता याम्याई जाने वासी कन्या।

बनवाई दे॰ (द्वी॰) बनाने का दाम, बनाने की मन्ती। बनवेया दे॰ (पु॰) बनाने काळा, श्वियता, निर्माता। बनसी, वेसी दे॰ (द्वी॰) मञ्जूबी पकड़ने का साधन, काँठा।

बना दे॰ ( पु॰ ) दुखंदा, बनरा, यर ! बनात दे॰ ( पु॰ ) एक प्रकार का अनी कपडा, जो जाड़े के काम का होता है।

बनाना दे॰ (कि॰) रचना, पातुत करना, वैवार करना, टीक करना, दीवार सादि का बनाना, सज्ञाना, सुपाता, जोटना, सर्वाना, मिछाना। पराना, वण्यव करना, सिराना, पूरा करना, पूर्ण करना, जीवींद्वार करना। वनायुज सत्० ( पु० ) घोड़ा, ग्राप्त, ग्राप्ती घोड़ा। चनाच दे॰ ( प्र॰) बनावट, सिंगार, सजावट, मिलाप, मित्रता । श्चिकार, सक्रठनः) चनाचट दे॰ (स्त्री॰) रचना, निर्माण, डीलडील, वनावटी दे॰ (स्त्री॰) काक्पनिक, यमायी हुई, करपना प्रसत्त, मिथ्या । चनिज दे॰ (पु॰) वाखिउय, व्यापार, क्रेनदेन, श्रादान विभया दे० ( पु० ) विशिक्त, व्यापारी, सीक्षारा । वनियायन दे० ( स्त्री॰) विशिक स्त्री, बनिये की स्त्री । धनी दे० (स्त्री०) दुबहिन, नई बहु। वनेटी दे॰ (स्त्री॰ ) एक प्रकार की लाठी, जिसके दोनों श्रोर गोल जटह लगे रहते हैं, श्रथवा कोई कोई मशाल लगा देते हैं और उस लक्ष्वी को घमाते हैं। यनैती दे॰ (स्त्री॰ ) बनिये की स्त्री । चनैला दे॰ (वि०) जङ्गली, वनवासी। रिज्ञ । वनौटिया दे॰ ( स्त्री॰ ) कपासी रङ्ग, कपास के समान बन्दनवार दे॰ ( पु॰ ) ते।स्य । चन्टर दे० (प्र०) चानर, कपि, मर्कट, जहाज़ों के इहरने का स्थान I—की सी खाँख वदलना ( वा० ) शीझ कोध करना, बहत जनदी रिसाना, स्वाहिना तेवना !-की तरह नचाना ( वा०) ग्रपने श्रधीन की तंग करना !- क्या जाने

वन्दर ६ (६०) वांतर, कार, भक्ट, बहाण क दहारते का स्थान |—की स्ती खाँख वहवता। (बा०) यिद्य क्रोच करना, बहुत जवही रिसाना, धुजाहिजा तेवृना |—की तरह नचाना (चा०) व्यये श्र्यीम की तंग करना !—क्या जाने ध्रदरक का स्वाद (बा०) निर्मुणी ग्रुण की यरीषा महीं कर सकता, श्रयोग्य के गुणों का धाद करना नहीं जानता |—खत (६०) वसाध्य बाव, कठिन फोड़ा | [शेंट, अवर की स्त्री। वन्दरी दे० (खी०) खह विरोप, एक प्रकार की वन्दी तत्व० (५०) वसोगायक हातिकक्षों, अस्तर चरस्य, क्षेत्री, बन्दुखा। भूमण विवेग, जिसे दिश्वां मक्क पर हमाती हैं !—गृह (५०) केलखाना, कारामार !—जन (५०) भाट, धारमा, गुण्य वाना कते वांते । [धीन] वन्दीही दे० (४०) अराध्य, वाल का कडका |

बन्दोल दे ( पु० ) भूत्वपुत्र, दास का कड़का । बन्धा तत्व ( पु० ) श्रेष्टता, गांठ, प्रत्य ।— में पहुना ( बा॰ ) फार्द में कसना, आफ़्त में पड़ना, कैंद द्वाना, जेल में पड़ना । बन्धक तत् ( पु० ) धाती, धरोहर, विचेष, न्यास, गिरों। - द्वारा ( पु० ) ऋणदाता, रेडनदार। --धारी ( पु० ) गिरे। रक्षने वाला, न्यासधारी । --पञ ( पु० ) रेडननामा।

वन्धन तत् (पु०) विश्वमा, गाँठ, कुँत, तिवह छत्ताना, कुँद करमा। [ जोड़ा जाना। बन्धना दे० (कि०) वन्ध होता, कटकता, वन्धाना, बन्धना दे० (कि०) वांधने का काम, वांधना, वांधने की सजी।

वश्यात दे० (स्त्री०) धन्धेत्र, नियत आजीविका, निश्चित वृत्ति, नियत वृत्ति, किसी शत का निरचय । वन्धानी दे० (पु०) पत्थर कोने वाला, नशा का निया सेवढ़, अजीवची।

बन्धु तद् (पु ) मिन, बुहर, ग्रेमी, सन्तन्धी। बन्धुत्रा दे (वि ) विन्ता, वेंघा हुथा, केंदी, बन्दी। वन्धुत तद् (वि ) वज़ाव, उतराव। (ए०) हंस, बन्धुत तद ( दु ॰) असती पुत्र, बेस्वा पुत्र, महुधा हिनाक का वेंदा।

दम्धेज दे० ( पु॰ ) बन्धान, निवसित । वम्ध्या तत्त् ( स्त्री॰ ) बीम स्त्री, खदुत्रवती स्त्री । बझा दे० ( क्षि॰ ) यनना, तैयार होना, सुधरना । ( पु॰ ) वर, दूवहा ।

वज्ञी दे॰ ( खी॰ ) वसी, दुळहिन, वरनी । वन्ह्या दे॰ ( खु॰ ) टोना, हुटका, यस्त्र मन्छ।—ई ( खी॰ ) जादूगरनी, टोनही ।

वर्षश दे॰ (.पु० ) बाद का श्रंश, वर्षकी, पैतृक धन । चतुरा दे॰ (बि०) रङ्ग, श्रनाथ, श्रवहाय दीव,कंगाळ । वर्षोती दे० (स्त्री०) वर्षश, श्रद का द्वव्य ।

द्यपारा दे० ( पु० ) वाष्प, वाष्प, लाष, रास्स कन वा किसी औपवि की वाष्प से रेतापीहिल श्रारी र के फी केत सेकता !— सेता ( वा० ) वाष्प श्रारी र ह्याने देश, टायपस्तान ! [ लट्का । बहुष्मा दे० ( पु० ) लड्का, पुत्र, प्रिय पुत्र, हुखात बहुवा ( पु० ) लाइला लट्डा ! [कृत का नाम । बहुर, बहुल ( पु० ) यर्चुर, सुष्ट विशेष, पुक्र कडीले ववेसिया दे० ( पु० ) मलापी, प्रताप बक्ता वाला, गणी, गणीहिया, बयासी रेता वाला । ववेसी दे॰ (स्त्री॰) शेन विशेष, धर्श रोन, बवासीर ! बच्ची दे॰ (स्त्री॰) चूमा, मीठी, धुम्भा, धुम्बन, मच्छी। यम दे॰ (स्त्री॰) सोता. स्रोत.चार द्वाप का माप ! यमकना दे॰ (कि॰) चिल्जाना, समरना, जपर बढना, सूजना, फुल्ला ।

बस्वा, वंबा दे॰ (पु॰) सेता, स्रोत, पामी, का नछ। घया दे॰ ( पु॰ ) पद्मी विरोष, एक पद्मी का नाम, यह पची सीख बहुत जल्दी मान खेता है, तीज, तौढ़ाई दा पेशा करने वाला।

वयाला दे॰ (वि॰) बादी, बातल, बात विशिष्ट । वयान दे॰ (पु॰ ) कथन, कहन, वर्णन । बयाना दे (पु॰) खरीद फरोस्त पक्की करने को एरीदी हुई वस्तु के मूल्य में से कुछ मुख्य पेशभी या श्रमाज देना, साई ।

बयार दे॰ ( पु॰ ) वायु, पवन, धतास । बयालीस दे॰ (वि॰ ) संस्या विशेष, चालीस और

दो. ४२, दो छथिक चालीस । श्रिस्सी ८२ । चयासी दे (वि॰) चस्मी धार दो, दो ग्रधिक वरंडा, वरगडा दे॰ ( पु॰ ) वरामदा, दालान । वर तद् । (पु ) यरदान, आशिष, आशीर्वाद, इष्ट

माधि, मनात्पसिद्धि, पति, स्वामी, दूखह । बर्द्दे ( पु॰ ) तमे।ली, पान चेचने वात्या । विरसना । चरखना दे॰ ( कि॰ ) बृद्धि होता, वर्षो होना, पानी बरगद् दे० (पु०) बर, यह का पेट ।

वरमा दे॰ (पु॰) कडी, तडक, घरन, खम्बी सीधी बकरी जो कड़ी चादि बनाने हे काम में धाती है। वरजना दे (कि॰) वर्जन करना, निपेध करना, वारण करना, मना करना ।

बरटा सद्० ( न्त्री० ) इसी, राजहंसी, वर । बस्त तन्॰ (पु॰) वत, प्रास, ब्यवाय, चमडे की ₹स्सी । \*

वरतन, वर्तन द॰ ( पु॰ ) बासन, पात्र, मायड । बरतना दे॰ (कि॰) काम में लाना, इपयोग में ळाना, म्यवहार करना । दरतनी दे॰ ( स्त्री॰ ) ऋषाीटी, यर्थमाला । विटना ।

घरताना दे॰ (कि॰ ) माग स्थाना, विमाग करना. वरद सत्॰ ( पु॰ ) वर देने वाका, वर दाता। बरदान तन्॰ (पु॰) धारीर्वाद, प्रसाद, उपहार, इनाम । बरदी (स्त्री॰) लदा हुआ बैल, पोशक को एक विशेष प्रकार की हो। बरदेत दे॰ ( पु॰ ) साग, दसोंधी, भ्राणीबाँदह,

धाशीर्वाद देने वाला । वरध दे० (प्र०) वैल, वृषम ।

बरघा (पु॰) देखो बरघ। िगर्मे घारण करना। वरधना दे॰ (कि॰) बढ़ाना, पालन काना, गीका बरधाना है० ( कि॰ ) गी को गर्म घारण हराना । धरन तद् ० (पु०) वर्ण, रंग, श्रश्तर, जिलावट। ( घ० ) बल्कि, प्रत्यत ।

सरना दे॰ (कि॰ ) यस्य करना. स्वीकार करना, बराना, अपने श्रमिमत की स्त्रीकार करना, स्याह काना. पति की वरण करना।

बरनी दे॰ (स्त्री॰) पत्नकों के अप्रमाग पर जमे हुए बाल। (वि०) बरण किया हथा। वरवनी दे० (स्त्री०) वानी।

बरबस दे॰ ( पु॰ ) प्रवक्रता, जदरदस्ती । का सर्गे । बरव दे॰ (पु॰) पन्नी विशेष। यरबट रे॰ ( पु॰ ) रोग विशेष, पिछही, एक प्रकार बरबाद (वि०) नष्ट, सत्यानाश! यरवादो दे॰ (स्त्री॰ ) नाश, विनाश I

बरमसिया दे॰ (वि॰) वहुरूपिया, स्वीत रचने वाला। वरमा ( प्र. ) वर्ड का एक श्रीजार जिमसे सक्डी में छेद करते हैं।---ना (कि०) बस्मे से छेद वरराना दे० (कि०) प्रताप यकना, स्वप्त में यद-

बरवट ( पु॰ ) निल्ली, पिल्ली, प्रीडा । वरना दे॰ ( पु॰ ) एक धन्द का नाम, काँटा जिससे

मछली मारी वाली है, शांगिनी विशेष, कहते हैं उस रागिनी की मधुरता पर सर्व और हिरन में।दित दो जाने हैं। वरस तद् ० (पु ०) वर्ष, सम्वत्, संवासर, पुक नशीबी

बस्तु जो श्रद्गीम से बनायी झाती है !--गाँउ (५०) जन्म दिन के अपलच का उरमव,साल गिरह। वरसना दे॰ (कि॰ ) वानी पडना, बृष्टि होना।

वरसवान दे॰ (वि॰ ) वार्षिक, मावासरिक, वर्षी । चरमो हो दे॰ (स्त्री॰) वार्षिक दर, भाड़ा, वार्षिक वृत्ति ।

बरहा दे॰ ( पु॰ ) योष्य सृप्ति, पशुओं से चरते की सृप्ति, पुरचट का रस्ता, खेत में पानी से जाने की माली।
बरा दे॰ ( पु॰ ) बड़ा, उर्दे की पिडी की पूड़ी।
बराई दे॰ ( कि॰ ) छाँटी, चुनी, खाँटकर, खुनकर।
बरात दे॰ ( कि॰ ) विशाद की यात्रा, बरवाया, वर के सावियाँ का गमन। [ दे कोग।
बराती दे॰ ( पु॰ ) बरात में आने चाले. बर की जोर सराना दे॰ ( पु॰) पुरस्त में, जाळग रहना, परसेंग्र करना, यचा जाता।

हुज़ करना, वचा जाना । वराम्रर (वि॰) समान, साब माथ, छगावार !—-ो (स्री॰) समानता, सुकाविला ।

चरामदा दे० (९०) वरण्डा, दान्तान । वरारा दे० (९०) रस्ती, चमेहो। वराद दे० (९०) संवत, रेस्क, परहेज, बचाव । वराद दे० (९०) संवत, रेस्क, परहेज, बचाव । वराह तद्रु॰ (९०) सुकर, सुमर, विष्णु का तीवरा श्रवता।

दरियाई दे॰ (ख़ी॰) वलास्कार, जोरावरी, जदरदस्ती । दरियार दे॰ (पु॰) वलवान, प्रवस, चलशासी, प्रभाववान, समर्थ ।

चरियारा दे० (चि॰) अजवान, वढ़ कर, बटे हुए। वरी दे॰ (ची॰) कती, चुने की कती, वड़ी। चरुत्ता दे० (चु॰) वरुत्ता जळ के ऋषिपति देवता, पश्चिम दिशा के अधिपति दिकपाळ।

बरुणालय तद् १ (९० ) [ वरुण + प्रालय ] समुद्र. सारा, वरुण के रहने का स्थान ।

बसत्ती दे० (क्वी०) पपनी, फ्रांख पर के बाल । बरेज दे० (पु॰) पनवाड़ी, पान का खेत । बरेजन दे० (क्वी०) चेथिंग, रजकी । [ जाति । बरेजन दे० (क्वी०) चेथिंग, रजकी । [ जाति । बरेजा दे० (क्वी०) चेथिंग, रज़रू, कपड़ा चोने वाली पक बरेंग्स दे० (क्वी०) चिरनी, हाड़ा, एक प्रकार का पंतन वार खीट ।

बरै दे २ (पु॰) तमेाली, पान वाला । वरैम दे॰ (धी॰) तमेालिन, पनेरिन । [ उंड्छ । वरेहार दे॰ (पु॰) थोबी, देवडी, व्यार प्रारि का वरोहार दे॰ (पु॰) थोबी, देवडी, व्यार प्रारि का वरोहा दे॰ (पु॰) एक विरोप, माला । वर्छी, वर्ड्डो दे॰ (पु॰) एक विरोप, माला । वर्छीत दे॰ (पु॰) वर्षे वराला, वर्षेषारी, मालेत । बर्ट, बरता दे॰ (पु॰) जाम, श्रम्यास, साधन । बर्तन, बरनम दे॰ (पु॰) बरतन, बासन, पात्र । वर्तमा, वरतमा दे॰ (कि॰) काम में लाना, उपवेष श्रमा, स्ववाद श्रमा । बर्ताव, वरताव दे॰ (पु॰) श्रावस्य, ब्यवहार ।

वर्ती दे० (पु०) वेल । वर्ती दे० (पु०) प्रत विशेष, बढ्दे का अन्त विशेष,

जिससे वाहियों में होई किए जाता है। इतिय जाति सुबद, यथा—विजयसिंड समी। वर्माता दें (कि ) क्षेद्रश, वेपना, सांचता। वर्माता दें (कि ) क्षेत्र में वडना! वर्माता दें (स्वी ) प्रशाप, बडनास, बड़बड़। वर्षे दें (पुठ) भाषा के एक कुन्द का नाम!

वर्ष तद् (पु॰) संवस्तर, वास्त्र महीना । वर्षास्त्रत तद्द॰ (पु॰) परस भर का भीवन, वर्ष भर पर भोवन खर्म वाला। [आदा] वर्षों दे॰ (स्त्री॰) वर्षे दिन के वाद का कुल, वार्षिक वर्सोत दे॰ (स्त्री॰) वर्षोंकाल, वर्षों का द्वसदा।

वसात द॰ (स्त्रा॰) वयाकाल, वपा का समय । वहाँ तद० मेरश्क्ष, मयूर पुष्क, मेर का शांक । बढ़ों तद० (पु॰) मयूर, मेर, केडी, शिखण्डी । बज तद॰ (पु॰) सामध्ये, सकि, ताकत, वट, ऍडन । बज्रकता रे॰ (कि॰) असता, उदकता, बीळना, अपनी वड़ाई आप करना । विखाप दस्ता ।

वलन्ना दे॰ (फि॰) पिसकना, इनकना, रोना, बलताड़ पे॰(पु॰) वृत्त विशेष । विज्ञतेह । धलतीड़ दे॰ (पु॰) वाळ के हुटने से अपन फोड़ा, बलद दे॰ (पु॰) वर्ष्य, ग्रुपम, बैल । बलदाऊ दे॰ (पु॰) बलराम, श्रीकृष्ण के बड़े माहै। चलदी दे॰ (पु॰) बरा दुमा बैळ । [होना। बलता दे॰ (क्रि॰) जळता, घवकना, दहना, दस्म

यल-वकरा दे॰ ( दु॰ ) ब्राकारण मारा जामे वाळा, यक्तिदान के लिमें निर्धिष्ट घडरा । वक्तवजाना दे॰ ( कि॰ ) व्यळना, कामातर होना,

कँट की बीली । वस्तवीर दे॰ (पु॰) बळदेव, श्रीकृष्ण, श्रीसमधन्द्र । वस्तमद्गत्तव॰ (पु॰) यळदेव, यळसम् । वस्तम, सलमा दे॰ (पु॰) यळम, खामी, वियतम ।

वलमि ( ४० ) देखे। वस्म ।

यलराम नत्» (पु०) वसुरेव हेन्येष्ट पुत्र , से बनकी छी रे।इस्ती है गर्भ से स्टाय हुए थे । देवकी के सातर्वे ममं के समय कंस ने रचक नियक्त किये थे. परन्त माया ने इस क्यें को खींच का रोहकी के गर्भ में स्थावित वर दिया । रचकों की हो थे बार्ते मालम गहीं हुई. अन उन लोगी ने कम से बहा कि गर्म नष्ट हो। गया। एक गर्म आध्येष करके दसरी जगह रखा गया इस कारण रेडिसी के पत्र का नाम सङ्ख्या पडा । वज्राम ने गहायह में मगय को राजा जरासन्य की हरा दिया था, परन्स मारा नहीं था। दवेधित की कत्या लक्ष्त्रणा के स्वयस्तर हे समय की वों न श्रीकृष्ण अत्र साम्य के। पहड कर केंद्र कर खिया था। यह सुन कर बजराम पर्ध पहुँचे, परन्तु दुर्थांचन किसी प्रकार साम्य की धीरना नहीं चाहता था। यह देख कर बलराम ने कौरवपरी के। गहा में फेंह देने के खिये उस नगरी के दीवार में इल लगाया, इस्तिनापुर धुमने छगा, यह देख कर दुर्याचन साम्ब और कक्षमणा के सहित दनकी सेवा में उपस्थित हथा. साम्य की समर्पण का उसने गदायद्व सीधने की उनसे प्रार्थना की। महायीर यत्रशम ने. भाण्डीर वन में एक सक्के के श्राचात से प्रलम्बासर के। मार गिराया था । उन्होंने गईम स्वी घेनुकासुर की भी पर्वत पर फेंक कर सार हाला था ।

वजवन्त दे॰ ( गु॰ ) बजवान्, समर्थं, सशकः। वजनान् (गु॰) देखो नलवन्त । चितर पतळी सक्ता । बलही दे॰ (स्त्री॰) चाँटी, भार, बेम्स, बरगा, छस्वी बलहीन सन् ( वि॰ ) निवंत्र, बल शुन्य, दुबंछ । वलाई दे॰ (वि॰) वलैवा, चारीवाँद, चर्यास, वाइरी,

दर के, बदासीन ।-- लोना (धा०) द स से महा-यता पहुँचाना, श्रन्य के दु.स हटाने की इच्छा । वलिन्हार ठद० ( पु० ) यरवन, इठाद, जबरदस्ती । विति तत्० (प्र०) नैवेश, देवता या भोग, धारा, पुत्रा, राजा विशेष, दानवर्गत, मे विशेचन के पुत्र मार महाद के पील थे। बिता के सी पुत्र थे, बाग सब से बड़ा था। पराक्रमी दानवपति एकि दी दमन करने के लिये भगवापू ने बामन अवतार मध्य किया या । यकि न पुरु यन्त्रमेश यहा किया

था, उस यज्ञ की समाप्ति के समय मगवान वामन रूप घर करके वर्डा उपस्थित हुए । शामन रूपी विष्ण ने बिख की धनेक प्रकार से प्रशंसा काहे इससे तीन पैर भूमि भागी । देखगुर शुकाचार्यने भगवान की पहचान लिया था. प्रतएव बिक है। बन्होंने दान देने से रेका, परन्तु बित ने बनकी दाते। पर कुछ भी ध्य'न नहीं दिया । बिक्र ने प्रतिज्ञा श्रष्ट होना उचित्र नहीं समस्ता। बिलाने वामन की यथाविधि पता की, छीर तीन पर मिर्स इनके सक्त कर दी। यथ सामन ने खपना क्रव इतना विशास बनाया कि स्रोतों के शाक्ष्य की सीमा न रही । उन्होंने दो पदों ही में स्वर्ग बीह मार्येंडोड भाप डाला. सीसरे पेर के लिये स्थान नहीं बचा। इनकी सायाची समस्त का बिल के धनवरों ने इन्हें श्रद्भ शस्त्र से कर सारना चाहा. परना वे शीम ही विष्णु के बनुचरों द्वारा हटा दिये गये ! बिंह ने मी चपने चनुचरों के। यद करने से रोका। धनन्ता विष्णु ने तीमरा थेर रखने के किये बखि से स्थान र्मागा। धनि रापना सिर ही पैर रखने के लिये स्थान यसाया । वामन का सीसरा पैर कर बलि के सिर पर रखा गया, तत्र दानवपति भगवान् की स्रति करने लगा । उसी समय विदय के धनन्य भक्त धीर बिख के वितासह प्रहाद वहाँ स्वस्थित हुए । नहीं प्रार्थना से भगवान ने बलि का बन्धन कटवा दिया। भगतान ने महाद से कहा कि ' बिता ने बहुत त्याग करके भवनी सन्यताका पाउन किया है, चतपुत्र में इनके। देवताओं की भी दुर्वम पद देंगा। सावधि मन्दन्तर में ये इन्द होंगे। जब तक वह सम्बन्तर नहीं ग्राहा. तब तक सुतल में जाकर इन्हें रहना पड़ेगा, में सर्वश फीमोटकी गदा खेरर यहाँ उपस्थित रहुँगा, चौर इनकी रचा करूँगा। " भगतान विष्णु की भाग से बिल सतल नामक पाताल में रहने लगे। यितदान तत्॰ (पु॰) देममोग, देवता के विषे किमी जीव की हिंसा।

वैजिस्टर ( प्र॰ ) वैरिस्टर । यजित्र सत्० ( वि० ) यजशासी, वस्त्रात्

समञ्जा

विलित तत् ( वि॰ ) सिन्छम्न पड़ा हुआ, शिक्त-दार, यल पड़ा हुआ, सिमदा । विलिपुट तत्त् ( दु॰ ) काक, कीया, कात । विलिपुट तत्त्व ( दु॰ ) केक, कीया, कात । विलिप्स तत्त्व ( दु॰ ) कैंकुश, चाडुक, कोडा, वानरों का समूह ।

वितिहारी दें ( बी० ) निद्धावर, वधाई ।——जाना ( वा० ) निद्धावर होना, वत्त जाना, वलवत जाना।

व्हली तत्० (वि॰) यलवान्, समर्थ, पराक्रमी, पराक्रम शाली।—वर्द्व (पु॰) साँह, वृपभ।—मुख (पु॰) थानर, कपि, मर्लङ, वन्दर ।

वलीयान् तत्० ( वि॰ ) वली, वलशासी, यलवान्, पराक्रमी, अत्यन्त पराक्रमी, श्रधिक वलवान् । वद्ध दे॰ ( पु॰ ) ताक्रत, यस्त्र, ( क्रि॰ ) सुलग उट,

वर जा, भभक जा। बह्यद्रमा या बह्यदा दे० (वि०) रेतीला, बालुकामय।

बल्लुआ या बल्लुबा द० (१४०) स्ताला, वालुकानया बल्लुरना दे० (कि०) नोचना, खसोदना, खलारना, खरचना।

चलुता दे० ( पु॰ ) शुलशुला, शुलका, शुलशुद्धा । चलेंडी दे० ( की॰ ) मर्कवा, मगरा, खनरा । दो शुप्पर के बीच का उटा हुआ भाग । चलेवाँ दे० ( की॰ ) बलाई ।

वलया दं॰ ( खा॰ ) वलाइ । बहुम दे॰ (पु॰ ) भाला, सेल, बर्झा, नेजा, श्रस्त्र विशेष । विशेष ।

वहीं दें (स्त्री॰) यहा, नाव खेने का यहा, लम्बा स्वस्टाइर दें (पु॰) ग्रन्थद, बगूला।

बबाई दे॰ (स्त्री॰) निवाँई, पैर तले का वाब, बिपा-दिका, शीत से पैर का फटना।

ववास्तीर दे० (पु०) रोग विशेष, अर्थ रोग । वस दे० (पु०) कृष्य, अधिकार, वल । (ख०) धर्मान, चहुत, पर्यास, अलम् ।—करमा ( वा०) अधीन करमा, वर्श में करमा, चुप करमा, टहरमा ।

वसन तद्० ( ५० ) वस्त्र, कपड़ा । वसना दे० ( कि॰ ) रहना, भरना, ठइरना, वास

करना। दे० ( पु॰ ) बतरा, वही खाता। इसनी दे० ( स्त्री॰ ) रुपये रखने की पतलो धैली जो कमर में बाँब ली जाती है, बैसी। वसन्त तर्० ( पु॰ ) वसन्त, एक कहु का नाम, जो प्रधान कहु समकी जाती हैं। फाल्गुन और बैत ये दोनों महीने वसन्त कहु में हैं, कोई कोई वेंद्र और बैता के ही वसन्त कहु मानते हैं। — फूलना ( वा॰ ) सरसों का फूल ।— के घर की भी ख़बर हैं या वसन्त की कुछ भी ख़बर हैं। वसन्ती तर्० (पु॰) पीजा क्षा । (वि॰) पीजे रग का। वसराना दे॰ ( कि॰) पूरा करना, समास करना। वसराना दे॰ ( कि॰) दिकाना, चये गाँव भराना,

यसती बसाना ।

सहता दे ० (उ०) वर्ड्ड का एक श्रस्त विवेष, जिससे
जमकी कारी और छोजी जाती है । [का श्रस्त ।

सहता दे ० (स्ति) । अवस्थों का श्रस्त ।

सहें व्हें हैं ० (सि) । अवस्थों का श्रस्त ।

ससेरा दे ० (वि०) सहा, उपसा, दुर्गन्थपुक्त । [स्थान ।

ससेरा दे ० (पु०) खोता. वेरसका. परिणों के रहने का

ससेवासर दे ० (पु०) श्रिया, स्थान, यार ।

सस्ती दे ० (स्ति) । प्राम, गाँव, व्हावा, पुराव, पुराव,

सस्ती दे ० (स्ति) । प्राम, गाँव, व्हावा, पुराव, पुराव,

सस्ता दे ० (स्ति) । पराव, द्रयम, चीक जिस ।

सस्ता दे ० (पु०) स्थित, यसन, वसना, वेदन, वर्षदना।

सहकता दे ० (कि०) निराण होना, धोला खाना,

बहुकना दे० (कि०) निराश होना, श्रीखा खाना, भरकना, भूलना, जच्यन्युत होना, उद्देश श्रष्ट होना। बहुकाना दे० (कि०) शुलाना, निराश करना,

घोखा देना (

चहङ्गी दे॰ (रत्री०) बोम होने वे लिये तराब्दुसा एक चहु, इसमें दोनों स्रोत सिक्हर लक्ष्माये जाते हैं। बहुजाना दे॰ (कि॰) यहमा, दिगदना, खराब होना। बहुत्तर दे॰ (ग्रु॰) सक्तर स्रोत हो, हो शिषक सम्बर, ७२। बहुन दे॰ (क्री॰) अगिमी, यहिन। [फा चलना। यहना दे॰ (क्रि॰) भवना, पानी का चलना, हवा चहनें उ. दे॰ (पु॰) यहनोई, भगिनीपति, वहिन का पति।

न्यस्तिता दे २ (स्रो०) यहित । यहत्ताहे दे ० (स्रो०) यहता । यहत्ताहे दे ० (स्रा०) वहता के प्रीव, भीनतापति । यहर दे ० (स्रा०) नालों की भीव, नौका समूह । यहर्पा दे ० (स्रि०) यथिर, न सुनने नाला । यहरिया दे ० (५०) अग्रुट्य वर्तन, अपित्र वास्त, (चि०) वाहर का, सप्तु, यतिष्य, पाहत । घहरी दे॰ (स्ती॰ ) पदी विशेष, थाज पदी। बहुत दे॰ (खी॰) गाडी, वैलगाड़ी, स्थ, एक प्रकार की यैजगाडी जो पुराने समय में बनती थी।

बहुलना दे॰ (कि॰) प्रसन्न होना, भूलना, खेलना, बहवना ।

यहलाना दे॰ (कि॰) खिलाना, प्रसन्न करना, सनी-रञ्जन करना, मन बहलाव करना, मुलाना. फिराना ।

वहतिया दे॰ ( पु॰ ) गाड़ीबान, गाड़ी हाँकने वाला । वहली (सी०) छोटा यहल, घडने की गाड़ी, रथ, बैजगाडी।

बहादुर (वि॰) ग्रुर, वीर ।—ी (श्वी॰) धीरता, ग्रुरता । यहादेना दे॰ (कि॰) तोड़ना, उजाड़ना, विगाडना, खुराब करना, फॅबना ।

बहाना दे॰ ( कि॰ ) भसाना, चलाना, वहा देना । घडा फिरना दे॰ ( वा॰ ) भटकते फिरना, बिना काम के दौड़ते फिरना। [या जाना।

यहाव दे॰ ( पु॰ ) बाद, चड़ान, नदी की चाल, सोते चहिन देव ( छीव ) भगिनी, बहन, सहोदरा ।

यहिरा दे॰ ( वि॰ ) वधिर, वहरा। यहिराना दे॰ (कि॰) बाहर निकालना, बाहर

करना। यहिर्देश ढत्॰ ( पु॰ ) बाह्य स्थान, बाहर की भूमि,

याहर का देश । [विपरीत आचरणकर्ता । वहिर्मुख तन्॰ (पु॰) धर्म विभुग, उदासीन, अधर्मी, घदिला दे॰ (स्त्री॰ ) यन्ध्या, बाँमा, विना लड़के की की, जिसके कभी खड़ना न हुआ हो।

वहीं दे॰ (स्त्री॰) साता, खसरा, महाजनी के हिसाब लिखने भी पुस्तक। [सामग्री। वहीर दे॰ (स्त्री॰) मैनिकों का सामान, सेना सी यहुतत्० ( प्र० ) बहुत, ग्रधिक, यहा विशाल। —तिथ (वि॰) बहुत दिन, बहुत समय, बहुत वार, भनेक समय।—दर्शी (वि०) बहुत देखने वाला, दूरवशी, विद्वान्, अभिन्न, परिदत्त ।-धा ( घ० ) बहुत प्रकार से, खनैक प्रकार से, धनैक

बार, भनेक समय ।—माडु (पु॰) सवस, सहस्र-

वाहु, मार्तवीर्य।—मूत्य (वि०) महुत मूल्य

मा, बहुत दाम का, बढ़िया, महँगा।-चचन

(पु॰) श्रिकि सरवा बोधक प्रत्यवा (गु॰) थ्रनेक बचन, श्राधिक बाक्य।—विधि (गु०) श्रनेक प्रवार, श्रनेक भाँति।--ग्रीहि (९०) समास विशेष, एक समास का नाम, जिससे घन्य पदार्थ का बोध होता है। इस समास में धन्य पदार्थ की प्रधानता रहती है।

बहुत दें० (वि०) श्रनेक, श्रधिक, हेर, भूरि। बहुतात दे॰ (स्त्री॰) यधिकता, श्राधिक्य, श्रधिकाई, समाई ।

बहुतायत दे॰ (स्त्री॰ ) श्रधिकाई, सरसाई। बहुतिस दे॰ (वि॰) श्रतेक, श्रधिक, प्रायस । घहुनेन दे० ( पु॰ ) इन्द्र, देवराज ।

बहुर या बहुरि है॰ (श्र॰) फिर, श्रीर, पुनि, पुनः। बहुरद्री दे॰ (वि॰) चज्रल, चपल, ग्रन्यास्थित, चित्रित, रग विस्त ।

बहरना दे० (कि॰) लौटना, वापिस झाना। बहराना दे॰ (कि॰) लौटाना, फेर लाना, बचा लाना। बहुरि दे० ( थ० ) और बार, पुन , फेर, पुनि । बहरिया दे॰ (स्थी॰) बहु, चथु, हुलहिन।

बहरूपा दे॰ ( पु॰ ) गिरगिट, शरट, कहते हैं स्वभाव ही से इसका रग प्रति दिन बदला बरता है।

यहरूपिया दे॰ (पु॰) स्वॉंगी, मॉॅंड, श्रनेक रूप घर कर जो भीस माँगते हैं।

बहुल तद् (वि॰) भन्तु, श्रधिक, बहुत । (पु॰) रूप्य वर्ष, काला रग, श्राकाश, गगन, श्रप्ति ।—गन्धा (स्त्री०) इलायची।

यह दे॰ ( खी॰ ) यथु, खी, दुलहिन, परोहू,पुत्रवयु। बहेड़ा (३०) फल विशेष।

बहेलिया दे॰ ( पु॰ ) वधिक, व्याध, चिडीमार। यहैत दे॰ ( ५० ) रमता, दुष्ट, दुर्जन, फिरने वाला। यहार ) दे॰ (ध॰ ) फिर, दुहरैया, जीटाने वाला, यहारी ) फेरी। सियर शन्द्र।

बसनेटा दे॰ (पु॰) ब्राह्मण का पुँथ, तिस्कार-यंचना (कि॰) याँचना, समक्रना।

वंडा दे॰ (वि॰) येप्ँछ का, प्ँछ रहित, कुरूप, श्रवेला, निना परिवार का, तरमारी विशेष । वांक दे॰ (सी०) वकता, तिरक्षापन, टेझपन, सुकाव,

मदी प्रादि का छुमाव, दोप, श्रपराध, शस्त्र

विशेष, जिसका आकार कदार के समान होता है. भूपण विशेष, यह भूएण वाह मध्य में पहना जाता है।-पन ( ५० ) विद्योरन, तिरखापन । वाँका दे॰ (वि॰) टेहा, तिरका, लखा, छैला, यकडैत । वाँगा दे॰ (पु॰) सबीज कपास । वाँचना दे० (कि०) पड़ना, पाठ करना। वाँका तद्० (स्त्री०) बाँका, चाह, सनोस्थ, श्रमिलाप। वाष्ट्रिकत तद्० (कि०) ईप्सित, श्रभीष्ट, चाहा हश्रा, इन्छित, अभिलपित ।

वाँजर दे० ( पु० ) वक्षर, ऊसर, पटपर । वाँभा दे० ( खी० ) वन्ध्या, अपस्ता । वाँट दे॰ ( पु॰ ) भाग, श्रेंश, हिस्सा, तौलने का वट-खरा. गाय भेंस का वह भोजन जो इध दहने के

समय उन्हें दिया जाता है। सन्ध्या का वैधा विंदना, हिस्सा लगाना । हन्ना भोजन। द्याँदना दे॰ (कि॰) भाग करना, विभाग करना, बाँडा दे॰ (वि॰) पुच्छ रहित पशु, बिना पूँछ का पशु,

अकेला, असहाय, जिसके कोई न हो । वाँडी दे॰ ( खी॰ ) लक्कर, लहा, लहु।

वाँदर ( ५० ) बंदर, कवि। टाँटा दे॰ (५०) श्रमस्येल, श्राकाशवेला, श्राकाशलता, बचों के उपर जो एक प्रकार की लता उगती है,

एक नगर विशेष। खिरीवी हुई दासी। वाँदी दे॰ ( स्त्री॰ ) सौड़ी, दासी, सेविका, परिचारिका, वाँध दे० ( पु० ) सेंड, यन्य, आड़ । र्याधना दे॰ (कि॰) जकड़ना, रोकना, यनना। बाँधन दे० (पु०) रंगने की प्रक्रिया विशेष। वाँवो ( ग्री॰ ) साँप मा विल ।

वाँस दे० ( पु॰ ) दंश वृत्त, एक पेड़ विशेष, भूमि मापने की लकड़ी।-पर चढ़ना (वा०) वदनाम होना, कलद्वित होना, दुर्नाम होना ।-फोड़ा ( पु॰ ) जार्ति विशेष । इस जाति के लोग वाँस की टोकरी आदि यनाकर येचते हैं और उसी से श्रपना निर्वाह करते हैं। निस ।

वाँसली दे॰ (स्त्रो॰) मुरली, बंशी, एक वाजे का वाँसा या पाँसा दे॰ ( ५० ) नाक की हड़ी, जो नाक के भीतर रहती है।

वाँसी तद्० ( स्त्री० ) वंशी, वाँसुरी, मुस्ती ।

वाँसुरी दे० (स्त्री०) सुरली, वसरी ।

वाँह तद्० (छी०) बाहु, भुजा, बाजू !— इटना (बा०) निःसहाय होना, सहायक न होना, किसी वान्धव का वियोग होना।—चढाना (वा०) लडाई करने के लिए उद्यत होना, फगड़ा करना ।-देना (वा०) सहायता देना।--एकड़ना (वा०) सहा-यता करना, पद्म करना, आश्रय देना।-- सत (वा०) सहायक, पचपाती, पच करने वाला। --गहना ( वा॰ ) सहायता करना, रक्षा करने की प्रतिज्ञा करना ।—गहे की लाज (वा॰) रहां करने की प्रतिज्ञा करने पुनः उसे अनेक कप्त उठा कर भी न छोटना।

धार्ड दे॰ (स्त्री॰ ) वात, अजीर्थ, भपच।—प्रसा ( वा॰ ) उत्सुकता का कम होना, निराश होना, इताश होना।—में भड़कता (वा॰) वकता. वडयङाना ।

वाईस दे० (वि०) वीस और दो, २२, संख्या विशेष । दाईसी दे॰ (पु॰) एक अकार की सेना का नास. राजा की रचक सेना।

बाईष्ठा दे० ( पु० ) वात रोगी, गठिया वाला। द्याउर दे॰ ( वि॰ ) यौरहा, यौड्म, पागल । थाऊ दे० ( प्र॰ ) वासु, पवन ।

वाकला दे॰ ( पु॰ ) एक तरकारी का नाम। बाकस दे० ( प्र० ) पहुसा, वासा बूच, सन्द्रक, पेटी, विदासी ।

दाक्षी (वि०) दचा हुआ, अन्तिष्ट। दाखर दे० ( पु० ) श्रह्मनाई, चौक, श्रांगन । वारा १० ( स्ती॰ ) लगाम, बागडोर ।-- छुटना (वा॰) विवश होना, बस में न रहना, घोड़े की वास

छटने से स्वयं वेकस होना !—से। डना (बा०) शीतला का बल जाना !—है।र ( खी॰ ) सम्बी लगास, बाग, लगाम की रम्सी या शास।

वामा दे॰ (पु॰ ) जोड़ा, खिलत, पारितापिक दिया जाने बाला कपड़ा ! विद्रोही। शागी दे॰ ( पु॰ ) घुड़चड़ा, शसवार, शश्ववार, शशु, बागुर ३० ( पु॰ ) फंदा, बाल, पाश, फांसी ।

बाघ तद् ० ( पु॰ ) ध्यात्र. शेर, नाहर ।

वाधनी तद्० (स्ति०) व्याधी, वाधिन ।

दाधस्त्रर तद० (पु०) व्याधास्त्रर, बाध का चर्म. यात्र की खाल ।

साचा दे॰ ( पु॰ ) म्याब, चीता, शेर l विकलना ! बाची तद्० (सी०) रोग विशेष, पाठा, पाटा का बाझ रें ( खी॰ ) चुनान, खाँट, निर्वाचन । याञ्चना दे॰ ( कि॰ ) खुनना, छाटना, विनना, बहुतों

में से हुँड़ कर उत्तम निकादना।

क्षांक्री दे॰ (स्रो०) बह्मिया, गाय की यश्री t धालन दे॰ (पू॰) याना, वाद्ययन्त्र । बाजना दे० (कि॰) बाजे में शब्द होता, शब्द होना। धाजरा दे० ( पु॰) श्रव विशेष, स्वनाम प्रसिद्ध श्रव ।

दाजा दे॰ (पु॰) बाजन, वाद्यः द्यानीगर ( प्र॰ ) बाद्गर, ।

वाजीगरनी (स्त्री॰ ) जारूगरनी ।

बाजु दे॰ (पु॰ ) मृष्ण विरोष, धहर, सुत्रवन्त्। —वन्द् (पु॰) वाज् मूपण विशेष ।

बाट दे० ( पु॰ ) पन्य, मार्ग, राह, सस्ता, दगर । -काटना (वा) मार्ग ते करना. गस्ता शिया। ਚਕਰਾ।

बादिका दे॰ (सी॰) फुबवाडी, बपवन, बंगीचा, धाटी दें (श्ली) घर, गृह, वासस्थान, एक प्रकार की

मोटी गोज रोटी, प्यतान स्यात रोटी, धँगाकड़ी । थाड, बाह दे॰ (छी०) पार, सरवार चादि की संक्र्या-ता, पन्ति, वाति, कनार, बेड्डा, भाव ।-- द्वीडुना (वा०) एक साथ कट्टे वन्द्रक दागना 1—म्हाडना

( वा॰ ) एक साथ बन्द्रक दागना ।--दिलवाना ( बाव ) धार तेम करवाना, शान चढ़वाना, सीक्ष दराना।--व्याधना (वा०) और बादि से कुछ ह्यान की परिधि धनाना, याडा बनाना ।--रखना ( वा॰ ) तीवा काना, शान चढ़ाना !--ही जयं धेत जाय ते। रखााली कीन करे (छो॰ ४०) श्चक शी भद्यक दा काम करे तो रचा की क्या भारा, तियमे हानि द्वाना श्रसम्मध है यदि

स्तीते हानि पहुँचे तो किर मरामा किस पर टिया दाय 1 द्याद्व ३ तत्० ( पु॰ ) बाह्यण्, घोडों का समृह । दाइवान त तर्॰ ( पु॰ ) [ दाइव + घनछ ] समुद

का धनि, समुद्र की धारा ।

वाड़ा दे॰ ( पु॰ ) हाता, घेरा ।

बाडिया दे॰ ( पु॰ ) शान चढ़ाने वाला, हुरी या तज्वार श्रादि को तीला करने वाला। [का घर। वाड़ी दें (स्त्री) उपवन, बाग, बगीचा, बाग में शह है । ( स्त्रां ।) तलवार की धार, यधिकता, यधि-काइ, बुद्रती, परिवृद्ध, नदी में श्रविक जल का स्राना, बहाव, चढ़ाव, बंदूक स्त्रादि का क्रमश. गदर ।

वाइना दे० (कि०) बढ़ना, बपड़ना, उफनना। मारा तत्० ( पु० ) झस्त्र विशेष. शर. बलिशन का

ब्येष्ट पुत्र, मूँज की बनी हुई स्सी, संस्था विशेष, पाँच की संस्था । - गड़ा ( खी॰) नदी विरोध, सीमेव्या नामक पर्वत में निक्ली हुई नदी, इहते हैं किसी करण से शवण ने सोमैया पर्वत पर बाल मारा था, जिसम उस वर्वत के दो खण्ड हो गये थीर इसके सन्धिस्यानसे ए नदी निकजी जिसका नाम बाबायहा पड़ा । —मह (पु॰) संस्कृत के एक कवि श्रीर प्रन्य कार, गराकाव्य की रचना में से सबे श्रीष्ठ हैं। हर्पचरित भीर कारस्वरी नामक दो गद्य-कान्य इसके बनाये हैं और चण्डिकासतक नामक पृष्ठ पदा-काच्य मी ई। पार्वेती गरिवाय नामक एक छोटी नाटिका भी इनके नाम से प्रसिद्ध है 1 परन्तु इस विषय में विद्वानों की सम्मति भिक्र प्रका की है । ये कवि काम्यतुष्या-देशाधिपति शहा हर्ष बर्द्धन के समापण्डित थे। हर्पवर्द्धन का समय छूटी शताब्दी निश्चित हुचा है, अन्युव उनहे सभा पण्डित का भी वही समय मानना पडेगा। —िलिङ्ग ( पु॰ ) नर्मदा नदी में उपस शियलिए ि स्वत्रमाय, स्वापार, क्षेत्र देन l विशेष । वास्तित्य तत्र ( पु॰ ) वैश्य वृत्ति विशेष, अधिकाय, दाएों तन्• (ही•) वचन, पाली, विक्त, आपण, [ बुरसा, ब्या । मरस्वती । वास्डा, वाँडा दे॰ ( पु॰ ) तिराध्य, नि बहाय, संहार,

वात दे॰ ( छी॰ ) बोलचा छ, इधा, इधन, सम्मापण।

योजने का विषय, प्रश्न, जिल्लामा, बारण, विदान

(प्र॰ ) रीम विशेष, गठिया, धाई 1—उठाना

(वा॰) याजा का रहातन करना, वात न मानना,

चर्चा करना । - करना (वा०) दोलना, चित-याना, वासचीर्त करना १—काटना (वा०) कथन का खण्ड करना !--वात का बतकाड या वतगड वनाना या करना (वा०) छोटी वात को यही बनाना, सामान्य बात पर हुज्जत करना ।--की वात में (वा॰) श्रमी, तान्त, शीध, फटपट। ---गढमा ( था॰ ) यात वनाना, फुलछाने की इच्छा से मिथ्या प्रशंसा करना 1—खबाना (बा०) बोलते बोबाते खुप है। रहना, धीरे धीरे बोल्ला, ठहर ठहर कर धार्ते करना।--चलाना (वा॰) किसी की चर्चा करना, बोलने का प्रारम्भ करना ।—चीत (वा॰) परस्पर भाषक. श्रापस में उक्ति प्रस्तुक्ति। -दास्त्रना ( वा॰ ) श्राज्ञा भङ्ग करना, प्रस्तुत वात का उत्तर न देना :-पर दात याद श्राती है (वा॰ ) यह बात कहने की भेरी इच्छा नहीं थी, परन्तु प्रसङ्ग श्चा.पडने.से कहता हैँ जहाँ ऐसी श्रमिप्राय बत-लाना होता है वहाँ यह बाद कही जाती है। -- पी जाना (वा॰ ) कहिक को भी सह लेना। —फॅक्ना (वा॰) उद्दा करना, किसी की वात की श्रवहेला करना ।—फीरना (बा॰) कहते कहते यास बदल देना, धकरमात् न कहने थे।स्व निक्ती हुई बात को छिपा लेना अथवा उसका प्रार्थ बदल देना।—बढ़ाना (बा॰) सगड़ा टंटा करता, छोटी बात के जिये जड़ना, किसी बात को बता कर कहना।-दनाना (वा॰ ) स्वार्थ साधने के लिये मूठी वार्ते कहना।-विगाडना (ato) बने इए कार्य के। नष्ट कर देना ।---सानना (वा॰) कहना मानना, आज्ञा मानना ।--रखना ( बा॰ ) प्रतिज्ञा पालग करना, कही वातको पूरा करना।—रहना (वा०) प्रतिष्ठा का रह जाना, मान रह जाना ।--लगाना (वा०) इधरकी यात डधर करना, निन्दा करना, सगढ़ा लगाना।

द्याती है॰ ( स्ती॰ ) यसी दिवा में जदाई जाने वाकी याती, वसीं, वसीता! [ वास्ता, पड्डाड़ेया। यात्तिया हे॰ ( वि॰ ) वास्त्रत, यसिङ सर्ते करने यात्ति १० ( वि॰ ) वार्ते यनाने वास्त्र, सथिङ सर्ते वास्त्रा, तस्त्री, धक्रवादी, बासास्त्र।

वार्ते दें ( खी॰ ) वात का वहुषचन ।—करता दं॰
( वा॰ ) वित्याता, सम्माप्य करता ।—वताता
दे॰ ( वा॰ ) मुदी वार्ते कहत्ता, श्या क्याता
दे॰ ( वा॰ ) मुदी वार्ते कहत्ता, श्या क्याताव
क्षिपाने के दिये सुरु येखना ।—मारता दे॰
( वा॰ ) अपनी श्रीरता बताना, जींगें हाँकता ।
—झनता दे॰ ( वा॰ ) ध्यान से वात सुनना, कट्टिक सहता ।—सुनाता
दे॰ ( वा॰ ) ध्यिषेच घनता, निन्दा करता, क्ष्मी
कड़ी वार्तें एकता ।—वार्तों में उड़ामा दे॰ (वा॰)
किसी की प्रायंना पर प्यान न देना, किसी के
काम की वार्तों पर हँती करता ।—योंतों में धर
तेता दे॰ ( वा॰) निरुत्त करता, वित्त प्रसुक्त में
सुप करा येना ।—वार्तों में लपेटना दे॰ (वा॰ )
विता प्रयोजन किसी के। रोकता, पहले पारें वना
वड़ी बड़ी कावार्ष देकर पीड़े घोला देना ।

वादल दे॰ (पु॰) सेव, घटा, बदल । बादला दे॰ (पु॰) लप्पा, एक अकार की बरी का

तार, जो सेाना थीर रूपे का धनता है। चादिनि दे॰ (स्त्री॰) बोलनेवाली, क्तगड़ालू। चादुर दे॰ (पु॰) चमगीदड़। बादुर दे॰ (पु॰) रोक, रुकावर, निवारख। (दे॰)

मूँब की दोरी जिससे प्रायः लाट विनी जाती है। वाधक तद॰ (५०) प्रतिवन्यक विकासक, रोक्ने बाजा। बाजा तद॰ (की॰) पीदा, दुःख, बकेरा, मानसिक द्याधित तद॰ (वि॰) प्रतिवन्धित, गंका हुखा।

--करना (वा०) श्रतुगत करना, श्राभारी धनाना । द्याश्य तत्० (वि०) वाधनीय, रोकने योग्य, प्रतियद् करने के उपयुक्त, वशीभृत, वेवश ।

वान दे॰ (स्त्री॰) देव, श्रम्यास । (पु॰) वाग, घर, खाद, मूँज की वनी रस्ती ।

वातमी दे० ( स्त्री० ) खाद्यं, स्टान्त, ममूता । बानवे दे० (वि॰) संत्रया विरोष, नन्ये और दो, ६२ । याना दे० ( पु० ) स्त्रभाव, प्रकृति, व्यवहार, परिच्छुद, बेप विन्यास, वेष धारय, अरती, जिस सूत से कपड़े की चौड़ाई भरी जाती हैं। प्रतिद्या, विखार, ख्रस्र विरोष । ( क्रि० ) खुतना, फटना, परसना, हिसिया होता, दो भाग होता । यानी दे० (श्ती॰) वपडे चुनते का स्त, वायी, योजी।
—योनी दे० (जी॰) जिनावट, विनवाई, चुनावट।
यानुया दे० (उ॰) जज पची विगेप। [का नाम।
यानुसा, यानुसी दे० (उ॰) एक प्रकार के कपट्टे
यानेत दे० (वि॰) निर्मात, रचियता, धनाने वाला,
बाय घाराय करने वाला, धनुष्रर।

बान्धव तत्॰ ( पु॰ ) भाई बन्धु, कुटुम्ब, परिवार सम्बन्धी, नतैत, नातेदार ।

याप दे० (पु०) पिता, जनक। — फरना (वा०) वाप के समान धादर करना, श्रद्धानुवर्ती होना, वश होना। — रे द्याप (वा०) श्रास्थ्यं-मय-द्यातक। — मारे का वेर (वा०) श्रतिशय विरोध, वहा भारी विरोध। — न मारी पीदृडी येटा वीर-न्दाज (लो० ठ०) श्रयोग्य पिता के पुत्र का धनयदी होना। निस्का वाप श्रयोग्य हो श्रीर वह भी स्वय श्रयोग्य हो श्रीर वह श्रपना बलान करे तव यह कोकोकि कही जाती है।

धापड़ा, घापरा दे० ( वि॰ ) दीन, असदाय, दिस्त, कगाल । यह मारवादी प्रयोग है । प्रसद्दाय । बापरी दे॰ ( गु॰ ) बापदा, दीन, दुविया, असमर्थ, बाफ तद्॰ ( दु॰ ) बाप्स, बकारा, गरम जल जादि वस दुंचा व

र्षांचनी दे॰ (स्त्री॰) याँवी, सर्पं का विज, साँपों के बहने का ब्यान। थावन सरवा विशिष्ठ। धावर दे॰ (पु॰) मिठाई विशेष।

बाया दे॰ (पु॰) वाप, दादा, वृद्धा, सापु, सन्यासी, इस शब्द का प्रयोग वड़े भाननीय के ऋषे में किया बाता है।—भी (पु॰) योगी, संन्यासी, सार्र श्रादि।

धात् दे॰ (द॰) वालक, पुत्र, टाइर, अमींदार, यहाबी, किरानी, धात कल यह पुरुप मात्र के लिये प्रयुक्त होता है।

धाँची दे॰ (स्त्री॰) यावती, सर्पे का विल। याम दे॰ (स्त्री॰) एक प्रकार की मख़बी वा नाम। (ग़ु॰) धाँचा, उलदा, सुन्दर स्त्री। (पु॰) महा-देव, कामदेव।

बामा तत्॰ (स्त्री॰ ) स्त्री, पत्नी, भार्या । बाम्हुन तद्॰ (पु॰ ) माहाया । याम्हनी दे० ( क्षी॰ ) एक पौधे का नाम, जो दवा के काम में श्वाता है। श्रञ्जनहारी,कञ्जिया, श्राद्यपी, कीट विरोप, छिपकली, विसत्तद्वया।

याय दे॰ (कि॰) प्रसार कर, फैजाकर।(पु॰) बायु, थाई, बात।

धायन दे॰ (पु॰) उपहार, वैना, हाली, किसी उसाव विशेष के उपलच्च में मित्रों के घर को मेजा जाता है।

घायना दे॰ ( पु॰ ) " थायन " देखो ।

वायव तद्० ( पु० ) वायब्य कोण, वायु कोण, पश्चिम उत्तर का कोना। ( गु० ) चन्य, दूसरा, मिन्न।

वायव्य तत्० ( पु॰ ) वायु कीय । वाँया दे० ( वि॰ ) वामाङ्ग, वार्यी श्रोर, उत्तय।

—पाँग पूजना ( वा॰ ) पखरिदयों के घोले में धाना, दान्मिकों पर विश्वास करना । वायों दे॰ ( क्रि॰ ) फैलाया, पसारा, विस्तारित किया।

वार दे॰ (स्त्री॰) विलम्ब, समय, दिन, बेला, धवसर, देरी ।—लगाना ( वा॰ ) विलम्ब परना, देरी

बंगाना । [गत्र । बारसा तद्० (पु० ) बारस, रकावट, श्रटनाव, हायी, बारन तद्० (पु० ) बारस, रोक, रनावट ।

धारन तद्० (पु०) वारण, राक, स्रायट । धारना दे० (कि०) विज्ञाना, श्रवा श्रवा करना, निषेध करना, रोकना,रुनावट द्यालना । [पतुरिया।

धारनारी वत् (स्त्री॰) वेरया, राखिका, बाराहता, वारयार तत्॰ ( श्र॰) बार बार, प्रतिचया, इर धनी, प्रति पत्न ।

बारह दे० (वि०) सत्या विरोप, इस और दो, दो अधिक दय, १२ । — राजुी (की०) हादरा सात्रायों का स्पक्षनों के साथ मिलान । — वॉट (उ॰) माय, सर्वनाय, चौपट । — यांट होना (वा०) उजदना, विगदना, सराव होना, सलानाय होना । बारहद्दी दे० (की०) यादह दरवाजा का मजन, हवादार मकान, बहला । [लदी । वाराखरी दे० (की०) अवरों का मिलाना, बारह-

धारासिंगा दे॰ ( धा॰ ) अक्षरा भी मिळागा, नार्ष धारासिंगा दे॰ ( धु॰ ) कन्दसार, ऋग विशेष, यह अक्षती जन्तु हैं, हिरनों से यहा होता हैं।

थाराह तद्० ( पु० ) बराह, सूबर, सूबर । याराहीवेर दे० ( पु० ) औपधि विशेष, नेत्रवाला । वारिग्र दे० ( स्त्री० ) वयां, मेह का वरसमा । वारी दे० (की०) कल, पानी,फुलवारी, वादी, वगीचा, सरोखा, कान और नाक में पहनने का यहना, विन व्याही फन्या, त्वारी फन्या, ( अ० ) ओसरी, पाला । ( प्र० ) जाति विशेष, पत्तरी वनाने वाला, ससाल दिखाने वाला । ( क्रि० ) निक्षाय करी, रोकी, सना की।—हार (पु०) नियत समय का

वारीक दे॰ (बि॰) महीन, भींना।

धारुणी तद्० (स्त्री०) मदिरा, मश, वरुण देवता की दिशा, पश्चिम दिशा, शतभिण नचत्र।

द्यारुद्ध दे॰ ( स्त्री॰ ) दारु, शोरा, गन्यक श्रौर कोयजे से वती हुई वस्तु, जो गरमी पाते ही भक से उद जाती हैं।

वारे दे॰ ( पु॰ ) वन्चे, तदके, वातक ।

वाल सच्छ ( पुण) तहका, नातक, वचा, केया, थिरोछ । (गुण) ना समभ, अञ्चान, सूलं।—कीड़ा
(स्तीण) वर्षों का खेला !—गिपाल (वाण)
याल वच्चे, लड़के वाचे।—गृह (पुण) वालकों
के काट्यायक ग्रह, उपमह, पुलना ध्यादी !—विंधी
कीड़ी प्रारता (वाण) निशाना लगाना !—याल
चच्च गोर्ये (वाण) विलक्षक यच जाना, आक्रमण
से रहा पाना !—चाल वैदी होत्ता (वाण) धव से विरोध होना !—याल गजमोती पिरोना
(वाण) खुव श्क्रार करना, लुव सजाना !—यण्वे
(वाण) सुव श्क्रार करना, लुव सजाना !—यण्वे
(वाण) स्वाप्ता !— किसी प्रकार की हानि न होना,

वालक तद० ( पु० ) लदका, छोकरा, ढोटा ।—पन ( पु० ) वाल्य, लड़काई, वालपन ।

वालका दे ( पु॰) योगी या संन्यासियों का चेता। वालव्हड़ दे॰ (की॰) श्रीपीय विशेष, सुगन्य याता। बालवीह दे॰ (पु॰) वाल हुटने से जो घाव होता हैं। बालना दे॰ (कि॰) सुतमाना, जलाना, हीपक भावि का जलाना।

बालभोग दे॰ ( पु॰ ) प्रातःकाल का नैवेध, प्रातःकाल को भगवान् के। नैवेध लगाया जाता है।

धालम दे॰ (पु॰) प्रियतम, पति, प्यारा।

वातमखीरा दे॰ (पु॰) एक तरह की ककड़ी, जीरा विशेष । किय, मामाव्य के कती । वातमीकि तद्॰ (पु॰) एक श्वनि का नाम, वादि वातमीड तद्॰ (जी॰) धातरचड़ा, वात्विधवा । वातविताता तद्॰ (जी॰) अदृक्ष्यन का खेल, धाळ चित्र । [बातकों पर द्यातु । वातावस्य तद्॰ (पु॰) कदृक्ष, आक्रकों पर द्यातु । वातासुख तद्॰ (पु॰) वाह्य का सुख, बाह्रक्पन का सुख ।

वाला तर्॰ (स्त्री॰ ) छोटी श्रवस्था की लड़की, पुक उसर की खी, कुण्डच,कानी में पहनने का गहना। -- चाँद ( go ) हितीया का चाहमा, हैज का चन्दा !-पन ( पु॰ ) धालकपन, लक्ष्काई :-भोला (चा॰) सीधा सादा, कल कपट रहित । वालि तत् ( ५० ) जानस्राज, इनकी राजधानी का नाम किष्किन्धा था। मेरु पर्वत पर थे।गध्यान मञ्जन के नेजों से अकस्मात् आसु स्पक पड़े, उससे एक सुन्दर वानरी अपन हुई। उसी वानरी के गर्भ से देवरास इन्द्र छै।र सर्थ के छै।रस से सन्नीव स्रोर दाचि उत्पक्त हुए थे । महा। की जाला से वालि ने किष्कित्धा में श्रपना राज्य स्थापन किया । बालि की स्त्री का साम तारा चौर समीव की स्त्री का नाम रूमा था। किसी मावाची दैस हा बध करने के किये एक समय वाक्ति पाताल शया था, उसके ग्राने में विलम्य देख सुमीव ने इसकी सत्य निश्चित कर की छीर तदलसार जन्होंने यह सम्बाद प्रचारित किया। मन्त्रियों ने सञ्जीव की शता बनाया, राज्यासन पर बैठ कर सुप्रीव बाल्डि की स्त्री तारा को रख वर राजधुल भोगने छगे। कुछ दिनों के धाइ पाताल से वालि अपनी राजधानी में लौट बाया. समीव के प्राचरणों से द्वादित होकर वाहि समीव की भारने के लिये चेष्टा करने जगा । प्राया पचाने है किये सुपीव वहाँ से भाग गया, बालि ने श्रपनी स्त्री और सुद्रीव की स्त्री के भी रख किया, श्रन्स में वाक्षि रामचन्द्र की सहायता से मारा बया।

वाजिका (स्त्री॰ ) लवकी, खोटी प्रवस्था की लक्की।

---क्रमार (प्र०) शहर ।

वालिश तत्० (वि॰ ) सूर्वं, अज्ञ, नासमक,तिकया । वाली दें (श्वी॰) ठडकी, कम्या, कुण्डल । बालुका तत्॰ (श्वी॰ ) रेत, बालू, कक्कर ।—सय

बालु ता तत् ( ६४% ) रत, बालू, इन्हर ।—सय ( पु॰ ) रेतीळा, किरकिरा। बालू दे॰ ( ६२% ) ) बालुका, रेत, रेती, रेख, सिश्ता ! —चर ( पु॰ ) शांते डा एक भेद ।—चरी ( स्त्री॰ ) रेशमी बस्त्र विशेष ।—साही ( स्त्री॰ ) एक मिठाई का नाम !

वात्य तत्० (प्र०) ठाकवन, ठव्दकाई। वात्य दे० (प्र०) ठावु, पवन, ववार।—गोजा (प्र०) तेत विशेष, पेट की पीत्रा, ग्रूलः —वीधना (वा॰) विशेषे हरना, फट वीधना।—यहना (वा॰) हवा पठना, कीसी मकार का विवा, कैजाता।—के पेड़ पर सवार होना। (वा॰) किसमान करना, धमण्य में बाहर किसी के कुछ स समक्रन।—चतास (प्र०) देवी जापद, मृत वादा।—चुला (प्र०) वावा।—

याया दे० ( प्र॰ ) घोषाई। [ याचाछ। यायमक दे॰ ( वि॰ ) गप्पी, धकवादी, बद्दबरिया, बावदी दे॰ ( की॰ ) वावती, तद्दाग, छोटा तछाथ। यायना दे० ( वि॰ ) टिगना, वचना, प्रवं। बावता दे० ( वि॰ ) विचित्त, उमत, पागळ, सिटी। वायनी दे॰ ( की॰ ) वावदी, उद्दाग, ताळाब, बग्मस स्पी।

बाज्य तत्॰ ( पु॰ ) नेन्न जल, खाँतू, वास्प, भाफ ! बास्त दे॰ ( पु॰ ) स्पान, वातस्यान, रहुन का स्थान, देरा, वसेश ! ( सी॰ ) महक, सुगन्य, गुन्य !

यासन दे॰ ( पु॰ ) रातन, भौरा, पात्र । बासना दे॰ ( स्नी॰ ) इस्टा, भभिलाय, मनोध्य । ( व्रि॰ ) सुगन्धित करना, वासना, महकाना, बास देना ।

वास्ता दे॰ (पु॰) स्थान, रहने का स्थान, देरा।
वास्ता दे॰ (वि॰) निवासी, रहने वाछा, निवास
करने वाछा, दिनारा, कई दिनों का बना हुधा,
पूर्वेषिन क्षम, जास्त विकासा कहा तुर्गन्य युक्त।
—यये न कुत्ता राग्य (छो॰ र॰) विरोध
का कारण महीं रहना, ऐसी कोई बाब हो नहीं
, तिपये कगड़ा हो।—कुर्जी वास्त नहीं प्रदेशी

वालम खास नहीं ( टो॰ ४० ) दूसरों के खबीन वालों में लाम की खाशा नहीं, समय पर किसी काम के। न कर, समय बीतने पर उसकी सिद्धि की बाशा निरधेक है

दाहफ तत्॰ ( पु॰ ) [ यह्+यक् ] डोने वाला, मार पहुँचाने वाला, मजूर । [धादि। याहन तत्॰ (पु॰ ) [ यह्+श्रनट् ] यान, सवारी याहना दे॰ (कि॰ ) धच चलाना, फॅशना, होहना स्वायना, मेंन यो आदि का यमें धारण करना।

बाहर रे॰ ( ऋ॰ ) अन्यत्र, दूसरा स्थान, पाईण, अन्य देश ।— के खाय जीय, घर के गीत गार्वे ( छो॰ ड॰ ) जिसका नियमित अधिकार है वर्ते ती कुठ नहीं मछाई श्रीर सम खेळें। इक्डार के न मिजना श्रीर दूसरे की जाभ होना!

न सम्बना बार दूसर का बाभ हाना । बाहिज दे॰ (गु॰) बाहरी, बाहर से, बाहर बाह्य । बाहु तर्थ (गु॰) बाहर अुवा ।—जुद्ध (गु॰) बाहु से करपन, बुसरा वर्ण, चत्रिय ।—गुद्ध (गु॰) मउं जुद्ध, पहल्वानों की ल्हाई, कुरती ।

वाहुत्य तत् ( पु॰ ) बहुत्वता, श्राधिकः, श्रधिकाई। " बाहुत्यता " ग्रन्य विज्ञकुल श्रग्रद्ध हैं, तो भी इसका प्रयोग किया जाता है।

र्यिजन ( पु॰ ) सरकारी, साग, माणी। विद्यो ( धी॰) शून्य, जुकता, द्वाग। विद्याना ( कि॰ ) श्रंक सामा, बंसना। विद्याट ( धी॰ ) थीनक। विकट तद्॰ ( पु॰ ) युक्त, हुण्डार, सेडिया। विकट तद्॰ ( पु॰ ) सम्द्रर, स्थानक, उरावना, कठिन, क्टोर, अदस्य, देशमेटा, कँवा नीणा,

दु खदायी । [ होता ! विकता दे॰ ( कि॰ ) थिको होना, थेचा जाता, समार्त विकरात सद्॰ ( गु॰ ) दारवता, भवकूर, भयातङ, विकट, कडोर ।

यिकता तद्० ( वि॰ ) म्याकुल, इद्विप्त, येथैन । यिकसाना दे० ( कि॰ ) खिल्ला, विकस्ति होना, कृषमा, स्कृटित होना, प्रसन्न होना ।

विकसित सद् ( वि ) सिता हुआ, कृता हुआ, फुछ,इपित,मसब। विस्तु, श्री चीन बेची आप। विकास दे ( वि ) विद्युत वस्तु, में बी, जाने वार्थी विकाना दे॰ (कि॰) विक जाना, खप जाना, वहाता । विकास दे॰ (स्त्रो॰) बिको, स्वपत, उठाव। विकास तद् । (प्र.) चमक, प्रकार, श्रानस्य, हर्ष, विचास ।

विका दे॰ (प्र॰) खेल के साथी. किसी खेल के प्रक पच वाले आपस में विक्री कहे जाते हैं। विकी दे॰ (स्त्री॰) विकय, विकाय, खपता विखरना दे॰ (कि॰ ) फैलना, पसरना, कह होना,

तितर वितर होना, क्रोध करना । विगड़ना दे॰ (कि॰) खुराव होना, नष्ट होना, अव-

वनाव होना, कोच बन्या, विरोधी होना । विगड़ो दे॰ ( सी॰ ) लूट, लड़ाई ।

विगसना दे॰ (कि॰ ) बिड्सना, थिडसित होना, खिलना, प्रवामा ।

विगहा दे० (पु॰) धीवा, बीस बिस्वा। विगाइ दे॰ (वि॰ ) विरोधी, तीय, सङ्ग, उड़ाई, सगड़ा, हानि, चुित । [ पहँचाना । विगाइना दे० (कि॰) विरोध करना, तोदना, चति चिगोई दे॰ ( सी॰ ) अलावा, स्पाव, स्पाव।

विधन तर्० ( प्र० ) विष्न, दकावट, वाधा, अङ्चन । थिच दे॰ ( अ॰ ) वीच, अन्तर, व्यवधान । विचक्तमा दे॰ (कि॰ ) भड़कना, सतर्क होना । विचक्ता रे॰ ( वि॰) भड़कने वाला, सतर्क सावधान ।

विचकाता दे॰ (कि॰ ) भड़काना, चिड़ाना, सतर्क करना । विचलना दे॰ (कि॰) विचित्रत होना, फिसकरा,

विद्यवना, समक्ता, स्वतित होता । विन्त्रली दे॰ ( खी॰ ) वीचवाली, मध्यस्था। विचवई दे॰ (प्र॰ ) मध्यस्य, विचवान, व्छाल । विचवार्ड (स्त्री०) दलाली।

विचार तद् ० ( पु॰ ) ध्यान, निर्माय ।—क ( पु॰ ) न्यायकर्ता |--ालय (पु॰ ) न्याय का स्थान, कचेहरी ।

विचारना है॰ (कि॰ ) ध्यान करना, सोचना, निर्णय करना, समस्तवा, यूक्तना, जीवना।

विचारित सदु० (वि०) सोचा हुन्ना, बिश्रप किया ि≅र्सा। हथा।

विचारी तद्० ( वि० ) विचारक, विचारकर्ता, निर्णय | विज्ञारा दे० (पु० ) बीज वाला, बीज युक्त ।

विचाली दे॰ (छी॰) पुत्राल, एक ग्रकार की चटाई जो पुषाल या बांस की खपनियों से बनाई जाती है। विचौनिया दे॰ ( पु॰ ) मध्यस्य, तिसरैत, विचवाई । बिच्चौनिया दे॰ ( खी॰ ) पापड के तिकीने द्रकड़े । बिळाब दे॰ ( प्र॰ ) चिळाब, पसराव ।

विच्छ दे० ( पु॰ ) जन्तु विशेष, वृक्षिक, जिसका उक्क विपेता होता है। विज्ञना दे॰ ( कि॰ ) फैलना, पसारता, विस्तृत होना ।

विक्रराहट दे० ( छी० ) वियोग, प्रथकता, भिन्नसा । विञ्चलता दे॰ (कि॰ ) बिलगना, प्रयक्त होना, चलग होना, पैर फिसलना, स्पदना ।

विञ्चलावा (वि॰) फिललाहा। विञ्चलाहर दे॰ (स्ती॰) फिसलन, फिसलावट। बिक्कवाना दे० (कि०) फैलाना, पसराना विल्लाना । चित्राता दे॰ ( पु॰ ) विद्युषा, भूपण विशेष। विकाना दे॰ (कि॰ ) फैलाना, पसारना। बिल्लिया दे॰ (पु॰ ) नृपुर, सियों के पैर की ग्रॅंगुलियों

में पहनने का श्राभूषण । विक्रहुना दे॰ (कि॰ ) वियाग होना, पुथक, पृथक्

होना, अलग होना, खलग हो । विक्रस्ता दे॰ (कि॰) वियक्त होना, वियोग होना.

श्रुलग श्रलग होना । विक्तवा दे० (५०) श्रखनिशेष, क्टार विशेष, विविधा

एक गहरो का नाम को पैरों में पहना जाता है। बिक्कोह दे० ( पु॰ ) वियोग, खुदाई, भिन्नता, भेद । बिक्रोहमा दे॰ (कि॰ ) अलगाना, वियोग करना, भिन्न करना।

विक्रौना दे॰ ( पु॰ ) विस्तरा, विद्वावन । विजना दे॰ (पु॰) व्यनन, पह्या। विजली दे॰ (सी॰) विशुत्, दमिनी, चपला, यादलों की टाइन से डत्पन श्रमि।

विजय तद्० जय० जीत, फतह। विजया तत्० (स्ती०) भक्त, भक्त की पत्ती। विज्ञान दे॰ (वि॰ ) अजान, मूर्ख, अज्ञान। विज्ञायस्या विज्ञायस दे० (पु०) एक धामूपण का नाम जो बाँह में पहना जाता है, वाजूबन्द ।

विजार दे॰ ( पु॰ ) साँह, शुपभ, बैल ।

विज्ञाला दे॰ ( वि॰ ) योजवुक्त, बीज सहित ।
विज्ञाल तद्॰ ( पु॰) वियोग विदुहन, वियोग ।
विज्ञा तद्॰ ( पु॰) वियोग ।
विज्ञा तद्॰ ( पु॰) जन्त वियोग ।
विग्रज्ञ दे॰ ( पु॰) जन्त वियोग ।
विभक्तमा दे॰ (कि॰) चनकता, दरता, मय बरता ।
विभक्तमा दे॰ (कि॰) चनकता, चौकाता, दराता ।
विभ्ज्जन तद० (पु॰) व्यक्ता, तरकारी, भाजी
विद्य दे॰ ( पु॰) विद्या, मल, बीट।—चर (पु॰)
ग्रद्भर, गाँव मा सुधर ।
विद्या दे॰ ( कि॰) विद्याना, विद्यक्त जाता।
विद्या दे॰ ( कि॰) विद्याना, विद्यक जाता।

विदाना दे॰ ( कि ॰ ) छिटकाना, विवसना, गिसना, बिससाना । विद्यौरा दे॰ ( पु॰ ) गुपरौटी, गोहरा, कपरी ।

विठाना दे॰ (क्रि॰) वैदाना, रहराना, रोकना । विइक्तन दे॰ (चु॰) पत्ती विरोष, बटेर चादि पत्ती, -यया—निङ्कत घनपूरे, मिक्के वाज वीवे रामचरित्रका ।

रामचा

विइस्ता दे॰ (फि॰) भागना, भाग जाना, दरना, दर जाना।

विङार तद्॰ (५०) वनविद्याव, विडाल । विङारना दे॰ (कि॰) मंगाना, डरवाना । ।विङारी दे॰ (स्त्री॰) मंगाई, मंगष्ट ।

ावद्वार वर्ष (प्राण्) मताह, समझ । विद्वोद्धोत तर्ष (प्रण्) हन्य, पारुग्रासन, देवराज । विद्वाद्धे वं किंक्क क्साकर,पेदा करके (की०) कवीरी । तितरण तर्ष (प्रण्) स्तान, सांद्र जा । द्वालना । वितरना दे० (कि०) देना, दे देना, पिता सूख दे विताना दे॰ (कि०) ग्रायाना, काटना, व्यतीत करना । वितीत वर्ष (वि०) व्यतीत, गत, बीता हुआ । वित्ता त्वर (प्रण्) पत, प्रस्म।

वित्ता दे॰ (पु॰) वितिष्टा बिर्लींद, वालरत, निलस्त वित्तिया दे॰ (वि)यवना, ठिगना ।

विध्यक्तना दे॰ (कि॰) आधियति होना, श्रवामे म भाना, पदा रहना, जहीं का तहीं रह जाना, आगे नहीं यदना !

विधरना दे॰ (कि॰) छिरकना,विधरना,विधर जाना । विया वद्॰ (स्त्री॰) व्यया, पीडा, दु स, आपन्ति, मानसी व्यया । विश्वरना दे• (कि॰) विधरना, फैल जाना, इधर उधर होना

विदरना दे॰ (कि॰) विदरना, फटना, घिरना। विदरी दे॰ (स्त्री॰) विदर देशी, टला। विदा दे॰ (स्त्री॰) निदाई, रवानगी,नेजना, छुट्री, जाने की श्राज्ञा।—करना (वा॰) नेजना, जाने की

का थाज्ञा ।—करना ( षा० ) मजना, जान श्रतुमति देना । विदारण ठद० ( कि० ) फाडना, घीरना ।

विदारत दे० (कि०) विदारण करना, भारता। विदारत दे० (कि०) विदारण करना,भाडना, भीरना। विदारत दे० (कि०) जोते हुए खेत में हेंगा च्खाना,

हेंगाना, खेत के डोंके फोड़ कर बरावर करना। विद्युपन दे० (पु०) पथिडत गय, विद्वान् कोग, तरन के जानने वाले।—विद्युपक तद्० (पु०) मींड,

ससरता, नकल करने वाला। विद्रोरता दे॰ (कि०) चित्रता, विराजा। विद्यात्द० (ची०) विधि, रीति, व्यवहार। विद्यात्त दे॰ (पु०) झहा, प्रजापित, विद्याता, (कि०) सिदता, हेदुना।

विधया तद्० (स्ती०) राँड, वेबा, जिस स्ती का पति मर गया हो।

विधायट दे॰ ( खी॰ ) साल, छेद, रन्म ।

निन दे॰ ( य॰ ) विना, रहित, छोद बर, ध्रतिकि ।

—ष्टाये तरना (वा॰) श्रतमय हो जाना, विना
श्रवसर सरना, बेनीत सरना ।—रीये जादका
हुध नहीं पाता (वा॰ ) निना प्रथम के छुत्र भी
नदी मिलता,श्रमीष्ट मासि के जिये थोडा भी प्रयत्न
करना श्रावरणक हैं ।—प्राय मीति नहीं (वा॰ )
विना पराष्ट्र म दिखाये प्रभाव नहीं असता, प्रभाव
विस्तार के तिये ज्ञपनी प्रमुता दिखानी चाहिये ।

—मींगे दें दुध दरावर मांगे दे सा पानी
(जो॰ उ॰) थिना मांगे मिलना उत्तम है। जो
स्वय गुम्हारा कार्यण करना चाहता है, हसी पर
भरोता रखो, गुम्हार पहने से जो गुम्हारा करवाथ

श्रिनती दे॰ (धी॰) विनय, चितीरी, प्रार्थना । श्रिनना दे॰ (फि॰) बटोरना, एकत्रित करना, जुनना । त्रिनवाना दे॰ (फि॰) बटोरना, एकत्रित कराना, कपड़े स्पादि का दुनना, चुनवाना । विनवाई दे॰ (क्षी॰) विनने का काम,विनने की मजूरी। विनस्तना दे॰ (क्षि॰) षष्ट होना, विगढ्ना, खराब होना।

होना ।

विना वद् ( ख० ) रहित, स्रतिरिक्त, विना ।

विनाई दे॰ (खी० ) विनाबद, विनने का काम ।

विनास वद् ( दु० ) नारा, संहार, विष्यंत ।

विनोना दे० ( क्रि० ) विनय करना, श्रर्यंना, पूजा

करना, ध्यान करना, पूजा, सुँहम ।

विनोवा दे० ( द्या० ) कमास का बीज ।

विनदी दे० ( द्या० ) विन्दु, सूज्य ।

विन्यता दें ( क्रि० ) वस्ता, व्हु मारता, खिन्दना ।

विन्ता रे॰ (कि॰) जाली काइना, कपदे में थेल दूरे निकालना। विपत रे॰ (खी॰) जापनि, दुःख, रुग्रेग। विपता रे॰ (खी॰) दुःख, क्रग्र, ध्रापति।

यथा---

"एक बुलावे चौदह थावें, निज निज विपता रोय सुनावें। भूखे मरें भरें नहीं पेट, क्या सखि सज्जन नहीं ग्रेजुएट।"

चकुई करना। विपादिका तत्० (स्टी०) विवाँई, ववाँई। विफरना दे० (कि०) चिदना, एष्ट होना. बीट

विक्तस्ता दे० (कि०) ाचड़ना, छष्ट हाना, [होना। विक्ते दे० (पु०) ग्रहस्पतिवार, गुरुवार। विम्पाता तद्० (स्त्री०) सौतेवरी माता। विम्पात तद्० (स्त्री०) दीमफ, वाल्सीक। विया दे० (पु०) पीज, गुरुवती। विया दे० (स्त्री०) गाति का भोजन, व्याल्।।

विद्याह तर्॰ ( पु॰ ) विवाह, व्याह । विरक्तत तर्॰ ( पु॰ ) विरक्त, योगी, श्राप्तकाम, वासना ग्रन्य, इन्हा रहित ।

विरस्त हैं। (इ॰) वैर का प्रांत। विरत वर् (उ॰) वैर का प्रांत। विरत वर् (उ॰) प्रांति रहित, बैरानी, सुसुड, उदासीन, जिते संसार से मीति न हो। विरद तर्॰ (उ॰) यश, स्याति, प्रसिद्धि, सुकीर्ति।

विरमना दे॰ ((कि॰) विराम करना,विश्राम करना, व्हरना, विलम्ब करना, विलम्ब लगाना। विरमाना दे॰ (कि॰) दहराना, रोकना, विलमाना । विरत्त दे० (गु०) छितराया हुआ,नुदा, श्रत्म श्रद्धम । विरत्ता दे॰ ( ग़॰ ) कोई अनुहा, अपूर्व, अत्वतीय, पकाथ. कोई एक। विरव दे० ( पु० ) देखो विरवा। विरवा दे० ( पु० ) रूखना, पौधा, छोटा वृत्त । विरसता तद्० ( स्त्री० ) फगड़ा, टंटा, मनुस्टाव । बिरसना तद्० (कि० ) रहना, टिकना, ठहरना"। विरह तद्० ( पु० ) वियोग, विद्योह, विद्यहन । विरहती तद्० ( छी० ) विरहिखी, वियोगिनी, अपने पति से जिस स्त्री का वियोग हो गया है। विरहा तद्० (पु० ) वियोग, विछोह, अहीरों का गीत । विरहिया दे० ( वि० ) विरहिखी, बिरही । विरही तद्० ( पु० ) विशेशी । विराजना दे॰ (कि॰) शोभना, सुन्दर मालुम होना, सख भोग करना. सख प्रवंक रहना । विरामा दे॰ (कि॰) चिदाना। (गु॰) अन्यदीय,अन्य सम्बन्धी,दूसरे का । वाक्य समाप्ति सूचक चिन्ह । विराम तद्० ( पु० ) विश्राम, वाक्य की समाप्ति. चिरिया दे॰ ( छी॰ ) श्रवसर, समय, बारी, पाला। चिरोग दे॰ ( पु॰ ) विरह, वियाग। विरोगन दे॰ ( स्त्री॰ ) वियोगिनी, विरहिनी ।

विर्त्ती दे॰ ( स्त्री॰ ) वर्षे, वस्ती, हड्डा । वित्त सद्० ( पु॰ ) ड्रिङ, नृहे आदि जन्तुओं के रहने का स्थान, साँद, वाँमी, सेंघ ।

विजकता दे॰ (कि॰) सिसकता,रोना । [सिसकता । विजस्तता दे॰ (कि॰) देखना,तिरस्ता, उदास होना, विजन दे॰ (वि॰) श्रक्षत, भित्न, खुदा, न्यारा, प्रयक, श्रान, श्रन्य, दूसरा ।—ग्रानना (चा॰) भेद मानना, श्रुवाई मानना, विरोध करना ।

विलगना दे० ( कि॰ ) भिन्न भिन्न होना, एथक् एथक् होना, फटना, बुटना । [कर्ना । विलगाना दे० ( कि॰ ) यत्नगाना,यनह्डा करना,प्रथम् बिलगाया दे० ( पु॰ ) भिन्नता, भेद, बिहुगहुट । बिलगादि दे॰ ( कि॰ ) यत्नग होते हैं, एयक् एयक् होते हैं। विजयना दे॰ ( कि॰ ) छाँटना, सुनना, बाँछना, विजयाना।

विजटना दे॰ ( कि॰ ) विगदना, नष्ट होना, स्विलित होना, धर्म अष्ट होना ।

विलानो हें ० (छी०) सूच्म कीट विरोप, जो खाँखों के सामने घूमा करती है, खाँख पर की फुड़िया। विलावन्द (कि०) निपदारा, निर्णय । विलोप। विलोप । विलोप । विलोप । विलोप । विलोप । विलोप का विलाविला कि०। विलाविला करना, कूकना, व्याङ्क होता, तहपना, ठंपकहाना।

व्यक्ति हाना, तद्दश्ता, तद्दश्ताना । विज्ञाना दे॰ (क्रि॰) विज्ञाप करना, रोना । निज्ञत्ना दे॰ (क्रु॰) मोंदू, मूर्ग, वेसमम, व्यवारा । विज्ञसना दे॰ (क्रि॰) योभित होना, व्यानन्त्रित होना, सुख भोगना, सुस्र मोग करना ।

हाना, सुल भागना, सुप्त माग करता। वित्तस्त २० ( ३० ) वित्ताँद, वित्ता, वित्तांत। वित्तह्मा १० ( ६० ) पनवद्दा, पान रलने का दृष्या। वित्तह्मी १० ( की० ) छोटा पनवद्दा, पान रलने का छोटा दृष्या।

विलाई दे॰ ( की॰ ) विख्ली, मार्जार, कद्दूक्स, लोहा या पीतल की बनी एक वस्तु जिससे कट्दू के लच्छे मारते हैं। किवाडी की चिटकनी, जिससे किवाडी बन्द फरते हैं।

विलाना दे॰ (वि॰) नष्ट होना,ज्वंस होना, मिट जाना । विलांद दे॰ (क्षी॰) विलस्त, बितस्त, वित्ता । विलापना दे॰ (कि॰) रोना, विलस्ता, दुस्स करना ।

विजार हे॰ (पु॰) मार्नार,बिजाब,विजाई। [का नाम। निजायज दे॰ ( धी॰ ) रागनी विशेष, एक रागनी विजोना विजायमा दे॰ ( कि॰ ) मथना, दही से मक्खन निजाजना, दही मथना।

विल्ता दे॰ ( पु॰ ) विद्याल, विलाव।

विद्ता द० ( खी० ) विद्याई, विद्या द० ( खी० ) विद्याई विद्या दे ती मुँ ह पर पंजा घर लेती हैं ( जी० द० ) दूसरे से सामना करने के पहले अपनी रचा का उपाय कर लेना चाहिये । अपनी रचा का प्रवन्य करते इसरों से मिहना चाहिये । की भाग से मनेत्य पूर्व हो गया। समेगा वस्त्र करा हो गया।

विवाँई दे॰ (स्वी॰) पैर के तत्ववे में का बाद। विपरतोपरा दे॰ (पु॰) गोइ, गोघा। विसन तद्॰ (पु॰) व्यसन, बुराई, दोप, बुरा अन्यास, आवत, टेव।

विसनो तद्० ( पु० ) व्यसनी, तुत्वा, लग्यः। विसविसाना दे० ( कि० ) सदना, धन्रवजाना। विसर दे० ( पु० ) भूल, चुक, विस्तरण।

विसर दे० (प्र०) भूल, चुक, विस्तरय ।

िदसरना दे० (कि०) भूलना, विस्तरय होना, मर
फना, याद न रहना ।

विसराना दे० (कि०) भुलना, वहकाना, विस्तरय
विसराना दे० (कि०) भुलना, वहकाना, विस्तरय
विसराना दे० (कि०) पुँ जी, मूल्यम ।

विसरांच दे० (प्र०) भेरी वाला, पैकार ।

विसरांच दे० (प्र०) होनोन्य, हुचास । [स्ताना ।

विसांच दे० (कि०) मोल लेना, सरीदना, मय

विसारना दे० (कि०) भोल ली हुई चस्तु, सुरीरी

विसाहन दे० (कि०) मोल ली, सुरीदना ।

विसराना दे० (कि०) ने कोना, सुरीदना ।

विसराना दे० (कि०) ने कोना स्तान, विसराना ।

धीरे रोता।

विसत्तुद्दया दे॰ ( की॰ ) विस्तुईं, द्विपकती।

विस्तुई दे॰ ( की॰ ) द्विपकती, पत्ती। [पिर्दे।
विद्वात तद्द॰ ( पु॰) विद्वा, पत्ती, पत्नेहः, चिदिया,
विद्वात दे॰ ( पु॰) वीया जो क्षेत्र में बोने के दिये
स्वा जाता है।

बिह्नोर दे॰ ( खी॰ ) यीज योने की क्यारी। यिहरना दे॰ (कि॰ ) विहार करना, श्रानन्द करना धमना, टहरना। [नियमित घन ।

घूमना, टहरना । [नियमित घन । विहरी दे॰ (की॰) चन्दा, सहायता, सहायता विहरुना दे॰ (कि॰) बीच से फटना, दरक्ना, खुरती फटना ।

विद्यसना दे॰ (कि॰) मुसकाना, हॅसना। विग्रेष। विद्याग (प्र॰) रात में गायी जाने वाली रागनी विद्यान दे॰ (प्र॰) प्राप्त चाल, मोर, भिनतार। विद्याना दे॰ (क्रि॰) छोड़ना, स्वागना, निर्वाह बरना

काल मारना । [(पु॰) स्रीपधि विधेष । विद्यी दे॰ (स्वी॰) सक्ती फल, समस्द ।—द्वाना वीड़ा दे॰ (स्वी॰) गेंद्धती, येंद्धती, जो मूँज भी बनवी है स्वीर जिस पर सता हुसा धड़ा रखा जाता है। धींधना दे० (कि०) छेदना, भेदना, भेदन करना,
चेदना। किर फिर लागये जाते हैं।
धींधइ (पु०) धान धारि धनाज के पीधे जो उद्यक्त हैं।
धींधइ (पु०) धिन लादि धनाज के पीधे जो उद्यक्त के स्वार दे० (पु०) विल, छिद्र, छेद, माँद, साँप,
धादि के रहने का स्थान। शिंता है, मूरिम का नाप।
धींघा दे० (पु०) विषहां, धीत दिस्ते का एक यीधा
बींच दे० (पु०) विषहां, धीत दिस्ते का एक यीधा
बींच दे० (पु०) विदेश, लिरोध ।—पड़ना (वा०)
अन्तर पड़नां, विरोध होना ।—विचाय करना
(वा) विरोध शान्य करना, कमाड़ा निष्टाना,
निर्मेष करना, देप दूर करा देना। —में पड़ना
(वा०) मध्यस्थ होना, किसी यात के। निपटाने
का भार लेता।

का भार खना। बीचो बीच दे० (बा०) मध्य में, ठीक बीच में। बीड्या दे० (पु०) बिच्छू, बुश्चिक। बीज तत (पु०) बीयैं, सुद्रम, विया।

बीज तत् (पु०) बीर्ये, तुझ्म, विया।
बीजक दे० (पु०) बस्तुओं की सुसी, चालान, वेची
स्रोत रवाना की हुई वस्तुओं की संच्या और उनका
मुख्य बताने वाली फेहिस्ति। [निरोध।
बीजना दे० (पु०) पंखा, व्यजन, तालहुन्त, और
दीजार दे० (पु०) अधिक श्रीक वाला, बीजमय,
वीजीला, जिसमें बीज ज्यादे हों।

वीज दे॰ (जी॰) जन्तु विशेष, नकुज, नेडला। बीसन्ती दे॰ (कि॰) खोदना, रेजना, रेजना, पेजना। बीट दे॰ (जी॰) बिट, मल, बिटा, पिणपों की विद्या। बीटमा दे॰ (कि॰) छलकना, उपराना, टलना, विद्यमना विस्तान

वीठा दे॰ ( पु॰ ) गेंडुरी, चींड़ा, जिसको सिर पर रख कर भरा हुआ घड़ा पनिहारी से जाती है।

हीड़ा दें ( पु॰ ) चीटिका, पान की वीड़ी, जगा हुआ पान एक प्रकार का स्त्र जो तवजार की गुरु में बाँचा जाता है।—उदाना ( वा॰ ) किसी काम के सिद्ध करने के विषये प्रतिज्ञा करना। पहले गह माथा थी कि जब किसी राजकुत में कोई वहा काम आ पड़ताथा, तब राज्य के लीगा सुलाये जाते थे और उनके दीच तकबार आ और कोई यहा एक ही जाती थी। उनमें जो अपने को सफिसाम समा समा सा पड़ कर वच्छा हो जो हो सी सा सिक्साम समा समा सा पड़ कर वच्छा हो जो हो सी सी । उनमें जो अपने को सफिसाम समा समा सा वह उस वच्छा की उठा लेता था। इसका

प्रथं यह होता था कि इसने कास पूरा करने की प्रतिज्ञा की !—डालना (वा॰) किसी काम को पूरा करने के जिये लोगों से कहना !

वीक्षा तत्॰ (स्त्री॰ ) बीक्षा, वीन वाजा । बीतना दे॰ (कि॰) व्यतीत होना, पूरा होना, समास होना, गुजरना ।

वीता दे॰ ( पु॰ ) वालिश्त । (कि॰ ) वीर्तने का भूतकाल, गया समय ।

वीन दे॰ (स्त्री॰) वीगा, वाच विशेष।

बीनना दे० (कि०) बुनना, बनाना, निर्माण करना। बीबी दे० (स्त्री०) स्त्री, मेहरास, मेहरिया, मेम, क्रॅंप्रेज या मुसलनमान की स्त्री।

वीमा दे० ( पु० ) जोखिम, हुएडी, यह एक प्रकार की राजकीय व्यवस्था है। डॉक के हारा भेजी जाने वाली परतु के टूटने फूटने की जिम्मेदारी जेने के जिमे को बाल के हुए नियमित द्रव्य देवर जो व्यवस्था करनी पड़ती हैं उसे वीमा कहते हैं। इसके जातिरिक्त चीमे का व्यापार भी होता है। व्यवसायी जीवन वीमा हुसादि का व्यापार करते हैं। व्यवसायी जीवन वीमा हुसादि का व्यापार करते हैं। वह चड़े नगरों में मकान आदि का भी बीमा करावा जाता है। बीमा की जबिंध में यदि मकान जल जाप तो वीमे वालों के मकान का दाम देना पड़ता है।

चीमार दे० (पु०) रोगी,मरीज, जस्तस्य ।—ी (स्त्री०) चीर तद्० (पु०) उस्साही, ग्रूर, अध्यवताथी, भाई, भेगा, कान का गहना ।—यहुटी (स्त्री०) कीट विशेष, यह जाल रह का देशित हैं और बरसाल में

ही पैदा होता है।

बीरता (स्त्री॰) बहादुरी, ग्रुरता । बीरा दे॰ (पु॰) भाई, भैया, बीड़ा, पान की खिल्ली । बीरास्तन सद्॰ (पु॰) थीरों के बैठने का प्रासन, बीरों की बैठक ।

वीरी दे॰ ( स्त्री॰ ) भीश, वीरा, पान भी खीखी। वीरा दे॰ ( पु॰ ) संख्या विरोप, २०, एक कीड़ी। वीरा दें दें ए॰ ) भीस नाथ बाजा कुपा, कुर्च हो प्रकार के होते हैं, अटरहा और बीदा, वीरा कुर्च वो कुपा, प्रकार के होते हैं, अटरहा और बीदा, वीरा कुर्च वो स्थापनक और विरोध होते हैं। उनका काटा

थोसी दे॰ (स्त्री॰) ग्रह मापने का नाप। बुँद ( पु॰ ) कान का श्राभूपण विशेष । बुँदा दे॰ (पु॰) बिन्दी, बिन्दु, शून्य, गोलाकार टीका, काँच की एक छोटी दिकली।

श्रॅ दिया दे० (स्थी०) एक प्रकार की मिटाई का नाम। बुँ देला दे॰ ( पु॰ ) बुन्देलखरुढ का राजपूत, बुन्देल-खरह का रहने वाला। परिमित वुकटा, बुकट्टा दे॰ ( पु॰ ) सुट्टी भर, भर सुट्टी, सुष्टि

यु∓नी दे॰ (स्त्री॰ ) चूर्ण, चूरा, सफूक। युक्तलाना दे॰ (कि॰ ) यमना, स्वय यकते रहना,

बस्बनाता । िया जाल रहा बुद्धा दे॰ ( पु॰ ) बुकटा, मुट्ठी भर, चुटकी, एक प्रकार धुक्तों दे॰ (स्त्री॰) क्षिपे पर का वस्त्र, वह क्वडा जो

- कथि पर स्ववा जाता है। धुजना दे॰ (पु॰) खियाँ के पहनने का कपशा, जिसे शशहि की दशा में शियाँ पहनती हैं, नहान का

क्एइर ।

घुजहरा या वुसहरा दे॰ ( वु॰ ) पात्र विशेष, जिसमें पानी गर्भ किया जाता है। युक्तना दै॰ (कि॰) दीवक का गुळ होना, टवडा युक्ताना दे॰ (कि॰) बुतवा देना, गुल करा देना, प्रत्यरेख करना, बाग ठण्डी बरना, दिया धुमाना ।

युमी स्त दे॰ ( छी॰ ) पहेली, दश्कृट ।

युहाना थे • ( कि •) दुवाना, बलमग्र काना, बोरगा । युहदा दे॰ (पु॰) युद्ध, बृहा। (गु॰) प्राचीन, પુરાસા, સીર્ણ, શીર્ણ (

धुद्रभम दे॰ (१०) भ्रापने के। युवा समझने बाला बुढ़ा, जबान की चाल चक्रने बादा बुढ़ा ।---जगता (या॰) बडाई में जवानी का काम करनर १

यदा दे॰ ( वि॰ ) बृद्ध, बृहा, डोक्स ।

बुढ़ाई ( छी॰ ) बुढ़ापा ।

बुढ़ाया दे॰ ( पु॰ ) बुढ़ाई, बृद्धावस्था ।--विगडना (था॰) शृद्धावस्था में कष्ट सहना, सुदाई में

€क्ष्रपु खगना ।

धुड़िया दे॰ ( घी॰ ) ब्रहा घी, बूड़ी । युग्डा दे ( पु॰ ) क्या भूषण विशेष, कान के एक गहने का नाम ।

यत्त दे॰ ( पु॰ ) जुधा खेलने की एक यस्त, जिस पर वीसा फेंका जाता है।

बुताना दे॰ (कि॰) बुमाना, बुम जाना, गुल है।गा। वसा दे॰ (प्र॰) स्पहाई, छल, कपर, धूर्तता, धाला । --देमा (बा०) ठएना, खुबना, घोषा देना ।

शुदुबुदु सद्० ( पु० ) बुबबुजा, पानी का बुबका, क्तिञ्ज बक्ते रहना। षवत्या । बुदबुदाना दे॰ (कि॰) धीरे धीरे योजना, मनमा बुद्ध बद्द (गु॰) सर्वेझ, सुगत, विदिन, जात ! (प्र॰)

सगवान का धवतार विशेष कपिलवात के राजा शुद्धोष्टन का पुत्र । इनका दूसमा नाम था गीतम । ब्रह्न ने जिस धर्म का संसार में प्रवार किया वह भी रन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है। समन्त भूमण्डल में बीद्ध धर्म का प्रचार है, यहाँ तक कि समार का तीसरा भाग वीद्ध धर्मावलम्पी है। तिब्दत चीन

धीर जापात में भी बीद धर्म फैला हुया है । थौदमत में बारह इन्द्रियों मानी जाती हैं। पाँच बर्मेन्द्रिय श्रीर पाँच ज्ञानन्द्रिय शया मन श्रीर बुद्धि नामक दो जमयेन्द्रिय । शरीर द्वादश इन्द्रिय का भायतन है इसी कारण बौद्धमत में शरीर की द्वादशायतन संज्ञा है। सेवा ही इस शरीर का प्रधान दर्भ है, इनहें देवता सुगत हैं। इनके मत में प्रत्यच थीर अनुमान दो ही प्रणाम हैं, सुता शब्द प्रमाण रूप बेद का इनके यहाँ धादर नहीं है जनत चलाभंगर है। बोद्ध कहते हैं प्रतिचया जगत का परिवर्तन हो नहा है. अतपुत्र आएन के के हैं पदार्थ स्थायी नहीं है। परिवर्तन होना ही इस जात का खचण चीर स्वरूप है। सास्य चीर मीड्र की भनेक वातों में प्रता है। दोनों कहते हैं कि दुःख का कारण जन्म, जन्म का कारण हमें, कर्म का कारण प्रवृत्ति चीर प्रवृत्ति का कारण प्रज्ञान है। इसमें यह स्पष्ट ही सिद्ध होता है कि सांस्य दर्शन ही बीद धर्म का मूळ है। बीद्वों के मन में चार भेद हैं. माध्यमिक, बाताधार, मीब्रान्तिक थीर वैमापिक। माध्यमिक बीद्वों के मत में जगत स्वमदृष्ट पदार्थ के समान मिथ्या है, समस्त ग्रन्थ है। वेगगचारों के मत में सभी बाह्य वस्त धगस्य है, देवल विद्यानम्प धारमा ही सरप है। सीजा-

न्तिक बौद्ध वाह्यबस्तु, को सत्य और श्रमुमान तिद्ध नानते हैं, वैभाषिक बौद्धों के मत से समस्त पदार्थ प्रथम तिद्ध है। बौद्धों के मत से सप पदार्थ करा स्थायों है। ऐसी स्थिर चामना का नाम मार्ग ताव है श्रीन बारी मीरा है।

दुद्धि तन् (बी०) [ व्वयु + कि ] मतीया, धी, धीपया, ज्ञान का कारय, विवेठ यक्ति ।—मान् (वि०) मतीपी, समकदार, विवेजी।—द्वीन (वि०) मुखै, नासमक, श्रद्यान।

( विष्कृ) भूख, नासम्मा, अज्ञान । बुद्धीन्द्रिय तत् ( ए० ) बुद्धि श्रीर इन्द्रिय, इन्द्रिय सहित बुद्धि, बुद्धि नाम की इन्द्रिय ।

हुध तत्॰ [ इच + क ] पण्डित, सीम्य, विद्वाच, चतुर, शसिच, चतुभेमह, चन्द्रमा था पुत्र, छुचा-चतार, चूर्यवेशी एक शांग का नाम।—जन ( पु॰) प्रवेदत्रसा, योसम्, वृद्धिमान्।—चार ( पु॰) युच का दिन, चीया दिन।

बुधान तक्० ( पु॰ ) गुरु, परिडत, श्रथ्यापङ, ब्रह्मा की समा ।

सुनना या बुझा दे० (कि०) दिनना, जाली निकालना, कपड़े में बेल बुटे निकालना।

बुभुक्ता तर्० (बी०) भोजन की इच्छा, भोजना-मिलाप, खाने की रुखि।

भिरुष्य, खान को त्राव ।
युद्धतित तत् ० (वि०) भ्रत्या, क्षुधित, पेट्ट, पेटार्थू ।
युद्धतित तत् ० (वि०) भ्रत्यात, दुष्ट, तीच, श्रव्या, निष्टम्माः
—द्वह्मा (वा०) निष्या करना, प्रवक्तित करना,
दुर्वश फैलाना ।—चीतना (वा०) श्रद्धम चाहना,
दिस्ती की दुराई चाहना, विगाइ चाहना ।—चेटा
खोटा पैसा समय पर काम प्र्यात है (वा०)
किसी प्रकार की भी दुरी चन्तु चर्यों न हे। समय
पर काम श्राती है ।—मानना (वा०) श्रयस्य
हेना, श्रदमान समस्ता, हेप मानना ।—समना
(वा०) कट होना, श्रद्धित सालुम होना ।

हुराई दे॰ (क्षी॰) दृष्टता, नीवता, श्रधमता, खेाटा-पत, दुरापन ।—पर कमर बाँधना (पु॰) ध्रश्चम काने को उचत होना, क्षष्ट पहुँचाने की चेटा करना ।

बुर्ज़ ( पु॰ ) धरहरा, मीनार । बुलबुत्ता दे॰ (पु॰) बुद्बदा,पानी का बुद्बुद्, श्रुङा । बुलका दे॰ ( पु॰ ) बल्डला । बुलवाना ( कि॰ ) बला भैकता । बुलाक दे॰ ( पु॰ ) नाक में पहनने का एक गहता । बुलाना दे॰ (कि॰) बुलाना,हक मारना,प्राह्ममा करना । बुलाहर दे॰ (खी॰) आहाग, बुलार, बाकका । बुला दे॰ (पु॰) बहुबरा, बुलबुला । बुहनी दे॰ (खी॰) पहली विक्री ।

बुद्दरी दे॰ ( की॰ ) भूँने की। बुद्दारत दे॰ ( खी॰ ) साइन, क्डा ककेट। [करना। बुद्दारता दे॰ ( कि॰ ) साइना, बुद्दारी लगाना, साफ़ बुद्दारी दे॰ ( खी॰ ) साद, बद्दती, बद्दि।

बूखा दे॰ (छी॰) बहिन, भगिनी, पिता की बहिन, फुफ़, फ़ुश्रा।

कुष्टे, धुआ। चुई बे॰ (अ॰) भय मुख्क, उराने का शब्द।[टपका। चूँद (की॰) विन्तु, अलब्य, अक्षविन्तु, झाँटा, चूँदा दे॰ (उ॰) यड़ी चूँद।—याँदी (या॰) पानी यरस्ता, चीरे चीरे पानी पड़ना, मींदी निरता। चुँदी दें॰ (ची॰) चूटि, वर्षों वी चूँद, एक मद्रात सी

बुद्दा दे० (सा०) बाह, बया की बुद, एक प्रहार की मिठाई। च्यून करना! च्यून दि० (कि०) पीसना, कृटना, चूर्क करना, चूर्क करना, चूर्क करना, चूर्क हरना, चूर्क करना, चूर्क हरना, स्मूक हरना, स्मूक

खूना दे० (वि०) कनकटा, कर्णहीन, जिसके काम न हों, या कट गये हों !

सुक्त दे॰ (की॰) समक्त, द्वांद्व, ज्ञान, पहिचान, श्रृक्कः । (कि॰) समक्त तर, जान कर । (सिश्वारा । कुक्ता दे॰ (कि॰) समक्ता, द्वरक्षस्य करना, जानना, सुक्तादे दे॰ (कि॰) सिश्वार, चित्रा, परिचय, ज्ञानाद । वृद्ध दे॰ (पु॰) यद्ध विशेष, चयाक, चना । विज्ञान । व्वारा । व्वारा । व्वारा व्वद्ध दे॰ (पु॰) येळ, करहे में सुत का या तार का नम वृद्धी दे॰ (ज्ञा॰) केंद्रा सूरा, ग्रही, ग्रुस, व्याप्य । सुड्जा वे॰ (कि॰) ह्वारा सुरा, ग्रही, ग्रुस, व्याप्य । वृद्धा वे॰ (कि॰) ह्वारा सुरा, ज्ञा कें सिरी वस्त

को दूब कर निकालने वाला,पनहुन्दा, गोताखोर। बूड़ी दे॰ (खी॰) माले की नीक, वर्छी की घार, भारते का फल।

बृहा ( पु॰ ) बृद्ध, बुड्डा । ( वि॰ ) पुराना, प्राचीन, प्रिषक दिन का, श्रविक समय का :—वाग ( वा॰ ) बहुत बृद्धा, खुटा, चालाक । बढ़ी (स्त्री॰) बुढ़िया। युता दे॰ (पु॰) शक्ति, सामध्ये, वस्ता । विहिन । सुयु देवा( स्त्रीव)) बहिन, भगिनी, छोटी बहिन, दुळारी हुर दे॰ (खी॰) सूसी, छिडना, वेराई, श्रम्न का कथा। — के लड्डू (वा॰) एक प्रकार की मिटाई का नाम।—के लडह जो खाय से। भी वहताय न खाय से। भी पद्धताय (हो॰ ड॰) जिम काम के करने से फ़ुद्ध विशेष फल न हो, वैसे काम जो देखने से भव्छे मालून पर्डे पर वनका फल कुछ महीं ।

बुरा दे॰ (पु॰) साफ की हुई खाँड, छनदी का चूरा, बारा से उकड़ी चीरते समय जी बारीक चूरा निकलता है।

ये दे॰ ( पु॰ ) श्रदे, धरे, भीच सम्बोधन ! र्वेग (प्र०) भेक, मेटक। चेंट देव ( go ) विसी श्रम्न का मूर, हथकड़ा, वसा ! र्वेडना दे॰ (कि॰) पकड कर बन्द करना ! चेंडा दे॰ (वि॰ ) तिरहा, वांका, बक्र, टेढ़ा । (गु॰) द्यग्त, किवाद वन्द करने की छकड़ी ।

र्वेधना दे॰ (वि॰ ) विधना, सुमाना, गाइना । घेईमान (वि॰) मूठा, धविध्वासी।-ो (स्त्री॰) श्रधमं, भविश्वास ।

चेकार (वि॰) दिना काम, निस्प्रयोजन, व्यर्थ I चेग ( प्र• ) सेजी, शीधना ।

देगार दे॰ ( पु॰ ) दिना मजूरी का काम, बल पूर्वक किसी से काम केना और मजूरी न देना था थे।ही मजूरी देना |-- प्रमुखना (बा०) जबरदस्ती विना मजुरी के काम दराने के किये पकदना, जबरदस्ती किसी की काम करने के लिये बाध्य करना !

येगारी दे॰ ( छी॰ ) चेगारी का काम, सेवर्नेत का काम 1

येखना दे० (कि०) वित्री करना, मोळ खेकर देना, दाम खेकर देना, भदला बदला करना, बदलीयल करना ।

वैचारा (वि॰) दुग्रिया, बपुरा, श्वसहाय I धेस्य दे॰ (ी॰) येचने वास्ता। देजुँदे॰ ( पु॰ ) बन्तु विरोप, मङ्कल, नेवला।

होस्ती दे॰ ( पु॰ ) लक्ष्य, निशाना, ताक, चिन्ह ।

चेटचा दे॰ (पु॰) उदका, पुत्र, चेटा। बैटा दे॰ (पु॰) पुत्र, लड़का, छोकडा, सन्तान, सन्तति। चेटिया, घेटी दे॰ ( छी॰ ) पुत्री, तनया, द्धिहरू। लढकी 1

बेठन तद्॰ ( पु॰ ) बेष्ठन, छपेटन, खोल, श्राष्ट्रादन, धेड द० ( पु० ) घेस, बाइर, मेंड़ । चेड्डा दे० (पु॰) घरनई,चीघड़ा,खटला,नावों या जहाजों

का समृह ।—पार लगाना (वा॰) दुःध से बद्धार करना, दुःख दूर करना !--पार होना ( वा॰ ) सब दुःखी से छुटना, मनोस्य सफल होना ।

वेड़िया दे॰ (स्त्री•) जाति विशेष l चेड़ी दे॰ (स्त्री॰ ) बन्धन सूत्र, पें≉ड़ी, पात्र विरोष, जो सींचने के काम में चाता है।

वेडोल ( वि॰ ) बदशक्क, कुरूप । चेढना दे॰ (कि॰) घेरना, बाहा बाँघना। बेढव (वि•) महा, कुरूप। बेहा दे॰ ( पु॰ ) करघरा, करता । वेगा, वेगु तद्॰ ( पु॰ ) दशी, वांसुरी, सुरखी ।

चेत तद् ० (स्त्री०) चैत्र, एक प्रकार की लक्ष्मी जो लचीली होती हैं । यदा---

"कृते, फरेन देत यदि सुधा वासहिं जलद, मरल हृदय न चेत जो गुरु मिलहि विश्वि सम ।" —शमायया ।

चेदालल ( वि॰ ) मधिकारच्युत, वहिष्कृत, निकाला धका हुथा। ह्या। चेदम (वि॰) विनादम का, यका हुन्ना, ऋत्यन्त

घेदसिरा सत्॰ (पु॰) एइ मुनि का नाम। घेदिका या घेदी सर्० (स्त्री॰) म्यव्डिल, कर्मकाण्ड के विषय में यज्ञादि कर्म के लिये रेख निर्मित एक छोटा सा चवुतरा l येघ तद्॰ (पु॰) नद्मत्र युक्तमाग विशेष, छिद्र, छेद, मेधइक दे॰ (वि॰) निर्भय, मय शून्य, निहर, [गदाना, खुमाना !

निघइक। येघना दे॰ (कि॰) धेदना, गांसना, फोइना, भेदना, येन तद् • (स्त्री • ) चेलु, बांसुरी, वंशी । चेना दे॰ (पु॰) पह्या, बांस का बना हुआ पह्या।---

र्वेदिया दे॰ (स्त्री॰) एक जनाना बामूयण जी

माचे पर धारण किया जाता है।

बेनी तदः (स्त्रीः) वेसी, चोटी, जडा, किवाद में धीनता । लगाया जाने बाला एक काठ। वेवस (वि०) परवश, पराधीन |--ी (स्त्री०) परा-बेबाक (वि॰) खकता, परवशी। वैमात नद् ० ( स्त्री० ) थिमाता, सौतेली माता । बेर दे॰ (पु॰) एक बृद्ध और उसके फळ का नाम. बदरी बुच, बदरी फल । ( स्त्री॰ ) बार, अवसर, विस्मव, बेहा।—बेर ( थ० ) वार बार, धनेक बार. श्रनेक समय, वारम्बार !--अयानक (प्र॰) भयानक रात्रि , प्रवय की रात, सूख्य की रात । घेरी दे ( स्त्री ) घेर के साह, बदरी वन, बैरकंठी। धेल दे॰ ( पु॰ ) बृहा, सूत या तार से वनाया हन्ना कपडे पर का काम. करिदार एक वच और उसके फल का नाम । (स्त्री०)।—दार (प्र०) फावडा चळाने वाळा मनुदूर । रिाटी पोई जासी है। बैलन दे॰ (कि॰) खनाम प्रसिद्ध वस्तु विशेष, जिससे बेलना दं • (कि॰) फैंटाना, बड़ाना, रोटी पीटना। चेलनी दे॰ (स्त्री॰ ) टहनी, शाखा, छता ! काम ! वेल बटा दे • (पु॰ ) चित्रकारी का काम, सुई का वेला दें ( पु॰ ) पुष्प विशेष, एक सुगन्धित पुष्प और उसके पेड़ का नाम मोती का फूल, कटोरा, वाद्य विशेष, यह बाता श्राकार में सारही के समान होता है, बंगाली लोग श्रधिक बजाते हैं ! सिड़े ! वैति दं॰ (स्त्री॰ ) छता, पौधा जो स्वयं खड़ा न हो। बेलू दे॰ ( पु॰ ) लुड़कन, लुड़काव। वैलो दे॰ ( वि॰ ) उदासीन, म्लान, निराश, इताश। वेस्तीस दे॰ (वि॰) कीसी का पश्चपात न करने वाला, मुखंता, अज्ञानता । स्पष्टवक्ता । चेवकुफ ( वि॰ ) श्रनारी, मूर्ख, श्रज्ञान ।—ी (स्त्री॰) बेबरेबार दे० ( श्र० ) स्पष्ट रूप से, साफ्र साफ, खोल के. प्रकाश भाव से. क्रमशः. यथा कम ।

वेनहर दे० ( go) धरण, बदार, घर, कर्ज, लेनदेन । वेनहर दे० ( go) धरण, बदार, घर, कर्ज, लेनदेन । वेनहरिया दे० ( go) प्रत्यवाता, कर्ज, देने बाला, बत्तमर्ण, महाजन । [ प्रधा, परस्पर रीति रसम। वेनहरित तद्द० (go) व्यवहार, चाल चलन, रीति, वेनान दे० ( go) विमान, मृतक की करधी। वेसन दे० ( go) चने का खादा। वेसनोरी दे० ( खीठ) वेसन की रोटी। वेसर दे० (पु॰) नाक का एक गहना । वेसरा दे० (पु॰) पत्नी विशेष, वाज, सिकरा । वेसुरा दे० (चि॰) अमेल, वेताला, छुआल्य, मधी आवाज वाला, स्वर से भिल गाने वाला । वेस्वा तत्० (खी॰) वेस्या, पतुरिया, नार्तकी, गणिका नगर नारी. वाराक्षना ।

नगर नारी, बाराह्नना । बेह्न तर्० ( प्र० ) वेध, ड़िंद्र, साज, छेंद्र । बेह्न दें० ( वि० ) जंगल, वन । वेह्ना दें० (प्र० ) धुनिया, धुनियाँ, वहं धुनने वाला । बेह्मेश्च ( वि० ) ध्यवेतन, चेतना रहित, सृष्ट्रिंत । बेह्मेश्च ( स्त्री० ) सुज़ां ।

वैंशन दे॰ (पु॰) वरकारी विशेष,वैगन, भटा,वृत्ताक। वैंगनी या वैजनी दे॰ (पु॰) रंग विशेष, वैंगन के समान रंग। (वि॰) वैंगनी (गु॰) वैंगनी रंग में रंगा हुआ।

वेंडा दे॰ (पु॰) वेंट, फुलहादी की मूँट, हपकड़ा। बेंद्रा दे॰ (पु॰) दूँदा, टिकुबी, टीका,गोलाकार टीका। वेंद्री दे॰ (खी॰) किन्दु, टिकुबी। होता दे॰ (खी॰) तीसरा पहर, अपरातः। वैद्धगढ़ तरा॰ (पु॰) नारायपाका भाम,विष्णु का थाम।

वैमन दे॰ ( दु॰ ) देंगन, अटा, वृत्ताक। वैज्ञन्ती माल तद्॰ (खी॰) पबरही माला, भगवान् की माला, नीलम, मोली, माणिक, पुखराज और हीरा इन रहों से बनी माला, वैजन्ती माला का कच्छा भीचे नोडे से स्पष्ट हैं:—

"वाँसी सीपी सुकरी करी दरी मठ शाल, पट् पट् मुक्ता पोहिये सो वैजन्ती माल।" वैठक दे० ( स्त्री० ) वैठका, बैठने का स्थान या रीति

श्रासन, एक प्रकार की कसरत । वैठना दें ( कि० ) श्रासन मारना, श्रासन मार के वैठना, उपविष्ट होना, उपवेशन करना, दीवार श्रादि का गिर जाना, थिना काम के होना ।

वैटा दे॰ ( पु॰) बैठा हुन्ना, चपटा, चिपटा। वैटाना दे॰ (कि॰) वैठालना, वैठने के कहना, स्थापन करना, ट्टी हड्डी को वैठाना, वैठने की आज्ञा देना। वैटार दे॰ (पु॰) बैटन, स्थिति, पैठार, पैठान, पहुँचा। वैटालाना ( कि॰) वैटाना। [नदी, यमद्वार की नदी।

वैतरनी या वैतरगी तत्० (स्ती०) नदी विशेष प्रेत,

वैतरा या वेतला दे० (पु०) एक प्रकार की साँठ,
सूखा श्रदररा ।
वैद तद्० (पु०) वैष, वैषत्री करते वाला, चिक्रियक ।
वैदक्त तद्० (पु०) वैषत्र, चिक्रिया वा शास्त्र व्यावस्था की विभि लिसी है । चित्र [चित्र विक्रिया की विभि लिसी है । चित्र त्यात, शब्द, वैना दे० (पु०) विश्रोक्ष्मण्य विशेष, एक प्रमार वा
भूष्य जो माथे में पहता जाता है है । माजी, वायन,
उपहार, बाणी, चवन, गोजी, कोई बन्तु जो उरसमें
पर विरादारी में वाँची जाय ।

वैपार तर्॰ ( पु॰ ) व्यापार, वार्षिज्य, व्यवसाय । वैपारी दे॰ ( पु॰ ) सहाजन, वर्षिक, सौदागर, व्यवस्तायी, व्यापार करने वाला ।

वैमान तद्० ( पु॰ ) बैमान्य सीतेला भाई।

वैया दे॰ ( ५० ) पत्ती विशेष।

वैयान दे॰ (पु॰) प्रसव, अन्म, उत्पत्ति। [कराना। वैयाना दे॰ (कि॰) जन्माना, उत्पत्न करना, प्रसव वैयाला दे॰ (वि॰) वासु विशिष्ट, वासु वाला, वादी। वैरंग (पु॰) महसुली, महसुलतलन, विनाटिकट लगा

रिंग (पु॰) महसुली, महसुलतलन, विनाटिकट लगा बाँक में भेजा हुआ पत्र, जिसका महसूल पत्र पाने

वाले के। देना पढे।

थेर तर्० (५०) फल विशेष, बदरी फल धेर, डेप पिंद्रेष, श्रपुता, विरोध ।—पड़ना (बा०) देप होना, विरोध करना।—सोना (बा०) धेर का बन्ना पुताना, प्रविशोध करना। ो (पु०) अपु, दुस्मन।

वैरस्त हे॰ ( पु॰ ) वैतानी वा वेश । [ भूरख । वैरस्ती हे॰ ( स्त्री॰ ) दिल्लों के बाह में पहनने का वैराग मा ( पु॰ ) वैरानी, साधारख, वैष्युप साधु । वैरामा हे॰ ( पु॰ ) वैरानी वा वेस ।

धेल दे ( पु॰ ) बरथ, बरद, धुपभ ।

वर्ण ५ ( ६० ) बरच, बरद, धूरम । बैस तद्० ( हर्मा० ) वयम, ग्रवस्या, उमर । ( ५० ) तीमरा वर्ष, बनिया, राजपुनों की एक जाति, बैसवारा प्रान्त के रहने वाले ।

वीमन्दर तद॰ ( पु॰ ) वैधानर, श्राप्त, धात। वैसाख तद॰ ( पु॰ ) वैधाख मास, वर्षे का दूमरा महीना। वैसारती दे॰ (स्त्री॰) श्रदश वियोप, टेक, यूनी। वैसाँड्र दे॰ (वि॰) श्रालती, श्रामक्ती, श्रालकती। वीद्याई दे॰ (खी॰) भेत बीने का काम, बीजवपन। वीद्याना दे॰ (कि॰) छीटना. खेत बोना, ग्रेन में पीधा डिडटकान।

घोष्प्रारा दे॰ (पु॰) ऐत बोने का समय, मुकाल । बोह्या दे॰ (खो॰) छोडी टोकरी ! बोट ते॰ (प॰) बोट, तटा, उटल ।

र्वोट दे॰ (पु॰) बांट, बहा, उद्वल । घोक दे॰ (खी॰) यकरे का राब्द, यकरे की बोली।

बीकरा दे॰ (पु॰) छाग, वहरा, छज । बीकरी दे॰ (स्त्री) छेरी, छाँगी, वकरी, छजा । सीच दे॰ (पु०) जुलका विशेष कुलत कस्मीर सगर

बोच दे॰ (पु॰) जलजन्तु विशेष, करद, कुम्मीर, मगर । बोचा दे॰ (पु॰) पालकी का भेद, एक प्रकार की पालकी।

वोम्म दे॰ (पु॰) भार, खादी, बोमना।—सिर पर होना। (वा॰) किसी प्रकार का कठिन काम

धा जाना। धोमना दे० (कि॰) भरना, लाइना, गठवाना।

वोक्तात दे॰ (कि॰) भारी, जनदार, वजनी। बीट (धी॰) छोटी नान, बाती, संख्याओं में प्रतिनिधि

भेजने के जिये सम्मति ।

वोटी दे॰ (स्नी॰) मांस के दोटे सोटे हुव्हें।—घोटो फ्राइकता (बा॰) बहुत चालाक होना, फरेब करता, फरफार्ट करना।

बोठा रे॰ ( पु॰ ) डठा, फल के ऊपर की उंटी। बोड़ना दे॰ ( कि॰ ) हुवाना, बुड़ाना, मग्न करना। बोडी ( स्त्री॰ ) कृती, विना निश्वा कृत्र।

वाताम ( पु॰ ) वटन, घुँ ही ।

शीत् दे॰ (पु॰) बहरा, छान, घन, छान । शेदली दे॰ (धी॰) भोखी, गेनली। थोदा दे॰ (बि॰) निर्मेट, धराफ, निर्मीर, धनमर्थ,

नासमक, मूर्य । बोद्ध तद् ॰ (वि॰) स्युप्यता, बुद्धिमान् समक्तदार ।

योध तर्॰ (प॰) जान, सतम्ह, बुद्धि, विरेक, मित । वोधक तर्॰ (प॰) जान, सतम्ह, बुद्धि, विरेक, मित । वोधक तर्॰ (पु॰) वोधनकर्षा, वायक, खिचक,

दोधन तर (पु॰) [ वुध्+धनर् ]ज्ञान, बोध, विदेश, समझ। वीधना दे॰ (कि॰) समस्ताना, वताना, वतलाना , कुसलाना, भुलाना ।

वोधनीय सत् ( वि ) बोधन करने थोम्य, योधनाई घोधन के उपयुक्त ।

वोना दे॰ (फि॰) खेन बोना, बीज डाखना, खेत में बीज झींटना । [का समय। बोबी दे॰ (खी॰) बोजाई, खेत बोने का काम, बोने

वादा ५० ( जार ) नाजाइ, सत्त नाम जा चाल, ना वोद्यो दे० ( पु० ) माल, सम्पत्ति, गर्ठरी, गाँठ । दोर दे० ( पु० ) पैजेव का घूँघर ।

बोरा दे॰ (पु॰) गोन, दृष्ट का थैला, बदा थैला। (कि॰) हुवोया, गर्क किया। [थैला, दाट। बोरिया दे॰ (पु॰) चदाई, पाटी, बोरा, बा बोरोरो दे॰ (पु॰) इन्द्रभ्यपुप, एक प्रकार का चावल। बोल दे॰ (पु॰) बाल शब्द, गीत का गब्द, गल।

बोलचाल दे॰ ( छी॰ ) बातचीत, सम्भाषण, कथन, सम्बाद। [ बाला प्राणी, जीव। बोलता दे॰ ( पु॰ ) बोलने की शक्ति। (बि॰) योलने

बोलता दे॰ (पु॰) बोलने की शक्ति । (वि॰) योलने बोलना दे॰ (कि॰) बात करना, कहना, कथन करना, सम्भापण करना।

बोलवाला दे॰ ( पु॰ ) प्रताप, धाशीर्वाद विशेष । बोली दे॰ ( छो॰ ) वाणी, भाषा, वात ।—डोली

सुनना (वा॰) ताना सहना। [तस्यी। बोदित तद्॰ (पु॰) जहाज, नौका, नाव, जलयान, बोंडु वे॰ (पु॰) मंजरी, वाल। [चन्नाना, बोंडु वे॰ (पु॰) लिपटना, भवराता, वल्लाना, बोंडुआना थे॰ (कि॰) वस्पटर के साथ चुनना,

चक्कर खाना, घूमना।

चौद्धार दे० ( ५० ) जल सहित बायु का स्तोका । चौद्ध तद० (५०) उड ततावलकी, बुद्ध सत के अनुपायी । चौना दे० ( वि० ) वामन, टिंगना, खर्व । चौर दे० (५०) मअसी, फूल, मीर,वाँड, वाल । चौरहा दे० ( ५० ) ठनम्म, सिडी, पागल, वावला ।

वारहा दे॰ ( ६० ) उत्मत्त, ासहा, पागल, धावला । वोराना दे॰ ( क्रि॰ ) उत्मत्त होना, सिहाना, पागल होना ।

बौरापन दे॰ ( पु॰ ) पागलपन, उन्मक्ता। बौराहा दे॰ ( पु॰ ) वाबला, पागल, उन्मक्त। बौराहापन ( पु॰ ) देखों " बौरापन "। बौला दे॰ ( वि॰ ) पोपला, दन्तदीन। वौहा दे० ( गु॰ ) पथरीला, कक्ष्मीला । मोहाई दे० ( खी॰ ) डपदेश, रोगिली की । व्यक्तन दे० ( गु॰ ) एंखा । व्यक्त दे० ( गु॰ ) एंद्र, वियाज । व्यान दे० ( गु॰ ) विश्वाग, पद्मश्रों का प्रसव । व्याना दे० ( कि॰ ) विश्वाग, वस्त्रक क्स्त्रा, प्रसव

व्याना दे० (कि॰) वियाना, उत्पन्न करना, प्रसव करना । व्याजू (पु०) व्यारी, रात का भोतन । व्याह्य दे० (पु०) विनाइ, परियाय । व्याह्य दे० (जी०) विवाहिता,परियोता, व्याह्य हुई । व्याह्या दे० (कि॰) विवाह करना, परियाय करना । व्याह्य दे० (कि॰) व्याह हुया, विवाहिता ।

ट्योंगा दे० ( पु० ) एक श्रम्म विशेष, जिससे चमड़ा झीटा जाता है।

ह्योंत दे॰ (पु॰) गड़न, बोल, छूटि, छाट, कपड़े की छाट।

ट्योंतना दे॰ (कि॰ ) कपड़े काटना, कतरना । ट्योपार तद॰ (पु॰ ) व्यापार, वाखिज्य, क्षेनट्रेन, व्यवसाय, सीदागरी ।

च्चापारी तद् ( पु॰ ) सीदागर, न्यापारी । च्योमासुर तद् ० ( पु॰ ) एक शक्त का नाम. यह कंस का मन्त्री था ।

ज्यारा दे॰ ( पु॰ ) समाचार, बुतान्त । व्यादार तद् ( पु॰ ) ज्यवदार, ज्यापार ।

ब्रज्ञ तत्॰ ( पु॰ ) गोकुल नामक गाँव, गोष्ठ ।—वाला ( श्ली॰ ) ब्रज्ञ की खी, गोपी, गोपिका ।—मापा ( श्ली॰ ) ब्रज्ञ की दीजी ।

ब्रह्म तत् ० (प्र०) वेद, तप, तपस्या, विशाह् हिरण्यगर्भ, ईम्बर, जगरुकत्ती |— कुसृह (पु०) प्रद्मा
का गगपा सरोबर विशेष, तीर्थ विशेष |— सारी
(पु०) ब्राह्मत्य मारने वाला, जबहुद्यालारी |
— चर्य (पु०) खाश्रम विशेष, प्रवम आश्रम
वेदाध्यवन करने का समय, त्रत विशेष ।—चारी
(पु०) प्रयमाश्रमी, यह्मेपबीत के श्रवन्तर विद्यमपूर्वक सुरुकुत में वेदाभ्यास करने वाला ।— ह्य (पु०) ब्रह्मतानी, श्राह्मतत्यञ्ज, वेद्यू वेद्दित् ।
— ह्यान (पु०) यरमाराम विषयक ज्ञान ।— स्वा ताव, ब्रह्मधर्म, ब्रह्मस्वरूप, ब्रह्मझान ।--तीर्थ (५०) पुरुरमूल।-भोजन (५०) ब्राह्मणी को खिलाना।-पूरी (खी॰) सुमेर पर्वत पर महा। की पुरी।-मृति (श्वी॰) वैदाधिकार, महा ऐश्वर्ष, ब्रह्मदेत, ब्राह्मण का धर्म ।--यज्ञ (पु॰) चेद पाठ ।—धाग (पु॰) वरमेश्वर प्रार्थना, भक्ति, उपासना ।-रन्ध्र ( पु॰ ) मस्तक का मध्यस्थान ।-राज्ञस (पु॰) मूत विशेष, योजि विशेष।---रात्रि (स्त्री॰) महार की रात, जिसमें १००० युग होते हैं 'मन्दर्गों के २१६००००० यप बीत जाते हैं, यह रात्रि, जिसमें श्रीकृष्ण ने शम क्रीडा की थी ।--लीक ( पु॰ ) कर्ष्वेलीक विशेष, वदा। का निवास स्थान ।--वादी ( ५० ) वेदान्ती, महाजानी 1-शव (प्र०) वेद 1-स्प भ

( पु॰ ) यज्ञोपयीत, जनेक, वेदान्त सुन्न ।—हत्या (स्री॰) ब्राह्मण की हत्या। ब्रह्मर्थि तत् ( पु॰ ) बेद मन्त्र द्रष्टा, ब्राह्मण, श्रापि ।

—देश ( पु॰ ) चार्यावतं. क्रव्येत्र । ब्रह्मा दे॰ ( पु॰ ) देश विशेष, यहाब का पूर्व का देश, विधाताः ईश्वर ।

ब्रह्मागुड तत्॰ ( पु॰ ) जगत्, संसार ।

ब्राह्म दे॰ (पु॰) धचम्भा, श्राश्चर्ये, ब्राह्मणों की समा । —मृहुर्स ( पु॰ ) सुवेदिय के पहले की चार घडी ।

ब्राह्मण तत्॰ ( पु॰ ) पहला वर्णं, विश्र I ब्राह्मग्री तत्॰ ( धी॰ ) विश्वयी, ब्राह्मण की स्त्री । ब्राह्मग्य तत्॰ ( पू॰ ) ब्राह्मण का धर्म, ब्राह्मणों की समाः सातवी ग्रह ।

म व्यक्त का चौदीसदाँ वर्ष, भोष्ठ स्थान से उचारण है।ने के कारण इसे ओव्ट्य वर्ण कहते हैं। म तर् ( पु॰ ) धरिवनी प्रादि सत्ताहस २७ नवत्र, मह. रागि, भ्रमर, भ्रान्ति, श्रकाचार्य ।

भँगड या भँगड़ी (वि॰) भौग पीनेवाला। भँगरा ( प्र• ) पद्मी विशेष । भाँगन (स्त्री॰) मंती की स्त्री, महत्तरानी । भँगी (प्र॰ ) मेहतर। मॅंगेरा ( पु॰ ) माँग वेषने वाळा । मेंगेरिन ( छी॰ ) भाग वेचने वाखे की चीरत । भॅजना (कि॰) जोड़ना, दुढ़डे दुढ़डे हरना। भेंदा (पु॰) वैधन। मेंड़ (पु॰) मसन्ता, नीव, बेह्या। मुँड़ा (पु॰) मटका, मिही का बना ! भँडमास है॰ ( पु॰ ) ध्रत विरोप । भंडेजा (प्र॰) मसलस, भांड । भँडीवा (३०) फबर ।

सॅ<u>स</u>प्पा (पु॰) वह फकीर जो मूख के कारण लूटे मारे । भॅमोरना (कि.) कारना, कारणाना, कत्ते का

काटना, फाइ साना ।

मॅवर दे॰ (पु॰) मींत, वावर्त, चक्रा ।—कजी (बी॰) गळाची, डोरी, एक छोहे की कड़ी विशेष ।

भवरा तर्॰ (पु॰) अमर,पट्पर । मंबेरी तद्० ( स्रो० ) अमरी, वितिरी। मॅसार (पु॰) भार। मई दे० (कि०) हुई, होगई, (पु०) भाई, भैवा। भवसी दे॰ ( सी॰ ) अधीरा घर, गुफ़ा, खोइ । भकुगा,भकुषा दे॰ (वि॰) निर्दंद, छण्ड, मूखं, भाँरू। मकुची दे॰ (वि॰) मूर्वां छी,निवंद स्नी।[मूद होना। मकुवाना दे॰ (कि॰) धहचकाना, मुखाना, कर्तन्य-भकोसना रे॰ (कि॰ ) साना, दूस दूस कर खाना। मक वर् • (वि॰) [ भग्+क ] सेवह, तल्ल मनु-

गत, भात, ग्रीदन । - कार (पु॰) पाचक, रसे।इ-यादार । चरसज- ( पु॰ ) भक्तों पर दवा करने वाला, सेवक, मुखद ।

मकाई दे॰ ( स्त्री॰ ) मक्ति करना, पामेखानुरान । मिक्ति तत् (सी॰)[मन्कि) परमाध्मा में परम श्रनुराग, श्राराधना, वपासना, प्रीति, विश्वाम, सेवा, श्रद्धा, बनुशक्ति, श्रवण, कीर्तन, धर्चन, बन्दन, श्मरया, निवेदन, सत्तव, दास्य धीर सेवन ये अक्ति के नी मेद हैं।—यन्त (पु॰) मक, प्रवक, सेवक। भक्त तद्दुः ( पु॰ ) भच्य, भोजनीय पदार्थ, खाने योग्य वस्त, झाहार, भोजन ।

भक्तक तत्॰ (पु॰) [भक्त + यक्] लाने वाळा खादक। [भोजन करने की नस्तु। भक्तगुतरु० (पु॰) [भव् + खनट्] भोजन, बाहार, भक्तगुत्र तद्॰ (पु॰) [भव् + खनट्] भोजन, बाहार,

भोजन योग्य, भोजन करने के वपयुक्त ।

भवित तदः (गुः) [ भच्+ इत ] खाया हुथा, खादित । [भोजनाई, सोजन के उपसुक्त । भच्य कदः (गुः) [ मच्+य] भचगीय, खानेवोय्य, भग तदः (पुः) खीचिन्द्र, योनि, इन्छा, चाट, झान, बेराय, कीर्सि, माहास्य, ऐश्वयं, यस, धर्म, सोच, यहः सीभायः शोभा।

भगाग तत् ( (९०) नचत्र समृह, नचत्र मण्डल, गण् विशेष, शचर दृत्त पद्य में तीन तीन श्रचर के एक एक गण् होते हैं, भगग् में श्रादि का शचर गुरु होता है जैसे —शचन साधव नागर व्यदि ।

भगत तद् (पु॰) भक्त, भक्ति करने वाला, नर्तक, वश्यक, नचनिया।—खेलना (वा॰) ध्वीम स्वता, इस उतारता। [की की । सगतत दे॰ (की॰) वेरया, पत्तिया, नर्तकी, भक्त भगताई दे॰ (की॰) भगतपन, भक्त का कर्म, भक्ति। समितिया (पु॰) तवैया कविक, जाति वियेष, क्रयक।

मगद्क्त तत्० ( प्र० ) प्राग्त्योतिषपुर, वर्तमान प्राप्ताम के राजा का नाम, यह मरकराल का उपेष्ठ पुत्र या । पुत्रिधिर के राजस्य यज्ञ के समय इसने अर्थुत से स्व दिनों तत्र युद्ध किया था। युत्र में हार वर वर पुत्रिधिर के भधीन हो नाया था। महा-भारत के युद्ध में दुर्गीधन की और से इसने बच्चा मयद्भूर युद्ध किया था। द्रोग्याचार्य के सेना पतिस्व में यह अर्थुन से बद्धता रहा और डम्बर्ग के डाम से मारा गया। इसने अर्थुन के मारने के किये वैष्ण्याहर अर्थुन सामी किया था, परन्तु श्रीकृष्ण ने उस समझ को अपनी ख़ासी से रोक जिया इससे उसका अरस वर्ष्य गया।

भगन्दर सत्॰ ( पु॰ ) रोगे विशेष, एक रोग का नाम गुदा के स्रास पास का नास्र ! भगता दे० ( पु० ) द्वस्त, कपट, घोखा । भगतिया दे० ( पु० ) द्वसी, कपटी, ठम । भगवत तद्द० ( पु० ) भगवाद, एरमेरवर, नारायण ! भगवत तद्द० ( पु० ) ईश्वर, परमेरवर । भगवा दे० ( पु० ) गेदला कपड़ा, व्यापम वस्त्र । भगवा तत्त्व० ( पु०) पट् पेरवर्ष युक्त, नारायण । भगवा दे० ( कि० ) हटाना, हकाना, खेदना खदेइना, दुस्हराना ।

भगीरथ

भगिनि या भगिनी तत्० (स्त्री०) वहिन, बहन, दीदी, सहोदरा, भग्नी।

भगीरथ तत् ( पु॰ ) सूर्यवंशीय दिलीपराज के पुत्र श्रीर श्रंग्रमान के पौन्न । राजा दिलीप भगीरय की राज्य देकर तपस्या करने के क्षिये हिमालय चले गमे, वहाँ बहुत दिनों तक तपस्या करने के पश्चात् उन्होंने शरीर त्याग किया । राज्य पाकर सगीरथ सोचने लगे कि किस प्रकार स्वर्ग से गङा लायी जा सकती है। भगीरथ प्रजा हितेपी धर्मातमा राजा थे. तथापि उनके केाई पुत्र नहीं था। वे मन्त्रियों की राज्य सोंप कर राज्य की लाने के लिये निकले । हिमालय के गोकर्ण तीर्थं पर उर्ध्ववाह हो कर वे तपस्या करने लगे । उनकी तपस्या से सन्तर हो कर बर देने के लिये ब्रह्मा जी आये. उनसे दो वर देने के जिये भगीरथ ने प्रार्थना की। (१) कपिल के शाप से भस्म हमारे साठ हजार प्रपितामह गङ्गा जल से पवित्र होकर स्वर्गवासी हैं। (२) हमारा वंशलीप न है। ब्रह्मा जी ने प्रथम वर के प्रार्थना के उत्तर में कहा तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हेागा, परन्त गङ्गा के गिरने का वेग पृथिवी सहन नहीं कर सकती. अतपन तम महादेव की धाराधना करो. वे यदि गङ्गा के। धारण करना स्वीकार करेंगे तब तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा । दूसरे वर के लिये उन्हेंनि कहा तुम्हारे वंश की रचा होगी, भगीरथ ने महादेव की श्राराधना की, सहादेव प्रसन्न होकर गङ्गा का घेग धारण करने के लिये प्रस्तुत हुए । महादेव के यस्तक पर बडे वेग से गङ्गा का प्रवाह गिरने लगा. गङ्गा ने चाहा कि श्रपने तीव बेग से महादेव की पाताल में लिये चली जाऊँ। गद्राका यह अभि-भाग समस्त कर महादेव ने गद्धा को अपनी जटा

ही में रोक राता । एक वर्ष तक महा वही घूमती रही । पुन. अमीरथ के स्तृति करने पर महादेव ने महा के प्रथमी अदा से वाहर निजाल दिया । महादेव ने महा के प्रथमी अदा से वाहर निजाल दिया । महादेव ने मात प्रारार्थे निकती, जिनमें तीन पूर्व की और तीन परिषम की और गर्थी । सातवों भवाह भगीरथ के साथ साथ चला, मगीरथ पेदल धारा के साथ नहीं चल सकते थे, इस नगरण उन्हें एक रच मिला। भगीरथ के साथ सन्ता नो मगीरथ के साथ का नाम मगीरथ के हो ।

भगेल दे॰ (स्त्री॰ ) पराजय, हार । (पु॰) भगोदा, भागने वाला ।

मरेराङ दे॰ (वि॰) भागने वाला भगेल, मरैया। भगुज दे॰ (वि॰) भगेराः। (दु॰) दूत, हरकारा। भगु दे॰ (वि॰) भगेराः, डरपेरः, सुवन्तिः।

भाग तत् (वि॰) परानित, बुटित, चूर्षिन, ह्रया हुमा, नदशर । हा स्थित्वत भाग । भग्नोंन तत् (पु॰) भाग, हरा हुमा हिस्सा, भग्नाजा तन् (वि॰) निरामा, हतारा, निस्त्री भागा भद्व हुँ हैं।, इनमनेगम।

भङ्ग तत् ( पुर ) भेर, राण्डन, टूटा, ताझ, शर्भ, सहर, पराजय, रेगा विरोप, केटिवय, कुटिवता, भय, रचना, धेल कुटे काझना । ( खोर ) एक प्रकार की पत्ती, नशीजी पत्ती।

सङ्गत, वा भगन दे॰ (क्षी॰) मेहतरानी, हलावखोरिन, मही की घी। का नाम। मङ्गता भगना दे॰ (घी॰) एक प्रकार की मखुली भङ्गा दे॰ (पु॰) भगत, पिष विरोप। भुजा दे॰ (पु॰) भड़रा, मजारा, जड़ी विरोप। भचऊ दे॰ (वि॰) धायहा, खबहमत, निश्चित,

धार्थित । भग्रक्ता द० (डि०) श्रवम्मित या विस्मित हे।ना, उपाय का चलना, संस साहर चलना ।

भवक नवः (पु॰) नवन मण्डल, राशि वकः। भव्हम तद् (पु॰) भवण, पादा, भीवन जेवताः। [जेंग्ने ई. माझा बरने ई। भन्दित् दे॰ (कि॰) वाते ई, भीवन करत ई, भन्दि (प॰) भवन को सेने, म्माण करे प्यान की, नाम न्माण करे। भजन तद् ० (पु०) स्मरण, कीर्तन, ध्यान, निरम्तर स्टर, जय, गान । [स्मरण करना, भागना । भजना दे० (कि०) ध्यान करना, प्याना, वयना भजनोठ दे० (पु०) ध्येष्ठ, पूनक, भननकर्षों, भनन करने वाला । [ करते हैं। भजहिं दे० (कि०) भनते हैं, सुमिरते हैं, समस्य भजहुं दे० (कि०) भनते भन्न करें।, स्मरण करें।, सुमिरो।

भजामदे तत्० (क्रि॰) हम शेग भजते हैं। [स्टकें। भजी दे॰ (श्र॰) भगन करके, स्मरण करके, भजके, भजि जाना दे॰ (क्रि॰) मागना, चम्पत होना, हटना, शकना, श्रिपना।

भित्रय दे॰ (कि॰) स्मरण कीजिये, सुमिरिये, भागिये, भागना चाहिये, हट जाइये, इटना चाहिये।

भजी दे॰ (कि॰) मुमिरन फरो, स्मरण वरो। (बी॰) दौढ़ी, भागी। भजी दे॰ (कि॰) भजन करने से, स्मरण करने से।

भाज दं ( किं ) भजन करत स, स्मरण करत स। भाजक तदः (वि) भजनकत्तों, तोदनेवाला । भाजकता ( पु॰ ) तोदन, भाँगना, नष्ट करता, भागकरता ।—रार (गु॰) तोदने वाला, हटाने वाला, नाग्र करने थाला ।

भञ्जाना दे॰ (कि॰ ) भुनाना, बदलवाना, रपया तुद्दाना, गृहना तुद्दाना।

भितत, तत्० ( वि॰ ) स्विरिडत,च्रिंत, तेाडा हुन्या । भट तत्० (पु॰) [ भट् + श्रच् ] योदा, वीर, वहासा, बहादुर, शूर, मरुन, पहलवान, वर्णसङ्कर जाति विशेष ।

भटई दे॰ (बी॰) गुषानान, बरानन, स्तुति, निष्या प्रशस्ता, भोटों का काम, भोटो पा व्यवहार ।

भटकना दे॰ (कि॰) बहुचना, भूलना, श्रम में पहना, भागत होता। मिं हालना, टराना। भटकाना दे॰ (मि॰) भुखाना, मुखाबा देना हाम भटकोला ठे॰ (बि॰) भयजुन, हरावना, भटको खाता। भटपडुना दे॰ (मि॰) यमागा होना, गिर पहना। मटभेरे दे॰ (पु॰) घात प्रतियात, धळमथळा, घटा

मटित्र तत्॰ (पु॰) शूनी पर पक्र माँमादि, दृश्य मास, जलाया माँम, कवाव, सजाइयों पर भूना माँम। भटियारा दे॰ (पु॰) एक जाति विशेष, सुसलमानों का खाना पकाने वाली श्रीर सराय में सुसाफ़िरों को बहुराने वाली जाति, संस्कृत में इसे अष्टकार कहते हैं।

भट्ट दे० ( खी॰ ) सखी, प्रश्विती, प्रिया। यथा—

"देखि के भट्ट को में बहु हैं रहें। शिवनाथ
छोटे पीत पट्ट सो अटा पै वाल ठाड़ी हैं।

भट्ट तत्॰ (पु॰) जाति विशेष, भार, सीमाँसादि शास्त्रवेत्ता, दक्षिणी बाह्यणों का एक आस्पद। - मारायण (प्र॰) संस्कृत के एक प्रसिद्ध कवि । इनका बनाया बेखीसंहार नामक एक नाटक है। राजा बादिश्वर के समय में मध्यदेश से जे। पाँच ब्राह्मण बङ्गाल गये थे, उनमें भटटनारायण भी हैं। डा० राजेस्ट्रजाल मित्र महोदय आदि शर का ही नामान्तर चीरसेन यवलाते हैं। वीरसेन का समय १८ वीं सदी निश्चित हुआ है। भटटनारायण का बनाया प्रवागरत नामक इसरा प्रन्थ है। भटटनारायण के पिता का नाम भटट गहेरवर था। -- लोल्लंड (पु॰) कारमीर निवासी संस्कृत कवि, काव्य प्रकाशकार ने अपने रसनिरूपण में इनका मत उद्दश्त किया है। राजानक सप्पक ने भी श्रपने श्रलहारसर्वस्य में इनका मत उदधत किया है। ऐसी दशा में यह तो कहा ही नहीं जा सकता कि इनका कोई भी ग्रन्थ नहीं था। परन्त उस अस्य का पता नहीं है । काव्यप्रकाशकार सम्मट भटट से ये प्राचीन हैं इसमें सन्देह नहीं। तो भी ११ वीं सदी के पहले के ये नहीं है। सकते । यह विद्वानों की सम्मति है। इनके ठीक समय का निर्णय करना विद्वानों ने श्रसम्भव माना है।

भट्टार तत्० ( पु० ) सूर्यं, रवि । ( गु० ) प्र्यनीय, मान्य, प्रथपाद ।

भ्रष्ट्रास्त तत् (पु०) गाय्कोक्ति में राजा को कहते हैं। देव, सूर्य त्रेपोधन :—वार (पु०) रविवार, श्रतवार। [सम्बन्धी उपाधि। महाचार्य तत्० (पु०) बहातियों का श्रास्पर, विवा

भञ्चान्त्रार्थं तत् (पु०) बङ्गालियों का श्वास्पद, विद्या भञ्चकल्लट तत् (पु०) कारमीरी परिष्ठत, इनके गुरु का नमा बसु गुरु था, वसु गुरु के रचित प्रन्य का नाम रपन्यकारिका है। उसकी स्पन्य सर्वस्थ नाम की टीका भटट्फल्लाट ने बनाई है। वे कारसीर के राजा अवन्ति वर्मा के समकाखीन थे। राज-तरिहणी के अनुसार इनका समय ६ वीं सदी माजुम होता है। प्रसिद्ध अकङ्गारिक युक्त इनके पद्म थे। ये शैव थे।

सद्देग्पल तत् (पु०) प्रसिद्ध ज्योतिर्वेचा, क्याहमिहिर के प्रन्थों की इन्होंने टीका जिखी हैं। केवल पराह निहिर कृत पद्धारिद्धानिका टीका इनकी घनाई नहीं सिवती, इतका को कारण हो। शाचीन ज्योतिरियों ने इन्हें भद्दोग्पल विका है। परच अपने को केवल क्याल ही लिखा करते थे। नुष्टत जासक की टीका में इन्होंने अपना समय ममम शाके अर्थात् १६६ हैं। विका है।

अझोद्धव ततः (प्र० ) कारमीरी पण्डितः थे. ये कारधीर के राजा जयापीड़ के सभासद थे। यहाराज जया-पीड का राज्यकाल सं० ७७६ से लेकर ८७२ ई० तक था । असएव उनके सभासद का भी नवीं सदी का ब्रास्थ्य ही समय माना जा सकता है। चल-क्षारसारवंत्रह नामक ग्रन्थ इन्होंने वनाया है। जिसकी टीका असीकारेन्द्र राज ने रची। इसार-सम्भव नामक एक काव्य भी इन्होंने रचा था. परन्तु उसका इस समय पता नहीं । जुट्टनी मत-कर्ता दामोदर ग्रप्त वामन थादि परिहत इनके 'समय के हैं। व्याकरण शतहार में वे शतवन्त निषया पण्डित थे । काव्य प्रकाश के टीकाकारों ने इन्हें कहीं कहीं उद्धट, कहीं उद्धट भट्ट और किसी स्थान में उद्भटाचार्य भी किखा है। अबङ्कार सारसंग्रह धोर क्रमारसम्भव काव्य इन वो प्रस्तकों को छोड कर ग्रन्थ प्रस्तकों का पता नहीं मिलता।

भट्टी दे० ( सी० ) माड़, पजावा, वड़ा चुल्हा ।— भठाला दे० ( कि० ) तोपना, गाड़ना, जिपाना । भठियाना दे० ( कि० ) नदी की धार पर यहना,

धार में बहना, बुंश्रा ग्रादि भटवा देना।

भिष्ठियारा दे॰ (दु॰) जाति विशेष, सराव का स्वामी। भिष्ठियारिक दे॰ ( की॰ ) भिष्ठियारे की की। भिष्ठियाता दे॰ ( वि॰ ) बहान, बदान, प्रवाह। भुद्ध दे॰ (पु॰) बड़ी नाव, डोंगा। किसक, चैंक।

मड़ दे॰ (पु॰) वड़ी नाव, डोंगा। [सम्मक, चौंक। अड़क दे॰ (खी॰) चमक, कत्तक, शोभा, बबराहट भड़कना दे॰ (कि॰ ) चमकना, चौरना, क्षिक्षकना । भड़काला दे॰ (ब्रि॰) चमकाना, चीरना, किक-वाना, विजञाना, धवडाचना ।

भड़की दें ( स्त्रीं ) घुड़बी, उरपाव, ममकी । भड़कीला दे॰ ( गु॰ ) चटनीला, सजीला।

भटकेल दे॰ ( गु॰ ) जहली, श्रमपरचा ।

भइडू दे॰ (गु॰) सरल, सीघा, अकपटी, निरद्धल ।

भड़भिड़िया दे॰ (पु॰) फडफड़िया, जलदवाज उतावला। भड़भजा दे॰ (पु॰) कॉइ, भज़ा,भज़ने वाला, भर्जी । भइरिया दे॰ (पु॰) छली, टोनहा, जाति विशेष, जो

द्राथ देखने ना काम करते हैं। तीथा में यात्रियों को दर्शन कराने वाले बाह्मण विशेष शनिचरा बाह्यण जी निषिद्धदान लेते हैं।

भइसाई दे॰ (खी॰) भाइ, भट्टी, बड़ा चूल्हा, मृते का चूल्हा, भरमाइ। [करके खाने वाला। भड़िहा दे॰ (पु॰) चटोर, चाटने बाला, चोर, चोरी, भड़िहाई दे॰ (स्त्री॰) बुटनाई, सुटनापन । चोरी, दाा, घोखा, कपट, छल, ठतहाई, भहियापन,

यथा " सो दशशीश खान की नाई"।

इत उत चिते चला भडिहाई ॥ "

रासायण ।

भडुत्रा, भडुता दे॰ ( पु॰ ) वेश्यापुत्र, वेश्या के साथ रहने वाला, कुटना । दिने बाला, किरावेदार । भईत दे॰ (पु॰) माहे के मजान में रहने वाला, भारा भणन तत्० (पु०) [ भग्+श्रनट्] क्यन, पठन,

पदना। भणित तन्॰ (वि॰) कथित, उक्त, पठित, पहा हुआ। भगड दे॰ ( पु॰ ) भ्रष्ट, दुश्चरित्र, नीच चरित्र, निर्लंज,

भद्दं बरने वाला । भगडन तत्० ( पु०) प्रतारण, श्वलन, श्वलना, ठगना। भग्डा दे॰ ( पु॰) पात्र, मर्तन, बढे बढे वर्तन,

मदरी, मटका। भगडार तत्० ( पु॰ ) फोरा, गुरार । जिपनार । भगडारा दे॰ (५०) साधुद्रों का भोज, साधुद्रों की

मगुडारी दे॰ (पु॰ ) भगदार का श्रम्पन, मगदार की देन रेस परने बाला, रसोइया, रोवडिया ।

भग्रहेरिया दे॰ (पु॰ ) महरिया। भगडेला दे॰ (पु॰ ) भाँड, महुवा। भतार तद्० ( पु॰ ) भर्ता, पति, स्थामी। भतीजा दे॰ (पु॰ ) स्रात्य्य, भाई रापुत्र । भतोजी दे॰ (स्ती॰) माई की पुत्री। भत्ता दे (प्र॰) भात, भक्त, भाता। भद दे॰ (स्त्री॰) धप्पा. पहाका, किसी वस्तु के गिरने का शब्द, बस के फल गिरने या पैर का शब्द।

भदभदाना दे॰ (वि॰) भदभद शब्द करना।

सदभदाहर दे॰ ( छी॰ ) भदभद शब्द । भदाक दे॰ (पु॰) घडाक पटाक, भटाक शब्द के

साथ गिरना वसा गिरना जिससे नयानक शब्द हो । भदेश या भदेस दे॰ ( गु॰ ) भदा, इरूप । भदेसल ( ९० ) थेडील, छुढङ्गा । विडील, भदेसल ।

महा दे॰ (पि॰) निर्दोध, श्रज्ञानी, श्रवोध, मूर्व, भेर्दि, भद्र रात्० (पु० ) सहल, कल्याय, मुन्त, मोधा, करय विशेष, विष्टि करण , शिव, राजन पद्मी, हस्तिश,

जाति विशेष ,-होना (धा॰) मंहन कराना, हिन्दुत्रों की एक प्रथा, जब कोई मरता है तब मुंदन किया जाता है।-काली (स्त्री॰) दुर्गा, मडासाया, काली ।-श्री (श्री॰ ) चन्दन, केसर, कुद्रम, सहल, शोभा, श्री। [मनोज, देश विशेष।

सद्रक तेत्० (पु॰) मद पुन्तक, देवदारु गृच । (वि०) भद्रा तत्॰ (स्त्री॰) प्यात लता विशेष, सस्ता, नील वृष्ठ, व्योम नदी, तिथि विशेष, हिटीया,

पद्ममी, झादशी ।

भद्रात्त सत्० (पु॰) कृत्रिम स्ट्राच । मद्भिका तत्॰ ( स्त्री॰ ) दशा विशेष, फत्यायी । सद्भी दे॰ ( पु॰ ) दकौतिया, सामुद्रिक शास्त्रयेता । भनई दे॰ (कि॰) कहता है, वर्णन करता है। मनक दे॰ ( १९० ) शब्द, ध्वति, चाहट । मनित दे० ( कि॰ ) कहा हुआ, वर्षित, स्वित । भवकता दे॰ (कि॰) उमलता, क्रम्र होना, जस वडना,

तदपना ( भवकाना दे॰ (कि॰) मुद्र कराना, अखाना, सरपाना । भवक (स्त्री०) फर्युद्दना, मुख्ना । मचका दे॰ ( पु॰ ) पात्र विशेष, जिससे सके निका-

सते हैं, (कि.) स्वला, दहका, फफ्छा। भवदी दे॰ (स्त्री॰) भद्दी, धमर्ग, घुद्रशी। मत्मह द॰ ( पु॰ ) डा, शैला, लटका, चम्पवस्था। भव्यत दे॰ ( प्र॰ ) मेग्टा, स्थल, ते।दैल, तन्दिल । ससका (१०) सवका फिफाना, खलवळाना भभक्ता दे० (कि॰) निश्ना, टपकना, उमल्ला, भभर दे॰ ( प्र॰ ) खटका, खर, रोला, घवडाइट, रहेग, व्याक्रलसा ।--ना (कि॰) फ्रलना, सजना । भभराना दे॰ (कि॰) सजना, फलना, खटकना,

ताल, विम्बक । खटका होना । भभूका हे॰ ( प्र॰ ) सुन्दर, मनोहर, साफ, स्वच्छ, अभूत तदु॰ (स्त्री॰ ) विभूति, भरम, चार ।

भभारना (कि॰) फाड खाना।

भय तत्॰ ( पु॰ ) डर, भीति, राष्ट्रा, जास ।--खाना ( या॰ ) उरवा, ब्रास करना !-कारक ( गु॰ )

खराने वाला, भय देने वाला, भयानक, भयदूर । भयङ्गर तत् (वि॰) भयानक, डरोबा, भयकाक । भयचक दे॰ ( पु॰ ) भयातुर, भयमीत, हरा हुछा । भयभीत तत् (वि०) दश हजा, चवदाया हजा.

भयातुर । भयहुँ दे॰ ('स्त्री॰ ) छोटे भाई की सी। भयातुर तत्० (वि॰ ) भवचक, हरपेंक, भयभीत, भयविह्नल ।

भयानक तत्० ( वि० ) उरावना, भयद्वर, भयप्रद । भयापह तद॰ (पु॰) भय नाशक, भय दूर करने वाला । भयापा दे० ( पु० ) बन्धुत्व, भाईपना, श्रवनायता । **भयावना दे॰ (** वि॰ ) हरावना, भयकुर भयानक । भयावह तद् ० (वि०) भयदायक, भयानक, भयद्वर । भयाचहि दे॰ (कि॰ ) उराते हैं, शक्कित करते हैं, त्रास देते हैं।

भयाहू ( छी॰ ) छेरटे भाई की श्री । भरदे॰ (बि॰) पूरा, पूर्ण, सुँहासुँह, एक जाति। (कि॰) पूर्ण करें।, पालन करें।।

भरऊँ दे॰ (कि॰ ) भरता हूँ, पूरा करता हूँ, पूर्ण करता हूँ, ऋण चुकासा हूँ, देता हूँ, दान करता हूँ । [भरका दे॰ (पु॰) बुकाया हुआ चूना, चूने की कली। भरकाना दे॰ (कि॰) बुकाया, चूना बुकाना, गर्म करना, रज्ञा, वचाव ।

भरख तत्० ( g+ ) भरना, पूरना, पालना, पे।पण भरागी तत्॰ ( खी॰ ) एड नचत्र का नाम, दूसरा

নবর ।

भरणीय तत्० (पु०) बेश्य, पालन बेश्य, पालनाई । भरत तत् ( प्र. ) श्रवेष्याधिपति दशस्य हा प्रज्ञ. में महाशाणी कैडेबी के गर्भ से सम्भूत थे। जड भरत, राजा दृष्यन्त के शक्तन्तला के गर्भ से वरपन पुत्र, इन्होंने ही इस देश का नाम भारतवर्ष रखा है। नाट्यशास्त्र मगोता ऋषि विशेष, इसके समय का टीक पता असी सक भी प्रसतत्वान्वेषियाँ को नहीं लगा है, स्थापि ने लाइस पूर्वक कहते हैं की ये ईसा के पूर्व ६ वीं सदी के पूर्व के नहीं हो सकते। अस्तु को कुछ हो परन्तु ये बहुत ही प्रशने हैं, कालिदास है भी पूर्ववर्ती हैं, भास के नाटकों के श्लोकों से भी इनकी प्राचीनता सिक जोती है। िरूपिया वाजीगर। शरतपुत्रक तत्॰ ( पु॰ ) नट, विद्पक, भांड़. वह-

भरतायज तत्० ( पु० ) श्रीरामचन्द्र । भरद्वाज तत्० ( प्र॰ ) विख्यात प्राचीन ऋषि, इतथ्य की पत्नी समता के गर्भ धीर बृहस्पति के श्रीरस से ये अपन्न हुए थे. प्रस्तगण ने हनका भरण किया या और ये वो के हारा उत्पन्न हुए थे इस कारण इनका नाम सरद्वाज पढ़ा। इनका द्सरा नाम वितथ है। एक समय गङ्गास्तान के समय धताची सामक श्रप्सरा के। देखकर इनका रेत:-पास हजा वह रेत एक द्रोण में रखा गया, बससे एक पुत्र उत्पन्न हुना। यही पुत्र विख्यात होया-चार्यथे। प्राणियों का दुःख दृर कश्ने के लिये देवताओं के अनुरेश्य से इन्होंने स्वर्ग में जावर इन्द्र से आयुर्वेद का अध्ययन किया। इन्द्र से समप्रश्रासुर्वेद का अध्ययन करके ये मर्त्यलोक लौट थाये. थीर श्रायुर्वेद की शिचा इन्होंने सह-र्षियों को दी। उनसे शिचा पाकर महर्षियों ने श्रायुर्वेद का प्रचार किया । भरन दे॰ (पु॰) पुरन, पूर्चि, तीपण, पालन, पोपण, भरता दे॰ (कि॰ ) पूरा करना, भरण चुकाना, यन्दूक में गोली भरना, सहना, पाना, दुःख पाना, दुःख

सहना ! **भरती दे॰** ( खी॰) भरतेवाली, पूर्ण करने वाली, एक वज्ञ का नाम, जिल नज्ञ में मुधि होने से सर्प सरते हैं।

भरपाना दे॰ (कि॰) दाम पाना, दाम बस्छ होना । भरपूर दे॰ (गु॰) पूर्ण, शतान्त पूर्ण, शतिशय पूर्ण । भरभराना दे॰ (कि॰) छीटना, छिडकना, सूजना, फताना ।

मरमरी दे॰ ( छी॰ ) सुजाव, फूकाव। भरम तद्॰ (पु॰) अस, आस्ति, संशय, सन्देह, मेद, सहस्य, तस्य।—स्युतना (था॰) मेद सुख जाता,

रहस्य, तस्य ।—ग्युलना (वा॰) मेद ग्रुब जाना, रहस्य प्रकाश होना ।—खोल देना ( वा॰ ) सन्देद मिटाना, अस द्र द्रस्ता ।—गदांना ( वा॰ ) प्रतिष्ठा लेाना, यश में घटना लगाना, कीर्त में बहा बनाना !—निकल जाना (वा॰) सन्देद द्रद होना, संशय मिटना, भेद स्वटना ।

भरमाना दे॰ (कि॰) द्याना, बञ्चन करना, छलना । भरमीला दे॰ (वि॰) मंश्रवी, सन्देही, सरम बाजा । भरषाना दे॰ (कि॰) पूर्व कराना, प्रा करवाना,

पुरवाना । भरा दे॰ (वि॰) पुरा, पूर्ण ।

सराई ( खी॰ ) माने का काम, भरने की मजदूरी। भराना दे॰ ( कि॰ ) प्राना, पूर्ण कराना, भराना,

भरवाना ।

मरावट दे॰ (बी॰) पूर्ण, पूर्णता, मर्ती। भरी दे॰ (बी॰) तोला, पारहमाता, तील विशेष। भरीत या भड़ेत (पु॰) किरापेदार। भरीता दे॰ (पु॰) थोमा, भार, मोट। भरीता दे॰ (पु॰) थोमा, पार, मोट।

भर्ग तत्॰ (पु॰) शिव, महादेव, ब्रह्मा, ज्योति, तेज,

भर्जन तर्॰ (पु॰) भूँबना, भूनना । भर्जा तर्॰ (पु॰) पति, स्वामी, भतार । (गु॰)

भाग त्र (पुठ) पात, सामा, मतारा (पु०) पातने वाजा, रशक, प्रतिपादकः (दे०) एक मकार की तरकारी, भाँटा, प्रालू, घादि को मूज कर जो बनाया जाता है।

इर जो पनाया जाता है।
२ तिया दे॰ (पु॰) जाति विशेष, ठठेरा, इसेरा।
भर्ती दे॰ (स्त्री॰) सामीत, मरावट, पूर्णता, पृष्ते।
—करना (प्रि॰) शामिळ करना, सम्मिन्नित
करना [गर्ते, यथवाद।
मर्स्तना तर्॰ (स्त्री॰) तिरस्कार, निरदा, कुरसा,
मर्स्तन तद॰ (पु॰) तिरस्कार इस्ते वाला, निरद्द |

मर्नुहरि तत्० ( पु० ) विक्रमादिय राजा के भाई, इनके वनिष्य सीन राजक ग्रह्मा, वेशाय धीर मीति प्रसिद्ध हैं, कहते हैं अपनी स्त्री की हुआरिव्रता से दु.सी होकर ये घर छोड़ कर वनवासी हो गये ये । वास्त्रप्रदीप नामक एक स्याक्रया विशान का अमृश्य प्रन्य भर्नुहरि छे नाम से अस्त्र है । हस्तरा निश्चय करना कित है कि वास्त्रप्रदीप पर्याप्त एक स्वाक्रय स्त्री से मर्नुहरि हैं या अन्य १ नका भी वही ह सी सी सी ही सम्य मानना विच्त हैं।

ही महुँदिरि हैं या छन्य। इनका भी वही द मीं
सदी ही समय मानना टचित हैं।
(१) इनका घनावा मही नामक काम्य प्रसिद्ध है।
भही काम्य संस्कृत साहित्य का एक रत है।
इसके पाठ करने पाले इनके त्याकरण के असापास्य ज्ञान से सुनिचित हैं। इस प्रथ के प्रत्येक
स्रोक यहाँ तक कि पहों में भी प्रयोग इगटता
देशी जानी है।
[यीय।
मल है० (वि०) महा, क्षम, मेंछ, मनोहर, रसमलका है० (पु०) भूषण विशेष, सोने की टिकजी।
मलमनसात या मलमनसाहत है० (वि०) महापुरुष्य, मसुष्या, दुरुए।

मलमनसी दे॰ ( स्त्री॰ ) सुशीलता ।

भाता (वि०) उत्तम, गीलवान, अच्छा, श्रेष्ट, मद्गुणी ।
—कर भाता दो, सौदा कर नका हो (बो०व०) जैमा करेगो वैसा पाधोगे, कर्मानुसार ही
फब होता है।—ग्राहमी (वा०) श्रष्ठा आदमी,
श्रेष्ट पुरुष ।—मानना (वा०) उत्तम समक्रमा,
श्रद्धसान मानना ।—श्रद्धा (वि०) मीरेगा, मोटा

भजाई दे॰ (स्त्री॰) भ्रष्टापन, क्रग्रवपेम, श्रयाप, महत्र ।—जेना (बा॰) श्रद्धमान क्षेत्रा, नेकी करना, भद्दमान करना !—रहना (बा॰) सुवग्र रहना, कीर्ति रहना ।

साधव नामक तीन नाटक बनाये थे | भव सूिस्विधिय म व्यं स्वी के प्रारम्भ में अरथक हुए थे ।
यद्यपुर नामक गाँव हनका जन्मस्थान है । इनके
पिता का नाम मीळकळ या श्रीर पितामक का नाम
सूपाल भट्ट था । इनकी माता अनुकर्ण गोत्र में
अरथल हुई थीं । इल कारण वह अतकर्णी नाम से
प्रस्ति हैं । यद्य प्रयोग की कुराळता शीर भान की
वचता के विचार से अवसूति का स्थान संस्कृत
सादिख में शहुत कैंदा है । इन तीन मान्यों के
श्रातिक भवश्रुति का यूसरा भी कोई प्राथ जबस्य
होता। व्यंक्ति संप्रद भग्यों में
मतिरिक्त भवश्रुति का यूसरा भी कोई प्राथ जबस्य
होता। व्यंक्ति संप्रद प्रमां में भवश्रुति के नाम से
जो रलोक हेथे जाते हैं वे उनके प्रसिद्ध अभ्यों में
नहीं हैं । शता यहांस्ता भी समा के ये पण्डित थे ।
इनकी रचता कर्षण्यस्त प्रयान है ।

सवादूश तन्० (वि॰) आरके तुत्रय, आपके सतान, आपके वेत्य। [काली ! सवानी तत्० (क्षी॰) पार्वती, शिव की खी, हुताँ, सवार्याव तत्। (पु॰) [सव + शर्यंय] संतार-तागर, संतार रूपी समुद्र, भीपण समुद्र। सनितन्त्रया तद॰ (खी॰) डोनहार, सावी, साय्य,

कपाल, यथाः—

" जैसी हो सचितन्यता बँसी वपने बुद्धि । होनहार हृदय बसै विसर जात सब सुद्धि ।" सचित्पु तत्व ( पु० ) होने बाला, होनहार, सावी । सचित्य तत्व ( पु० ) होनहार, होने बाला, सचित-

भविष्यत् तत् (पु॰) धानामी काल विशेष, आताभी काल !—चका (पु॰) भविष्यत् काल की वातं जानने वाला, भविष्यवेक्ता, होनहार जानने वाला । भवेया दे॰ (पु॰) भराष, नर्चक, ताचने वाला । भव्य तत् ॰ (वि॰) सत्य, भावी, उज्यल, सुन्दर । सस दे॰ (पु॰) भरा, राल, विश्ति, किसी वस्तु की खरला गन्य ।

भसकता दे॰ (कि॰) गिरमा, पहना, फाँकता। भसाना दे॰ (कि॰) तरना, तैरना, वहना, उत्तराना। भसभसा दे॰ (बि॰) गोतन, अतायता। भसाना दे॰ (कि॰) जहाना, चताना, विराता, बहाना। भस्या तत॰ (की॰) चमडे की चीकती, भाषी। मस्म तत्० ( खी० ) राख, द्वार, भभूत ।—सात् ( ख० ) खरोप भस्म, समस्त जला । भस्मस्त तत्० ( पु० ) गेगा विशेष, जिस रोग में लोग खाते तो बहुत हैं, परन्तु दुखँब होते जाते हैं । भहराना दे० ( कि० ) काँपना, डगना, डगमगाना, निरना, पड़ना ।

भाँग दे० (पु०) वृदी, विवाया, भंग।
भाँज दे० (पु०) पूँड, वाव, मोहा।
भाँजा दे० (पु०) पूँडना, वावा देना, मोहना।
भाँजा दे० (पु०) भागनेय, वहिन का वेटा।
भाँजी दे० (की०) बहिन की वेटी।
भाँटा दे० (पु०) भटा, व्यान।
भाँटा दे० (पु०) भटा, व्यान।
भाँड दे० (पु०) धुकुष्पिया, निर्वाल, एफ तरह का

तमाशा करने वाला, हुंदा।
माँज्ञा दे० (कि०) विमादना, गाली देना।
माँज्ञा दे० (उ०) सुनिका का बहा पात्र, मटका।
माँज्ञा दे० (उ०) सुन्तका का बहा पात्र, मटका।
माँज्ञार तत्त० (उ०) हुन्च विशेष, ब्राक्षीर का बृह्य।
माँज्ञिती दे० (सी०) स्वांत, बहुस्पीपना।
माँजि दे० (सी०) डोल, हव, तीति, प्रकार।

भाँति भाँति दे॰ (बा॰ ) तरह तरह का, नाना प्रकार का, कई तरह का। भाँपना दे॰ (कि॰ ) ताड़ना, देखना, जानना। भाँचन दे॰ (स्त्री॰) हमान, भाँचनी, सान द्वार धमना.

भावर दे० (स्त्री०) घुमाव, भावरी, सात बार धूमना, परिक्रसा, दूरहा और दुर्लाहन का वेदी की परि-क्रमा-करना।

भांवरी दे० (स्त्री०) देखो भांवर। [प्रकाश । भा दे० (कि०) हुआ, भाया। (प्रु०) उजारा, चमक, भाई तद् ० (प्रु०) आला, सहोदर।—चारा (प्रु०) भाई का सम्बन्ध, भयाषा।—धन्द् (प्रु०) भाई जन्तु, विरादरी।

भाक्त तत् ( पु॰ ) क्रविम, गोषा, पिछ्नलम् । भाक्तसी ( स्त्री॰ ) अन्यकूष, कैंदियों के रहने का वर, हवालात, छोटा घर । [भाषण करना । भाखना दे॰ ( क्रि॰ ) योलना, कहवा, कथन करना, भाखना तद्॰ ( स्त्री॰ ) भाषा, बोक्षी, बात ।

भाग तत्॰ ( पु॰ ) श्रॅश, हिस्सा, वाँट, विभाग (तद्०) भाग्य, पारञ्घ ।---खुलाना ( वा॰ ) भाग्यनात् होना, पारञ्घ का श्रन्छा होना, सुख मिलना । -- ज्ञागना ( वा॰ ) धनी होना, श्रन्छा भाग होना ।--ग्राहो ( ५० ) भागी, हिस्सादार ।-भरोसा ( वा॰ ) धीरता, धीरज, धेर्यं, ढॉइस ।

भागपु दे॰ ( स्त्री॰ ) पत्तायन, भागत, देशत्याग । भागना दे॰ ( कि॰ ) पलाना, भाग जाना, दीडना, चिला जाना। श्रवज्ञा करना । भाग चलना दे॰ (वा॰) निक्ल चलना, भाग जाना, भागधेय तत्॰ ( पु॰ ) भाग्य, प्रारव्ध, शुभकर्म उत्तम

बिचा कर भाग जाना भाग चलना । भाग निकलना दे॰ ( वा॰ ) छिप कर भागना, जान भागमान तद् ० (वि०) भाग्यमान, प्रारव्य । भागमानी तर्॰ (स्त्री - ) सौभाग्यवती । भागवत सत् (वि॰) भगवान का भक्त। (प्र॰)

श्रप्टादश पुराणान्तर्गत पुराण विशेष । भागहार तत्० ( पु० ) भागनियम, धँश की रीति, भाजक। (गु॰) भागहत्तां, ग्रेंशहारो, भाग का िभागड, टीडादीड । श्रिधशारी। मागामाग दे॰ ( पु॰ ) चलाचली, प्रस्थान की हलचल, भागिनेय तत्॰ (पु॰) भाँजा, भगिनीपुत्र, बहिन

का बेटा, भयने । भागी दे॰ (वि॰) सामी, हिस्मेदार, वरैत, धशी। भागोरथी तत्॰ ( सी॰ ) [ भगीरथ + इन ] गहा, सरधनी, सरनदी ।

भाग्य तत्० ( पु० ) प्राक्तन शुभाशभ वर्म, देव, माग-धेय, भवितव्यता, श्रद्ध, प्रारव्ध ।

भाग्यपन्त तद्० (वि०) घरी, धनिक, श्रम, श्रद्धशाला । भाग्यतान् तत्० ( वि० ) भाग्यतन्त, श्रदृष्टवान्, पुरुष-कर्म्या । [ दरिद्र, दु ची। भाग्यद्दीन तत्० (वि०) श्रभागी, हतभाग्य, सन्द्रभाग्य,

भाजन तत्॰ ( पु॰ ) पात्र, योग्य, चाहक, परिमाख । ( दे॰ ) वामन, वरतन ।

भाजना दे॰ (कि॰) भूँ जना, सुनना, तलना, भागना । भाजर दे॰ ( खी॰ ) भगोइ, मंगेल ।

भाजी दे॰ ( स्ती॰ ) साग, तरकारी, बायना, बायन । भाज्य दे॰ (वि॰) मागाई, भाजनीय, धश करने योग्य, ग्रहहाये, जिसना भद्रों से विमाग निया जाय। भाट दे॰ ( प्र॰ ) चारण, स्तृति गायक, बन्दी, एक

जाति विरोप, जिसका काम सत्य प्रशस्त करना है।

भादन दे० (स्री०) भाद की स्त्री। भाटा ( ५० ) समृद्ध का उत्तराव। भाडियाल ( पु॰ ) उत्तरात्र, गिराव ।

भाटिया दे॰ (पु॰) इस नाम भी एक व्यापारी जाति । भाटियानी दे॰ (स्ती॰) भाटिया जाति की स्ती।

भाठा दे॰ ( पु॰ ) समुद्र का उतरात्र ।

भाठियाल दे॰ ( प्र॰ ) भाटियाल, उत्तराब, गिराब। भाठी दे॰ ( छी॰ ) धौकनी, भाती। जिता है। भाइ दे॰ (पु॰) वह वडा चूल्हा जहाँ धन भूना भारत दे॰ ( पु॰ ) फिराया, शुल्क, महस्रल, घर श्रादि

भाडेका काम। का कर । भारतेत (वि॰) भाडे पर रहने वाला ।-ी (स्ती॰)

भाराङ तत्॰ ( पु॰ ) वर्तन, बासन । भाराहार ( पु॰ ) भदार ।

भात दे॰ ( पु॰ ) भक्त, श्रोदन। भाना दे॰ (वि॰) मुहायना, सुन्दर, मनभावन ।

भाधा दे॰ ( प्र॰ ) तुस, तरकस । भायों दे॰ ( की॰ ) चमडे की धौरती।

भादो तद् ० ( ५० ) भादमास, भादवा, भादपद् ।

भादों दे॰ ( पु॰ ) वर्ष पा छुठवाँ महीना, जिस महीने में भाइपद नचन्र में चन्द्रमा पूर्ण हो।—की अरन

( या० ) श्रधिक वृद्धि, सह, सही। भान ततः ( पु॰ ) ज्ञान, स्मरण, बोघ, सुधि, चेत । भागा दे॰ ( कि॰ ) चच्छा लगना, मुहायना मालूम

होना, सहाना, मनभावन होना । मानमती दे॰ ( छी॰ ) नदिनी, जाति विशेष की छी.

जो इन्द्रजाल विद्या में निपुण होती है।

भान तत्॰ ( पु॰ ) सूर्यं, रवि, सूर्यं की किरण ।---ज ( ५० ) श्रविनोक्रमारहय, शनिश्चर, यमराज, राजा कर्य ।--जा (स्त्री॰) यसना, जसना नदी।

भागमती तत् ( मी) ) कहते हैं प्रसिद्ध पवि वालि-दाय की स्त्री का नाम सानुमती था,ये भोजराज की कन्यायी, ये ऐन्द्रजालिक विद्या में निप्रसायी। भोजराज के बराज इस विधा में श्रति निपुण थे श्रीर वे इस विद्या से घपना मनोरञ्जन क्रिया करते थे. इसी कारण इन्द्रजाल विधा का दसरा नाम भोज-राजी हो गया है। भानमती केनाम के चनुसार इस विधा का नाम भानमती का खेल पड गया है।

भाष्त्र दे॰ ( पु॰ ) वाष्प, वकारा, धुवाँ, धूम । भाफना दे॰ (कि॰) अटकत लगाना, कृतना, अनुमान से किसी के भीतरी हाल का पता लगाना। भाभी दे॰ ( स्त्री॰ ) भौजाई, वहे भाई की सी। भाँमर दे॰ ( खी॰ ) फेरा, सप्तपदी । विवाह के समय वरवध का सात बार मँडवा के चारों श्रोर फिरना। भामित दे॰ ( स्त्री॰ ) कोधी, कोध करने वाला। सामिनी तत्० (स्त्री०) स्त्री, लुगाई, तरुखी, कुपित स्त्री।-विज्ञास ( प्र॰ ) जगन्नाथ परिदतराज कृत काव्य का एक ग्रन्थ। भाराप दे॰ ( पु॰ ) भाईपन, भाईचारा, श्रपनाइत । भार तत्० ( पु० ) गुरुव, वोस्ता, काम सन्पादन करने का अधिकार, ग्राठ हजार तोला परिमित वस्त । भारत तत् ( प् ) प्रन्य विशेष, महाभारत, भरत प्रज्ञ, नट, अझि।-चर्ष (प्र०) जम्बू हीप के नव वर्ष के अन्तर्गत वर्ष विशेष, हिन्दुस्तान। —वर्षीय ( प्र॰ ) भारतवर्षवासी, भारतवर्ष में रहने वाला । भारती तत्० ( स्ती० ) वाक्य, वचन, योली, सरस्वती, पत्ती विशेष, भारहें पत्ती, काव्य की एक बृत्ति । भारतीय तत्० ('वि॰ ) महासारत एक, महाभारत कथित महाभारत सम्बन्धी, भारतवर्षीय, भारत-वर्ष सम्बन्धीय, हिन्द्रस्थानी, हिन्द्रस्थान का । भारहाज सत्॰ ( पु॰ ) होगाचार्य, सनि विशेष, श्रमस्य मुनि, सङ्गळ ग्रह । विग्ला,भारवद्दमकर्सा । भारवाहक तत्र (वि०) मे।टिया, कहार, भार होने भारति तत् ( पु॰ ) संस्कृत के प्रसिद्ध कवि, इनका बनाया हुन्ना किरातार्जुनीय नामक काव्य प्रसिद्ध है। ये कालिदास के समकाजीन माने जाते हैं। इसके प्रमाश में एक शिला जेख दिया जाता है। जो ६३४ ई० में लिखा गया था। इस शिका में खुदेहर पण से यह बात सिद्ध होती है।

हर्ये । भारा दे॰ ( पु॰ ) वोम, मेाट, भार I भारी दे॰ (वि॰) गुरु, सहवा, बढ़ा, सँगा, मोटा । भाषारी दे॰ ( ५० ) भैषापा, वन्धुत्व, भाईचारा । भार्या तत् (स्त्री ) स्त्री, पत्नी जाया।

वहतों का अनुमान है कि ये चौथी सदी में उत्पन्न

मार्यातिकम तत्० ( प्र० ) स्त्रीत्याम स्त्रीनाश, पर-स्त्रीगमन । चिका भाज तव् (पु॰) लबाट, मस्तक। (दे॰) भाजे की भारता दे॰ ( पु॰ ) वर्छा, प्रस्त्र विशेष, साँग। भाज दे॰ ( पु॰ ) रीञ्, भरनूक। भाजैत दे॰ ( पु॰ ) वर्ड़ा चलाने वाला ! भाव तत्० ( प्र० ) अभिभाय, चेष्टा, सत्ता, स्वमांव. जन्म, किया, जीजा, पदार्थ, विस्ति, धाःवर्थ. बानि, वपदेश, संसार, नवप्रहों की द्वादश चेष्टा क्रयडकी के १२ घर (कि॰) सावे, अच्छे लगे. प्रिय लगे। भावई तद्० (स्त्री०) होनहार, भवितन्यता भविष्य। भाचक तत्० (५०) भाव, मनोविकार । (२०) चिन्ताकारक, साचने वाला, सत्ताश्रम । सावज दे॰ (स्त्री॰ ) भीजाई, यह भाई की स्त्री. भाभी । िरधस्यवेता । भावज्ञ तर्॰ (वि• ) भावज्ञाता, सर्मश्राता, सर्मज्ञ, भाषता दे॰ (वि॰) प्रिय, चाहीता, श्रमिल्पित, ईप्तित, इष्ट, प्रिय, मनोहर, जो चाहा जाय ! भावना तत्० (कि०) चिन्ता, ध्यान, पर्याचीचना । भाववाचक दे॰ (पु॰) संज्ञा शत्व विशेष, जो कि वस्त का धर्म गुरा बतलाता है। भावह दे॰ (स्त्री॰) छे।टे माई की स्त्री। भावान्तर सत् ( प्र ) प्रकारम्तर, अन्य अभिप्राय. भिन्न छमिप्राय, दुसरे प्रकार । भावार्थं तत्॰ ( प्र॰ ) श्रमिप्राय, तात्पर्यं। भाविक तद्० (वि०) भावुक, चिन्ताशील, श्रमिप्रायज्ञ। भावित तर् (वि॰) चिन्तित, विचारित, दोचा हुआ, विचारा हुआ। भावी तत्॰ (वि॰ ) भविष्यत्काल, आगामी, इत्तर काल, होनहार, भवितन्य I भावुक तत्० (पु॰ ) मङ्गळ, करवाण, द्धराज हैम । भावे दे॰ ( छ॰ ) खेखे, विचार में, मन में। भाव्य तत्व (विव ) भवितव्य, भावनीय, चिन्तनीय. भावी. होनहार । वाग्देवता, वाची । भाषा तद् (स्त्री ) वाक्य, कथा, वचन, बोली. भाषित तद् ( वि० ) कथित, इक्त। ( प्र० ) वचन.

घोली, भाषा ।

भाषी तत्० (वि•) वादी, वक्ता, कथक, कहने वाला ! भाष्य तत्० (प्०) टीका, टिप्पणी, सन्नार्थ, सन्न विव-रण प्रन्थ, सुधार्थ का विश्वद रूप से वर्णन करने वाला ग्रन्थ, विस्तृत टीका ।--कार (५० ) महा भाष्यकर्त्तां मनि विशेष, पतञ्जलि । (वि०) भाष्य-क्रची. भाष्य बनाने चाला ।

मासना दे० (कि॰) विदित होना, मालम होना, ज्ञात होना, प्रकट होना, प्रकाशित होना l भासान्त सव्॰ (पु॰) सूर्यं, चन्द्र पद्मी विशेष, , नदम् । (वि॰) मनोहर, सहावना, रमणीय। भासूर तत्० (वि०) दीक्षिशीज, दीक्षिमान। भास्कर तन् ( प्र॰ ) सूर्य, श्राप्ति, रवि । भास्कराचार्यं तत्० (वि०) प्रसिद्ध ज्योतिविंत् श्रीर गणितज्ञ, इनके पिता का नाम महेश भाषाये या महेश देवज्ञ था। ये दक्षिण देश के सहा नामक पर्वत के समीपवर्ती विजिडिपेड नामक गाँव में १०३६ शाके १११४ ई० में उलक इप थे। इन्होंने ३६ वर्ष की अवस्था में अपने विख्यात सिद्धान्तशिरोमणि नामक प्रत्य की रचना की । इस अन्य के चार राण्ड हैं, १ व्यीकावती या पाटीगणित, २ बीजगणित, ३ ब्रह्मणिताच्याय ४ गे।लाप्याय । श्रन्तिम दोनीं प्रन्य ज्योतिय के धन्य हैं । इनके प्रश्न का नाम चक्ष्मीधर थीर कन्या का नाम खीछ।वती था। कहते हैं कि हन्होंने खपनी

भारकरानन्द स्वामी तन् ( 9 ) प्रसिद्ध संन्यासी, इनका जन्म १८३३ ई० के धारियन शुक्र सप्तमी को कानपुर जिले के मैथेटालपुर गाँव में हुचा था, ये बदे प्रसिद्ध हो गये हैं। इन्होंने १६०१ ई० में धपनी खीला संवरण की ! [स्वय्क्त, रुज्ज्वल | भारार सन्॰ (वि॰) दीसि युक्त, तेजस्वी, प्रतापी, भित्ता तद् (स्त्री - ) भिष्य, याचन, चाह, चाहना, मागना, याचना, याञ्चा, खेवा, शैक्सी।-जीवी ( वि• ) बाचित वस्तु द्वारा जीने वाळा, मिच्नक, भसारी !--टन ( पु॰ ) [ भिषा + घटन ] भिषार्थ गमन, भिषा के किये जाना, भीख भौगने के जिये घमना ।

धनाया था ।

भिन्त तद॰ ( पु॰ ) चतुर्घाश्रमी,संग्यासी, परिवाजक. वौद्ध संन्यासी, याचक, भिखारी ! सिचक तर् (प्र॰) भिद्योपजीवी, भीख से बीने वाला, . याचक, वर्षी, मीख मींगने वाला, भिरासी । मिखरी दे॰ (वि॰) सोसला, शून्य तिक । भिखारी दे॰ (पु॰) याचक, सँगता, भीख सौंगने वाला, भिश्चक । सिजल करना । भिगाना दे (कि ) आई करना, श्रोदा करना, भियोना दे॰ (कि॰) देखे। भियाना । भियाना । भिजाना दे॰ (कि॰ ) आर्ड करना, श्रोदा करना, भिटनी दे॰ ( स्त्री॰ ) भिरुना, भेंटी । भिटाई दे॰ (स्त्री॰) वह द्रव्य जो भाई, पिता, चाचा, श्यपनी कन्या, बहिन, मतीजी धुश्रा मादि की मिलने के समय देते हैं। मिडना दे॰ (कि॰ ) मिलना, सटना, सट जाना, लडना, सुरभेद होता, सामना करना । भिडाना दे॰ ( कि॰) लड़ाना, लडाई लगाना, मगडा कराना, सगडा छगा देना। र्सिड (की॰) समतरोई, शाक विशेष । भिंडी देव (स्वी॰) सरकारी विशेष । भित्ति तत् ( छी॰ ) दीवार, भीति, जड़, मूल । भिनकता दे॰ (कि॰) मिनमिन शब्द करना, मनिखयी का बैडना, घिनाना । भिनभिनाना दे॰ ( कि॰ ) विनाना, भिनकना । प्रिय कन्या के नाम से धपने प्रत्य का पहला भाग भिनसार दे॰ ( प्र॰ ) देखे। भिंसार । भिन्न तत् (वि०) [भिर्+क] भेर विशिष्ठ, विदा-रित, पृथक, मिक्र, अन्य, अतिरिक्त, एत रोग विशेष, अतीत !- गुणन (पु॰ ) अह विशेष, न्यून श्रष्ट्र की वृद्धि करना। भिन्नाना दे॰ (कि॰) सिर में चकर थाना, सिर धूमना, सिर टनकना, नाराज हो जाना | भिद्रार्थक तत्० (वि०) चन्य ताल्वर्यं, चन्य अर्थं, भिनमार । दसरा भाराय | भिसार दे॰ ( पु॰ ) विहान, पात बाब, सबेरा, भिरत दे॰ (कि॰) लड़ते हैं, भिड़ते हैं, जुटते हैं, युद्ध करते हैं। मिलावा दे॰ ( ५० ) धीपधि विशेष ।

मिलों जा (ची•) भिलावे का बीज।

सिलोजी दे॰ ( ची॰ ) भिलावे का बीज । । ਮਿਲ ਰਹਾ (90) ਗਰਿ विशेष, जंगली ਗਰਿ, भीछ। भिषक तत्र (प्र) वैद्य, चिकित्सक । भिषारि तदः (पु॰ ) सिक्षक, भिष्मिंगा,मँगता । भी तत्र (स्ति ) भय, त्रास, हर, प्राशहा । ( हे)

वाक्य समञ्जायक श्रम्यय । भीख दे॰ (स्री॰) भिना। भीगना दे॰ (कि॰) गीवा होना, घोदा होना, भीवना। भींगा (वि०) योदा, गीला। भीचना दे० (कि॰ ) निचेड्ना, द्वाना। भीजना दे० (कि०) भीतना, भीतना। भीजा दे॰ (वि॰ ) भींगा, गीला, घोदा । भीटा देव ( ५० ) खंडहर, गीरी हुई भीत, पुराना घर, ऊँची ज़सीन । िकदर, भ्रापर्! भीड़ दे॰ (स्त्री॰) समुदाय, सङ्घ, जमावहा, दुःख, भीडा दे॰ (वि॰ ) सङ्गीर्थ, सकुचा, सकेता भीत दे॰ ( खो॰ ) दीवार, मित्ति। (बि॰ ) उस

हशा, सब प्राप्त । भीतर है। ( अ॰ ) अन्तर, बीच, सध्य, में। भीतरिया दे॰ ( थ० ) भीतर रहने वाळा. रखेई ਹਜ਼ਾਜੇ ਜ਼ਾਲਾ 1

भीति सत् ( स्त्री० ) भय, त्रास, दर, सङ्घा । भीम तत् ( वि ) भैरव, भीषण, भयहूर, भयानक, सयत्रमक । ( पु॰ ) सजा युधिष्टिर काळोटा भाई, वितीय पाण्डव । पाण्ड का चेत्रज प्रश्न अन्ती के गर्भ से और बाबु हे बीरस से ये उत्पन्न हुए थे। भीम और दर्शेवन दोनों वशवर उमर केथे। मे दोनों एक ही दिन बस्पन्न हुए में। मीस बड़े बलवान थे। दर्वोधन आदि कोई इनकी बरावरी वहीं कर सकता। इस कारण दुर्वोधन सदा इनसे डाड रखता था थीर भीम के मारने का वद्योग किया करता था । एक दिन भीम की विष खिला कर दर्थोधन ने जल में, फेंडवा दिया, भीम बहते बहते नागलोक पहुँचे और चर्डा इन ही रखा. हुई । जागलोक से प्राव्ह सीस ने दर्थोधन का पाप यधिष्टिर से कहा। अन्य पायहर्वों के साथ भीम के। भी बारखाबत नगर के लाखागृह में जला देने की चेष्टा दुर्योधन ने की थी। दुर्योधन की चालाकी

समस कर भीम लाजागृह में आग लगने के पहले ही इन्ती और भाइगें के साथ वहाँ से निकल गये। इपड राज्य में जाने के पहले ही हिडिस्थ नामक . राजस की मार कर भीत ने उसकी बहिन हिडिस्था के। ज्यादा । हिंदिस्वा के गर्भ से भीम के पक पत्र हम्राधाजिसका नाम घटोत्कच था। हौपदी की प्राप्ति के पश्चात् सुधिष्टिर ने इन्द्रप्रस्थ नगर में शाकर राजस्य यज्ञ करना प्रारम्भ किया । कृष्ण श्रीर श्रर्जुन के साथ मगध राज्य में जाकर भीम ने जरा-सन्ध को मार दाला था। क्षट जुए में सुधिद्विर के। हरा कर दुर्योधन ने द्वौपदी का श्रपमान किया था। लभा के बीच में ही भीम ने प्रतिज्ञाकी थी कि इसका बदला चुकाने के जिये में भाइयें के साथ दुर्गेश्वन के। सार डालुँगा और दःशासन के हृद्य का रुधिर पीकेंगा, तथा हुवेधिन का जहा तोड़ ढाल्ँगा। ऋत्त्रेय के युद्ध में भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की थी। पाएडवों के महाप्रस्थान के समय द्रीपदी, सहदेव, नकुल और अर्जुन के पतन के अनुस्तर भीमसेन ने भूमि में गिर कर प्राया त्यारा किया था। युधिष्टिर ने उस समय कहा था। कि तुम दूसरों को न देकर स्वयं खा जाते थे और अपने सामने इसरे को बलशाजी नहीं समस्ते थे इसी कारण तुम्हें यहाँ गिरना पड़ा है।

भीमसेनो दे॰ (स्त्री॰) सगन्य द्रस्य विशेष, एक प्रकार का कपूर, एक एकादसी का नाम 1 भीरु तत्० ( वि० ) भयशील, उरने वाला। भील तद० (प्र०) एक पहाड़ी जाति का नाम। भीषम् तत्॰ ( वि॰ ) भयद्वर, भयानक, भैरव, बोर. भयजनक, भयावह । (पु॰) सेहुँद दृत्त, भट-

कटैया, वाज पन्नी । भीपा तत्० ( स्त्री० ) त्रास, भयक्षरता, भय । भीवम तत्० (गु०) भयानक, भयद्वर । ( पु० ) गामेच, शान्तनु राजा का पुत्र, ये गङ्गा के गर्म से उत्पन्न हुए थे। इन्होंने पिता की सुख लाजसा पूर्ण करने के लिये जीवन पर्यन्त बहाचर्य रहने और राज्य स लेने की प्रतिज्ञा की थी।

भीवाक तत्० (५० ) निवर्भ राज्य का राजा. श्रीकृष्ण की पटरानी रूस्मधी हुन्हीं की पुत्री थीं।

भीष्मपञ्चक तत्॰ ( पु॰ ) वत विशेष, वार्त्तिक शुक्ल पकादशी से पूर्णिमा तक का बत । भुद्राल तद् ( ५० ) भूपाल, राजा, नरपति । भूक तन्॰ (वि॰) भवित, खादित, या चुका, भोगा गया --मोगी (वि॰) पुन भोगकर्ता, विशेष रूप से शतुमवीत । भुगतना दे॰ (कि॰ ) भोगना, सहना, क्यों का फल भोगना, कष्ट उठाना, क्ष्ट सहना । भुगतान दे॰ ( पु॰ ) चुकान, पाई पाई चुका देना । भुगताना है (कि ) दण्ड देना, भोग करवाना, सहाना, महवाना, पूरा घर देना, श्रधिक निकलते हुए स्पये चुका देना। भूगा दे॰ (वि॰ ) सीधा, भोजा, भोंदू। भुग्न तत्० (वि०) हुटिल, वक्र, हुबडा, टेझ, तिरछा । भुच दे॰ (वि॰) अनगद, धनपद, मूर्य, धमान, श्चनमिज्ञ, श्वनारी, मुखे, महा। भुज सद० ( ५० ) सुजा, बाहु । मुजङ्ग, मुजङ्गम तदः ( पुः ) सर्पं, साँप, श्रहि । भुजबद दे॰ ( पु॰ ) याजुबन्ट, शहद, विजायट। भुजा वव्॰ ( स्त्री॰ ) बाँह, भुज, बाहु ।. मुजिया दे॰ (वि॰) भूँ जा हुआ, उसना हुआ, वेमन का सेव, चावज की एक जाति। भूजी दे॰ ( पु॰ ) महम् जा। मुद्दा दे॰ ( पु॰ ) यास, मनई की फजी, जनहार । मुपडली, मुंडली दे॰ (स्त्री॰) कीट विशेष, एक कीटका नाम। भुतना दे॰ ( पु॰ ) भोंकम,छोटा भृत, प्रेत, पिशाच । भुतहा दे० ( वि॰ ) पृहद, भूत के समान । भुनना दे॰ ( कि॰ ) भूँजना, भर्जन करना, सेंकना । भुनवाना दे॰ (कि॰) भूनने का काम बन्य से करवाना । भुनाई (सी॰) भूनने का काम या मज़रूरी। भुनाना दे॰ ( कि॰ ) भँजाना, तहवाना। का चर्यना। भुरभुरा दे॰ (गु॰) इरइस, इन्हेंस, एक प्रकार भुरभुराना दे॰ ( कि॰ ) धींटना, धिइकना, फैबाना। भुतकड (वि॰) भूतने याता। मुजसाना दे॰ ( बि॰ ) बनना, मुक्तसना । मुजाना दे॰ (कि॰ ) शुलवाना, फुमलाना, घोसा

देना, श्रृद्धना धरना, मवास्य करना ।

भुलाचा देना दे॰ ( वा॰ ) भुलाना, भुलवाना, फुस-वाना, बहकाना । भुव तत्॰ ( पु॰ ) स्वर्ग, आकाश, अम्बर, पृथिती, मूमरब्ब ।--पाल तव् ( पु॰ ) राजा, पृथिबी का पालन, करने वाला मूपति । भुउङ्ग तद्० ( पु॰ ) भुजङ्ग, साँप, सपै। भूवन तत्॰ ( पु॰ ) जगत्, लोक, प्राणी, जीर। भुस दे॰ (स्त्री॰) तुप, चीकर, विवास, धनाज के **इटल का चुरा।** जिसमें मुसा रखा जाता है। भुसेरा दे॰ (स्त्री॰) भूमा रखने का स्थान, वह घर भू तत्० (स्त्री०) मूमि, धन्ती, पृथ्वी। भुइडोल दे॰ ( पु॰ ) भूचाल, भूकम्प । भूइसी तद्० (स्त्री०) देखो "भूरसी "। भँजा दे॰ (पु॰ ) भइभूँजा, भुर्जी। भूँ कना दे॰ (कि॰) भी भी करना, कुत्ते का शब्द। भक्रम तत्० ( पु० ) मुचाल, मुहोल । भूख दे॰ (खी॰) भीजन करने की इच्छा, खाने का श्रमिलाप, श्रुपा, श्राहारेच्छा, युमुचा । भूखा दे॰ ( वि॰ ) धुमुचित, चुघातुर । भूगर्भ तत्॰ (वि॰) भूमि या मध्य, भूमि वा अम्यन्तर । भगोल तत्० ( प्र० ) अवन कोप, महीमपडल, पृथिवी की श्राकृति के विज्ञत्य करने वाला शास्त्र । भूचक तत्॰ (पु॰) विपुवत् रेखा, मध्य रेखा, भूमण्डल । मृचर तत्० ( पु० ) स्थबचर, मनुष्य थादि । भूचाल तद्॰ (पु॰) भूकम, भूहोल, सुइहोल, भूमिकस्य । भू इ दे॰ ( सी॰ ) वालुकामय भूमि, रेतीळी भूमि। मृदल दे॰ ( पु॰ ) धन्नक, धवरल । भूडोल वद्० ( पु॰ ) भूचाल । भुगडपैरा, मुंडपैरा दे० ( ५० ) थराउन, श्रपराकुन । भूत तद् (पु॰) काल विशेष, श्रतीत काल, योनि विशेष, पिशाच चादि। श्रधोमुख या दर्धमुख पिशाच । रहानुचर, याजमह, कृष्णा चनुर्देशी । --काल ( ५० ) धनीत काल । भूतनी तर्० (स्त्री॰) भूत की स्त्री, प्रेतनी। भूतल तन्॰ ( पु॰ ) पृथिवी तख, घरती, भूमि, मुमयदल ।

भूतात्मा सत्० ( पु॰ ) जीवात्मा, देह, ब्रह्मा, परमेष्ठी, शिव, सुद्ध, विष्णु ।

भूति तत् ( ची॰ ) ऐवरवें, घन, महादेव के ऋषिमा आदि आठ प्रकार के ऐवर्चे, शिव का भस्त, हावी का श्रक्तार, सम्पत्ति, जाति, ऋदि नांमक औषधि, भस्म, राख।

भस्म, राज ।
भूतेश तव॰ (पु॰) शिव, महावेव । [स्वकारी ।
भूतार तव॰ (पु॰) श्रक्त, सुवर, वाराह, भृति विवाभूतेव तत॰ (पु॰) माहाप्त हिंब, विम, सुद्धर ।
भूत्रप तव॰ (पु॰) भवेत, तिरि, श्रैल, भूति धारायकत्ती ।
भूत्र तव॰ (पु॰) गुपति, राजा, भूताल, महीपाल ।
भूति (पु॰) राजा, स्रयम नाम की श्रीपति ।
भूताल वर० (पु॰) राजा, नृपति, महीपाल ।
भूताल वर० (पु॰) राजा, नृपति, महीपाल ।
भूताल वर० (पु॰) राजा, नृपति, महीपाल ।

भूभत ६० (छा०) गरम राख, सूच करण स त भूभुत ( पु० ) गरम धूर, उदण भूमि । भूभृत ( पु० ) राजा, पर्वत ।

भूमि तत् ( खी॰ ) सू, पृथिवी, घरती ।—कस्प ( पु॰ ) भूकर, सूचाळ ।—जा ( खी॰ ) सीता, जानकी ।—पाळ (पु॰) महीपति, सूराळ राजा । भूमिका तत् ॰ (खी॰ ) आसास, रचना, प्रस्तावना, उपक्रम, धर्म स्प पारण, सुप्रवेस, सम्प्रों की

वपक्रम, अन्य रूप धारण, इसवेश, प्रम्यों की
पूर्वपीठिका, कथामुल, चित्त की श्रवस्था विशेष।
भूमिया दे० (पु०) भूमि का देवता, उस भूमि का
वाली।

भूय तत्व ( श्र० ) प्रनः, फित, बार बार । [दुनः । भूयोभूय तत्व ( श्र० ) बार बार, फित फित, पुनः भूर दे० (श्री०) दिख्या, मॅतळीस्बर समय का द्वान । भूरती, भूरसी दे० ( श्री० ) दिख्या विशेष, उस्सव श्रादि में बो त्रव्य दिना सम्रुष्टण के प्राप्तव्यों के

दिया जाता है। भूरा दे॰ (पु॰) वर्ण विशेष, पिङ्गल वर्ण, कपिल,

किपरा। (वि॰) पिहल वर्षा का, किपरा।
भूरि तत्त्॰ (अ॰) प्रज्ञुत, वपेष्ट, अधिक, देर, वहु।
— मेमा (उ॰) चक्रवाक पर्षी, चक्रवा।—साय
(उ॰) गीदह, स्वार।—लाभ (उ॰) बहुत
प्राप्ति, स्थिक लाभ।

भूरिश्रवा तत्० (वि॰) कीर्तिमान्, श्रतिशय यसस्वी। ( पु॰) चन्द्रवंशीय राजा सोमदत्त का पुत्र, महा- भारत युद्ध में ये कौरवों की घोर से युद्ध करते थे। पहले घर्युन ने इनके बाहु, काट डाले थे, वसी समय साध्यकी ने तळवार से इनका सिर काट डाला था।

भूरुह तत्॰ ( पु॰ ) वृत्त, पेड़, रूख, गाछ । भूर्ज ( पु॰ ) मोज पत्ते का पेड़ ।

भूज (५०) मान पत्त का पड़ा भुजपत्र तत्त्व (५०) एक बन्न की छाल।

भूत दे॰ (बी॰) चूक, विस्मृति, श्रज्ञान से अवस्था, वृद्धि, गलती।

भूतामा दे० (कि॰) विस्तरग्रहोना, विसरमा, चूकता। भूतोकि (पु०) मृत्युकोक। [शस्ता भूता हुआ। भूता विसरा दे० (वा॰) भूता भटका, मार्गक्रमट, भूता भटका दे० (वा॰) विषय, पतित, रास्ता मूळने

से भटकता हुआ।
भूतोक तत्० (६०) मध्यैतोक, मृत्युवोक, मृतुव्यवोक।
भूप दे० (कि०) भूपित करता है, सजाता है।
भूपक तत्० (वि०) भूपया करक, खळहारक,

भूपक तत्० (वि॰) भूपण कारक, श्रव्यक्तारक, श्रव्यक्तार करने वाचा, श्रद्धार करने वाचा। भूपण या भूपन तत्० (पु॰) [भूप्+श्रनट्र]

भूपर्या था भूषन तत् ( ५०) | सूर्-श्वनः ] श्रामस्या, श्रत्रद्वार, हिन्दी के एक प्रसिद्ध कवि, चीर रस के एक प्रसिद्ध किन । (वि॰) भूष्याधारी, श्रत्यंकारकारक।

भूपित तत्० (वि॰ ) धर्जकृत, शोभित, श्रङ्गारित । भूसा दे॰ (यु॰ ) भुस, तुप ।

भूसी दे॰ ( खी॰ ) चोकर, पड़ोरन । भूसुर तत्॰ ( पु॰ ) भूदेव, बाह्मण ।

भृकुटी तव्० (क्वी॰ ) भौं, भौंह, खोरी।

भूगु तत्० (५०) भागेव, ग्राक्षाचाय्ये, परंत का करारा, प्रयात, मुलि विहोप, विस्तात मुलि, पहचे के समय में महादेव चारव्यो भूति घर कर पक्ष यक्ष करते थे, इस यक्ष मंदे करूपा और देवाकनाएँ उपस्तित याँ। देवाक्ष्माओं को देवकर प्रका का चीर्यपात हुमा, उसको अपनी किरयों से उठा कर सूर्य ने श्राप्त में डाज दिया, श्यस्ते भृगु श्राप्त और कवि ये सीम पुत्र उरप्त हुए। इसको देख कर महादेव ने कहा कि वे हमारे यक्ष में उरपत्र हुए हैं, इस काश्य ये इमारे पुत्र हैं। अधि ने कहा कि जब ये मेरे हमार करवा हुए हैं तब

इसरे के प्रत्र नहीं हो सकते। ब्रह्मा ने कहा कि इनकी रापत्ति मेरे बीर्य से हुई है, श्रत इनका पिना में ही हैं। इसी प्रकार सीनों आपन में विवाद करते स्रो । तब देवनाधों ने निर्धाय कर दिया। एक एक प्रज्ञ तीनों देवतानों की है दिये गर्मे। भगुमहादेव की, धक्तिरा छिन्न की धीर कवि बद्धा के मिन्ने।

भृद्ग तत्० ( पु॰ ) भ्रमर, श्रक्षि, पट्पद, सँवरा । भृङ्गराज तत्॰ ( पु॰ ) वीबा विशेष, भैगरा । भूद्भी तन् ( स्त्री ॰ ) कीट विशेष, शाँरी, लखीरी ।

( पु॰ ) शिवगण विशेष ।

भृति तत्० ( घो॰ ) वेतन, मजूरी, कमाई, महीना, मासिक या दैनिक वेतन। - भुक्त ( पु॰ ) वेतन प्राही, वैतिविक १ चिला, नीक्र, टहलुवा ! भृत्य तत्० ( पु॰ ) परिचारक, सेवक, दास, किल्लर,

भृष्ट तद् ( गु ) भुजा हुवा, भुना हुवा, जल संवेश के बिना पकाया ।-- ि ( स्त्री॰ ) भूजना ।

मेक तद ( प्र. ) जन्त विशेष, मण्डक चेंग, भेदक, िरपदार । दादुर ।

र्मेंट दे॰ (खी॰) दशॅन, भेंट, सादात्कार, सीगात, भेंदना ( कि॰ ) मेर करना, भेंद होना, मिलना, मला-कात करना !

मेंदिनी दे॰ (स्त्री॰) वह पहार्थ जो मेंट के समय दिया जाता है, नहर ।

मेंटी, मेंट्र दे॰ ( सी॰ ) बोठा, डंडा, फल आदि हे अपर की उँडी (कि॰) मिड़ी, संयुक्त हुई। --

भेक (पु॰) मॅडक, दादूर।

मेख (पु॰) मेप, वेप, परिष्ठ्य, धाकार, डील, स्वरूप बनाना !--वारी (go) भेष बनाने वाखा।

भेंगा है॰ ( वि॰ ) टेडा, तिरहा, बाँका, बहुत टेडा । मैजना (कि॰) पहुँचाना, वठाना । भेजा (प्र•) मिर का गुदा ।

भेट ( घी॰ ) मेंट, दर्शन, डाखी, सीगात । मेटना ( कि॰ ) देखना, भेंट देना, मिछना।

भेरी (खो॰) डाल। भेद्र ( छी० ) देखी भेडी।

मेह रे॰ (पु॰) मेहा, मेरा।

मेहा दे० (४०) मेहा, भेष ।

भेडिया दे॰ (पु॰ ) हिस्त बन्तु विशेष, हुँडार ।--धसान ( वा॰ ) देखा देखी करना, कीसी कारण न रहने पर भी केंदल इसरे बनते हैं इस विषे स्वयं भी करना भेडियाधसान कहा जाता है।

मेही दे॰ ( छी॰ ) मेड़ी, मेपी, गाउर ।

भेद तर्० (पु॰ ) भिद्यता, दूसरे के श्रविकार से दटा कर शपने श्रधिकार में करना, शश्रधों के पश करने थे।य चार उपायों के श्रन्तगैत तीसरा स्पाय. विदारण, विवेचन, विवेड, द्विपी शत, ग्रप्त समा-चार, विच्छेद, गृथकता ।

मेदक सत्० (वि०) विदारक, मित्रता ते।इने चावा, विरेचक योपधि, फोडने वाखा ।

मेदक्या दे॰ (वि॰) भेदी, खेखी, पता खगाने बाखा, सिमेश। गुप्तचर, जासूस । भेदी दे॰ (पु॰) भेदक, चर, भीतरी बात जानने वासा,

मेट्र दे॰ (५०) भेदी,भेद रखने बाला,मर्म जानने वाखा। मेदा तत्० (गु०) भेदनीय, भेद के येगय।

मेना ६० ( छी० ) बहिन, भगिनी ।

मेरतद् (सी०) मेरी, वाद्य विशेष। भेरो तत्० ( श्वी०) वाद्य यन्त्र विशेष, दुंदमी, सुनादी,

हराहरिया, नरसिदा, तरही, परह, नगारा ।

मेला दे॰ (पु॰) दौधा विशेष, मिलावा।

मेली दे॰ ( छी॰ ) गुड का उडहू । भेव दे॰ ( पु॰ ) स्वमाव, प्रकृति, भेद, मर्म, भीतरी

वार्ते. भंग, सळाड, जदाई, फ्रुट । भेष तद् • ( ५ • ) वेश, रूप, बाधार, बाकृति, पूर्व

. पुरुषों का वासस्थान ।

भेषज्ञ तर्॰ ( पु॰ ) बीषव, दवा।

र्मेंस रे॰ ( खी॰) स्वनाम प्रसिद्ध पशु विशेष, महिपी। मैंसा दे॰ ( प्र॰ ) महिष्। दिह रोग । र्मेंसिया दाद या भैंसा दाद दे॰ ( पु॰ ) रेगा विशेष,

भैचक दे० ( घ॰ ) धाश्चवित, भवम्भित ।

मैमी तद् ( सी० ) माध शुद्धा प्काइसी, राजा भीम - की प्रत्री, दमयन्ती, शळ की रेत्री ।

भैवा दे॰ ( ५० ) माई, घाम ।

भैयापा दे॰ ( पु॰ ) भपारी, धन्युत्व, भाईचारा ।

भैरध तत्० ( ५० ) शहूर, महादेव, देव विशेष, भया-मक रस, बाद विरोप, सम विशेष, एक रेगा, का नाम, शिवजी के गया का खांचिपति। (वि०) भयानक, भयद्वर, भीषण, करान। भेरवी तत् ( की॰) क्षवपुतिन, धवपूत धान्नम में गई खी,गगिनी विशेष, भैरव राम की खी।—खन्न (द्व॰) वाताचारियों का मणपानार्थ चक विशेष। भेरों तद्व॰ (द्व॰) भैरव।

सरा तद्द ( इत) ) अनुत वधू, द्वोटे माई की स्त्री । भेंहिंदु देश ( दिश) वड़ा, मेरा. स्यूज, विशाज । भेंकिता देश ( किश) वड़ा, मेरा. स्यूज, विशाज । भेंकिता देश ( किश) हुलता, ठॉडवा, द्वामाना, भीं भींकता।

भींकस दे॰ ( पु॰ ) खोका, भूतवा, दोनहा । भींबरा दे॰ (पु॰) तखबरा, तळकीत, तीने का घर । भींडा दे॰ ( वि॰ ) छुढील, कुरिसत रूप वाळा । भींखरा दे॰ ( वि॰ ) भींबरा, डुण्टित, कुरिसत, विना घार का।

भोंदू दे॰ ( दु॰ ) सूर्जं, वेवक्र्स, सीघा, भोजा, धन-लान, धनिम्हा [बाजा। भोंचू दे॰ ( दु॰ ) मार्सिया, सींगा, पुरू मकार का भोंद्र दे॰ (सी॰) कहार, धीमर, पाजकी ठोने वाला। भोजसा दे॰ ( दु॰ ) भान्य यन्त्र करने वाला; धोमा, होनहा।

न्धि । भोक्कव्य (वि॰) भोजनीय, लाने येग्य । भोक्का तत् ० (वि॰) भोग करने वाला, भोगी, लाक, श्रिष्ठ खयैला । [मालिक । भोक्कु (वि॰) खानेवाला, (पु॰) विष्णु, नती,

भाग तत् (पु) सुष दुःल का श्रतुमव, की धादि का ववभोग, सर्पि का सरीर, पालन, भोजन, तिर-स्कार, अपमान, देवता का नैवेद, गंगा की उस धार का मान जी पाताल में हैं।——राग (पु) देवता का सेवन पूजन।

भेगाना दे॰ (कि॰ ) सुख दुःग उठाना, कर्म का फवा भोगना, सुख दुःव सहता ।

भागा दे० (पु०) इन्ह, कपट, घोला I—वती तत्० (स्ती०) नाग नगरी ।

भेरमी तत् (वि॰) विद्यासी, ऐयर्थवान्, व्यसमी, दुराचारी, वानम्दी, सुली, शारच्यी । [फरू। भेगम्य तत् (वि॰) भोगने मेग्य, सुख दुग्ल, कर्म भेगज दे॰ (दु॰) जेनार, बाहार। भेराजदेव तव॰ (पु॰) शक्ता वियोप, ये माळवा के अध्यर्धत घारा नगरी के राजा ये। ये ११ वीं सीधिय पाताब्दी में दरफ हुए थे। ये केवळ राजा ही नहीं ये, किन्तु संस्कृत साहिष्य का ज्ञान इन का ज्ञान्य या। सरस्वती कण्ठामरण, सोज चन्यू धादि इनके अन्यों का संस्कृतज्ञों में वड़ा धादर हैं। स्वृति शाख के भी ये यड़े भारी पण्डित ये। इन्होंने मनु-संहिता की एक टीका बनाई थी। दन्होंने सनु-संहिता की एक टीका बनाई थी। वन्होंने साह-संस्कृत के धाविकांस साहिता माथ प्राप्त कुर्वा के साहिता माथ स्वार्ष प्राप्त साहिता माथ हमाथ हमाथ हमाथ साहिता माथ साहिता साहिता माथ हमाथ हमाथ का साहिता

भाग्य दृष्टां भागांश्वत कावता है । स्मित तर्व ( पु ) शाहार, खाता ।—खाती दे । ( खां ) र सीहेदार, जहाँ सब प्रकार हे मोहय पदार्थ प्राप्त हो !—ीय (वि०) भोजन के वीग्य । से सार्थ हर्व ( वि० ) भोजन प्रत्य हे जी हा छ । सोट्य हे ( वि० ) सीजन रे प्रत्य । सोट्य हे ( वि० ) सीजन रे प्रत्य । सोट्य हे ( वि० ) अपन, उपचात विरोप । सेता दे ( वि० ) अपन, उपचात विरोप । सेता दे ( वि० ) भोग्य, कुच्छित, सुराधार ! सापा दे ( वि० ) भोग्य, कुच्छित, सुराधार ! सापा दे ( वि० ) भाग्य विरोप, विदुस, प्रवाल, मूंबा। सार्भीरा ( व० ) मिल विरोप, विदुस, प्रवाल, मूंबा। सार्भी दे ( वि० ) प्रत्य हो सार्भीरा, विद्या । सार्भी दे ( वि० ) सुन्दी, सू । स्वर्भी हे ( वि० ) सुन्दी, सू । से स्वर्भी, मूँ हेना, विवा वे ( कि० ) ही ही करता, मूँ हना, विवा

प्रयोजन वक वक करना, इसे के बोलने का शब्द।
भींखाल दे॰ (पु॰) भुडोल, भुक्तम, भूमिकम,
भूवाल। [चक्कर।
भींर दे॰ (पु॰) भंवर, आवर्त, घुमाव, पानी का
भींरा दे॰ (पु॰) असर, अलि, पद्दाव, मधुप।
भींरियाना दे॰ (कि॰) घुमता, फिरना, चक्कर
काटना, असर की गति से चलना।
भींरी दे॰ (खी॰) आवर्त घोड़े का एक दोप और

शारा द ( खां ह ) आवत चाड़ को कि एक ताय आर गुण । गत्ने के नीच की छोत तिल चोड़ के बात फिरे रहते हैं बहु चोड़ा अच्छा समक्ता जाता हैं। परन्तु वही बातों का आवर्त यदि किसी दूसरे स्थान पर रहता है तो वह दोप समक्ता जाता हैं। यदि वह समुख्य के सस्तक पर आये की ओर हो तो वो खोहन्ता सीत सरमक्ता बाता हैं। मॉपना दे० ( क० ) हैं। हैं। करना, मंकिया।
भी दे० ( पु० ) मय, बर, राष्ट्रा, ज्ञास।
मॉपक दे० ( प्र० ) खकस्मात, सहसा, खनानक।
मीजार्द्र दे० ( सी० ) मामी, वहे भाई की खी।
भीतिक तत्० ( वि० ) मृत सम्बन्धी, भूत का,
खर्शुत।
भीना दे० ( क्रि० ) धमया करना, फिरना, धृनना।
भीनास दे० ( प्र० ) हामी खंबने का खूँदा।
भीमवार तत्० ( पु० ) ममन्त्रवार।
मूंद्रा तत्० ( पु० ) सन्देह, संजय।
धम तद० ( पु० ) सन्देह, संजय।
धम तद० ( पु० ) सन्देह, संजय।

श्चमर वद॰ ( प्र॰ ) मीरा, श्रवि, मध्य ।

म स्यक्षन का प्रवीसवाँ वर्षो, इसका उच्चारण स्थान

भ्रष्ट तद् ( वि० ) पतित, श्रथमी, गिरा श्रथपित, स्थानस्त्र ।—ता ( धी॰ ) पारित्त, दुएता । भ्राता तद् ( पु॰ ) भाई, सहोदर, वन्य । भ्राता तद् ( पु॰ ) भाई, सहोदर, वन्य । भ्राता तद् ॰ (धि॰ ) भ्रुता, भटना । भ्रात्त तद् ॰ (धी॰ ) भ्रुत, भ्रम, सराव, सन्देह । भ्रात्मक तद् ॰ (धि॰ ) भ्रुत, भ्रम, सराव, सन्देह । भ्रात्मक तद् ॰ (धु॰ ) रोग विरोग, मृशी रोग, मिगी । (गु॰ ) सन्देह तस्त्रव क्तने वाता, घृमने वाता, भ्रुमने वाता । भ्रुत्त त्या । भ्रुत्त त्य । (धी॰ ) गर्मवात, गर्म गर्मवात । भ्रुत्त त्य । (धी॰ ) गर्मवात, गर्म गर्मवाता । भ्रुत्त त्य (धि॰ ) गर्मवात, गर्म गर्मवात , प्रुट्टी ।

Ħ

श्रीष्ट होने से यह श्रोप्टा वर्ग वहा जाता है। म तत् ( प्र. ) ब्रह्मा, शिव, चन्द्रमा, विष्णु, यम समय, विष मँगतर ( खो०) वचनदत्ता, माँग । मँगता दे॰ ( पु॰ ) मिचुक, शिखारी प्रगाल, दरिद्र । मँगनी दे॰ ( जी॰ ) उपार, सगाई ! मेंगरा दे॰ ( पु॰ ) बरहेरी, हाँद का सिर, खपडा । मेंगवाना (कि॰) मैंगाना, पास जाने के जिये बहना। मेंगुला (९०) माना गुयना । मॅजीरा ( पु॰ ) पुक मकार की फॉक । मेंडुद्या (५०) चन्न विशेष । मेंद्रना (वि॰) दक्ना, खगाना, खिपाना, होलक श्रादि पर धाम भइना । मइके दे॰ ( प्र॰ ) माता के घर, नैहर, पीहर। महत्रो दद्० (सी॰) दोस्ती, मित्रता, मैत्री, सुहृद्यत । मकड़ा दे० (पु०) बीट विशेष, जाल का कीहा। मकपुना दे॰ (कि॰)देश चलना,धी पुराना,धी दिपाना। मकड़ी दे॰ (श्ली॰ ) कीट विशेष, छोटा सकड़ा। मकर दत्॰ ( पु॰ ) बल बन्तु विशेष, दशम राशि, कामदेव की प्यजा का चिन्ह, कुचेर का धन विशेष. माघ का सद्दीना, फरेंब, मयलापन, माधापन । सकरन्द्र ठव० (पु०) पराग, पुष्य रस, पुष्पास्य, सकरात्त तद० (पु०) पराग, विशेष, षद् रावय के सेतापित वर राजस वर पुत्र मा, यह स्वय में रावय का सेतापित या। इसके रामस्वृत्त्वी ने सारा या। [पदनने वागहगा विशेष ! सकराहृत्य (पु०) अनर के समान धावार वा कान में सकरामा दे० (पु०) एक स्थान का नाम, वहाँ रवेत पत्र विकत्ना था। यह स्थान माराबाई में है। सकरित (पु०) समृत, सामर।

सकरी दे॰ (को॰) मगरी, मगर की मादा, मीन, जाल क्याने वाली मक्दी, एक रोग, फरिंदन । मकरोना दे॰ (कि॰) भिगाना, गीला करना, बोड़ा

मरता, बाई बरता। मकुठ तत् ( दु ) मुक्ट, मीर, निर्मेष, स्तिः। मकुर ( दु ) श्वारता, दुर्पण, कवतार का दुव्य। मकोदा दे ( दु ०) चीरा, चीटेंदा, पिएता। मकोदा दे ० (दु ०) पक पुष चीर दम का कल। मस्तिन दे ० ( दु ०) नेतृ, सन्तीत, मारान।

मक्ती दे॰ ( स्त्री॰ ) मन्द्री, मंत्रिका, भासी।

मखं तत्व० ( पु० ) यज्ञ, कृतु, याग । मखन दे० ( पु० ) माखन, मक्खन, नैतृ । मखना दे० ( पु० ) द्वायी विशेष, द्वोटा हायी । मखनिया दे० ( पु० ) माखन वेचने वाला ।—दूध

दे॰ (पु॰) भवजन निकाला हुआ दूध ।
मखाना दे॰ (पु॰) फल विशेष, श्रीषध विशेष ।
मखी दे॰ (जी॰) मक्की, मिक्का ।
मग तद्द॰ (पु॰) नार्ग, लगर, नष्ट, राह, पेंडा ।
मगथ (पु॰) संयुक्त शान्त और बंगाल की सीमाओं

रगंध ( पु॰ ) संयुक्त प्रान्त छीर बंगाळ की सीमाओं के बीचका देश, विहार का दिचयी प्रान्त मगध कहळाता है। बंदी, भाट।

मगाजेश्वर (पु॰) भगण का राजा, जरासन्य । मगन ३० (चि॰) धानन्दित, हर्षित, प्रकुछ ।—ता (स्री०) हर्षे, प्रस्वता । [विद्येष । मगर तद्॰ (पु॰) भकर, मच्छ, घाड, जल अन्तु

मगरमञ्ज्ञ (वि॰) मस्त, स्वतन्त्र । मगरा दे॰ (वि॰) डोठ, निर्वरंज, एट, चमण्डी अहङ्कारी ।

सगराई दे॰ ( बी॰ ) डिटाई, प्रष्टता, सचळाहट ।
सगराएत दे॰ ( पु॰ ) सचळई, प्रष्टता, वसण्ड ।
सगरेता दे॰ ( पु॰ ) सोग विशेष ।
सगसित तद्० ( पु॰ ) सार्ग शीर्ष, खनहत महीना ।
सगही ( दि॰ ) सगद का, बनारासे पान विशेष ।
सगही दो ( पु॰ ) सगद देशवासी ।
सगरी ( खी॰ ) सगद की सादा ।
सगरी ( खी॰ ) सगद विशेष ।
समत तद॰ ( वि॰ ) हुण हुणा, बीन, तन्मम्म ।
सम्र तद॰ ( वि॰ ) हुण हुणा, बीन, तन्मम्म ।
सम्र तत्० ( वि॰ ) हुण हुणा, बीन, तन्मम्म ।
सम्र तत्० ( वि॰ ) हुण हुणा, बीन, तन्मम्म ।
सम्र तत्० ( वि॰ ) हुण हुणा, बीन, तन्मम्म ।
सम्र तत्० ( वि॰ ) हुणा हुणा, बीन, तन्मम्म ।
सम्र तत्० ( वु॰ ) हुन्म, देवराज, सुर्यवि, देवराजों
का प्रथिवित ।

मधा तत्० ( पु॰ ) नषत्र बिरोप, दरावां नषत्र । मत्रोत्ती ( खो॰ ) याची, इन्द्रायी । मङ्का दे॰ (पु॰) माला,जव करने की नाला,पुमिस्ती। मङ्कल तत्० (पु॰) श्रमिवेत, श्रवं को सिद्धि, कल्वाय, ग्रम, चेम, कृत्यल, मह विरोप, स्तीयमह।—चार ( पु॰) श्रीमवार, मङ्कल का दिन, तीसरे मह का दिन ।—समाचार ( पु॰) अच्छा संवाद, स्रसमाद। मञ्जलाचरण तत्० ( पु॰ ) मङ्गल के लिये अनुष्ठान, मङ्गल कृत्य, अन्य के आदि में इण्डदेन की वन्दना। मञ्जलाचार तत्० ( पु॰ ) मङ्गल, उत्सव।

मङ्गलामुखी तद्० ( वि० ) गर्नेषा, गाने वाली, मङ्गल मनाने वाली, रण्डी।

मङ्गज्ञी तद० (बि०) महल करने वाला, मंहलकारी कल्याणदायक। जिसकी कुणड़ली में जन्म, चतुर्थ, स्रप्तम, अग्दम और हादश स्थान में महल पड़ा हो, यह येगा यदि पुरुष में पड़ा हो तो सीहल्या योग महत्य (पु०) मद्दर, जीरा, दही, सुवर्थ, सिन्दूर, पीपल, नारियल समेद चन्दम, गोरोचन, क्रैथ, येल,

( जी॰ ) शाक फिरोप। मङ्गिसिर तद्॰ ( पु॰ ) मार्गयोगै, ज्ञाहन का महीना। मद्यक दे॰ ( जी॰ ) गाँठ की पीहा, धीरे खीरे दृ१। मद्यकना दे॰ ( कि॰ ) म्यथा होना, चर्राना, पीड़ा होना। विकास।

स्रचन्द्राना दे॰ (कि॰) सटकाना, ऋपकाना, झाँख सचता दे॰ (कि॰) रचना, उटना, होना, सम्पादक करना, किया जाना। [ नदमस्य शदद! सचसच दे॰ (क॰) चरचर, सरसर, ध्वनि विशेष, सचसचाना दे॰ (कि॰) सचसच करना, दिलाना,

कँपाना, जिससे मचमच ग्रन्य हो। मचलना दे० (कि॰) मटकना, बसंड करना, ग्रीभ-सान करना, शहङ्कार करना, हठ करना, हुराग्रह करना। [हट।

मञ्चलपन दे॰ ( पु॰ ) भचलाहर, श्रभिमान, श्रहङ्कार, मञ्चला दे॰ ( वि॰ ) हठी, हठीला, श्रहङ्कारी, श्रभि-सानी, शर्मडी ।

मखलाई (की॰) देखें। सँगताई । [ बहाना करना । मखलाना दे॰ (कि॰) हुई करना, दुराग्रह करना, मखलाहा दे॰ (वि॰) हरीका, डीठा- एप्ट, घरांडी। मखना दें ॰ (पु॰) खाट का पाया, होठा खरोला। मखान (पु॰) रिकार खेलने या खेत की रखमाली

के लिये जो ऊँची बैठक बनाई जातो है उसे सवान कहते हैं। [प्रारम्भ करता। सञ्जाना दे॰ (कि॰) करना, होने देना, उठाना, सञ्जासच दे॰ (७०) फटपट, लदालद, वजापद। मचिया दे॰ ( खो॰ ) पीड़ा, खोटी पाट, मोड़ा। मचाइना दे॰ ( कि॰ ) निचाइना, ऐठना, गारना । मच्छ तद् । ( प्र ) मञ्जी, मस्य, मीन । मच्छर दे॰ ( प्र॰ ) मराक, मला। मच्छइ दे० ( पु॰ ) मच्छर । मन्द्री दे॰ ( खी॰ ) चुमा, चुम्बा, मीठी, मीठिया। मञ्चर दे॰ (पु॰) चुहा। (वि॰) मूर्प, अनिभन्न, यही मूँ च बाला। मञ्जी दे॰ (स्त्री॰) मस्य, मन्द्र, भीन। मछत्रा दे॰ ( पु॰ ) धीवर कैवर्च, मछली पकडने वाला । िचिशेष । मजीठ दे॰ (पु॰ ) रङ्गविशेष, लाल रङ्ग. श्रीपधि म नीत दे॰ ( वि॰ ) पुराना, सस्ता, निक्स्मा। मजीरा दे॰ ( पु॰ ) बाब विशेष, काँक। मजूर दे॰ ( पु॰ ) सेवक, परिचारक, भूल, कामकाजी, दाम, दैनिक बेतन पर काम बरने वाला कारखाने में काम करने वाला ।-ी (क्यी॰) दैनिक वेतन, मेहनसाना । मञ्जन ( ५० ) स्नान करने वाला प्रहर । मज्जन तत्॰ (पु॰) स्नान, नहान, घो घो कर महान। मज्जा तत् ( पु ) वैदक के सप्त धान के श्रम्तर्गत धातु विशेष, चर्मी, हड्डी के भीतर का गृदा ।—सार (पु॰) जायफल । मजित (वि॰) नहाया हुआ, दूरा हुआ। सम्मता दे० (वि०) साध्यमिक, बीच का, सध्य का, मध्यम, मसीला, न यहा न छाटा, मध्यम कुटका। ममारिया मक्तारी दे० ( पु॰ ) मध्य, माँक, बीच, धनार १ मफेजी दे॰ ( खी॰ ) मकोली, यहेली। ममोला दे॰ ( गु॰ ) बीचला, मध्य मा, मध्यम । मफीली दे॰ (स्त्री॰) एक प्रकार की द्वेरी गाई। ममेनी। मञ्ज तत्॰ ( पु॰ ) मचाना, उधासन । मञ्चा, मचा दे॰ ( पु॰ ) याट, चीकी, सिहायन। मञ्जन, मंजन तत्र ( पु॰ ) मार्जन, मानन, झाँन होने का द्रव्य, पूर्व निशेष । साम करना। मञ्जना, मॅंजना दे॰ ( कि॰ ) उजला होना, फरहाना,

मञ्जरी तत्० (ची०) यौर, मुद्दत, पनी, कोंदी।

मञ्जार तद्० ( पु॰ ) विलाव, विडाल, विला । मञ्जू, मञ्जूल तव॰ (वि॰) सुन्दर, मनोहर, रमणीय, मनोज्ञ, श्रमीप्सित, इच्छ । मञ्जूषा तन्॰ (स्त्री॰) पेटारी, पिटारी, सन्दूकची, छोटा सन्दन्न, सस्क्रन च्यानरण के एक प्रन्थ का साम । िहाबभाव । मटक दे॰ ( स्त्री॰ ) चोचला, मावली, नखरा, मुटकन, मुटकना दे॰ ( कि॰ ) घाँप घुमाना, घाँप चमकाना, काँकना, ताकना । (पु॰) पुरवा, मिटी का छोटा वरतन । मुद्रका दे॰ (पु॰) बड़ी गगरी। किटाच धरना। मटकाना दे॰ ( कि॰ ) धाँख घुमाना, धाँख धमनाना, मठकी दे॰ ( स्त्री॰ ) मिट्टी का द्वीटा घडा, गगरी। मदकाठा दे॰ ( पु॰ ) मिट्टी का बना घर । मटर दे॰ ( पु॰ ) एक श्रव का नाम। मटरा दे॰ ( प़॰ ) एक प्रशार का रेशमी बख, बड़ा मटरी दे॰ ( खी॰ ) होटा मटर, छीमी। मदियाना दे॰ ( कि॰ ) माटी लगाना, माटी चुपडना, सहना, सुन्न हे। जाना । महियारा दे॰ (पु॰) जुताऊ खेत, जा रोत जोता जाता है, जिसमें मददी है। 1 मटियाव दे॰ (पु॰) उपेन्ना, उदासीनता, प्रदर्शन, यानामानी, सहन । मट्टी दे॰ (स्त्री॰ ) माटी, मृत्तिका, मिट्टी, निर्जीव शरीर ।—करना ( वा॰ ) नाश करना, विमाइना, ख़रात्र करना ।—खाना (वा॰) मांस खाना, द व पहेंचाना, पीडा देना ।-- डालना ( वा॰ ) तापना, गाइना, कमहा मिथना, दोप छिपाना । देना--( पा॰ ) मुद्रा गाइना, मुद्रा दफन परना, तोपना, दिपाना, किसी का दिड प्रशामित नहीं होने देना।-पर लड़ना ( वा॰ ) भूमि के लिये मगइना, म्यर्थ खड्ना, छोटी सी बात के लिये ' खदना।—में मिलना ( बा॰ ) येकार है।ना, ख़राव होना, नष्ट होना, बरबाद होना ।---होना (वा॰) निर्यंत होना, सन्तानाश होना, यिना काम का होता, बेजार होता । मदका दे॰ ( पु॰ ) मटना, यदी गगरी

महा दे॰ ( पु॰ ) घाँछ, महा, तक।

मठ तत्० (पु०) झात्रानास, झात्रों के रहने का स्थान, संन्यासी साञ्चलों का घर, पाठशाला, देवागार। मठर (पु०) ऋषि विशेष। [पकवान। मठड़ी दे० (स्त्री०) मठरी, एक प्रकार का निमकीन मठरी दे० (स्त्री०) "सठड़ी"। मठा दे० (पु०) महुा, मही, वाल, तक। (वि०)

मठा दे॰ (पु॰) महा, मही, घोल, तकः। (वि॰) ढीला, शिथिला, झालसी। मठार (पु॰) घो का मैला।

मठार ( पु॰ ) यो का मेख ।
मठार दे॰ ( पु॰ ) मटका, भाँड़, मटकमा ।
मड़ाय दे॰ ( पु॰ ) यज्ञस्तम्भ, वह जकड़ी का खंभा
- जिसके पास विवाह का कुल पुरा किया जाता है।
मड़ियाना दे॰ ( फि॰ ) विश्काना, जमाना।
मड़ुखा दे॰ ( पु॰ ) एक जल का नाम।
मड़ाङ्ग दे॰ ( पु॰ ) ऐठ, पेट का एक रोग।
मड़ाड़ा दे॰ ( फि॰ ) ऐठना, वल देना।

मड़े।ड़ना दे॰ (कि॰) ऐड़ना, यल देना। लड़ेंग्डा दे॰ (पु॰) छेड़न, मरोड़ा, यूल की बीमारी। महम दे॰ (स्त्री॰) खनरख, ग्रस्तर, डालन, खाल। महना दे॰ (कि॰) तोपना, ग्रावरख करना, हिया देगा, कपड़ा चड़ाना!

महा दे॰ ( पु॰ ) केशा, यही केशती। मही दे॰ ( स्त्री॰ ) कुटी, फोपड़ी, मचड़प। मड़ेया दे॰ (स्त्री॰ ) कुटा कुपर, बहुत केशी कोंपड़ी। मिंग तत्॰ ( पु॰ ) पत्थर विशेष, गुका खादि रस,

नमा ।—किंग्युंका (स्त्री॰) काशी के एक तीर्थं का नाम ।—किंद (प्र॰) मिण्युक्त श्रवहार श्रादि वनाने वाला जाहरी, स्थाय के विन्तामिश नामक प्रस्थ कर्ता काम। —प्रीय (प्र॰) धनाधिधति छुवेत के प्रमाच नाम। —पूर (प्र॰) प्रवाक के धन्तर्गत नामि कक स्थित तीरता का ।—चन्य (प्र॰) क्लाई, पहुँचा ।—म्याउप (प्र॰) रक्षमय गृह ।—माय (पि॰) मिण्य हारा निर्मित, ममूत रस मुक्त ।—सात (क्षी॰) अधिमय हार, मिण्य की माला, व्रन्वषत विश्रेष, लक्षमी, दीहि ।
—हार (प्र॰) देखी मिण्याल।

मिएयान तत्० ( पु० ) कुनेर के एक कर्मचारी का नाम, एक बार इसने ब्रज्ञान से महर्षि अगस्य के सिर पर यूक दिया। महर्षि ने सनुष्य हारा मारे जाने का इसको शाप दिया। गन्धमादन पर्वत पर जब यह रहता था उसी समय सुवर्ध कमले लेने भीमसेन वहाँ गये और उन्हीं के हाथ से बह मारा गया।

मिश्चियाँ या मिनिया दे० (की०) माला का दाना। मिश्चियार दे० (पु०) मिनिहार, चूढ़िहार, चूढ़ी बाला, चूढ़ी बनाने और बेचने बाला।

मग्ड तत्० ( ५० ) माँड, जुल।

मश्डल तत्० (पु ) भूषण, अलङ्कार, गहना, सजने की वस्तु।

प्रसाहप तत्॰ (पु॰) जन विश्रामगृह, तृशादि निर्मित देवगृह, महमा, ज्याह के लिये बनाया तृश गृह।

भगडल तत् ० ( पु॰ ) चन्द्र सूर्य के बाहर की परिधि, परिवेश, गाल, चक्र, संधात, समूह, क्षेत्रिकों की स्थिति विशेष, च्यावनस्य नामक गन्य दृष्य, कुल, नगरों का प्रधान तगर, जनपड़, जिला, सूना।

मगुडलाकार ततः वि॰) गोलाकार, वर्तुलाकार। मगुडलाघीश तत्॰ (पु॰) मगुडलेकर, मगुडलाध्यच । मगुडलाना, मंडलाना दे॰ (कि॰) घूनना, फिरना,

चक्कर काट कर धूमना।

मग्डलिया दे॰ (पु॰) क्योत विशेष । मग्डली तत्॰ (खी॰) सम्ह, सभा, ज्या, यूथ। —क (पु॰) दल लाख की जाय वाला।

---क ( पु॰) देल लाख का छात्र वाला। मगडवा, मँडवा दे॰ (पु॰) मगडप, कुक्ष, घैरा, बैटक, तृष्, निर्मित देवगृह।

मग्रङ्गी, मँडची दे॰ (सी॰) धल विशेष। मग्रङा, मंडा दे॰ (पु॰) पेड़ा, दूध की सिठाई।

मगिडत तत्॰ (वि॰) भूपित, श्रतंकृत, वेष्टित, जिल्त, शेमित, श्रहारित।

मगिडयाना, मॅंडियाना दे॰ ( कि॰ ) लेई लगाना, कलप करना, कलप चढ़ाना।

मगुड़ो, मंडी दे॰ (स्त्री॰) हाट बाजार, अन्न आदि विकने का स्थान, गोला, गञ्ज ।

मराड्रका तत्० (पु॰) भेक, बेंग, मेडक, सुनि विशेष । मराड्रकी (की॰) शासी, प्रगरमा की, मेडक की

मादा, सेड्की, निषुण स्त्री।

मत तन् ( पु॰ ) श्रमियाय, सिदान्त, श्रायय, रीति, दय, धर्म, धर्म या शाख वा मन्तन्य, निवार, पन्य, धर्मप्य । —मनान्तर ( पु॰ ) श्रनेत मत । —विरोधो ( पु॰ ) धर्मियोषी, श्रममीं ।—ाव-लम्बी ( बि॰ ) मताश्रयी, धर्मांतुषायी । मतयोर दे॰ ( पु॰ ) मन, उन्मत्त, दीवाना, पागल नहस्रारी, स्रामी ।

मतङ्ग तत्० (पु॰) हाथी, हस्ति, गज, करी, ऋष्यमूक पर्वत वासी, एक सुनि, यानर-राज वालि ने जव दुष्ट्रिमि नामक श्रासु कें। मार कर फेंका तव उसके रसीर के दिवस का द्वीदा मदत्त सुनि के रसीर पर पदा । इसने मुद्ध होकर सुनि ने वालि को। राप दिवा कि ऋष्यमूक पर्वत पर धाने से यालि की ऋष्यु होगी। तसी से यह ऋष्यमूक पर्वत पर नहीं जाता था। इसीसे जब सुमीव निष्टिन्या से निवाले गये तव यालि के मच से इसी पर्वत पर रहना उन्होंने उच्चम समका।

मतना दे॰ (पु॰) अप का एक भेट।
मतभेद तत्॰ (पु॰) प्राप्तिगय विरुद्ध सिद्धान्त ।
मतभेदातन्तर (पि॰) धन्य महदव।
मतराना दे॰ (कि॰) मनाना, समस्ताना, बुकाना,

मतलाना दे॰ (कि॰) जी विनाना, जी मयना, जी मचजाना।

मतवाला दे॰ (वि॰) उन्मत्त, भाता, मदमाता, यदझर।

मतियुरुद्ध (वि॰) धर्म के विपरीत । मतादोन तन्॰ (वि॰) मतिदोन, निर्श्नुद्धि, बुद्धितंन । मता वे॰ (वि॰) उपरेश, परामर्थ, निचार, सम्मनि, सजाद '—नर (पु॰) भित्रमन, विरुद्ध सम्मति ।—पानम्बी (पु॰) मताश्रमी, मत पर चजने पाजा।

मति तत् ( की०) दुद्दि, मेषा, मनीपा, घी।— घोर ( वि०) इत पुद्धि ।—ञ्चम ( पु०) मूल, दुद्धि विषये ।—मन्द्र ( वि०) कमफलत, मन्द् चुद्धि ।—मान् ( पु०) चुर, दुदिमान, विज्ञ। —होल---( वि०) जममम्म, सूर्व । मनिष्ठ ( वि०) बद्दा दुदिमान, महानचतुर।

मत्त तत्० (वि०) उन्मत्त, मनवाला, पागल ।
मत्य (पु०) मझली । [की बदती न सहना ।
मत्य (पु०) मझली । [की बदती न सहना ।
मत्यर तत्० (पु०) हैं प, बाह, ईंप्यां, जबन, धूमरे
मत्सरता तत्० (खो०) हैं प, हिस्कृदिया ।
मत्स्य तत्० (पु०) जल जन्तु विगेष, माल, मझली,
मीन, पुत्तच विरोष, भागान का प्रथम ध्यवतार,
बिताट् देशा —मध्या (खो०) मच्छोटरी, व्याम भी माता ।—ागुड (पु०) मझली वा थडा ।
—वित्ता (खी०) उदमी, श्रीपधि विरोष ।

मथन तत्॰ ( पु॰ ) विज्ञायन, लोइन । मथना दे॰ ( कि॰ ) महत्ता, विनेता, घी निकालना। मथिनिया दे॰ ( फी॰ ) दिध मथने की बनी हुई

विशेष रूप की लक्क्षी।

मयती दे॰ ( खी॰ ) महानी, मयनिया।

मया दे॰ ( खी॰ ) महानी, मयनिया।

मया दे॰ ( खी॰ ) नहीं महने की हैं दिया।

मयानी दे॰ ( खी॰ ) नहीं महने की हैं दिया।

मयित तन्॰ ( चि॰ ) मया हुआ, विकीया हुआ।

मथुरा तत्॰ ( खी॰ ) नगर विशेष, महपुरियों के

यन्तर्गत पुरी विशेष, श्रीकृष्ण का जन्म स्थान,

हिन्दुओं का प्रतिद्ध तीर्थ। [ के यायी।

मुशुरिया तद॰ ( गु॰ ) माथुर, चैने माक्षण, मुशुर

मशुरेज ( पु॰ ) श्रीहृष्णचन्द्र मश्रीर दे॰ ( पु॰ ) चन्द्रा, विहरी, चिट्टा । मश्रीरा दे॰ ( पु॰ ) स्रतमुखी दाना ।

मद तद् (पु॰) गर्ब, मनता, मोह, सरा, मादक बम्दु।—माता (बि॰) मतजाला, उन्मत्त, श्रह-द्वारी।

मद्क ( ५० ) श्वरीम से बनी नगीली वस्तु । मद्कट ( ५० ) घीनो, खाँड़ ।

मदन तत् (पु॰) नामदेन, बसन्त मानु, घनूरे ना गृष ।—नापाल (पु॰) श्रीरूप्प। —न्यतुर्दमी (स्री॰) चैत्रग्रहा १०। —पाटक (पु॰) केगवा।—नापा (पु॰) गामदेन वा वाया, एक पूल ना नाम।—मारुन (पु॰) श्रीरूप्प। —लानित (पु॰) धन्द नियेष।

मदार दे॰ ( पु॰ ) श्रकं दृष, श्रध्यन का पेड़ । मदारी दे॰ ( पु॰ ) बाजीगर, इन्द्रवासी, माँप बाला, मदालस (पु०) आजसी।
मित्र दे० (पु०) अभिनानी, अहङ्कारी, वसंडी।
मित्र दे० (पु०) अभिनानी, अहङ्कारी, वसंडी।
मित्र तद (खी०) सुरा, दास्त्र, मध, आतथ।
मित्र (वि०) मेरा, हमारा। [वसंडी।
मित्र (वि०) मदमाता, वर्षाला, अभिनानी,
मित्रु तद्० (पु०) अस विशेष, सूर्य ।
मित्रु रु० (पु०) मस्य विशेष, एक प्रकार की
मध्या, सहला की पुक जाति।
मद्य तद्० (पु०) सुरा, मिद्रा, मद, दारू सराव।
—ए (पु०) मद्यानी, सुरानी, व्रव पीने वाला।

—प (पु॰) मज्ञयो, सरावी, मञ्च पीने वाला ।
मद्र (पु॰) भारवाइ, खुशी, हपं ।
मद्रक (बि॰) भारवाइी, मञ्जुता (खी॰) माद्री ।
मधु तन्० (पु॰) मग्र, मिद्रा, पुप्परत, शहर, चैत्र
महीना ।—कर (पु॰) श्रमर, मीरा।—करी
(खी॰) मभूकी, खिलियिनचा।—कीप यु॰
शहर का हाता।—च्छुद्रा (खी॰) मेर की
शिक्षा नदी।—प (प॰) भैवरा, श्रमर, श्रलि।

(खां०) मधुक्ता, जातावाभवा ।—काम हु०) व्यह्द का छाता ।—फड्ट्रा (खी॰) मेर की शिला, बुदी ।—प (पु॰) मैंबरा, अमर, अलि ।
—पर्क (पु॰) दृषि छुक्त मधु, दृद्दी और शहद ।
भोउटोापचार पुजा का कुठम उपचार ।—मास
(पु॰) चैत्र, केल महीता ।
पात त०० (प॰) मण्यान करने वाजा, भीता, कली

मधुप तत्॰ (पु॰) मधुपान करने वाला, भारा, फूलों का रस पीने वाला।

मधुपर्यां दे॰ ( पु॰ ) पकाणका, रसपुण फख ।
मधुपुरी ( खी॰ ) मधुरा नगरी ।
मधुपल तव॰ ( पु॰ ) मोम ।
मधुपल ( पु॰ ) महुषा ।
मधुमाखी ( खी॰ ) यहद की मनखी ।
मधुमादी ( खी॰ ) यहद की मनखी ।
मधुमाद दे॰ ( पु॰ ) रागिखी विशेष ।
मधुस तव॰ ( पु॰ ) सीगर, सुमिट — ता ( खी॰ )
मिठास ।—सा ( खी॰ ) दाख, केंगूर ।
मधुरी दे॰ ( स्थी॰ ) मीठी, रसीजी ।

मधुकरी, मधूकरी तत्॰ (स्त्री॰) बाह्यचारियों की भिज्ञा, बृति विशेष, मधुकर की बृति ।

सञ्ज्ञद्व ( ५० ) भौरा, अमर । •

मध्य तत् (वि॰) अन्तराल, वीच, मॉफ, मफार।
—भाग (दु॰) मण्यस्थान, वीची वीच।—
दिवस (दु॰) मध्यान्द्र, दोपहर।—देश (दु॰) मध्य का देश, वीच का देश।—कोक ( पु॰ ) मनुष्य लोक, सर्व्यकोक, प्रथिष्यो ।—चर्ती ( स्त्री॰ ) नचवैषा, विचवई ।—स्य ( पु॰ ) वीचवाला, निर्णय कर्ता ।—स्थल ( पु॰ ) करि, कमर, वीच का स्थान ।

मध्यम तत्० ( पु॰ ) स्वर विरोप, राग विशेष, उप-पत्ति विशेष, मध्य देश, प्रहों को सामधिक संज्ञा, मध्य में उत्पन्न ।—पाग्रङ्गव ( पु॰ ) प्रर्जुन, धन-अय, सन्यसाची।

मध्याह तत्० (पु॰) दिन का मध्य, दोषहर।
मन तत्० (पु॰) चिन, हृद्य। (दे०) परिमाख
विशेष, चाकीस सेर की तील ।—का दे०
(पु॰) जपमाला की गुरिया, मधियाँ, गले की
हृष्टी।—कामना तद्० (स्त्री॰) श्रमिलाप,
इच्छा, मनोर्य।—मारे (पु॰) उदास, सुस्त,
चिन्तायुक्त।

सनई दे॰ (खि॰) महुप्य, यर। [वान, समर्थ । समराइ। दे॰ (खि॰) यक्षी, पराक्रम, नववाका, यक्ष ममखरा दे॰ (ख॰) मनफटा फिल फटा। मलखरा दे॰ (ख॰) कृप की जगत्, चीतरा। मनचता दे॰ (ख॰) देखा खुराने बाला, दिल लुमानेयाला। मनचता (वि॰) दिल खुराने बाला, दिल लुमानेयाला। मनत दे॰ (ख॰) मनौती, स्वीकार, मानना। मनन तव्॰ (पु॰) फिल्का, समरण, स्थान, जानी हुई बात का समरण करना।

मनवशिक्तं (स्त्री॰) विचारने की शक्ति ।
भनमाना (वि॰) मनवीता, मनवाहा ।
मनमानात दे॰ (वि॰) सुन्दर, सुहावना, मनोहर ।
मनमथ तद्॰ (पु॰) मनम्य, कामदेव, मदन ।
मनसुदाव दे॰ (पु॰) भनम्य, विस्तृता । मिनोज्ञ ।
मनमोहत तद॰ (वि॰) मनभावन, मनोहर, सुन्दर,
सनमोज दे॰।पु॰) डच्छुहुचता, व्येच्छ्राचारिता ।
मनसा दं॰ (स्त्री॰) इच्छु, श्रमिलाप, मनोरथ, मन

करके, मन के हारा, राय, सम्मति ।

मनिमन तन० (पु०) कामदेव, बन्दर्य, घनद्व।
सनस्त्रंयू या सनस्यः दे० (पु०) सातुष, सतुष्य,
मानव। [की पींचा, हदव की पींचा।
समस्त्राप तन्० (पु०) भनन्द्र, मानस्तिकदुःव, मन
समहर्या तद्० (वि०) मनोहारी, सनोहर।
समहर्या तद्० (वि०) मनोहारी, सन वो हरण करने
धाला, चितवीर

मनह रें ० ( छ०) मानो, उपमानोपक, उध्येजालङ्कार बोषक, साहरवार्यक, ममानता बोषक । मनाग १० (छ०) योदा सा, घत्व, जुन, मन करके । मनाना १० (कि०) प्रसादन करना, प्रसख करना, मनौती बरना।

मनार्य तर्० ( वि० ) विचारायं ।
मनि ( पु० ) मधि, रात ।
मनित ( वि० ) अवात, जाना हुआ, विदित ।
मनित ( वि० ) अवात, जाना हुआ, विदित ।
मनियात र० ( पु० ) मधिपा, गुरिया, मनका ।
मनियारा र० (पु०) मधिपा, मधिवाता साँव।
मनिहार र० (पु० ) चुव्हिर, पूर्व वाजा ।
मनिहारित, मनिहारी र० (धी०) मनिहारे की स्त्री।
मनीक ( स्त्री० ) काजत, मुर्तेगा, तजा।
मनीयां ( स्त्री० ) अवज्ञ, गुर्देश, प्रजा।
मनीयां ( पु० ) अदिमान, यिद्दत।

मजु तत्० (घ०) मानो, जैमे, (उ०) महा का पुत्र श्रीर मजुत्यों का ध्यदिनुरुत प्रत्येक करन में चीवह मजुत्यों का ध्यदिमांव होता है, हुनके नाम ये हैं। स्वायम्प्रद, स्वारोचिन, उक्तम, कामम, वेक चाहुए, वैनत्यन, सावर्धि, न्द्रसावर्धि, महा-मावर्धि, धर्ममावर्धि, रहसावर्धि, देवलावर्धि श्रीर हत्त्रसावर्धि। इस समय महम मनु वा सर्थिनार चलता है। यम से १४ तक मनुष्यों के क्रियहर पीट्टे च्यांनी। मत्त्व पुराय में मनुष्यों के नाम हत्त्वों मिन वित्ये गर्वे हैं।

मनुज तर ( १०) मनुष्य, मनु की सत्तति, धादमी। मनुष्य तर ( १०) नर मानद, मन्ये, मनुज। -ता या त्व ( १०) मनुष्य का धर्म, मनुष्यवन। मनुसार्द ( ६०) मानुष्य का धर्म, मनुष्यवन। मनुसार १०। भारतीयन, इसानियन। मनुस्य १०। धी०) मुन्दरी, मीरसी। ( १०) भारू, मन्दरा। मनुवा दे॰ ( पु॰ ) मन, विक्रार, रुई । मनों मानों दे॰ ( घ॰ ) सादरवार्धक, समानार्थक । मनोझ तद॰ ( वि॰ ) सुन्दर, मनोडर, रमयीय, मन-मावन ।

मनोनीत तत् ० (वि॰) घाडीता, दृष्टित, श्रमिष्ठवित । मनोसव मनेत्भूत (पु॰) वासदेव, सन्मव, श्रमा । मनोयोग तत् ॰ (पु॰) श्रववान, श्रगा । लाप । मनोरय तत् ॰ (पु॰) श्रववान, श्रमा । वासदा, श्रमि मनोरम तत् ॰ (वि॰) मनोल, मनोहर, सुष्ठ, सुन्दर ।

मनोरमा सद॰ ( धी॰ ) सरस्तती भदी की एक धारा, द्वेदपपति कार्तवीय की महारानी। परग्रसाम के साथ कार्तवीय का शुद्र शास्त्र होने के मनय ही इन्होंन चपने पति का परात्रय निश्चित कार्क सेमागवज्ञस्य से अपने प्राप्त थेड़ दिव। मनोदीस्ट तद्द ( दु॰ ) मन की चहुस्ता, ज्वस्त,

तरङ्ग, सानसिङ्गाव। मनाहृत तत्० (वि०) व्यप्न, चन्यि।

मते।हुर तक्॰ (बि॰ ) सुन्दा, मने।ह, सुवड, मन के। हरने वाडा । मनोतिया दे॰ (पु॰) प्रतिम्, आमिनदार, मनीती मनोती दे॰ (शी॰) मामिन, जिबदें, किमी काम हे पुरा होने पर किमी देवता की विशेष बाराधना करने का मानसिक पञ्चल ।

मनन्य (पु॰) मर्म, विवासणीय, सथा। [ उपरेशा।
मन्म सर्व॰ (पु॰) मन्त्रथा, युक्ति, परानर्यः, युक्त
मन्त्रसा वा मन्त्रया तर्व॰ (स्त्री॰) वकान्त के कर्त्तम्य
का स्रवधारण, युक्ति, परानर्यः, सन्यहः, सम्मति।
मन्त्रित (वि॰) मन्त्र हासा संन्द्रगरित परामर्थ

किया हुया । मन्त्री तद् ( वि॰ ) सम्मतिदाता, परामर्शदाता । मन्यक ( पु॰ ) मन्यत, सवनीन ।

भन्यन तत्० (पु॰) विश्वोदन, मयन महना।
भन्यनी, मधनी दे॰ (स्त्री॰) मन्यानी, महानी।
भन्यर (पु॰) स्याप, के।छ।—ा (स्त्री॰) हेक्सी
की दानी का नाम।

सन्द तरा (वि ) प्रवत्नद्द, श्रधम, सूर्य, स्वेच्छाचार, प्रतीद्वण, सन्दर, साल्यस्य, थोड़ा, शिथिछ।—ता (स्त्री॰) मुर्लंता, शिशिवता, झराई, अश्यता।
—गामी (वि॰) शनैःसाम कर्चा, धीरे धीरे
चळने वाळा।—मन्द (अ०) धीरे धीरे।
मन्दर तत्त्व (दु॰) सम्यन्यवेत, मन्दरपर्यंत, पारिज्ञात
युज्जहार विजेष।—। (दु॰) बीना, नाटा, हिगात।
मन्दा, मंदा तत्त्व (स्त्री॰) संक्रान्ति विशेष, सस्त्रा,
साने दामा मं वस्तु वेचने का समय, मृदु, अवर,
धीरा, केमज, नज्र। [संक्रान्ति विशेष ।
मन्दाकिती तत्व (स्त्री॰) स्वर्गपाद्वा, स्वर्णनदी,
मन्दाक्राम्ता तत्व (वि॰) सन्द विशेष ।
मन्दाक्राम्ता तत्व (दु॰) कफ द्वारा जटाग्नि का विस्तेज

मन्दादर (बि॰) श्रवपश्चादर ।
मन्दायु (बि॰) योग्नी श्रायु । [ शुष्र विरोप ।
मन्दार तत्व (पु॰) स्वर्गाय पांच वृत्तों के श्रम्तर्गत
मन्दिर तत्व (पु॰) भवन गुन्त, देवाल्य, देवपृह ।
मन्दिर तेव (पु॰) भवन गुन्त, क्वाल्य, देवपृह ।
मन्दोदरी (खी॰) छोट पेट की, पतले पेट याली ।
सम्योदरी (खी॰) छोट पेट की, पतले पेट याली ।

मन्दीच्या ( पु० ) कुनकुना, योड़ा गरम । मन्द्र ( पु॰ ) डायी की विचाइ । मन्द्रत हे॰ ( खी॰ ) मनीती, मनन, स्वीकार । मन्दन्तर तद्॰ ( पु॰ ) एक मन्नु का राज्य काल, पुङ मन्नु का समय । [ तीलना ।

मपना दे॰ (कि॰) भावना, नापना, परिमाण करना, मम तत्० (वि॰) मेरा, हमारा ।

ममता तत्० (र्जा०) मेरा, ममता स्वेह, मेरा ।

ममता तत्० (र्जा०) मेरा, मारा, स्वेह, मेरा ।

ममिया-स्वार दे॰ (इ०) पति की मारा।

ममेरा दे॰ (वि॰) नामा के सम्बन्ध का मारा। सम्बन्ध ।

ममेरा दे॰ (वि॰) नामा के सम्बन्ध का मारा। सम्बन्ध ।

ममेरा दे॰ (उ०) महोरा, ऐट्या | खियेष ।

मय तत्० (उ०) देख वियोग ।—कल (उ०) पर्वत

मयङ्घ दे॰ (उ०) नमहोरा, चाँद ।

मयन दे० (उ०) कामदेन, मन्त्रण, सदन ।

मयन दे० (स्त्री॰) पित्र वियोग, सारिक।

मया त्रे० (स्त्री॰) सरावन, हुँगा, एक प्रकार की मोटी

रुइडी, जिससे खेत बराबर किया जाता है।

सयु ( पु॰ ) कित्तर, हिरन । [प्रकाश । सयुख तद॰ (पु॰) राशी, किरय, तेन, दीसि, ज्योति, सयूर तद॰ (पु॰) पची वियेष, शिखी, केकी ।—क (प॰) नितया, लटनीरा।

(पु॰) नृतिया, लट्डीरा।
मरफ २६ (पु॰) संकामक रोग, महामारी।
मरफ २६ (पु॰) संकामक रोग, महामारी।
मरफ २६ (पु॰) मखि विशेष, हरे रङ्ग का मखि,
मरफ २६ (पु॰) मखि विशेष, हरे रङ्ग का मखि,
मरफ १६ (वि॰) मरहेवा, मारनेवाला।
मरखाना २० (वि॰) मारने वाला (वेल, गाय)।
मरखपना २० (कि॰) विनष्ट होना, कथा शेष होना,
मर जाना, मर मिटना। [हुर पेटने वाला।

मरखहा या मरखाद्वा दे॰ (बि॰) मारने वाला, मरगजी दे॰ (बि॰) सुरक्ताया हुया, सूर्ष्ट्रित, यह शब्द सतसई में प्रयुक्त हुया है। मरखट (पु॰) श्मशान, सुदांगाद, सुदां जलते का स्थान, शबदाह स्थान।

मरज्ञाना दे॰ (कि॰) मरामा, मरख होना, पण वियोग मरजिया दे॰ (छ॰) पनहूजा, नदी छूप आदि में हूव कर बस्तु निकालने वाला, मोती निकालने वाला, गोतालोर। मरख तदः (छ॰) गृहसु, मरख, प्राख वियोग, मौत।

भर्ता तदे ( उट ) श्रद्धु सर्प्य आयो विषय, साथ ।

—प्राय ( वि० ) श्रक्तमरा, सृत प्राय, सरने के समीप ।

[होना ।

मुरता दे० ( कि० ) प्राया छूटना, सर जाना, सृख्यु

मरपच दे॰ (बि॰) सङ्गा, गला, गन्दा । मरपचना दे॰ (बि॰) धतिशय परिश्रम करना, मरना, वहत शख सहना ।

बहुत दुःख सहना। मरभुखा, मरभूखा हे० (वि०) विन खाया, खाड, पेट्ट। मरम तद्० (पु०) मर्म, श्राराय, रहस्य, तस्य। मरमराना हे० (कि०) मरसर शब्द करना, चरचराना.

भचमचाना ।

मरवाना वे॰ (कि॰) मरवा डालना, आझा देकर हला करना, अनुमति देकर हत्या कराना, किसी दूबरे के द्वारा मारचे का कार्य कराना। [मारचे वाला। मरवेद्या दे॰ (वि॰) मरवहार, मरव्यावल, मरव्याना मराता तव॰ (पु॰) पत्नी विशेष, हंस, राकहंस, मेव। —ी (की॰) हंसी, हंस को मादा। किली मिर्च।

मरिच तत्० (स्री०) कहु द्रव्य विशेष, गोल मरिच,

मरियल दे॰ ( वि॰ ) दुवैछ, दुवना, पतला, निर्वल । मरो दे॰ (स्त्री॰ ) मृत्यु रोग, संकामक रोग, सरक, महामारी 1 मरीचि तरः ( स्त्री॰ ) किरण, राशी, छ त्रसरेख का परिमाण । ( प्र० ) ब्रह्मा के प्रत्न, सनि विशेय, ये सप्तियों में पुक्ष हैं।--माला (स्थी०) सूर्य द्यादि का किरण समझ, दीसि समदाय।--माजी सिंजल प्रस्पय। ( पु० ) सुर्थ, चन्द्र । मरोचिका तत्० (स्त्री० ) सृगतृत्या, सूर्य की किरणे मर तत्० ( प्र० ) निर्जं हरेश, जल रहित देश विशेष, सगन्धित होते हैं। माखार । मरुश्रा दे॰ (पु॰) एक पौधे का नाम, जिस के पत्ते मस्त तत्०(पु॰) वायु, उनचास वायु ।--पर्क थाकाश. धन्तारित ।--पश ( प्र. ) बाकाश, गतन, अन्तरिच ।--पुत्र ( पु॰ ) सीनपेन, इनुमान ।-फ्ज ( पु॰ ) घनोपळ, श्रोटा ।--सारा ( पु॰ ) देवरात्र, इन्द्र, श्रीम, अनव । महम्मित्र तत्र (स्त्री ) निजंछ देश, बुच बता त्रवादि श्राम भूमि या देश, शुक्त देश। मरोड दे॰ (स्त्री॰ ) महोड ऐट, बल, पेट का दर्द । महस्यल ( पु. ) मह भूमि । मरोड़ी दे॰ (स्त्री॰ ) ऐउन । मरीलि ( प्र॰ ) मगर , नक। मरोह दे॰ ( पु॰ ) छोड, स्बेह, पेम, प्यार, टलार । मर्कचा दे॰ ( पु॰ ) वहाँडी, खजरा। मर्कट तद्० ( पु० ) वानर, क्ष्पि, कीश। मर्कटो तत्व (स्त्री॰) वानरी। विक, संद। सकर ( पु॰ ) भूहरात्र नामक धृष्ठ विशेष । ( स्थी॰ ) मर्त्य तत् (प्) मरणधर्मा, मनुष्य, मनई, मानव, मनुषा-लोक (पु॰) मनुष्य छोक, सले का

क्षेत्रक, मृत्यु खेत्रक, सूनण्डळ ।
मर्द्रक, त्राव् (पु॰) प्रवार नामक पीषा । (वि॰)
मर्द्रक, त्रावे बाटा, म्राग्ये बाटा, मीसने बाटा।
मर्द्रन, तत्वु॰ (पु॰) वाम्यवर्षन, महत्वत्त्री, मटन, राग्डन।
मर्द्रज तत्वु॰ (पु॰) वाम्य विग्रेष, पटेह।
मर्द्रित तत्वु॰ (वि॰) पृत्यित, मटल हुमा।
मर्द्रनिया है॰ (पु॰) वीका, सेवक, सरीर में तेळ
टागने की नौकरी करके वाक्षा।

मर्म तत्॰ (पु॰) मरम, रहस्य, भेद, श्रीसशाय, भाशय जीवन स्थान ।—झ (वि०) समैवेता. रहस्यज्ञ, तारपर्यञ्चाता ।--वेत्ता (वि॰ ) सर्मज्ञ, तात्पर्ये ज्ञाता । पित्ते का शब्द । मर्मर तत्॰ ( ५० ) शब्द विशेष, ध्वनि विशेष, सुखे मर्मरोक ( ५० ) दीन, दारिज्ञ, दुःखिया, गरीव। मर्मी ( पु॰ ) भेदी, भेद जानने वाका । मर्यादा तत्॰ (श्ली॰) मान, पत, प्रतिष्टा, सीमा, देश। मर्यादिक तर्॰ ( पु॰ ) मानी, सम्मानी । मर्प ( प्र॰ ) चना, शान्ति, वदारत। मर्पण तत्॰ ( पु॰ ) तिनिचा, चमा, सहन, चान्ति । मल तत्र ( पुर) मेंब, विष्ठा, पाप, किह, बात, पित्त, कफ धादि।--मल ( पु० ) वस्र विशेष, पुरु महार का सुती बारीक कपडा ।--मास (पु॰) श्रवि मास, अधिक मास, सीद, प्रदेशतम महीना । --राशि (पु॰) इडेका देर। मलकता देव (कि॰) मटकता, नहरे से चलता, मटक कर चलना । मलङ्गी, मलंगी दे॰ ( पु॰ ) जाति विशेष, जो मोन बनाने का काम करती है। मलत रे॰ (वि॰) मलता, विमा, सिक्पट। मलन दे॰ ( प्र॰ ) दलन, श्गइन, मर्दन। मजना दे॰ (कि॰) भीजना, घसना, रगडना, मर्दन वरना, रगद कर साफ करना । मलवा दे॰ (प्र॰) मज्र, कृश, मैछ। मलर्मेंद दे॰ (पु॰) डबाइ, सत्यानाश, नाश, विष्वंस। मलय तत्र ( प्र• ) पर्वत विशेष, दक्षिणाचळ, श्रन्त-नादि, देश विशेष, उपद्वीष विशेष ।-- ज ( प्र० ) श्रीखण्ड, चन्दन !--ए उन (१०) सुगन्य वाय । मलया सत् (की) पदमाक, त्रिवता छता विशेष । -गिरि (५०) पहाड़ जिम पर चन्द्रन रूपस होता है, मल्यावत । मजवाई दे॰ (को॰) मजन की मज़री। मलाई दे॰ (की॰) साड़ी, दूध का सार ।

मलाना दे॰ (कि॰) महवाना, मर्दन हराना, धियाना ।

मिलिन नत्॰ (वि॰ ) मैला, बुँबला, बस्यक्त, साफ

नहीं, उटास, कृष्णवर्ण, निल नैमितिह किया

मलार दे॰ ( श्री॰ ) शगिनी विशेष ।

खागी, पापमल ।—ता ( स्त्री॰) मालित्य, विर-सता, ध्रमफुलता ।—पुख ( वि॰ ) कृत, खल, म्हान यदन । ( दु॰ ) मृत प्रेत । मिलिनी तदं॰ (खी॰) रतस्वचा स्त्री. स्रद्धमती गारी । मिलिन्सुच दे॰ ( स्त्री॰) मेल्यास, अधिकास, श्रीप्त, तस्कर, चार, पवत, बायु, इवा । मिलिया दे॰ ( स्त्री॰) किंव गळकड़ी का यना होटा पात्र विशेष, जिसमें लगाने का तेळ रखा जाता है। मस्तीन तद् ॰ (वि॰ ) मिलिन, श्रधुन्दर, श्रस्वस्क्र । —ता ( स्त्री॰) व्यद्धस्ता।

ला (६२०) युक भीति का कीड़ा । मलुक (पु०) युक भीति का कीड़ा । मलोकु तब्द (पु०) भ्लेच्छ, मेली लाति वाले, असन्य, अक्रली, वर्षर, संस्कृत के श्रातिरिक्त भाषा योकने वाला, असंस्कृतक, वह शांति जिसमें चातुर्वण व्यवस्था न हो ।

मतीपञ्ज (वि॰) इस वर्ष की उम्र से अधिक उम्र का चोड़ा।
[(वि॰) मळनेवाळा।
मतीया दे॰ (स्त्री॰) हाढ़ी, मिट्टी की दीटी गगरी,
मठल तव्॰ (पु॰) घळवान्, चाहुवेददा, वहळवान्,
कुरती लड़ने चाळा!—युद्ध (पु॰) कुरती, पदळवानों की ळड़ाई।
महलक (पु॰) दिना, चीपक, नादिवळ का बना पार,
मकलकार तद० (पु॰) राग विशेष, दूसरा राग, छु: रागों
में का दूसरा राग।

मक्तारी सब्॰ (स्त्री॰) रागिनी बिशेष । मक्तिफ तत्त्व (द्व॰) हंन बिशेष, शुरू हंस (दे॰) उपाधि बिशेष, गाने वार्टों की एक जाति । महिजका तत्त्व (स्त्री॰) पुष्प विशेष, पुक्त बेटा का

फूब, पात्र विशेष. सुनिहा पात्र, दोना ! महजूर तद्द (पु॰) मालूर, युड विशेष, येळ, विरुव । मवास रे॰ (पु॰) शरण, श्वासरा, मरोखा, श्रास ! महाक तद॰ (पु॰) मच्छद, मच्छर, मसा, डांस ! महाक्सी रे॰ (स्त्री॰) महिदी, खट्बा वरण, एक प्रकार का वचा हुआ कपड़ा, जो मशों से बचने के तिये बागाया जाता हैं।

मप्ट दे॰ (श्र॰ ) चुप, मीन, नीरव, निःशब्द, स्थिरता । ---मारना ( वा॰ ) चुप रहना, सीन रहना । प्रिंप (स्त्री०) स्वाही | [(पु०) मच्छुद, संसा | ससक दे० (स्त्री०) पुर, पुरवद, चमड़े का जलपात्र | ससकता दे० (कि०) दवाना, फटना, दूटना, थोड़ा फट जाना, २१कना, २१क जाना | ससकाता दे० (कि०) फड़वाना, द्ववनाना |

सस्काता दे॰ (कि॰) कड़वाना, द्ववाना, दरकवाना।
सस्काता दे॰ (कि॰) कड़वाना, द्ववाना, दरकवाना।
सस्करी दे॰ (की॰) दिलांगे, हंसी, जुळ्जुळाळ !
सस्विदं दे॰ (की॰) भया, मीत वृद्धिः।
सस्वरी,मसेद्धरी दे॰ (कि॰) मग्रद्धाः। [जावते ददना।
सस्मसाना दे॰ (कि॰) कुवळना, मीजना।
सस्त दे॰ (दि॰) कुवळना, मीजना।
सस्त दे॰ (दु॰) सविदेई, हुछा। [का स्थान।
सस्ताना वद्॰ (पु॰) रमगान, सस्यर, सुरदा जळाने
सस्तानिया दे॰ (पु॰) होना, हुसा। (पु॰) रमगानवार्सी, रमगान पर रहने वाळा।

मिसदानी तदः ( खी॰ ) मिसपात्र, दवात ।
मसी तदः ( खी॰ ) घटधी, सिपादी, काली ।
मसी तदं ( खी॰ ) घटधी, तीसी ।
मसीपात्र (ख॰) दवात ।
मसुदा दे॰ (पु॰) दातीं के जपर का सास ।
मसुदा दे॰ (पु॰) वर्तीं के जपर का सास ।
मसुदा दे॰ (छ॰) चल कियेप, मसुदि ।
मसुदिया दे॰ (छी॰) मितटा, चेवक, माता ।
मसे दे॰ (ची॰) मुँछ, दमशु। [वर्द होना ।
मसोसना दे॰ (कि॰) मरोइना, निचेएना, धीरे धीरे
मस्तक तदः (पु॰) मावा, सिर, कपात्र ।
मस्तुल दे॰ (पु॰) मावा का उदा, जिस पर पाळ

मस्ता दे॰ ( पु॰) इक्षा, मसा, र्लास दृष्टि, द्वांस,
मस्क्या [यान का, कर्च मेश्व का।
महाँगा दे॰ ( पु०) भहर्ष, यहुत मुस्प का, अधिक
महाँगी दे॰ ( प्रि॰) काल, दुर्भिण, दुस्सम्य।
मह्य ( पु॰) वरत्वय, यस्र, तेज, रोधानी, भेंता।
महक्त दे॰ (स्त्री॰) सुगान्य, सुवास, गर्म्थ। [याना।
महक्तना दे॰ (कि॰) यहागा, गर्म्थ थाना, सुवास
महक्ताना दे॰ (कि॰) पुर्वाचना, वासना, वास देना।
महक्तीला दे॰ (वि॰) सुगव्धित, सुवासीत.

'सस्ते।' या " सस्तरो '' शब्द से निकला है।

मस्याधार तद् ( पु॰ ) मसीपात्र, द्वात ।

युष्ट ।

महत्त तत्॰ (वि॰) श्रेष्ट,थढ़ा,मान्य,माननीय,पूज्य,श्रद्धेय। महतारी दे॰ (स्त्री॰ ) माता, जननी, माँ। महतिया दे॰ (पु॰) चौधा, रहातियों के लिये

प्रतिष्टा युक्त विशेषण्महते। (जाति का प्रतिष्टिन । महतो दे (प्र-) जाति विशेष, कोइरी, चौघरी, महत्व तत् ( पु॰ ) बहापन, थेष्टता रचता, प्रतिष्टा,

मान, मर्यादा !

महत्तम (वि॰) सब से बड़ा।

महत्तर ( वि॰ ) एक की धरेचा वहा।

महना दे॰ (कि॰) मधना, विबोना, विजोदन करना। महत्त, महँत तद् ( पु॰ ) मठाभीश, बेरागी वैप्णव

साधुओं का प्रधान, गद्दीधर । मिहन्त की रीति । महत्ताई, महुँताई तत्० (खी०) महत्त का काम महत्ताना दे॰ (प्र॰) सज्ती, मेहनत का, पारिश्रमिक । महर दे॰ (प्र॰) प्रधान, मुख्य, नेता। वाली जाति। महरा दे॰ (पु॰ ) कहार, धीमर, भोई, काम करने महरी दे॰ (खी॰) महरा की की।

महलेकि सन् (प् ) लोक निरोप. अबीक भादि सप्तकोक के धन्तर्गन चौथा लोक। श्रिष्ठ ऋषि। महर्षि तत्० (प्र०) [ महा + ऋषि ] सन्त्रद्रष्टा ऋषि.

महा तद्॰ (वि॰) बडा, उत्तम, श्रेष्ठ, बहुत, महान। -- उद्यत, महोश्रत (पु॰) कदम्य वृष, कदम का पेड़ 1---कन्द (पु॰) छहसून 1--काय ( 3 ॰ ) शिव का द्वारपाछ, नन्दीश्वर, हाधी (वि॰) भेटा शरीर वाळा, भारी :—काल (पु॰) विष्णुस्वरूप, श्रखण्ड समय, शिव की मृति विशेष, प्रथमण्या विशेष !-काली (स्त्री॰) दुर्गा, महाकाळ की पत्नी।—कुम्सी ( स्री ॰ ) कर्मफल ।—कोड़ (पु ॰) श्रतिशय कुए. महानत कुष्ट रोगाकान्त ।—खाल ( द्व॰ ) समुद्र की खाड़ी !- घोर (पु॰) नतक विरोप, काकड़ा-यियी, अत्यन्त भयानक, बहुत **ह**रने वाला।— जन (पु॰) साह्बार, थेठ !-- जनी (खी॰) महाजन का काम, कीडीवाबी, लेन देन का काम, ध्यवहार (—जम्बू (पु॰ ) जामुन, फर विरोप। - तम (६०) माहातम, वपकारिता, वपया-गिता, प्रसिद्धि, बढाई, चतिशय चन्धकार, चलन्त शंधेरा |-- तत्त (पु॰) पश्चिम तळ, पातास | —तीर्थ (पु॰) उत्तम तीर्थ, पुण्य तीर्थ, उत्तम चेत्र. प्रण्यस्थान ।--तेजा ( वि० ) प्रतापी, तेमस्वी, नत्त्रत्री, भग्यवान् ।—निद्रा (छी॰) मरणः सृत्यु, धिक निदा अधेत नींद्र।—निशा(धी०) श्राचीरात, बिशीय |-- सुभाव (वि०) महा + श्रनुमव ] महाशय, प्रशस्त हृदय, विशास हृदय। -- पद्मक ( पु॰ ) सर्व विशेष, निधि विशेष। -पातक ( प्र. ) पाप विशेष, महाहत्या सुरा-पान, गुरु स्त्री रामन आदि से अस्पन्न पाप !--पातकी ( दु॰ ) महापापी, श्रथमी, पतिन । —पुरुष ( ९० ) श्रेष्ठ १६४, उत्तम पुरुष, सुजान, सरज्ञन ।-प्रभू (पु॰) प्रमारमा, प्रभेश्वर, चैतन्य देव, वडमाचार्य। -- प्रजय (पु॰) त्रिबी ह का नाश, विश्व का ध्वस, कल्याण, ब्रह्मा की घायु की समाप्ति।--प्रमाद ( पु॰ ) मगवान् बगदीय का निवेदित भात। वजी (पु॰) वजवान् पशकमशाली ।--भारत (१०) पशक्सी इतिहास प्रन्य।—माया (खे॰) धनादि भविद्या।—मारी दे॰ (स्त्री॰) मरक, संकामक रोग, प्लेग !--राज ( पु॰ ) राजाधिराज, बड़ा राजा।--रानो (छी॰) महाराज की धी।--लय (पु॰) परमेग्बर, श्राश्रम, श्रामावस्या, श्राद विशेष |-- वट (प्०) पूप माघ की वर्षा |--वत (पु॰) इस्तिपक, हाथीवान, महावत ।—चर ( पु॰ ) रंग विशेष, लाल । इन जिससे खियाँ पैर रङ्गती है --धिद्या (छी०) दस महाकाली। (1) काजी,(२) तारा, (३) सोइपी, (४) मुक्तेव्वरी, (१) भेरवी, (१) विश्व मद्या, (७) धूमावती (८) बगला सुसी, (१) (१०) कमलामका !--वीर (९०) सूर, सिंह, हनुमान, केकिट ---शय ( वि॰ ) [ महा+श्राशय ] महानुमव, वस्तचेता, दाता, महापुरः।—साहस (प्र॰) निधक, निर्मेष। - श्वेता (स्त्री • ) सास्वती, काइम्बरी का एक पात्र, छता विशेष !

महातमा सन्० (वि०) महाराय, महानुमान, धार्मिक। महान् तत्ः (पु०) महत् नत्वः, (वि०) बड़ा, श्रेष्टः, रलाधनीय, माननीय ।

महानी दे॰ ( स्त्री॰ ) मधनी, मधानिया ।

महिका (स्त्री०) कर्ज, रिन। महिदेव तत्० ( ५० ) ब्राह्मण, दिव, द्वित । महिपाल ( पु० ) चुपति, शुजा । महिमा वत्॰ ( स्थ्री॰ ) रलाघा, प्रशंसा, बहाई । महिला सदः ( स्त्रीः ) स्त्री, नारी, माळकद्वनी । महिष ततः (प्र०) में ना, पश्च विशेष। महिपा तत् ( पु. ) भैसा, पश विशेष, महीप। महिपी बद॰ ( स्त्री॰ ) भैंन, पटरानी, महारानी, बड़ी स्वामी । रासी । महिषेस तन्० ( ५० ) यमराज, महिषासुर, भेसे का महिसुर तत् ( पु॰ ) बाह्यस, मूसुर, चारवर्गी में प्रथम वर्णा मही (स्त्री॰) घरणी, घरती, पृथ्वी, दही, ख़ींख़। ---तस्त (प्र॰) पृथ्वीतल, भूतल, भूमण्डस । --- प ( प्र॰ ) राजा नरेश, मूप ।--- पति ( पु॰ ) महीप, प्रथिवी पति । - भज (प्र०) राजा नरेश । —भृत (पु॰) राजा, पर्वत ।—रुह (पु॰) बृच, तरु, रूख।—श (पु॰) राजा नृपति। महीना दे॰ (पु॰ ) सासिक आय, महीने दिन की फिल, मधुक । मजरी 1 महस्रा दे॰ ( पु॰ ) स्वनामस्यात चुच स्रीर रसका महरत तर्० ( ९० ) सहर्त्त, दे। घड़ी, उत्तम समय। महेन्द्र तद० ( पु० ) [ महा + इन्द्र ] प्रधान राजा, इन्द्र, देवराज ।--नगरी ( खी० ) अमरावती । महेरी दे॰ ( सी॰ ) महेर, सीर, पायस । महेला दे० (पु॰ ) पद्मया छोबिया, घोड़े का एक प्रकार का भोजन । िशिव। मदेश दे • ( पु॰ ) [ महा + ईश ] महेश्वर, महादेव, महेश्वर ( पु॰ ) महादेव, शहर । —ी (खी॰) ईश्वरी देवी, पार्वती , सारवाड़ी चनिये की जाति विशेष ! महेच्वास ( पु॰ ) महाधनुवारी । महेला ( सी॰ ) वड़ी इलायची i महोत्त तत्० ( पु०) [सहा + उच ] वैत, साँद, खूपम । महोला ६० ( पू॰ ) पद्मी विशेष। महोत्पल ( पु॰ ) कमल, पद्म । महोत्सव तत् ( पु॰ ) [महा + उत्सव] बढ़ा उत्सव, सहापर्व ।

महोद्धि ( प्र॰ ) सागर, समुद्र ।

महोदय ( प्र॰ ) सहानुभाव, महाराज, कान्यक्रज देव श्रहंकार । महोसा दे॰ ( पु॰ ) बहसन, तिल । श्रिज्यर्थ झोपचि । महौपध तत्॰ (पु॰) श्रतीस । (वि॰) इत्तम श्रीपध, मह्यौ दे॰ ( पु॰ ) खुछि, तक, मही, महा। सा दे॰ (स्त्री॰) साता, महतारी, जननी। माई दे० (स्ती०) माता, मा. जननी। माई दे ( छी ) भामा की खी, हरावे की तरफ इसका प्रयोग होता है।" माँदे॰ (क्षी॰) माता, महतारी। (धा॰) में, सध्य, माँग दे॰ (छी॰) देश विन्यास, याचना ।--चिकनी (सी॰) पदी विशेष ।--ना (कि॰) याचना. याञ्चा करना, चाहना ।--नी दे॰ (स्त्री०) वाग्दान देना, बदन दोना, सँगनी, सगाई ।--लेना दे० (बा०) उधारतेना, याचन करना ।—दे० (स्त्री०) मॅगनी, उधन्ह । माँचा तद्० ( पु० ) मञ्ज, पलङ्ग, खाट, खट्ना । माँची दे॰ (स्त्री॰ ) खटाला, खाटी। माँज दे॰ (पु॰) पीव, विगड़ा रक्त, सड़ा हुया रुधिर। मांजना दे॰ ( कि॰ ) वजलाना, वजरा करना, साफ करना, स्वच्छ करना । र्मांक दे॰ ( छ॰ ) मध्य, बीच, धन्तर। मोंसत दे॰ ( खी॰ ) डाट, सज धन, शोमा। र्माभा दे॰ ( प्र॰ ) पतक उढाने का डोरा, दरसात का नयाज्ञ । मॉक्ती दे॰ (पु॰ ) नौका चलाने वाला, कर्णधार. नाविक, मल्लाह, क्षेत्रष्ट । माँड़ दे॰ ( पु॰) चावल का उवालन, क्लक, मारवादी राग विशेष । मोंडुना दे॰ (कि॰) भारा के जल डाव कर मसबना। र्मांडा दे० ( पु० ) एक प्रकार की रोटी । भाँड़ी दे॰ (सी॰ ) कलप, सेई। र्मोद्धा दे॰ ( पु॰ ) मण्डप, निर्मित, देवगृह । माँद दे॰ ( स्त्री॰ ) गुफा, जन्तुओं के रहने का स्थान। मांस तत्॰ ( पु॰ ) मास, पळव, धामिप । माँखज तद् ( वि॰ ) स्थूब, मोटा । मौंसाद तद्० (वि० ) मांसमधी, मांसहारी, मांस खाने बाळा ।

मसिहारी तद॰ (प्र॰ ) मीस छाने बाबा, मौसभदक। माहि दे॰ ( भ॰ ) मध्य, में, बीच, धन्ता। माकन्द तत्॰ ( प्र॰ ) थान्न, थाम, रसाल, सहकार । माख दे॰ ( प्र॰ ) उरिद, बड़ी जाति की मनखी, रष्ट. शेष. क्रोध। भी दे॰ (स्त्री॰) सक्त्री, मस्त्रिका। (कि•) इस मई, रिसियायी । माखडा है॰ (वि॰) मूर्व, निर्वृद्धि, प्रवोध, चनान । माखन दे॰ (पु॰) नैन्, मक्सन। मागध तत्॰ (वि॰ ) मन्ध देश में अपन्न। (प्र॰ ) हाय से याना बजाने वाला. भाट चारण, नकीव. जो राजाओं के आगे स्तुति पाठ करते चलते है। वर्षश्रद्धः जाति विशेषः। माघ तत्॰ ( पु॰ ) मास विशेष, वर्षे का इसवी महीना, संस्कृत का एक कवि, इनका बनाया हथा महाकाष्य शिशुपास वध है. ऋछ लोग इसे माछ मी कहते हैं। माहर दे॰ ( ९० ) मणक, मच्छड़, ममा, हाँम । माठी दे॰ (स्त्री॰ ) मक्ती, माती, मिन्ना। मा-जाई दे॰ (स्त्री॰) एक माता में उत्पत्ति, सही-दरता, एक गर्भजात । माजु दे॰ (पु॰) फल निशेष, श्रीपच विशेष, माजपल । मास्त्रधार तद्० ( पु० ) मध्यधार, बीच में, परिन, कार्यं का सध्य । माटी दे॰ (स्त्री॰) मिर्दी, मृत्तिरा। माठा दे॰ ( पु॰ ) खाँच, मही। माठ्ट दे॰ (वि॰) बौतुमी, टरोल, हँसोसा। माइनी दे॰ (स्त्री॰) माँदी, कलप, लेहे। माडिया दे॰ (वि॰) दुवला, दुर्वल, पतला।

भादी दे॰ ( पु॰ ) मरहप, मँड्या। माण्यक तत्॰ ( पु॰ ) बालक, सालह वर्ष की धान्धा तक का शाह्मणकुमार, बट्ट, उपनयन किया हजा माह्मण कुमार, यीम लड़ी का हार । [ माणिका । माणिक तर्॰ (पु॰) रस विरोप, साल रह का मणि. माणिका (३०) एक प्रकार का रख, मणि, जवाहर । माशिक्य तत् (पु॰) रस विशेष, माशिक, मशि रस। मात तर्॰ ( स्त्री॰ ) मात्रा, स्वर वर्ण, स्वर का धानार विशेष जा ध्य तन पर्णी के साथ मिनता है।

मार्तपुर्सी दे॰ (स्त्री॰) शिष्टई, विसी नातेदार या हिंतु के यहाँ किसी की भूख होने पर समवेदना भकशित करने जाना । िविशेष । मातद्भ नत्॰ ( पु॰ ) हाथी, गज, हस्ति, करो, मुनि-मातङ्गी तत्० ( स्त्री० ) नवीं महाविद्या, इनके चार हाय और तीन नेत्र हैं। मस्तक अर्धचन्द्र में सुरी।-भित है। ये लाल यस्त्र पहनती हैं। नलवार, वाल पाश और अद्भा इनके चारों हाथों के शक हैं। मातना दे॰ ( कि॰ ) मतवाला होना, पायल होना । मातिलि तव् ( प्र० ) देवरान इन्द्र मा सारथी। इन की करवा गुराकेशी समुग नामक नाग के। स्यादी गयी थी। माता तत्० (स्त्री०) जननी, मा।--मह (प०)

माकी सा। मात स्त॰ (स्त्री॰ ) देखो माता । मातुल गत्॰ (पु॰) मामा, माता का माई । [ उन्मत्त माति दे॰ हे मैया, हे माता । ( गु॰ ) मनवाले, बौगने, मात्र तन्० ( अ० ) घरुप, थोड़ा, किञ्चित्, स्वरूप । मात्रा तत् ( स्त्री ) परिमाण, माताद, रेखा, स्वर । मा सर्थ तत्॰ (पु॰) हाट, हैंच्यां, जलन, दूसरों की श्रभित्रद्धि न महना।

नाना, माता का बाप।-मही (स्त्री) नामी,

माथ या माथा दे॰ (पु॰) मन्तर, ललाट, सिर, णप्रभाग, पेशानी।—दनकता (बा॰) बनिष्ट की चाशका करना, भीत होना, हरना।-रगडना (बा॰) विनती फरना, चिरौरी फरना, नम्रता-पूर्वक प्रार्थना ।

मायी लेना दे॰ (था॰) समान बनाना, बराबर बरना। माधुर तत्॰ ( पु॰ ) बाह्मण विशेष, मधुरा के वासी माह्मण, चीचे, चनुर्वेदी।

माये पर चढ़ाना दे॰ (या॰) मुँह लगाना, डीठ परना, आदर परना, शतिशय शाहर धरना, धावस्यस्ता से घधिक मानना ।

मादक तत्॰ ( पु॰ ) उन्मादकारी दन्य, नशीली दस्त । —ता (स्त्री॰ ) नरा, धमल I

मादा है॰ (स्त्री॰) जानवरों का जाड़ा पूरा बरने वाली, जानवरा की स्त्री, स्वानीया ।

माद्री तन्॰ ( स्प्री॰ ) राजा पायडु की रानी और मद्र-

देश के राजा की कन्या। इसके गर्भ से अधिनी-कुमार के श्रीरत से नकुत और सहदेव उराज हुए थे। पारखु के सरने के श्रनन्सर वे भी पत्ति के साथ मर गईं।

माधव तत्॰ (पु॰) विष्णु का नामान्तर, मा कश्मी के कहते हैं, उनके पति होने के कारण विष्णु का नाम माधव है। वतन्त ऋतु, वैसाख का महीना, किरातार्जुनीय महाकाय्य का विष्यात वीकाकार।

माधवान्तार्थ तत्० (पु०) वेदों के भाष्यकर्ता सायखा-वार्ष के वढ़े भाई, जुष्टीय १४वीं सदी में विजया की तुक्ष्ममा नदी के तीरखा प्रणा नगरी में इनका जन्म बुझा था.। इनके पिता का नाम मायखा और माता का नाम श्रीमती था। वे विजयनगर के राजा उक्षमाय के कुलगुरु और अधान मन्त्री ये। इन्होंने भारतीतीर्थ के पास संन्यास ग्रहण किया था। १३३३ ई० में ये म्हती भठ के ख्रव्यव जनाये गये। ३० वर्ष की ख्रवस्था में इनकी मृत्यु हुई। इन्होंने परागर संदिता का एक भाग्य निखा है, उसी में प्रपता परिचय भी दिवा है।

माधवी तत्० ( स्त्री० ) जता विशेष, यसन्ती जता । माशुर्ये तत्० ( पु० ) मधुरता, मीठापन, मिठास । माध्ये तत्० ( स्त्री० ) मदिरा विशेष, महुवे का मच । मानत तत्० ( पु० ) प्रतिष्ठा, श्चादर, सम्मान, थश, कीसिं।

मानता दे॰ ( पु॰ ) पण, प्रतिज्ञा, मनौती।

मानना दे॰ (कि॰) पण रखना, श्रादर करना, सम्मान करना, प्रेम करना।

माननीय तत्॰ (बि॰ ) मान्य, श्रेष्ठ, पूज्य, श्लाख । मानव तत्॰ (पु॰ ) मनुष्य, दनुज ।

मानस्त तत्॰ (पु॰) सन, हृदय, एक सरोवर का नाम, सन, सन करके।

मान सम्मान दे॰ ( पु॰ ) श्रादर, श्रतिष्ठा ।

मानसिंह दे॰ (पु॰) अन्यर के राजा भगवानदास का भरीजा, इनके पिता का नाम जगत्तिह था। भगवानदास ने इनके। अपना दक्तक पुत्र बनाया था। भगवानदास के मरने के बाद मानसिंह अम्बर के राजा हुए। भगवानदास की बहिन सम्राट् प्रकथर से च्याही गहुँ थी श्रीर मानसिंह ने प्रभानी विहेन का न्याह सत्तीम से किया था। सम्राट् के साथ वैवाहिक सम्बन्ध होने के कारण हुनके राज्य का उक्तपद मिला था, इन्होंने प्रकानों के हाथ से वक्तदेश को श्लीन कर सुराल सम्राट् के शर्थीन किया। काञ्चल पर भी इन्होंने मुगल सम्राट् की विनय पराका फहराई थी, परन्तु रण्यकाल में सहाराया। प्रताप से मिल कर इन्हें अपने स्वरूप का ज्ञान ही गया था।

भागहुँ, मानहू दे॰ ( श्र॰ ) मानो, समान, सदश। ( क्रि॰ ) मानो, जानो, सममो।

मानिक जेाड़ दे० ( पु॰ ) पत्ती विशेष । मानिनी सत्० ( स्त्री॰ ) मानवती, अभिमानवती स्त्री । मानी तत्० ( वि॰ ) अभिमानी, शहङ्कारी ।

प्रानुष तत्॰ ( पु॰ ) मनुष्य, मानव । स्रानुष्य तत्॰ ( पु॰ ) मनुष्यत्व, पौरुप ।

प्रानो दे॰ ( य॰ ) हन, वथा, उपमार्थक। ( कि॰ ) त्रादर करो, जानो, सप्तको ब्र्हो। ( पु॰ ) विह्यी, विलाव।

मान्य तत्० (पु०) मानने योग्य, सरकार थोग्य, प्रतिष्ठा के योग्य, आदर योग्य, पूजनीय, पूज्य, साननीय।—सा तत्० (श्री०) पूजा, प्रतिष्ठा, सरकार, सम्मान, मान।

माप दे॰ ( पु॰ ) परिमाख, माप ।

साचना दे॰ (कि॰) परिमाख करना, नापना, तौलना । मा बाप दे॰ (पु॰) माता पिता ।

सामा दे॰ ( पु॰ ) मातुल, मा का भाई।

मामी दे॰ (पु॰) मामा की खी, मामा की पती। --पीना (पु॰) पत्तपात करना, पत्त खींचना।

मामृ दे॰ ( पु॰ ) मामा, मातुल, सर्प विशेष ।

माया तत० ( खी० ) कृपा, मोह, द्या, करूषा, खतु-कम्पा, प्रेम, स्तेह, छुल, कपट, घोखा, सम्पत्ति, धन, योगमाया, इन्द्रजाल विद्या ।—कृत ( पु० ) संसार, इन्द्रजाली। ( बि० ) माया से निर्मित, माया द्वारा यनाया हुत्या।—पति ( पु० ) पर-मात्मा, विष्णु, भगवा। ।

मायाची तत्॰ (वि॰ ) छली, कपटी, राजस विशेष ।

मायिक तत्० (पु०) ऐन्द्रजातिक, नट, नज्रबन्द । करके तमारा करने चाला । (स्यामी, इन्द्रजाली । भारती सद् (पु॰) माया करने वाला, माया का मार तत्० ( पु० ) कामदेव, मन्मय, मदन । (स्ती०) प्रदार, लड़ाई ।-कुटाई ( श्ली॰ ) मारना, क्टना. धनना ।-केश (पु॰) सारक मह, लग से दूसरे थीर सातर्वे घर था स्त्रामी।-खाना (वा०) पिशना पिदना ।--- तिराना (वा॰) पञ्चाहता, पदक देता ।--पद्रना (वा॰) मरखाना, पिटाना । --पीट (ह्यी०) मारामारी, लडाई मिडाई। ---प्रारता ( वा॰ ) अपदान वरना, श्रास्महत्या परना।--दाना (वा॰) लूट लाना ।--तेना (वा०) मारना, जोतना :--इटाना (वा०) जीत खेना, मारना और हटाना, मार वर हटा देना । [धर्मपद्धति । भारत तद्० ( पु० ) मार्ग, पय, बाट, डगर, धर्ममत, मारना दे॰ ( कि॰ ) पीरना, विगादना, वध करना । भारात्मक तद् (पु ) हिंसक, हिस्र । [होना। भारा पड़ना दे॰ ( धा॰ ) मारा जाना, बडी हानि मारामारा फिरना दे॰ (बा॰) विनाकाम इधर उधर

फिरना, खाँबाढील होना, वही श्रामरा न मिलना । मारी तत्र (क्षी॰) मृत्यु, मौत, मृयुरायक रोग । भारीय वत्॰ ( पु॰ ) राजन विरोप, तास्त्रा राजनी

का वेटा । मारन तत्० (पु०) हवा, धायु, धयार, पदन । --- सुत ( पु॰ ) इनुमान घौर भीमपेन !

मास्तात्मञ्ज वेत्॰ ( प्र॰ ) षायुप्रम, इतुमान । मारु दे॰ (पु॰) युद्ध वाच, खड़ाई का बाजा, एक प्रकार का गाना जो लड़ाई में गाया जाता है।

मार दे ( १० ) करण, निमित्त, से, यथा-पूप के मारे। न्यायुख है, मारे भीड़ के मार्ग नहीं समता है।

मार्ग तव् ( पु ) सदक, बाट, राह, रास्ता, पथ । -- सु ( पु॰ ) याण, शर, तीर ।

मार्गशीर्य तदः (पु॰) अगहन, मगसिर, मृगशिर । मार्जन तत्॰ (पु॰) परिष्कार करण, योधन । मार्जार तत्॰ (५०) विद्वी, विज्ञान । (ठी०)

भाजांरि ।

माल दे॰ ( पु॰ ) मझ, पहा, पहलवान । मालती तद् ( सी० ) पुत्प विशेष । मालपुत्रा दे॰ ( पु॰ ) एक प्रकार की मीठी पूरी। माना नव्० (स्त्री०) प्रपहार, रक्ष या सेाने का हार। --- सार ( पु॰ ) माली, यागवान, माला बनाने

वाला।—दीपक ( ५० ) धर्योलद्वार विशेष। मालिन दे॰ (सी॰) माजागर की खी। मालिन्य तद्० ( वि॰ ) मलिनता, मैलापन । माली दे॰ ( पु॰ ) पुष्प ध्यत्रसायी, मालाकार । माल्य तत्॰ ( पु॰ ) माजा, पुग्प की माखा । माचल तद् ( पु॰ ) धमाउस, धमावला । माया दे० ( पु० ) श्रग्डे की पिलाई, खेात्रा, दूध का जला हुआ ग्रसन्त गाहा सार ।

माश्चर (पु॰) प्यारा प्रिय (स्त्री॰) माशूरा। माप तदः ( पु॰ ) श्वत्र विशेष, तरद । माया, माणा दे॰ ( ५० ) मान विशेष, वज्ञन, श्राठ

रती की तील । मापपर्यों (सी०) वन उद्दे । मापवरी ( स्रो॰ ) उरद की बढ़ी। मापीस ( ५० ) शेत जिसमे उर्द उत्पत्र हो। मास तत्० ( पु॰ ) महीता, तीम दिन ।—का धार ( पु॰ ) महीने का धन्तिम दिन ।

मासन ( पु॰ ) चौपघ विशेष । मासर ( ५० ) भक्त समुद्भन, मायह। मात्मान्य तत्॰ ( पु॰ ) माम का पिछला दिन, मास की समक्षि वा दिन ।

मासिक (वि॰) माइवारी वेतन, मान सम्बन्धी। मासी (स्त्री॰) माँ भी बहिन, मौसी। मासुरी (स्थी॰ ) दाई।, शयु । मासूम (वि॰) होटा वया, श्रन्प श्रायु । मास्य (वि०) सास सम्बन्धीय, साहवारी । माह ( ५० ) महीना, मास, माघ । माहर ( पु॰ ) फल विशेष।

माहर दे० ( पु॰ ) गरल, जहर, विप, हसाहज । शाहा क्य ( पु॰ ) महत्व, बनाई, मभान, प्रताप । माहि ( थ० ) मध्य, बीच में, मास ।

माहियन ( स्त्री॰ ) दशा, द्वावत । माहिप ( वि॰ ) भैंस सम्बन्धी ।

माहिष्य ( पु॰ ) वर्षाशङ्करजाति, वेश्या के गर्भ में ज्ञानिय से पैदा हुई श्रोताद ।

माही (पु॰) मत्स्य, मज्जो ।—गीर (पु॰) मञ्जा । माहेन्द्र (पु॰) ग्रुभदरण्ड, च्ला विशेष, हृन्द्र का, गाय। [वैश्य विशेष । माहेश्वरी (खी॰) हुर्गादेवी, पावैती, शिवरानी,

मिङ्गनी, मिंगनी दे॰ (खी॰) वक्ती आदि की लेंदी।
मिखकारना दे॰ (कि॰) नियोदना, गालना, खंगालना, अवाँसना। [करना पिक्रमा दे॰ (कि॰) वटा करना साँचना पाँची वटन

विचना दे॰ (कि॰) वन्द करना, मूँदना, आँखें वन्द निचराना दे॰ (कि॰) धीरे धीरे खाना, फ्रनिच्छा से खाना, फ्रहचि फूर्वक भेजन

भिचलाना दे० (कि०) याँख मूँदना, मींचना, यन्द करना, धमन होने के पूर्व की का खुरा होना, उचका ज्ञाना।

मिटना दे॰ (कि॰ ) बिगड़ना, वनी हुई यान का विगड़ना, लिखे अच्हरों का विगड़ना।

मिटाना दे० ( क्रि॰) विगाइना, नष्ट करना । मिटीया दे॰ ( स्त्री॰) मद्दी का वर्तन, घड़ा, गगरी । मिट्टी दे॰ ( स्त्री॰) मिट्टो, गृत्तिका, माटी । मिट्टी दे॰ ( स्त्री॰) चुसा, खुखन ।

मिठरी दे॰ ( स्त्री॰ ) मेठरी, निमकीन पकवान विशेष। मिठाई दे॰ ( स्त्री॰ ) मिप्ठाब, मिठास, मधुरता। मिठास दे॰ ( स्त्री॰ ) मधुरता, मिछता, मिठास,

मितिया दे॰ (स्त्री॰) चूमा, मिट्ठी। मित तत्॰ (बि॰) परिमित, नपा हस्रा, तौला हम्रा।

—प्रद (गु॰) परिसितदाता, हिसाब से देने बाला।—डय्यी (गु॰) परिसित च्ययी, श्रहप व्यय करने बाला, श्राय के श्रनुसार व्यय करने वाला।

मितन्तरा तत् (स्ती॰) स्तृति के एक प्रत्य का नाम । प्रसिद्ध याज्ञवल्य स्पृति की टीका । मिति तद्॰ (स्त्री॰) मान, परिमाण, श्रन्त, मर्याद ।

मिति तद्० (स्त्री०) सान, परिसाख, श्रन्त, मर्याद। मिती तद्० (स्त्री०) तिथि, हिन्दुकानी तारीख।

मित्र तत्० ( पु॰ ) बन्धु, सखा, खुहद, मीत, शसु से खन्य, हिंदु, सोही, मेनी ।—ता (स्ती॰ ) बन्धुता, सख्य, परस्तर मीति !—द्वीही ( गु॰ ) मित्र का द्वीही, खब्त, दुष्ट, बैरी ।—लाभ ( पु॰ ) सुह-धारि, खन्त, दुष्ट, गिरा ।—वाभ ( पु॰ ) सुह-धारि, बन्धुताम ।—धार्थ ( १० ) सहस्ताय।

मित्राई तद्० (स्त्री०) मित्रता, यन्युता । मिथ तत्० ( ग्र०) परस्पर, ग्रम्योन्य, ग्रापस में ।

मियिला तर्॰ ( स्त्री॰ ) नगरी विशेष, जनकराज की पुरी :--पति ( पु॰ ) मिथिला का राजा, जनक। मिथिजेश तर्व॰ ( पु॰ ) [ मिथिला + ईया ] राजा

जनक।—कुमारी ( पु॰ ) जानकी, सीता। मिश्रुम तद॰ ( पु॰ ) जेाड़ा, खुग्म, स्त्रीपुरुप का जोड़ा, इन्द्र, युगज, तीसरी राशि।

मिथ्या तत्त्व ( स्त्री॰ ) असत्य, भूरु, अपयार्थ।

—चार ( वि॰) [ मिप्ता+ आचार ] कपटाचार,
दाणिक ।—द्विष्ट ( स्त्री॰ ) कर्मरावार वात्त,
नात्तिकता, असत्य, दर्शन ।—यादी ( वि॰ थ)
असत्यवादी, भूरु। ।—भियोग ( पु॰ ) [ नि॰ था
+ अभियोग ] असत्य दोपारोपण, निल्यावाद,
भूरी तदाई।

[चिरौरी।

मिनती दे॰ ( स्त्री॰ ) विनती, प्रार्थना, निवेदन, मिमियाना दे॰ (कि॰ ) माँ माँ शब्द करना, वकरी

का शब्द करना । सिनियाहट दे॰ (स्त्री॰ ) वकरी खादि का शब्द । मिरगी, मिर्गी दे॰ (स्त्री॰ ) सृच्छी, रोग विशेष,

श्रपस्थार। मिराजई, मिर्जाई (स्त्री०) कमर तक का श्रॅगरखा। मिराजा (पु०) ग्रुगलों की पदवी।

मिरासी ( 3º ) रंडी का साज़िन्दा, रंडी का भेंहुवा। मिर्च दे॰ ( दु॰ ) मरिच, गोत मरिच।

मिर्चा दे॰ (स्त्री॰) मिर्चाई, लाज मिर्च। मिर्चुलु, मिरदंग, मिर्दुग तद्० ( पु० ) मृदङ, वाच

विशेष, हस्तवादा, एक प्रकार का दोन, प्रवादन । मिर्देहा दे॰ ( पु॰ ) जामनासी, अर्देली ।

मिलन दे॰ (पु॰) मेल, मिलाप, साचाकार, संयोग, दर्शन, भेंट।—सार (वि॰) मेली, मिलाप।

भिलना दे॰ (कि॰) प्राप्त होना, लाम, भेंटना, मिलना, मेल फरना, छड़ना, पाना, घरावर होना।—जुलना (चा॰) सदा मिला रहना, छुद्ध भाव से मिलना, दिल लोल कर मिलना! भिलना दे॰ (की॰) मिलाप, संयोग, मिलनेवाली। मिलाना (कि॰) मेल कराना, सहेबना, खुझना!

प्रेम पूर्वक रहना, ऐक्य भाव से रहना ।

मिलाप दे॰ ( पु॰ ) सेल, प्रेम, मित्रता, मिताई। कितापी है। (वि०) मिलनसारी, मेली, सजन, सिय ।

मिलाच दे॰ ( पु॰ ) मिलीनी, मेल. यनाव, मित्रता। मिलित तत्॰ (वि॰) एकत्रित, मिश्रिति, मिला हग्रा।

मिले जुले रहना दे॰ ( वा॰ ) मेल मिलाप से रहना, प्रेम पूर्वक रहना, ऐक्य भाव से रहना।

मिथ्र तत् ( प्र. ) वैद्य, माहार्यों की पदवी, प्रतिष्टित मनुष्य, पुत्रय, माननीय ।---( वि॰ ) संयुक्त, मिश्रित । (प०) देश विशेष।—केशी (स्ती०) एक श्रप्सरा, एक स्वर्ग वेश्या ।

मिश्रक ( प्र॰ ) मेलक, मिलानेवाला, मिश्रमा ( प्र॰ ) मिलावट, संयोजन । मिश्रित तत् (वि॰) मिलित, मिला हुया, घोल मेल ।-भाषा (खी०) मिली हुई भाषा, विचडी भाषा, श्रश्रद्ध भाषा, कई भाषा का मिश्रण । मिश्री दे॰ ( प्र॰ ) स्वनाम प्रसिद्ध मिठाई ।

मिप तन् ( पु॰ ) कपर, वहाना । मिधुर्य. मिष्ट तत्० (वि॰) मीठा, मधुर।—ता (खी०) मिष्टास तन॰ (पु॰) मिठाई, पक्रवान । [कारण । मिस, मिसि, मिसु दे॰ न्यान, बहाना, हिला, सबव मिसर (पु॰) मिथदेश।

मिम्परी ( खी॰ ) देखो मिश्री।

मिसना दे॰ (कि॰) पीयना, चूर्ण करना, मलना । मिसल ( ५० ) क्याजात का महा।

मिसाल ( ५० ) नर्जार, उदाहरण ।

मिस्सी दे॰ (फी॰ ) भुगमञ्जन, छियों का शद्भार । मिस्बी ( प्र॰ ) कारीगर ।

मिहदी दे॰ ( बी॰ ) मेहदी, बृच विशेष, इसके पत्तीं में कियाँ हाथ पैर रहती हैं।

मिहना दे॰ ( पु॰ ) ताना, बोली, ठडोली ।--मारना ( वा॰ ) नाना भारना, ठठोली करना।

मिहरा दे॰ (पु॰) की के समान रहने वाला पुरुष, नारीरूपी पुरुष, मेहरा, हिजदा, जनाना ।

मिहराम दे॰ (स्त्री॰) महिला, नार, तिरिया, तीय। निहरी दे॰ ( ग्रां॰ ) मिहरिया, खी, भार्या, पत्री ।

मिहासा दें (फि॰) गीजा होता, भींगता, सीवता ।

भिहिका तत्० नीहार, उहरा, हिम। मिहिर तत्० (स्त्री ०) रवि, दिवाकर, सर्थ। दे० ( स्ती॰ ) सेहरवानी, कृपा ।

मीडनी, मींगनी दे॰ ( स्ती॰ ) देखेा " मिहनी "। र्मीगी दे॰ (स्त्री॰) बीज, गुदा, सार, मजा, भेद । भींच दे॰ (स्त्री॰ ) भीत, मृत्यु, मरण, निघन, कजा।

वया--

" चिन्तनीय हैं बस्त हैं, सदा जगत के बीच । हैश्वर के पदपन्न युग, और वापनी मीच ॥ " भींचना दे॰ (कि॰) मुंदना ढाँकना, मिचना, मस्ना । भीजना दे॰ (वि॰ ) मलना, मसलना, साइना, साइ कर रस निकाबना ।

मींजान ( प्र॰ ) जीह, तुवाराशि, तराजू । मींज दे॰ ( पु॰ ) मसूर, कलाई विशेष। मोठा दे॰ (वि॰) मधुर, धीमा, विप विशेष। मारिया है॰ (स्त्री॰ ) मीठी, चमा, चम्बा, मध्जी । मोठो दे॰ ( स्त्री॰ ) मच्छी, मीठिया, चुमा । ( वि॰)

मधर "सीठा "शब्द का स्त्रीलिङ । भीठ (वि॰) सृता हथा, सृत्रिता मोगा ( पु॰ ) जंगली श्रादमियों की जाति विशेष ।

मीत तद्र (पु॰) मित्र, सुजन, सनेही, भीता। मानन दे॰ (ग॰) सनामी, एक नाम वाजा, सखी,

मनेही, मीत का धहवचन, मित्रों । . मीता दे॰ (गु॰) मित्र, मीत।

" रधवर, सचि मन के मीता।"

मरेन तत् ( प्र॰ ) महस्ती, सस्य ।--केतन ( प्र॰ ) कामदेव, सदन, सन्मध्।

मीना दे॰ ( पु॰ ) जङ्गली जाति विशेष, इस जाति के क्रीम राजपुराने में रहते हैं थीर चीरी उर्वती करते हैं, मद्वी के भी कहते हैं। यथा-" निन्द्दि थार सराहहि मीना,

धिग श्रीवन रघुवीर विद्वीना " ।--रामायण ।

मीमांसक तद् (५०) मीमांसक शास्त्रवेशा, विद्वान्त-कारी, निष्पत्तिकारी, निर्णयकर्ता ।

मीमांसा तव् (स्त्री) विचार, निव्यति, सिद्धान्त, निर्णंय, दर्शनशास्त्र विशेष, इस दर्शन के थे दो मेद ई पूर्व सीमाना धीर उत्तर सीमांवा। पूर्व

मीमांसा में कर्मशाण्ड की प्रस्पर विरुद्ध बातों का निर्णय किया गया है। उत्तर मीमांसा में उपनि-पद के बाक्यों का दिचार किया गया है। उत्तर मीमांसा का वसरा नाम बेदान्तदर्शन है, पूर्व मीमांसा के श्राचार्य हैकिनि श्रीर उत्तर मीमांसा के प्राचार्य व्यास हैं। िसिद्धान्तिसः। मीमांसित तत्॰ (वि॰) विचारित, निर्णीत, मीर ( पु॰ ) सरदार, सैयद, समुद्र, सीमा । मील (९०) १७६० गत का साप विशेष, बन । मीजन ( प्र॰ ) सङ्गोच, दमदमाना । मीसना दे॰ (कि॰) मलना, मईन करना। मुँह दे॰ (पु॰) सुख, बदन, ब्रानन ।—झँधेरा ( बा॰ ) सम्प्या का समय या प्राप्तःकाल, धम्धेरा, जव सुख न दीखे।--- अपना सा ले के रह ज्ञाना ( वा॰ ) निराश होना, हताश होना, कुछ कर न सकना |-- ग्राना (वा०) रोग विशेष, मेंड फलना, मेंड में छाले पड़ना ।--उतर जाना (बा॰ ) बदास होता, दुखी होता, कष्ट पाना :--करना (वा) सामगा करना, मिळाना, वरावरी करना, साथ देना, फोड़ा चीरना, आक-मण करना, थाबा करना, टूट पड़ना, देखना, चलना, जाना ।-का फँहड (वा॰) गाली थक्षने वाला, सनमाना बोलने वाला ।—काला (वा०) कलकू, श्रवराघ, दोप :--काला करना ( वा॰ ) कळळू बगाना, अपराध ळगाना, अपमान वरना । - के कौवे उड़ जाना (वा०) खास होना, व्याकुळ होना,चिन्तित होना ।--खोलना (वा॰) गासी देना, सामना घरना, जवाब हेना, उत्तर करना !--चढ़ाना ( वा॰ ) कोध करना, सेल करना, प्रेम करना, सामने होना ।--चलाना (बा॰) काटना, खाना, हमर की बात उपर करना, खुगली करता ।--चे।र ( वा॰ ) चजालु, जजाशील, डरपेंक, श्र**पर**।धी ।—चे**ारी ( वा॰ )** लाज, सय, छिपकर ।--- हिपाना (वा॰) छिपना, लुकना, लज्जा से हिपना 1-उठाना (वा॰) मुँह पर मारना, खिजत करना, निरुत्तर करना, सूठा साबित करना । — डालना ( वा ० ) माँगमा, याचना, याचन करना, किसी विषय में भाग

लेना !—ताकना (वा०) चकित होना, विस्मित होता, भीषका जाना।—तोष्ठना (वा०) दवा देना, पराजय कर देना, हराना, दःख देना । —तो देखें ( वा० ) श्रमेश्यता बताना, श्रपनी शक्ति न जान कर बड़े काम को करने वालों की इस वाक्य से सावधान किया जाता है।-ध्रयाना (बा॰) सुँ६ बनाना।—दिखाई (खी॰) बच्चे या नई बहुन्नों की सुँह देखकर कुछ देना। -देख कर वात करना (वाo) खशामद करना. किसी को प्रसन्न करने के किये उसके मन के योग्य वार्ते करना । देखना, सहायता भौगना, ब्राजा की प्रतीचा करना, थादर करना !- देख रहना ( बा॰ ) श्राश्चर्य होना, किसी के कारण क्रोध दवा केना।—देखें की प्रीति (चा०) बाहरी प्रेस, दिखावटी प्रेम |---परगर्म होना ( वा० ) सामने कोध करना।--पर लाना (वा॰) कहना। —पर हवाई उडना ( वा॰ ) सँ ह की रहत हड जाना, निष्प्रम होना, फिट्ट पड़ना ।--पसारना (वा०) श्रधिक र्मागना ।--फेरना (वा०) श्रप्रसन्न होना, रुक जाना ।--फैलाना ( वा॰ ) श्रधिक चाहना, ज्यादे साँगना, श्रधिक ले।भ दिखाना |--वन्द करना (वा०) बोछने न देना, निहत्तर करना |--वनाना (वा॰ ) खोरी चढ़ाता. श्रप्रसन्न होना ।- बाना (वा०) मुँह खेलिना, मुँह फाइना, जम्हाई लेना ।-विगडना ( वा॰) श्रायल होना, क्रोध करना, बुरा मानना, जिह्ना का स्वाद विगड़ना ।—विगाडना ( घा॰ ) त्योरी चढ़ाना, कोच करना, श्रपमानिन करना, तंग कर देना, दुख देना । - खोला (बा॰ ) किया हुआ, बनाया हुआ, शब्द से बनाया हुआ। —भरी ( वा॰ ) रिश्वत, युस, उरकीय।—माँगा ( बा॰ ) अभीष्सत, चाहा हथा, अपनी इच्छा हे श्रनुसार |--- मारना (वा॰ ) चुप रहना, उदास होना, चिन्तित होना ।--में पानी ध्याना (वा॰) प्रधिक चाह, घतिराय खोभ, काछच ।— माेडुना (वा०) फिर जाना, छोड़ देना, चला जाना। -- लागना (वा०) हिल मित्र जाना, श्रधिक प्रेम होना, अधिक मित्रता होना ।---लगाना ( वा॰)

क्षीड करना, बादर करना, प्रेम करना, बहुत चाहना ।—ले के रह जाना (वा॰) बना जाना, छित्रत होना।—सुकड़ना (वा॰) मुँह कारङ षदल्या, सुँह उत्तरना ।--से फूल सहना (वाक) शाशीबंद देना ।

मुध्यतचर (वि॰) विश्वसः, विश्वामपात्र । मुखत्तर (वि॰) महकदार, सुगन्धित, सुवायित। मुखा ( ५० ) मरा हुन्ना, सुद्धी। मुक्तद्दम ( पु॰ ) प्रधान, पहिला, द्यारता । मुकदमा ( पु॰ ) श्रमियोग, मुश्रामिछा । [मानना । मुकरना दे० (कि०) नकारना, श्रस्वीकार करना, न मुकर्रर (पु॰) फिर नीवर रखना। मुकाम (पु॰) स्थान, जगह। मुकावला ( पु॰ ) विरुद्धता, मिलान ! मुक्त ( ५० ) मीच, रासर्ग । मुकुट तत्० (पु०) किरीट, मुकुट, चूडा, सिर्पेच, सेहरा।

मुकुर तत् ( पु॰ ) दर्गंग, घादर्श, शीशा, आइमा धारसी । सुकुरी दे॰ (सी॰) एक प्रकार का छन्द थीर। श्रञ्ज-द्वार। किसी बात को कह का पुनः उसको विपान की इच्छा से उन्नटना । यथा---" थानिन चित चहुँ दिशि डोले, चातक ज्यों पुनि पिथ पिय बोजे। प्रखय दोय, बावे नहि गेह, क्यों सचित सम्जन ना सचि नेह ॥ " मुकुल वत्॰ (पु॰) कवि, कविका, बीर। मुकुित तत्र ( वि॰) मुकुछाया हुमा, भदं स्फुटित, भव्यतिला, थोड़ा सिला। मुक्ति दे॰ (पु॰) नकेल, उँट का नधना ! मुक्ता दे॰ ( पु॰ ) घुस्या, मुष्टिङ, घूमा । मुक्त तत्॰ (वि॰) खुटा, खुटा, शक्क, मुक्ति प्राप्त,

माष शास, बधन रहित, शुका हुचा, अन्म मस्य रहित !—हस्त (वि॰) बदान्य, दाता, दानशीछ । मुका सत्॰ (स्त्री॰) रल विशेष, मोती, मौक्तिक । —कताप ( दु॰ ) मुचाहार, मोती की माला।

—फज ( पु॰ ) मुका, मोती, मोक्तिक ।— चली (ची॰) मुक्तहार, मैली की माला।—मिशा (इ॰) मोती, मौतिक।

मुक्ति तत् ( खी० ) दु ख की अस्यन्त निवृत्ति, नित्य सुख की प्राप्ति, कैंदरूय, निश्राष, श्रेय, निश्रेयम, मुक्ति, मे।च, श्रवकां, परित्राण, मे।चन, सङ्गति । — दाता ( go ) मुक्ति देने वाला, सद्गुर, ज्ञान, बदारक, बद्धारकर्ता ।

मुख तत्॰ ( पु॰) बदन, मुँह, मुबद्दा (वि॰) प्रधान, सुध्य नेता ।--दूपक (पु॰) सुदा विगाइनेवाळा, मुख दुर्गन्ध करने वाला, वियात।—मग्दाल (९०) तिल्क वृत्तः।

म्खड़ा दे॰ ( पु॰ ) मुख, घरन, मुँह । मुखर तत्० (वि॰) श्रविषशदी, दुर्मुख, बक्शदी, वडवडिया।—सा (स्त्री०) ऋत्रियवादिखा मुख्याद्धि तद् ( स्त्री ) वन्त्रशोधन, मुख प्रचारन,

मुखस्य सत्० (वि०) मौतिक, मुखस्थित, ब्यदाप्र, मुखापेल्ला सन्० (स्त्री०) श्रनुरोध, पचपात । मुखावलोकन तन्॰ ( पु॰ ) मुखदर्शन, मुख देखना। मुलामुखी दे॰ ( स्नी॰ ) सामना सामनी, मुँहामुँही,

िजिह्याम ।

मुख परम्परा द्वारा ।

दन्तधावन ।

मुखालिफ ( पु॰ ) विरुद्ध, वंरी, शत्रु । मुलिया दे॰ ( पु॰ ) मुख्य, प्रधान, पहला, चतुदा, च्यमग्व्य, थ्रेय, सर्वेत्तिम, नामी ।

मुख्य तन् (पु॰) प्रथम कर्ष, यञ्च चादि में राख्नोक मधन करंग। (वि•) श्रेष्ठ, मधान, मुखिया।

मुग्दर दे॰ ( पु॰ ) मीगरी, मीगरा, मुगरी। मुगज (पु॰) मुसलमानों की एक बाति।

मुग्ध तत्॰ ( वि॰ ) मेाहित, विस्मिन । (पु॰) सुन्द्रः, मनोहर, मनोझ, मूर्ख ।

मुग्या तर्॰ ( स्त्री॰ ) इन्या, कुशारी, नाविझा विशेष, स्वकीय नायिका का एक भेद । यथा--

·· समिनव यै।वन भागमन, जाके तन में होय. ताकी सुरवा बहत हैं, कवि कोविद सब कीय। " —रसराज ।

मुचक ( ५० ) राख, राजा। मुचकन ( ५० ) पुष्पदृष निरोप। मुखा दे० (पु०) मौस का दुक्या। मुजरा दे॰ ( पु॰ ) प्रयाम, दण्डवत, सविनय भेंट,

वेश्या का जुतरहित बैठ कर गाना ।

मुजरिम ( पु॰ ) श्रपराधी, कसूरवार । मुञ्ज, मुँज तत्॰ ( पु॰ ) सृष्य विशेष, राजा विशेष, भोजराज के चचा । मुराई ( स्त्री॰ ) मोटापन, स्थ्रहता । मुटापा दे० ( पु० ) सुराई, स्थूलता । मुद्दी तद्० (स्त्री० ) सुष्टिक, सूठ, वकोट वस्हा। सुठभेर या मुठभेड़ दे॰ ( पु॰ ) समीप की भेंट, छति निकट समिळाप, नज़दीक की सुळाकास, हायापाई । मुठिया दे॰ ( प्र॰ ) हाधभर, सुद्रीभर, दस्ता, मुठ । मुद्रना दे॰ (कि॰) टेढ़ा होना, वक खाना, ऐंडन

पढना मुडियाना दे॰ (कि॰) सुड्ना, फिरना, घुमना । मुद्धद दे॰ ( पु॰ ) प्रधान, मुखिया, वड़ा मूर्छ । मुग्ड, मुंड तव्॰ ( पु॰ ) मुँढ, क्पाल, सिर, मस्तक । मुग्रहक तत्० ( पु० ) नापित, नाज, चौरकार । मुग्रहत ( ५० ) केशच्छेदन। मुग्डना, मुँडना दे॰ ( कि॰) वाल बनाना, मुँदना ।

मगुडला, मुँडला दे॰ ( गु॰ ) मुँडा, मुण्टित, मुण्डा हथा ।

मुग्डवाना, मुँडवाना दे॰ ( कि॰ ) सुण्डन कतना, मुण्डित कराना,मुण्डला बनाना । श्विंगरेजी जूना । मुगुड़ा, मुँडा (यु॰) पतङ्ग का सिर, चन्द्रला, मुगुडासा, मुँडासा दे॰ (५०) मुरेठा,

सुद्रवस्था । मुग्रिडत तर्॰ (वि॰) सुँडा हुचा, धुटा हुचा, दीखित। मुगिडया, मुँडिया दे० ( पु॰) सिर, कपाल, मस्तक ।

(गु०) सुड़े सिरका। मुग्डी, मुंडी दे॰ (स्त्री॰ ) एक खै।पधि का नाम। मुराङ्क तत् ( पु॰ ) संन्यासी, यति, सुण्डित सिर । मुग्रहेर, मुहेर दे॰ ( g• ) परव्रती, मेड़, कम ऊँची

वा र्नं(यो दीवार। मुग्डेर, मुँडेरी दे॰ (खी॰ ) द्वोटी मीत । मृतग्राह्यकः ( वि॰ ) सम्यन्धी, नासेदार । मृतना दे॰ ( पु॰ ) खटमुतवा, जो सोते सोते खाट पर ही मूत दे!

मुतास दे० ( पु० ) मृतने की इच्छा ।—ा ( पु० ) मूतने की खावश्यकता रखने वाला । मुद्द तत्० ( ५० ) शानन्द, इर्प, चाहाद ।

मुद्धरिस ( ९० ) पदानेवाला । सुदित तदः (वि॰) हर्षित, ग्राह्मदित, निहाल । मुदिर ( ५० ) सेव, बादळ, बॅटक । गुदी ( स्त्री० ) जुन्हाई, हुर्य, प्रीति । सुद्धम तव् • ( प्र॰ ) मूँग, कलाई विशेष l मुद्दगर तर्॰ ( g॰ ) मेगगरी, सुगरा । महर्दे दे॰ ( प्र. ) वैरी, वादी, प्रार्थी । मद्रा तत्॰ ( प्र॰ ) द्यापा, ब्रह्मा, श्रह्मा, सिक्का, द्याया, मुद्दक्रालद् ( पु॰ ) प्रतिवादी । मुद्राङ्कित तत् ( वि ) यन्त्रित, छापा गया, श्रङ्कित ।

दिया हथा।

भुवा ( पु॰ ) मूठ, निरर्थ**ङ** । मुनका दे॰ ( पु॰) मेवा विशेष, एक प्रकार की दाग। मुनसून दे॰ ( घ॰ ) प्यार से बुदारे के प्रर्थ में इसका

मुद्रिका ( धी॰ ) सोने चाँदी की बनी हुई श्रॅगूठी।

मुद्रित तदः (वि०) श्रङ्कित, द्वापा हुना, मुहर

-प्रदेश्य हेस्ता है । मुनाफा ( ५० ) फायदा, साथ ।

सुनासिय ( पु॰ ) ठीक, इचित ।

सुनमुनाना दे॰ ( कि॰ ) पुनगुनाना, सुनसुन करना, -विछी को बुळाना, घीरे घीरे कुछ बोलना ।

मनि तत् ( पु॰ ) योगी, तपस्ती, वेदश महारमा ।-पट ( पु० ) सुनियों के वस्त, बरक्छ, बृद्य की छात के वस ।—राज ( पु॰ ) सुनिश्रेष्ठ, सुनियों के प्रधान !— बर ( पु॰ ) सुनिवर्यं, भूनियों में श्रेष्ट ।

मुनिन्द् ( पु॰ ) मुनीन्द, मुनिगत्त । मुनिया दे॰ (स्त्री॰) पत्ती विशेष, लास चिढ़िया। मुनीश तत् (पु॰) ऋषीश, सुनि प्रधान, मुनिराज। र्मुंद्ना दे० (क्रि॰) बन्द करना, ते।पना, र्हापना। मंद्रा दे॰ (पु॰) वहा, गोरखपंथी साधुओं के कान में डाजी हुई गोल वस्तु विशेष।

मस ( पु॰ ) विनामूल्य, ददाम । ममाखी दे॰ (बी॰) सधुमिक्का, मीमाखी, मधुमाखी। मुसानी दे॰ ( खी॰ ) मामी, मातुली, मामा की खी। मुँसुर्पो (स्त्री॰) सैं।त की इच्छा । ममूर्ण तत्० ( पु॰ ) सरनहार, मरणासन्न, मृतप्राय । मुर ( पु० ) देख विशेष ।

मरस्डा करना दे॰ (वा॰) जक्दना,वांधना । चियेना । मुरम्रा दे॰ (पु॰) चर्वण विशेष, पुक प्रकार का मुरस्ता दे० ( ५० ) पोपसा, पदी विशेष, भेरा, मुद्रा ।

सत्० (स्त्री०) एक नदी कानाम । मरली तर्॰ ( छी॰ ) वंसी, बांसुरी ।—धर ( पु॰ ) वंशीपर थीकुण्यचन्द्र ।

मुरसा दे॰ ( पु॰ ) देखो, " मुहासा "। मुरहा दे॰ ( पु॰ ) नटक्ट, चुली, ऐडा, मयूर, सीर । मराई द॰ (सी॰) जाति विशेष, कुँजहा, कोइरी, शाक सरकारी बादि का व्यापार करने वाली जाति।

मुराद ( छी॰ ) चभिलाप, सिखत । मराधार दे॰ (वि॰ ) मोंबरा, मोषा, कुण्टित । मरेठा दे॰ (पु॰) साफा, फेंटा । मेरला दे॰ ( प्र॰ ) मोर का वधा, छोटा मोर । मॅरेडी दे॰ ( ग्री॰ ) सुरहद्दी। मर्ग (पु॰) बुक्टर, पद्मी विशेष ।—ी (छी०) गुर्गकी स्ती।

मर्रो दे॰ ( पु॰) पटाका, छट्टन्दर, भैस की पुक्र बाति । म्बतानी दे॰ (की॰) एक महार की रागिनी, 'सृत्तिका विशेष।

मुजहरी दे॰ ( स्थ्री॰ ) चोवधि विशेष, मुरैडी । मुलाई दे॰ ( स्त्री॰ ) श्रॅंकाव, निरस्त, 'दर, भाव । मुलाना दे॰ (कि॰) चाँहना, मूच्य या भाव दहराना । मस दे॰ ( प्र॰ ) वाहु, सुना। मुंब्द सन् ( पु॰ ) घण्य, शण्डकोग, कस्तुरी ।

मॅरामधी तर्॰ ( ग्री॰ ) सुक्रासुरकी, धुरसाधुरसी । मृष्टि तत् (स्थी ) मृद्री, मुठी, मुठी। मुंसकाना देव (कि०) हैंयना, विन करना, हंपन्

हास्य काना ।

मुसकुराई दे॰ ( स्त्री॰ ) मन्यस्मित, मुसङ्गाहरे । मृत्तकुराना देवः(क्षिव) मुलकाना, हँसना, मन्द्रिमतं करता ।

मसज बद् • (५०) मृपन्न, एक प्रकार की मोटी लक्हीं जियसे चाउच श्रादि श्रद्ध कूटे जाते हैं। मसलमान दे॰ (पु॰) एक वाति विरोप, महम्मंद के मतावरम्भी ।

मसली तत्र ( पु.) यहमद, वहतम, श्रीकृष्णेचन्त्र के वह भाई, मृपिका चुही, चुहिया । मुसाना तदः ( कि॰ ) चेती करवाना, लटवाना । मेंस्ता तत्० ( स्त्री० ) मृत्र विशेष, मोबा ।

सहरा दे० ( पु० ) दशवज, घमादी । महरी दे • ( स्त्री ०, ) कोप, बन्दक का मुँह ! 🔻 . महासा दे॰ (पु॰ ) फोश, फ़ुंपी, सुँह वर के फोड़े, जवानी सचक चंहरे के फोड़े, महासा ।

महमहः तर्॰ ( घ॰ ) वारवार, पुन पुन-, भूय श्रनेक थार ।

महर्त्त तत्र ( प्र. ) समय,विरोप, दो घड़ा समय, दो दण्ड काल, किमी काम करने का निर्दारित इसम समय, दिन रात का तीसवाँ भाग, ४८ मिनट ।

मुद्रम दे ( वि ) मा, सृत, निर्श्वा । मेंग दे॰ (स्त्री॰) एक मकार का ब्रह्म विशेष, एक हरे रह का प्रज जिल्ल ही दाळ बतरी है। 🔙 मूँगा ६० ( ए० ) विद्या, प्रवाट, समुद्र में क्रपन्न े हैं ने बाजी एक प्रकार की सृत्यदान पस्तु ।

मूँगिया द॰ (वि॰) सङ्घ विशेष; सूँगा का रंग, मूँगे के समान रंग।

मुँछ दे॰ ( खो॰) मॉद्य, मूद्र, गॉद्य । में ज दे॰ (स्त्री॰) दाम, तृषां विशेष, पृक्ष मंकार का तृष, जिस ी रस्सी बनाई जाती है। मेंड दे॰ ( प्र॰ ) मस्तक, सिर, कपाछ ।---फिकारमा

( या॰ ) सिर नद्रा करना। मूँडना दे॰ (कि॰) ठगना, वाल मूँडना, बाल क्त-रना, सिर घुरवाना, फुमबाना, धोररा देना ।

मूँडला दे॰ (वि॰ ) सुदिया, सुण्डित, सूडा हुन्ना । मुँहा दे॰ (पु॰) मोद्रा, पैटने की चौकी। मेंद्ना दे॰ (कि॰) दन्द करना, सोपना, टाँकना,

दियामा, रोक्सा ।

मुँदरी दे० (स्त्री०) मुद्रिका, छुता, श्रॅगुडी।
मुँह दे० (पु०) मुख त्वदा, मुखदा।
मुँहा दे० (पु०) मुख का रोग।
मुक तद्० (वि०) गुँगा, जो बोल न सके, बाधाशक्ति रहित, थनबोल, वाक् शक्ति हीन।
मुक्ती दे० (ठ०) हुँता, मुक्ता, मुक्ती, करोखा।
मुक्ती दे० (जी०) मुक्ती, द्वात, पक्का।
मुक्ती दे० (पु०) भुँती, शैवार, मुँदेर, मॅंद।
मुस्ती दे० (पु०) भुँती, शैवार, मुँदेर, मंद।
मुस्ती दे० (जी०) कथदे पीटने का सीगारा, मुँगरी।
मुक्ताकाता दे० (कि०) सुँह चदाना, पुठना, बल देना।

मूचना दे० (पु०) चिमदी, चिंमदा, बोहि का एक
प्रकार का थल, जिससे बाल गोचते हैं।
मूद्ध दे० (स्ती०) मुँछ, मोंछ।
मूद्धानदा दे० (पु०) बड़ी मुँछ।
मूद्धेल दे० (वि०) वड़ी मुखों बाला।
मूट दे० (पु०) बँद, दस्ता।
मूटा दे० (पु०) मंद, तस्ता।
मूटा दे० (रु०) अरु, सुक्ता।
मूटी दे० (स्ती०) मुटि, सुक्ता, मूला, चूला।
मूटी दे० (सी०) मुटि, सुक्ता, मूला, चूला।
मूट तद्व० वि०) गुटि, सुक्ता, सुला, चूला।

—ता (क्षी॰) मूर्खता, प्रज्ञानता । मूत तर्र (ठ०) मृत, त्रहुरुद्धा, प्रेशाय । मृतता दे० (क्षि॰) जहुरुद्धा करना । मृतता दे० (क्षि॰) जहुरुद्धा करना । मृत तर्र ० (ठ०) भकात, सृत, पेट का निकला हुजा ज्ञा ।—कृष्ट्य (ठ०) मृत्र रोग, मृत्र रोथ रोग । अस्मरी रोग ।—घात (ठ०) देवी "सृत्रकृष्ट्य" —दोष (ठ०) मृत्र मृत्रकृष्ट्य । भूतरो (ठ०) मृत्र प्रकृत्य होण ।—निरोध (ठ०) मृत्र प्रवृत्यत होण ।—निरोध (ठ०) मृत्र प्रवृत्यत होण ।—किरोध (ठ०) मृत्र प्रवृत्यक रोग विषये, मृत्रकृष्ण्य

रोग। सूना देव (फि॰) मरना, सत होना। सूनु दे॰ (वि॰) जबु, दोटा, थोबा, श्रवम, किजित्। सूनु दे॰ (स्टी॰) सूर्चि, खृषि, खालुति, प्रतिमा। सूर्व्ह तद् (वि॰) सूर्य, श्रद्धान, श्रद्धान, श्रन्मिशः।

—ता ( स्त्री॰ ) श्रज्ञानता, मृद्धता । मृर्स्कुना तत् ( क्षि॰ ) गीत का श्रद्ध विशेष । मृर्स्कुत तत् ( स्त्री॰ ) सम्मेह, श्रवेतन श्रवस्था, बेहोशी ।—गत (गु॰) मृर्झ्याप्त, बेहोश, श्रवेत ।

मुच्छित तत् (वि॰) मूर्ज़ी मास, श्रवेत, वेहोश । मुर्त्ति सद० (खी॰) मिनमा, व्याकार, पुतवी, ससवीर ।

— पूजक ( पु॰ ) देव एकक, चतुवर्ध के मनुष्य ।
— मन्त ( पु॰ ) ध्याकारकत, सरीरचारी !
— मूर्क तत॰ (पु॰ ) वाल, केश ।
मूर्काय तत॰ (पु॰ ) मृर्का स्थान से ब्यारित होनेवाले
वर्ध, का, ट ठ ड ट या, र प, ये वर्धा मुर्क्टम्य हैं।

सूद्धी तत्र ( ६० ) सत्त्वः, तातु से उर्द का भाग । मूद्धा तत्र ( ६० ) सत्त्वः, तातु से उर्द का भाग । मूद्धा तत्र ( ६० ) जह, धंरा, कुला, पूँजी, पुस्तक का मूल भाग ।—कारिका ( स्त्री ) मूद्धा प्रकाशक पद्धा धन मूल की हृद्धि विशेष ।—धन (६०) मूद्ध इत्या, ग्रासल पूँजी ।—भूव ( ६० ) जह ।

मृतक तत् ((प्रु॰) मृत्ती, सुर्दः। [ हाम। मृत्य तत् ((प्रु॰) मृत, भोत, भात, निरस, दर, मृश् (पु॰) चृद्धाः। प्र्यात्म, सुरिका। मृप तत् (पु॰) चृद्धा, मृता, सुरिका। मृपत तत् (पु॰) मृतत, चाँचल प्रादि प्रक कृटने

का लक्षी का छुटंग।

स्पाय तव॰ (पु॰) इरयं, चेरी करयं, चेरी. करना।

स्पात तव॰ (पु॰) इर । [ खतीदना।

स्पात दे॰ (कि॰) हरना, चेरी करमा, खुटना,

स्पार (पु॰) देखों 'स्रस्त '। [ का बहा।

स्पार (पु॰) चेरा, स्ता, मंत्र, तेरि के खत

स्पार (पु॰) म्स्ता, खनाब छुटने की बिकड़ी विरोप ।

स्पात (पु॰) स्ता, खनाब छुटने की बिकड़ी विरोप ।

स्पात (पु॰) कुड़ा, स्ता।

स्पात (पु॰) चुड़ा, सन्दर।

भृग तत्० (पु०) हरिय, सृगा, इंतक ।—द्वांता (पु०)
सुगवर्म, अनित ।—जत्त (पु०) सृग दृंत्या का
जता ।—तुथा (स्थी०) घूप में जत (स्वान, व्यर्थ
तृप्या, इया ताभ ।—सयमी (स्वी०) वदी खाँव वाती, सुम्यरी स्त्री।—मासि (स्वी०) कस्त्री,
सृगमद ।—पति (पु०)। पश्चमां का राजा, तिह,
स्रगेन्द्र ।—मद (पु०)। कस्त्री। —राजा (पु०)
सृगयित, पश्चमां का राजा।—ताच्ह्रम् (पु०)
व्यन्नकलङ्ग ।—जीचनी (स्त्री०) सुगनयमी,
यदी शर्यांते वाती, सुग के समान श्रांसां वाली ।
—श्रिरा (पु०) एक त्त्रम का नाम।

मृगया तत्० (स्त्री०) शिकार, प्रालेट, प्रहेर । मृगी तत्० (स्त्री०) हरिगी, रोग विदोप, मिर्गी । सृगेन्द्र तन्॰ ( पु॰ ) [सृग + इन्द्र ] सिंह, सृगराज करने योग्य । मृगपति । सुन्य तत्॰ (वि॰ ) श्रन्वेपणीय, दर्शन, श्रनुसन्धान

मृजा तत्॰ (धी॰) मार्जन,शुद्धफरन, मॉजना,फरहाना। मृड तत्॰ ( पु॰ ) शिव, महादेव, शाम्स । सुगाल तत्॰ ( पु॰ ) कमल नाल, वमल की बड़ । मृत तत्० (वि॰ ) मुग्रा, मरा हुथा, मुद्रा । मृतक तर्॰ ( ५० ) शव, लीय, मुदा । मृत्तिका तत् ( स्त्री॰ ) मही, मिही, माटी । मृत्यु तव॰ ( स्त्री॰ ) मीत, मरण, निधन । मृत्युञ्जय तत्॰ ( पु॰ ) शिव का एक नाम । मृदङ्ग, भृदग तत् (५०) बाद्य विशेष, भेरी। मृद् तत्॰ (बि॰) नाम, देमज ।—ता (धी॰)

केमलता । मृपा तव॰ ( घ॰ ) मृदा, मिन्या, घसत्य। में ( ग्रव्य ) बीच। मॅमनी दे॰ ( खी॰ ) मींगनी, खेंबी, खीद । मेंड (स्ती॰) बाँध, ग्राह, घेरा। मेंडक दे॰ ( पु॰ ) दादुर, भेक, मयहक । मेंद्रा दे॰ (पु॰) मेंद्र, सुप का मुँह, मेंद्र। मॅंडियाना ( कि॰ ) घिरना, बटोरना, घेरना । भंडा देव ( पुरु ) मेंडा, मेप, गाहर । मेह दे • ( पु • ) वृष्टि, वर्षा, घटा, मह, मही। महत्री दे॰ (छी॰ ) पौधा विशेष। मेख दे॰ ( ५० ) कील, खुटा, मेप। मेखला तत्॰ (स्थी॰) छद्र घंटिना, करधनी, सग-छाजा से यना हुन्ना यज्ञोपवीत ।

मैसली दे॰ ( स्त्री॰ ) टाट, परदी।

मैघ वत्॰ ( पु॰ ) मेह, बादल, रागविशेष ।--- डम्पर ( ५० ) रावय का छुत्र विशेष-नाद (५०) मेघ का राज्य, मेच के समान शब्द, रावचा के पुत्र का नाम । देवराज इन्द्र की पराजित करने के कारण उसका नाम इन्ट्रजित पदा था। लड्डा के युद्ध में इसने राम सध्मध की दो बार इराया था, परन्तु भ्रम्त में यह कच्मण के हाथों मारा गया ।--पति (पु॰) इन्द्र, देवराज !--चरण (पु॰) मेच के रइ के समान ।--माजा (स्थी॰) मेघ, समृह, मेपों की साधा ।

मेघाध्या तत्० ( पु॰ ) सेघपथ, धन्तरिच, धात्रास । मेघागम तत्॰ ( पु॰ ) वर्षाशास, वर्षा का समय। मेटना दे॰ (कि॰) थे। हालना, नाशना, खराय करना। मेथी दे॰ (स्त्री॰) एक साग का नाम, एक प्रमार का मसाला जा छाँकने के काम में घाता है।

मेद दे॰ ( पु॰ ) मजा, वसा, चर्मी । मेदिनी तत्॰ ( स्त्री॰ ) धरियो, धरत्री, मूमि, श्रष्टवर्ग म प्रतिद्व ग्रीपधि विशेष, संस्कृत के एक केश शिवल । ग्रन्थ का नाम । मेटुर नत्॰ ( ५० ) श्रविशय स्निग्ध, श्रत्यन्त शिक्सन,

मेध तत्॰ (पु॰) ऋतु, याग, यज्ञ, श्रव्यर । मेघा तत्॰ ( स्ती॰ ) बुद्धि विशेष, धारणावती बुद्धि, मनीपा।--तिथि (पु॰) ये मनुस्तृति के विषयात टीवाकार है, इनके पिता का नाम वीर शिव स्वामी भरूट था।—सती (स्त्री॰) बुद्धिमती, मेथा

विशिष्टा, महाज्योतिष्मती खता । मेधाची तत्० (वि०) मेघायुक्त, स्मरण शक्ति विशिष्ट, मतिमान्। (पु॰) परिडत, श्रभिज्ञ। मेथि तत्० ( ५० ) पतिहान में पशुत्रों की बाँधने के

लिये ऊँचा गाड़ा हुया काष्ट । मेच्य (वि०) पवित्र।

मेमना दे० (पु०) बक्तीका वधा। मेरा (सर्व०) शपना।

मेर सत्॰ ( पु॰ ) पर्वत विशेष, सुमेरपर्वत, जपमाला का सर्व प्रधान मनिया ।--द्रग्ड ( पु॰ ) पीठ के बीच की हड़ी।

मेल तद्० (पु॰ ) मयान, मिलाप, भेंट । मेलना दे॰ ( क्रि॰ ) डालना, छेाइना, रखना ।

मेला दे॰ ( पु॰ ) भीद, रीज़ा, समूह, समुदाय, देव-दर्शन, पर्व विशेष, या तमाशा देखने के जिये बहुत लागों था प्रकातित होना, भीड़ (कि॰) मिजाया, ढाला, फेंना।—हेला (वा॰) भीद भाव। मेली तन्॰ ( वि॰ ) मित्र, मिलापी, परिचित, जाना हुया। (स्त्री॰) रम दी, छोड दी, धर दी।

मेव दे॰ (पु॰) जाति विशेष। मित्र येपने वाजा। मेवार्ती दे॰ (पु॰) मेवान वासी, मेवात का रहने वाला, मेजाड़ ( ५० ) राजपूराने का मान्त विशेष । मैप तत्० ( पु॰ ) भेपराशि, पहली राशि, भेड़ा ।

मेह तर्० ( पु॰ ) मेघ, घटा, रोग विशेष, मृत्र रोग । मेहतर दे॰ ( पु॰ ) चूहड़ा, भङ्गी, श्रन्यज, श्रस्ट्रस्थ, श्रञ्जत ।

भेहतरानो दे॰ (स्त्री॰ ) अङ्गी की स्त्री, मङ्गिन । मेहना दे॰ ( पु॰ ) ब्होजी, खिङ्गी, वाना । मेहमान ( पु॰ ) अतिथि । मेहरा दे॰ ( पु॰ ) नपुंतक, जनाना, हिजहा ।

मेहन्हा दे० ( वि॰ ) उठोलिया, हँसाङ । मैं ( सर्व० ) श्राप।

मैंका (पु॰) मांका घर।

मुका ( चु॰ ) सा यर । मैका दे॰ ( चु ) नैहर, पीहर, खियों का पितृगृह । मैंत्री तत्॰ ( खो॰ ) मित्रता, वन्युता, प्रेम, स्नेह ।

मैथिजो तद० (को०) जानकी, सीता, मिथिजा देश की खी। [सहम, प्रसङ्घ।

मेथुन तत्० (पु०) स्त्रीसंतर्ग, सुरत, रतिकिया, मैनफल तत्० (पु०) श्रौषध विशेष ।

मैना दे॰ ( छी॰ ) एक पत्ती का नाम, सारिका, पार्ववी की माता, मैना पत्ती। [ का छुत्र।

मैनाक तत् (पु०) पर्वत विशेष, हिमालय पर्वत मैमा दे० (खो०) विमाता, सोतेली माजा। मैया दे० (खो०) महतारी, माजा, श्रम्या। मैसा दे० (खो०) मल, ग्रुचो। [मलिन।

मैला दे॰ (बि॰) गंदला, गंदा, श्रशुद्ध, श्रपवित्र, मैहिका दे॰ (पु॰) महिष, भैंस।

में। दे॰ (सर्व॰) मुक्त । [रखना। में।कना दे॰ (कि॰) छें।इना, मेलना, धरना, में।स तत्॰ (पु॰) मुक्ति, परमानन्द शक्ति, कर्मबन्धन का नाश, छुटकाव, छुटकारा।

भारत, बुरुन्तम, बुरुन्ति, मेाखा दे॰ ( दु॰ ) ऋरोखा, जंतवा, गवाच । मेगरा दे॰ ( दु॰ ) झुगत, झुदगर, दुण विवेष । मेगरा दे॰ ( दबी॰ ) सुदगर, द्वेदा झुगरा । मेगद बद॰ ( दु॰ ) प्राचीर, दीचार, ( वि॰ ) निरर्थंक, द्वीम, दूधा, ध्यां ।

मोचा दे॰ (पु॰) लचक ।—च तत्॰ (पु॰) उद्धार, उद्धारय, अपहरय ।—चा दे॰ (पु॰) चिमरा, विवहा ।—रस्त तत्० (पु॰) गोंद विशेष, सेमल एच का गोंद ।—शाबी तत्० (पु॰) सेमल का माचा तद्० ( पु॰ ) कत्त्वी दृष्ठ, केले का गाम । भावी दे० (पु० ) चमार, चर्मकार, जुता बनाने वाली जाति ।

मेंद्ध दे॰ (स्त्री॰) मृङ्ग, सुँह पर का वाल । माट दे॰ ( पु॰ ) गठरी, बोम्स, मार, चमड़े का ढोल ।

का दोता।

में उसे दे॰ (स्त्री॰) कुदारी, मोटी स्त्री।

में उसे दे॰ (स्त्री॰) पेंदरी, होदी गाँठ।

में उटा दे॰ (त्रि॰) स्त्रूल, तुन्देल।

में उटा दे॰ (त्रि॰) स्त्रूल, तुन्देल।

में उटा दे॰ (त्रु॰) स्त्रुलता, मोटाई। [धाला।

में उटिया दे॰ (त्रु॰) कुली, भारवाहक, मोटरी होने

में उदे (त्रु॰) भोर, गठरी, वीका।

में उदे (त्रु॰) थाँक, भेर, धुमान, यन, पॅठन।

में इना दे॰ (क्रि॰) भेरना, धुमान।

भाइना दर्श (१४० ) फेरचा, बुसाना । माडा देश (४०) मुझा हुआ, चैरागी, संन्यासी, साधु । माढ़ा देश (४०) मूड, सरकंड धीर जैवरी का बना चैठने का ऊँचा प्रास्त, कंडा ।

मोतिया दे॰ ( यु॰ ) युप्प विशेष, वेला का फूल ।

—विन्दु (यु॰) रोग विशेष, श्राँख का एक रोग।

मोती तद् ( स्त्री॰ ) युक्ता, मीतिक, रल विशेष,
स्वनाम प्रतिद्ध समुद्रीथ रल।—की सी श्राव उत्तराना (वा॰) अप्रतिद्वा होना, अपमान होना, विरस्कार होना, अवादर होना ।—कुठ कर

ारारकार हाना, अनादर हाना ।—सूद क्षेत्र भरने (बा॰) भकाश्यमान होना, मकाशिक होना। —पिरोने (बा॰) माला गृँथना, मधुरता के साथ बोलना, या खिलना।—सूर (पु॰) एक भकार की मिठाई का नाम।

भींथन, मोंथरा देव ( विक ) कुविब्बत, भोता। भींथरा देव ( दुव ) बोड़े का रोग विवेष, इड्डा रोग। भोंथा देव ( दुव ) एक पौचे की जह, नागर मोंचा। भोंद तदव ( दुव ) हमें, मतजता, आह्वाद।

मादक तत् (पु॰) लड्ह् । (वि॰) हर्पदाता, हर्पकारक ।

मेादी दे॰ ( पु॰ ) परचूनिया, बनिया। मेाघू दे॰ ( पु॰) सीधा, भोता, निरक्षक, कपट रहित। मोनी दे॰ (स्त्री॰) जॉक, अस्त्र आदि का खब्र भाषा। मोनी दे॰ ( पु॰) मशुमक, बाहद का कीट। मोमिया दे॰ ( पु॰) श्रीपिक विषेप। मार तर्० (पु॰) मपूर, पछि विधेष, थिखी, थेली।

—यङ्ग (पु॰) द्वारवा, वात्र विशेष।—हल (पु॰) चतर, एक मज्ञार का चैंबर।—पद्धी (स्थी॰) एक मज्ञार की नाव।—मुक्ट (पु॰) मोर पद्ध का बना मुक्ट ।

मारहुति दे॰ मेरी तरफ से, मेरे वाली, मेरी वेर, मेरी थी। [निकलने का मार्ग।

मारी दे॰ (श्री॰) पनाखा, नाला, मकान, ना जल मील दे॰ (प्र) मान, दाम, मूल्य, किसी वस्तु का दाम।—उहराना (था॰) दाम लगाना, मूल्य ऑकता, निरस्न टहरना, दाम उदराना।—दील (या॰) माय, कीमत, दर।—बदाना (या॰) टाम वहराना, मार्च चहाना।—लेना (या॰)

इसोदना, निसाइना ।

सेगक तद॰ ( छ॰ ) टा, लुटेस, पूर्च, धोर, तहस्र ।

सेग्रासना दे॰ ( कि॰ ) दुराना, ट्राना, लुट्ना ।

सेग्राह तद॰ ( दु॰ ) सुरुर्ग, श्वानना, श्वविया, प्यार,
साथा, श्रविक प्रेस, सामासिक देम ।—में श्वाननी

( या॰ ) त्रिव के मिलने से ख्येत होना ।

माहन तन्० ( गु॰ ) मेहिन वाला, जिमके देवने मे
खावही खाप मोह उपत्र हो, मोहना, बस करना।
( गु॰ ) थीहण्य का नाम।—मेहान ( गु॰ )
भोजन विशेष, हतुवा, सीता।—माला ( स्त्री॰ )
साला विशेष, मोने और मूँगे के टानों से बनी
माला।

पिराना।

मेहिना दे॰ (कि॰ ) वस करना, मर हरना, प्रधीत
मोहिनो दे॰ (कि॰ ) युसान, मोहन करने वाली, वस्त्

परने वाली, सुन्दरी, सुभावनी । भोहाना दे॰ ( गु॰ ) भुराना, मगम न्यान, वेशो । भोहिन तत्॰ ( गु॰ ) भृष्ट्रिंत, श्रवेत, भ्राय, भोह गास ।

क्षेतिहती न १० (स्त्री॰) मुन्दरी, युवती, रूपवनी, मैत दे० (यु॰) मत्र, गहर । भैतन्त (यु॰) यतम्त, ठीक स्त्रान । मीक्तरु, (यु॰) यद, युहाना, वरस्तान करना । मीक्तरु कर्वर (यु॰) मोती, युगा । मीक्त कर्वर (यु॰) मोती, युगा । मीक्त (स्त्री॰) बहर, तरा ।

मौजी तत् (रही ) मुझहुष निर्मित मेपला, मूँज की कर्षनी ।—यन्यन (पु॰) मुझ मेपला बन्यन, उपनयन, यद्योपनीत मस्तार। [किरीट। मौड़ दे॰ (पु॰) मुउट, मीर, तिहरा, तिरूपँच, मीन तत् (पु॰) मन्द प्रयोग ग्रन्थता, ध्रमाप्य, ध्रक्यन, तृष्णीमान, चुपचाप।—वत (पु॰) न घोलने मानियम, समाप्य, चुपचाप रहना। मीना दे॰ (पु॰) लटमा, हिज्या हत्या।

मानी तत् पु॰ ) मीनवती, मीनयुक्त, नीरव, तृष्यी-म्भूत, मीन विशिष्ट ।

मौमाखी दे॰ (खी॰) मसुनिष्या। मार दे॰ (सु॰) मझरी, थीर, फ्ली, सुक्ट, निरीट, वह सुकुट विशेष जो विवाह के समय दूल्हा के सिर पर रखा जाता है। [मित होना। मैगराना दे॰ (नि॰) पिखता, स्कुटित होना, विक-

मैहिसी (पु॰) पुन्तेनी, वशातुगन । मैहिय तत्॰ (पु॰) मूर्यता, जवता, वनभिश्ता । मैह्यां तत्॰ (स्री॰) घतुष ना ग्रुया, रोदा, पिला । मैहिता दे॰ (क्रि॰) एचों में पुष्प लगना, मक्षरिन

मैालना दे॰ ( कि॰ ) हचों में पुष्प लगना, मझरिन होना। मैालची ( पु॰ ) हस्लान घर्न पा चाता, मालिक।

मैतिनवी (पु॰) इस्लाम घर्म पा चाता, मालिक। मैतिसिरी दे॰ (स्त्री॰) एक छच और उमरा पुष्प, चक्रल, वक्रल पुष्प।

मालाना दे॰ ( दु॰ ) मुसबमाना पा घर्मगुर । मीलि तद॰ (इती॰) मलर , सिर माल, साथा, पृक्षा, चेदी, दिरीद, सुदृद्ध, स्यव केंग्र, बच्ची हुई चेदी । मीलिफ तत्त् ( वि॰ ) मूल सम्बन्धी, जह मा, बद् मी पस्तु । ( दु॰ ) मुलीन निम्न, भद्रखीन ।

मैाली दे॰ ( स्त्री॰ ) नारा, सुदुष्ट, मन्तरः। मैासा दे॰ ( पु॰ ) मीसी का पति, माँ की यहिन का पति, पिता का साटुः।

मैं।सी दे॰ ( डॉ॰ ) जाता की मिरिनी, मानुप्ता। मैं।सेरा दे॰ (वि॰ ) मीया के सम्बन्ध का। मीहचिंक तत्र॰ ( पु॰ ) ज्योतिर्वेत्ता, देवज, राणक। म्रदिमा तर्र॰ ( स्त्री॰ ) नस्हम में पुलिङ स्ट्रका,

क्षेमसता, नम्रता, नगाई। क्षिमस । मदीयान नत्० (वि०) भतिराय मृद्, भलन्त म्रियमाग्र तत्० (वि०) मृतकरप, श्रवसन्न, मृत तुरुप, मृतप्राय ।

म्लान तत् (पु॰) मिलन, छुन्न, विरस, विपादपुक्त, खेदित।—ता (स्त्री॰) म्लानमान, खेद, विपाद, विपरणता, भवसतता।—मुख (वि॰) उदास, मिलन मुख, विपादपुक ।—वद्दन (पु॰) विषण्णमुल, इदासीन मुख। स्तारित तत्० (ची॰) कान्तिचय, विपाद, खेद, शुक्तता, मलिनता।

क्लिए तत्॰ (पु॰) श्रस्थर वाक्य, श्रन्थक वचन, श्रापुट स्वर । स्रोतक वत्र (पु॰) श्रम्बान व्यक्ति क्रियान श्राप्त

क्तेच्छ तत्॰ (g॰ ) धन्सन जाति, किरात, शनर, पापरत, चेदाचारहीन जाति ।—देश (g॰) स्नेच्छों के रहने का देश ।

रा

य धन्त्यस्थ यकार, हल का हुन्यीसर्वा वर्ष, इसका ब्लात्य स्थान तालु है इस कारण इसकी ताल्ज्य कहते हैं। [कत्तां। य तत्व॰ (यु॰) वायु. यहा, कीत्तिं, येगा, यान, गमन, यक्त (यु॰) यहाविशेष। यक्तीय (वि॰) निक्षय, भरोसा। यक्कत् तत्व॰ (यु॰) पेट के दाहिने स्रोर का मीस

खण्ड, इवसरोग, द्वीरा, तावतिही, पिछही रोग।
यद्म तव् ( पु० ) देवये।नि विशेष, क्रवेर के मह-षर।—राज ( पु० ) कुवेर, वर्षों के राजा।
यद्मियारी ( क्वी० ) यक्ष सार्था।
यहमा तव् ( पु० ) तोति विशेष, कृषी रोग।

यज्ञ (पु॰) श्रिप्तिहोत्री। यज्ञन तत्॰ (पु॰) बाग बस्था, प्तन, यज्ञ। यज्ञमान तत्व॰ (स्नी॰) पज्ञक्तां, यज्ञानुष्ठान में सीचित, प्रती।

यज्ञाक ( वि॰ ) दाता, बदार । यञ्चः तत्त् ० (पु॰ ) वेद विदोप, यञ्जेद । यञ्जेद तत्त्व ० (पु० ) स्वनाम प्रसिद्ध चेद । यञ्जेद्दी तत्त्व ० (वि॰ ) यञ्जेदचेवा, यञ्जेद्दीराण्यापक, यञ्जेददे के सञ्चारा कर्म करने वाला ।

यहां तत् ० (पु०) गांग, अध्या, मस्त, क्षत्र, जांग, होत, हवत ।—झंग्रा (पु०) यहां की हिति, यहां भाग ।—हुत्युङ (पु०) यहां करते के लिये चौकोना चता हुता गांग ।—दिव तत् ० (पु०) यहां के देवता, विष्णु, नारायया ।—पग्नु (पु०) वह पश्च जिसके सांस से यह किया जांग ।—पुठाप (पु०) कि क्ष्युं, पुरुषोत्तत, नाराययां ।—वेदरी

( छी॰ ) यज्ञ के जिये साफ़ की हुई भूमि। —भाजन ( पु॰ ) यज्ञार्थ पात्र, यज्ञ के वर्तन। —भूमि (छी॰) यागस्थान, यज्ञस्थान, यज्ञसाला। —सुन्न ( पु॰ ) यज्ञोयचीत, जनेज।

यङ्गाङ्ग तत्० (९०) गूलर का बृज, खादिर वृत्त ।—ा ( सी० ) सेामवश्वी, गूलर ।

यज्ञास्त ( go) यज्ञ का अन्त, यज्ञ के अन्त का स्नान । यज्ञारि ( go) शिव, त्रिपुरारि ।

यक्षिक (पु॰) पहाश वृत्त । यक्षोप (पु॰) उदुम्मर वृत्त, यज्ञ सम्बन्धी । यक्षेत्रवर (पु॰) विष्यु ।

यहांपविति ततः ( पु॰ ) यहस्म, महासूत्र, अनेतः, वरुमा । [मान, याहिक । यद्या तत्॰ ( पु॰ ) वेद विधि पूर्वक यागरुनां, यब यत्त तद्द॰ ( पु॰ ) यह, उपाय, चेटा, उद्योग ।

यत् (अ०) दे॰ जितना, जहां तक, जो, जिसका, जीता हुन्न। सुद्रा । [—चान्द्रायण् (पु॰) वत विशेष । यति तत् ( पु॰) जितेन्द्रिय, संन्यासी, परिवाजक । यति ते ( पु॰) उपाय, च्योग, तद्वीर, यंदोनस् ।

यतः ( श्र॰ ) यस्भात्, चूंकि । [परिश्रमी । यतनी तद्॰ ( सी॰ ) यस करने वाछा, उद्योगी, यतीम ( पु॰ ) श्रनाय, मारु पिसु द्दीन । यतिकञ्चित तत्त्॰ ( श्र॰ ) थोड़ा बहुत, जो कहा ।

यह तत्० (दु॰) यतन,उपाय,उद्योग,चेद्या । [सन्यानी । यही तत्० (वि॰) यतन करने बाळा, खोजी, श्रदु॰ यहान् (वि॰) देखो बली। युत्र तत्० (श्र॰) महाँ, जिस स्थान पर, जिस स्थान

में!—तत्र(ग्र∘) जहिंतहां(

थया तत्र ( भ्र. ) जैसा, ज्यों, जिस प्रकार, जिम रीति।-कचिञ्चत ( अ० ) जिस किसी प्रकार से, बड़े कष्ट से, बड़े परिश्रम से 1--काल ( प्र. ) यया समय, उपयक्त समय, उन्नित काल, समया-नुमार । - क्रम ( पु॰ ) क्रमानुरूप, बानुप्विंक, कमशः।--तथा ( घ० ) जैसा तैसा, ज्यो त्यों। —याग्य ( पु॰ ) यथोचित, जैसा उचित ।—र्थ (वि०) [यदा + धर्ये] ठीक, सन्य, वचित । (घ०) विधिवत, यथायाय, स्ववस्था के धनुसार, रीति के धनुमार।--विधि ( नि॰ ) विधिपूर्वक, विधि के ब्रानमार १-- शक्ति (वि॰ ) सामध्यानसार, थपने बढ़ के चनुपार ।—ग्रास्त्र (वि॰ ) शास्त्रा-नुमार, शास्त्रानुकृत :-सम्मव (वि॰) बैसा होने येग्य, जहाँ नक हो सके -साध्य (वि०) साच्यानुसार, यथाशक्ति । —स्यि (वि॰ ) सह्य, यपार्थं, निश्चित ।

यपानत् ( भ० ) सन्पूर्णं, सप्तातः, सव । [मनेतर्य । ययेच्हाः तद् ० ( स्त्री॰ ) यथेच्हाः इष्हानुसारः, जैसा ययेष्टः तद् ० (वि॰ ) इष्हानुसारः, यथेच्हाः, इष्हानुस्यः, मन्तरः, सचिक ।

पयोक्त सन् (वि॰) प्रवेकित, प्रवेकिक, पहली यथोक्ति तत्र (वि॰) प्रवेकित, प्रवेकिक, पहली यथोक्ति तत्र (तु॰) यथा योग्य, जैमा वच्युक,

यद्पि ( ध॰ ) यद्यपि । यद्पि तद॰ (घ॰) जब से, जिस काट से, जब तक । यद ( वि॰ ) जो ।

यदा तत्॰ ( घ॰ ) जब, जिस काल में । यदि सत्॰ ( घ॰ ) पद्मान्तर, सम्मावनार्थ, बद्यपि । यदीय ( वि॰ ) जिसका ।

यदु (पु॰) राजा विशेष !—कुल (पु॰) यदुवर, पदुवंशी राज बराना विशेष !—नाय (पु॰) श्रीष्टप्य !—यंश (पु॰) यदुराज का बराना ! —यंशी (पु॰) यदु के वश के स्रोग !

च्या (दे॰) यह के बस के लगा।
यह च्या (स्त्री॰) जैसी हम्ला हो।
यद्यपि तद् ० (घ॰) जी मी। [श्रिट, स्रतिभसित।
यद्या तद्वा तद्द ० (घ॰) ऐया वैसा, मखा हुरा, स्रतियात्र तद्द ० (घ॰) कल, देवनामों का प्रसिद्धान, पात्र
विशेष, निमन्त्रया, दुक्ति पूर्वक विषय स्राहि कर्म

करने के लिये पदार्थ विशेष, श्रम्नि यन्त्र, दारु यन्त्र धादि, कोट्डक, टुटका ।

यम्प्रस्या तत्० (स्ती०) पीड़ा, दुःख, बसेशः। – दायके (गु०) वेसेरादात्मकः, दुःखदायकः। हिष्या। यन्तित तत्व० (गु०) नियमितः, शेका हुया, पंचा यन्त्री तत्व० (गु०) स्रोक्षाः, यन्त्र विशिष्ठः। यमा तत्व० (गु०) स्रोक्षाः, यन्त्र विशिष्ठः। यमा तत्व० (गु०) समासः, काळ, स्रोतकः, सर्यवृत्र।

यन्त्रा तत् । (पु॰) श्रासा, यन्त्र विशिष्ठ । यम तत् । (पु॰) यमराज्ञ, काल, धन्तक, सूर्यपुत्र । —स्वसा । (पु॰) यमुना ।

यमक तत् ( पु॰ ) शब्दालङ्कार विशेष, इस खलङ्कार के बद्दाहरण में एक ही शब्द की दो दो तीन तीन चार आकृति होती है यथा।—

" मिल्ल करण फिरि फिरि जहाँ वेई मधर पृन्द, बावत हैं सो यमक किह बरनत बुद्धि बिलन्द " । शिवराज भूषण ।

यमदूत तत्० (पु॰) यमराज का गण, यम का सन्देशा, सूल्य का लक्ष्य ।

सुरु का लक्या।
यमज ( वि॰ ) जोहा, एक साप अन्मे दो।
यमजार तत् ( पु॰ ) कहार, क्षस्न विरोध।
यमन तत् ( पु॰ ) यवन, मुसकान, राग विरोध।
यमनिका वरु॰ ( खी॰ ) बनात, परदा।
यमनि (वि॰ ) यमन देरा का।

यमल तपः (पुः) जोहा, युग्म, दाः।

यमलार्जुन तपः (पुः) प्रच विरोपः, कहते हैं हुचेर

के दोनों छद्के वेश्यामां के साथ यहा में नहें

स्वान करते थे। क्षतायवरा नारद वहीं आ पहुँचे,
कहाँव हम असीति को देग कर कुचेर के वेटों
को शाप दिया कि तुम दोनों पुच हो नायो,
नारद के साथ ने ये ती पुच हो गये। पुन सा-

वान् कृष्य ने इनको नाग्रजी के ग्राप से उवारा । यमुना (बी॰) जसुना नदी।—स्रोता (दु॰) यसराज ! यताफिन तव्॰ (वि॰) विवस, पनरा, फैजा ! यताफिन तव्॰ (वि॰) श्रक विरोप, जी।—स्रार (वु॰)

ल्हव विशेष, गोरा। यद्यन तद्र॰ (पु॰) यमन, मुसल्मान। यद्यनिका (सी॰) देखे " यमनिका '। यद्यश (सी॰) धनवाइन।

यवस ( पु॰ ) नृष, घाम । यवागू ( पु॰ ) रोगी का स्नाच विरोप । यवीयस ( वि॰ ) छे।टा, युवा । यश तद॰ ( प्र॰ ) कीर्ति, स्याति, प्रसिद्धि, नाम, नामवरी ।--स्कर (वि॰) कीर्तिकारक। यशस्वी तत्० (वि०) कीर्तिमान, सुख्यात, व्रद्ध, प्रतिष्ठा ।

यशोदा तव् ( स्त्री० ) मन्द्रपत्नी, श्रीकृष्ण की माता । यप्रि, यप्रिका तत्० ( खी॰ ) लाही, सकड़ी, खड़ी। यह दे॰ ( सर्वे॰ ) तिश्चयवाचक सर्वेनाम । यहाँ दे॰ ( घ॰ ) इधर, इस ठीर, इस स्थान पर ! ---का यही ( घा॰ ) ठीक इसी स्थान |

या (सर्वे ) यह। ( घ्रव्य ० ) वा, है। याग तत्० ( पु० ) यज्ञ, होम, हवन, यज्ञ । याचक तत्॰ (पु॰) जाचक, मिश्रुक, मॅंगता, भिखारी फकीर।

याचना दे॰ (कि॰) भीख माँगना। याजक तत्॰ ( पु॰ ) वाशिकः ऋत्विक, पुरोहित ! याजन तत्॰ ( प्र॰ ) याजक का कर्म, यज्ञ कराना । यालिक तत्• ( प्र० ) यज्ञ करने वाला। यातना तत्॰ ( छो॰ ) साँसत, दण्ड, पीड़ा, दु:ख,

तीव वेदना, अधिक कप्ट । यातायात नव्॰ (पु॰ ) श्रावागमन, गमनागमन । यातुष्ठानु तद्० ( पु० ) राजस, निशाचर, दैस्य । यान्ना तत्० (छी०) कृच, प्रस्यान I याची तद् ( पु॰ ) परदेशी, तीर्थ करैया, सुसाफिर । याद्यार्थिक तत्० ( वि० ) वास्तविक, ठीक, सस्य । याधार्थ्य तत्॰ ( पु॰ ) सत्यता, सचाई, यधार्थता । याद ( प्र॰ ) सुध, रूण्ड ।—च ( पु॰ ) श्रीकृष्ण । थान तत्॰ ( पु॰ ) सवारी, बाइन। यानी ( म्रब्य ० ) भ्रधीत् । काल कारना । यापन तत्. ( प्र. ) निर्वाह, कालचेप, समय विताना, याचु दे० ( पु० ) टाँगन, टह् । याबुक तद्॰ ( पु॰ ) महावर, बाछ रङ्ग, छाख ।

थाम ( पु॰ ) वहर, प्रहर, संवम ।- घोष ( पु॰ ) मुर्ग ।—ाता ( पु॰ ) जासाता । यामि (की॰) धर्मपती। यामिनी तत्० ( छी० ) रात, रात्रि, निशा, रजनी ।

यामना ( पु॰ ) सुरमा, श्रंजन ।

यास्य ( पु॰ ) चन्दन का पेड़, श्रमस्त्रमुनि ।

यमावर ( पु॰ ) घरनविशेष जो अन्वमेघ में काम श्राता है। ग्रयाचित भीख। यार (प्र०) मित्र, देशस्त ।

यायाक ( पु॰ ) लाल, शाली।

द्याचउजीवन तत्॰ ( पु॰ ) यावदायुः, जीवन पर्यन्त । याचत् तत्० ( घ० ) जव तक, जब छग, जवताई । यावनी (स्त्री०) यवनों की।--भाषा (स्त्री०)

यवनों की मापा। याही ( स्र्व ) इसे, इसके।।

यियुत्त् ( वि॰ ) यश करने की इच्छा रखने वाला । युक्त तत्र (वि०) विशिष्ट, सहित, समेत (पु०) उचित, योग्य, यथार्थ ।

युक्ति तत् ( स्त्री० ) सिलमा, मेल, योग्यता, प्रवीगता, चतुराई, चतुरता, हथौटी, विवेचना । .

युग तत्० (पु॰) दो, युग्म, जोड़ा, जुग, सत्य प्रेता श्रादि चार युग, वृद्धि नामक श्रीषध, चार हाथ, रथ, हळ आदि का अङ्ग विशेष, जुबाइ, जुझाँ। -धर्म (प्र॰) काल का धर्म, कालमाहात्म्य। -पत् (४०) पुकदा, पुक कालीन, पुक समय।

युगल तत्∘ (पु॰) दो, जोड़ा।—मन्त्र (पु॰) वक्ष्मीनारायण का मन्त्र, दे। देवता का मन्त्र । युगास्त तत्॰ (पु॰) प्रजय, सुगरोप, सुग का

शवसान । युग्म तत्० (पु॰) दो, जोड़ा, युग, हय।—पञ ( पु॰ ) रक्तकाण्यन बुद्ध ।—पर्या ( पु॰ ) केवि-

दारबुच, सप्तवर्ध बृद्ध । युद्धान ( पु॰ ) गाड़ीवान्, सारथी । युज्यमान तत्॰ ( वि॰ ) युक्त होने के उपयुक्त, मिलने युदजान तत्॰ (पु॰) सूत, सारथि, विण, ध्यान के द्वारा सद वार्तो की जानने वाला थे।गी।

युत तत्० (वि०) मिलित, थपृथग्मूत, एकव, विशिष्ट, जिहत । (पु॰ ) हस्तचतुष्टयः, चार द्वाय ।

युद्ध तत्॰ ( पु॰ ) छड़ाई, संप्राम, समर, विवाद ।— निदेश ( ५० ) युद्ध की खाज्ञा, युद्ध का सन्देस । —सज्जा ( भ्री॰ ) युद्ध भ्री तैयारी ।

युधाजित् (पु॰) भरत के मामा का नाम ।

युधारन ( पु॰ ) चत्रिय जाति। पाण्डव । युधिष्टिर तद्० ( पु॰ ) पाण्डुपुत्र, श्रजात शत्र, प्रथम युय् ( पु॰ ) घे।इा, घम्ब । िचाम । युग्त् (पु॰) बेद्धा, सिशही धनराष्ट्र का नृसरा यदक तत् । (पू ) सहया, जवान, नवीन, युवा । स्त्री । यु रती तर् (स्री) यौवनवनी,तरुगी,युवावस्था वाली का उत्तराधिकारी । यसन (वि०) युवा। युवराम तर्• ( पु॰ ) राजा का बडा खड़का, शज्य युत्रा तन् (प्०) जवान, तरुण,यीवन प्रवस्था बाळा । युष्तद (सर्वे॰) तु, तुम । शुँदै॰ ( घ्र॰ ) ऐवा, इस प्रधार। युँही (भ्रम्प॰) इसी सरह। यक (पु॰) जू, माकुण, धारमल । यूप नत्॰ ( पु॰ ) सनातीय समूह, वृन्द ।--नाथ (पु०) वनै हा दायियों के मध्य में श्रेष्ठ हाथी। -- प (प्र•) सेनापति, दल का प्रधान। - भ्रष्ट (५०) समूह से निकता हुया इस्ति। युयी (स्त्री॰) शही। थुप त्व॰ ( पु॰ ) यज्ञस्तम्म, धम्मा । युप वत्॰ ( पु॰ ) जूम, पध्य विशेष । योग तत्॰ (पु॰) सामादि चतुर्विध रुपाय, सङ्गति, युक्ति, चित्रपृत्तिनिरोध, विषयान्तर से मन की निवृत्ति, मेळ, संवेशा।—ज ( पूर्व ) प्रजीकिक सन्तिक्षं । (वि० ) ये।गसम्बन्धी ।-निद्रा ध्यान ।—पट्ट ( ५० ) ध्यान करते संमय पहिनने का कपडा रं-सुष्ट (वि०) वेशन से गिरा हजा रे---माया (स्ती ) महामापा, पार्वती ।-इदि (बी॰) यद विशेष ।—ारुद ( बी॰ ) येगी ।

यो रानो तत्० ( पु० ) भूतिनी, पिराविनी, दाकिनी । योगी तत्० ( पु• ) येगमाधक, तपस्त्री । यागेश्वर तन्॰ ( प्र॰ ) सिद्ध, तपस्वी, येग्गी। योग्यातत् ( पु॰ ) उपयुक्त, उचित, ययार्थ ।--ता (खी॰) निप्रणता। योजक (५०) मिलाने वाखा, दलाल । याजन तत्॰ (पु॰) चार कीस हा परिमाण ।--गन्ता (खी॰) रुखरि ! गाजना तत्र ( छी० ) विश्यास, मिलाप, येग्य का ये।स्य के साथ विन्यास करना । योद्धा तत्• (पु॰) ग्रूर, वीर, छडने वाडा, सैनिक, सिगडी । याधन तत्० ( ५० ) युद्ध, बहाई, संमाम । योधा (प्र•) देखो बोद्धा । याघापन दे॰ ( पु॰ ) बीरता, श्रूपता । यानि तत्० ( स्रो० ) स्रीचिन्ह्, भग, इररति स्यान । दे।पितु तत्र ( भी० ) नारी, भी, भरवा, गांछा। शों दे ( प्र. ) इस प्रकार, ऐसा, इस रीति । गौतिक तव॰ ( प्र॰ ) ज्योतिय, मह विद्या, गणित I यौतुक तत्॰ ( पु॰ ) दहेन, दायना । यौधेय (पु॰) येद्या। यौजन तत् ( पु॰ ) जवानी, सहस्माई, योवनावस्या । -- तत्त्वरा (वि॰) छात्रण्य, स्वस्रती। यौजनाभ्य (पु॰) मान्याता राशा का नाम ।

र पह म्यानन का सवाहमार्थ वर्ष है। हसका उच्चारण स्थान मूर्या है। हससे यह ध्वार मूर्वेन्य कहा जाता है। र तन् (पु॰) भित्र, कामाग्नि। (वि॰) तीङ्ग्य। रहे दें (ची॰) मयनी, विज्ञोनी। रहेस (पु॰) भनी, राजा। रस तद् (ची॰) रिस, किरण, चीसि। रहेट, रहट दें॰ (पु॰) जल निहानने का सम्ब।

रें(स ( दि॰ ) शीवना, हेजी।

रक्षता (पु०) चेत्रकळ, विस्तार ।
रक्षम (पु०) तादान, तहरीर ।
रक्षम (पु०) तादान, तहरीर ।
रक्षात्र (स्त्री०) घोटे की काटी का पायदान ।
रक्षतत्र (पु०) किया, छोहू, स्रोधिन, कुँडन,
केशर । (वि०) रक्ष त्रयं, बाल रंग ।—क्रीह प्रेष युण !—यन्द्रम (पु०) हाल करत, देशी

यौजराज्य ( वि॰ ) युवराजवद् ।

योग्सना (श्री॰) उजियाखी रात ।

नों क, जहीं का ।—पात (१०) हवा, रुचिरवात, होडू का गिरवा। —पित्त (६०) रुक्त ताव रोव। —चीज (६०) एक राचय का नाम, यह राचय प्रम्म निष्ठम्म का सेनायति था। यह हुनों के हाथ से मारा गया।

हाथ स झारा गया । रक्ताक्त( (यु॰ ) मूँगा, प्रवाल । रक्ताक्त (यु॰ ) भँगा, चकोर, कोव्वित, सारस कव्तर, लाल कत्रवाला ।

रक्तार्क (पु॰) मदार, शकीया। रक्तिका (स्त्री॰) घुवची।

रकोत्पल ( पु॰ ) लालकमल, शावनली मृत्र । रक्तक तत्॰ ( पु॰ ) स्वा करने वाला, पालने वाला,

पाडक, इद्धारकर्ता, खाभी, प्रसु । रह्मण तत्० (पु०) श्वा, पाळन, पोपण । [ नीच ।

रह्मस् तर् ( दु॰ ) राषस, निशावर, सर्ध्ये हेपी. रह्मा तर् ( स्त्री॰ ) बचाय, यचाना, रखवाली करना, राख, सस्म ।—पेहाक ( दु॰ ) [रषा + श्रपेयक]

द्वारपाल, सेवड़ीदार, सिपाडी, दर्गान । रिस्तत तद्० (गु॰) रखा हुआ, रदा किया हुआ। रख द्वोड़ना दे० (कि॰) घरना, रखना, साँपना,

श्रपण कामा। [करना। स्वा देवा देवा के किया के स्वा के स्वा के स्व देवा के किया के स्व के स्व

रखवाती है॰ (स्त्री॰) रचा, रखाई, ख्वरवारी।
दिख्या है॰ (पु॰) रचा, ववाव, रख्वारी, रखाई।
रखी है॰ (स्त्री॰) रचा का कर।
रखैया है॰ (पु॰) रचक, रखतारा, रचा करनेवाला।
रा है॰ (स्त्री॰) शिरा, नाईं।, नस।
रराइ है॰ (स्त्री॰) शिरा, नाईं।, नस।
रराइ है॰ (स्त्री॰) खाँदना, सलना, शिसना।
रराइ है॰ (पु॰) कारहा, विसाय, वलाकाव से
लक्षई।—समाइ। (वा॰) लक्षई, हंगा, वखेड़ा,

रगेद ( स्त्री॰ ) खदेह । रगेदना दे॰ ( क्रि॰ ) खदेहना, भगाना, पीछा करना ।

फसाद ।

रङ्क, रॅंक दे॰ ( ९० ) कङ्गल, दरिद्र, कृश्या । रघु तद॰ ( पु॰ ) एक सूर्यवंशी राजा । राजा दिलीए

का पुत्र | इन्होंके तथा में श्रीरामचन्द्र ने श्रवतार जिया था |-- नन्द्रन (पु॰) श्रीरामचन्द्र | - नाथ (पु॰) श्रीराम |--पति (पु॰) श्रीराम रहु-नाव |--राज्ञ (पु॰) श्रीराम रीवि के पुरू राजा | चंद्रा (पु॰) राष्ठुकल, कान्य विमास् क्षितास चा वनाया एक कास्य |---च्चर (पु॰)

रधुश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र, रधुनाय ।

रङ. रग तर्० (प्र०) वर्ष, डील, रीति, इंग। —उड़ जाना (वा०) रंग वद् र जाना, रंग फीका पटना (---उतर जाना ( वा० ) पीळा होना, रंग फीका पड़ना, साच में होना, कुड़ना, फलपना | -- करना ( चा०) खशी करना, विजसना, समय को धानन्द में विताना - खड़ना ( वा० ) नशे में चर होता (--देखना (बा०) परिमाण देखना, निष्पत्ति देखना ! - नाथ तत् ( पू० ) भगवान् विष्णुकी सूर्ति विशेष जो दक्षिण देश में है। वड श्रावैकाओं का प्रधान पवित्र स्थान है। — बरंग (पु०) स्रतेक रंग का, वित्र विचिन्न भांति भांति ।--विगडना (चा०) किसी की दशा विगड़ना, रंग डघरना ।--भङ्ग ( पु० ) धानन्द में बिताड होना, धानन्द में खेद ] -- भूमि ( स्त्री॰ ) नाटः शाला. नाटक खेलने का स्थात ।--महल ( ५० ) धानन्द काने का महल, विलास करने का महल !--मारना (वा॰ ) खेल जीतना !--रिलया (स्त्री०) श्रानन्द, हर्ष, हवास, भोग विलास।--रस ( प्र० ) धानन्द, हर्प।--रातना (पु॰) श्रति वनिष्ट सित्रता। —रावा (वा०) रंगा हवा, प्रसन्त प्रानन्द । --- हप ( पु॰ ) आकार प्रकार, रंग डंग, चमक इसह |--- त्राना ( वा० ) रंगना, शपना श्रवि-कार जमाना, प्रभाव विस्तार करना 1-साजी दे० (स्त्री०) चित्रकारी, रंग चढ़ाने का काम ।

रङ्गना, रंगना दे० (कि०) रंग करना, रंग चढ़ाना । रङ्गवाई, रँगवाई दे० (स्त्री०) रंगने का काम, रंगने की सजरी। रङ्घेया, रंगवेया दे० (पु॰) रंगनहारा, रगकार, रंग करने वाद्या | रक्षाई, रंगाई दे० ( श्ली० ) रगने का पैमा, रंगवाई। रहाना, रंगाना दे० ( कि० ) स्वयाना, स्य करना ।

रद्वावट, रंगावट दे॰ ( खो॰ ) रंगाई, रगाई देना । रही, रहीला, रंगी, रंगीला दे॰ ( गु॰ ) स्तीरा, रमिछ, मौती, छैटा, चमकीला ।

रचक तत्॰ (पु॰) रचना करने बाला. निर्माता। (थ॰) योडा, स्वरूप, सजाबट, सजाने वाला, सर्वेया ।

रचना रतः (स्त्रीः ) वनावट, सजावट । रचियता (पु॰) बिर्माता, रचने बाछा । रचाना दे० (कि॰) बनाना, सजाना। रज तत् ( स्त्री॰ ) भूखि, पराग, रेत । रजस ( स्त्री॰ ) भूछ, पराग, रेत । रज्ञकसद्० (पु०) घोबी, कपडे घोने बाउता। रज्ञत तत् (पु॰) चाँदी, रूपा, रीप्य ।—द्यति (पु॰)

गौरवर्षं, स्वेत वर्षं । रजन सद् (पु ) राग स्त्यादन, रगना, रंग घड़ाना । रजनि, रजनी तद् (स्त्री) रात्र, रात, पामिनी । —कर (प्रo) चन्द्रमा, चन्द्र |—चर (प्रo) राषस, धमुर, निशाचर, मृत ।—जल ( पु॰ )

सुपार, घोस, नीहार, कुहार, कुहेमा !-- मुख ( पु॰ ) भदोष, सन्ध्याकाल । स्थान । रजधानी तद्० (स्त्री०) राजधानी, राजा के रहने का रजवाड़ा दे० ( पु० ) राज्य, राज्यमृह, राजपुनाना । रतस्वला तव्• (स्त्रो॰) ऋतुमती स्त्री । रजाई दे॰ (स्त्री॰) धाजा, बायसु, रजा, हुनम, सुद्दी,

मोहरूत । रज़ाई (श्री॰) शीतकाल में श्रोदने का कपड़ा विशेष । रज़ामदी (स्त्री॰) प्रसद्धता, सुशी, धनुमति। रजाय दे॰ ( पु॰ ) बाज्ञा, बनुसासन । रजायसु दे॰ (पु॰) राजाज्ञा, राजा का चारेग्र। रजोगुण तव॰ (पु॰) प्रकृति के त्रिविच गुणों में का

पक ग्रच । रजीवती तन्० (स्त्री०) रजस्वजा, ऋतुमनी । रज्ञ तद् ( स्त्रां ) स्त, रस्ती, होरी, जेवरी । रञ्जक सत्० (प्र॰) चित्रकार, रंगमाज, रग करनेवाला ! रञ्जन तत्० ( पु० ) रंगसाजी, चित्रकारी। रटन दे॰ ( पु॰ ) घोषना, रटना, पुक बात को कई षार कहना ।

स्टना दे॰ (कि॰) बरावर बेल्वे रहना, कई घार थेकना, देवहरामा तिहराना ।

रण सन् (पु॰) युद्ध, लडाई, संप्राम, समर। -- गढ़ा (प्र.) गढ़, खांई, मोर्चा बन्दी I-- भूमि (द्यी०) समर मूमि, युद्ध सूमि, रण्डेत्र, रयासेत !—वास ( ५० ) सहल, रानियों के रहने का स्थान ।

रणित तत्॰ (वि॰) शस्त्त, समता हुमा। रयुड (पु॰) रेंड, रेंडी। [स्त्री, श्रमुहागिनी,विधवा स्त्री। रस्हा तत्० (सी०) गाँड, विश्ववा, विना पति की रगुडापा, रंडापा दे॰ ( पु॰ ) वैधन्य, विधवापन । रशिडया, रंडिया दे॰ (स्त्री॰ ) राण्ड, विधवा स्त्री । रशहो, रंडो ३० (स्त्री०) वेखा, पत्तरिया, दूरा-चारियी ।

र्दुश्रा दे॰ (पु॰) वह पुदय जिसकी पत्नी सर गयी है।। रत तत्॰ (पु॰) मैथुन, कामकेबि,स्त्री मसङ्ग । (वि॰) थासक, लवबीन —जगा (पु॰) रात्रि जागाया । —ताजिन् ( पु॰ ) उस्ताद, कामुक, भट्टमा, पर-

श्रीगामी ।--ताली (स्त्री • ) कुटनी, पुंश्रजी । रतन तद् ० (पु०) स्त्र, हीरा धादि रता रतनार दे॰ (वि॰) लाल वर्ण का लाल रंग का।

स्तनिया दे॰ ( g॰ ) एक प्रकार का र्यावज I रतवाही दे॰ (स्त्री॰) सुरैतिन, रसी हुई स्त्री । (श्र॰)

रात ही रात, रावोरात । बताना दे॰ ( कि॰ ) कामातुर द्वीना ।

रतायनी (स्त्री•) वेश्या, रंडी । रतालु दे॰ ( पु॰ ) एक प्रकार का मूल । रति (स्त्री॰ ) रची, बाठ चांवल की तील । बती दे॰ (स्त्री॰ ) प्रीति, प्रेम, क्रीहा, स्त्री सङ्ग, काम-

देव की स्त्री ।-पति (पु॰) कामदेव, बन्दर्प, श्रमङ्ग [ रतीयमकना रे॰ (या॰) बहुना, फलना, फूलना,

भाग्यवान् द्वीता । रतीयन्त दे॰ (वि॰) माग्यवान, प्रारम्भी ।

रतींघा दे॰ (प्र॰) वह प्रदय जिसे रहींघी का रोग हो !

रतौंधी दे॰ (स्त्री॰) रोग विशेष, वह रोग जिसके होने से रात में न देख पड़े।

रसी दे॰ ( स्त्री॰ ) तै।ल विशेष, बाठ यव का तौक । रहा तत्० ( पु॰ ) मणि, बहुमुख्य पत्यर ।--कन्दल (पु॰) मूँगा, प्रवाल, विद्रम।—गर्भ (पु॰) ससुद्द, सागर । (स्त्री॰ ) पृथिवी, भूमि, धरती ! —जटित ( वि॰ ) रहखचित, रहमूपित, जिसमें रत जडे हों। - जोत (प्र०) एक प्रकार का पौथा, श्रांख की क्षेत्रपा |---माला। (स्त्री॰) रहों की वनी माला, मोसी की माला।--सान ( प्र. ) देवालय, देवलोक, सुमेर पर्वत । —सिंहासन ( प्र॰ ) राजसिंहासन, रहों से जड़ा हुवा सिंहासन । ( म्ही ० ) मेदिनी, पृथिवी ।

रज्ञाकर तदः (पु.) महोदधि, सागर, समुद्र । रह्माञ्चली तत्॰ (स्त्री॰) रह्मों की माला, रह श्रेणि,एक नाटिका का नाम,जिले राजा श्रीहर्ष ने बनाया था। रथ सत् । ( प्र ) साडी, बहुछ। - कार ( प्र ) स्थ बनाने वाला, बढ़ई, वर्णसङ्खर जाति विशेष, माहिस्य जाति के प्ररूप से करण जाति की कन्या में उत्पन्न सन्तान के। स्थकार कहते हैं।--गर्भक ( पु॰ ) शिविका, पाछकी ।—गुप्ति ( स्त्री॰) स्थ का परदा, श्रोहार !-पाद (पु॰) पहिया, चाका ।—चान (पु॰) सारधी, रधवाह, स्य इकिने वाला ।--वाहक (प्र०) सारथी, िचक्का। रधवान, यन्ता । रधाङ्ग तद॰ ( पु॰ ) [ रथ + धङ्क ] पहिया, चक्र,

स्थी तत्० ( पु॰ ) सवार, रथ पर चळने वाजा, रथ का स्वासी । रथ्या तत्० (स्ती०) गली, मार्ग, राह, वाट, उगर ।

रद, रदन तत् ( पु॰) दाँत, दशन, दन्त निष्प्रयेखन । विष्कृष्ट, बगार, बगाज, खांट, के ।--श्क्रद (पु०) ब्रोव्ट, श्रधर, श्रोट ।

रहा दे० ( पु॰ ) भीत की परत। रही दे० (स्त्री०) निकस्सा, पुराना कागुज् । रम तद्॰ (पु॰) रण, युद्ध, संग्राम, समर।--गढ़

( पु॰ ) छ।वनी, शिविर ।--- वन ( पु॰ ) महावत, भवानक वन ।-वास (पु॰) रानियों के रहने कास्थान ।

रन्तिदेव तत्० ( पु० ) चन्द्रबंशी राजा विशेष । रन्धना दे० ( कि० ) परुना, सुराना, सील जाना । रन्ध्र तत्० ( पु॰ ) छिद्र, छेद, विल । रपट, रपटन दे॰ ( स्त्री॰ ) फिसलम, खिसकन।

रपटना दे० (कि॰) फिसलना, गिरना, खिसकता। रपटा दे॰ ( पु॰ ) धभ्यास, बान, स्वभाव ।

रपदाना दे० (कि०) दोइना, भगाना, कुशना । रफुचक्कर (क्रि॰) भाग जाना। रफुगर ( प्र॰ ) फरे कपड़ों की सरम्मत करनेवाला ।

रवड़ दे॰ (स्त्री॰) श्रम, यकाई, धकावट, दौड़ धूप, चिक्ना, श्रम करना। एक बच का दघ। रवडना दे॰ (कि॰) व्यर्थ होट भूप करना, मटकना,

रवडा दे० (वि०) भ्रान्त, चका। चिंगेटा द्घ∣ रवड़ी दे॰ (खी॰) वसोंदी, मीठा डाल कर खुव रवी ( पु॰ ) मार्च, श्रवरैत में काटी नानेवाली श्रनाज की फसल ।

रम (स्त्री०) मदिरा विशेष । भृत्य, चाकर । रमचेरा दे॰ ( पु॰ ) गुलाम, किन्नुर, नौकर, सेवक. रमङ ( ५० ) हींग । रमगातत्॰ (पु॰) [रन्+श्रनट] चित्त विनेाद,

क्रीढ़ा, खेल, विहार, साथियों के साथ क्रीड़ा ।

रमणी तत्० (स्ती०) मनेहारिणी सी, सुन्दरी स्ती, ब्रवना, महिला । रमग्रीक तर्० ( वि॰ ) मनभावन, मनेहर, सुन्दर ।

रमणीय तत्० (वि॰) मने।हर, सुन्दर, सुघड़ । रमन दे० ( पु० ) खेल, कीड़ा, होतुङ, विहार। रमना दे० (कि० ) रमण करना, खेळना, कृदना । रमञ्जा ६० (पु॰) जाने या भीतर घुसने की परवानगी

श्रिङ्ग विशेष, प्रश्न शास्त्र । कापत्र, गमन । रमल तत्॰ ( पु॰ ) विदेशी फलित, ज्योतिप शास्त्र का रमा ततः (श्रीः) बक्ष्मी, विष्णुपती ।-पति (पु०) विष्णु।

रमाना दे० (६६०) खिलाना, फुसलाना, बमाना । रस्भा तव ॰ (श्ली॰ ) स्वर्गाङ्गमा विशेष, एक श्रन्सरा का नाम, केला, कदली ।

रस्या तत् ( खी॰) रात्रि, सुन्दरी ,मने।हारियी,पश्चिनी। रय तन्० ( पु० ) चेग, प्रवाह, धारा । रयो (कि॰) मिले, रंगे।

ररना (कि:) थे।लना। रताना (कि॰) मिजना, पिसना, मिसना, सापा-रकार करना ।

रलाना दे० (कि॰) मिसाना, मीचना। रहतक सर्० (प्०) कश्मल, पशमीने का कस्पच। रत तत्० ( पु० ) शब्द, ध्वनि, नाइ, निनाद, भाहट । रवद्गा दे॰ ( पु॰ ) रतवास का सेवक, चुंगी की फीस । रवा दे० ( पु॰ छे।टे छोटे कग, चुर, घुछ, बालू । रवि तत् ( पु ) सूर्यं, मार्चण्ड, दिवाका ।--कर स्य की किरण।-तनया (की) वसना नदी ।--निदनी (स्ती०) यसना नदी ।--पुत्र ( पु॰ ) कर्ण, सुप्रीय यमराज, शनैश्वर ।-- मणि ( प्र॰ ) सर्वकान्तमणि, धातिशी शीशा।-मगडल ( प्र॰ ) सर्वमगदल, सर्वलोक ।-धार

चादित्ववार, चतनार, इतवार । रविक (५०) नीम मा गृष्टा रविज्ञ ( पु॰ ) शनिरचर श्रद्द, यस, वैवस्त्रतमनु । रिम तत् (सी॰) किरण, तेज, कान्ति, मयुक, रास, घोड़े की बागडोर।

रस तत्॰ ( पु॰ ) विषय, यज, प्रेम, स्वाद, सवाद, मर्क सार, निष्मर्थ भोजन के छ॰ इस, शक्कार हास्य धादि नव रस, पारा, मेल, मिलाप, भरम, धौपधियों का मस्म।--रस ( ध० ) धीरे धीरे। -- इ ( go ) रसिक, रसजाता, रम समक्ते वाला।--झा (स्त्री०) जीम, रसना।--राज ( ३० ) पारा धानु, मतिरामकृत वाव्यपन्य । रसद ( पु॰ ) सेना श्रादि के भोजन की सामग्री। रसन तत्० ( पु॰ ) स्वाद, चीयना । ( स्त्री॰ ) बह-सन, फन्द विशेष ।

रसना तत्॰ ( घी॰ ) रसज्ञा, जीम, जिन्हा । रसनेन्द्रिय ( पु॰ ) जिहा, जीम, जबान । रसमसा दे॰ ( वि॰ ) मींजा, भींगा, शाई, धोदा। रसमसाना दे॰ ( हि॰ ) भींगना चार्ड होना िसींचा जाता है। पयीजना । रसरा दे॰ (पु॰) बोरी, मोटी रस्मी जिससे पानी

रसरो दे॰ (खी॰) रस्मी। रसवत दे॰ ( छी॰ ) रसीत, श्रञ्जन विशेष । रसवती ठर्॰ (की॰ ) रमीजी, रसयुक्ता, सुरीजा। रसा तत्० ( बी० ) पृथिवी, भूमि, धरती, धरणी। रसाञ्जन तत्० ( पु० ) काजल, सुर्मा । रसातल तत्० (पु०) पृथिवी तल, श्रघोलोक विशेष,

सातवाँ स्रोक, बलिराज का लोक। रसाना दे॰ (कि॰) जोइना, मिलाना, सयुक्त करना। रसायन तत्० ( प्र० ) कीमिया, रस विशेष, प्राण यचाने वाले रस ।-फल (खी॰) हरीतकी हरें।--विद्या (स्त्री॰) रस सम्बन्धी विद्या, जिसमें धातुशों का मिलाना प्रयक्त करना श्रादि बाते जिली हैं।

रसाल तत्० ( ५० ) थाम, थान्र। र्रासक तत्॰ (पु॰) रसञ्, रमज्ञाता, स्थीला,

रसिया, लम्पट, दुराचारी, गुंडा । रसिकाई तद् (स्त्री ) रसिकता। रसिया दे॰ ( पु॰ ) रसिक रसज्ञ, लम्पट, श्रसक्त। रसियाना दे॰ ( कि॰ ) गीला होना, भींगना। रसीद दे॰ ( स्त्री॰ ) पहुँच पत्र, मवादपत्र । रम ला दे॰ (वि॰ ) रसयुक्त, रसपूर्ण, रस विशिष्ठ । रसे दे॰ ( थ॰ ) घीरे घीरे, होते हीते, शन शनी । रसाइया दे० (पु॰) रिधया, पाचक, पकाने वाला। रसाई दे० (स्त्री०) पाक, भोजन। रसीत दे॰ ( पु॰ ) श्रक्षन विशेष, रसवत । रस्सा दे॰ ( पु॰ ) दोरी, जैसी रस्सा दे॰ (स्त्री॰ ) होरी, रसरी। रह दे॰ ( कि॰ ) रहजा, टहरजा, था, रहा, ( पु॰ ) राखाः मार्ग ।

रहकल दे॰ ( स्थी॰ ) छोटी तोप, सुपक। रहकला दे॰ (पु॰) छक्रदा, गादी, सामान डोने घाली गाडी।

रहचोला दे॰ (पु॰) बहोपत्तो, चापलुसी, भीठी बातें। रहजाना दे॰ ( पा॰ ) बाट जोहना, ठहराना, सन्तोप परता । किता। रहट दे॰ (स्त्री॰ ) गरारी, चर्सी, पानी निवालने की

रहटा दे॰ (स्त्री ) चर्ली, गरारी। रहड़ दे॰ (पु॰) सगद, एक्डा। रहत रे॰ ( पु॰ ) टिकाय, रहराय, स्थिति, बास ।

रहते दे॰ ( घ॰ ) होते, सामने, घाँस के सामने । रहन दे॰ (स्त्री॰) चजन, शिति, व्यवहार, माँति। रहना दे॰ (कि॰ ) टिकाना, रहराना, बसना । रहमान ( पु॰ ) रहम करने वाला, दयाला। रहमार दे॰ (पु॰) बटमार, चोट्टा, चोर, तस्कर, डॉक् ।

रहला दे० ( प्र० ) चना, बट, छोला। रहवा दे॰ ( पु॰ ) चेला, लोंडा, दास, भत्य, नौकर। रहवाई दे॰ ( खी॰ ) घर का भाडा. घर में रहने का रहने वाला। किराया ।

रहवैया दे॰ ( पु॰ ) वासी, निवासी, रहरने वाला, रहस्त तद्० ( पु० ) डठोलपन, इसौवा, इसोडापन, िन्दित होना, हर्पित होना। कृष्यतीला । रहसना दे० (कि॰ ) हलसना, प्रसन्न होना, आन-रहस्य तद॰ ( पु॰ ) गुप्त तत्व, गुप्त वार्ता, मंत्र, भेद, समी, सलाह, राज, निगढ, गोपनीय, ग्रस ।

रहाइस दे॰ ( श्ली॰ ) स्थिति, वास, दिकाव। रहाव दे० ( पु० ) रहन, स्थिति, टिकाव । रहित तत्० ( वि० ) वर्जित, हीन, शून्य, विना घोड़े का. खाली, ताक, पृथक, भिन्न।

रहीस ( अ० ) दयाल, रहम करने वाला। ( प० ) प्राचीन कवि विशेष ।

राई दे॰ ( स्त्री॰ ) सर्पंप, सर्वों, ( पु॰ ) राजा, प्रधान, स्वामी, यह राजा के अर्थ में संज्ञा शब्दों के पीछे श्राता है । यथा--रघुराई, यदुराई ।

राईया दे॰ ( छी॰ ) कणिका, सर्वप, सर्ली, तीरी। राउ दे॰ ( पु॰ ) राजा, भूपति, राव । [की उपाधि । राउत तद्० ( पु० ) राजपुत्र, मान्य, सकुर, थहीरीं राष दे० ( पु० ) राजा, राया, राजपुत्र, राजपूतः --रायन ( ५० ) राजराज, महाराज, राजों में प्रधान ।

राएसा दे॰ ( पु॰ ) स्पक्षन विशेष । राएवाँश दे॰ ( ५० ) भाला, वर्डी । राँग, राँगा दे॰ ( पु॰ ) घातु विशेप, सीसा । राँसन दे॰ ( पु॰ ) श्रिय, प्रियतम, सजान, एक प्रसिद्ध प्रस्यो, राजप्ताने में इसका स्वॉग रचते हैं।

साँसतरा दे० ( पु० ) खिलौने वाला। राँसा दें (वि॰) प्यारा, प्रियं, प्रियतम, स्नेही, र्रोड़ क्षे॰ (स्त्री॰) विश्ववा, अपतिका, विना पति की

स्त्री।--- स्ता साँड (बा॰) विधवा प्रश्न. विगडा हुआ लढ्का । राँडा दे० (वि०) बाँक, बन्ध्या, विना फल का. राँदनी दे॰ (स्त्री॰ ) शाक विशेष, एक शाक का नाम। राँद पड़ोस दे॰ ( पु॰ ) श्रहोस पहोस।

राँधना दे॰ (कि॰ ) रींधना, पकाना, सींजना, उवा-लना, रसोई बनाना ।

राँगी दे॰ (स्त्री॰) सर्पी, बास काटने का अस्त्र, करशी, माची का एक श्रीजार ।

राँभना दे॰ (कि॰) गाय का शब्द, गौका उकराना । राकस ( पु॰ ) राचस, दानव, दैत्य, प्रकाशमान पदार्थ का जीव विशेष ।

राका तत्॰ (खी॰) पृथिमा, पृथिमाली, पुनों। --पति ( प्र॰ ) चन्द्र, चन्द्रमा ।

राख दे॰ (स्त्री॰ ) भस्म, भभूत । पूर्वक ठहराना । राखना दे॰ (कि॰ ) रखना, धरना, उहराना, रचा राखी दे॰ (स्त्री॰) रक्तासूत्र, रेशम या सुत का बना हुआ एक डोरा विशेष जो सावन की पूर्णिमा का हाथ में बाँधी जाती है।-पुनो दे (स्त्री) श्रावय, पुर्शिमा ।

राग तत्० ( पु० ) रङ्ग, लाल, कोध, अनुराग, प्रेम. स्नेह, गान का सुर, भैरव, महार, मेघ, श्री, सारङ्गः हिएडोल, यसन्त श्रीर दीपक ये छः राग हैं।—क्काना (बा॰) ज्ञानन्द होना, श्रानन्द मानना ।—रंग (बा०) गाना वजाना।

रागना दे० (कि॰) गीत गाना, गाना प्रारम्भ करना । रागिनी या रागिग्राी तत्० ( छी॰ ) गान भेद, तान

रागिनी छत्तीस हैं। भैरव आदि छः रागों में प्रत्येक राम की छः छः रागिशी होती हैं। कोधी। रामी सत्॰ (पु॰) गायक, गान निपुण, प्रिय, राधव तत्॰ ( पु॰ ) रधुनाथ, श्रीरामचन्द्र, रधुराज, िलगना, लीन होना। रष्ट्रवंश के राजा। राचना दे० (कि०) प्रेम विवश होना, मिलना, राळ दे॰ (पु॰) शिविपयों के अस, वदई स्रावि कारी-

गरों के थीजार । राज दव्॰ ( पु॰ ) राज्य, राजा का श्रधिकार, कारी-

गर, संगतराश, थवई।--कन्या (स्त्री॰) शाजा

की बेटी, राजकुमारी, राजकवारी ।--कर ( पु॰ ) राजस्व, राजकर, लगान, राजा की दिया जाने वाला धन, पष्ट घँश।—कीय ( गु० ) राजा का. राजसम्बन्धी, सरकारी, वादशाही ।--कीय महास्तमा (स्त्री॰) राजा का दरवार, शाही दर-बार !--फूट्रस्व ( पु॰ ) राजघराना, राजवश, राजञ्जल ।—कुमार ( पु॰ ) राजपुत्र, राजा का वह पुत्र जो राज्य का श्रधिकारी हो।--एत्य (पु॰) राजराज, राजा का काम ।—कीश (पु॰) राजा का ख़जारा, राजा का यह प्रजाना जो प्रजा के आम के लिये जमा रहता है. जिसके रुपये प्रजा की भलाई के लिये लगाये जाते हैं। —गादी (स्त्री) शक्षासन, शक्षा का आसन, सिहासन, राजगही ।-त (वि॰) चीदी सम्बन्धी, शोभित, निर्मित ।--स्त्र ( पू॰ ) शता का अधि-कार, राजा का काम, प्रभुता !---ह्रार (पु॰) राजा के महरु का द्वार, घड़ा द्वार, पुरहार गगर का फाटक।—दगुड (पु०) राजा की शक्ति विशेष, शासन सम्बन्धी बज्ज, शाजा का दिया हथा दण्ड !--देश्त ( पु॰ ) झमले दोनों दति ! -होही (पु॰) राज्यका होह करने वाका, राजा का धशुमविन्तक ।-धर (पु॰) श्रमात्त, मन्त्री, सचिव ।-धानी (स्ती॰) राजनगर, राजा ें का मुख्य नगर,गर्हा राजा रहते हों।--ना (कि०) चमकना, शोमना !--नीति (स्त्री ) राजा के शासन करने की रीति, प्रन्य विशेष ।-- स्य (प्.) राप्रपुत्र, चन्निय, ऋति, चीर का पेट,राजा का पुत्र । --पहाी ( स्त्री» ) राजा की स्त्री I--पुत्र (पु॰) शतकृमार, शतपुन,चन्निय ।--पुत (पु॰) चन्निय । -मोग (पु॰) यहा भीग, दोपहर का बहा भीग, मध्यान्ह काळ का मैबेच ।-मन्दिर (व्र॰) राज-सदन, राजा का सहस्र ।-- मार्ग (पु॰) राष्ट्राय. सदक ।--राज (पु०) कुवेर, चन्द्रमा, मधार |--राणो (स्त्री) महारानी, राजा की रानी।-रोग ( पु॰ ) श्वय रेगम, बड़े रोम को घरले नहीं होते। —ज्ञासन (go) शत्रा का वण्ड !—स्य ( पु॰ ) यज्ञ विशेष, रामा के करने का यज्ञ । —हंस ( प्र• ) पश्ची विशेष ।

राजना दे॰ ( कि॰ ) चमकना, शोधना, शोधित होना. विराजना । राजस सव॰ ( पु॰ ) रजेागुण, श्रहङ्कार, गर्व। राजस्य तत् । (प्र (राजकर, राजधन, राजा की देव धन, मालगुजारी । राजा सन् ( पु॰) मृपति, मूपति, भूमिपति, मृपाछ । राजाज्ञा तत्० (स्थ्री० ) राजा की श्राञ्चा, राजा का थादेश । राजाधिराज ( प्र• ) सम्राट्, चक्रवर्ती । राजायर्त (पु॰) राषटी, लाजावर्त । राजित (पु॰) गोमित। राजी ततः (स्त्रीः ) पक्ति, पाति, श्रेणि, श्रवनि । राजीव (पु०) कमळ, पद्म। राजेश्बर तत्० (प्र॰) [राजा + ईध्वर ] महाराज, राजार्थों के माजिक, महीपति । राञ्ची तत्० (स्त्री॰) महारानी, महिपी, राजपश्ली। राज्य तत्० (पु०) राज, देश, शप्ट, राजा की श्रधि-क्रत देश। राठ (पु॰) देश विरोप, जो गगा के पश्चिमी तट पर है। राठौर ( प्र॰ ) शत्रपूतों की जाति विशेष । राद्धी दे० ( ९० ) झाहाण विशेष, राद्ध देशी बाहाण । रामा दे० (पु॰ ) रामपूरा, चन्निय विशेष, रामा । राग्री दे॰ (स्त्री॰ ) सञ्जो, राजपद्मी, राजी । रात तद्० ( छी० ) रात्रि, रजनी, निशा. रैन । रातना है। (कि) रंगना, लाल रंग में रंगना. ਲਾਲ होगा I राता तद० (वि०) रक, छात्र, बाल रग में रगा हमा। रातिष ( पु॰ ) घेरडा हाथी का हाना, सराक । राते (वि॰) खाल, रहे। धिन्द्र छ। रानीधिया तद् ( वि ) रायधन्य, रात का धन्या. रात्र ( पु॰ ) ज्ञान, शिद्धा, इस्म । रात्रितत् ( सी॰ ) रात, निशा, रेन ।-- चर (पु॰) राषस, निशाचर, भून, संतस । [क्रोकिछ चादि।

राण्यन्य (प्रः) विसे सत में न देल पड़े, कीया, सोता, राद दें (प्रः) पीद, पीप, बिराड़ा खून। राधा तत्र (की॰) श्रीष्टप्य की की, गोपी, बूप-मान की पुत्री।—कान्त (पु॰) श्रीष्टप्य ।

मान का पुत्रा !—कान्त (पु॰) श्रीकृष्ण ! —इस्ड (पु॰) गोवर्दन पर्वत के पाम का पुक कुण्ड जिले ओक्रपण ने खुदबाया था।—यदखस (पु॰) ओक्रपण ।—सुत (पु॰) कथे। राधिका तत्० (खी॰) भाषा माम की एक गोपी, जो ओक्रपण बक्षमा यतलाई जाती है। राम (पु॰) जाँव, वात्। रामी (खी॰) वेगम, रामपदी। राम दे॰(खी॰) गुड़ का रस, सीरा, खेरमा। राम दें २० (खी॰) उदार बाजरे का मटा या दूध में

पकाया हवा घाटा । राम तत्० ( पु० ) परशुराम, भगवान् का श्रवतार । ये जमद्विम ऋषि के पुत्र थे श्रीर इन्होंने इक्कीस बार चत्रियें का नाश किया था (२) रामचन्द्र, यह भी भगवानुही के अवतार थे। राजा दशस्य के यहाँ ये प्रकट हुए थे। (३) बलराम, श्रीकृष्ण के वडे भाई।--कहानी (स्त्री०) बड़ी कहानी, दुःख पूर्णं कथा ।--राम (अ०) प्रणाम, सवाम, वणा वोधक।--कली (स्त्री०) समिणी विशेष, एक सारीणी का नाम !--गिरि ( प्र॰ ) पर्वत विशेष, चित्रकृष्ट पर्वत, यह बुन्देळखण्ड में है। —जनी (स्त्री॰) पहाड़ी हिन्दू वेश्या ।—तरोई (स्त्रीः) पृत्ततरकती का नाम ।--दृत (पुः) शमचन्द्र का दृत, हनुमान ।-दोहाई ( पु॰ ) राम की शपय, राम की क्षेपन्द ।—नवमी (स्त्री॰) चैत्रशुक्त !—भद्र (पु॰) श्रीराम । ---रस (प्र॰ ) खबण, नून, निमक I---शर ( प्र० ) नरकट, तुस विशेष ।

रामा तवः (स्त्रीः) वाती, सुन्दरी स्त्री । [अनुवायी । रामानन्दी तद् ० (वि॰) वैरागी, लाख, रामानन्द के रामानुज्ञ तवः ० (वि॰) विशिद्यद्वैत विद्यान्त के प्रव-रहीं में ये सर्वामण्य थे। इन्होंने भारतवर्ष में जैनियों श्रीर मायावादियों का प्रभाव इटाने विनेय वाखाया से प्रयव किया वा खीर अपने प्रयत्न में येसफड भी दुए थे। स्मृति-काळ तरङ्ग में इनके प्रकट दोने का समय शाकाव्य १०४६ व्ययीत् ११५७ ई० व्यक्ताया गया है। परन्तु कोई कोई इनका जन्म १००२ ई० में प्रमाने हैं। इहाँने

विशिष्टाद्वेत सिद्धान्त के अनेक प्रम्य भी जिले हैं। रामायस्य तत्र (पु॰) रामकथा, एक प्रन्य विरोप। रामाबत दे॰ ( पु॰ ) साधुविशेष, रामानन्दी साधु।
राय दे॰ ( पु॰ ) चित्रिये की वर्षाध।
राय दे॰ ( पु॰ ) रात्मा, व्यक्षन विशेष।
रायमानिया दे॰ ( पु॰ ) चावळ विशेष, एक प्रकार
का चावळ। [कत्तद्द |
रात दे॰ ( पु॰ ) क्ताब्रा, विशेष, विदेष,
रात दे॰ ( पु॰ ) भूगा, एक प्रकार का गीर, जो धूप
मं राज्य जाता है, गुँह से निकळने वाळा विषविष
युष्।

राव रे॰ (go) राय, राई, राजकुमार चत्रियों की वराधि |—चाव (go) राव रह, भोग विजास । रावटी रे॰ (खी॰) छोटा तंत्र, छोटा कपढ़केप्ट, छाजावर्ष परवर |

रावटी दे० ( खी॰ ) छोटा तंत्र, छोटा कपढ़केट, लाजावर्च परवर। रावणा तव् ० ( छ० ) दशानन, लङ्का का खिथति। —ारि ( छ० ) औरामचन्द्र। राविणा ( छ० ) भीरा, वहादुर, सुरमा, सावन्त। रावरा, रावरी ( सर्व० ) गुष्टार। रावरा, रावरी ( सर्व० ) गुष्टार। रावि खी॰ ) पंताब की एक मही विशेष।

राशि तत् ( क्षि ) आंन ज्यादि का दर, सम्, द्रुख, आदि वारत राशि, गणित का एक श्रद्ध विरोष ।
—चक ( प्र॰ ) गशि चक, उम्र गण्डळ, द्रादश

साव ।
राष्ट्र तत् ॰ ( प्र॰ ) यक्षा दुआ देश, शासित देश, देश

रास तत् ० ( प्र॰ ) मेक्षा, जेल, व्यात, एक प्रकार का
नृद्ध, शोटे होटे लड़के और ळड़कियी पहले आपस

में एक दुसरे का हाथ पकड़ कर नाम्बेचे ये । जैसा

भाज कल श्रीकृष्य सीझा होती है। —घारी (९०) सरा करने वाले। [साह। ससन तत्॰ (९०) रसना से शयत ज्ञान, श्रीम का ससम तत्॰ (५०) गद्दा, गर्दम ! (खी॰) ससमी। ससी दे॰ (५०) मण्यम।

राहना दे॰ ( ए॰ ) चक्की में दति बनाना।

राहु तदः ( पुः ) आठवाँ प्रदः, देख विशेष, केतु का सिर, कहते हैं यदी चन्द्रमा श्रीर सूर्य को असता है।—अस्त ( पुः ) चन्द्रमहण, सूर्यप्रदण।— आस (पुः ) प्रदश्य, चन्द्रमा श्रीर सूर्य का प्रदर्श।

रिक्त तर्॰ ( वि॰ ) स्रोलका, शून्य, रीता। रिचातत्० (स्ती०) ऋक् वेद्रकासन्त्र विशेष । रिसर्चेया देश (प्र.) रीकने वाला, प्रसन्न करने वाला। रिकाना दे॰ (कि॰) प्रसन्न करना, मनाना, सताना, दःव देगा शिन्य करना। रिताना दे॰ (कि॰ ) रिक करना, छुँछ। करना, रित तद् ( क्षी ) ऋतु, समय ।-राज ( प्र ) वसन्तः । रिद्धि तत्॰ ( छो॰ ) श्रद्धि, सम्मत्ति, यहती । रिप् तत्र (पु॰) ग्रम, वैरी, हेच, विरोध।-ता (की॰) शत्रुता, द्वेष, विरोध । - हा (प्र०) शत्रुनाशकारी। रिपुञ्जय तर्॰ ( पु॰ ) चति बलवान, राम्रजयो। रिस दे॰ ( घी॰ ) बोध, केप, खिसियाहर, भय-संबता । टिपक्रना, चुना, गिरना । रिसना दे॰ ( कि॰ ) क्रोच करना, खिसियाना, महना, रिसहा दे॰ ( छो॰ ) कोथी, केपी। रिसाना दे॰ (कि॰) क्रीयपुक्त होना, क्रीय करना। री दे॰ ( श॰ ) धरी, सम्देश्यन । र्शेंगना दे॰ (कि॰) चडना, फिरना, चिड्रना, खिसि-े याना, छाती के बळ घणना। र्शेधना दे॰ (कि॰ ) वकाना, जुराना । रीञ्ज तर्॰ (पु॰ ) मालु, ऋष, भवतुक । रीम्ह दे॰ ( स्त्री॰ ) पसंद, चाइ, इफ्डा, ब्रामिन्डाप । रीमना दे० (कि॰ ) वाहना, चाग्रिक होना, श्रीति करना । रोठा (५०) एक प्रकार का फुछ । रीढ़ दें ( स्त्री॰ ) पीड़ के बीव की हड़ी। रीता द॰ (वि॰ ) शून्य, लाबी, हुँ छा, रिक्त। रीनि सत्० (स्त्री॰) चाउ, चवन, प्रकार, व्यवहार । रीरियाना दे॰ (कि॰) विविवाना, विविवाना ! रीस दे॰ ( छी॰ ) मोघ, केप । उवियाहर । रुक तत्॰ ( पु॰ ) रोग, उदार, दाता, दीसि, प्रकाश, रक्ता दे॰ (कि॰) चटकना, यन्द होना, प्रतिहत होना, विस्त होना । रुसावर । दकारीया दे॰ ( पु॰ ) रोकने वाला, मतिवन्धक, छॅक. रकाव दे॰ (पु॰) इँक, याथा, प्रतिबन्धक, रीक, घरकार ।

रकावट ( खी॰ ) थटनाव, विराव, धडचन । रुक्म तत्र ( पु॰ ) सुर्रण, स्वर्ण, हिरस्य, राजा • भीष्मकं का यहा चेटा. यह रिनमणी का भाई था चौर श्रीकृष्य का माला। रुक्मियाी तत्॰ (स्त्री॰) इयहनपुर के राज मीप्मक की प्रत्री, जिसे श्रीकृष्ण ने ब्याहा था। म्ख दे॰ ( पु॰ ) सन्मुख, सामना, श्रामना सामना, सम्मति. चनुमति, मर्जी । श्चिक्य । रुखा तद॰ (वि॰) रच, रूखा, फरेर, स्नेड रहित. रावाई दे॰ (स्त्री॰) कठारता, कहाई, रवता । रुखानी (स्त्री०) बढर्ड का एक श्रीजार । रुझ तद्० (वि०) गेगी, टेड़ा, बाँका, तिरछा। रुच तद्र ( खी॰ ) रुचि, इच्छा, श्रमिलाप, मनोर्य। रुचक तद॰ (प्र॰) श्राभुपण त्रिरोप, माला समीखार । हिना, मानः। रुवना दे॰ (कि॰) अच्छा लगना, मनोहर मालूम रुचि तद् (श्री) इच्छा, ग्रमिलाया ।--- कर (बि॰) प्यारा, पाचक, रचि उत्पन्न करने वाला।—मान (वि॰) प्रशासमान । रुचिर (वि॰) सुन्दर, मीठा, मनोहर, मनमायन । रुच्य तत्॰ ( वि॰ ) सुन्तर, मनोहर, रुचिकर । रजा दस॰ ( पु॰ ) रोग, बीमारी। स्ताड तत् (पु॰) घद, विना सिर का देह, कवन्ध। रुदन तत्॰ (पु॰) रोना, रोदन, रुवाई, श्रधुपात करना, थाँस यहाना, विजाप । रुद्ध तत्॰ (वि॰) रुक्ष हुआ, छेका, श्रदका हमा, वैधा हुमा । जाते हैं। सद्भ तत्॰ ( पु॰ ) शिव, महादेव, रूप्र प्कादश कड़े च्डाकीड तत्॰ (g· ) [प्त+थाकी ह] रमशान, रद का विनोद स्थान । स्ट्रात तत्॰ ( पु॰ ) वृष विरोप, विमक्रे दानों की माला रीव चीर सन्यासी लोग पहनते हैं। रुद्राणी तत्॰ (भी॰) शिवा, भवानी, पार्वती, उमा । रुटी (स्त्री॰ ) ११ विस्वपत्र, ११ शीशी संगाजक. शिव प्रवन । रुधिर तत्० ( पु॰ ) रक, शीबित, सून । रुपना दे॰ ( कि॰ ) हटना, धदना, यसना । रपया दे॰ ( पु॰ ) सुदा, चाँदी का सिक्षा।

रुपहरा दे० (वि०) रूपा का बना हुआ, रूपा सम्बन्धी । रुपैया दे॰ ( प्र॰ ) रुपया, महा, सिक्का ।

रुपैडला दे० (वि०) " रुपहरा " देखो। रुह ( पु॰ ) दैल, एक प्रकार का हिरन, सर्प ।

रुलना दे॰ (कि॰) लोहे से पीसना, चुर करना, चुर्ग करना, वकना।

रुलाना दे० (कि०) दुख देना, दुखाना, पीड़ा पहुँ-रुसना (कि॰) रिसाना, रुष्ट होना, श्रप्रसन्न होना, कोपना, क्रोध करना।

रुप् तत्० (वि०) रुठा ह्या, ऋड, कुपित । रुई दे॰ (स्त्री॰) रुँ था, कपास ।

रूईया दे॰ ( पु॰ ) रूई का न्प्रापारी, रूए का। रूंक दे० (स्त्री०) घेलुवा, घलुया, सरीदने वाले को उदराई हुई दर या तील के प्रतिरिक्त जो वस्तु

िबाल, रोपं। मिलती है। कॅंगटा दे॰ ( पु॰ ) रोम, रोवाँ, लोम, शरीर पर के

सँघट दे॰ (स्त्री॰ ) मैल, मल, मलिनता । सँधना दे० ( कि॰ ) रोकना, रकावट डालना, छेंकना,

ध्रगोरना ।

स्त्रख दे० ( पु० ) वृत्त, पेड़, तरु, तरुवर । ह्यांड दे॰ ( पु॰ ) योगी विशेष । स्तावड़ा दे॰ ( पु॰ ) छोटा पेड़, विरवा, पौधा। रूखा तद्० (वि) रुच, कठिन, कठोर, सूखा । रूखाई दे॰ (स्त्री॰) कठारता, कठिनता, रूखापन । रूखानी दे॰ ( स्त्री॰ ) ग्रस्त्र विशेष, छेनी, काँटी। क्राची दे॰ ( स्त्री॰ ) चिलुरी, गिलहरी। रूज दे० ( पु० ) कीट विशेष । रूभता दे० (वि०) रोग से पीड़ित, स्ना। रूठना दे॰ (क्रि॰) ध्रप्रसन्न होना, रूसना, भगदना,

विग्रहना । रूटनी दे॰ ( वि॰ ) भगड़ालु, श्रव्यवस्थित चित्त । रूढ तत्० ( प्र० ) उत्पन्न, प्रसिद्ध ।

रूढि तद् (स्त्री०) उत्पत्ति, प्रसिद्ध, शब्दार्थं विशेष, प्रकृति प्रत्यवगत श्रन्य श्रर्थ होने पर भी, श्रन्यार्थ वाचक शब्द रूढ़ि कहे जाते हैं।

स्तप तत्० (पु०) त्राकार, त्राकृति, सुन्दरता ।--जस्त

( पु॰') रोंगा ।--निधान ( पु॰') श्रतिशय रिधारी दे॰ ( खी॰ ) हलकी रेखा, चिन्ह ।

सुन्दर।--रस (५०) रूपा का भस्म ।--राणि ( ५० ) सन्दरता का समह, अतिशय सन्दर। —वती (स्त्री॰) रूपवाली, सरूपा, सन्दरी। —वान् (वि०) सन्दर, सरूपा, सुघड़ !—हला ( ५० ) रूपे का बना, रूपावाला । रूप, सरत । रूपक ( पु॰ ) अलङ्कार विशेष, दश्यकान्य, नाटक,

ह्या तद्० (पु०) रजत, चाँदी, खेत धात विशेष।

रूपटी दे॰ (स्त्री॰) घेख घुमाव, मिप, व्याज,

रूमाल दे॰ ('पु॰ ) श्रॅंगोझा, छोटा श्रॅंगोछा । रूरो ( स्त्री॰ ) सौन्दर्यवती, सुन्दरी।

रूसना दे॰ (कि॰) रूउना, क्रपित होना, कब होना, कुहाना, रोप करना ।

रूसी दे॰ (स्त्री॰ ) सिर का मैल, चाँई। रे दे० ( ग्र० ) नीच सम्बोधन। रेंक्त दे० (पु०) गदहेकी बोली।

रेंकना दे० (कि०) गधाका बोलना। रेंगना है॰ (प॰ ) चलना, साँप की चाल चलना।

रेंट हे॰ (स्त्री॰ ) रहट, पानी निकालने की कल.

रेंडा दे॰ ( पु॰ ) पोंटा, नेटा, नासिका का सल । रेंड़, रेंड़ी दें० (स्त्री०) एरएड का बुक्त, रेड़ का पेड़। रेंद्रा (स्त्री०) छोटी ककडी।

रेंदी दे॰ (स्त्री॰ ) एक प्रकार का स्वरवृजा, छोटा रेंहर दे (स्त्री०) नाक द्वारा निकलने वाला कफ. बल्गम, नेटा, पोंटा ।

रेंहटा दे॰ ( पु॰ ) चरखा ।

रेख तद्० ( स्त्री० ) रेखा, बकीर, चिन्ह, बिन्दु समृह, जिसकी मोटाई न हो, किन्तु केवल लंबाई है। वह रेखा कही जाती है। भाग्य, प्रारब्ध, छै।टी मोंछ जो तरुणावस्था के पूर्व निकलती है।--निकलना तत्० (कि०) सींब की रेखा निकलना, मोंछ के वालों का प्रथम प्रकट होना ।

रेखा तत्० (स्त्री०) लकीर, चिन्ह, ललाट, कपाल, भाग्य, प्रारव्य ।—ाङ्कित ( वि० ) चिन्हित, रेखा से जिल पर चिन्हें किया गया हो।--गांगित ( पु० ) एक प्रकार का गणित ।

रेंचक ( ५० ) जुलाव, दस्तावर दवा । रैचन ( प्र॰ ) इस्त करवाना, जुजावहेना । रेएए तन्॰ (स्त्री॰) धूली, माटी की वुकनी, रज्ञ। --का (की॰) जमदिन प्रति भी पत्नी जो परशराम की जननी थी । रत (पु॰) बाल, धृल। रेल तंत्॰ ( पु॰ ) बीर्यं, शुक्र, पातु, शरीरस्थ सप्त धातको के अन्तर्गत मुख्य घातु । रेलना दे॰ (कि॰) कारना, यस की तेज करना, पेसा काटना जिसमे घोरे घीरे कटे, रेसी से घिसना । रेतल दे॰ ( प॰ ) किरकिस, रेतीला, ककरेल । रेता दे॰ ( ५० ) बालू, रेणु, रेत । रेताई दे॰ ( खी॰ ) रेतने की मजुरी। करना । रेतियाना दे॰ ( कि॰ ) रेतना, चिकनाना, तेज रेती दे॰ ( छी॰ ) वालु, रेता, किरकिस, सोहन, एक लोहे का पत्र जिससे लोहा चादि रेता जाता है। रेनीला दे॰ (गु॰ ) रेतयुक्त, रेतसहित, बलुधा, किर-किरा, कॅंबरेल । विला । रेतुआ दे॰ ( पु॰ ) रेतने वाला, रेतने का काम करने रेच ( वि॰ ) निन्दित, मूर, ष्ट्रपण, प्रहार । रेफ ठत्० (पु०) रकार, र चहर, व्यक्षन का सत्ताः इसवाँ धन्नर, " " "। रेजना दे० (कि०) ठेजना, घडा देना, दकेलना । रैलपैज दे॰ (स्त्री॰ ) श्रधिकता, श्रधिकाई बहुतायत, [ भी श्रेषी, डकेल, धक्का । रेला दे॰ ( पु॰ ) वहा, बाद, नदी की मृद्धि, पशुओं रेयद्वी हे॰ ﴿ यी॰ } ज़्द प्रसार की क्रिसर्ह (—क्रे केर में पड़ना (बा॰) फन्दे में फेंसना, कडिनता में पदना । रेयत (४०) बलदेव जी के ससुर का नाम । रेथती तव्॰ (स्त्री॰ ) मचत्र विग्रेष, सर्चाईसवाँ नचत्र, एक राजकन्या, जो बखराम की ध्याही गई थी। --रमग्र ( ५० ) वलराम, बनदेव । रेवा तत्॰ ( धी॰ ) नदी विशेष, नर्मदा नदी। रेस ( प्र॰ ) इ प. ईर्प्या, क्षोध । रेष्ट दें। (स्त्री) मजी, मिट्टी की एक मकार की खार विशेष, जो करहे साफ करने के काम में शासी है।

रेहह दे॰ ( ३० ) एक प्रकार की गाड़ी, सहब्रु ।

रेहला दे॰ (पु॰ ) चना, चएक, बृट । रेह पेह दे॰ (स्त्री॰ ) अधिकता, श्रधिनाई, । रे ( प्र॰ ) धन, सोना, विभन, ग्रर्थ । रैन रे॰ (छी॰) राधि, रात, निया, रजनी। (पु॰) राधस। रेचत तत्० (पु०) पर्वत विशेष, जो द्वारका के पास दे जो धानकल गिरनार के नाम से असिद है। महा-देव. चीरह मनुश्री में का एक मनु. रेक्ती का विका। रों आंदे॰ (पु॰) रोम, रॉनटा, खोस। [हाहाकार। रोमाई रे॰ ( खो॰ ) विस्तना, रोना, विलाप,रे।इन, रीम्राना दे॰ (कि॰) रजाना, तुल देना, पीडा पहुँ-वाना, कष्ट देना। रीयास दे॰ ( पु॰ ) रहाई, रोमांस, रेले की इच्छा । रोप दं॰ ( खी॰ ) रीमा, सँगटा, खोत । रोंगडी दे॰ ( स्री॰ ) फगडा, उपविद्या, भूरतेना । रींट दे॰ (स्त्री॰ ) छङ, बन्नना, प्रतारण, बहाना, व्याज, मिष । रॉटना दे॰ (कि॰) मुक्तना, नकारना, धुन काना, यहाना करना, घेळ घुमाव करना । रोंडिया दे॰ ( पु॰ ) विव्यासवातक, खुजी, क्वरी, रीयना हे॰ (कि॰) लगाना, गाइना, युव धादि लगाना, पुरू स्थान से उल्लाइ कर दूपरी जगह षोदा । रोवा बद् ० ( प्र॰ ) रोम, रोबा, हँगटा । रीक दे॰ (स्त्री॰) घटक, छुँड, रकाव, घटकाव। होकड़ देव ( स्त्रीव ) मगद, सकुदी, स्त्रीया पैसा । रोकड़िया दे॰ (पु॰) क्षोडारी, भण्टारी, खनांची, रुपया पैसा रखने वाबा । मितियन्थ । रोक्तन दे॰ (स्त्री॰) ग्राइ, ग्रोट, वाघा, ब्याधात, रोकना दे ( कि॰ ) घेरना, अवस्य करना, अटहाना, घेरा डाचना, बन्द करना, थामना । [वाघाइती। रीकृ दे॰ (पु॰ ) रोकने वाला, बाधक, मतिबन्बक, रोग तत्र (पु॰) ध्याचि, पीडर, दुन्त, सारीरिक थपुरवता ।--प्रस्त ( वि ) रेग्गी, रेगा, पीडिल. व्याधित, स्वाधिप्रस्त ।

रागहा (पू॰) वैद्य, रेगनाशक।

रोगिया 🕯 ( 🖫 ) रेगी, रोगमस्त ।

रेगमी तत्॰ (द्र॰) रेगिया, रेगमस्त, पीड़ित, श्रव्यक्ष । रेग्चिक तत्॰ (द्र॰) रुचिकारक, पाचक, मनभावन । रेग्चिन (द्र॰) पर्सद, इरुदी, गोरोचन, मनेहर,

रुच्चिकर, बेशर, दर्पण् ।

राचना तत्॰ (स्त्री॰ ) गोरोवन, हरदी, पीठारंग । राचिच्या तत्॰ (वि॰ ) दीक्षिगीळ, प्रकाशमान, रुचि-

शील, रुवने येशय ।

रोज दे० ( पु॰ ) दिन, दिवस, विलाप, रोदन । रोफ दे॰ ( पु॰ ) नीलगाय, मृत विशेष ।

रोठ दे॰ ( पु॰ ) एक प्रकार की मेहदी रोटी, जो प्रायः इसुमानजी के नैत्रेश के लिये बनाई जाती हैं।

रोटा दे० ( पु० ) रेट, मोटी रोटी ।

रोडी दे॰ ( खी॰) स्वनात प्रसिद्ध मोज्य वस्तु, फुलका । रोड़ा वा रोड़ी दे॰ ( ए॰ ) वड़ा कहुद, ईट परवर

म्रादि हे दुकड़े, पक्षाय की एक मसिद्ध विषक् जाति। [ र्थास् हहना।

रोदन तत् (पु०) रुदन, रुटाई रोना, प्रश्नुपत करना, रोध तत् (पु०) तट, तीर, किनारा, करारा, नदी

का तट, रोक, रुकावट, प्रटकाव । रोधन तत् ( पु॰ ) रोकाव, प्रटकाव, प्रतिवन्य ।

रोधन तत्० (पु०) राकाव, घटकाव, प्रतबन्ध । रोना दे० (कि०) रोधन करना, श्रीस् यहाना, उब-

देवाना । रोपक ( पु० ) शेपनेवाला, वृत्तादि लगानेवाला ।

रोपक ( पु॰ ) संपनवाको, चुनाय लगानवाला । रोपमा सद॰ ( पु॰ ) स्थापन, पेट लगाना । रोपना दे॰ ( कि॰ ) सुच साहि का खगाना, रोपण

करना ।

रोप्ता तत् ० ( पु॰ ) रोपक्कर्ता, रोपने वाला, खगाने वाला, पेड़ या धान झाहि का रोपक्टरने वाळा 1 रोप्त तत् ० (पु॰ ) लोग, धाल, केश, रॉबा ।—फूप

(पु॰) सेम का ख़िद्र, रोम के निश्वने का स्थान ।—पाट (पु॰) रोम का बना बछा, बुशासा, कश्वल ।—हर्पण (वि॰) भयानक,

भयहूर, कठिन कार्य । रोमक तत्० ( पु० ) देश विशेष, रूम देश । ( वि० )

रोम देश के वासी, रूसी ।

रोमन्थ तद॰ ( पु॰ ) प्रासा, प्रासी करना, चबाई हुई वस्तु का पुन: चजाना ! रोमाञ्च तद॰ ( पु॰ ) रोंश्रों का खड़ा होना, सिहरना, सय या हर्प से रोंसों का उठजाना, पुलक !

रोमाञ्चित तत्० (गु॰) हर्षया भयसे शरीर के रोग्रों का खड़ा होना, युत्तकित।

रोमावलो (क्वी॰) रोम श्रेणि, रोएँ की पंक्ति जो नामि के पास से निकठती हैं।

रोर दे॰ ( खो॰ ) हुरछड, धूसधाम, मीड्माड़ । रोराफार दे॰ ( छ॰ ) छतिशय छैरा से । रोरी ( खी॰ ) देखो रोजी । [चिकनाना । रोलना दे॰ ( कि॰ ) बराबर करना, चिकना करना,

रोजा दे॰ (पु॰) रिस, एक छुन्द का नाम। रोजो दे॰ (खी॰) कुँकुम, श्रीसूर्य, श्री, एक प्रकार

का रंग, साधु जिसका तिलक लगाते हैं। रोप तत् ( पु० ) कोच, कोप, रीस,रिस, श्रशसतता।

रोप तत्र ( पु० ) काथ, काप, रास, रास, अग्रसता रोह ( पु० ) जपर चढ़ना, श्रङ्कुर, कली ।

रोहिस्सी तत्॰ (स्त्री॰) नचत्र विशेष, चौथा नचत्र, बळराम की माता !—पति (यु॰) चन्द्रमा,

ं वसुदेव। | रोहित, रोहू तत्र० ( पु॰ ) एक प्रकार की सछली।

रोहितार्व (पु॰) राजा हरिश्चन्द्र के दुन्न का मास,

रोही (पु॰) वरगद की मीचे की श्रोर चटकने वाली जटाएँ।

रोहू ( ५० ) मञ्जूली विशेष । रोताई ( स्त्री॰ ) छड़ाईं, युद्ध, सस्दारी ।

राताह (स्त्रा॰) छड़ाह, युद्ध, संस्त्राग । रोंड्ना दे॰ (कि॰) कुचलना, पीसना, पूर करना, चुर्ण करना ।

रोंधना दे॰ (कि॰ ) रीदना, बन्द करना, कुचळना। रोद्र तत्॰ (वि॰ ) समानक, भयक्कर । (पु॰ ) रम

विशेष । रौध ( पु॰ ) चांदी, धातु विशेष ।

राध्य (६०) चादा, थातु विश्वतः ।
शौर दे० (६०) भैद्या, व्हीतिं, प्रसिद्धः । [नरकः ।
शौरवा तद० (६०) मरक विशेष, ध्वति कस्टदायक सीता दे० (६०) ध्याधान, व्यतेषा, ध्वति कस्टदायक सीत्य (६०) एक ग्रह्म का नाम । सीत्य (६०) एक ग्रह्म का नाम ।

रास द॰ ( ४॰ ) वारका, बरामदा । रौहिग्रीय ( ५० ) बल्रदेव, ब्रीकृष्ण के बड़े आत । ल यह ब्याञ्चन का चट्टाईसवाँ प्रचर है, दन्त से यह उद्यारित होता है इसीसे इसे दग्य कहते हैं। स्त तत् ( पु॰ ) इन्द्र, मन्त्र, कीट, दीसि, प्रकाश । लुक्ट दे॰ (पु॰) काष्ट, काट, खकडी, क्रन्दा ।—हारा ( 90 ) लहरी चीरने बाला, लक्ही बैचने बिडे मीटे कन्दे । बाह्य है लकड़ा दे॰ (पु॰) उक्कड़, बडा कुदा, उकड़ी के लकड़ी दे• (स्ती॰) काट, इन्धन, काष्ट, जलावन, जलाने की बकड़ी, चुड़ी, उंडा। सकत्वा दे० ( पु० ) रेगा विशेष, वद्याधात । लकीर दे॰ ( स्त्री॰ ) रेखा, घारी, चिह्न पक्ति, पांति । लक्ट या लक्कटिया दे॰ ( पु॰ ) लाही, छुड़ी । लकीर (श्त्री • ) रेखा, खीक हाँड़ी । लक्कड ( पु॰ ) बहु, लक्डी। जद्ग तत्• ( पु॰ ) संग्या विशेष, खाख, सी हजार, व्याज, बढाना, कैतव, कपट, श्रवदेश 1 जद्मक तद॰ ( पु॰ ) इर्शक, दिखाने वाला, बताने रीति, भति। याखा । स्त्रसम् तत्र (प्र) चिन्ह, पहचान, स्वभाव, प्रकार, खद्मगा तत्॰ (स्त्री॰) शब्द की शक्ति विशेष, राज्यार्थ से सम्बन्ध रक्षते वांखे, बस्त्वन्त का बोधक, धध्याहार । (परिचित्त । जित्तित तत्॰ (वि॰) जाना हुमा, विदित, ज्ञात, जदमण तत्॰ ( पु॰ ) श्रीरामचन्द्र का छोटा भाई. महाराज दशस्य की देखी रानी समिता का पत्र। जदमणा तत्॰ (स्त्री॰) श्रीकृष्ण की पटशनियों में की एक पटरानी, यह महदेश के राजा की कन्या थी। (२) हुये बिन की कन्या, श्रीवृत्य के पुत्र साम्ब ने इसे हर कर व्याहा था, सारसी, सारस पद्मी की स्त्री ! सदमी तत्। (स्त्रीः) विष्युत्रिया, इन्द्रिश, कमझा, क्रोकमाता, इरिवल्लभा ! समुद्र से निकले हुए चीदह रहा के अन्तर्गत शन विशेष, ऐश्वर्य, धन, सम्पत्ति, सम्बद्धा - कान्त, नाथ, पति

(प्र.) विश्यु, नारायक, रामनाय, रमापति,

मागबान्,रमेरा ।--यान (पु•) धनी, धनवान ।

जस्म तत्० ( पु० ) चिन्ह, श्रष्ट । लच्य तत्र (प्र॰) निशाना, बहेश्य । लाल (पु॰) प्रत्यच, साया का प्रवा। लखना दे॰ (कि॰) पहचानना, चीन्डमा, ताइना, जानना, देखना, मालना । ਿਲਵਾਬੀਹ। लाखपनि तद् • (पु • ) छचपति, धनी, धनवन्त, लाखलाखा दे॰ ( पु॰ ) श्रीपथ विशेष, मुच्छाँदूर करने की ग्रीपधि विशेष ! स्तवस्थाना है॰ (कि॰) ईफिना। लाखलूट दे॰ (वि॰) बहाऊ, श्रपन्ययी, नंगा, खर्चीका । जिला। लपा दे॰ (पु॰) छसे, छदित, देसा, दृष्टि, ज्ञात, साराज्य दे॰ ( पु॰ ) बखने येगय, ज्ञानने येगय, सम-मने लायका लिख्या दे॰ (पु॰) लखनहार, नाइनहार, लचक, जानने वाला, समऋने वाल । लुखेरा दे॰ ( पु॰ ) जाति विशेष, लाह का काम करने वाली जाति. लहेरा. लाख चडैया । असीरा दे॰ ( वि॰ ) लाइ से बना हुश्रा लाली। लग दे॰ (ग्र॰) तक, पर्यन्त, ग्रवधि, ला, साथ, सग। —चंलना (वा॰) साथ माय चलना, पास जाना ।--भग ( ग्र॰ ) ग्रास पास, निकट, भाय करीय, श्रन्टाजन। [(पु०) एक जीव विरोप। लगड़ दे॰ (पु॰) पद्मी विशेष, याज।-- व्रम्धा लगन ( छो० ) धन, प्रीति, प्रेम, लग्न । लगना दे॰ (कि॰) सोहना, शोभना, बृक्त श्रादि का वह जमाना । [एक, सिल मिलेवार, श्रविच्चिता । जगातार दे॰ (थ॰) बरानर,कमश एक के। बाद (पु॰) लगान दे॰ (पु॰) उतार, टिकाव, टिकाना, माख गुजारी, किराया, भाड़ा, पर । लगाना दे॰ (कि॰) रोपना, योना, वपन करना, मिलाना, सटाना । लगाच दे॰ ( पु॰ ) मेल, मिलाप, मम्बन्ध । लंगि दे॰ ( कि॰ ) तक, लग, श्रवधि, पर्यन्त, सीमा।

लगुड़ तत्॰ ( पु॰ ) बाटी, साटा, ढहा, यप्टि, खाटी

धुदी।

लगुँहा दे॰ ( गु॰ ) मनोहर, सुन्दर, मनभावन । लगुआ, लगुवा दे० ( पु० ) यार, जार, लगा हुआ, उपपति, श्राशिक।

लुगा दे॰ ( पु॰ ) प्रेम, प्यार, नाव खेने के लिये वड़ा वाँस !-- स खाना (वा०) श्रमाय, सर्वश्रेष्ट िकी छोटी बली। होना । लग्गो दे॰ ( जी॰ ) नाव चलाने का छोटा बाँस, वाँस लझ तत्० ( पु० ) सेप आदि राशियों के उदय होने के समय का महर्त्त, समय। ( गु० ) लगा हुया,

सटा हथा, मिला। लग्नक तत्० (पु०) प्रतिभू, जामिन। लिधमा तत्॰ ( सी॰ ) (संस्कृत में पुलिङ्ग ) लघुता, चुटाई, छोटापन, लाघव, योगियों की प्राठ सिदियों में की एक सिदि।

लियिए सत्० ( वि० ) छोटा, नीच, लघु । लघु तत्० (वि०) छोटा, हलका, हस्ववर्ण, शीघ, नीचा, एक मात्रिक स्वर।—काय (५०) वकरा, क्षाग । (वि॰ ) क्षोदा शरीर वाला।--ता ( स्त्री॰ ) छोटापन, छुटाई, नीचता, निचाई। -- हस्त ( पु॰ ) क्रोटा हाथ !---शङ्का (स्त्री॰ ) मुत्र, प्रश्नाव, पेशाय ।

लच्ची तत् (सी॰) छोटी, अति छोटी। [भाग। लङ्क, लौक दे० (पु०) कसर, कटि, शरीर का मध्य जङ्गा तव् ( की॰ ) राचसाधिप रावण की राजधानी लङ्का पहले छुवेर के अधिकार में थी, परन्तु रावण ने वलपूर्वक उससे छीन कर उसे अपनी राजधानी बनाईं।—पति ( पु॰ ) सवण, विभी-पण, लङ्का का राजा।

लङ्ग, लंग ( वि॰ ) श्रपाहित, पंग । लङ्गड, लंगर दे० (पु०) विना पैर के, पर रहित, . चरण होन, लोहे का बना हुआ भारी और अँकुश नुमा एक प्रकार का काँटा जिससे नाव रोकी जाती है, एक प्रकार का पैर में पहना जाने वाला जनाना जेवर ।

लंकिनी (स्त्री॰) राइसी विशेष। लंगडा (वि०) एक पेर का व्याधि।

स्तेगर (प्र०) जहाज की ठहराने का खास शक्त का भारी लोहा। (वि०) छीठ, लंगड़ा।

खङ्गरी, लंगरी दे॰ ( की॰ ) थाली, थरिया। लंगचा दे० (प्र०) खाने की एक वस्तः।

लंगुर दे० (५०) वानर विशेष, वड़ी पूँछ वाला बन्दर, बीर, लखुआ बन्दर, इसकी पुँछ लन्दी श्रीर मुख काला होसा है।

लंगोट दे॰ ( पु॰ ) लंगोटा, कौपीन, पहलवानों की पुन प्रकार का कटिवस्त्र, कछुनी, करघनी।---बन्द् ( पु॰ ) श्रनव्याहता, ब्रह्मचारी, कच्छवन्ध। लंगोटिया दे० ( ५० ) समनयसी, समवयस्क, बाजा-

पन का साथी। लंगोटी (स्त्री०) कछनी।

लंघन तत्॰ (पु॰) [ लिधि + श्रनट्] लाँघना, पार उतारनाः पार होना, उपवास, उपास करना ।

लंद्यना दे॰ (कि॰ ) उछलना, कृदना, पार उतरना, फॉरना. लॉंघ जाना ।

लचक दे० (स्त्री०) मवन, सचीला, भुकाव। लचकना दे॰ (कि॰) नवना, मुकना, लचना।

लचका दे० ( पु० ) घका, भोक, एक प्रकार की नाव, मस्य विशेष । लचकाना दे० (कि०) कोंकना, भुकना, नवाना, लचना दे॰ (कि॰) देहा होना, नवना, सकता,

विरद्या होना । त्तचलचाना दे॰ (कि॰) लचलच होना, नवना। लुद्धर दे० ( पु० ) घनाड़ी, यज्ञान, यदीध, मह, मुर्ख । लचाना दे॰ ( कि॰ ) देहा करना, नवाना. भ्रकाना ।

लच्छन तद्० (कि॰) लच्या, स्वभाव, चिन्ह, ग्राकार. श्राकृति के विशेष चिन्छ। लच्छा दे॰ (प्र॰ ) स्तवक, गुच्छा, रॅंगे सत की प्रॉटी।

लक्रुन ( पु॰ ) लक्ष्म, चिन्ह । लक्रमन ( पु॰ ) लक्ष्मए।

लक्तमी (स्त्री०) लक्मी।

लजलजा दे० (वि०) चिपचिपा, गोंददार, लसलसा। लजलजाना दे॰ (कि॰) चिपचिपाना, लसलसाना. सटना, गरमाना, नरम होना ।

लजाना दे॰ (क्रि॰ ) बज्जित करना, सङ्घोच करना, लजाना, शर्मिन्दा करना ।

लजाल या खण्जाल तद्० (वि०) बजावान, लजाने वाला, शर्मिन्दा, ह्यादार ।

लजालू (वि॰) समीला, (पु॰) धुईसुई, जियका लजरन्ती भी पहते हैं। लजियाना दे॰ (कि॰) जजाना, लजा करना। लजीला दे॰ (वि॰) जानस्त, सडोची।

लिंडिजत तर्० (वि॰) लजायुक्त, लजीला, शर्मिन्टा। लट दे॰ (स्त्री॰) बहुरी, केश, सिर का याल। यथा.---

" ताही समय लट एक छुटीक कपोलन पर, मानो राहु चन्द्रमा का चात्रक चलायो है। '' लटक दे॰ ( स्त्री॰ ) डग, रीति, माँति, प्रवार, टगाव,

लुटक दे० (स्त्रा॰) बन, सात, मात, मनार, टनाय, कुनान। - रहा है (कि॰) मृल रहा है, टग रहा है।

लटकन दे॰ (पु॰) श्रामृप्या विशेष, भुमरा, एक बृष्ठ का फूल, जिसमें क्पडे रेंगे जाते हैं।

लटकता दे॰ ( कि॰ ) फूलना, देंगना, हिलना, पीड़े रहना। लटका दे॰ ( पु॰ ) गुन, जन्तर, मन्तर, दुटका, दोना,

लटका २ ( पुँ ) उप, ज्यार, सन्दर, इटका, धाना, माइ फ़ के, फीन्द्रकोतायाक वात, पुटपुला । लटकाच दे॰ ( कि॰ ) क्लान, क्षांगना । लटकाच दे॰ ( पु॰ ) ट्रेंगान, कुलान । लटपट दे॰ ( वि॰ ) मिला, सटा, चिपटा । लटपट दे॰ ( वि॰ ) चन्नल, खिलाड, मटपट ।

लटपटा दर्ग (१५०) चन्नल, खिलाइ, गटपटा लटपटाना देर्ग (कि॰) लड्खड़ाना, विचलित होना, डिगना।

लटा दे॰ ( वि॰ ) हुपंत, निर्मत, असक, असमर्थ । लटाई दे॰ ( स्त्री॰ ) परेती, चर्ली, जियमें दोरा स्व वर गुड़ी दहाई जाती हैं ।

पर सुद्धा बहाइ जाता है। लटपटा दे० (जि॰) दुबला पतला, श्रस्यन्त निर्जल, श्रतिराय श्रसमर्थ, श्रदाला। [स्टोटी जटा।

जाराचे जाराचे जाराचा । [ दुारा चारा । लट्टरिया दे॰ ( दु॰ ) लटा, जरा, चेारी, बच्चे की लट्टरी ( स्त्री॰ ) देखें " लट्टरिया " लट्टारा ( दु॰ ) पणी विशेष ।

लट्टू दे॰ (पु॰) भीरा, भ्रमर, एक प्रकार का निर्वाता, त्रिमे लक्के नचाने हैं !—द्दोना (वा॰) माहित होता, ग्रासक दोना, किसी के प्रेम में फूँमना। लठ दे॰ ( पु॰) बडी लाठी, बड़ा सेाटा, बड़ा रहा । लठालाठी दे॰ (स्त्री॰) लटबाती, लाठी की बड़ाई । लठियाला दे॰ ( क्रि॰) लाठी मारना, लाठी से मारना, लाठी से पीट देना ।

लहर दे॰ (वि॰) शियिल, डीला, रुडा, घीमा, श्रालस, श्रासरती, सुद्ध ।

लड़ दे॰ (स्त्री॰) लरी, पाँति, पिक्त, मोती चादि की माला। (कि॰) ऋगड़, भिड़, गुध।

लड़कपन दे॰ (पु॰) लड़माई, वालपन। लडकबुद्धि दे॰ (स्त्री॰) चिलविक्षापन, चुलबुलाहर।

लड़का दे॰ (पु॰) बालक, होरा, छोक्ता, रिश्व ।
—चाला (वा॰) वचा बची, लड़का लड़वी।
लड़काई दे॰ (स्त्री॰) वालपन, शिखुता, लड़कपन ।

लड़की दे॰ (स्टी॰) छोकरी चेटी, तनवा, फन्या, कुमारी, दुहिता। लड़राड़ाना दे॰ (फि॰) हगमगाना, हिगना, स्थिर,

लड्राइना द॰ (फ़ि॰) हगमगाना, हिगना, स्थिर, नहीं ठहर सक्ना।

लड़ना दे॰ (कि॰) लड़ाई क्रना, समाम करना, युद्ध करना, बरोड़ा करना।

त्तड्यइ दे॰ (वि॰ ) हलका, तुन्त । त्तड्यडाना दे॰ (कि॰ ) लहसदाना, तोतलाना, श्रम्पष्ट उचारण करना ।

लड़वावला दे॰ ( वि॰ ) मक्सी, पागल । लड़ाई दे॰ (स्त्री॰ ) युद्ध, समाम, सद्गर ।—करना

(वा॰) लदना, क्रेगहना, बखेदा करना। स्रदाक, लड़ाका तद्॰ (वि॰) क्रगहालु, विराठी लदने वाला। [स्रगाना, स्रकाना।

लड़ाना दे॰ (कि॰) लडना, लड़ाई कराना, सगदा लड़ियाना दे॰ (कि॰) गुँधना, पिरोता, लड़ थनाना, पोहना।

लड़ी दे॰ (म्त्री॰) पाँति, पक्ति।

ज़ड़ेता ( वि॰ ) प्यारा, दुलारा ।

जड्ड दे॰ (५०) मेरक, मिर्झ, मेर्नाचूर चादि। लढ़ा, लढ़िया दे॰ (५०) लड़रा, भार दोने वाली गारी, लाही। [मॉटू, मोदला।

राहा, जाहा। [ माटू, बादुला लंड टे॰ ( पु॰ ) निर्देश, खबीघ, गैंबार, लहूरा टे॰ ( बि॰ ) खनाय, खनदाय, एकारी,

वंदा ।

लत दे० ( स्त्री० ) द्वरी आहत, वान, अभ्यास, चाल, क्रिरा वान 1—ता ( कि० ) द्वेष्टि का दोष्ट्री के साथ जीड़ा खाना। जातरी दे० ( स्त्री० ) प्रतानो जूती। जाता तत्० ( स्त्री० ) येल, वहाँ, वहारी, उस पौधे को कहते हैं जिसकी लंबाई तो बहुत हो परन्तु वह विना आश्रय के खड़ी न रह तके।—तर ( पु० ) खखूर, नारंगी का पेड़।—पनस ( पु० ) जावूर। ि हो दे की जात। जाता इ दे ( स्त्री० ) फटकार, अथवाह, तिरस्कार कताड़ में दे स्त्री० ) फटकार, अथवाह, तिरस्कार कताड़ में दे ( क्रि० ) फटकारना, तिरस्कार करना,

लयेइना, लात मारना।
लितिका तत्० ( स्त्री० ) कोमलता, यही, यहारी।
लितिका तत्० (६०) इरी चाल का, कुचाली, हुराचारी।
लितियाना हे० (कि०) लात मारना।
लित्ता दे० (५०) भटा पुराना कपड़ा, चीथड़ा, चिरकुट।
लित्री हे० (स्त्री०) लत्ता, चाल, लद्द् , नचाने की दोर।
लियाड़ना दे० (कि०) लद्द फद होना, कीचड़ से
भीगा।

लथरपथर दे० (पु०) लवालन, मुँह तक, उसाउस । लथेड़ना दे० (कि०) लथाइना, फटफारना । लदमा दे० (कि०) वोमेल होना, भार वोमाना । लदाना दे० (कि०) वोमेला, भारना, भार रखना । लदाना दे० (पु०) मोर, वोम्म, भार । लद्यू दे० (चि०) लादने योग्य, लदने वाला । लप् दे० (खी०) भए, सीम, जल्दी, मुद्दी भर हयेली, पसर, पता ।

· लपका दे॰ (स्त्री॰) चटक, भड़क, चमक, श्रोभा, प्रकाश, दीप्ति।

लपकता है० (फि॰) चमकता, बहकता, चार्म यहना। [ दुरी चाल। लपकता है० (पु॰) भपक, ब्राह्मसय, कुटी, शीमता, लपकता। है० (फि॰) हाथ यहाना, लेने के बिये भूमो बहुता, चाहना, अभिजाप करना।

ज्राप्त वड़सा, चाहसा, ज्रासलाप करना । ज्ञपक्ती हे० ( जी० ) सस्स विशेष । ज्ञपची हे० ( जी० ) एक जाति की मङ्गली । ज्ञपसाप हे० ( वि० ) फुर्तीला, च्याल, सतर्क, साव-ं धान, प्रस्थित । लपट दे० ( जी० ) जी, जुगन्य, मसक, चिपक, सठ। लपटना दे० ( कि० ) सटमा, मिलना, तराना। लपटा दे० ( क० ) चरमा, मिलना, तराना। लपटा दे० ( क० ) चरम वियेष, लगावं, सन्यन्ध । लपटो दे० ( ची० ) म्हजुना, चिपकी, सटी। लपटचर्टाई ' देखी। लपटनी दे० ( ची० ) पत्तवा धीरा, पत्तवा हलना। लपाटिया दे० ( ची० ) पत्तवा धीरा, पत्तवा हलना। लपाटिया दे० ( जी० ) म्हजुन, मिल्या चादी, जनार। लपाटिया दे० ( ची० ) मिल्या, मुहसूठ। लपित दे० ( ची० ) कहा हुष्मा, कवित, जो एक वार कहा वा जुना है।

्वा पा सुना है। जपानक दे० (वि०) दुचला, पतला चीपा, भीना, जपेट दे० (खी०) बेटन, बेटन, डक्टन।—फपेट (स्त्री०) बोलब्रुमान, टालमटूल, यहाला।

(२०१८) बाखुआन, टाक्सहूज, यहाता। लिपेटन दे० (पु०) येठन, लिपेटन का कपड़ा। लिपेटमा दे० (फि०) येठन लगाना, बॉधना येठ-नियाना।

लपेटवाँ रे॰ (वि॰) गेंडुवा, सुमारा हुआ। लप्पा रे॰ (पु॰) पड्डा, गोटा, किमारी। लवड़क्तन्दा रे॰ (पु॰) मटखर, श्रवेल, उच्छृङ्ख । लवड़क्तटाई रे॰ (पु॰) मटखर, श्रवेल, विम्दी, गिरी हुई चुंची, शिथिकाल। [विश्व कार्यास

्ता, श्वाबवाका । विश्वका । विश्वका

त्तवभन्न दे॰ ( ए॰ ) जल्दी, गीवता, त्त्वय पथर । त्तन्नत्तन्त्रा दे॰ ( वि॰ ) चिपचिपा, त्तसदार । तत्र्यातेस्त दे॰ ( स्त्री॰ ) चापल्सी, त्तन्नोपत्तो,

्खुशासद । लवार दे० ( पु० ) मूठा, गप्पी । स्रवास्तव दे० ( वि० ) मुँह तक, उसाटस । स्रवी दे० ( स्त्री॰ ) चीनी की चासनी ।

लबादा दे॰ ( पु॰ ) रुई भरा जामा, बढ़ा श्रङ्गा, लड, मोटा सोंटा।

लाचेदा दे॰ ( पु॰ ) लाजी । लब्ध सत्॰ ( वि॰) [ लभ् +क ] पास, उपार्जित । स्वार्ष ( पु॰ ) परिष्ठत, विचक्षा, विद्वान् । जिन्द्र तत्० (स्त्रो०) [ त्रम्+कि ] प्राप्ति, लाम, ( जलकार दे० ( प्र० ) हॉक, प्रधार, बॉक, बहावा. हाथ लगता. हाथ में भाना ।

लमेड्रा, लमेरा दे॰ ( ए॰ ) लसोड़ा, एड एवं फल विकथ । विशेष )

लभ्य सत्० (वि०) [लभ+य] प्रत्य, प्राप्ति के | लमकाना तद॰ (पु॰) जम्बकर्ष, शराक, सला, खरहा, गर्दभ, खबर ।

समद्भद्ध है॰ (स्त्री॰ ) पधरक्ता, लेवा।

लक्ष्य सत् (प्र) इरायारी, दुष्हति, कृता, श्रस-त्यवादी । श्रसक ।

लाख (वि॰) खंबा, केंच (पु॰) नर्तक, स्रोहाप, लम्बर, लबर, दे॰ (स्त्री॰) लोमड़ी, लुक्टी, बरैला विलाट तत्॰ (पु॰) सिर, क्याल, माग्य, मन्त्रक, जन्त विशेष, संख्या, गिनती ।

लम्बा, लंबा हे॰ ( गु॰) कँघा, यहा, दोधे।—करना ( बा॰ ) फेलाना, यहाना, पसारना ।

जम्बाई, लंबाई, लम्बान, लबान दे० (स्त्री० ) कॅचाई, टीर्घता ।

लम्त्राना, लयाना दे० (कि॰) लेवा करना, बड़ान, दीर्घ करना, फैलाना, एसारना ।

जिस्तित तदः (वि॰ ) लटकामा हुम्रा, हेगा हुम्रा, ब्दमा हुग्रा । किहा, किलोल। सिनिया, लिया दे॰ ( हरी॰ ) उछच क्द, सेल,

जम्बी (स्त्री॰) देंची, वही।

लम्बी सास भरना दे॰ (या॰) रोना, विवयना, विज्ञाप वरना ।

जनबोद्र तत्० ( ५० ) गर्वेरा, तथनायक, विनायक, यज्ञानन, बड़े पेट बाला ।

लम्सा दे॰ ( पु॰ ) क्षमधाना, खरहा, शहक, ससा । जग तत्० ( पु॰ ) धलव, नारा, ध्वस, विनारा, ताल, हार, जीन, मझ, खबळीत ।—शालक (डु०) गोद किया हुआ बातक।

लद्धाँ दे॰ ( पु॰ ) सच्या, बाँटी, सेंटी।

जजक दे॰ (स्त्री॰) मन की चाह, इरहा, श्रमिलाय, उल्लेख, बहा, तरा, उरमुकता।

जलकता दे॰ ( कि॰ ) पाइना, नरसना, रुग्नुक होना, अक्षिक्त होना ।

लालकाना दे॰ (कि॰) स्रोम देना, मोहित काना, उत्करित्र काता. सहाना, सराहामा ।

प्रोत्साहन यात्र्य :--ना ( कि॰ ) सामने के लिये थलावाः प्रकारका ।

खलगंडा है॰ ( पु॰ ) थानर, कपि, मईद ।

लंलचाना दे॰ ( कि॰ ) ठासाना, लुभाना, लहवाना । लाजन वर्॰ (पु॰) इन्हल, कीनुक, खेल, फ्रीझ, श्रत्यन्त दलार में पुत्र की भी शृत्र में सलन कहते

प्रियोग स्त्री। ललमा सत्० ( म्त्री० ) महिला, गौरी, स्त्री, कामरका

ताता दे॰ ( पु॰ ) वालक, लड़का, छोरा, छोस्ता। (वि०) मित्र, दुलारा, एकलोना, श्रातिसय प्रिय।

वारस्य ।

राजाम तर्॰ ( वि॰ ) सुन्त, मनोहर, श्रेष्ठ, उत्तम, भूष्य । सिहायना, चक्क । लित सन्० (वि०) सन्तर, मनोज्ञ, मनभावन, लिता तत्॰ (स्त्री॰) एक गोपी वा नाम, सन्त्री।

लियाना दे॰ ( कि॰ ) फुमलाना, बहलाना, वश में वरना, परचाना, धपने में मिलाना । ~

जली दे॰ (स्त्री॰) वालिका, ह्यासी, लड़की। जहीपसी दे॰ ( प॰ ) चापतसी, सरामद, अलावा पुसलाया ।

ताच तत्॰ ( पु॰ ) चया, निमेप, पत्त, भित्रगणित का एक भाग, समचन्द्र का बड़ा बेटा । (वि॰) लेश, अरूप, थोड़ा, स्यून, फम ।

लवक तत्० ( पु॰ ) वरवेत्रा, करने पाला ।

लयह तत० (प्र०) ब्रुच विशेष का प्रल। जवस्य तत्॰ (पु॰) जोन, निमक। -समुद्र (पु॰)

खारा महस्य ।

कवर्णाम्यु वद॰ (पु॰ ) खारा पानी, स्नारा समुद्र,

लवणासुर ( १० ) मधुरैल के पुत्र का नाम । स्तय निर्मेष ( पु॰ ) मश्य समय, धेर्म सम्य । जनमात्र (वि॰) योड़ी देर, इस मात्र !

लयलीश ( पु॰ ) बहा ही चीटा, तगरमा। जवन १५० ( प्र० ) महती, वहाई ।

तिया है॰ (यु०) वर्ची विशेष, बरेर प्रची। [धस्त्र । तापास तर् ( पु ॰ ) हैं पत्रा, ब्रामी, मंत सादने हा

खबार (वि०) मूत्रा, श्रसत्वभाषी। लशटस्पशरं दे॰ ( थ० ) उल्हापुल्टा, किसी प्रकार, किसी भौति। लशुन तत्० ( पु॰ ) लहसन, कन्द विशेष । जपन, लपण ( पु॰ ) सहमण !--पुर (पु॰ ) नगर

विशेष. लखनङ । लवित (पु०) चाहा हुआ, देखा हुया। लस दे॰ ( पु॰ ) चिपचिपाइट, गोंद, तरी, सार । स्यस्ता दे॰ (कि॰) चिपचिपा होना, गीला होना। सिंहना, सजना। लसना दे॰ (कि॰ ) शोभित दोना, शोभा पाना, **स्तरात्रा दे॰ ( वि॰ )** चिपचिपा, छसदार, गे।देछा । लसा (स्रो०) इन्दी, चिपटा हन्ना ।

स्तित तद॰ (वि॰ ) शोभित, विशक्ति, छिन्त, प्रत्यच्च, श्रांखों के सामने । लुसियाना दे॰ (कि॰) इसइस होना, चिपकना,

चिपचिप होना। ल होडा दे० (पु॰) उसेर, एक वृत्त विशेष, श्रीर उसका फल. यह फल जसदार होता है।

- लम्त (प्र॰ ) धका इथा । लस्सो दे॰ (स्त्री॰ ) भक्ष्य विशेष, दुध और पानी मिला हथा सोजन उक्सन, फन्दा।

लहँगा दे॰ ( पु॰ ) र्घावरा, फरिया, स्त्रियों के पहिनने का एक प्रकार का कपटा जिसे वे कमर में याँच कर पहनती हैं।

लहुक दे॰ (स्त्री॰ ) चमक, मळक, डजाला, प्रकाश। लहकना दे॰ (कि॰) चमकना, बलना, उनाला होना, प्रकाशित होता, जलना ।

लहकाना दे० (कि॰ ) बहकाना, गहगहाना, आग जनाना, याळना ।

लाहकारना दे० (कि०) समकारना शब्द सं थादर करना, दिलावटी चादर करना ।

साहकावद दे॰ (स्त्री॰) चमक, दीप्ति, प्रकाश, श्रीमा । लहकीला दे॰ (वि॰) चमकीचा, जगमगा, पकाश-शीछ ।

जहकौर या जहकीचर है • (पु॰) विवाद की एक रीति, वर के। दही चीनी खिळाना ।

लह्नू दे॰ (पु॰) छे।टी देखगाओ ।

लहना दे॰ (कि॰ ) लगना, ठहरना, पाना, खाना, (प्र॰) कर्जं, ऋषा, देना। लहबर दे॰ (पु॰) भीड़, तीता, सुग्ता । लहर तद् (खी०) लहरी, तरझ, गङ्गा या महियों का हिलारा, रङ्ग रङ्गने की एक प्रक्रिया, विष चढने का पर्व, हिलोगा।

लहरना दे॰ (कि॰ ) तरङ्ग उठना, हिळकोरा सारना, जलन होना, जलने लगना, श्राय लगना ।

लहरवहर दे॰ (ब्रो॰) सैम्माग्य, सम्पत्ति, धन ।

लहराना दे॰ (कि॰ ) बदना, तहर मारना, तरङ

लहरिया दे॰ ( पु॰ ) वस्त्र विशेष, होरिया, रङ्गीकी ळहरदार घारियों का कपड़ा, एक विशेष रीति से रहा हमा कपदा।

लहरी दे॰ (खी॰ ) मनमाजी, बच्छक्कर, घोडा, मनमाना काम करने वाला।

लहलहा दे॰ (वि॰) विकसित, प्रफुछ, फुटा हुआ। लहलहाना दे॰ (कि॰) खिल्मा, फलना, विकसना. विकसित हेरना ।

लहत्त्वद्र दे॰ (१०) " खेल्ट " देखे। । लहलोट दे० (विः) जी डधार ले के न दे। सहस्रत दे० (प्र॰ ) शरीर के जपर जन्म से उत्पन्न चिन्ह विशेष, महोसा ।

लह्युन दे॰ ( पु॰ ) छग्नुन, कन्द विशेष ।

लहस्तिया दे॰ (प्र०) धीरे का एक भेद, एक प्रकारका दीरा। लहाछेह (ग्री॰) शीव्रता, जरदी ।

लहास (क्षी॰) नीका वाँधने की डोरी ! लहासी दे॰ (बी॰) रस्सा, बुर्गे, लहास । लहियत (कि॰) पाता है।

लह दे॰ ( पु॰ ) रुधिर, रक, जोह, शोधित ।---—लडाव (प्र॰ ) खुन में सरावोर I—ल्रहान

(वा०) रुधिर पूर्ण, लोह से भरा हुआ। लाई दे॰ ( ली॰ ) लावा का लडह, चवैना, मूँजा भिक्षी । शहा ।

र्जांक दे॰ (पु॰) कदि, कमर, छम्रू, भूसा, जासा,

लाँध दे॰ ( पु॰ ) फर्लान, मृद, उजल, कुर्लीण !

लांचना दे॰ ( कि॰ ) उत्तरना, पार होना, पार बाना, जाठ दे॰ ( पु॰ ) मेहा धाम्म, मेहा चीर छम्बा क्दना, फरिना। लाला देव॰ (धी॰) लाल, महाबर, महाबर का रग, क्षा । िमे कथित ग्रये। लात्तिशिक तत् ( वि ) बच्च युक्त, स्रच्या मृति ' जारत दे॰ ( पु. ) संख्या विशेष, ख**द**, सी हजार की संख्या, छाइ, छाचा, जन्त, साही । लास्ती दे॰ ( स्री॰ ) लाही का रंग I साग दे॰ ( पु॰ ) हेप, विरोध, बैर, शब्रुता, बिह्रेप । लागत दे॰ ( स्ती॰ ) मेाल, दाम, मूल्य ! लागना दे (कि ) भिद्रता, विरोध करना, छप-द्विप, शत्र, विरोधी । टाना, छगना । स्तामी दे ( सी ) स्तेह, द्योह, प्यार । ( पु० ) स्ताम दे॰ (वि॰) चलने वाला, पिठचम्, धनुवायी, च्चिराई, मीरीगता, सुस्थवा I साध्य तत्॰ ( पु॰ ) लघुता,श्रोद्धाई, श्रद्भता, नीवता, लाङ्गल तन् (पु.) इछ, जिससे खेव जोना थार बोया जाता है।—ी ( ६० ) बचदेवजी,जलपोपर, नारियल ।-कोटि (प्र॰) इन के मँह पर बगा हबा छोडे का फाछ। लाङ्गूल ठत्• ( पु॰ ) प्रदः,पशुर्धों का श्रद्ग विशेष । —ी (प्रः) क्षिका बीज, वान्रः। जाची (स्त्री॰ ) इलायचा । लाज तद् ( सी॰ ) रुजा, सङ्घोष, शर्म । —चन्त (वि॰) सबीटा, कुलबन्त । जाजा तत्० ( पु० ) लावा, गीब, खोई, धान का लावा । लाजावर्त्त तर्॰ ( पू॰ ) मधि विरोष, रावटी । जाञ्ज्ञन तत्। ( g. ) चिन्द, चपराघ, फल्द्र, दाग. [ बुराई । घरवा । साञ्चना तद् ( स्वी • ) निन्दा, तिरस्कार, चपनान, लाज्ञित तत्र (वि०) निरस्हत, निन्दित, भप-बो मल विशेष गिरता है। मानित । लासा दे॰ ( पु॰ ) लम, मेंन गादि के व्याने के समय साद नव ( प्र ) देश विशेष, खंमा, साम। ब्राचीन, प्रशना, जीर्घ । लाटी तत्। (धी०) कांन्य की एक रीति का नाम, लाट देश की छी। (दे॰) फॅकड़ी।

सम्मा. केल्ह का खाटा। लाठी दे॰ (स्त्री॰ ) लक्दी, सेरा। लाड दे॰ (प्र॰ ) होह, प्यार, दलार 1---लडाना (वा॰) प्रेम करना, दुलार करना, दुलार से विज्ञाना । लाडला दे॰ ( वि॰ ) प्यासा, इन्हास, ब्रिय । जाइली दे॰ ( स्त्री॰ ) प्यारी, दलारी, ब्रिय । लाह् दे॰ ( पु॰ ) लड्हू, में।देक । लात दे॰ (स्त्री॰) पैर। लातिन (स्त्री • ) मापा विशेष, लैटिन । लाद दे॰ ( छी॰ ) बोम, भार, धन्तडी, हृदय । लादना दे॰ ( कि॰ ) मरना, श्रोमता, भार भरना। लादिया दे॰ ( प्र॰ ) लाइने वाना । लादी दे॰ ( स्त्री॰ ) गउरी, गदहे पर का योक्त । लाद दे॰ (वि॰) बदुर, खादने येग्य, लासने के उपयुक्तः । लाना दे॰ (कि॰) ले बाना, पास ले बाना। लापक ( पु॰ ) गीदड, सिवार । लाफना दे॰ ( कि॰ ) कृदना, फाँदना, हाँफना । जाम दे॰ ( पु॰ ) प्राप्ति, नका पाना, सिळना, सुद । लार दे॰ (पु॰) मणि विशेष, दुणरा, दुलक्या, प्रिय प्यारा I (वि०) राल रह का. रक वर्षो । —बुसक्कड़ (पु॰)यहत बहा मुखं, जो स्वयं मूर्व हो, परन्तु अपन की अधिक बुद्धिमान नमके। जालच दे॰ (पु॰) लाम, तृग्वा, चाह, हुच्छा, धिस्राप । लालची दे॰ ( पु॰ ) होमी, म्वार्थी। लालड़ो दे॰ (स्त्री॰ ) मानिक, खुद्धी। खालन दें॰ ( पु॰ ) पालन करना, धेम पूर्वक पालना वामना, वापण करना। लालना दे॰ ( कि॰ ) पाछना, प्यार से विज्ञाना । लाजसा तर्॰ ( म्त्री॰ ) इच्छा, मनेसय, श्रमिद्धाय। जाला दे॰ (पु॰ ) कायम्य, ज्ञानि विशेष, पटवारी l लालाटिक तर्० (वि॰ ) छलाट देव कर शुनाशुम कहने वाला, परमाग्योरजीत्री, माग्याघीन, प्रार-ब्बाजीन, साम्य का भरीमा रखने वाला । 🕠

त्तात्तित ( पु॰ ) दुछारा हुआ, पाछा हुआ, पेपित । लात्तिस्य तद॰ ( पु॰ ) मनोहरता, रमसीव्रता, सुन्दरसा ।

लाली ( स्ती॰ ) तहकी, प्यारी, तत्ताई । लाव दे॰ ( पु॰ ) रस्ती, वहास । लाकाग्र तत॰ ( पु॰ ) सन्दरता, शरीर की स्वाभाविक

प्रमा जिससे सुन्दरता उत्पन्न होती है । लासलाव दे० ( ५०) स्टाम, चाह, श्रमिलाप, तृष्णा ।

लावलाव दे॰ ( पु॰) क्रीभ, चाह, श्रमिलाप, नृष्णा लावलाव दे॰ ( पु॰) लाभ, पाहि, वड़ती, वृद्धि । लावा दे॰ ( पु॰) खील, खाई । लावू दे॰ ( खी॰) बीका, कदृदू ।

लास ( पु॰ ) नृत्य, शस्त्र, मोद ।—क ( पु॰ ) मयुर, कत्त्रक, नचैया।

लासा दे॰ (पु॰) चेप, गोंद, जो चिड़ियाँ पकड़ने के काम में धाता है, फैंदा ! [ टाख, लाही ! लाह तद्॰ (पु॰) लाम, प्राप्ति, चेमकुराल, मझल, लाहा तद्॰ (पु॰) लाम, प्राप्ति, टिघ !

लाहा तद्० ( पु॰ ) लाम, प्राप्ति, लव्छि । लाही दे० ( खी॰) लाल, लाजा, तारी, सपँप, सर्थो, मतीन कपढा ।

ज्ञहोर ( go ) पक्षाय की राजधानी।

तिस्त्रत (प्र॰) तमस्त्रक, द्रीप, चिट्ठीपत्री । [ चिट्ठी । तिस्त्रतङ्ग, तिस्तर्यत दे॰ (प्र॰) तेस्त्र, नियमयः, तिस्त्रता दे॰ (क्षि॰) चष्पर यनामा, तिस्त्राई करना । तिस्त्रती तद्द॰(सी॰) कटम, सिलने का साधा, सेक्षमी | —द्रास्त्र (प्र॰) तेस्त्रक

लेखना — दास ( पुण्) तायण । लिखन्त दे० ( पुण्) प्रारम्ब, भाग्य, क्पान, लनाट, लिखा हथा।

त्तिखा दे० ( पु० ) प्रारम्प, होनशार, भवितन्य । त्तिखाई दे० ( खी॰ ) किखना, किखने का काम । त्तिखावट दे० ( सी॰ ) केख, श्रवरों की वनावट । त्तिखावट दे० ( सी॰ ) केख, श्रवरों की वनावट ।

तिङ्ग तत् ( पु॰ ) पुरुषेन्द्रिय, पुरुष चिन्ह, चिन्ह, चचया, शरीर विशेष, कारण शरीर, शिवजी की विण्डी।

निसु ( पु॰ ) एक प्रकार का फन । निम्प्रज्ञी दें॰ ( खी॰ ) इस्त्र, पेतारी । निस्टामा दें॰ ( क्रि॰ ) सुस्टामा, पौड़ामा, खुदा देना । निस्ट्री दें॰ ( खी॰ ) मोटी रोटी, वाटी । जिथड्ना दे॰ (कि॰ ) छथाड्ना, श्रपमानित करना, तिरस्कार करना।

लिथाइना दे॰ (कि॰) पद्माइना, लयाइना। लिपटना दे॰ (कि॰) चिपकना, सटना, सिटपिटाना। लिपटाना दे॰ (कि॰) सटाना, मिझाना, युक्त करना। लिपटाना दे॰ (कु॰) चिपटान, सटान, मिलाना। लिपटान दे॰ (कु॰) चिपटान, सटान, मिलान।

लिपड़ों दें॰ (स्त्री॰) पुरानी पगड़ी। जिपवामा दें॰ (क्रि॰) पुतवाता, पुताना, चौका दिळाना, पेसतना चलवाना।

जिपाई दे॰ ( स्वी॰ ) बीपने का काम । विधि तत्॰ ( सी॰ ) बेप, बेस, इस्तावर, इस्तबंख । —कर ( पु॰ ) बेसक, जिसने वाला । जिस्त ततः ( वि॰ ) लिपा इत्था, विषा पेता ।

जिबलिया दे॰ (वि॰) लसल्सा, बिपचिपा, लबल्या। जिल्ह्या दे॰ ( पु॰) चपत, चमेटा, धौज घप्पा। जिम दे॰ ( खी॰) कलङ्क, दोप, श्रपराध, हांसा, चिन्ह, जनसा।

त्तिये दे॰ ( घ॰ ) वास्ते, निमित्त, तदथे, हेतु, हेत्वर्थ । जित्ताना दे॰ ( कि॰ ) चाहना, इण्डा करना, तळ-चाना, तोम करना, तृष्णा करना।

जिजार ( पु॰ ) ळळार, क्वाळ, प्रावट्य, नसीव । जिजाना दे॰ ( क्षि॰ ) बुजवाना, श्राक्षान करना । जिजोळाना दे॰ ( बा॰ ) साथ बुळा ळाना, साथ जे कर जाना ।

लिहाफ दे॰ ( पु॰ ) रहें मरी हुई मोटी रहाई । लिहाड़ा दे॰ ( पु॰ ) तुष्छ, नीच, श्रथम, कदाचार, दुराचारी, तुष्छ ।

लीक दे॰ ( स्त्री॰) रेखा, चिन्ह, पगडण्डी । लीख तरु॰ ( स्त्री॰) सिर के वार्तों की छोटी जूँ। लीचड़ दे॰ ( वि॰) कृष्ण, क्ष्यूत, श्रर्थपिशाच, धन-दास, सुस्त, डीखा।

लीची दे॰ ( स्त्री॰ ) फल विरोप, एक वृत्त श्रीर इसके फल का नाम।

लीभी दे॰ ( बी॰ ) याद, मल, तत्रब्रुट । लीतरा दे॰ ( पु॰ ) पुराना जुता, हटा जुता । लीद दे॰ ( बी॰ ) बोड़े की विष्ठा ! लीत तत्॰ ( वि॰ ) तन्मय, तस्पर, श्रासक्त

लीन तत्॰ (वि॰) तन्मय, तत्पर, श्रासकः, दूधा हुन्ना, मञ्जा लीपना ( कि॰ ) पेतना, लेपना, योपना । लीवड़ दे॰ ( पु॰ ) बीवड़, पाँक, पुड़ ! [की शान्ति । लीम दे॰ (पु॰) सन्यि, मेब्र, मिलाए, शान्ति, विरोध लीमू दे॰ ( पु॰) नीलू, विद्युषा । लीर दे॰ ( डी॰) नील्ड, विद्युषा । लील तव्॰ ( पु॰) नील्ड । (वि॰) नील्डा, नील्ड रंग । लीलना दे॰ ( कि॰) निगलना, घीटना, गलाध करण, गले के भीतर करणा ।

जीजहि (खी॰) विनाधम, खेवही खेबमें, घनायास (कि॰) निगळ जाय। [ यनुस्रय । हिला तर्य (खी॰) क्षीडा, पिदार, खेळ, कीतुक जीजायती तर्य (खी॰) कीडा, पिदार, खेळ, कीतुक जीजायती तर्य (खी॰) विळासवती खी, विळास युक्त खी। प्रसिद्ध च्योतिर्वेत्ता भारकाशायों की कन्या, कहते हैं सारकारचर्य का प्रसिद्ध पारी-गियत हर्ग्डों के नाम पर रचा गया है। जगह जगह पर रस प्रस्य में भारकाशायों ने जीळावती है नाम का उच्लेख किया है। जिससे मालुम होता है कि इस प्रस्य की श्रोत्री उनकी कन्या कीळावती है भी।

ह्यक दे॰ ( पु॰ ) माकार से गिरने वाला सारा, सू । ह्यकना दे॰ ( कि॰ ) दिवना, गुप्त होना । ह्यकन्द्रा दे॰ ( पु॰ ) दुरावारी, दुष्ट, दुष्ट्रत, लुचा, लग्दर।

ह्यका (वि॰) गुप्त, दिवा हुआ, !—ञ्चन (पु॰) यञ्जन विशेष, जिसके श्रीकों में छपाने से लगाने याला श्रदरव है। जाता है !

पाल परंदे हा बाता है। विका है करता । विद्याना, दिक्ता, ग्रेस करता । विद्याना, दिक्ता, ग्रेस करता । विद्याना, देंका, ग्रेस करता । विद्याने दें ० ( धी० ) नाती, बी। व्यव दें ० ( धी० ) निता, केवल, नंगा, वयाहा । व्यवर दें ० (खी० ) पूरी, तेहाती, व्यवरा, वृष्टता । व्यवरा दें ० (खी० ) पूरी, तेहाती, व्यवरा, वृष्टता । व्यवरा दें ० (खी० ) पूरी, तेहाती, विदेश । व्यवसारी । व्यवसार दें ० (खी०) मक्ता, क्ष्मित्री विदेश । व्यवसारी । व्यवसारी विद्याना दें ० (खी०) ल्यां का स्वीत । व्यवसारी विद्याना दें ० (खी०) ल्यां विद्याना विद्याना दें ० (खी०) ल्यां विद्याना विद्याना विद्याना विद्याना । विद्याना विद्याना विद्याना । विद्याना विद्याना । विद्याना विद्याना । विद्याना विद्याना । विद्याना । विद्याना । विद्याना । व्यवसारी । व्यवसारी विद्याना । व्यवसारी विद्याना । व्यवसारी । व्

लुटवैया द० (५०) लूटने बाला, हव, बदमार, धूर्च । लुटाना दे० (कि०) पवाना, छोना, बहाना, दे देना, बौट देना ।

लुटिया दे॰ ( सी॰ ) झोटा लोटा । स्नुटेसा. स्नुटेस्ट दे॰ (पु॰) स्ट्र करने वाबा, सुटर्येया । स्नुटेस दे॰ (पु॰ ) विगाइ, नाय, स्पंत, स्ट्रयसीट । स्नुटेन (पु॰) घोड़ा गया चादि की यकावट दूर करने के खिये जमीनपर कोटयेट करना ।

लुड्को दे० (पु०) कान का पुक्र प्रकार का गहना। लुड्को द० (सी०) झोटा लुड़का। लुड्सका दे० (कि०) हुसमा, हुसकता, दसकता।

लुड्जुड़ी दे॰ (ची॰ ) हुन्त, लुड़कन । लुड़कता दे॰ (कि॰ ) गिरना, गिर जाना, दड़कना । लुड़ाना दे॰ (कि॰) थगोरना, बोहना, गिररना, युव से फूट कादि के खबग करना ।

लुढ़िया दे॰ ( पु॰ ) खोटा बोड़ा, बोड़ा, बहा, बिससे मसाला चादि पीसा जाता है। लुढ़ियाना दे॰ ( कि॰ ) कपडे सीना, टाँडे दिये हुए

कपडे के। सजबून सीना। सुचिद्रत (पु॰) चुराया हुमा, ध्वरहन। [पूँठ का। सुपहा, लुंडा दे॰ (वि॰) यंडा, पुष्क्रदीन, बिन सुतरा दे॰ (वि॰) बडबरिया, बक्रवारी, लपी, सूठा,

धसत्यवादी, निन्दक, निन्दा करने बाला । स्नुनाई दे॰ (वि॰) लावण्य, निमकीनपन ! स्नुनिया दे॰ (ची॰) त्निवा, एक घास का नाम, एक जाति का नाम।

ह्यपरी दे॰ ( स्त्री॰ ) पर प्रधार का मोग, उपसी । ह्यपह्यप दे॰ (कि. ) पष्ट चादि के साने का ग्रन्स विजेप । ह्यप्त तद॰ (दि॰ ) नष्ट, विष्यत्त, ऑसों की भोट, यदर्शन, ग्रुस। [ दवा, धीयपि पिण्ड । ह्यपदी दे॰ ( स्त्री॰ ) खेर चादि के क्रिये पीनी हुई

लुमदी दे॰ (को॰) बेप चादि के बिसे पीनी हुई लुज्य तत्॰ (वि॰) [लुम्+क] डोमी, सनूष्य, नृष्यायुक, सार्थी।

लुञ्चक तद॰ (पु॰) ध्याच, बहेबिया, विकासी । लुसाना दे॰ (कि॰) लंबचाना, लोस देना, लोस दिखाना। लुग्दक (पु॰) पारी करने बाटा, पोर, नाराका पक लुपको दे॰ (बी॰) सुदृषी,कान में पहनन का गहना। लुत्याडा लुहंडा है० (पु-) लोहे था इण्डा। लुत्रा दे० (पु-) लहुरा, खोटा, कनिष्ट। लुहाङ्गी, लुहांगी दे० (खो०) लोहे से मड़ी हुई खाडी। लुहांग दे० (वि॰) श्रष्ट सरा, रक्तपूर्ण, रक्तपय। लुहांर दे० (पु॰) जानि विशेष, लोहा का काम करने वाली लावि, सोहाकार। (खी०) लुहारिन।

जू दे॰ (स्त्री॰) उच्छवायु, गत्म बताम । जू दे॰ (स्त्री॰) जन्ति सकड़ी, अधकती, अधदम्ध ।

लूक दे॰ (स्त्री॰) हवा विशेष, गरम वायु, लू।
—ट(वि॰) प्रधवता ल्याह।

—८(।व०) प्रधनना, सुप्राह। स्तुक्तरो दे० (स्त्री०) स्त्रोसही।

लूक्तना दे॰ (कि॰) लू लगना. लूसे जलना, दग्ध होना, वि्पना।

लुक्तवाही दे॰ (पु॰) अगवाही, होली के दिन का एक प्रकार का नृज निर्मित दंगड़, शिक्समें आग वालते हैं। लुम्हा दे॰ (र्जा॰) जलती ककड़ी, चिनगारी, लपट.

लूख दे॰ (स्त्री॰) श्राग, लूक, ज्वाला। लट दे॰ (सी॰) चोरी, श्रपहरस, श्रपहार, डकैती,

डाँका ।—खसोट ( स्त्री॰ ) लुहस. डाँका । लूटना दे॰ ( क्रि॰ ) अपहरए करना, टगना, डाँका

मारना । लूटक ( पु॰ ) लूटने वाला, ठग, कमरथंद ।

लूता तव॰ ( स्त्री॰ ) महत्त्वी, एक प्रकार का कीड़ा जो जाता वताता है। संस्कृत में जिसे ऊर्शनाम स्वर्यात रेहाम का जीवा कहते हैं।

लून दे० (पु) नेतन, लवच, निमक, काटा गया। लूमिया दे० (पु०) जाति विशेष, जो नेतन निकासने का पेश कहते हैं। सारा, एक पैष्मे, का नाम, नैकटार।

लूनी दे॰ (स्थी॰ ) माखन, मन्खन, नैनृ, नवनीत । लूना दे॰ (धि॰ ) पंगा, हटे पैरों वाला । लहा दे॰ (स्थी॰ ) ल, लक ।

लूह दे॰ (स्त्री॰ ) ख, लूक। लहर (प॰ ) लकेंडा, लक गिरा ह

लृहर ( पु॰ ) खुकेब, लूक, गिरा हुझा तारा । जे दे॰ ( घ्र॰ ) तक, तकक, ध्रवधि, पर्यन्त ।

तोई दे (स्त्री ) माँडो, माँड, एक प्रकार का भाजन। विता घी चीनी का श्लुखा जिससे काराज़ चिप-काया जाता है। र्लेंड़ो दे॰ (स्त्री॰) मींगनी, बकरें काहि की बीट। — पु॰) एक तरह का डरपोक कुत्ता, बि॰ नामई, धसमर्थं।

लेंड़ा दे॰ (पु॰) श्रन्तःसार शून्य फल, वैधा फल, खोखला फल, सेड़ श्रादि का सुंड ।

लेख तत् ( पु॰ ) तिबित, तिखतंग, प्रयन्त्र, रचना, तिखावट।

लेखक तव् (पु॰) लिखने वाला, लिखने का काम, करने वाला, लिपिकर, ग्रन्यकर्ता।

लेखको तद् ( स्त्री॰ ) लिखाई, बेखक का काम । लेखन तद् ( पु॰ ) सीपि, खिखाई, लिखावट । लेखनी तत् ( स्त्री॰ ) खिलनी. विजने का साधन,

लेख पत्र ( पु॰ ) ताड़ का पत्ता । लेखा दे॰ ( पु॰ ) गिनतो, गणित, हिसाव ।

लेख्य तत्॰ (बि॰) चिट्टी पत्री, तिखने योग्य, चित्र, तसवीर।

लेख्यगृह ( पु॰ ) दफ़्तर, कबहरी,आफ़िस । लेज दे॰ ( स्त्री॰ ) रस्सी, डोरी ।

ले जाना दे॰ (कि॰) ले भागना, उठा ले जाना, दूसरे स्थान पर रखना।

लेजुर दे॰ ( स्त्री॰ ) रस्सी, डोशी लेज। लेजुरी दे॰ ( स्त्री॰ ) देखों लेज।

लेट दे० (पु०) गच, अकान धादि को पक्षा बनाने के लिये चृता धुरात्री धादि का बना लेप। ——लगाना (कि०) लोटना।

लेटना दे॰ (कि॰) सोना, शयन करना, श्राराम करना, विश्रास करना।

लेडगना (कि॰) चेारी करना ।

लेमदेन दे० ( पु॰ ) व्यवहार, व्यापार ।

लेना दे॰ (फि॰) ग्रहण करना, श्रपने श्रविकार में करना, पकड़ना। [स्पाने की दवा, सलहस। लेप तत्॰ (पु॰) पोतने की वस्तु, अग्र श्रादि पर लेप हुन (फि॰) संग सोना, से जाना, नाश

करना, विगाइना।

लेपना दे॰ (कि॰) पोतना, लेप लगाना। लेपन (पु॰) लेपने की वस्तु, मरहम, उबटन इस्मदि। जे पाजक दे॰ ( पु॰ ) धर्मपुत्र, पाला हव्या प्रज. पोसा हमा बेटा, पोप्यपन । पोसना । ने पालना दे॰ (कि॰) बेटा के समान पालना. जे मरना दे॰ ( वा॰ ) फलक्क लगाना, दोपी करना. थपने साथ नष्ट करना, स्वय खरात्र होना दसरों को भी खराव बरना । ने रसना दे॰ (कि॰) सद्यय करना, सबह करना. बटोरना. एकत्रित करना । ले रहना दे॰ (कि॰) सङ्ग रखना, साथी धनाना, अपने अधिकार में कर लेना। जेरू. लेस्प्रा दे॰ ( पु॰ ) वन्छा, बङ्गा। केला दे॰ ( पु॰ ) भेड का बचा, मेंमना, छोटी भेड़ । जेल्लट दे॰ (वि॰) लहलुट, लेकर सदेने वाला। ले लेना दे॰ (बि॰) छीनना, छीन खेना, लटना, ससीटना । केंजिह ( पु॰ ) साँप, सर्प, नाग । नेव दे॰ ( छी॰ ) मीत की पपड़ी, छाप । लेवा दे॰ (पु॰ ) प्राहक, खेने वाला, मट्टी ग्रीर राज जो यहलोई की पेंडी में इस लिये खगाई जाती है जिससे वह जाते नहीं ।- हेई ( स्त्री ) खेनदेन, व्यवहार, व्यापार । लेवार दे॰ (५०) गीली मिट्टी, मीत पर द्वाप लगाने को मिर्टी, बेप, खेवा। लेवास दे॰ (पु॰ ) गव, लेट। कें प्रेया दे॰ (पु॰) लेने वाला, लेवा, प्राहक। क्रीण तत्० ( पु॰) श्रत्य, लघु, धोबा, स्वरूप, श्रत्यत्प, लव, मात्रा। ियर बेंद करना। लेसना दे॰ ( कि॰ ) जीपना, पोतना, मद्दी से योप जेसाजेस दे॰ ( पु॰ ) निपाई, चारो श्रोर लीपने वा काम होता। केस ( पु॰ ) भूमी मिली हुई मिट्टी जो भीत में खगाई जाती है। लीपपोत्त। भिज्ञ । क्षेद्धन मन्॰ ( पु॰ ) चाटना, ग्रवजेहन, पतन्ती वस्तु का जेइ ( स्प्री॰ ) बरुदी, शीवना, उनावली । जेहना दे॰ ( पु॰ ) चारा, घास, पाछा । लेही दे॰ (स्प्रीं॰) चारे या बना विपकाने का पदार्थ ।

लेहा नत्० (गु०) लीपन करने योग्य, श्रवलेह.

भवलेहन करने की वस्तु, चाटने योग्य ।

र्णेस दे॰ ( ग़॰ ) तैयार, प्रस्तत, बना बनाया, सिक ( ३० ) तका। लोई दे॰ (स्त्री॰) धुस्मा, दन की बनी श्रोदने भी वस्त, गंथे माटे के गोल गोल पिएड, जिन्हें वेल वर पूड़ी तैयार की जाती है। लों दे॰ ( ग्र॰ ) सक. प्रयंन्त. ग्रवधि । लेंकिया दे॰ (स्त्री॰ ) क्द, शाक विशेष। कोंग (स्थ्री॰) एक तरह को गरम मनाला । देला. घोंधा । लींद दे॰ ( पु॰ ) श्रधिक मास, प्रत्योत्तम महीना । लोंदा दे॰ ( पु॰ ) पिल्डा, मिही श्रादि का पिएडा। लाक रत्॰ (ए॰ ) लोग, जन, मनुष्य, सुबन, द्वीप, मनव्यों का वामस्थान ।--पाल (पु॰) रागा, दिकपाल । लाकना दे॰ ( कि॰ ) उपर से गिरती हुई वस्तु की यीच ही में परुड़ लेना। परुड़ना, गोचना, इलना । लेकिनाथ ( ५० ) राजा, विष्यु, ब्रह्मा, शिव । लोकप ( पु॰) लोकपाल, लोक या पालने वाला. रोजा । किमजा, रमा । क्रोकमाता (स्त्री॰ ) लोगों की माता, कक्सी, क्षोकरा दे० (पु०) चीयत, वटा वपता। क्षेमिक्षाचन ( पु॰ ) सर्व, भास्कर, सरज । लोकाप ग्रह ( पु॰ ) बदनामी, खेकिनिन्दा, धपकीर्ति को। सर दे॰ ( ५० ) हथियार, जोहे का पात्र। कीखरी पु॰ ) बीमडी, हँडार। कींग तर्० (पु०) क्षीक, मनुष्य, अन्। लोगाई दे॰ (स्त्री॰) लुगाई ह्यी, नारी, महरारू। लीचन तत्० ( पु॰ ) धाँख, नयन, मेत्र, घन्न । जीचना (स्त्री॰ ) सुन्दर नेत्रवाली, सुन्दरी। लीटन दे॰ (स्त्री॰ ) छपटन, नेत्र, नयन, चन्नु, श्रींख, पटकन, मगडलिया।--कत्रृतर (पु॰) वर्गात विशेष, कतृतर की एक जाति । [पटकना म्याना । छोटना दे॰ (कि॰ ) तबफना, छटपटाना, पटरना, जोटपाट दे॰ ( गु॰ ) नलफन, पटकन । लोटा दे॰ (पु॰) जल पान विशेष । जिता है, बद्दा । लोडा दे॰ ( पु॰ ) वह पत्थर जिससे समासा पीसा

तांही दे॰ ( स्त्री॰ ) हेवा लोहा, लुड़िया । लोध्य दे॰ ( पु॰ ) मृतक, मृतक शरीर, मुद्दां, शव । लोध्यरा दे॰ ( पु॰ ) मॉस का पिच्छ, योटी । लोध्या दे॰ ( पु॰ ) योरा, थेला । लोध्यी दे॰ ( स्त्री॰ ) गठीलां लाठी, लहु । लोदी दे॰ ( पु॰ ) पठामां की जालि विशेष, इस जाति के लोग भी कुछ दिनों तक भारत के राजा रह

चुके हैं।
तोधिया दे॰ (पु॰) जाति विशेष, फिसान, कुर्मी।
तोधिया दे॰ (पु॰) ' सोधिया" देखे।।
तोता दे॰ (पु॰) न्त, जुन, तवय, निमक।[विशेष।
तोता दे॰ (पु॰) मृत, जुन, तवय, निमक।[विशेष।
तोता दे॰ (पु॰) खारा, तवय युक्त। (पु॰) फक्र
तोतार दे॰ (पु॰) खारी भूमि, खार, चार सूमि।
तोष तव्॰ (पु॰) खरश, खदर्शन, नाश, विश्वंस,
खगोचर, ग्रुस।

त्तेपसुद्धा (स्त्री॰) अनस्य ऋषि की पत्नी । त्तेपसुद्धा (स्त्री॰) लोंदा, लेप विशेष । त्तेपपि ( पु॰) लोप करने बाला, नाशकरी । तोषपी ( पु॰) कुपन्ययुक्त इन्य विशेष, की पूप तोषपाना दे॰ ( पु॰) कुपन्ययुक्त इन्य विशेष, की पूप

मं जलाया जाता है! [सेमिया है। सोमिया है। जीविया दे॰ (पु॰) एक सरकारी, जिसका माम वन खेराभ तत् ० (पु॰) एक एक सरकारी, जिसका माम वन खेराभ तत् ० (जि॰) सोदित होना, चाहना, जलवना। जीरमी तत् ० (जि॰) सोदित होना, चाहना, जलवना। जीरमी तत् ० (जि॰) जालभी, जीलुए, छु॰। जेराम तत् ० (पु॰) रोस, रोंगाँ, हँगाँ। जेराम तत् ० (पु॰) रोस, रोंगाँ, हँगाँ। जन्त वियेष। जीराम हो (खी॰) जीरासरिया, कुकरी, जन्त वियेष। जीराम (पु॰) एक ऋषिका नाम, (जि॰) जिसके देह में बहुत याल हों।

क्रियम तक् १ पहुँ प्रशास को ।

क्रीयम तक् १ (५०) खोचन, नयन, नेन ।

द्धीर दे॰ (५०) बाँस्, म्रथु, नयनस्रक ।

क्षीत्र तक् १ (५०) प्रशास, म्रथनस्रक ।

क्षीत्रक तक् १ (५०) फान का एक गहना वियोध।

क्षीत्रस्र तक १ (५०) फान का एक गहना वियोध।

क्षीत्रस्र तक १ (५०) फान को एक गहना वियोध।

क्षीत्रस्र तक १ (५०) असन्त खोभी, लालची, सुन्ध।

क्षीय तक १ (५०) व्याधनी, स्रोमकी।

क्षीह तक १ (५०) यातु वियोध, खीवका।

क्षीह तक १ (५०) आदु वियोध, क्षीत्र धातु।—चुन्

का पात्र, लोहे का वर्तन।—सार ( पु॰ ) लोहे का सत्म, कान्तितार ।
लीह ( पु॰ ) लोहा, अय, आहन।
लोहा तप॰ ( ची॰ ) आहु विवेप, लोह, लोह ।
लोहान दे॰ ( पु॰ ) रुषिरपूर्ण, लुहान, रक्तमय, लोहू
से खद फद ।
लोहार दे॰ (पु॰) लोहकार, लोहे का काम करने वाला।
लोहारा दे॰ (पु॰) लोह का पात्र, कराही।
लोहारा ( पु॰ ) जोहे का पात्र, कराही।
लोहानी ( पु॰ ) जोहे का पात्र, कराही।
लोहानी ( पु॰ ) जोहे का पात्र, कराही।
लोहानी ( पु॰ ) पात्रनों की एक जाति।
लोहानता (कि॰ ज्ञ॰ ) तलवार लेकर लबना।
लोहानजाना (कि॰ ज्ञ॰ ) तलवार लेकर लबना।
लोहिया दे॰ ( वि॰ ) लोहे का, लोहसम्मा।
लोहीं दे॰ ( खि॰ ) लोहे का लोह कहनममा।

बड़ाकर पूरी या रोटी बताई जाती है। लोंहू दें ( पु॰ ) रुबिर, योपित, रकः। [सीमा। स्तों दें ( ज़॰ ) कों, तक, तकक, अवधि, पर्यन्त लोंग तद्॰ ( पु॰ ) तक्क, लांग, पुण विशेष, पुँग-निया, तक में पहिनने का आसूपण विशेष, जुड़ी।

लोंडा दे० (पु०) छोकहा, छोरा, घालक, चाकर, नावने वाला लड़का। [रानी। लोंडिया दे० (पु०) छुकड़िया, लोंडी, दासी, चाकर लों (खो०) गलती हुई बती की ज्याला। लोंकरा दे० (कि०) चक्का, विद्वती चमकना। लोंकरा दे० (पु०) विजलों, विद्युत, इन्द्रभ्रतुण, वड़ी लोंकरा, दार्थ, क्यांकरा दे० (पु०) विजलों, विद्युत, इन्द्रभ्रतुण, वड़ी लोंकरा दे० (पु०) विजलों, विद्युत, इन्द्रभ्रतुण, वड़ी लोंकर कत्० (वि०) सोंसारिक, इस लोक का, इस

लोक में होने वाला। लोकी दे० (की०) पर्वती, ख़ोटी लौका, कद्दू। लोटना दे० (कि०) पलटना, फिरना, बूमना चूम जाना, लोट जाना।

लौटाना दे॰ (कि॰) फिराना, घुमाना, पलटाना। लीन तद् (पु॰) निमक, नोन। लीना दे॰ (कि॰) काटना, कटनी करना। [मात । लीना दे॰ (कि॰) काटना, कटनी करना। [मात । लीन्द, लोंद दे॰ (पु॰) मलमाल, विधमाल, विधमाल, विक् तु॰ (पु॰) धातु विवेष, लोह, लोहा। स्वारी (की॰) मेहिया, हुँबर।

ध यह व्यक्तन का उन्तीतर्मा धर्ष है, इसरा उचारण विचन तत् (पु॰) उक्ति, कथन, वात्रय।—स्यक्ति स्थान दन्त और थोष्ठ है इस कारण इसे दन्त्योध्य कइते हैं। **स्ट्रिम्ब** ।

धश तत्० (पु॰) सन्तान, सन्तिन, कृत, परिवार. घरायाली तत्॰ ( चो॰ ) दश परमपरा, हुल, पीड़ी, पुरुष, पुश्त ।

वशकार ( पु॰ ) धायफोड़ा, डोम, मङ्गी। वंशज ( पु॰ ) वश का, बाँस से उत्पन्न । वंशलोचन (५०) वांस से निकलने वाला एक पदार्थ। घशी तत्॰ ( स्त्री॰ ) बाद्य विशेष, याँस का बना हुआ वात्रा, मुरली, बांसरी।

वशीधर ( पु॰ ) वंशी वाला, श्रीरृच्य । घरय ( वि॰ ) इन्नीन, श्रेष्ठ हुनोत्पत । यर तत्० ( पु॰ ) पन्नी विशेष, यगुला, क्रौज्ञपन्नी । यकुल वद० ( पु० ) वृत्त विशेष, मीलक्षरी का पेड़ । वकपृत्ति ( खी॰ ) पूर्वता, पायरड, द्वत । धका तत्० ( पु॰ ) धोलने वाला, वहनेवाला,

व्याख्याता, न्याप्यानदाता । श्रिभिप्राय प्रकाशन । चक्ता वद्॰ ( पु॰ ) कथन, व्याय्यान उपदेश, यक तत्॰ (वि॰ ) देवा, याँक, तिरहा, हटिल। चर्काको तद् ( छी॰ ) देही बात, ताना मारना,

यलद्वार विशेष, यथा .--

"जहँ स्लोप के बाइसी, श्रास्य लगावे श्रीर। धकउकति तासीं वहत भूपन कवि सिर मार। उदाहरण—–

करि मुहीम श्राये कहि इज़रत मन सब येन। सिवसरजासी गद्रश्रीर ऐंद्र बचि के हैन।

—शिराज भूपसा

धकश्रीया ( पु॰ ) ऊँट। घत स्थल तत्॰ (पु॰) छानी, हृदय, उर स्थल, कलेगा। वतोज सद्० ( ५० ) उरोज, सन, ग्रुच, चूची, दानी। चङ्क तद्० ( वि० ) वक, तिरदा, टेटा, वींका, बुटिस । बङ्किल बत्० ( वि॰ ) देश मेगा। [विशेष, बहाल । बहु तत्० (पु०) धानु विशेष, राँगा वा भस्म, देश यहसेन (पु॰) धगस्य वा धेत्र। धन्न तत्॰ ( पु॰ ) खोपधि विरोप, वाक्य, यचन।

(खी०) बात की सफाई।

चझ तत्॰ ( ५० ) देवताज इन्द्र का श्रस्त विशेष, विजली, विवृत्, हीरक, हीरा. धारुष्ट वा प्रपात थार धनिरुद्ध का पाँच।--दुन्त ( पु॰ ) सूकर, सुधर।--दन्ती (धी०) पीथा विशेष।--नाभा (प॰) भूमेर पर्वत पर रहने वाला एक धम्मर, ब्रह्मा के बर से यह सक्ल देवताओं का श्रवध्य था और बब्रपर नामक एक नगर भी इसे मिला था। तव से सुमेर पर्रत छोड़ कर ये उसी नगर मे रहने लगा था। इद्ध दिनों बाद यह वर के श्रभिमान से समस्त लोक को पीड़ित करने लगा श्रीर स्वर्ग छोडने के लिये इसने इन्द्र को भी कह-ताया। इन्द्र वहस्पति वे श्रादेश के श्रनुसार बद्र नाभ को साथ लेकर कम्यप सुनि के पास गये श्रीर वहाँ उन्होंने सभी चातें वह कर महासनि करवप की सम्मति माँगी। करवप ने कहा, बन्स बद्रनाम, में इस समय एक यश करने के उद्योग में हूँ, इसकी समाधि होने पर जो उचित होगा वह मैं कहाँगा, तय तक बत्रपुर में ही तुम रहा।

बञ्जक (पु॰) द्वीरा।

यञ्जधर ( पु॰ ) इन्द्र **।** 

धञ्जाधात तत्॰ ( पु॰ ) बत्रपात, यत्र से मारना। वञ्चक तत्० (पु॰ ) टग, टगने वाल, धूर्च, प्रतारक, थ्याल, सिनाल।-ना (स्त्री) धर्नना, ठगई। चञ्चना सन् (खी॰) प्रतारण, धूर्नना, रगई । [ दिना । चिक्षित तत् (पि॰) प्रतारित, देगा हुआ रहित शून्य, बट तन्० ( पु॰ ) वृत्त विशेष, यद का पेड बराहर। घटर तत्र॰ (पु॰) सुर्गं सुर्गा,चोर,पहाडी,त्रायन,घटाई । घटिका, बटो बन्० (स्त्री०) गोली बड़ी।

चटु तन्० (पु॰) विद्यार्थी, यालम, मक्षत्रारी विद्या-ध्ययन परने वाला, माहाण उसार।

बहुरु तर्० ( ९० ) यातक, बहु भैरत विशेष। वडवान त ( पु॰ ) ममुद्र री भन्ति। बद्द तद्० ( पु॰ ) थरगद, यट वृत्त । यडिश तत्॰ (५०) मद्भी परवने का काँदा। चगुटक तत् ( पु॰ ) बाँटने वाला, विभाग करने बाला, विभाजक, यलगाने वाला, पृथक्कर्ता।

वस तत० (७०) समान, सदश, उपमा, तुल्व. यथा--ब्राह्मण्यत् परिस्तवत्।

बत्स तत् ( पु॰ ) शिशु बचा. बछड़ा ।- टर ( वि॰ ) शतिशय छोटा, ग्रत्यन्त छोटा धच्चा ।

धत्सर तत॰ ( पु॰ ) वर्ष, सालः संवतः वारह महीनी चिर्पिक। का काल। चत्तरीय तत् ( वि॰ ) वत्तर सम्बन्धी, वर्ष का, बस्सल ततः ( वि॰ ) प्रत्र, प्रेमी, स्नेही, छोही,

दय व्यान । वत्सादुर तत्० ( पु० ) कंस का शतुचर, श्रसुर विरोप. यही श्रीकृष्य को मारने के लिये कंस के द्वारा गोइल भेजा गया था। श्रीकृष्ण को मारने की इच्छा से यह गोछल में बत्तस्य धारण करके बुमसाधा। यह जान पर श्रीकृष्ण ने इसे मार

ৱাল ৷ वद्न तत्० ( पु० ) श्रास्य, मुख, मुँह। बदरीनाथ (पु॰) एक तीर्थ, चार वामों में एक धाम । वदान्य तत्॰ ( पु॰ ) दाता, दानशील। वध ( पु॰ ) हत्या, प्राणहिंसा ।

बञ्च तत् ( खी॰ ) स्त्री, भार्या, दारा, स्तुपा, पुत्र-वय ।

वद तत्० ( स्त्री० ) जल नीर, अरच्य, जङ्गल, कान्तार, विपिन, बृत्तों का समृह, जो सृत्त स्वयं उत्पन्न हुए हों।—चर ( पु॰ कङ्गली, वनैला, बन्य, वन में रहने वाला। -- ज ( पु० ) कराल, जलज, निरज।--पाँग्रली ( ५० ) ब्याध, बहेलिया। माला (स्त्री॰) तुलसी, कुन्द,मन्दार, परिजात और कमल इनले बनी खन्बी माला, पैर तक लटकने वाली माला।--स्पति ( पु॰ ) यूच विशेष, जिन कुकों में विना फुल के ही फल लगें, वे वनस्पति है।

विता तत्॰ (स्त्री॰ ) सार्याः स्त्री, वियतसा, प्यारी। वनप्रिया (खी॰) कोयस ।

वनेज्ञा जे० ( वि० ) बन्य, वनवासी, वनवर, वनवारी । वन्दन तत्॰ ( पु॰ ) प्रणाम, श्रीमवादन ।-- अरित (बि॰) प्रशंसा योग्य, माननीय गुरा ।

नसस्कार । करने लायक, पुरुष । मन्द्रनीय तत्० (चि०) चन्द्रन करने योग्य, प्रकास बन्दा संदा दे॰ (५०) प्रकात लता, बुचीं पर ले निकला हमा बृद्ध विशेष ।

चन्दित तर् (वि॰) प्रक्रमित नसस्कार किया हथा, जिसको लोग मणाम करें, पूज्य ।

धन्द्रो तत् ( पु ) भाट, दशींबी, स्तृतिकर्ना, स्तृति करने बाला, बैँधा हुन्ना, केंद्र किया, केंद्री। -- जन ( पु॰ ) भाट थादि स्तृतिकारी ।

सन्य सन् ( वि ) वनेला, जङ्गती, वनचा । बन्द ( पु॰ ) क़ुद्रम्बी, परिवार के लोग ।

खदन तत् ( पु॰ ) घोना, बीजारोगण, खुण्डन, छंश-कर्तन, वाल मुदाना ।

खपनी तत्० (स्त्री॰) नापितशाला, नाहर्यो का श्रहा। तपुः तत्० ( पु॰ ) शरीर, देह, काय । वपुरा (वि॰) पुच्छ, नीच, श्रोद्धा ।

च्यत सत्० (वि०) वपनकर्त्ता, बीज शीने वाला, मुण्डन-कर्सा वप्र तत् ( go ) प्राचीर, दीवार, भीत, चारर्ववारी।

चभू तत्र ( प्र. ) याद्व विशेष, यद्वंश के नाश होने पर श्रीकृष्ण की आज्ञा से ये बादकों की स्त्रियों की रहा के किये जाते थे, परम्तु रास्ते ही से द्स्यूषों ने इन्हें सार डाला।

द्मानाहत तत् (पु॰) अर्जुन का पुत्र, ये स्थिपुर की राजकन्या विज्ञाङ्कदा के गर्भ से उराख हए थे। नाना के सरने के बाद में मखिपुर के शजा हुए थे।

द्यमन तत्० ( पु० ) उदान्त, वान्ति, उल्लंटी, कै । वमनी तत्० (स्त्री०) जलीका, जाँक।

वयस नव्• ( स्त्री॰ ) धवस्या, चायु, प्रायुष्य, इसर ! वयस्य तत्॰ (वि॰ ) बालिग्, वयःप्राप्त, व्यनस्या

वयस्य तत्॰ (पु॰) समान धवस्या वाटा, ससा चयस्या तत्० ( छी० ) सखी, सहंबी ।

बर वन्० ( पु॰ ) घाशीष, धाशीर्वाद, शुभविन्तन, शुमानुष्यान, मनोरयसिद्धि ! ( गु॰ ) श्रेष्ट, वत्तम, घच्छा, प्रधान ।—द (प्र॰) घसीष्टदाता, इष्टदेव ।

धरण सत्० ( प्र० ) बेधन, खपैटना, खुनना, बीनना, श्राह्वान करना, निप्तन्त्रण देना ।

वरगा तव् (क्षी) पुक नदी का नाम. जो काशी के उत्तरी भाग से चहती हुई गङ्गा में जा मिली है।

वररा ततः ( स्त्री॰ ) इंसी. इसिनी । का दान। धरदान ( ए० ) वर देना, श्रासीवाँद देना, विवाह धर रहता दे (वा॰) जयी होता, जयवन्त होना धरपतिक ( प० ) श्रञ्जह, श्रवस्य ।

घररुचि तन् (प्र) प्याकरण का यातिंककार. सोमदेव भट्ट कत कथासरित्यागर में जिला हका है किये सोमदेव नामक बाह्यण के प्रश्न थे। इन्होंने पाणिनि के सन्नों पर वार्तिक बनाप थे। कुछ लोगों का कहना है कि ये उपजयनी के राजा विक्रमादित्य के नशरबों में से एक रख थे। प्राकृत प्रकाश नामक एक प्राकृतभाषा का ब्यादर्श इन्होंने बनाया था।

धरल दे॰ ( पु॰ ) वित्सी, बीनी, इंडडा । यस्वर्णिनी तत्० ( की० ) उत्तमा खी, गुणवती और रूपवर्ती स्त्री ।

वरह दे० ( प्र० ) वत्ता, वश्च । थरा तत्॰ ( स्त्री॰ ) बकुदा, श्रीपधि विशेष । वराक सन् ( प्र॰ ) वेचारा ।

धराटक तत्० ( प्र. ) कीशे, कपहिंका ।

धरायसी (स्त्री॰) कासी, वहवा और चारी के बीच में होने से इसका पह नाम पटा है।

वराह तव् ( पु ) मारत के एक प्रमिद्व ज्योतिची। इनके प्रत्र मिहिर विक्रमादित्य की सभा के बराह मिहिर नाम से प्रसिद्धि में चौर वे नवरसों में से थे। भगवान का प्रवतार विशेष ।

वरिष्ट सद् ( वि ) श्रेष्ट, उत्तम, प्रधान । घठ दें ( घ ) यदि, यगर, पश्चान्तर, मखे ही।

घरुण तद्॰ (पु॰ ) सूच विरोप, बल का देवता. अल का मधिनति देव। ये पश्चिम दिशा के दिक्षात हैं। पदिति के गर्म और करवय के जीत्म ते इनकी सपति हुई थी। श्रीमद्भागवत् में खिला है कि मृतु चौर वाहमीकि इनके पुत्र से । इनकी चिपंची नामक स्त्री के गर्भ से ये दोनों प्रत

बरपद्ध हुए थे ! बहस दिनों से इस देवता की पुना श्रायों में प्रचलित है। श्रुप्तेद में इस देवता को पराक्रमशाली भी। विभाताचारी के रूप में क्यान किया गया है। इनके प्रधान सस्त्र का नाम पारा हैं इसी कारण इनको पाशी भी कहते हैं। बस्त्य सद॰ ( प्र॰ ) समृह, बख, शिरोह, युप ।

वहत्यी तद् ० (स्थ्री • ) सेना, चम्, मौत । चस्त्र तदः (प्रः ) स्थ घोडाने का क्षरा, समह. कपड़, बरुख ।

यह्यनी तव॰ (स्त्री॰ ) सेना, चनी, कीता।

घरे दे॰ ( ब॰ ) इस पार, इधर, समीप, समूह, जिये, बास्ते (काडे चरे)। (कि॰) याना किया का सतकालिक रूप ।

परेची दे॰ (स्त्री॰ ) युच विशेष, ब्रष्टोड वृच्छ । दरेवी दे॰ (स्त्री॰। भूषण विशेष, एक गढ़ने का नाम । चरारु तत्॰ (स्त्री॰ ) श्रेष्ट ज्ञा वाली। बरीह (स्त्री०) घट की जटा, सोर !

सरोहक दे॰ ( पु॰ ) भसगन्ध, शोवधि दिशेष । र्धा तद (५०) करा, समान जाति का समृह, समान का समझ गण जाति थीर किया इनसे समान वाली का समह । एक स्थान से अधारण होने वाले छन्छर. गणित विशेष. एक श्रष्ट को इसी में घात करने से जो गुणनफल होता है। सेत्र (प्र०) जिस चेत्र की वारों भुजा समान और वारों कोया की

वर्गकिया गया हो। यथा—४—का वर्गकरते से १६ होता है, १६ का वर्गमळ ४ होता है। वर्गीय तत्॰ ( वि॰ ) वर्ग का, समृह का, श्रेणी का. दर्जे का ।

समान हों।--मुल (पु॰) वह चक्रु जिसका

यर्जन तर्० (पु॰) निपेध, लाग, परिहार । |निपिद्ध । चर्जित तत्॰ (वि॰) रोका हुमा, छोश हुमा, मर्जा, थर्ण हन्० ( पु. ) रग, राग, ब्राह्मक् चादि चार वर्णे, यपर साटा ।—साला ( स्थी० ) कक्दरा, **यपर** माला !—सङ्कर ( ९० ) विभिन्न वाति के माता

विनाधों से उपद्य, दोवछा। चर्मक तत्० (वि०) प्रशंतक, स्तुतिकर्चा । (पु०) रता

चित्रों में मरा जाने वाटा रग ।

वर्षांन तदः ( पु॰ ) गुण, कथन, प्रवान । धर्माना तदः ( स्त्री॰ ) वर्षान, स्त्रतः सुति । ( कि॰ ) ध्वान करना, सव करना, व्यानना । वर्षाांस्रक तदः ( वि॰ ) [ वर्षे + श्रास्मकः] श्रवर सम्बन्धी, अष्ठरात्मकः। वर्षाांश्रम तदः ( पु॰) [ वर्षे + श्राश्रमः] त्रास्मण् श्रादि वर्षे श्रीर श्रद्धावये श्रादि श्राश्रमः। वर्षे श्रीर श्रद्धावये श्रादि श्राश्रमः। वर्षिका तदः ( स्त्री॰ ) रंग मरने की खेळ्यी। वर्षित तदः ( वि॰ ) प्रशंकित, स्तुति।

वर्तमान तव् ० (पु०) काल विशेष, जो समय वीत रहा हो। किसी काम को प्रारम्भ करके अब तक वसकी समासि न हो त्य तक का काल वर्तमान कहा जाता है। वस्तों दे० (स्त्रो०) काट की कल्लम, जिससे पटरे पर विस्ति तव् ० (स्त्रो०) वाती, दीवक में जलाने वाली

वत्ती, श्रांतों में सुरमा लगाने की सत्नाई, नयना-लन श्रलांकिका। [बाती, वर्ति । वर्तिका तत्त्व (स्त्री॰) पद्मी विशेष, बटेर पद्मी, वर्तुंत्व तत्त्व (वि॰) गोलाकार, गोल वस्तु, मण्डल । वर्त्तुं तत्त्व (दु॰) पस्तु रास्ता, मार्ग ।

सर्द्धन तत्० (५०) दृद्धि, बढ़ती, बढ़ना, उन्नति, इद्भव, अभ्युद्ध ।

पर्द्धमान तत्त्० (वि०) श्रीमान्, भाग्यमान्, जमतिशीत्त । चर्द्धित तत्० ( वि० ) बतत, वड़ा हुथा । वर्म तत्० ( पु० ) कवव, शरीर श्राय, ळोडे का वस्त । जिसे योहा स्त्रोग युद्ध के समय धारय करते थे।

स्त्रियों का उपपद । समी तव् ( पु॰ ) स्त्रियों का उपपद, वृद्धे का प्क श्रीज़ार जिससे वह स्त्रहमें में स्ट्रेट करता है । स्वर्य त्व ( जिल ) श्रेष्ट, उत्तम, प्रवर, पर, शिरोमिय, वह जिल संज्ञा शब्द के श्रम्त में श्राता है उसकी स्रोप्ना यतसाता है।

अध्या ववावाता है। वर्षर तद्॰ (पु॰) अस्थ्य, जङ्गली । वर्ष तद्॰ (पु॰) दृष्टि, वर्षा, साञ्च, संवत्, वारह महीने का समय, दृष्टिवी का खण्ड विशेष । वर्षमाठ (स्त्री॰) साळगिरह । वर्षमा तत्॰ (पु॰) वृष्टि वरसमा, पानी पहना । चर्षा तत्० (स्त्री॰ ) वर्षां काल, प्रानुट्काल वृष्टि, पानी बरसना ।—काल तद्० (पु०) प्रानुट् बरसात ।

चर्पारान तत् (पु॰) [वर्ष + श्रशन ] एक वर्ष का भोजन, वर्ष भर की जीविका।

वहीं तद्० (पु०) मोर, मयूर 🗄

चला तत्० (पु०) सेना, चमु।

वलदेव (पु॰) श्रीकृष्ण के वड़े आहे, बसराम । वलकत तद्॰ (पु॰) वलकळ, झाळ, स्वकृ वकळा । वलभ तद्॰ (पु॰) ब्हूण, कड़ा, हाथ में पहनने का

कड़ा |

नक्षभी तत् ( खी॰ ) बरामदा। [बिशेप, वरियार । यक्षा तत् ( खी॰ ) सेना, लक्ष्मी, धरणी, श्रेपधि चक्षाका तत् ( ची॰ ) बगुला, वक्, वक्षिक, वक

ससृह ।

बस्ताह्क तत्॰ (पु॰) मेघ, घटा, बाद्छ।

वित्त तत्० ( पु॰ ) पूजोपहार, पूजा की सामग्री, पशु का मैबेश, पाताख का राजा । [ स्वक् ] बश्कक तत्० ( पु॰ ) छाळ, छिळका, बकछा, सुख सहगु तत्० ( वि॰ ) मनोहर, सुन्दर ।

यदमीक तद् (पु०) दीमक।

चल्लको तत् ( क्षी० ) शीषा, तम्बूम, बाध वियोप प्रसु चल्लभा वदः ( पु० ) तिय, भियवतम, स्वामी, प्रसु प्रसिद्ध चल्लभ सम्प्रदाय के प्रवत्तंक ध्याचार्यं, ये दृषिष्यी माझ्या ये, इनके पिता का नाम महादेव भट्ट था। इनके अनुवायी इनको साचात् विष्णु भगवान् का प्रवताद मानते हैं। सम्भवतः ११३१, हैं० में इनका जन्म हुआ था। [प्रिया की। चळ्नमा तत् ० ( क्षी० ) प्रिया. प्रियतमा. श्रवन्त

बहुत तत्॰ ( पु॰ ) ब्रहीर, गीप, ग्वाला । बहुति तत्॰ ( स्त्री॰ ) कता, बेल ।

च्या तत्॰ (वि॰) प्रधीन, प्रधिवृत, प्रधिकार युक्त, प्रधिकार, मसुत्व।

वशिष्ठ तत् ( पु॰ ) महर्षि विशेष, ये बहार के मानस पुत्रों में से ये, सहस्तिषयों में ते पुक श्रम्यतम ये भी हैं। कर्षम प्रनापित की करण स्वस्थित हमकी स्त्री हैं। इनके एक सी पुत्रों के राख्य भावापल स्रवीष्या के राजा करमायपद ने खा डाखा था।

सहर्षि विम्यासित इनके स्वामाविक शतुर्थे। सुयंत्रीशयों इ वे पुरोहित थे। यागीकरण तत्० ( पु० ) श्रवीन करने की मिक्रया, तन्त्र या मन्त्र विशेष जियमे वशीकरण होता है । घत्रीमन तर् (वि०) हिजा,पाचा दश में किया हथा। धर्य तन् ( वि० ) वशीमृत, श्रधीन, परचा । यपट तत्॰ ( घ॰ ) इससे देवताओं की इति दी िर्शव, प्राम्। जाती है। चस्ति तत्० ( स्त्री॰ ) वास, वासस्थान, पुर, नगर, धमन तद्र ( द्र० ) बस्र, काहा। रासन्त नत्० (पु०) ऋतुराज, फागुर थैं।र चैत महीना, किसी के मत से चैन थार वैशास वसनत ऋतु है। राग विशेष, शीवला, चेवक, गोटी। —द्त ( पु॰ ) काकिना, সাল बृद्ध। चसह ( ९० ) शिवत्री का बाहन, नादिया। घसा तत्र ( पु॰ ) मजा, वर्वी । धमन्तो ( पु॰ ) पीला, पुक्र रंग विशेष । वसीठ दे॰ ( प्र॰ ) दत, इरकारा । गर्साठी दे॰ ( स्त्री॰ ) इतता, दृत का काम। चसु तन्० ( पु० ) गए। देवता विशेष, वसु नामक धाठ देवता प्रसिद्ध हैं । यथा--- घर, ध्रुव, सीम, विरुप्ड, धनक, धनिल, प्रत्युप धीर प्रसाम । (२) चेदि देश का सजा, इसका जन्म प्रकाश में हुन्ना था। इन्द्र के चनुप्रइसे इहें चेदि देश का राज्य मिन्ना या । कुछ दिनों के बाद धरत्र शस्त्र छै। इ कर बस् तपस्या करन छगे, इनकी नवस्या में इन्द्र के। बढ़ा भय हुआ, इन्द्र इनके समीव भाषे, भ्रेम पूर्वक हुन्द्र शज्यशासन वरने के लिये इनमें अनुरोब करने लगे । इन्होंन इन्द्र की बाते मान कीं, थीर तदनुषार तरस्या छोड कर ये राज्यगामन करने लगे। इनके साथ इन्द्र की बढ़ी मित्रता हो गई थी, वे मप्येंब्रोक से भी इन्द्र की मित्रता निमा सक्ते थे। इन्द्र ने धाकारागामी पुढ विमान इन्हें दिया था, इसी विमान पर चढ़-का में कभी करी धाकाश में घूमते थे। अन्युव इनका दूसरा नाम उपरिचर प्रसिद्ध हुन्ना था।---देव (१०) अष्ट्रध्यक्तद्र ६ विता ।—धा (स्ती०) धरपी, पृथ्वी ।—मर्ती ( स्त्री• ) वसुधा ।

यसुम्बरा तत् (स्त्री ) पृथवी, यसुधा । चस्तन्य तत्रः ( ço ) वास येग्य टट्टन येग्यः धमने के उपयुक्त । द्रिम्य, सामग्री। वस्त् तन्। खो०) (संस्कृत में नपुंसक) पदार्थ, घस्तृतः ( भव्य० ) ठीक ठीक, यपार्थ, सदमुद । च∓त्र तरु० (प्र०) वसन, ऋपटा। बह दंब ( सर्वेब ) श्रम्य प्रस्य विशेष । वहला दे॰ ( पु॰ ) धाषा, चडाई, धाक्रमण । यहाँ दे॰ ( ५० ) उस स्थान पर । चहि तत्॰ (पु॰) भ्राग, भन्नि, धनल। यां तत् ( go ) विश्लय, पनान्तर, श्रथवा । वांशी सत्० ( स्त्री० ) सुरती, वंशी । दाक, वान्य ( पु॰) मापा, वाणी, वधन !-चातुरी (स्त्री॰) वचनपद्भता ।--देव (पु॰) हथप्रीव, देवी खी, शारदा, सरस्वती ।-पित (पु.) हवझीव, बृहस्यति, देवगुरु ।-- पृद्ध (पु॰) नवानी मागहा । वाकुची दे॰ (स्त्री॰ ) घोषध विशेष। वाक्यार्थ तत्० (पु•) [वाक्य + मर्थ ] वाक्य दा मर्थ, शब्द वेश्व । यागजाल तत्॰ ( पु॰ ) प्रयञ्ज, वाक् समूद । वाग्द्त्त त्त्० (पु ) वचनदत्त, वचन मे दिया, पुक प्रकार का विवाह । चगुरा, वागुरी तन्। (५०) मृगर्धधन, पशु फॅमाने का जाल, पन्दा, यथा — मात चरण मिरनाय, चने तुरत शङ्कित हिये । वागुरि विषम तेराय, मनो भाग मृग भागवास। —समावण । धान्त गत्० ( पु० ) वचन, वाक् वास्य, मापा, ये। बी बहरेजी जेनी घड़ी ! वाचर तत्॰ (पु॰) शद, अर्थने। धह, अनिधन करने बाँदा, बाँचने वाला, पुराणवक्ता कथक । याचनिक तत्॰ (वि॰) वधन, वधिन,वचन मम्बन्धी। याचा तर्० ( पु॰ ) वष्ट्, ववन, वच। याचाल तद्० (वि०) वहरी, गया, बहवाही, गया-डिया, मुद्धर । याचस्पति ( ५० ) वृहत्वि, देवगुरु । चाच्य तद् (पु॰) वक्तम्य, बै।छने देशस्य । (पु॰) बोध्य चर्षे, शब्दार्थ ।

वाहिड दे० ( अ० ) वाहजी, धन्य, प्रिय वाह्य । साज दे० ( प्र० ) पद्मी विशेष । वाजपेय तत्० ( पु० ) यज्ञ विशेष ।—ी तत्० (पु० ) कान्यकुञ्ज ब्राह्मणों की श्रेष्ठ पदवी। वाजी तत्० (५०) घोड़ा, ग्रश्व। बाञ्जा तत्० ( खी० ) शाकांचा, मनोरथ, स्पृहा । वाञ्चित तत्० (वि०) श्राकांचित,इष्टित,श्रमिङ्पित । बाट दे॰ ( पु॰ ) मार्ग, पथ, घध्वा, राह, उत्तर । वाटिका तत्॰ ( खी॰ ) फुलवाड़ी, बगीचा, श्राराम । वाड दे॰ ( प्र॰ ) स्थान, बाद, सान । साडी दे॰ (स्त्री॰ ) श्रीगन, उपवस, उद्यान, बगुीचा । **वागा तदः ( पु॰ )** तीर, शर, पञ्ज, काण्ड । वासासुर ( पु॰ ) देख राज बिंक का पुत्र । वाणिज्य (प्र॰ ) व्यापार, सौदगरी । द्याग्री तत्० (स्त्री०) वात, बोली, शब्द, वचन । बात तत् (पु०) वायु, पवन, हवा, रेश विशेष, गठिया ।—शृत्त ( पु॰ ) श्रेल विशेष । बातय ( प्र॰ ) सर्व, सांप, हिरन, सूग ।

वात्त्त तद॰ ( प्र॰ ) बात रोगी, इन्सन्त, वायुमस्त । वास्सदय तत्० ( प्र॰ ) कह्या, खनुकम्पा, स्नेह । वाद्द तत्० (प्र॰) विवाद, वाक् क्लह, ब्राखार्थ, सम्मा-पया, ज्ञानाप ।

बादरायम् (पु०) वदरिकाश्रम वासी व्यास मुनि। बादानुवाद् -तत् (पु०) श्तर प्रत्युक्तर, मनाड़ा, कलह।

कारही ।

कारते वाटा। [ यजन्ती, यज्ञाने वाटा।

कारते वाटा। [ यजन्ती, यज्ञाने वाटा।

वाटा तत्० (१०) वाला, वाटा यन्त्र ।---कर (१०)

वात्तप्रस्य तत्० (१०) तीला चाल्यम।

वानर तत्० (१०) छित, वन्तर, नक्ट, वीहर।

वानरपुत्त (१०) वित्यन, वेदर का सुँह।

वाती तत्० (छी०) तदान, वावती, सरीवर।

वाम तत्० (४०) वार्यो। (व०) विरोधी, यानु,

स्राध्यनविन्तक, कहितकारी।

चामन तत् ( पु॰) बीना, खर्व, ब्रस्त ब्राकार बाळा । चामा तत् ( खी॰ ) भारी, खी। —चार (पु॰) कीळ सम्प्रदाय, शास्त्रमत का एक भेद, मध्यमीस सेवन धादि जिनकी धर्म किया है। सामु तर्व० ( पु० ) पथन, वया, वतास, हवा ।

—ग्रस्त ( वि० ) उन्मत, वायु पुत्र सनुमान ।

वार दें० (पु०) होन्सर, आह्नमय, साच, पाला, वारी ।

धारक तव० ( पु० ) निवारकर्ता, निपेषक, सक्ववैया, वायक । [विन्न, हस्ति, हाची ।

वारसा तव० ( पु० ) श्रदकान, रुकान, रुकानद, वाथा,

धारम दें० ( पु० ) श्रदकान, रुकान, रुकानद, वाथा,

धारम दें० ( पु० ) श्रदकान, रुकान, न्योद्धानर

करना, यित, श्रदकान, रोक, रुकानद ।

धारमा (कि० श० ) थेर लेना, अपेष करना, मेंट

चहाना या न्योद्धानर करना ।

धारा दे० ( पु० ) सस्ताहै, वचाई, वचाव, निद्धाद ।

धाराहुनात तव० ( खो० ) विद्याङ्गना, स्वर्गीया खो ।

धाराहुनात तव० ( खो० ) विद्याङ्गना, स्वर्गीया खो ।

धाराहुनात तव० ( खो० ) युकर, सुन्नर ।

चारि तत् ( पु॰ ) जल, तीर, श्रम्, पानी, श्रम् ।

—चर ( पु॰ ) जलमञ्ज, जलवर । —ज (पु॰)

कमल, पम्र ।—द ( पु॰ ) सेव, जलद, तीयद,

घरा, घन ।—धि ( पु॰ ) समुद्र, सागर ।

चारी है ० ( सी॰ ) घर, मकान, गृह ।

चारी श (पु॰ ) समुद्र, सागर, सिंधु ।

मारागी जल्द ( स्त्री॰ ) मिरा सागा पश्चिम स्था

वाराश (५०) समुद्र, लगान, सक्ष्य वारत्यी तवल (स्त्री॰) मिद्दिरा, ग्रास्त, पश्चिम दिशा, पश्चिम, बश्च की। जिल्लाप (५०) वातचीत। बार्ती तद॰ (स्त्री॰) बुचान्त, बाल, समाचार।— वार्तिक तत्व॰ (५०) सूत्रों की शैका, सूत्र में कहें नहीं छथवा दो बार कहे विषयों का विवार जिस प्रत्य में हो।

वार्द्धक्य तत्त्व ( पु० ) बुद्धावस्था, बुड़ोशा, बुड़ीशी । वार्षिक तत्त्व ( सि०) वर्ष में होनेवाला, साम्बरसरिक । वार्षिक तत्त्व ( (पु० ) अँग्रुप्त प्रमाय राग्नीर वार्षाविक्य तत्त्व ( पु० ) अँग्रुप्त प्रमाय राग्नीर वार्षाविक्य तत्त्व ( पु० ) अँग्रुप्त प्रमाय राग्नीर वार्षाविक्य साव कुश्यक हुए हैं । एक समय महर्षि करवा ने पुत्र की इच्छा से यह प्रारम्भ किया था । इन्होंने इस यह में टकड़ी ने धाने के लिये हुन्य और वात्विक्यों का समूद वड़े कप्त से एक खरदा के प्राराह्म वां, क्योंकि ये बहुत ही खेट और दुर्वंळ वे । रास्ते में जलपूर्ण एक गोष्यद में वे हुन रहे थे, बद्धाभिमानी सुरन्दर यह देख कर वरदास पूर्वंक नक्कों का क्रक चळी गये। इस्ते इसावे वत्रकों

घासदेच ( प्र॰ ) बसुदेव के प्रश्न, श्रीकृष्ण ।

वड़ा कट हुआ थार इस इन्द्र से श्रीयक बळवाजी तूसरे इन्द्र की यज्ञ द्वारा ने प्रार्थना करने छते। सब इन्द्र की प्रार्थना करने पर महर्षि करवप ने कहा, देखें इनके महा ने इन्द्र बनाया है थीर तुम दूसरे इन्द्र की प्रार्थना करते हैं। इससे न्नद्रा के नियम का तिरस्कार होगा थार इस तुम्हाराशी भी प्रार्थना विस्कृत नहीं करना बाहते हैं, खतपुब तुम्हारा प्रार्थित इन्द्र पतानेन्द्र हो, याळितिवयों ने करवप के प्रसाव की स्वीकृत किया।

यातमीकि तद् (पु ) विष्यात रामायण के कत्तां

म्राता । वे ज्योण्याधिवति रामवन्द्र के समय में ये ।

परन्तु रामवन्द्र से ये श्ववस्था में शहुत यह ये ।

श्रीपाया के द्विया और ताझा यहती हैं, तझा के दिया की और का वास व्याताओं की वस्ती थी,

यह प्रदेश जक्ष्ण था। उसी अद्भव के बीच से

तससा नदी प्रवादित हुई है, हसी नदी के तीर

पर महार्ष वाश्मीकि का आश्रम है। इसी आश्रम

में हुन्होंने अपने सुवन विष्यात काष्य की रचना
की है। ये ही आगत के आदि कवि हैं कि होई

कहते हैं कि स्रमेण्या से मध्या लाने के मार्थ

या वरने के विषये आते हुए ग्रामुस यासमीकि के

श्राथम में टहरे थे। इनके आह् होने की कथा

सार्थ रामायण में नहीं है।

याबदुक तर्॰ (पु॰) वक्ता, विख्यात वक्ता, श्रस्यन्त शेखने वाळा।

वास्य (स्त्री ) भार । यास तत् (स्त्री ) भार । यास तत् (द्वर) रसान, रहने का स्थान, राज्य, महक । यासना (स्त्री ) पूक्त, प्रत्याया । यासनती तत् (स्त्री ) ) कता विशेष, माघवी कता । सासन (ए० ) देवताओं का गजा. स्ट्रा ।

द्यास्तव (पु॰) देवतायों का राजा, इन्द्र । द्यासर सद॰ (पु॰) दिन, दिवस, दिवा, बार,

तिथि । द्यासित तद॰ ( वि॰ ) सुगंभ्यित । द्यामी तद॰ ( वि॰ ) षत्नेया, रहने वाळा, निवासी,

याशिदा । (पु॰) ठएका प्रश्न,भाफ निकला भोवन, कल का बना हुमा भोवन । धासकि (पु॰) सर्वों के गला का भाम । चास्तव तर्० ( पु॰ ) यथार्थ, निश्चय, ठीक, सख । चास्तुक ( पु॰ ) वपुई का साग । चास्प तद् ० ( पु॰ ) वाप्प, माफ़ । चाहिती तर्प० ( रागि० ) सेना, प्रमू । चाहा तप्प० ( वि० ) थाहर, वाहरी, चाहर का । वि तत्० ( उप॰ ) विदोग, विरोग, निश्चय, रूपर, योका, ग्राहर, प्रवास्त्र, सान, पति, बाल्टस्प,

पालन। विकट्टत (पु॰) कटाई। विकट तत्व॰ (वि॰) भयानक, भयद्वर, कूर। विकट तत्व॰ (वि॰) विहरु, व्हिस, व्याकुळ, कारर, असरपूर्य ।

विकराज तत्॰ (वि॰) घतिग्रय भयानक, घोर भयदूर, उरावना, भयप्रदा, भयजनक।

विकला तत्व ( पु० ) सन्देह, संख्य, आन्ति, अस, अतिश्वप । विकराज ( वि० ) उरावना, जिसे देखने से या क्ये ।

विकता (वि॰) घवदाया हुस्रा, व्याकुछ, विह्नष्ट । विकार तत्॰ (पु॰) विकृति, परिवर्तन, परिष्ट्रचि, डळरफेर, यदवाय ।

विकसन (पु॰) खिल्लना, फूछना, प्रकायित होना।
—विकसित (वि॰) फूछा हुया।

विकाल तत्॰ ( थु॰ ) गोधूनी, सन्या, सायङ्काख । विकागन तत्॰ ( यु॰ ) प्रकाग, प्रकुछता, खिलमा । विकाग तत्॰ ( यु॰ ) प्रकाग, व्हुमेद, व्यक्ति ।

-- सिद्धान्त (पु॰) एक प्रकार का दर्शन सिद्धान्त ।

विक्तरिया (पु॰) विकेशना, वितराना, पँछना । चिट्टत तर् (बि॰) विरूप, श्रवास्त्र, मधीन । (पु॰) प्रया । [परिवर्त्तन, बदुछात्र । चिट्टति तर् (सी॰) विकार, श्रन्यवामाव,

चित्रति तर् ( स्री॰ ) विहार, सन्ययामान, चित्रम तत्॰ (२०) पराक्रम, यस, राष्ट्रि, मानध्यं, ग्रत्ता, चीरता, मसुता, बीर्य ।

विक्रमादित्य तत्० (पु॰) [ विक्रम + धादिल] वजिपिती के विद्यात विद्यानेमी राजा। ये न्वयं -पण्डित ये, चीर पण्डितों को बहुत घन देकर वनकी विद्या का चादर करते थे, इनके समय में सर्वोत्तम नौ पण्डिस थे, जो नवरस्त कहे जाते थे। उन पंव्डितों के नाम हैं कालिदास, वस्ट्चि. श्रमरसिंह, धन्वन्तरि, चपणक, वेतालमह, घट-कर्षर, शंकु और वसहिमिहिर। वहतों के सत से ई० सन के ४६ वं पहिले विक्रम का समय माना गया है। इनकी विश्वसनीय जीवनी कोई वहीं सिळती।

विकसी तत्॰ (वि॰ ) वलवान, वली, पराक्रमशाची, बीर विक्रम के समय में उनका चलाया वस्तर की गणना, सम्बद्ध ।

विकाय तन्० (पु०) विकी, वैचना, माल खपाना। विक्रयी, विकेता तद॰ (पु॰) बेचने वाला, विक्री करने वाला।

विविस (वि॰) पागल, जिसकी बुद्धि ठीक न हैं। ! विद्वीप तन्० ( पु० ) व्यादात, वाषा, व्याक्टलता, फेक्सा, दर करना, छोड़ना, स्थागना ।

विख्यात तत्॰ (वि॰) प्रसिद्ध, ख्यातिप्राप्त, कीर्ति-मान यशस्त्री ।

विख्याति तर्॰ (स्त्री॰) कोर्ति, यश, प्रसिद्ध। विगत तत्० (वि०) गया हुआ, बीता हुआ, व्यतीत ।

— अम (वि॰) अम रहित, विना धकावट का। विगति सत् (स्त्री») विरे।ध, बिगाड़, खुरागी ।

बिगईस तत्० (पु॰) तिरस्कार, निन्दन, निन्दा ग्रियका। करना 1 विभूग तत्॰ (वि॰) गुगहीन, विगतगुण, विना

विगोये दे॰ (वि॰) छिवा हुवा, गुप्त, लुका। विग्रह तत्॰ ( पु॰ ) विरेष, छड़ाई, युद्ध, संग्राम, हेप, शरीर, देह, श्रङ्ग, प्रतिमा ।

विघटन तत्॰ ( पु॰ ) श्रष्ठगाव, पृथवकार, विये।ग, श्रतम श्रहन होना, विहना, फूहना । विधात तत्० ( पु॰ ) विस, ग्रह्चन, रुशवट, वाधा,

ब्याचात, प्रटक, नाश, द्वंस, विगाइ । विद्यातक तत्॰ ( पु॰ ) वाधक, नाराक, घातक । विझ तत् ( पु॰ ) वाचा, धटकाव, — राज ( पु॰ ) श्री गणेश जी।

विचन्नगा तत्० ( पु॰ ) चतुर, निपुण, बुद्धिमान् ।

विचरण तव् ( पु ) अमण, चूमना । विचल तत्० ( पु० ) चडुळ, श्रस्थित, श्रधीत ।

विचलना दे॰ (कि॰) विचलित होनां, श्रधीर होना, महरना । िनिर्णयः मानसिक प्रश्निपायः । विचार तत्० ( ५० ) ध्यान, सोच, अनुमान, तस्व-विचारगोय तत्० ( पु० ) विचार करते येग्य, निर्णय रोक्य ।

विचारित तत्० ( वि० ) विर्णीत, व्यवस्थापित । विचित्र तत्० (वि०) अनेक रंग का, यद्भत। विचित्रवीर्थ तत् ( पु॰ ) महाराज शान्तन का प्रम, काशिराज की कत्या अस्थानिका थीर धरिशना इनके। व्यादी गई थीं। अम्बालिका के गर्भ से पायह श्रीर अस्विका के गर्भ से धतराव्ट स्वय हए थे।

विच्छेद तत् ( पु० ) विवेषा, पार्थक्य, भेढ्, श्रन्तरं । विजन तन्० (वि०) निर्जन, जनरहिस, जनशून्य, विजय तत्० ( प्र० ) जय, जीत ।

विजया तव (खी०) भाग, वृही, तिथि विशेष, कुवार शुक्रा ११ प्कादशी, दुर्गो ।

विजयादशमी (खी०) दशहरा, आरिवन शुक्त दशमी का विशेष नाम है। इस दिन राम ने रावण का मार कर लक्का जीती थी। दिसरी जाति ।

विजाति तद्० (स्ती०) ग्रन्य जाति, भिन्न साति, विज्ञ तर्० ( पु० ) परिस्त, चतुर, प्रवीस, अभिज्ञ, श्चाता, बुद्धिमान, विद्वान्।—ता (खी०) परिव-ताई, बुद्धिमानी, प्रवीणता, चतुरता ।

विञ्चप्ति तत्० ( ग्री० ) विज्ञापन, इरितहार । विज्ञानी (वि॰) ज्ञानवान, परिडत, अति चतुर । विज्ञान तत्० ( पु० ) शिल्प और शास्त्र सम्बन्धी

विज्ञापन तद् (पु॰) जाहिरात, सूचना ।--पत्र ( पु॰ ) सुचनापत्र, जाहिरात ।

विट तत्॰ ( पु॰ ) ज़ार, भहुआ। विद्य तद० ( ५० ) वृत्त, पेह, रूख । यथाः-पुरुष क्रये।गी ज्यों उरगारी। माह विदय नहीं सकत उपारी ॥

रासायण

विडम्बना तद्० (खी०) द्रःखदायक, द्रःख, दिरस्कार, श्रपमान, श्रनुकरण । स्कृत । विडम्बित तत्॰ (वि॰ ) ग्रपमानित, निन्दित, तिर- विड़ाल तत्॰ ( पु॰ ) विल्ली, मार्जार, विलार । जिनगडा तत्॰ ( खी॰ ) मिथ्याबाद, वाकप्रपञ्च,

शाखायं में दूसरे वा पण खण्डन काने की रीति ।
वितरण तत (पु॰) वान, त्यान, याँदान, पार होना ।
वितर्क तत्व॰ (पु॰) श्रवुमान, विचार, तक ।
वितर्क तत्व॰ (पु॰) श्रवुमान, विचार, तक ।
वितरित तत्व॰ (पु॰) पाताल, विरोप ।
वितरित तत्व॰ (पु॰) पाँदनी, विचा, वीता ।
वित्राम तत्व॰ (पु॰) पाँदनी, विचा । [सु॥।
वित्रप्ण तत्व॰ (वि॰) नृत्याहीन, निस्पृह, विराग, विचा तत्व॰ (पु॰) पन, ऐरवर्य, विमव । [होना ।
वियम्ना तत्व॰ (फि॰) अत्ररा पना स्हमा, वन्न्या
विद्रम्य तत्व॰ (पु॰) चत्र, प्रतीय, खनुमनी ।
विदर्भ (पु॰) महाभारत के समय के एक देश मा
नाम वर्षों प्रसिद्ध गती दमयन्ती वा जन्म हुष्णा

या, बनाल का एक जिला।
विदारण तत्व ( पु॰ ) फाइन, चीरन, छेदन।
विदिक् तत्व ( खी॰ ) विदिशा, उपदिना।
विदित्त तत्व ( की॰ ) जात, जाना हुआ, बमा हुआ।
विदित्त तत्व ( सी॰ ) नाती विशेष, उपदिशा।
विदीर्ण तत्व ( सी॰ ) पाइन, चीरा, विदास हुआ।

निदुर तन्॰ ( पु॰ ) इत्या द्वैपायन व्यास के श्रारस से और विचित्र वीर्थ की ग्री श्रम्बिका की परिचारिका के गर्भ से टरपन्न हुए थे। ये श्रन्थराज ध्रत-राष्ट्र के मन्त्री थे. परना पायडवों का श्रधिक पन वस्ते थे। ये न्यायपसयण और सत्यवादी थे। निम समय दुर्योचन श्रादि चारणावत नगर में पाएडवों की भेज कर जतुगृह में उन स्नागों की मारने का विचार करते थे, उस समय विदर की ही हुपा मे पाएडवों की रचा हुई थी। पाएडवों के विवाह के परचान धनराष्ट्र की श्राज्ञा में ये पाजाल राज्य में गये थे और वहाँ से पायडमों की लिया लाये थे। महामारत युद्ध के समाप्त होने पर जब युधिष्टिर राजा हुए थे, तब ११ वर्ष तक विदर उनके साथ इंटिनापुर में रहे थे। तदन्तर एतराष्ट के साथ वन गये और वहीं उन्होंने यागवल से शरीर होद दिया। कहते हैं ये पूर्वजन्म में यम थे। परन्तु अधिमायडन्य के शाप से सूद्र थेानि में उत्पन्न हुए थे।

विदुला तत्त् ( की॰ ) सीवीरराज महिती, ये बीर
महिला और वीर्रवती की थीं। इनके पति थी
मृत्यु के बाद सिन्धुराज ने इनके राज्य पर क्षाकमण किया। प्रजल शत्तु के क्षाक्रमण में इनने पुत्र
सक्षय पहले दर राया था, परन्तु पुत्र माता के
उप्पाह वाक्यों से उत्तेजित होक्य प्रवल बगु मिन्धुराज वा उसने मामना किया और उन्हें हरा वर
क्षपने पिता का राज्य लिया। [बाला मुसाहब।
विद्युत्त तत् ( पु॰ ) मनपत्रा, राजा के साय रहने
विदुत्ती ( को॰ ) परिवला, विशित्त की।
विदेश तत् ( पु॰ ) क्यन्य देश, भिन्न देग, अपने देश
से दूसरा देश।
विदेशी तत् ( वि॰ ) परदेशी, प्रवासी।

विदेह तद (पु॰) जनक, जिथिला घा राजा ।—
जा (खी॰) सीता जी। [ सिलिहेत, उपियत।
विद्यमान तद॰ (गु॰) वर्नमान, जीविन, स्थित,
विद्या तद॰ (खी॰) झान, साख जान, समर्थ जान।—धर (पु॰) देवेथीनि विरोप गुणी, परिहत, नारीगर, परिहत ।—धीं (पु॰) [ विद्या+क्यों ] झान, शिव्य, पउने वाला, परेवा।—जाय (पु॰) [ विद्या+क्योलय] पाउगाला, परेने ना स्थान।—थान् (वि॰) परिवत, विद्वान्।

विद्युत् (क्षी॰) चपता, तदित, निद्युत्ती । विद्रुप्त तद् ॰ (द्र॰) मूँगा, प्रवात, रव विशेष । विद्राह तद् ॰ (द्र॰) विरोधी, विद्रुप्त, वैर । विद्राही तद्रुष्ट (द्र॰) वैरी, राष्ट्र, प्रदित, प्रहित-परस्त ।

चिद्वान् कर॰ (३०) विचावान्, पविद्वतं, पदा । विद्वेप तद॰ (दु॰) वैर, निरोध । निध तद॰ (धी॰) विधि, रीति, प्रनार, दव, दाँचा। विधवा तद॰ (धी॰) रहा, राद, पतिद्वीना स्त्रो । विधातन्य तद॰ (धि॰) फरने वेपन्य, विधेय । विधात तद॰ (दु॰) मद्या, यद्विकत्तां, माग्य । विधान तद॰ (पु॰) विधि, राति, मान्द्रोकरोति, उपाय ।

नियायक तत्० ( वि॰ ) विधान करने वाजा, निर्यय करनेवाला, सिदान्त करने वाला, सिदान्त वाक्य । विधि तत्० (स्त्री॰ ) (संस्कृत में पुलिङ्ग ) व्यवस्था, विधान, उपाय, उद्योग, भाग्य।-- वत ( ॥० ) विधिपूर्वक, यथारीति । विधिन्तुन्द् तत्० ( पु० ) राहु, ब्रह् बिशेष । विधु तत्० ( प० ) चन्द्रसा, चन्द्र । विश्वर तत्० ( पु० ) विकल, स्त्रोहीन पुरुष । विश्ववदनी (स्त्री॰) चति सुन्दरी, चन्द्रमुखी, चन्द्रमा को तरह सुन्दर मुख वाली। विश्वत तत्० (वि०) कम्पित, कॅपाता हुआ, हिलाया विधेय तत्० ( पु० ) होनहार, कर्तन्य । विध्वंस तत्० ( पु॰ ) नाश । विध्वस्त तत्० (वि०) नष्ट, विनष्ट । चिनत तत्० (वि०) नम्र, प्रगत, मुका हुआ। विनता तत् (स्त्री०) गएड की माता, सहर्षि कश्यपंकी स्त्री। िचनुनय, विनय। विनति, विनती तद्० (स्त्री०) मन्नता, निवेदन, विनय :तत्॰ (पु॰) विनती, शिष्टता, शिष्टाचार, नम्रता । विनष्ट तत्॰ (वि॰) विगड़ा, विनाश प्राप्त । विनश्वर तत्० (वि०) महुर, नाशी, नाश होनेवाला । विना तन्० ( श्र० ) छोड़कर, रहित, श्रविरिक्त, भिन्न। विनायक तत्० ( पु॰ ) गर्णेश, गजानन, नम्न करने वाला । विनियाग ( पु॰) स्थिर करना, वैठाना । विनाश तत्॰ ( पु॰ ) ध्वंस, नारा, , संहार, मरण । विनाशित तद्० (वि०) विष्वस्त, नष्ट, नष्ट किया िविपाद । हजा, नाश किया हुआ। विनिपात तत्० (पु०) पतन, विपद, श्रधःपात विनिमय तत्० (पु०) सेनदेन,श्रदल बदल, परिवर्तन ! विनोत तत्० (वि०) विनयी, नम्र, सुशील । विनीतारमा तत्॰ ( वि॰ ) नम्र, सुशील । विनेता तत्० (पु०) शासक, शिचक, राजा। विनोद तत्० ( पु० ) कौतुक, खेल, हँसी, उड़ा। विन्द्क तव्॰ ( गु॰ ) लाभयुत, सलाम ।[कणिका ।

विन्दु तत्॰ ( पु॰ ) वृँद, श्रनुस्वार, श्रून्य, कर्णा,

विन्ध्य तत् (पु॰) पर्वत विशेष !—गिरि तत् ॰ (पु॰) विन्ध्याचल पर्वत !—प्रासिनी (स्री॰)

हुर्गादेवी, श्रष्टभुजा ।

विन्ध्याचल तत्० (५०) एक पर्वत का नाम, एक नगर का नाम, जहाँ विन्ध्यवासिनी देवी हैं। विन्यस्त तत्० (वि०) स्थापित, यथाकम धत, क्रम से खा हुआ। विन्यास तव॰ ( पु॰ ) स्थापन, रचना, रखना । विपन्न तत्० ( पु० ) विरुद्ध पन्न, वेरी का पन्न । विपत्ति तत्॰ ( खी॰ ) श्रापद, विग्द, दुःख, दुर्गति । विपथ तत् ( पु॰ ) कुमार्ग, ब्रुरी तरह । विपद् तद्० ( पु० ) चापुदा, दुईशा, दुःख। विपरोत तत्० ( वि० ) उलटा, वाम, विरोधी, शत्र । विपर्यय तत्० (वि०) विरोध, उत्तटा, इधर उधर, श्रस्तव्यस्त । विपर्यस्त (पु॰) व्यतिकान्त, उत्तर फेर करने वाला। विषयीस (प्र०) विषरीत, उत्तरा। विपत्त तत् (प्र॰) चण. एक पल का साँठवाँ भाग। विपश्चित् तव्॰ ( पु॰ ) विद्वान् , दोपज्ञ, बुद्धिमान् । विषाय तत् (प०) परिणाम, फल,कर्म भोग, सिहि । विधिन तत्॰ ( पु॰ ) अरच्य, जङ्गल, बन । विपाशा (बी०) पंजाब की ब्यास नदी का दूसरा नाम । विपुल तत्॰ ( वि॰ ) प्रचुर, ग्रिविक, बहुत, गम्भीर, वडा विस्तत ।

पड़ा (बरहुत ।
विम्न तत् ( पु० ) माह्मण, द्विज, श्रोत्रिय माह्मण,
वेदल माह्मण । [खाया हुआ ।
विम्नलभ्ध तत् ( वि० ) विज्ञित, प्रतारित, घोखा
विम्नलभ्धा ( की० ) नात्मिका विशेष । जो की
भिष्य से मिलने के लिये संकेत में जाकर वहाँ
पति के न मिलने पर हुखी हो, उसी का नाम ।
विम्नलाप ( पु० ) अनर्थकारी बाक्यों का कहना,
विलय करना।

विक्षत्व तत् (पु॰) उपद्रव, हत्तचल । विश्वा, श्रकास्य । विफल तत् (वि॰) निष्फल, फल रहित, निरर्थक विभक्त तत् (वि॰) यदा हुष्या. प्रयक् पृथक्, श्रका श्रक्ता।

विभक्ति तत्त्व (की॰) ग्रंग, वाँद, हुकड़ा, प्रत्य, कारकों के क्षित्व । [संबक्तर का नाम . विभव तक्त्व (पु०) सम्पत्ति, धन, ऐरवर्व, एक विभाग तत्व (पु०) भाग, ग्रंग, हुकड़ा, वाँट सीमा मह । विभाज ह तत्० (पु०) खँगकत्तां, विभागहत्तां, पुषक् करने पाता । चिंदा हुआ। विभाजित तत्त्० (वि०) श्रीरात, श्रेंश किया हुआ, । विभावना तत्० (खी०) श्रथांलङ्कार विशेष, यथा— भया पात विन हेतहुँ तस्ते है जिहि हीर । तर्दे—विभागना होती है भाषत कवि सिरमेार । उदाहरण— साहि तनै शिवराज की, सहज टेव यह ऐन । श्रमोर्फ वारित हरे. श्रम्कीके श्रारितेन ।

— शिवराजमूपण । विमावसु ( पु॰ ) सर्वं, मदार का पेड, प्रनि,

चन्द्र । विभीपण तत्० ( व० ) भयानक, भयहर, विकराल, दरौना । ( उ० ) लहापति रावण का छोटा भाई जिसे रावण को मार कर रावचन्द्र ने लहा की

राजगढी पर येशवा था । [ हर यताना । विमीपिका सन्० ( स्त्री० ) भवप्रदर्शन, भव दिगाना, विमु तन्० ( पु० ) स्वामी, श्रम्न, व्यापक ।

विभृति तत्॰ ( ख्रे॰ ) स्वामा, प्रभु, व्यापेत्र । विभृति तत्॰ ( ख्री॰ ) ऐश्वर्य, धन, मस्म, राख ।

विमुपण तत्० (पु०) श्रवहार, गहना, शोमा। विमेद तत्० (पु०) विच्हेद, मिश्रता, पृथकृता।—क

यमेद सत्० ( पु॰ ) विच्छेद, भिन्नता, पृथक्ना ।—क ( पु॰ ) विभाजक, विच्छेदक ।

विम्रम तत्० (पु०) स्त्रियों की स्वामाविक चेष्टा विरोप, घनतहर, भिव प्रागमन से घनता जाना । विमान, विमानन तत्० (पु०) विचार, प्रमुख्यान, पतानतं । [साफ, मुख्या । विमान तत्० (वि०) मल रहित, निर्मेल, स्वरङ, विमाना तत्० (बी०) दूसरी माना, सौतेली मा ।

विमान तर्र्व (पु॰) रय, गाड़ो, देवपान विशेष, जो आकारपय से चलता है। लोक विशेष । विमुक्ति तर्रु॰ (वि॰) सुटा हुटा, सुटा, पन्यन

रहित । विमुक्त वत्॰ (स्त्री॰ ) मोद्द, सुटकारा, उद्धार, सुक्ति ।

विमुक्त वर्॰ ( स्ना॰ ) मीष, झुटकारा, उद्धार, मुक्ति। निमुख तव्॰ (वि॰) विरोधी, पराट मुझ,फिरा हुआ। निमुख्य (वि॰ ) श्रज्ञान, मृद, मृद्धै।

विमृह तत्० (वि॰) अज्ञानी, धनिभज्ञा, धनिज्ञव मूर्ष । [मुक्त करना, खागना । विमाचन तत्० (पु॰) [वि+सुष्+धनट ] द्वीहना, विम्य तद् ( पु ॰ ) मण्डल, प्रतिविम्य, छात्रा, सूर्ति, तसबीर, फल विशेष, उम्दरन था फल।

विभ्यितार तत् ( पु॰ ) माध के प्राचीन साता, ये बुद्धदेव के समकालीन ये और उन्हीं से इन्होंने बौद्धधर्म की दीचा प्रहण की थी। इनके पुत्र का नाम ग्रजातश्रापु था।

विम्युक तद्० ( पु॰ ) खोल, भमूना । वियोग तत्० ( पु॰ ) विच्हेद, विद्योह, विद्वुदना, विरह ।

वियोगो तत्॰ ( पु॰ ) विरही।

वियोगिना (स्त्री०) विरहिणी स्त्री का नाम, प्रिय-विहीन स्त्री।

विरक्त तदः ( पु॰ ) वैशागी, वासना शून्य, धोतशाम, ससार विशामी। [रचा हुग्रा। विरचित तत्तरः ( वि॰ ) बनाया हुग्रा, निर्मित, रचित, विरच्चता ( कि॰ ग्रन्थ) बनाना, रचना, पैशा कतना, उत्पन्न करना।

विरक्षि तत् ( पु॰ ) भद्धा, प्रजापति, विधाता । विरज्ञ तद्॰ ( वि॰ ) क्षोधरहित, भ्रहङ्कारगृन्य, निरक्षिमान ।

विरज्ञा ( की॰ ) गो लेक मी एक नदी का नाम, एक पीचे मा नाम, राचिका को एक सरती का नाम, दृश | [जिमने छोद दिया हैं। विरत्त तत॰ (वि॰ ) निहुत, छोड़ा हुआ, तिरक, विरन्ति तत॰ ( हती॰ ) वैसाय, साम, निरुद्धता।

विरान तत्॰ ( स्ता॰ ) वसाय, त्याग, ानस्यहता विरथ ( वि॰ ) विना स्थ का, स्यहोन, पैदल । विरद तत्व॰ ( पु॰ ) बम्बान, प्रशसा, गुएगान ।

विस्तेत दे॰ (पु॰) गुयगान करने वाला, भार, चरण, वन्दो, विस्त यखानने वाला। [विस्ता। विस्ता तद॰ (बि॰) ऋटुपम, ऋनुटा, श्रनोखा, विस्स तत्॰ (बि॰) ससदीन, नीरस, जिना स्वाद का

बिरह तत् ( पु॰ ) वियोग, विद्योह, विद्युद्ग । विरहित ( वि॰ ) वियोगो, विद्युद्ग हुमा ।

येज्ञायमा ।

विराग तन्॰ ( द० ) जिलि, वैरान्य, ससार में धामिक का लाग, ममता लाग।

जिराज तत्॰ ( पु॰ ) चजिय, चादि पुरुव, विण्यु का स्यूळ रूप ।—मान ( पु॰ ) शोमायमान, मोहता हुआ, विराजित ।—ना (कि॰) शोभित होना, अच्छा मालूम-होना ।

विरुज तत्॰ ( वि॰ ) रोग रहित, नीरोग।

विराट तत० ( प्र० ) चतर्दशभवन रूप परमात्मा की सूति । गु॰ ) विशाल, विस्तार, विकराल (पु॰) मस्य देश का राजा। इसके यहाँ पाएडवों ने एक वर्ष छिप कर विताया था। यह अनुल ऐश्वर्य सम्पन्न तथा शक्तिशाली राजा था। इसका साला कीचक सेनापति था और वह श्रसन्त वलवान था। त्रिगर्व देश के राजा सशर्मा का पराजित कर दसने तसके राज्य पर अपना अधिकार जसा विया था । संशर्मा राज्यश्रप्ट होकर हस्तिनाइर में दर्वोधन के यहाँ रहते थे। एक रात के। भीम-सेन ने मक्षयुद्ध करके कीचक की मार डाला था कीचक के मारे जाने की यात चारों श्रोर फैल गई। यह सुयोग समक कर सुशर्मा ने कौरवों की सहा-यता से विराट की दक्षिण गोशाला पर आक-मण किया। विराट भी युद्ध करने के लिये गये, परन्त सशर्माने उनकी सेनाको हराकर उन्हें क्षेद कर जिया । अनन्तर युधिप्टिर की आज्ञा से भीमसेन ने विराट की रचा की । कुछ दिनों के बाद अगुशित सेना और भीषम, कर्ण आदि सेना-पतियों के साथ दुर्योधन ने विराट की उत्तर गोशाला पर धावा किया। यर्जुन ने समस क्र-सेना के छुक्के छुड़ा दिये और गाँओं की रचा की। श्रज्ञातवास की समाप्ति होने पर पायडवीं का विराद से परिचय हथा। विराद ने अपनी कन्या उत्तरा का अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से व्याह दिया। करनेत्र के युद्ध में विराद पाएडवों की श्रोर से लड़ते रहे । युद्ध के पन्दरहवें दिन इनके। द्रोख ने मार टाला था।

विराध तत् ( पु॰ ) राज्य विशेष, धनवास के समय यह राज्य राम के द्वारा मारा गया था।

विराम तत्॰ (५०) निवृत्ति, विश्राम, शान्ति, विश्रान्ति शन्त, श्रवसान, समाप्ति।

विरुद्ध तत्० (वि॰) विपरीति, वाम, सन्नु ।—ता (ची॰) कतन्द्रा, सन्नुता, श्रहिताचरण, विपरीता-चरण । विरूप तत्॰ (वि॰) कुरूप, भींडा । विरूपास (पु॰) एक राइस का नाम, महादेव जी,

शिवजी । विरेक तत्० ( पु॰ ) रोग विशेष, ग्रातीलार, पेटोखा ।

विरेजन तद्॰ (पु॰) सारक, निकलने वाला, दस्तावर श्रीपच।

चिरेचन तत्॰ ( पु॰ ) मल निस्सारण, जुलात्र । विरोचन ( पु॰ ) प्रहाद का बेटा और वालि का पिता, सुर्यं, ब्राग्नि, चन्द्रमा ।

पिता, सूर्य, अग्नि, चन्द्रमा । विरोध तत्० ( पु॰ ) होप, शत्रुता, लड़ाई कगड़ा ।

विरोधोक्ति (स्त्री॰) उत्तटी बात करना, अनर्थ वचन।

विल तत्॰ ( पु॰ ) विल, छिट, छेट, माँद । विलक्तम् तत्॰ ( वि॰ ) अद्भुत, आश्चर्यसय अनुप, उत्तम, श्रेष्ठ, भक्ता ।

वित्तग (वि०) भिन्न, ग्रलग, पृथक।

विलगावना दे (बा॰) जलग करना, पृथक् करना,

विलउज ( वि॰ ) मिर्लज, येह्या ।

विलापना दे॰ (कि॰) रोना, चिल्लाना, दुःख करना, रोदन करना।

विलापत दे॰ (कि॰ ) रोते हुए, रोदन करते हुए। विलम्ब तत् (पु॰) देर, अधिक समय।—ना

· (कि॰ ख॰) रहना, ठहरना, देर करना। विलमना दे॰ (वा॰) देर खगाना, अधिक समय जगाना।

विलाय तत्० ( पु० ) नाश, जगत् का नाश, प्रलय । विलायत ( पु० ) परदेश, इस शब्द का प्रयोग विरोष

कर इक्ष्लेख्ड के लिये होता है। [ दुःख करना । विज्ञाप तत् ( पु॰ ) रोना, निलखना, विञ्ञाना, विज्ञास तत् ( पु॰ ) खेल, कीवा, कीतुक, भोग,

सुल, प्रानन्द । विलासी तत्० ( वि० ) भोगी, प्रानन्दी ।

विज्ञोन तत्० ( वि० ) नष्ट, लुप्त । विज्ञुत तत्० ( वि० ) श्रेष्ट, नष्ट, गुप्त । विज्ञोकन तत्० ( पु० ) ष्रष्टि, ताक, दर्शन, देखना ! वितोकता दे॰ (कि॰) देखना, ताकना, दर्शन। करना १ विजोकित (५०) देखा हुआ। वितोचन ठत्॰ ( पु॰ ) नेत्र, नयन, श्राँख, चन्नु । विलेडिना (कि॰) मथना, महना, हिलारना । विलोप तत० ( प्र० ) श्रदर्शना, नाश, ध्यस । विलोम तत्० ( प० ) विगरीत, उलटा, आक्रम, नीचे विस काफछ ! विद्य तर् (प्र॰) वेट का वद ।-फल तत् (प्र॰) विवर तत्। (पु॰) छिद्र, छेद, बिक्र ! विवर्ग तद॰ ( पु॰ ) विन्तृत, हाल, गुण कपन। विवर्ण तत्र (वि॰) फिट्ट, छित्रत, पश्चात्राप यक्त । चित्रर्द्धन (पु॰) उद्यति (कि॰) उद्यति होना। विवर्दित (पु॰) किसी के द्वारा उसति कराया हमा । जिवश सत् ( वि ) चवरा, पराधीन, धनम्ये।पाय । विवस्त्र तत्० (वि०) वस्त्र सहित, नम्न, नङ्गा । विवसा ( पु॰ ) इच्छित, याविद्यत, चाहा हुआ ।

विवाद तत्० ( प्र० ) बार, वाक कलह, शासार्थ,

विवादी तत्॰ (पु॰) विवादकारक, वादी, सुद्दर्श । विवाह तत् ( पु॰ ) म्याह, परिवाय, पाविमहत्व । विवादित वर्॰ ( पु॰ ) ब्याहा हुआ, कृतपरिण्य, ब्याहरी। १

विवादित तन् ( श्ली॰ ) व्याही हुई, परियोता ! विविक्त तथ्॰ ( पु॰ ) पून, पवित्र, प्कान्त, निजेंन । विशिध तदः (वि॰) नाना प्रकार, भांति भांति, धनेक प्रकार का ।

विद्यध ( प्र• ) देवता, पण्डित ।

विवृत्ति तत् (वि॰ ) म्यास्यान, टीडा, विवश्या । विवेक सब् (पु॰) विचार, निर्मायास्मिका बृद्धि । विवेकी सन् ( गु० ) न्यायाकर्ता, विवासक, निर्वाय-

कर्सा । विषेचक वा विरेताक तत्र (पुरु) निर्धयहची, विचारकती । श्चित । विवेचना तर् (धी) विचार, संख श्रसंख झा विवेचित (प्र) विवास हमा :

चिश्रद तर्॰ ( वि॰ ) विस्तृत, विस्तारयुक्त, विशास I विज्ञाहादस तत॰ (प॰) संस्कृत का एक नैतिक कवि. मदाराज्ञस नामक नाटक इन्होंने बनाया है। संस्कृत साहित्य में इस प्रन्थ का वढा आदर है। बिस्टर तैलक्ष कहते हैं कि इस प्रन्य का रचना-काव ईसा की ७ वीं सदी है।

विज्ञाला तरः ( प्र॰ ) सेव्यहवाँ नचत्र । विशार (पु॰) मह्नवी।

विशारद ( वि॰ ) चतुर, दब, ज्ञाता, पण्डित ( प्र॰ ) मौजसिरी का पेट ।

विशाल तत्॰ ( गु॰ ) विस्तृत, बड़ा, चौड़ा, बृहत् । विशिध्य तत् ( प्र०) वाण. शर, तीर । (वि०) शिला रहित. बिनाचीटी का ।

विशिष्ट तत्त॰ ( प्र॰ ) संयक्त, जुटा, मिछा । विशास तत्र ( वि॰ ) बहत पवित्र, निर्मेख, शावल, विशेष । विमल, पालिस ।

विश्वचिका ( खी॰ ) हैजा, काळस, छई, प्रक रेग विशेष तत् ( वि० ) प्रकार, भेर, जाति, श्रधिक, मुरद, प्रधान, श्वास !—या ( पु॰ ) गुयावाचक ।

जिस शब्द से विशेष्य का सुख्य गुण आदि का बोध होता है।-तः ( ग्र॰ ) विशेष रूप से, श्रधिकता से, खास कर 1-ता (स्त्री०) भेद, भिन्नता, पूपवता, श्रधिकता, प्रधानता, सुख्यता ।

विशेषांकि तर्० ( स्ती॰ ) बबङ्कार विशेष । विरोध्य तत् ( पु॰ ) प्रधान, सुरूप, धर्मी, दृष्य, जिसकी प्रशंसा की जाय।

चिशीक तन्० ( वि० ) शोकरहित, विगत शोक । विध्यस्म सत् ( प्र. ) विश्वास, प्रस्पय, विश्वय ।

विधानत तत्० ( वि०) यकित, यहा हुमा, येडा हुमा । —घाट (पु.) यमुना जी के एक घाट का नाम,

यह मधुरा में हैं। विश्राम तत् • (पु •) सुल, यक्षावट दूर करना, विराम विद्यत (वि॰) विख्यान, प्रसिद्ध, नामी ।

विश्विष्ट (पु॰) शिथिक, वियोगी, चलग रहने

षाळा । च्यिष्टगाव १ विश्लेप तर्॰ ( पु॰ ) वियेगा, विरह, विद्वाह, भेड़,

विश्व तत्॰ (पु॰) जगत्, संसार, देव विशेष इनके आह में पिण्ड चीत बिंह दी बाती है।-कार्मा (प्र•)

परमात्मा, देव, शिल्शे विशेष ।--नाथ ( पु० ) जगत्, स्वामी, काशी के प्रधान देव, सहादेव, परमेश्वर :---स्मरा (स्त्री०) पृथ्वी, धरती, रखी । --- रूप ( पु० ) ईश्वर । विश्वरभर तत्॰ ( पु॰ ) जगत् का पाछनकर्ता, संसार का भरस पेष्यस करने वाला. विदय । विश्वसनीय तत्र (वि॰ ) विश्वास योग्य, विश्वास का पात्र । िकिया गया हो । विश्वसित तद् ० (वि०) विश्वस्त, जिसका विश्वास विश्वस्त तद् (वि॰) जात प्रत्यय, प्रतीति मेाग्य। चिश्वामित्र तत्० (पु०) [विश्व + मित्र ] विख्यात महर्षि, थे राजवंश में अत्पन्न हुए थे, परन्तु इन्डोंने कठिन सपस्या और साधनों से सदर्धि पद पाया था ।

विश्वास वर्॰ (पु॰) प्रत्यव, प्रतीत, धारणा, भरोसा ।--बातक (प्र॰) रूपटी, घोखेबाज, ठग, धुर्त्त ।--पात्र विश्वासनीय, विश्वास येग्य । विष्ट्वेश ( प्र॰ ) शिवजी, विश्वेश्वर ।

विष तत्० (पु॰ ) गरळ, काळकूट, इळाहळ, बहर, माहर ।--धर ( प्र॰) सर्प, सांप, सुजङ्ग ।--वैद्य ( प्र० ) विष उदारने वाळा, गारुड़ी । विषयाण तत्० (वि०) बदास, दुःखी।

विषम तत्० (वि०) श्रयुग्म, श्रनमेल, श्रसमान, श्रतस्य, बरावरी कहीं, कठिन, कठोर, भयद्भर ! - उदार (प्र॰) उदार विशेष, एक प्रकार का उदार l —ता ( सी० ) कठिनता, कडोरता !—वाग् ( पु० ) कामदेव, मदन, कन्दर्प ।- त्रिभुज (पु॰) जिसकी अजाएँ बराबर न हैं। 1

विषय तत्र ( पु॰ ) पदार्थ, वस्तु, इन्द्रियार्थ वस्तु, भोग विजास, देश । (थ०) निये, निमित्त, अर्थ । —क (वि॰) संसारी ।—वासना (स्त्री॰) भोग विलास की इच्छा 1

विषयी तत्॰ ( पु॰ ) विलासी, भोगी, संसारी । विपहर तत्॰ ( पु॰ ) विप नाशक, विपन्न। विषाम् तत् ( पु॰ ) सींग, श्वद्ध, हाथी का दात । विषाद तत्॰ ( पु॰ ) शेक, दुःख, हेश, खेद। विप्रव ( प्र० ) जब दिन रात बरावर हैं। उस दिन का

नास ।

विपुवत्, विषव तत्० ( पु० ) पृथिवी की मध्यरेखा, मध्यरेखा !---रेखा (स्त्री० ) घरती के बीच की रेखा. मध्यरेखा. भमध्यरेखा । (विशेष I विप्र तत्० (५० ) प्रासन, ऋश का भारत, उस विष्टि तत्० ( ची० ) भद्रा, घष्ट्रभ समय, वेगार । विष्टा तद् ( पु॰ ) मल, प्रीप, गू। विष्णु तत्० ( ५० ) परमेध्वर, परमात्मा, सृष्टिपालक, देव विशेष ।---पद ( गु॰ ) श्राकाश, वैकुण्ड । - पदी (स्त्री०) गङ्गा, संक्रान्ति विशेष । विस (सर्व०) वह, इस । विसर्ग तव् ( प्र० ) स्वर के पोड़े के दो विन्द्र (;)। विसर्जन तत्० ( प्र० ) ध्याग, हो इना, स्याग देना । विसारना (कि॰) मूळ जाना। विसासिनि ( क्षी० ) सौत, दाहिनी, सौतिनी। विस्विद्धा वत् ( सी० ) रोग विशेष, महामारी,

हेजा, कालग । विसुरना (कि॰) शोक करना, राना, दुविधा में [विस्तारयुक्त, (दे०) विद्योगा। विस्तर तत्० (वि०) श्रधिक, विस्तृत, बढ़ा हन्ना, विस्तार ( पु॰ ) फैबाव, विशासता ।

विस्तारित तदः (वि॰) फैलाया हुन्ना, बहाया हुन्ना । विस्तीर्गा तत्० (वि०) बड़ा, विस्तारमुक्त, फैटा हथा, चौडा ।

विस्तृत वत् (वि॰) क्सिग्, विशास, यहा । विस्फुलिङ्ग ( पु॰ ) चिनगारी।

विस्फोट तत्० (प्र०) फोड़ा, बाब, फ़र्सी।-क ( प्र० ) शीतला, चेचक, गोही, गाँठ। विस्मय तत्० ( पु० ) अचरज, अचरभा, अरचर्य ।

विस्मर्ग तत्॰ (पु॰) भूलना,विसराना,विस्मित होना। विस्मित तव् (वि०) विस्मययुक्त,श्रचस्भित,श्राश्चर्यित। विस्मति तत्॰ (स्त्री॰) विस्मरण, भूल, विसराना। विस्वाद तत्० ( पु० ) स्वादहीन, स्वादरहित। बिहङ्ग, तिहङ्गम तत्० ( ५० ) पदी, पखेरू। विहरेस तत्॰ ( पु॰ ) भ्रमस, पर्यटन, घूमना, रास। विद्दसना (कि॰ घ॰) हँसना, खिलना।

विहार तत्० ( पु॰ ) क्रीड़ा, खेल, लड़के लड़कियों का श्रापस में हाथ पकड़ कर घूमना । बौद्धों का उपा-सनास्थान, बौद्धमन्दिर, भारत का प्रान्त विशेष।

विहारों ( पु॰ ) धीइण्य, एक बिव वा नाम किल्होंने ध्रपने नाम की सतसई बनाई है। ये ध्रार रख के खच्छे कवि थे। ( वि॰ ) विहार करने वाला, चंचल, चपल। [ निर्वात। विहित तत्॰ (बि॰) क्रियत, उक्त, उचित, कर्न्य, विहीन तत्॰ (बि॰) क्रियत, उक्त, च्रित, कर्न्य, विहीन तत्॰ ( वि॰ ) धिना, रहित, स्ट्रप्य, । [ब्रिह्म। विहल तत्॰ ( गु॰ ) व्याङ्गल, प्रवात हुआ, च्राल, घोत्रा वान्॰ ( पु॰ ) दर्गन, दीठ, विलोचन। वीस्तित तत्॰ ( वि॰ ) दृश, विलोचित, देखा हुआ। वीस्तित तत्॰ ( वि॰ ) दृश, विलोचित, देखा हुआ। वीस्तित तत्॰ ( वि॰ ) दृश, विलोचित, देखा हुआ। वीस्तित तत्॰ ( सि॰ ) वह, विलोचित, देखा हुआ।

पीज वत् (पु॰) वीर्ष, शरीरान्तर्गत सत्त धातुर्जो में से सुग्य धातु, शुक्त, मूकनारण, वीया।— गड्डित (पु॰) गणित चा ग्रन्थ विशेष, श्रव्यक्त गणित।—पुर (पु॰) विजीस नीतृ।

नायता—पूर (यु॰) विज्ञास नानू। बीखा तत्॰ (सी॰) सितारनुमा एक बाना, जिसे नारट और सरस्वती खादि बजाते हैं।

द्यीत तत् (वि॰) धपनत, गत, द्यतीत, समास,
पीता हुमा।—हृद्य (पु॰) हृद्य राज्य के
अधिपति। हृन्दोंने वाराणसी के राजा विवोदास को
जीन कर पासी को अपने अधिदार में कर लिया
पा सही, परन्तु दिनेदास के पुत्र ने हृन्दु जीत कर
अपनी राज्यानी दिट सी थी। धीतहृद्य ने माण
वपाने की हृन्दा से मरदान मुनि के आक्रम में
आग्रय जिया था।

घीयि तत्॰ ( स्त्री॰ ) गढी, गैबा, प्रवोली । घीष्सा तत्॰ ( स्त्री॰ ) श्रधिकता, श्यापकता । घीय ( वि॰ ) दो २।

धीर तत्० ( दु० ) यहवान्, थोदा, काष्य का रस ।
— मत् (कां०) धीर जनमी, धीर माता ।— गति
(कां०) युरुषम में मादा मिनांत, मत्य ।— ता
(कां०) युरुषम में मादा मिनांत, मत्य ।— ता
(कां०) युरुष, साथ मिनांत, मत्य ।— ता
या। पत्र स्तुत्व, हमने त्य-प्रज ना नाग्य निया
या। पत्रि की निन्दा न सह पर समीध्य प्रायवाल
पत्ते का सवाद जब महादेन ने सुना, तब कोष से
वर्षार होन्य उन्होंने कपनी ज्ञा मूमि पर पर्टात,
वर्षार से सीरमद जरत हुया या।— माव (दु०)
यहादुरी, वीरता।— भूमि (कां०) युरुषेन,
संगाव मान्त का सार विशेष।— रस (दु०)

भाज्य का एक रस पिरोप 1—श्रृत्ति (शी०) शूरों वा वाना, बीरों का काम । धीर्य मत्त्व (पु०) सामध्ये, यल, यीज 1—धान् (पु०) पराक्रमी, यलवान्, यलवााली । जूक तव्व (पु०) भेदिया, हुंदार, धनि विशेष, भीम के बहरानि का तथा

खुकीत्वार तर्व० ( पु० ) [ कुक + चर्र ] त्रिसके उदर में कुक नामक धानि हो, भीम, भीमसेन । खुत्त तत्व० ( पु० ) पेड, रूप, तर, तरवर, तरवर । खुत्त तव्० ( पु० ) पेडा, मरवज, मरवजानार, गोल । सुन् ।—स्वाद्ध ( पु० ) खुन का दुकका, त्री जिया धीर जीवा से धिरा हो ।—सुद्ध ( पु० )

वृत्तान्त तत्० ( पु॰ ) यात, समाचार, हाल, वातां । वृत्ति तत्० (स्त्री॰) जीविना, जीवनोषाय, व्यवसाय । सृत्राह्यर तत्० (पु॰) [वृत्र + धमुर] राजय, विशेष, विमको हुन्द्र ने मारा था ।

गोला का श्राधा ।

श्या तत्० ( ध॰ ) अनधँक, निप्पदोजन । श्रुद्ध तत्० ( पु॰ ) श्रुप्त, प्रतमा, आर्चन, जीर्च, बोक्सा ।—प्रियतामह (पु॰) पिता का पितामह । —प्रयितामही (खी॰) याप की दाही । श्रुद्धा तत्० ( स्त्री॰ ) पुरिया, द्वरी, ढोक्सी ।

घृद्धि तत्॰ ( स्थी॰ ) लाम, बडती, उन्नति, मुनाफा। चुन्द तत्॰ (पु॰) समृद्द, प्राधियों ना दल यूप, जया। ─ा (स्थो॰) सुरव, तुलती, राधिना, देवी विशेष। (पु॰) देद, समृद्ध, थोऊ।

चुन्दारक तच् ( पुरु ) देवता, यमर, देत्र । चुन्दायन तच् ( पुरु ) मधुरा के पास का एक वन जहाँ भीट्रच्या रहते से ।

वृत्त्रिक तत्० ( पु॰ ) धीटू, बाटबी राशि । वृप तत्० ( पु॰ ) बैल, वृपम, धर्म !—फेनु ( पु॰ ) थिव, मशदेव !—दृग ( पु॰ ) विलाव !—मानु ( पु॰ ) धीराधिमा बी हे विता का नाम !

युपण तत्॰ (पु॰) भ्रवडकेश, पोता, श्रवड । स्वपम तत्॰ (पु॰) येल, यथां !— स्वज (पु॰) महादेव ।

बृपज तत्॰ ( पु॰ ) जाति विरोप, सूद्र जाति, चन्त्र-युत राजा । ( स्त्री॰ ) नुपजी । बुपाकिप तत्० (पु०) धर्म के। न फँपाने वाला, सहा-देव, विष्णु । दारा कर छोडना। ब्रुपोत्सर्ग तत्० ( ५० ) श्राद का श्रङ्ग विशेष, साँड् बृष्टि तत्॰ ( खी॰ ) वर्षा, मेंह, मेघ, वारिश, वरसात । बृहत् तद्॰ ( गु॰ ) वड़ा,, विशाल, विस्तृत । वेङ्करेश तत्। (पु॰) भगवान् विष्णु की वह सृति

जा वेंकटाहि पर दक्षिण में है उन्हें वाला जी भी कहते हैं, यह हिन्दुयों का एक प्रधान तीर्थ स्थान है।

वेग तत्० (पु॰) शीव्रता, प्रवाह, धारा !-गामी शीव्र चलने वाला बीडा।—वान् ( पु॰ ) पवन, चीता। (वि॰) जस्द चलने वाला।

वेगि (कि॰ वि॰) शीध, जल्दी। वेगी तत्० ( वि० ) शीवगामी, वेग वाला । वेश्वी तत्० (स्ती०) चोटी, नदियों का सङ्गम, त्रिवेखी। वेग्रा तत्० (पु॰) वाँस।—क (पु॰) वंशलोचन, ठग, वाजीगर, चालाक ।

वेत दे॰ ( पु॰ ) एक वृत्त का नाम, आकाश। वेतन तत्० (पु०) तनखाह, तलव, पगार, मजूरी। वेताल तत्॰ ( पु॰ ) प्रेत यानि विशेष । वेत्ता तत्० ( पु० ) जानने वाला, ज्ञाताः वेदी ! वेश्र तत्० (पु०) घेत का पुत्र, छड़ी, चाडुक। वेद तत्० ( पु० ) हिन्दुओं का धर्म अन्य, वेद चार हैं,

यजु, साम, ऋक् छौर धथर्व । ज्ञान, उपासना छौर कर्म भेद से इनके तीन कारड हैं। - गर्म (ए०) ब्रह्मा, ब्राह्मण ।--- गिरा (स्त्री॰ ) वेदवाणी, वेद के वाक्य । (पु॰) ऋषि विशेष ।—माता विलेश ।

(स्ती०) गायत्री। वेटन या वेदना तत्० (स्त्री०) पीड़ा, दुःख. यातना, वेदाङ्कः तत्० ( पु० ) वेद के यङ्ग, वेद ज्ञान प्राप्त करने

.. के उपयोगी शास्त्र । शिचा, कल्प, व्याकरण ज्योतिप, छन्द और निरुक्त ये छः वेदाङ हैं। वेदान्त तत्॰ ( पु॰ ) वेद का भाग विशेष, उपनिषद्, उपनिषद का विचार करने वाला दर्शन।—ी

( पु॰ ) श्रारमवादी, बेदान्त का जानने वाला । चेदि (स्त्री॰) पीठ, पीड़ा, होम करने का चबृतरा।

वेदिका तत्० ( स्ती० ) वेदी, होम करने का चीनरा। वेदो तत्० (स्त्री०) वेदिका, स्विपडल, हवन स्थान । वेध ( ५० ) बेद, सुराल, एक ग्रह पर दृसरे ग्रह की छाया ।-ना (कि॰) छेद करना।-मख्या (स्त्री०) कपूर, कस्त्ररी। चेला तत्० ( स्त्री० ) समय, काल, एक वाद्य विशेष । वैश तत्॰ ( पु॰ ) व्याकार, परिच्छद, सजाबट, शोभा । वेशर दे० ( ५० ) भूपण विशेष, नाक का गहना। वेश्म ( पु॰ ) गृह, घर, भेख।

वेश्या तत् ( स्त्री० ) पतुरिया, गर्गिका चारस्त्री, वाराङ्गना ।

वेष ( पु॰ ) कपड़ा, गहना, डील, चाल । वेष्टन सत् । ( पु॰ ) वेठन, लपेटन ! काटना । वैंद्धना दे॰ (कि॰) जीजना, उधेडना, वैभाल दे॰ (पु॰) अपराह, दोपहर के बाद का समय, चीथा पहर ।

वैकुस्ट तद्० ( पु० ) लोक विशेष, विष्णु का भाम । —नाथ ( पु॰ ) विष्णु भगवान I चैगन्ध ( पु० ) गन्बिक । वौध सिद्धक।

वैखानस तत्र ( ५० ) यती विशेष, वानप्रस्थाश्रमी, चैचित्र्य ( पु॰ ) विचित्रता, चित्र विचित्र । चैजन्ती (स्त्री०) करडा, पताका ।

वैतरणी तत् (स्त्री॰) नरक की एक नदी का नाम। वैताल ( पु॰ ) पिशाच, साट, वन्दी।

वैता विक (पु॰) गायक, राज घराने के गवैया । वैदिकतत् (पु०) वेदपाठी, वेद पड़ने वाचा।

(वि॰) बेदोक्त, वेद कथित, वेद में कही बात, जो बात बेद में लिखी है। या उससे विरुद्ध न हो । वैदेही तत॰ (स्त्री॰ ) जानकी, सीता ।

वैदुर्य ( पु॰ ) नीलक, नीलमिय । वैद्य तत्० (पु०) चिकित्सक, वैद्यशास्त्रवेता ।— नाथ ( पु॰ ) शिव, दिवेदास, धन्वन्तरि, वैज-

नाथ, जिनका मन्दिर भारखयंड में है। वैद्यक्त तत्० ( पु० ) चिकित्साशास्त्र, आयुर्वेद । बैनतेय तत् ( पु॰ ) गरुङ, पचिराज, विनतापुत्र । बैभव तत् ( पु॰ ) पेशवर्थ, सम्पत्ति, धन, सम्पदा । वैमनस्य सत्० ( प० ) भीतरी होप, मनसुदाव।

वैयाकरण तत्र (प॰) ज्याकत्य पढ़ने वाला या नसका ज्ञातो । उसके ग्रर्थ में न्याकरणी शब्द का प्रयोग करना चशुद्ध है ।

चेर तत॰ (प्र॰) होप, शत्रता, विरोध ! [निस्पृह I चैरागी तत्॰ ( ५० ) विरक्त, वीतराग, ससारतागी, चैराग्य तत्ं (पु॰) विषय त्याग, विषय उदासीनता, निस्प्रदता ।

चैरी तत॰ ( पु॰ ) शत्रु, रिपु, विरोधी, श्ररि, हे पी। चैलक्तस्य ( पु॰ ) विचित्रता, भावान्तर । चैत्रहा (पु॰) धर्मराम, मनु विशेष।

चैशास तद्० ( पु॰ ) महीना का नाम, जिम महीने में विशाला नच्य में चन्द्रमा पूर्ण हा, दूसरा माम ।

वैशास्त्री (स्त्री॰) धूनी, वैशाख की पूर्णिमा। घेशेपिक (प०) न्याय का एक भाग, दर्शन विशेष ! चेत्रय तत ( पु॰ ) वर्ष विशेष, तीलता वर्ण, वनिया, महाजन चादि।

वैष्णुष तत्॰ (पु॰ ) विष्णुमक्त, विष्णु के उपासक,

विष्यु उपायक सम्प्रदाय । ( स्त्री॰ )—प्रैष्णुची । चैसा दे॰ ( सर्व॰ ) उसके समान, उसके ऐसा, उसके तुल्य, तत् सदश !

चैसे दे॰ ( नि॰ ) विना मूल्य, संतमेत, उसी सरह। योदित ( पु॰ ) जहाज, वही नात्र । घीज दे॰ ( प॰ ) गोंद, गुगाल, धप विशेष । ध्यक तन् ( वि॰ ) स्पष्ट, प्रमाशित, दर्शन योग्य । व्यक्ति तत्॰ (स्त्री॰) एक मनुष्य, एकामी, एक वस्त

जन, मनुष्य। व्यप्न तत् ( वि॰ ) व्याङ्ख, उद्विम्न, विकल । व्यङ्ग तत्॰ ( गु॰ ) शङ्गदीन, विश्वाङ । व्यक्षन सत्० ( पु॰ ) पह्ना, बेना, बेनिया ।

व्यक्षक तत्० (पु०) प्रकाशक, मावबोधक शब्द जिनसे अर्थ प्रकाशित होते हैं।

व्यञ्जन त्रवः (पु॰) तरकारी, साग, वर्ण, श्रवर, स्वरहीन वर्ण, क से ह तक वर्ण ।

व्यक्षना तत्॰ (स्त्री॰) शब्द शक्ति, जिससे श्रधी का योध होता है। (निपर्यय । व्यतित्रम तत्॰ (पु॰) दाँतना, खाँचना, विकास,

व्यतिरिक्त तत्० (वि०) चन्य, भिन्न। ध्यतिरेक तत्॰ (५०) भेद, चलग, भिद्यता एक

काथा सद्भार । व्यतीन तत्॰ (वि॰) गव, यीवा, गयात्रीता ।

व्यतीपात नत्॰ ( पु॰ ) थाग विशेष, सग्रहशेँ योग ।

व्यत्यय तत्॰ ( पु॰ ) श्रतिक्रम, लाँघना, खाँकना । व्यथा ततः (स्त्रीः ) पीडा, दु ए. वेदना, क्लेश,

डय्यित सत्० ( वि॰ ) पीड़ित, दु खित, क्लेश प्रस्त, कप्ट पतित ।

हयपदेश तत्॰ (पु॰) बहाना, ध्याज, केवल । व्यभिचार तत्० ( ५० ) परकी या परपुरप संगम, निन्दित कर्म, स्थाय का एक दोष ।

न्यभिचारिली तत्॰ (सी॰) कुलय, नष्ट घरित्रा, दिनाल श्रीरत, पर पुरपरता स्त्री ।

व्यभिचारी तव्॰ ( पु॰ ) लग्यः, कुमार्गी, दिनरा। दयग्रावत्॰ ( पु॰ ) सर्च, लागत, चय, नाश । टपर्थ तत्० (वि०) वृथा, निरर्धक, निकम्मा, वि ॥

काम का, निष्कल । दयवकतन तत्॰ (५०) गणित विशेष, घटाना, [ पृथक्ता । वाजी निमालना । ध्यवच्छेद तत्॰ (पु॰) भेद, भिन्नता, श्रलगाय, ध्यवधान तत्॰ (पु॰ ) अन्तर, दृरी, दो पदार्थी के

बीच का श्रन्तर । व्यवसाय तत्॰ ( पु॰ ) व्यवहार, क्षेनदेन, उद्योग,

रोज़गार ।—ी ( पु॰ ) व्यापारी ! च्यास्था तत्॰ (खी॰) प्रान्ध, उपाय, प्रक्रिया, धर्मनिर्णय ।--पक ( पु ) व्यवस्था करने वाला, िठीक, ठीक ।

प्रजन्धेकः ।

व्यवस्थित सद् ( वि ) घत्रस्त, घटल, निश्चिति व्यवदार तत्॰ (पु॰) उधम, धन्धा, काम, रोज़गार। व्यवहरिया दे॰ (पु॰) व्यवहार वरने वाला, महा-

जन, ऋगदाता । शिलयुक्त । व्याहित तत्॰ ( वि॰ ) व्यवधान प्राप्त, चन्त-व्यसन तत् ( पु॰ ) धामिन, श्रम्याम, दोाटी

श्रादत ।-ी ( पु॰ ) व्यसन वरने वाला। व्यस्त तत्॰ ( वि॰ ) व्याङ्क्ष, इडिझ ।

व्याकरण तत्० ( प० ) शास्त्र विशेष, भाषा के। निय-मित परने याजा शास्त्र, शब्दशास्त्र ।

व्याकुल तत्० ( वि॰ ) धवदाया हुन्ना, उद्दिन, व्यप्र, व्यस्त ।--ना ( स्प्री० ) घवडाहर, व्यप्रता चचलता ।

व्यास्या तत्॰ (स्त्री॰ ) वर्णेन, टीका, निरृत्ति ।

व्याख्यान तत्० ( पु० ) डपदेश, वक्तृता । व्यायान तत्० ( पु० ) वाधा, रुताबर, रोक, व्यटकाथ । व्याप्त तत्० ( पु० ) वाध, नाहर, चीता । व्याप्त तत्० (पु०) वहाना, मिप, ख़ब, कपट । (दे०) सुद, जाम ।—क ( चि० ) व्याच, झुती, ऋणी ! व्याप्त दे० ( पु० ) व्याच के निये, सुद पाने के निये, उभार दिया हुआ । ब्याघ्न त० ( पु० ) अहेरिया, शिकारी, यहेनिया ।

ह्याचि तत्० (पु०) ब्रह्मेरंगा, यिकारी, बहेलिया। व्याधि तत्० (स्त्री०) रोगा, पीदा, दुःख, क्रेंग्र । व्यान तत्० (पु०) प्राया वित्रेप । व्यापक तत्० (पु०) प्राया वित्रेप । ह्यापक तत्० (पु०) सर्वत्र विस्तृत, सर्वत्र फेंबा हुव्या ।—ता (स्त्री०) विस्तार, फेंबाव । व्यापना वे० (क्रि०) हर जगाइ हो जाना, फैंबाग,

सर्वत्र फेल जाना । ट्यापार तत्० ( ५० ) रोजगार, कामधन्या च्यवसाय ।

व्यापी तत्० ( ५० ) व्यापक, विभ्रु, धर्वगत । व्याप्त तत्० ( गु० ) विस्तृत, फैला हुया । व्याप्ति तत्० ( स्त्री० ) विस्तार, फेलाव, स्याय मत से

श्रवुमान का फारख । व्यामोह तद॰ ( पु॰ ) पश्चात्ताप, पीहा, हु:ख । व्यायाम तत्॰ ( पु॰ ) कतरत, शारीकि श्रम । व्याता तत्॰ ( पु॰ ) साँप, त्यं, श्रह, सुबङ्ग ।—ा

( श्ली॰ ) मझेखा, साँपिनि । व्यावहारिक ( पु॰ ) मंत्री, सलाहकार । व्यास्त तत्॰ ( पु॰ ) महर्षि विशेष, पुराखकर्मा, पुराख महने वाला ।—मही तद् ॰ (स्री॰) यहा आसन जिस पर बैठ कर पुराख की कथा कही जाय । व्यासार्क ( पु॰ ) ब्यास का थाथा ।

स्याहति तत् ( खी॰ ) वैदिक मन्त्र विशेष, जिससे शाखायास किया जाता है।

ब्युट्कम तत् ( पु॰) उखटा पलटा, कमरहित । च्युटपक्षि तत् ( खी॰ ) शाखीय ज्ञान में अभिनिवेप, बोध शाख, परज्ञान ।

ह्युत्पन्न तत् ० (वि०) शास्त्र में प्रथीय । व्यूह तत् ० (यु०) सेना की रचना विशेष, समृह, राशि (—— (यु०) क्रिलावंदी । व्योम तत् ० (यु०) आकारा, गगन, अन्तरिच ।

ज्याम तत् (पु॰) धाकाश, गगम, अन्तारकः।
—र्देश (पु॰) शिवा —्यार (पु॰) पदी,
अह, देवता।—्याम (पु॰) विमाग।
प्रज्ञ (पु॰) गोच्यान, मशुगमण्डलः।—्न (पु॰)
अम्ग, पर्यटगः।—्वासी (पु॰) व्रज में

रहमे बाता ।
अजेन्द्र ( पु० ) श्रीकृष्य । '
अजेन्द्र ( पु० ) श्राव, फोबा, फुंसी, चत ।
अत तत्० ( पु० ) पुरच, तिथि का उपवास, श्रजुद्धान ।
आत तत्० ( पु० ) समूह, यूच, दक्त ।
आत्य तत्० ( पु० ) पिठत, संस्कारहीन ।
अदिश तत्० ( प्रा० ) खळा, सांकारहीन ।
अदिश तत्० ( प्रा० ) खळा, सांका, रामे, हया ।
अदिश तत्० ( स्ति० ) पान्य विशेष, ब्रेटि होटे चत ।

GT.

श च्यक्षन का तीसचाँ वर्षे, इसका उचारण स्थान तालु होने के कारण इसे तालब्य करते हैं। श तत्क (पु०) करणाय, मक्का। ।शंगु तत्क (पि०) मस्त्र, हपैत, ब्यानन्दित। शंच तत्क (यि०) मुकती, पुण्यालमा, पर्मा। शंचर तत्क (पु०) जल, शङ्क, माधावी राज्य विदेष। इस्त्रज्ञाल विद्या का वह पुक शाचार्य हो गया है। इसी विद्या का दूसरा नाम शाँचरी भी पदा है। शंसरा तक्क (स्त्री०) चाहना, चाह, शनिखाय, उस्सुक्ता, उक्कर अभिकाप। शंक्षित तत् ( वि॰ ) उत्त, क्षित, भोक्त, चिरिचत, स्तुल्य । शंक्य तत् ( वि॰ ) स्तुल, प्रशंसतीय, प्रशंसा के योग्य । शंक्र ( पु॰ ) तमीज़, शिक्ता ।—हार ( वि॰ ) सन्य, शिक्ष ।

शक तत्० ( पु॰ ) देश विशेष, एक जाति विशेष, जिसकी विजय राजा विकासदिव ने की थी। राजा शालिवाहन का च्लाया संबत्। दे॰ (बी॰) सन्देह, संशय।—कस्तों ( पु॰ ) शक वासक साल च्लाने वाला। यथा, शुधिष्ठिर, विकास- दित्य, चन्द्रगुप्त, गलि वाहन प्रादि सवत्मर प्रचैतक ।

प्रकट तत्० ( पु॰ ) स्थ, गाही, बैलगाड़ी, छकड़ा । शकटासुर तत॰ ( पु॰ ) दानव विशेष, कम ने शी-कृष्ण के। मारने के लिये इसके। भेजा था। इसने शकर का रूप धारण करके श्रीकृत्य को मारने का उद्योग किया था. परन्त स्वय मारा गया ।

गकात ( go ) स्वरूप, सुरत, चिन्ह, चर्म, खण्ड, भाग, छिलका ।

शकान्द्र तत्॰ ( पु॰ ) शाबिवाहन प्रयर्तित समत् । शकारि तत् ( पु॰ ) राजा विक्रमादित्य ।

शकुन तत्॰ ( पु॰ ) सगुन, शुमसूचक चिन्ह, महल-गान, पद्मी विशेष । श्रीर दुर्योधन का मामा । शक्तनी वत्॰ ( पु॰ ) गान्यार राजा सुत्रत का पुत्र-शक्तत ( प॰ ) पन्नी, चिहिया।

शकुन्तजा नत॰ (स्त्री॰) विख्यात पुरवशी राजा दुप्यन्त की महारानी, सहिंप विश्वासित्र के श्रीरम श्रीर मेनका नामक श्रप्सरा के गर्भ से यह उत्पन्न हुई थी। महर्षि करव ने इसे पाला पोमा था। विस्यात कवि फालिदास निर्मित एक नाटक ।

शकुल (पु॰ ) मद्यती विशेष । गरन् ( पु॰ ) मल, तिष्ठा, पुरीप । शकर (स्त्री॰) चीनी। गारी (वि॰ ) सन्देही, सरायी। हिंद, पुष्ट । शक्त तत् (वि॰) समर्थ, शक्तिमान्, क्टोर, बलवानः शक्ति तत् (स्त्री) वज, पुरपार्थ, मामर्थ्य, परात्रम, अस्त्र विशेष, भाजा, वर्जी। इन्द्राणी, वैद्यावी चादि चाठ शक्तियाँ। वशिष्ठ का ज्येष्ठ पुत्र।

—मान् ( पु॰ ) पुरवार्या, पराक्रमी। शक् ( पु॰ ) सतुद्या ।

शर्क (पु॰) इन्द्र सुरपति।—ाजिन् (पु॰) मेघ-नाद, इन्द्रभीत ।—धनुष (५०) इन्द्रधनुष । —सुन (पु॰) इन्द्रपुत्र, जयन्त्र ।—वालि (५०) धर्तुन ।

शकार्यी (स्त्री॰) इन्द्रायी, शची, इन्द्र की पनी। शकाह (पु॰) इन्द्रजब, कीट विशेष, इन्द्र गोष। शास (पु॰) जन, माची, मनुष्य।

शगुल ( पु॰ ) कामकाज।

गगुन ( पु॰ ) शङ्चन, शुभाशुभ की पूर्व सूचना i शगुनिया (वि॰) शयुन विचारने वाला।

शहु (पु॰) भय, हर, सर्पराज।

शहूर तत्व ( पु॰ ) शिव, शम्भु, महादेव। ( वि॰ ) शुभकर, कल्याएकर, महलप्रद ।

गहरा तद॰ (स्री॰) रागिणी विशेष ।—चार्य ( प॰ ) धर्मचार्य विशेष । िभय। जङ्ग तत॰ ( स्ती॰ ) सन्देह, सशय, शक, ग्रास, हर,

शङ्कित तत॰ ( वि॰ ) दरा हुन्चा, मयमीत, दरपॉक्ना, ब्रज़दिले।

शङ्कु तत् (५०) फीला, ख्ँटा, वर्छी ।

गटु सत्॰ ( पु॰ ) स्वनाम प्रसिद्ध याद्य विशेष ।---चड ( पु॰ ) एक नागराज ।—पुष्पी ( स्त्री॰ ) जही विशेष।—ासुर ( पु॰ ) एक राइस।

ग्रह्मिनी तत्० (स्त्री०) एक प्रसार की स्त्री। शन्त्रोन ( पु॰ ) शिकसा, बाज । ्रिह्न्द्र । शसो (सी॰) इन्द्र भी स्त्री भा नाम।—पति (अ॰)

शही ( पु॰ ) एक प्रभार का कतृतर । गुरु तत॰ ( पु॰ ) धृर्त, रुग, कपटी, बद्यक्र।—ता

(स्त्री॰) धूर्तता, ठगाई । जारा तत्॰ (पु॰) शन, पाट, तृख विशेष, जिसके झाल

की रस्नी बनायी जाती है।-सूत्र (५०) सुतजी, वैश्यों का यहोपवीत । सिँडियाँ । সায়ন্ত ননু । ( पु॰ ) देल, साँद ।—ो (ছাঁ॰) उटिनी, शराह ( पु॰ ) नपुंसक, हिजड़ा, साँद ।

गत तत॰ (पु॰) सी सन्या, १०० ।—श असरयात, शतक (वि०) सौ ना, सैनदा ।

शतकोटि ( पु॰ ) इन्द्र के बन्न था नाम, सौ नरोह । **शतकतु ( ५० ) इन्द्र ।** 

शतभी (स्त्री॰) ताप, महामारी !

शतपुष्प (स्त्री०) सींफ। िन्द्यः । शतभिया तत्र (स्त्री) नचत्र का नाम, चौनीसमाँ शतमृती वन् (स्त्री॰) बता विशेष । गतरंज (स्त्री॰) एक खेल का माम I--ी (स्त्री॰)

शता (स्त्री॰) साम ।

शपु तत्॰ (३०) होपी, वैरी, रिपु, चरि।--ता (स्त्री॰) दुष्टवा, रिपुना।—झ (पु॰) राजा दशस्य के पुत्र।

शिंत तत्० ( दु॰ ) ससस प्रह, सुर्यंदुन, शनेश्चर ।
——हार ( पु॰) सातवाँ दिन, मन्द्रवर ।
ग्रांतै: हानै: तत्० ( झ॰ ) होते होते, धीरे धीरे ।
श्रांतेश्चर तत्० ( पु॰) हेते हानि ।
श्राप्य तत्० ( पु॰) होते हानि ।
श्राप्य तत्० ( पु॰) औतन्य, सींह, किरिया ।
श्राप्य तत्० ( पु॰) चाँह, चन्द्रमा, बोसा, भार ।
श्राप्य दे० ( पु॰ ) चाँह, चन्द्रमा, बोसा, भार ।
श्राप्य दे० ( पु॰ ) धुर्दी, साथहीन शर्रीर, स्ट्रतक ।
श्राप्य तत्० ( पु॰ ) चाँकरण ।

श्राम तत्॰ (यु॰) शान्तिः निम्नदः इन्द्रिय वशीकार । श्रामन तत्॰ (यु॰) यम, यमसक्ष, शान्ति । श्राम (यु॰) श्रकारः ।—दान (यु॰) श्रीवर, वैश्को । श्राम तत्॰ (दशी॰) युक्त विशेष, श्रमिम कृष । श्राम्युक्त तत् ० (यु॰) सीप, व्योषा, एक ग्राह तपस्वी । श्राम्यु (पु॰) महादेव । श्राम्यु (पु॰) महादेव । श्राम्य तत् ० (पु॰) नीदः, निहां, पर्वंग । श्राम्या तत् ० (पु॰) नीदः, निहां, पर्वंग । श्राम्या तत् ० (पु॰) नीदः, निहां, पर्वंग ।

श्रय्या तत्० (स्त्री०) सेज, पर्तम, विद्वीना, साट। शर तत्० (पु०) वाया, तीर, सरक्ष्या, सायक, विशिषा :--जन्मा (पु०) कार्तिकेम।

शस्ट तत्० ( पु॰ ) कुम्बलास, गिरसिट । शस्या तत्० ( पु॰ ) रखा, उदार, घर, मकान । शस्यानत तत्० (वि॰) आश्रित, शस्यार्थी, रचा के बिसे शासत ।

श्राराय तत् (वि॰ ) शरख के योग्य, शरखदाता । शरद् तद् ( बी॰ ) एक ऋतु. कुर्यार धीर कार्तिक महीना।

शरह ( खी॰) दर, साब, रस्म, रीति । शराकत ( खी॰) सम्मिखित, जो बढा हुआ न हो । शरांटा दे॰ ( पु॰) शब्द विशेष, सरसराहट, सरसर शब्द, प्रचंद वासु के चलने का शब्द ।

शराफत (क्षी॰) सौजन्य, सभ्यता, भजमनसाहत । शराव तत् (पु॰) पुरवा, सक्षेता, मिट्टी का पात्र विशेष, मदिरा ।—ी (वि॰) मधप शराव पीने

वाका । शरारत ( सी॰ ) नटसटी, हुण्दता । शरासन तत्॰ (पु॰) धनुष, धन्या, बाण का श्रासन ।

शरासन् तत्॰ (पु॰) धनुष, धन्दा, बाख का श्रासन शरीर तत्॰ (पु॰) काव, देह, श्रह, गात्र । शरीरी तत्॰ (पु॰) श्रतिस्वारी पुरुष, श्रासना । शर्करा तत्० ( खी० ) चीनी, छाँछ ।
शर्के ( सी० ) ठहराव, चया, नियम ।
शर्के ( पु० ) चीनी शुराजळ ।—ी (सी० ) रंग
विशेष, एक प्रकार का नीवू ।
शर्मे ( खी० ) हया, लस्म, ल्ड्डमा ।
शर्मो तत्त्व० ( पु० ) जासावों का उपपर ।
शर्केरी तत्व० ( खी० ) राजि, रज्जमी, सत, निया,
दामिनी ।
शर्कम तव्व० ( पु० ) कीट, पत्तक्ष, कीड़ा, मकोड़ा ।

शलाका तद॰ (बी॰) सडाई, कूँची तूली। शंलीता दे॰ (पु॰) थैटा, बेरा। शलुका दे॰ (खी॰) पहिरन विशेष, क्षिणे के पहि-नने के पुक कपढ़े का नाम।

शाल्य सत्० ( प्र० ) वाया, शाल्य सङ्देश के राजा, श्रीर युधिष्ठिर के माना थें । महासारत युद्ध में ये कर्या के सारयी बने थे ।

शव कर् (पु॰) प्रायादीन सरीन, सुद्री।
शवर सद्ध (पु॰) जंगली जाति विशेष, भीळ,
पुक्तिन्द ।—ी (जी॰) भिविलती विशेष।
शश्क तद्ध (पु॰) सस्त, खर्द्धा, ख्रगीश ।
शश्मादि (खी॰) छुमादी।
शश्मा (पु॰) प्रस्ता।—जु (७) चन्द्रमा।
शश्मा स्था तद्ध (पु॰) चन्द्रमा, विशु।
शश्चार् (ख्य॰) सद्ध, स्वदंदा, सनातन।

शस्त्र aत् ( पु॰ ) शस्त्र, हथियार I

शस्य सत्० ( पु॰ ) चान्य, घान, प्रव के पीये । शहसाह ( पु॰ ) वादशाह, सम्राट् । शहतुत ( पु॰ ) फल विशेष । शहनाई ( स्त्री॰ ) एक वाजा विशेष । शहनाई ( स्त्री॰ ) एक वाजा विशेष । शाक तव्ए ( पु॰ ) साम, साजी, सवजी । शाकत्व या शाकस्य वद्० ( पु॰ ) दवन सामग्री,

होम की वस्तु । शाक्ता ( पु॰ ) शांतिकाहन का चळाया साळ । शाक्त सत्व॰ (पु॰) शक्ति का वपासक, सम्मदायविजेप। शास्त्र या शास्त्रा तत्व॰ (स्त्री॰) बाळ, दहनी।—मृग

(पु॰ ) बानर, कीश । शास्त्री तत्॰ (पु॰ ) बृद्ध, रुख, पेड़, तह । शास्त्र तर्॰ (पु॰) शरता, दाई, पुलेश । शास्त्र तर्॰ (पु॰) पुक्त श्रकार का पत्थर, जिस पर इयियार सेन किसे जाते हैं, ग्रान । [सुरस्थ । श्रात (पु॰) कश्यास, सुख ।—हुम्म (पु॰) शान (पु॰) हिययार पैनाने का पत्थर विशेष । —हार (खि॰) भरकीबा, सुन्दर ।—शौकत

( पु॰ ) ज्ञानन्दमहरू, श्रीकीती ।
शानत वत् • ( वि॰ ) स्पिर, ज्ञचुक्त , व्यवपुष्ठ ।
शानत वत् • ( वि॰ ) स्पिर, ज्ञचुक्त , व्यवपुष्ठ ।
शानत वत् • ( खी॰ ) श्रम, स्थिता, वैन, टंडाई ।
शाप वत् • ( पु॰ ) सराप, चिक्रार, ज्ञग्रम कितत ।
शाम ( खी॰ ) सर्था, स्थांन, क्रा समय ।
शामत ( बी॰ ) सुराई, प्राची ।
शामा ( खी॰ ) पुराई, प्राची ।
शामा ( खी॰ ) सुराइ, स्मिजित ।
शामा ( वि॰ ) सुराइ, समिजित ।
शामा । शामा स्वाचा या घरमा दे • ( वा॰ ) तेन

शामुक तद् ० ( प्र० ) घोंघा, सीप ! शास्त्ररी तर्॰ ( खी॰ ) साया, इन्द्रजाङ विद्या I शास्मव ततः ( पु॰ ) शिवेशपासक, शैव । शायक तत् ( पु॰ ) विशिल, तीर, थाया । शायद (धम्य०) कदाचित । शायर दे॰ ( पु॰ ) कवि, कवित्त बनारे वाला। शायरी दे॰ (स्त्री॰) कविता, पद्ममधी रचना । शायस्या (वि०) सम्य, शिष्ट, सञ्जय । शाया ( वि॰ ) शयन करने वाळा, सुवैया । शारंग ( प्र॰) पपीडा,मृग, हाथी, भीरा, मेरा, धनुप । शारद (वि॰) शरद सम्बन्धी। शारदा ( म्ब्री॰ ) सास्वती, वाग्देवी । शारदो (वि॰)शाद्**ञत्**का। शारदो सथ ( पु॰ ) शादी पूर्विमा का शसव । शारिका सन् (स्त्री ) साही, श्त्रियों के पहनने का कपदा ।

शारीरक (वि॰) शरीर सम्बन्धी, व्यास सूत्रों पर भाष्य, भाष्या, जीव ! शार्मा (वि॰) सींग का बना हुमा। (पु॰) घनुष, पद्मी विशेष ! शार्ट्टुज तक् (पु॰) पिन विशेष, वादा, व्याप्त । गाज तक् (पु ) कींटा, कींड, मस्य, विशेष, वृष विशेष, पर्वेत विशेष ।—प्राप्त (पु॰) भगवत् मृष्टिं विशेष, जो चण्डकी मदी से निकड़ती हैं। प्राप्ता तक् (स्प्री॰) गुह, मकान, वाद्यक

शाला तद॰ (स्त्री॰) गृह, महान, षाळय। शालि तद॰ (पु॰) घान, चीवल !—नी (स्त्री॰) सुद विरोप, सेदनेवाली, हुप्त देनेवाली।—गाहन (पु॰) राजा विरोप।

( दु॰ ) सता वश्य ।

शास्त्रजी तत्य ( पु॰) वृष्ठ विशेष, सेमळ का युष्ठ ।

शास्त्रजी (दु॰) वया, पद्धजी का बचा । [नाम ।

गायर तत्॰ ( पु॰) मन्त्र शास्त्र विशेष, एक पद्ध का

गास्यत (कि॰ वि॰) छताता, वस्त्रम, सतत, सर्वेष ।

शास्त्रन तत्थ ( पु॰) हुकुमनामा ।—प्रण्याणि (स्त्री॰)

राज्यवस्था, शास्त्र पद्धति ।

राज्यवस्था, राज्य पदात । ग्रास्तिय तद् (वि॰) ग्रामन करने मेग्य, दण्डनीय । ग्रास्ति तत् (वि॰) जिसका शासन किया जाय । ग्रास्ति तत् (व॰) ग्रासन, सील, शिवा, राजाज्ञा । ग्रास्त्र तद् (वु॰) गर्डा जाने हुए ज्ञान के। बताने वाले प्रन्य, विद्या (—हाँ (वु॰) गास्त्र ज्ञानने वाला।

प्रन्य, विधा।—इ ( दु॰ ) शास्त्र ज्ञानने वाला। शास्त्रार्थ तत् ॰ ( दु॰ ) शास्त्र सम्बन्धी विवाद, शास्त्र धर्षा।

शास्त्री तत्॰ ( पु॰ ) ग्रास्त्रज्ञ, शास्त्रवेता । शास्त्रीय नत्॰ (वि॰) शास्त्र सम्बन्धी, श्रास्त्र सम्मत । शाह (पु॰) वादशाह, स्वामी, प्रसु ।—ी (वि॰) शाह सम्बन्धी ।

जिक्रन दे॰ (स्त्री॰) यक्ष, सिक्कृत । चिक्रस्त (प्र॰) हा।, परात्रव । चिक्रस्त (प्र॰) नित्या, उट्टह्मा । जिस्य तव् ॰ (प्र॰) सिह्दर, सीहा । जिस्क तव्॰ (प्र॰) सिनाने चाटा, घट्यापर, विद्या दाता। जिस्स वर्ष ॰ (प्री॰) सीव, विवाई, वरदेण ।—पन्न जिस्ति तव् ० (वि॰) सीवा हुमा, सिक्षाया गया, निप्पण, समिहा।

नियम् । नियम् हो (पु॰) मेस, सना दुपद् है एक ट्रन्न का नियम हन्द (पु॰) रिखा, चोटा, म्टक, पाँव हे

ङपर का भाग I—ी ( वु॰ ) पहाद ।

शिखा तद॰ (स्था॰) चेतरी, हिन्दू छोग सिर के बीच

में कुछ वाछ रख छोड़ते हैं जो उनकी धार्मिक
दिए में उपयोगी श्रीर शायरपक वस्तु समसी जाती
है। उनाळा, जक्षि की उचाळा।—चूड़ ( पु॰)
केशवास, जदान्त्र, ।—चल ( पु॰) मयूर, पची
विशेष । निर, भद्द, जिस, कुत ऐड़ का नाम।
शिखी तद॰ ( वि॰) शिखा विशिष्ट, शिखायुक्त। (पु॰)
शिथित तद॰ ( वि॰) शिखा, शाळस्य, सन्द, चीमा,
ज्ञाड़।—ता ( स्ती॰) आळस्य, चीबापन ।
शिस्त (सी॰) सेम, एकछता।
शिस्त व्ही॰) सेम, एकछता।

शिरः तद्० (पु०) शिर, मलङ, भाळ, कपाः कपार ।—धरा (पु०) जिम्मेदार । शिरा तद् (पु०) नाड़ी, नस, धमनी ।

शिरीष ( पु॰ ) सिरिस का पेड़ । शिरोधरा ( स्त्री॰ ) गर्दन, शीवा ।

शिरोमिणि तत् (पु०) सिर पर धारण करने की बस्तु, सिर का एक श्रामूपणः। (वि॰) उत्तम, श्रेष्ठ, सब से बड़ा, सर्वेत्तिम।

शिरोहह तत्॰ (पु॰) वाल, क्षेत्र । शिला तत्॰ (स्त्री॰) तिल, च्हान, परधर।—जित

शिला रस, शैलज, पर्वतों से सपन्न होने वासा इन्द्र्य विशेष, को दवा के काम में श्राता है।

शिलोमुख ( ५० ) वाया, तीर, भौरा । शिलोचय ( ५० ) पर्वत, पत्थर की राशि ।

शिल्प तत्॰ ( पु॰ ) कारुवारं, कारिवार, चित्र, व्यवसाय, गुन, हुनर !—कार ( पु॰ ) शिल्पी, चित्रकार, चितेरा, कारीवार !—शाला ( स्त्री॰ ) कारखाना !

शिल्पी ( पु॰ ) कारीगर ।

शिव तत् (पु॰) महावेष, महेश, महल, ग्रुम, कृत्याया ।—पुरी (स्त्री॰) काशी, वाराणसी। —रात्री (स्त्री॰) वत विशेष ।—सेनानी (पु॰) कार्षिकेष ।

शिवा तत्० ( स्त्री॰ ) पार्वती, दुर्गा, उमा। शिवात्तय तत्० ( पु॰ ) शिवधमिन्दर, शिव का स्थान । शिवात्ता तंत् ( पु॰ ) शिवालय, शिवमन्दर । शिवित तत्० ( पु॰ ) शोजा स्थीनर का पुत्र, ये राजा यपाति के वीष्टित्रथे।

शिविका तत्॰ (स्त्री॰) पालकी, डोली। शिविर तत्॰ (पु॰) जावनी, पड़ाव, सेना सक्रिवेश, सेना के रहते का स्थान।

शिशिर तत्॰ ( पु॰) ऋतु विशेष, जाड़ा, पाला, हिम, सर्दी, माब और फागुन इन दो महीनों का शिशिर ऋतु कहते हैं।

शिशु तदा (पु ) बाळक, वाळ, वच्चा ।—पाल (पु ) चेदि देव का राजा, यह चेदिराज दमवोप का पुत्र था। यह धीळ्या की खुआ का ळड़का था, इसके होटे मांई का मान सन्तवक था। विष्टु- याळ की माना सुनमा के यह मालून हो चया चा कि शिशुपाळ के श्रीकृष्ण मारों । इसलिये वन्हों ने श्रीकृष्ण को पुत्र की अपराध धमा करने के लिये प्रत्य किया था। प्रिपिट के राजसूच बज़ में उसने श्रीकृष्ण को वड़ी गालिय दें, सबके सी खराध पूरे होने के बाद श्रीकृष्ण ने उसे मार खळा ।—सार (पु ) उस्कृष, ळड़कपन, चळुळता ।—सार (पु ) स्ंत, जळुकुपन, चळुळता ।—सार (पु ) स्ंत, जळुकुपन, चळुळता ।—सार (पु ) स्ंत, जळुकुपन, चळुळता ।—सार (पु ) सं्त, जळुकुपन ।

शिक्ष (पु॰ ) पुरुषेन्द्र, लिक्ष ।

शिष्ट तर्० ( पु॰ ) सदाचारी, प्रतिष्ठित, भळामानस । —ता ( स्त्री॰ ) सदाचार, भळमनसी ।

शिष्टई दे॰ (स्त्री॰) नेबता, निमन्त्रण, श्रादर, सम्मान, शिष्टाचार ।—जाना (कि॰) किसी नातेदार के यहाँ मौत होने पर मात्तमधुर्सी या समवेदना प्रकाशित करने के लिये जाना।

शिष्टाचार ( ५० ) सत्कार, त्रिष्टों का स्राचार । शिष्य सद० ( ५० ) छात्र, विद्यार्थी, चेळा ।

शीकर सत्० ( दु॰ ) कण, जडकण, फुढार, फुढी । शीघ्र तत्र० ( वि॰ ) स्वरित, तुर्ले, हुत, सुरस्य, करही । —-मामी ( वि॰ ) वेगवान, येगी, जबसी चडले वाडा ।--ता ( स्वी॰ ) जस्दी, वेग, उतावत्री । शीत तत्२० ( वि॰) टंडा, सदं, बीतव्र, बाडसी (५०)

आहा, सर्दों, हिम, पाळा।—कटिबावर (५०) प्रविजी के २३५ श्रंग छत्तर और २३६ ही श्रंग दिष्ण का मूभाग।—कर (५०) उंदी किरवाँ बाला, चन्द्रमा।—काल (५०) देमन्त श्रद्धा, भादे का दिन ।—उत्तर (पु॰) जूदी, चद्द ज्या जो जाडा लग कर माने । [सीतगुण, ठडापन। ग्रीतल तद॰ (पु॰) ठडा, मदें।—ता (स्त्री॰) ग्रीतलाई या गीतलताई (स्त्री॰) ग्रीतलता, ठडाई, ठडापन

शीतला तन् (स्थे॰) देशे विशेष, माता, चेचक । शीतांष्ठि तन् (६०) चन्द्रमा, चन्द्र, सुर्चाछ । शीताङ्ग तन् (५०) एक रेगा विशेष, जिल रोग में बाषा शरीर शून्य हो जाता है। खदीह, पचा-धात, छक्वा, रेगा ।

प्रोतार्त्त तद॰ (गु॰) शीवधीरित, ठड में कपिन। प्रीतिष्ण (वि॰) गर्म ठडा, मर्दे गर्म, सुरा हु सः। प्रोरा दे॰ (गु॰) हसुग्म, मोहनभोग, चीनी के पानी में ज्ञान पर सूजी गला नर जी बनाया जाता है

उसे सीरा क्हते हैं। शीर्क्य तद॰ ( वि॰ ) जीर्थ, प्रराना, प्राचीन, प्रराना द्दोने से गला हुन्ना, निवस्त्व, निकस्ता।

शीर्ष तत्॰ ( पु॰ ) सीम, सिर, माथा, मन्तक। शील तत्॰ ( पु॰ ) कृति, बान, उत्तम स्वभार,

लवा, सम्मान परने वाला स्वभाव।—धान् (व॰) पुरीख, मिखनसार, सम्मान करने याला। गीगा पे॰ 'ड॰) एक रुष्ठ और उसकी खरड़ी। गीगाम दु॰ 'ड॰) कीचे का घर। गीगा (ड॰) भांच, दर्षय, गेनक। गीगी (खी॰) शीचे वा छोटा पान। गीस (ड॰) भागा, मनक, निर।

गुरु तत् (पु॰) पण्डी सिरोप, तोता, स्पा, सुमा।
देव — (पु॰) ये हे निभागण्यां महर्षि इन्य देपायन के पुत्र, इनका उपनयन महादेव ने रिया मा, देपता इस्त्र ने इननो कमयदा धीर देवारन देरर सम्मानित किया था। शार्येय प्रसायन पूर्वक पिता के निक्ट मोण्डामें मा यान्यवन करते थे। गोर्च दिनों के याद दिना के उपरेश से मोण्यमें में प्रप्ता सन्देद सिराने पर्मों में प्रप्ता सन्देद सिराने के लिये नियया-पिप जनगता के पास गये। मोण्डामें थी शिषा पूरी करके हिमालय प्रदेश में ये स्पानाव्यम में रहते सनो। पार्म पहुत दिनों तक निष्य मरहत शुकाचार्य ( ५॰ ) देखो शुक्रदेव। शुक्ति तत्र ( खी॰ ) सीप, घोँघा।

ह्युक्त तर॰ (प॰) प्रद्व विशेष, छठवाँ प्रद्व, उराना भागैन, कवि, ग्रह्मपि विशेष, दैलगुरु, श्राम, श्रम्भि, चल, सामर्थ्य ।—दार (९०) छठवाँ दिन ।

शुक्ताचार्य तर् (पु॰) देवगुरु, वे सहर्थिश्वपु के पुत्र थे। इनके एक फन्या और दो पुत्र थे, पन्या का देवयानी और पुत्रों का नाम पण्ड तथा धमर्क या। देवगुरु गृहस्पत्ति के पुत्र क्षच ने इन्होंते सृत-सञ्जीवनी विद्या सीची थी।

शुक्रिया ( स्त्री॰ ) साधुवाद, धन्यवाद।

ह्य इंज सर्व (बि॰) रवेत वर्ष, उमला, पीला, सफेद।
—पत्त (पु॰) मुडी, नित्त पत्त में चन्द्रमा बदता है।
[छड, निर्मल, प्रः, स्तप्द।
ह्युचि तन॰ (बि॰) स्वेत, स्तेतवर्ण, ह्युक, पवित्र, ह्युचि तत्त (बि॰) क्षेत्र, येतवर्ण, ह्युक, पवित्र,

ग्रस्ड तदः (पु॰) मृह, हाथी का कर।

ध्रदरख ।

ह्युद्ध तत्० (चि॰) पवित्र. समा, स्वच्छ, निर्मेख, निदेषे, दोप रहित।—ता (खी॰) पवित्रता, निदेषिता, स्वच्छता। [पत्र (पु॰) सम्प्राईगामा। ह्युद्धित्रत्० (खी॰) पवित्रता, गोपन,सम्राईश्रविता,—

ह्युद्धि नत्० (बी०) पवित्रता, गोधन,सक्राई श्रुविता,— ह्युद्धोदन नत्० ( ग्र० ) कपिल यस्तु के राजा, तथा जगध्यसिद्ध सुढदेव के पिता ।

ह्युनःगिफ तेत्० (पु०) महर्षि प्रश्वीक का समस्ता पुत्र, महाराज प्राव्यीप के यज्ञ में ये वित्व देने के लिये लाये गये थे । हचारावश्च महर्षि विश्वासित्र ने हननो प्रश्निय निवृत्वि सिराग्डें थी। इनकी स्त्रुति से अफ़िद्व प्रसन्न हुए श्रीर थी। बज़िस से प्रस्त वरीर निक्की। तदनत्वर विज्यासित्र ने ही इननो प्रपना पोप्य पुत्र वता लिया।

शुभ तत्॰ (पु॰) महत्व, फल्याच, खच्छा, सजा।
—चिन्तक (पु॰) हिनचिन्तक, हिनकारी।
—जह्र (पु॰) उत्तः मुहुर्ते, करवाणकारी समय,
क्रम्यक्ष अवसर।
[गर।

ह्यमङ्कर वन्॰ ( वि॰ ) महलनारी, रूपाल, कन्याय-ह्यमाकाट्सी तत्॰ ( वि॰ ) द्यम चाहने वाला, हित-चिन्तक, हितरी। ग्रुप्त तत्० (वि०) स्वच्छ, विश्वत, रवेत । श्रुम्भ तत्० (पु०) वानवराज, इसके होटे भाई का नाम निद्यम्भ था। चवडी के हाथों वे मारे गये। श्रुद्ध (पु०) जारम्भ, प्रारम्भ, श्रादि ! श्रुद्ध तत्० (पु०) किराया, भादा, चुङ्गी, फीस । श्रुप्त्यक तत्० (पु०) सेवा करने वाजा, सेवक, मृत्य,

भाकत ।
प्रश्नपातत् ( जी० ) सनने की इच्छा, सेवा, यहल ।
प्रार्थिया तत् ( जी० ) सनने की इच्छा, सेवा, यहल ।
प्रार्थिया तत् ( जु० ) सानराज, धनकी कन्या तारा
बाली दे। ज्याही थी । इन्होंने शक्तिहत लक्ष्मण
का जीपभोपचार किया था । [कजेर ।
प्राप्त तत् ( वि० ) [ ख्रप् + क ] स्था, नीरत,
प्रक्रस तत् ( जु० ) स्थार, पराह ।—खेत ( जु० )
प्रक्तवेत् , तीथ विवेष । [की सी ।

शुरु तत् ( ५० ) चौथा वर्षे ।—ी ( स्त्रो॰ ) सूट् सून्य तत् ( ६० ) तित, रीता, जनगृत्य, सस्पर्ष, असमस्य । द्वृंद्धा, द्वाती, एकान्त, आकास्य । —ता ( ६० ) हृ द्वापन । —वादी ( ५० ) चीट विशेष, मस्तिक ।

बाह्य १४०५ नारकका प्रूर तत् ० (५०) धीर, जरसाही, बखवाच ।—ता (स्त्री० ) घीरता, ज्लाह ।—सेन (५०) मधुरा के कराजा का नाम ।—चीर (वि०) बहाहर ।

प्रूर्प तत्० (पु॰) सुप, जान, सिरकी का बना एक पात्र जिससे श्रम पञ्जोरा जाता है। —नस्ता (ज्ञी०) रावण की बहिन जिसकी नाक लक्ष्मण ने काटी थी। [का काँटा।

श्रूल तत्० (फ ) श्रम्ल विशेष, लोहे का एक शकार श्रूली (फ़ ) दीप (वि० ) श्रूलरोगवाला । श्रूमाल तत्० (फ़ ) तियाल, गोदह । श्रूमुलता तत्० (फ़ी ) साँकत, सिकरी । श्रूमुलत तत्० (वि० ) साँकत के समान नथा हुआ, एक दसरें से लगाना हुआ।

श्टुङ्ग तत्० ( पु० ) सींग, विपाण ।—वेर ( पु० ) नगर विशेष, श्रादी, श्रदरख ।

'श्टुङ्कार तत् ( पु० ) सजावट, योभा योमा, के तिये शरीर का परिष्कार श्रीर भूपण श्रादि पहनना । रस विशेष, ध्रथम रस, श्टुकार रस में रित स्थायी भाव है नायक थ्रीर नायिका थ्राजम्बन हैं।

श्रद्भति तत् ॰ (वि॰) सींग वाला, श्रद्ध विविष्ट । (g॰) ऋषि वियोष, ये जोमग्र ऋषि के चेले थे । इन्होंने राजा परीचित्र को साँग काटने का शाप दिया था । ग्रेखिचिद्धी (g॰) प्रसिद्ध ससल्या ।

शिखर तत्॰ ( पु॰ ) फूलों की माला जो सुकुट पर धारख की जाती हैं। भूपख विशेष । हिन्दी के एक कवि का नाम । सिर. मस्तक, कपाल ।

काव का नाम । । त्यंत्र, मत्यक्त, क्याल । ग्रेलिं ( इत्री० ) श्रमिमान, घमण्ड । ग्रेत ( दु० ) ज्यव, याच ( स्त्री० ) ग्रेरिनो । ग्रेल तत् ० ( दु० ) यक्ष्र, माला, ग्रस्त विशेष । ग्रेलु ( दु० ) मॅथी का लाग । ग्रेलु ( त्व० ) व्यक्षिष्ट, यचा हुआ, श्रम्त, सीमा।

( पु॰ ) सर्प, साँप, नाग ।—शासी ( पु॰ ) विष्णु, नारावय । [ खुशपा । शेपायस्था तत्त्व ( खी॰ ) खुदावस्था, अन्त भी दशा, शैतान ( पु॰ ) धर्मकर्म विरोधी, असुर ।

शैक्ष तद॰ ( दु॰ ) शीतकता, डंडा, सर्ही । शैक्षित्वप तद॰ ( दु॰ ) शिक्षितता, शासस्य, विसाई । शैक्षा तत्व॰ ( दु॰ ) पहाद, पर्वत ।—राज्ञ ( दु॰ ) हिमालय, हिमाचल । [ मिझ, भील । शैक्षाट तद॰ ( दु॰ ) [ शैक + खट् ] सिंह, कितात,

शैंद्धी ( श्वी॰ ) रीति, मॉॅंति प्रकार । शैंद्धी ( श्वी॰ ) रीति, मॉॅंति प्रकार । शैंव तत्॰ ( प्र॰ ) शिवभक्त, शिवोपासक, एक सास्प्र-

दाय विशेष । ग्रैवाल तर्० (पु०) सेवाल, जनमल, जम्बाल, सिवार । ग्रैवी (स्त्री०) पार्वती (वि०) शिवोपासक.

शैव।

शैवा तत् ( खी॰ ) महाराज हरिस्चन्द्र की सानी,
महिर्पि विश्वामित्र ने हरिस्चन्द्र की धमैतुद्धि,
श्रातमात्मा, जद सहिष्णुता प्रादि की परीचा के
बित्रे इन्हें यहा कट पहुँचाया था। उस समय
महारानी शैंच्या एक शाद्धाच के हाथ थिकी थी।
ऐसे कट के समय उनका पुत्र साँप के जाटनी से
मर गया। गृतपुत्र का शव स्मरान में रख कर
शैंच्या रो हों। श्री इसी स्मरान में सजा हिर-

रचन्द्र डोम का काम करते थे। विश्वामित्र इन

पर प्रमञ्ज्ञ हुप, स्वतुत्र पुन कीवित हुत्रा और उन लोगों को उन्हा सम्य मिल गया। जैद्दान (पु॰) यालक्पन, शिद्यता, सटकपन। शोक तद॰ (पु॰) शोच, चिन्ता, हुल, खेद परचा-चाप, पद्यताया।

शोकाकुत तद (वि॰) शोक्युक्त, शोक्यीवित। शोकार्च तद॰ (वि॰) शोकाकुत, शोक्युक। शोकार्य तद॰ (वि॰) शोकनाशक, हुस्तनाशक। शोंप्राय (वि॰) डीड, श्रमिमानी।—ी (सी॰) भक्या, श्रमिमान।

भृष्टता, श्राममान । जोच ( दु॰ ) चिन्ता, हु य, विचार (कि॰) जोचना । जाया तम् ॰ (पु॰) श्रनसी, रक्त, लालवर्यं, नद वियेष । जोयात तर्॰ ( पु॰) लोहू, रचिर, रक्त । जोया नत्॰ ( पु॰ ) सुंजन जोया तद॰ ( पु॰ ) सुंज, श्रनसन्यान, हादि, श्रया से

सुराना, बदला। [पवित्र करण।
गोधन तत् (पु॰) स्वन्द्र करना, निर्मल करना,
गोधनी तत् (रमी॰) गुद्दारी, बदनी।
गोधन ति॰) गुद्ध किया हुमा, हुँदा गया।
गोधन ति॰) गुद्ध किया हुमा, हुँदा गया।
गोधन तत् (वि॰) थ्रियः, कसम, श्रद्धा,भला।
गोधन तत् (सि॰) थ्रियः, कसम, श्रद्धा, सला, हिम्

मनोहरता।—यमान (वि॰ ) सुन्दर मनोहर। जोभित तत्॰ (पु॰ ) विसूपित, शोआयमान, श्रल-कृत सन्ना हुग्रा।

ज्ञार (पु॰) केंबाहब, गुलगपड़ा। शोरा (पु॰) इप्यक्तियः। [यनाये जाने हैं, द्यारा। शोरा (पु॰) पुण किंग, जिसकी छाल के पस्त ज्ञाहदा १० (वि॰) विज्ञासी, सुचा, खपर, छुंता। ज्ञापक तत्॰ (वि॰) शोपख करने वाला, स्साप-करंड, सा सींचने वाला, चुलने वाला।

जोरया तर्० ( पु॰) सोस्ता, चूतना, सुलाव। जोरिक (पु॰) मोसी, मीप, ग्रान्ति से उत्पन्न । जोरिक तर्॰ (पु॰) मोसी, मीप, ग्रान्ति से उत्पन्न । जीय तर्॰ (पु॰) ग्राचिना, पवित्रना, सुन्दरना, स्नान, सम्बद्धता।

श्रोतिहरू हत्॰ ( पु॰) फलवार, शताय येचने याजा। श्रीनक ठर्॰ ( पु॰) एक तरोवल समय व्यपि, इन्होंने मैमियारएय में द्वादरा वर्ष में समास होने बाढे एक यह का ब्युहान किया था। गोरि ( पु. ) श्रीकृष्ण । नीर्य तद॰ ( पु॰ ) शूरता, सामध्यं, शक्ति । सम्प्रान तद॰ ( पु॰ ) शुरांबाद, सरबद, नदी, तालाव या नगर के बाहर ना वह स्थान जहाँ शुर्वे अलाये जाते हैं ।

रमश्रु तत्० (पु॰) मुँद्ध, मेवद्ध। स्याम तत्० (वि॰) वाला, कृष्णवर्षः ।—कर्ष (पु॰) श्रश्य विशेषः।—ता (श्ली॰) व्यालापन

(पु॰) अस्व विशेष —ता (अ॰) श्रीकाशन सर्विकाशन — सुन्दर (पु॰) श्रीक्टणा स्यामल तत्॰ (वि॰) हप्णवर्ष विशिष्ट, काला । स्यामा तत्॰ (सी॰) शुक्ती, यीवन प्राता स्त्री, सेंालह वर्ष की सी, पत्ती त्रिरोप, देवी विशेष । स्यामाक तत्॰ (पु॰) सावाँ, धान्य विशेष । स्याजक तत्॰ (पु॰) सावां, स्त्री पा माईं, पत्री वा स्राता ।

श्रद्धेय तत् ( वि॰ ) श्रद्धा करने योग्य, पूज्य, मान्य। श्रम तत् (पु॰ ) परिश्रम, मिइनत, दयोग।— जीवी (पु॰ ) जुली, मजुर, किसान।—कस्य (पु॰ ) पत्तीन।

श्रमित तर्॰ (वि॰) श्रान्त, यका हुशा, यका, माँदा। श्रमी तत्॰ (वि॰) परिश्रम, करने वाला, उद्योगी, उत्साह पूर्वक प्रयस करने वाला।

श्रवास तत्॰ (स॰) कान, कर्ये, कर्येन्द्रिय। (स्री॰) नक्षत्र विशेष, एक नक्षत्र का नाम, धाईसर्वों नक्षत्र।

श्राद्ध तत् ( पु॰ ) श्रद्धा पूर्वक किया हुआ कमै, पितरों की नृष्ति के लिये तर्पया पियद दानादि। —देंग्र ( पु॰ ) यमराज, घमैराज, ब्राह्मय।— पत्त ( पु॰ ) ग्रान्विन का कृष्यप्रच।

थ्यान्न तत्॰ ( वि॰ ) ध्रमित, धना हुधा, प्रक्ति । श्रान्ति तत्॰ ( स्नी॰ ) धम, प्रशस्त्र, परिश्रम जन्य धनसार, रुपीर की ग्रियिज्ञता । श्रायक ( पु॰ ) जैन गृहस्य, मरावती । आवर्ग तत्॰ (पु॰) मास क्रिपे, पाँचवाँ महीना । आवर्गो तत्॰ (खी॰) श्रावर्ण की पूर्विमा ।—कर्म तत्॰ (पु॰) उपाकर्म, श्रावर्ण की पूर्विमा का क्रिये जाने वाजे कर्म।

श्री तत्० ( छो० ) सम्पत्ति, धन, ऐध्वर्य, विभव, शोभा, कान्ति, शति, छवि, छक्ष्मी, इन्दिस, विष्णुपत्नी, रेारी, इंड्रुम, त्रींग, वाणी ।—खगुड (प्र०) चन्दत, हरिचन्दन ।—चक्र (प्र०) देवी की पूजा का यन्त्र विशेष ।—स्तर्गा तत् (स्ती०) रेारी, कुङ्कम ।-धराचार्य ( पु॰ ) भागवत हे विख्यात टीकाकार पण्डित विशेष !-नगर (५०) काश्मीर राज्य की राजधानी।—निवास ( प्र० ) विष्णु, नारायण,चेङ्करेशजी का नाम। (वि०) घनी।—पति (पु०) लक्ष्मीपति, नारायग्र, विष्णु भगवान ।---फल ( पु॰ ) विस्वफल, नारियल, नारिकेल I— मत ( वि॰ ) धनवान, धती, छक्ष्मीपात्र ।-- युक्त (पु॰) धनी, कीर्तिमान, यशस्वी ।-- युत्त (पु॰) भाग्यवान, जध्मीपात्र, धनी ।—चरस (५०) विष्णु भगवान् के वदास्थल का चिन्ह ।--हत ( वि॰ ) शेरभाष्ट्रीन, निष्मभ ।--हट्ट (पु०) डाका के पूर्व एक नगर का नाम, सिलइट !--हुर्प (प्र॰) महाराज आदिशुर ने जे। काम्यकुटज से पाँच आसाग ब्रुलवाये थे उनमें एक श्रीहर्ष भी थे। इन्हों के वंशज सन्त्रोपाध्याय कहे जाते थे। इनका समय १००० ई० सन् अनुसान किया जाता है। इनके पिता का नाम श्रीहरी था। नैपधीय चरित नामक काव्य इन्होंने बनाया है। जी संस्कृत साहित्य का चमकता हुआ एक रत हैं। इसके अतिरिक्त गोड़ो-र्वीराकुलप्रशस्ति, अर्णववर्णन काव्य नवसाहसाङ्क-चरित, खण्डन खग्डखाध श्रादि,बहुत प्रन्य इन्होंने बनाये हैं । परन्तु इनमें खण्डन खण्डखाय के श्रति-रिक्त दूसरे प्रन्य उपलब्ध नहीं होते। ये विद्या बुद्धि में अनुलमीय थे। इन्होंने नैपधीयचरित में श्रपनी जिस शर्भुत कवित्वशक्ति का परिचय दिया है वह घनासी है।

श्रुत तर • ( पु॰ ) सुना हुत्रा, कर्णात, कर्णात, कर्णानर (—कीर्ति (की॰) शत्रुझ की सी, यह कुरास्त्रज जनक की कत्या थी, इसके दे। पुत्र थे,

एक का नाम सुवाह श्रीर दूसरे का नाम शत्रुवासी घः । श्रति तत्० (स्री०) कान, कर्ण, बेद । श्रेंदा (पु॰) यज्ञीय पात्र विशेष । श्रेंगी तत्॰ ( श्ली॰ ) पंक्ति, पांति, चकीर, कतार । श्रेयः तत्० ( प्र० ) मङ्गल, करवाण, श्रम । श्रेष्ठ तत् (वि॰) प्रधान,वहा, माननीय ।—ता (खी॰) प्रधानता. इत्तमता [ श्रोतच्य तदः (विः ) श्रवणीय, सनने येग्य, श्रव्हे उपदेश । श्रोता तत्॰ (पु॰) सुनने चाला, सुनवैया । श्रोत्र तरा० (पु०) कान, कर्ण, श्रवस्रेन्द्रिय, श्रवस् । श्रोत्रिय तत्० ( पु॰ ) वेदज्ञ, वेदपाठी । श्लाघातर्∘ (सी॰)स्तुति, प्रशंसा। क्रियोग्य। श्लास्य तत् ( वि॰ ) प्रशंसनीय, वर्णनीय, श्लाधा श्लेष तत्० (पु०) श्रालिङ्गन, संयोग. शबङ्कार विशेष, इसके सभङ्ग और श्रभङ्ग दे। भेद होते हैं। यथा---एक वचन में होत नहिं, वह अर्थन के ज्ञान। इलेष कहत हैं ताहि हो, मूपन सकल सुजान ॥

श्लोक्मा तत् ० ( पु॰ ) कफ, खखार, ग्रारेर, सम्बन्धी, श्रिविच विकारों में एक प्रकार का विकार । श्रुतोक्क तत् ॰ (पु॰) कीर्षि वग्न, क्रीसिंगान, प्रय. सुन्द, कुन्द विरोप, अनुस्दुय सुस । श्रुपत् च (पु॰ ) होर, सावसास । श्रुपत् (पु॰ ) होर, सावसास । श्रुपत् (पु॰ ) होर, सावसास ।

--शिवसात भूषण।

पिता, पक्षी का पिता । प्रचञ्च तत्॰ ( खी॰ ) सास, पति या पत्नी की माता, रवसुर की स्त्री ।

श्वसत्त (पु॰) इवा, बालु, पयत । श्वान तत् ॰ (पु॰) कुचा, कुम्ता । श्वास्त तत् ॰ (पु॰) आया, एम, प्राणवालु, साँस । श्वित तत् ॰ (पु॰) रोग विशेष, श्वेत कुष्ट, सफ्रेद केष ।

श्वेत ( दु॰ ) सफेत, घोल, श्वम्त ।—केतु ( दु॰ ) ऋषि विशेष ।—ता ( स्त्री॰ ) सफेती ।— सर्पप ( स्त्री॰ ) पीली ससों । उज्यल, शुक्ल, शुक्तवर्षो, घवल ।—द्वीप (दु॰ ) वैकुरुठ द्वीप विशेष, एक देश का नाम, इसी द्वीप में नर नारा-यस तपस्या करते थे। महर्षि कपित का भी तप-स्थान यही है ।

र्येता (स्त्री॰) दूव, घाय, तृख। [लक के पुत्र थे। स्वतिक तत् ( go ) ऋषि विशेष, ये महर्षि उद्दा-उचेतिका (स्त्री॰) संभि।

ξέ8 )

प व्यक्तन का इकतीमवीं वर्ण, यह वर्ण मूर्थन्य है। क्योंकि इसका उचारण स्थान मुद्धां है । पट तत्० (वि०) संख्या विरोप छ ६। — अर्मि (सी॰) ख प्रकार की तरहें, वे ये हैं-प्राण थीर मन की भूख, प्यास, शोक तथा मीह और शरीर सम्बन्धी जरा तथा मृत्यु ये ही पटकर्मियाँ हैं । इमी बात की पुक संस्कृत पण्डित कहता है,यथा ।---" वमवाच पिरासाय प्राधास्य सनस स्प्रती । शोक मोहै। शरीख जरामृत्युपदुर्मय ॥ " —कर्म (पु•) खु प्रकार के कर्म, जी श्राह्मणी के कर्जम्य है यथा-प्राध्ययन, श्रध्यापन, यजन, याजन दान चौर प्रतिप्रह ।—कैराग्र (प्र॰) छकीना धः कोण का खेत व्यदि ।—चक्र (पु॰) ग्रसीरन्य छ चक सनके नाम हैं। शाधार स्वाधिष्टान, मियपूड, भनहत, विश्वदि, मञा।-पद ( पु॰ ) भ्रमर, भौरा !-पदी (छी-) हप्पय छन्द, छन्द विशेष !--प्रयोग (५०) तन्त्र सम्बन्धी छ प्रयोग, शान्ति, वशीद्भाष, स्तम्भन, विश्रेषण, उच्चारन चीर मारण ।-रस भाजन (पु॰) पट्रसयुक्त भोजन ।-- घदन (१०) कासिहेय, देव सेनावति । — वर्ण ( पु॰ ) काम, कोध, लीम, मोह, मद धीर मन्सर ।—शास्त्र ( प्र॰ ) पट्दर्शन, ज्याय, वेरोपिक, मीमासा, वेदान्त, सास्य और पातक्षल । पाइजी (स्त्री॰ ) श्राद विरोप ।

पइड तत० (५०) [पर्+ थङ ] वेद के द अङ शिचो करप, ज्यानारण, ज्याति , छन्द, निरक्त । हाथ पैर चाडि शरीर के चड़ा। पडट्बि तत्॰ ( ९० ) अमर, भारा। पडिबिधि तत्॰ (पु॰) छ प्रकार, छ भौति। पड़ोनन ( ९० ) वार्तिकेय, देवसेनानी । पड्मतु (९०) [ छ +श्रतु ] वसन्त, श्रीपा, वर्षा, गरद्, हेमन्त, शिशिर। पददर्शन ( ५० ) देखो पर्शास्त्र । परांड तत्॰ ( पु॰ ) साँइ, येल, समृह । पग्ढ तत्० ( पु॰ ) नपुंसर, हिजहा। परिट तत ( वि० ) मत्या विशेष, ६०। पप्ठ तत् (वि॰) इटवाँ, इ की पूर्ण करने वाली संरया 1—ो (स्त्री॰) तिथि विशेष, कारक विशेष। पष्टम् तत्० ( ५० ) इडवाँ, इडा। पांडण तत॰ (वि॰ ) सालइ, १६ !--दान (प्र॰) दान विशेष।—भुजा (स्त्री०) दुर्गा, देवी। —सस्कार ( पु॰ ) कम विशेष, साजह प्रकार के सस्वार । यथा गर्भाजान, पुसवन, सीमन्त , जात-कर्म, मामकरण, निष्क्रमण, श्रव प्रारान, चुहा-कर्ण, कर्णवेध, बज्ञोपनीत, बेटास्त्र, समानतेन, विवाह, हिरागमन, मृतक, और्ध्वदेहिक।

स

स व्यक्त का बतीयर्थ वर्ष, इसका उचारण स्थान | संक्रम तत् (पु॰ ) सजर, एक स्थान स्थाप पूर्वक दन्त हैं, अव्यव यह वर्ष दन्य है। सं तद्र ( घ॰ ) सम, साथ, सङ्ग, सहित । संकार तद • ( प्र• ) शिव, महादेव, रामायण में यह राज्य इस रूप में प्रसिद्ध है। संक्ष्य सद् । (वि॰) मग हथा, पूरा, पूर्या, समन ।

अन्यत्र गमन, जाना, एक वस्त का गुण इसरी वस्तु पर जाना । संफ्रान्त तन्० (वि०) सम्बन्धो, विषयक, प्रतिविध्वत । संक्रान्ति तन् ( सी॰ ) सूर्य का एक शांग पर से दूसरी राशि पर जाना । संकामक सन्० (वि॰ ) फेटने बाबा, छुबाछुती,

संक्षिप्त तत्व ( तु० ) [सं + विष् + क्ष] न्यून, ष्ट्य, योड़ा, घटाना, कम किया हुआ। संन्तेष तत्व ( तु० ) [सं + विष + वल ] न्युनता,

श्रन्पता, सारमाव ।

संखिया ( धी॰ ) एक प्रकार का विष । संख्या तद्॰ ( स्त्री॰ ) गणना, गिनती, सङ्कलन । संग तद्॰ ( पु॰ ) साम. सोहबत ।

स्रंगत तदः (स्त्रीः) सङ्गति, साथ, भिन्नता, सिन्दां का धर्ममन्दिर। कि स्थान । स्रंगम तदः (पुः) भेज मिछाप, निदेशें के मिछने संज्ञह तद्ः (पुः) पकत्रीकरण, सञ्चय, वशेला। स्रंज्ञाम तदः (पुः) युज्ञ, समर, रच ट्रज़्हें जा। स्रंज्ञाम तदः (पुः) युज्ञ, समर, रच ट्रज़्हें जा। स्रंज्ञाम तदः (पुः) युज्ञ, समर, रच ट्रज़्हें जा।

प्रक्तित करना, बडोरमा ।

संज्ञा तत् ( ज्ञी ) नाम, खाख्या, श्रमिधान, नाम-धैय, बुद्धि, चेतनता, गायत्री, सूर्य की सी श्रीर

विध्वकर्मा की कन्या का नाम ।
संजीना (कि॰) प्रसाना, ययाक्रम रवना ।
संजीवन दे॰ (कि॰) सेवीजन करना, संयुक्त करना !
संजीया दे॰ (वि॰) परोसा, सज्या ।
संयासी तद्॰ (दु॰) चतुर्योक्षमी, बेगी, यती ।
संयत् तत्० (स्त्री॰) सम्पद्, धन, प्रेयवर्थ, विभव ।
संमताना दे॰ (कि॰) सहायमा पाकर घचना, प्रमाना,
पकहना, यचना, उद्धार प्रमा।

संसालना दे॰ (कि॰) सहायता देकर बचाना, सहारा देना, जनारना, बचाना।

संयम तत् (पु॰) नेम, नियम, जत, इन्द्रिय निम्नह, इन्द्रियों के। अपने वश में करना ।

संयमिनी (ची॰) यमपुरी !—णित (पु॰) यमराज ! संयमी तद॰ (पु॰) मुनि, येगरी, यती, वसी, जिसने रोग क्रिया हारा जपनी इन्हियों का वस कर

निया है। संयुक्त तत्॰ (वि॰) सम्बन्धयुक्त, मिळा हथा, सटा

संयुक्त तर्ण (विण्) सम्मन्ययुक्त, त्मला हुआ, सटा संयुक्ता देल ( खील) पृष्टशीराम की रामी और कवीत् के रामा जयचन्त्र की कम्या । इनका १९५० हुल

के राजा जयचन्त्र की कन्या । इनका १९७० हैं० में जन्म हुआ या । १९६० ई० में पुप्तीराज ने इनकी व्याहा श्रीर १९६६ ई० में मुहस्मद गोरी के साथ युद्ध में पृथ्तीराज के पराजित श्रीर शजु के हाथ वन्दी होने पर संयुक्ता ने देह स्थाम किया था। इन्होंने युद्ध में जाने के लिये उद्यत ख्रपने पति की युद्ध सामग्री से सजाया था।

संयुग तत्॰ ( पु॰ ) युद्ध, संयाम, समर, छहाई। संयुत तत्॰ ( वि॰ ) संयोग प्राप्त, मिलित, मिस्रा हुआ, शुहा हुआ।

संयोग तत् ( पु॰ ) मेब मिलाप, सम्बन्धी विशेष । संयोगित तद्॰ ( वि॰ ) मिलाया गया, इत संयोग । संयम्भ तत् ( पु॰ ) काप, कोष, मानसिक श्रावेग,

शाक्तीय। [सेवा करना, विन्तन करना। संराधन तत्व (पु॰) सेवा करना, सब प्रकार की संराव तत्व (पु॰) ध्वनि, शब्द, पिपेमें का शब्द। संजान तत्व (पु॰) संसुक्त, वेगा न्नास, मिस्रा हुन्ना, विद्य।

संजाप तत्॰ ( पु॰ ) सम्भापण, श्राबाप, परस्पर कहना।

संवत् (वरु (पु॰) संवरसर, वर्षं, वरस, हायन, सन् ।—सर (पु॰) वर्षं, संवत्, शरस । संवरसरी (ची॰) संवत् का व्यवहार । संवरता तत्० (पु॰) कावस्या, ब्राच्छादन, बाँकना । संवरता दे॰ (कि॰) शतमा, श्रीकित होना । संवर्त (पु॰) कस्पि विशेष ।

संवाद तर् ( पु॰ ) समावार, वातचीत, चर्चा । संवारता दे॰ ( कि॰ ) समावार, क्रक्तर करना । संवाय तर॰ ( पु॰ ) सन्देह, भय, चिनता । संवायात्मा (पु॰ ) शक्की, सन्देहयुक्त खांबार्डेल । संवायात्मा त्पु॰ । अन्देहयुक्त, सन्देही, आन्त, अस पर्यो ।

संशोधन तदः ( दुः ) परिष्क्ष्ण, मार्जन, संशुद्धि । संशक्त तदः ( दिः ) मिजा, ससीप, श्रासकः । संसरपा तदः ( दिः ) वजाञः, वर्षः । संसर्पा तदः ( दिः ) सम्बन्ध, संगत, मैश्री । संसर्पा तदः ( पुः ) अन्वन्धी, मेळः । संसार्ग तदः ( पुः ) जनदः, ज्ञान, ग्रामनागमन स्थान ।

संसारी तत् (वि॰) संसार का, बौकिक, संसार सम्बन्धी। संस्कृति तत् (ची॰) विश्व, संसार, जन्ममस्य स्रावागमन। सस्कार तत् (पु ) मजीनता निराकरण, दोप हटाना, मळ दूर करना, शोधन करना, सफाई. शुद्धता, द्विजातियों हे लिये हमें विशेष ! संस्कृत तथः (वि०) संस्कारित, संस्कार किया हुन्या. परिष्क्रत । ( पु॰) देवमार्गं, हिन्दुस्तान की पुरानी राष्ट्र भाषा. देववाणी । दंग, रूप, सङ्गठन । संस्थान तत् ( पु॰ ) विन्यास, बनावट, बनाने का संस्थापक ( पु॰) स्थापन कत्तां, प्रतिष्ठा करने याचा चवर्तक । संस्पर्श तद० ( पु० ) स्पर्धे, छूत । दिव । संहत तर्॰ ( वि॰) मिला हुआ, मिखित, ठौस, बबी, संहति तत॰ ( की॰ ) समूह, हर, थे।क, अधिकता। संहार तत्॰ ( ५० ) नारा, विनारा, प्रख्य, नरक, विशेष, एक भैरव का नाम । संहारना दे॰ ( कि॰ ) नाश करना, मार डालना । संदिता तदः ( छी० ) ऋषि प्रणीत प्रन्य । सर्दे हे॰ (स्त्री॰ ) एक नदी का नाम । सकत तद० (स्त्री०) शक्ति, बज्ज, सामर्थ्य, कडा, कठोर । **प**ठाना । सकता दे॰ (कि॰) समर्थ होना, हपयुक्त होना, मकरा दे॰ ( वि॰ ) सकेत, सङ्कीर्थ, छोटा, तंग । मकराई (स्त्री॰ ) सङ्गीर्णंता । सकारना दे॰ (कि॰) सष्टार्य करना, सकेत करना, छोटा बनाना । सकर्मक तद॰ (प्र॰ ) जिस किया के कर्म हो. कर्म युक्त किया, जैसे पीना, नाना, देखना । सक्त वदः (विः ) समस्त, मद, सम्पूर्ण । सकाना दे॰ ( कि॰ ) शक्कित होना, उरना, मय करना, त्रास पाना । सकाम तर्॰ ( वि॰ ) कामना सहित किया गया कर्म. भपने भमीए की सिद्धि के किये कृतकर्म । (विक) कामना सहित, सफछ, फछपान् । [चदा करना । सकारना दे॰ ( कि॰ ) स्तीकार करना, भुगतान करना, सकारे दे॰ (ब॰) प्रात काल, प्रमात, संवेरे, प्रात काल. सञ्जन सकारे ऑपने, नैन मरेंने रोह । विधना ऐसी रैन कर, भीर कमड न होई ॥

सकाल वद् • (पु • ) मात हाझ, ममात, सबेता !

सकिलना (कि॰) हटना, समिटना, सुकड़ कर बैटना। सक्च दे॰ ( स्त्री॰ ) छात्र, सङ्गोच, दर, मय, बास । सकुचना दे॰ (कि॰) सङ्कोष करना, छन्नाना, शर्माना । सक्चा दे॰ (वि॰) सब्त, सङ्घीयाँ। सक दे॰ (प्र॰) सत्या, सत्त । सकृत तव् ( घ० ) एक बार । िभक्ष । सकेत सन्दर्भ ( विरु) सक्ता, छोटा, सङ्घीर्ष, सङ्घीर्चन, सकेतना दे॰ (कि॰) सकेत करना, छोटा करना, समेटनाः एकत्र करना । ितह डाछना । सकेजना दे॰ ( कि॰ ) समेटना, धटोरना, तहिधाना, सकेला दे॰ (वि०) एक प्रकार का खोहा। (वि०) सईछने वाला. समेटने वाला ( सकोच तद् । (प्रः ) सङ्कोच, सहम । —ी (वि॰ ) बजीला. सङोची। िषटे।रना । सकीडुना दे॰ (कि॰) सङ्कोच करना, सकेछना, सकेरा दे॰ ( पु॰ ) मिट्टी का प्याखा । िसरैया। सकेारी दे॰ (स्त्री॰) बाबी, मिट्टी की परई, सखरा (वि॰) कथी रसीई। सारी दे॰ (वि॰) कच्ची, निसरी की श्वटी। -रसेाई ( घी॰ ) रोटी, बाळ, मात धादि की रसे हैं जो चै के के भीतर ही खायी जा सके। सप्ता तत्॰ ( पु॰ ) मित्र, बन्धु, साथी, सङ्गी । सप्ती तत्० (धी॰) सहैती, संगनी, वयस्या, शाखी । सख्य तदः ( पु॰ ) मित्रता, बन्युग्द, दोस्री । सगह तद • ( पु॰) शहर, छक्दा,पुक प्रकार की गाडी जिसे वैज खीं बते हैं। [साग डास कर बनाते हैं। सगपहता दे॰ (पु॰) पुरु महारकी दाल, जिसे सगर ( पु॰ ) श्रयोध्या के एक शत्रा विशेष । समा दे॰ (वि॰) स्वजन, सम्बन्धी, नतेत । सगाई दे॰ ( स्त्री॰ ) सम्बन्ध, नाता, मंगनी ! सगुण, या सगुन तत्॰ (वि॰) गुण सहित, गुण विशिष्ट, गुण्यस्य । सगरे (वि॰) समस्त, सव। सगोनी तद्॰ (वि॰ ) सगोत्री, एक कुछ का, माई यन्धु, मांस का बना एक मोज्य पदार्थ विशेष ! सगोत्र तत्व (पु॰) पुरु गोत्र का, समान गोत्रवाळा. संगोती ।

सगौती ( घी • ) मांस, मांस का बना भे।जन ।

संघन तद् ( वि॰ ) घना, सान्द्र, निविद्, मिळा हुआ, खून सटा हुआ। सङ्कट तद् ( पु॰ ) विपत्ति, दुःख, कप्ट, आपद् ।

सङ्कटा (खी॰) बेशिवती, दशाओं में से एक दशा का नाम, देवी विशेष ।

सङ्कर तत्० (पु॰) वर्षसङ्कर, दोग्वा, दो जाति के माता पिता से अपन्त । (रामायस में ) शिव, महादेव। (वि॰) मित्वा हुन्ना।

सङ्कर्षम्। तत्० (पु०) वळदेव, श्रीकृष्ण के बहे माई, ये देवजी के पर्भ से निकाळ कर रोहिणी के पर्भ में लाये गये ये, ऋतपुव इनका नाम सङ्कर्षण हवा था।

सङ्कल तत्० ( पु॰ ) राशि, डेर । सङ्कलन तत्० ( पु॰ ) जोड़, नोड़ती ।

सङ्कान तत् (यु॰) बार, जारूता । सङ्कटन तत् (यु॰) मानसिक वर्म, इच्छा, बाह, श्रमिताप ।—प्रभन्न (वि॰) सङ्क्ष्म से वपन, सङ्क्ष्म योजी, सङ्क्षमज ।

सङ्कृत्पना दे॰ (कि॰) दान देना, नियम करना, किसी काम के लिये प्रतिज्ञा करना।

सङ्कीर्णं तत् ( वि॰ ) वन, सवन, निविड़, सकरा, सकत । —ता (स्ति॰ ) केताही, वड़ी ।

सङ्कीर्तन तत् ( पु॰ ) गुण्यान, यखान, भग्नन । सङ्कुचित तत् ( गु॰ ) सङ्क्ष्या, मुरमा, लवितत । सङ्कुच तर्॰ ( गु॰ ) भीड़, यहूत मनुष्यों का एकवित होना ।

सङ्केत तब् ( ( ५० ) सेन, इशारा, इक्षित । सङ्कोच तब् ( ५० ) छात्र. छञ्जा, सिमट, सहम । सङ्ग तब् ( ५० ) साय, सेथाग, मेछ । सङ्गत तब् ( कि ) संख्या, मिछा हुषा, यया योग्य, इचित, साथी, मेबी, सिज ।

सङ्गति तत् ( ची॰ ) मेळ. साय, सङ्ग, मैत्री, देस्ती । सङ्गम तत् (पु॰) भेंट, प्रेमपूर्वक सिजन निद्यों के मिळने का स्थात ।

सङ्गमी, या संगमी दे॰ ( छो॰ ) सँडामी, सड़ती । सङ्गर तत्॰ ( पु॰ ) दुढ़, संमान, जड़ाई, समर । सङ्गी तत्॰ ( बि॰ ) साथी, सङ्ग याङा, देख, मित्र । सङ्गीत तत्॰ (पु॰) गाने की विद्या । [हकाव,खुकाव । सङ्गीयन तत्॰ ( पु॰ ) भनी प्रकार से दिपान, गोवन; सङ्घ तत् ० ( ५० ) समूह, कुण्य । सङ्घर्ष ( ५० ) रगङ्ग, देखादेखी स्वद्धाँ, ईस्वाँ । सङ्घर ( ५० ) संस्का, नाया । सच दे ० (वि०) सस्य, साँच, हाँ, ठीक ।—पुच (४००) ठीक ठीक, विवकुछ सस्य, निःसन्देह सस्य । सचराचर तत्र ० (५० ) समस्य जात्य, जीव, जह,

बन्तु ग्रादि । सचाई दे॰ (खी॰ ) सत्यता, सजावट ।

सिखा तत्॰ ( पु॰ ) मन्त्री, धमास्य, दीवान, सलाह-कार, सलाह देने वाला ।

कार, सवाह इनं वाळा । सचेत तत्० (वि०) चौकस, चीकका, सावधान !—न (वि०) ज्ञानवान, बुद्धियुक्त, जीव, प्राणी ।

(वि॰) ज्ञानवान्, बुद्धियुक्त, जीव, प्राची । सचेष्ठ तत्० (वि॰) चेष्टा युक्त, उद्योगी, यहावान्, यहा ।

सचोरी दे॰ (की॰) सवाई, सत्यता, सजाबट। सचा दे॰ (बि॰) सत्य, सत्यवादी, डीक, यथार्थ, उत्तम।

उत्तम । [श्वर | सच्चिद्दानन्द तत्व॰ ( पु॰ ) परव्रक्ष, परमारमा, परमे-सज्ञ दे॰ ( स्त्री॰ ) दोज, दव, सिंगार, मोमा ।—ध्रज

(बा॰) शोभा, चेपरचना, वनावद, तैयारी ≀ सज्जन दे॰ (बि॰) सावचान, सचेत । सज्जन दे॰ (ख॰) भिय, भियतम, पति । सजना दे॰ (बि॰) सेहचा, शोभना । (ख॰) पति,

ियतम । सजनी ( खी॰ ) सखी, सहेखी, प्यारी खी। सजल तत्र॰ ( वि॰ ) जक पूर्ण, जळ सहित। सजला दे॰ ( पु॰ ) चार भाइयों में तीलरा, मसले से

छे।टा । (गु॰) जन पूर्वं, जल से भरी हुई । सजाई दे॰ ( घी॰ ) बनावटी, निर्मित, बनाव, निर्मांव,

सजातीय (वि॰) एक वातिबाळा । सजाना दे॰ (कि॰) बनाना, ऋजाग्करना । सजाव या सजावट दे॰ (पु॰) श्रवङ्कार, तनाव । सजीजा दे॰ (वि॰) सुन्दर, श्राकारवान् ।

सजीव तत्॰ ( वि॰ ) जीता, जीवसहित, जीवयुक्त, प्राणी । [ सूरि । सजीवनी तद्द॰ ( स्त्री॰) जडी बिरोप, प्राण देने वासी

सजीवनी तद्रः ( स्त्री०) अड़ी विशेष, पास देने वासी सउजन तत्० (प्र०) कुलवन्त,साथु,उत्तम स्वमाववास्त्र। सजा दे॰ ( खी॰ ) वेश, कवच, केलम । सजी दे॰ ( खी॰ ) सारी मिट्टी, जिससे कपडे गडने श्रादि साफ़ किये जाते हैं !

सञ्चाय तप्॰ (पु॰) संग्रह, देर । सञ्चार तत्॰ (पु॰) असया, पर्यटन। [बाठा । सञ्चारम तप्॰ (पु॰) नायक, संक्रमण, असय कराने सञ्चारिका तप्॰ (भी॰) दुती, सन्देश पहुँचाने

वाबी।
सञ्चानन (पु॰) फैछाना, व्यवस्था करना, प्रवन्ध सञ्चानन (पु॰) फैछाना, व्यवस्था करना, प्रवन्ध सञ्चित तत् (वि॰) सजय किया हुन्ना, एकत्रित, यटारा हथा, संग्रहीत।

सञ्ज्ञय तत् ( पु॰ ) ये श्वन्यशां श्वताम् इ के सिंख ये । स्वासदेव के सामीवाँद से प्राप्त दिव्यवस्थां से महाभारत का सुद्ध हेश कर उरका वर्णन एतराष्ट्र केंग ये सुनावा करते ये । महाभारत शुद्ध के साम स्र होने पर सुधिशिर के राज्य में एतराष्ट्र के साथ ये हस्तिनापुर में रहते ये और वन्हीं के साथ वन भी गये ये । कुछ दिन के बाद वस बन में वनडाहा छम गया । एतराष्ट्र मान्यारी और कुन्ती ने तो बळ कर भएल साथ दिने, परन्तु सजय ने भाग कर स्रप्ते माण्यों की रखा की। इसके बाद हिमाळय प्रदेश में वा कर इन्होंन वपना समय विताया था।

प्रदेश में आ कर इन्होंने प्रपत्ता समय विताया था। संद्रीयनी ( की॰ ) पृत्ती विरोप। सद्दान तर्ग॰ ( द० ) ज्ञान सहित, ज्ञानी, ज्ञानवान् । सद्दर्भ दे॰ ( स्त्रि॰ ) नरवा, नद्दी, हुके की नदी। सटकता दे॰ ( कि॰ ) सपना, ज्ञान अनता, विप्रवता। सटकार्ष दे॰ ( कि॰ ) विप्रवता, वुकाव, उतार चड़ाव। सटकार्ष दे॰ (कि॰ ) विप्रवता, संक्राव करता। [चिपकना सटना दे॰ (कि॰ ) विरान है सित्र होना, जुड़ना, सटप्रदाना दे॰ (कि॰ ) विराम होना, प्रचित्रता होना, स्तर्यादाना दे॰ (कि॰ ) विराम होना, प्रचित्रता होना, प्रचित्रता होना, ज्ञाना, सटप्रदाना दे॰ (कि॰ ) महाप्त, चड़व्ह, वडक्ड । सटा ( दु॰ ) धोड के कंचे के वाळ, केशर, शिल्ला। सटाना दे॰ ( कि॰ ) विरवशता, ज्ञोहना, मिळाना,

भेळ करना। [तार, निहासित | सटासट दें॰ (खी॰) तर करर, एक पर एक, छना-सटिया दें॰ (खी॰) वर्ष की पतबी चुड़ी, छपची, छक्दी, छटिया, मानूचय विशेष, एक बकार की चुड़ी। मटीक तत्० (वि०) शिका के सहित, ष्याख्या के सहित ।

सटुक्ति दे॰ (कि॰) पवली छड़ी से मार कर, घीरे से माग कर, दबक के माग कर। [बघर। सटुवट्टा दे॰ (यु॰) प्राफेरी, श्रवटा बदली, ड्यर सटियाना दे॰ (कि॰) बढ़ा होना, बुगई से दुर्बस

थीर निर्दृष्टि है।ना।
सठीड़ा दे॰ ( धि॰ ) धुए।ई, एक प्रकार का छड्डू ।
सड़क दे॰ ( धी॰ ) थीड़ा मार्ग ।
सड़क दे॰ ( धी॰ ) थीड़ा मार्ग ।
सड़न दे॰ ( धी॰ ) बुगंन्य, हुर्गंन्यत ।
सड़ना दे॰ ( कि॰ ) बरासना, गठना, सड जाना ।
सड़ीद दे॰ ( धु॰ ) सडा हुमा,गठा हुमा,दुर्गंन्यधुफा।
सड़ाना, वा सड़ाइन दे॰ ( कि॰ ) गठाना ।
सड़ियल ( बि॰ ) निर्वृत्त, सड़ा हुमा, सुगुयोगी ।
सगुड़ा या संडा दे॰ ( दि॰ ) योड़ा, मीटा, हुट्यू ।
मगुड़ास या संडा दे॰ ( दु॰ ) पाकाना, जाजन ।
साद दे॰ ( धु॰ ) हार, निरुद्ध सारमाग, गूदा, सथ ।
—गरमा ( धु॰ ) मार्ग के सातवें नास में किया

—मसि (कु) नाम क सातव नास में (क्यां जाने वाज्य संस्कार विशेष । सत्तद (कि॰ कि॰) सर्वद, सदा, हमेगा । सतराना दे॰ (कि॰) क्रोचित होना, अप्रसद्ध होना । सतर्क तद॰ (वि॰) सावपान, सचेत । सत्तवादी दे॰ (खी॰) सत्तत वह की माजा। सत्तवाद दे॰ (वि॰) मत्यवादी, सचा। सत्ताना दे॰ (कि॰) पीदा देना, मु देना, ऐइना। सती तद॰ (खी॰) पार्वती,दच प्रभापति पी घन्या,हनमा

विवाह सहादेव से किया गया था। पतित्रता,माध्यी। सतीर्य तद् ॰ (वि॰) सामी,मपाहरी,साथ के पदने वाले। सतीला दे॰ (ऋ॰) सत्तावान, समर्थ, सामध्येवान, पराक्रमी।

सतीवाइ दे॰ ( पु॰ ) सती था स्थान, पति था अनु-यमन करने वाली छियों का रमशान।

सतुझा दे॰ (पु॰) सङ्क, सन्तु, भुंते हुए चना चीर वी मा बाता। [जनक काम। सन्त्रमा तद॰ (पु॰) अच्छा माम, उत्तम काम, पुरव सन्त्रात तद॰ (पु॰) सम्मान, आदर, ब्रागत, स्वामत। सन्त्रिया तद॰ (ची॰) सन्दर्भ, उत्तम धर्म। सन्तर् (पु॰) मज, सार, सतुगुष। सत्तम तन् ( वि॰ ) श्रति उत्तम, श्रतिशय श्रेष्ट, यह शब्द जाति या गुर्यवाचक शब्दों के श्रन्त में श्राता है श्रीर उसकी प्रधानता बसजाता है, जैसे मुनि-सत्तम।

सत्तम।
सत्तर (पु॰) संख्या विशेष, ७०। [ अस्तिष्व।
सत्ता तव॰ (खी॰) चत्ता, पराक्रम, विश्वमानता,
सत्तांविस (वि॰) वीस और सात।
सत्तांविद (वि॰) नव्ये और ७।
सत्तांवव (वि॰) पवास और ७।
सत्तांवत (वि॰) म०० और ७।

स्तस्यगुर्ण् तत्० ( पु० ) प्रकृति का एक गुण् विशेष त्रिगुर्यों में का एक गुण्। यह लझु, प्रकाशक और इष्ट हैं।

सत्व तत्० (स्ती०) पराक्रम, यस पवित्रता, गुद्धता। सर्य तत् (वि०) सचा, यथार्थ, ठांक निरचय, सही बाजवी, मिय्या नहीं।-ता ( स्त्री० ) सचाई, सचापन।--प्रा ( पु॰ ) कृतसुग, प्रथम सुग। —लोक (पु॰) बहालोक, ऊपर का सातवाँ स्रोक। —वती (स्त्री॰) महर्षि कृष्णह्रैपायत व्यासकी माता और वसुराज की कन्या।—वादी ( पु॰ ) सत्यवक्ता, सचा, सच बोजने बाला, यथार्थ चक्ता। —**वान् ( पु॰ )** शास्त्र देश के राजा खुम्ल्खेन का पुत्र हुनकी साता का नाम शैल्या था खसाम्यवरा राजा धुमत्सेन प्रन्धे हो गये, तथा मन्त्रियों के पड्यन्त्र से राज्यन्युत होका पत्नी स्नार शिशुपुत्र को लेकर वन में चन्ने गये। एक समय इसी वन में मद्भदेश के राजा अपनी इन्या सावित्री के साध आये । मात्रपितमक सह्यवान के गुणों पर सावित्री में।हित्त है। गयी छै।र उन्हीं के। अपना पति बनाया । सत्यवान् श्रवपायु थे, वनकी श्रायु पूरी हुई, परन्तु पतिपरायणा साविज्ञो ने अपने पातित्रत्य चळ से यमराज की प्रसन्न कर पनसे वरं प्रहण किये। उन्हीं वरों के प्रभाव से सत्यवान् भी जीवित है। गये, और राजा धमरसेन की भी गयी हुई श्रीखें छौट श्रायी तथा राज्य भी मिळ गया।—वत ( वि॰ ) सत्यवादी, प्रधानतः सत्य की उपास्य मानने बाला ।--सन्ध ( वि॰ ) सरवप्रतिज्ञ,

श्रपनी प्रतिज्ञा सदा सत्य काने वाळा. प्रध्यन्त सचा, जो कभी भंठ न वोले । सत्यानाश तद्० (पु॰ ) नाश, विनाश, वस्वादी। —ो (वि॰) सर्वनासी, वस्वाद करने वाला ! -करना (वा॰ ) नाश करना, विनष्ट करना, ध्वस्त होना, वरवाद करना ।--जाना ( वा० ) नष्ट होना, विगड़ना, खुराब होना । [ब्यापार | सत्यानृत तत्० ( पु॰ ) [ सध्य + भनृत ] वाणिज्य, सत्व ( प्र॰ ) सरा, प्राण, सद्गुण, जोरा, उद्यम, हृदय, प्रकृति, भजाई।--गुण् (पु॰) तीन गुणें में से एक । भिटपट । सत्वर सद् ( वि० ) जन्द, शीन्न, उतावला, तुरन्त, सत्सङ्घ तत् ( प्० ) सज्जन सङ्ग, उत्तम मनुष्यें की सङ्ख्ती । सत्सङ्गति (स्त्री॰ ) सःसङ्ग, त्रष्की संगति । स्थश्व दे॰ ( पु॰ ) रच में मरे हुश्रों की कीथ। सधिया दे॰ ( पु॰ ) ग्रांब के रोगों की चीर फाड़ कर या दवा लगा कर श्रष्ट्रा करने वाला, श्रस्त वैध । सद ( शब्य० ) सःकाल, उसी समय, श्रेष्ट, उत्तम । सदन तत्० ( पु० ) गृह, घर, सकान, सन्दिर, बास-सद्य तत्॰ ( गु॰ ) दवायुक्त, सृदुल, कीमल अन्त:-करण चाळा, दयालु, छुपालु, कारुणिङ । सदसत् तत्० ( वि० ) सत्यासत्य, सच फूठ । सदस्य तत्० ( पु॰ ) समासद्, पञ्च । सदा या सदाई तत्० ( अ०) सर्वद्रा, नित्य, सतत, हरहमेश ।--चार ( पु॰) उत्तम श्रचार । —वरत (पु॰) श्रवदान, वह स्थान जहाँ मूखों को अञ्च दान दिया जाता है।— शिव (पु०) महादेव. शिव ।-- सुहागिनी (स्त्री०) प्रस्प विशेष, वेश्या । सदृश सक् ( वि॰ ) समान, तुल्य, संम। सदेश तव्॰ ( भ्र॰ ) समीप, विकट, पास । सदैव ( अय्यः ) सदा, सर्वदा, हमेशा । सदीय तत्० (वि०) दोष सहित, दोषी, अपराधी । सदुगति तन्॰ ( स्त्री॰ ) निस्तार, त्राण, मुक्ति, उत्तम

गति ।

सद्गन्ध तत्० (स्त्री०) सुतन्ध, उत्तम, गन्ध ।

सज़ाय (पु०) प्रतिष्ठा, ष्रेष्टता, प्रेममाय । सहका वद् ० (पु०) वत्तम चका, शैवी के साथ बोळने वाळा, उसम व्यक्ताता । [निर्णायक ! सिद्धियेखक तद् ० (वि०) विचार, निर्णयकर्ता, उत्तम सहस्त (पु०) सम्बद्ध, निर्णय, क्रिये क्रम साम (पु०) महान, विर्णय, क्रिये ह्या साम । स्वय (ग्रम्थ०) तुर्रंत, शीम । [परिषय होना ! सम्यता दे० (फ्रि॰) धननता, होना, व्हन्ता, विज्ञा, सम्यता तद् ० (स्री०) गुडानिन, ग्रुममा, पति वाक्षी स्वी, क्रिक्स पति बोवित हो ।

सधाना दे० (कि॰) साधन कराना, धम्यास कराना, परिचय कराना, सिखाना, बनाना।

सन दे॰ ( पु॰ ) पीधा विशेष, एक प्रकार का पाट । सनक ( पु॰ ) झड़ा के 1 पुत्र का नान, । (स्त्री॰) उन्माद, पागल्यन । सिनकार दिए ।

सन हारे दें ॰ (हि॰) इगारा किये, धैन से बतायू, सनत्कुमार तर्॰ (प्र॰) महाझ, महातवा महर्षि, से महार के मानस प्रम में । [हरता। सनना दें ॰ (हि॰) गर्भियो होना, सभे घरख सनन्दन (प्र॰) महार के प्रम, सह प्रपियो में से एक। सनातन तर्थ ॰ (प्र॰) महार का मानसपुत्र, से महा-तथकी हैं, कहते हैं कि ये सर्वेदा बालक रूप में रहते हैं। [सहायक हो, हुताथै। सनाय तर्थ ० (वि॰) नाथ कहित, जियके वालिक शीर

सनाह (पु॰) कवन, बाता। सनिया दे॰ (पु॰) वस्त्र विशेष, टमर का बना वस्त्र। सनीचरा दे॰ (वि॰) धमाना, श्रमानी, श्रपवरी। मनेह तर्॰ (पु॰) व्यार, प्रीति, प्रेम, मोह, सोह,

दुळार, मेसी, प्यारा, मिव, मुहदनी । [घार्मिक । सन्त तर्द॰ ( पु॰ ) साधु, सम्रन, उतम मञ्जूष्य, घर्मी, सन्तत् (कि॰ वि॰) सदैव, लगातार ।

सन्तिति स्त. (धी॰) सन्तान, अपन्य, ल्वडे वाळे । सन्तम तत्तः (पि॰) दुःधिन, तना हुमा, यहा हुमा, धान्त, पीहिन ।

सन्तरम् तद्॰ (पु॰) पैराव, विराय, दिजाव। सन्ता दे॰ (वि) विगद्दा, गष्ट भ्रष्ट।

सन्तान तद् (पु ) वरा, सन्तति, लड्के वाले, श्राज कल यह शब्द स्त्री जिल्ल माना जाता है। हिन्दी के कोरानार ती इस राज्य को पुलिह ही मानते हैं, शायद उद् श्रें शब्द श्रोंबाद के श्रर्थवाची होने के नारण इसे जोग स्त्री लिह में स्वब्हत करते हैं।

सन्ताप तत्० ( पु॰ ) शोक, पीश, मानसिक ध्यथा। सन्ती दे॰ ( पु॰) बदला, बदले में, परिवर्तन में, प्रति-निधि।

सन्तुष्ट तत्० ( वि० ) रुसि, मसस । [प्रायमुस्य । सन्तुष्टि तत्० ( स्वी ) सन्तोष, रुसि, मससता, सन्तोष तत्० ( पु० ) प्रानन्द, हर्ष, रुसि, मसनोष । सन्ताषी तत्० ( वि० ) सन्तोष रचन वाले । सन्या दे० ( पु० ) पात, प्राप्यत, प्रप्याय । सन्दर्भ तत्० ( पु० ) रचना, प्रान्थ । सन्दर्भन तत्० ( पु० ) स्वान्त्सर, प्रप्य, देनाव । सन्दिग्य तत्० ( पु० ) सनदेश्चक, संगयन्वित, असबुक्त।—भूत ( पु० ) व्याकरणसम्बग्धी गाल

अमयुक्त । —भूत ( पु॰ ) व्याक्तरणसम्बन्धा भार विशेष । सम्देश तत्व ( पु॰ ) समाचार, वृत्तान्त, मदेशा ।

सन्दर्ग तवः (पु॰) समाचार, वृत्तान्त्र, मदया। सन्देग्हां तवः (पु॰) दूत, घर, सन्देगहारक, हरकारा। सन्देसिया दे॰ (पु॰) हरकारा, दीहाहा, मदेसा से जाने वाला [धनिरिचत झान।

सम्देह तत् (पु॰) मशय, गद्दा, श्रम, हिषया, सम्दोह (पु॰) गिरोह सुड, श्रथिमता। [बगाना। सम्प्रान तत्॰ (पु॰) धन्येयय, दूदना, योजना, पता सम्प्रान दे॰ (पु॰) श्राचार।

मनिय तत् (स्त्री) ) भेख, विरोध, हरास्य मित्रता स्थापन, सतियय नियमों पर मित्रता स्थापन करना। दो पदार्थी के मिलने का स्थान, सयोग, दरार, धेद, धुल, प्रयम्न, स्वार्थीसिद्ध के उपाय।

सन्ध्या तत्॰ (स्त्री॰) सायद्वाल, दिन श्रीर रात्रि की मन्धि का समय, सन्ध्या के समय की जाने वाली उपासना, सन्ध्योपामन।

सन्नद्भ ठ२० ( वि॰ ) रचत, तैयार, प्रस्तुन, रुपर । सन्ना ( कि॰ ) मध्ना, सुदना, मिलना ।

सप्ताटा दे॰ (पु॰) शब्द विशेष, जो पानो बरसो बा वायु के चलने में होता है। मीरव, शब्दामाव।

सवाह तत्० (पु॰) काच, बह्नतर । [समीप। सविकट तत्० (पु॰) निका, पास, सविधान,

नपद, मध्यम, धैवत

सिक्षिक पंतर (पु॰) सिक्ष्यान, समीप ।
सिक्ष्यान (पु॰) समीप, निकट, पास ।
सिक्ष्यान (पु॰) समीप, निकट, पास ।
सिक्ष्यान तप॰ (पु॰) रोग विशेष से उत्पन्न रोग,
एक शीत प्रधान रोग का नाम ।
सिक्ष्यित तप॰ (पि॰) निकट, समीप, पास ।
सम्मान तद॰ (पु॰) सम्मान, शाहर, सक्तार, मर्यावानुसार प्रतिक्वा । [साहात, प्रत्यक्ष ।
सम्मुख तद॰ (पि॰) सामना, पुराध्यक, आयो,
संन्यास तद॰ (पु॰) । विराग, वासनालाग,
चतुर्थ आक्रम । [व्यडी ।

सपन्न तत्॰ (बि॰) सहायक, सहायता देने वाला, सहकारी, साथी। (पु॰) पत्नी, पत्नेरूः। स्पिट्नि तत्। (ख॰) तुरत, शीधा, उसी तमन्त उसी चया, तत्काल। [आई हुई थातें। सपना तद्॰ (पु॰) स्वम, निद्वा के समय विचार में सांपराड तद्॰ (पु॰) वान्यव, तात पीड़ी के अन्तर्गंत

चान्धव, जिनके जन्म और मरण में अशीच जगता है। [कारी वेटा। समुज्ञ तत् (पु॰) सुपुज, तपुत, अन्धा लड़का, आज्ञा-

सपेंता या सपेंता है । ए० ) साँप का यहा। सप्त तव ( कि ) संख्या विशेष, ७ ।—सत्वारिष्ठात (कि) संख्या विशेष, का अधिक चालीस प्रश्न — न्यूगः ( कि ) सत्तरह, १७ ।—हींप ( ए० ) सावहींप यथा जम्ब, प्रश्न, कुरा, कींव, । यण्ड, शावमनी, धीर पुष्तर।—पाताल ( ए० ) सात पाताल, थया धनल, थिवल, हुतल, रसातल, महातल, तलालावळ, और पाताल।—पुरी ( छी० ) पवित्र सात पुरियाँ यथा, अयोध्या, भुद्रा, हरिहार, काणी, काणी, डजेंन, और

भश्रुरा, हिद्द्वार, काशी, काशी, उज्जैन, श्रीर द्वारका ।—सी (खी०) सावधी किथि।—पिँ (पु०)। [सस+द्याप] करपप, श्राचि, सरहाज, विस्वामित्र गोतम, जमदित्र और विष्यु से सप्तिष् कहे जाते हैं।—साग्रुर (पु०) सात समुद्र, यथा —च्वय, हुड, हिंस, चीर, महु, मदिता, हुत।—

--- तवण, इन्ज, दिव, सीर, मधु, मदिरा, पृत ।--स्वर (पु०) सात प्रकार के सुर चया, पड्ज पद्म । सप्तति ( वि० ) संख्या बिशेप ७० । सप्तादव (पु॰) सात धोदों के स्थूमें थैठनेवाले सूर्य । सप्ताद चव॰ (पु॰) सात हिन, कठवारा । समिति चव॰ ( ख॰) भेम सहित, भेम पुर्वक, मीति

से, प्रेम से। सप्रेम तत्० ( ग्र० ) प्रेम पूर्वक।

गान्धार, ऋषभ,

सफर (वि॰) प्रवास, यात्रा। सफरी तद् ० (धी॰) अस्य विशेष, एक प्रकार की सक्क्षी, खसरुद, विही।

सफल तत् (गु॰) फलवान, सार्थक, सिद्धि, फल-दायक, फल देने वाला ।

सव तद्० ( सर्व० ) सर्व, समस्त सारा, सम्पूर्ण प्रा, समृचा, ग्रस्थित, कुल ।

स्ववत तत्० ( वि० ) बलवान्, प्रोड, वली, वल-शान्री ।—ता ( स्वी॰ ) वल, पराकम ।—ाई ( स्वी॰ ) सवलता, वल ।

स्त्रवाद दे॰ ( पु॰ ) स्वाद, जायका । स्रवेर दे॰ ( ख॰ ) धातःकाल, प्रभात, तद्का, भोर ।

सर्वेरा वा सर्वेरे दे॰ (पु॰) विहान, भोरः । सर्वातर दे॰ (ज॰) सर्वेज, सब स्थान में, सब ठीर। समस्तर (ज॰) देखें ' स्वोत्तर'। [भीत। समय तत्॰ वि॰) भगवान, मब सहित, हरा हुणा, सभा तत्॰ (जी॰) सराजनी, समाज, पद्यायत,

उत्सव —पति (पु॰) सभासबालक, समा का मुस्तिया, सरपद्य !—सद (पु॰) समा में वैठने वाला, सभा में उपस्थित रहने वाला !

सिमक तत्॰ (पु॰):जुम्रा खेलाने वाला, नाल वाला, जुम्रा का प्रधान ।

सभीत वत्॰ (वि॰) डरा हुआ, सभय, भयभीत। सभ्य वत्॰ (पु॰) सभासद, सभा के बेग्य, नाग-रिक, भद्र।

सम तत् ( श्र० ) तुल्म, बरावर, समान, सदय । —ऋटि चन्ध् ( पु० ) शीत कटिवन्ध और मध्य रेखा के बीच ४६३ श्रॅंग वाला भूखरह ।

स्ता क बाव ४६३ छरा नाता मूलपड ।
समस् तत्० (छ०) समीप, सम्मुख, प्रत्यच, सामने ।

समगम तद्० ( वि० ) वरावर, तुल्य ।

समप्र तद॰ (बि॰ ) ननहा, मारा, सम्पूर्ण ।—ता (बी॰) नमपूर्णता। समज्या तद॰ (बी॰ ) समा, गीध्डी, सीर्त्तं, यरा।

समज्या तत्० ( छा० ) समा, गाण्डा, कास्त, यरा । सममः दे० ( छी० ) दुद्धि, घारणा, विचार विश्वास । —दार (वि ) दुद्धिमान्, विचारवान् । [फरना ।

समस्ता दे॰ ( क्रि॰ ) वृक्ता, जानना, घारख समस्ताना दे॰ ( क्रि॰ ) यतजाना, सिखाना । [वट । समस्तावा दे॰ ( पु॰ ) नित्यावन, समझौती, हुमा-समझस तद॰ ( वि॰ ) योग्य, दक्ति ।

समता तन्॰ ( बी॰ ) तुस्यना, समानता, बराजरो । समित्रभुज ( पु॰ ) जिल्ल जिल्ला की तीनों सुजाएँ समान हो । [ पात नहीं करने वाला ।

समान हो। पात नहां करन वाला। समदर्शी तत्० (चि०) समान दृष्टि, प्रपच्चानी, पच-समिद्रवादु (चि) शे समान सुशाओं वाला। समिधिन दे० (खी०) बेटा या बेटी की सास।

समिधियाना दे॰ (पु॰) समग्री का स्थान, समग्री का धराना।

समधी दे॰ ( पु॰ ) पति और पत्नी के पिता आपत में समधी होते हैं। खटका खटकी के ससुर 1 (गु॰ ) यरावर बुद्धिवाला।

समन्त्र ( पु॰ ) सेंहुइ का रूच । समन्तान् उत्॰ । थ॰ ) चारों स्रोर, सन तरफ से ।

समन्त्रय तत्र (पु॰) कच्य को लक्य में घटाना, मेज, परस्पर, शतुरातना ।

मज, परस्पर, धनुगतना । प्राचितन सदक् (चिन् ) स्टार

समन्त्रिन तत्० (वि॰) समन्त्रय क्रिया हुन्या । समयज नत्॰ (वि॰) तुस्य चल, समान बल वाला । सममाय तत्॰ (यु॰) समना, साम्य, नुल्यता, यसमो।

समय या समया तन् । (पु॰) वात, घनसर, घेला। समर तन् । (पु॰) संमान, युद्ध, बहाई। [ जाती। समर्थ तन् । (चि॰) प्रक्रियान, घोष- प्रक्रि समर्थन तन् । (पु॰) प्रसाय करण, दर करण। समर्थन। (घो॰) सिकारिस, प्रार्थना (फि॰) पुण्ड करन।

समर्पण तत्० ( ९० ) मोपना, प्राम, श्रर्पथ, दात्र । समर्पित ( वि० ) दिवा हुणा, प्रश्त । समस्रत तद० ( वि० ) अञ्चयुक्त, सत्र सहित, मस्तिन, मैसा, मयस सहित । समवाय तदः (पुः) भीवः, समृदः, समुदाव, भैवा-विक्रों के मत से मग्यन्थ विशेषः, उपादान कारण श्रीर कार्य का सम्मन्धः, यया—स्त श्रीर वपडे का। समान रूप से माय देगाः समिदना वदः (धीः) किसी विपन्ति या दु क्ष में मामसूत्रवात्र तदः (धुः) वीरी से मापना, जन शाहना, जन की गहराई का पता सताना।

समस्त तत् ( (ग्र॰) त्रव, सारा, सम्ब्र, सम्दर्भ । समस्या तत् ( धी॰) शहेंद्र, किसी हुन्द का एक धनित पाद ।—पृतिं ( धी॰) किसी छुन्द के धनित पाद भी लेतर उसी के खनुभार रलीक बनाना ।

सभा दे० ( पु॰ ) समय, काल, धवसर, ताल धीर लय विशेष ।--ई ( छी० ) फैलाव, चौहाई, मामर्थ्य, शकि --कुल (वि०) व्यास, विरा हुआ, दु स्ती, परेशान।--गम ( पु॰ ) श्रागमन, थाना, धवाई, मिजाप, सम्मापण ।--चार ( प्र॰ ) सन्देशा, सेवाद, बुराज, महस्र । —चारपञ् (पु॰) पत्र, ज़त, ग्राज़बार संवादपग्र। -- ज ( प्र. ) समा, मरहली, जातीय संस्था, समृह, समुदाय ।—जी (५०) यजन्त्री, समञ्जनी, सनासद, दयानन्दी ।--इर (प्र॰) सरवार, मन्मान ,-धान ( ९० ) उत्तर, शहा का समा-धान।—धि (५०) ध्यान, योग की किया विशेष, इसके दो भेद होते हैं सातिगय और निरितराय । सातिशय समाधि में घ्याता श्रीर ध्येय का बोध रहता है, परन्तु निरतिशय समाधि में बेदान्तियों का चन्तिम चनुमन हो वर्तमान रह जाता है '—समाधि देना (वा॰) मृत साधु सन्यासियों या व्यन्तिम मस्त्रार, समाधिस्य (पु०) ध्यान में, समाधि में।

समान तत्॰ (वि॰) यरायर, तृत्य, एक प्रकार । —ता (स्त्री॰) तृत्यता, वस्तरति । समाना दे॰ (कि॰) पुषना, पैठना, प्रविष्ट होना ।

सम्रातात्तर (प्र०) योत्र, वरायर, तुम्यान्तर, मुत्र मम्रातात्तर (प्र०) योत्र, वरायर, तुम्यान्तर, मुत्र मानी, दे रेपान्नों के मध्य पा समान क्षमना। सम्रापन वन० (प्र०) समानि होत्ता समानि, सम्र

समापन तन्॰ ( पु॰ ) समाप्त दोता, समाप्ति, सम्य-र्यता, पृति । समाप्त नत० (वि०) पूरा, हो चुका, सिद्ध। समाप्ति वर्त् ( श्री० ) श्रन्त, समापन, सम्पूर्णता, नाश । समारोह तत्० ( पु० ) जमाव, जमावड़ा, भीड़। समाली दे॰ ( स्त्री॰ ) फूलों का गुच्छा, पुष्पस्तवक । समालृ ( ५० ) पीधा विशेष । समालाचना (स्त्री०) मली भाँति विचारना । समाव दे॰ ( प्र॰ ) समावेश, ठोर, स्थान । समाविण तत् ( प्र ) पैसार, द्वार, मिलाव, प्रवेश । समास तत्॰ (पु॰) संचेप, न्याकरण की एक अकिया, दे। तीन पढ़ों के मेल करने की रीति को समास कहते हैं। समास छः हैं। तस्प्रप, कर्मधा-

रय, हिंगु, बहुबीह, अन्ययीभाव, द्वन्ह । समाहित तत् ( वि॰ ) समाधिख, खिरीकृत, साव-धान, दत्तीत्तर, उत्तर दिया हुन्ना, एक स्सालक्षार विशेष ।

समाहान ( प्र॰ ) बुळाना, प्रकारना । समिति } तद् ( स्त्री ) सभा, मिताई, मित्रता । सुमीती । समिधि तत्० ( सी० ) इन्धन, लकड़ी, जलाने की लक्ही, होम की लक्ही।

समीकरण तत्० (५०) वरावर हरना, समतल प्रनाना, बीजगणित का एक गणित, जिसमें दे। राशिर्था बरावर की जाती हैं।

समीकार (पु॰) तुल्य करने वाळा, समान करने वाला । इसम । समीचीन तत्॰ (वि॰) सम्यक्, सवाई, सवा, समीप तत्० (वि०) पास, निकट, नगीच । समीपी दे॰ ( पु॰ ) पड़ोसी, धारमीय, स्वजन । समीर तद॰ (पु॰) बाबु हवा, पवन, प्रक्रम्यन ।

समीरम् ( पु॰ ) पवन, वायु, हवा । समीहा तद॰ (खी॰) इच्छा, बाँछा, पूर्ण इच्छा श्रभिलाप ।

यक । समुचित तत्० (गु०) योग्य, यथार्थ, उचित, उप-समुच्चय तत् ( ५० ) वसुदाय, पुकत्रित, डेड, राशि, समृद्ध, संग्रह ।

समुदाय तत् ( ९० ) समृह, समान आति के छोगों

का नमावस्य ।

समुद्र तत्० ( पु० ) सागर, समुद्र, जलनिधि, उद्धि, पयोचि ।—फल ( ५० ) श्रीषध विशेष । समुचा दे॰ (वि॰) सारा, पूरा, समस्त, प्राधन्त सहित । ममृह् तद् ( वि॰ ) इछ, युध, जधा, समुदाय।

समृहानी दे० ( फि॰ ) सामने मिली हुई। समृद्ध (वि॰ ) धनवानु, समर्थ, भाग्यवान ! [ वहती । समृद्धि तत्० (स्ती० ) ऐश्वर्यं, विभव, धन, सम्पत्ति समे (प्र०) वक्त, समय, अवसर, मौका। समेट रे॰ (खी॰) सङ्घोचन, सिमटन। किरना। समेटना दे॰ (कि॰ ) सिक्षेत्रना, बटोरना, सङ्घोच समेत तत्० (वि०) सहित, यक्त । समें। (प्र॰) समय, श्रवसर, मौका। समीना दे॰ ( पु॰ ) कुनकुना जल, गरम जल में इंडा

जल मिला कर दण्डा किया हुआ जल । समौ ( पु॰ ) देखे। समा । सम्पत्ति तत् । ( श्री । ) समृद्धि, धन, सम्पदा, सुभाग । सम्पद्ग तद् ० (स्त्री०) पेश्वर्य, धन, विभव। सम्पन्न तत्० ( वि० ) परिपूर्ण, धनाव्य, पूरा, सिद्ध । सम्पर्क तत्० ( प्र० ) सन्वन्ध, भिकाव, संयोग, रिखा विशेष। संस्रध । सम्पात ( ५० ) गिरना, स्पर्श, रेखा, रेखागणित की सम्पाति तत्• (प॰ ) धरुण के पुत्र और जयस् के ,

ज्येष्ठ आता, ये दोनों साई सूर्य का जीतने के जिये उनकी जीर दोड़े। सुर्य के प्रखर तेज से जटाय का पंख भरम होने लगा. तब सम्पाति ने उसे श्रपने पहर्षे द्वारा ढाँव लिया । छोटे भाई की रचा करने से सम्पाति स्वयं दरधप्राय है। गये । वे श्रचेत होकर विन्ध्य पर्वत पर गिर पड़े। चेत होने पर नियाकर सनि के उपदेश से अन्होंने इसी पर्वत पर रहना स्थिर किया | सीता की खे।ज करने वाळों के सीता का पता बताने से उनके पहुर प्रनः जम गये।

सम्पाद्क तत् (पु॰) कर्ता, संगठन कर्त्ता, सम्पादन करने बन्ता, पूरा करने वाळा, पूर्ण करने वाळा ( दैनिक समाचारपञ्च, प्रस्तक माला या मासिक पुस्तक की श्रापने तथा दूसरों के खेलों से पूरा कर निकालने वाला, पृदिटर ।

सम्वाद्न तन्॰ (पु॰) निरूपण, क्यन, समाप्ति करना, निष्यदन, सङ्गठन, प्राप्ति, छाम, निर्माण । सम्बद्ध तत् ( पु॰ ) उन्दा, दिविया !--क ( पु॰ ) . विदारा, पेटी । सम्पूर्ण तवः ( पु॰ ) समस्त, परिपूर्ण । सम्प्रति तद् ( थ० ) इस समय, धव। सम्प्रदान तर्॰ ( पु॰ ) दान, कारक विशेष, चतुर्यी

क्षाक । स्रम्प्रद्राय (पु॰) परम्परा का धर्म । सम्बद्ध ( वि॰ ) संयुक्त, घेरा गया, वाँचा गया । सम्बन्ध तत्॰ ( पु॰ ) संयुक्त, नाता, लगाव । सम्बन्धी तर्॰ ( पु॰ ) सम्बन्ध रखने वाला, नातेदार,

पिहला कारक विशेष । नवैत । सम्बोधन तर्० ( पु॰ ) संमुती करण, कारण विशेष, सम्बोधित (वि॰) पुकारा हुन्ना, सम्बोधन किया होना, सावचेत है। जाना।

हुया । सम्भातना दे॰ (कि॰ ) यम्भना, सुव्यना, सावधान सम्मव तत् ( पु० ) वेगयना, होने के वेगय, होन-हार, मित्रतस्य, सम्मावना । थिभना ।

सम्मालना दे॰ (कि॰) प्रवन्य करना, सुधारना, सम्भावना तत् (को०) दुविवा, सन्देह, धनि-चाच । ध्यय ।

सम्मापम् तत्॰ (पु॰ ) वातचीन, आजाप, बोल सम्मृत (वि॰) सपद्भ, पैदा। सम्भोग तत्॰ ( गु॰ ) स्नी वसङ्ग, मैथन । सस्माजन तव् ( पु ) भोत्र, मण्डार । सरम्रम तत् ( पु॰ ) चाद्र, सन्मान, घरराहट, भय, अभिमत । दर, ग्रास ।

सम्मत तत्॰ (गु॰) धनुमत, स्वीकृत, ईप्सिन, सामति तदः (धीः) इच्छा, स्वीवार 1-पत्र (प्रः) [ बुहारी । शजीनामा । सम्मार्जनी वद् (सी) वद्नी, माइ, कूँचा, सरमान ( पु॰ ) चादर, थन्हार, व्रतिष्टा, मर्वादा । स्रिमिलित ( वि॰ ) शामिल, समुद्द मिला हुचा । सरमुख ( पु॰ ) सामने, धारी, मत्रच ।

सम्यक्तत् (धः) यच्छी मांति हे, येगयता से, ठी इ टीक, मजीमाति । सम्दाजना (कि॰) देखो सम्माङना।

साम्राट तत्॰ ( पु॰ ) श्रघिराना, चकवती रामा । सय दे॰ ( पु॰ ) मौ, शत, १००।

स्त्यान दे॰ ( गु॰ ) वयस्क, वय प्राप्त, श्रधिकतमर का घधिक भवस्या वाला ।

स्याना दे॰ (गु॰) चतुर, प्रवीया, निषुया, दच वृद्ध, बड़ा ।

सर तत्॰ (पु॰) सरोवर तालाव, तदान, ।—कप्डा ( पु॰ ) तृष विशेष, नरकट ।

सरकता दे॰ (वि॰) इटना, दूर जाना, एसकना। सरकाना दे० (कि॰ ) इटाना, मगाना, खसकाना। सरगुण तद्० (गु॰) सगुण गुण महित, मध्व रज धीर तम इन गुणों से युक्त परमारमा ।

सरधा तदः ( खी॰ ) मचुमचिका, मधुमासी, शहद की संक्री। [सर्वृद्धा |

सरट तद्० ( ५० ) गिरगिट । सरदा दे॰ (पु॰ ) रार्युंजा विशेष, एक प्रकार का मरन तर्० ( पु० ) शरण, रएक ।

सरना दे॰ ( कि॰ ) घडना, हटना, जाना। सरपट दे॰ ( पु॰ ) बड़े वेग से दौदना, एद जोर से

दीहना :--फ्रेंफना (वा॰) घोडे की खगाम डीखी करके दौडाना,वेग से दौडाना । [ पत्तेवाली घास ! सरपत दे॰ ( पु॰ ) तृष विशेष, एक प्रकार की चीड़े सरपोण ( ५० ) उकता, चित्रम ढाँकते की वस्त ।

सरल तत्॰ ( वि० ) उदार, सच्चा, ईमानदार, निष्ट-पट, झल्लगूर्य, सीधा । ( पु॰ ) एक प्रकार के पेड़ का नाम इसे सरो भी कहते हैं।

सरवर सद्० ( ५० ) ताकाव, तक्षम, म्हील, पोसता । सस्यरि वा सस्यरी दे॰ ( छो॰ ) वसयरी, समता, डिटाई, गुम्तासी, वत्तर प्रति वत्तर देना ।

सरय ( ५०) वानर विशेष ।

सरम् ( सी॰ ) नदी विरोप, इसके नाम धर्धरा, घाचरा या देवा भी है।

सरस तत्र (वि•) रस वाला, मीठा, स्वादु,रसीबा। सरसाना दे॰ ( कि॰ ) रॅगना, किरमा, चलना । स्तरसाई दे॰ ( खी॰ ) प्रधिकाई, बहुतायत, बसमता। सरसिज वन् ( पु॰ ) कमल, पन्न, कवका

सरसीयद तर्॰ ( पु॰ ) कमझ, पद्म ।

सरमों दे ( प्र. ) सपैर, राई, वेरी !

सरस्वती तक्॰ ( छी॰ ) नदी विशेष, वाणी, भारती, चाग्देवता, बाक् की श्रधिष्ठात्री देवी, वागी-ध्वरी, शारदा ।

सरा दे॰ ( द्र॰ ) डकना, डपना, मिट्टो का पात्र । सराई दे॰ ( जी॰ ) होटा सरा, डकनी । सराप तद्॰ ( दु॰ ) शाप, अष्टुभ चिन्ता, आप । सरापना दे॰ ( कि॰ ) शाप देना, पालियाना, गाजी

देना, केरसना । सराफ दे॰ (पु॰) देन जेन करने वाला महाजन, चौंदी सेरो के बने आसपण वेचने वाला ।

सराक्षी दे॰ (क्षी॰) देन बेन, नहानती। सरावक तद्द॰ (पु॰) जैसी जैन घर्मी, जैन घर्मी गृहस्य। सरावनी (पु॰) जैसी। [मीटी लक्ष्मी। सरावन दे॰ (पु॰) हॅंगा, ज़मीन वरावर करने की सराह दे॰ (पु॰) वलान, वड़ाई, स्तुति, प्रयंसा। सराहना दे॰ (कि॰) चलाई करना, प्रयंसा करना, बलान करना।

सरिगम तव्॰ ( धु॰ ) स्वर के आरोह अवरोह करने धरित् तव्॰ ( खी॰ ) नदी, निम्नगा, स्रोत ।—पति ( धु॰ ) समुद्र, सागर ।—स्रुत ( धु॰ ) गङ्गाधुन, भीष्म ।

सरिता (की॰) नदी। [वर, मुख्य। सरिस, सरिखा तद्॰ (वि॰) सदरा, समान वरा-सरी दे॰ (की॰) विना फल का तीर।

सरीखा तर्० ( वि० ) समान, तुल्य, वरावर । सरीखप ठेव० ( वि० ) जन्तु विशेष, शरट, गिरगढि, साँप. विच्छ ।

सरूप तत्॰ ( वि॰ ) वरावर, समान रूपवाला, श्राफारवात् । (दे॰) स्वरूप, श्राकृति श्राकार, साकार छुवि ।

सरेराता तद् (खी॰) रतेषा नचन्न विशेष, नवाँ नचन्न। सरेस दे॰ (पु॰) जसलसी वस्तु विशेष, जिससे प्रायः जनकी जोटी जाती है।

लक्ष्म आहा जाता है। सरो दे० (पु०) एक प्रकार का दुन्न। सरोज तक (पु०) क्सल, प्रा, पङ्कन।—अव (पु०) ब्रह्मा, अनापति, विधाता।

सरोता दे॰ ( पु॰ ) बुंपारी काटने का श्रीनार। सरोक्ष्ह तत्॰ ( पु॰ ) सरसिन, कमल, पग्र। सरोवर तद॰ (पु॰) वालाय, तहाग, सरवर, कील । सरोप तद॰ (वि॰) कुद्द, कीय युक्त।

सरोही दे॰ (खी॰) राजपुताने के एक राज्य की राज-धानी। वहाँ की बनी तलबार,एक प्रकार का भाला। सरों करें दे॰ (बा॰) ध्रम करना, दख्ड पेलना, बैठक करना।

सर्करा (की॰) शर्करा, खारड ।

सर्ग तत्० ( पु॰ ) सृष्टि, उत्पत्ति, ऋष्वाय, ब्रन्यभाग। सर्प सत्० ( पु॰ ) साँप, ऋहि, अुनङ्ग।—राज (पु॰) साँप का राजा, शेप, वासुकी।

सर्वे तत् (वि०) सव, समस्त, सम्प्रर्ण, सारा. सकत ।--काल ( पु॰ ) नित्य, सदा।--ग ( गु॰ ) सब जगह जाने वाला, सर्व व्यापी, सब स्थानों में फैलने वाला।---गत ( पु॰ ) सर्वग, सर्वत्र व्याह, सर्वत्रव्यापी।—ङ्ग ( पु० ) सर्ववेत्ता, परमात्मा, परमेश्वर, एक वेदान्ती परिडत का नाम. जिन्होंने "संकेप- शारीरक" नामक वेदान्स का ग्रन्थ बनाया है।—तोभद्र ( पु० ) यज्ञ को प्रधान वेदी, जिस पर प्रधान देवता की स्थापन की जाती है।—त्र ( अ॰ ) सब जगह, चारों श्रोर :-धा (श्र०) सब प्रकार, सब तरह।-दमन ( पु॰ ) राजा दुष्यन्त का पुत्र ।--दा सदा, इमेशा।-नाम ( पु॰ ) कुछ शब्द जिनका प्रयोग ग्रन्य सब्दों के घर्षों में किया जा सके। —नाश ( g\* ) सत्यानाश, विगाह I—भन्नक या भक्ती (वि०) धर्मन्युत, सब कुछ लाने बाला। —भूत (५०) चराचर, विश्व ।—सङ्गला (स्त्री॰) श्रपणी, पार्वती, हुगी।-मय (गु॰ ) सर्वस्वस्प, सर्वत्र व्यास । - च्यापद या व्यापी (वि.) सर्वत्र वर्तमान, सय जगह ज्यास (-स्व ( प्र० ) जमा, पूँजी, मूल धन।

सर्वस तद्० ( पु॰ ) सर्वस्त, जमा, धन, समस्त धन । सर्वोङ्ग तत्० ( पु॰ ) [ सर्व + धङ्ग ] समस्त श्रीर, सम्पूर्ण धङ्ग ।

संवीपित सब् ( थ॰ ) सब से यदा, सर्वश्रेष्ठ । सर्पप तद॰ (गु॰) सरसी, तेशी । सर्सुपहट ( घी॰ ) खुननी । सर्जुकी दे॰ ( स्वी॰ ) कमल की नह । सदाउत तर्॰ (वि॰) जडना युक्त, लडना सहित, लडनाहा । सलाना दे॰ (कि॰) विषया, धुमना, गहना । सलाना तर्॰ (उ॰) सलम, रदह, टिट्टी, दीवक पर गिरने वाला कीडा ।

संतर्भवाना दे॰ (कि॰) वरासराना, खुजळाना, पानी से प्य भीवना, दीवाळ भादि में प्य पानी पुत जाना।

सुता प्रति । स्त्री । शहाका, बोहे या सीसा का प्रति । सार्त सुनी बगाने ही सकाई ।

स्तित्ता दे॰ ( स्त्री॰ ) नदी, सरित, सिन्धु । स्तित्तत तद॰ ( पु॰ ) कळ, पानी, थप, नीर । सत्तूप तद॰ ( वि॰ ) स्वरुप, श्रवरूप, धोदा, बहुत थोहा ।

सल्ता (वि॰) देखो सलोना । सल्ता (धी॰) देखो सलोना । सल्ता तद्द॰ (वि॰) जोत सहित, सल्वय, नमकीन । सलोना दं॰ (वि॰) झन्दर, रूपयान, मनेहर, विय, बाहण्यपुष्ठ, प्रारो, नमहीन ।

सावण्युफ, पारी, नमकीन !
सर्जानी २० (वि० ) रेचक, रचिकर, स्वादिष्ट !
सर्जानी २० (वि० ) रोचक, रचिकर, स्वादिष्ट !
सर्जान २० (४०) प्रक प्रकार का कर्षा !
सर्जान २० (४०) प्रक प्रकार का कर्षा !
सर्जा २० (स्त्री॰) वोदबी स्त्री, भोली श्रीरत !
सर्वा १० (स्त्री॰) वोत, सपवी !
सर्वा (४०) केल, मीख !
सर्वा (स्त्री॰) भील, केलनी !
सर्वा (स्त्री॰) भील मानवर्ष, एक जाति वाला,
एक स्तान !

एक सनान ।
स्वार्य हे ( विक ) चनुर्भोश भविष्ठता के साथ, १६ ।
सवर्ष हे ( विक ) चनुर्भोश की वहबी, जैद्वर के राजाओं
की वहबी, यह चीर उसकी चीवाई, छवा ।
सर्वात हे ( दिक ) हिना, महेती, नड़ब ।
सर्वाचना है ( कि ) जीवना, सञ्चसन्यान करना,
पवा खगाना, हुँड़ना ।

पता वर्णाना, हुँदुना । सवाद सर्वः ( ३० ) स्वाह, सना । सवाय ( ३० ) स्वाहं, सना । सवाय ( ३० ) स्वाहं, सना । सवाय तहु॰ ( ३० ) योहा चन्नैया, युक्टा । सवारी दे॰ (स्वी॰) वान, बाइन । सविता तद॰ (पु॰) सुर्यं, रवि । सविया दे॰ (पु॰) सवारोर, नापने या तीवने का वाट, भाषा का पुक दुन्द विरोध ।

सब्य तर्॰ (वि॰) वार्यां, वाम, विषद्ध, वळटा ।
—साची (पु॰) घतुंन, तीसरा पाण्डव ।
सगडू तर्॰ (वि॰) श्रद्धाशुक्त, श्रीम युक्त, समय,
मीत ।

ससक ( 90) बसोरा । [ ( ह्वी० ) छजाह । ससा दे० ( 90 ) ग्रजह, ससोग्र, घरहा ।—पाधी ससुर दद्द० ( 90 ) पति पा पत्नी का पिता। ससुरावा ( स्ती० ) ससुर का प्रा, पीटर । सस्ता दे० ( वि० ) भ्वत्यमृत्य, पोट्टे दाम में सिळने वाजी वस्तु ।

वाबी वस्तु ।

सस्य (३०) फल, खेत में लगा हुमा श्रवः ।

सह तव् ( २०) साथ, सिद्देत, सङ्ग, समेत ।—कार

(३०) चाम, मालकङ्ग, सदावतः ।—गामिनी

(१५०) चाम, मालकङ्ग, सदावतः ।—गामिनी

(१५०) चाम, मालकङ्ग, सदावतः ।—गर्दा (३०)

सापी, सङ्गी।—चरी (१५०) मार्गः, महेदा, मार्थः ।

(३०) कामान्य, सुगम, एष्टः, सरलः ।—जन

(३०) एक पेठ का नाम, मुनता।—द्वां (१६०) प्रतः ।

एक पीये का नाम।—देश (३०) राजा पाण्डु का पेश्वन उत्र, मार्गः ।

के सीरस से ये अरपत हुए ये । श्रीन्दी के गर्मः मार्गः ।

सुनसेन नामक हुनका एक पुत्र वरण हुमा मां ।

सिपर के राजस्व षण में दिश्य परे पर के राजस्व

समय दिराट् राजा के यहाँ तन्त्रीयाज नाम धारण करके ये गोरणा करते थे। नहा मस्यान के तमय करके मुनेक रीजल पर से गिर कर प्राय स्थागा। (१) जासम्ब का पुत्र, महान्यात के युद्ध में ये कीरवों की फोर से जड़ते ये और क्षत्रिमम्यु के हाथ से मारे गये।—पाठो तन्त्र (प्र०) साथ मरना सत्ती होना —गोगी (वि०) पृद्ध स्थान्य करने वाले, साथी, सही।—राना (वि०) प्रारे

घीरे हाथ फेरना।-रावन ( स्त्री॰ ) गुद्रगुदी,

से कर कोने के ब्रिये ये गये में । प्राञ्चातवास के

चुरसुरी।—लाना ( कि॰ ) गुदगुदाना, सर-सुराना।--वास ( प्र० ) एकत्र स्थिति, पड़ोस। —वासी ( प्र॰ ) पहोसी, साथ रहने वाला। —वैया (वि०) सहने वाला।

सहन दे॰ (प्र॰) कपड़ा विशेष, श्राँगन, घर के भीतर का खुला हुन्ना चौकोर स्थान तत् ( प्र० ) चमा, सहिष्णुता।--शील (वि॰ ) सन्तोपी. गमस्रोर, परहेज़ी।—हार ( पु॰ ) सहने वाला, सहन करने वाला।

सहना दे० (कि॰) सहन करना, भोगना, भोजना, उठाना, पाना, भगतना, सन्तोप करना। सहनाई दे॰ ( स्त्री॰ ) नफीरी, वाद्य विशेष । सहमना (कि॰) डर जाना, त्रस्त होना, मुर्जा जाना. लजा जाना, शर्माना।

सहस्र (वि॰ इज़ार।

सहसा तत् ( ग्र॰ ) अकस्मात्, अटपट, अतर्कित, बिना विचार।-।नन ( प्र॰ ) शेपनाग। सहस्र सद् (वि०) संख्या विशेष, दस सी, ,१००।

--- नयन ( पु॰ ) देवरान, इन्द्र । -- वाहु (पु॰) कार्त्तवीर्थं इसकी परछराम जी ने सारा था। सहसाखी तद्० ( पु० ) सहस्राच, इन्द्र, देवताओं के राजा। हिज़ार सँह है।

सहसानन तद्० ( पु० ) सहसानन, श्रेपनाय, जिनके सहाई सद० (स्त्री०) सहाय, सहायता,सहायता कारक। सहाऊ दे० (वि०) सहनीय, सहन करने योग्य, सछ। सहात्रभृति तत्० (स्त्री०) सुख में भोगी होना। सहाय तेव ( पु॰ ) सहारा, मदव ।--- अ ( पु॰ ) सहारा देने वाला, मदद करने वाला।—ता

(स्त्री०) सहाय, सहारा ।

स्नहारा दे० ( प्र० ) सहायता, योगदान । सहिय तत् (वि०) साथ, सङ्ग, समेत, एकन्न। सहिराना दे॰ (कि॰) सहराना, खुजलाना। साहिष्मा तव॰ (वि॰ ) सहन करने वाला। सही दे० ( प्र० ) शुद्ध, निश्रय बोधक शब्द । सहेजना दे० (कि०) सौंपना, सँभालना । सहेली दे॰ (छी॰) सखी, वयस्या, साथ रहने वाली । सहोदर तत्० ( पु० ) सहज, सगा, एक माता से उत्पन्न ।--भ्राता ( पु॰ ) लगा भाई ।

सहौद्यो दे॰ (स्त्री॰ ) चौखट, दरवाज़ा । सहा तव॰ ( वि॰ ) सहने येतय, सहाऊ। सा दे॰ ( ग्र॰ ) साहश्य चोचक, ग्रहपार्धक, थोडा सा । साइत दे॰ ( स्रो॰ ) श्रन्त्री महर्त्त । साई दे॰ ( खी॰ ) बयाना, किसी वस्त के ठहराये हए मूल्य का ऋछ घँश घगाऊ देना ।

साऊ दे॰ ( प्र॰ ) सीखने हारा, शिष्ट । साँअगी दे॰ ( स्त्री॰ ) साँगी, गाड़ी का भएडार । साँह दे॰ ( प्र॰ ) स्वामी, भेप्रम, भगवान । साँक तद् ( स्त्री ) शङ्का, भय, श्वास का रोग । साँकर या साँकरी है॰ (स्त्री॰) शबङ शङ्खा. सिकजी। साँकरो दे॰ ( वि॰ ) सिङ्गीर्ण, तङ्ग, पशुत्रों की योनि । साँकर या साँकल दे॰ (स्त्री॰) सिकरी, भूपग विशेष, जो गले में पहना जाता है। साँखु, साखु दे॰ ( पु॰ ) पुल, सेतु, वृत्र विशेष,

साल का वृद्ध । थिस्त्र । साँग दे॰ (स्त्री॰ ) बर्झी, सेल, भाला, एक प्रकार का

साँगी दे॰ (स्त्री॰) गाड़ी में का भगदार, वर्छी। साँगुस दे॰ ( हु॰ ) एक प्रकार की महत्ती । साधर दे॰ ( प्र॰ ) प्रनिवंबाहिता का प्रम, पहले पति

का खढका। साँच दे॰ (वि॰) तत्य, सचा, ठीक, उचित, यथार्थ। साँचा दे॰ (स्त्री॰ ) घड़िया, गहना या वर्तन ढालने

की वस्तु, दर्जा, रुप्पा। साँभ्र दे॰ (स्त्री॰ ) सन्ध्या, सायञ्जात ॥ साँस्ता, साँस्ती दे॰ (स्त्री॰) पुतली का खेल, एक

प्रकार का चित्रशकता । साँदा दे॰ ( प्र॰ ) केवा, कशा। साँठी (स्त्री०) छुड़ी, लग्गी ! साँठ दे० (वि०) संयोग, जवेदा ।--गाँठ (पु०) संयोग, मेल ।

साँठना दे॰ ( कि॰ ) सदाना, लगाना, जोड़ना ! साँड दे॰ (प्र॰) पगड, हैल चिकनियाँ, बैल, विजार । साँड्नी दे॰ ( स्त्री॰ ) जँरनी ।

साँडा दे॰ ( पु॰ ) एक प्रकार का जन्तु । साँढ दे० (प्र०) अध्यक्षा वैल । साँति दे॰ ( थ॰ ) सन्ती, बदला, ख़ातिर, लिये । सौंप दे॰ ( पु॰ ) सर्पं, मुजंग, मुजङ्ग, उरग, श्रहि । (स्त्री॰ ) सौंपन ।

सीम्प दे० (पु०) लवण, एक प्रवार का नृत, पुक गगर विग्रेप, जहाँ साँमर नमक उत्पन्न होता है। सांवर दे० (वि०) साँगला, श्यामला। [रग। साँगला तद्० (गु०) श्यामला, कृष्णावर्ष मा, काला साँगा दे० (पु०) श्या विग्रेप। [बाला गायु। सांसत तद० (गु०) श्यास, प्राय, नाक से आने जाने सांसति दे० (द्रिगे०) कठिन दह, पोद्दा, अरुवाय, व्यानुलता। [मुभारने के लिये दण्ड देना। सांसता दे० (कि०) बटेंग, गावुना, पममाना, सांसा दे० (प्र०) सम्यस, सन्देह, रुष्ट, भटनाव। सांसाहिक तद० (वि०) सतार सम्बन्धी, ससार का,

संसार में उत्पन्न होने वाला । साक (९०) शाह, साग । साक्य (श्रव्यः) सह, साग । साक्षा (९०) शाहन, संबच्नर विशेष । साकार तंत्रः (वि०) यानर सहित, आहति विशिष्ठ । सानात् तंत्रः (य०) प्रत्यन, सामने, याँखाँ के यागे, प्रत्यः ।—कार (९०) यामना सामना, प्रत्यन

भवर । सात्ती तत् ( वि॰ ) गवाह, सात्ती । मारा तत् ( १४ी० ) शाख, मानाशिकता, साची । सात्ती तत् ( वि॰ ) साची, गवाह । सात्तीयार ( पु॰ ) गाखोचार, वंश निरूपण । सारुवा ( पु॰ ) साख्यार, वंश निरूपण । सारुवा ( पु॰ ) साक, माती, तरकारी । सागर तत् ( पु॰ ) शाक, माती, तरकारी । सागर तत् ( पु॰ ) समुद्र, तर्षि, पयोषि, अर्थेष । साग् ते ( पु॰ ) गाक, माती, तरकारी ।

साट्स्य तत्० ( go ) कपिल सुनि प्रग्रीत धास्त्र विशेष, दर्गन शास्त्र ।

ावरा, दरात शास्त्र । साङ्ग तदः (वि०) श्रद्ध सहिन समाप्त, पूर्ण शरीर । —ोपाङ्ग (वि०) समस्त, ज्याँ का स्याँ । साज दे० (५०) सामग्री, सजाने का सामान । साजन दे० (५०) सजन, प्रिय, नियतम, पति । साजना दे० (६०) पहिनना, यनाना, सजावट

करना । साजित्र ( ५० ) हुरमि सन्धि, कपट प्रवन्ध, संयोगः।

साजी ( खी॰ ) सजीपार । साम्ता दे॰ ( पु॰ ) भाग, हिस्सा, धॅॅंश, किसी काम

में थ्रनेक मनुष्यों का भाग।

साभी दे० ( पु० ) साथी, भागी, हिस्सादार, श्रॅंगक। साठी दे० ( छी० ) एक प्रकार का चाँगल, यह चायल साठ दिनों ही में पक कर तैयार हो जाता है। हसी ते दसका नाम साठी पड़ा हैं। [ पपना । साठी दे० ( छी० ) साठिका, खियों के पन्ने का साढ़साती ( छी० ) यनिरयर की ७ वर्ग की दशा । साढ़ दे० ( पु० ) पढ़ी का चहनोई ।

साढ़ दे ० (वि०) साढ, गांधा के साथ, याधा सिहत। साढ़ वेच ० (वि०) सरण विशेष, सस, ७ ।— पाँच करना (व०) कनसस करना, इधर उधर करना, सरायित होना, सन्देहान्वित होना।

सान्तिक तत्॰ (वि॰) सत्य गुण युक्त, सत्व गुण विशिष्ट, साथु, सरल, सज्ज्ञत । सातु दे॰ (पु॰) सत्तु, सतुषा ।

साथ दे० ( घ० ) सह, सहित, समेत !—देना (घ०)
सहायता देना, सहारा पहुँचाना !—चाला (ग्र०)
साथी, सही । [निर्मित शब्या ।
साधरी दे० ( सी० ) पत्तों का विद्योगा, चटाई, त्र्य
साधिन या साधिनी दे० ( सी० ) सहैली, ससी ।
साधी दे० (७० ) सही, मेली, मित्र, वन्त्र, साथ वा
पहने वाला, महन्त्र।

साद, सादर तद॰ (वि॰) श्रादर सहित, सन्मान प्रैक '-- (की॰) गति विशेष।

साहृद्रयं तत्० ( पु॰ ) संमानता, तुल्यता, वराउरी । साध दे॰ ( खी॰ ) इच्छा, चाइ, श्रमिलाप । साधक तत्० ( पु॰ ) साधन वरने वाला, धार्मिक श्रद्रशुन कर्षा, श्रम्यासमारी, तपस्ती ।

साधन तत् (६०) उपाय, यदा, उद्योग, चेटा, झम्पास, श्रनुष्टान, ब्यानस्य के करयानस्य वा वृद्धरा नाम।

साधना तर्॰ (ग्री॰) माधन, श्रतुष्टान, तपस्या, सिद्ध करने का उपाय ! (क्रि॰) मिद्ध करना, श्रम्यास वरना, यान दालना, साधन वरना ! साधनिका (स्त्री॰) साधना, उपाय, पूरा वरने

की रीति।

साधनीय तत्० (वि०) साधन करने योग्या उत्तम कर्म, जिसका साधन करना उपयोगी हो ।

साधारण तव ( वि० ) सामान्य, सहस्र, सरह, धाम, जन समाज।—त: ( अव्य० ) सामन्यतः, आम, जन समाज।—त: ( अव्य० ) सामन्यतः, आम सा से से ।—धम ( पु० ) वह धर्म जिसके पातन का अधिकार सभी की है। वे ये हैं !— व्यक्तिं, सराव, अस्तेय, शीच, इन्हिय निग्रह, दम, समा, आर्जव और दान।

साधित तत्॰ (वि॰) साधा गया, किया गया, सिद्ध, निष्पादित, पूर्ण किया हमा ।

साधी (स्त्री॰) ठहराई हुई, बमी हुई। साधु तत् (पु॰) सजन, परोपकारी न्यक्ति, बैच्यव सम्प्रदाय के मनुष्य, एक जाति।—ता (स्त्री॰) श्रेष्ठता, साधु का कमै।—साधु (वि॰) धन्य धन्य।

साध्य तत्त्व ( वि॰ ) साधनीय, साधन करते येग्य । सान तद् ( स्त्री॰ ) सित्ती, जिस पर धस्त्र तेज किये जाते हैं !—बुभ्ताना ( वा॰ ) इग्रारे से वात करना. इंजित करना !

स्तानन्द्र (चि॰) सद्दर्प, ज्ञानन्द्र के साथ । स्त्रानी दे॰ (स्त्री॰) पछ भोजन विशेष, शूसा में पानी खली श्रादि डाल फर जो बनाई जाती है, बराबर । स्त्रानुकुल (चि॰) छनाल, दयाल, असन्न । स्त्रान्त्रिथ्य (पु॰) नजदीकपन, निकटता । सान्त्वन तदा॰ (पु॰) डाइस देना, धीरल पॅथाना,

समभाना, दुमाना । साद्या दे॰ (कि॰) मिलाना, गूँधना, साँदना । सापन (पु॰) रोग विशेष, जिसके कारण सिर के बाल पिर जाते हैं ।

सापराध्र तत्० (वि॰) अपराध विशिष्ट, अपराध-युक्त, अपराधी, दोषी, कलही, सदोध। साफ्टय तत्व॰ (पु॰) सफलला, फल सिदि। साचर दे० (पु॰) पछ विशेष, बारहसिंहा का वर्म। सावूर दे० (वि॰) असन, विना हुटा फूटा, समूचा, समस्त।

स्नाम तत्त्व ( ९० ) वेद विशेष, तीलरा वेद, गायी जाने वाली ऋचा । ( दे० ) संख्या, साँफ, सूसल या जकड़ी के मुँह पर का लोहा । सामग्री तत्॰ ( स्त्री॰ ) सामान, चीज़, वस्तु, उप-करण, ग्रसवाव ।

सामध् ( पु॰ ) समबौरा, समिषयों का मेल । सामना ( अन्य॰ ) घारो, अगाड़ी, सस्युख । सामन्त तत्॰ (पु॰ ) काबु में लाये हुए राजा, माच्ड-लिक राजा ।

सामियिक तत्० (वि०) कालोचित,समय के अनुकुल। सामर दे० (पु०) लयख विशेष, नोन। सामर्थ तद्० (स्त्री०) शक्ति, यल, पराक्रम, येग्यता। सामर्था तद्० (वि०) समर्थ, वलवान, पराक्रमी,

शक्तिमान् । सामध्ये तत् ० (५०) शक्ति, याग्यता, पराकम, वत्त । सामा दे० (५०) सामान, सामग्री, भेजन सामग्री, बहुविधि भोजन, जमाव, सण्डली की शोभा । सामाजिक तत्त० (वि०) सभासद, सम्प, समाज

सम्बन्धी, समाज विषयक । सामान ( प्र० ) यसवाव, सामग्री ।

सामान्य तत्॰ (पु॰) साधारण, मध्यम स्थिति का, चतनसार ।—सः (क्रि॰ वि॰) साधारणतः, स्राम तौर से ।

सामान्या तत् ( स्त्री ) गणिका, वेश्या, व्यभि-चारिणी, नायिका विशेष ।

साभी दे॰ (की॰) साम, सामने, जामे, प्रत्यव । सामीप्य तत्त्॰ (वि॰) समीपता, निकटता, अदूरी, चनिष्टता ।

सामुद्रिक तत्॰ (वि॰) विद्या विशेष, जिससे इस्त-रेखा श्रादि का विचार किया जाता है। समुद्दे ( जन्य॰ ) सामने, श्रामे ।

समुद्द ( प्रत्यः ) सामन, शाग । साम्ह्रेना या साम्ना या साम्न दे० (पु० ) साधात्, सामने का भाग, शागे, प्रत्यत् ।

सायङ्काल तत्॰ ( पु॰ ) संध्याकाल, दिन भीर गन्नि ़ का संधिकाल, सांका।

्का साधकाळ, सामा । सायुज्य (पु॰) मोच विशेष, जिसमें मक्त ईंग्वर में मिळ जाता हैं। पुकल, प्रभेदत्व ।

सार ठट्० (पु॰ ) खाड, लोहा, हीरा, वस्तु का उत्तम भाग।—क (पु॰ ) वसि, सैना।

सारङ्ग तत्० ( पु० ) राग विशेष, मीर, मयूर, सर्प मेघ,बाइब, हरिया, जल, पानी, एक देश का भाम, ( 080 )

वातक, प्रपोदा, हायी, राजरंस, सिंह, छोइल, कोल्डिल, कामरेब, रंग विशेष, वर्षो, प्रमुप, फ्रमर, मञ्जमिक्का। (की॰) मग्र की गरधी, रूप, क्रमल, सामरण, भूषण, पुध्य, छुन, शोमा, राजि, दीपक, सी, श्रीव, वस्त्र ।

सारङ्गिया ( दु॰ ) सारङ्गी वजाने वाला । सारङ्गी दे॰ ( स्त्री॰ ) वाद्य विग्रेप ।

सार्यि वा सार्यी तत् ( पु॰ ) स्थवाह, स्य चजाने वाला, गाडी हिकने वाला ।

सारना दे॰ (कि॰ ) सरकाना, हराना, दूर करना । सारस तन्॰ (दु॰) पश्चि विशेष, एक पदी का नाम । सारस्वत (दु॰) देग विशेष, झाझयों की जाति विशेष (वि॰ ) सरस्वती सम्बन्धी ।

सारा दे॰ (वि॰) सम्पूर्ण, समझ, समूचा सार सत्यानत्य, भळातुरा, सीच मूळ ।

सारार्ध तत् (वि०) [सार + धर्ष ] सुश्यबर्ध,

सारोहा दे॰ ( पु॰ ) निचीड, सुन्य ग्रंथ, सुर्यभाग । सारिका तद॰ ( द्धी॰ ) तेता, मैना, एदी दिरीय । सारी दे॰ ( धी॰ ) साड़ी, दिवसें के पहनने योग्य कपड़ा ।

सारूप्य (पु॰) मोध विशेष, जिमसे मुमुद्ध धपने धाराष्य देव के रूप का हो जाता है।

सार्थक तर्॰ (वि॰) वर्धसदित, वर्ध युक्त, सफछ। सार्वभीम तर्॰ (पु॰) राजा, महाराजा, चक्रवर्ती राजा।

स्रात वद्० ( पु० ) एक प्रकार की खबड़ी, सान् का एप, वर्ष ।—ियरह दे० ( स्त्री० ) वर्षतांड, जन्मदिवस । [ ऐदन, भेदन, वेपन । सालन दे० (पु०) चना हुआ मीस, मीस की शरकांत, सालना दे० (फि॰ ) भेदना, सुमाना, गदाना । सालसा दे० (फि॰ ) भीत्रम वियेप, सींचा हुआ कई । साला तद्० ( पु० ) सायहक, पसी का माई । साला तद्० ( पु० ) रायाहक, पसी का माई । सालामाम ( पु० ) विषम्न की वृक्षि वियेन, जो गण्ड

साजिमाम (यु॰) विश्वयु की मृति विरोप, हो गण्ड की नदी में निकटती हैं। [की बहिन ! साजी तद्द • (यी॰) रवाधी, साबे की पहिन, हत्री साजु, साजुर दें॰ (यु॰) प्रकर्रना, छाब रह का कपता विरोप । सालोक्य ( ५० ) भोच विरोप, जिससे मुमुद्ध अपने भाराष्य देव हे बोक में चळा जाता है।

साजोतरी तद्• (पु॰ ) घोड़ों का वैया, घरव चिकि-रसक। [ वालक । साचक तद्द॰ (पु॰ ) शावक, शिछ, बचा, लटका,

सावकरन तद्० (पु०) श्यामक्याँ, एक मकार का यशीय क्सम घोड़ा। [सुद्दी। सायकारा तत्० (पु०) भवकारा, भवसर, फुरसद,

सावनारा वर्ष (पु॰) बनेजा पद्य, बहेर में मिछा पद्य । सावना दे॰ (पु॰) बनेजा पद्य, बहेर में मिछा पद्य । सावधान तर्ष (पु॰) सहर्ष, चीकस, सावचेत,

कार्यों में जागृत ।—ता (क्वी॰) सतर्कता । स्तावधानी तद्॰ (क्वी॰) सावधानता, चौकसी,

सावन तद्० (५०) श्रादण, एक महीने का नाम।

—हरेन भावों सूते (वा॰) सदा प्रकसमान। सायन्त तद्द॰ (यु॰) सामान्त, माण्डबीक रामा, मधिरान, दरद राजा, चक्रवती के मधिकारमुक्त राजा, प्रधीनस्य राजा।—ीं (बी॰) बीरता,

यहादुरी । सास्यय (वि॰) धवयव सहित । [सूर्य । साम्यय (वि॰) धवयव सहित । [सूर्य । साम्यय (वि॰) चौदह मनुष्टों में से खाउंचें मनु (वि॰)

सावाँ दे॰ (पु॰) घान्य विशेष, श्यामक ।

सास, सामु तद् • (ची॰) रवधु, व्यसुर की स्त्री, स्त्री या पवि की माता।

साँसत ( स्री॰ ) कष्ट, तकस्रीक । साँसना ( कि॰ ) डॉंग्ना, ताइना ।

साह दे॰ (पु॰) बनिया, महाजन, रीजगारी, सेड!

--चर्य ( ५० ) संगति, साय ।

साहनी (स्त्री॰) फीब, सेना।

साहस तर्॰ (पु॰) उद्योग, उत्साह, बीरना, कार्य-वप्यसा, कार्यों में चतिराय मनेत्रोगान, चप्रसब, चनुचित कार्ये करने का हीसळा !

साइसी वत्॰ (वि॰) बद्योगी, बत्माही, माइसयुक्त, विभीह, निहर। [मदत।

साहाय्य तत्॰ (वि॰) सहायता, वपहार, सहारा, साहित्य तत्॰ (पु॰) वपकाय, सामान, सामग्री,

विद्या दिशेष, काम्य सबहूतर द्यादि ।

साही दे॰ (स्त्री॰ ) जन्त विशेष, जिसके शरीर सें काँटे होते हैं।

साह्य ( ५० ) महाजन ।

साहुकार दे॰ (पु॰ ) महाजन, लेन देन करने वाला,

कारवार करने वाला. वशिक ।

साहकारी दे॰ ( स्त्री॰ )महातनी, लेवदेन, कारवार । सिंगरील (प्र०) श्रक्षचेरपुर, ग्राम विशेष । विशेष । सिंघाड़ा (पु॰) जख में अस्पन्न होने वाला फल

सिंह तत्॰ ( पु॰) मृगेन्द्र, केसरि, मृगरात्र ।--मुखी (प्र० ) वांस ।--द्वार (प्र० ) फाटक, राजा के

महत्त का वड़ा हार |--नाद (पु॰) गम्भीर ध्वनि. सिंह का शब्द ।

सिंहनी दे॰ (स्त्री॰ ) सिंह, सिंह की मादा। सिंगलद्वीप तत्॰ (प्र॰) द्वीप विशेष, उङ्गा, सिलीन । सिंहासन तत् ( प्र. ) राजासन, राजगद्दी, विचार

का प्राप्तन । बिता । सिंहिका तदः (स्त्रीः ) राचसी विशेष, राह्न की

सिकतो तत्॰ (स्त्री॰ ) वालु, रेत, वालुका I सिकड़ी दे॰ (स्त्री॰ ) जोहे की जाजीदार श्रेंगूडि । सिकरी, सिकली दे॰ (स्त्री॰) सांकल, श्रामूपण, विशेष !

सिकहर दे० ( ए० ) सींका, रस्ती के बने थेले जो डॉगे जाते हैं, विली श्रादि से रचा के जिए चीज़ें रखी जाती हैं।

सिकडन दे॰ (स्त्री॰ ) वल, शिकन, सिमटन। सिख दें (पु॰) जाति विशेष, नावक पन्ध के धानुयायी ।

सिक्त (वि०) सींचा हुआ।

सिखनाहर दे॰ (स्त्री॰ ) शिचा, सीख I

सिखर ततः ( पु॰ ) शिखर, पर्वतश्वा, पहाड की चोटी, ऊँचे मकानें का अपरी भाग।

सिखरन तद्० (५०) वह पेय पदार्थ को दही में द्वच. चीनी और मसावे आदि डाल कर बनाया ञाता है । िदेना, बताना । सिखलाना दे॰ (कि॰) पढ़ाना, सिखाना, शिचा

सिखाई दे० (स्त्री० ) शिषा, सिखावट, पढ़ाई।

सिखाना दे॰ ( कि॰ ) वतलाना, तिखलाना !

सिगरौ दे॰ ( वि॰ ) समप्र, समस्त, सम्पूर्ण, सारा ।

थिङा, सिंगा दे॰ ( प्र॰ ) स्यसिंगा, तरही, वाद्य विशेष ।

सिङ्गार, सिंगार तत्॰ (पु॰) खहार, श्रोभा, सजावट। सिङ्गरना, सिगारना दे॰ ( पु॰ ) सजाना, शोभा वनाना, सजावट करना ।

सिङारिया, सिगारिया दे० ( पु० ) श्रङ्गार करने वाला, प्रजारी, पूजा करने वाला, प्रजक ।

सिङोडी, सिंगोडी दे॰ (स्री॰) पथुओं का आभूषण विशेष, जो उनके सींगों पर जगया जाता है।

सिजाना (कि॰) उवालना, रॉधना। दिःख देना। सिस्ताना दे॰ (कि॰ ) पकाना, रींधना, उवालना,

सिङ् दे॰ (स्त्री॰ ) उन्मत्तता, पागलपन। सिड़ी दे॰ ( पु॰ ) बावला, उन्मत्तः पागल।

सित तत् (वि०) धवल, रवेत, शुक्ल, धौला। सितरी दे॰ ( सी॰ ) स्वेद, पसीना, क्लेद्।

सितला दे॰ ( स्त्री॰ ) चेचक, माता का रोग।

सिद्ध तत् ( पु ) देवयोनि विशेष, देवता का एक भेद। योग की आठ सिद्धियाँ जिन्हें प्राप्त हैं। (वि॰) पूरा, समाप्त, पका, तैयार, बना हुआ, सावित किया हुआ। (पु॰) साधु, योगी तपस्वी। -योग (वि०) ज्योतिप का योग विशेष।

सिद्धि (स्त्री०) मनोवाञ्चित फल पाना।-दाता (प्र॰) श्रीगरोशजी।

सिद्धान्त तत्॰ ( ५० ) इड निरचय, वादि श्रीर प्रति-चादि द्वारा यक्ति तर्क से सिद्ध किया हुआ अर्थ। सिद्धान्ती तत्॰ ( पु॰ ) मिर्मांसक, विचारक।

सिधारता दे॰ (कि॰) जाना, चला जाना, उठना, स्थानत्याग करना। किम जो नाम से निकलता है। सिनक दे० (सी०) पोंडा, नेडा, नासिका का मल, सिनकता दे॰ ( कि॰ ) नाक साफ करना, दिनकना।

सिन्दर तत्० ( पु० ) उपवातु विशेष, जिसका भसा दवा के काम में आता है। स्त्रियों का सोहाग चिन्ह। हिन्दु तत्र ( पु॰ ) समुद्र, सागर, पयोधि, एक नद

का नाम, जिसका दूसरा नाम श्रदक है। प्रान्त विशेष, सिन्धप्रदेश, एक रागनी का नाम।

लिल्युर तत्० ( पु० ) हाथी, हस्ति, करी, गज। —गमिनी (स्त्री॰) सुन्दर जाति वाली स्त्री, जिलको गति गज के समान हो।

सिवाह (स्त्री॰) सेना फीज़। सिपाही ( पु॰ ) श्रर्वजी, चपरासी सैनिक। सिप्र त र ( प्र. ) निदाध, जल, पसीना, स्वेद। सिपा तद॰ (स्ती॰) नदी विशेष, जी उजीन के पास है। सिमट दे॰ ( खी॰ ) सन्च, शिवन, सिरोइन। सिमटन दे॰ (खी॰) सिरुइन, शिकन। सिमिटना दे॰ (कि॰ ) सिक्इना, बदरना। सिमाना तद्० (पु०) सीमा, मॅइ, श्रवधि, सीवाना । सिय (खी॰) सीता। सियन (ग्री॰) मीमन, विलाई। द्या सियाना दे॰ ( गु॰ ) प्रयोश, चतुर, निपुष, ध्रमिञ्च, सियार तद॰ ( प॰ ) श्रगाल, गीदह । सिर तद् ( प॰ ) मनुक, माथा, क्याल ।-उठना ( वा॰ ) स्वामी का विद्रोह करना, सिर में पीड़ा होना ।--- करना (बा॰) प्रारम्म करना ।--काटना ( धा॰ ) शिरन्देद करना, मुद्र काटना !-काढना ( या॰ ) प्रसिद्ध होना, नामी होना, उद्यन होना, प्रस्तत होना। सिरका दे॰ ( पु॰ ) श्रासन विशेष । सिरकी दे॰ ( छी॰ ) पतने सेंटे की छावनी। सिरखप दै॰ (वि॰) मनचला, प्रकी, श्रपनी टेंक पर घटल । करना । सिर रापाना दे॰ (वि॰) दिमाग खडाना, सिरवची सिरस्रपी दे॰ ( सी॰ ) डॉडम, जीसिम । सिरचढ़ा दे॰ (वि॰) धमडी, शहहारी। सिरजना दे॰ (कि॰) रचना, उत्पन्न करना, बनाना। सिर फोड़ौयल दे॰ ( ची॰ ) मगड़ा, लड़ाई। सिरसीमा दे० (वि०) फगदाल्, दमा करने वाला। सिरहाना दे० ( पु॰ ) सिर की चोर । सिरा दे॰ ( ५० ) रग, नस । सिरात दे॰ (कि॰ ) उज, गीतल, गीत । सिराना दे॰ ( कि॰ ) यन पहना, होना, टंढा करना । सिरिस ( ५० ) वृष्विरोप । पिंमा जाता है। सिल ( सी॰ ) पत्थर विरोप जिस पर मसाला आदि सिलपट दे॰ (वि॰) चीपट, उजाइ, बरावर, समतज । सिजवहा दे॰ ( पु॰ ) मिल खेला। सिलवाई दे॰ ( स्री॰ ) सीने की सबदरी।

मिलवाना दे॰ ( कि॰ ) सिवाना, सिलाना, सिलाई बरना १ सिलाई दे॰ (स्प्री॰) सीने का काम. सीने की मजरी । सिलाना दे० (कि०) पहनने के कपडे धनवाना। सित्ती दे॰ (स्त्री॰ ) पथरी, मिल, शान। सिटली (स्त्री०) देखो सिली। सिञाना दे॰ ( पु॰ ) सीमा, ध्रोर, श्रवधि । सिवार दे० ( ५० ) देखो " सेवार "। सिसकना दे॰ (कि॰) रोना, धीरे धीरे रोना। सिसकारो दे॰ (स्त्री॰) मिस सिस शब्द करना। सिसकी दे॰ (स्त्रो॰ ) सिसगरी। सिहरन दे॰ (स्त्री॰) कपन, धवराहट । [धराना। सिहरना दे (कि ) क्पना, क्रियत होना थर-सिहरा दे॰ (प्र॰) एक प्रकार वा मुख ना श्रावरण जो दल्हा की पगडी के पास माथे पर वाँचा जाता है। सिहराना दे॰ (कि॰) थाकना, श्रन्त होना, थक जाना । सिहाना ( कि॰ ) देख कर सन्तुष्ट होना। सीक दे॰ ( स्त्री॰ ) तृष, घास, नरकट । सींका दे॰ ( पु॰ ) लकीर, घारी, सिक्इर, धींका । सीकहर (५०) रस्ती की बनी दोवानुमा एक चीज जो छत्त में लटकायी जाती है और उसमें चीजें रख दी जाती है जिससे उसमें चीटियाँ न चढे और उसे विल्ली न स्वाय. छींका। र्सीकिया दे॰ ( गु॰ ) धारी वाला कपशा । सींग तद॰ (स्त्री॰) शद्ध, विपाण, पशुत्रों की सींग। सींगड़ा दे॰ ( पु॰ ) सींग का बना हुआ पात्र, जिसमें बास्द रखा जाता है। र्सींग दे॰ (प्र॰) नरसिगा, तरही, याद्य विशेष । स्ताँगी दे॰ (स्त्री॰ ) तमही, सींगा, मछली। र्सीचना दे॰ ( कि॰ ) सीचना, पाटना, पानी देना। र्मीचाई दे॰ (स्त्री॰) पानी देने का काम। र्मीची दे॰ (स्त्री॰ ) सींचने का समय। सीख तद्॰ (स्त्री॰) शिषा, पाठ, उपदेग, सिखावट । सीपाना दे॰ (कि॰) शिचा पाना, अभ्यास धरना, पदना । सीचना दे॰ (कि॰) सिचाई करना।

सीमता (कि॰) गजना, उबजना।

सीजता दे॰ (कि॰) पसीजना, रसना, निसरना, निफलना । सीटना दे॰ (कि॰) डॉमे करना, सूटी प्रशंसा करना। सीटी दे॰ (स्त्री॰) सुँह से पजाया हुआ गण्द, सीटी, वजाने का वाजा।

यजाने का वाजा। सीठना दे॰ (कि॰) ज्याह का गीत। सीठा दे॰ (गु॰) रसहीन, फीका, असार, नीरस। सीठी दे॰ (स्ती॰) खुद, छानन, निकम्मा भाग,

सोड़ी दे॰ (जी॰ ) सोपान, पैड़ी, खारोड़, निसेनी। सीत (पु॰ ) श्रोस।—रस्स (पु॰ ) मुख पर का रोग विशेष।

स्तीवला तद् ० (क्षी०) शीतला, माता, पोटी, चेचक । स्तीता तद् ० (स्त्री०) जानकी, बेदेही, मिथिला के राजा जनक की कन्या, श्रीरासकट्र की पती, हत् , हत्त का फता ।—पति ( प्र० ) रामचन्द्र ।—फता ( प्र० ) फज बियेप, शरीमा ।

सीदना दे॰ (कि॰) दुःखी होना।

सीधा दे॰ (गु॰) सामा, अवक, निश्चल, शुद्ध, सन्या, कोरा अल्ला।

सीता देव ( कि॰ ) सिलाई करना, तागना, टॉक्ना, तुरपना । [ मोती किसमें से निकाला जाता है । सीप, सीपी दें॰ (स्त्री॰ ) बांचा, शहु, सुतुई, सुती सीमन्त ( पु॰ ) माँग काइना, गमैबती स्त्री का संस्कार विशेष।

विशेष। सीमन्तिनी ( स्त्री॰ ) स्त्री, श्रीरत। सीमन्ती ( खी॰ ) श्रीरत, नारी, श्रवला, स्त्री। सीमा तत् ( स्त्री॰ ) हर, सिवाना, श्रवणि, डाँड़। —ितेवाद् ( ग्र॰) श्रवारह श्रकार के न्याय के

अन्तर्गत एक न्याय । सीय तद्० (स्त्री० ) सीता, जानकी, वैदेही । सीरा हे० ( ए० ) सोजन विशेष, सेहनसोय, हल्व

सीरा दे॰ ( पु॰ ) मोजन विशेष, सेाहनभीग, हलुवा. हलुखा।

स्तीला दें ० (बि॰) गीला, भीगा हुआ, घीतल । सीयन दे॰ (पु॰) सिलाई, लेल, मेल । सीय दे॰ (स्वी॰) सीमा, हर, छोर, मर्यादा । सीस तर्॰ (पु॰) शीप, सिर, सस्तक, कपाल ।— फुल (पु॰) रिर का जागुरूच विशेष । स्तीसक, सीसा तत्० ( ५० ) वातु विशेष, स्वनाम प्रसिद्ध घातु, फाँच । सीसों ( ५० ) शीशम का वृद्ध । सु तत्० ( ५प० ) उत्तमता दोषक ।

सु तत्० ( उ५० ) वेसाता वासक सुझन ( ५० ) वेदा, ५७ । सुझर तद्० ( ५० ) सुक्त, बराह ।

सुद्रार तद्० ( प्र० ) स्का, वराह । सुद्रार ( प्र० ) स्साह्या, बावर्ची ।

सुँ घाना दे० (कि०) महकाना, सुवासना । सुकञ्चाना दे० (कि०) संकुचित होना, सिमटना, दरना, भयपाना, सकचाना ।

सुकटा दे० ( वि॰ ) हुर्वल, हुवला, पतला । सुकटी दे० ( स्त्री० ) भूखी मछली।

सुकड़ना दे॰ (कि॰) सिमन्ता, संकुचित होना। सुकर तत्॰ (वि॰) शल्प परिश्रम से करने थेल्य, सीधा। सिमग्र।

खुकाल तत् ( पु॰ ) सुध्यस्त, अन्छी श्रद्ध, उत्तम सुकुप्तार तत्॰ ( वि॰ ) मेगेहर, सुन्दर, केमिल । सुकुत तत्॰ ( पु॰ ) पुत्य, उत्तम कर्म । [ धर्मीवह । सुकुती तत् ० (पु॰ ) पुरामा, पुरायका, धर्माका, सुख तत् ० (पु॰ ) धरामा, कल, शान्ति, इन्दिगों की तृति ।—सैन (वा॰) विश्रास, खवकारा, ध्रयसर ।

—तता (3०) जूने का तला ।—द (वि०) छुख-दायक, श्रामन्ददायक !—दास्त (५०) एक जाति का नाम।—ताना (कि॰) सुखाना, सुखा करना । सुखाला दे॰ (वि०) सहन, सुख से, श्रानन्द से।

सुखाला दे॰ ( वि॰ ) सहन, सुख से, प्रानन्द से। सुखित तद्द॰ ( वि॰ ) सुखी, सुख प्राप्त, प्रानन्दित । सुखिया दे॰ (वि॰) सुखी, सुखित, सुखयुत श्रानन्दी, विलासी ।

खुर्सी तत्० (वि०) सुख करने वाला । सुख्याति तत्० (स्त्री०) क्लेचिं, यश, प्रसिद्धि, नाम,

सुख्याति तत्० (स्त्रा०) कात्त, यश, शासाद्ध, नाम नामवरी: प्रतिष्ठा, मर्यादा ! सुगति तत्० (स्त्रा०) उत्तम गति, अच्छी अवस्था ।

सुनन्ध या सुगम्धि तत्० (सी० : श्रन्छी वास, महक, होभन गन्ध।—त (वि०) खुराबुत्तर, सुगन्ध वाला। [ वास। सुगन्धी तद्० (गु०) सुगन्ध, महक, वास, शन्छी

सुगाम तत्० (वि०) सहज, सरज, सुकर श्रव्म परि-श्रम से करने योग्य।—ता (स्त्री०) सरजता। सुगामी दे॰ (वि॰) निकोल, कोलरहित, जिसमें शिकन न हो, कमा हुआ।

सुप्रीय तन्० (पु॰) वानराज वालि ना छोटा माई । मुग्रङ् दे० (वि॰) सुन्दर, मनोहर, सुद्रील ।—ई (स्त्री॰) सुन्दरता । [दार, सर्जा ।

मुचि दे॰ (बि॰) निर्मेख, स्वच्छ, मलरहित, ईमान-सुवकता दे॰ (कि॰) विस्मित होना, श्रचम्मित होना,

ँ धावर्षं में होना । मुचरिम्रा (स्त्री॰ ) पतिवता । सुचरित तद॰ वि॰) उत्तम चरित्र वाला, सदाचारी,

धर्मोतमा । सुचित्त तत्॰ ( वि॰ ) सुगम, निश्चिन्त, चिन्ता शून्य, सावधान ।

सुनिताई दे॰ ( घी॰ ) सावधानी, सुचित्तता । सुचेत तद्॰ ( वि॰ ) सावधान, चीकम, सतकै । सुजन तद॰ ( वि॰ ) सायुजन, भलामानस, सदाचारी,

सुजन वव् (१४०) सायुगन, मलामानस, सराचारा, परोपनारी।—ता (छी०) सायुगा, परोपनारिता, भजमसी।

सुज्ञस तत्० ( ५० ) सुरुवाति, कीर्ति, मुन्दर यश । सुजान तद्० ( वि॰ ) ज्ञानवान, ज्ञाता, श्रमिज्ञ, प्रवीय, दत्त ।

सुजाना दे॰ ( कि॰ ) पुत्ताना, बदाना । [समभाना । सुमाना दे॰ (कि॰) दिखाना, यताना, स्मरण कराना, सुटकना दे॰ ( कि॰ ) सङ्चित होना, निषदना, पुटना, पतली सुदी से पीटना ।

सुद्धन रे० ( की० ) जह, घुड़ी, जाठी, जिट्टया ।
सुद्धित रे० ( की० ) जुन्दा, मनोद्दा, उत्तम ।
सुद्धन से० ( कि० ) मुन्दा, मनोद्दा, उत्तम ।
सुद्धन से० ( कि० ) पुँट पूँट करके पीना ।
सुद्धनों रे० ( की० ) गुड़ी की बोती होनना ।
सुद्धप रे० ( की० ) कजल, प्राप्त, कीत ।
सुद्धपना रे० ( कि० ) निगलना, घाटना, चूसना ।
सुद्धीन रे० ( वि० ) सुन्दर, शोमन, सुन्दर प्राकार
वाला, सुवद ।

सुत तत् (पु॰) पुत्र, वेदा. लस्का, शासात, तत्त्व । सुतरा दे॰ (पु॰) वाला, कहा, शासूरण विद्येष । सुतरा दे॰ (धी॰) सत्त पी वनी पनती रस्ती । सुता तव॰ (धी॰) सत्त्वा, तनया, दृहिता, पुत्री सुदक्षों, देरी । सुतार दे॰ ( पु॰) बड्हें, साती, जाति विशेष, नितन लकड़ी का काम करना न्यवसाय है । श्रद्धा समय, श्रतुकुत समय।

मुतोद्वी ( बी॰ ) चित चेासी, घारदार । सुयेन या सुयमी या सूयना दे॰ ( पु॰ ) पायजामा, पैरों में पहनने वा फपड़ा ।

मुचरा दे॰ (वि॰ ) साफ, स्वच्छ, श्रव्हा, श्रन्ता।
—साही (पु॰ ) नाननसाही साधु।

सुदर्शन तत्० ( पु॰ ) विष्णु के चक्र का नाम, पुष्प । ( वि॰ ) जो देखने में मनोहर हो ।

सुदामा तत् ( पु॰ ) एक दिर शहरा, श्रीकृष्य का सहपाठी श्रीकृष्ण ने उसे बहुत धन देकर घनी वनाया था।

सुदि तत्० ( श्र॰ ) श्रृङ्ग पद, दजाला पाप । सुदिन तत्० ( दु०,) श्रन्छे दिन, मजा श्रवसर, सीभाष्य ।

सुदो तद्० (य०) देखो "सुद्रि '। सुद्रह तत्० (ए०) फ्डोर, ब्रय्स ।

सुट्टरय तत्र (वि॰) उत्तम, दर्शनीय, देखने योग्य, मनोज, मनभावन ।

सुध दे॰ (स्त्री॰) स्तरण, चेत, झान, पिन्ता ।—सुध समम, चेत, झान, यम ।—लेना (वा॰) समाचार पुँछना, याद करना, समरण करना । जिना ।

सुधरना दे॰ (कि॰) वनना, सम्हल जाना, यन सुधाँ दे॰ (ऋ॰) सहित, समेत, युक्त । सुधाँग्र (पु॰) चन्द्रमा, चाँद, कपुर ।

चुधा तत्∘ (स्त्री॰) श्रमृत, पीयूप, श्रमी, सूना, कर्लाई, मकान पोतने ना स्वेत द्रस्य विशेष≀

—कर ( पु॰ ) चन्द्रमा । सुधार ( खी॰ ) मरमान ।

सुधारना दे॰ ( कि॰ ) बनाना, सर्वोरना, सजाना । सुधि—( देखों ) " सुघ " ।

सुत्री तत्॰ ( पु॰ ) बुद्धिमान्, धनुमवी, परिवत, विज्ञ, सनुरवेनार ।

सुन तद् (वि॰) शून्य, रिक, रीवा ।—कातर (पु॰) मर्पविशेष ।—गुन दे॰ (स्ती॰) मन्द पर्या, पानाकुँमी ।—प्रदृरी (स्ती॰) रोग विशेष, इन्द्ररोग ना पूर्व रूप।—सर (पु॰) एक प्रस्तर का गहना ।—सान (वि०) एकान्त, उजाद, बीरान ।—हरा या—हला (वि०)सोने का । सुनाना दे० (कि०) श्रवस कराना, निवेदन करना, जनाना ।

सुनावट दे॰ ( बी॰ ) सुनाहट, मौन, चुप। सुनार दे॰ ( पु॰ ) जाति विशेष, जो गहने बनाता है, स्वर्णकार।

सुनारिन दे॰ ( खी॰ ) सुनार की खी। सुनारी दे॰ ( खी॰ ) सुनार का काम, सुनार की विया, सुन्दरी खी।

सुनावनी ( खी॰ ) मन्ने फा समावार । सुनाइट दे॰ ( खी॰ ) सुनावट । सुनीति ( खी॰ ) अच्छी नीति, शिष्यचार । सुन्दर तत्त्॰ ( बि॰ ) सुरूप, रूपवान्, मनोहर ।

—ता (की॰) मनोहरता, सुरूपता। सुन्दारी तत्॰ (स्त्री॰) रूपवती, सुरूपा। सुन्धावट, सुँधावट दे॰ (स्त्री॰) गन्व विशेष, मिन्दी की गन्ब, सुवात। सुन्दा दे॰ (पु॰) सजारा, विदी।

सुद्ध द ० ( पु॰ ) त्त्रसाटा, ।वदा । सुद्धा ( पु॰ ) तिकत, बिंदी । [सुपन्य । सुप्प्य तत्त्० (पु॰) उत्तम मार्ग, खच्छा रास्ता, सुमार्ग, सुपात्र तत्० ( दि॰ ) योग्य, उत्तम पात्र, सब्तन, उत्तम तता ।

सुपारी दे० (स्त्री०) पूरी कल, प्रसिद्ध फल विशेष ।
सुपास दे० (पु०) सुविधा, सुभीता ।
सुपुत वा सुपूत तत्० (पु०) अच्छा लड़का, सपुत्र ।
सुप्त त्० (वि०) पिदिल, सीया हुआ ।
सुप्ति (स्त्री०) नींद, निद्या ।
सुफल तत्० (वि०) उत्तम फल, लाभवायक, लाभकारी, सकल ।--- (स्त्री०) लजुर ।

हुनुह्य तत्० (स्त्री०) उत्तम बुद्धि, प्रवीणता । सुभग वत्० (पु०) सुन्दर पति, प्यारा, प्रिय । —ता (स्त्री०) उत्तमता, श्रेष्टता ।

--ता ( स्त्री॰ ) उत्तमसा, अष्टता । सुभट तत्० ( पु॰ ) उत्तम योखा, वीर, ग्रर, लहाँका तिपाही ।

सुमद्रा ( स्त्री॰ ) श्रीकृष्य की बहिन । सुमागा तत्॰ ( स्त्री॰ ) सौमाग्यवती, सधवा । सुमात तद्॰ ( पु॰ ) स्वभाव, श्रश्का स्त्रमात्र । सुमोता दे० ( स्त्री० ) श्रवसर, श्रवकाश, सुविधा । सुमङ्गल तत्० ( पु॰ ) ग्रम, कत्याया, क्र्यात । सुमित तत्० ( स्त्री॰ ) सुबित, भवमंसी, श्रव्ही सुदि । सुमत तत्० ( पु॰ ) पृत्त, द्वप्प, सुसम । सुमन्त तत्० ( पु॰ ) पृत्त, द्वप, स्त्रुम । सुमन्त तत्० ( पु॰ ) ता द्यार का सचिव, सारशी । सुमरन दे० ( पु॰ ) स्तरण, याद, भजन । सुमरना दे० ( कि॰ ) स्मरण काना, जपना, पाम तेना, भजन करना।

सुमिरनो दे॰ ( स्त्री॰ ) छोटी माला, स्मरण करने के लिये २७ दानों की वनी माला।

सुक्रिम तत्॰ (स्त्री॰ ) राजा दबरय की द्वेदी पट-रानी, लक्ष्मण श्रीर रामुझ की माता । स्ट्रोक सुरु (प० ) प्रदेश विशेष उत्तर धव केन्द्र

सुमेक तत् (पु॰) पर्वत विशेष, उत्तर ध्रुव, केन्द्र, मध्य स्थान, माला की वड़ी मनिया। सुम्बा, सुंवा दे॰ (स्त्री॰) तोष या वन्दूक की ठसनी, गल, लोहे खादि को छेदने का थीतार।

सुयश तत्० (पु० ) सुख्याति, सीति, सुन्दर यश । सुयोग (पु० ) अन्द्रा अवसर, अन्द्रा योग । सुर तत्त्० (पु०) देवता, देव, अमर, सुर्य, स्वर ।—गुरु

(पु॰) वृहस्पति।—पति (पु॰) इन्द्रः।—पुर (पु॰) श्रमरः।—ज्ञद्द (पु॰) देवहृत्तः, करवृत्तृत्तः। —मिलाना (चा॰) वाजों का सुर मिलाना

कई एक वाजों को एक स्वर करना । ख़ुरङ्ग तत्० (स्त्री०) सेंथ, ज़मीन के भीतर का मार्ग । सुरत दे० (स्त्री० ) सुख, याद, चेत, स्ट्रति, (तत०)

( पु॰ ) मैश्चन, स्त्रीयसङ्घ । सुरती दे॰ ( स्त्री॰ ) तन्त्राकृ, तमाजृ, खैनी । सुरतीला दे॰ ( वि॰ ) स्मरणकर्ता, सावधान, सुचेत,

याददारत करने वाला । झुरनेन दे० ( स्त्री० ) एखी हुई स्त्री । झुरक्षि तत् ० (६० ) झुगन्य । झुरक्षा दे० (६० ) फ्रक्षन विशेष । झुरक्ष तत्० ( वि० ) रस सुक, उत्तम रसवाला । झुरक्षदारा दे० (क्रि०) सरसराना, हंगना ।

खुरसुरी दे॰( स्त्री॰ ) गुद गुदी। खुरा तत्॰ ( स्त्री॰ ) मद, मदिस, व्यासव, शराध। सुद्ध्य तत्॰ ( दि॰ ) सुन्दर, सुधद, सुद्धौल। सुद्ध्य तत्॰ ( स्त्री॰ ) श्रविवाहिता भाषी, रखनी। सुतासा दे॰ (कि॰) लहरना, लहराना, जलना, लॅंबा निक्लना।

सुलगाना दे॰ ( कि॰ ) बालना, बहुकाना जलाना । सुलमाना दे॰ ( कि॰ ) सुषाना, सुद्धना । सुलमाना दे॰ (कि॰ ) उठेखना, सुधाना, खालना । सुलम दे॰ (वि॰ ) सराप्य, क्षम कीमन, स्वतमकन,

मुज्ञम दे॰ (दि॰) सुवाप्य, क्षम क्षामत, अल्वमूल्य, सदंब, सुगम, श्वासान, सहल !—ता(स्त्री॰) सरामवा।

सुजता वन् (पु०) ग्रुमचिद्धः सुजाता दे० (कि०) ययन कराना, पौद्राना । सुप्राचन तत् (पु०) विराद वचन, प्रिय वाषी । सुप्राचन तत् (वि०) सुचाति, अच्छी जाति, उत्तम,

श्रेष्ठ, सुन्दर, (बु॰) सोगा, फारव। सुदास तव् ॰ (ब॰) सुगन्य, सुनि। सुदेया दे॰ (बि॰) सोने बाता। सुशीत तव् ॰ (बि॰) उत्तत स्वमाव बाता। सुत्री तव् ॰ (बि॰) पुन्दर, सतीता। सुद्ति तव् ॰ (सी॰) प्रवस्था वित्रेष, बांगियां की प्रातावस्था।

सम्मारमा दे॰ (कि॰) पुत्रकारना, फनमारना, फुफियाना, देविध बर्चों को भीजादिक पराना। समताना दे॰ (कि॰) विश्राम पराना, थवाबद बनारना।

स्वता । (६०) घन्या समय, सुकाव ।
सुन्त दे० (६०) विधिव, दीका, निर्मेख, दुस्ता ।
सुन्त दे० (६०) विधिव, दीका, निर्मेख, दुस्ता ।
सुन्दा तत्व (६०) थारीय, घन्या, मता, चन्ना ।
सुन्दा ता दे० (६०) थारीय पारे घोरे देवा फेला ।
सुन्दा ति १०) योभायमात्व (६०) ग्रेगीयत ।
सुन्ता तद्व (६०) ग्रीभाय, सप्यापत ।
सुन्ता तद्व (६०) ग्रीभाय, सप्यापत ।
सुन्ता तद्व (६०) ग्रीभाय, सप्यापत ।
सुन्ता त्व सुन्ना ति दे (१गी०) ग्राया म्ह्री,

निनना पति वर्तभात हो।
सुहाता दे॰ (६०) इंडन, पार पिछेर। [मात्रा]
सुहाता दे॰ (वि०) प्रमीपिता, दृह, वाहोता, मतसुहाता दे॰ (कि॰) प्रमा मातृब होना!
सुहायता दे॰ (कि॰) १६वा मातृब होना!
सुहायता दे॰ (कि॰) १६वा, स्वावा। (वि०)
सुहार, मनवावन।
सुहार वा॰ (प०) निवा करा विक्रिक्त

स्टट् वत्॰ (पु॰ ) मित्र, बन्द्र, हितविन्त्रक, हिन्छ। स्ट्रम रे॰ (पु॰ ) बोता, मुगा, रोता सीने का स्त्रा । सुई दे॰ (स्त्रॉ॰ ) क्यडे सीने की सलाई, स्वी। स्वरा (पु॰ ) पडवा, नैंस का बहादा।

स्ंयना है॰ (कि॰ ) नाक से कियी मुगन्यपुक्त पदार्थ की सहक खेना। [तसाइ। स्ंयनी दे॰ (बी॰ ) हुँबास, नास, स्वाने की

सु धना दे० ( ६६० ) हुत्तान, नास, सूचन क सुँट दे० ( स्त्री० ) हुप्पी, मीन, धनाक, नीरत । सुँड तदे० ( स्त्री० ) शुग्रह, हाथी वा कर ।

सु इ तद्० ( स्था० ) शुरुष्ठ, हाथा का कर । सु इते दे० ( पु० ) जाति विरोप जो मध बेचने , धादि

का काम करते हैं, कखाल, कखबार। [करना। मुँतना दे॰ (कि॰) ताबना, घटोरना, एकजित सूस दे॰ (पु॰) अख अन्तु विशेष, अलहस्ति। एकड दे॰ (वि॰) जटा, दुख्ता, इंग्लिस्स सुका

कुरा । [संदर्भ ) क्षा , दुववा, इत्यान स्वा कुरा । [संदर्भ ] स्कर (पु॰) सुकर —संत (पु॰) नगर विरोष, सुकी दे॰ (स्वी॰) स्वये या चीया हिन्या, चवती।

सूझ्म तत्० (बि॰ ) पतला, द्वीदा वारीक ।--सा (स्त्री॰ ) पतलापन, द्वोदापन |---द्वर्शी (बि॰ ) चतुर, ग्रुपी, प्रवीप |

चुत्त चुत्रा, नवाचा खुलहुड़ी दें (स्त्री०) रोग कियेप, चर्चा रोग। खुलना दें (कि०) निरस होना, विग्रहा, खराव

होना, हम्हलाना, स्वादहान होना । सुस्वा वे॰ (पु॰ ) नीरस, रसहीन, छुप्क, सङ्गा गजा, (पु॰ ) श्रकाल, महुँगी।

सूचा दे० (पु॰) सुगा, तीता। [जतवाने वाला ! सुद्रक वत्॰ (पु॰) थोधन, जापक, बताने पाला, सुद्रता तरू० (स्री॰) जनामा, चेतावती, विज्ञादन !

—प्य (६०) नाटिम, विदायन । [हुछा। स्थिन चर्॰ (ग्र॰) जवाया गया, विदायन दिशा स्थी तर्॰ (५०) सुरे। [शाखा पत्र, शीलक । स्थीपत वर्ष - (५०) को प्रपित्रका, सेप्यवयत्र, जनाने स्त दे॰ (धी॰) शोष, सुरुद्धाः।

स्तत दे० (सी॰) "स्व"। स्तना दे० (कि॰) फूटना।

स्ता ( पु॰ ) बड़ी सुडं, बेची, सुनारी।

स्त्री दे॰ ( श्लो॰ ) मोटा घाटा, व्यद्धाः बाटा । स्मा दे॰ ( खो॰ ) दृष्टि, वर्तन, निश्च, वरख, बुद्धि । स्माना दे॰ ( कि॰ ) मालून होना, द्वीय पहना, दृष्टि

गत होता ।

सूत तद् ( पु ) स्वा, नागा धागा, खोरा, (तप्) सारबी, रववाह, एक पीराचिक व्यास ये नीरिया-रण में रहते ये और महाबारत व्यादि की क्या सुनाते थे। इनके चळदेव ने मार डाळा था। स्तृतक तप् ( पु ) धणीव, जगन श्रीर मस्य की च्छाहि।

सुतना दे० (कि०) सोना, निद्वा खाना । सुतना या सुतना तदः (प्र०) पातावा विशेष । सुतनो दे० (खी०) सन की रस्ती, होती । सुतनो दे० (खी०) प्रस्ती खी, नितने हाल में बखा जना हो ।—गृह (पु०) घर निसमें लड़का पैदा हो, जच्चा गृह ।

सूती दे॰ ( वि॰ ) सूत का बना, सीप, छुतही । सूत्र तत् ( पु॰ ) सूत, धामा, तामा, छोस, शीत, व्यवस्या, प्रवन्ध,व्याकरण के सूत्र ।—धार (पु॰) नाटकाचार्य, नाटक का प्रवत्यक ।

स्थन या स्थाना या स्थान है (पु॰) पायनामा । स्था है॰ (वि॰) भोला, सजन, निष्कपट । स्न सद्॰ (पु॰) पुन्न, श्रात्मन, तनव, वेटा, श्रतुज्ञ, स्रोटा माई, रवि, सूर्य ।

सुना दे० ( बि॰ ) श्रून्य, बजाड़, रीवा, खाली । सुनु ( ९० ) पुत्र, बेटा ।

सूप तद्० (पु०) शूर्व, श्रवाज पङ्गोरने का एक सापन जो सिरकी या र्यास का बनता है। (तत्०) दाळ।—कार (पु०) स्ताहमा, पाचक।

स्वा ( ५० ) प्रान्त, प्रदेश ।
स्म दे ० ( ५० ) क्रवश्च, कञ्चस, मयलीव्यस ।
स्ट तत् ० ( ५० ) स्वर्थ, रिवे, ( दे ० ) अञ्चा, विना
श्रील का, बीर, विताहर ।—दास ( ५० ) पक
कवि का वाम, ये अन्ये ये, इनका बनाया प्रत्य
स्ट्रासर है । हिन्दी ने कवियों में इनका श्रासन
केंद्रा है ।—मलार ( ५० ) एक शानियाँ का नाम ।

सुरज तद्० ( ५० ) सूर्य । -- गहन (५०) सूर्यप्रहण ।
--- मुखी ( ५० ) एक फूल के पौदे का नाम ।

सुरन सद्॰ (पु॰ ) कन्द विशेष, जिमीकन्द । सुरमा, दे॰ (पु॰ ) वीर, सूर ।---पन (पु॰) वीरसा, बहादुरी । सूरा दे॰ ( दु॰ ) अंधा, ग्रूर, बीर, पोहा, वया:— सूरा रचा में बाप के छोहा करो निशक्ष । ना में।हि चड़े रंडावरी ना ते।हि चड़े करुक्ष ।

ना माह चढ़ रडायरा ना ताह चढ़ करुङ्क सुरो (को॰) ग्रूबी, खण्डी।

सूर्पेशासा मा सूर्पेमसा ( सी॰ ) राग्या की बहिन । सूर्मो तप् ० (वि॰ ) देखे स्तमा । [प्क जाति । सूर्पे तप् ० (ठ॰ ) रवि ।—चंश्री (ठ० ) राजहाँ सूर्योदेस तद् ० (ठ०) प्रातः हाल, प्रभात । [ज्यस्या । सूर्ते तद् ० (ठ०) प्रातः, रोग विशेष, दृशा, हाल, सूर्ती तद् ० (सी॰ ) प्क मकार का कॉटा, प्राचीन-

काल में जिस पर चढ़ा कर अपराधी की प्राया दण्ड दिया जाता था।

स्सी दे० (की॰) प्रकासका कावाड़ा। सुसा दे० (वि॰) थोड़ा गरम, इनडुना। [डा रंग। सुसा दे॰ (वि॰) छाल, लाल रङ, रक, प्रकासका सुरा दे॰ (वि॰) रविस, निर्मित।

सृष्टि तत्० (क्षी॰) उत्पत्ति, अन्म, उद्भव, क्षेतार की रचना, कठपुतली नचाने वाटा वाजीयर।— कत्ती (पु॰) ब्रह्मा, द्वतिबा का रचनेवाटा।

से दं ( च॰) आपदान बोधक, साथ, सक्ष । किरना । संकता दे ( कि॰) गरमाना, गरम करना, उत्तक संगरी दे॰ ( खो॰) फबी, कोसी । संदा दे॰ ( चु॰) पतळा, करपत ।

संद दे॰ ( अ॰ ) विना दाम, विना सूच्य, बेदाम का !

⇒मेंत ( घ० ) याँ ही, विना दाम । सिंघ दे० ( पु० ) चोरी करने के लिये दीवार में किया

हुआ होद । र्

र्चेंबा दे० ( पु० ) नमरू, लाहोरी नीमक । सेंधिया दे० ( पु० ) मेबिहर, गड़रिया, गवावियर महाराज की श्रष्ट ।

सेंधी दे॰ ( पु॰ ) खजूर का रस। सेंधन तत्॰ ( पु॰ ) बिड्कान, सींचना।

सेज दे॰ ( पु॰ ) शब्या, शयन, पलङ्ग, विद्यीना, विस्तर। [ वाल।

विस्तर । [ वाल । सेंड तद्० ( पु० ) श्रेष्ठ, साहुकार, महाजन, कोडी-सेंस तद्० (वि०) धयल सकेंद्र, श्वेत, शुक्त, यथा :—

— सेत सेत सवही भन्नों सेतो भन्नों न केश। निर समें ना रिप्त घरें, होतों हुन्य निरोप॥

सेतना दे॰ ( कि॰ ) जुगाना, सञ्जय करना। सेत तत्॰ ( पु॰ ) बॉध, पुज, मर्यादा, सीमा, हद। युच विशेष।-वन्ध ( पु॰ ) तीर्थ विशेष, जिसे रास ने बनाया । [ श्रक्षसर । सेनप तव्॰ (पु॰ ) सेनापति, कपतान, फ्रीज का सेना तत्० (स्त्री० ) कडक, दल, फीज, लश्बर। - पति (स्त्री॰ ) सेनानी, सेना का ग्रध्यच। किर्त्तिक स्वामी। एक हिन्दी कवि का नाम। सेनानी तत्॰ (पु॰) सेनापति, स्कन्य, कार्त्तिकेय, सेम दे॰ ( पु॰ ) तरकारी विशेष ! सेमल दे॰ ( प्र॰ ) एक विशेष, सेमर का पेड़। सेर दे॰ ( प़॰ ) सोलह छुटाँक का परिमाण। सेराना दे० (कि०) ठंडा करना, सिराना। सेलएडी दे॰ (स्त्री॰ ) सहेद मिट्टी, जिससे लड़के

मेला दे॰ (पु॰) साफा, बरी का मुँदयभा, बर्खा, माला, एक प्रकार का चाय।
सेव दे॰ (पु॰) फल विरोप, एक प्रकार का फल।
सेवक तद॰ (पु॰) भूल, नीकर, चाकर।
सेवकाई तद॰ (स्वी॰) मीनरी, चाकरी, सेवा।
सेवड़ा दे॰ (पु॰) जैन मिशुक, नमकीन पकवान, उत्त।
सेवती दे॰ (क्ती॰) एक फूल मा नाम।
सेवना दे॰ (कि॰) सेवा वरना, पालना पीसना, अथवा पीसना।
सेवा तद॰ (बी॰) भीकरी, वाकरी, टहल।

लियने हैं।

सेवार, सेवाज सद् ॰ (यु॰) पुरु वकार की वास जो किया, सेवाज सद् ॰ (यु॰) पुरु वकार की वास जो किया में उपनी हैं और जो सीजी साफ करने के काम में बाती है, शैवाड, सिवार । सेजित (वि॰) सेवा किया हुआ, पुजा किया हुआ ! सेवी (यु॰) दास, पुजाती, सेवह । सेव्य (वि॰) सेवा के बेगाय, पुज्य, वनास्य ।—जीर

(यु॰) शसराव । संदियना दे॰ (कि॰) चवर दुलाना, चवर दोहना । संदिरा द॰ (यु॰) एक प्रकार की वरी का सुकट जो पृष्टा या वर के पाये पर वोषा जाता है । संदुषा तद्दल (यु॰) दाद दुर्श विस्तित । सेकड़ा दे॰ (वि॰) यतर, ग्रतकड़ा, सी संख्या से सेमर (खी॰) शमीवुच या क्यूल की करती ।

सेंतना (कि॰) होशियाशी से स्थ छोड़ना। सेंताजीस (वि॰) चाजीस चौर सात ४७। सेंतोस (वि॰) २० चौर ७, ३०। सेंत दे॰ (ची॰) मटडी, चौद या चैयुजी का ह्शारा। सेता, सेंती दे॰ (चा॰) इशारे से बात करना। सेंग्य तद॰ (दु॰) लब्ब विशेष, लाहीरी नान, बोहा, ज्याब।

सेन्य तत्• ( पु॰ ) सना, कटक, फीज । सेंसांस दे॰ ( घ॰ ) संन्या का प्रारम्भ, सन्त्या के चारम में. सरिर्धाक ।

सीहरन दे॰ ( पु॰ ) सामाई, घटाव, खान । सो दे॰ ( नवं॰ ) यह, येडी, यस, निदान । सोधर दे॰ ( पु॰ ) स्तिका गृह, निस घर में दिवर्षी जनती हैं । सोध्रा दे॰ ( पु॰ ) मान विशेष (कि॰) णवन किये।

जनता ६।
सोझा दे० (पु॰) मात विरोप (कि॰) गमन किये।
सोई दे० (सर्व॰) वही, (कि॰) मृती। [चिन्द, रायप।
सो दे० (सर्व॰) से, साथ, व्रक्षमाया में अपादान का
सोंटा दे० (पु॰) खोटी मोटी छाटी, दण्डा।
सोंट तद्० (पु॰) ग्रुप्टी, सुशा थ११६।
सोंटराव दे॰ (पु॰) कन्म, हुपया।
सोंटराव दे॰ (पु॰) कन्म, हुपया।

वर्तन के गाम करना | [ मुनास | सोंघा दे० ( कि॰ ) सुगन्य विशेष ।—एट (की॰ ) सोंपना दे० ( कि॰ ) देईना, हवाये करना । सोंहा दे० ( की॰ ) सोंगन्य, शपध । सोंहा दे० ( कि॰ ) होगन्य करना, पूसना, दे० ( कु॰ ) हुल, चिन्ता, तोन्त, शोक । सोंघ दे० ( पु॰ ) शोक, हुल, चिन्ता। सोंघ दे० ( पु॰ ) शोक, हुल, चिन्ता।

विचारना च्यान करना ।
सेंद्र (पु॰) सुक्त, ससकः ।
सोमा दे॰ (पु॰) सीधा, सामने, सदा ।
सेंद्रा (पु॰) पुङ चार यस्तु विशेष ।
सेंद्रा तद्द (पु॰) थारा, प्रवाद, स्रोत ।
सेंद्र तद्द (पु॰) महोदर, पुढ माँ के लद्द है ।
सोध तद्द (पु॰) मुधि, द्वादा, भोत, तलाए,
सोन, सप्नेषण, पुरा ।

से।धना दे० (कि०) शोधन करना । से।न तद् ० ( पु॰) शोग, एक नदी का नाम ।--हरा या हुला (गु॰) सीने का. सोने का बना। सोना तदः (वि०) सुवर्ण, काञ्चन, हिरण्यः —माखो (स्त्री०) श्रीषथ विशेष। स्रोनार दे॰ (पु॰) सुनार, स्वर्णकार । शिधक। सानिया दे० (प्र०) स्रोनार, सवर्णकार, स्रोना सायान तद॰ ( पु॰ ) सीढी, निहेनी, जीना । सेंभिना दे॰ (कि॰ ) सजना, सें।इना, श्रद्धा दिखाई देना ।

साम वदः ( पु॰ ) चन्द्र, चन्द्रमा, विधु, इन्द्र, छता विशेष, जो पहले के सहिष्यों की दृष्टि से बड़े थादर की वस्त थी।--नाथ (प्र-) गुजरात के सोमपट्टम तासक स्थान में शिवजी की मर्ति विशेष :--वार ( पु॰ ) चन्द्रवार, दूसरा दिन । —वारी ( स्त्री० ) सेामवती श्रमावास्या ।

सारठ दे॰ ( प्र॰ ) एक शगिनी का नाम । से।रठा दे॰ ( पु॰ ) छन्द विशेष । इसके पहले और तीसरे पार में ११ दसरे और चौथे पाद में १३ मात्राएँ होती हैं। दोहा को उत्तट कर पढ़ने से यह छन्द हो जाता है।

से। रहु, से। लहु (वि०) इस और ६, १६। सासि दे० सो हो, से जू है। सेह दे॰ (कि॰) शोसा पाता है, शोमायमान होता है। स्रोहन दे॰ ( बि॰ ) सज्जन, प्यारा, रेती । [ सजना |

साहना दे (कि ) शोभना, अच्छा मालूम होना, साहनी तद्० (स्त्री०) रागिनी विशेष ।--करना (वि॰) निराना, बेाये हुए खेत से घास निकालना ।

साहर दे॰ (पु॰) राग विशेष, वह गीत जो वना प्रस्पन्त होने पर गाया जाता है।

स्रोहागा ( पु॰ ) पदार्थ विशेष जो सोना चीदी द्यादि कई एक धातुरों की गठाने के काम में श्राता है।

स्ताहित (पु॰) एक राग का नाम । साहारी दे॰ (स्त्री॰ ) पूरी, खबई। सी दे॰ (वि॰) शत, १००। सीख्य ( पु॰ ) धाराम, सुख ।

सीगन्द दे० ( प्र० ) सोंह, शपथ ।

सौंपना दे॰ ( कि॰ ) समर्पण करना, धरना, रखना । सौंफ दे० (स्त्री० ) ग्रीपध विशेष । सौंरा दे॰ (पु॰) काळख, काजल, धुला। जिनना। सौरि ( स्त्री॰ ) बालक उत्पन्न होने वाला सतक, शीच सौरी (स्त्रीः) प्रसति, जन्मा।

सोंह (स्त्री०) यौरान्ध, शरथ। भौगन्द दे॰ ( पु॰ ) शपथ, किरिया, धान । सौच तद्० (पु०) शौच, श्रद्धता, श्रद्धि। सौजन्य तद॰ ( प्र॰ ) सजनता. साधता. साधपन ।

सौते, सौतिन दे॰ (स्त्री॰ ) सपत्नी। सौतियाह ( प्र॰ ) सीती का धापस में डाह. ईर्प्या । स्रोतिला दे० (वि०) स्रोत से जन्मा।

सौतेली दे॰ (वि॰) स्रोत सम्बन्धी !--माता दे॰ (स्त्री - ) विमाता, इसरी माँ। सौदामिनी (स्त्री॰) विद्युत, विज्ञजी । जिलाद ।

सौध ( पु॰ ) राजमन्दिर, देवमन्दिर, कोठा, महल, सौनिक ( प्र० ) व्याघ, वधिक, कसाई, बहेकिया । सौन्दर्य तद॰ ( प्र॰ ) सुन्दरता, मनोहरता । सौभाग्य तत्० ( पु० ) भागवानी, श्रव्हा भाग्य ।

-- चती (स्त्री · ) सहागिन, सधवा ! सौमित्र ( प्र॰ ) छक्ष्मण । स्त्रीस्य ( पु॰ ) बुध ( वि॰ ) सुशील, सनोहर, सुन्दर।

-ता (स्त्री: ) सुशीलता, सीधापन I स्रोर तव॰ ( पु० ) सूर्य सम्बन्धी ।

सौरभ तत्॰ ( पु॰ ) सुगन्ध, सुवास । सौरमास (पु॰) एक संकान्ति से दूसरी संकान्ति सक का समय। जिसमें बद्याजना जाय ।

सौरि, सौरी दे॰ ( छी॰ ) प्रसुतिका गृह, वह धर सौधस्रल (प्र॰) काचानिमक। सौहाई ( प्र॰ ) दोस्ती, मैत्री ।

∓क्रन्थ तत्० (पु॰) कॉथ, कन्था, पेड़ का घड. जहाँ से शाखा निकछती है।

स्खलन तत्० ( पु० ) पतन, गिरन, गिरना । स्खिति तत् (वि॰) गिरा, परित । ( पु॰)

श्रश्रद्धि । स्तन तत्० ( प्र० ) चुंची, परे।धर, धन ।--पासी

द्ध पीने वाला वस्ता।

स्ताच तत् (पु) कुण्टिन, स्टावका, रुका हुमा। स्तका तत् (पु॰) पंता, स्हाव, घटकाव, याग। स्तक्तान तत् (पु॰) कृत्व, घटकाव, तत्र्व विशेष, काम शास्त्र की किया विशेष।

स्ताय तव्॰ (पु॰) स्तुति, प्रयंसा, महान, गुवामा ।
स्तयम तव्॰ (पु॰) पुष्ठा, कृषाँ हा गुप्छा ।
स्तायम तव्॰ (पु॰) स्तुतिकर्षां, माट, शास्य, व्यदी ।
स्तिमित तव्॰ (वि॰) स्तुतिकर्षां, माट, शास्य, व्यदी ।
स्तुति तव्॰ (स्त्री॰) यथान, स्तव । िकं भाष्य ।
स्तुत्य तव्॰ (स्त्री॰) यथान, स्तव । िकं भाष्य ।
स्तुत्य तव्॰ (स्त्री॰) स्ति गोष्य, स्तवनीय, पदाति
स्तेय (पु॰) भीरक्मं, स्तेरी ।
स्त्रीय तव्॰ (पु॰) । साव, स्तुति ।
स्त्रीय तव्॰ (पु॰) । साव, स्तुति ।

(पु॰) दायत, द्देश, ददेश में खी को मिछा दान।—पुष्प (पु॰) रतोयमें, मासिक धर्म। स्त्रीया तप॰ (पु॰) रती गग, खी का प्रधीन। स्पापित तप॰ (पि॰) पका, खिपा, गंका। स्पाप्त तप॰ (पु॰) प्रिवी, चहुई। स्पाप्त तप॰ (पु॰) प्रवी, मुसी मृमि। स्पाप्त तप॰ (पु॰) हैंद्रा दुष्प, पिव, महादेव। स्पान सप॰ (पु॰) और, ठाव, ठिकाना, घर। स्पान पर॰ (पु॰) औतिसिद्धि, किसी दूसरे के

स्यापत्य-विद्या तत् ( स्तं ) भवन निर्माणविद्या । स्यापन तत् ( दु ) रसना, घरना, वैदाना । स्यापना वत् ( स्त्री ) प्रतिष्ठा, स्पिति, देव बादि की स्यापना करना ।

स्पापित तत् (बि०) प्रतिष्ठा किया हुमा, रखा गया । स्पाजी तत्र (खी०) पाक्रपात्र, हाँडी, धर्डुई, बर्ट-क्षेत्री, पतीजी।

स्यायर तत् ( पु० ) चवत् नहीं चवने वारा। स्यित ( वि० ) दहा हुमा । स्यिति तत् ( ची० ) स्यान, दिहाव, टहराव । स्यित तत् ( वि॰ ) स्वन, यटब !—सा ( ची० ) भीतायन ।

स्यूक्ता हे॰ ( पु॰ ) गंभा, खँदी । स्यूक्त हर्॰ ( वि॰ ) मोटा । स्थैर्य हर्॰ ( पु॰ ) स्पिरता, प्रचनता । स्थील्य तत्० ( पु० ) स्यूलता, मोटापन । स्नातक तर्व० ( पु० ) यक्षचये वत समाप्त करके गृह• स्थाश्रम में प्रवेश करने वाटा ।

स्तान के प्रति विश्व क्षित विश्व क्षित विश्व क्षित विश्व क्षेत्र करिया क्षित विश्व क्षित क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षित क्षेत्र क्षेत्र क्षित क्षेत्र क्षेत्र क्षित क्षेत्र क्ष्ट क्षेत्र क्षेत्

र-पर् ता्व (चुं ) करा, प्राच्या रव्यति त्वर (क्षे ) हिसं. बाइ, जलत, दूसरे की ब्रवति देश कर दूंग्स पाता । स्पर्य तत्वर (चु॰) हुता, सुझावट । स्पर्य तत्वर (वि॰) साफ़, प्रकाय, सबका, व्यक्त । स्पृद्ध (वि॰) हुने थेगय । स्पृद्धा तत्वर (खी॰) इच्छा, खिनलाप, वाह । स्पृद्धी (वि॰) श्रमिलापी, ग्वादियमंद । स्काटिक तत्वर (चु॰) विव्लीत एत्यर, स्वस्त्व पापाय

विरोप।

स्फुट तन॰ (वि॰) सिला दुधा, महर, महारा।
स्फुट तन॰ (वि॰) महारान, पिठन, फुटन ।
स्फुटिन तत्थ (वु॰) महारान, पिठन, फुटन ।
स्फुटिन तत्थ (व्वि॰) घटहन, फुरा, फाकन।
स्फोटक तर्थ (वु॰) काहरे, महन, मन्मप।—हर
(वु॰) महादेव, रिव ।

स्मरण तत्॰ (पु॰) मुध, चेत, स्मृति, याद। —राक्ति (धी॰) याददारत, याद रघने ही सामध्ये।

स्मरहर (९०) रिवत महादेव । स्मारक छर्॰ (९०) स्मरण कराने वाला, थे।यह । स्मार्त्त (मि॰) म्यृति-डक, धर्मानुवाथी । स्मित्त धर्॰ (९०) थे।डा हॅमना, सुसकाना ।

स्मृति तर्॰ (क्व) शहा हमना, शुसकाना । स्मृति तर्॰ (क्वो॰) स्मरण, पादशस्त, घर्मग्राण, मनुस्सृति, थाज्यश्य श्रादि । स्पानपन दे॰ (पु॰) निष्ठणहा, पुदिमचा, चतुरता,

कुटिलाई, चालाडी | स्याना दे॰ ( पु॰ ) सिवाना, चतुर । स्यार, स्याल सद० ( पु॰ ) ध्रासल, गीदह, सि

स्यार, स्याज सद्० ( पु॰ ) म्हगाल, गीद्द, सियाः । स्रक् (धी॰) पुष्पमाचा ।

नीचे जपर तनी होती हैं।-चास (प्र०) भरण,

स्रवना (कि॰) वहना, गिरना, छना । स्रोत तद॰ (प्र॰) स्रोत, धारा, प्रवाह, स्रोता । स्त्र तन्० (सर्व०) थपना । (पु०) निज धन । स्त्रकीय तत् ० ( दि० ) श्रपना, श्रपने सम्बन्ध का । स्वकीया तत् ० ( छी० ) नायिका विशेष । स्वच्छ तत् । (वि॰) निर्मेतः, ग्रहः, स्वव्यतः।-ता (खी॰) निर्मेश्रता, सफाई उड्डवतता । स्वच्छन्द् तत्॰ ( पु॰ ) स्वेच्छातुसार वर्तने वाछा, यथेच्छाचारी, स्वाधीन, मनमौजी ।—ता (स्त्री॰) स्वतन्त्रता, स्वाधीनता । स्वज्ञन तत् ( प्र० ) बन्ध, सित्र । स्त्रज्ञातीय (पु॰) श्रपने गोत्र वाला, श्रपनी जाति स्वतः तदः (१३०) ग्राने से. स्थामाविक, स्वभाव से । स्वतन्त्र सत्० (वि०) स्वाधीन, श्रपने वरा ।--ता (स्थी०) स्वाधीनता । स्वत्व ( पु॰ ) श्रधिकार, द्ख्वा ।--ापहरण ( पु॰ ) बेदखली, घधिकार हटा देना । स्वधर्म तदः (प्र॰) घपना धर्म । स्त्रधा तत् ( श्र॰ ) पितरों की पिण्डदान करने का शब्द । (स्त्री॰) प्रक्षिकी दे। दिवशें में से एक स्त्री विस्था के विचार । का नाम । स्वप्त तत्॰ ( पु॰ ) शयन, निद्रा, नींद, लपना, विद्रा-स्वभाव तत्॰ ( पु॰ ) प्रकृति, देव, यान । स्वयम तत्० ( थ्र० ) थाप, निज्ञ, खुद्। -भू (पु०) स्वयम अपन्न होने बाला, विज्य, शिव, कामदेव। -- सर ( प्र. ) स्वेद्धानुसार वरण, एक प्रकार का दिवाह, जे। पहले समय में प्रवितत था। क्या निमन्त्रित विवाहार्थियों में हो धपने इच्छा-मुलार अपना पति वरण कर लेती थी। -- तिद्ध ( ५० ) जिसके प्रमानित करने के लिये किसी श्रन्य प्रसान की श्रावश्यकता न हो ।

स्वर तत्० ( पु० ) शब्द, खकार खादि सोलह वर्ण.

स्वरित तत् ( पु० ) उचारण विशेष, श्रधिक उच-

स्वरूप तत्॰ ( पु॰ ) अपना रूप, समान रूप, शोभा,

स्वर्ग तत्॰ ( पु॰ ) देवलोक, इन्द्रलोक, अन्तरिच ।

ध्वनि, नाद, स्वर्ग, आकाश ।

स्वर ।

मृत्यु, स्वर्श में रहना । स्वर्गीय तत्० (वि०) स्वर्ग सम्बन्धी । स्वर्ण तत् (प्र०) स्रोना, कंचन, हेम ।-कार (प्र०) सुनार ।—मुद्रा ( खी॰ ) मोहर, श्रशफी, गिली। स्वरुप तत्॰ (वि॰ ) थोड़ा, तनिक, ज़रासा। रुववश (वि०) स्वतंत्र, स्वाधीन । स्वस्ति तदः ( थ्र॰ ) कल्याण, मङ्गल, भलाई।---वाचन ( पु॰ ) कल्याणार्थ वैदिक मन्त्रों का पाठ।-चान्यक ( पु॰ ) सङ्खपाठकर्ता । स्वस्त्ययम् ( प्र० ) महत्त्वपाठ, ग्रमस्थान । स्वस्थ ( वि॰ ) निरोगी, सुली रहने वाला । स्वांग हे॰ ( प्र॰ ) अनुकरण, नक्कल भाँडौती. दमागा । स्वागत तत् (५०) अतिथि सत्कार, श्रादर, सम्मान । स्वाति तन्० ( छी० ) नच्च विशेष, चन्द्रमा की सी। स्वाद तत्० ( प्र० ) सवाद, रस ।--यक्त ( ग्र० ) स्वादवका, स्वाद्ध, सरस, जागकेदार, मज़ेदार । स्वाद्य तत्० (वि०) सवाद, ज्ञायका । स्वादिष्ट ( वि॰ ) मज़ेदार, जायकेदार, रसीला, मीठा। स्वाधीन ( वि॰ ) स्वतंत्र, खुद्गुरुतार ।—सा (स्वी॰) स्वतंत्रता । स्वाभाविक तत्० ( वि० ) स्वभाव विद्व, स्वभाव से उत्पन्न । स्वामी तत्॰ ( पु॰ ) मालिक, प्रभ्र, रचक । स्वार्थ तत्० ( पु० ) अपना अर्थ, अभिलाप !--ी (वि॰) स्वार्थं युक्त । स्वावस्य तद्० ( पु० ) रयास, प्राण वायु । स्वास ( पु॰ ) मुख से निकलने वाली शरीर के भीतर की हवा। स्वास्थ्य ( पु॰ ) तनदुरुती, त्रारोग्यता, सुख, सन्तोष । भिस्म। स्वाहा ( थ॰ ) इवन के समय वोला जाने वाला शब्द, स्वीकार तत्० ( पु० ) ब्रङ्गीकार, मानना, मंबूर । स्वीकृत ( प्र॰ ) मंजूर किया हुआ। स्वीकृति (की०) मंजरी।

सुन्दरता ।

स्त्रेन्द्रा तत्॰ ( स्री॰ ) श्रमिलाप, स्वाधीनता । स्त्रेद् तत्॰ ( पु॰ ) पत्तीना !—ज (पु॰)—स्त्रेद् से तपक्ष कीट । स्वेर तत्० (पु०) स्वेच्छातुसार यतंने वाला, लस्पर, दुराचारी !—ग्री (भ्री०) ऊलटा, यदचलन । स्वेरी तत्० (भ्री०) स्वेच्छाचारियी. ब्यमिचारियी ।

ह

ह हळ वर्ण का तेतीसवाँ श्रहर, फएउम्यान से उचारण होने के कारण इसकी करट्य कहते हैं। हॅकासा दे॰ (कि॰) हाँकना, निकालना, बैल प्रादि के। चलाना । हँकार तत्॰ (पु॰) वैल श्रादि का शब्द, राँभना। हॅकारना दे॰ ( कि॰ ) हॉफना । हुँफैल दे॰ (वि॰) हाँफने याला। (पु०) स्वर्ण करक, विश्विया, विश्वश्रा।—गामिनी (सी०) इस की तरह चाल चलने वाली ।-- ध्वज ( पु॰ ) ब्रह्मा, राजा विशेष । हँसना दे॰ ( कि॰ ) ईँसी करना, मुस्तुराना । हॅसमाख ( वि॰ ) यसय पदन, हँसोडा । हुँसा दे॰ ( पु॰ ) हुँसी, हास्य सस्त्रराहट। हँसाई दे॰ ( छी॰ ) ईंसी, रहोबी। हँसिया, हँसुम्रा दे॰ ( पु॰ ) दाँती, बराती, खेत फाटने या तरकारी बनाने का श्रीजार । हॅसोड़ दे॰ (वि॰) ठडोज, हँममूख । हुँसोड़ा दे॰ (बि॰) टट्टेगज, हसमुख, दिल्लगी करने, याला ।

करन, याला । इंसीया दे० ( ३० ) ठठोजी, इँसोइएन । इडा ( ३० ) तार्ये या पीतल जा यदा पात्र । इफरवकाना दे० ( वि॰ ) ययदाना, उद्दिग्न होना, व्याहुल होना, खदयदाना ।

हकराया दे॰ (कि॰ ) युलवाय । हकता दे॰ (वि॰ ) तुल्बा, खड्बदा । इकलाना दे॰ (कि॰ ) हजारना, तुलबाना, टहर टहर कर योजना ।

ट्टर फर योजना। इफलाहा (बि॰) देखे कंक्ता। हकाता (कि॰) हटाना, भागाना। हफारना दे॰ (कि॰) खरेहना, शैहाना, भगाना। हकिया दे॰ (बि॰) स्टहा, कटबना। हकायका दे॰ ( पु॰ ) घवदाया. न्याग्रल, उद्दिम । हमना दे॰ ( कि॰ ) कादा फिरना, बद्रख जाना, दिया जाना । [ भूमि । हमनौटी दे॰ ( पु॰ ) हमने की भूमि, काडे फिरने पी हमास दे॰ ( फी॰ ) हमने की इच्छा । हचका, हचकीला डे॰ (पु॰) घवका, खावान, कॉन । हचरमचर दे॰ ( पु॰) विचापन, हिजन ढोजन,

ह्यसम्बद्ध दे० (पु०) ठीकाएन, हिजन डीजन, विवाद, आगा पीछा, अटकना, सीच विचाद। एट (धी०) इ.उ. टेक। इटक्त दे॰ (पु०) रोक, निपंप, डॉट, मनाई, स्मावट। इटक्तमा दे० (कि०) रोक, निपंप, डॉट, मनाई, स्मावट। इटक्तमा दे० (कि०) पीधे फिरना, अटता होना, मुक्ता। इटचा दे० (पु०) पीतने वाला, यथा।—ई (धी०) इटाना दे० (फि०) टाल देना, तूद फर देना। इटाज (सी०) हुपान वहामा या वेर करना। इटिया दे० (फि०) हाल, साहार। इट्टाल (सी०) हुपान वहामा या वेर करना। इटिया दे० (फी०) हुपान वहामा या वेर करना। इटिया दे० (फी०) हुपान वहामा या वेर करना। इटिया दे० (पु०) दुकान, हाट, रामा, मुद्राना। इट्टाकट्टा दे० (पु०) पत्वचार्त, पुर, जलशाली, स्वस्प। इट तन्० (पु०) मगराई, मचलाई, थह, जिंद, जयरहमा, नेपासी।—धूर्मी (वि०)विद्री, हठीला।

इउना (कि॰) निष्ट बरना। इडात् तद॰ (ख॰) थनस्मा।, सहमा। इडी, हुडीला तद॰ (बि॰) चिड्डचिड्डा, मगरा, क्रोघी। इडी, रुडीला तद॰ (बि॰) चिड्डचिड्डा, मगरा, क्रोघी। इड़ द॰(खी॰) फल विरोप, बाट की बेदी।—

मिह्य (पु॰) पथी विशेष, जो गाँच पुट ढँजा होता है :—साल (की॰) बातावन्दी, सब बाम को बन्दी !—पुटन (पु॰) बाहुल होना !— घड़ाना (कि॰) प्रवाना, ब्याउल होना !— घड़िया (वि॰) वेगी, जवदबाज !—घड़ी (स्त्री॰) ग्रीमठा !—इहाना (व॰) धरधाना,

केंपना !-- हड़ाहट ( स्त्री॰ ) इदबद शस्द ।

हड़पना (क्रि॰) खथानत करना, खा जाना, बेईमानी करना।

हड्अड्डाना दे॰ (कि॰) चबड़ाना, यकुछाधा, यतुगना। .

हड़ाकुड़ी दे॰ (स्त्री॰) धींगाधीगी, केलाहल । हड्डी दे॰ (स्त्री॰) हाढ़, ग्रस्थि :—ला (गु॰) हाढ़ वाला, दढ़, मज़बूत ।

ह्याडा, हंडा दे० (पु०) यहा जल रखने का पात्र। ह्याडाना, हंडाना दे० (कि०) देश निकाला देना,

श्वमाना । [ बर्सन । हरिष्डका, ईंडिका दे॰ (स्त्री॰) हाँदी सिट्टी का हरिष्डकी (स्त्री॰) यदचलन स्त्री ।

हत् दे॰ ( ग्र॰ ) तुस्कार, विरस्कार।

भाग्य तत्० ( ति० ) श्रभागा । हतना, हनना दे० ( कि० ) मारना, मार डालना ।

हताश तत् (वि॰) जिसकी श्राशा हत हुई हो, निसंश।

हित (स्त्री॰) हनना, भारना । हती (कि॰) थी, रही, (स्त्री॰) मारी गयी ।

हत्य ( पु॰ ) हाथ । इत्या तत्॰ ( स्त्री॰ ) वत्र, वात, मार, हिंसा ।

हत्या तत्० (स्त्री०) वय, घात, मार, हिंसा । हत्यारा दे० (पु०) मारने वाळा, विषेत्र ।

ह्या तर्० ( पु० ) हाए हरता, का ।—कही (की०) हाव वेदी, बेहि की वेदी जिससे चरावियां के हाथ कहा हिर्मे वाते हैं !—कहा दे॰ ( पु० ) मूँड, दस्ता !—कसुष्ठा (पु॰) टेन. दस, रीति, भिति !—चपुष्पा (पु॰) टेन. दस, रीति, भिति !—चपुष्पा (पु॰) भाग, बाँट, दिस्सा !—कुट (पु॰) मारने वाला, पीटने वाला !—मोता (पु॰) पुठ प्रकार को दोली !—नाला (बी॰) वायी पर की तीप :—सिर (पु॰) अधार, ऋषा, कुईं !—रस (पु॰) मत्वा, अहाईं, पूरवा-चाटी, विक्रास, दार का मेंधुन !—सिया (पु॰) हथकीर, उसकायन, चोरी की वान !—यान दे॰ (पु॰) भागवा ।

ह्यत, हयवास दे॰ (पु॰) हयकदा । (कि॰) वृद्धि कान्रो, डॉड रोको, डॉड ग्रीमो । ह्या दे॰ ( पु॰ ) हयकड़ा, वेंट, लोदनी. एक प्रकार की वस्तु, जिससे पानी फेंब्से हैं।

हथिनी दे॰ (जी॰) हस्तिनी, हायी की स्त्री, करिएी। हथिया दे॰ ( पु॰ ) नचत्र विरोप, तेरहवाँ नस्त्र । हथियाना दे॰ ( कि॰ ) परुड़ना, ग्रह्स करना, स्रक्षि-

द्धार में रखना। हथियार दे० ( go ) श्रष्ठ, कटकाटा, धौज़ार। हथी दे० ( खी० ) घोड़ा मठने का मुग, बरहरा।

हथी दे॰ ( ची॰ ) घोड़ा मळने का तुरा, बरहरा ! हथेजा ( दु॰ ) चोर, हाथ में का !

हुयेली दे॰ (खी॰) हस्ततज्ञ, हाथ के बीच का स्थान । हुयौटी दे॰ (खी॰) चतुराईं, निषुयाता, बनावट, बनाने की निषुयाता, युक्ति।

ह्योडा दे॰ (पु॰) धन, वड़ा मार्तेल । ह्योड़ी दे॰ (फो॰) होटा हयोड़ा। [भीत होना। हृदियाना दे॰ (कि॰) वगराना, व्याकुछ होना, हुन तत्॰ (कि॰) प्राय हृस्य का, भार।

हम तत्र (।कः ) आया हत्या का हमम तत्र (पुरु ) मारण, वध ।

हनना दे॰ ( कि॰ ) वघ करना, मार डालना । हननीय ( दु॰ ) मारने योग्य ।

हमुमान् तर्॰ (पु॰) सुप्रीव की सेना का प्रधान पानर । हन्ता तर्॰ (पु॰) बधिक, हिंसक, त्रथ करने वाला, मारते वाला ।

हुप ( पु॰ ) कट मुँह में थोड़ी वस्तु डाळ कर निगळ-जाता (—स्सुप ( पु॰ ) कटपट ।

हपहपाना (कि॰) हपिना।

हवड़ा (वि॰) फूहर । हविला (वि॰) जिसके आगे के दाँत बड़े हो ।

हम (सर्व॰) हम जोग । हमारा या हम्हारा (सर्व॰) हम लोगों का । हम ततु (प०) लाल, बोटा ।—सह (प०) हरतार

दुनार्थ न पुरुष ( सुन् ) दुन जाता का । हय तद्दुल (पुन) क्रम्ब, घोड़ा |—गृह (पुन) घुड़लाख! हयेल ( क्रम्य ) अर्दुकार । हर तद्दुल (पुन् ) यिन, महादेव, गयित में भाजक

अङ्क हो कहते हैं। —िगिरे (बु॰) कैंद्धास । —गुणी (वि॰) गुणवान, श्रतेक गुणों का जाता।—हमेश दें॰ (अ॰) सदा, सतत, सदेव।

हरकारा दे॰ (९०) सँदेखिया, दौड़ाहा, दौड़ने वाळा । हरख (९० ) खुशी, श्रानन्द ।

हत्तराई

हरण तर् (गु॰) होनना, घटारहार से खे लेना,
च्ह, चंसी, डीहा |—ीर (यु॰) घुराले येगव |
हरता तर (यु॰) इतर्स, हरया करने पाळा, खुटवैया,
चोर, ठा ।
हरत् (यु॰) इटदी, पेगता, साबाउ ।
हरता दे॰ (कि॰) च्हना, छीनना, यरवस खेना ।
हरता दे॰ (कि॰) चहरा का बच्चा, छून शावह ।
हरसाय दे॰ (यु॰) इहायहा, वजवान, वजी ।
हरसाय (यु॰) पारा |
हरसिंगा (यु॰) पारा |
हरसिंगा (यु॰) थुण प्य पु॰ विरोध ।
हरहार (यु॰) क्षा ।
हरहार (यु॰) हरिल, हरिल् वर्ष, सक्व ।
हरा दे॰ (वि॰) हरिल, हरिल् वर्ष, सक्व ।
हराना दे॰ (वि॰) घाजना, जीवना, पराजय करना।
हराना दे॰ (वि॰) आवादहर, निपिद्ध वर्षित ।

हरास्त ( खी. ) पकावट, उत्तर की गर्मी हरका उत्तर ।

इरावल दे॰ (स्त्री॰) मुहाना, सेना के आगे का भाग । ( पु॰ ) महरा, श्रमाडी । हरास ( ५० ) हास, कमी, चति। हरासू दे॰ (पु॰ ) द्र ल, ग्रोक, नाउम्मेटी। हरि गत्० (पु॰) विष्णु, इन्द्र, चाँप, मेड्क, सिंह, घेष्टा, सूर्य, चन्द्रमा, सूपा, ते।ता, वानर, यस-राज, पतन ।—प्रारे ( वि०) हरा हरा ।—सन्दन (प्र•) देवाच, गोरोचन, सक्तेद, चन्द्रन, ज्योस्ना। —श्चन्द्र ( पु॰) सत्ययु । हे सूर्यवशी एक राजा । साय थीर दान धर्म के पाठन में ये प्रसिद्ध हैं। —जन ( पु॰ ) विष्णु का भक्त, विष्णु का धनन्य मक !--ताल ( प्र॰ ) धातु त्रिरोष, जो पीले सङ का दोवा दें। — तानिका (क्यो॰) वत विशेष, बियों का एक सन, मादों सुदी तील का सन्त । --दार ( पु॰ ) एक तीर्थ थीर नगर का नाम । —पेड़ो (सी०) विष्युवाट !—प्रिया (सी०) तुल्सी, विम्युक्ती ।—यज (पु॰) इस कवृतर ।—ज्ञान, यान ( पु॰ ) गरुन ।—याली (खी॰) सन्त्री, श्यामता ।—वाहन (पु॰) गरह । — जस ( प्र•) पीनल का पेड़ !— जासर (प्र•) पुकाद्शी, अन्साष्टमी, रामनवमी बामनदादशी, नुसिद्ध १४ शी चादि दिश्यु के वर्तों के दिन ।

हरिया तन्॰ ( दु॰ ) सृता, सृत, दुरह ।

हरियों तद॰ ( खो॰ ) सृती, सूत की छी। हरित ततः ( दि० ) हरा, सन्त, स्याम, घेग्हा, श्रम्ब । हिन्दा तद० (स्त्री०) हरही। हरीय (कि॰) हर खेना चाहिये, छीन खेना चाहिये। हरीतकी (स्त्री॰) हरें। हरीरा दे॰ ( वि॰ ) मगोड़ा, हरा । हरीया दे॰ ( पु॰ ) एक प्रकार का तेला । हरीश ( प्र॰) समीव । हरुम्राई (स्त्री०) इलकापन । हरूप ( श्राय० ) हीले ईाने । हरोटी दे॰ (स्त्री॰ ) छुड़ी, बेंट, छठिया । हर्रो (प्र॰) हरीनधी, दवा विशेष । हर्तव्य ( पु॰ ) खेने ये।ग्य । हर्त्ता (प्र०) होने वाला। हर्म्य ( प्र॰ ) श्रदारी, खुग्रा । हुप तत (पु०) प्रानन्द, सुछ, कान्यहुटम के राजा का नाम. एक संस्कृत कवि का नाम । हर्पना या हर्पणा तद् (कि ) हर्पित होना, फूजना, गिळता । इपित सद् ० ( वि ० ) चानन्दित, चाहादित, सुप्रित । हल वर्॰ (पु॰) हर, जिससे सेत जोठते हैं। - काना ( कि॰ ) धतका देना, पहरा देना, उस-काना ।- कोरना (कि०) बटेरना, इखेरना, समेटना !-चल ( पु॰ ) पळवली, इक्ष्वही, धूम भीइसाइ, उर, इछर। - चल मचाना (कि॰) हुछ इ करना, गुज करना -- द्या (पु॰ ) एक प्रकार का विष, पीढिया रोग, जिसमें शरीर पीढा हो जाता है।-धर (पु०) बबराम, कृष्ण भ्याता । हिखकी रादी। हलका दे॰ (वि॰) जो मारी न हो। (५०) फुछका, हलचल दे॰ (पु॰) गइवही। हरका दे॰ (पु॰) शन्त । हजदी दे॰ ( घी॰ ) हरिता, हल्दा हलपना दे॰ ( कि॰) सड़फदाना, म्याकुछ होना । हजफल दे॰ (सी॰) शिष्टाचार, हरवड़ी। हजरा दे॰ (पु॰) तरह, बेर, स्ट्रस्र !--धना (कि॰) यवज्ञावना, विनेश्दन करना ।

हलराई (कि॰) मोका देकर।

हत्तवा दे॰ ( पु॰ ) हतुत्रा, मोहनशोग सीरा । हलवाहा तव० (प०) इन जीतने वाका। हजवाही दे॰ (सी॰ ) इलवाह की मजरी, जोतार स्रेत । थिश्यराहट ।

इलह्लाहर दे० (स्ती०) ब्यर शादि से कॉपना, हलहलिया तद् ० ( प्र० ) विष, हलाहल । हलहली दे० ( स्ती० ) रोग, व्याधि, जुड़ी । हलाई दे० (स्त्री० ) जोताई, खेत की ब्रुग्राई ।

हलाहल तत्० ( पु० ) विष, महाविष । हिजिया दे० ( go ) <sup>वै</sup>टों का समूह ।

हिलियाना दे० ( कि० ) जी सचलाना, वदकाई माना ।

हली (पु॰) श्रीयळराम जी । हृत्तुद्या दे० ( ५० ) सीरा, मोहनयोग । विद्योरना ।

हलोरना दे० (कि०) पक्षेत्रना, साफ करना, ह्लोरा दे० ( पु० ) ताङ्ग, छहर । हलोरे (कि॰) उद्येरे, समेदे, सहराय ।

हर्जन (पु०) रक कमल। हल्ला दे॰ ( पु॰ ) सीड़, कोलाहल, शीला, हुक्लड़ ।

हुनन तन्० ( पु० ) होम, धाहति, श्रक्ति में मन्त्रपूर्वक हविष्य दान । हबस ( सी॰ ) होत, डाह, बालसा, इन्हा ।

ह्यादे॰ (स्त्री॰ ) वायु, पवना हदात दे॰ ( पु॰ ) शहबाल, हाल, समाचार ।

ह्यालात दे॰ ( पु॰ ) जेजखाना, कड़ी निगरानी।— में होना (कि॰) पुजिस के पहरे में पढ़ना। हित, हित्रिध्य तत्० (प्र०) इवन की खीर। पिदार्थ।

ह्रविष्याञ्च ( ५० ) तिल, चावल, जौ धृतादि पवित्र हविर्भज (पु०) श्रक्ति देवता ( हुन्य तत्० (पु०) नै वेदा, देवता की विति या भेंट।

हस्त सन्० ( go ) हाय, कर, नवत्र। —गत ( go) हाथ में जाना ।—ी तत्० ( पु० ) हाथी, करि ।

—िद्धिप ( ग्री॰ ) हाथ की विद्धावट ।

हस्तान्तर ( पु॰ ) दस्तवृत, सही।

हस्तिदन्त (पु॰) हाथी दाँत।

हस्तिदन्तक ( पु॰ ) मूली, सुरई ।

हस्तिनाप्र ( पु॰ ) कौश्वों की राजधानी। हस्तिनी तत्॰ ( स्त्री॰ ) हथिनी, नायिका विशेष ।

हस्तिपक वर्॰ ( पु॰ ) महावत, हाथीबान ।

इस्ती ( पु॰ ) हाथी। इस्जो दे० (बी०) मने में पहनने का एक यहन,

जिसे धोरतें पहनती है।

हा तद्० ( ऋ० ) दुःख योधक । हाँ दे॰ (थ०) श्रङ्गीकार,स्वीकार । [ (वा०) बुळाता ।

हाँक दे॰ (बी॰) दुकार, बुळाहर, बाह्यान ।--सारना हाँकना दे॰ (कि॰) प्रकारना, बैळ बादि की खे बळना।

हाँगर तत्० ( पु० ) जल जन्त विशेष, भगा, नाका। होंड़ी है॰ ( सी॰ ) हण्डी, सिट्टी का वर्तन ।

हाँफना दे० (कि०) जोर से साँस दोशा। हाँसी दे॰ ( जी॰ ) हँनी, हास्य, रुठडा ।

हाँह ( श्रन्यः ) हां, ठीइ, सच, सही । हाकिम ( प्र० ) शासन करने वाला । हाट तद्० ( प्र० ) बाज़स, पेंड, इष्ट ।

हाटक तत्र (पुर्व) सर्वेश, त्रीना (-पुर (पुर्व) बङ्का ।--लोचन (पु॰) हिरण्याच, देख,

महार का चया )

( पु॰ ) हाथी का दाँत ।

हाष्ट्र ( पु॰ ) बाज़ार में घेचने या खरीदने बाला। हाड दे॰ ( पु॰ ) हड़ी, श्रस्थि ।

हाता दे॰ (प्र॰ ) प्रान्त, भाग, ( जैसे चंबई हाता )। हाथ दे॰ ( पु॰ ) इस्त, कर ।

हाशा दे० (९०) हाय, श्रविकार, पानी फेंकने का यन्त्रः हाथी दे॰ ( प्र॰ ) इस्ति, करी, यज, नाम ! --वाँत

हाशीचान दे० ( प्र० ) महावत, पीखवान । हाथीदान्त ( प्र० ) देखेा, इस्तिदन्त ।

हानि तद्० ( खी० ) घाटा, डोटा, नुकसान । हाय दे० ( घ० ( दुःख, क्षेत्र, दुःख का निःध्वास, ठंडी सांस ।-- प्रारना ( वा० ) दुःख करना ।

हायन तत्० ( पु॰ ) वर्ष, सम्बद्सर। हार तत्० ( प्र० ) माला, मोती या फूलों की भाला।

दे॰ (स्त्री॰) पराजय, थकावट।

हारजीत (पु॰) जुन्ना। हारना दे॰ (कि॰ ) पराजीत होना, बचन दे देना। हारा ( पु॰ ) वाला ; वैसे--लकड्हारा। हारीत ( पु॰ ) मुनि विशेष।

हार्दिक (पु०) हृदय का। हाल ( पु॰ ) वृत्तान्त, समाचार । ( श्र॰ ) तुरन्त । हाय सत् ( पु॰ ) नदास, घोंचला, भाव, हादमाव। हास ( १० ) हँसी, प्रसचना, दिलगी। हास्य तत्॰ ( पु॰ ) हँसी, बीतुक, विनोद। हाहा दे० ( घ० ) हाय हाय, हा। ( पु० ) यन्धर्व विशेष । हाहाकार तत् ( पु॰ ) शोक, त्राहि बाहि, हाय हाय। हाहाग्ताना (कि॰) गिड़गिड़ाना। हिंडोला या हिंडोरा दे॰ (पु॰) पलना, मृता। हिंसक तत्॰ ( पु॰ ) बधिक, व्याध, मारने वाला। र्दिसा तत्॰ ( स्त्री॰ ) मारण, वध, धात । हिंदा तत॰ ( पु॰ ) वधिक, हिंसक। हिंगु तत्॰ ( पु॰ ) होंग, गन्ध दन्य। हि ( अ० ) निरचय, इद । । श्रदकता । हिचकना दे॰ (कि॰) श्रामा पीछा करना, रुकता, दिचकाना दे॰ (कि॰) पका देना, हिलाना। हिचिकचाना दे॰ (कि॰) सन्देह में पड़ना, सशयित होना । थिद निम्लता है। हिचकी दे॰ (स्त्री॰) हिटा, गर्जे में जो हिचू हिचू हिजड़ा दे॰ ( पु॰ ) न9ुसक, फ़ीव, नामई। दित वत् ( पु ) उपकार, भलाई, 1-कारी (पू ) हितु तद् ( वि ) हिनैशे, नातेदार, सम्बन्धी,सित् । हिनयो तत (वि॰) हितमारक, दित फरने बाला। हिनहिनाना दे॰ ( कि॰ ) यांडे का शब्द । हिन्द (५०) भारतवर्ष । हिन्दी दे॰ ( स्त्री॰ ) हिन्द की मापा, राष्ट्रमाया। दिन्दु दे॰ (पु॰ ) हिन्दुसान के वासी, वैदिक मत मा भारते वाला ।--स्थान ( पु॰ ) भारतवर्ष । हिम वत्॰ (पु॰) पाजा, तुपार, घोस।—कर (पु॰) चन्द्रमा, कपूर।—कृट ( पु॰ ) बाहा शिशिर यत् ।

हिमायत दे॰ ( स्त्री॰ ) पत्रपात, समर्थन। हिमा गती है॰ (वि॰ ) पचपाती। हिमाजय या हिमाचल नव्॰ (पु॰ हिमगिरि,हिमादि। दिग्मत दे॰ (स्त्री॰) साहस। दिया दे॰ ( पु॰ ) हृदय, कक्षेता। दियान थे॰ ( पु॰) उल्माह, साइस । हिरण ( पु॰ ) सोना, भुवर्ण, मृत, भूववड विशेष ।

हिरग्यकशिषु तत्॰ (पु॰) ईत्यपति, बह्वाद का पिता । हिरग्यमर्भ ( पु॰ ) बहा, शालिबाम की मूर्वि । हिरद तव॰ ( पु॰ ) हिया, हदय। हिरन तद्० ( ५० ) मृग हिरण। डिरमिजी (स्त्री०) एक प्रनार का रग । हिला ( गु॰ ) पालन, ( कि॰ ) कोपा, दोला. वशीभृत हुआ। हिलाना ( कि॰ ) क्यान, वशीभूत करना । हिलाघ दे॰ ( प्र॰ ) पैराव, तैराव । हिलामिला दे॰ (गु॰) मिला हुया, मम्यन्थ युक्त, परचा ह्या । हिलोरा दे० ( पु० ) सरंग, जहर । हिस्सा दे॰ (सी॰) मछली विशेष। हिसक दे॰ (प्र॰) हेबादेखी, स्पर्दा, हिसी ।-क्रिटिया दे॰ (वि॰) संसर, द्वेष । हिर्स दे॰ ( स्त्री॰ ) ईंप्यों, हाह । हिसाव दे॰ ( प्र॰ ) लेखा, गणितशास ।-फिताव (पु॰) खेखा हींग दे॰ (पु॰) सन्य द्रव्य, स्वनाम प्रसिद्ध सन्ध द्रव्य। हीसना दे॰ ( कि॰ ) हिनहिनाना, चाहना । होक दे॰ ( सी॰ ) उपमाई, मतलाई, मचलाई। हीं के बर हवय की। होन तत्॰ ( वि॰ ) न्यून, धधम, होटा ।-जाति (प॰) अधम जाति। पिताकानासः। होर सत्॰ ( पु॰ ) बज्ञ, होरा, मणि विशेष, श्रीहर्ष के हीरा दे॰ (पु॰) एक श्वेत रस, पर्व, वज, मिए विशेष ! —मन (पु॰) एक प्रकार का तीता।—यतां (क्षी॰) योगी की स्त्री। हीला (पु॰) बहाना, मिस। हुकुम दे॰ ( पु॰ ) धाज्ञा, धनुशासन ।—नामा दे॰ ( पु॰ ) व्याज्ञापत्र, व्यतुशासनपत्र । [ध्वनि <u>।</u> हुङ्कार तर्० (पू॰) गर्जन, हर।वनी शब्द, भयद्वर हुइका दे॰ (पु॰) वर्गन, मूरना, हुडदद्गा दे॰ ( पु॰ ) दकैत, गुरुटा, उपज्ञवी। हुट्ट दे॰ (बि॰) फाकड़। हुराडी दे॰ ( स्थी॰ ) रुपये की चिट्टी। हुराहार दे॰ ( पु॰ ) भेड़िया, हिसक बन्त विशेष।

हुति वदः (स्त्री०) चाहति (क्वि०) थी।

हुनर दे॰ ( पु॰ ) गुन, कारीगरी, कारुकार्य । हुरक्ति दे॰ ( कि॰ ) ठोकर, मारका । हुत्तकारिया दे॰ ( कि॰ ) हुरकारना, खदेबना, भगाना । हुत्तकार ( कि॰ ) भगवना, खुमाना । हुत्तकार्य ( कि॰ ) प्रामन्दित होना, हपित होना । हुत्तास्त दे॰ ( पु॰ ) खानन्द, हपै, खुख, आध्वाद, मास, खूँबने की तमाकृ ।

हुल्लड़ दे॰ ( पु॰ ) रोला, सगझ, टयटा । हुँ दु सत्॰ ( पु॰ ) एक प्रकार की सहायता जो खेति हर स्राप्त में एक तृसरे की करते हैं ।

हुँ झहुझी दे॰ (पु॰) थींनाधींगी।
हुँ सा तद॰ (पु॰) हुँसा देश का वासी, कठोर मनुष्य।
हुलना दे॰ (फि॰) पेसला, धक्का देना, उक्केना।
हुद्दा दे॰ (पु॰) प्रस्तकात का शब्द!
हृद्दा तद॰ (पु॰) अन्तःकरस, मन, चित्त, जाती।
हृप्य तद॰ (वि॰) आनिन्दत, प्रस्तक, हर्षित।—पुष्ट
(गु॰) वलवान, वती।

हें तत्॰ ( ग्र॰ ) सम्बोधन सुचक ।

हेंगा दे॰ ( पु॰ ) एक प्रकार की मोदी लकड़ी, जिससे खेतवरावर किया जाता है । [श्रालसी, डरपोंकना । हेंठ दें० (पु०) नीचे, श्रधः, तले ।—ा (वि०) हैति तद् [ हा + इति ] हाय यह, हाय इतना ! हेती दे॰ (वि॰) प्रेमी, हित्, हितकारी, मित्र। हेत तद॰ ( पु॰ ) कारण, निमित्त, निदान। हेम तत्० ( पु० ) सुवर्ण, सोना, हिरएव । हेमस्त तत् ( प्र॰ ) ऋत विशेष, जाडे की ऋत । हेस तत्० ( वि० ) खाज्य, छोडने येाग्य । हेरना दे॰ (वि॰) द्वाँदना, खोजना। हेरम्ब तत्० ( ए० ) गणेश, गजानन विनायक हेरफीर दे॰ ( पु॰ ) परिवर्तन, उत्तरफेर। हेराफेरी दे० (स्त्री०) अवस बदल, परिवर्तन। हेखना दे॰ (कि॰) पार होना, तैरना। हेला दे॰ ( स्त्री॰ ) ग्रवज्ञ, प्यनादर, वाच विशेष । -- मारना ( घा॰ ) पुकारना ।

हैजा दे॰ (पु॰ ) कालरा, विश्वचिका का रोग । हैद्दय तद॰ (पु॰ ) चत्रिय विशेष।—पति तद॰ (पु॰) कार्सवीर्य।

होंक्सा दे॰ (कि॰) हाँफ्सा, अँची साँस खेना। होंठ दे॰ (पु॰) ओफ, बोठ, अबर। होड् दे॰ (पु॰) बाजी, शर्त, उहरान, नियम, समय। —त्त्रगाना (वा॰) बाजी बगाना।

्लागामा (चा॰) वाजा खगाला। होत दे॰ (खी) वस, सात्तिः, सामर्थ्यः। होता तद॰ (पु॰) इतन कत्ती। होतहार दे॰ (वि॰) भवितन्यता, भविष्य, भावी होने वाला, तीषस्य हुद्धिः।

होंना के ( कि ) सहना, विवासान, वर्तमान। होंना के ( कि ) सहना, विवासान, वर्तमान। होंना तत्व ( पु॰) हवन, वेद सन्त्र पूर्वक अग्नि से आहुति देना।—दुराङ ( पु॰) हवन करने का कुराङ। होंला वं ( पु॰) पुक प्रकार की नाव, भूंजा चना, बूंट। होंली तत्व ( स्वि॰) पूर्व वियोष, फागुन के सहीने में यह होता है।

होह्छा दे॰ ( पु॰ ) हुसद ।

हीं हों दे (पु0) इन्हें की योती।
हींसर दे (की0) इन्हों, चाह, अभिज्ञामा।
होंसरा दे (पु0) साइस, इन्हां, उत्साह।
होंसरा दे (पु0) होगेस, लात्वच, जिप्सा, अभिज्ञाम।
होंद दे (पु0) इत्यं, चहनचा।
होंदा दे (पु0) हाथी की पीठ पर करने वाला होदा।
होंदी दे (जी0) कोटा कुन्छ, होटा चहनचा।
होंती दे (की0) फलवरिया, मिंदरा की दूका।
होंती दे (स्ति0) फलवरिया, मिंदरा की दूका।
होंती दे (ज0) भीरे पीरे, मनी मिंदरा की दूका।
होंती दे (प0) भीरे पीरे, मनी मिंदरा के लिये एक
किंदरा मुठा।

ह्नद् तत् (पु॰) यदा अलास्त्य, स्तील। हृस्य तत् (पु॰) मान्ना विशेष, एक मान्निक स्वर, लाष्ट्र वर्षी।

हास तत्॰ ( पु॰ ) घटा, टोटा, नुकलान। ह्वाद तत्॰ ( ( पु॰ ) त्रानन्द, हर्पं, सुख।

| orace control of the | ॐॐॐॐॐ<br>गोस्वासी              | 00000000000000000000000000000000000000                  |                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | गारवाया                        | ' सुसभीदास कृत पुस्तवे                                  | ų.                                                                                                                                                         |
| )<br>}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १तुळसीदासकृतः                  | रामायण छोटा गुटका                                       | きょう きょう かんりん しょう しょう しょうしょく しょく しょく しょく しょく しょく しょく しょく しょく しょく |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٠ ,,                           | ,, गुटका · · ·                                          | · (8)                                                                                                                                                      |
| þ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ₹ ,,                           | ,, सटीक गुटका                                           | ₹į                                                                                                                                                         |
| )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 ,,                           | ,, सचित्र वहें अक्षर में मूल 😁                          | 31                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ч "                            | ,, सचित्र और सरीक वहे अक्षर में                         | ٤i                                                                                                                                                         |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ę "                            | विनय पत्रिका सटीक और सचित्र                             | 31<br>A                                                                                                                                                    |
| )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 -                           | गीतावली सटीक                                            | やききもららからしり                                                                                                                                                 |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ·*                             | कवितायली सटीक • "                                       | שני                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | e                              | दोहावली सटीक                                            | 3)                                                                                                                                                         |
| )<br>)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "                              |                                                         | Ŋ                                                                                                                                                          |
| } {                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,,                             | वैराग्य-सटीपिनी .                                       | リ                                                                                                                                                          |
| ) (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٠, ١                           | रामळळा-नइछू                                             | IJ                                                                                                                                                         |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | निम्न ।                        | चिसित पुस्तर्ने सटीक छप रही हैं                         |                                                                                                                                                            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १वरवै रामायण                   | ३—-जानकी-मंगर्ভ <sup>°</sup>                            |                                                                                                                                                            |
| į                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २पार्वती-मंगल                  | ४रामाज्ञा-मश्च                                          |                                                                                                                                                            |
| e<br>S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | p.c.                           |                                                         |                                                                                                                                                            |
| þ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,                              | ५श्रीकृष्ण गीतावली                                      |                                                                                                                                                            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ~                              |                                                         |                                                                                                                                                            |
| þ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2-2772                         | छप गर्या                                                |                                                                                                                                                            |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | र जामद्रगवद्गाता<br>इ. क्षीक्र | संस्कृत हिन्दी टीका सहित ( मचित्र )                     | IJ                                                                                                                                                         |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                | हिन्दी टीका सहित (गुटका)                                | IJ                                                                                                                                                         |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | मिलने                          | का पता                                                  |                                                                                                                                                            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,                              | रामनरायन लाल                                            | . !                                                                                                                                                        |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                | पश्लिशर और युकसेखर,                                     | ,                                                                                                                                                          |
| Þ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                | , इछाहाबाद                                              |                                                                                                                                                            |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MAAA                           | ৼ৽৻৽৻৽৻৽৻<br>৻ <del>৻</del> ৻৻৻৻৻৻৻৻৻৻৻৻৻৻৻৻৻৻৻৻৻৻৻৻৻৻৻ |                                                                                                                                                            |